दुर्गिति-नाशिनि दुर्गा जय जय, कालविनाशिनि काली जय जय।

उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, राधा सीता रुक्मिण जय जय।।

साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, साम्य सदाशिव, जय शंकर।

हर हर शंकर दुखहर सुखकर अघ-तम-हर हर हर शंकर।।

हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे॥

जय-जय दुर्गा, जय मा तारा। जय गणेश, जय शुभ-आगारा॥

जयति शिवा-शिव जानिकराम। गौरी-शंकर सीताराम॥

जय रघुनन्दन जय सियाराम। वज-गोपी-प्रिय राघेश्याम॥

रघुपति राघव राजा राम। पिततपावन सीताराम॥

## संत-वाणी-रवि-रिम

संत-चाणि-रिव-रिदम विमलका जब जगमें होता विस्तार। 'समता'-'प्रेम'-'शान'का तब होता शुभ शीतल शुभ्र प्रचार॥ 'सत्य'-'अहिंसा'की आभा उज्ज्वलसे सुख पाता संसार। 'भक्ति'-'त्याग',शुचि 'शान्ति'-ज्योतिसे मिटता अघ-तम हाहाकार॥

षेक सूल्य रतमें ७॥) जामें ५०) ५ ज्ञिलिंग) जय पावक रवि चन्द्र जयित जय। सत्-चित्-आनँद भूमा जय जय।। जय जय विश्वरूप हरि जय। जय हर अखिलात्मन् जय जय।। जय विराट जय जगत्पते। गौरीपति जय रमापते॥ इस अङ्कष्म मूल्य ७॥) विदेशमें १०) (१५ शिक्षिंग)

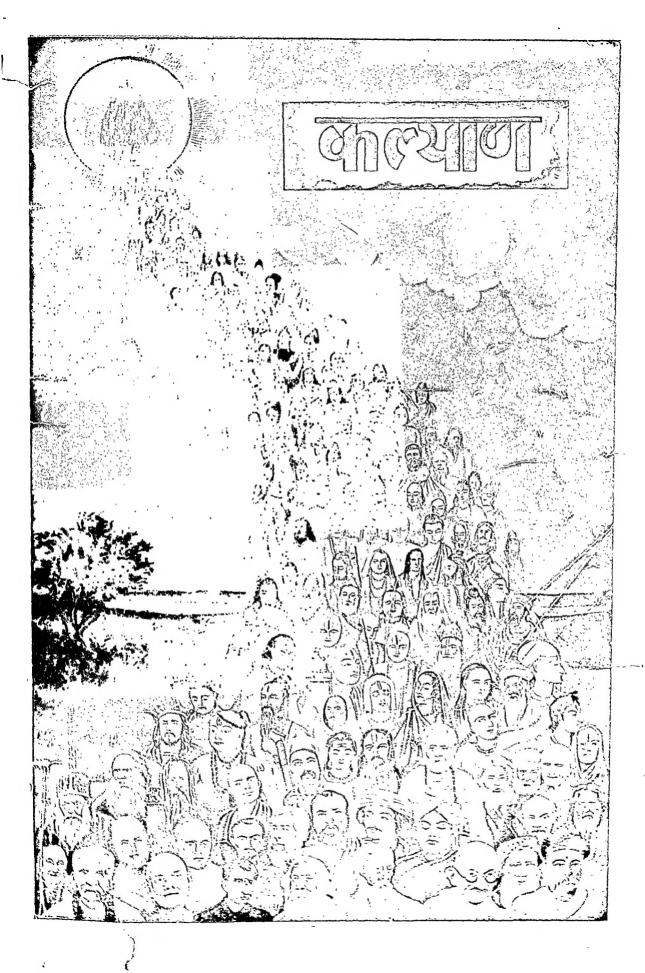

## कल्याणके प्रेमी पाठकों और ग्राहक महानुभावांसे नम्र निवेदन

- १-इस 'संत-वाणी-अङ्क'में ५८५ संतोंकी वाणियोंका संग्रह किया गया है, रंगीन चित्र गत वर्षकी अपेक्षा अधिक हैं। संतोंके चित्र भी हैं। यह अङ्क अत्यन्त लाभदायक और सद्भावों तथा सद्विचारोंके प्रचारमें सहायक सिद्ध होगा।
- २-जिन सज़नोंके रुपये मनीआर्डरद्वारा आ चुके हैं, उनको अङ्क भेजे जानेके वाद शेप ग्राहकों-के नाम बी० पी० जा सकेगी। अतः जिनको ग्राहक न रहना हो, वे कृपा करके मनाहीका कार्ड तरंत लिख दें, ताकि बी० पी० मेजकर 'कल्याण'को व्यर्थका नुकसान न उठाना पडे।
- ३-मनीआर्डर-क्रपनमें और वी० पी० सेजनेके लिये लिखे जानेवाले पत्रमें अपना पता और ग्राहक-संख्या अवस्य लिखें। ग्राहक-संख्या याद न हो तो 'पुराना ग्राहक' लिख दें। नये ग्राहक चनते हों तो 'नया ग्राहक' लिखनेकी कृपा करें।
- ४-ग्राहक-संख्या या 'पुराना ग्राहक' न लिखनेसे आपका नाम नये ग्राहकोंमें दर्ज हो जायगा। इससे आपकी सेवामें 'संत-वाणी-अङ्क' नयी ग्राहक-संख्यासे पहुँच जायगा और पुरानी ग्राहक-संख्यासे वी० पी० भी चली जायगी । ऐसा भी हो सकता है कि उधरसे आप मनीआर्डरद्वारा रुपये मेजें और उनके यहाँ पहुँचनेसे पहले ही आपके नाम वी० पी० चली जाय। दोनों ही स्थितियोंमें आपसे प्रार्थना है कि आप कृपापूर्वक बी० पी० लौटायें नहीं, प्रयत्न करके किन्हीं सजनको 'नया ग्राहक' बनाकर उनका नाम-पता साफ-साफ लिख देनेकी कृपा करें। आपके इस कृपापूर्ण प्रयत्नसे आपका 'कल्याण' चुकसानसे बचेगा और आप 'कल्याण' के प्रचारमें सहायक बनेंगे।
- ५-'संत-वाणी-अङ्क'में संतोंकी पवित्र, जीवन-निर्माणमें सहायक, जीवनको उच्चस्तर-पर पहुँचा देनेवाली निर्मल वाणियोंका अभूतपूर्व संकलन है। इसके प्रचार-प्रसारसे मानवमें आयी हुई दानवता दूर होकर उच्च मानवताकी प्राप्ति हो सकती है। इस दृष्टिसे इसका जितना अधिक प्रचार हो, उतना ही उत्तम है। अतएव प्रत्येक 'कल्याण'के प्रेमी ग्राहक महोद्य कृपापूर्वक विशेष प्रयत्न करके 'कल्याण' के दो-दो नये ग्राहक बना दें।
  - ६-'संत-वाणी-अङ्क' सब ग्राहकोंके पास रजिस्टर्ड-पोस्टसे जायगा । हमलोग इस बार जल्दी-से-जल्दी भेजनेकी चेष्टा करेंगे तो भी सब अङ्कोंके जानेमें लगभग एक-डेढ़ महीना तो लग ही सकता है; इसिलये प्राहक महोदयोंकी सेवामें 'विशेषाङ्क' नंबरवार जायगा। यदि कुछ

## संत-वाणी-अङ्ककी विषय-सूची

| विषय                                 | - grg                | संख्या                                  | विषय                                    |       | पुष्ठ-! | संस्पा      |
|--------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|-------------|
|                                      | £0                   | ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | ₹७—मदर्षि विश्वामित्र                   | •••   |         | ધ ફ         |
| <u>फचिता</u>                         |                      |                                         | १८-महर्षि भरद्वाज                       | • • • | • • •   | ५१          |
| १-भक्त संतींके लक्ष्य (पाण्डेय       |                      |                                         | १९-महर्षि गौतम                          | •••   |         | ųą          |
| दत्तजी शास्त्री 'राम' ) **           |                      | 8                                       | २०-महर्षि जमदिम                         | •••   |         | ५२          |
| २-संत-वाणी (पाण्डेय पं० ३            |                      | _                                       | २१-महर्षि पुलस्त्य                      | • • • | •••     | <b>પ</b> ેર |
| शास्त्री 'राम' )                     | •••                  | २                                       | २२-महर्षि पुलइ                          | • • • | • • •   | ५३          |
| <u>लेख</u>                           |                      |                                         | २३-महर्षि मरीचि                         | •••   | • • •   | ५३          |
| १-संत-स्र्क्ति-सुधा (पं० श्रीज       | निकीनायजी शर्मा )    | 3                                       | २४-भगवान् दत्तात्रेय                    | •••   |         | ५३          |
| २-संतोंके सिद्धान्त ( श्रद           | देय श्रीजयदयालजी     |                                         | २५-महर्षि दधीचि                         | •••   |         | 48          |
| गोयन्दकाका एक भाषण                   | <i>)</i>             | 6                                       | २६-महर्षि आरण्यक                        |       |         | 48          |
| २~संत-वाणीकी लोकोत्तर                | महत्ता ( पं०         |                                         | २७—महर्षि लोमश                          | 244   | • • •   | ५५          |
| श्रीरामनिवासजी शर्मा ) :             | ••                   | 77                                      | २८-महर्षि आपस्तम्ब                      | • • • | • • •   | <b>પ્</b> ષ |
| ४-संत-वाणीका महत्त्व (               | पं० श्रीस्रजचंदजी    |                                         | २९-महर्षि दुर्वासा                      | •••   | • • •   | ५७          |
| distribution )                       | •••                  | २३                                      | ३०-महर्षि ऋतम्भर                        | • • • | • • •   | ५७          |
| ५-संत, संत-वाणी औरक्षमा              | -प्रार्थना (सम्पादक) | ७९३                                     | ३१-महर्षि और्व                          | •••   | • • •   | ५७          |
| संत-वाणी                             |                      |                                         | ३२—महर्षि गालव                          | •••   | •••     | 42          |
| १-देवर्षि नारदजी                     | ••                   | २६                                      | ३३-महर्षि मार्कण्डेय                    | • • • | • • •   | 49          |
| २-मुनि श्रीसनकजी                     | •••                  | 79                                      | ३४-महर्षि शाण्डिल्य                     | •••   | •••     | ٠.<br>٤٥    |
| ३-मुनि श्रीसनन्दन                    |                      | ३०                                      | ३५-महर्षि भृगु                          | • • • | ** 1    | ६०          |
| ४-मुनि श्रीसनातन                     | •••                  | 38                                      | ३६-महर्षि वाल्मीक                       | • • • | •••     | ६१          |
| ५-मुनि श्रीसनत्कुमार                 | •••                  | ₹ ?                                     | ३७-महर्षि शतानन्द                       | •••   | •••     | કર          |
| ६-केनोपनिषद्के आचार्य                | •••                  | ३२                                      | ३८—महर्षि अष्टावक                       | •••   | • • •   | ६३          |
| ७महर्षि श्वेताश्वतर                  | •••                  | इ ३                                     | ३९-महात्मा जडभरत                        | •••   | •••     | ६३          |
| ८-महर्षि याज्ञवल्क्य                 |                      | ₹%                                      | ४०महर्षि अगस्त्य                        | •••   | •••     | ६४          |
| ९-तैत्तिरीयोपनिषद्के आचार            | f                    | ३६                                      | ४१-भगवान ऋषभदेव                         | •••   | •••     | ६५          |
| १०-ऋषिकुमार नचिकेता                  | •••                  | ३६                                      | ४२-योगीश्वर कवि                         | • • • | •••     | ६५          |
| ११-श्रीयमराज                         | •••                  | ३७                                      | ४३-योगीश्वर हरि                         | •••   | ***     | ६७          |
| १२–महर्षि अङ्किरा<br>१३–महर्षि कश्यप |                      | ४१                                      | ४४योगीश्वर प्रबुद्ध<br>४५योगीश्वर चमस   |       | • • •   | <b>E</b> C  |
| १४—महर्षि वसिष्ठ                     | •••                  | . 88<br>. 84                            | ४५-यागावर चमत<br>४६-महर्षि सारस्वत मुनि | •••   | •••     | ६९          |
| (१) चुनी हुई वाणिय                   | ř                    | . 88<br>                                | ४७-महर्षि पतञ्जलि                       |       | •••     | ७०          |
| (२) बैदिक वाणी (प्रेष                |                      |                                         | ४८-भगवान् कपिलदेव                       | •••   | •••     | ७१          |
| सातवळेकर)                            | •••                  | . 84                                    | ४९-महर्षि शौनक                          | • • • | •••     | 68          |
| १५-महर्षि पिप्पलाद                   | •••                  | . 40                                    | ५०-महर्षि पराश्चर                       | •••   | •••     | ६७          |
| ६-महर्षि अत्रि                       | ***                  | ٠ ५٥                                    | ५१-महर्षि वेदन्यास                      | • • • | •••     | ७४          |
|                                      |                      | -                                       |                                         |       |         | ७५          |

| ५२-मुनि ग्रुनाचेच             | • • • | ८१      | <b>१३-</b> भक्त वृत्रासुर · · ·                                 | १६८                    |
|-------------------------------|-------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| ५३-महर्षि जैमिनि              | • • • | ८३      | ९४-श्द्र भक्त                                                   | … १२८                  |
| ५४-मुनि सनत्सुजात             | • • • | ··· 64  | ९५-च्याघ संत                                                    | १२९                    |
| ५५-महर्षि वैशम्पायन           | . • • | ८६      | ९६-महर्षि अम्भृणकी कन्या वाक् देवी                              | 830                    |
| ५६-महात्मा भद्र               |       | وای     | ९७-ऋपिल-माता देवहूति                                            | ••• १३१                |
| ५७-मह्पि मुद्गल               |       | ८७      | ९८-वसिष्ठपत्नी अरुन्धती                                         | ••• १३२                |
| ५८-महपि भेत्रेय               |       | ८७      | ९९-सच्ची माता मदालसा                                            | ••• १३२                |
| ५९-भक्त सुकर्मा               | • • • | 66      | १००-सती सावित्री                                                | ••• १३४                |
| ६०-भक्त सुवत                  |       | ٠٠٠ ८٩  | १०१-महारानी शैब्या( हरिश्चन्द्र-पन्नी)                          | ••• १३५                |
| ६१-भिक्षु विप                 | * * * | 60      | १०२-अत्रिपत्ती श्रीअनसूया                                       | ··· १३५                |
| ६२-महर्षि वक                  | •••   | 35      | १०३-दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी                                      | ··· 830                |
| ६३-ऋधिगण                      | •••   | 68      | १०४-सती सुकला                                                   | ••• १३७                |
| ६४-आचार्य क्रप                | •••   | 65      | १०५-सती सुमना                                                   | … १३८                  |
| ६५-महात्मा गोकर्ण             | •••   | 6\$     | ६०६-पाण्डव-जननी कुन्तीजी · · ·                                  | 880                    |
| ६६-सिद्ध महर्षि               | • • • | 68      | १०७पाण्डव-पत्नी द्रौपदी                                         | 680                    |
| ६७-मुनिवर कण्डु               | .,,   | 38      | १०८-महाराज भर्तृहरि                                             | ६४२                    |
| ६८-पुराण-वक्ता सूतजी          | • • • | ٠٠٠     | १०९-आचार्थ श्रीधर स्वामी                                        | 88\$                   |
| ६९-मनु महाराज                 | • • • | 800     | ११०-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि ***                               | \$88                   |
| ७०-महाराज पृथु                |       | 608     | १११-श्रीजगद्धर भट्ट                                             | ٠٠٠                    |
| ७१—राजा अजातशत्रु             | •••   | १०२     | ११२-श्रीलक्ष्मीघर                                               | <b>६</b> ८६            |
| ७२-भक्तराज ध्रुव              |       | 808     | ११३-भक्त दिल्वमङ्गल ( श्रीलीलाग्रुक )                           | \$8.9                  |
| ७३-शरणागतवत्सल शिवि           | •••   | 803     | ११४-श्रीअप्पय्य दीक्षित                                         | <b>የ</b> ጸር            |
| ७४–भक्त राजा अम्बरीष          |       | ··· 603 | ११५-जगदुर श्रीशंकराचार्य                                        | 888                    |
| ७५-सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र | • • • | ٠٠٠ ٢٥٤ | ११६-श्रीयामुनाचार्य                                             | · · · १५२<br>• · · १५३ |
| ७६-परदुःखकातर रन्तिदेव        | •••   | ··· 608 | ११७-जगद्गुरः श्रीरामानुजाचार्य                                  | · · · · 844            |
| ७७-महाराजा जनक                | • • • | १०६     | ११८–जगद्गुरु श्रीनिम्बार्काचार्य<br>११९–जगद्गुरु श्रीमध्याचार्य | ••• १५७                |
| ७८-राजा महीरय                 | •••   | 800     | ११९—जगद्गुरु श्रीवल्लभाचार्य ( प्रेषक-पं० श्र                   | • •                    |
| ७९-राजा चित्रकेतु             | • • • | 600     | चन्द्रजी शास्त्रीः साहित्यरत )                                  | ••• १५७                |
| ८०-राजा मुचुकुन्द             | •••   | 806     | १२१-जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य ***                             | ··· 848                |
| ८१-पितामह भीष्म               | • • • | 808     | १२२-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव                                      | ••• १६३                |
| ८२-महाराज वसुदेव              | •••   | 888     | १२३—गोस्वामी श्रीनारायण भद्दाचार्य                              | ••• १६४                |
| ८३-भक्त अनूर                  | •••   | ११२     | १२४-सार्वभौम श्रीवासुदेव महाचार्य                               | ∵ १६५                  |
| ८४-धर्मराज युधिष्ठिर          | •••   | 885     | १२५-श्रीरामानन्द राय                                            | ••• १६५                |
| ८५—भक्त अर्जुन                | •••   | ••• ११५ | १२६-श्रीसनातन गोस्वामी                                          | १६५                    |
| ८६-भक्त उद्भव                 | • • • | … ११६   | १२७-श्रीरूप गोस्वामी                                            | ••• १६६                |
| ८७-संत विदुर                  | •••   | 880     | १२८-श्रीजीव गोस्वामी                                            | ••• १६७                |
| ८८-भक्त सञ्जय                 | •••   | १२१     | १२९-स्वामी श्रीप्रवोधानन्द सरस्वती                              | ··· १६८                |
| ८९-राजा परीक्षित्             | • • • | १२२     | १३०-श्रीरघुनायदास गोस्वामी ***                                  | ••• १६८                |
| ९०—मातलि                      | •••   | १२२     | १३१-महाकवि कर्णपूर                                              | ••• १६९                |
| ९१-भक्तराज प्रहाद             |       | १२४     | १३१-महाकाव कणपूर<br>१३२-आचार्य श्रीमधुसुदन सरस्वती              | ··· <b>१</b> ६९        |
| <b>९२</b> —दानवीर राजा बलि    |       | १२७     | १३२-आचाव आमञ्जूष्य परस्यता                                      | , , .                  |

| १३६-गोसाईंजी श्रीमद्विष्टलनाथजी (प्रेषकपं०                 | १६८-महात्मा ईसामसीइ                           | . 866  |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------|
| श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरन )                १७० | १६९-महात्मा जरथुस्त्र · · ·                   | . 866  |
| १३४-आचार्य श्रीविश्वनाय चक्रवर्ती १७१                      | १७०-योगी जालंघरनाय · · ·                      | . १८९  |
| १३५-महाप्रभु श्रीहरिरायजी ःः १७१                           | १७१-योगी मत्स्येन्द्रनाथ ••• ••               | . १८९  |
| १३६-गोखामी श्रीरघुनायजी · · · १७१                          | १७२-योगी गुरु गोरखनाथ · · ·                   | . १८९  |
| १३७-श्रीकृष्णमिश्र यति "" १७२                              | १७३-योगी निवृत्तिनाथ                          | : 890  |
| १३८-पण्डितराज जगन्नाय १७२                                  | १७४-संत ज्ञानेश्वर (प्रेषकश्रीएम० एन० धारकर   | ) १९१  |
| १३९-श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार) " १७२                     |                                               | . १९१  |
| १४०-भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रङ्गनायकी) " १७३                  | १७६—भक्त साँवता माली                          | . 885  |
| १४१-श्रीकुलशेखर आळवार १७३                                  | १७७-संत सेना नाई                              | . १९३  |
| १४२-श्रीविप्रनारायण आळवार १७५                              | १७८-भक्त नरहरि सुनार                          | . ६८३  |
| १४३-श्रीमुनिवाहन तिरुपन्नाळवार " १७५                       | १७९-जगमित्र नागा                              | . 883  |
| १४४-श्रीपोयमै आळवारः भूतत्ताळवार और पेया-                  | १८०-चोखा मेळा ( प्रेषकश्रीएम० एन० घारकर       | ) १९३  |
| ळवार ••• १७५                                               | १८१-संत कवि श्रीभानुदास •••                   |        |
| १४५-श्रीमिक्तसार (तिरुमिंडसै आळवार ) "१७६                  | १८२-संत त्रिलोचन                              | . १९३  |
| १४६-श्रीनीलन् (तिचमङ्गैयाळवार) "१७६                        |                                               | . 888  |
| १४७-श्रीमधुर कवि आळवार १७६                                 |                                               | . 888  |
| १४८-शैव संत माणिक वाचक · · · १७६                           |                                               | . 888  |
| १४९-संत श्रीनम्माळवार ( शठकोपाचार्य ) 💮 १७७                | (२) श्रीदासबोधसे (प्रेषक-श्रीएम० एन           | o      |
| १५०-शैव संत अप्पार ••• १७७                                 | * *                                           | • १९६  |
| १५१-शैव संत सम्बन्ध ••• ••• १७७                            | १८५-एंत श्रीतुकाराम ( प्रेपक-शीचन्द्रदेवजी मि | अ      |
| १५२-शैव संत सुन्दरमूर्ति · · · १७७                         | -                                             | १९७    |
| १५३-संत बसवेश्वर १७८                                       | ,                                             | 888    |
| १५४-संत वेमना " १७८                                        | १८७-संत श्रीविनायकानन्द स्वामी (प्रेपकश्रीकिस |        |
| १५५-संत कवि तिरुवल्छवर 🎌 🔭 १७९                             |                                               | . 200  |
| १५६-भगवान् महावीर (प्रेषक-श्रीअगरचन्दजी नाहटा) १७९         | १८८—महाराष्ट्रिय संत अमृतराय महारा            |        |
| १५७आचार्य कुंदकुंद ( प्रेषकश्रीअगरचन्दजी                   | (प्रेषक—एं० श्रीविष्णु वालकृष्ण जोशी )        |        |
| नाहटा ) १८३                                                | १८९-संत मानपुरी महाराज (१) ( प्रेषक           |        |
| १५८मुनि रामसिंह                                            | पं० श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी ) 😷              | ٠٠ ٢٥٥ |
| १५९-मुनि देवसेन " १८४                                      | (२) (प्रेषक-श्रीकिसन दामोदर नाईक) •           | 208    |
| १६०-संत आनन्दघनजी (प्रेषक—सेठ तेजराजजी                     | १९०-महाराष्ट्रिय संत श्रीटीकारामनाथ (प्रेषकपं | o      |
| लक्ष्मीचंद जैन) १८४                                        | श्रीविष्णु बालकृष्ण जोशी, कन्नडकर )           | 508    |
| (६१-मस्तयोगी ज्ञानसागर १८६                                 | १९१-संत कबीरदासजी                             | 508    |
| १६२-जैन-योगी चिदानन्द १८५                                  | १९२—संत कमालजी                                | 588    |
| १६३-श्रीजिनदास " १८५                                       |                                               | 588    |
| १६४-आचार्य श्रीभिक्षुस्वामीजी (भीखणजी) ** १८५              | १९४-संत रदास                                  | २१८    |
| १६५-भगवान् बुद्ध                                           | १९५-संत निपटनिरंजनजी                          | २२२    |
| ६६-योद संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा १८७                   | 0 0 0                                         | २२२    |
| ६७-सिद्ध श्रीतिल्लोपाद (तिलोपा) "१८७                       | १९७-श्रीबावरी साहिवा · · ·                    | ५२३    |

## ( & )

| १९८-यारी साहव (यूका) शाहव (पेपक २१४ स्थर-आहिंससलबीजी (जून्यावन) १८८ शिक्ट सिंत सुहहा (यूका) शाहव (पेपक १२५ से स्थर-साक श्रीतह्वरिद्यरणदेवजी १८८ से स्थर-साक श्रीतह्वर्वादरणयेवजी १८८ से स्थर-सेत वाराव वाराव १२५ से से स्थर-सेत वाराव विहारवाके १२८ से सेत प्रीयदासजी १२८ से सेत सेत प्रायय कर सेत सेत प्रायय कर सेत सेत प्रायय कर सेत                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                             |                                                               |          |          |                                                 |         |     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------|----------|----------|-------------------------------------------------|---------|-----|
| श्रीवरुत्पानी शास्त्री ) १२४ २३६-श्रीगोविन्द्रशणदेवजी १८/ १००-ज्ञानीवन साह्य १२५ २३०-श्रीविद्याितिनदेवजी (विद्यारिदाशजी ) १८/ १०२-संत वृद्यात्राजी १२५ १२८-संतर्गात मदन्नाहर्ग (सूरज्ञ) १८/ १०२-संत गरिवर्गाव । १२१ १२०-श्रीह्रमारिद्यांत्री ११/ १०४-संत गरिवर्गाव । १३१ १२०-श्रीह्रमारिद्यांजी १९/ १०५-संत गरिवर्गाव । १३१ १२४ १२८-श्रीहर्ग्व । १९/ १०५-संत मीला साह्य वृद्यात्राजी १३५ १४२-श्रीहर्ग्व । १९/ १०५-संत मीला साह्य १२०-श्रीहर्ग्व । १९/ १०५-संत मेलाराण मण्डलाचार्थ (प्रेषक— श्रीहर्ग्व । १९/ १०८-संत केंद्रग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्व । १८०-संत केंद्रग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्व । १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्व । १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्व । १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्व । १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-श्रीहर्ग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वराजी १८०-संत मंत्राग्वरात्राजी १८०-संत मंत्राग्वराजी १८०-संत मंत्राग्वरावराजी १८०-अश्रिव्यावर्व १८०-संत मंत्राग्वरावराजी १८०-मंत्र भौममावर्व । १८०-संत मंत्राग्वरावर्व १८०-संत मंत्राग्वरावर्व १८०-संत मंत्राग्वरावर्व १८०-संत मंत्राग्वरावराजी १८०-संत मंत्राग्वरावराजी १८०-मंत्राग्वरावर्व १८०-संत मंत्राग्वरावराजी १८०-संत मंत्राग्वरावराजी १८०-मंत्राग्वरावर्व १८०-संत मंत्राग्वरावराजी | १९८-यारी साहव               | • • •                                                         | २        | २३       | २३४-श्रीहीरासखीजी ( ऋन्दावन )                   | • • •   | २८  |
| २००-जगर्जीवन साहय २२५ २३७-श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदाराजी) १८/ २०१-गुलाल साहय २१५ २६८-सुरदाल मदनमोहन (सुरच्चज) १८/ २०१-संत यरीयदासजी २३१ २०४-संत परीयदासजी २३१ २०५-संत भींला साहय विहारवाले २३२ २०५-संत भींला साहय विहारवाले २३२ २०५-संत भींला साहय विहारवाले २३२ २०५-संत भींला साहय १२२ २०५-संत मींला नाला मण्डलाचार्थ (प्रेषक १२४ २०५-संत मींला नाला मण्डलाचार्थ (प्रेषक १२४२ अश्वभाराय क्रीमाव्यदेवजी १२४२ २०५-संत मींला नाली (प्रेषक शीर्यक्वी १२४२ २०५-सामी श्रीहरियालो (हिएइयजी) २६३ २०५-सामी श्रीहरियालो (हिएइयजी) २६३ २०५-माला श्रीभाद्वाचली महाराज (प्रेषक महन्त शीप्रमायालंवी) १२४२ २०५-माला श्रीमाव्याचली १२४२ २०५-माला श्रीमाव्याचली १३४२ २०५-माला स्वाचित्वाचली १२४२ २०५-माला सेंत शीर्यक्वी १२४२ २०५-माला सेंत भीच्याचली १२४२ २०५-माला सेंत भीच्याचली १२४२ २०५-माला श्रीमाव्याचली १२४२ २०५-माला सेंत भीच्याचली १२४२                                                                                                                                                                                        | १९९-संत बुछा (यूला)         | ) साहब                                                        | ( प्रेपक |          | २३५-भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी                      |         | २८  |
| २०१-गुलाल साहव २२५ २६८-सरदाख मदनमोहन (सुरब्ब ) २८० २०२ नंत बूळनदासकी २१८ २६१ - श्रीळिलनामेहिनीदेवकी ११६ २०२ - संत गरीबदाखकी २१६ २४० - श्रीप्रेमध्यदीकी १९६ २४० - श्रीप्रेमध्यकी १०० २४० १४० १४० २४० १४० १४० १४० १४० १४० १४० १४० १४० १४० १      | श्रीवलरामजी शास्त्री )      | • • •                                                         | … ર      | 28       | २३६श्रीगोविन्दशरणदेवजी                          | • • •   | २८१ |
| २०१-गुलाल साह्य २०१-संत वृद्धनदास्त्रजी २०१-संत वृद्धनदास्त्रजी २०१-संत गरीबदास्त्रजी २०१-संत गरीबदास्त्रजी २०१-संत गरीबदास्जी २०१-संत गरीबदास्जि २०१-संत गरीज्ञारास्त्रजी २०१-संत गरीज्ञारास्त्रजी २०१-संत गरीज्ञारास्त्रजी २०१-संत गरीज्ञाराज्ञजी २०१-संत महस्त्रदास्जी २०१-संत महस्त्रदास्जी २०१-संत महस्त्रदास्जी २०१-संत क्रेजबदास्जी २०१-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डल्जचार्थ (प्रेषक—श्रीरसंत्रजीजी १०१२ २०१-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डल्जचार्थ (प्रेषक—श्रीत्रजारीदास्जी) २०१-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डल्जचार्थ (प्रेषक—श्रीत्रजारीवास्त्रजी) २०१-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डल्जचार्थ (प्रेषक—श्रीत्रजारीवास्त्रजी) २०१-स्वामीजीश्रीतराज्जी २०१-स्वामी श्रीत्रद्वाण्जी २०१-संत प्रक्राजी २०१-सामी श्रीक्रात्राज्ञी (इरिष्ठव्यजी) २०१-सामीश्रीवीणानन्त्राच्याची २०१-सामीश्रीवीणानन्त्राच्याची २०१-सामीश्रीवीणानन्त्राच्याची २०१-सामाज्ञी श्रीत्रजावाची २०१-माक्राजी श्रीत्रजावाची २०१-सामाज्ञी श्रीत्रजावाची २०१-माक्राजी श्रीत्रजावाची २०१-माक्राजी श्रीत्रजावाची २०१-माक्राजी श्रीत्रजावाची २०१-माक्राजी ग्रीत्रजावाची २०१-माक्राजी न्रात्रजावाची २०१-माक्राजी न्रात्रजावाची २०१-माक्राजी न्रात्रजावाची २०१-माक्राजी न्रात्रजावाची २०१-माक्राजी न्रात्रजावाची २०१-माक्राजी न्रात्रजावाची २०१-माक्राज्ञी न्रात्रजावाची २०१-माक्रात्रजावाची २०१-माक्राज्ञी न्रात्रजावाची २०१-माक्राज्ञी न्रात्रजावची २०१-माक्राज्ञी न्रात्रजावाची                                  | ·                           | • • •                                                         | გ        | २५       | २३७श्रीविहारिनिदेवजी (विहारीदासजी)              | • • •   | 201 |
| २०२-संत व्हन्तरासकी २०१-संत गरीवदायकी २०१-संत क्षेत्रावदायकी २०१-संत क्षेत्रावदायकी २०१-संत क्षेत्रावदायकी २०१-संत क्षेत्रावदायकी २०१-संत ग्रीवद्याळकी २०१-संत ग्रीवद्याळकी २०१-संत ग्रीवद्याळकी २०१-संत ग्रीवद्याळकी २०१-संत ग्रीवद्याळकी २०१-संत ग्रीवद्याळकी २०१-संत ग्रीवदायकी २०१-मंत ग्रीवदायकी २०१-मात ग्रीवदायकी                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | • • •                                                         | ··· ۶    | १२५      | •                                               | • • •   | 761 |
| २०३—संत गरीवदावजी २०४—संत दरिया साह्च विहारवाळे २०४—संत दरिया साह्च विहारवाळे २०४—संत प्रीला साह्य २०६—यात्रा मल्कदालजी २०४—स्वामी मल्कदालजी २०४—मात्रा धरतीदालजी २०४—स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डळाचार्थ (प्रेषक श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री) २०४—स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डळाचार्थ (प्रेषक श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री) २०४—स्वामी श्रीदावृदयालजी २०४—स्वामी श्रीदावृदयालजी २०४—स्वामी श्रीदावृदयालजी २०४०—स्वामी श्रीदावृदयालजी २०४०—स्वामी श्रीदावृदयालजी २०४०—स्वामी श्रीदावृदयालजी २०४०—संत ग्रीववानजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—शहरतालजी २०४०—स्वामी श्रीविह्यतालजी २०४०—स्वामी श्रीवृद्यतालजी २०४०—स् | •                           | • • •                                                         |          |          | _                                               |         |     |
| २०४-संत दरिया साह्य विहारवाळे १६० २०६-संत भीला साह्य १६० २०६-ताचा मत्करासजी १६० १६० २०६ वाचा मत्करासजी १६० १६० २०६ वाचा परमोदासजी १६० १६० वाचा वाचा परमोदासजी १६० १६० वाचा वाचा वाचा वाचा वाचा वाचा वाचा वाच                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | =•                          | • • •                                                         |          |          |                                                 |         |     |
| २०५—संत भीला साह्य १२६ २४२ -श्रीनरहिंदेवजी १६६ २०६—नावा सरक्कदातजी १३६ २४२ -श्रीनरहिंदेवजी १६६ २०८—संत केशवदातजी १३६ २४४ -श्रीकिश्रोरीदासजी १३६ २४४ -श्रीकिश्रोरीदासजी १३६ २४४ -श्रीकिश्रोरीदासजी १३६ २४५ -श्रीममी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्थ (प्रेषक ४४६ -श्रीसमी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्थ (प्रेषक ४४६ -श्रीसमी श्रीस्त्रो ) १८६ २४६ -श्रीसमी श्रीस्त्राजी ) १८६ २४६ -श्रीसमी श्रीतर्द्रयालजी १८६ २४५ -श्रीसमी श्रीस्त्राजी ) १८६ २४५ -श्रीसमी श्रीस्त्राजी (प्रेषक -श्रीममी श्रीललजीदासजी १८६ २४५ -श्रीसमी श्रीस्त्राजी ) १८६ २४५ -श्रीसमी श्रीस्त्राजी (प्रेषक -श्रीदेवकीनन्दनजी १८६ २५८ -श्रीसम्त्राचार्था श्रीललजजीदासजी १९६ २५८ -श्रीकृण्यदासजी १८६ २५८ -श्रीमानवदासजी १८६ २५८  |                             | रवाले                                                         |          |          |                                                 | •••     | 290 |
| २०६—नावा मल्कदावजी १३६ २४ ३-और्तिकदेवजी १९६ १०७—नावा घरतीदासजी १३६ २४८—औक्रियोतीदासजी १३६ १४८—ओज क्रेयावदासजी १३६ १४८—आजामके संत श्रीयंकरवेब(प्रिषक—श्रीयमीश्वरजी) १९६२ १४६—नाता श्रीयत्वरासजी १८६२ १४६ आत्रायाक संत श्रीयंकरवेब(प्रिषक—श्रीयमीश्वरजी) १९६२ १४६ आत्रायाक संत श्रीयंकरवेब(प्रिषक—श्रीयमीश्वरजी) १९६२ १४६ आत्रायाक संत श्रीयंकरवेब(प्रिषक—श्रीयमीश्वरजी) १९६२ १४६ आत्रायाक श्रीयन्त्रजीवासजी १९६२ १८६ संत प्रीवदासजी १४६०—शित प्रावदासजी १८६२ १८६२ संत प्रीवदासजी १८६२ १८६२ स्त्रीय स्त्रायाक १८६२ १८६२ स्त्रीय स्त्रीय स्त्रायाक १८६२ १८६२ स्त्रीय स्त्रीय स्त्रायाक १८६२ स्त्रायाक श्रीयत्वासजी १८६२ १८६२ स्त्रीय श्रीयत्वासजी १८६२ स्त्रीयाचार्य श्रीयत्वाच वेचाय्यं श्रीय्वर्य वेचाय्यं श्रीयत्वाच वेचाय्यं श्रीयत्वाच वेचाय्यं श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच वेचायं श्रीय १८६२ संत श्रीयाच संत श्रीपदाच स्त्रीय १८६२ संत श्रीयाच संत श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच वेचायं श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीयत्वाच श्रीय श्रीय श्रीय श्रीय स्त्रीय श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीय श्रीय श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच प्रावच श्रीय श्रीय श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच श्रीय श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८५ स्त्रीच प्रावच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच श्रीय श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच १८६२ स्त्रीच स्त्रीच स्त्रीच १८६२ स्त्रीच श्रीय स्त्रीच श्रीय स्त्रीच स्त्रीच १८६२ | <br>* ****                  |                                                               |          |          | •                                               | • • •   | २९१ |
| २०७—नावा घरनीदासजी २०८—संत केदावदासजी २०८—संत केदावदासजी २०९—स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलचार्थ (प्रेषक— श्रीआमीरचन्दजी द्वाली १४२ १००—स्वामी श्रीदाद्दयालजी २४२ ११०—स्वामी श्रीदाद्दयालजी २४० ११०—संत मीखाजनजी (प्रेषक—अरिवर्जानन्दनजी १४० ११२—संत मीखजनजी (प्रेषक—अरिवर्जानन्दनजी १४० ११४—संत मीखजनजी (प्रेषक—अरिवर्जानन्दनजी १४० ११४—संत वाजिन्दजी २५० ११४—संत वाजिन्दजी २६० ११४—संत वाजिन्दजी २६० ११४—संत गरीवदासजी वादूपन्यी १६० ११४—संत गरीवदासजी वादूपन्यी १६० ११४—सामी श्रीहरियासजी (हरिपुरवजी) २६२ २४५—श्रीहर्जावास्यामीजी १६० ११४—सहन्त श्रीप्रेमदासजी) १६० २४०—स्वामी श्रीवरणदासजी महाराज (प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी) १६० २१४—सक्वर श्रीमद्वर्जावाची २६० २१४—संत वाजिन्दजी १६० १६०—स्वामी श्रीवरणदासजी १६० ११०—स्वामी श्रीवरणदासजी १६० ११०—स्वामी श्रीवरणदासजी ११० ११०—स्वामी श्रीवर्रवर्जावाची १६० ११०—स्वामी श्रीवर्णदासजी ११० ११०—स्वामी श्रीवरणदासजी ११० ११०—स्वामी श्रीवर्णदासजी ११० ११०—स्वामी श्रीवर्णदासजी ११० ११०—स्वामी श्रीवर्णदासजी ११० ११०—संत श्रीपमदासजी ११०—संत श्रीपपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपपमदासजी ११० ११०—संत श्रीपपमदासजी ११०                                                                                                                                                                                                                                       |                             |                                                               |          |          |                                                 | •••     | २९१ |
| २०८-संत केशावदातजी २०९-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्थ (प्रेषक— श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री) २१०-स्वामी श्रीदायूदयाळजी २१०-स्वामी श्रीदायूदयाळजी २११-संत सुन्दरदासजी २१०-संत मीखजनजी (प्रेषक—श्रीदेवजीनन्दनजी १९१-संत प्रावनतजी १९४-संत मीखजनजी (प्रेषक—श्रीदेवजीनन्दनजी १९४-संत मीखजनजी (प्रेषक—श्रीदेवजीनन्दनजी १९४-संत वाजिन्दजी २९४-संत वाजिन्दजी २९४-संत वाजिन्दजी २९४-संत गरीवनराजी २९४-संत गरीवनराजी २९४-संत गरीवनराजी २६१ २१४-मंत वाजिन्दजी २९४-मंत गरीवनराजी १९४-संत गरीवनराजी १९४-महातमा श्रीहरियाचजी (हरिपुरुवजी) २६२ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २६२ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २६२ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २६४ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २६४ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २६४ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २१४ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २१४ २१४-महातमा श्रीनगत्नाचाजी २१४ २१४-महातमा श्रीद्वाचाजी २१४-महातम श्रीप्रयापानदेवजी २१४-महात्तमा श्रीहरियाचजी २१४-महात्तमा श्रीहरहरियंव महाम्मु २१४-श्रीहरीजी २१४-महात्तमा संत श्रीमयरावाची २१४-महात्तमारेवाचि [महाराजासाँववर्तिहजी] ३४८ २१४-श्रीहरीजी २१४-महाराज त्रजािधि २१४-महाराज त्रजािधि २१४-महाराज त्रजािधि २१४-महाराच त्रजािधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             | • • •                                                         |          |          |                                                 | •••     | २९१ |
| २०९-स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्थ (प्रेषक— श्रीक्रमीश्वरजी) २४२ (प्रेषक—श्रीधर्मीश्वरजी) २९३ (प्रेषक—श्रीधर्मीश्वरजी) २९३ (प्रेषक—श्रीधर्मीश्वरजी) २९३ (श्रीक्र—श्रीवर्माश्वरजी) २९३ (श्रीक्र—श्रीवर्माश्वरजी) २९३ (श्रीक्र—श्रीवर्माश्वरजी) २९३ (श्रीक्र-श्रीक्रजावाजी) (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी १९४ संत मोजनाजी (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी १९४ संत वाजिन्दजी वादूपन्यी १६३ १९४ श्रीक्रणवाजी १९४ १९४ स्त्रीत गरीवदाकजी वादूपन्यी १६३ १९४ श्रीक्रणवाजी १९४ १९४ सहातमा श्रीकाणवाज्ञी १९४ १९४ सहातमा श्रीकाणवाज्ञी १९४ स्थानाव्यजी १९४ स्थानाव्यज्ञी १९४ स्यानाव्यज्ञी १९४ स्थानाव्यज्ञी १ |                             |                                                               |          |          |                                                 | श्वरजी) | २९२ |
| श्री अमीरचन्दजी शास्त्री) २४२ (प्रेषक-श्रीधर्मीश्वरजी) १९१ २१०-स्वामी श्रीदावृद्यालजी १४६ १४७-पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीळाळजी दासजी १९१ २१०-संत सुन्दरदासजी १९५ १४८ श्रीस्प्रदासजी १९१ २४८ श्रीस्प्रदासजी १९६ २४८ श्रीस्प्रदासजी १९६ २५८ श्रीस्प्रदासजी १९६ २५८ श्रीस्प्रदासजी १०८ १५८ श्रीस्प्रदासजी १०८ १५८ श्रीस्प्रदासजी १०८ १५८ श्री वाजिन्दजी १९८ २५८ श्री श्रुण्यासजी १९८ २५८ श्रुण्यासजी १९८ २६८ श्रुण्यासजी १९६ २६८ श्रुण्यासजी १९८ २६८ श्रुण्यासजी १९८ २६८ श्रुण्यासजी १९८ २६८ श्रुण्यासजी १९६ १९८ श्रुण्यासजी १९६ २६८ श्रुण्यासजी १९६ २६८ श्रुण्यासजी १९६ २६८ श्रुण्यासजी १९६ १९८ श्रुण्यासजी १९६ १९८ श्रुण्यासजी १९६ १९८ श्रुण्यासजी १९६ १९८ श्रुण्यासजी १९६ १८८ श्रुण्यासजी १९६ १९८ श्रुण्यासजी १९६ १८८ श्रुण्यासजी १८० १८८ १८८ श्रुण्यासजी १८० १८० श्रुण्यासजी १८० |                             | मण्डलाचार्य ।                                                 |          | •        | · ·                                             | ,       |     |
| २१० -स्वामी श्रीदादूदयालजी २१३ २४७ -पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी २९१ -संत ग्रुन्दरदासजी २९५ १५७ संत राजवजी २९५ १५७ -संत मीखजनजी (प्रेषकश्रीदेवकीनन्दनजी २९८ २५८ -श्रीस्त्रदासजी २९८ २५८ -श्रीकुण्यदासजी २९८ २५८ -श्रीक्यामीजी २१८ २५८ -श्रीक्यामीजी २१८ २५८ -श्रीक्यामीजी २१८ २५८ -श्रीवामी श्रीवामानवाचार्य (प्रेषकश्रीहनुमानवारण विहानया) २१८ २५८ -स्वामी श्रीवामानवाचार्य (प्रेषकश्रीहनुमानवारण विहानया) २१८ २५८ -स्वामी श्रीवामानवाचार्य (प्रेषकश्रीहनुमानवारण विहानया) २१८ २५८ -श्रीक्यामीजी २१८ २५८ -श्रीवामी श्रीवुल्यादासजी २१८ २५८ -श्रीवामी श्रीवुल्यादासजी २१८ २५८ -श्रीक्यामीजी २१८ २५८ -श्रीवामी श्रीवुल्यादासजी २१८ २५८ -श्रीव्यामीजी २१८ २५८ -श्रीव्यामीजी २१८ २५८ -श्रीव्यामाचाच्या (प्रेषकश्रीहनुमानवारण विहानया) २१८ २५८ -श्रीव्यामीजी २१८ २५८ -श्रीव्यामाचाच्या (प्रेषकश्रीहनुमानवारण विहानयाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                             |                                                               |          | ४२       |                                                 | •••     | २९३ |
| २११-संत सुन्दरदातजी २१० २११-संत रज्ञवजी २१० २११-संत रज्ञवजी २१० २११-संत रज्ञवजी २१० २११-संत रज्ञवजी २१० २११-संत प्रावकजजी (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी २१८-संत वाजिन्दजी २१८-संता श्रीजात्वाधजी २१८-संत्वाचार्यजी २१८-संत्वाचार्यजी २१८-तंत्रस्वी संत श्रीपरग्रुपमदेवजी २१८-श्रीहर्गवावनदेवजी २१८-श्रीहर्गवावनदेवजी २१८-श्रीहर्गवावनदेवजी २१८-श्रीहर्गवावची २१८-श्रीहर्गवावनदेवजी २१८-श्रीहर्गवावची २१८-श्रीहर्गवावचावची २१८-श्रीहर्गवावचावची २१८-श्रीहर्गवावचावची २१८-श्रीहर्गवावचवची २१८-श्रीहर्गवावचचवची २१८-श्रीहर्गवचचचवचवची २१८-श्रीहर्गवचचचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवचवच                                                                                                                                     |                             | <i>,</i>                                                      |          | •        | •                                               |         |     |
| ११२-संत रजवजी ११२-संत प्रावक्तनती (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी १४८-संत प्रीवक्तनती (प्रेषक—श्रीदेवकीनन्दनजी १४८-संत वाजिन्दजी १६८-संत गरीवदासजी दादूपन्यी १६८-संत गरीवदासजी दादूपन्यी १८०-साधु निश्चलदासजी १८०-साधु निश्चलदासजी १८०-स्वामी श्रीज्ञात्वायजी १८०-स्वामी श्रीज्ञात्वायजी १८०-स्वामी श्रीज्ञात्वायजी १८०-स्वामी श्रीज्ञात्वायजी १८०-स्वामी श्रीज्ञात्वायजी १८०-स्वामी श्रीचराज्ञात्वाच्यजी १८०-स्वामी श्रीचराज्ञात्वाच्यजी १८०-स्वामी श्रीचराज्ञात्वाच्यजी १८०-स्वामी श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी १८०-संत श्रीरमप्रमात सेन १८०-संत श्रीरमप्रमात सेन १८०-संत श्रीरमप्रमात सेन १८०-संत श्रीनागरीदासजी प्रभु १८०-संत श्रीनागरीदासजी १८०-संत श्रीनागरीय १८०-संत श्रीनागरीदासजी १८०-संत श्रीनागरीदासजी १८०-संत श्रीनागरीय १८०-स |                             | • • •                                                         |          |          | ,                                               |         | २९३ |
| २१२ - संत भीखजनजी (प्रेषक श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल) २१८ २५० - श्रीकुष्णदासजी २०८ २५० - श्रीकुष्णदासजी २०८ २५० - श्रीकुष्णदासजी २०८ २५१ - श्रीकुष्णदासजी २०८ २५१ - श्रीकुष्णदासजी २१८ २५१ - श्रीक्षित्रसामीजी २१८ २५१ - श्रीक्षित्रसामीजी २१८ २५४ - श्रीक्षित्रसामीजी २१८ २५४ - श्रीक्ष्णतास्वर्ण १२९ - स्वामी श्रीक्षात्रसामजी २१८ २५० - स्वामी श्रीक्षणतासजी भहाराज (प्रेषक महन्त श्रीप्रेमदासजी) २६४ - स्वामी श्रीकुष्णदासजी २१८ २५० - स्वामी श्रीकुष्णदासजी २१८ २५० - स्वामी श्रीकुष्णदासजी २१८ २५० - स्वामी श्रीकुष्णदासजी २१८ २६० - स्वामी श्रीकुष्णवासजी २१८ २६० - स्वामी श्रीकुष्णदासजी २१८ २६० - स्वामी श्रीकुष्णवासजी २१६० - स्वामीजी २१८ २६० - स्वामीजीजी २१८ २६० -        |                             | • • •                                                         |          |          |                                                 | •••     |     |
| स्थित वाजिन्दजी २०९ २५०-श्रीकृष्णदासजी १०९ २९९-संत वाजिन्दजी २९९ २५१-श्रीकृम्मनदास्जी ११० २९९-संत वस्ताजी २१९ २५१-श्रीकृम्मनदास्जी ११० २९९-संत वस्ताजी २१९ २५१-श्रीकृम्मनदास्जी ११० २६२ २५२-श्रीचतुर्युजदासजी ११० २६२ २५४-श्रीचतुर्युजदासजी ११० २६२ २५४-श्रीचतुर्युजदासजी ११० २६२ २५४-श्रीचतुर्युजदासजी ११० २६२ २५४-श्रीचत्रामीजी ११० २६४ २५४ २५४-श्रीचत्रामीजी ११० २६४ २५४ २५४ २५४ २५४ २५४ २५४ २५४ २५४ २५४ २५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                             | —श्रीदेवकी                                                    | नन्दनजी  |          |                                                 | •••     | ३०८ |
| २१४ —संत वाजिन्दजी २१६ —संत गरीवदासजी २१६ —साधु निश्चल्दासजी २१६ —साधु निश्चल्दासजी २१६ —साधु निश्चल्दासजी २१६ —साधु निश्चल्दासजी २१६ —साध्र श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —साध्र श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —साध्र श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —साध्र श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —श्रीव्यर्गियायायजी २१८ —श्रीव्यर्गियाच्यायजी २१८ —श्रीव्यर्गियाच्यायजी २१८ —श्रीव्यर्गियाच्यायजी २१८ —श्रीव्यर्गियाच्यायजी २१८ —श्रीव्यर्गियाच्याचजी २१८ —श्रीव्यर्गियाच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्याच्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                             | •••                                                           | ٠٠٠ ال   | 46       |                                                 | • • •   | ३०९ |
| २६१ -संत वखनाजी २६१ -संत गरीवदासजी दावूपन्थी २१६ -संत गरीवदासजी दावूपन्थी २१८ -साधु निश्चलदासजी २१३ -सहात्मा श्रीहरिदासजी (हिरपुरुवजी) २१६ -महात्मा श्रीहरिदासजी (हिरपुरुवजी) २१६ -महात्मा श्रीहरिदासजी (हिरपुरुवजी) २१६ -महात्मा श्रीजगनाथजी २१८ -सामी श्रीचरणदासजी महाराज (प्रेषक — महन्त श्रीप्रेमदासजी) २१८ -सामी श्रीचरणदासजी महाराज (प्रेषक — महन्त श्रीप्रेमदासजी) २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -महत्मा श्रीतुळसीदासजी २१८ -सहजोनाई २१८ -श्रीग्रीवन्दस्वामीजी २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -श्रीग्रीवन्दस्वामीजी २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -स्वामी श्रीयोगाननदाचार्य (प्रेषक -श्रीहनुमानदरण) २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -स्वामी श्रीयोगाननदाचार्य (प्रेषक -श्रीहनुमानदरण) २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनाई २१८ -सहजोनांचांचांचांचांचांचांचांचांचांचांचांचांचा                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •                           | • • •                                                         | ۰۰۰ ۶۱   | 40       |                                                 | •••     | ३१० |
| २१६ -संत गरीवदासजी दादूपन्थी २१७-साधु निश्चल्दासजी २१८ -स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी) २१९ -महात्मा श्रीजगत्नाथजी २१९ -महात्मा श्रीजगत्नाथजी २१० -स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज २१० -स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज २१० -सामी श्रीचरणदासजी महाराज २१० -सामी श्रीचरणदासजी २१८ -सामी श्रीवगानन्दाचार्य (प्रेषक-श्रीहनुमानशरण १२० -सामी श्रीचरणदासजी २१८ -सामी श्रीवगानन्दाचार्य (प्रेषक-श्रीहनुमानशरण १२६ -सामी श्रीवगानन्दाचार्य (प्रेषक-श्रीहनुमानशरण १२६ -सामी श्रीवगानन्दाचार्य (प्रेषक-श्रीहनुमानशरण १२६ -सामी श्रीवृल्सीदासजी २१८ -सामी श्रीवृल्सीदासजी २१८ -सामी श्रीवृल्सीदासजी २१८ -सामी श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २१८ -सामी श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २१८ -श्रीखन्दावनदेवजी २१८ -श्रीखन्दावनदेवजी २१८ -श्रीखन्दावनदेवजी २१८ -श्रीखन्दासजी २१८ -श्रीखन्दासजी २१८ -मामा श्रीहरिव्यास महाप्रभु २१८ -मामा श्रीहरावास महाप्रभु २१८ -मामा श्रीहरावास महाप्रभु २१८ -मामा श्रीव्यासदासजी २१८ -सामा श्रीव्यासदासजी २१८ -सामा श्रीव्यास महजी २१८ -सामा श्रीव्यास महजी २१८ -सामानन्द २१८ -सामानन्द २१८ -सामानन्द २१८ -सामान्द २१८ -मामान्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                             | •••                                                           | ۶۶ ۰۰۰   | ६१       |                                                 | •••     | ३१० |
| २१७-साधु निश्चल्दासजी ११८-स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी) २१९-महात्मा श्रीजनावाधजी २१९-महात्मा श्रीजनावाधजी २१९-महात्मा श्रीजनावाधजी २१९-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज २१०-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज २१९-दयाबाई २१९-सहजोबाई २१६-सहजोबाई २१६-सहजोबाई २१६-मक्तवर श्रीमहजी २१६-मक्तवर श्रीमहजी २१६-मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २१६-तोजस्वी संत श्रीपरद्युरामदेवजी २१६-श्रीहर्गदासनदेवजी २१९-सात्मी श्रीहरिदासजी २१९-आहर्गदासनदेवजी २१९-आहर्गदासनदेवजी २१९-आचार्य श्रीहरिदासजी २१९-आचार्य श्रीहरिदासजी २१९-आचार्य श्रीहरिदासजी २१९-आवार्य श्रीहरिदासजी २१९-आवार्य श्रीहरिदासजी २१९-आहर्गजी २१९-आहर्गजी २१९-आहर्गजी २१९-महाराज श्रजनिधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                             | न्थी                                                          |          |          | २५३-श्रीचतुर्भुजदासजी ""                        | •••     | ३१२ |
| २१८-स्वामी श्रीहरिदासजी (हिएषुरुवजी) २१९-महास्मा श्रीजगवायजी २२०-स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज (प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी) २२१-व्यावार्ष्ठ २२१-च्यावार्ष्ठ २२१-सहजोबार्ष्ठ २२१-सहजोबार्ष्ठ २२१-मक्तवर श्रीमहाजी २२४-मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२४-मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२४-मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२४-मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२६-श्रीहर्पाक्तदेवजी २२६-श्रीहर्पाक्तदेवजी २२९-सामी श्रीहरिदासजी २२९-सामी श्रीहरिदासजी २२९-माचार्य श्रीहरिदासजी २२९-माचार्य श्रीहरिदासजी २२९-माचार्य श्रीहरिवहरिवंद्य महाप्रमु २२१-श्रीहुन्दावनदेवजी २२१-श्रीहर्पाक्ती २२१-श्रीहर्पाक्ती २२१-श्रीहर्पाक्ती २२१-श्रीहर्पाक्ती २२१-श्रीहर्पाजी २२१-श्रीहर्पाजी २२१-श्रीहर्पाजी २२१-श्रीहर्पाजी २२१-श्रीहर्पाजी २२१-श्रीहर्पाजी २२१-श्रीहर्पाजी २३१-मक्त श्रीगदाधर महजी २२१ २६९-मंत श्रीगागरीदासजी [महाराजासाँवतिवहजी] २४८ २६९-महाराज श्रजनिधि २६९-महाराज श्रजनिधि २६९-महाराज श्रजनिधि २५९-महाराज श्रजनिधि २५९-महाराज श्रजनिधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | २१७-साधु निश्चलदासजी        | •••                                                           |          |          | _                                               | •••     | ३१३ |
| १२०—स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज ( प्रेषक—महन्त श्रीप्रेमदासजी ) २२१—दयाबाई २२२—सहजोबाई २२२—मक्तवर श्रीम्डजी २२४—मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२५—तेजस्वी संत श्रीपरश्रामदेवजी २२५—तेजस्वी संत श्रीपरश्रामदेवजी २२६—श्रीहर्गदावनदेवजी २२८—श्रीद्वन्दावनदेवजी २२८—श्रीद्वन्दावनदेवजी २२९—आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रमु २३०—संत श्रीव्यासदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२०—संत श्रीव्यासदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१—श्रीह्वदासजी २२१ २३२—श्रीह्वीजी २३२—मक्त श्रीगदाधर मङ्जी २२६२—संत धनानन्द २४६२—राजा आश्राकरणजी २४६२—राजा आश्राकरणजी २५६२—संत श्रीचार्धर मंत्रजी २३६०—संत श्रीचार्धर मंत्रजी २३१—राजा आश्राकरणजी २३६०—संत श्रीचार्धर मंत्रजी २३६०—संत श्रीचार्धर मंत्रजी २३६०—संत धनानन्द २६९—संत धनानन्द २६९०—संत धनानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | २१८-स्वामी श्रीहरिदासजी (   | हरिपुरुषजी े                                                  | ) 58     |          | २५५-श्रीगोविन्दस्वामीजी                         |         | ३१४ |
| १२०—स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज ( प्रेषक— महन्त श्रीप्रेमदासजी ) २२४—दयाबाई २२४—सक्त्रजोबाई २२३—भक्तवर श्रीमट्रजी २२४—मक्तवर श्रीमट्रजी २२४—मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२४—तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी २२६—श्रीरूपरिकदेवजी २२६—श्रीरूपरिकदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२४—आचार्य श्रीहितहरिवंश महापमु २३०—संत श्रीव्यासदासजी २३१—मक्त श्रीरामप्रसाद सेन २२१—मक्त श्रीरसावानजी २४० २६५—मक्त श्रीरामप्रसाद सेन २४३ २६५—मक्त श्रीरसावानजी २४० २६५—मक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजासाँवतसिंहजी] ३४८ २६०—संत धीनागनद २४३ २६८—मक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजासाँवतसिंहजी] ३४८ २६२—श्रीहठीजी २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४—मक्त श्रीनाराघर मिश्रजी २४४ २६९—मक्त श्रीनागरीदासजी २६९—मक्त श्रीनाराघर सिश्रजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २१९-महात्मा श्रीजगन्नाथजी   | •••                                                           | ٠٠٠ ٦٤   | ६४       | २५६ -स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य (प्रेषक-श्रीहनुम | गनशरण   | ſ   |
| २१२-सहजोबाई २१२-सहजोबाई २१३-सक्तवर श्रीमङ्जी २१४-मक्तवर श्रीमङ्जी २१४-मक्तवर श्रीहरित्यास देवान्वार्यंजी २१४-मक्तवर श्रीहरित्यास देवान्वार्यंजी २१४-तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी २१६-श्रीक्तपरिक्तदेवजी २१७-स्वामी श्रीहरिदासजी २१०-स्वामी श्रीहरिदासजी २१०-स्वामी श्रीहरिदासजी २१०-श्रीष्ट्रन्दावनदेवजी २१०-आचार्यं श्रीहितहरिवंश महाप्रमु २१०-संत श्रीव्यासदासजी २१०-संत श्रीव्यासदासजी २१०-संत श्रीव्यासदासजी २१०-श्रीष्ट्रवदासजी २१०-श्रीष्ट्रवदासजी २१०-संत श्रीव्यासदासजी २१०-श्रीहरीजी २३०-पंत श्रीचतुर्मुजदासजी २३०-मक्त श्रीगदाधर मङ्गी २६०-मक्त श्रीगदाधर मङ्गी २६०-संत धनानन्द                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२०-स्वामी श्रीचरणदासजी म   | ाहाराज<br>                                                    | ••• 21   | s        |                                                 |         | ३१५ |
| २०२ — सहजोत्रार्ध २०४ २५९—रिक संत विद्यापित १३४ २५९—सक्त श्रीमहजी २७४ २६०—रिक संतकिव चंडीदास १३६८ २६४—मक्तवर श्रीहरिक्यास देवाचार्यजी २७७ २६२—द्याक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन १३८८ २६६—श्रीरूपरशुरामदेवजी २७७ २६२—संत रहीम १३८८ २६६—श्रीरूपरशुरामदेवजी २७० २६४—मक्त श्रीरासप्रसाद सेन १३८८ २६६—श्रीरूपरशुरामदेवजी २७० २६४—मियाँ नज़ीर अकबराबादी १४० २६४—श्रीवृन्दावनदेवजी २८० २६४—मक्त श्रीगदाधर महजी १४८० २६५—मक्त श्रीगदाधर महजी १४८० २६५—मक्त श्रीगागरीदासजी महाराजासाँवतिस्जी ३४८० २६८—संत श्रीन्वापदासजी २८० २६५—संत धनानन्द १४५० २६८—संत धनानन्द १४६०—संत धनानन्द १४६०—संत धनानन्द १४६०—संत धनानन्द १६६०—संत धनानन्द १६६०—संत धनानन्द १५६०—संत धनानन्द १६६०—संत धनान्य १६६०—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६६०—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६७०—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६७०—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६७०—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६७०—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६७००—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६७००—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६०००—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६०००—संत श्रीगदाधरिमश्रजी १६००००० संत श्रीगदाधरिमश्रजी १८०००००० संत श्रीगदाधरिमश्रजी १८००००००००००००००००००००००००००००००००००००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                             | मदासजा )                                                      |          |          | २५७-धन्ना भक्त                                  |         |     |
| २२४—मक्तवर श्रीमहजी २२४—मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२४—मक्तवर श्रीहरिव्यास देवाचार्यजी २२५—तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी २२६—श्रीरूपरिकदेवजी २२७—स्वामी श्रीहरिदासजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २८० २२१—मक्त श्रीगदाधर महजी २८० २२१—मक्त श्रीगदाधर महजी २८० २६६—मक्त श्रीगदाधर महजी २४८ २३०—संत श्रीव्यासदासजी २२२—श्रीष्ठ्रवदासजी २२२—श्रीष्ठ्रवदासजी २२३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४० २४४ २४४ २४४ २४४ २४४ २४४ २४४ २४४ २४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                             |                                                               |          |          | २५८—गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी                     |         |     |
| २२४-मक्तवर श्रीहरित्यास देवान्चार्यंजी २२४-मक्तवर श्रीहरित्यास देवान्चार्यंजी २२५-तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी २२६-श्रीरूपरिकदेवजी २२७-स्वामी श्रीहरिदासजी २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी २२८-शान्तार्य श्रीहितहरितंश महाप्रमु २३०-संत श्रीत्यासदासजी २३१-श्रीष्ठ्रवदासजी २३१-श्रीष्ठ्रवदासजी २३१-श्रीष्ठ्रवदासजी २३१-श्रीष्ठ्रवदासजी २३१-श्रीहरीजी २३३-राधावल्ळभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४-पर्क श्रीगदाधर महाप्रभु २३३-राधावल्ळभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४-मक्त श्रीगदाधर मिश्रजी २३६-मक्त श्रीनागरीदासजी महापामा साँवतसिंहजी   ३४८ स्६८-संत धनानन्द २४१-संत धनानन्द २४१-सहाराज श्रजनिधि २३३-राधावल्ळभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | २२२-सहजीबाई                 |                                                               | -        | -        | २५९-रसिक संत विद्यापित                          |         |     |
| २१४—मेक्तवर आहारव्याच प्राचनिका २१८ २६५—त्रोक्तवी संत श्रीपरशुरामदेवजी २६६—मेक्त श्रीरमण्याच सन् २१८ २६६—मेक्त श्रीरमण्याच सन् २१८ २६६—मेक्त श्रीरमण्याच सन् २१८ २६४—मेक्त श्रीरमण्याच सन् २१८ २६४—मेक्त श्रीरमण्याच सन् २१८ २६६—मेक्त श्रीरमण्याच सन् ११८ २६९—सन् ११८०—सक्त श्रीरमण्याच सन् ११८० २६६०—सक्त श्रीरमण्याच सन् १९६० २६६०—सक्त श्रीरमण्याच सन् १९६० २६६०—सक्त श्रीरमण्याच सन् १९६० २६६० सन् १९६० स | २२३-भक्तवर श्रीमहर्जा       |                                                               |          |          | २६०-रिंक संतकवि चंडीदास                         |         |     |
| २२६-श्रीरूपरिसकदेवजी २२७-स्वामी श्रीहरिदासजी २२७-स्वामी श्रीहरिदासजी २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी २२१-आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रमु २२१-आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रमु २२१-श्रीश्रुवदासजी २३१-श्रीश्रुवदासजी २३२-श्रीहठीजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४-मक्त श्रीरादाधर महजी २४८ २६६-मक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजा साँवतसिंहजी] ३४८ २६६-मक्त श्रीनागरीदासजी [महाराजा साँवतसिंहजी] ३४८ २६१-श्रीश्रुवदासजी २३२-श्रीहठीजी २६९-महाराज श्रजनिधि २६९-मक्त श्रीगदाधर मिश्रजी २६९-महाराज श्रजनिधि                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | २२४-भक्तवर श्रीहरिव्यास देव | त्राचायजा<br><del>-                                    </del> | _        |          | २६१-शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन                 |         |     |
| २२६—आल्परीतकार्ष । २८० स्वामी श्रीहरिदासजी । २८० स्वामी श्रीहरिदासजी । २८० स्वमी श्रीहरिदासजी । २८० स्वप्ताचार्य श्रीहतहरिवंश महाप्रभु । २८१ स्वप्ताचार्य श्रीहतहरिवंश महाप्रभु । २८१ स्वप्ताचार महाजी । २४८ स्वप्ताचार महाजी । २४८ स्वप्ताचार श्रीहतहरिवंश महाप्रभु । २८१ स्वप्ताचार श्रीहाराजा साँवतिविंहजी ] २४८ स्वप्ताचार श्रीहतहरिवंश । २८२ स्वप्ताचार श्रीहतहरिजी । २८२ स्वप्ताचार श्रीहतीजी । २६९—महाराज श्रजनिधि । ३५६ स्वप्ताचार स्वर्णिकार । ३५६ स्वर्णिकार स्वर्णिकार । ३५६ स्वर्णिकार स्वर्णिकार । ३५६ स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार । ३५६ स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार । ३५६ स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार स्वर्णिकार । ३५६ स्वर्णिकार स्वर्णिका | २२५-तेजस्वी संत श्रीपरशुराम | ाद् <b>वजा</b>                                                | -        |          | २६२-संत रहीम                                    |         |     |
| २२७—स्वामी श्रीहरिदासजी २२८—श्रीवृन्दावनदेवजी २२९—आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु २२९—आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु २३०—संत श्रीव्यासदासजी २३१—श्रीष्ठ्रवदासजी २३२—श्रीहठीजी २३२—राधावल्ळभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३—राधावल्ळभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३—राधावल्ळभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | २२६-श्रीरूपरसिकदेवजी        |                                                               |          |          | २६३-भक्त श्रीरसखानजी                            |         |     |
| २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी २२९-आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु २३०-संत श्रीव्यासदासजी २३१-श्रीह्रवदासजी २३१-श्रीहठीजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | २२७-स्वामी श्रीहरिदासजी     | •••                                                           |          |          | २६४-मियाँ नज़ीर अकवराबादी                       |         | -   |
| २२९—आचार्य श्रीहितहरिवश महाप्रभु २३०—संत श्रीन्यासदासजी २३०—संत श्रीन्यासदासजी २३१—श्रीष्ठुवदासजी २३२—श्रीहठीजी २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | २२८-श्रीवृन्दावनदेवजी       | •••                                                           |          |          | २८१ एक शीगदाधर भड़जी                            |         |     |
| २३०—संत श्रीव्यासदासजी  २३१—श्रीष्ट्रवदासजी  २३२—श्रीहठीजी  २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी  २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी  २३४  २४०—भक्त श्रीगदाधरमिश्रजी  २४५  २४०—भक्त श्रीगदाधरमिश्रजी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | २२९-आचार्य श्रीहितहरिवंश    | महाप्रभु                                                      | •        |          | २६६-भक्त श्रीनागरीदासजी [ महाराजा सवितास        | हजा ]   | 286 |
| २३१-श्रीध्रुवदासजा २३२-श्रीहठीजी २३२-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३३-राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी २३४ २७०-भक्त श्रीगदाधरमिश्रजी :: ३५६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३०-संत श्रीव्यासदासजी      |                                                               |          |          |                                                 | •••     | ३५५ |
| २३२-श्रीहठीजी २६९-महाराज व्रजनिधि १६९-महाराज व्रजनिधि १९९-महाराज व्यवस्था १९९-महाराज व्यवस्था १९९-महाराज व्यवस्था १९९-महाराज व्यवस्था १९९-महाराज व्यवस्था १९९-महाराज १९७-महाराज १९९-महाराज | २३१-श्रीघ्रुवदासजी          |                                                               |          |          | २६८-राजा आशकरणजी                                |         | •   |
| २३३—राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासमा २८४ २७०-भक्त श्रीगदाधरमिश्रमी ३५७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | २३२-श्रीहठीजी               |                                                               |          | ८५       | २६९-महाराज व्रजनिधि                             |         |     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | २३३—राधावल्लभीय संत श्री    | चतुभुजदासज                                                    | n        | <i>/</i> | २७०-भक्त श्रीगदाधरमिश्रजी                       | • • •   | ३५७ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                             |                                                               | <b>~</b> | (0.5     | (C)                                             |         |     |

| a see of see of                                                | ••• ३५७                                      | ३०६-श्रीगुरु अंगदजी                        | • • •                                  | ••• ३८६              |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------|
| ११-भक्त श्रीमगवतरसिकजी                                         | 346                                          | ३०७—गुरु अमरदासजी                          | • • •                                  | ३८७                  |
| १२—भक्त श्रीअनन्यअलीजी                                         | ••• ३७९                                      | ३०८-गुरु रामदासजी                          | • • •                                  | ३८९                  |
| 9३—भक्त श्रीवंशीअलीजी · · ·                                    | ••• इ५९                                      | ३०९-गुरु अर्जुनदेव                         |                                        | ••• ३९१              |
| १४–भक्त श्रीकिशोरीअलीजी                                        | ··· ३५९                                      | ३१०-गुरु तेगवहादुर (क)                     | ) चुनी हुई वार्ण                       | j ś&&                |
| ७५-भक्त श्रीबैज् बावरा                                         | - '                                          | (ख) (प्रेषिका-श्री                         | ी पी० के०                              | जगदीश-               |
| ७६-भक्त श्रीतानसेनजी                                           | ३५९                                          | कुमारी )<br>३११-गुरु गोविन्दसिंह           | • • •                                  | 360                  |
| ७७-संत जंभनाय ( जाम्भोजी )                                     | ३५९                                          | ३११-गुरु गोविन्दसिंह                       |                                        | \$88                 |
| ७८—भक्त श्रीपीपाजी                                             | ••• ३५९                                      | ३१२—उदासीनाचाये                            | श्रीश्रीचन्द्रजी                       | उदासीन-              |
| ७९-संत श्रीझामदासजी                                            | ३६२                                          | सम्प्रदायके प्रवर्तक (                     |                                        |                      |
| ८०—अवधवासी संत श्रीरामदासजी                                    | ••• ३६२                                      | चतुर्वेदी, एम्० ए०,                        | एल-एल्० वी०                            | ) 80 b               |
| ८१-संत श्रीसाकेतिनवासान्वार्यजी (                              | श्रीटीलाजी ) ३६२                             | ३१३-स्वामी श्रीसंतदासजी।                   | ( प्रेषक-भण्डारी                       | श्रीवंशी-            |
| ८२-संत श्रीरसरङ्गमणिजी (प्रेषक-श्र                             | ोअ <b>च्चू धर्म</b> -                        | दासजी साधु वैप्णव )                        | •••                                    | 805                  |
| नायसहायजी)                                                     | ••• ३६२                                      | ३१४रामस्नेही-सम्प्रदायके                   | खामी श्रीरा                            | मचरणजी               |
| ८३-संत श्रीरामप्रियाजी                                         | ··· ३६३                                      | महाराज ( प्रेषक-संत                        | रामिकशोरजी)                            | 805                  |
| ८४-संत श्रीकाष्ठजिह्वा स्वामीजी                                | ··· ३ <i>६३</i>                              | ३१५-संत श्रीरामजनजी वी                     |                                        |                      |
| १८५-संत श्रीअजनदासजी                                           | ••• ३६४                                      | सम्प्रदायका मुख्य गु                       |                                        |                      |
| ¿८६—स्वामी श्रीरामन्वरणदासजी                                   | ••• ३६४ ं                                    | ३१६—संत श्रीदेवादासजी (                    |                                        |                      |
| १८७-आचार्य श्रीगुम्दत्तदासजी ( सत्य                            | नामी महंत ) ३६४                              | का मुख्य गुरुद्दारा,                       |                                        |                      |
| २८८—सममक्त संत शाह जलाछुद्दीन व                                | साली ••• ३६५                                 | ३१७-संत श्रीभगवानदासङ                      |                                        |                      |
| ्८८—शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी                                      | ••• ३६५                                      | सम्प्रदायका गुख्य र                        | -                                      |                      |
|                                                                | ••• ३६५                                      | ३१८-श्रीदरिया (दरिया                       |                                        |                      |
| (20-मक्त मुखा महता                                             | … ३६८                                        | धर्माचार्य                                 |                                        | 804                  |
|                                                                | ••• ३६८                                      |                                            |                                        | ٠٠٠ ٨٥٢              |
| ९२-प्रेमदिवानी मीराँ                                           |                                              |                                            |                                        |                      |
| ९३-संत श्रीसिंगाजी (प्रेषक-श्रीमहेन्                           | द्रकुसारवा जन) २०२<br>स्वापन नेहामांने) ३१०५ | <ul> <li>३२१—स्वामी श्रीजैमलदास</li> </ul> |                                        | 803                  |
| ९४-स्वामी हंसराजजी (प्रेषक-श्रीविध                             | - <del>१८८ हेल्लान</del>                     | भीगातताची स                                | जा महाराज (प्र                         | 1945-                |
| ९५-संत श्रीअग्रदासजी (प्रेषक-पं०                               | आवयरगदायम                                    | शानगपदावणा सा।<br>स्वतारवीकीकार्यः द्वर :  | लाः आयुवदाचाः<br>सन्ति सम्बद्धाः (     | र्थ)। … ४०९          |
| वैष्णव (विशास्यः)                                              | दासजी )                                      | ***                                        | पणा महाराज (                           | प्रवक-महत            |
| १६-संत श्रीनाभादासजी (नारायण                                   | ३०० ३७६                                      | Marit Addition at                          |                                        | 808                  |
| ८७-संत श्रीप्रियादासजी<br>८८-प्रणामी-पंथ-प्रवर्तक स्वामी प्राण |                                              | 414 mm anniedment                          | महाराज ( प्रवव<br>                     | न्समध्नेही-          |
| ८—प्रणामा-पय-प्रवतक स्वामा अर्प<br>भहामति (प्रेषक-पं० श्रीमिश  |                                              | सम्प्रदायाचार्य श्री                       | हारदासजा शास्त्रा                      | _                    |
| ·महामातः ( प्रयमन्यर आसः<br>'साहित्यशास्त्री' हिंदीप्रभाकर )   |                                              | र्वेदाचार्य )<br>६ २०५ संज्ञ भीत्रगालकी ।  |                                        | 885                  |
| ९-स्वामी लालदासनी                                              | ३७                                           | 548-11 MA JUST .                           | ग्हाराज ( खड़ाप<br>जी- क्वीनामर्जन     | । ) ( प्रषक—<br>—^ ) |
| ०-संत मंसूर                                                    | ••• ३७                                       | अहारदावणा सार                              | ज्ञाः दसमाञ्जवद्।<br>ची गलागः⇒ / ने    | चार्य) · · · ४१३     |
| १-संत बुल्लेशाह                                                | ··· ३७                                       | 444 00 219, 120                            | ा। पराराज ( प्र<br>र्याचामञ्जूष्टाचानी | , भक-श्राहार-<br>)   |
| २-शेख फरीद                                                     | ••• ३७                                       | दातजा साजा प                               | ,रागापुषपाषाय<br>ग्राजी ग्रनगण्ड       | ) 888                |
| ३-मौलाना रूमी                                                  | ٠٠٠ څو                                       | उठ्य-सत् आतारावणप                          | तिजा महाराज                            | ( अषक-साधु           |
| ४-सूफी संत गुलामअलीशाह (                                       | प्रेषक-वैद्य श्रीबद-                         |                                            | _                                      | 888                  |
| रुद्दीन राणपुरी )                                              | ••• ३७                                       | 2                                          |                                        | -                    |
| ५—गुरु नानकदेव                                                 | \$0                                          | २ श्रीभगवद्दासजी )                         |                                        | 884                  |
|                                                                |                                              |                                            |                                        |                      |

| ३२८-संत श्रीपरसरामजी महाराज (प्रेचक-श्रीरामजी                    | ३५९-रसिक संत सरसमाधुरी · · · · ·                                   |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| साधु ) ४१५                                                       | ३६०—संत लक्ष्मणदासजी ( प्रेषक—प्रिंसिपल                            |
| ३२९-संत श्रीसेवगरामजी महाराज ( प्रेपक-श्रीरामजी                  | श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए०)                                     |
| साधु ) ४१८                                                       | ३६१-संत श्रीसगरामदासजी                                             |
| ३३०-संत श्रीविरमदासजी महाराज (रामस्नेही-                         |                                                                    |
| सम्प्रदायकं संत ) रूर                                            | ३६२-श्रीस्वामी रामकवीरजी (प्रेषक-श्रीअच्चू धर्म-                   |
| ३३१-संत श्रीटाटनायजी परमहंस ( प्रेपक-श्रीशंकर-                   | नायसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)                                        |
| लालजी पारीक ) ४२२                                                | ३६२—संत दीनदरवेश (प्रेषक—वैद्य श्रीवदरुद्दीन<br>राणपुरी) · · · · ১ |
| ३३२-संत श्रीजसनायजी ( प्रेपक-श्रीशंकरलालजी                       |                                                                    |
| पारीक) ४२२                                                       | ३६४—संत पीरुद्दीन ( प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल<br>राणा )         |
| ३३३-भक्त ओपाजी आढा-चारण (प्रेपक-चौधरी                            | ३६५-बावा नवी (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                         |
| श्रीशिवसिंह मल्लारामजी ) " ४२२                                   | राणा ) ४                                                           |
| ३३४—भक्त कवियिशी समानवाई चारण (प्रेषक—चौधरी                      | ३६६-वावा फाजल (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                        |
| श्रीशिवसिंह मल्हारामजी ) " ४२३<br>३३५-संत वावा लाल " ४२३         | राणा) ४                                                            |
| ३३५-संत वावा लाल ४२३                                             | ३६७—संत नूरुद्दीन ( प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                   |
| ३३६-भक्त श्रीनारायण स्वामीजी " ४२३                               | रावा ) ४                                                           |
| ३३७-स्वामी श्रीकुंजनदासजी ::: ४२६                                | ३६८—संत  हुसैन खाँ (प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                   |
| ३३८-श्रीपीताम्बरदेवजी *** ४२६                                    | राणा ) ४                                                           |
| ३३९-श्रीरामानन्दस्वामी ४२६                                       | ३६९—संत दरिया खान ( प्रेषक—श्रीमाणिकलाल                            |
| ३४०—संत श्रीस्वामिनारायणजी ''' ४२६                               | शङ्करलाल राणा ) ४.                                                 |
| ३४१-संत श्रीमुक्तानन्द स्वामी *** ४२७                            | ३७०-संत भ्रूलन फ्कीर (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल                          |
| ३४२-संत श्रीब्रह्मानन्द स्वामी "" ४२७                            | शङ्करलाल राणा ) ४४                                                 |
| ३४३—सत श्रीनिप्कुलानन्द स्वामी *** ४२७                           | ३७१-संत शम्मद शेख (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल                             |
| ३४४-संत श्रीगुणातीतानन्द स्वामी " ४२७                            | शङ्करलाल राणा ) ४४                                                 |
| ३४५-संत श्रीशिवनारायणजी *** ४२८                                  | ३७२—बाबा मल्लिक (प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल<br>राणा )            |
| ३४६-संत तुलसी साहब                                               | २०१८ - बाबा गुल्ह्यान (प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                  |
| ३४७-संत श्रीशिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)                      | छाल राजा ) ४४                                                      |
| ( प्रेषक-श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा विद्यारद) ४३२                 | ३७४-संत दाना साहेब ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल                           |
| ३४८—संत पल्ट्स् साहव                                             | शङ्करलाल राणा ) ४४′                                                |
| ३४९-स्वामी निर्भयानन्दजी ४३६                                     | ३७५—संत केशव इरि (प्रेषक—श्रीमाली गोमती-                           |
| ३५०-श्रीअखाभगत ४३७                                               | दासजी) ४४                                                          |
| ३५१-मक्त श्रीलिलतिकशोरीजी ४३७                                    | ३७६-संत यकरंगजी " ४४.                                              |
| ३५२—भक्त श्रीलिलतमाधुरीजी ४३८                                    | ३७७-संत पूरण साहेब · · · ४५८                                       |
| ३५३—भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी ४३८                                   | ३७८ —मीर मुराद ( प्रेपक-श्रीमाणिकलाल शङ्करलाल                      |
| ३५३—मधा आधुनसन्तर्भः                                             | राणा )                                                             |
| ३५४-मक्त रसिकप्रीतमजी ४३८<br>३५५-मक्त श्रीहितदामोदर स्वामीजी ४३८ | ३७९-संत भाण साहेब (प्रेपक-साधु दयालदास                             |
| ३५५-मक्त आदित्याचर राजा                                          | मङ्गलदास )                                                         |
| इ५६-मक्त मुगवान १९१८। गरा गरा                                    | ३८०-संत रिब साहेब (१) ( प्रेषक-साधु दयालदास                        |
| 360一村本 別野ののいの                                                    | मङ्गलदास ) ( २ ) ( प्रेपक-यैद्य शीवदरुद्दीन                        |
| 201-401/41                                                       | राणपुरी) ४५१                                                       |
| श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्॰ ए॰ ) *** ४३९                          | * '                                                                |

| २८१–संत मौजुद्दीन ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                    | ४०९-सत् आहसकलाजा ( प्रथक-आअच्चू धमनाय-                                 |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| ञाल राणा )                                                        | सहायजी बी० ए०, बी० एल्० ) ५०,                                          |
| ३८२-संत मोरार साहेब (१) ( प्रेषक-साधु दयाल्दास                    | ४१०-संत श्रीरूपकलाजी ( प्रेपक-श्रीअच्चू धर्मनाय-                       |
| मङ्गलदास) (२) (वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी)*** ४५२                | सहायजी बी॰ ए॰, बी॰ एऌ॰) े ५०८                                          |
| ३८३—संत कादरशाह ( प्रेषक—श्रीमाणिकळाळ शङ्कर-                      | ४११—संत श्रीरामाजी ••• ५०,                                             |
| लाल राणा )                                                        | ४१२-संत श्रीरामसलेजी · · · ५००                                         |
| २८४-संत गंग साहेब ( प्रेषक-साधु दयालदास                           | ४१३—स्वामी श्रीमोहनीदासजी · · · ५०                                     |
| मङ्गलदात ) ४५२                                                    | ४१४-संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज ( प्रेपक-                          |
| ३८५-साई करीमशा ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शङ्कर-                       | श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया ) ५०                                         |
| लाल राणा ) ४५३                                                    | ४१५-श्रीमञ्जुकेशीजी ५०                                                 |
| ३८६-संत वहादुर शा (प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन<br>राणपुरी) " ४५३   | ४१६-श्रीश्यामनायकाजी ( प्रेषक-श्रीअञ्चू धर्मनाय-                       |
| ३८७-संत त्रीकम साहेब (प्रेषक-साधु दयालदास                         | सहायजी बी॰ ए॰, बी॰ एछ्॰ ) ५१                                           |
| मझेळदाव ) ४५३                                                     | ४१७-भक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी ५१                                    |
| ३८८-संत लाल साइब (प्रेषक-साधु दयालदास                             | ४१८-भक्त सत्यनारायण ५३.                                                |
| मङ्गलदास) ४५३                                                     | ४१९-महंतं श्रीराधिकादासजी ५३                                           |
| मङ्गलदास ) · · · · · ४५३<br>३८९-संत शाह फकीर · · · ४५३            | ४२०-( वृन्दावनवासी) सुप्रसिद्ध महातमा श्रीरामकृष्ण-                    |
| ३९०-गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज " ४५४                            | दासजी (प्रेषक—भक्त श्रीरामशरणदासजी                                     |
| ३९१-श्रीरामकृष्ण परमहंस ४५७                                       | ापलखुवा )                                                              |
| ३९२-स्वामी श्रीविवेकानन्द ४७३                                     | ४२१-भक्त श्रीराधिकादासनी ितंत प्राप्त                                  |
| ३९३-संत श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी " ४७९                              | न्दिहावास्वासा । •••                                                   |
| ३९४-स्वामी श्रीद्यावरामिकंकर योगत्रयानन्दजी                       | ४२२-चार्ग श्रीअभयरामजी वजवासी ५३:<br>४२३-महात्मा श्रीईश्वरदासजी ५३:    |
| महाराज ४८४                                                        | ४२३-महात्मा श्रीईश्वरदासजी ५३:                                         |
| ३९५-संत श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय "४८४                            | व १ व ्याचा आचा व सम्भाग देशी सर्विती सिधिक                            |
| ३९६-स्वामी रामतीर्थ ४८५                                           | श्रावर्णमळजा इसरका )                                                   |
| ३९७-श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी (प्रेषक-के०श्रीहनुमंत-                 | ४ ९ <del>१ - स्वामाणा आपारमाटला । जाधपर-पान्यमान</del> ग               |
| राव हरणे) ५०१                                                     | ( प्रेषक-न्यास श्रीउदेरामजी स्यामलाल ) ५३:                             |
| ३९८-महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज ५०४<br>३९९-संत रामदास बौरिया ५०४ | ४२६—अवधूत श्रीकेशवानन्दजी ( प्रेषक-पं शी-                              |
| ३९९—संत रामदास बौरिया ५०४<br>४००—श्रीसत्यमोला स्वामीजी ५०४        | गोपीवछमजी उपाध्याय ) ··· । ५३<br>४२७-संत जयनारायणजी महाराज (प्रेषक-पं० |
| ४०१—स्वामी श्रीसन्तदेवजी *** ५०४                                  | Add-In                                                                 |
| ४०२-भक्त कारे खाँ ५०४                                             |                                                                        |
| ४०३—श्रीखालसजी · · · ५०५                                          | ( प्रेषक-प० श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय )                                 |
| <ul><li>४—स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी (प्रेषक—श्रीअच्चू</li></ul>   | ० र ५ जनपुरा महाम्य वापणा श्रामना <u>म्य</u>                           |
| धर्मनायसहायजी बी० ए०, बी० एल्०) · ५०५                             | महाराज प्रवस-पं कीलेक                                                  |
| १०५-स्वामी श्रीजानकीवरशरणजीं ५०६                                  | उपाध्याय )                                                             |
| ८०६ स्वामी श्रीसियालालग्रारणजी 'प्रेमलता' '' ५०६                  | ४३०-संत सुधाकर ( प्रेषक-पं० श्रीरामनिवासक                              |
| १०७-महातमा श्रीगोमतीदासजी ( प्रेषक-श्रीअच्चू                      | शमा),                                                                  |
| धर्मनाथसहायजी वी० ए०, बी० एल्०) 🐣 ५०७                             | ४३१-योगी गम्भीरनाथजी                                                   |
| '०८-संत पं० श्रीरामवल्लभा <b>श</b> रणजी महाराज (प्रेषक-           | ४३२-श्रीकृष्णनन्दजी महाराज [ रंकनायजी ]                                |
| श्रीहनुमानशरणजी सिंहानिया ) " ५०७                                 | ( प्रेषक-श्रीराधेरयामजी पाराशर )                                       |
|                                                                   |                                                                        |

|                                                                                   | ( % )                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| ४३२-श्रीदीनदासजी महाराज ( प्रेपक-श्रीराधेश्यामजी                                  | ४५९-स्वामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्यजी महाराज (प्रेषक-                                 |
| पाराश्चर )                                                                        | ५३९ पं श्रीब्रह्मानन्दजी मिश्र ) ५७                                               |
| ४३४-संत श्रीनागा निरंकारीजी ।                                                     | ५४० ४६० -स्वामी श्रीदयानन्दजी सरस्वती ५७४                                         |
| ४३५-सिंधी संत श्रीरामानन्द साह्य छुकिमान                                          |                                                                                   |
| ( प्रेपक-श्रीश्यामसुन्दरजी )                                                      |                                                                                   |
| ४३६-संत अचलरामजी ( प्रेपक-वैद्य श्रीवदहद्दीनजी                                    |                                                                                   |
| राणपुरी) · · · •                                                                  | · .                                                                               |
| ४३७-पण्डित श्रीपीताम्बरजी (प्रेपक-श्रीधर्मदासजी) प                                | ५४१ सहायजी बी० ए०, वी० एलु०) ५७७                                                  |
| ४३८-सद्गुर श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज                                    | ४६४-महात्मा श्रीमंगतरामजी (प्रेषक-संगत                                            |
| ( प्रेपक-श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द                                                | समतावाद) " (प्रयम्भवास                                                            |
| वगदालवार ) ••• ।                                                                  |                                                                                   |
| वगदालवार ) · · · ५<br>४३९—महाराज चतुरसिंहजी · · · ५                               | १४२ ४६६—संत श्रीपयोहारी बाबा ५७८                                                  |
| ४४०-संत टेकॅरामजी ••• ५                                                           |                                                                                   |
| ४४१—्खामी श्रीखयंज्योतिजी उदासीन " ५                                              |                                                                                   |
| ४४२—स्वामीजी श्रीभोलेबाबाजी ५                                                     |                                                                                   |
| ४४३—स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी                                                     |                                                                                   |
| ४४४-स्वामी श्रीदीनदयालगिरिजी                                                      |                                                                                   |
| ४४५-परमहंस श्रीबुद्धदेवजी ( प्रेषक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी                             | 1                                                                                 |
| श्वर्य-परमहत शाबुद्धवना ( अवक-श्राबुद्धिमकाशना । ५                                |                                                                                   |
| ४४६-परिव्राजकानन्द रामराजाजी ( प्रेषक-श्रीगिरिजा-                                 | ४६९-महर्षि रमण ५८२                                                                |
| श्वंकरजी शास्त्रीः अवस्थीः एम्॰ एम्॰ एस्॰ ) ५                                     |                                                                                   |
| ४४७-महात्मा श्रीतैलङ्ग स्वामी · · · ५                                             |                                                                                   |
| ४४८-परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी                                                   | ५४ ४७१-भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार (प्रेषक-श्रीविमल-                                 |
| ४४९-स्वामी श्रीएकरसानन्दजी ***                                                    | ५६ कृष्ण 'विद्यारत') ५८३<br>४७२-प्रभु श्रीजगद्दन्धु ५८४                           |
| ४५०-श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी                                |                                                                                   |
| महाराज (प्रेषक-भक्त श्रीरामश्ररणदासजी) ५                                          |                                                                                   |
| ४५१-स्वामी श्रीअद्वैतानन्द्जी महाराज ( प्रेषक-भक्त                                | ४७४-महात्मा श्रीअश्विनीकुमारदत्त " ५८९                                            |
| श्रीरामश्चरणदासजी ) • • • • ६                                                     | ५७ ४७५ छोकमान्य श्रीबाळ गंगाधर तिलक ५९२<br>४७६ महामना ए० श्रीमदनमोहनजी मालवीय ५९४ |
| ४५२-स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज (प्रेषक-भक्त                                  |                                                                                   |
| श्रीरामश्ररणदासजी) " ५।                                                           | ४७८-योगी श्रीअरविन्द                                                              |
| ४५३—स्वामी श्रीब्रह्मर्षिदासंजी महाराज ( प्रेषक—मक्त<br>श्रीसम्बरणदासंजी ) ••• ५६ |                                                                                   |
| श्रीरामश्ररणदासजी) ५।<br>४५४-स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज ( प्रेषक-              | ४८०-श्रीमगनलाल हरिभाई न्यास " ६१५                                                 |
| श्रीरामश्ररणदासजी)                                                                | ६२ ४८१—संत श्रीमोतीलालजी महाराज ( प्रेषक—श्रीहरि-                                 |
| ४५५-काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरवाबाजी महाराज                                       | किशनजी सवेरी ) • • • • • • • ६१६                                                  |
| (प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी) " ५६                                                | ६३ ४८२—तपस्वी अबुउस्मान हेरी · · · · · ६१७                                        |
| ४५६ - स्वामी श्रीमय्नानन्दजी ( प्रेषक - डा॰ श्रीबाल-                              | ४८३–तपस्वी अबुलहुसेन अली ६१७                                                      |
| गोविन्दर्जी अग्रवाल, विशारद ) " ५                                                 | ६३ ४८४—तपस्वी शाहशुजा ६१८                                                         |
| ४५७-श्रीउड़िया खामीजी महाराज                                                      | ६४ ४८५-तपस्वी इब्राहिम आदम · · · ६१८                                              |
| ४५८-संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए॰ (प्रेषक-श्री-                                      | ४८६-तपस्वी हैहया ६१८                                                              |
| कपूरीलालजी अग्निहोत्री, एम्॰ ए॰ ) ''' ५                                           |                                                                                   |
| did state and see in sec.                                                         |                                                                                   |

| ४८८-तपस्वी हुसेन <b>बसरा</b> ई · · ·                                   | ••• ६१९             | ५२५-संत शेख सादी (प्रेवक-श्रीराम                     | अवतारजी         |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------|
| ४८९—तपस्ती जुन्नुन मिसरी                                               | ६२०                 | चोरसिया 'अनन्त' )                                    | £\$£            |
| ४९०—तपस्वी जुन्नेद बगदादी ःः                                           | ••• ६२१             | ५२६—मौलाना इजरत अली ( प्रेषक—वैद्य श्री              |                 |
| ४९१-तपस्वी यूसुफ हुसेन स्यी · · ·                                      | … ६२१               | राणपुरी)                                             | ••• ६३७         |
| ४९२तपस्वी बायजिद बस्तामी                                               | ६२२                 | ५२७-श्रीअनवर मियाँ (प्रेषक-वैद्य श्री                | विद्यहीन        |
| ४९३तपस्विनी रविया                                                      | ••• ६२२             | राणपुरी ) · · · · · · · · · · · · · · · · · ·        | ६३८             |
| ४९४-तपस्वी अबृहसन खर्कानी                                              | ••• ६२३             |                                                      | ••• ६३८         |
| ४९५-तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी                                        | … ६२३               | ५२९-संत पीथागोरस                                     | ( -             |
|                                                                        | ••• ६२६             | ५३०-चीनी संत कन्फ्यूसियस                             | g & o           |
| ४९६ -तपस्वी अबूबकर वासती ***                                           | ६२६                 | ५३१-चीनी संत मेनसियस ***                             | १४२             |
| ४९७-तपस्वी सहल तस्तरी                                                  | ••• ६२७             | ५३२-दार्शनिक प्लेटो                                  | £85             |
| ४९८-तपस्वी मारुफ गोरखी '''                                             |                     | ५३३-महात्मा सुकरात ( प्रेषक-श्रीकृ                   | ष्णवहादुर       |
| ४९९—तपस्वी सर्गे सकती                                                  | ··· \$79            | सिन्हा, बी॰ ए०, एल्-एल्॰ बी                          | o) É&Ś          |
| ५००-तपस्वी अबु उस्मान सैयद                                             | ु ६२८               | ५३४-यूनानके संत एपिक्यूरस ( प्रेषक-                  | वैद्य श्री-     |
| ५०१-तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी                                         | ••• ६२८             | बदरुद्दीन राणपुरी )                                  |                 |
| ५०२—तपस्वी अनू अली दक्काक                                              | ६२९                 | ५३५-रोमके संत मारकस-अरिलयस                           | ६४३             |
| ५०३-तपस्वी अबू इसाक इज्ञाहीम खैयास                                     | ••• ६२९             | ५३६ संत पाल                                          | £88             |
| ५०४-तपस्वी हारेस महासवी                                                | ६२९                 | ५३७-पैलस्टाइन ( गैलिली ) के संत फिलि                 | 1               |
| ५०५-तपस्वी अबू तोराव                                                   | ··· ६२९             | ५३८-पैलस्ताइनके संत पीटर बालसम                       | £88             |
| ५०६—तपस्वी मंस्र उमर                                                   | ··· €30             | ५३९-सीरियाके संत इफ्रम                               | £xx             |
| ५०७—तपरवी अहमद् अन्ताकी '''<br>५०८—तपस्वी अब् सैयदं खैराज              | ••• ६३०             | ५४०-सीरियाके संत थैलीलियस                            | ६४५             |
| २०१-तपस्या असू तपद खराज<br>२०१-तपस्वी अहमद खजस्या बळखी                 | ••• ६३१             | ५४१-संत ग्रेगरी                                      | ••• ६४५         |
| ५१०-तपस्वी अबू हाजम मक्की ""                                           | ••• ६३१             | ५४२—अलेक्जन्द्रियाके संत मैकेरियस<br>५४३—संत आगस्तीन | *** ६४५         |
| र्११-तपस्वी बशद हाफी                                                   | ••• ६३१             | ५४४-देवी सिंक्लेटिका                                 | ६४६             |
| ११२—तपस्वी यूसुफ आसवात ***                                             | 838                 |                                                      | <i>&amp;</i> && |
| र१३-तपस्वी अबू याकूब नहरजोरी                                           | ••• ६३२             | 101 1111 1110                                        | <b>&amp;</b> &£ |
| ११४-तपस्वी अबू अब्दुस्टा मुहम्मद फज़ल                                  | ••• ६३२             | ५४६-संत फ्रांसिस                                     | £86             |
| र१५-तपस्वी अबू बकर ईराक <sup></sup>                                    | ••• ६३३             | ५४७-एंत एडमंड                                        | ··· ६४७         |
| .१६-तपस्वी अहमद मशरूक ***                                              | ··· ह33             | ५४८-साच्वी एलिजाबेय •••                              | &&@             |
| <b>१७—तपस्ती अब्</b> अली जुरजानी                                       | ••• ६३३             | ५४९-संत टॉमस अक्रिनस •••                             | ६४८             |
| <sub>१</sub> १८–तपस्तौ अब् बकर केतानी                                  |                     | ५५०—संत लेबिस                                        | ६४८             |
| .१९तपस्वी अबू न्सर शिराज                                               | ••• ६३४             | ५५१-साध्वी कैथेरिन                                   | *** 844         |
| २०—तपस्वी फतह मोसली                                                    | ••• ६३४             | ५५२-संत योमसए केम्पिस (प्रेषिका-चहि                  | न श्रीकृष्णा    |
| २१-तपस्वी मम्शाद दनयरी                                                 | ∙•• €३५             | ,                                                    | ६४९             |
| २२-ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिख्तयार काकी (                                  |                     | ५५३-दार्शनिक संत पिकस                                | ६५०             |
| डा॰ एम्॰ इफीज सैयद एम्॰ ए                                              |                     | ५५४-संत एग्नाशियस लायला<br>५५५-कुमारी टेरसा          | … ६५१           |
| एच् डी॰)                                                               |                     | ५५६-संत फिलिप नेरी                                   | ः ६५१           |
| २३ख्वाजा फ़रीहुद्दीन गंजशकर ( प्रेष्<br>एम्० इफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच् | on⊸oio<br>oafol sat |                                                      | ६५१             |
|                                                                        |                     | ५५८-जर्मन संत जेकन न्यूमी (प्रेषक-नै                 | स्पृत्र         |
| २४-ख्वाजा पुरतुद्दीन चिश्ती (प्रेषक-ड                                  |                     | - 0.3                                                |                 |
| इफीज सैयद एम्॰ ए॰, पी-एच्॰ ही                                          | ०) वस्प             | di. 11.311)                                          | ••• ६५३         |

| ५५९-भाई कारेंस              | •••        | •••           | ६६३ | ५७२-डाक्टर एनी वेसेंट          | • •            | •••   | ६६४ |
|-----------------------------|------------|---------------|-----|--------------------------------|----------------|-------|-----|
| ५६०-संत दा-मोलेनस           | पिगदा      | ( प्रेषकवैद्य |     |                                | u *            |       | ६६५ |
| श्रीवदरुद्दीन राणपुरी       | )          | ***           | ६५६ | ५७४-संत श्रीशाहन्शाहजी         | • •            | •••   | ६६७ |
| ५६१-संत जॉन जोसफ            | •••        | ***           | ६५७ | ५७५-मक्तराज श्रीयादवजी         | महाराज ( प्रेष | ħ     |     |
| ५६२-संत जान हंटर            | • • •      | •••           | ६५८ | श्रीभवानीशङ्करसिंह जोशी        | )              | •••   | ६६९ |
| ५६३-संत बीचर (प्रेषिका-     | –बहिन श्री |               |     | ५७६-महातमा श्रीनाथूरामजी शम    | f              | •••   | ६७० |
| ५६४-श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन |            |               |     | ५७७-भक्त श्रीरिकमोहन विद्या    | भूवण           | • • • | ६७२ |
|                             | 1          |               | ६५८ | ५७८-भक्त कोकिल साई             | • •            | • • • | ६७६ |
| ५६५-दार्शनिक इमर्सन         | • • •      | •••           | ६५९ | ५७९-श्रीजीवाभक्त               | • •            | • • • |     |
| ५६६-श्रीजान रस्किन          | •••        | • • •         | ६५९ | ५८०-भक्त श्रीबल्लभरसिकजी       |                | •••   |     |
| ५६७-श्रीस्टॉफोर्ड० ए० ब्रुव | Fस         | ***           | ६५९ | ५८१-संत श्रीरामरूप स्वामीजी    | ( प्रेषकश्री   | राम-  | Ì   |
| ५६८-संत चार्ल्स फिलमोर      | • • •      | •••           | ६५९ | लखनदासजी )                     | ••`            | • • • | ६७७ |
| ५६९—श्रीजेम्स एलन           | • • •      | • • •         | ६६० | ५८२-संत श्रीखोजीजी महाराज      |                | • • • | ६८० |
| ५७०-महात्मा टालस्टाय        |            | •••           | ६६२ | ५८३-श्रीब्रह्मदासजी महाराज ( व | गठिया )        | • • • | ६८० |
| ५७१-श्री एच० पी०            | ब्लेवास्तव | नी (प्रेषक—   |     | ५८४-श्रीबजरंगदासजी महाराज (    | श्रीखाकीजी )   | • • • | ६८० |
| श्रीमदनविहारीजी )           | •••        | ***           | ६६४ | ५८५-संत श्रीहरिहरप्रसादजी महा  | राज            |       | ६८० |
|                             |            |               |     |                                |                |       |     |

# संत-वाणी-अङ्क दूसरा खण्ड संस्कृत-वाणियोंकी सूची

| १-प्रेमस्बरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत                          | ११-भगवान् शिवका घ्यान (अनु०-पं० श्रीरा० शा०) ७०६                 |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| (अनुवादक—स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी<br>सरस्वती) · · · ६८१               | १२–सिद्ध नारायणवर्म ( अनु०–स्वा० श्रीअ० स० ) ७०७                 |
| सरस्वती ) *** ६८१                                                      | १३—गजेन्द्र-स्तवन ( '' '' ) ७११                                  |
| २—प्रेमखरूपा गोपियोद्वारा गाया हुआ प्रणय-                              | १४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन                                |
| गीत (अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती) *** ६८४                                | १४-भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन<br>(अनु०-पं० श्रीरा० शा०) "७१५ |
| ३प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-                           | १५—श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और                         |
| गीत ( अनु॰ स्वा॰ श्रीअ॰ सरखती ) · · ६८६                                | सीताका स्तवन ( अनु०-पं० श्रीरा० शा० ) ७१६                        |
| ४-प्रेमस्वरूपा गोपियोद्वारा गाया हुआ युगळ-गीत                          | १६-पापप्रश्चमनस्तोत्र ( '' '' ) ७१९                              |
| (अनु॰-स्वा॰ श्रीअ॰ सरस्वती) "६८९                                       | १७-क्रेशहर नामामृत ( " " ) ७२१                                   |
| ५-शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान<br>(अनु०-स्वा० श्रीअ० सरस्वती) · · ६९३ | १८-श्रीकनकधारास्तोत्रम् ( '' '' ) ७२२                            |
|                                                                        |                                                                  |
| ६–भगवान् विष्णुका ध्यान (अनु०–स्वा०                                    |                                                                  |
| श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती) " ६९४                                        |                                                                  |
| ७-भगवान् श्रीरामका ध्यान (अनु०-पाण्डेय                                 |                                                                  |
| पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )                 ६९७                 | २२-निर्वाणषट्कम् ( '' '' ) '' ७२७                                |
| ८-भगवान् श्रीऋष्णका ध्यान (अनु०-पं०                                    | २३—ब्रह्मज्ञानावलीमाला( '' '' ) ७२८                              |
| श्रीरामनारायणजी शास्त्री ) ६९८                                         | २४-निर्वाणमञ्जरी ( '' '' ) ७२९                                   |
| ९-भगवान् शिवका मनोहर ध्यान ( अनु०-पं॰                                  | २५-मायापञ्चकम् ( '' '' ) ७३१                                     |
| श्रीरामनारायणजी शास्त्री ) *** ७०३                                     | २६ - उपदेशपञ्चकम् ( '' '' ) ७३१                                  |
| १०-जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान ( अनु०-पं०                               | २७-धन्याप्टकम् ( " " ) ७३३                                       |
| श्रीरामनारायणजी शास्त्री ) 💮 ७०६                                       | २८-दशकोकी स्तुति ( " ") " ७३४                                    |

| The state of the s | 188        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| २९-षट्पदी-स्तोत्रम् (अनु०पं॰ शीगोरी- ४४-सिद्धान्तरहस्यम् (अनु०-पं० शीरा० शास्त्री) ७३५ ४५-नवरतम् ( १७ १७)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ७२५<br>७६६ |
| 45(4) 1844)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| राज्याद्वानाशिक्षात्राम् (अगुण्य-पाण्डयं पण                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| अर्शमनारायणद्वाजा शास्त्रा) ७२६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| २१-मगवन्सानसपूजा (अनु०-प० श्रास० शा०) ७३७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |            |
| १९-आअन्युताष्ट्रकम् ( )) ) ७३९ ६०-अक्टिनियो () ) ।।।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |            |
| २२-आगाविन्द्रिकम् ( ३३ ५३ ) ७४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| ३४-शरणागतिगद्यम् ( ,, ,, ) ७४२ ५२-पञ्चपद्यानि ( ,, ,, ) ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | •          |
| ३५-श्रीरङ्गगद्यम् ( ,, ,, ) ७४६ ५३-संन्यासनिर्णयः ( ,, ,, ) ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| ३६-श्रीवैकुण्ठगद्यम् ( ,, ,, ) ७४८ ५४-निरोधलक्षणम् ( ,, ,, ) ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ३७-श्रीराधाष्टकम् ( ,, ,, ) ७५३ ५५-सेवाफलम् ( ,, ,, ) · · · ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| ३८-प्रातःस्मरणस्तोत्रम् [ प्रेषकब्रहाचारी श्री- ५६-श्रीदामोदराष्ट्रकम् · · · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| नन्दकुमारशरणजी] (अनु०-पं० श्रीरा० शा०) ७५४ ५७-श्रीजगन्नायाष्टकम् ••• ••• ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| ३९—श्रीमधुराष्ट्रकम् ( >> >> ) ७५५ ५८—श्रीमुकुन्दमुक्तावली *** •** ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | _          |
| ४०—श्रीयसुनाष्टकम् ( ,, ,, ) ७५६ ५९—श्रीयुगलकिशोराष्टकम् · · · ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |            |
| ४१-बालबोधः ( ,, ,, ) ७६० ६०-उपदेशामृतम् · · · · ७                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| ४२-सिद्धान्तमुक्तावली ( ) ) ७६० ६१-स्वयम्भगवस्वाष्टकम् ः ь                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 66         |
| ४३-पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः( ,, ,, ) ७६३ ६२-श्रीजगन्मोहनाष्टकम् · · · •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |            |
| संतोंके विभिन्न आदर्शेद्धचक चित्रयुक्त लघु लेखोंकी सूची—                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ١          |
| १-महात्माका द्वदय ( महर्षि १२-संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव २१७      २१-महान् त्यागी      १०    ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34         |
| विशष्टकी क्षमा) " २४ १३-सवमें भगवदर्शन " २४० (१) रघु और कौत्स ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |            |
| २-अन्त मित सो गित ••• २५ (१) एकनायजी (२) निमाईका गृह-त्याग ३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |            |
| र <del>े रा</del> तकी क्षमा · · · ४८ गदहेमें · · · २४० २२-भगवन्नामका प्रभाव                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |            |
| ४-संतोंका अक्रोघ ४९ (२) नामदेवजी कुत्तेमें २४० (अजामिल, गणिका,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| (१) संत तुकाराम ४९ १४-भय और अभय · · २४१ व्याघ वाल्मीकि ) · · ३१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Ęο         |
| (२) संत एकनाथ ४९ (१) भयका प्रभाव २३-मन्द करत जो करह भलाई                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ,          |
| ५-दो ही मार्ग ••• ७२ (बुद्धका वैराग्य) २४१ ( जगाई-मवाई-उद्धार,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
| ६-शान्ति कहाँ है! "१०४ (२) अभयका प्रभाव हरिदासजीकी कृपा) " ३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>.</b> 8 |
| ७-दो ही गति "१०५ (मीराँका विषपान) २४१ २४-यह भी न रहेगा "3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10         |
| ८-स्वर्ग और मोक्ष '' १३६ १५-योगक्षेमं वहाम्यहम् (तुलसी २५-ऐश्वर्य और दारिद्रच '' ३८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9          |
| ९-परदुःखकातरता-परम और नरसी) " २७२ २६-मोहका महल ढहेगा ही ४०                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |
| दयां राजा रन्तिदेवः १६० १६-सहसवाहु दसवदन आदि २७-सुखमें विस्मृति और                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |            |
| १०—ये महामनस्वी— * * १६१           नृप बचे न काल बली तें २८८                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0          |
| (१) दधीचिका १७-अधिकारका अन्त ः २८९ २८-संसारके सम्मानका स्वरूप ४२                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2          |
| अस्थिदान : १६१ १८-आर्त पक्षीकी प्रार्थना २९-चन्दन-कुल्हाड़ी (गोस्वामी                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | . \        |
| (२) शिबिका मांसदान१६१ ( श्रीस्रदासजी ) *** ३१६ श्रीतुलसीदासजी ) *** ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 'n         |
| (३) हरिश्चन्द्रकी १९-धूल-पर-धूल (राँका-बाँका) ३१६ २०-संत और बिच्छू ४४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0          |
| सत्यनिष्ठा १६२ २०—मालिकका दान (विश्वकवि . ३१—मक्तोंकी क्षमा ᆻ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | •          |
| ११-पुण्यदान (नरकी प्राणियोंके श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुरकी (१) प्रहादक                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |            |
| दुःखसे दुःखी ) २१६ एक कविताका भावान्तर) ३१७ (२) अम्बरीष                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |            |

| २४-५५दुः सकातर सन्तदव १०६                | ७४-महात्मा इसामसाह १८८           | १०८-गुरु गाविन्दासह             |
|------------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|
| ३५-महाराजा जनक " १०६                     | ७३-महात्मा जरथुस्त्र . *** १८८   | १०९-रामस्नेही सम्प्रदायके स्वाम |
| ३६-राजा चित्रकेतु *** १०७                | ७४-योगी मत्स्येन्द्रनाथ · · १८९  | श्रीरामचरणजी महाराज ••          |
| ३७-पितामह भीष्म " १०९                    | ७५-योगी गुरु गोरखनाय · · · १८९   | ११०-स्वामी श्रीहरिरामदासजी      |
| ३८-मक्त अकृर " ११२                       | ७६-संत ज्ञानेश्वर ••• १९१        | महाराज                          |
| ३९-धर्मराज युधिष्ठिर " ११२               | ७७-संत नामदेव *** १९१            | १११-संत श्रीरामदासजी महाराज     |
| ४०-भक्त अर्जुन ११५                       | ७८-संत कवि श्रीभानुदासः १९३      | ११२-संत श्रीदयालजी महाराज       |
| ४१-भक्त उद्भव " ११६                      | ७९-संत एकनाथ ••• १९४             | ११३-संत श्रीपरसरामजी महाराज     |
| ४२-भक्त सञ्जय " १२१                      | ८०-समर्थ गुरु रामदास · · · १९४   | ११४~संत श्रीसेवगरामजी महाराज    |
| ४३-राजा परीक्षित् " १२२                  | ८१-संत श्रीतुकाराम ••• १९७       | ११५-भक्त श्रीनारायणस्वामीजी     |
| ४४-भक्तराज प्रहाद १२४                    | ८२-संतं कबीरदासजी • • २०१        | ११६-संत रिव साहेव               |
| ४५-दानवीर राजा बलि ः १२७                 | ८३-संत वीरू साहब • • २२२         | ११७ - संत मोरार साहेब           |
| ४६-भक्त वृत्रासुर " १२८                  | ८४-संत यारी साहब ••• २२३         | ११८-श्रीरामकृष्ण परमहंस • • •   |
| ४७-कपिलमाता देवहूति *** १३१              | ८५—संत बुल्ला (बूला) साहब २२४    | ११९-स्वामी विवेकानन्द           |
| ४८-सची माता मदालसा १३२                   | ८६-संत भीखा साहब • • २३३         | १२०-स्वामी श्रीशिवरामिकंकर      |
| ४९-सती सावित्री *** १३४                  | ८७ स्वामी श्रीदादृदयालजी * * २४३ | योगत्रयानन्दजी महाराज           |
| ५०-अत्रिपत्नी श्रीअनसूयाः १३५            | ८८-संत सुन्दरदासजी २५०           | १२१-श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय   |
| ५१-पाण्डवजननी कुन्तीजीः १४०              | ८९-स्वामी श्रीहरिदासजी           | १२२—स्वामी रामतीर्थ •••         |
| ५२-पाण्डवपती द्रौपदी *** १४०             | (हरिपुरुषजी) · · २६३             | १२३-अवधूत श्रीकेशवानन्दजी       |
| ५३-श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि १४४         | ९०-स्वामी श्रीचरणदासजी ः २६४     | १२४—संत जयनारायणजी महाराज       |
| ५४-जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यः १४९         | ९१-भक्तवर श्रीहरिव्यासदेवा-      | १२५-अवधूत श्रीनित्यानन्दजी      |
| ५५- ,, श्रीरामानुजाचार्य १५३             | चार्यजी 😷 २७६                    | १२६-सिंधी संत श्रीरामानन्द      |
| ५६- ,, श्रीनिम्बार्काचार्य १५५           | ९२—तेजस्वी संत श्रीपरग्रुराम-    | साहब छुिकमान · · ·              |
| ५७- ,, श्रीमध्वाचार्यः १५७               | देवजी " २७७                      | १२७-संत श्रीराजचन्द्र           |
| ५८- ,, श्रीवलमाचार्य १५७                 | ९३—स्वामी श्रीहरिदासजी · · · २८० | १२८-महात्मा श्रीमंगतरामजी 😁 ।   |
| ५९- ,, श्रीरामानन्दाचार्य १५९            | ९४-आचार्य श्रीहितहरिवंश          | १२९-प्रभु श्रीजगद्दन्धु।        |
| ६०-महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव ः १६३          | महाप्रभु ••• २८१                 | १३०-महात्मा श्रीहरनाय ठाकुर ।   |
| ६१—आचार्य श्रीमधुसूदन<br>सरस्वती *** १६९ | ९५-संत श्रीव्यासदासजी · · · २८१  | १३१-लोकमान्य बाळ गंगाघर         |
|                                          | ९६-भक्त श्रीसूरदासजी · · २९३     | तिलक ।                          |
| ६२—गुसाईजी श्रीमद्दिहलनाथजी १७०          | ९७-चत्रा भक्त *** ३१५            | १३२-महामना पं० श्रीमदन-         |
| ६३-श्रीविष्णुचित्त " १७२                 | ९८—गोस्वामी श्रीतुलसीदासनी ३१८   | मोहनजी मालवीय १                 |
| ६४-भक्तिमती श्रीआण्डाळ                   | ९९-श्रीरसखानजी *** ३४०           | १३३—महात्मा गाँधी               |
| (रंगनायकी) *** १७३                       | १००-श्रीनागरीदासजी · · · ३४८     | १३४-श्रीअरविन्द " ६             |
| ६५-श्रीकुळशेखर आळवार ** १७३              | १०१-श्रीतानसेनजी " ३५९           | १३५-श्रीमगनलाल हरिमाई           |
| ६६-श्रीमुनिवाहन तिरुपन्नाळवार१७५         | १०२-श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी       | व्यास " ६                       |
| ६७-श्रीपोयगै आळवार, भूत-                 | ( श्रीटीलाजी )                   | १३६—संत श्रीमोतीलालजी           |
| त्ताळवार और पेयाळवार १७५                 | १०३-प्रेमदिवानी मीराँ *** ३६८    | महाराज ••• ६                    |
| ६८-श्रीनीलन्(तिरुमङ्गैयाळवार)१७६         | १०४-श्रीअग्रदासजी ••• ३७५        | १३७-तपस्विनी रिवया " ६          |
| ६९-संत श्रीनम्माळवार ः १७७               | १०५-श्रीप्रियादासजी *** ३७६      | १३८-महात्मा सुकरात *** ६        |
| ७०-भगवान् महावीर ** १७९                  | १०६-गुरु नानकदेव ••• ३८२         | १३९-संत फांसिस *** ६            |
| ७१-भगवान् बुद्ध ** १८६                   | १०७-गुर अर्जुनदेव *** ३९१        | १४०-महात्मा टालस्टाय *** ६      |



मक्त-संतोंके लक्ष्य



स्मृतापि तरुणातपं करुणया हरन्ती चृणाससङ्गरतनुत्त्रियां वलयिता श्रतिविद्युताम्। कलिन्दिगिरिनन्दिनीतटसुरद्भुमालांस्वनी सदीयमतिचुस्त्रिनी भवतु कापि कादिम्बिनी।। (पिन्हतराज जगनारः)

र्भ २५ }

गोरखपुर, सौर माघ २०११, जनवरी १९५५

संख्या १ पूर्ण संख्या ३३८

場であるる

## भक्त-संतोंक लक्ष्य

कालिन्दी तट निकट कल्पतरु एक सुहावै। ता नीचे नव तरुन दिव्य कोड बनु बजावै॥ लखि लावन्य अनूप रूप ससि-कोटि लजावै। विविध बरन आभरन बसन-भूपन छवि पायै॥

नव नवल नह-करुना-किंत लिंत नयन मनहर लसै। यह मोहन म्राति स्थाम की संतन भक्तन हिय बसै॥

--गाण्डेय श्रीगमनारायणदत्त शास्त्री शामः

بالمحادثة والمحادثة

( रचियता--पाण्डेय पं अंशामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम' ) उदार द्यानिधि जिसकी मंजुल वाणी. तरणि-सी परहित-रत भवसागर-संतरण कल्याणी। मृदुः कोमल, सुम्निग्ध, मधुरतम, निर्मल, नवल, निराली, काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह सव भगानेवाली ॥१॥ द्र जहाँ कर्मकी कालिन्दीमें मिलित भक्तिकी गङ्गा, हैं जहाँ शानकी सरखर्ता गुढ़ अगस्य साधनोंकी वहती है सुन्दर जहाँ त्रिवेणी, संत-वाणी प्रयाग-सी निःश्रेयस निःश्रेणी ॥ २॥ धन्य बुझती जहाँ स्वयं जात ही त्रिविच तापकी ज्वाला, भरती पुलक मोद तन मनमें भाव-कर्मिकी माला। जाकर प्यासा लौटा है कोई भी प्राणी, जहाँ न सुरधुनि-सी सवको सुख देती वह संतोंकी वाणी॥३॥ सद्भावोंके मधुर दुग्ध गौंका है, पोपणहित जो मुक्तिके पथपर बढ़नेको मोका है। देती सदा जलनिधिमें अरे इवनवाली, भीषणतम भवकी संतवाणी-नौकापर होश सँभालो ॥ ४॥ चढ़ो दौड़ो संत-वचन वह सुधा देव भी जिसके सदा भिखारी, संत-वचन वह धन जिसका है नर प्रधान अधिकारी। मर्त्य अमर बन जाता जिससे वह संजीवन रज है, भेषज है॥५॥ भवरोगोंका रामवाण संत-वचन सब अनुभूति, तपस्याका जिसमें संचय है, शास्त्र, वह मङ्गलमय निर्भय है। वर वरद वचन संतोंका चिन्ताका वाहन, कर्तव्यमूढ़ बन बैठा नर सुघा-सिन्धुमें कर संतत अवगाहन ॥६॥ संत-वचनके लगानेवाला, सत्पथकी ओर असत्से कर दूर पहुँचानवाला। और मृत्युसे अमरता तक हटा जगमें होता जो जगमग है, परे ज्योतिके सिचन्मय उस परमधामका संत-वचन शुचि मग है॥७॥ हैं? वाणीसें कितना वल बताये संतोंकी जीवन हुआ सफल है।

दासी-सुत देवर्षि बन गया

○京からからなるなかのからできてい

प्रवचनते संतके दिखलाया, उसी चमत्कार वह दैत्यवंशमें देवोपम हो प्रह्लाद प्रकट आया ॥ ८॥ संत-वाणीने निज प्रभाव प्रकटाया, मान उसे ही बालक ध्रवने हरिका ध्रवपद मनसे मान संतकी जो वाणी. था वाल्मीकि वन गया आदिकवि भुवनविदित विज्ञानी॥९॥ निर्मल अनुशीलनसे मति है, होती संत-वचनके थीहरिके चरणोंमें जिससे बढ़ती अविचल रति है। भक्तजनोंके होते बनवारी, उसीसे वश दर्शन दे राधा-प्यारी-सँग हरते वाधा ~~ 13 2 2 6 5 m

संत-सृक्ति-सुधा

( लेखक-पं० श्रीजानकीनायजी शर्मा )

ऐसे तो संतका किसी भी देश-कालमें अभाव नहीं ोता । वे सभी देशोंमें, सभी दिनोंमें, सभीके लिये र्विथा सुलभ हैं—

सबहि सुलम सब दिन सब देसा।

पर न तो संतोंकी कोई दूकान होती है और न कोई साइन-बोर्ड ही लगाये फिरते हैं, जिससे उन्हें मट पहचान लिया जाय। साथ ही हतभाग्य प्राणी तंतिमलनकी उचित चेष्टा न कर उलटे उपेक्षा कर रेते हैं—इसीलिये सत्संगति अत्यन्त दुर्लभ तथा दुर्घट भी कही गयी है—

सत संगति दुर्कंभ संसारा । निमिष दंड भरि एकड बारा॥

कभी-कभी तो ऐसा होता है कि संतके वेषमें असंत और असंत-वेषमें संत मिल जाया करते हैं, जिससे और भी श्रम तथा वञ्चना हो जाती है। फिर भी इसमें तो किसी प्रकारका संदेह नहीं कि जिसे परम सौभाग्यवशात् कहीं एक बार भी विशुद्ध संत

सत्सङ्गो दुर्लभोऽगम्योऽमोयश्च (नारद-भित्तस्त्र)
जन्मार्जितानि पापानि नाशमायान्ति यस्य वै।
सत्सङ्गतिर्भवेत्तस्य नान्यया घटते हि सा ॥
(ना० पु० पू० ४)

मिल गये, उसपर भगवत्क्रपा हो गयी और उसका सारा काम बन गया। सची बात तो यह है कि संत-की प्राप्ति भगवद्याप्ति-सदृश ही या उससे भी अधिक महत्त्वकी घटना है।—

निगमागम पुरान मत एहा। कहिं सिद्ध मुनि नहिंस संत बिसुद्ध मिलिंह परि तेही। चितविंह राम कृपा करि 'मो ते अधिक संत करि केसा।' 'जानेसि संत अनंत समाना' 'राम ते अधिक राम कर ह

यद्यपि संत सभी देश-कालमें होते हैं, ि भारत इसमें सबसे आगे हैं। संतोंकी वाणी । कल्याणदायिनी होती हैं। उसका वर्णन नह सकता। यदि वे मिल जायँ तब तो पूछना ही पर उनके अभावमें भी भारतीयोंका यह सौभाग्य है भगवान् वाल्मीकि, व्यास, नारद, वशिष्ठ, शुक्रदेख गोखामी तुलसीदास-जैसे संतोंकी परम पवित्र मयी वाणीरूपा, भाखती भगवती अनुकम्पा । प्रसाद पा तत्क्षण शोक-मोहसे मुक्त होकर अपार शान्ति प्राप्त कर सकते हैं।

#### द्यक्ति-सार-सर्वस्व

संतजन वस्तुतः त्रिभुवनके ऐश्वर्यका लोम । या सम्पूर्ण विस्वके भोग उपस्थित होनेपर भी ≓ त्रिमीपणको दुर्लभ भक्तिके साथ कल्पपर्यन्त लंकाका लं अचल राज्य भी मिल गया ।---

एवसस्तु कहि प्रभु रनधीरा । माँगा तुरत सिंधु कर नीरा ॥ जद्दि सखा तब इच्छा नाहीं । मोर दरसु अमीघ बग माहीं ॥ अस कहि राम तिलक तेहि सारा । सुमन गृष्टि नम भई अवारा ॥

भक्तिरससे परिष्ठुत होकर पूज्य गोखामीजी कहते हैं कि कुबेरकी पुरी छंका सुमेरुके समान थी। इसकी रचनामें ब्रह्माजीकी सारी बुद्धि छग गयी थी। बीर रावण कई बार अपने सीसको ईशके चरणोंपर चढ़ाकर वहाँ-का राजा बना था। ऐसा छगता था मानो तीनों छोककी विभूति, सामग्री और सम्पत्तिकी राशिको एकत्रित कर चाँक छगा दी गयी हो। पर यह सारी सम्पत्ति महा-राज रामचन्द्रजीके बनमें रहते हुए भी तीन दिनके ससुद्र-तटके उपवासके बाद एक ही दिनका दान बन गयी—

> तीसरे उपास बन वास सिंधु पास सो, समाज महाराज जू को एक दिन दान भी॥

भला, भुवनमोहन भगवान् श्रीराघवेन्द्रको खयं जब गहनोंके. आभूषणोंके लिये केवल वन्कल वस्त्रमात्र ही थे, भोजनको फल ही रह गया था, राय्या तृणाच्छादित भूमिमात्र थी और बृक्ष ही मकान बन रहे थे, उस समयमें तो विभीषणको लंकाका राज्य दे डाला, फिर दूसरे समयका क्या कहना। सचमुच उनकी द्या और प्रीतिकी रीति देखते ही बनती है—

वलकल भूषन फल असन, तृन सज्या द्वम प्रांति ।
तिन समयन लंका दई, यह रघुवरकी शेति ॥
विभीषण क्या लेकर प्रभुसे मिला और प्रभुने क्या
दे डाला ? प्रभुके स्वभावको न समझने-जाननेवाले मूर्व
जीव हाथ ही मलते रह जायँगे ।—

कहा बिभीषन लै मिल्यो कहा दियो रचुनाथ। जुलसी यह जाने बिना मुद्र मीजिहैं हाथ॥ सुक्ति-सुधा-संग्रह

यह अनुभ्ति केवल गोस्वामीजीकी ही नहीं, सभी संतोंकी हैं, इसमें अन्तर आ नहीं सकता। प्रमुकी कृपा- में किसी कारणिक्शेषवश किश्चित हेर महे ही हो, पर अन्धर नहीं हो सकता। भगवान् व्यास तो कहते हैं कि 'नारायणचरणाश्चित व्यक्ति विना साधन-चतुष्ट्यके ही मोक्षतक पा लेता है और दूसरे पुरुषार्थिकी क्या बात ?—

या वै साधनसम्पत्तिः पुरुपार्थचतुष्ट्ये। तां विना सर्वमाप्तीति यदि नारायणाश्रयः॥

चारों पुरुषार्थोंकी सिद्धिके लिये जिस माधन-सम्पत्तिकी आवश्यकता हैं, उसके विना ही मनुष्य सब कुछ पा लेता है, यदि उसने भगतान् नारायणकी शरण ली है।

इसिलिये भैया! प्राणी अकाम हो या सकाम, निष्काम हो अथवा सर्वकामकामी, उसे एकमात्र तीव ध्यानयोग, भक्तियोगसे उन परम प्रभुकी ही आरावना कर कृतकृत्य हो जाना चाहिये—

अकामः सर्वकामो वा मोक्षकाम उदारधीः। तीत्रेण भक्तियोगेन यजेत पुरुषं परम्॥ (श्रीमद्भागवत २।३।१०)

जो कुछ नहीं चाहता, जो सब कुछ चाहता है. अथवा जो केवल मोक्षकी इच्छा रखता है, वह उदार-बुद्धि मानव तीव भक्तियोगके द्वारा परमपुरुष श्रीहरिकी आराधना करे।

अब यहाँ इस प्रकारकी कुछ और संत-वाणियोंकी मधुरताका खाद लीजिये। नारदजी श्रीकृष्णसे कहते हैं— मनीपितं हि प्राप्नोति चिन्तयन् मधुस्दनम्। एकान्तमकिः सततं नारायणपरायणः॥ (महा० शान्ति० २० ३४३)

१-तभी तो---

प्नाय कृपा ही को पंथ चितवत दीन हों दिन रात । होइ धों केहि काल दीन दयाल जानि न जात॥ और—

'क्वहिं देखाइ हैं। हरिचरन' तथा— 'कवहुँ दरैंगें राम आपनि दर्रान' --की मधुर आज्ञा लगी रही।

## संतोंक सिद्धान्त

( अदेय श्रीजयद्यालजी गोयन्दकाका एक भाषण )

#### परमान्माकी प्राप्तिके विभिन्न मार्ग अद्वेत-सिद्धान्त

अद्रैनवादी संतोंका यह सिद्धान्त है कि प्रथम वार्यविधित क्रमोंमें पत्यमिक्तिका त्याग करके कर्मवीगका साचन करना चाहिये; उसने दूर्युण, दूराचारक्य मल्योगका नाश होकर अन्तः करणकी शुद्धि होती हैं। तदनन्तर भगवान् के ध्यानका अन्यास करना चाहिये, उससे विक्षेपका नाश होता है। इसके बाद आत्माक यथार्थ ज्ञानसे आवरणका नाश होकर ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है। विदानन सिद्धान्तके इन आचार्योका यह क्रम बतलाना आख्रसम्मत एवं युक्तियुक्त है। अतः इस मार्गके अधिकारी साधकोंके लिये आचरण करनेयोग्य है।

#### निष्काम कर्मयोग

इसी प्रकार केवल निष्काम कर्मयोगके सावनये मां अन्तः-करणकी शुद्धि होकर अपने-आप ही परमात्माके खरूप-का यथार्थ ज्ञान हो जाता है और उस परमपदकी प्राप्ति हो जाती हैं। ख्यं भगवान् गीतामें कहते हैं—

#### न हि ज्ञानेन सहयां पवित्रमिह विद्यते। तत्त्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्द्ति॥ (४।३८)

'इस संसारमें ज्ञानके समान पवित्र करनेवाला नि:संदेह कोई भी पदार्थ नहीं हैं । उस ज्ञानको कितने ही कालमें कर्मयोगके द्वारा शुद्धान्तः करण हुआ मनुष्य अपने-आप ही आत्मामें पा लेता है ।'

तस्माद्सकः सततं कार्यं कर्म समाचर। असको ह्याचरन्कर्म परमाप्तोति पूरुषः॥ कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः। (३।१९,२०का पूर्वार्ष)

'इसिल्पे त् निरन्तर आसित्तसे रहित होकर सदा कर्त्तत्र्यकर्मको भदीभाँति करता रहः क्योंकि आसित्तसे रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्माको प्राप्त हो जाता है। जनकादि ज्ञानीजन मी आसित्तरहित कर्मद्वारा ही परम सिद्धिको प्राप्त हुए थे।' यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते। (५।५ का पुर्वार्ध)

'ज्ञानयोगियोंद्वारा जो परम धाम प्राप्त किया जात है, कर्मयोगियोंद्वारा भी वहीं प्राप्त किया जाता है।' योगयुक्तो मुनिर्वहा निर्वरणाधिगच्छति॥ (५।६ हा उत्तराई)

'कर्मयोगी मुनि परब्रह्म परमात्माको शीव्र ही प्राप्त हो जाता हैं।'

#### भक्तिमिश्रित कर्मयोग

इसी प्रकार भक्तिमिश्रित कर्मयोगके द्वारा परमातम की प्राप्ति हो जाती हैं और यह सर्वथा उपशुक्त ही हैं। जब केवल निष्काम कर्मयोगमे परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है, तब भक्तिमिश्रित कर्मयोगसे हो, इसमें ते कहना ही क्या है। इस विषयमें भी ख्यां भगवार गीतामें कहते हैं—

यत्करोषि यदश्चासि यज्जुहोणि ददासि यत्। यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्य मद्र्पणम्॥ युभागुभफलैरेवं मोक्ष्यसे कर्मबन्धनैः। संन्यासयोगयुक्तात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि॥ (९।२७-२८)

'हे अर्जुन! त् जो कर्म करता है, जो खाता हैं जो हवन करता है, जो दान देता है और जो तप करता है, वह सब मेरे अर्पण कर । इस प्रकार जिसमें समस्त कर्म मुझ भगवान्के अर्पण होते हैं, ऐमें संन्यासयोगसे युक्त चित्तवाळा त् शुभाशुभ फलक्ष्प कर्म बन्धनसे मुक्त हो जायगा और उनसे मुक्त होकर मुझ्यों ही प्राप्त होगा।'

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततम्। स्वकर्मणा तमभ्यच्ये सिद्धि विन्दृति मानवः॥ (१८) ४६

'जिस परमेश्वरमे सम्पूर्ण प्राणियोंकी उत्पत्ति हुं हैं और जिससे यह समस्त जगत् व्याप्त हैं, उस परमेश की अपने स्वामाविक कमेंद्वारा पूजा करके मनुष्य पाम सिद्धिको प्राप्त हो जाता हैं। सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मद्वयपाश्रयः। मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमन्ययम्॥ (१८।५६)

'मेरे परायण हुआ कर्मयोगी तो सम्पूर्ण कर्मोंको सदा करता हुआ भी मेरी कृपासे सनातन अविनाशी परमपदको प्राप्त हो जाता है ।'

#### भगवद्भक्ति

इसके अतिरिक्त, केवल भगवद्गिक्तसे भी अनायास ही खतन्त्रतापूर्वक मनुष्योंका कल्याण हो जाता है। वस्तुत: यह सर्वोत्तम साधन है। इस विषयमें भी भगवान गीतामें जगह-जगह कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्रतेनान्तरात्मना। श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः॥ (६।४७)

'सम्पूर्ण योगियोंमें भी जो श्रद्धावान् योगी मुझमें छगे हुए अन्तरात्मासे मुझको निरन्तर भजता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है।'

दैवी होषा गुणमयी मम माया दुरत्यया। मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते॥ (७।१४)

'यह अलौकिक अर्थात् अति अद्भुत त्रिगुणमयी मेरी माया बड़ी दुस्तर है, परंतु जो पुरुष केवल मुझको ही निरन्तर भजते हैं वे इस मायाको उल्लाहन कर जाते हैं अर्थात् संसारसागरसे तर जाते हैं।'

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम्। ददामि बुद्धियोगं तं येन मामुपयान्ति ते॥ (१०।१०)

'उन निरन्तर मेरे ध्यानमें छगे हुए और प्रेमपूर्वक भजनेवाले भक्तोंको मैं वह तत्त्वज्ञानरूप योग देता हूँ, जिससे वे मुझको ही प्राप्त होते हैं।'

भक्या त्वनन्यया शक्य अहमेवंविघोऽर्जुन। शातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परंतप॥ (११।५४)

'हे परंतप अर्जुन ! अनन्य भक्तिके द्वारा इस् प्रकार एं॰ वा॰ अं॰ २---

चतुर्मुज रूपवाला मैं प्रत्यक्ष देखनेके लिये, तत्त्वरे जाननेके लिये तथा प्रवेश करनेके लिये अर्थात् एकी-भावसे प्राप्त होनेके लिये भी शक्य हूँ।

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते। श्रद्धया परयोपेतास्ते में युक्ततमा मताः॥ (१२।२)

'मुझमें मनको एकाग्र करके निरन्तर मेरे भजन-ध्यानमें छगे हुए जो मक्तजन अतिशय श्रेष्ठ श्रद्धासे युक्त होकर मुझ सगुणरूप परमेश्वरको भजते हैं, वे मुझको योगियोंमें अति उक्तम योगी मान्य हैं।

मन्मना भव मद्भको मदाजी मां नमस्कर। मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे॥ (१८।६५)

'हे अर्जुन ! तू मुझमें मनवाला हो, मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करनेवाला हो और मुझको प्रणाम कर । ऐसा करनेसे तू मुझे ही प्राप्त होगा, यह मैं तुझसे सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ, क्योंकि तू मेरा अत्यन्त प्रिय है।'

इसी प्रकार गीतामें और भी बहुत-से श्लोक हैं; किंतु लेखका कलेवर न बढ़ जाय, इसलिये नहीं दिये गये।

मिक्तमार्गके संतोंका ऐसा कथन है कि प्रथम कर्म-योगसे अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, फिर आत्मज्ञानसे जीवको आत्माका ज्ञान प्राप्त होता है, तदनन्तर परमात्माकी भिक्तिसे परमात्माका ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माकी प्राप्ति होती है। भिक्तमार्गके इन आचार्योंकी पद्धितके अनुसार इनका यह कम बतलाना भी बहुत ही उचित है। इस मार्गके अधिकारी साधकोंको इसीवे अनुसार आचरण करना चाहिये।

#### आत्मज्ञात

इसी प्रकार केवल आत्मज्ञानसे परमाह्म परमात्मार्क प्राप्ति हो जाती है। उपर्युक्त विवेचनके अनुसार ज निष्काम कर्मके द्वारा ज्ञान होकर परमपदरूप परमात्माव प्राप्ति हो जाती है, तब आत्मज्ञानसे परमात्माकी प्राप्ति होने तो कहना ही क्या है ? खयं भगवान्ने गीतामें कहा है— तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रक्ष्तेन सेवया। उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः॥ यङ्गात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव। यन भृतान्यदोपण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मिय॥ (४।३४-३५)

'उस तत्त्वज्ञानको न् तत्त्वद्शी ज्ञानियोंके पास जाकर समझ, उनको भर्छाभौति दण्डवत्-प्रणाम करनेसे, उनकी सेवा करनेसे और कपट छोड़कर सरळतापूर्वक प्रथ्न करनेसे वे परमात्मतत्त्वको मळीभाँति जाननेवाले ज्ञानी महात्मा तुझे उस तत्त्वज्ञानका उपदेश करेंगे, जिसको जानकर फिर त् इस प्रकार मोहको नहीं प्राप्त होगा तथा है अर्जुन ! जिस ज्ञानके द्वारा त् सम्पूर्ण भूतोंको निःशेपभावसे पहले अपनेमें और पीछे मुझ सचिदानन्द्धन परमात्मामें देखेगा ।'

तद्वुद्धयस्तदात्मानस्तिन्नष्टास्तत्परायणाः। गच्छन्त्यपुनरावृत्ति ज्ञाननिर्धृतकल्मपाः॥ (५।१७)

'जिनका मन तद्र्प हो रहा है, जिनकी बुद्धि तद्र्प हो रही है और सिचदानन्दघन परमात्मामें ही जिनकी निरन्तर एकीभावसे स्थिति है, ऐसे तत्परायण पुरुष ज्ञानके द्वारा पापरहित होकर अपुनरावृत्तिको अर्थाद् परम गतिको प्राप्त होते हैं।'

योऽन्तः खुखोऽन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः । स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥ (५।२४)

'जो पुरुष अन्तरात्मामें ही सुखवाला है, आत्मामें ही रमण करनेवाला है तथा जो आत्मामें ही ज्ञानवाला है, वह सिचदानन्दघन परब्रह्म परमात्माके साथ एकी-भावको प्राप्त ज्ञानयोगी शान्त ब्रह्मको प्राप्त होता है।

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मिन । ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥ (६।२९)

'सर्वन्यापी अनन्तचेतनमें एकीमावसे स्थितिरूप योगसे युक्त आत्मावाला तथा सबमें समभावसे देखनेवाला योगी आत्माको सम्पूर्ण भूतोंमें स्थित और सम्पूर्ण भूतों-को आत्मामें कल्पित देखता है।'

आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन । सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः॥ (६। ३२) हि अर्जुन ! जो योगी अपनी भाँति सम्पूर्ण भूतोंमें सम देखता हैं और सुख अथवा दु:खको भी सबमें सम देखता हैं, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है।

क्षेत्रक्षेत्रक्षयोरेवमन्तरं क्षानचक्षुषा । भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्॥ (१३।३४)

'इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञके भेदको तथा कार्य-सिंहत प्रकृतिसे मुक्त होनेको जो पुरुष ज्ञाननेत्रोंद्वारा तत्त्वसे जानते हैं, वे महात्माजन परम्रह्म परमात्माको प्राप्त होते हैं।'

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मङ्गावं सोऽधिगच्छति॥(१४।१९)

'जिस समय द्रष्टा तीनों गुणोंके अतिरिक्त अन्य किसीको कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणोंसे अयन्त परे सिचदानन्दघनखरूप मुझ परमात्माको तत्त्वसे जानता है, उस समय वह मेरे खरूपको प्राप्त होता है।'

इससे यह सिद्ध हो गया कि केवल ज्ञानयोगके द्वारा ही परमात्माकी प्राप्ति हो जाती है। वह भगवान्की भक्ति करे तो उसकी इच्छा है; परंतु वह इसके लिये बाध्य नहीं है।

## दुर्गुण, दुराचारोंके रहते मुक्ति नहीं होती

यहाँ एक और भी सिद्धान्तकी बातपर विचार किया जाता है। कुछ सज्जन ऐसा मानते हैं कि काम, क्रोध, छोभ, मोह आदि दुर्गुण और झूठ, कपट, चौरी, व्यभिचार आदि दुराचारोंके रहते हुए भी ज्ञानके ह्यार मुक्ति हो जाती है। परंतु यह बात न तो शास्त्रसम्मत है और न युक्तिसंगत ही। छोगोंको इस भ्रममें कदापि नहीं पड़ना चाहिये। यह सर्वथा सिद्धान्तविरुद्ध बात है। ऐसे दोषयुक्त छोगोंको तो खयं भगवान्ने गीतामें आसुरी सम्पदावाला बतलाया है (गीता अध्याय १६ क्षोक ४ से १९ तक देखिये)। और इनके लिये आसुरी योनियोंकी प्राप्ति, दुर्गित और घोर नरक्रकी प्राप्तिका निर्देश किया है। भगवान् कहते हैं—

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मिन । मामप्राप्येव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्॥ त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः। कामः क्रोधस्तथा लोभस्तसादेतत्त्रयं त्यजेत्॥ (गीता १६। २०-२१)

ि अर्जुन! वे मृद्ध मुझको न प्राप्त होकर जन्म-जन्ममें आसुरी योनिको प्राप्त होते हैं, फिर उससे मी अति नीच गतिको ही प्राप्त होते हैं अर्थात् घोर नरकोंमें पड़ते हैं। काम, क्रोध तथा छोम—ये तीन प्रकारके नरकके द्वार आत्माका नाश करनेवाले अर्थात् उसको अधोगतिमें ले जानेवाले हैं। अतएव इन तीनोंको त्याग देना चाहिये।

जो इन दुर्गुणों और विकारोंसे रहित हैं, वे ही भगवान्के सच्चे साधक हैं और वे ही उस परमात्माको प्राप्त हो सकते हैं। गीतामें बतलाया है—

प्तैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैह्यिमर्नरः। आचरत्यातमनःश्रेयस्ततो याति परां गतिम्॥(१६।२२)

हि अर्जुन! इन तीनों नरकके द्वारोंसे मुक्त पुरुष अपने कल्याणका आचरण करता है, इससे वह परम-गितको जाता है अर्थात् मुझको प्राप्त हो जाता है।' यसान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः। हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुको यः स च मे प्रियः॥(१२।१५)

'जिससे कोई भी जीव उद्देगको प्राप्त नहीं होता और जो खयं भी किसी जीवसे उद्देगको प्राप्त नहीं होता तथा जो हर्ष, अमर्घ, भय और उद्देगादिसे रहित है, वह मेरा भक्त मुझको प्रिय है।'

संत तुलसीदासजी भी कहते हैं—

काम क्रोध मद लोभ की जब लगि मन महूँ खान।

नुलसी एंडित मूरखा दोनों एक समान॥

इससे यही सिद्धान्त निश्चित होता है कि दुर्गुण
और दुराचारके रहते हुए कोई भी पुरुष मुक्त नहीं हो
सकता। यही अटल सिद्धान्त है।

ईश्चर, परलोक और पुनर्जन्म सत्य हैं

कुछ लोग यह कहते हैं कि 'न तो ईश्वर है और न परलोक तथा भावी जन्म ही है। पाँच जड भूतोंके इकट्ठे होनेपर उसमें एक चेतनशक्ति आ जाती है और

उसमें त्रिकार होनेपर वह फिर नए हो जाती है।' यह कहना भी बिल्कुल असंगत है। हम देखते हैं कि देहमें पाँच भूतोंके विधमान रहते हुए भी चेतन जीत्रात्मा चला जाता है और वह पुनः लौटकर वापस नहीं आ सकता। यदि पाँच भूतोंके मिश्रणसे ही चेतन आत्मा प्रकट होता हो तो ऐसा आजतक किसीने न तो करके दिखाया ही और न कोई दिखला ही सकता है। अतः यह कथन सर्वथा अयुक्त और त्याच्य है। जीव इस शरीरको त्यागकर दूसरे शरीरमें चला जाता है। गीतामें भी देहान्तरकी प्राप्ति होनेकी बात खयं भगवान्ते कही है—

देहिनोऽसिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा। तथा देहान्तरप्राप्तिधीरस्तव न मुहाति॥(२।१३)

'जैसे जीवात्माकी इस देहमें बालकपन, जवानी और वृद्धावस्था होती है, वैसे ही अन्य शरीरकी प्राप्ति होती है, उस विषयमें धीर पुरुष मोहित नहीं होता ।'

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि। तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-न्यन्यानि संयानि नवानि देही॥(२।२२)

'जैसे मनुष्य पुराने वहांको त्यागकर दूसरे नये वहांको ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्यागकर दूसरे नये शरीरोंको प्राप्त होता है।'

अतएवं उन लोगोंका उपर्युक्त कथन शास्त्रसे भी असंगत है; क्योंकि मरनेके बाद भी आत्माका अस्तित्व रहता है तथा परलोक और पुनर्जन्म भी है ।

इसी प्रकार उनका यह कथन भी भ्रमपूर्ण है कि है इंचर नहीं है; क्योंकि—आकारा, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चन्द्रमा, नक्षत्र आदि पदार्थोंकी रचना और उनका संचालन एवं जीवोंके मन, बुद्धि, इन्द्रियोंको यथास्थान स्थापित करना ईचरके बिना कदापि सम्भव नहीं है। संसारमें जो भौतिक विज्ञान (Science) के द्वारा यन्त्रादिकी रचना देखी जाती है, उन समीका किसी बुद्धिमान्

चेतनके द्वारा ही निर्माण होता है। फिर यह जो इतना विशाल संसार-चक्रकप यन्त्रालय है, उसकी रचना चेतनकी सत्तावे विना जड प्रकृति (Nature) कभी नहीं कर सकती।

इससे यह बात सिद्ध होती है कि इसका जो उत्पादक और संचालक है; वही ईश्वर है।

गीताजीमें भी लिखा है---

ईंग्वरः सर्वभूतानां हृदेरोऽर्जुन तिष्ठति। भ्रामयन् सर्वभृतानि यन्त्रारूढानि मायया॥ (१८। ६१)

'हे अर्जुन ! शरीररूप यन्त्रमें आरूढ़ हुए सम्पूर्ण प्राणियोंको अन्तर्यामी परमेश्वर अपनी मायासे उनके क्रमेकि अनुसार भ्रमण कराता हुआ सब प्राणियोंके इदयमें स्थित हैं ।'

शुक्लयजुर्वेदके चालीसवें अध्यायके प्रथम मन्त्रमें ।तलाया है—

ईशावास्यमिद्ध सर्वे यत्किञ्च जगत्यां जगत्। तेन त्यक्तेन भुक्षीथा मा गृधः कस्यसिद् धनम्॥

'अखिल ब्रह्माण्डमें जो कुछ भी जड-चेतनखरूप गित् है, यह समस्त ईश्वरसे व्याप्त है। उस ईश्वरके काशसे (सहायतासे ) त्यागपूर्वक इसे भोगते रहो, समें आसक्त मत होओ; क्योंकि धन-ऐश्वर्य किसका अर्थात् किसीका भी नहीं है।'

पूर्व और भावी जन्म न मानकर बिना ही कारण विशेषी उत्पत्ति माननेसे ईश्वरमें निर्दयता और विषमता- विश्व भी आता है; क्योंकि संसारमें किसी जीवको नुष्यकी और किसीको पश्च आदिकी योनि प्राप्त होती है। विश्व अविश्व और कोई दुखी देखा जाता है। अतः विश्वेष जन्मका कोई सबल और निश्चित हेत होना हिये। वह हेतु है पूर्वजन्मके गुण और कर्म। भगवान्- भी गीता (४। १३) में कहा है—

चातुर्वण्यं मया सुष्टं गुणकर्मविभागशः। तस्य कर्तारमपि मां विद्धश्वकर्तारमञ्ययम्॥ भाक्षण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्ध—इन चार वर्णों- का समूह, गुण और कर्मींके विभागपूर्वक मेरेहार रचा गया है। इस प्रकार उस सृष्टि-रचनादि कर्मका कर्ता होनेपर भी मुझ अविनाशी परमेश्वरको त् वास्तकों अकर्ता ही जान।

इससे यह सिद्ध होता है कि मरनेके बाद भागी जन्म है।

मुक्त पुरुष लौटकर नहीं आते

कितने ही लोग यह मानते हैं कि 'जीन मुक्त तो होते हैं; किंतु महाप्रलयके बाद पुनः लौटका वापस आ जाते हैं।' किंतु उनकी यह मान्यता भी यथार्थ नहीं है; क्योंकि श्रुतियोंकी यह स्पष्ट घोषणा है— न च पुनरावर्तते। (छान्दोग्य०८।१५।१)

( मुक्त हो जानेपर पुरुष ) फिर वापस लैटका नहीं आता, वह पुनः वापस लैटकर आता ही नहीं । गीता (८ । १६) में भी भगवान कहते हैं— आब्रह्मभुवनाव्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन । मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥

है अर्जुन! ब्रह्मलोकपर्यन्त सब लोक पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुन्तीपुत्र! मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता; क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि-के लोक कालके द्वारा सीमित होनेसे अनित्य हैं।'

यदि यह मान लिया जाय कि मुक्त होनेपर भी प्राणी वापस आता है तो फिर खर्गप्राप्ति और मुक्तिमें अन्तर ही क्या रहा ! इसलिये ऐसा मानना चाहिये कि लोकान्तरोंमें गया हुआ जीव ही लोटकर आता है, जो ब्रह्मको प्राप्त हो जाता है, वह नहीं आता.। युक्तिसे भी यही बात सिद्ध है। जब परमात्माका यथार्थ ज्ञान होनेपर जीवकी चिज्जडप्रन्थि खुल जाती है, उसके सारे कर्म और संशयोंका सर्वथा नाश हो जाता है, तथा प्रकृति और प्रकृतिके कार्योंसे सर्वथा सम्बन्धि विच्छेद हो जाता है। ऐसी स्थितिमें गुण, कर्म और अज्ञानके सम्बन्ध बिना जीव वापस नहीं आ सकता। मुक्त तो यथार्थमें वही है, जिसके पूर्वके गुण और कर्म

तथा संशय और भ्रमका सर्वथा विनाश हो चुका है।
ऐसा होनेपर पूर्वके गुण और कर्मोसे सम्बन्ध रहे
विना उसका किसी योनिमें जन्म लेना और सुख-दुःख-का उपभोग करना—सर्वथा असंगत और असम्भव है।
यदि कहें कि 'इस प्रकार जीव मुक्त होते रहेंगे
तो शनै:-शनै: सभी मुक्त हो जायँगे।' तो यह ठीक
ही है। यदि शनै:-शनै: सभी मुक्त हो जायँ तो
इसमें क्या हानि है ! अच्छे पुरुष तो सबके कल्याणके

सभी देश, सभी काल, सभी आश्रमोंमें मनुष्य मात्रकी मुक्ति हो सकती है

कितने ही छोग ऐसा कहते हैं कि 'इस देशमें, इस काछमें और गृहस्थ-आश्रममें मुक्ति नहीं होती ।' यह कथन भी युक्तियुक्त नहीं है; क्योंकि ऐसा मान छेनेपर तो परमात्माकी प्राप्ति असम्भव-सी हो जाती है, फिर मुक्तिके छिये कोई प्रयत्न ही क्यों करेगा ? इससे तो फिर प्रायः सभी मुक्तिसे विश्वत रह जायँगे। अतः इनका कहना भी शास्त्रसंगत और युक्तिसंगत नहीं है। सत्य तो यह है कि मुक्ति ज्ञानसे होती है और ज्ञान होता है साधनके द्वारा अन्तः करणकी शुद्धि होनेपर, एवं साधन सभी देशमें, सभी काछमें, सभी वर्णाश्रममें हो सकते हैं। ज्ञान और ज्ञानके साधन किसी देश-काछ-आश्रमकी कैदमें नहीं हैं।

भारतवर्ष तो आत्मोद्धारके लिये अन्य देशोंकी अपेक्षा वेशेष उत्तम माना गया है । श्रीमनुजी कहते हैं— एतद्देशप्रस्तस्य सकाशादश्रजन्मनः । स्वं स्वं चरित्रं शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः ॥ (मनुस्मृति २। २०)

'इसी देश ( भारतवर्ष ) में उत्पन्न हुए ब्राह्मणोंसे गंबिल भूमण्डलके मनुष्य अपने-अपने आचारकी शिक्षा हण करें।'

अतः यह कहना कि इस देशमें मुक्ति नहीं होती, मनुचित है। इसी प्रकार यह कहना भी अनुचित है क गृहस्थाश्रममें मुक्ति नहीं होती। क्योंकि मुक्तिमें मनुष्यमात्रका अधिकार है। भगवान्ने बतलाया है—

मां हि पार्थ ब्यपाश्चित्य येऽपि स्युः पापयोनयः। स्त्रियो वैश्यास्तथा शुद्धास्तेऽपि यान्ति परां गतिम्॥ (गीता ९। ३२)

'हे अर्जुन ! स्त्री, वैश्य, शूद्र तथा पापयोनि—ं चाण्डालादि जो कोई भी हों, वे भी मेरे शरण होकर परम गतिको ही प्राप्त होते हैं ।'

विष्णुपुराणके छठे अंशके दूसरे अध्यायमें एक कथा आती है। एक बार बहुत-से मुनिगण महामुनि श्रीवेदन्यासजीके पास एक प्रश्नका उत्तर जाननेके छिये आये। उस समय श्रीवेदन्यासजी गङ्गाजीमें स्नान कर रहे थे। उन्होंने मुनियोंके मनके अभिप्रायको जान छिया और गङ्गामें डुबकी छगाते हुए ही वे कहने छगे—'कछियुग श्रेष्ठ हैं, शूद्ध श्रेष्ठ हैं, खियाँ श्रेष्ठ हैं।' फिर उन्होंने गङ्गाके बाहर निकलकर मुनियोंसे पूछा—'आपछोग यहाँ कैसे पधारे हैं ?' मुनियोंने कहा—

किलः साध्विति यत्योक्तं शूद्रः साध्विति योषितः। यदाह भगवान् साधु धन्याद्येति पुनः पुनः॥ (६।२।१२)

'भगवन् ! आपने जो स्नान करते समय पुन:-पुन: यह कहा था कि किन्युग ही श्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठ है, श्लियाँ ही श्रेष्ठ और धन्य हैं, सो इसका क्या कारण है ?'

इसपर श्रीवेदन्यासजी बोले-

यत्कृते दशिभवंषें स्त्रेतायां हायनेन तत्। द्वापरे तच्च मासेन हाहोरात्रेण तत्कछौ॥ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः। प्राप्नोति पुरुषस्तेन कलिः साध्विति भाषितम्॥ ध्यायन्कृते यजन्यहास्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन्। यदाप्नोति तदाप्नोति कलौ संकीर्त्य केशवम्॥

( ६ | २ | १५--१७ )

'हे ब्राह्मणो ! जो परमात्माकी प्राप्तिरूप फल सत्य-युगमें दस वर्ष तपस्या, ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेपर मिलता है तथे मनुष्य छेतामें एक वर्षमें, ह्रापरमें एक मानमें और कलियुगमें बेहाल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है, हमी कारण भने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो परमात्माकी प्राप्ति सत्ययुगमें ध्यानमें, त्रेतामें यज्ञसे और हापरमें पूजा करनेसे छोती है, वहीं कलियुगमें श्रीभगवान्के नाम-कीर्तन करनेसे हो जाती है।

यहाँ अन्य सब कालोंकी अपेक्षा कलियुगकी विशेषता बतलायी गयी हैं । इसलिये इस कालमें मुक्ति नहीं होती, यह बात शाखने असंगत हैं ।

श्रीतुल्सीदासजीने भी कहा है—
कल्जिम सम जुग आन नहिं जों नर कर विस्वास।
गाइ राम गुन गन विमल भव तर विनहिं प्रयास॥
अव शृद क्यों श्रेष्ठ हैं, यह बतलाने हैं—
वतन्त्रयापरैप्रीद्या वदाः पूर्व दिजातिभिः।
ततः खधर्मसम्प्राप्तिर्यप्रव्यं विधिवद् धनैः॥
दिज्ञशुश्रूपयैवैष पाकयश्राधिकारवान्।
निजाअयति वै लोकाञ्च्छद्रो धन्यतरस्ततः॥
(६।२।१९-२३)

'द्विजातियोंको पहले ब्रह्मचर्यव्रतका पालन करते हुए वेदाध्ययन करना चाहिये और फिर खधर्मके अनुसार उपार्जित धनके द्वारा विधिपूर्वक यज्ञ करना कर्तव्य है (इस प्रकार करनेपर वे अत्यन्त क्लेशसे अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त करते हैं।) किंतु जिसे केवल (मन्त्रहीन) पाकयज्ञका ही अधिकार है, वह शुद्ध तो द्विजाति—ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्यकी सेवा करनेसे अनायास ही अपने पुण्यलोकोंको प्राप्त कर लेता है, इसलिये वह अन्य जातियोंकी अपेक्षा धन्यतर है।'

अब खियोंको किसलिये श्रेष्ठ कहा, सो बतलाते हैं— योषिच्छुश्रूषणाद् भर्तुः कर्मणा मनसा गिरा। तिद्धता ग्रुभभाष्नोति तंत्सालोक्यं यतो द्विजाः॥ नातिक्लेशेन महता तानेव पुरुषो यथा। तृतीयं व्याहृतं तेन मया साध्विति योषितः॥ (६।२।२८-२९)

'अपने षतिके हितमें रत रहनेवाली स्नियाँ तो तन-

मन-वचनके द्वारा पितकी सेवा करनेसे ही पितके समान शुभ छोकोंको अनायास ही प्राप्त कर लेती हैं जो वि पुरुपोंको अत्यन्त पिश्रमसे मिलते हैं। इसीलिये मैंने तीसरी बार यह कहा था कि खियाँ श्रेष्ठ हैं।

इसी प्रकार वैश्यके लिये भी अपने धर्मके पालनी मुक्तिका प्राप्त होना शास्त्रोंमें बतलाया गया है। परापुराण सृष्टिखण्डके ४७ वें अध्यायमें तुलाधार वैश्यके विपयमें भगवानने खयं कहा है कि ''उसने क्मी मन, वाणी या क्रियाद्वारा किसीका कुछ बिगाड़ नहीं किया, वह कभी असत्य नहीं बोला और उसने दुष्टता नहीं की । वह सब लोगोंके हितमें तत्पर रहता है। सब प्राणियोंमें समान भाव रखता है तथा मिद्दीके ढेले पत्थर और सुवर्णको समान समझता है। छोग जौ, नमक, तेल, घी, अनाजकी ढेरियाँ तथा अन्यान्य संगृहीत वस्तुएँ उसकी जवानपर ही लेते-देते हैं। वह प्राणान्त उपस्थित होनेपर भी सत्य छोड़कर कभी झूठ नहीं बोलता । अतः वह 'धर्म-तुलाधार' कहलात है। उसने सत्य और समतासे तीनों छोकोंको जीत लिया है, इसीलिये उसपर पितर, देवता तथा मुनि भी संतुष्ट रहते हैं। धर्मात्मा तुलाधार उपर्युक्त गुणोंके कारण ही भूत और भविष्यकी सब बातें जानता है \*। बुद्धिमान् तुलाधार धर्मात्मा है तथा सत्यमें प्रतिष्ठित है। इसीलिये देशान्तरमें होनेवाली बातें भी उसे ज्ञात हो जाती हैं। तुलाधारके समान प्रतिष्ठित व्यक्ति देव लोकमें भी नहीं है।"

वह तुलाधार वैश्य उपर्युक्त प्रकारसे अपने धर्मका पालन करता हुआ अन्तमें अपनी पत्नी और परिकरों सहित विमानमें बैठकर विष्णुधामको चला गया।

इसी प्रकार 'मूक' चाण्डाल भी माता-पिताकी सेत्र करके उसके प्रभावसे भगवान्के परम धाममें चल

\* सत्येन समभावेन जितं तेन जगत्त्रयम् । तेनातृष्यन्त पितरो देवा मुनिगणैः सह ॥ भूतभव्यप्रवृत्तं च तेन जानाति शार्मिकः । (४७ । ९३-९४) 🚉 गया । वह माता-पिताकी सेवा किस प्रकारसे किया 👬 करता था, इसका पद्मपुराण सृष्टिखण्डके ४७वें अध्यायमें बड़ा सुन्दर वर्णन है । वहाँ बतलाया है कि वह चाण्डाल सब प्रकारसे अपने माता-पिताकी सेवामें लगा रहता था । जाड़ेके दिनोंमें वह अपने माँ-बापको स्नानके छिये गरम जल देता, उनके शरीरमें तेल मलता, तापनेके लिये अँगीठी जलाता, भोजनके पश्चात् पान खिलाता और रूईदार कपड़े पहननेको देता था। प्रतिदिन भोजनके लिये मिष्टान परोसता और वसन्त ऋतुमें महुएके पुष्पोंकी सुगन्धित माला पहनाता था। इनके सिवा और भी जो भोग-सामग्रियाँ प्राप्त होतीं, उन्हें देता और भाँति-भाँतिकी आवस्यकताएँ पूर्ण किया करता था । गरमीकी मौसिममें प्रतिदिन माता-पिताको पंखा शळता था । इस प्रकार नित्यप्रति उनकी परिचर्या करके ही वह भोजन करता था। माता-पिताकी थकावट और कष्टका निवारण करना उसका सदाका नियम था।

इन पुण्यकमोंके कारण उस चाण्डालका घर बिना किसी आधार और खंमेंके ही आकाशमें स्थित था। उसके अंदर त्रिभुवनके खामी भगवान् श्रीहरि मनोहर ब्राह्मणका रूप धारण किये नित्य विराजमान रहते थे। वे सत्य-खरूप परमात्मा अपने महान् सत्त्वमय तेजस्वी विग्रहसे उस चाण्डालके घरकी शोभा बढ़ाते थे।

उसी प्रसङ्गमें एक शुभा नामकी पितवता स्त्रीका आख्यान भी आया है। जब तपस्त्री नरोत्तम ब्राह्मण मूक चाण्डास्रके कथनानुसार पितवताके घर गया और उसके विषयमें पूछने लगा तो अतिथिकी आवाज सुनकर वह पितवता घरके दरवाजेपर आकर खड़ी हो गयी। उस समय ब्राह्मणने कहा—'देवि! तुमने जैसा देखा और समझा है, उसके अनुसार खयं ही सोचकर मेरे लेये प्रिय और हितकी बात बतलाओं।' शुभा बोली—ब्रह्मन् ! इंस समय मुझे पितदेवकी सेवा करनी है, यतः अवकाश नहीं है, इसिलिये आपका कार्य पीछे कर्तेंगी, इस समय तो आप मेरा आतिथ्य ग्रहण जीजिये।' नरोत्तमने कहा—'मेरे शरीरमें इस समय

भूख, प्यास और थकावट नहीं है, मुझे अभीष्ट बात बतलाओ, नहीं तो मैं तुम्हें शाप दे दूँगा। तब उस पितव्रताने भी कहा— 'द्विजश्रेष्ठ! मैं बगुला नहीं हूँ, आप धर्म-तुलाधारके पास जाइये और उन्हींसे अपने हितकी बात पूछिये।' यों कहकर वह पितव्रता अपने घरके भीतर चली गयी। अपने धर्मपालनमें कितनी दद निष्ठा है! इस पातिव्रत्यके प्रभावसे ही वह देशान्तरमें घटनेवाली घटनाओंको भी जान लेती थी और इस प्रकार पितसेवा करती हुई अन्तमें वह अपने पितके सिहत भगवान्के परम धाममें चली गयी। ऐसे ही द्रौपदी, अनस्या, सुकला आदि और भी बहुत-सी पितव्रताएँ ईश्वरकी मिक्त और पातिव्रत्यके प्रभावसे परम पदको ग्राप्त हो चकी हैं।

इसी प्रकार सत् श्रूहोंमें संजय, लोमहर्षण, उग्रश्रवा आदि सूत भी परम गतिको प्राप्त हुए हैं तथा निम्न जातियोंमें गुह, केवट, शबरी (भीलनी) आदि मुक्त हो गये हैं।

जब स्त्री, वैश्य और शृह्मेंकी तथा पापयोनि— चाण्डालादि गृहस्थियोंकी मुक्ति हो जाती है तो फिर उत्तम वर्ण और उत्तम आश्रमवालोंकी मुक्ति हो जाय, इसमें क्या आश्चर्य है ?

शास्त्रोंके इन प्रमाणोंसे यह मलीभाँति सिद्ध हो जाता है कि सभी देश, सभी काल और सभी जातिमें मनुष्यका कल्याण हो सकता है, इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

इसिलये प्रत्येक मनुष्यको उचित है कि वह चाहे किसी भी देशमें हो, किसी भी कालमें हो और किसी भी जाति, वर्ण और आश्रममें हो, उसीमें शास्त्रविधिके अनुसार अपने कर्त्तव्यका पालन करता हुआ ज्ञानयोग, कर्मयोग या भक्तियोग—किसी भी अपनी रुचि और अधिकारके अनुकूल साधनके द्वारा परमारमाको प्राप्त करनेका पूरा प्रयत्न करे।

#### निराश नहीं होना चाहिये

पहले हमारे मनमें कई विचार हुए थे, किंतु अभीतक विचारके अनुसार कोई काम नहीं हुआ। एक तो ऐसा

(वामनप् ४३३८८

और सदाचारके सेवनसे तथा द्रोहशून्य बुद्धिसे बुद्धिमान् मनुष्य पूर्वजन्मकी बातोंको स्मरण कर सकता है। दयालुरमदस्पर्श उपकारी जितेन्द्रिय: । एतेश्च पुण्यस्तम्भैश्च चतुर्भिधर्यिते मही ॥ (शि॰ पु॰, कोटिरु॰ सं॰ २४।२६)

दयालु मनुष्य, अभिमानशून्य व्यक्ति, परोपकारी और जितेन्द्रिय—ये चार ऐसे पवित्र खम्भे हैं, जो पृथ्वीको थामे हुए हैं।

ाास्ति विद्यासमं चक्षुनास्ति सत्यसमं तपः। गस्ति रागसमं दुःखं नास्ति त्यागसमं सखम्॥

(बृहन्ना॰ पु॰ ६०।४३) विद्यांके समान दूसरा नेत्र नहीं है, सत्यके समान तप नहीं है, रागके समान कोई दुःख नहीं है और क समान कोई सुख नहीं है। धर्मः कामदुघा धेनुः संतोषो नन्दनं वनम्। विद्या मोक्षकरी प्रोक्ता तृष्णा वैतरणी नदी।।

(बृहन्ना॰ पु॰ २७।७२, चाणक्यनीति ८।१३) धर्म ही कामधेनुके समान सारी अभिलाषाओंको पूर्ण गाला है, संतोष ही स्वर्गका नन्दन-कानन है, विद्या ) ही मोक्षकी जननी है और तृष्णा वैतरणी नदीके नरकमें ले जानेवाली है। **मद्रोहश्चाप्यलोभश्च** दमो भूतदया तपः ।

धर्मस्य मृलमेतद् दुरासदम् ॥ ग्नातनस्य (वायुपु॰ ५७।११७)

ाह्यचर्यं तथा सत्यमनुक्रोशः क्षमा धृतिः।

केसी भी प्राणीके साथ द्रोह न करना, लोभसे दूर इन्द्रियोंको वशमें रखना, प्राणिमात्रके प्रति दयाका रखना, खधर्मपालनक लिये कष्ट सहना, ब्रह्मचर्यका करना, सच बोलना, दुखियोंने महान्भृति ग्वना, धीको क्षमा कर देना और कष्ट पड़नेपर धैर्य धारण — सनातनधर्मकी जड़ यही है, जो अन्छ दुर्नभ है । प्रचातानन्तगोविन्दनामोच्चाग्णभेषजात ष्ट्रियनि सकला रोगाः सन्यं सन्यं बदाप्यहम् ॥

अच्युत, अनन्त एवं गोविन्द—इन नामोका उन्हरू ही एक ऐसी दवा है, जिससे सम्पूर्ण रोग नष्ट है हो हैं। मैं दावेके साथ यह कह रहा हूँ। यत् क्रोधनो यजित यच्च ददाति नित्यं यद् वा तपस्तपति यच्च जुहोति तस्य। प्राप्नोति नैव किमपीह फलं हि लोके मोघं फलं भवति तस्य हि कोपनस्य॥

्क्रोधी मनुष्य जो कुछ भी यजन-पूजन करत जो कुछ नित्यप्रति दान करता है, जो कुछ तपशर्ग कर है और जो कुछ भी हवन करता है, उसका इस लेक उसे कोई फल नहीं मिलता, उस क्रोधीका मग ह किया-कराया व्यर्थ होता है।

वरं प्राणास्याज्या न वत परहिसा त्वभिमता वरं मौनं कार्यं न च वचनमुक्तं यदनृतम्। वरं क्लीबैर्भाव्यं न च परकलत्राभिगमनं वरं भिक्षार्थित्वं न च परधनानां हि हरणम् ॥ ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयमें कभी केसी कामनाका बीज अङ्करित ही न हो ।'

यह है निष्काममाव ! निष्कामका स्तर सबसे ऊँचा है। फिर भी हम भगवान्से अपनी आत्माके कल्याणके छिये, परमात्माके दर्शनके छिये, भगवान्में प्रेम होनेके छिये स्तुति-प्रार्थना करें, तो वह कामना शुद्ध होनेके कारण निष्काम ही है।

#### उच निष्कामभावका स्वरूप

अपने परम कल्याणकी, भगत्रान्में प्रेम होनेकी और भगतानुके दर्शनोंकी जो कामना है, यह शुभ और शुद्ध कामना है। इसिलिये उसमें कोई दोष नहीं है। फिर भी अपने कर्तव्यका पालन करना और कुछ भी नहीं माँगना---यह और भी उच्चकोटिका भाव है। और देनेपर मक्तिको भी स्त्रीकार न करना, यह उससे भी बढ़कर बात है। श्रीभगत्रान और महात्माओं के पास तो माँगनेकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती; क्योंकि जैसे कोई सेवक नौकरी करता है और उसकी सेवाको स्वीकार करनेवाले खामी यदि उचकोटिके होते हैं तो वे खयं ही उसका ध्यान रखते हैं । वे न भी ध्यान रक्खें तो भी उस सेवककी कोई हानि नहीं होती। यदि उसमें सचा निष्कामभाव हो तो परमात्माकी प्राप्ति भी हो सकती है, किंतु ऐसा उच्चकोटिका भाव ईश्वरकी क्रपासे ही होता है । इस समय ऐसे खामी बहुत ही कम हैं और ऐसे सेवक भी देखनेमें बहुत कम आते हैं। परंतु इससे यह नहीं समझना चाहिये कि संसारमें ऐसे कोई हैं ही नहीं। अवस्य ही संसारमें सच्चे महात्मा बहुत ही कम हैं। करोड़ोंमें कोई एक ही होते हैं। भगवान्ने भी गीतामें कहा है—

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चियतित सिद्धये। यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तस्वतः ॥ (७ । ३)

'हजारों मनुष्योंमें कोई एक मेरी प्राप्तिके लिये यत करता है और उन यत करनेवाले योगियोंमें भी कोई एक मेरे परायण होकर मुझको तत्त्वसे अर्थात् यथार्थ-रूपसे जानता है।' हमारा यह कहना नहीं है कि संसारमें महात्मा ही नहीं और हम यह भी नहीं कह सकते कि संस कोई श्रद्धालु सचा सेवक (पात्र) भी नहीं हैं संसारमें ऐसे पात्र भी मिलते हैं और महात्मा भी, हि मिलते हैं बहुत कम। उस कमकी श्रेणीमें ही ह लोगोंको भाग लेना चाहिये अर्थात् उस प्रकारके बन् की कोशिश करनी चाहिये।

हमलोगोंको तो यह भाव रखना चाहिये कि के हमारे आत्माका ही नहीं, सबका कल्याण हो । अ आत्माके कल्याणके छिये तो सब जिज्ञासु प्रयत व ही हैं। इसकी अपेक्षा यह भाव बहुत उच्चकोटिका कि 'सभी हमारे भाई हैं, अतः सभीके साथ हर कल्याण होना चाहिये। १ इससे भी उच्चकोटिका : यह है कि सबका कल्याण होकर उसके बाद हा कल्याण हो । इसमें भी मुक्तिकी कामना है, हि कामना होनेपर भी निष्कामके तुल्य है। और अ कल्याणके विषयमें कुछ भी कामना न करके अ कर्तव्यका पालन करता रहे तथा अपना केवल र उद्देश्य रक्खे कि 'सबका उद्घार हो', तो यह और विशेष उच्चकोटिका भाव है । लक्ष्य तो अपना स उचकोटिका ही होना चाहिये। कार्यमें परिणत न भी तो भी सिद्धान्त तो उच्चकोटिका ही रखना उचित है हमको इस बातका ज्ञान भी हो जाय कि यह उ कोटिकी चीज है तो किसी समय वह कार्यमें भी परि हो सकती है। ज्ञान ही न हो तो कार्यमें कैसे आह

भगवान्की भिक्त तो बहुत ही उत्तम वस्तु हैं जो मनुष्य भगवान्की भिक्त नहीं करता है, उससे वह श्रेष्ठ है कि जो धन, ऐश्वर्य, पुत्र, स्त्रीकी कामन िएये भिक्त करता है। उस सकामी भक्तसे भी श्रेष्ठ है जो स्त्री, पुत्र, धनके िएये तो नहीं कर किंतु घोर आपित आ जानेपर उस संकट-निवार छिये आर्तनाद करता है। उस आर्त भक्तसे भी श्रेष्ठ है, जो केवल अपनी मुक्तिके लिये, परमात्म ज्ञानके लिये, उनमें प्रेम होनेके लिये या उनके दर्शन

िये उनमे प्रार्थना करता है । ऐसा जिज्ञासु उपर्युक्त सबसे श्रेष्ट है। उससे भी वह श्रेष्ट है जो अपने आत्मावे वाल्याणवे छिये भी भगवान्से प्रार्थना नहीं करताः परंतु अपने कर्तन्यका निष्कामभावसे पाळन ही यारता रहता है अर्थात् निष्यामगावसे ईश्वरकी अनन्य भक्ति बरता ही रहना है । उसकी यह विश्वास है कि 'पर्नात्मार्का प्राप्ति निश्चय अपने-आप ही होगी; इसमें कोई शद्भाकी बात नहीं है। भगवान् सर्वज्ञ हैं, वे सब जानने हैं। उनके पास प्रार्थना करनेकी आवश्यकता नहीं रहती, मझको अपने कर्तव्यका पाउन करते ही रहना चाहिये ।' ऐसा निष्कामी उपर्युक्त सबसे श्रेष्ठ हैं । इसमें भी श्रेष्ट वह पुरुष है जो अपना कल्याण हो, इसके लिये प्रयन कारता रहता है, किंतु यह भाव भी नहीं रखता कि भी नहीं भी माँगूँगा तो भी भगवान् मेरा कल्याण अवस्य करेंगे। भगवान् तो सर्वज्ञ हैं, वे स्वयं सब जानते ही हैं।' पर इस भावमें भी सृक्ष्म कामना है। किंतु जो इस वातकी ओर भी ध्यान न देकर केवल अपने कर्तन्यका ही पालन करता रहता है; बल्कि यह समझता है कि 'निष्कामभावसे कर्तन्यका पालन करना-भगवान्की , निप्कामभावसे सेवा करना—यह मुक्तिसे भी श्रेष्ठ है। अतः मैं सदा भगवान्की निष्कामभावसे ही सेवा करूँ, मेरा उत्तरोत्तर केवल भगवान्में ही प्रेम बढ़ता रहे---उसका यह लक्ष्य और भाव बड़ा ही उच्च कोटिंका है; क्योंकि वह समझता है कि प्रेम संबसे बढ़कर वस्तु है। प्रमात्माकी प्राप्तिसे भी प्रमात्मामें जो अनन्य और विशुद्ध प्रेम है, यह बहुत ही मूल्यवान् वस्तु है। इसपर भी भगत्रान् प्रसन्त होकर प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं, जैसे प्रह्लादको दर्शन दिये । दर्शन देकर भगवान् आग्रह करें कि मेरे संतोषके लिये जो तेरे ज़ँचे वही माँग ले तो भी हमको प्रह्लादकी भाँति कुछ भी नहीं माँगना चाहिये । यह बहुत उच्च कोटिका निष्कामभाव है ।

जैसे भगवान्की कृपा होनेपर भगवान्का दर्शन करनेसे मनुष्यका कल्याण हो जाता है, इसी प्रकार उपर्युक्त निष्कामी भक्तकी कृपासे भी दूसरोंका कल्याण हो जाय तो कोई आश्चर्यकी बात नहीं । ऐसे पुरुषके हृद्यमें यदि यह दयाका भाव हो जाय कि 'इन छोगोंका कल्याण होना चाहिये; क्योंकि ये पात्र हैं' तो इस भावसे भी छोगोंका कल्याण हो सकता है।

जब भगवान् यह समझते हैं कि इसके हृदयमें कभी यह वात अपने लिये नहीं आयी और इन लोगोंके लिये यह वात आती है कि इन लोगोंका कल्याण होना चाहिये तो भगवान् बहुत प्रसन्न होते हैं। भगवान् समझते हैं कि यह इसकी माँग तो नहीं है पर इसका भाव तो है न; इसके भावकी भी यदि मैं सिद्धि कर दूँ तो वह मेरे लिये गौरवकी बात है; क्योंकि जिसने अपने लिये कभी किसी पदार्थकी कामना की ही नहीं और न अभी करता है और उसके हृदयमें यह भाव है कि इन सबका कल्याण होना चाहिये तो ऐसी परिश्यितिं भगवान् उनका कल्याण अवस्य ही करते हैं।

परंतु उस निष्कामी भक्तके हृदयमें यह बात आती है तो वह समझता है कि भी भगवान्के तत्व, रहस्य और प्रभावको नहीं जानता, नहीं तो, यह बात भी मेरे हृदयमें क्यों आती ? क्योंकि भगवान् जो कुछ कर रहे हैं वह ठीक ही कर रहे हैं, वहाँ तो कोई अंधेर है ही नहीं। क्या भगवान् मुझसे कम दयाछ हैं ? मैं क्या भगवान्से अधिक दयाछ हूँ ? क्या में ही संसारके जीवांका कल्याण चाहता हूँ, भगवान् नहीं चाहते। मेरे लिये ऐसा भाव होना या लक्ष्य रखना कि ये पात्र हैं, इनका कल्याण होना चाहिये, अनुचित है। उनकी पात्रताकों क्या भगवान् नहीं देखते हैं ? मैं ही पात्रकी पहचान करता हूँ, क्या भगवान्में इस बातकी कमी है ? मुझकों तो यह देखते रहना चाहिये कि भगवान्की लीला हो

हमारे घरमें पारस पड़ा हुआ है, किंतु हम पारस-को और उसके प्रभावको न जाननेके कारण उसके लाभसे विच्चत हैं और दो-चार पैसोंके लिये दर-दर भटक रहे हैं तो यह पारसका दोष नहीं है। पारसको और उसके प्रभावको हम जानते नहीं हैं, उसीका यह दण्ड है । पारस तो जड है और भगवान् चेतन हैं, इसिंखिये भगवान् पारससे बढ़कर हैं। पारससे तो महात्मा भी बढ़कर हैं, फिर भगवान्की तो बात ही क्या ? जो भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको जानता है, वह तो खयं ही कल्याणखरूप ही है। ऐसे पुरुषों-के अपने कल्याणकी तो बात ही क्या है, उनकी दयासे दूसरोंका भी कल्याण हो सकता है। इसलिये हम-लोगोंको भगवान्की दयाके प्रभाव और तत्त्व-रहस्यको समझना चाहिये । फिर हमलोगोंके कल्याणमें कोई संदेह नहीं है। भगवान्की कृपाके प्रभावसे हमलोग भी इस प्रकारके उच्च कोटिके मक्त बन सकते हैं।

कर्तव्यपालनकी आवश्यकता

1

7

इसलिये हमको तो चुपचाप अपने कर्तव्यका

पालन करते रहना चाहिये। कर्तव्य ही साधन है और साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझना चाहिये। यहाँ परमात्मा ही साध्य हैं और निष्काम प्रेमभावसे भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये भगवान्की अनन्य विशुद्ध भक्ति करना ही साधन है। इसलिये हमारी भक्ति अनन्य होनी चाहिये । उसीका नाम अनन्य प्रेम, उसीका नाम अनन्य भक्ति और उसीका नाम अनन्य शरण है । परंतु वह होनी चाहिये विशुद्ध । जिसमें किंचिन्मात्र भी कामना न हो, उसको विशुद्ध कहते हैं । मुक्तिकी कामना भी शुद्ध कामना है और विशुद्ध भावमें तो शब्द कामना भी नहीं रहती । अतः हमारा भाव और प्रेम विशुद्ध होना चाहिये। उसके लिये अपने कर्तन्यका पालन करते रहना चाहिये। कर्तन्य ही साधन है; इसिलये साधनको साध्य परमात्माकी प्राप्तिसे भी बढ़कर समझना चाहिये। जब यह भाव रहता है, तब परमात्माकी प्राप्तिकी भी कामना हृदयमें नहीं रहती । ऐसे पुरुषके लिये भगवान् उत्सक रहते हैं कि मैं इसकी इच्छाकी पूर्ति करूँ, किंतु उसमें इच्छा होती ही नहीं। ऐसे भक्तके प्रेममें भगवान बिक जाते हैं और उसके प्रति भगवान् अपनेको ऋणी समझते हैं। जो सकामभावसे भगवान्की भक्ति करता है, भगवान् तो उसके भी अपने-आपको ऋणी मान लेते हैं; फिर ऐसे निष्कामी प्रेमी महापुरुषके अपने-आपको भगवान् ऋणी मानें, इसमें तो कहना ही क्या है। और वास्तवमें न्याययुक्त विचार करके देखा जाय तो यह बात सिद्ध हो जाती है कि जब एक निष्कामी भक्त साधनको साध्यसे भी बढ़कर समझता है तो भगवान् यह समझते हैं कि इसका भाव बहुत उच-कोटिका है, जिसके मूल्यमें मैं बिक जाता हूँ।

यह समझकर हमछोगोंको भगवान्की अनन्य और विशुद्ध भक्तिरूप साधन श्रद्धाप्रेमपूर्वक तत्परताके साथ करना चाहिये।



#### महात्माका हृदय

#### महर्पि वशिष्ठकी क्षमा

प्युक्ते बहाएँ होना है—होना ही है! विश्वामित्रजीका आग्रह इतना प्रयल या कि स्रष्टिकर्ता बहाजी भी असमंजसमें पद गये थे। जिसमें हद निश्चय है, प्रयल उद्योग है, अनिवार्य उत्साह है—अलभ्य उसके लिये कुछ रह कैसे सकता है।

समस्या फिर भी सरल नहीं थी। ब्रह्माजी भी किसीको ब्रह्मार्प धोपित कर नहीं सकते थे—करना नहीं चाहते थे, यही टीक जान पड़ता है। उन्होंने भी यही निर्णय दिया—महर्षि विश्वाय यदि ब्रह्मार्पि मान लें तो विश्वामित्र ब्रह्मार्पि हुए।

विश्वामित्र थे जन्मसे क्षत्रिय—परम प्रतापी नरेश । 
द्युकना उन्होंने सीखा नहीं या । जिस वशिष्ठकी प्रतिद्वन्द्वितामें 
क्षत्रियत्वसे उटकर ब्राह्मण होनेका निश्चय करना पड़ा उन्हें, 
उसी वशिष्ठके सामने वे द्युकें ? यह वात तो मनमें ही नहीं 
आयी उनके । उन्होंने तो प्रयत्नसे—गौरवसे प्राप्त करना 
सीखा या ।

कटोर तप—असाध्यको साध्य करनेका एक ही मार्ग शास्त्रोंपर श्रद्धा करनेवाला जानता है। महातापस विश्वामित्र-का तप—त्रिलोकीके अधीश्वरोंने भी ऐसा तपस्वी मानव कदाचित् ही देखा हो। अनेक विष्न आये, अनेक बार तप मंग हुआ—अयक या वह उद्योगी।

तपस्या भी असमर्थ रही। तपस्यासे भगवान् शिवतक प्रसन्न हुए और अकल्पनीय दिन्यास्त्र मिले; किंतु विशष्टके न्रह्मतेजने उन्हें प्रतिहत कर दिया। तपस्याने नवीन सृष्टि करनेतककी सामर्थ्य दे दी। भले ब्रह्माजीकी आज्ञाका सम्मान करके सृष्टि-कार्य आरम्भमें ही रोक दिया गया हो। सब हुआ; किंतु विशष्टने 'राजिषं' कहना नहीं छोड़ा।

विश्वामित्रमें क्रोध जाग उठा। उन्होंने वशिष्ठजीके सभी पुत्रोंको राक्षसके द्वारा मरवा दिया। वशिष्ठ सब कुछ जानकर भी शान्त रहे। भीं वशिष्ठको हीं समाप्त कर दूँगा !' प्रतिहिंसा सीमापर पहुँच

सम्मुख आक्रमण करके विश्वामित्र वार-वार मुँह चुके थे। अस्त्र-शस्त्र लेकर रात्रिके समय छिपकर वा आश्रममें जाना था उन्हें। रात्रिके समय वे पहुँ इत्याका घोर संकल्प लेकर!

 $\times$   $\times$   $\times$ 

पृणिमाकी रात्रिः, निर्मल गगनः शुभ्र ज्योतस्नाका। कुसुमित काननः। प्रकृति शान्त हो रही थी। महर्षि अपनी पत्नी अहन्धतीजीके साथ कुटियासे बाहर एक रेपर विराजमान थे।

'कितनी स्वच्छ, कितनी निर्मल ज्योत्स्ना अरुन्यतीने कहा।

'यह चिन्द्रका दिशाओंको उसी प्रकार उज्ज्वल कर र्ही है, जैसे आजकल विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !' बड़ी शाला मधुर वाणी थी महर्षि वशिष्ठकी ।

'विश्वामित्रकी तपस्याका तेज !' वृक्षोंके द्वरमुटमें हिंगी एक मनुष्य चौंक गया। 'एकान्तमें अपनी पत्नीते अपने शत्रुकी महिमाको इस सचाईसे प्रकट करनेवाले ये महा पुरुष ! और इनकी हत्याका संकल्प लेकर रात्रिमें चोर्की भाँति छिपकर आनेवाला में पुरुषाभम ''।'

महात्माके हृदयका परिचय मिलते ही प्रतिहिंगापूर्ण हृदय बदल गया। नोच फेंके अस्त्र-शस्त्र उस पुरुषने श्रीर परसे और दौड़कर वेदीके सम्मुख भूमिपर गिर पड़ा— (मुझ अधमको क्षमा करें।

स्वर पहिचाना हुआ था, भले आकृति न दील पड़ी हो । श्रीअरुन्पतीजी चिकत हो गयीं । महर्षि विशष्ठ वेदी<sup>ते</sup> कूदे और चरणोंमें पड़े व्यक्तिको उठानेके लिये झकते हुए उन्होंने स्नेहपूर्ण कण्ठसे पुकारा—'ब्रह्मर्षि विश्वामित्र!'

शस्त्र त्यागकर, नम्रता और क्षमाको अपनाकर आज विश्वामित्र 'ब्रह्मर्षि' हो गये थे।

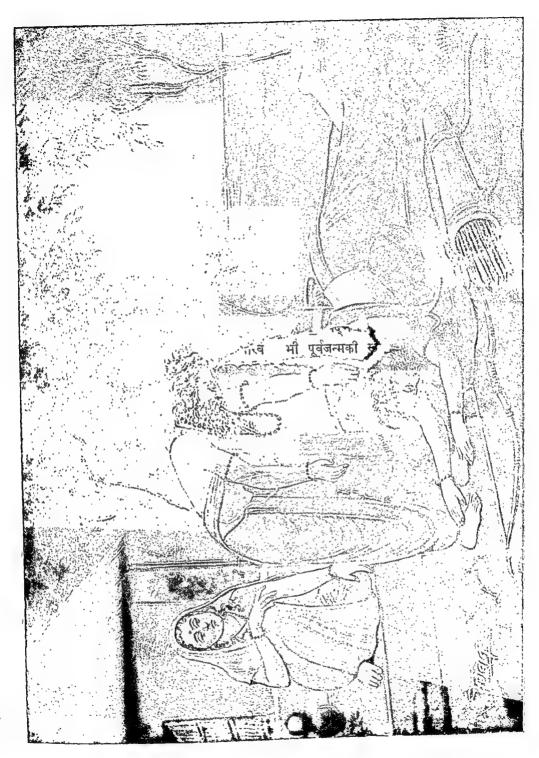

- 1,1500

## हरिण के मोहमें भरतमुनि

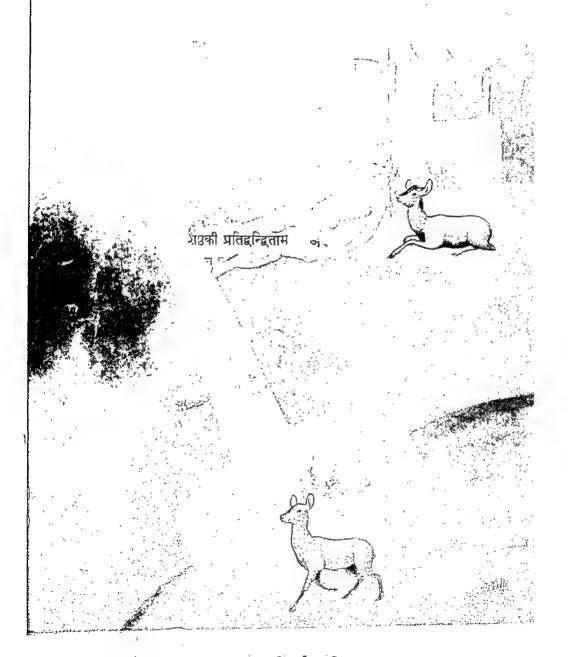

अन्त मति सो गति

## अन्त मति सो गति

यं वापि सारन्भावं त्यजन्यन्ते कलेवरम्। तमेवैति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः॥ (गीता ८।६)

ृत्युके समय मनुष्य सबसे अन्तमें जो विचार करता है। ग चिन्तन करता है। उसका अगला जन्म उसी प्रकारका है।

भगवान् ऋषभदेवके पुत्र, सप्तद्वीपवती पृथिवीके एकच्छत्र म्भरत—वही भरत जिनके नामपर हमारे इस देशका नतम नाम अजनाभवर्ष बदल गया और सब इसे तबर्ष कहने लगे—वे धर्मात्मा सम्राट् वानप्रस्थका समय पर राज्य, कुटुम्ब, गृहका त्याग करके बनमें चले गये। महाराज भरतके वैराग्यमें कोई कमी नहीं थी। राज्य समय उन्हें किसी बातका अभाव भी नहीं रहा था। हित समस्त भ्मण्डलके वे सम्राट् थे। उनको परभ वता पत्नी मिली थीं और किसी भी राजर्षि-कुलका गौरव सकें, ऐसे पाँच पुत्र थे। महाराज भरतने उद्देगसे, विवेकपूर्वक भगवद्भजनके लिये गृहका त्याग किया। हाश्रममें पहुँचकर वे निष्ठापूर्वक भजनमें लग गये।

संयोगकी बात थी—राजर्षि भरत एक दिन नदीमें नि करके संध्या कर रहे थे। उसी समय एक गर्भवती एगी वहाँ जल पीने आयी। मृगी पानी पी ही रही थी कि मिं कहीं पास सिंहकी भयंकर गर्जना हुई। भयके मारे गी पानी पीना छोड़कर छलाँग मार भागी। मृगीका प्रसवाल समीप आ चुका था, भयकी अधिकता और पूरे वेगसे छलनेके कारण उसके पेटका मृगशावक बाहर निकल पड़ा गरेर नदीके प्रवाहमें बहने लगा। हिरनी तो इस आधातसे हीं दूर जाकर मर गयी। सद्य:प्रसूत मृगशावक भी मरणान्त्र था। राजर्षि भरतको दया आ गयी। वे उसे प्रवाहमेंसे उठाकर आश्रम ले आये।

किसी मरणासन्न प्राणीपर दया करके उसकी रक्षा करना गप नहीं है—यह तो पुण्य ही है। राजिष भरतने पुण्य ही केया था। वे बड़े स्नेहसे उस मृगशावकका छालन-पालन करने लगे। इसमें भी कोई दोष्र नहीं था। लेकिन इसीमें। एक दोष, पता नहीं कब चुपचाप प्रविष्ट हो गया। उस मृगशावकसे उन्हें मोह हो गया। उसमें उनकी आसक्ति हो गयी, वे चक्रवर्ती सम्राट् अपने राज्य, स्त्री तथा समे पुत्रींके मोहका सर्वथा त्याग करके वनमें आये थे, उन्हें एक हरिणीके बच्चेसे मोह हो गया!

मृग-शावक जब हृष्ट-पुष्ट-समर्थ हो गया, उसके पालनका कर्तव्य पूरा हो चुका था। उसे वनमें स्वतन्त्र कर देना था, लेकिन मृगशावकका मोह—वह मृग भी राजिं भरतको उसी प्रकार स्नेह करने लगा था, जैसे परिवारके स्वजन करते हैं।

मृत्यु तो सबको अपना प्राप्त बनाती ही है। राजपिं भरतका भी अन्तिम समय पास आया। मृग-शावक उनके पास ही उदास बैठा था। उसीकी ओर देखते हुए, उसीकी चिन्ता करते हुए भरतका शरीर छूटा। फल यह हुआ कि दूसरे जन्ममें उन्हें मृग होना पड़ा।

भगवद्भजन व्यर्थ नहीं जाता । भरतको मृग-शरीरमें भी पूर्वजन्मकी स्मृति बनी रही । वहाँ भी उनमें वैराग्य एवं भक्तिका भाव उदय हुआ । मृग-देह छूटनेपर वे ब्राह्मण-कुमार हुए । पूर्वजन्मकी स्मृतिके कारण वे अब पूर्ण सावधान हो गये थे । कहीं मोह न हो जाय—इस भयसे अपनेको पागलके समान रखते थे । उनका नाम ही जड भरत' पड़ गया । वे महान् ज्ञानी है, यह तो तब पता लगा, जब राजा रहूगणपर कुपा करके उन्होंने उपदेश किया।

इस पूरी कथामें देखनेकी बात यह है कि राजि भरत-जैसे त्यागी, विरक्त, भगवद्भक्तको भी मृगशावकके मोहसे मृग होना पड़ा। अन्तमें मृगका स्मरण उन्हें मृग-योनिमें छे ही गया। दया करो, प्रेम करो, हित करो; पर कहीं आसक्ति मत करो, किसीमें मोह मत करो, कहीं ममताके बन्धनमें अपनेको मत बाँधो।

अन्त समय भगवान्का स्मरण कर होंगे। 'यह कर होंगे' अपने वशकी बात नहीं है। अन्त समय मनुष्य सावधान नहीं रहता। वह प्रायः इस अवस्थामें नहीं होता कि कुछ विचारपूर्वक सोचे। जीवनमें जिससे उसकी आसक्ति रही है, उसके मनका सर्वाधिक आकर्षण जहाँ है, अन्त समयमें वही उसे स्मरण होगा।

जीवनमें ही मन भगवान्में लग जाय। मनके आकर्षणके केन्द्र भगवान् बन जायँ—अन्तमें तभी वे परम प्रभु स्मरण आर्येंगे।

# देवर्षि नारदजी



ण्नानि मानसान्याहुर्वतानि हरितुष्ट्यं ॥ ण्कभुकं तथा नक्तमुपवासमयाचितम् ।

कायिकं पुंसां वतमुकं नरेश्वर ॥ कीर्तनं वेदस्याभ्ययनं चिष्णो: सरयभाषणम् । अपैशस्यमित् वाचिकं वतमुख्यते ॥ राजन् सदा सर्वत्र कोर्तयेत्। चक्रायुधस्य नामानि सदाशुद्धिविधायिनः ॥ क्रांतने तस्य पुरुपेण परः वर्णाश्रमाचार्वता विष्णुराराध्यते पन्धाः सोऽयं तत्तोपकारणम् ॥ (पग० पाताल० ८४ । ४२-४६ )

अहिंसा, सत्य, अस्तेय (चोरी न करना), ब्रहाचर्यपालन तया निष्कपटभावसे रहना—ये भगवान्की प्रसन्नताके लिये मानिसक ब्रत कहे गये हैं । नरेश्वर ! दिनमें एक वार भोजन करना, राजिमें उपवास करना और विना माँगे जो अपने-आप प्राप्त हो जाय, उसी अन्नका उपयोग करना—यह पुरुपोंके लिये कायिक ब्रत बताया गया है । राजन् ! वेदोंका स्वाध्याय, श्रीविष्णुके नाम एवं लीलाओंका कीर्तन तथा सत्य-भाषण करना एवं चुगली न करना—यह वाणीसे सम्पन्न होनेवाला ब्रत कहा गया है । चकधारी भगवान् विष्णुके नामोंका सदा और सर्वत्र कीर्तन करना चाहिये । वे नित्य शुद्धि करनेवाले हैं, अतः उनके कीर्तनमें कभी अपवित्रता आती ही नहीं । वर्ण और आश्रम-सम्बन्धी आचारोंका विधिवत् पालन करनेवाले पुरुषके द्वारा परम पुरुष श्रीविष्णुकी सम्यक् आराधना होती है । यह मार्ग भगवान्को संतुष्ट करनेवाला है ।

### पूजाके आठ पुष्प

अहिंसा प्रथमं पुष्पं द्वितीयं करणग्रहः।

तृतीयकं भूतद्या चतुर्थं क्षान्तिरेव च॥

शमस्तु पञ्चमं पुष्पं ध्यानं चैव तु सप्तमम्।

सत्यं चैवाष्टमं पुष्पमेतैस्तुष्यित केशवः॥

पुतैरेवाष्टभिः पुष्पेस्तुष्यते चार्चितो हरिः।

पुष्पान्तराणि सन्त्येव बाह्यानि नृपसत्तम॥

(पाताङ०८४। ५६–५८)

अहिंसा पहला, इन्द्रिय-संयम दूसरा, जीवोंगर क्ष करना तीसरा, क्षमा चौथा, शम पाँचवाँ, दम छठा, जिसे सातवाँ और सत्य आठवाँ पुष्प है । इन पुष्पींके क्ष भगवान् श्रीकृष्ण संतुष्ट होते हैं । नृपश्रेष्ठ ! अन्य पुष्प के पूजाके वाह्य अङ्ग हैं, भगवान् उपर्युक्त आठ पुष्पींते हैं पृजित होनेपर प्रसन्न होते हैं (क्योंकि वे भक्तिके प्रेमी हैं)।

### धर्मके तीस लक्षण

सत्यं द्या तपः शौचं तितिक्षेक्षा शमो दमः।
अहिंसा ब्रह्मचर्यं च त्यागः स्वाध्याय आर्जवम् ॥
संतोपः समदक् सेवा ग्राम्येहोपरमः शनैः।
नृणां विपर्ययहेक्षा मौनमात्मविमर्शनम् ॥
अज्ञाद्यादेः संविभागो भूतेभ्यश्च यथाईतः।
तेप्वात्मदेवताबुद्धिः सुतरां नृषु पाण्डव॥
श्रवणं क्रीतंनं चास्य स्मरणं महतां गतेः।
सेवेज्यावनतिर्दास्यं सख्यमात्मसमर्पणम् ॥
नृणामयं परो धर्मः सर्वेषां समुदाहतः।
विश्वाल्लक्षणवान् राजन् सर्वात्मा येन तुष्यति॥
(श्रीमद्वा० ७।११।८—१२)

युधिष्ठिर ! धर्मके ये तीस छक्षण शास्त्रोंमें कहे गये हैं-सत्यः दयाः तपस्याः शौचः तितिक्षाः उचित-अनुचितः संयमः इन्द्रियोंका संयमः अहिंसाः मनका स्वाध्यायः सरलताः संतोषः समदर्शिताः ब्रह्मचर्यः, त्यागः, महात्माओंकी सेवा, घीरे-घीरे सांसारिक भोगोंकी चेंश्रे निवृत्ति, मनुप्यके अभिमानपूर्ण प्रयत्नोंका फल उत्या ही होता है-ऐसा विचार, मौन, आत्मचिन्तन, प्राणियोंके लिये अन्न आदिका यथायोग्य विभाजन, उनमें और विशेष करके मनुष्योंमें अपने आत्मा तथा इष्टदेवका भाव, संतोंके पर आश्रय भगवान् श्रीकृष्णके नाम-गुण-लीला आदिका श्रवण कीर्तन, स्मरण, उनकी सेवा, पूजा और नमस्कार, उनके प्रति दास्य, सख्य और आत्मसमर्पण—यह तीस प्रकारका आचरण सभी मनुष्योंका परम धर्म है । इसके पालनते सर्वात्मा भगवान् प्रसन्न होते हैं।

मनुष्यका हक वितनेपर ? याबद् भ्रियेत जठरं तावत् स्वत्वं हि देहिनाम् । अधिकं योऽभिमन्येत स स्तेनो दण्डमहेति॥ होती है । तथापि एतदर्थ स्वाध्यायाभ्यास भी आवश्यक है । यह योगवासिष्ठ ३ । २०, महाभारतादिमें प्रतिपादित है ।

भगवान् व्यास तो विष्णुधर्ममें स्वाध्यायसे ही सर्विसिद्धि-प्राप्तिकी बात कहकर तिद्वरोधी सभी अर्थीतकको त्याज्य कहते हैं—

स्वाध्यायेन हि संसिध्येद् ब्राह्मणो नात्र संशयः। कुर्यादन्यत्र वा कुर्यान्मैत्रो ब्राह्मण उच्चते॥ तथा—

सर्वान् परिहरेदर्थान् स्वाध्यायस्य विरोधिनः ॥ अर्थात् स्वाध्यायके विरोधी सभी अर्थ-विचार त्याज्य हैं । गीतामें इसे वाङ्मय तप कहा गया है— ' स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ।

शिक्षा और पाण्डित्य—स्वाध्यायादि साधनोंसे पूर्ण शिक्षित व्यक्तिको कोशोंमें निपुण, प्रवीण, विज्ञ, भिज्ञ, सुधी, पण्डित आदि कहा गया है। पर यह पाण्डित्य बुद्धियोग एवं संशय-नाशक गुरुशास्त्र-वचनोंके सहारे ही होता है अनेकसंशयोच्छेदि परोक्षार्थस्य दर्शकम्। सर्वस्य लोचनं शास्त्रम्'। शास्त्रोमें शिक्षा और स्वाध्यायका फल पाण्डित्य, भगवत्प्राप्ति कहा गया है—योगः व्यासभाष्य १।८२, २।५१ तथा महाभारत, विदुर-प्रजागर ३३।५।३० में पण्डितका लक्षण निर्दिष्ट है। गीता ५।१९ आदिमें सच्चे पण्डितको भगवत्प्राप्त या भगवत्प्राप्तको सच्चा पण्डित कहा गया है। शुक्रनीति तथा विष्णुधर्मादिमें भगवान् व्यासद्वारा प्रशस्त धर्मगुणसेवी, निन्दा राग-दोषके परित्यागी, श्रद्धालु, आस्तिक व्यक्तिको पण्डित कहा गया है। विदुरजी भी यही कहते हैं—

निषेवते प्रशस्तानि निन्दितानि न सेवते। अनास्तिकः श्रद्धान एतत् पण्डितलक्षणम्॥ भनोता गान मुनकर निन्धा यहते हैं, वे मेरे देएके पात्र होते हैं ।

### कुल, जननी और जन्मसृमिकी महिमा कौन बहाता है ?

समाहितो प्राप्तरो प्रसादी

श्रुचिमधेकान्तरिर्जिनिह्न्यः ।

समाप्तुयाद योगिसमं महासना

श्रिक्तिमानोति तत्रश्र योगितः॥

कृष्टं पवित्रं जननी कृतार्था

वसुन्धरा भाग्यर्जा च नेन।

सिमुक्तिमार्गे सुग्यसिन्धुमग्ने

लग्नं परे ब्रह्मणि यस्य चैतः॥

(स्थन्य भा वस्ता ५५। १३९-१४०)

जो एकामिन्त, वर्णाचन्तनपरायण, प्रमादश्न्य, पवित्र, एकान्तप्रेमी और जितेन्त्रिय है, वह महामना योगी इस योगमें सिक्षि प्राप्त करता है और उस योगके प्रभावसे मोलको प्राप्त हो जाता है। जिसका चित्त मोलमार्गमें आकर परव्रण परमात्मा-में संख्या हो सुखके अपार सिन्धुमें निमय हो गया है, उसका कुल पवित्र हो गया, उसकी माता कृतार्थ हो गयी तथा उसे प्राप्त करके यह सारी पृथ्वी भी सीभाग्यवती हो गयी।

### वेणाव कौन हैं ?

प्रशान्तिचत्ताः सर्वेषां सीम्याः कामजितेन्द्रियाः ॥ कर्मणा मनसा वाचा परद्रोहमनिच्छवः। द्याईमनसो नित्यं स्तेयहिंसापराङ्मुखाः॥ पक्षपातमुदान्विताः । परकार्येषु गुणेपु परोत्सवनिजोत्सवाः॥ सदाचारावदाताश्च वासुदेवममत्सराः । सर्वभृतस्थं दीनानुकस्पिनो नित्यं मृ परहितैषिणः॥ लालना: स्वकुमारवत् । राजोपचारपूजायां कृष्णसर्पादिव भयं वाह्ये परिचरन्ति ये॥ प्रीतिरूपजायते । विषयेष्वविवेकानां या वितन्वते हि तां प्रीतिं शतकोटिगुणां हरों॥ नित्यकर्तव्यताबुद्धचा यजन्तः शङ्करादिकान्। विष्णुस्वरूपान् ध्यायन्ति भक्ताः पितृगणेष्वपि ॥ विष्णोरन्यन्न पश्यन्ति विष्णुं नान्यत् पृथग्गतम् । पार्थक्यं न च पार्थक्यं समष्टिन्यष्टिरूपिणः॥ जगन्नाथ तवास्मीति दासस्त्वं चास्मि नो पृथक् । सेव्यसेवकभावो हि भेदो नाथ प्रवर्तते॥

अन्तर्यामी यदा देवः सर्वेपो हृदि संस्थितः। सैच्यां वा सेवको वापि स्वत्तो नान्योऽस्ति कश्चन ॥ **इतिभा**वनया कतावधानाः प्रणमन्तः सततं च कीर्तयन्तः। हरि**म**ञ्जजबन्द्यपाद्पद्मं प्रभाजन्तस्तृणवज्जगज्जनेषु उपकृतिकुशला जगत्स्वजस्तं परकशलानि निजानि मन्यमानाः। द्याद्धीः परपरिभावने अपि शिवमनसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ लोप्टखण्डे रपदि परधने च परवनितासु च कृटशाल्मलीपु। बन्धुवर्गे सिविरिप्रसहजेपु सममतयः खलु बैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ मर्म-गुणगणसुमुखाः परस्य च्छद्नपराः परिणाससौख्यदा हि। प्रदृत्तवित्ताः सततं भगवाते प्रियवचनाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ कंसहन्तुः हि स्फटमधुरपदं कलुषमुषं शुभनाम चामनन्तः। परिघोषणां रटन्तः जय जय किमुविभवाः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः॥ हरिचरणसरोजयुग्मचित्ता जिंदमिषयः सुखदुःखसाम्यरूपाः। हरौ निजात्म-अपचितिचतुरा 🥤 नतवचसः खलु वैष्णवाः प्रसिद्धाः ॥ र्थचरणगदाव्जराङ्घभुद्रा कृततिलकाङ्कितबाहुमूलमध्याः मुररिपुचरणप्रणामधूली-धृतकवचाः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ मुरजिद्पघनापकृष्टगन्घो-त्तमतुलसीदलमाल्यचन्दनैर्ये मुक्तिमाप्तभूषा-वरियतुमिव कृतिरुचिराः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ विगलितमदमानशुद्धचित्ताः प्रसभविनश्यद् हं कृतिप्रशान्ताः नरहरिममराप्तबन्धुमिष्ट्वा क्षपितग्रुचः खलु वैष्णवा जयन्ति ॥ (स्त० वै० पु० मा० १०। ९६—११३) र्योवनं धनसम्पत्तिः प्रभुष्वमिववेकता। एकेकमप्यनर्थाय किंगु षत्र चनुष्टयम्॥ (नास्दर्भवंश्यमश्राहरू)। १५)

योजन, धनसम्पत्ति, प्रभृता और अधिवेक—इनमेंने एक-एक भी अनर्थका कारण होता है; फिर जहाँ ये चारी ैक्ट हों बढ़ांके लिये क्या कहना !

नारत्यक्वितिसमी मृत्युन्विन क्रोधसमी रिपुः।
नान्ति निन्दासमं पापं नान्ति मोहसमासवः॥
नास्यस्यासमाक्वितिन्विक्ति कामसमोऽनलः।
नान्ति रागसमः पाद्यो नान्ति सङ्गसमं विषम्॥
(नारद० पूर्व० प्रथम० ७ । ४१-४२)

अवितिये समान कोई मृत्यु नहीं है। कोषके समान ई शतु नहीं है। निन्दाके समान कोई पाप नहीं है र मोहके समान कोई मादक वस्तु नहीं है; असूयाके गन कोई अपकीर्ति नहीं है, कामके समान कोई ग नहीं है, रागके समान कोई वन्धन नहीं है और सिक्तके समान कोई विष नहीं है।

दानभोगविनाशाश्च रायः स्युर्गतयिक्षधा । यो ददाति च नो भुङ्के तद्धनं नाशकारणम् ॥ तरवः किं न जीवन्ति तेऽपि लोके परार्थकाः । यत्र मूलफलेर्वृक्षाः परकार्यं प्रकुर्वते ॥ मनुष्या यदि विप्राग्य न परार्थास्तदा मृताः । (ना० पु० पूर्व० १२ । २४-२६ ) दान, भोग और नाश—धनकी ये तीन प्रका गितयाँ हैं। जो न दान करता है, न भोगता है, उन्धन नाशका कारण होता है। क्या वृक्ष जीवन-धारण करते ? ये भी इस जगत्में दूसरोंके हितके लिये ही। हैं। जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलोंके द्वारा दूसरें हितकार्य करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी नहीं ... ये भरे हुएके समान ही हैं।

ये मानवा हरिकथाश्रवणास्तदोषाः
कृष्णाङ्घिषद्मभजने रतचेतनाश्च।
ते वे पुनन्ति च जगन्ति शरीरसङ्गात्
सम्भाषणाद्दि ततो हरिरेव पूज्यः॥
हरिप्जापरा यत्र महान्तः शुद्धबुद्धयः।
तत्रेव सकलं भद्दं यथा निम्ने जलं द्विज॥
(ना० पूर्व०४०। ५३-५४)

जो मानव भगवान्की कथा श्रवण करके अपने समल दोप-दुर्गुण दूर कर चुके हैं और जिनका चित्त भगवान् श्रीकृष्णके चरणारिवन्दोंकी आराधनामें अनुरक्त हैं, वे अपने शरीरके सङ्ग अथवा सम्भाषणसे भी संसारको पवित्र करते हैं। अतः सदा श्रीहरिकी ही पूजा करनी चाहिये। ब्रह्मन्! जैते नीची भूमिमें इधर-उधरका सारा जल सिमट-सिमटकर एकत्र हो जाता है, उसी प्रकार जहाँ भगवत्यूजापरायण ग्रुद्धचित्र महापुरुष रहते हैं, वहीं सम्पूर्ण कल्याणका वास होता है।

### मुनि श्रीसनन्दन

#### भगवान्का खरूप

ऐश्वर्यस्य समग्रस्य धर्मस्य यशसः श्रियः। ज्ञानवैराग्ययोश्चैव षण्णां भग इतीरणा॥ (ना० पूर्व० ४६। १७)

सम्पूर्ण ऐश्वर्यः सम्पूर्णं धर्मः सम्पूर्णं यद्यः सम्पूर्ण श्रीः पूर्णं ज्ञान तथा सम्पूर्णं वैराग्य—इन छः का नाम 'भग' है।

उत्पत्ति प्रलयं चैव भूतानामागति गतिम्। वेत्ति विद्यामविद्यां च स वाच्यो भगवानिति॥ (ना० पूर्व० ४६ । २१)

जो सब प्राणियोंकी उत्पत्ति और प्रलयको, आवागमनको तथा विद्या और अविद्याको जानता है, वही भगवान् कहलाने योग्य है।

## मुनि श्रीसनातन

दशमी, एकादशी, द्वादशीके नियम
अथ ते नियमान् विस्म वते ह्यस्मिन् दिनत्रये।
कांस्थं मांसं मस्रान्नं चणकान् कोद्भवांस्तथा॥
शाकं मधु परान्नं च पुनर्भोजनमैथुने।
दशस्यां दश वस्त्नि वर्जयेद् वैष्णवः सदा॥
द्यतकीडां च निद्गां च ताम्बूळं दन्तधावनम्।
परापवादं पैशुन्यं स्तेयं हिंसां तथा रितम्॥
कोपं हानृतवाक्यं च एकादश्यां विवर्जयेत्।
कांस्यं मांसं सुरां क्षोद्धं तैळं वितथभाषणम्॥
व्यायामं च प्रवासं च पुनर्भोजनमैथुने।
अस्पृश्यस्पर्शमासूरे द्वादश्यां द्वादश त्यजेत्॥
(नारद० पूर्व० चतुर्थं० १२०। ८६–९०)

अब इस एकादशी-व्रतमें तीन दिनोंके पालन करने योग्य नियम वतलाता हूँ। काँसेका वर्तन, मांस (मांसाहारी भी न खाय), मसूर, चना, कोदो, शाक, मधु, पराया अन्न, दुवारा भोजन और मैथुन—दशमीके दिन इन दस वस्तुओंसे वैष्णव दूर रहे। जुआ खेलना, नींद लेना, पान खाना, दाँतुन करना, दूसरेकी निन्दा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा करना, मैथुन करना और मिथ्या योलना—एकादशीको ये ग्यारह कार्यन करे। काँसा, मांस (मांसाहारी भी), मद्य, मधु, तेल, मिथ्या-भाषण, व्यायाम, परदेश जाना, दुवारा भोजन, मैथुन तथा जो स्पर्श योग्य नहीं है, उसका स्पर्श करना और मसूर खाना—द्वादशीको इन वारह वस्तुओंका त्याग करे।

- - -

# मुनि श्रीसनत्कुमार

#### आत्माका स्वरूप

स एवाधसात् स उपरिष्टात् स पश्चात् स सात् स दक्षिणतः स उत्तरतः स एवेद् थ् मित्यथातोऽहङ्कारादेश एवाहमेवाधसादह-।रिष्टादहं पश्चादहं पुरसादहं दक्षिणतोऽह-तरतोऽहमेवेद थ् सर्वमिति ॥

( छान्दोग्य० ७। २५।१)

वही नीचे हैं, वही ऊपर है, वही पीछे हैं, वही आगे हैं, ो दाहिनी ओर हैं, वही बायीं ओर है और वही यह सब । अब उसीमें अहङ्कारादेश किया जाता है—मैं ही नीचे मैं ही ऊपर हूँ, मैं ही पीछे हूँ, मैं ही आगे हूँ, मैं ही हिनी ओर हूँ, मैं ही बायीं ओर हूँ, और मैं ही यह सब हूँ।

… न पश्यो मृत्युं पश्यित न रोगं नोत दुःखता र्वे इ पश्यः पश्यित सर्वमामोति सर्वश इति ।xxx ।हारशुद्धौ सस्वशुद्धिः सस्वशुद्धौ ध्रुवा स्मृतिः स्मृतिलम्भे वैग्रन्थीनां विग्रमोक्षः … …

(छान्दोग्य०७। २६। २)

विद्वान् न तो मृत्युको देखता है न रोगको और न ;खको ही। वह विद्वान् सबको (आत्मरूप ही) देखता है, अतः सबको (आत्माको) प्राप्त हो जाता है। XXX आहारशुद्धि होनेपर अन्तःकरणकी शुद्धि होती है, अन्तःकरणकी शुद्धि होनेपर निश्चल स्पृति होती है तथा स्मृतिके प्राप्त होनेपर सम्पूर्ण ग्रन्थियोंकी निद्यत्ति हो जाती है। (अज्ञानका नाश होकर आत्माकी प्राप्ति हो जाती है।

#### उपदेश

निवृत्तिः कर्मणः पापात्सततं पुण्यशीलता। सद्वृत्तिः समुदाचारः श्रेय एतदनुत्तमम्॥ मानुष्यमसुखं प्राप्य यः सज्जति स सुद्यति। भालं स दुःखमोक्षाय सङ्गो वे दुःखलक्षणः॥ (ना० पूर्व० ६०। ४४-४५)

पाप-कर्मसे दूर रहना, सदा पुण्यका संचय करते रहना, साधु पुरुषोंके वर्तावको अपनाना और उत्तम सदाचारका पालन करना—यह सर्वोत्तम श्रेयका साधन है। जहाँ मुखका नाम भी नहीं है, ऐसे मानवश्तरिको पाकर जो विषयोंमें आसक्त होता है, वह मोहमें डूव जाता है। विषयोंका संयोग दुःखरूप है, वह कभी दुःखसे छुटकारा नहीं दिला सकता।

नित्यं क्षेपाचयो रक्षेच्हियं रक्षेण सन्तरात्। विशां मानावमानाभ्यामात्मानं तु प्रमादतः॥ आनुद्रांग्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बळम्। आत्मज्ञानं परं ज्ञानं सन्यं क्षि परमं क्षितम्॥ (ना० पूर्व० ६०। ४८-४९)

मनुष्यको चाहिये कि तको कोधरे सम्यक्तिको डाहरी। विराको मान-अपमानरे और अपनेको प्रमादसे बचावे। क्र स्वभावका परित्याम सबसे बड़ा धर्म है। क्षमा सबसे महान् बन्ह है। आत्मकान सर्वोत्तम ज्ञान है और सत्य ही सबसे बहुकर हितका साधन है।

संचिन्यसेकमेथेनं कामानामिन्हसकम् । ज्याद्यः पशुमियासाच्य मृत्युरादाय गच्छति ॥ तथाप्युपायं सम्पदयेद् दुःखस्यास्य विमोक्षणे ॥ (ना० पृ० ६१ । ४१)

जैसे वनमें नयी नयी घायकी खोजमें विचरते हुए अतृप्त पशुको उसकी घातमें लगा हुआ व्याघ्र सहसा आकर दवीच लेता है, उसी प्रकार भोगोंमें लगे हुए अतृप्त मनुष्यको मृत्यु उटा ले जाती है। इसलिये इस दुःखसे छुटकारा पानेका उपाय अवस्य सोचना चाहिये।

### नामके दस अपराध

गुरोरवज्ञां साधूनां निन्दां भेदं हरे हरी। वेदनिन्दां हरेनीमवलात् पापसमीहनम्॥ अर्थवादं हरेनीन्नि पाखण्डं नामसंग्रहे। अलसे नामिके चेव हरिनामोपदेशनम्॥ नामविस्मरणं चापि नाम्न्यनाद्रमेव च। संत्यजेद् दूरतो बत्स दोपानेतान् सुदारणान्॥ (ना० पू०८२। २२-२

वत्म !गुक्का अपमान, साधु-महात्माओंकी निन्दा, भगाः शिव और विष्णुमें भेद, वेद-निन्दा, भगवन्नामके वर्ष पाप करना, भगवन्नामकी महिमाको अर्थवाद समझ नाम लेनेमें पाखण्ड फैलाना, आलसी और नास्तिक भगवन्नामका उपदेश करना, भगवन्नामको भूल जाना र नाममें अनादर-बुद्धि करना—ये (दस) भयानक दोष हैं। इनको दूरसे ही त्याग देना चाहिये।

शोकस्थानसहस्राणि भयस्थानशतानि च। दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्॥ (ना०पू०६१।२

शोकके सहस्रों और भयके सैकड़ों स्थान हैं। वे प्रतिरि मूढ मनुष्यपर ही अपना प्रभाव डालते हैं, विद्वान् पुरुषपर नर्ह

# केनोपनिषद्के आचार्य

यनमनसा न मनुते येनाहुर्मनो मतम्। तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदं यदिदमुपासते॥ (केन०१।५)

जिसको कोई भी मनसे—अन्तःकरणके द्वारा नहीं समझ सकताः जिससे मन मनुष्यका जाना हुआ हो जाता है— यों कहते हैं, उसको ही तू ब्रह्म जान। मन और बुद्धिके द्वारा जाननेमें आनेवाले जिस तत्त्वकी लोग उपासना करते हैं, वह यह ब्रह्म नहीं है।

यच्चक्षुषा न पर्यति येन चक्षु ५ षि पर्यति । तदेव ब्रह्म स्वं विद्धि नेदं यदिद्मुपासते ॥ (केन०१।६)

जिसको कोई भी चक्षुके द्वारा नहीं देख सकता, बब्कि जिससे मनुष्य नेत्र और उसकी वृत्तियोंको देखता है, उसको ही तू बहा जान। चक्षुके द्वारा देखनेमें आनेवाले जिस हदयवर्गकी लोग उपासना करते हैं। यह ब्रह्म नहीं है नाहं मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेद च।

यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेद च॥

(केन० २। २

में ब्रह्मको भलीभाँति जान गया हूँ यों नहीं मानता औ न ऐसा ही मानता हूँ कि नहीं जानता; क्योंकि जानता भ हूँ । किंतु यह जानना विलक्षण है । हम शिष्योंमेंसे जो को भी उस ब्रह्मको जानता है, वही मेरे उक्त वचनके अभिप्रायक भी जानता है कि मैं जानता हूँ और नहीं जानता—रे दोनों ही नहीं हैं।

यस्यामतं तस्य मतं मतं यस्य न वेद सः। अविज्ञातं विज्ञानतां विज्ञातमविज्ञानताम्॥ (क्रेन०२।३) जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जाननेमें नहीं आता, सका तो वह जाना हुआ है और जिसका यह मानना है के ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, वह नहीं जानता; क्योंकि जाननेका मिमान रखनेवालोंके लिये वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ नहीं है मौर जिनमें ज्ञातापनका अभिमान नहीं है, उनका वह ब्रह्मतत्त्व जाना हुआ है अर्थात् उनके लिये वह अपरोक्ष है।

इह वेदवेदीद्थ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः। भूतेषु भूतेषु विचित्य धीराः प्रेत्यास्मालोकादमृता भवन्ति ॥ (वेन०२।५)

यदि इस मनुष्यश्चरीरमें परव्रक्षको जान लिया तो वहुत कुशल है। यदि इस शरीरके रहते-रहते उसे नहीं जान पाया तो महान् विनाश है। यही सोचकर युद्धिगान् पुरुष प्राणी-प्राणीमें (प्राणिमात्रमें) परव्रहा पुरुषोत्तमको समझकर इस लोकसे प्रयाण करके अमृत (ब्रह्मरूप) हो जाते हैं।

### महर्षि खेताश्वतर

#### परमात्मा

एको देवः सर्वभृतेषु गृहः
सर्वेज्यापी सर्वभृतान्तरात्मा।
कर्माध्यक्षः सर्वभृतािश्ववासः
साक्षी चेता केवलो निर्गुणश्र ॥
( इवेताश्व० अ० ६ । ११ )

वह एक देव ही सब प्राणियोंमें छिपा हुआ, सर्वव्यापी और समस्त प्राणियोंका अन्तर्यामी परमात्मा है। वही सबके कर्मोंका अधिष्ठाता, सम्पूर्ण भूतोंका निवासस्थान, सबका साक्षी, चेतनस्वरूप एवं सबको चेतना प्रदान करनेवाला, सर्वथा विद्युद्ध और गुणातीत भी है।

पुको वशी निष्क्रियाणां बहुना
मेकं बीजं बहुधा यः करोति ।

तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरा
स्तेषां सुखं शाश्वतं नेतरेषाम् ॥

( श्वेताश्व अ ० ६ । १ र )

जो अकेला ही बहुत-से वास्तवमें अक्रिय जीवोंका शासक है और एक प्रकृतिरूप बीजको अनेक रूपोंमें परिणत कर देता है, उस हृदयस्थित परमेश्वरको जो धीर पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा रहनेवाला परमानन्द प्राप्त होता है, दूसरोंको नहीं। नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान् ।
तत्कारणं सांख्ययोगाधिगम्पं
ज्ञात्वा देवं मुच्यते सर्वपाशेः॥
( इवेताय अ ६ । १३ )

जो एक नित्य चेतन परमात्मा बहुत से नित्य चेतन आत्माओं के कर्मफलभोगोंका विधान करता है, उस ज्ञानयोग और कर्मयोगसे प्राप्त करनेयोग्य, सबके कारणरूप परमदेव परमात्माको जानकर मनुष्य समस्त बन्धनोंसे मुक्त हो जाता है।

न तत्र सूर्यो भाति न चन्द्रतारकं

नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं

तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥

( ३वेताथ० अ० ६ । १४

वहाँ न तो सूर्य प्रकाश फैला सकता है न चन्द्रमा औ तारागणका समुदाय ही, और न ये विजलियाँ ही वा प्रकाशित हो सकती हैं। फिर यह लौकिक अमि तो कै प्रकाशित हो सकता है। क्योंकि उसके प्रकाशित होनेपर। उसीके प्रकाशिस ऊपर कहे हुए सूर्य आदि सब उसके पी प्रकाशित होते हैं। उसके प्रकाशिस यह सम्पूर्ण जग प्रकाशित होतो हैं।

# महर्पि याज्ञवल्क्य





स होवाच न वा अरे पत्युः
कामाय पतिः ग्रियो भवत्यात्मनस्तु
कामाय पतिः ग्रियो भवति । न वा
अरे जायाये कामाय जाया ग्रिया
भवत्यात्मनस्तु कामाय जाया ग्रिया
भवति । न वा और पुत्राणां कामाय पुत्राः

प्रिया भवन्यायमनस्तु कामाय पुत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे विचार्य कामाय विक्तं प्रियं भवत्यायमनस्तु कामाय विक्तं प्रियं भवति। न वा अरे वात्रणः कामाय वात्रा प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वात्रा प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय वात्रा प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय क्षत्रं प्रियं भवति। न वा अरे क्षत्रस्य कामाय क्षेत्रं प्रियं भवति। न वा अरे क्षेत्रस्य कामाय क्षेत्राः प्रिया भवन्ति। न वा अरे देवानां कामाय देवाः प्रिया भवन्ति। न वा अरे भूतानां कामाय भूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय मूतानि प्रियाणि भवन्ति। न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवत्यात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्र्वाने प्रवात्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आत्मा वा अरे द्र्वाने श्रवणेन मत्त्रज्यो निद्ध्यासित्रज्यो मैत्रेय्यात्मनो वा अरे द्र्वानेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेनदं सर्वं विद्तिम्॥५॥ ( शृद्दारण्यकोपनिषद् अध्याय २ श्राह्मण ४ )

श्रीयाज्ञवरक्यजीने कहा—अरी मैत्रेयि! यह निश्चय है कि पतिके प्रयोजनके लिये पति प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये पति प्रिय होता है; स्त्रीके प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया नहीं होती, अपने ही प्रयोजनके लिये स्त्री प्रिया होती है; पुत्रोंके प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये पुत्र प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये धन प्रिय होता है; ब्राह्मणके प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रयोजनके लिये ब्राह्मण प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय नहीं होता, अपने ही प्रयोजनके लिये क्षत्रिय प्रिय होता है। लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये लेवे होता है। लोकोंके प्रयोजनके लिये लोक प्रिय होते हैं; देवताओंके प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्रयोजनके लिये देवता प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी प्रिय नहीं होते, अपने ही प्रयोजनके लिये प्राणी

भिय होते हैं तथा सबके प्रयोजनके लिये सब प्रिय नहीं है अपने ही प्रयोजनके लिये सब प्रिय होते हैं। अरी मैक्की यह आत्मा ही दर्शनीय, अवणीय, मननीय और ध्यान है जानेयांग्य है। हे मैक्कीय! इस आत्माके ही दर्शन, अब मनन एवं विज्ञानसे इन सबका ज्ञान हो जाता है।

यो वा एतद्क्षरं गार्ग्यविदित्वास्मिँ होके जुहोति क तपस्तप्यते वहू नि वर्षसहस्राण्यन्तवदेवास्य तद् भवति यो एतद्क्षरं गार्ग्यविदित्वास्माहोकात् प्रैति स कृपणोऽय एतद्क्षरं गार्गि विदित्वास्माहोकात् प्रैति स ब्राह्मणः ॥ १० ( बृह० अ० ३ मा० ८

हे गागि ! जो कोई इस लोकमें इस अक्षरको न जानक हवन करता, यज्ञ करता और अनेकों सहस्र वर्षपर्यन्त र करता है, उसका वह सब कर्म अन्तवान् ही होता है। र कोई भी इस अक्षरको बिना जाने इस लोकसे मरकर जा है, वह कुपण (दीन) है और हे गागि ! जो इस अक्षरक जानकर इस लोकसे मरकर जाता है, वह ब्राह्मण है।

तद् वा एतदक्षरं गार्ग्यदृष्टं द्रष्ट्रश्रुतः श्रोत्रमतं मन्त्र-विज्ञातं विज्ञातृ नान्यदतोऽस्ति द्रष्टृ नान्यदतोऽसि श्रोतृ नान्यदतोऽस्ति मनतृ नान्यदतोऽस्ति विज्ञान्नेतस्मिन्तु खल्बश्रोते गार्ग्याकाश ओतश्र प्रोतश्चेति ॥ ११॥

(बृह्० अ० ३ मा०८)

हे गार्गि ! यह अक्षर स्वयं दृष्टिका विषय नहीं, किंदु द्रष्टा है; अवणका विषय नहीं, किंतु ओता है; मननका विषय नहीं, किंतु भोता है; मननका विषय नहीं, किंतु मन्ता है; स्वयं अविज्ञात रहकर दूसरोंका विज्ञाता है। इससे भिन्न कोई द्रष्टा नहीं है, इससे भिन्न कोई ओता नहीं है, इससे भिन्न कोई मन्ता नहीं है। इससे भिन्न कोई विज्ञाता नहीं है। हे गार्गि! निश्चय इस अक्षरमें ही आकाश ओत-प्रोत है।

स यो मनुष्याणा एराद्धः समृद्धो भवत्यन्येषामिष्यितः सर्वेमीनुष्यकैभीगैः सम्पन्नतमः स मनुष्याणां परम आनन्दोऽथ ये शतं मनुष्याणामानन्दाः स एकः पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं पितॄणां जितलोकानामानन्दाः स एको गन्धर्वलोक आनन्दोऽथ ये शतं गन्धर्वलोक आनन्दाः स एको समिद्धानामानन्दो ये कर्मणा देवत्वमभिसम्पद्यन्तेऽथ ये शतं कर्मदेवानामानन्दाः स एक आजानदेवानामानन्दाः स श्रेष्ठियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः स्राह्मोत्रियोऽवृजिनोऽकामहतोऽथ ये शतमाजानदेवानामानन्दाः

# तैत्तिरीयोपनिपद्के आचार्य

#### उपदेश

वेदसन्ध्याधार्योऽस्नेवासिनसनुजास्ति । सम्यं वद् । भर्मे धर । स्वाध्यायानमा प्रसदः । आवार्याय प्रियं धनमाहस्य प्रजातन्तं सा प्रवादित्यमेः । सम्यान प्रसिद्तव्यम् । धर्मोल प्रसिद्दव्यम् । पृजालास प्रसिद्दव्यम् । भृत्ये न प्रसिद्दव्यम् । स्वाध्यायप्रविद्याभ्यां न प्रसिद्दव्यम् । देवपितृकार्योभ्यां न प्रसिद्दयम् । (वैजित्य १ १ ११ । १)

भेटका भागीनाँति अध्ययन कराकर आचार्य अपने आक्षांने क्षेत्रांत व्याचारी विशार्याको दिखा देते हैं— तुम सत्य बेलो । धर्मका आचरण परो । न्याध्यायसे कभी न चूको । आचार्यके लिये दक्षिणाके रूपमें वाष्ट्रित धन लाकर दो, फिर उनकी आधारे एक्ष्य-आध्रममें प्रवेश करके संतान-परम्पाको चाल समयो। उसका उन्छेद न करना । तुमको सत्यसे कभी नहीं जिसना चाहिये । धर्मने नहीं जिसना चाहिये । हाम क्ष्मोंसे कभी नहीं चूकना चाहिये । उन्नतिक साधनींसे फभी नहीं चूकना चाहिये । देवकार्यसे और पितृकार्यसे कभी नहीं चूकना चाहिये । देवकार्यसे और पितृकार्यसे

मातृदेवो भव । पितृदेवो भव । आचार्यदेवो भव । अतिथिदेवो भव । यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यसाक स् सुचिरतानि । तानि त्वयो-पास्यानि नो इतराणि । ये के चास्मच्छ्रेया सो बाह्मणाः तेपां त्वयाऽऽसनेन प्रश्वसितव्यम् । श्रन्द्वया देयम् । अश्रद्धयादेयम् । श्रिया देयम् । हिया देयम् । भिया देयम् । स्वित् देयम् । (तैत्तिरीय० १ । ११ । २)

तुम मातामें देवतुद्धि करनेवाले वनो । पिताको देव समझनेवाले होओ । आचार्यको देवरूप समझनेवाले को अतिथिको देवतुल्य समझनेवाले होओ। जो-जो निर्दोपः ईं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये । दूसरे दोपयुक्त क का कभी आचरण नहीं करना चाहिये । हमारे आचरणों भी जो-जो अच्छे आचरण ईं, उनका ही तुमको सेवन क चाहिये । दूसरेका कभी नहीं । जो कोई भी हमसे श्रेष्ठ गुरु एवं त्राहाण आयें, उनको तुम्हें आसन-दान आदिके द्वारा है करके विश्राम देना चाहिये । श्रद्धापूर्वक दान देना चाहिये विना श्रद्धांक नहीं देना चाहिये । आर्थिक स्थितिके श्रद्धां देना चाहिये । लजासे देना चाहिये । मयसे भी देना चा और जो कुछ भी दिया जाय, वह सब विवेकपूर देना चाहिये ।

सत्यं ज्ञानमनन्तं बहा। यो वेद निहितं गुहायां प च्योमन्। सोऽर्नुते सर्वान् कामान् सह ब्रह्मणा विपश्चितेरि (तैत्तिरीय० २।१।

वहा सत्य, ज्ञानस्वरूप और अनन्त है। जो मनुष्य कि विश्वद आकाशमें रहते हुए भी प्राणियोंके हृदयरूप गुफ छिपे हुए उस ब्रह्मको जानता है, वह उस विज्ञानस्वरूप ब्रह्म साय समस्त भोगोंका अनुभव करता है। इस प्रकार यह ऋचा

यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। आन ब्रह्मणो विद्वान् न बिभेति कुतश्चनेति। (तैत्तिरीय० २।९।१

मनके सहित वाणी आदि समस्त इन्द्रियाँ जहाँसे उसे पाकर लौट आती हैं, उस ब्रह्मके आनन्दको जाननेवा यहापुरुष किसीसे भी भय नहीं करता।



# ऋषिकुमार निचकेता

न वित्तेन तर्पणीयो मनुष्यो

हण्सामहे वित्तमद्राक्ष्म चेस्वा।

जीविष्यामो यावदीशिष्यसि व्वं

वरस्तु मे वरणीयः स एव॥

( कठ० १।१। २७ )

मनुष्य धनसे कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता। जब कि हमने आपके दर्शन पा लिये हैं, तब धन तो हम पा ही लेंगे और आप जबतक शासन करते रहेंगे, तबतक तो हम जीते ही रहेंगे। इन सबको भी क्या माँगना है, अतः मेरे माँगने लायक वर तो वह आत्मशान ही है।

अजीर्यताममृतानामुपेत्य जीर्पन् मर्त्यः क्वधःस्थः प्रजानन्। अभिध्यायन् वर्णरतिप्रमोदा-नतिद्धें जीविते को रमेत॥ (कठ०१।१।२८

यह मनुष्य जीर्ण होनेवाला है और मरणधर्मा है—इ तत्त्वको भलीभाँति समझनेवाला मनुष्यलोकका निवासी की ऐसा मनुष्य है जो कि बुढ़ापेसे रहित, न मरनेवाले आप-सह महात्माओंका सङ्ग पाकर भी स्त्रियोंके सौन्दर्य, कीडा अ आमोद-प्रमोदका बार-बार चिन्तन करता हुआ बहुत कार तक जीवित रहनेमें प्रेम करेगा।

### श्रीयमराज



#### आत्मज्ञान

श्रेयश्च प्रेयश्च मनुष्यमेतस्तौ सम्परीत्य विविनक्ति धीरः।
श्रेयो हि धीरोऽभि प्रेयसो वृणीते
प्रेयो मन्दो थोगक्षेमाहुणीते॥
(कठ०१।२।२)

श्रेय और प्रेय—ये दोनों ही मनुष्यके सामने आते हैं। दिमान् मनुष्य उन दोनोंके स्वरूपपर भलीभाँति विचार रके उनको पृथक-पृथक् समझ लेता है और वह श्रेष्ठबुद्धि नुष्य परम कल्याणके साधनको ही भोग-साधनकी अपेक्षा ष्ठि समझकर ग्रहण करता है। परंतु मन्दबुद्धिवाला मनुष्य गैकिक योगक्षेमकी इच्छासे भोगोंके साधनरूप प्रेयको भपनाता है।

स त्वं प्रियान् प्रियरूपा ५ कामा निक्षध्यायज्ञचिकेतोऽत्यसाक्षीः
 नैता ५ सङ्कां विक्तसर्यी मवाप्तो
 यस्यां मज्जन्ति बहुवो मनुष्याः॥
 (कठ०१।२।३)

हे निषकेता ! उन्हीं मनुष्योंमें तुम ऐसे निःस्पृह हो कि प्रिय लगनेवाले और अत्यन्त सुन्दर रूपवाले इस लोक और परलोकके समस्त भोगोंको भलीभाँति सीच-समझकर तुमने छोड़ दिया । इस सम्पत्तिरूप शृङ्खलाको तुम नहीं प्राप्त हुए—इसके बन्धनमें नहीं फँसे, जिसमें बहुत-से मनुष्य फँस जाते हैं।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । दन्द्रम्यमाणाः परियन्ति मूहा अन्धेनैव नीयमाना यथान्धाः ॥ (कठ०१।२।५)

अविद्याके भीतर रहते हुए भी अपने आपको बुद्धिमान् और विद्वान् माननेवाले, भोगकी इच्छा करनेवाले वे मूर्खलोग . नाना योनियोंमें चारों ओर भटकते हुए ठीक वैसे ही ठोकरें . खाते रहते हैं, जैसे अन्धे मनुष्यके द्वारा चलाये जानेवाले

अन्धे अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते हैं ।

न जायते म्रियते वा विपिश्चजायं कुतिश्चित्त यभूव किशन्।
अजो नित्यः शाङ्वतोऽयं पुराणो
न हन्यते हन्यमाने शरीरे॥
(फठ०१।२।१८)

नित्य ज्ञानखरूप आत्मा न तो जन्मता है और न मरता ही है । यह न तो स्वयं किसीते हुआ है न इससे कोई भी हुआ है—अर्थात् यह न तो किसीका कार्य है और न कारण ही है । यह अजन्मा, नित्य, सदा एकरस रहनेवाला और पुरातन है अर्थात् क्षय और वृद्धिसे रहित है । शरीरके नाश किये जानेपर भी इसका नाश नहीं किया जा सकता ।

नायमातमा प्रवचनेन लम्यो न मेधया न वहुना श्रुतेन। - यमेवैष वृणुते तेन लम्य-स्तस्येष आत्मा विवृणुते तनृष्स्वाम्॥ (कठ०१।२।२३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहुत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है। जिसको यह स्वीकार कर ठेता है, उसके द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। क्योंकि यह परमात्मा उसके लिये अपने यथार्थ स्वरूपको प्रकट कर देता है।

नाविरतो दुश्चरितान्नाशान्तो नासमाहितः। नाशान्तमानसो वापि प्रज्ञानेनैनमाप्नुयात्॥ (कठ०१।२।२४)

स्क्ष्म बुद्धिके द्वारा भी इस परमात्माको न तो वह मनुष्य प्राप्त कर सकता है, जो बुरे आचरणोंसे निवृत्त नहीं हुआ है; न वह प्राप्त कर सकता है, जो अधान्त है; न वह कि जिसके मन, इन्द्रियाँ संयत नहीं हैं और न वही प्राप्त करता है, जिसका मन शान्त नहीं है।

आत्मानस् रथिनं विद्धि शरीरस् रथमेव तु। बुद्धिं तु सारथिं विद्धिं मनः प्रग्रहमेव च॥ (कठ०१।३।३)

हे नचिकेता ! तुम जीवात्माको तो स्थका स्वामी

प्राणियोंका अन्तरात्मा परब्रह्म एक होते हुए भी नाना रूपोंमें उन्होंके जैसे रूपवाला हो रहा है और उनके बाहर भी है।

सूर्यो यथा सर्वलोकस्य चक्षुर्न लिप्यते चाक्षुचैर्बाह्यदोषैः।
एकस्तथा सर्वभूतान्तरात्मा
न लिप्यते लोकदुःखेन बाह्यः॥
(कठ०२।२।११)

जिस प्रकार समस्त ब्रह्माण्डका प्रकाशक सूर्य देवता लोगोंकी आँखोंसे होनेवाले बाहरके दोबोंसे लिप्त नहीं होता, उसी प्रकार सब प्राणियोंका अन्तरात्मा एक परब्रह्म परमात्मा लोगोंके दुःखोंसे लिप्त नहीं होता। क्योंकि सबमें रहता हुआ भी वह सबसे अलग है।

एको वशी सर्वभूतान्तरात्मा

एकं रूपं बहुधा यः करोति।

तमात्मस्थं येऽनुपद्यन्ति धीरास्तेषां सुखं शाक्षतं नेतरेषाम्॥

(कठ०२।२।१२)

जो सब प्राणियोंका अन्तर्यामी, अद्वितीय एवं सबको वशमें रखनेवाळा परमात्मा अपने एक ही रूपको बहुत प्रकारसे बना लेता है, उस अपने अंदर रहनेवाले परमात्माको जो शानी पुरुष निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाला परमानन्दस्वरूप वास्तविक सुख मिलता है। दूसरोंको नहीं।

नित्यो नित्यानां चेतनश्चेतनानामेको बहूनां यो विद्धाति कामान्।
तमात्मस्थं येऽनुपश्यन्ति धीरास्तेषां शान्तिः शाश्वती नेतरेषाम्॥
(कठ०२।२।१३)

जो नित्योंका भी नित्य है, चेतनोंका भी चेतन हैं और अकेला हैं। इन अनेक जीवोंकी कामनाओंका विधान करता है, उस अपने अंदर रहनेवाले पुरुषोत्तमको जो ज्ञानी निरन्तर देखते रहते हैं, उन्हींको सदा अटल रहनेवाली शान्ति प्राप्त होती है, दूसरोंको नहीं।

यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा येऽस्य हृदि श्रिताः। अथ मर्त्योऽमृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते॥ . (कठ०२।३।१४)

इस सामकके हृदयमें स्थित जो कामनाएँ हैं, वे सब-की-

सब जब समूल नष्ट हो जाती हैं, तब मरणधर्मा मनुष्य अमर हो जाता है और वह यहीं ब्रह्मका भलीमाँति अनुभव कर लेता है।

### खर्गमें कौन जाते हैं ?

येऽर्चयन्ति हरिं देवं विष्णुं जिष्णुं सनातनम्। देवं विष्णुरूपं नारायणमजं चतुर्भुजम् ॥ ध्यायन्ति पुरुषं दिन्यमच्युतं ये सारन्ति च। लभनते ते हरिखानं श्रुतिरेपा सनातनी॥ माङ्गल्यभिदमेव धनार्जनम् । इदमेव हि फलं चैतद् यदामोद्रकीर्तनम्॥ जीवितस्य विष्णोरमिततेजसः। देवदेवस्य कीर्तनाद द्वरितानि विलीयन्ते तमांसीव दिनोदये॥ गाथां गायन्ति ये नित्यं वैष्णवीं श्रद्धयान्विताः। स्वाध्यायनिरता नित्यं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वासु देवजपासक्तानपि पापकृतो नोपसर्पन्ति तान् विष्र यमदूताः सुदारुणाः ॥ नान्यत् पर्यामि जन्त्नां विहाय हरिकीर्तनम्। सर्वपापप्रशमनं प्रायश्चित्तं द्विजोत्तम ॥ ये याचिताः प्रहृष्यन्ति प्रियं दस्वा वदन्ति च। त्यक्तदानफला ये तु ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वर्जयन्ति दिवास्वापं नराः सर्वसहाश्च ये। पर्वण्याश्रयभूता ये ते मर्त्याः स्वर्गगामिनः॥ द्विषतासपि ये द्वेषान्न वदन्त्यहितं कीर्तयन्ति गुणांश्रेव ते नराः स्वर्गगासिनः॥ ये शान्ताः परदारेषु कर्मणा मनसा निरा। रमयन्ति न सन्दस्थास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ यसिन् कस्मिन् कुले जाता दयावन्तो यशस्विनः। सानकोशाः सदाचारास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वतं रक्षन्ति ये कोपाच्छियं रक्षन्ति मत्सरात्। विद्यां मानापमानाभ्यां ह्यात्मानं तु प्रमादतः॥ मति रक्षन्ति ये लोभान्मनो रक्षन्ति कामतः। धर्मं रक्षन्ति दु:सङ्गात्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ (पद्मपु० पाताल० ९२ । १०-२३)

जो सब पापोंको हरनेवाले दिव्यस्वरूप, ब्यापक, विजयी, सनातन अजन्मा, चतुर्मुज, अच्युत, विष्णुरूप, दिव्य पुरुष श्रीनारायणदेवका पूजन, ध्यान और स्मरण करते हैं, वे श्रीहरिके परम धामको प्राप्त होते हैं—यह सनातन श्रुति है।

देवसिद्धपरिगीतपवित्रगाथा ये साधवः समद्दशो भगवत्प्रपन्नाः । न् नोपसीदत हरेर्गदयाभिगुप्तान् नेषां वयं न च वयः प्रभवाम दण्डे ॥ (श्रीमद्भा०६।३।२७)

ो समदर्शी साधु भगवान्को ही अपना साध्य और दोनों समझकर उनपर निर्भर हैं, बड़े-बड़े देवता और उनके पवित्र चरित्रोंका प्रेमसे गान करते रहते हैं। मेरे भगवान्की गदा उनकी सदा रक्षा करती रहती है। पास तुमलोग कभी भूलकर भी मत फटकना । उन्हें रेनेकी सामर्थ्य न इसमें है और न साक्षात कालमें ही।

जिह्वा न वक्ति भगवद्गुणनामधेयं चेतश्च न सारति तच्चरणारविनद्रम् । क्रण्णाय नो नमति थच्छिर एकदापि तानानयध्वमसतोऽकृतविष्णुकृत्यान् ॥ (श्रीमद्भा०६।३।२९)

जिनकी जीम भगवान्के गुणों और नामोंका उचारण नहीं करती, जिनका चित्त उनके चरणारविन्दोंका चिन्तन नहीं करता और जिनका सिर एक वार भी भगवान् श्रीकृष्ण-के चरणोंमें नहीं हुकता, उन भगवत्सेवा विमुख पापियोंको ही मेरे पास लाया करो। -ngggggen-

# महर्षि अङ्गिरा

### परब्रह्म परमात्मा और उनकी प्राप्तिके साधन

अविद्यायां बहुधा वर्तमाना वयं कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः । यत्कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् तेनातुराः क्षीणलोकारच्यवन्ते ॥ (मुण्डक०१।२।९)



तपःश्रद्धे ह्युपवसन्त्यरण्ये शान्ता विद्वांसो भैक्ष्यचर्या चरन्तः। सूर्यद्वारेण ते विरजाः प्रयान्ति यत्रामृतः स पुरुषो ह्यन्ययातमा ॥ (मुण्डक० १।२।११)

किंतु जो वनमें रहनेवाले, शान्त स्वमाववाले तथा क्षाके लिये विचरनेवाले विद्वान् संयमरूप तप तथा श्रद्धाका ान करते हैं, वे रजोगुणरहित सूर्यके मार्गसे वहाँ चले जाते जहाँपर वह जन्म-मृत्युसे रहित नित्य, अविनाशी परम ६घ रहता है।

सत्यमेव जयति नानृतं

सत्येन पन्था विततो देवयानः।

येनाकमन्त्युषयो बाप्तकासा यत्र तत्सत्यस्य परमं निधानम् ॥ (मुण्डक० ३।१।६)

सत्य ही विजयी होता है, झूठ नहीं; क्योंकि वह देवयान नामक मार्ग सत्यसे परिपूर्ण है, जिससे पूर्णकाम ऋषिलोग वहाँ गमन करते हैं, जहाँ वह सत्यस्वरूप परव्रहा परमात्माका उत्कृष्ट धाम है।

न चक्षुषा गृह्यते नापि वाचा नान्येदें वैस्तपसा कर्मणा वा। ज्ञानप्रसादेन विशुद्धसम्ब-सतरतु तं पञ्यते निष्कलं ध्यायमानः ॥ ( मुण्डक० ३ । १ । ८ )

वह परमात्मा न तो नेत्रोंसे, न वाणीसे और न दूसरी इन्द्रियोंसे ही ग्रहण करनेमें आता है। तथा तपसे अथवा कमोंसे भी वह ग्रहण नहीं किया जा सकता। उस अवयव-रहित परमात्माको तो विशुद्ध अन्तःकरणवाला साधक उस विशुद्ध अन्तः करणसे निरन्तर उसका ध्यान करता हुआ ही शानकी निर्मलतासे देख पाता है।

प्रवचनेन नायमात्मा **छभ्यो** 'न मेधया बहुना श्रुतेन। यमेवैष वृणुते तेन छभ्य-स्तस्यैष आत्मा विवृणुते तनुं स्वाम् ॥ (मुण्डक० ३।२।३)

यह परब्रह्म परमात्मा न तो प्रवचनसे, न बुद्धिसे और न बहत सुननेसे ही प्राप्त हो सकता है । यह जिसको स्वीकार

सं० वा० अं० ६---

फर छेता है। उसके हारा ही प्राप्त किया जा सकता है। नयोंकि यह परमाला उसके छिये अपने ययार्थ स्वरूपकी प्रकट कर देता है।

नायमारमा वल्हीनेन लभ्यो न च प्रमादात्तपसो वाप्यलिङ्गात्। एतेशपापेर्यंतते यस्तु विद्वां-मस्येप आत्मा विदाते ब्रह्मधाम ॥ (मुण्डक ३ । २ । ४ )

यह परमातमा बल्हीन मनुष्यद्वारा नहीं प्राप्त किया जा सकता तथा प्रमादसे अथवा लक्षणरहित तपसे भी नहीं प्राप्त किया जा सकता । किंतु जो बुद्धिमान् साधक इन उपायोंके द्वारा प्रयक्ष करता है, उसका यह आत्मा ब्रह्मधाममें प्रविष्ट हो जाता है।

अविद्यायामन्तरे वर्तमानाः स्वयं धीराः पण्डितं मन्यमानाः । जद्यन्यमानाः परियन्ति मृदा अन्धेनेव नीयमाना यथान्धाः ॥ (मुण्डकः १।२।८)

अविद्याके भीतर स्थित होकर भी अपने-आप बुद्धिमान् वननेवाले तथा अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग वार-वार आघात (कष्ट) सहन करते हुए (टीक वैसे ही) भटकते रहते हैं जैसे अन्धेके द्वारा चलाये जानेवाले अंधे (अपने लक्ष्यतक न पहुँचकर वीचमें ही इधर-उधर भटकते और कष्ट भोगते रहते हैं।)

भनुर्गृहीत्वोपनिषदं महास्त्रं शरं द्युपासानिशितं सन्धयीत। आयम्य तद्भावगतेन चेतसा लक्ष्यं तदेवाक्षरं सोम्य विद्धि॥ . (मुण्डक०२।२॥३)

उपनिषद्में वर्णित प्रणव-स्वरूप महान् अस्त्र धनुषको लेकर ( उसपर ) निश्चय ही उपासनाद्वारा तीक्ष्ण किया हुआ बाण चढ़ाये। (फिर ) मावपूर्ण चित्तके द्वारा उस बाणको खींचकर हे प्रिय! उस परम अक्षर पुरुषोत्तमको ही लक्ष्य मानकर बेधे।

प्रणवो धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धन्यं शरवत्तन्मयो भवेत् ॥ (मुण्डक०२।२।४)

(यहाँ) ओंकार ही धनुष है, आत्मा ही बाण है,

(और) परव्रहा परमेश्वर ही उसका लक्ष्य कहा ...। (वह) प्रमादरहित मनुष्यद्वारा ही वींघा जाने योग (अतः) उसे वेधकर वाणकी माँति (उस लक्ष तन्मय हो जाना चाहिये।

भिराते हृद्यग्रन्थिश्वित्रग्रान्ते सर्वसंशयाः। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन्दण्टे परावरे॥ (मण्डक०२।२।।

कार्य-कारणस्वरूप उस परात्पर पुरुपोत्तमको तन जान छेनेपर इस ( जीवात्मा )के हृदयकी गाँठ खुल ज है, सम्पूर्ण संदाय कट जाते हैं और समस्त शुभाशुभ इ नष्ट हो जाते हैं।

न तत्र स्यों भाति न चन्द्रतारकं
नेमा विद्युतो भान्ति कृतोऽयमिः।
तमेव भान्तमनुभाति सर्वं
तस्य भासा सर्वमिदं विभाति॥
(मुण्डक०२।२।१०)

वहाँ न (तो) सूर्य प्रकाशित होता है न चन्द्रमा औ तारागण ही (तथा) न ये बिजलियाँ ही (वहाँ) कीं बी हैं; फिर इस अमिके लिये तो कहना ही क्या है। (क्योंकि) उसके प्रकाशित होनेपर ही (उसीके प्रकाशित होते हैं) उसीके प्रकाशित होते हैं। उसीके प्रकाशित होता है।

ब्रह्मेवेदमसृतं पुरस्ता-इह्म पश्चाद्रह्म दक्षिणतश्चोत्तरेण। अधश्चोर्ध्वं च प्रसृतं ब्रह्मेवेदं विश्वमिदं वरिष्टम्॥

(मुण्डक २।२।११)
यह अमृतस्वरूप परब्रह्म ही सामने है। ब्रह्म ही की
है, ब्रह्म ही दाथीं ओर तथा बायों ओर, नीचेकी ओर हा
कपरकी ओर भी फैला हुआ है। यह जो सम्पूर्ण जगत् है
यह सर्वश्रेष्ठ ब्रह्म ही है।

द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानं वृक्षं परिषस्यजाते। तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वस्य-नइनन्नन्यो अभिन्वाकशीति॥ (मण्डक०३।१।१)

एक साथ रहनेवाले (तथा) परस्पर सखामाव रहने वाले दो पक्षी (जीवात्मा और परमात्मा) एक ही हुई शरीर)का आश्रय लेकर रहते हैं, उन दोनोंमेंसे एक तो उ वृक्षके कर्मरूप फलोंका स्वाद ले-लेकर उपभोग करता (किंतु) दूसरा न खाता हुआ केवल देखता रहता है। समाने वृक्षे पुरुषो निमग्नो-

उनीशया शोचित मुह्मानः। जुष्टं यदा पश्यत्यन्यमीश-

मस्य महिमानिमिति वीतशोकः॥ (मुण्डक०३।१।२)

पूर्वोक्त शरीररूपी समान वृक्षपर ( रहनेवाला ) जीवात्मा शरीरकी गहरी आसक्तिमें ) ह्वा हुआ है, असमर्थतारूप निताका अनुभव करता हुआ मोहित होकर शोक करता हता है। जब कभी ( भगवान्की अहेतुकी दयासे भक्तोंद्वारा नित्य ) सेवित ( तथा ) अपनेसे भिन्न परमेश्वरको ( और ) उनकी महिमाको यह प्रत्यक्ष कर लेता है, तब सर्वथा शोकसे हित हो जाता है।

सत्येन रूभ्यस्तपसा होष आत्मा
सम्यग्ज्ञानेन ब्रह्मचर्येण नित्यम्।
अन्तःशरीरे ज्योतिर्मयो हि शुओ
र्य पश्यन्ति यतयः क्षीणदोषाः॥
(सण्डक०३।१।५)

यह शरीरके भीतर ही (हृदयमें विराजमान) प्रकाश-स्वरूप (और) परम विशुद्ध परमात्मा निस्संदेह सत्य-भाषण, तप (और) ब्रह्मचर्यपूर्वक यथार्थ शानसे ही सदा प्राप्त होनेवाला है, जिसे सब प्रकारके दोषोंसे रहित हुए यत्नशील सामक ही देख पाते हैं।

बृहच तिह्व्यमिचन्त्र्यरूपं
सूक्ष्माच तत् सूक्ष्मतरं विभाति ।
दूरात् सुदूरे तिद्हान्तिके च
पर्यित्स्वहैव निहितं गुहायाम्॥
(सुण्डक ३ । १ । ७)

वह परव्रह्म महान् दिन्य और अनित्यस्य हुए है तथा वह स्क्ष्मसे भी अत्यन्त स्क्ष्मरूपमें प्रकाशित होता है। वह दूरसे भी अत्यन्त दूर है और इस शरीरमें रहकर अति समीप भी है, यहाँ देखनेवालोंके भीतर ही उनकी हृदयहपी गुफामें स्थित है।

थथा नद्यः स्यन्द्रमानाः स्युद्धेऽस्तं गच्छन्ति नामरूपे बिहाय।
तथा विद्वान्नामरूपाद्विमुक्तः
परात्परं पुरुपमुपैति दिन्यम्॥
(मुण्डक०३।२।८)

जिस प्रकार बहती हुई निदयाँ नाम-रूपको छोड़कर समुद्रमें विलीन हो जाती हैं, वैसे ही ज्ञानी महात्मा नाम-रूपसे रहित होकर उत्तम-से-उत्तम दिव्य परमपुरुष परमात्माको प्राप्त हो जाता है।

स यो ह वै तत्परमं ब्रह्म वेद ब्रह्मैव भवित नास्याब्रह्म-वित् कुछे भवित । तरित शोकं तरित पाप्मानं गुहाब्रिन्यिभ्यो विमुक्तोऽमृतो भवित ॥ (मुण्डक० ३।२।९)

निश्चय ही जो कोई भी उस परब्रह्म परमात्माको जान लेता है, वह महात्मा ब्रह्म ही हो जाता है। उसके कुलमें ब्रह्मको न जाननेवाला नहीं होता। वह शोकसे पार हो जाता है, पाप-समुदायसे तर जाता है, दृदयकी गाँठोंसे सर्वया छूटकर अमर हो जाता है।

यस्यान्तः सर्वमेवेदमच्युतस्यान्ययात्मनः। तमाराधय गोविन्दं स्थानमध्यं यदीच्छिसि॥ (विष्णुपुराण १।१११,४५)

यदि त् श्रेष्ठ स्थानका इच्छुक है तो जिन अविनाशी अच्युतमें यह सम्पूर्ण जगत् ओत-प्रोत है, उन गोविन्दकी ही आराधना कर।

# महर्षि कश्यप

धनका मोह

भनर्थो ब्राह्मणस्येष यदर्धनिचयो महान् । भर्थेश्वर्यविमुद्धो हि श्रेयसो भ्रश्यते द्विजः ॥ भर्यसम्पद्धिमोहाय विमोहो नरकाय च । तस्मादर्थमनर्थाय श्रेयोऽर्थी दूरतस्यजेत् ॥ यस्य धर्मार्थमर्थेहा तस्यानीहा गरीयसी । प्रक्षाकनाद्धि पङ्कस्य दूरादस्पर्शनं वरम् ॥ योऽर्थेन साध्यते धर्मः क्षयिष्णुः स प्रकोतितः। यः परार्थे परित्यागः सोऽक्षयो मुक्तिलक्षणम् ॥ ( पद्म० सृष्टि० १९ । २५०—२५३ )

यदि ब्राह्मणके पास धनका महान् संग्रह हो जाय तो यह उसके लिये अनर्थका ही हेतु है; घन-ऐश्वर्यसे मोहित ब्राह्मण कल्याणसे भ्रष्ट हो जाता है। घन-सम्पत्ति मोहमें डालनेवाली होती है। मोह नरकमें गिराता है, इसलिये कल्याण चाहनेवाले पुरुपको अनर्थके साधनभृत अर्थका दूरसे ही पित्याग कर देना चाहिये। जिसको धर्मके लिये धन-संग्रह्की एच्छा होती है, उसके लिये उस इच्छाका त्याग ही श्रेष्ठ है; क्योंकि कीचड़को लगाकर घोनेकी अपेक्षा उसका दूरसे स्पर्श न करना ही उत्तम है। धनके द्वारा जिस धर्मका साधन किया जाता है, वह क्षयशील माना गया है। दूसरेके लिये जो धनका परित्याग है, वही अक्षय धर्म है, वही मोक्षकी आसि करानेवाला है।

### पापी और पुण्यात्माओं के लोक

आसंयोगात्पापकृतामपापां-

स्तुल्यो दण्डः स्पृशते मिश्रभावात् ।

शुफ्तेनाई दहाते मिश्रभावा-

न्निमश्रः स्यात्पापकृद्धिः कथंचित् ॥२३॥

पुण्यस्य लोको मधुमान्यृतार्चि-

हिंरण्यज्योतिरमृतस्य नाभिः।

तत्र प्रेत्य मोदते बहाचारी

न तत्र मृत्युर्न जरा नोत दुःखम् ॥२६॥

#### पायस्य लोको निरयोऽप्रकाशो निरयं दुःखं शोकभूचिष्टमेव । तत्रात्मानं शोचित पापकर्मा

बह्नीः समाः प्रतपन्नप्रतिष्ठः ॥२७॥ ( महाभारत, ज्ञान्तिपर्व, अध्याय ७३ )

जैसे स्वी लकड़ियोंके साथ मिली होनेसे गीली लकड़ी भी जल जाती है, उसी तरह पापियोंके सम्पर्कमें रहनेते धर्मात्माओंको भी उनके समान दण्ड भोगना पड़ता है; इसिलये पापियोंका सक्ष कभी नहीं करना चाहिये। पुण्यात्माओंको मिलनेवाले सभी लोक मधुर सुखकी खान और अमृतके केन्द्र होते हैं। वहाँ घीके चिराग जलते हैं। उनमें सुवर्णके समान प्रकाश फैला रहता है। वहाँ न मृत्युका प्रवेश है, न बृद्धावस्थाका। उनमें किसीको कोई दुःख भी नहीं होता। ब्रह्मचारीलोग मृत्युके पश्चात् उन्हीं लोकोंमें जाकर आनन्दका अनुभव करते हैं। पापियोंका लोक है नरक, जहाँ सदा अँधेरा छाया रहता है। वहाँ अधिक-से-अधिक शोक और दुःख प्राप्त होते हैं। पापात्मा पुरुष वहाँ बहुत वर्षोतक कष्ट भोगते हुए अस्थिर एवं अशान्त रहते हैं, उन्हें अपने लिये बहुत शोक होता है।

# महर्षि वसिष्ठ

### श्रीविष्णुकी आराधना

प्राप्तोप्याराधिते विष्णो मनसा यद्यदिन्छसि । नैलोक्यान्तर्गतं स्थानं किमु वत्सोत्तमोत्तमम्॥ (श्रीविष्णु०१।११।४९)

हे वत्स! विष्णुभगवान्की आराधना

करनेपर त् अपने मनसे जो कुछ चाहेगा, वही प्राप्त कर लेगा; फिर त्रिलोकीके उत्तमोत्तम स्थानकी तो बात ही क्या है।

### मानसतीर्थ

क्षमातीर्थं तीर्थमिन्द्रियनिप्रहः। सत्यतीर्थ सर्वभूतद्यातीर्थं तीर्थानां सत्यवादिता ॥ तपस्तीर्थं कथितं तीर्थसप्तकम् । ज्ञानतीर्थ विशुद्धिर्मनसो सर्वभूतदयातीर्थे भवेत् ॥ स्नानमित्यभिधीयते । तोयपूतदेहस्य स स्नातो यस्य वे पुंसः सुविशुद्धं मनो मतम् ॥ (स्क पुर वै व अ मा १०।४६--४८) तीयोंमें सत्यतीर्थ, क्षमातीर्थ, इन्द्रियनिग्रहतीर्थ, सर्वभूत-दयातीर्थ, सत्यवादितातीर्थ, ज्ञानतीर्थ और तपस्तीर्थ—ये सात मानसतीर्थ कहे गये हैं। सम्पूर्ण प्राणियोंके प्रति दया करनारूप जो तीर्थ है, उसमें मनकी विशेष शुद्धि होती है। केवल जल्ले शरीरको पवित्र कर लेना ही स्नान नहीं कहलाता; जिस पुरुषका मन भलीभाँति शुद्ध है, उसीने वास्तवमें तीर्थस्नान किया है।

### गङ्गा-नर्भदा-माहात्स्य

गङ्गा च नम्मदा तापी यसुना च सरस्वती।
गण्डकी गोमती पूर्णा एता नद्यः सुपावनाः॥
एतासां नम्मदा श्रेष्ठा गङ्गा त्रिपथगामिनी।
दहते किल्बिषं सर्वं दर्शनादेव राघव॥
दृष्ट्वा जन्मशतं पापं गत्वा जन्मशतत्रयम्।
स्नात्वा जन्मसहस्रं च हन्ति रेवा कलौ युगे॥
नम्मदातीरमाश्रित्य शाकमूलफलरिपि।
एकस्मिन् भोजिते विषे कोटिभोजफलं लभेत्॥
गङ्गा गङ्गिति यो बृयाद् योजनानां शतैरिप।
सुन्यते सर्वपापेभ्यो विष्णुलोकं स गच्छति॥
(स्क० पु० शा० घ० मा० ११।३—७)

गङ्गा, नर्मदा, तापी, यमुना, सरस्वती, गण्डकी, गोमती और पूर्णा—ये सभी निद्याँ परम पावन हैं। इन सबमें नर्मदा और त्रिपथगामिनी गङ्गा श्रेष्ठ हैं। रघुनन्दन! श्रीगङ्गाजी दर्शनमात्रसे ही सब पापोंको जला देती हैं। किल्युगमें नर्मदाका दर्शन करनेसे सौ जन्मोंक, सभीप जानेसे तीन सौ जन्मोंके और जलमें खान करनेसे एक हजार जन्मोंके पापोंका वह नाश कर देती है। नर्मदाके तथार जाकर साग और मूल-फलसे भी एक ब्राह्मणको भोजन करानेसे कोटि ब्राह्मणोंको भोजन देनेका फल होता है। जो सौ योजन दूरसे भी पाङ्गा-गङ्गा का उच्चारण करता है, वह सब पापोंसे मुक्त होता है और भगवान विष्णुके लोकमें जाता है।

#### अकिश्चनता

तपःसंचय एवेह चिहिष्टो धनायंच्यात्॥ स्यजतः संचयान् सर्वान् यान्ति नाशसुपद्वाः। न हि संचयवान् कश्चित् सुखी भवति मानद्॥ यथा यथा न गृह्णाति बाह्यणः सम्प्रतिप्रहम्। तथा तथा हि संतोषाद् ब्रह्मतेजो चिवर्धते॥ अकिंचनस्वं राज्यं च तुल्या समतोल्यन्। अकिंचनस्वमिधकं राज्यादिष जितास्मनः॥ (पद्म० सृष्टि० १९ । २४६~२४९)

इस लोकमें धन-संचयकी अपेक्षा तपस्याका संचय ही श्रेष्ठ है । जो सब प्रकारके लौकिक संग्रहोंका परित्याग कर देता है, उसके सारे उपद्रव शान्त हो जाते हैं । मानद ! संग्रह करनेवाला कोई भी मगुष्य मुखी नहीं हो सकता । ब्राह्मण जैसे-जैसे प्रतिग्रहका त्याग करता है, वैसे-ही-वैसे संतोषके कारण उसके ब्रह्म-तेजकी वृद्धि होती है । एक और अिकंचनता और दूसरी ओर राज्यको तराज्यूर रखकर तोला गया तो राज्यकी अपेक्षा जितात्मा पुरुषकी अिकंचनताका ही पलड़ा मारी रहा ।

#### इन्द्रियसंयम-भनकी समता

अवान्तरनिपातीनि स्वारूढानि मनोरथम् । पौरुषेणेन्द्रियाण्याद्य संयम्य समतां नय ॥ (योगनाशिष्ठ)

मनोमय रथपर चढ़कर विषयोंकी ओर दौड़नेवाली इन्द्रियाँ वशमें न होनेके कारण बीचमें ही पतनके गर्चमें गिरनेवाली हैं। अतः प्रबल पुरुषार्थद्वारा इन्हें शीघ अपने वशमें करके ममको समतामें ले जाइये।

### मोक्षके चार द्वारपाल

मोक्षद्वारे द्वारपालाश्चत्वारः परिकीतित । शमो विचारः संतोपश्चतुर्थः साधुसक्षमः॥ एते सेन्याः प्रयत्नेन चत्वारो द्वी प्रयोऽधवा । द्वारमुद्घाटयन्त्येते मोक्षराजगृहे तथा॥ एकं वा सर्वयत्नेन प्राणांस्त्यक्त्वा समाश्रयेत् । एकस्मिन् वश्चगे यान्ति चत्वारोऽपि वशं पतः॥ (योगवाशिष्ठ)

मोक्षके द्वारपर चार द्वारपाल कहे गये हैं—शम, विचार, संतोष और चौया सत्सङ्ग । पहले तो इन चारोंका ही प्रयत्नपूर्वक सेवन करना चाहिये । यदि चारोंके सेवनकी शक्ति न हो तो तीनका सेवन करना चाहिये । इनका मलीमाँदि सेवन होनेपर ये मोक्षरूपी राजग्रहमें मुमुक्षुका प्रवेश होनेवे लिये द्वार खोलते हैं । यदि दोके सेवनकी भी शक्ति न हो ते सम्पूर्ण प्रयत्नसे प्राणोंकी वाजी लगाकर भी इनमेंसे एकक अवश्य आश्रयण करना चाहिये । यदि एक वशमें हो जात हैं तो शेष तीन भी वशमें हो जाते हैं ।

### [ वैदिक वाणी ]

( प्रेषक--श्रीश्रीपाद दामोदर सातवलेकर )

- १ सुवीरं स्वपत्यं प्रशस्तं रियं विचा नः दाः उत्तः वीर-भावसे युक्तः, उत्तम पुत्र-पौत्रोंसे युक्तः, प्रशंसायोग् धन उत्तम बुद्धिके साथ हमें दो ।
- २ यातुमानान् यावा मं राँच न तरति—हिसक डाः जिस घनको छूट नहीं सकता ( ऐसा घन हमें दे दो । )
- ३ विश्वा अरातीः तपोसिः अपदह पवि शतुओंव अपने तेजोंसे जला दो (दूर करो ।)
  - अमीवां प्रचातयस्व—रोगको भलीभाँति नष्ट कर दो
  - ५ इह सुमनाः स्याः—यहाँ उत्तम मनसे युक्त होकर रही
- ६ प्रशस्तां धियं पनयन्त-प्रशस्त विशाल बुद्धिः प्रशंसा सब करते हैं।
- ७ विश्वा अदेवी माया अभिसन्तु—सब प्रकार राक्षसी कपट-जाल छिन्न-भिन्न हो जायँ।
- ८ अररुषः अवायोः धूर्तः पाहि—कृपण, पापामिला तथा हिंसकसे हमारा रक्षण कर ।
  - ९ अमतये नः मा परादाः—निर्वृद्धिता हमें प्रातन हो
- ९० सुरिभ्यः बृहन्तं रियम् आवह—ज्ञानियोंके बहुत

. ११ आयुपा अविक्षितासः सुर्वासः मद्म—आयुरो धीण न होकर तथा उत्तय वीर वनकर सानन्द-प्रसन्न गर्हेंगे । ( अस्पेद ७ । १ )

१२ नुवलवः द्युचयः धियंधाः—उत्तम कर्म करनेवाले।
 पविष और वृद्धिमान् वनो ।

१६ ईंदेन्तुभ्अस्रं सुदक्षं सस्यवाचं संमद्देम—प्रशंसनीय धलपानः यक्षः सन्य योल्नोयालेकी एम स्तुति करते हैं। (अल्पेट ७। २)

१५ धनावा नपुर्मृद्धी एतान्नः पावकः सत्य-पालन परनेवाला, तेजन्त्री गुलवाला, पी खानेवाला और पवित्रता परनेवाला मनुष्य घरे ।

१५ सुचेतसं कतुं वतेम—उत्तम शुद्ध बुद्धिसे हम फर्तस्य परें। (अप्नेद ७।३)

१६ तराणः गृत्सः अस्तु--तराण ज्ञानी हो ।

१७ धर्नाके संसदि मर्तासः पौरुपेयीं गृभं न्युबोच— सैनिक वीरोंकी सभामं वैटे वीर युद्धमें मरनेके लिये तैयार होकर पौरुपकी ही वार्ते करते हैं।

१८ प्रचेता असृतः कविः अकविषु मर्तेषु निधायि— विशेष शानी। असरत्व प्राप्त करनेवाला विद्वान् अज्ञानी मनुष्योंमें जाकर वैठे (और उनको ज्ञान दे।) ( ऋग्वेद ७।४)

१९ आर्याय ज्योतिः जनयन्—आर्योके लिये प्रकाश किया है।

२० इस्यून् ओकसः आजः—चोरींको घरींसे भगा दो।

२१ धुमतीम् इपम् अस्मे आ ईरयस्व—तेजस्वी अन्न हर्मे दे दो । (ऋषेद ७।५)

२२ दारं वन्दे--शत्रुके विदारण करनेवाले वीरको मैं प्रणाम करता हूँ |

२३ अद्रे: धासि भानं किं शं राज्यं पुरन्दरस्य महानि वतानि गीर्भिः आ विवासे—कीर्लोके धारणकर्ता, तेजस्वी, शानी, मुखदायी, राज्यशासक, शत्रुके नगरोंका भेद करनेवाले, बड़े पुरुषार्थी वीरके शौर्यपूर्ण कार्योंकी मैं प्रशंसा करता हूँ।

२४ अक्रत्न् ग्रथिनः मृधवाचः, पणीन् अश्रद्धान्, अयज्ञान् दस्यून् निवियाय —सत्कर्भ न करनेवाले, वृयामाषी, हिंसावादी, सूद लेनेवाले, श्रद्धाहीनः यज्ञ न करनेवाले डाकुओंको दूर करो।

२५ वस्तः ईक्षानं अनानतं प्रतन्यून् दमयन्तं गृणीपे-

धनके स्वामी, शत्रुके आगे न ह्यकनेवाले सेना-संचालन करनेवाले, शत्रुका दसन करनेवाले वीरकी प्रशंसा करो।

२६ वधस्नैः देहाः अनमग्रत्—शस्त्रोंसे गुण्डोंको नम्न करना योग्य है। (ऋषेद ७।६)

२७ मानुपासः विचेतसः—मनुष्य विशेष बुद्धिमान् वने।

२८ मन्द्रः मधुवचा ऋतावा विश्वपतिः विश्वां दुरोणे अधायि—आनन्द बढ़ानेवाला मधुरमापी ऋजुगामी प्रजा-पालक राजा प्रजाजनींके घरोंमें जाकर बैठता है।

(ऋग्वेद ७१७)

२९ अर्पः राजा समिन्ये—श्रेष्ठ राजा प्रकाशित होता है।

३० सन्द्रः यहाः मनुषः सुमहान् अवेदि-सुखदायक महावीर मानवोंमें अत्यन्त श्रेष्ठ समझा जाता है।

३१ विश्वेभिः अनीकैः सुमना भुवः—सब सैनिकोंके साथ प्रसन्नचित्तसे वर्ताव करो ।

३२ अमीवचातमं शं भवाति—रोग दूर करना सुख-दायी होता है। (ऋषेद ७।८)

३३ मन्द्रः जारः कवितमः पावकः उषसां उपस्थात् अबोधि—सानन्द—प्रसन्न, वृद्धः ज्ञानीः, शुद्धाचारी उषःकालके समय जागता है।

३४ सुकृत्सु द्विणम्—अच्छा कर्म करनेवालेको धन दो।

३५ अमूरः सुसंसत् शिवः कविः मित्रः भाति—जो मूर्ख नहीं, वह उत्तम साथी, कल्याणकारी, ज्ञानी, मित्रः तेजस्वी होता है।

३६ गणेन ब्रह्मकृतः मा रिषण्यः—संवदाः शानका प्रचार करनेवालेका नाश नहीं होता ।

३७ पुरन्धं राये यक्षि-वहुत बुद्धिमान्को पन दो ।

३८ पुरुनीथा जरस्व—विशेष नीतिमानोंकी स्तुतिकरो । (ऋग्वेद ७।९)

३९ श्रुचिः वृषा हरिः—गुद्ध और वलवान् वननेते दुःखका हरण होता है।

४० विद्वान् देवयावा वनिष्ठः—विद्वान् देवत्व प्राप्त करने लगा तो वह स्तुतिके योग्य होता है ।

81 मतयः देवयन्तीः—बुद्धियाँ देवत्व प्राप्त करने-वाली हों ।

४२ उशिजः विशः मन्द्रं यविष्ठम् ईदते—सुल चाहने-वाली प्रजा सानन्द—प्रसन्नः तरुण चीरकी प्रशंसा करती है । (ऋषेद ७।१०) ४३ अध्वरस्य महान् प्रकेतः—हिंसा-कुटिल्तारहित कर्मका तु प्रवर्तक बन । (ऋग्वेद ७ । ११)

४४ महा विश्वा दुरितानि साह्वान्—अपने सामध्येरे सब दुरवस्थाओंको दूर कर। (ऋग्वेद ७।१२)

४५ विश्वशुचे विश्वं घे असुराने मनम घीति भरध्वम्— सब प्रकारसे शुद्ध, बुद्धिमान्, असुरोंके नाशक वीरके लिये प्रशंसाके वचन बोलो।

ध६ पशुन् गोपाः-पशुओंका संरक्षण करो ।

४७ ब्रह्मणे गातुं विन्द्—ज्ञान-प्रचारका मार्ग जानो । (ऋग्वेद ७।१३)

४८ शुक्रशोचिषे दाशेम—बलवान् तेजस्वी वीरको दान देंगे। (ऋषेद ७।१४)

४९ पञ्चचर्षणीः दमे दमे किन्नः युवा गृहपितः निषसाद—पाँचों ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, निषादोंके घर- घरमें ज्ञानी तरुण गृहस्थ वैद्या रहता है।

५० स विश्वतः नः रक्षतु, अंहसः पातु--वह सब ओरसे हमारा रक्षण करे और हमें पापसे बचावे।

५३ शुमन्तं सुवीरं निश्वीमहि—तेजस्वी श्रेष्ठ वीरको हम अपने सन्निष्मिं रखते हैं।

५२ सुवीरः अस्मयुः—उत्तम वीर हमारे पास आवे । ५३ वीरवद् यशः दाति—हमें वीरोंसे प्राप्त होनेवाला यश मिले ।

५४ अंहसः रक्ष--- १। पसे बचाओ । (अध्वेद ७। १५)

५५ सूरयः प्रियासः सन्तु-शनी प्रिय करनेवाले हों।

५६ द्वहः निदः त्रायस्व—द्रोहियों े और निन्दकों से हमारा बचाव करो । ( ऋग्वेद ७ । १६ )

५७ स्वध्वरा कृणुहि--- उत्तम कर्म कुटिलतारहित होकर करो । (ऋग्वेद ७।१७)

Ļ

५८ सुमतौ कार्मन् स्थाम—उत्तम बुद्धि और मुखसे इम युक्त हों।

५९ सखा सलायम् अतरत्—मित्र मित्रको बचाता है।

६० मुझवाचं जेष्म—असत्य भाषण करनेवालेको हम पराभूत करेंगे ।

६१ मन्युभ्यः मन्युं भिमाय—कोधीरे कोषको दूर करो । ६२ सूरिभ्यः सुदिनानि ब्युच्छान्—ग्रानियोंको उत्तम दिन मिलें।

६३ क्षत्रं दूणाशं अजरम्—शात्र तेज नष्ट न हो, पर बद्ता जाय। (शस्त्रेट ७।१८)

६४ एकः भीमः विधाः कृष्टीः च्यावयति—एक भयंकर शत्रु सब प्रजाको हिला देता है।

६५ धषता विश्वाभिः कतिभिः प्रावः—धैर्यसे सय संरक्षक शक्तियोंसे अपना संरक्षण करो ।

६६ अबुकेभिः वरूथैः त्रायम्ब—श्र्रतारहित संरक्षणके साधनोंसे हमारा रक्षण करो ।

६७ प्रियासः सखायः नरः शरणे मद्रेम—प्रिय मित्ररूपी मनुष्योंको प्राप्त करके अपने घरमें आनन्दसे रहेंगे।

६८ नृणां सखा श्रूरः शिवः अविता भूः—मनुष्योंके श्रूर और कल्याणकारी मित्र एवं रक्षक यनो । ( ऋषेद ७ । १९ )

६९ नर्यः यत् करिष्यन् अपः चिकः—मानवींका हित करनेवाला वीर जो करना चाहता है, करके छोड़ता है।

७० वस्त्री श्रक्तिः अस्तु—सुखसे निवास करनेवाली शक्ति हो। (ऋग्वेद ७।२०)

७१ कत्वा ज्मन् अभि मू:—पुरुपार्थसे पृथ्वीपर विजय प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७ । २१)

७२ तेसख्या शिवानि सन्तु—तेरी मित्रता हमारे लिये कल्याणकारी हो। (ऋग्वेद ७। २२)

७३ स्वंधीभिः वाजान् विदयसे — तू बुद्धियोंके साथ वलां-को देता है। (ऋग्वेद ७। २३)

७४ नृभिः का प्रवाहि-मनुष्योंके साथ प्रगति कर ।

७५ वृषणं ग्रुष्मं दघत--यलवान् और सामर्थ्यवान् (वीर पुत्र) को घरमें रखो।

७६ सुवीराम् इषं पिन्व—उत्तम वीर पुत्र उत्पन्न करने-वाला अन्न प्राप्त करो । (ऋग्वेद ७। २४)

७७ समन्यवः सेनाः समरन्त—उत्साही सैनिक छड्ते हैं।

७८ मनः विष्वद्गयम् मा विचारीत्—अपना मन चारे ओर भटकने न दो ।

७९ देवजूर्तं सहः इयानाः—देवोंको प्रिय होनेवाली शक्ति प्राप्त करो ।

८० तरुत्राः वाजं सनुयाम—हम तारक बल प्राप्त करें | ( ऋषेद ७। ३०. १

## संतकी क्षमा

अयोष्याना एक विष्णव संत नीकाद्वारा सरम् पार प्रत्नेको एकारो घाटपर अये । वर्षा-बातु—सरम्में गाद आयी थी । घाटपर एक ही नौका थी उस समयः और उसमें घुछ ऐसे छोग बैठे थे, जैसे छोगोंकी इस पुगमें सर्वत बहुलता है । किसीको भी कप्ट देने, विसीका परितास करनेंगे उन्हें आनन्द आता था। ताथुओंके तो बेशसे ही उन्हें चिढ़ थी। कोई साधु उनके साथ नौकामें बैठे, यह उनको पसंद नहीं था।

'यहाँ स्थान नहीं हैं। दूसरी नौकासे आना।'
सबका खर एक-जेंसा बन गया। साधुपर ब्यंग भी
कसे गये। छेकिन साधुको पार जाना था, नौका दूसरी
भी नहीं। संध्या हो चुकी थी और रात्रिमें कोई नौका
भळ नहीं सकती थी। उन्होंने नम्रतासे प्रार्थना की।
महाहने कहा—'एक ओर बैठ जाइये।'

नौकामें पहलेसे बैठे, अपनेको सुसम्य माननेवाले लोगोंको झुँझलाहट तो बहुत हुई; किंतु साधुको नौकामें बैठनेसे वे रोक नहीं सके । अब अपना क्रोध उन्होंने साधुपर उतारना प्रारम्भ किया ।

साधु पहलेसे नौकाके एक किनारेपर संकोचसे बैठे थे। उनपर व्यंग कसे जा रहे थे, इसकी उन्हें चिन्ता नहीं थी। वे चुपचाप भगवनामका जप करते रहे।

नौका तटसे दूर पहुँची। किसीने साधुपर जल

उलीचा, किसीने उनकी पीठ या गर्दनमें हाथसे आघात किया। इतनेपर भी जब साधुकी शान्ति भंग न हुई तो उन लोगोंने धका देकर साधुको बीच धारामें गिरा देनेका निश्चय किया। वे धका देने लगे।

सन्चे संतकी क्षमा अपार होती है; किंतु जो संतोंके सर्वख हैं, वे सर्वसमर्थ जगन्नायक अपने जनों-पर होते अत्याचारको चुपचाप सहं नहीं पाते । साध-पर होता हुटए अत्याचार सीमा पार कर रहा था। आकाशवाणी सुनायी पड़ी—'महात्मन्! आप आज्ञा दें तो इन दुर्धोंको क्षणभरमें मस्म कर दिया जाय!'

आकारावाणी सबने स्पष्ट सुनी। अब काटो तो खून नहीं। अभीतक जो शेर बने हुए थे, उनको काठ मार गया। जो जैसे थे, वैसे ही रह गये। भयके मारे दो क्षण जनसे हिलातक नहीं गया।

लेकिन साधुने दोनों हाय जोड़ लिये. थे । वे गद्गद खरसे वह रहे थे—'मेरे दयामय खामी ! ये भी आपके ही अबोध बच्चे हैं । आप ही इनके अपराध क्षमा न करेंगे तो कौन क्षमा करेगा । ये भूले हुए हैं । आप इन्हें क्षमा करें और यदि मुझपर आपका स्नेह है तो मेरी यह प्रार्थना खीकार करें कि इन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हो । इनके दोष दूर हों । आपके श्रीचरणोंमें इन्हें अनुराग प्राप्त हो ।'

-229 Marcon





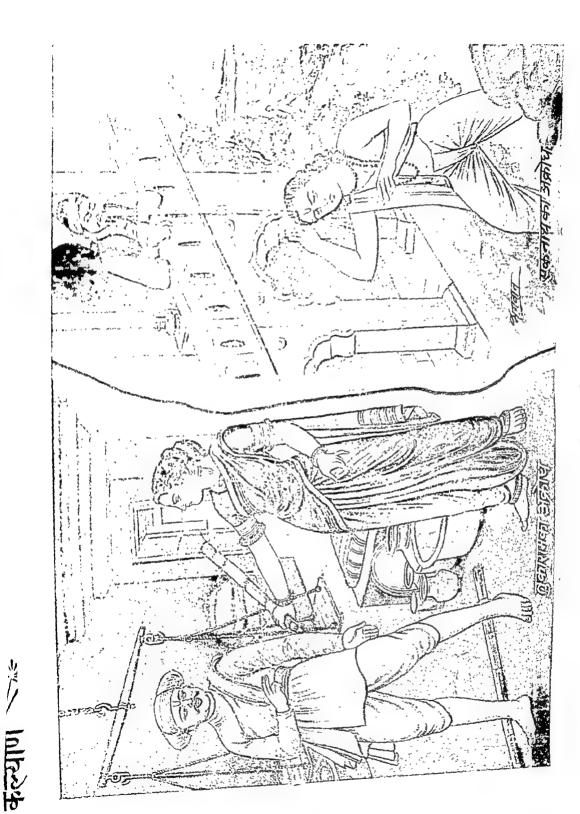

### संतोंका अकोध

#### संत तुकाराम

श्रीतुकारामजीके माता-पिता परलोकवासी हो चुके । बड़े भाई विरक्त होकर तीर्थयात्रा करने चले गये । परिवारका पूरा भार तुकारामजीपर था और ।कारामजी थे कि उन्हें माया-मोह सिर पटककर थक ।ये, पर स्पर्श कर नहीं पाते थे।

पैतृक सम्पत्ति अस्त-व्यस्त हो गयी। कर्जदारोंने देना बंद कर दिया। घरमें जो कुछ था, साधुओं और दीन-दुखियोंकी सेवामें समाप्त हो चुका। दूकानका काम ठप हो गया। परिवारमें उपवास करनेकी नौबत आ गयी। परिवार मी कितना बड़ा—दो स्त्रियाँ, एक क्वा, छोटा भाई और बहिनें। सब निर्भर थे तुकारामजी-पर और तुकाराम—वे तो सांसारिक प्रागी थे ही नहीं।

एक बार खेतमें गन्ने तैयार हुए । तुकारामजीने गन्ने काटे और बोझा बाँधकर सिरपर रक्खा । गन्ने बिकें तो घरके छोगोंके मुखमें अन जाय । छेकिन मार्गमें बच्चे इनके पीछे छग गये । वे गन्ना माँग रहे थे । जो सर्वत्र अपने गोपाछके दर्शन करते हों, कैसे अखीकार कर दें । बच्चोंको गन्ने मिछे । वे प्रसन्न होकर उन्हें तोइते, चूसते चछे गये ।

तुकारामजी जब घर पहुँचे, उनके पास केवल एक गन्ना था । उनकी पहली स्त्री रखुमाई चिड़चिड़े खमावकी थीं । भूखी पत्नीने देखा कि उसके पतिदेव तो केवल एक गन्ना छड़ीकी माँति लिये चले आ रहे हैं । क्रोध आ गया उसे । उसने तुकारामजीके हाथसे गन्ना छीनकर उनकी पीठपर दे मारा । गन्ना टूट गया । उसके दो टुकड़े हो गये ।

तुकारामजीके मुखपर क्रोधके बदले हँसी आ गयी । वे बोले—'हम दोनोंके लिये गन्नेके दो दुकड़े मुझे करने ही पड़ते। तुमने बिना कहे ही यह काम कर दिया। बड़ी साध्वी हो तुम।'

× × ×

संत एकनाथ

दक्षिणके ही दूसरे संत श्रीएकनाथजी महाराज— अक्रोध तो जैसे एकनाथजीका खरूप ही था।

ये परम भागवत योगिराज—नित्य गोदावरी-स्नान करने जाया करते थे वे। बात पैठणकी है, जो एकनाथ-जीकी पावन जन्मभूमि है। गोदावरी-स्नानके मार्गमें एक सराय पड़ती थी। उस सरायमें एक पठान रहता था। वह उस मार्गसे आने-जानेवाले हिंदुओंको बहुत तंग किया करता था। एकनाथजी महाराजको भी उसने बहुत तंग किया। एकनाथजी जब स्नान करके लौटते, वह पठान उनके ऊपर कुछा कर देता। एकनाथजी फिर स्नान करने नदी लौट जाते और जब स्नान करके आने लगते, वह फिर कुछा कर देता उनके ऊपर। कभी-कभी पाँच-पाँच बार यह काण्ड होता।

'यह काफिर गुस्सा क्यों नहीं करता?' पठान एक दिन जिदपर आ गया। वह बार-बार कुछा करता गया और एकनाथजी बार-वार गोदावरी-स्नान करने छौटते गये। पूरे एक सौ आठ बार उसने कुल्ले किये और पूरे एक सौ आठ बार एकनाथजीने नदीमें स्नान किया।

''आप मुझे माफ कर दें। मैं 'तोबा' करता हूँ। अब किसीको तंग नहीं करूँगा। आप खुदाके सच्चे बंदे हैं— माफ कर दें मुझे।'' अन्तमें पठानको अपने कर्मपर लजा आयी। उसके भीतरकी पश्चता संतकी क्षमासे पराजित हो गयी। वह एकनाथजीके चरणोंपर गिरकर क्षमा-याचना करने लगा।

'इसमें क्षमा करनेकी क्या बात है । आपकी कृपासे मुझे आज एक सौ आठ बार स्नान करनेका सुअवसर मिला ।' श्रीएकनाथजी महाराज बड़े ही प्रसन्न मनसे उस यवनको आस्वासन दे रहे थे ।

# महर्पि पिप्पलाद



शाप्रलोक किसको मिलता है नेपामेवैप ब्रह्मलोको येपां नपो ब्रह्मचर्यं येषु स्टबं प्रतिष्टितम् । ( प्रथ० १ । १५ )

जिनमें तर और ब्रह्मचर्य है, जिनमें सस्य प्रतिष्टित है, उन्होंको ब्रह्मलोक मिलता है।

रेष्पामसी विरजो बहालोको न येषु जिहासनृतं न माया चेति ॥ (प्रष्ठ० १ । १६)

जिनमें न तो कुटिल्ला और मिच्या-भाषण है और न

कपट ही है, उन्हींको यह विशुद्ध ब्रह्मलोक मिलता विज्ञानारमा सह देवेश्व संवैः प्राणा भृतानि सम्प्रतिष्टन्ति यत्र । तद्धारं वेद्यते यस्तु सोम्य स सर्वज्ञः सर्वमेवाविवेशेति ॥ (प्रश्न०४) १

हे प्रिय ! जिसमें समस्त प्राण, पाँचों भूत तथा । इन्द्रियों और अन्तःकरणके सहित विज्ञानस्वरूप आर आश्रय ठेते हैं, उस अविनाशी परमात्माको जो जान है है वह सर्वज्ञ है तथा वह सर्वस्वरूप परमात्मामें प्रविष्ट जाता है।

# महर्षि अत्रि

133**0**033335

ए्हें वात्तं वसु प्रीत्यें प्रेत्य वें कटुकोद्यम्। तस्मान प्राह्ममेवेतत् सुख्मानन्त्यमिच्छता॥ (पद्म० सृष्टि० १९। २४३)

प्राप्त हुआ घन इसी लोकमें आनन्ददायक होता है। मृत्युके बाद तो वह यहे ही कटु परिणामको उत्पन्न करता है। अतः जो सुख एवं अनन्त पदकी इच्छा रखता हो। उसे तो इसे कदापि नहीं होना चाहिये।

परः पराणां पुरुषो यस्य तुष्टो जनार्दनः। स प्राप्नोत्यक्षमं स्थानमेतत्सत्यं मयोदितम्॥ (विष्णुपुराण १।११।४४)

जो परा प्रकृति आदिसे भी परे हैं, वे परमपुरुष जनार्दन जिससे संतुष्ट होते हैं, उसीको वह अक्षयपद फिलता है—यह में सत्य-सत्य कहता हूँ ।

न गुणान् गुणिनो हन्ति स्तौति मन्दगुणानि । नान्यदोपेषु रमते सानसूया प्रकीतिंता ॥ परिसन् चन्धुवर्गे वा मित्रे हेप्ये रिणौ तथा । आपन्ने रिक्षतर्न्य तु दयैषा परिकीर्तिता ॥ आनृशंस्यं क्षमा सत्यमहिंसा दानमार्जवम् । प्रीतिः प्रसादो माधुर्यं मार्दवं च यमा दश ॥ शौचिमज्या तपो दानं स्वाध्यायोपस्थिनिग्रहः । प्रतमौनोपवासं च स्नानं च नियमा दश ॥ (अत्रिस्प्रति ३४, ४१, ४८, ४९)

जो गुणियोंके गुणका खण्डन नहीं करता, किसीके थोड़े-हे गुणोंकी भी प्रशंसा करता है, दूसरेके दोष देखनेमें मन नहीं स्माता, उसके इस भावको 'अनस्या' कहते हैं।

परायोंमेंसे हो या अपने माई-बन्धुओंमेंसे, मित्र हो, द्वेषका पात्र या वैर रखनेवाला हो, जिस-किसीको भी विपत्तिमें देखकर उसकी रक्षा करनी ही 'दया' कहलाती है।

अक्रूरता ( दया ), क्षमा, सत्य, अहिंसा, दान, नम्रता, प्रीति, प्रसन्नता, मधुर वाणी और कोमलता—ये दस यम हैं।

प्वित्रता, यज्ञ, तप, दान, स्वाध्याय, जननेन्द्रियका निग्रह, वत, मौन, उपवास और स्नान—ये दस नियम हैं।

### महर्षि विश्वामित्र



### भोगसे कामनाकी शान्ति नहीं होती

कार्म कामयमानस्य
यदि कामः समृध्यति ।
अधैनमपरः कामो
भूयो विध्यति बाणवत् ॥

न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति।
हिविषा कृष्णवर्त्मेव भूय एवाभिवर्धते॥
कामानभिल्पन्मोहान्न नरः सुखमेधते।
(पद्म०स०१९। २६२–२६४)

किसी कामनाकी पूर्ति चाहनेवाले मनुष्यकी यदि एक कामना पूर्ण होती है तो दूसरी नयी कामना उत्पन्न होकर उसे पुनः बाणके समान बींघने लगती है। भोगोंकी इच्छा उपभोगके द्वारा कभी शान्त नहीं होती, प्रत्युत घी डालनेसे प्रज्वलित होनेवाली अग्निकी भाँति वह अधिकाधिक वढ़ती ही जाती है। भोगोंकी अभिलाषा रखनेवाला पुरुष मोहवश कभी सुख नहीं पाता।

### सत्यकी महिमा

सत्येनार्कः प्रतपित सत्ये तिष्ठित मेदिनी। सत्यं चोक्तं परो धर्मः स्वर्गः सत्ये प्रतिष्ठितः॥ अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुल्या धतम्। अश्वमेधसहस्राद्धि सत्यमेव विशिष्यते॥ (मार्क०८।४१-४२)

सत्यसे ही सूर्य तप रहा है। सत्यपर ही पृथ्वी टिकी हुई है। सत्य-भाषण सबसे बड़ा धर्म है। सत्यपर ही स्वर्ग प्रतिष्ठित है। एक हजार अश्वमेध और एक सत्यको यदि तराजूपर तोला जाय तो हजार अश्वमेधसे सत्य ही भारी सिद्ध होगा।

### महर्षि भरद्वाज

चिदानन्दमयः साक्षी निर्गुणो निरुपाधिकः।
नित्योऽपि भजते तां तामवस्थां स यदच्छया॥
पवित्राणां पवित्रं यो ह्यगतीनां परा गतिः।
दैवतं देवतानां च श्रेयसां श्रेय उत्तसम्॥
(स्क०पु० वै० वे० ३५। ३७-३८)

भगवान् विष्णु चिदानन्दस्वरूप, सबके साक्षी, निर्गुण, उपाधिशून्य तथा नित्य होते हुए भी स्वेच्छासे भिन्न-भिन्न अवस्थाओंको अङ्गीकार करते हैं। वे पवित्रोंमें परम पवित्र हैं, निराश्रयोंकी परम गित हैं, देवताओंके भी देवता हैं तथा कल्याणमय वस्तुओंमें भी परम कल्याणस्वरूप हैं।

#### वृष्णा

जीर्यन्ति जीर्यतः केशा दन्ता जीर्यन्ति जीर्यतः । जीविताशा धनाशा च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ॥ चक्षः श्रोत्राणि जीर्यन्ति तृष्णेका तरुणायते । स्च्या सूत्रं यथा वस्त्रे संसूचयित सूचिकः ॥ तद्वत्संसारस्त्रं हि तृष्णासूच्योपनीयते । पथा श्रङ्गं रुरोः काये वर्धमाने च वर्धते ॥

तथैव तृष्णा वित्तेन वर्धमानेन वर्धते। अनन्तपारा दुष्पूरा तृष्णा दोषशतावहा॥ अधर्मबहुला चैव तस्मात्तां परिवर्जयेत्॥ (पद्म० सृष्टि० १९ । २५४—-२५७)

जब मनुष्यका शरीर जीर्ण होता है, तब उसके बाल पक जाते हैं और दाँत भी टूट जाते हैं; किंतु धन और जीवनकी आशा बूढ़े होनेपर भी जीर्ण नहीं होती—वह सदा नयी ही बनी रहती है। आँख और कान जीर्ण हो जाते हैं; पर एक तृष्णा ऐसी है, जो तरुणी ही होती रहती है। जैसे दरजी सुईसे बस्नमें स्तको प्रवेश कराता रहता है, उसी प्रकार तृष्णारूपी सुईसे संसार-रूपी सुत्रका अपने अन्तः करणमें प्रवेश होता है; जैसे बारहिंसे के सींग शरीर बढ़नेके साथ बढ़ते हैं, वैसे ही धनकी वृद्धिके साथ-साथ तृष्णा बढ़ती है। तृष्णाका कहीं ओर-छोर नहीं है, उसका पेट भरना कठिन होता है, वह सैकड़ों दोषोंको ढोथे फिरती है, उसके द्वारा बहुत-से अधर्म होते हैं। अतः तृष्णा-का परित्याग कर दे।

# महर्षि पुलस्त्य

परं ब्रह्म परं धाम योऽसी ब्रह्म तथा परम्। तमाराध्य हरिं याति मुक्तिमप्यतिदुर्छभाम्॥ (विष्णुपु०१।११।४६)

जो परब्रह्म, परमधाम और परस्वरूप हैं, उन हरिकी आराधना करनेसे मनुष्य अति दुर्लभ मोक्षपदको भी प्राप्त कर लेता है।

### तीर्थसेवनका फल किसको मिलता है ?

यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् । विद्या तपश्च कीत्तिश्च स तीर्थफलमः सुते ॥ प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो येन केनचित् । अहंकारनिवृत्तश्च स तीर्थफलमः सुते ॥

## महर्षि पुलह

ऐन्द्रिमन्द्रः परं स्थानं यमाराध्य जगत्पतिम् । प्राप यज्ञपतिं विष्णुं तमाराध्य सुबत ॥ (विष्णु०१।११।४७)

हे सुव्रत ! जिन जगत्पतिकी आराधनासे इन्द्रने अत्युत्तम इन्द्रपद प्राप्त किया है तू उन यज्ञपति भगवान् विष्णुकी आराधना कर । अक्रोधनश्च राजेन्द्र सत्यशीलो दढवतः। आत्मोपमश्च भूतेषु स तीर्थफलमञ्जुते॥ (पग्न० स्टि० १९। ८—१०)

जिसके हाथ, पैर और मन संयममें रहते हैं तथा जो विद्वान, तास्वी और कीर्तिमान होता है, वही तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त करता है। जो प्रतिग्रहते दूर रहता है—किसीका दिया हुआ दान नहीं लेता, प्रारम्भवश जो कुछ प्राप्त हो जाय उसीसे संतुष्ट रहता है तथा जिमका अहङ्कार दूर हो गया है, ऐसे मनुष्यको ही तीर्थ-सेवनका पूरा फल मिलता है। राजेन्द्र! जो स्वभावतः क्रोधहीन, सत्यवादी, दृढ़ता-पूर्वक उत्तम व्रतका पालन करनेवाला तथा सम्पूर्ण प्राणियोंमें आत्मभाव रखनेवाला है, उसे तीर्थ-सेवनका फल प्राप्त होता है।

### महर्षि मरीचि

अनाराधितगोविन्दैर्नरैः स्थानं नृपात्मज। न हि सम्प्राप्यते श्रेष्ठं तस्मादाराधयाच्युतम्॥ (विष्णुपुराण १।११।४३)

हे राजपुत्र ! बिना गोविन्दकी आराधना किये मनुष्योंको वह श्रेष्ठ स्थान नहीं मिल सकता; अतः त् श्रीअच्युतकी आराधना कर ।

### भगवान् दत्तात्रेय

#### मोक्ष-प्राप्तिका उपाय

त्यक्तसङ्गो जितकोधो छच्चाहारो जितेन्द्रियः।
पिधाय बुद्ध्या द्वाराणि मनो ध्याने निवेशयेत्॥
शून्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वनेषु च।
नित्ययुक्तः सदा योगी ध्यानं सम्यगुपक्रमेत्॥
वाग्रण्डः कर्मरण्डश्च मनोदण्डश्च ते त्रयः।
पस्यैते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी महायतिः॥
सर्वमात्ममयं यस्य सदसज्जगदीदशम्।
गुणागुणमयं तस्य कः प्रियः को नृपाप्रियः॥
विशुद्धबुद्धिः समलोष्टकाञ्चनः

समस्तमूतेषु समः समाहितः। स्थानं परं शाश्वतमन्यमं च परंहि गत्वा न पुनः प्रजायते॥ वेदाच्छ्रेष्ठाः सर्वयज्ञक्रियाश्च यज्ञाज्जन्यं ज्ञानमार्गश्च जाच्यात् । ज्ञानाद् ध्यानं सङ्गराग्चयोतं तस्मिन् प्राप्ते शाश्चतस्योपल्डिभः ॥ समाहितो ब्रह्मपरोध्प्रमादी ग्रुचिस्तथैकान्तरतिर्यतेन्द्रियः । समाप्नुयाद् थोगिममं महातमा विमुक्तिमाप्नोति ततः स्वयोगतः ॥ (मार्कण्डेय०४१। २०--२६)

आसक्तिका त्याग करके, क्रोधको जीतकर, स्वल्पाहारी और जितेन्द्रिय हो, बुद्धिसे इन्द्रियद्वारोंको रोककर मनको ध्यानमें लगावे। नित्य योगयुक्त रहनेवाला योगी सदा एकान्त स्थानमें आपके नामका स्मरण करता है तो वह सम्पूर्ण पापोंके महासागरको पार करके परमपदको प्राप्त होता है। सभी वेदों और इतिहासोंका यह स्पष्ट सिद्धान्त है कि राम-नामका जो स्मरण किया जाता है, वह पापोंसे उद्धार करनेवाला है। ब्रह्महत्या-जैसे पाप भी तभीतक गर्जना करते हैं, जबतक आपके नामोंका स्पष्टरूपसे उच्चारण नहीं किया जाता। महाराज! आपके नामोंकी गर्जना सुनकर महापातकरूपी

गजराज कहीं छिपनेके लिये स्थान हुँढ़ते हुए भाग खड़े होते हैं। तावत्पापभियः पुंसां कातराणां सुपापिनाम्। यावन्न वदते वाचा रामनाम मनोहरस्॥ (पद्म १० पाताल० ३७। ५६)

महान् पाप करनेके कारण कातर हृदयवाले पुरुपोंको तमीतक पापका भय बना रहता है, जबतक वे अपनी जिह्नासे परम मनोहर राम-नामका उच्चारण नहीं करते।

# महर्षि लोमश

रामाञ्चास्ति परो देवो रामाञ्चास्ति परं व्रतस्। न हि रामात् परो योगो न हि रामात्परो मखः॥ तं स्मृत्वा चैव जप्त्वा च पूजियत्वा नरः पदम्। प्रामोति परमामृद्धिमैहिकामुब्मिकीं सर्वकामफलप्रदः । संस्मृतो मनसा ध्यातः ददाति परमां भक्ति संसाराम्भोधितारिणीम् ॥ श्वपाकोऽपि हि संस्मृत्य रामं याति परां गतिम् । किं पुनः॥ वेदशास्त्रनिरतास्वादशास्तत्र सर्वेषां वेदशास्त्राणां रहस्यं ते प्रकाशितम्। समाचर तथा व्वं वै यथा स्यात्ते मनीषितम्॥ एको देवो रामचन्द्रो व्रतमेकं तद्रचनम्। मन्त्रोऽप्येकश्च तन्नाम शास्त्रं तद्धयेव तत्स्तुतिः॥ तसात्सर्वातमना रामचन्द्रं मनोहरम् । भज गोष्पद्वसुच्छो भवेत्संसारसागरः ॥ यथा

( पद्मपु० पाताल० ३५। ४६--५२ )

श्रीरामसे वड़ा कोई देवता नहीं, श्रीरामसे बढ़कर कोई

वत नहीं, श्रीरामसे बड़ा कोई योग नहीं तथा श्रीरामसे बढ़कर कोई यज्ञ नहीं है । श्रीरामका स्मरण, जप और पूजन करके मनुष्य परमपद तथा इस लोक और परलोककी उत्तम समृद्धिको प्राप्त करता है । श्रीरघुनाथजी सम्पूर्ण कामनाओं और फलोंके दाता हैं। मनके द्वारा स्मरण और ध्यान करनेपर वे अपनी उत्तम भक्ति प्रदान करते हैं। जो संसारसमुद्रसे तारनेवाली है। चाण्डाल 'भी श्रीरामका स्मरण करके परमगतिको प्राप्त कर लेता है। फिर तुम्हारे-जैसे वेद-शास्त्र-परायण पुरुषोंके लिये तो कहना ही क्या है। यह सम्पूर्ण वेद और शास्त्रोंका रहस्य है। जिसे मैंने तुमपर प्रकट कर दिया। अब जैसा तुम्हारा विचार हो, वैसा ही करो। एक ही देवता हैं-श्रीराम; एक ही व्रत हैं-उनका पूजन; एक ही मन्त्र है—उनका नाम तथा एक ही शास्त्र है— उनकी स्तुति । अतः तुम सब प्रकारसे परम मनोहर श्रीरामचन्द्रजीका भजन करो, जिससे तुम्हारे लिये यह महान् संसारसागर गायके खुरके समान तुच्छ हो जाय।

### महर्षि आपस्तम्ब

#### दीनोंके प्रति सद्भाव

दुःखितानीह भूतानि यो न भूतैः पृथग्विधैः। केवलात्मसुखेन्छातोऽवेननृशंसतरोऽस्ति कः ॥ अहो स्वस्थेष्वकारूण्यं स्वार्थे चैव बलिर्वृथा। ज्ञानिनामपि चेद्यस्तु केवलात्महिते रतः॥ ज्ञानिनो हि यथा स्वार्थमाश्रित्य ध्यानमाश्रिताः। दुःखार्तानीह भूतानि प्रयान्ति शरणं कृतः॥ योऽभिवाञ्छति भोक्तुं वै सुखान्येकान्ततो जनः। पापात् परतरं तं हि प्रवदन्ति सुसुक्षवः॥ को नु मे स्यादुपायो हि येनाहं दुःखितात्मनास्। अन्तः प्रविश्य भूतानां भवेयं सर्वदुःखभुक्॥ यन्ममास्ति अभं किंचित्तदीनानुपगच्छतु । यत् कृतं दुष्कृतं तेश्च तदशेषमुपैतु माम्॥ दृष्ट्वा तान् कृपणान् व्यङ्गाननङ्गान् रोनिणस्तथा। द्या न जायते यस्य स रक्ष इति मे मितिः॥ प्राणसंशयमापन्नान् प्राणिनो भयविद्वलान्। यो न रक्षति शक्तोऽपि स तत्पापं समञ्जते॥ आहूतानां भयातीनां सुखं यदुपजायते। तस्य स्वर्गापवगौं च कलां नाहंन्ति षोडशीम्॥

प्राणिना मृपनात्राय यार्थित पर्मणा सतसा वाचा तदेव सतिमान् भनेत्॥ (बिष्यु० ३। १२। ४५)

जो कार्य इहलोक और परलोकमें प्राणियोंके हितका साधक हो। मतिमान् पुरुष मन्। वचन और कर्मते उसीका आचरण करे ।

# महर्षि गालव

#### शालग्राम-प्लन

असर्एद्रगर्ग दास निषेधं विद्धि मानद्। र्खाणामपि च साध्वीनां सैवासावः प्रकीर्तितः ॥ मा संशयो भूते चात्र नाप्तुपे संशयात्फळम्। ज्ञालशामार्चन**पराः** श्चदेहा विवेकिनः ॥ न ते यसपुरं यान्ति चातुर्मास्येव पूजकाः। भारत्रामार्पितं माल्यं शिरसा धारयन्ति ये॥ तेपां पापसहम्बाणि चिल्यं यान्ति तत्क्षणात्। भालप्रामशिलाये तु ये प्रयच्छन्ति दीपकम् ॥ कदाचिन्नैव जायते। तेपां सारपुरे वासः सुमनोभिर्मनोहरैः॥ विष्णुं शाल्यामगतं येऽर्चयन्ति सहाद्युदं सुप्ते देवे हरी तथा। पञामृतेन सपनं ये कुर्वन्ति सदा नराः॥ शालग्रामशिलायां च न ते संसारिणो नराः। शालग्रामगतं **मुक्तेनिदानमम**छं हृदि न्यस्य सदा भक्त्या यो ध्यायति स मुक्तिभाक् । तुलसीद्लजां मालां शालग्रामोपरि न्यसेत्॥ सर्वकामानवाप्नुयात्। विशेपेण न तावत् पुष्पजा माला शालग्रामस्य वल्लभा॥ सर्वदा तुलसी देवी विष्णोर्नित्यं शुभा प्रिया। तुलसी वहामा नित्यं चातुर्मास्ये विशेषतः॥ शालग्रामो महाविष्णुस्तुलसी श्रीर्न संशयः। अतो वासितपानीयैः स्नाप्य चन्दनचर्चितैः॥ शालग्रामशिलाहरिम् । देवं मक्षरीभियुतं तुलसीसम्भवाभिश्च कृत्वा कामानवाप्नुयात्॥ पन्ने तु प्रथमे ब्रह्मा हितीये भगवाञ्चितः। मञ्जर्या भगवान् विष्णुस्तदेकत्रस्थया तदा ॥ बुधजनैः सदा। ग्राह्या मञ्जरीदलसंयुक्ता तां निवेद्य हरौ भक्त्या जनमादिक्षयकारणम्॥ निवेद्य धूपराशि हरितत्परः । शालग्रामे ्चातुर्मास्ये विशेषेण मनुष्यो नैव नास्की ॥

शालग्रामं नरो दृष्टा प्रजितं कुसुमैः शुभैः। सर्वपापविश्वादानमा याति तन्मयतां हरी॥ (स्क पु० चा० मा० ११।४८-६३)

दूसरीको मान देनेवाले दास ! सूहोंमें केवल असत् शहके लिये शालग्रामशिलाका निषेध है । स्त्रियोंमें भी पतित्रता स्त्रियोंके लिये उसका निपेध नहीं किया गया है। इस विषयमें तुम्हें संदेह नहीं होना चाहिये। संशयसे तुम्हें कोई फल नहीं मिलेगा । जो चातुर्मास्यमें शालग्रामकी पूजामें तत्पर रहकर अपने तन-मनको ग्रुद्ध कर चुके हैं, वे विवेकी पुरुष कभी यमलोकमें नहीं जाते । जो शालग्राम-शिलाके ऊपर चढ़ायी हुई माला अपने मस्तकपर धारण करते हैं। उनके सहस्रों पाप तत्काल नष्ट हो जाते हैं। जो शालग्राम-शिलाके आगे दीपदान करते हैं, उनका कभी यमपुरमें निवास नहीं होता । जो शालग्राममें स्थित भगवान् विष्णुकी मनोहर पुर्णोद्वारा पूजा करते हैं तथा जो भगवान विष्णुके शयनकाल —चातुर्मास्यमें शालग्राम-शिलाको पञ्चामृतसे स्नान कराते हैं, वे मनुष्य संसार-बन्धनमें कभी नहीं पड़ते। मुक्तिके आदि-कारण निर्मल ज्ञालग्रामगत श्रीहरिको अपने हृदयमें स्थापित करके जो प्रतिदिन मिक्तपूर्वक उनका चिन्तन करता है। वह मोक्षका भागी होता है। जो सब समयमें, विशेषतः चातुर्मास्यकालमें। भगवान् शालग्रामके ऊपर तुलनीदलकी माला चढ़ाता है, वह सम्पूर्ण कामनाओंको प्राप्त कर लेता है। तुलसीदेवी भगवान् विष्णुको सदा प्रिय हैं। शालग्राम महाविष्णुके खरूप हैं और तुलसीदेवी निःसंदेह साक्षात् लक्ष्मी हैं। इसलिये चन्दनचर्चित सुगन्धित जलसे तुलसीमञ्जरीसहित शालग्रामशिलारूप श्रीहरिको नहलाकर जो तुलशीकी मझरियोंसे उनका पूजन करता है। वह सम्पूर्ण कामनाओंको पाता है । तुलसीके प्रथम दलमें ब्रह्माजी, द्वितीय दलमें भगवान शिव तथा मंजरीमें भगवान् विष्णु निवास करते हैं, अतः विद्वान् भक्तोंको सदा इन तीनोंके संनिधानसे युक्त मञ्जरी और दलसहित तुलसीका चयन करना चाहिये। उसे भगवान् श्रीहरिकी सेवामें भक्तिपूर्वक अर्पण करनेसे जन्म, मृत्यु आदि

क्लेशोंका नाश होता है। जो भगवान् श्रीहरिकी आराधनामें संलग्न हो सदा—विशेषतः चातुर्मास्यमें शालग्रामशिलाको धूप-राशि निवेदन करता है, वह मनुष्य कभी नरकमें नहीं पड़ता। उत्तम पुष्पोंसे पूजित भगवान् शालग्रामका दर्शन करके मनुष्य सब पापोंसे शुद्धचित्त होकर श्रीहरिमें तन्मयताको प्राप्त होता है।

शालग्रामस्तु गण्डक्यां नर्भदायां महेश्वरः। उत्पद्यते स्वयंभूश्व तावेतौ नैव कृत्रिमौ॥ (स्क०पु०चा०मा०२२।२)

गण्डकी नदीमें भगवान् विष्णु शालग्रामरूपसे प्रकट होते हैं और नर्मदा नदीमें भगवान् शिव नर्मदेश्वररूपसे उत्पन्न होते हैं। ये दोनों साक्षात् विष्णु और शिव ही हैं, कृत्रिम नहीं हैं।

तसाद्धरं छिङ्गरूपं शाल्यामगतं हरिम्। येऽर्चयन्ति नरा भक्त्या न तेषां दुःखयातनाः॥ चातुर्मास्ये समायाते विशेषात् पूजयेच तौ । अर्चितौ यावभेदेन स्वर्गमोक्षप्रदायको ॥ देवौ हरिहरौ भक्त्या विप्रविद्वगवां गतौ । येऽर्चयन्ति महाग्रुद्ध तेपां मोक्षप्रदो हरिः ॥ विवेकादिगुणैर्युक्तः स श्रुद्दो याति सद्गतिस् । (स्क पु जा मा २८ । २, ३, ४, ६)

श्रूद्रश्रेष्ठ ! जो लिङ्गरूपी शिव और शालग्रामगत श्रीविष्णुका भक्तिपूर्वक पूजन करते हैं, उन्हें दुःखमयी यातना नहीं भोगनी पड़ती । चौमासेमें शिव और विष्णुका विशेष रूपसे पूजन करना चाहिये। दोनोंमें भेदमाव न रखते हुए यदि उनकी पूजा की जाय तो वे स्वर्ग और मोक्ष प्रदान करनेवाले होते हैं। जो भक्तिपूर्वक ब्राह्मण, आंग्न और गौमं स्थित हरि और हरकी पूजा करते हैं, उन्हें भगवान् श्रीहरि मोक्ष प्रदान करते हैं। जो विवेक आदि गुणोंसे युक्त है, वह श्रूद्र उत्तम गतिको प्राप्त होता है।

# महर्षि मार्कण्डेय



उपदेश

द्यावान् सर्वभूतेषु हिते रक्तोऽनसूयकः । सत्यवादी मृदुर्दान्तः प्रजानां रक्षणे रतः ॥ चर धर्मं त्यजाधर्मं पितुन् देवांश्च प्रजय ।

प्रमादाद् यत्कृतं तेऽभृत् सम्यग्दानेन तज्जय ॥ अरुं ते मानमाश्चित्य सततं परवान् भव॥ (महा० वन० १९१। २३–२५)

राजन् ! तुम सब प्राणियोंपर दया करो । सबका हित-साधन करनेमें लगे रहो । किसीके गुणोंमें दोष न देखो । सदा सत्य-भाषण करो । सबके प्रांत विनीत और कोमल बने रहो । इन्द्रियोंको वशमें रक्खो । प्रजाकी रक्षामें सदा तत्पर रहो । धर्मका आचरण और अधर्मका त्याम करो । देवताओं और पितरोंकी पूजा करो । यदि असावधानीके कारण किसीके मनके विपरीत कोई व्यवहार हो जाय तो उसे अच्छी प्रकार दानसे संतुष्ट करके प्रसन्न करो । भी सबका स्वामी हूँ ऐसे अहंकारको कभी पास न आने दो, तुम अपनेको सदा पराधीन समझते रहो ।

सर्वेषामेव दानानामन्नदानं परं विदुः। सर्वप्रीतिकरं पुण्यं बलपुष्टिविवर्धनम्॥ नान्नदानसमं दानं त्रिषु लोकेषु विश्रुतम्। अन्नाद्भवन्ति भूतानि म्नियन्ते तद्भावतः॥ (स्क० पु० रे० खं० ५२। १०-११)

सव दानोंमें अन्नदानको उत्तम माना गया है। वह सबको प्रमन्न करनेवाला, पुण्यजनक तथा बल और पुष्टिको बढ़ानेवाला है। तीनों लोकोंमें अन्नदानके समान दूसरा कोई दान नहीं है। अन्नसे ही प्राणी उत्पन्न होते और अन्नका अमान होनेपर मर जाते हैं।

पुण्यतीर्थाभिषेकं च पवित्राणां च कीर्तनम्। सद्भिः सम्भाषणं चैव प्रशस्तं कीर्यते ब्रधेः॥ (महा० वन० २००। ९४)

पुण्यतीथोंमें स्नान, पवित्र वस्तुओंके नामका उच्चारण तथा सत्पुरुषोंके साथ वार्तालाप करना—यह सन विद्वानोंके द्वारा उत्तम बताया जाता है।

#### गङ्गा-महिमा

धोलनानां सहसंप गहां सार्यत यो नरः। ्राष्ट्रतकर्मामां स्थाने परमां गतिम्॥ वीतंत्रास्म् यते पार्वदेष्ट्रा भद्राणि पश्यति। भवगात च पीम्बा च प्रवासाममां कृतम्॥ सःपवादी जिल्लोधी अहिसां प्रशां स्थितः। धर्माप्यारी मध्यो योगाताणहिन भहापम् योर्भाषे काली मुख्यत किन्वियात्। भन्सा विनिधान् कामान् सम्यक प्राप्नोति गुप्कछान् ॥ ( यद्या स्थान ४१ । १४--१७ )

जो मनुष्य सहस्रों योजन दूरसे भी गङ्गाजीका सरए करता है, वह पापाचारी होनेपर भी परम गतिको प्राप्त होत है। मनुष्य गङ्गाका नाम हेनेसे पापमुक्त होता है। दर्शन करनेमें कल्याणका दर्शन करता है तथा स्नान करने और जल पीनेसे अपने कुलकी सात पीढ़ियोंको पवित्र कर देता है। जो मत्यदादी, कोधजयी, अहिंसा-धर्ममें स्थित, धर्मातुगामी, तत्त्वज्ञ तथा गी और ब्राह्मणोंके हितमें तत्पर होकर गङ्गा-यमुनाके बीचमें स्नान करता है, वह सारे पापोंसे छुट जाता है तथा मन-चीते समस्त भोगोंको पूर्णरूपसे प्राप्त कर हेता है।

'आत्माराम' कहते हैं । 'काम' शब्दका अर्थ है कामना-अभिलापाः वजमें भगवान् श्रीकृष्णके वाञ्छित पदार्थ हैं---गौएँ, ग्वालवाल, गोपियाँ और उनके साथ लीला-विहार आदि: वे सब-के-सब यहाँ नित्य प्राप्त हैं । इसीसे श्रीकृण्णको 'आतकाम' कहा गया है । भगवान श्रीकृष्णकी यह रहस्य-लीला प्रकृतिसे परे है। वे जिस समय प्रकृतिके साथ खेलने लगते हैं, उस समय दूसरे लोग भी उनकी लीलाका अनुभव करते हैं। प्रकृतिके साथ होनेवाली लीलामें ही रजोगुण, सत्त्वगुण और तमोगुणके द्वारा सृष्टि, स्थिति और प्रलयकी प्रतीति होती है। इस प्रकार यह निश्चय होता है कि भगवान्-की छीला दो प्रकारकी है-एक वास्तवी और दूसरी व्यावहारिकी । वास्तवी लीला स्वसंवेद्य है—उसे स्वयं भगवान् और उनके रिक्त भक्तजन ही जानते हैं। जीवोंके सामने जी ळीळा होती है, वह व्यायहारिकी लीला है। वास्तवी लीलाके विना व्यावहारिकी लीला नहीं हो सकती; परंतु व्यावहारिकी लीला-का वास्तविक लीलाके राज्यमें कभी प्रवेश नहीं हो सकता। (स्कन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा० माहात्म्य १। १९-२६)

# महर्षि शाण्डिल्य

वजभृमिमें भगवान्की लीला

प्रिय परीक्षित् और वजनाम ! में तुमहोगोंको वजभूमिका रहस्य यतलाता हूँ । तुम दत्तचित्त होकर मनो । पान' शब्दका अर्थ है न्याप्ति । इस नृद्धयचनके अनुसार व्यापक होनेके कारण ही इस भृमिका नाम



महर्षि भृगु

आत्मनः प्रीतिजनकं तत् पुण्यं परिकीर्तितम्। साधु, धर्म, समता, शान्ति सवं जगदिदं विष्णुविष्णुः सर्वस्य करणम् ॥ कुमार्गरतबुद्धयः ॥ ये लोकहेषिणो मूर्खाः अहं च चिष्णुर्येज्ज्ञानं तद्विष्णुसरणं दिदुः। ते राजन् दुर्जना ज्ञेयाः सर्वधर्मबहिष्कृताः। सर्वदेवमयो विष्णुर्विधिना प्जयामि तम्॥ वेदमार्गानुसारिणः॥ धर्माधर्मविवेकेन इति या भवति श्रद्धा सा तद्गितः प्रकीर्तिता। परिकीर्तिताः । साधवः सर्वलोकहितासक्ताः सर्वभूतमयो विष्णुः सनातनः ॥ परिपूर्णः यत्तत्सद्भिश्च परिरक्षितम् ॥ इरिभक्तिकरं

इत्यभेदेन या बुद्धिः समता सा प्रकोतिंता। समता शत्रुमित्रेषु विशत्वं च तथा नृप॥ यहच्छालाभसंतुष्टिः सा शान्तिः परिकोतिंता। (ना०पु०१६।२८-३५)

जिनकी बुद्धि सदा कुमार्गमें लगी रहती है, जो सब लोगोंसे द्वेप रखनेवाले और मूर्ख हैं, उन्हें सम्पूर्ण धर्मोंसे बहिष्कृत दुष्ट पुरुष जानना चाहिये। जो लोग धर्म और अधर्मका विवेक करके वेदोक्त मार्गपर चलते हैं तथा सब लोगोंके हितमें संलग्न रहते हैं, उन्हें 'साध्' कहा गया है। जो भगवानकी भक्तिमें सहायक है, साधु पुरुष जिसका पालन करते हैं तथा जो अपने लिये भी आनन्ददायक है, उसे 'धर्म' कहते हैं । यह सम्पूर्ण जगत् भगवान् विष्णुका स्वरूप है, विष्णु सबके कारण हैं और मैं भी विष्णु हूँ-यह जो ज्ञान है, उसीको भगवान् विष्णुका स्मरण' समझना चाहिये । भगवान् विष्णु सर्वदेवमय हैं, मैं विधिपूर्वक उनकी पूजा करूँगा, इस प्रकारसे जो श्रद्धा होती है, वह उनकी 'भक्ति' कही गयी है। श्रीविष्णु सर्वभूतस्वरूप हैं, सर्वत्र परिपूर्ण सनातन परमेश्वर हैं, इस प्रकार जो भगवान्के प्रति अभेद-बुद्धि होती है, उसी-का नाम 'समता' है। राजन्! शत्रु और मित्रोंके प्रति समान भाव हो, सम्पूर्ण इन्द्रियाँ अपने वशमें हों और दैववश जो कुछ मिल जाय, उलीमें संतोष रहे तो इस स्थितिको 'शान्ति' कहते हैं।

#### संन्यासी

तद्यथा विमुच्याग्निधनकलत्रपरिवर्हणं सङ्गेष्वात्मनः स्तेह-पाशानवध्य परिव्रजन्ति समलोष्टाश्मकाञ्चनास्त्रिवर्गप्रवृत्तेष्य-

सक्तबुद्धयोऽिरिमित्रोदासीनानां तुल्यदृर्शनाः स्यावरत्तरायु-जाण्डजस्वेदजोदिज्जानां भृतानां वाद्यानःकर्मभिरनिभ-द्रोहिणोऽिनकेताः पर्वतपुलिनवृक्षमूलदेवतायतनान्यनुचरन्ते। वासार्थमुपेयुर्नगरं प्रामं वा नगरे पद्मराविकाः प्रामे चेकराविकाः प्रविदय च प्राणधारणार्थं द्विजातीनां भवनान्यपंकाणंकर्मणा-मुपतिष्ठेयुः पात्रपतितायाचितभैक्ष्याः कामक्रोधद्रपंत्रोभमोद्य-कार्षण्यदमभपरिवादाभिमानहिंसानिवृत्ता इति ॥

(महा० शां० १९२।३)

संन्यापमें प्रवेश करनेवाले पुरुप अग्निहोत्र, भन, स्त्री आदि परिवार तथा घरकी सारी सामग्रीका त्याग करके विषयामिक बन्धाको तोइकर घरसे निकल जाते हैं। देले: पत्थर और सोनेको समान समझते हैं। धर्म, अर्थ और काम-के सेवनमें अपनी बुद्धि नहीं फँसाते। शत्रु, मित्र तथा उदासीन—सबके प्रति समान दृष्टि रखते हैं। स्थावर, अण्डज, पिण्डज, स्वेदज और उद्भिज प्राणियोंके प्रति मन, वाणी अथवा कर्मसे भी कभी द्रोह नहीं करते। कुटी या मट बनाकर नहीं रहते । उन्हें चाहिये कि चारों ओर विचरते रहें और रातमें टहरनेके लिये पर्वतकी गुफा, नदीका किनारा, वृक्षकी जड़, देवमन्दिर, ग्राम अथवा नगर आदि स्थानोंमें चले जाय करें। नगरमें पाँच रात और गाँवोंमें एक रातते अधिक न रहें। प्राण-धारण करनेके लिये गाँव या नगरमें प्रवेश करके अपने विद्युद्ध धर्मोंका पालन करनेवा हे द्विजातियोंके घरोंपर जाकर खड़े हो जायँ । विना माँगे ही पात्रमें जितनी भिक्षा आ जाय: उतनी ही स्वीकार करें। काम, क्रोध, दर्प, लोभ, मोहः कृपणताः दम्भः निन्दाः अभिमान तथा हिंसा आदिसे दूर रहें।

### महर्षि वाल्मीकि

### भगवान् राम कहाँ निवास करते हैं ?

स्वमेव सर्वलोकानां निवासस्थानमुत्तमस्।
तवापि सर्वभूतानि निवाससदनानि हि ॥
एवं साधारणं स्थानमुक्तं ते रघुनन्दनः।
सीतया सहितस्येति विशेषं पृच्छतम्तवः॥
तत् वक्ष्यामि रघुश्रेष्ठ यत्ते नियतमिन्द्रसम्।
शानतानां समर्द्धीनामद्वेष्ट्णां च जन्तुपुः।
स्वानेत भजतां नित्यं हृद्यं तेऽधिमन्दिरम्॥

धर्माधर्मान् परित्यज्य त्वालेव भजतोऽनिशम्। सीतया सह ते राम तस्य हृत्सुखमिन्दरम्॥ त्वन्मन्त्रजापको यस्तु त्वामेव शरणं गतः। निर्हृन्हो निःस्पृहस्तस्य हृद्रयं ते सुमन्दिरम्॥ निरहृङ्कारिणः शान्ता ये रागद्वेषवर्जिताः। समछोष्टाश्मकनकास्तेषां ते हृद्रयं गृहम्॥ त्विव दत्तमनोबुद्धिर्यः संतुष्टः सदा भवेत्। त्विय सन्त्यक्तकर्मा यस्तन्मनस्ते ग्रुमं गृहम्॥ यो न द्वेष्टग्रियं प्राप्य प्रियं प्राप्य न हृष्यंति। सर्वं मायेति निश्चित्य त्वां भजेत्तन्मनो गृहम्॥ पद्भावद्वितासम् यो देहे प्रथित गामित् ।
धुन्तृम्यं भयं दुःणं प्राणवृद्द्वीर्निस्थते ॥
संसारवर्भिनेश्वेत्रात्यः ने सानमं गृहम् ॥
पर्यान्त ये सर्वगृहान्यस्यं
ध्वं चित्र्यनं सर्यसमन्तर्भकम् ।
भोरपनं संगतं धरेण्यं
वेषां हद्द्वी सह सीत्या दस् ॥
निरम्तरसम्पासदर्शवृताःसनां
ध्याद्येदावरितिष्टितानाम् ।

रक्तामक्षीको इतकत्मपाणां श्रीतासमेतस्य गृहं हद्दको॥ सम्म व्यक्षाममितमा वर्ण्यते केन वा कथम्। सम्मनावाद्दहं सम बहार्षित्यमवास्वान्॥ (अस्यातमः अयोग्दा ५२—६४)

हे राम! सम्पूर्ण प्राणियोंके आप ही एकमात्र उत्तम निवास-सान हैं और सब जीव भी आपके निवास-गृह हैं। हे रगुनन्दन! इस प्रकार यह मैंने आपका साधारण निवास-ग्यान बताया। परंतु आपने विद्योपरूपसे सीताके सहित अपने गृहनेका स्थान पृद्या है। इसिल्ये हे रशुश्रेष्ठ! अब मैं आपका जो निधित यह है। वह बताता हूँ। जो शान्ता, समदर्शी और सम्पूर्ण जीवोंके प्रति देपहीन हैं तथा अहिनेश आपका ही भजन करते हैं, उनका हृदय आपका प्रधान निवास-स्थान है। जो धर्म और अधर्म दोनोंको छोड़कर निरन्तर आपका ही भजन करता है, है राम! उसके हृदय-मन्दिरमें सीताके सहित आप

मुग्तपूर्वक रहते हैं। जो आपके ही मन्त्रका जाप क आपकी ही शरणमें रहता है तथा द्वन्द्वहीन और निःर उसका हृदय आपका मुन्दर मन्दिर है। जो अहङ्का शान्तम्बभावः राग-द्वेप-र्राहत और मृत्यिण्डः पत्थर मुवर्णमें समान दृष्टि रखनेवाले हैं। उनका हृदय आफ है। जो तम्हींमें मन और बुद्धिको ख्याकर सदा संतुष्ट र अं)र अपने समस्त कर्मोंको तुम्हारे ही अर्पण कर दे उसका मन ही आपका ग्रुभ यह है। जो अप्रियको द्वेप नहीं करता और प्रियको पाकर हर्षित नहीं होता यह सम्पूर्ण प्रपञ्च मायामात्र है—ऐसा निश्चय कर सदा आ भजन करता है, उसका मन ही आपका घर है। जो : लंनाः सत्ताः, बढ्नाः, बदलनाः, श्लीण होना और नष्ट होना-छः विकारोंको शरीरमें ही देखता है। आत्मामें नहीं तथा हु तृपा, मुख, दु:ख और भय आदिको प्राण और बुद्धिके विकार मानता है और स्वयं सांसारिक धर्मोंसे मुक्त रहता उसका चित्त आपका निज यह है। जो लोग चिद्घ सत्यस्वरूपः अनन्तः, एकः, निर्लेपः, सर्वगत और स्तुत्य अ परमेश्वरको समस्त अन्तःकरणोंमें विराजमान देखते हैं, हे राम उनके हृदय-कमलमें आप सीताजीके सहित निवास कीजिये निरन्तर अम्यास करनेसे जिनका चित्त स्थिर हो गया है जो सर्वदा आपकी चरणंसेवामें छगे रहते हैं तथा आपके नाम संकीर्तनसे जिनके पाप नष्ट हो गये हैं, उनके हृदय-कमलं सीताके सहित आपका निवास-ग्रह है । हे राम ! जिसवे प्रभावसे मैंने ब्रह्मर्षि-पद प्राप्त किया है, आपके उस नामकं महिमा कोई किस प्रकार वर्णन कर सकता है।

· Halin

# महर्षि शतानन्द

### तुलसी-महिमा

नामोचारे कृते तस्याः प्रीणात्यसुरद्र्पहा । पापानि विलयं यान्ति पुण्यं भवति चाक्षयम् ॥ सा कथं तुलसी लोकैः प्रत्यते वन्यते न हि । दर्शनादेव यस्यास्तु दानं कोटिगवां भवेत् ॥ धन्यास्ते मानवा लोके यद्गृहे विद्यते कलौ । शालग्रामशिलार्थं तु तुलसी प्रत्यहं क्षितौ ॥ तुलसीं ये विचिन्वन्ति धन्यास्ते करपञ्जवाः । केशवार्थं कलौ ये च रोपयन्तीह भूतले ॥ किं करिष्यति संस्हो यमोऽपि सह किङ्करैः।

तुलसीदलेन देवेशः प्जितो यैने दुःखहा॥

...

तुलसमृतजन्मासि सदा त्वं केशविषया॥
केशवार्थं चिनोमि त्वां वरदा भव शोभने।
व्वदङ्गसम्भवेनित्यं प्जयामि यथा हरिम्॥
तथा कुरु पवित्राङ्गि कलो मलविनाशिनि।

मन्त्रेणानेन यः कुर्योद्विचित्य तुलसीदलम्॥

प्जनं वासुदेवस्य लक्षकोटिगुणं भवेत्।

(१६० स्टि॰ ५९। ५--१४)

तुलसीका नामोचारण करनेपर असुरोंका दर्प दलन करनेवाले भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं, मनुष्यके पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उसे अक्षय पुण्यकी प्राप्ति होती है । जिसके दर्शनमात्रसे करोड़ों गोदानका फल होता है, उस तुलसीका पूजन और वन्दन लोग क्यों न करें। कल्यिगके संसारमें वे मनुष्य धन्य हैं, जिनके घरमें शालग्राम-शिलाका पूजन सम्पन्न करनेके लिये प्रतिदिन तुलसीका वृक्ष भृतलपर लहलहाता रहता है। जो कल्यियुगमें भगवान् श्रीकेशवकी पूजाके लिये पृथ्वीपर तुलसीका वृक्ष लगाते हैं, उनपर यदि यमराज अपने किङ्करोंसहित स्ट हो जायँ तो भी वे उनका क्या कर सकते हैं। तुलसी ! तुम अमृतसे उत्पन्न हो और केशवको सदा ही प्रिय हो। कल्याणी ! में भगवान्की पृजाकं लिये वुम्हारे पत्तोंको चुनता हूँ । तुम मेरे लिये वरदायिनी वनो । तुम्हारे श्रीअङ्गोंसे उत्पन्न होनेवाले पत्रों और महार्गि में सदा ही जिस प्रकार श्रीहरिका पूजन कर मक्ँ, वैगा उपाय करो । पवित्राङ्गी तुलसी ! तुम किल्मिलका नाम करनेवाली हो । इस भावके मन्त्रोंसे जो तुलसीदकोंको चुनकर उनसे भगवान् वासुदेवका पूजन करता है, उसकी पृजाका करोड़ोंगुना फल होता है।

### महर्षि अष्टावक

मुक्तिमिच्छिसि चेत्तात विषयान् विषवस्यजेः। क्षमार्जवद्याशौचं सत्थं पीयूषवत् पिवेः॥ ( अष्टावक्रगीता )

भाई ! यदि तुझे मुक्तिकी इच्छा है तो विषयोंको विषके समान त्याग दे तथा क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्यको अमृतके समान ग्रहण कर ।

> न ज्ञायते कायबृद्धःया विवृद्धिः-र्यथाष्ट्रीत्याः शाल्मलेः सम्प्रवृद्धाः । हस्बोऽल्पकायः फलितो विवृद्धो यश्चाफलस्तस्य न वृद्धभावः॥ (भहा० वन० १३३ । ९ )

शरीर बढ जानेसे ही किसीका बड़ा होना नहीं जाना

जाता, जैसे सेमलके फलकी गाँठ वड़ी होती है; किंतु इससे उसमें कोई विशेषता नहीं आ जाती। छोटे-से शरीरवाला छोटा ही बुक्ष क्यों न हो, यदि उसमें फल लगा हो तो वह बड़ा है। और ऊँचे-से-ऊँचा बुक्ष क्यों न हो, यदि वह फलसे शून्य है तो बड़ा नहीं माना जाता।

न हायनैर्न पिलतेर्न वित्तेन न बन्धुभिः। ऋष्यश्चित्ररे धर्म योऽन्चानः स नो महान्॥ (महा० वन० १३३। १२)

अधिक वर्षोंकी आयु होनेसे, वाल पक जानेसे, धनसे अथवा बन्धुओंके होनेसे भी कोई वड़ा नहीं माना जाता। हममेंसे जो वेद-शास्त्रोंको जानता और उनकी व्याख्या करता है, वही बड़ा है—यह ऋषियोंने ही धर्म-मर्यादा स्थापित की है।

### महातमा जडभरत

### महापुरुष-महिमा

रहुगणैतत्तपसा न याति

न चेज्यया निर्वेषणाद् गृहाद्वा । नच्छन्यसा नैव जलागिनसुर्यें-

विना महत्पाद्रजोऽभिषेकम् ॥ यत्रोत्तमङ्खोकगुणानुवादः

प्रस्त्यते ग्राम्यकथाविद्यातः । निपेच्यमाणोऽनुदिनं मुमुक्षो-र्मति सत्तीं यच्छिति वासुदेवे ॥ रहूगण ! महापुरुषोंके चरणोंकी धूलिसे अपनेको नहलाये बिना केवल तप-यज्ञादि बैदिक कर्म, अन्नादिके दान, अतिथि-सेवा, दीनसेवा आदि गृहस्थोचित धर्मानुष्ठान, वेदाध्ययन अथवा जल, अग्नि या सूर्यकी उपासना आदि किसी भी साधनसे यह परमात्मज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। इसका कारण यह है कि महापुरुषोंके समाजमें सदा पवित्रकीर्ति श्रीहरिके गुणोंकी चर्चा होती रहती है, जिससे विषयवार्ता तो पास ही नहीं

फटकने पाती । और जब भगवत्क्याका नित्यप्रति सेवन किया जाता है। तब वह मोक्षाकांक्षी पुरुषकी शुद्ध बुद्धिको भगवान् बासदेवमें लगा देती है।

(श्रीमद्भा०५।१२।१२-१३) वासुदेवमे लगा देती

# महर्षि अगस्त्य

मानस-तीर्थ

सार्य तीर्थं धमा तीर्थं तीर्थमित्रित्रयनिव्रहः । सर्वेन्तद्गा तीर्थं तीर्थमात्र्यसेय च ॥ दानं तीर्थं दसन्तीर्थं संतीपनीर्थमुख्यते ।

तांधं तांधं व शियवादिना॥ 23 एतिनांथं तपनांधंगुदाहतम्। वार्यानामाचे तनार्थ विश्वसिंगसः जामाप्द्रवद्वेहस्य स्नानमित्यभिष्ठीयते । स रवानी यो इमलातः श्रुचिः शुद्धमनीमलः॥ यो लुब्धः पिद्युनः धुरो द्यस्मिको विषयात्मकः। सर्वतंतिंद्यपि स्तातः पापी महित एव सः॥ शरारमलन्यागान्नरो भवति निर्मलः । मारसे पु मले त्यक्ते भवत्यन्तः सुनिर्मलः॥ जायन्तं च ग्रियन्ते च जलेप्येय जलीकसः। न च गच्छन्ति ते स्वर्गमिश्रेशुद्धमनोमलाः॥ िपयेष्वतिसंरागी मानसी मल तंप्येव हि दिरागोऽस्य नैर्मल्यं समुदाहतम्॥ चित्तमन्तर्गतं दुप्टं तीर्थस्नानात शुद्धयति। शतशोऽपि जर्रेधेति सुराभाण्डमि शशुचिः॥ दानिमज्या तपः दाँचं तीर्थसेवा श्रुतं तथा। सर्वाण्येतानि तीर्थानि यदि भावी न निर्मेखः॥ यत्रैव च वसेतरः। निग्रहीतेन्द्र यद्रासी तत्र तस्य कुरक्षेत्रं नैमिषं प्रकराणि च ॥ रागद्वेषमञापहे । ध्यानपृते ज्ञानजले यः स्ताति सानसे तीर्थे स याति परमां गतिस् ॥

( खा० पु० का० पू० ६। ३०--४१)

सत्य तीर्थ है, क्षमा तीर्थ है, इन्द्रियोंको वशमें रखना भी तीर्थ है, सब प्राणियोंपर दया करना तीर्थ है और सरखता भी तीर्थ है। दान, दम, मनका संयम तथा संतोष—ये भी तीर्थ कहे गये हैं। ब्रह्मचर्यका पालन उत्तम तीर्थ है। प्रिय बचन वोलना भी तीर्थ ही है। ज्ञान तीर्थ है, धैर्य तीर्थ है और तपस्त्राको भी तीर्थ कहा गया है। तीर्योंमें भी सबसे बढ़ा

तीर्थ है अन्तःकरणकी आत्यन्तिक शुद्धि । पानीमें रा दुवो छंना ही स्नान नहीं कहळाता । जिसने दम-स्नान किया है, मन और इन्द्रियोंको संयममें रक्छ उथीन वास्तविक स्नान किया है । जिसने मनकी मैत टाली है, वहीं शुद्ध है। जो लोगी, चुगलकोर, कूर, पार और विपयासक्त है, वह सब तीयोंमें स्नान करके भी और मिटन ही रह जाता है । कैवल शरीरके मलका करनेने ही मनुष्य निर्मल नहीं होता । मानसिक म पिरत्याग करनेपर ही वह भीतरसे अत्यन्त निर्मल होता जलमें निवास करनेवाले जीव जलमें ही जन्म लेते मरते हैं। किंतु उनका मानसिक मल नहीं धुलता। इसलिं स्वर्गको नहीं जाते । विषयोंके प्रति अत्यन्त राग होना मान् मल कहलाता है और उन्हीं विषयोंमें विराग होना निर्मल कही गयी हैं। यदि अपने भीतरका मन दूषित है तो. मनु तीर्थस्नानसे ग्रुद्ध नहीं होता । जैसे मदिरासे भरे हुए घड़ेर कपरसे जलद्वारा सैकड़ों बार भोया जाय, तो भी वह पवि नहीं होता, उसी प्रकार दूषित अन्तःकरणवाळा मनुष्य १ तीर्थस्नानसे ग्रुद्ध नहीं होता । भीतरका भाव ग्रुद्ध न हो र दान, यज्ञ, तप, शीच, तीर्थसेवन, शास्त्रोंका अवण ए स्वाध्याय—ये सभी अतीर्थ हो जाते हैं । जिसने अप इन्द्रियसस्दायको वशमें कर लिया है, वह मनुष्य जा निवास करता है, वहीं उसके लिये कुरुक्षेत्र, नैमिषारण और पुष्कर आदि तीर्थ हैं। ध्यानरे पवित्र तथा ज्ञानरूप जलते भरे हुए राग-ह्रेषमथ मलको दूर करनेवाले मानसतीर्थर जो पुरुष स्नान करता है। वह उत्तम गतिको प्राप्त होता है

: 11.11

यस इस्तौ च पादो च मनइचैव सुसंयतम्। विद्या तपश्च कीर्तिश्च स तीर्थफलमइन्ते॥ येन केनचित्। प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टी तीर्थफलमरनुते ॥ अहंकार विमुक्तश्च स अद्भको निरारम्भो लम्बाहारो जितेन्द्रियः। विमुक्तः सर्वसङ्गैर्यः तीर्थफलमश्नुते ॥ स रढवतः । अकोपनोऽमलमःतिः सत्यवादी तीर्थफलमञ्जूते ॥ स आत्मोपमश्र भूतेपु तीर्थान्यनुसरन् घीरः श्रद्धानः समाहितः। कृतपापो विश्वद्वयेत किं पुनः शुद्दकर्मकृत्॥

तिर्यग्योनि न वै गच्छेत् छुदेशे नैव जायते ।
न दुःखी स्थात् स्वर्गभाक् च मोक्षोपायं च विन्दति ॥
अश्रह्धानः पापात्मा नास्तिकोऽच्छिन्नसंशयः ।
हेतुनिष्ठश्च पञ्चेते न तीर्थफलभागिनः ॥
(स्क० पु० का० पू० ६ । ४८ -- ५४)

जिसके हाथ, पैर, मन, विद्या, तप और कीर्ति—समी संयममें हैं, वह तीर्थके पूर्ण फलका भागी होता है । जो प्रतिग्रह नहीं लेता और जिस किसी भी वस्तुसे संतुष्ट रहता है तथा जिसमें अहंकारका सर्वथा अभाव है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो दम्भी नहीं है, नये-नये कार्योका प्रारम्भ नहीं करता, थोड़ा खाता है, इन्द्रियोंको काबूमें रखता है और सब प्रकारकी आसक्तियोंसे दूर रहता है, वह तीर्थफल-

का भागी होता है। जो कोभी नहीं है, जिसकी दुद्धि निर्मल है, जो सत्य बोलनेवाला और दृढ्तापूर्वक मतका पालन करनेवाला है, जो सब प्राणियोंके प्रति अपने, ही समान बर्ताव करता है, वह तीर्थफलका भागी होता है। जो तीर्याका सेवन करनेवाला, भीर, श्रद्धालु और एकाप्रचित्त है, वह पहलेका पापाचारी हो, तो भी शुद्ध हो जाता है। फिर जो पुण्यकर्म करनेवाला है, उसके लिये तो कहना ही क्या है। तीर्थसेवी मनुष्य कभी पश्चयोनिमें जन्म नहीं लेता। कुदेशमें उसका जन्म नहीं होता और वह कभी दुःखका भागी नहीं होता। वह स्वर्ग भोगता और मोक्षका उपाय प्राप्त कर लेता है। अश्रद्धालु, पापात्मा, नास्तिक, संश्चयात्मा और केवल तर्कका सहारा लेनेवाला—ये पाँच प्रकारके मनुष्य तीर्थमेवन का फल नहीं पाते।

### भगवान् ऋषभदेव

### उपदेश



नायं देही देहभाजां नृलोके
कथान् कामानहीते विड्सुजां ये ।
तपो दिन्यं पुत्रका येन सस्वं
शुद्धयेद्यसाद् बह्यसौद्ध्यं त्वनन्तम् ॥
महरसेवां हारमाहुर्विमुक्तेस्तमोहारं योषितां सङ्गिसङ्गम् ।

महान्तस्ते समिचित्ताः प्रशान्ता

विमन्यवः सुहदः सायवो ये॥ (श्रीमङ्गा०५।५।१-२)

पुत्रो! इस मर्त्यलोकमें यह मनुष्य-शरीर दुःखमय विषय-भोग प्राप्त करनेके लिये ही नहीं है। ये भोग तो विष्ठाभोजी रक्षर-कूकरादिको भी मिलते ही हैं। इस शरीरसे दिव्य तप ही करना चाहिये, जिससे अन्तःकरण शुद्ध हो; क्योंकि इसीसे अनन्त ब्रह्मानन्दकी प्राप्ति होती है। शास्त्रोंने महापुरुपोंकी सेवाको मुक्तिका और स्त्रीसङ्गी कामियोंके सङ्कको नरकका द्वार बताया है। महापुरुष वे ही हैं जो समानचित्त, परम शान्त, कोघहीन, सबके हितचिन्तक और सदाचारसम्पन्न हों।

गुरुर्न स स्थात् स्वजनो न स स्थात् पिता न स स्याजननी न सा स्यात् दैवं न तत् स्यात्र पतिश्च स स्या-

> न्न मोचयेद्यः समुपेतमृत्युम्॥ (श्रीमङ्गा०५।५।१८)

जो अपने प्रिय सम्बन्धीको भगवद्गक्तिका उपदेश देकर मृत्युकी फाँसीसे नहीं छुड़ा देता, वह गुरु गुरु नहीं है, स्वजन स्वजन नहीं है, पिता पिता नहीं है, माता माता नहीं है, इप्टरेव इश्टरेव नहीं है और पित पित नहीं है।

# योगीश्वर कवि

#### भागवत-धम

ये वे भगवता प्रोक्ता उपाया ह्यात्मछन्धये। अक्षः पुंसामविदुषां विद्धि भागवतान् हि तान्॥ यानाः स्थाय नरो राजन् न प्रमायेत कहिं चित्। धावन् निमोल्य या नेत्रे न स्बलेज पतेदिह॥ कायेन वाचा सनसेन्द्रियेर्चा बुद्धःचाऽऽस्मना वानुस्तस्त्रभावात् । करोति यद् यत् सकलं परस्मे नारायणायेति समर्गयेत्तत् ॥ इस प्रकार जो प्रतिक्षण एक-एक वृत्तिके द्वारा भगवान्-के चरणकमलोंका ही भजन करता है, उसे भगवान्के प्रति प्रेममयी भक्ति, संसारके प्रति वैराग्य और अपने प्रियतम भगवान्के स्वरूपकी स्फूर्ति—ये सब अवस्य ही प्राप्त होते हैं; वह भागवत हो जाता है और जब ये सब प्राप्त हो जाते हैं, तब वह स्वयं परम शान्तिका अनुभव करने लगता है।

### योगीखर हरि

### श्रेष्ठ भक्त कौन ?

सर्वभूतेषु यः पश्येद् भगवद्भादमात्मनः। भूतानि भगवत्यात्मन्येष भागवतोत्तमः॥ (श्रीमङ्का०११।२।४५)

आत्मस्वरूप भगवान् समस्त प्राणियोंमें आत्मारूपसे— नियनतारूपसे स्थित हैं। जो कहीं भी न्यूनाधिकता न देखकर सर्वत्र परिपूर्ण भगवत्सत्ताको ही देखता है और साथ ही समस्त प्राणी और समस्त पदार्थ आत्मस्वरूप भगवान्में ही आधेयरूपसे अथवा अध्यस्तरूपसे स्थित हैं, अर्थात् वास्तवमें भगवत्स्वरूप ही हैं—इस प्रकारका जिसका अनुभव है, ऐसी जिसकी सिद्ध दृष्टि है, उसे भगवान्का परम प्रेमी उत्तम भगवत समझना चाहिये।

> गृहीत्वापीन्द्रियेरथीन् यो न द्वेष्टि न हृष्यति । विष्णोर्मायामिदं पदयन् स वै भागवतोत्तमः ॥ (श्रीमद्भा०११।२।४८)

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द, रूप आदि विषयोंका ग्रहण तो करता है; परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकृल विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकूल विषयोंके मिलनेपर हर्षित नहीं होता—उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब हमारे भगवान्की माया है—वह पुरुष उत्तम भागवत है।

देहेन्द्रियप्राणमनोधियां यो जन्माप्ययक्षुद्भयतर्षकुच्छ्रैः । संसारधर्मेरिवमुद्यमानः स्मृत्या हरेर्भागवतप्रधानः॥ (श्रीमद्रा०११।२।४९)

संसारके धर्म हैं—जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट, भय और तृष्णा। ये क्रमश्चः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं। जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभृत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है।

न कामकर्मबीजानां यस्य चेतिस सम्भवः। वासुदेवैकनिलयः स वै भागवतोत्तमः॥ (श्रीमद्गा० ११ । २ । ५०)

जिसके मनमें विषय-भोगकी इच्छा, कर्म-प्रवृत्ति और उनके बीज वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एकमात्र भगवान् वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है।

न यस्य जन्मकर्मभ्यां न वर्णाश्रमजातिभिः। सज्जतेऽस्मित्रहंभावो देहे ये स हरेः प्रियः॥ (श्रीमङ्का०११।२।५१)

जिनका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जन्म, तपस्या आदि कमेरे तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवान्का प्यारा है।

न यस्य स्वः पर इति वित्तेष्वात्मिन वा भिदा। सर्वभृतसमः शान्तः स वै भागवतोत्तमः॥ (श्रीमङ्गा०११।२।५२)

जो धन-सम्पत्ति अथवा शरीर आदिमें यह अपना है और यह पराया'—इस प्रकारका मेद-भाव नहीं रखता, समस्त पदार्थोंमें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाव रखता है तथा किसी भी घटना अथवा संकल्पसे विक्षित न होकर शान्त रहता है, वह भगवान्का उत्तम भक्त है।

त्रिभुवनविभवहेतवेऽप्यकुण्ठ-

स्मृतिरजितात्मसुरादिभिविंमृग्यात् । न चलति भगवत्पदारविन्दा-छवनिमिषार्भमपि यः स वैष्णवास्यः॥

(श्रीमङ्का० ११। २। ५३

बड़े-बड़े देवता और ऋषि-मुनि भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँ हते रहते हैं—भगवान्के ऐसे चरण्यानी अपने अपने पाने किये किया हर

रहता है। यहाँनक वि कोई स्वयं उसे विभवनकी राज्यत्ह्सी दे को भी वह भगवरसम्बंतिक तार नहीं तो इता, उस राज्य-स्ट्रांगिकी और ध्यान ही। नहीं देता; वही पुरुष वास्तवमें भगवकों के विष्णकोंने अग्रमण्य है। सबसे श्रेष्ट हैं।

भगवत उम्विक्तमाङ्ग्रियामा-नग्यस्थाचित्रक्या निरम्ततापे। हरि क्रासुपसीद्तां पुनः स प्रभवति चन्द्र इवोद्दिनेऽर्कतापः॥ (श्रीमद्वा० ११। २। ५४)

सम्बद्धीलाके अवस्पार मृत्य-मतिसे भाँति-भाँतिके पाद-विस्यास करनेवाले निखल-मीन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के भीनमणोके अदुर्शल-नखकी मणि-चन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृद्यका विरहजन्य संताप एक बार दूर हो जुक उनके हृद्यमें वह फिर कैष्ठे आ सकता है, जैसे चन्द्रोदय हं पर सूर्यका ताप नहीं लग सकता।

विस्तृति हृद्यं न यस्य साक्षाहृतिरवशाभिहितोऽप्ययोघनाशः ।
प्रणयरसमया धताङ्ख्रिपद्यः
स भवति भागवतप्रधान उक्तः॥
(श्रीमद्गा०११।२।५५

विवशतासे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण अघ-राशि नए कर देनेवाले स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयः क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते, क्योंकि उसने प्रेमर रस्पीते उनके चरण-कमलोंको वाँच रक्तवा है, वास्तवमें ऐर पुरुष ही भगवान्के भक्तोंमें प्रधान है।

### योगीक्वर प्रबुद्ध

#### क्या सीखे ?

सर्वतो मनसोऽसङ्गमादो सङ्गं च साधुषु । इयां मेर्न्नी प्रश्नयं च भृतेष्त्रङ्ग यथोचितम् ॥ (श्रीमङ्गा० ११ । २३)

पहरे शरीर, संतान आदिमें मनकी अनासक्ति सीखे । फिर भगवान्के भक्तोंसे प्रेम केंसा करना चाहिये—यह सीखे । इसके पश्चात् प्राणियोंके प्रति यथायोग्य दया, मैत्री और विनयकी निष्कपट भावसे शिक्षा ग्रहण करे ।

द्यीचं तपितितिक्षां च मीनं स्वात्यायमार्जवम् । व्रह्मचर्यमिदिसां च समत्वं द्वन्द्वसंज्ञ्योः॥ (श्रीमहा०११।३।२४)

मिट्टी, जल आदिसे वाह्य श्रारिकी पवित्रता, छल-कपट आदिके त्यागरे भीतरकी पवित्रता, अपने धर्मका अनुष्ठान, सहनशक्ति, मौन, स्वाध्याय, सरलता, ब्रह्मचर्य, अहिंसा तथा शीत-उप्ण, सुख-दु: व आदि इन्ह्रोंमें हर्ष-विपादसे रहित होना सीखे।

सर्वत्रात्मेश्वरान्वीक्षां कैवल्यमनिकेतताम्। विधिकचीरवसनं संतोपं येन केनचित्॥ (श्रीमझा०११।३।२५)

सर्वत्र अर्थात् समस्त देश, काल और वस्तुओंमें चेतन-

सेवन, यही भेरा घर है—ऐसा भाव न रखना, यहस्य हो तो पिनच वस्त्र पहनना और त्यागी हो तो पटि-पुराने पिनच निथड़े—जो कुछ प्रारम्भके अनुसार मिल जाय, उसीर संतोष करना सीखे।

श्रद्धां भागवते शास्त्रेऽनिन्दामन्यत्र चापि हि।

मनीवाक्कमंदृण्डं च सत्यं शमद्रमावपि॥

(श्रीमद्रा०११।३।२६)

भगवान्की प्राप्तिका मार्ग बतलानेवाले शास्त्रोंमें श्रद्धा और दूसरे किसी भी शास्त्रकी निन्दा न करना, प्राणायामके द्वारा मनका, मौनके द्वारा वाणीका और वासनाहीनताके अभ्याससे कमोका संयम करना, सत्य बोलना, इन्द्रियोंको अपने-अपने गोलकोंमें खिर रखना और मनको कहीं बाहर न जाने देना सीखें।

श्रवणं कीर्तनं भ्यानं हरेरः हुतकर्मणः । जन्मकर्मगुणानां च तद्श्वेऽस्तिस्वेष्टितम् ॥ (श्रीमद्भा०११।३।२७)

भगवान्की छीलाएँ अङ्कृत हैं। उनके जन्म, कर्म और गुण दिन्य हैं। उन्हींका अवण, कीर्तन और ध्यान करना तथा शरीरसे जितनी भी चेष्ठाएँ हों, सब भगवान्के ढिये करना सीले।

इष्टं दत्तं तपो जप्तं वृत्तं यञ्चातमनः प्रियम् । दारान् सुतान् गृहान् प्राणान् यत् परस्मै निवेदनम् ॥

(श्रीमद्भा० ११।३।२८)

यज्ञ, दान, तप अथवा जप, सदाचारका पालन और स्त्री, पुत्र, घर, अपना जीवन, प्राण तथा जो कुछ अपनेको प्रिय लगता हो—सव-का-सव भगवान्के चरणोंमें निवेदन करना, उन्हें सौंप देना सीखे।

प्वं कृष्णात्मनाथेषु मनुष्येषु च सौहृद्म्। परिचर्यां चोभयत्र महत्सु नृषु साधुपु॥ (श्रीमद्भा०११।३।२९)

जिन संत पुरुषोंने सिच्चिदानन्दस्वरूप भगवान् श्रीकृष्ण-का अपने आत्मा और स्वामीके रूपमें साक्षात्कार कर लिया हो, उनसे प्रेम और स्थावर-जंगम दोनों प्रकारके प्राणियोंकी सेवा, विशेष करके मनुष्योंकी, मनुष्योंमें भी परोपकारी सज्जनोंकी और उनमें भी भगवत्प्रेमी संतोंकी, करना सीलें।

परस्परानुकथनं पावनं भगवद्यशः। भिथो रतिर्मियस्तुष्टिर्निवृत्तिर्मिथ आत्मनः॥ (श्रीमद्गा०११।३।३०)

भगवान्के परम पावन यशके सम्बन्धमें ही एक दूसरेसे बातचीत करना और इस प्रकारके साधकोंका इकटे होकर आपसमें प्रेम करना, आपसमें संतुष्ट रहना और प्रपञ्चसे निवृत्त होकर आपसमें ही आध्यात्मिक शान्तिका अनुभव करना सीखे।

सारनतः स्मारयन्तश्च मिथोऽघोघहरं हरिम्। भक्त्या संजातया भक्त्या बिश्रत्युत्पुळकां तनुम्॥ (श्रीमद्गा०११।३।३१) श्रीकृष्ण राज्ञि-राज्ञि पापोंको एक क्षणमें भसा कर देते हैं। सब उन्हींका स्मरण करें और एक-दूसरेको स्मरण करावें। इस प्रकार साधन-भक्तिका अनुष्टान करते-करते प्रेमा-भक्तिका उदय हो जाता है और वे प्रेमोद्रेक्से पुलकित ज़रीर धारण करते हैं।

क्रचिद् रुद्दन्त्यच्युतचिन्तया छचि-द्धसिन्त नन्द्रित वदन्त्यछोकिकाः। नृत्यन्ति गायन्त्यनुशीलयन्त्यजं भवन्ति तूणीं परमेत्य निर्वृताः॥ (श्रीमङ्का० ११ । ३ । ३२)

उनके हृदयकी यड़ी विलक्षण स्थित होती है । कभी-कभी वे इस प्रकार चिन्ता करने लगते हैं कि अवतक मगवान् नहीं मिले, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, किससे पृद्धूँ, कौन मुझे उनकी प्राप्ति करावे ? इस तरह सोचते-सोचते वे रोने लगते हैं तो कभी भगवान्की लीलाकी स्पृति हो जानेसे ऐसा देखकर कि परमैश्वर्यशाली भगवान् गोपियोंके डरसे छिपे हुए हैं, खिलखिलाकर हँसने लगते हैं । कभी-कभी उनके प्रेम और दर्शनकी अनुभृतिसे आनन्दमग्न हो जाते हैं तो कभी लोकातीत भावमें स्थित होकर भगवान्के साथ वातचीत करने लगते हैं । कभी मानो उन्हें सुना रहे हों, इस प्रकार उनके गुणोंका गान छेड़ देते हैं । और कभी नाच-नाचकर उन्हें रिझाने लगते हैं । कभी-कभी उन्हें अपने पास न पाकर इघर-उघर ढूँढ़ने लगते हैं तो कभी-कभी उनसे एक होकर, उनकी सिन्निधिमें स्थित होकर परम शान्तिका अनुभव करते और चुप हो जाते हैं ।

# योगीव्वर चमस

किनका अधःपतन होता है

गुखबाहूरुपादेभ्यः पुरुषस्याश्रमैः सह । चत्वारो जिज्ञेरे वर्णा गुणैविधादयः पृथक् ॥ य एषां पुरुषं साक्षादात्मप्रभवमीश्वरम् । न भजन्त्यवजानन्ति स्थानाद् अष्टाः पतन्त्यधः ॥ (श्रीमद्भा० ११ । ५ । २-३ )

विराट् प्रुपके मुखसे सन्वप्रधान ब्राह्मणः भुजाओंसे सन्त-रज-प्रधान क्षत्रियः, जाँधोंसे रज-तम-प्रधान वैदय एवं चरणोंसे तमःप्रधान शूद्रकी उत्पत्ति हुई है। उन्हींकी जाँधोंसे गृहस्थाथमः हृदयसे ब्रह्मचर्यः, वक्षःस्थळसे वानप्रस्थ

और मस्तकसे संन्यास—ये चार आश्रम प्रकट हुए हैं। इन चारों वणों और आश्रमोंके जन्मदाता स्वयं भगवान् ही हैं। एवं वे ही इनके स्वामी, नियन्ता और आत्मा भी हैं। इसल्यि इन वर्ण और आश्रममें रहनेवाळा जो मनुष्य भगवान्का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य-योनिसे भी च्युत हो जाता है।

हिषन्तः परकायेषु स्वात्मानं हरिमोश्चरम्।
मृतके सानुबन्धेऽस्मिन् बद्धस्तेहाः पतन्त्यधः॥
(श्रीमङ्गा० ११।५।१५)
यह दारीर मृतक-रारीर है। इसके सम्बन्धी भी इसके

साथ ही धूट जाते हैं। जो लोग इस धारीमें तो धेमकी गाँठ जोश हैंने हैं भीर दूसरे धारीमेंगे रहनेवाले अपने ही आतमा एवं सर्वधानित्सान असवानमें क्षेत्र करते हैं। उन मृत्योंका धारायन निश्चित है।

ये वैजन्यसमभ्यासा ये पालीताम् मृत्रताम्। वैजनिका प्रकणिका भाग्मानं घातयन्ति ते॥ (शीमका०११।५।१६)

जिन होगोंने आत्मभान सम्पादन करके कैवहय-मोक्ष गई। प्राप्त किया है और हो। पूरे-पूरे मृद्ध भी नहीं हैं, वे अधूरे ग इपरचे हैं और न उपरके । ये अर्था धर्मा, काम—इन तीनो पुरुषायोंमें फॅमे रहते हैं। एक अणके लिये भी उन्हें द्यान्ति नहीं मिलती। वे अपने हाथों अपने पैरीमें कुल्हाड़ी मार हो हैं। ऐसे ही लोगोंको आत्मधाती बहते हैं।

एत आग्मडनोऽशान्ता अज्ञाने ज्ञानमानिनः। सीद्रन्यकृतकृत्या वे कालध्यसमानोरथाः॥ (श्रीमद्रा०११।५।१७) अज्ञानको ही ज्ञान माननेवाले इन आत्मघातियोंको कभी शान्ति नहीं मिलती, इनके कमोंकी परम्परा कभी ज्ञान नहीं होती । कालभगवान् सदा-सर्वदा इनके मनोर्र्योगर पानी फेरते रहते हैं । इनके हृदयकी जलन, विषाद कभी मिटनेका नहीं ।

हित्वात्यायासरचिता गृहापत्यसुह्न्छ्यः। तमा विशान्त्यनिच्छन्तो वासुदेवपराङ्मुखाः॥ (श्रीमद्मा०११।५।१८)

जो लोग अन्तर्यामी भगवान् श्रीकृष्णसे विमुख हैं, वे अत्यन्त परिश्रम करके ग्रह, पुत्र, मित्र और धन-सम्पत्ति इकटी करते हैं; परंतु उन्हें अन्तमें सब कुछ छोड़ देना पड़ता है और न चाहनेपर भी विवश होकर घोर, नरकमें जाना पड़ता है। (भगवान्का भजन न करनेवाले विषयी पुरुपोंकी यही गति होती है।)

महर्षि सारस्वत मुनि

भृमि, देश और नगरका भूपण लोमश्र मोहोमयमरादयः। कामः क्रोधश्च मायामात्सर्य पेशुन्यमविवेकोऽविचारणा अहञ्चारो यहच्छा च चापल्यं स्रौल्यता नृप । अत्यायासोऽप्यनायासः प्रमादो द्रोहसाहसम्॥ परदारोपसेवनम् । दीर्घसृत्रवं आलस्यं अत्याहारो निराहारः शोकश्चीरर्यं नृपोत्तम ॥ एतान् दोपान् गृहे नित्यं वर्जयन् यदि वर्तते। स नरी मण्डनं भूमेर्देशस्य नगरस्य च ॥ श्रीमान् विद्वान् कुलीनोऽस्रो स एव पुरुषोत्तमः। सर्वतीर्थाभिषेकश्च नित्यं तस्य (स्क॰ पु॰ प्र॰ खं॰ वस्त्रापथक्षेत्रमाहा॰ १२।२३---२७)

काम, क्रोध, छोम, मोह, मद्यपान एवं मद आदि, माया, मात्सर्य, चुगली, अविवेक, अविचार, अहङ्कार, खच्छन्दता, चपलता, लोलुपता, अन्यायसाधन, आयास, प्रमाद, द्रोह, दुस्साह्स, आलस्य, दीर्घमूत्रता, परस्त्रीगमन, अत्यधिक आहार, सर्वथा आहारका त्याग, शोक तथा चोरी इत्यादि दोषोंको त्यागकर जो घरमें सदाचारपूर्वक रहता है, वह मनुष्य इस स्मिका, देशका तथा नगरका भृषण है। वह श्रीमान, विद्वान् तथा कुलीन है और वहीं सब पुरुषोंसे श्रेष्ठ है। उसीके द्वारा सब तीथोंका स्नान नित्य सम्पन्न होता है।

पृथ्वी किनके द्वारा धारण की जाती है ?

दिद्दा न्याधिता मूर्जाः परप्रेष्यकराः सदा ।
अदत्तदाना जायन्ते दुःखस्यैष हि भाजनाः ॥
धनवन्तमदातारं दिद्दं चातपित्वनम् ।
उभावस्मिस मोक्तन्यौ गले बध्वा महाशिलाम् ॥
शतेषु जायते शूरः सहस्रेषु च पण्डितः ।
वक्ता शतसहस्रेषु दाता जायेत वा न वा ॥
गोभिविंग्रेश्च वेदेश्च सतीभिः सत्यवादिभिः ।
अलुक्षेदीनशिलेश्च सप्तभिर्धार्यते मही ॥
(स्क० मा० कुमा० २ । ६८ — ७१)

जो दान नहीं करते वे दिर्द्र, रोगी, मूर्ख तथा सदा दूसरोंके सेवक होकर दुःखके ही भागी होते हैं। जो धनवान होकर दान नहीं करता और दिर्द्र होकर कप्टसहन हम तमसे दूर भागता है, इन दोनोंको गलेमें बड़ा भारी पत्थर बाँधकर जलमें छोड़ देना चाहिये। सैकड़ों मनुष्योंमें कोई श्रूवीर हो सकता है, सहसोंमें कोई पण्डित भी मिल सकता है तथा लाखोंमें कोई बक्ता भी निकल सकता है; परंतु इनमें एक भी दाता हो सकता है या नहीं, इसमें संदेह है। गी, बाह्मण, वेद, सती स्त्री, सत्यवादी पुरुप, लोमहीन तथा दानशील मनुष्य—इन सातोंके द्वारा ही यह पृथ्यी धारण की जाती है।

## महर्षि पतञ्जिल



### यम-नियम और उनका फल

यमनियमासनप्राणायामप्रत्याहार-धारणाध्यानसमाधयोऽष्टावङ्गानि । यमः नियमः आसनः प्राणायामः प्रत्याहारः भारणाः ध्यानऔर समाधि— ये आठ (योगके) अङ्ग हैं।

अहिंसासत्यास्तेयब्रह्मचर्यापरिग्रहा यमाः । अहिंसाः सत्यः अस्तेय (चोरीका अभाव) ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह (संग्रहका अभाव)—ये पाँच यम हैं ।

जातिदेशकालसमयानविष्ठिताः सार्वभौमा महावतम्। ( उक्त यम ) जाति, देश, काल और निमित्तकी सीमासे रहित सार्वभौम होनेपर महावत हो जाते हैं।

शौचसंतोषतपःस्वाध्यायेश्वरप्रणिधानानि नियमाः ।

शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर-शरणागति— ( ये पाँच ) नियम हैं।

वितर्कबाधने प्रतिपक्षभावनम् ।

जब वितर्क (यम और नियमोंके विरोधी हिंसादिके भाव) यम-नियमके पालनमें बाधा पहुँचावें, तब उनके प्रतिपक्षी विचारोंका बार-बार चिन्तन करना चाहिये।

वितको हिंसादयः कृतकारितानुमोदिता छोभकोधमोह-पूर्वका मृदुमध्याधिमात्रा दुःखज्ञानानन्तफछा इति प्रति-पक्षभावनम् ।

(यम और नियमोंके विरोधी) हिंसा आदि वितर्क कहलाते हैं। (वे तीन प्रकारके होते हैं—) स्वयं किये हुए, दूसरोंसे करवाये हुए और अनुमोदित किये हुए। इनके कारण लोभ, कोध और मोह हैं। इनमें भी कोई छोटा, कोई मध्यम और कोई बहुत बड़ा होता है। ये दुःख और अज्ञान-रूप अनन्त फल देनेवाले हैं—इस प्रकार (विचार करना ही) प्रतिपक्षकी भावना है।

अहिंसाप्रतिष्ठायां तत्सिनिधी वैरत्यागः। अहिंसाकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर उस योगीके निकट सत्र प्राणी वैरका त्याग कर देते हैं। सत्यप्रतिष्ठायां क्रियाफलाध्रयत्वम् ।

सत्यकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर (योगीमें) किया-फलके आश्रयका भाव (आ जाता है)।

अस्तेयप्रतिष्ठायां सर्वरत्नोपस्थानम् ।

चोरीके अभावकी दृढ़ स्थिति हो जानेपर ( उस योगी-के सामने ) सब प्रकारके रत्न प्रकट हो जाते हैं।

वहान्वर्गप्रतिष्टायां वीर्यलाभः।

ब्रह्मचर्यकी हद स्थिति हो जानेपर सामध्यंका लाभ होता है।

अपरिग्रहस्थैर्ये जनमकथन्ता संबोधः ।

अपरिग्रहकी स्थिति हो जानेपर पूर्वजन्म कैसे हुए थे, इस बातका भलीभाँति ज्ञान हो जाता है।

शोचारत्वाङ्गजुगुय्सा परेरपंसर्गः।

शौचके अभ्यापसे अपने अङ्गोंमें घृणा और दूमरोंसे संसर्ग न करनेकी इच्छा उत्पन्न होती है।

सत्त्वशुद्धिसौमनस्यैकाप्रयेन्द्रियजयात्मदर्शनयोग्यत्वानि च अन्तःकरणकी शुद्धिः मनमें प्रसन्नताः चित्तकी एकाप्रताः, इन्द्रियोंका वशमें होना और आत्मसाक्षात्कारकी योग्यता— [ये पाँचों भी होते हैं।]

संतोषादनुत्तमसुखलाभः ।

संतोषसे ऐसे सर्वोत्तम सुखका लाभ होता है, जिससे उत्तम दूसरा कोई सुख नहीं है।

कायेन्द्रियसिद्धिरश्चिद्धश्यात्तपसः।

तपके प्रभावसे जब अगुद्धिका नाश हो जाता है, तब शरीर और इन्द्रियोंकी सिद्धि हो जाती है।

स्वाध्यायादिष्टदेवतासंप्रयोगः।

स्वाध्यायसे इष्टदेवताकी भलीभाँति प्राप्ति (साक्षात्कार) हो जाती है।

समाधिसिद्धिरीश्वरप्रणिधानात् ।

ईश्चर-प्रणिधानसे समाधिकी सिद्धि हो जाती है । (योग०२।२९-४५)



## दो ही मार्ग

्तिने प्रार्थनाका संदेश दिया—क्तमसो मा मार्गमें। वे ही इस प्रथके परम गुरु—परम निर्दे भोतिनंगर (' प्रत्योगां अनुनं गमर ('

विशान योगवानना—अधिनियः मन्यता—कोई
नाम वंजिये, बात एवा हो हैं । आजके इस अर्थप्रवान
प्राथा, इस मोगप्रवान समयका यह संदेश हैं—प्रमित
पति । जमंतोप चिर्जाबी हो । क्योंकि—खावश्यकता
आविष्यारको जननी है । यह प्रमित असंतीपक्षी और,
आवश्यकताकी वृद्धिकी और, संवर्षकी और है । यह
प्रमित तोपमे देंक, देंकसे वायुयान और वम तथा उससे
परमाणु-वम, हाइडोजन-वम, कोबाइल्ड-वम, नाइटोजन
वमकी ओर—जीवनसे मृत्युकी ओर है । प्रकाशसे
अल्प्यारकी ओर हैं यह प्रमिति—इसमें विवादके लिये
स्थान नहीं है ।

दो मार्ग हें——प्रार्थनाका मार्ग और प्रगतिका मार्ग। एक श्रुतिका मार्ग है और दूसरा भोगका मार्ग। एक जाता है अन्धकारसे प्रकाशकी ओर और दूसरा प्रकाशसे अन्यकारकी ओर।

मनुष्य एक दुराहेपर खड़ा है। मनुष्यजीवन जीवको स्त्रयं एक दुराहेपर टाकर खड़ा कर देता है। वह किथर जायगा ! उसे देव वनना है या दानव !

प्रकाशका मार्ग संयम, सदाचार, त्याग, परोपकार, भगवद्भजनका पवित्र मार्ग है। वहाँ सात्त्विकता है, खब्छता है, शुभ्रता है। संतोष और शान्ति उसके पुरस्कार हैं। अनन्त आनन्द, अखण्ड शान्ति ही उसके गन्तव्य हैं। श्रद्धा और विश्वासका सम्बर्ग लेकर यात्री इस मार्गसे सिच्चदानन्द्धन प्रमात्मतत्त्वको प्राप्त करता है। शास्त्र ही इस मार्गका मार्गदर्शक है। भगवान् व्यासका ही अनुगमन करना है इस

आलस्य, प्रमाद, उन्हृह्हरूता—राग, हेप, में स्वार्थ, इन्ह्रियतृप्ति, परनिन्दा—कुछ जगत्में र प्रकृतिके प्राणी होते हैं। प्रकाशसे उनकी सहज होती हैं। प्रकाशके पर्थमें अन्वकारके धर्मोंको नहीं हो सकता। अन्वकारके धर्मोंसे जिनका अहं है, प्रकाशका प्रय उन्हें कैसे प्रिय हो सकता। प्रकाशके पर्थमें कहाँ कोई आकर्षण सम्मुख दीए है। वहाँ तो चलना है—शासका, संतका अनुगा करते चलना है।

अन्यकारका मार्ग—अज्ञान ही अन्यकारका खरू है। ठोकरें, संताप, कर पशुओंके न्हांस आक्रमण— यह सहज क्रिया है वहाँ।

काम, क्रोब, लोभ, मोह—अन्यकारके धर्म उसमें पनपेंगे, प्रफुछ रहेंगे। अज्ञात भविष्य—छिपा भय और मोहक क्रिछी-झंकारें—ऐसे मार्गमें पृत्यु, नरक एवं यातनाएँ तो होंगी ही।

सम्मुखका कल्पित सुख, कल्पित मोह—मुछ उद्यक्त-प्रकृति प्राणी हैं विश्वमें । अन्यकार ही उन्हें आकर्षित करता है । कल्यिग—ऐसे प्राणियोंकी बहुळताका युग ठहरा यह । कामका आवाहन है इस मार्गकी ओर । आँख, नाक, कान, जीमकी तृप्तिके प्रलोमक साधन इधर आकर्षण उत्पन्न करते हैं और इस आकर्षगमें जो फँसा—आगे भय है— अन्यकार हैं।

मनुष्य दुराहेपर खड़ा है । किशर जायगा वह— खबं उसे सोचना है । प्रकाशका पय और अन्यकारका मार्ग—मार्ग तो दो ही हैं ।

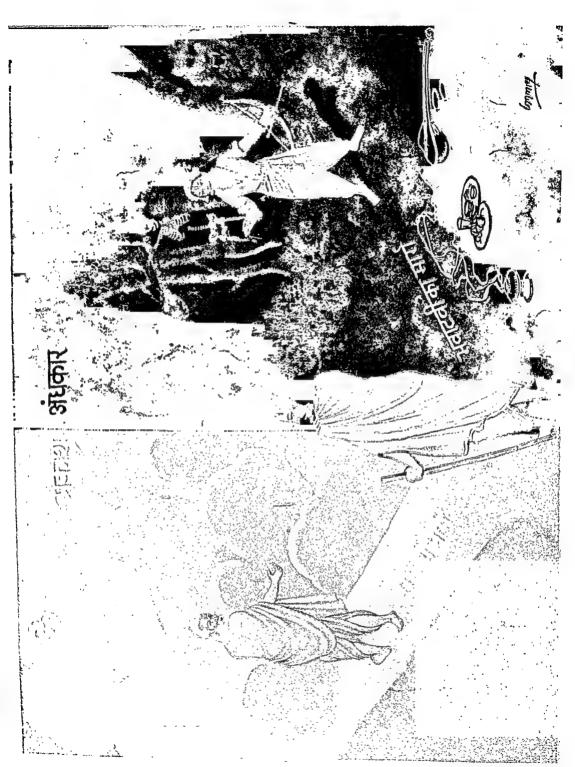

Fedial Ass

भगवान् कपिलदेव

धन-मदान्धोंकी दशा <sub>ऐश्वर्यमदमत्तानां</sub>

क्षुधितानां च कामिनाम् । अहङ्कारविम्दानां

विवेको नैव जायते॥ किमन्न चित्रं सुजनं बाधन्ते यदि दुर्जनाः।

महीरुहांश्चानुतरे पातयन्ति नदीरयाः॥
यत्र श्रीयोंवनं वापि परदारोऽपि तिष्ठति।
तत्र सर्वान्धता नित्यं मूर्खेरवं चापि जायते॥
भवेद्यदि खलस्य श्रीः सैव लोकविनाशिनी।
यथा सखाग्नेः पवनः पन्नगस्य पयो यथा॥

अहो धनमदान्धस्तु पर्यन्निप न पर्यति। यदि पर्यस्यात्महितं स पर्यति न संशयः॥ (ना० पु०८ । १०२, १०५, १०६, १०८, १०९)

जो ऐश्वर्यके मदसे उन्मत्त हैं, जो भ्यसे पीड़ित हैं, जो कामी हैं तथा जो अहङ्कारसे मूढ हो रहे हैं, ऐसे मनुप्यांको विवेक नहीं होता। यदि दुष्ट मनुप्य सजनोंको गताते हैं तो इसमें क्या आश्चर्य है १ नदीका वेग किनारेपर उमे हुए वृक्षोंको भी गिरा देता है। जहाँ घन है, जवानी है तथा पर स्त्री भी है, वहाँ सदा सभी अंधे और मूर्ख वने रहते हैं। दुष्टके पास लक्ष्मी हो तो वह लोकका नाश करनेवाली ही होती है। जैसे वायु अग्निकी ज्वालाको बढ़ानेमें सहायक होता है, और जैसे दूध साँपके विवको बढ़ानेमें कारण होता है, वैसे ही दुष्टकी लक्ष्मी उसकी दुष्टताको वढ़ा देती है। अहो ! घनके मदसे अंधा हुआ मनुष्य देखते हुए भी नहीं देखता। यदि वह अपने हितको देखता है, तभी वह वास्तवमें देखता है।

# महर्षि शौनक

तृष्णाका अन्त नहीं है

शोकस्थानसहस्राणि
भयस्थानशतानि च।
दिवसे दिवसे मूढमाविशन्ति न पण्डितम्॥
नृष्णा हि सर्वपापिष्ठा

् नित्योद्देगकरी स्मृता।

पापानुबन्धिनी ॥ चैव घोरा अधर्मबहुला या दुस्त्यजा दुर्मैतिभिर्या न जीर्येति जीर्येतः। योऽसौ प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥ अनायन्ता तु सा तृष्णा अन्तर्देहगता नृणाम्। भूतानि इवानलः॥ अयोनिज विनाशयति अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम् । तसात् संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः ॥ जीवितं रतसञ्चयः। खपं यौवनं गृध्येत्तत्र न पण्डितः॥ ऐश्वर्य प्रियसंवासो इज्याध्ययनदानानि तपः सत्यं क्षमा दमः। अलोभ इति मार्गोऽयं धर्मस्याष्ट्रविधः स्मृतः॥ ( महा० वन० २ । १५, ३४-३६, ४५, ४६, ७४ )

मूर्खं मनुष्योंके प्रतिदिन सैकड़ों और हजारों भय और शोकके अवसर आया करते हैं। शानियोंके सामने नहीं।

यह तृष्णा महापापिनी है, उद्देग पैदा करनेवाली है, अधर्मसे पूर्ण और भयङ्कर है तथा समस्त पापोंकी जड़ है। दुर्बुद्धिवाले मूर्ख इसका त्याग नहीं कर सकते। बूढ़े होनेपर भी यह बूढ़ी नहीं होती। यह प्राणोंका अन्त कर देनेवाली वीमारी है, इसका त्याग कर देनेपर ही सुख मिलता है। जैसे लोहेक भीतर प्रवेश करके सर्वनाशक अग्नि उसका नाश कर देती है, वैसे ही प्राणियोंके हृदयमें प्रवेश करके यह तृष्णा भी उनका नाश कर देती है और स्वयं नहीं मिटती।

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है, संतोषमें ही परम सुख है। इसिल्ये बुद्धिमान् पुरुष संतोषको ही श्रेष्ठ मानते हैं। यह जवानी, सुन्दरता, जीवन, रत्नोंके ढेर, ऐश्वर्य और प्रिय वस्तुओं तथा प्राणियोंका समागम—सभी अनित्य हैं। इसिल्ये विद्वानोंको उचित है कि वे इनके संग्रह-परिग्रहका त्याग कर दें।

यज्ञ, स्वाध्याय, दान, तप, सत्य, क्षमा, दम तथा लोभका अभाव—ये धर्मके आठ म

## महर्पि पराशर

प्राविभिध्य तथा संस्थामध्याद्वादिषु संस्थरम् । नारायणमञ्जामेति सद्यः प्रापक्षयात्ररः ॥ (विष्णु०२।६१४१)

प्रानःकारः सार्यकारः, राविमें अथवा मध्याह्नमें किसी भी समय धीनासवणका सारण करनेते पुरुषके समस्त पाप ककार धीण हो जाते हैं।

तम्माद्हिनंशं विष्णुं संस्मरन् पुरुषो सुनै। न गति नरकं मर्त्यः संक्षीणाखिळपातकः॥ (विष्णु०२।६।४५)

्सहिय मुने । श्रीविष्णुभगवान्का अहर्निश समस्ण यस्त्रीय सम्पूर्ण पाप क्षीण हो जानेके कारण मनुष्य फिर नरकमें नहीं जाता ।

अन्येपां यो न पापानि चिन्तयस्यास्मनो यथा। हेत्वभावास विद्यते॥ वापागमस्तात कर्मणा मनसा वाचा परपीडां करोति यः। तद्वीजजन्म फङ्ति प्रभृतं तस्य चाशुभम्॥ सोडहं न पापिमच्छामि न करोमि वदामि वा। चिन्तयन् सर्वभूतस्यमात्मन्यपि च केशवम् ॥ शारीरं मानसं दुःखं दैवं भूतमवं तथा। सर्वत्र शुभिवित्तस्य तस्य मे जायते कृतः॥ भक्तिरन्यभिचारिणी । **મૃતે**પુ सर्वेष एवं सर्वभूतमयं इरिम् ॥ कर्तच्या पण्डितेज्ञीत्वा (विणु० १।१९।५-९)

जो मनुष्य अपने समान दूसरोंका बुरा नहीं सोचता। है तात ! कोई कारण न रहनेसे उसका भी कभी बुरा नहीं होता । जो मनुष्य मन, वचन या कमेंसे दूसरोंको कह देता है, उसके उस परवीडारूप बीजसे ही उत्पन्न हुआ अत्यन्त अग्रुम पत्न उसको मिलता है। अपने साहत समस्त प्राणियोंमें श्रीकेशवको वर्तमान समझकर में न तो किसीका बुरा चाहता हूँ और न कहता या करता हूँ । इस प्रकार सर्वत्र श्रुमचित्त होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक होनेसे मुझको शारीरिक, मानसिक, दैविक अथवा भौतिक हु:ख कैसे प्राप्त हो सकता है। इसी प्रकार भगवानको सर्व-स्तमय जानकर विद्वानोंको सभी प्राणियोंमें अनन्य सिक करनी चाहिये।

तसाद्दुःखात्मकं नास्ति न च किंचित् सुखात्मकम्। मनसः परिणामोऽयं सुखतुःखादिरुक्षणः॥ (विष्णु ० २ । ६ । ४९ )

अतः कोई भी पदार्थ तुःखमय नहीं है और न कोई सुखमय है। ये सुख-दुःख तो मनके ही विकार हैं।

मूहानामेव भवति कोधो ज्ञानवतां कुतः।
हन्यते तात कः केन यतः स्वकृतभुक् पुमान्॥
संचितत्यापि महता वत्स क्लेशेन मानवैः।
थशसस्तपसञ्चैव कोधो नाशकरः परः॥
स्वर्गापवर्गन्यासेधकारणं परमर्पयः।
वर्जयन्ति सदा कोधं तात मा तह्नशो भव॥
(विष्णु०१।१।१७-१९)

क्रोध तो मूर्खोंको ही हुआ करता है, विचारवानोंको भला कैसे ही सकता है। भैयां! भला, कौन किसीको मारता है। क्योंकि पुरुष स्वयं ही अपने कियेका फल भोगता है। प्रियवर! यह क्रोध तो मनुष्यके अत्यन्त कष्टसे संचित यश और तपका भी प्रवल नाशक है। हे तात! इस लोक और परलोक दोनों-को विगाड़नेवाले इस क्रोधका महर्षिगण सर्वदा त्याग करते हैं, इसलिये तू इसके वशीभूत मत हो!

स्निग्नेश्च क्रियमाणानि कर्माणीह निवर्तयेत्। हिंसात्मकानि सर्वाणि नायुरिच्छेत्परायुषा॥ (महा० शान्ति० २९७।९)

अपने स्नेहीजन भी यदि यहाँ हिंसात्मक कर्म कर रहे हीं तो उन्हें रोके; कभी दूसरेकी आयुत्ते अपनी आयुक्ती इच्छा न करे (दूसरोंके प्राण लेकर अपने जीवनकी रक्षा न चाहे।)

एकः शत्रुर्न द्वितीयोऽस्ति शत्रुः रज्ञानतुल्यः पुरुषस्य राजन्। येनावृतः कुरुते सम्प्रयुक्तो द्योराणि कर्माणि सुदारुणानि॥ ( महा० शान्ति० २९७। २८)

राजन् ! जीवका एक ही शत्रु है, उसके समान दूतरा कोई शत्रु नहीं है—वह है अज्ञान । उस अज्ञानसे आवृत और प्रेरित होकर मनुष्य अत्यन्त निर्दयतापूर्ण तथा भयंकर कर्म कर बैठता है ।

यो दुर्लभतरं प्राप्य मानुष्यं द्विपते नरः। धर्मावमन्ता कामात्मा भवेत् स खलु वन्द्यते॥ (महा० शन्ति० २९७। ३४)

जो मनुष्य परम दुर्लभ मानव-जनमको पाकर भी काम परायण हो दूसरोंसे देख करता और धर्मकी अवहेलना करता रहता है। वह महान् लाभसे चित्रत रह जाता है।

# महर्षि वेदव्यास

### कलियुगकी महिमा

यक्तते दशभिर्वधैंस्त्रेतायां हायनेन तत्। द्वापरे तच मासेन ह्यहोरात्रेण तत्कलौ ॥ तपसो ब्रह्मचर्यस्य जपादेश्च फलं द्विजाः। प्रामोति पुरुषस्तेन किलस्साध्विति भाषितम् ॥ ध्यायन् कृते यजन् यज्ञैस्त्रेतायां द्वापरेऽर्चयन् । यदामोति तदाप्नोति कलौ संकीत्र्यं केशवम् ॥

(विष्णु० ६। २। १५ — १७)

द्विजगण! जो फल सत्ययुगमें दस वर्ष तपस्याः ब्रह्मचर्य और जप आदि करनेसे मिलता है, उसे मनुष्य त्रेतामें एक वर्ष, द्वापरमें एक मास और कलियुगमें केवल एक दिन-रातमें प्राप्त कर लेता है; इसी कारण मैंने कलियुगको श्रेष्ठ कहा है। जो फल सत्ययुगमें ध्यान, त्रेतामें यज्ञ और द्वापरमें देवार्चन करनेसे प्राप्त होता है, वही कलियुगमें श्रीकृष्णचन्द्रका नाम-कीर्तन करनेसे मिल जाता है।

### सुख-दुःख, जन्म-मृत्यु

सुखस्यानन्तरं दुःखं दुःखस्यानन्तरं सुखम्। पर्यायेणोपसर्पन्ते नरं ( महा० वन० २६१ । ४९ )

मनुष्यके पास सुखके बाद दुःख और दुःखके बाद सुख कमशः आते रहते हैं —ठीक वैसे ही, जैसे रथचककी नेमिके इधर-उधर अरे घूमते रहते हैं।

जातस्य नियतो मृत्युः पतनं च तथोन्नतेः। विष्रयोगावसानस्तु संयोगः संचयः विज्ञाय न बुधाः शोकं न हर्षमुपयान्ति ये। तेषामेवेतरे चेष्टां शिक्षन्तः सन्ति तादशाः॥

( ब्रह्मपुराण २१२। ८९-९०)

जो जन्म ले चुका है, उसकी मृत्यु निश्चित है। जो ऊँचे चढ़ चुका है, उसका नीचे गिरना भी अवश्यम्भावी है। संयोगका अवसान वियोगमें ही होता है और संग्रह हो जानेके बाद उसका क्षय होना भी निश्चित बात है । यह समझकर विद्वान् पुरुष हर्ष और शोकके वशीभृत नहीं होते और दूसरे मनुष्य भी उन्हींके आचरणसे शिक्षा लेकर वैसे ही वनते हैं।



### पापके स्वीकारसे पाप-नाश

मोहादधर्मं यः कृत्वा पुनः समनुतप्यते। मनःसमाधिसंयुक्तो न स सेवेत दुष्कृतम्॥ यथा यथा मनस्तस्य दुष्कृतं कर्म गर्हते। तथा तथा शरीरं तु तेनाधर्मेण मुच्यते ॥ यदि विप्राः कथयते विप्राणां धर्मवादिनाम् । ततोऽधर्मकृतात् क्षिप्रमपराधात् प्रमुच्यते ॥ सम्यगधर्ममनुभापते । नरः

यथा मनसा विमुञ्जति समाहितेन तथा तथा ॥ ( ब्रह्म ० २१८ । ४--- ७

ब्राह्मणो ! जो मोहवश अधर्मका आचरण कर लेनेप उसके लिये पुनः सच्चे हृदयसे पश्चात्ताप करता और मन को एकाग्र रखता है, वह पापका सेवन नहीं करता । ज्यों ज्यों मनुष्यका मन पाप-कर्मकी निन्दा करता है, त्यों-त्यं उसका शरीर उस अधर्मसे दूर होता जाता है | या धर्मवादी ब्राह्मणोंके सामने अपना पाप कह दिया जाय तो व उस पापजनित अपराधसे शीघ्र मुक्त हो जाता है । मनुष जैसे-जैसे अपने अधर्मकी बात बारंबार प्रकट करता है, वैसे ही-वैसे वह एकाग्रचित्त होकर अधर्मको छोड़ता जाता है

### संन्यासीका आचार

प्राणयात्रानिमित्तं च न्यङ्गारे भुक्तवज्जने। काले प्रशस्तवणीनां भिक्षार्थी पर्यटेद् गृहान्॥ अलामे न विषादी स्याल्लामे नैव च हर्षयेत्। प्राणयात्रिकमात्रः स्यान्मात्रासङ्गाद्विनिर्गतः॥ जुगुप्सेच्चैव अतिपूजितलाभांस्तु सर्वतः । अतिपूजितलाभैस्तु यतिर्मुक्तोऽपि बध्यते ॥ कामः कोधस्तथा दर्पो लोममोहादयश्च ये। तांस्तु दोषान् परित्यज्य परिव्राण् निर्ममो भवेत्॥ ( बहा० २२२ । ५०—५३

जीवन-निर्वाहके लिये वह उच्च वर्णवाले मनुष्योंके घरपर भिक्षाके लिये जाय—वह भी ऐसे समयमें जब कि रसोईई आग बुझ गयी हो और घरके सब लोग खा-पी चुके हों। मिक्षा न मिलनेपर खेद और मिलनेपर हर्ष न माने मिक्षा उतनी ही ले- चिम्मे गाणामा के विषयासक्तिसे वह नित

प्रांतिको पृणावी हािसे हेन्देः पर्योकि अधिक आदर-सत्कार भिन्तेक संन्यायी अन्य यस्प्रतीय मृत्त हीनेपर भी वैध जाता है। काम, कोफ कर्ष, लोभ और मीह आदि जितने दीप हैं। अस सबका न्याम करके संन्यायी मसतारहित हो सर्वत्र विकल्त रहे।

कियुगकी प्रधानतामें क्या होता है ?

परा परा कि पान्वण्डान्नीस्त्रोपलक्ष्यते ।

तदा करेत्रं जिस्सुमेया विचक्षणैः ॥

परा परा सतां हानिर्वेदमार्गानुसारिणाम् ।

तदा नदा फर्केर्गु जिस्सुमेया विचक्षणैः ॥

पारम्भाशावसीद्नित यदा धर्मकृतां नृणाम् ।

तदानुमेयं प्राधान्यं कर्लिश्रीं विचक्षणैः ॥

(मानुसाण १२९ । ४४—४६)

वाहाणो ! जव-जव इस जगत्में पाखण्ड-वृत्ति दृष्टिगोचर होने त्यं, तव-तव विद्वान् पुरुपंको कलियुगकी बृद्धिका अनुमान करना चाहिये । जव-जव वैदिक मार्गका अनुसरण करनेवाले साधु पुरुपंकी हानि हो। तव-तव बुद्धिमान् पुरुषोंको कलियुगकी वृद्धिका अनुमान करना चाहिये । जब धर्मात्मा मनुष्योंके आरम्भ किये हुए कार्य शिथिल हो जायँ। तब उसमें विद्वानोंको कलियुगकी प्रधानताका अनुमान करना चाहिये ।

#### यस-नियम

सत्यं क्षमाऽऽर्नवं ध्यानमानृशंस्यमहिंसनम्॥ दमः प्रसादो माधुर्यं मृदुतेति यमा दश। शौचं स्नानं तपो दानं मोनेज्याध्ययनं वतम्॥ उपोपणोपस्थदण्डो दशैते नियमाः स्मृताः॥ (स्क० पु० बा० घ० मा० ५।१९—२१)

सत्य, क्षमा, सरस्ता, ध्यान, क्र्रताका अभाव, हिंसाका सर्वथा त्यान, मन और इन्द्रियोंका संयम, सदा प्रसन्न रहना, मधुर वर्ताव करना और सबके प्रति कोमल भाव रखना—ये दस प्यम' कहे गये हैं ि शौच, स्नान, तप, दान, मौन, यज्ञ, स्वाध्याय, वत, उपवास और उपख्य-इन्द्रियका दमन—ये दस प्नियम' वताये गये हैं।

#### सत्य

सत्यं ब्र्यात् प्रियं ब्र्यान्न ब्र्यात् सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मो विधीयते ॥ (स्क० ५० मा० ४० मा० ६ । ८८) सत्य बीले, प्रिय बीले, अप्रिय सत्य कभी न बीले, प्रि भी असत्य हो तो न बीले। यह धर्म वेद-शालीहा विहित है।

सत्यपूतां बदेद् वाणीं मनःपूतं समाचरेत्॥ (पशपुराण, खर्ग० ५९ । १९

सत्यसे पवित्र हुई वाणी बोले तथा मनसे जो पिक जान पड़े, उसीका आचरण करे।

#### दानका फल

भूपदी मण्डलाधीशः सर्वत्र सुखितीऽत्रदः॥
तोयदाता सुरूपः स्थात् पुष्टश्चान्तपदी भवेत्।
प्रदीपदी निर्मलाक्षी गोदातार्थ्यमलोकभाक्॥
स्वर्णदाता च दीर्घायुस्तिलदः स्थाच सुप्रजः।
वेश्मदोऽत्युचसीधेशो वस्वद्धन्द्रलोकभाक्॥
हयपदी दिव्यदेहो लक्ष्मीवान् दृषभपदः।
सुभार्थः शिविकादाता सुपर्यङ्कपदोऽपि च॥
अद्ध्या प्रतिगृद्धाति श्रद्ध्या यः प्रयच्छति।
स्वर्गिणौ तावुभौ स्यातां पत्ततोऽश्रद्ध्या त्वष्यः॥
(स्ति पु० बा० ध० मा० ६। ९५—९९)

भूमिदान करनेवाला मण्डलेश्वर होता है, अबदाता सर्वत्र मुखी होता है और जल देनेवाला सुन्दर रूप पाता है। मोजन देनेवाला हुए-पुष्ट होता है। दीप देनेवाला निर्मल नेत्रसे युक्त होता है। गोदान देनेवाला सूर्यलोकका भागी होता है, सुवर्ण देनेवाला दीर्घायु और तिल देनेवाला उत्तम प्रजासे युक्त होता है। घर देनेवाला बहुत ऊँचे महलोंका मालिक होता है। वस्न देनेवाला चन्द्रलोकमें जाता है। घोड़ा देनेवाला दिव्य शरीरसे युक्त होता है। वैल देनेवाला लक्ष्मीवान होता है। पालकी देनेवाला सुन्दर स्त्री पाता है। उत्तम पलंग देनेवालको भी यही फल मिलता है। जो अद्धापूर्वक दान देता और श्रद्धापूर्वक ग्रहण करता है, वे दोनों स्वर्गलोकके अधिकारी होते हैं तथा अश्रद्धारे दोनोंका अधःपतन होता है।

### पाप और उसका फल

अनृतात् पारदार्योच तथाभक्ष्यस्य भक्षणात्। अगोत्रधर्मोचरणात् क्षिप्रं नश्यति वे कुलम्॥ (पद्म० स्वर्ग० ५५। १८) असत्य-भाषणः परस्त्रीसङ्गः अभक्ष्यमक्षण तथा अपने कुलधर्मके विरुद्ध आचरण करनेसे कुलका शीघ्र ही नाश हो जाता है।

न कुर्योच्छुष्कवैराणि विवादं न च पैशुनम् । परक्षेत्रे गां चरन्तीं ना चक्षीत च कहिंचित् ॥ न संवसेत्सूचकेन न कं वै मर्मणि स्पृशेत् । ...

(पद्म० स्वर्ग० ५५। ३०-३१)

अकारण वैर न करे, विवादसे दूर रहे, किसीकी चुगली न करे, दूसरेके खेतमें चरती हुई गौका समाचार कदापि न कहे । चुगलखोरके साथ न रहे, किसीको चुमनेवाली बात न कहे ।

तिन्दा न करे, मिथ्या कलङ्क न लगावे न चात्मानं प्रशंसेद्वा परनिन्दां च वर्जयेत्। वेदनिन्दां देवनिन्दां प्रयत्नेन विवर्जयेत्॥ (पद्मार्ग्सर्गर्भः। ३५)

अपनी प्रशंसा न करे तथा दूसरेकी निन्दाका त्याग कर दे। वेदनिन्दा और देवनिन्दाका यत्नपूर्वक त्याग करे। निन्द्येद्वा गुरुं देवं वेदं वा सोपबृंहणस्। कल्पकोटिशतं साम्रं रोरवे पच्यते नरः॥ तूष्णीमासीत निन्दायां न ब्र्यात् किंचिदुत्तरम्। कणौं पिधाय गन्तव्यं न चैनमवलोकयेत्॥ ...। विवादं सुजनैः सार्धं न क्रुवांद्वै कदाचन॥ न पापं पापिनां ब्र्यादपां वा द्विजोत्तमाः। ...॥ नृणां मिथ्याभिशस्तानां पतन्त्यश्र्णि रोदनात्। तानि पुत्रान् पञ्च कनित तेषां मिथ्याभिशंसिनाम्॥ ब्रह्महत्यासुरापाने स्तेये गुर्वङ्गनागमे। इष्टं वे शोधनं ब्रङ्केनोस्ति मिथ्याभिशंसिनि॥

जो गुरु, देवता, वेद अथवा उसका विस्तार करनेवाले इतिहास-पुराणकी निन्दा करता है, वह मनुष्य सौ करोड़ कल्पसे अधिक कालतक रौरव नरकमें पकाया जाता है। जहाँ इनकी निन्दा होती हो, वहाँ चुप रहे, कुछ भी उत्तर न दे। कान बंद करके वहाँसे चला जाय। निन्दा करनेवालेकी ओर दृष्टिपात न करे। विद्वान् पुरुष दूसरोंकी निन्दा न करे।

( पद्म० स्वर्ग० ५५ । ३७---४२ )

अच्छे पुरुषोंके साथ कभी विवाद न करे, पापियोंके पापकी चर्चा न करे। जिनपर झूटा कलङ्क लगाया जाता है, उन मनुष्योंके रोनेसे जो ऑस् गिरते हैं, वे मिथ्या कलङ्क लगानेवालोंके पुत्रों और पशुओंका विनाश कर डालते हैं। ब्रह्महत्या, सुरापान, चोरी और गुरुपत्नीगमन आदि पापोंसे शुद्ध होनेका उपाय वृद्ध पुरुषोंने देखा है, किंतु मिथ्या कलङ्क लगानेवाले मनुष्यकी शुद्धिका कोई उपाय नहीं देखा गया है।

### माता-पिताकी सेवा

पित्रोरचीथ पत्युश्र साम्यं सर्वजनेषु च। मित्राद्रोहो विष्णुभक्तिरेते पञ्च महामखाः॥ प्राक पित्रोरर्चया विप्रा यद्धर्मं साधयेन्नरः। तत्क्रतुशते रेव तीर्थयात्रादिभिर्भवि॥ पिता धर्मः पिता स्वर्गः पिता हि परमं तपः। प्रीतिमापनने प्रीयन्ते सर्वदेवताः ॥ पितरो यस्य तृप्यन्ति सेवया च गुणेन च। भागीरथीस्नान**म**हन्यहनि सर्वतीर्थमयी सर्वदेव**म**यः माता मातरं पितरं तसात् सर्वयत्नेन पूजयेत्॥ मातरं पितरं चैव यस्तु कुर्यात् प्रदक्षिणस्। प्रदक्षिणीकृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा॥ जानुनी च करो यस्य पित्रोः प्रणमतः शिरः। निपतनित पृथिन्यां च सोऽक्षयं लभते दिवस्॥ तयोश्चरणयोयीवद्रजश्चिह्नं त्र ससके। प्रतीके च विलक्षानि तावत्प्तः सुतस्तयोः॥ पादारविन्दाच जलं यः पिन्नोः पिबते सुतः। तस्य पापं क्षयं याति जन्मकोटिशतार्जितम्॥ धन्योऽसौ मानवो लोके X

पितरौ ळज्जयेवस्तु वचोभिः पुरुषाधमः।
निरये च वसेत्तावद्यावदाभूतसम्प्रुवम्॥
रोगिणं चापि वृद्धं च पितरं वृत्तिकर्शितम्।
विकलं नेत्रकर्णाभ्यां त्यक्त्वा गच्छेच रौरवम्॥
(पद्म० स्टि० ४७। ७—१७, १९)

माता-पिताकी पूजा, पितकी सेवा, सबके प्रति समान भाव, मित्रोंसे द्रोह न करना और भगवान् श्रीविष्णुका भजन करना—ये पाँच महायज्ञ हैं। ब्राह्मणो ! पहले माता-पिताकी पूजा करके मनुष्य जिस धर्मका साधन करता है, वह इस पृथ्वीपर सैकड़ों यशों तथा तीर्थयात्रा आदिके द्वारा भी

सर्वकार्येषु सर्वकर्मस् । अज्ञातः अबुधः बालिशः ॥ पञ्जरेव समयाचारहीनस्तु हिंस्रो ज्ञातिजनोद्देगी रते युद्धे च कातरः॥ विघसादिप्रियो नित्यं नरः श्वा कीर्तितो बुबैः। प्रकृत्या चपलो नित्यं सदा भोजनचञ्चलः॥ प्लवगः काननप्रीतो नरः शाखासृगो सुवि। सूचको भाषया बुद्ध्या स्वजनेऽन्यजनेषु च॥ उद्वेगजनकत्वाच स पुमानुस्गः स्मृतः। बलवान् कान्तशीलश्र सततं वानपत्रपः ॥ पृतिमांसप्रियो भोगी नृसिंहः समुदाहतः। तस्बनादेव सीदन्ति भीता अन्ये वृकादयः॥ ज्ञायन्तेऽदूरदर्शिनः । द्विरदादिनरा ये **ए**वमादिक्रमेणैव विजानीयात्ररेषु ( पद्म० सृष्टि० ७४ । ९७-१०६ )

जो मनुष्य अपवित्र एवं दुर्गन्ययुक्त पदार्थोंके भक्षणमें आनन्द मानता है, बरावर पाप करता है और रातमें घूम-घूमकर चोरी करता रहता है, उसे विद्वान् पुरुषोंको वञ्चक समझना चाहिये । जो सम्पूर्ण कर्तव्य कार्योंसे अनिभन्न तथा सब प्रकारके कमोंसे अपरिचित है, जिसे समयोचित सदाचार-का ज्ञान नहीं है, वह मूर्ख वास्तवमें पद्म ही है। जो हिंसक सजातीय मनुष्योंको उद्देजित करनेवाला, कलइ-प्रिय, कायर और उच्छिष्ट भोजनका प्रेमी है, वह मनुष्य कुत्ता कहा गया है। जो स्वभावसे ही चञ्चल, भोजनके लिये सदा लालायित रहनेवाला, कृद-कृदकर चलनेवाला और जंगलमें रहनेका प्रेमी है, उस मनुष्यको इस पृथ्वीपर बंदर समझना चाहिये। जो वाणी और बुद्धिद्वारा अपने कुटुम्बियों तथा दूसरे लोगों-की भी चुगली खाता और सबके लिये उद्देगजनक होता है। वह पुरुप सर्पके समान माना गया है। जो वलवान्, आक्रमण करनेवाला, नितान्त निर्लं , दुर्गन्धयुक्त मांसका प्रेमी और भोगासक्त होता है, वह मनुष्योंमें सिंह कहा गया है। उसकी आवाज सुनते ही दूसरे मेडिये आदिकी श्रेणीमें गिने जानेवाले लोग भयभीत और दुखी हो जाते हैं। जिनकी दृष्टि दूरतक नहीं जाती। ऐसे लोग हाथी माने जाते हैं । इसी क्रमसे मनुष्योंमें अन्य पशुओंका विवेक कर लेना चाहिये।

## मनुष्यरूपमें देवता

लक्षणं व्रुमो नररूपब्यवस्थितम् । सुराणां द्विजदेवातिथीनां गुरुसाधुतपस्विनाम् ॥ ਚ धर्मशास्त्रेषु पुजातपोरतो नित्यं नीतिपु । क्षमाशीलो जितकोधः सत्यवादी जितेन्द्रियः॥ अलुब्धः प्रियवाक शान्तो धर्मशास्त्रार्थसम्प्रियः। दयाळुद्यितो लोके रूपवान् मधुरस्वरः॥ वागीशः सर्वकार्येषु गुणी दक्षो महाबल:। विद्वांश्च साक्षरश्चापि गीतनृत्यार्थतस्ववित् ॥ आत्मविद्यादिकार्येषु सर्वतन्त्रीस्वरेप हविष्येषु च सर्वेषु गब्येषु च निरामिषे॥ सम्प्रीतश्चातिथौ दाने पर्वनीतिषु कर्मस् । कार्यें वीतेर्यज्ञैः स्नानदानादिभिः सरार्चनैः ॥ कालो गच्छिति पाठैश्व न झीबं वासरं भवेत्। अयमेव मनुष्याणां सदाचारो निरन्तरम् ॥

( पदा० सृष्टि० ७४ । १०७—१११, ११३-११४ )

अब इम नररूपमें स्थित देवताओं का लक्षण बतलाते हैं। जो द्विज, देवता, अतिथि, गुरु, साधु और तपस्वियों के पूजनमें संलग्न रहनेवाला, नित्य तपस्यापरायण, धर्म एवं नीतिमें स्थित, क्षमाशील, कोधजयी, सत्यवादी, जितेन्द्रिय, लोभहीन, प्रिय बोलनेवाला, शान्त, धर्मशास्त्रप्रेमी, दयालु, लोकप्रिय, मिष्टभाषी, वाणीपर अधिकार रखनेवाला, सब कायों में दक्ष, गुणवान्, महाबली, साक्षर, विद्वान्, आत्मविद्या आदिके लिये उपयोगी कायों में संलग्न, घी और गायके दुध-दही आदिमें तथा निरामिष मोजनमें रुचि रखनेवाला, अतिथिको दान देने और पार्वण आदि कमों में प्रवृत्त रहनेवाला है, जिसका समय स्नान-दान आदि शुभ कर्म, वत, यज्ञ, देवपूजन तथा स्वाध्याय आदिमें ही व्यतीत होता है, कोई भी दिन व्यर्थ नहीं जाने पाता, वही मनुष्य देवता है।

#### सबका उद्घारक

षो दान्तो विगुणैर्मुक्तो नीतिशास्त्रार्थतस्वगः । एतैश्च विविधैः प्रीतः स भवेत्सुररुक्षणः॥

पुराणागभक्षमीण नावैष्टात्र च ये हिनः। भगपमाध्यस บุบญ่ य धरोद्धरणक्षमः॥ थः भैनो भैजानआण्डः सीसे माणप पुत्र च । वार्ययना पित्न सर्वान् स धरोहरणक्षसः॥ विशेष वैरणवे इहा श्रीयने प्रतयेष नम्। विस्पाः सर्पापेश्यः भरोह्यसम्बद्धाः ॥ 77 परणमंजिस्ता । िविधः सर्वयज्ञस्तः भगोल्यानशिको निग्धं । 77 धरोद्धरणक्षमः ॥

(पद्म गष्टिक ७४-१३४-१३८)

ां मन्प्य निर्तान्य्य, दुर्गुणींम युक्त तथा नीतिशास्त्रके तथ्यो आननेपाला है और ऐसे ही नाना प्रकारके उत्तम गुणींम संतृष्ट दिनायी देता है, वह देवस्वरूप है। स्वर्गका नियामी हो या भनुष्यत्येवका—जो पुराण और तन्त्रमें बताये हुए पुण्यक्तमोंका न्वयं आचरण करता है, वही इस पृथ्वीका उद्धार वरनेमें समर्थ है। जो शिव, विष्णु, शक्ति, सूर्य और गणेशका उपासक है, वह समस्त पितरोंको तास्कर इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है। विशेषतः जो वैष्णवको देखकर प्रसन्न होता और उसकी पृजा करता है, वह समस्त पापींसे मुक्त हो इस भृतलका उद्धार कर सकता है। जो बाह्मण यजन-याजन आदि छः कमींमें संलग्न, सब प्रकारके यशीमें प्रवृत्त रहनेवाला और सदा धार्मिक उपाख्यान सुनानेका प्रेमी है, बह भी इस पृथ्वीका उद्धार करनेमें समर्थ है।

#### सबका नाशक

विश्वासमातिनो ये च कृतम्ना व्रतलोपिनः ।
द्विजदेवेषु विद्विष्टाः शातयन्ते धरां नराः ॥
पितरों ये न पुष्णन्ति स्त्रियो गुरुजनान्शिश्र्म् ।
देवद्विजनृपाणां च वसु ये च हरन्ति वै ॥
अपुनर्भवशास्त्रे च शातयन्ति धरां नराः ।
ये च सद्यरताः पापा स्त्रुतकर्मरतास्त्रथा ॥
पाषण्डपतितालापाः शातयन्ति धरां नराः ।
महापातिकृनो ये च अतिपातिकृनस्त्रथा ॥

घातका बहुजन्त्नां शातयिन्त धरां नताः।
सुकर्मरिक्षता ये च नित्योह्नेगाश्च निर्भयाः॥
स्मृतिशास्त्रार्थकोिद्वाः शातयिन्त धरां नताः।
निजवृत्ति परित्यज्य कुर्वन्ति चाधमां च ये॥
गुरुनिन्दारता ह्रेपाच्छातयिन्त धरां नताः।
दातारं ये रोधयिन्त पातके प्रेरयिन्त च॥
दीनानाथान् पीडयन्ति शातयिन्त धरां नताः।
पुते चान्ये च बहवः पापकर्मकृतो नताः॥
पुरुषान् पातयित्वा तु शातयिन्त धरां नताः।

( पद्म० सृष्टि० ७४ । १३९-१४

जो लोग विश्वासघाती, कृतम, मतका उल्लङ्घन करने तथा ब्राह्मण और देवताओं के देवी हैं, वे मनुष्य इस पृथ्वी नाश कर डालते हैं। जो माता-पिता, स्त्री, गुरुजन अ वालकोंका पोषण नहीं करते, देवता, ब्राह्मण और राजाओं धन हर लेते हैं तथा जो मोक्षशास्त्रमें श्रद्धा नहीं रखते, मनुष्य भी इस पृथ्वीका नाश करते हैं। जो पापी मदि पीने और जुआ खेलनेमें आएक रहते और पालिण्डयों तः पतितोंसे वार्तालाप करते हैं। जो महापातकी और अतिपातः हैं, जिनके द्वारा बहुत-से जीव-जन्तु मारे जाते हैं, 'वे लो इस भूतलका विनाश करनेवाले हैं। जो सत्कर्मसे रहितः सर दसरोंको उद्विस करनेवाले और निर्भय हैं, स्मृतियों तध धर्मशास्त्रोंमें वताये हुए शुभकर्मीका नाम सुनकर जिनः हृदयमें उद्देग होता है, जो अपनी उत्तम जीविका छोड़क नीच वृत्तिका आश्रय लेते हैं तथा द्वेषवश गुरुजनोंकी निन्दारं प्रवृत्त होते हैं। वे मनुष्य इस भूलोकका नाश कर डालते हैं। जो दाताको दानसे रोकते और पापकर्मकी और प्रेरित करते हैं तथा जो दीनों और अनाथोंको पीड़ा पहुँचाते हैं, वे लेग इस भूतलका सत्यानाश करते हैं । ये तथा और भी बहुत-से पापी मनुष्य हैं, जो दूसरे लोगोंको पापोंमें ढकेलकर इस पृथ्वीका सर्वनाश करते हैं।



# मुनि शुकदेव



## श्रीभगवान्के नाम-रूप-लीला-धामादिका माहात्म्य

देहापत्यकलत्रादिष्वात्मसैन्येष्वसत्स्वि । तेषां प्रमत्तो निधनं पश्यन्नि न पश्यति ॥ तस्माद् भारत सर्वोत्मा भगवान् हरिरोश्वरः ।

श्रोतन्यः कीर्तितन्यश्र

स्पर्तन्यश्चेच्छताभयम् ॥

(श्रीमद्भा०२।१।४-५)

संसारमें जिन्हें अपना अत्यन्त घनिष्ठ सम्बन्धी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं हैं, असत् हैं; परंतु जीव उनके मोहमें ऐसा पागल-सा हो जाता है कि रात-दिन उनको मृत्युका ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसल्यि परीक्षित्! जो अभय पदको प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्वात्मा, सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीकृष्णकी ही लीलाओंका श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिये।

> न हातोऽल्यः शिवः पन्था विश्वतः संस्ताविह । वासुदेवे भगवित भक्तियोगो यतो भवेत् ॥ (श्रीमङ्गा०२।२।३३)

संसार-चक्रमें पड़े हुए मनुष्यके लिये, जिस साधनके द्वारा उसे भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाय, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है।

पिबन्ति ये भगवत आत्मनः सतां
कथामृतं श्रवणपुटेषु सम्भृतम्।
पुनन्ति ते विषयविदृषिताशमं
वजन्ति तचरणसरोरुहान्तिकम्॥

(श्रीमद्भा०२।२।३७)

राजन् ! संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान्की कथाका मधुर अमृत बाँटते ही रहते हैं; जो अपने कानके दोनोंमें भर-कर उसका प्रान करते हैं, उनके हृदयसे विषयोंका विषेठा प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी संनिधि प्राप्त कर लेते हैं। वासुदेवकथाप्रश्नः पुरुषांस्त्रीन् पुनाति हि। वक्तारं पृच्छकं श्रोतॄंस्तरपादसलिलं यथा॥ (शीमद्रा०१०।१।१६)

भगवान् श्रीकृष्णकी कथाके सम्त्रन्थमें प्रश्न करनेसे ही वक्ता, प्रश्नकर्ता और श्रोता तीनों ही पवित्र हो जाते हें—जैसे गङ्गाजीका जल या भगवान् शालग्रामका चरणामृत सभीको पवित्र कर देता है।

यस्त्तमश्लोकगुणानुवादः

संगीयतेऽभीक्ष्णममङ्गलहाः । तमेव नित्यं श्रणुयादभीक्ष्णं कृष्णेऽमलां भक्तिमभीप्समानः॥ (श्रीमङ्गा०१२।३।१५)

भगवान् श्रीकृष्णका गुणानुवाद समस्त अमङ्गलोंका नाहा करनेवाला है, बड़े-बड़े महात्मा उसीका गान करते रहते हैं। जो भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेममयी भक्तिकी लालसा रखता हो, उसे नित्य-निरन्तर भगवान्के दिन्य गुणानुवादका ही श्रवण करते रहना चाहिये।

वज्ञामधेषं स्त्रियमाण आतुरः पतन् स्वलन् वा विवशो गृणन् पुमान् । विमुक्तकर्मार्गेल उत्तमां गति श्राम्नोति यक्ष्यन्ति न तं कलौ जनाः॥ (श्रीमद्भा०१२ । ३ । ४४)

मनुष्य मरनेके समय आतुरताकी स्थितिमें अथवा गिरते या फिसलते समय विवश होकर भी यदि भगवान्के किसी एक नामका उच्चारण कर ले, तो उसके सारे कर्मबन्धन छिन्न-भिन्न हो जाते हैं और उसे उत्तम-से-उत्तम गति प्राप्त होती है; परंतु हाय रे कलियुग ! कलियुगसे प्रभावित होकर लोग उन भगवान्की आराधनासे भी विमुख हो जाते हैं।

पुंसां कलिकृतान् दोषान् द्रव्यदेशात्मसम्भवान् । सर्वान् हरति चित्तस्थो भगवान् पुरुषोत्तमः॥ (श्रीमद्गा०१२।३।४५)

किंखुगके अनेकों दोष हैं। कुल वस्तुएँ दूषित ह्ये जाती हैं, खानोंमें भी दोषकी प्रधानता हो जाती है। सब दोषोंका मूल स्रोत तो अन्तःकरण है ही; परंतु जब पुरुषोत्तम भगवान् हृदयमें आ विराजते हैं, तब उनकी संनिधिमांत्रसे ही सब-के सब दोप नष्ट हो जाते हैं।

श्रुतः संकंतितो भ्यातः प्रिततश्रादतोऽपि वा । मृणां भूनोति भरावान हत्त्वो जन्मायुताश्चभम् ॥ (श्रीयद्भाः १२ । १ । ४६ )

भगवान्तं रूप, गुण, लीला, धाम और नामके श्रवण, संकीतन, ध्यान, पूजन और आदरसे वे मनुष्यके हृदयमें आकर विराजमान हो जाते हैं और एक-दो जन्मके पापोंकी तो वात ही क्या, हजारों जन्मोंके पापके देर-के-देर भी क्षण-भरमें भसा कर देते हैं।

यथा ऐस्त्रि स्थितो विह्यर्तुर्वणं हिन्त धातुजम्।
प्वमात्मगतो विष्णुर्योगिनामशुभाशयम्॥
(श्रीमङ्गा० १२।३।४७)

जैसे मोनेके साथ संयुक्त होकर अग्नि उसके धातुसम्बन्धी मिलनता आदि दोपोंको नष्ट कर देती है, वैसे ही साधकोंके हृदयमें खित होकर भगवान् विष्णु उनके अग्रुम संस्कारोंको सदाके लिये मिटा देते हैं।

विद्यातपःप्राणिनरोधमैत्रीतीर्थाभिषेकव्रतदानजप्येः ।
नात्यन्तशुद्धिं लभ्रतेऽन्तरात्मा
यथा हृदिस्थे भगवत्यनन्ते॥
(श्रीमद्भा०१२।३।४८)

परीक्षित् ! विद्याः तपस्याः प्राणायामः समस्त प्राणियोंके । ति मित्र-भावः तीर्थ-स्नानः वतः दान और जप आदि किसी । ती साधनसे मनुष्यके अन्तः करणकी वैसी वास्तविक र्श्वाद्ध । हीं होतीः जैसी शुद्धि भगवान् पुरुषोत्तमके दृदयमें विराजमान । ो जानेपर होती है ।

म्रियमाणैरभिष्येयो भगवान् परमेश्वरः । आत्मभा वं नयत्यङ्ग सर्वात्मा सर्वसंश्रयः ॥ कलेदोंषनिधे राजज्ञस्ति होको महान् गुणः । कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्तसङ्गः परं वजेत् ॥ कृते यद् ध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मस्तैः । द्वापरे परिचर्यायां कलो तद्धरिकीर्तनात् ॥ (श्रीमद्वा० १२ । ३ । ५०-५२)

जो लोग मृत्युके निकट पहुँच रहे हैं, उन्हें सब प्रकारसे रम ऐश्वर्यशाली भगवान्का ही ध्यान करना चाहिये। प्यारे परीक्षित् ! सनके परम आश्रय और सर्वातमा अगवान् अ ध्यान करनेवालेको अपने स्वरूपमें लीन कर लेते हैं। अपना स्वरूप बना लेते हैं। परीक्षित् ! यों तो कल्युग हो का खजाना है। परंतु इसमें एक बहुत बड़ा गुण है। गुण यही हे कि कल्युगमें केवल भगवान् श्रीकृष्णका संकी करनेसे ही सारी आसक्तियाँ छूट जाती हैं और परमार की प्राप्ति हो जाती है। सत्ययुगमें भगवान्का ध्यान करने त्रेतामें बड़े-बड़े यहोंके द्वारा उनकी आराधना करनेसे डे द्वापरमें विधिपूर्वक उनकी पूजा-सेवासे जो फल मिलता वह कल्युगमें केवल भगवन्नामका कीर्तन करनेसे ही प्राप्त जाता है।

1

संसारसिन्धुमितिषुस्तरमुत्तितीर्षो-र्नान्यः प्लवो भगवतः पुरुषोत्तमस्य । लीलाकथारसिन्षेवणमन्तरेण पुंसो भवेद् विविधद्वःखदवार्दितस्य ॥ (श्रीमद्भा० १२ । ४ । ४०)

जो लोग अत्यन्त दुस्तर संसार-सागरसे पार जाना चाहते हैं, अथवा जो लोग अनेकों प्रकारके दुःख-दावानलसे दग्ध हो रहे हैं, उनके लिये पुरुषोत्तम भगवान्की लीला-कथारूप रसके सेवनके अतिरिक्त और कोई साधन, कोई नौका नहीं है। ये केवल लीला-रसायनका सेवन करके ही अपना मनोरथ सिद्ध कर सकते हैं।

#### आत्मा

स्नेहाधिष्ठानवर्त्यभिसंयोगो यावदीयते ।
ततो दीपस्य दीपत्वमेवं देहकृतो भवः ॥
रजःसस्वतमोवृस्या जायतेऽथ विनश्यति ।
न तत्रातमा स्वयंज्योतिर्यो व्यक्ताव्यक्तयोः परः ॥
आकाश इव चाधारो ध्रुवोऽनन्तोपमस्ततः ॥
(श्रीमद्भा० १२ । ५ । ७-८)

जनतक तेल, तेल रखनेका पात्र, वत्ती और आगका संयोग रहता है, तमीतक दीपकमें दीपकपना है, वैसे ही जनतक आत्माका कर्म, मन, शरीर और इनमें रहनेवाले चैतन्याध्यासके साथ सम्बन्ध रहता है, तमीतक उसे जन्म-मृत्युके चक्र संसारमें भटकना पड़ता है और रजो-गुण, सत्त्वगुण तथा तमोगुणकी वृत्तियोंसे उसे उत्पन्न, खित एवं विनष्ट होना पड़ता है। परंतु जैसे दीपकके वृझ जानेरे तत्त्वरूप तेजका विनाश नहीं होता, वैसे ही संसारका नाश

होनेपर भी स्वयं प्रकाश आत्माका नाश नहीं होता। क्योंकि वह कार्य और कारण, व्यक्त और अव्यक्त—सबसे परे है, वह आकाशके समान सबका आधार है, नित्य और निश्चल है, वह अनन्त है। सचमुच आत्माकी उपमा आत्मा ही है।

## वैराग्य

सत्यां क्षितौ किं कशिपोः प्रयासै-र्वाही स्वसिद्धे ह्यपबर्हणैः पुरुधान्नपान्या सत्यक्षरो कि दिग्वल्कलादी सति किं दुकुलैः ॥ चीराणि कि पथि न सनित दिशनित भिक्षां नैवाङ्घिपाः परसृतः सरितोऽप्यशुष्यन्। रुद्धा गुहाः किमजितोऽवति नोपसन्नान् कसाद् भजन्ति कवयो धनदुर्भदान्धान्॥ स्वचित्ते सिद्ध एवं एव प्रियोऽथी भगवाननन्तः । आत्मा भजेत तं निर्वृतो नियतार्थो संसारहेतूपरमश्च (श्रीमद्भा० २।२।४-६)

जब जमीनपर सोनेसे काम चल सकता है, तब पलंगके लिये प्रयत्नशील होनेसे नया प्रयोजन । जब भजाएँ अपनेको भगवान्की कृपासे स्वयं ही मिली हुई हैं, तव तिकये-की क्या आवश्यकता। जब अञ्जलिसे काम चल सकता है, तब बहुत-से बर्तन क्यों बटोरे । वृक्षकी छाल पहनकर या वस्त्र-डीन रहकर भी यदि जीवन भारण किया जा सकता है तो वस्त्रोंकी क्या आवश्यकता। पहननेको क्या रास्तोंमें चियडे नहीं हैं ? भूख लगनेपर दूसरोंके लिये ही शरीर धारण करने-वाले वृक्ष क्या फल-फूलकी भिक्षा नहीं देते ? जल चाहनेवाली-के लिये निदयाँ क्या बिल्कुल सूख गयी हैं ? रहनेके लिये क्या पहाड़ोंकी गुफाएँ बंद कर दी गयी हैं ? अरे भाई ! सब न सही, क्या भगवान् भी अपने शरणागतींकी रक्षा नहीं करते ? ऐसी स्थितिमें बुद्धिमान् लोग भी धनके नशेमें चूर धमंडी घनियोंकी चापलूसी क्यों करते हैं ? इस प्रकार विरक्त हो जानेपर अपने हृदयमें नित्य विराजमानः स्वतःसिद्धः, आत्म-स्वरूप, परम प्रियतम, परम सत्य जो अनन्त भगवान् हैं, बड़े प्रेम और आनन्दसे दृढ़ निश्चय करके उन्हींका भजन करे; क्योंकि उनके भजनसे जन्म-मृत्युके चक्करमें डालनेवाले अज्ञान-का नाश हो जाता है।

# महर्षि जैमिनि

#### श्रद्धाकी महत्ता

श्रद्धा धर्मसुता देवी
पावनी विश्वभाविनी॥
सावित्री प्रसिवत्री च
संसाराणवतारिणी।
श्रद्धया ध्यायते धर्मो
विद्धद्भिश्चात्मवादिभिः॥
निष्किचनास्तु मुनयः श्रद्धावन्तो दिवं गताः।
(पग्न० भूमि० ९४। ४४-४६)

श्रद्धा देवी भर्मकी पुत्री हैं, वे विश्वको पवित्र एवं अभ्युदयशील बनानेवाली हैं। इतना ही नहीं, वे सावित्रीके समान पावन, जगत्को उत्पन्न करनेवाली तथा संसारसागरसे उद्धार करनेवाली हैं। आत्मवादी विद्वान् श्रद्धासे ही धर्मका चिन्तन करते हैं। जिनके पास किसी भी वस्तुका संग्रह नहीं है, ऐसे अर्किचन मुनिं श्रद्धालु होनेके कारण ही दिन्यलोकको प्राप्त हुए।

## नरक कौन जाते हैं ?

ब्राह्मण्यं पुण्यमुत्सुज्य ये द्विजा लोभमोहिताः। कुकर्मण्युपजीवन्ति ते वै निरयगामिनः ॥ ब्राह्मणेभ्यः प्रतिश्रुत्य न प्रयच्छन्ति ये धनम्। ब्रह्मस्वानां च हतीरो नरा निरयगामिनः॥ परदूषणसोत्सुकाः। परस्वापहर्तारः परश्चिया प्रतप्यन्ते वै निरयगामिनः ॥ ते प्राणिनां प्राणिहंसायां ये नरा निरताः सदा। परनिन्दारता ये च ते वै निरयगामिनः॥ कृपारामतडागानां प्रपानां विदूषकाः। सरसां चैव भेत्तारो नरा निरयगामिनः ॥ वजेद्यस्तान्शिशून्भृत्यातिथींस्ततः। विपर्धयं उत्सन्नपितृदेवेज्यास्ते निरयगामिनः ॥ प्रवज्याद्षका राजन् ये चैवाश्रमदृषकाः। सखीनां दूषकाइचैव ते वै निरयगामिनः॥ (पद्म० भूमि० ९६ । २, ४, ६-१०

जो दिज लोभसे मोहित हो पावन बाह्मणत्वका ाग्तियाम करके कुकमंरी जीविका चलाते हैं। वे नरकगामी ति हैं। जो नाग्निक हैं, जिन्होंने धर्मकी मर्यादा रङ्ग यी है, जो काम-भोगके लिये उत्कण्टित, दास्भिक रीर गृतप्त 👸 जो बालणांकी धन देनेकी प्रतिज्ञा हरके भी नहीं देते। चुमली खाते। अभिमान रखते और इट ोल्रेते हैं; जिनकी यातें परस्पर विमद्ध होती हैं; जो दूसरोंका ग्न १३प लेते, दूसरॉपर कलङ्क लगानेके लिये उत्सुक <mark>रहते</mark> भीर परायी सम्पत्ति देखकर जलते हैं, वे नरकमें जाते हैं। ो मनुष्य सदा प्राणियांक प्राण लेनेमें लगे रहते, परायी नेन्दामें प्रवृत्त होते, कुएँ, वगीचे, पोखरे और पौंसलेको पित करते। सरीवरींको नष्ट-भ्रष्ट करते तथा शिशुओं। भृत्यों गीर अतिथियोंको भोजन दिये विना ही स्वयं भोजन कर इने हैं; जिन्होंने पितृयाग (श्राद्ध ) और देवयाग (यज्ञ ) त त्याग कर दिया है, जो संन्यास तथा अपने रहनेके गाश्रमको कलङ्कित करते हैं और मित्रोंपर लाञ्छन लगाते हैं, । सब-के-सब नरकगामी होते हैं।

## स्वर्ग कौन जाते हैं ?

इन्त ते कथयिष्यामि नरान् वै स्वर्गगामिनः। भोगिनः सर्वछोकस्य ये प्रोक्तास्तान्निबोध मे ॥ ज्ञानध्यानेनाध्ययनेन तपसा सत्येन धर्ममनुवर्तन्ते ते नराः स्वर्गगामिनः॥ होमपरा ध्यानदेवतार्चनतत्पराः । आददाना महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ ग्रचिदेशे वा वासुदेवपरायणाः। भक्त्या च विष्णुमापन्नास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ मातापित्रोश्च शुश्रूषां ये कुर्वन्ति सदाऽऽदृताः। वर्जयन्ति दिवा स्वप्नं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ सर्वहिंसानिवृत्ताश्च साधुसङ्गश्च ये नराः। सर्वस्यापि हिते युक्तास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ग्रुश्रूषाभिः समायुक्ता गुरूणां मानदा नराः। स्वर्गगामिनः॥ प्रतिप्रहनिवृत्ताश्च ते नराः भयात्कामात्तथाऽऽक्रोशाइरिद्रान्पूर्वकर्मणः न कुत्सन्ति च ये नूनं ते नराः स्वर्गगामिनः॥ सहस्रपरिवेष्टारस्तथैव च सहस्रदाः। दातारश्च सहस्राणां ते नराः स्वर्गगामिनः ॥ यौवनस्थाः आत्मस्वरूपभाजश्र क्षमारताः । ये वै जितेन्द्रिया वीरास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

सुवर्णस्य प्रदातारो गवां भूमेश्र भारत। भन्नानां वाससां चैव पुरुषाः स्वर्गगामिनः॥ निवेशनानां वन्यानां नराणां च परंतप। स्वयमुत्पाच दातारः पुरुषाः स्वर्गगामिनः॥ द्विषतामपि ये दोषाञ्च वदन्ति कढाचन । कीर्तयन्ति गुणांश्चैव ते नुराः स्वर्गगामिनः॥ दृष्ट्वा विज्ञान्प्रहृष्यन्ति प्रिमं दुखा वदन्ति च। त्यक्तदानफलेच्छाश्च ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ये परेषां श्रियं दृष्टा न तप्यन्ति विमत्सराः। प्रहृष्टाश्चाभिनन्दन्ति ते नराः स्वर्गगामिनः॥ प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च मुनिशास्त्रोक्तमेत च। भाचरन्ति महात्मानस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ ये नराणां वची वक्तुं न जानन्ति च विप्रियम्। प्रियवाक्येन विज्ञातास्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ वापीकूपतडागानां प्रपानां चैव वेश्मनाम्। आरामाणां च कतीरस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥ असत्येष्विप सत्या ये ऋजवोऽनार्जवेष्विप । प्रवक्तारश्च दातारस्ते नराः स्वर्गगामिनः॥

(पद्म० भूमि० ९६। २०-३८)

अब मैं स्वर्ग जानेवाले पुरुषोंका वर्णन करूँगा। जो मनुष्य सत्यः तपस्याः ज्ञानः ध्यान तथा स्वाध्यायके द्वारा धर्मका अनुसरण करते हैं, वे स्वर्गगामी होते हैं । जो प्रतिदिन हवन करते तथा भगवान्के ध्यान और देवताओंके पूजनमें संलग्न रहते हैं, वे महात्मा स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं। जो बाहर भीतरसे पवित्र रहते, पवित्र स्थानमें निवास करते, भगवान् वासुदेवके भजनमें लगे रहते तथा भक्तिपूर्वक श्रीविष्णुकी शरणमें जाते हैं; जो सदा आदरपूर्वक माता-पिताकी सेवा करते और दिनमें नहीं सोते; जो सब प्रकारकी हिंसासे दूर रहते, साधुओंका सङ्ग करते और सबके हितमें संलग्न रहते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो गुरुजनोंकी सेवामें संलग्न, बड़ोंको आदर देनेवाले, दान न लेनेवाले, भयते, कामसे तथा कोधसे दरिदोंके पिछले कर्मोंकी निन्दा न करनेवाले। सहस्रों मनुष्योंको भोजन परोसनेवाले, सहस्रों मुद्राओंका दान करनेवाले तथा सहस्रों मनुष्योंको दान देनेवाले हैं, वे पुरुप स्वर्गलोकको जाते हैं । जो युवावस्थामें भी क्षमाशील और जितेन्द्रिय हैं; जिनमें वीरता भरी है; जो सुवर्ण, गी, भृमि, अप्र और वस्त्रका दान करते हैं, जो स्वयं गली जानवरीं तया मनुष्योंके लिये घर बनाकर दान कर देते हैं; जो अपने हैं प

रखनेवालोंके भी दोष कभी नहीं कहते, बिल्क उनके गुणोंका ही वर्णन करते हैं; जो विज्ञ पुरुषोंको देखकर प्रसन्न होते, दान देकर प्रिय वचन बोलते तथा दानके फलकी इच्छाका पिरत्याग कर देते हैं तथा जो दूसरोंकी सम्पत्तिको देखकर ईर्घ्यासे जलते तो हैं ही नहीं, उन्टे हिष्त होकर उनका अभिनन्दन करते हैं, वे मनुष्य स्वर्गगामी होते हैं । जो पुरुष प्रवृत्तिमार्गमें तथा निवृत्तिमार्गमें भी मुनियों और शास्त्रोंके कथनानुसार ही आचरण करते हैं, वे स्वर्गलोकके अतिथि होते हैं । जो मनुष्योंसे कदुवचन बोलना नहीं जानते, जो प्रिय वचन बोलनेके लिये प्रसिद्ध हैं, जिन्होंने बावली, कुआँ, सरोवर, पौंसला, धर्मशाला और बगीचे बनवाये हैं; जो मिथ्यावादियोंके लिये, भी सत्यपूर्ण बर्ताव

करनेवाले और कुटिल मनुष्योंके लिये भी सरल हैं, वे दयाछ तथा सदाचारी मनुष्य स्वर्गलोकमें जाते हैं।

## नरक और मुक्ति किसको मिलती हैं ?

ततः परेषां प्रतिकृलमाचरन् प्रयाति घोरं नरकं सुदुःखदम् । सदानुकृलस्य नरस्य जीविनः

सुखावहा सुक्तिरदूरसंस्थिता॥ (पग्न० भूमि० ९६ । ५२)

जो दूसरोंके प्रतिकूल आचरण करता है, उसे अत्यन्त दुःखदायी घोर नरकमें गिरना पड़ता है तथा जो सदा दूसरों-के अनुकूल चलता है, उस मनुष्यके लिये सुखदायिनी मुक्ति दूर नहीं है।

# मुनि सनत्सुजात

बारह दोष, तेरह नृशंसताएँ

क्रोधः कामो छोभमोहौ विधित्साकृपासूचे मानशोकौ स्पृहा च।
ईष्यी जुगुप्सा च मनुष्यदोषा
वर्ष्याः सदा द्वादशैते नराणाम्॥

एकैकः पर्युपास्ते ह मनुष्यान् मनुजर्षम।

छिप्समानोऽन्तरं तेषां मृगाणामिव छुञ्चकः॥

विकथ्यनः स्पृह्याकुर्मनस्वी

बिभ्रत्कोपं चपलोऽरक्षणइच । घण्नराः पापधर्मान् एतान्पापाः **त्रसन्तः** सुदुर्गे ॥ प्रकुर्वते नो सम्भोगसंविद् विषमोऽतिमानी कृपणो बलीयान् । दत्तानुतापी वर्गप्रशंसी वनितासु द्वेष्टा नृशंसवर्गाः ॥ **ए**ते परे सप्त ( उद्योगपर्व, अध्याय ४३। १६---१९ ) काम, क्रोध, लोभ, मोह, असंतोप, निर्दयता, अस्या, अभिमान, शोक, स्पृहा, ईर्ष्या और निन्दा—मनुष्योंमें रहनेवाले ये बारह दोष सदा ही त्याग देने योग्य हैं। नरश्रेष्ठ! जैसे ज्याधा मृगोंको मारनेका अवसर देखता हुआ उनकी टोहमें लगा रहता है, उसी प्रकार इनमेंसे एक-एक दोष मनुष्योंका छिद्र देखकर उनपर आक्रमण करता है। अपनी

बहुत बड़ाई करनेवाले, लोलुप, अहंकारी, निरन्तर क्रोधी, वंचल और आश्रितोंकी रक्षा नहीं करनेवाले—ये छः प्रकारके मनुष्य पापी हैं। महान् संकटमें पड़नेपर भी ये निडर होकर इन पाप-कमोंका आचरण करते हैं। सम्भोगमें ही मन लगानेवाले, विषमता रखनेवाले, अत्यन्त मानी, दान देकर पश्चात्ताप करनेवाले, अत्यन्त कृपण और कामकी प्रशंसा करनेवाले तथा स्त्रियोंके हेथी—ये सात और पहलेके छः—कुल तेरह प्रकारके मनुष्य नृशंस-वर्ग (क्रूर-समुदाय) कहे गये हैं।



# महर्षि वैशम्पायन

## विविध उपदेश

मोहजालस्य योनिर्हि मृहैरेव समागमः। अहन्यहिन धर्मस्य योनिः साधुसमागमः॥ (महा०वन०१।२४)

मूर्लोका सङ्ग ही मोह-जालकी उत्पत्तिका कारण है तथा प्रतिदिन साधु पुरुषोंका सङ्ग धर्ममें प्रवृत्ति करानेवाला है।

येपां त्रीण्यवदातानि विद्या योनिश्च कर्म च। तान् सेवेत्तैः समास्या हि शास्त्रेभ्योऽपि गरीयसी॥ (महा० वन० १।२६)

जिनकी विद्या, कुल और कर्म—ये तीनों गुद्ध हों, उन साधु पुरुषोंकी सेवामें रहे । उनके साथका उठना-बैठना शास्त्रोंके स्वाध्यायसे भी श्रेष्ठतर है ।

वस्त्रमापस्तिलान् भूमिं गन्धो वासयते यथा। पुष्पाणामधिवासेन तथा संसर्गजा गुणाः॥ ( महा० वन० १। २३ )

जैसे फूलोंकी गन्ध अपने सम्पर्कमें आनेपर वस्त्र, जल, तिल (तैल) और भूमिको भी सुवासित कर देती है, उसी प्रकार मनुष्यमें संसर्गजनित गुण आ जाते हैं।

मानसं शमयेत्तसाज्ज्ञानेनाग्निमिवाम्बुना।
प्रशान्ते मानसे द्यस्य शरीरमुपशाम्यति॥
( महा० वन० २। २५ )

अतः जिस प्रकार जलसे अभिको शान्त किया जाता है, उसी प्रकार शानके द्वारा मानसिक संतापको शान्त करना चाहिये। जब मानसिक संताप शान्त होता है, तब शारीरिक ताप भी शान्त हो जाता है।

तृष्णा हि सर्वपापिष्ठा नित्योद्वेगकरी स्मृता।
अधर्मबहुला चैव घोरा पापानुबन्धिनी॥
या दुस्त्यजा दुर्मतिभिया न जीर्यति जीर्यतः।
योऽसी प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम्॥
(महा० वन० २। १४–१५)

तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा है, वह सदा उद्देगमें डालने-वाली मानी गयी है। उसके द्वारा अधिकतर अधर्ममें ही प्रशृत्ति होती है, वह अत्यन्त भयंकर और पापकर्मोंमें ही बाँध रखनेवाली है। खोटी बुद्धिवाले मनुष्योंके लिये जिसका परित्याग अत्यन्त कठिन है, जो मनुष्य-शरीरके बूढ़े होनेपर भी खयं बूढ़ी नहीं होती—अपितु नित्य तरुणी ही बनी रहती है; जो मानवके लिये एक प्राणान्तकारी रोगके सहश है, ऐसी तृष्णाको जो त्याग देता है, उसीको सुख मिलता है।

यथैधः स्वसमुत्थेन विद्वना नाशमृच्छिति। तथाकृतात्मा छोभेन सहजेन विनश्यति॥

(महा० वन० २।३७)

जैसे लकड़ी अपने ही भीतरसे प्रकट हुई आगके द्वारा जलकर नष्ट हो जाती है, उसी प्रकार जिसका मन वशमें नहीं हुआ, वह पुरुष अपने साथ ही पैदा हुई लोभवृत्ति (तृष्णा) से नाशको प्राप्त होता है।

अन्तो नास्ति पिपासायाः संतोषः परमं सुखम्। तस्मात्संतोषमेवेह परं पश्यन्ति पण्डिताः॥ (महा० वन० २। ४५)

तृष्णाका कहीं अन्त नहीं है। संतोष ही परम सुख है। अतः विद्वान् पुरुष इस संसारमें संतोषको ही सबसे श्रेष्ठ मानते हैं।

अनित्यं यौवनं रूपं जीवितं रत्नसंचयः। ऐइवर्यं प्रियसंवासी गृध्येत्तत्र न पण्डितः॥ (महा० वन० २ । ४६)

यह तरुण अवस्था, यह रूप, यह जीवन, रत्नराशिका यह संग्रह, ऐश्वर्य तथा प्रिय-जनोंका सहवास—स्य कुछ अनित्य है; अतः विवेकी पुरुषको इसमें आसक्त नहीं होना चाहिये।

धर्मार्थं यस्य वित्तेहा वरं तस्य निरीहता। प्रक्षालनाद्धि पङ्कस्य श्रेयो न स्पर्शनं नृणाम्॥ (महा०वन०२।४८)

जो धर्मके लिये धन पाना चाहता है, उस पुरुपके लिये धनकी ओरसे निरीह हो जाना ही उत्तम है; क्योंकि कीचड़को लगाकर धोनेकी अपेक्षा उसका स्पर्श ही न करना मनुप्योंके लिये श्रेयस्कर है।

सत्यवादी लभेतायुरनायासमथार्जवम् । अक्रोधनोऽनस्यश्च निर्वृति लभते प्राम् ॥ ( महा० वन० २५९ । २२ )

सत्यवादी पुरुष आयु, आयासहीनता और सरलताको पाता है तथा कोच और अस्यासे रहित मनुष्य परम शानित प्राप्त करता है।

**→ 30000** 

## महात्मा भद्र

### शास्त्रोंका स्थिर सिद्धान्त

आलोक्य सर्वशास्त्राणि विचार्य च पुनः पुनः । इदमेकं सुनिष्पन्नं ध्येयो नारायणः सदा ॥ (स्कन्द० पु० प्र० खं० ३१७ । १४)

सब शास्त्रोंको देखकर और बार-बार विचार करके एक-मात्र यही सिद्धान्त स्थिर किया गया है कि सदा भगवान् नारायणका ध्यान करना चाहिये। सकुदुचरितं येन हरिन्स्यक्षरद्वयम् । बद्धः परिकरस्तेन मोक्षाय गमनं प्रति ॥ (स्कन्द०पु०प्र० खं०३१७।१८)

जिसने 'हरि' इन दो अक्षरीका एक वार भी उनारण कर लिया, उसने मोक्षधामतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली है।

# महर्षि मुद्गल

पतनान्ते महादुःखं परितापः सुदारुणः । स्वर्गभाजश्चरन्तीह

तस्मात् स्वर्गं न कामये॥ यत्र गत्वा न शोचन्ति

न ज्यथनित चरनित वा।



(स्वर्गसे) पतनके वाद स्वर्गवासियोंको महान दुःख और बड़ा भारी दारुण पश्चात्ताप होता है, इसिलिये मुझे स्वर्ग नहीं चाहिये। अब मैं तो उसी स्थानको दृढ़ूँगा, जहाँ जाने-पर शोक और व्यथासे पिण्ड छूट जाता है।



भगवद्गण-महिमा

एकान्तलाभं वचसो नु पुंसां सुश्लोकमोक्षेर्गुणवादमाहुः

श्रुतेश्र

सुश्काकमालगुणवादमाहुः विद्वद्गिरूपाकृतायां

ंकथासुधायामुपसम्प्रयोगम् ॥ (श्रीमद्गा०३।६।३७)

महापुरुषोंका मत है कि पुण्यश्लोकशिरोमणि श्रीहरिके गुणोंका गान करना ही मनुष्योंकी वाणीका तथा विद्वानोंके

मुखरे भगवत्र्कथामृतका पान करना ही उनके कानोंका सबसे बड़ा लाभ है।

स वै निवृत्तिधर्मेण वासुदेवानुकम्पया।
भगवद्गक्तियोगेन तिरोधक्ते शनैरिह॥
यदेन्द्रियोपरामोऽध द्रष्ट्रात्मनि परे हरौ।
विलीयन्ते तदा क्लेशाः संसुप्तस्येव कृत्स्रशः॥

अशेषसंग्लेशशमं विधत्ते गुणानुवादश्रवणं मुरारेः। कुतः पुनस्तचरणारविन्द-

परागसेवारतिरात्मलञ्घा ॥ ( श्रीमङ्गा० ३ । ७ । १२-१४ )

निष्कामभावसे धर्मोंका आचरण करनेपर भगवत्कृपासे प्राप्त हुए भक्तियोगके द्वारा यह (देहाभिमानी जीवमें ही देहके मिथ्याधर्मोंकी) प्रतीति घी रे-धी रे निवृत्त हो जाती है। जिस समय समस्त इन्द्रियाँ विषयोंसे हटकर साक्षी परमात्मा श्रीहरिमें निश्चलभावसे स्थित हो जाती हैं, उस समय गाढ़ निद्रामें सोये हुए मनुष्यके समान जीवके राग-देखादि सारे क्लेश सर्वथा नष्ट हो जाते हैं। श्रीकृष्णके गुणोंका वर्णन और श्रवण अशेष दुःखराशिको शान्त कर देता है; फिर यदि हमारे हृदयमें उनके चरण-कमलकी रजके सेवनका प्रेम जाग जाय, तब तो कहना ही क्या है।

# भक्त सुकर्मा

### माता-पिताकी सेवा

पितृमातृप्रपूजनम् ॥ स्फ्रटमेकं **भजानामि** उभयोस्तु स्वहस्तेन मातापित्रोश्च पिप्पछ । पाद्प्रक्षालनं पुण्यं स्वयमेव करोम्यहम् ॥ अङ्गसंवाहनं स्नानं भोजनादिकमेव च। त्रिकालोपासनं भीतः साधयामि दिने दिने ॥ गुरू मे जीवमानो तो यावत कालं हि पिप्पल । तावत् कालं तु मे लाभो हातुलश्च प्रजायते। पूजयाम्येती भावशुद्धेन चेतसा ॥ **च्रिकालं** किं में चान्येन तपसा किं में कायस्य शोषणैः। किं में सुतीर्थयात्राभिरन्यैः पुण्येश्र साम्प्रतम् ॥ मखानामेव सर्वेषां यत्फलं प्राप्यते बुधैः। शश्रुषणे तद्दन्महत्पुण्यं तत्र गङ्गा गया तीर्थं तत्र पुष्करमेव च। वत्र माता पिता तिष्ठेत्पुत्रस्यापि न संशयः॥ अन्यानि तत्र तीर्थानि पुण्यानि विविधानि च। भजन्ते तानि पुत्रस्य पितुः ग्रुश्रूषणाद्पि॥ जीवमानौ गुरू एतौ स्वमातापितरौ तथा। ग्रुश्रृषते सुतो भक्त्या तस्य पुण्यफलं श्रुणु ॥ देवास्तस्यापि तुष्यन्ति ऋषयः पुण्यवत्सलाः। त्रयो लोकाश्च तुष्यन्ति पितुः शुश्रृषणादिह ॥ मातापित्रोस्तु यः पादी नित्यं प्रक्षाल्येत् सुतः। जायते ॥ भागीरथीस्नानमहन्यहनि तस्य ( पद्म० भूमि० ६२ । ५८-७४ )

में तो स्पष्टरूपसे एक ही बात जानता हूँ—वह है पिता और माताकी सेवा-पूजा । पिप्पल ! मैं स्वयं ही अपने हाथसे माता-पिताके चरण धोनेका पुण्यकार्य करता हूँ । उनके शरीरको दबाता तथा उन्हें स्नान और भोजन आदि कराता हूँ । प्रतिदिन तीनों समय माता-पिताकी सेवामें ही लगा रहता हूँ । जबतक मेरे माँ-वाप जीवित हैं, तबतक मुझे यह अतुल्मीय लाभ मिल रहा है कि तीनों समय में शुद्ध मावसे मन लगाकर इन दोनोंकी पूजा करता हूँ । पिप्पल ! मुझे दूसरी तपस्यासे तथा शरीरको मुखानेसे क्या लेना है । तीर्थयात्रा तथा अन्य पुण्यकमें से क्या प्रयोजन । विद्वान पुरुष सम्पूर्ण यज्ञोंका अनुष्ठान करके जिस फलको प्राप्त करते हैं, वैसा ही महान फल पिताकी सेवासे मिलता

है। जहाँ माता-पिता रहते हों, वहीं पुत्रके लिये गङ्गान्या और पुष्कर तीर्थ हैं। इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। माता-पिताकी सेवासे पुत्रके पास अन्यान्य पवित्र तीर्थ भी स्वयं ही पहुँच जाते हैं। जो पुत्र माता-पिताकी जीते-जी उनकी सेवा भक्तिपूर्वक करता है, उसके ऊपर देवता तथा पुण्यात्मा महर्षि प्रसन्न होते हैं। पिताकी सेवासे तीनों लोक संतुष्ट हो जाते हैं। जो पुत्र प्रतिदिन माता-पिताके चरण पखारता है, उसे नित्यप्रति गङ्गास्तानका फल मिलता है।

तयोश्चापि द्विजश्रेष्ठ मातापित्रोश्च स्नातयोः। पुत्रस्यापि हि सर्वाङ्गे पतन्त्यम्बुकणा यदा। पुत्रस्यापि प्रजायते ॥ सर्वतीर्थसमं स्नानं वृद्धमशक्तं सर्वकर्मस् । क्षधितं व्याधितं कुष्टिनं तातं मातरंच तथाविधाम्॥ उपाचरति यः पुत्रस्तस्य पुण्यं वदाम्यहम्। विष्णुस्तस्य प्रसन्नात्मा जायते नात्र संशयः॥ प्रयाति वैष्णवं छोकं यदप्राप्यं हि योगिभिः। पितरी विकली दीनी वृद्धी दुःखितमानसी॥ पापधीः । **ਲ਼ਾਂ**ਰਸ਼ੀ परित्यजति **महागदेन** स पुत्रो नरकं याति दारुणं कृमिसंकुलम्॥ वृद्धाभ्यां यः समाहूतो गुरुभ्यामिह साम्प्रतम्। न प्रयाति सुतो भूत्वा तस्य पापं वदाम्यहम् ॥ विष्ठाशी जायते मूढोऽमेध्यभोजी न संशयः। पुनः श्वानोऽभिजायते ॥ यावजनमसहस्रं तु पुत्रगेहे स्थितौ मातापितरौ वृद्धकौ तथा। स्वयं ताभ्यां विना भुक्त्वा प्रथमं जायते घृणिः॥ मूत्रं विष्टां च भुञ्जीत यावजनमसहस्रकम्। कृष्णसर्पो भवेत् पापी यावजनमशतत्रयम्॥ कटुकैर्वचनैरपि। कुत्सते पुत्रः स च पापी भवेद्न्याघ्रः पश्चादुःखी प्रजायते ॥ मातरं पितरं पुत्रो न नमस्यति पापधीः। वसेत्तावद्यावद्युगसहस्रकम् ॥ कुम्भीपाके नास्ति मातुः परं तीर्थं पुत्राणां च पितुस्तथा। नारायणसमावेताविह चैव परत्र प्रपृज्ये । पितृदेवं तसाद्हं महाप्राज्ञ मातरं च तथा नित्यं यथायोगं यथाहितम् ॥ ज्ञानमुत्तमम्। <u>पितृमातृप्रसादेन</u> संजातं त्रैलोक्पं सकलं वित्र सम्प्राप्तं वर्यतां मम ॥

अर्वाचीनं परं ज्ञानं पितुश्चास्य प्रसाद्तः । वासुदेवस्वरूपकम् ॥ विप्रेन्द्र पराचीनं ਚ पितृमातृप्रसादतः। समुद्भृतं सर्वज्ञानं को न प्जयते विद्वान् पितरं मातरं तथा॥ श्रुतिशास्त्रसमन्वितैः । साङ्गोपाङ्गैरधीतैस्तैः वेदैरिप च किं विप्र पिता येन न पूजितः॥ माता न पूजिता येन तस्य वेदा निरर्थकाः। यज्ञैश्च तपसा विद्र किं दानैः किं च पूजनैः॥ प्रयाति तस्य वैफल्यं न माता येन पृजिता। न पिता पूजितो येन जीवमानो गृहे स्थितः॥ धर्मस्तथा तीर्थं नरेष्विह। एष पुत्रस्य वै एष पुत्रस्य वै मोक्षस्तथा जन्मफरुं ग्रुभम्॥ एष पुत्रस्य वै यज्ञो दानमेव न संशयः॥ 

द्विजश्रेष्ठ ! माता-पिताको स्नान कराते समय जब उनके शरीरसे जलके छीटे उछलकर पुत्रके सम्पूर्ण अङ्गोपर पड़ते हैं, उस समय उसे सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका फल होता है । यदि पिता पितत, भ्र्ससे व्याकुल, वृद्ध, सब कायोंमें असमर्थ, रोगी और कोढ़ी हो गये हों तथा माताकी भी वही अवस्था हो, उस समयमें भी जो पुत्र उनकी सेवा करता है, उसपर निःसन्देह भगवान् श्रीविष्णु प्रसन्न होते हैं। वह योगियोंके लिये भी दुर्लभ भगवान् श्रीविष्णुके धामको प्राप्त होता है। जो किसी अङ्गसे हीन, दीन, वृद्ध, दुखी तथा महान् रोगसे पीड़ित माता-पिताको त्याग देता है, वह पापात्मा पुत्र कीड़ोंसे भरे हुए दारुण नरकमें पड़ता है। जो पुत्र बूढ़े माँ-वापके खुलानेपर भी उनके पास नहीं जाता, वह मूर्ख विष्ठा खानेवाला

कीड़ा होता है तथा हजार जन्मोंतक उसे कुत्तेकी योनिमें जन्म लेना पड़ता है । चृद्ध माता-पिता जव घरमें मौजूद हों, उस समय जो पुत्र पहले उन्हें भोजन कराये विना स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह घृणित कीड़ा होता है और हजार जन्मांतक मल-मूत्र मोजन करता है। इसके सिवा वह पापी तीन सो जन्मोंतक काला नाग होता है। जो पुत्र कटुवचनोंद्रारा माता-पिताकी निन्दा करता है, वह पायी वावकी योनिमें जन्म लेता है तथा और भी बहुत दुःख उठाता है । जो पापात्मा पुत्र माता-पिताको प्रणाम नहां करताः वह हजार युगांतक कुम्भीपाक नरकमें निवास करता है। पुत्रके लिये माता-पितासे बढ़कर दूसरा कोई तीर्थ नहीं है। माता-पिता इस लोक और परलोकमें भी नारायणके समान हैं। इसलिये महाप्राज्ञ ! मैं प्रतिदिन माता-पिताकी पूजा करता और उनके योग-क्षेमकी चिन्तामें लगा रहता हूँ । पिता-माताकी कृपासे मुझे उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है, इसीसे तीनों लोक मेरे वशमें हो गये हैं। माता-पिताके प्रसादसे ही मुझे प्राचीन तथा वासुदेवस्वरूप अर्वाचीन तत्त्वका उत्तम ज्ञान प्राप्त हुआ है। मेरी सर्वज्ञतामें माता-पिताकी सेवा ही कारण है। मला, कौन ऐसा विद्वान् पुरुष होगा, जो पिता-माताकी पूजा नहीं करेगा। ब्रह्मन् ! श्रुति ( उपनिषद् ) और शास्त्रोंसहित सम्पूर्ण वेदोंके साङ्गोपाङ्ग अध्ययनसे ही क्या लाभ हुआ, यदि उसने माता-पिताका पूजन नहीं किया। उसका वेदाध्ययन व्यर्थ है। उसके यहा, तपा दान और पूजनसे भी कोई लाभ नहीं। जिसने माँ-बापका आदर नहीं किया। उसके सभी शुभ कर्म निष्फल होते हैं। निःसंदेह माता-पिता ही पुत्रके लिये धर्म, तीर्थ, मोक्ष, जन्मके उत्तम फल, यज्ञ और दान आदि सब कुछ हैं।

### —⇔®e⇒— भक्त सुव्रत

#### प्रार्थना

संसारसागरमतीव गभीरपारं
दुःखोर्मिभिविविधमोहमयैस्तरङ्गेः ।
सम्पूर्णमस्ति निजदोषगुणैस्तु प्राप्तं
तस्मात् समुद्धर जनादैन मां सुदीनम् ॥
कर्माम्बदे महति गर्जति वर्षतीव
विद्युद्धतोह्यसति पातकसञ्जयो मे।
मोहान्धकारपटलैर्मम नष्टदप्टेदीनस्य तस्य मधुसूदन देहि हस्तम् ॥
सं० वा० अं० १२—

संसारकाननवरं बहुदुःखबृक्षैः

संसेक्यमानमि मोहमयेश्च सिंहैः।

संदीसमिल करुणाबहुबिह्नतेजः

संतप्यमानमनलं परिपाहि कृष्ण॥

संसारबृक्षमितजीर्णमपीह स्च्चं

मायासुकन्दकरुणाबहुदुःखशाखम् ।

जायादिसङ्घछदनं फिलतं मुरारे

तं चाविरूढपिततं भगवन वि न्न्यः॥

दु:खानलैविविधमोहमयैः सधमैः शोकेर्दियोगमरणान्तकशंनिभैश्र द्रम्घोऽस्मि कृष्ण सततं मम देहि मोक्षं ज्ञानाम्ब्रुनाथ परिषिच्य सदेव मां स्वम् ॥ मोहान्धकारपटले महतीव गर्ने संसारनाम्नि सततं पतितं हि कृष्ण। कृत्वा तरीं मम हि दीनभयातुरस्य तसाद् विकृष्य शरणं नय मामितस्त्वम् ॥ रवासेव नियतमानसभावयुक्ता ध्यायन्त्यनन्यमनसा पदवीं लभन्ते। पादयुगलं च **म**हत्सुपुण्यं ये देवकिन्नरगणाः परिचिन्तग्रन्ति ॥ नान्यं वदामि न भजामि न चिन्तयामि त्वत्पाद्यद्मयुगलं सततं एवं हि मासुपगतं शरणं च रक्ष द्रेण यान्तु मम पातकसञ्ज्यास्ते। दासोऽस्मि भृत्यवदृहं तव जन्म जन्म नमामि ॥ *त्वत्पादपद्मयुगर्छं* सतर्त (पद्म० भूमि० २१। २०-२७)

जनार्दन ! यह संसार-समुद्र अत्यन्त गहरा है, इसका पार पाना कठिन है। यह दुःखमयी लहरों और मोहमयी माँति-माँतिकी तरङ्गोंसे भरा है। मैं अत्यन्त दीन हूँ और अपने ही दोषों तथा गुणोंसे—पाप-पुण्योंसे प्रेरित होकर इसमें आ फँसा हूँ; अतः आप मेरा इससे उद्धार कीजिये। कर्मरूपी बादलोंकी भारी घटा घरी हुई है, जो गरजती और बरसती भी है। मेरे पातकोंकी राशि विद्युल्लताक़ी माँति उसमें थिरक रही है। मोहरूपी अन्यकारसमूहसे मेरी दृष्टि—विवेकशिक नष्ट हो गयी है, में अत्यन्त दीन हो रहा हूँ; मधुसदन ! मुझे

अपने हाथका सहारा दीजिये। यह संसार एक महान् वन है। इसमें वहुत-से दु:ख ही वृक्षरूपमें स्थित हैं। मोहरूपी सिंह इसमें निर्भय होकर निवास करते हैं; इसके भीतर शोकरूपी प्रचण्ड दावानल प्रज्वलित हो रहा है, जिसकी आँचसे मेरा चित्त संतप्त हो उठा है। श्रीकृष्ण ! इससे मुझे बचाइये। संसार एक वृक्षके समान है, यह अत्यन्त पुराना होनेके साथ बहुत ऊँचा भी है; माया इसकी जड़ है, शोक तथा नाना प्रकारके दुःख इसकी शाखाएँ हैं, पत्नी आदि परिवारके लोग पत्ते हैं और इसमें अनेक प्रकारके फल लगे हैं। मुरारे! मैं इस संसार-बृक्षपर चढ़कर गिर रहा हूँ; भगवन् ] इस समय मेरी रक्षा कीजिये---मुझे बचाइये । श्रीकृष्ण ! मैं दु:खरूपी अमि, विविध प्रकारके मोहरूपी धुएँ तथा वियोग, मृत्यु और कालके समान शोकोंसे जल रहा हूँ; आप सर्वदा ज्ञानरूपी जलसे सींचकर मुझे सदाके लिये संसार-बन्धनसे छड़ा दीजिये। श्रीकृष्ण ! मैं मोहरूपी अन्धकार-राशिसे भरे हुए संसार नामक महान् गड्ढोमें सदासे गिरा हुआ हूँ, दीन हूँ और भयसे अत्यन्त व्याकुल हूँ, आप मेरे लिये नौका बनाकर मुझे उस गङ्केसे निकालिये, वहाँसे खींचकर अपनी शरणमें ले लीजिये। जो संयमशील हृदयके भावसे युक्त होकर अनन्य चित्तसे आप-का ध्यान करते हैं, वे आपके मार्गको पा छेते हैं । तथा जो देवता और किन्नरगण आपके दोनों परम पवित्र चरणोंको प्रणाम करके उनका चिन्तन करते हैं, वे भी आपकी पदवीको प्राप्त होते हैं। मैं न तो दूसरेका नाम लेता हूँ, न दसरेको भजता हूँ और न दूसरेका चिन्तन ही करता हूँ। नित्य-निरन्तर आपके युगल चरणोंको प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार मैं आपकी शरणमें आया हूँ। आप मेरी रक्षा करें। मेरे पातकसमृह शीघ दूर हो जायँ । में नौकरकी भाँति जन्म-जन्म आपका दास बना रहूँ । भगवन् । आपके युगल चरण-कमलोंको सदा प्रणाम करता हूँ ।

# भिक्षु विप्र

### धनके पंद्रह दोष

अर्थस्य साधने सिद्धे उत्कर्षे रक्षणे व्यये।
नाशोपभोग आयासस्त्रासिश्चन्ता अमो नृणाम् ॥
स्तेयं हिंसानृतं दम्भः कामः क्रोधः स्ययो मदः।
भेदो वैरमविश्वासः संस्पर्धा व्यसनानि च॥
एते पञ्चदशानर्था हार्थमूला मता नृणाम्।
तसादनर्थमर्थाख्यं श्रेयोऽर्थी दूरतस्यजेत्॥

भिद्यन्ते आतरो दाराः पितरः सुहृद्ग्तथा।
एकास्निग्धाः काकिणिना सद्यः सर्वेऽरयः कृताः॥
अर्थेनाल्पीयसा होते संस्ट्या दीसमन्यवः।
त्यजन्त्याद्य स्पृधो झन्ति सहसोत्तरूच्य संहृद्गम्॥
उच्चा जन्मामरप्रार्थ्यं मानुष्यं तद् हिजाउपताम।
तदनाहत्य ये स्वार्थं झन्ति यान्यशुभां गतिम्॥

स्वर्गापवर्गयोद्वीरं प्राप्य लोकिममं पुमान्।
द्रविणे कोऽनुषज्जेत मर्त्योऽनर्थस्य धामनि॥
(श्रीमद्भा०११।२३।१७–२३)

धन कमानेमें, कमा छेनेपर उसको बढ़ाने, रखने एवं खर्च करनेमें तथा उसके नाश और उपभोगमें—जहाँ देखों वहीं निरन्तर परिश्रम, भय, चिन्ता और भ्रमका ही सामना करना पड़ता है। चोरी, हिंसा, झूठ बोलना, दम्भ, काम, क्रोध, गर्व, अहङ्कार, भेद-बुद्धि, वैर, अविश्वास, स्पर्द्धा, लम्पटता, जूआ और शराब—ये पंद्रह अनर्थ मनुष्योंमें धनके कारण ही माने गये हैं। इसलिये कल्याणकामी पुरुषकों चाहिये कि स्वार्थ एवं परमार्थके विरोधी अर्थनामधारी अनर्थकों दूरसे ही छोड़ दे। भाई-बन्धु, स्त्री-पुत्र, माता-पिता,

सगे-सम्बन्धी जो स्नेह-बन्धनसे वँधकर विल्कुल एक हुए रहते हैं —सब-के-सब कौड़ीके कारण इतने फट जाते हैं कि तुरंत एक दूसरेके शत्रु बन जाते हैं । ये लोग योड़-से धनके लिये भी क्षुच्ध और कुद्ध हो जाते हैं । वात-की-वातमें सौहार्द-सम्बन्ध छोड़ देते हैं, लागडाँट रखने लगते हैं और एकाएक प्राण लेने-देनेपर उतारू हो जाते हैं । यहाँतक कि एक-दूसरेका सर्वनाश कर डालते हैं । देवताओंके भी प्रार्थनीय मनुष्य-जन्मको और उसमें भी श्रेष्ठ ब्राह्मण-शरीर प्राप्त करके जो उसका अनादर करते हैं, अपने सच्चे स्वार्थ—परमार्थका नाश करते हैं, वे अश्रुभ गतिको प्राप्त होते हैं । यह मनुष्यश्चित करते हैं, वे अश्रुभ गतिको प्राप्त होते हैं । यह मनुष्यश्चरीर मोक्ष और स्वर्गका द्वार है, इसको पाकर भी ऐसा कौन बुद्धिमान मनुष्य है जो अनथं के धाम धनके चक्करमें फँसा रहे ।

# महर्षि बक

#### अतिथि-सत्कार

अपि शार्क पचानस्य सुखं वै मघवन् गृहे। अर्जितं स्वेन वीर्येण नाप्यपाश्रित्य कञ्चन॥ (महा० वन० १९३। २९)

हे इन्द्र ! जो दूसरे किसीका आश्रय न लेकर अपने पराक्रमसे पैदा किये हुए शाकको भी घरमें पकाकर खाता है, उसे महान् सुख मिलता है।

दरवा यस्त्वतिथिभ्यो वे भुङ्क्ते तेनैव नित्यशः। यावतो ह्यन्धसः पिण्डानश्चाति सततं द्विजः॥ तावतां गोसहस्त्राणां फलं प्राप्तोति दायकः। यदेनो यौवनकृतं तत्सर्वं नश्यते ध्रुवम्॥ (महा० वन० १९३। ३४-३५)

जो प्रतिदिन अतिथियोंको भोजन देकर स्वयं अन्न ग्रहण करता है, वह उसीसे महान् फलका भागी होता है। अतिथि ब्राह्मण अन्नके जितने ग्रास खाता है, दाता पुरुष उतने ही सहस्र गौओंके दानका फल सदा प्राप्त करता है और युवावस्थामें उसके द्वारा किये हुए सभी पाप निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं।

## ऋषिगण

### इन्द्रियनिग्रहका महत्त्व

दमो दानं यमो यस्तु प्रोक्तस्तस्वार्थंदर्शिभिः॥ बाह्मणानां विशेषेण दमी धर्मः सनातनः। वर्धयति पवित्रो दम उत्तमः॥ दमस्तेजो विपाप्मा तेन तेजस्वी पुरुषो दमतो भवेत्। ये केचिनियमा लोके ये च धर्माः शुभक्रियाः॥ सर्वयज्ञफलं वापि दमस्तेभ्यो विशिष्यते । दानस्य क्रियाशुद्धिर्यथावदुपलभ्यते ॥ यज्ञसतो दानं दमादेव प्रवर्तते । किमरण्ये त्वदान्तस्य दान्तस्यापि किमाश्रमे॥ वसेदान्तस्तद्रण्यं यन्र महाश्रमः। शीलवृत्तनियुक्तस्य निगृहीतेन्द्रियस्य वर्तमानस्य आश्रमैः किं प्रयोजनम् ॥ वनेऽपि दोषाः प्रभवन्ति रागिणां पञ्चेन्द्रियनिग्रहस्तपः। गृहेऽपि कर्मणि यः प्रवर्तते अकुत्सिते तपोवनम् ॥ निवृत्तरागस्य गृहं एकान्तशीलस्य दढवतस्य सर्वेन्द्रियप्रीतिनिवर्तकस्य ì अध्यातमयोगे गतमानसस्य ध्रवं नित्यमहिंसकस्य ॥ मोक्षो

न तत्कुर्याद्धरिः स्पृष्टः सर्पो वाप्यतिरोषितः। अरिर्वा नित्यसंकुद्धो यथाऽऽत्मा दमवर्जितः॥ (पद्म० स्पृष्टि० १९ । ३११-३२३ )

दम, दान एवं यम-ये तीनों तत्त्वार्थदर्शी पुरुषोदारा बताये हुए धर्म हैं। इनमें भी विशेषतः दम ( इन्द्रियदमन ) बाह्मणोंका मनातन धर्म है। दम तेजको बढ़ाता है, दमपरम पवित्र और उत्तम है। इसिलये दमसे पुरुष पापरहित एवं तेजस्वी होता है। संसारमें जो कुछ नियम, धर्म, शुभ कर्म अथवा सम्पूर्ण यज्ञोंके फल हैं, उन सबकी अपेक्षा दमका महत्त्व अधिक है। दमके विना दानरूपी कियाकी यथावत् शुद्धि नहीं हो सकती । अतः दमसे ही यज्ञ और दमसे ही दानकी प्रवृत्ति होती है । जिसने इन्द्रियोंका दमन नहीं किया, उसके वनमें रहनेसे क्या लाभ । तथा जिसने मन और इन्द्रियोंका भली-भाँति दमन किया है, उसको (घर छोड़कर) किसी आश्रममें रहनेकी क्या आवश्यकता है। जितेन्द्रिय पुरुष जहाँ-जहाँ निवास करता है, उसके लिये वही-वही स्थान वन एवं महान् आश्रम है। जो उत्तम शील और आचरणमें रत है। जिसने अपनी इन्द्रियोंको काबूमें कर लिया है तथा जो सदा सरल भावसे रहता है, उसको आश्रमोंसे क्या प्रयोजन। विषयासक्त मनुष्योंसे वनमें भी दोष बन जाते हैं तथा घरमें रहकर भी यदि पाँचों इन्द्रियोंका निग्रह कर लिया जाय तो वह तपस्या ही है। जो सदा शुभ कर्ममें ही प्रवृत्त होता है, ्रिंउस वीतराग पुरुषके लिये घर ही तपोवन है। जो एकान्तमें रहकर दृढ्तापूर्वक नियमोंका पालन करता, इन्द्रियोंकी आसक्तिको दूर हटाता, अध्यात्मतत्त्वके चिन्तनमें मन लगाता और सर्वदा अहिंसा-व्रतका पालन करता है उसीका मोक्ष निश्चित है। छेड़ा हुआ सिंह, अत्यन्त रोषमें भरा हुआ सर्प तया सदा कुपित रहनेवाला शत्रु भी वैसा अनिष्ट नहीं कर सकता, जैसा संयमरहित चित्त कर डालता है।

### अपमान और निन्दासे लाभ

अकार्पण्यमपारुष्यं संतोषः श्रद्धानता। अनस्या गुरोः पूजा द्या भृतेष्वपैशुनम्॥ सिद्धिरेष दमः प्रोक्त ऋषिभिः शान्तबुद्धिभिः। द्याधीनौ धर्ममोक्षौ तथा स्वर्गश्च पार्थिव॥ अवमाने न कुप्येत सम्माने न प्रहृष्यति। समदुःखसुखो धीरः प्रशान्त इति कीर्त्यते॥ सुखं ह्यवमतः शेते सुखं चैव प्रबुध्यति।
श्रेयस्तरमितिस्तिष्ठेदवमन्ता विनश्यति॥
अपमानी तु न ध्यायेत्तस्य पापं कराचन।
स्वधमैमपि चावेक्ष्य परधमं न दूषयेत्॥
(पद्म० सृष्टि० १९ । ३३०-३३४)

उदारता, कोमल स्वभाव, संतोष, श्रद्धालुता, दोष-दृष्टिका लगाव, गुरु-गुश्रूषा, प्राणियोंपर द्या और चुगली त करना—इन्होंको ज्ञान्त बुद्धिवाले संतों और त्रुषियोंने दम कहा है। धर्म, मोक्ष तथा स्वर्ग—ये सभी दमके अधीन हैं। जो अपना अपमान होनेपर क्रोध नहीं करता और सम्मान होनेपर हर्षसे पूल नहीं उठता, जिसकी दृष्टिमें दुःख और सुख समान हैं, उस धीर पुरुषको प्रज्ञान्त कहते हैं। जिसका अपमान होता है, वह साधु पुरुष तो सुखसे सोता है और सुखसे जागता है तथा उसकी बुद्धि कल्याणमयी होती है। परंतु अपमान करनेवाला मनुष्य स्वयं नष्ट हो जाता है। अपमानित पुरुषको चाहिये कि वह कभी अपमान करनेवालकी बुराई न सोचे। अपने धर्मपर दृष्टि रखते हुए भी दूसरोंके धर्मकी निन्दा न करे।

अमृतस्येव तृष्येत अपमानस्य विषवच्च जुगुप्सेत सम्मानस्य सदा द्विजः॥ अपमानान्तपोवृद्धिः सम्मानाच्च तपःक्षयः । अर्चितः प्जितो विप्रो दुग्धा गौरिव गच्छति ॥ सतृणैः सिल्लैर्यथा । प्रनराप्यायते धेनुः एवं जपेश्र होमेश्र पुनराप्यायते द्विजः ॥ भाक्रोशकसमो छोके सुहदन्यो न विचते। यस्तु दुष्कृतमादाय सुकृतं स्वं प्रयच्छति॥ आक्रोशमानात्राक्रोशेन्मनः स्वं विनिवर्तयेत् । संनियम्य तदाऽऽत्मानमसृतेनाभिपिञ्चति ॥

( पद्म ० स्ष्टि० १९ । ३४१-३४५ )

1

योगवेत्ता द्विजको चाहिये कि वह अपमानको अमृतके समान समझकर उससे प्रसन्नताका अनुभव करे और सम्मानको विपके तुल्य मानकर उससे घृणा करे। अपमानधे उसके तथकी वृद्धि होती है और सम्मानसे क्षय। पृजा और सत्कार पानेवाला ब्राह्मण दुही हुई गायकी तरह खाली ही जाता है। जैसे गौ घास और जल पीकर फिर पुष्ट हो जाती है, उसी प्रकार ब्राह्मण जप और होमके द्वारा पुनः ब्रह्मतंत्रमें सम्पन्न हो जाता है। संसारमें निन्दा करनेवालके गमान दूसरा कोई मित्र नहीं है; क्योंकि वह पाप लेकर अपना

# सिद्ध महर्षि

### मुक्तके लक्षण

यः स्यादेकायने लीनस्तूरणीं किञ्चिदचिन्तयन। पूर्व पूर्व परित्यज्य स तीर्णो भववन्धनात॥ सर्वमित्रः सर्वसहः शसे रक्ती जितेन्द्रयः। व्यपेतभयमन्युश्च आतमवान् मुच्यते आत्मवत् सर्वभ्रतेष यश्चरेन्नियतः श्चिः। अमानी निरभीमानः सर्वतो मुक्त एव सः॥ सुखदुःखे तथैव च। जीवितं मरणं चोभे लाभालामे प्रियद्वेप्ये यः समः स च मुच्यते॥ न कस्यचित् स्पृहयते नावजानाति निर्द्देन्द्वो वीतरागातमा सर्वथा मुक्त एव सः ॥ अनिमन्नश्च क्रचित्। निर्बन्धरनपत्यश्च मुच्यते ॥ त्यक्तधर्मार्थकामश्र निराकाङ्की च पूर्वीपचितहापकः । नैव धर्मी न चाधर्मी धातुक्षयप्रशान्तात्मा निर्हेन्हः स विमुच्यते॥ विकाङ्कश्च पश्येजागदशाश्वतम् । अकर्मवान नित्यं जन्ममृत्युजरायुतम् ॥ अश्वत्थसदशं सततमात्मदोषव्यपेक्षकः। वैराग्यबुद्धिः करोत्यचिरादिव ॥ आत्मबन्धविनिर्मोक्षं स ( महा० अश्वमेध ० १९। १-९ )

जो स्थूल-स्क्ष्मादि पूर्व-पूर्व प्रपञ्चका वाघ करके किसी भी प्रकारका संकल्प-विकल्प न करते हुए मौनभावसे सम्पूर्ण प्रपञ्चके एकमात्र लयस्थान परब्रह्ममें समाहित है, उसने इस

संसारवन्धनको पार कर लिया है। जो सबका सुहृद् है, सब कुछ सह लेता है, मनोनियहमें अनुराग रखता है, जितेन्त्रिय है तथा भय और कोघते रहित है, वह मनखी नरश्रेष्ठ संसारसे मुक्त हो जाता है । जो पवित्रातमा मनको वशमें रखता हुआ ,समस्त भूतोंके प्रति अपने ही समान बर्ताव करता है तथा जिसमें मान और गर्वका लेश भी नहीं है, वह सब प्रकार मुक्त ही है। जो जीवन और मरणमें, सुख और दुःखर्में, लाभ और हानिमें त्या प्रिय और अप्रियमें सममाव रखता है, वह मुक्त हो जाता है। जो किसी वस्तुकी इच्छा नहीं करता, किसीका तिरस्कार नहीं करता तथा सुख-दु:खादि इन्द्र और रागसे रहित है, वह सर्वथा मुक्त ही है। जिसका कोई रात्रु या मित्र नहीं है। जो किसीको अपना पुत्रादि भी नहीं समझताः जिसने धर्मः अर्थ -और इन्द्रिय-सुलका भी परित्याग कर दिया है, जिसे किसी वस्तुकी आकाङ्का नहीं है। वह मुक्त हो जाता है। जो भर्म-अधर्मसे परे हैं। जिसने पूर्वके संचितका त्याग कर दिया है। वासनाओंका क्षय हो जानेसे जिसका चित्त शान्त हो गया है तथा जो सब प्रकारके द्वन्द्वींसे रहित है। वह मुक्त हो जाता है। जो कर्मकलापसे मुक्त है, पूर्णतया निष्काम है, संसारको अश्वत्य ( वृक्ष ) के समान अनित्य और सर्वदा जन्म, मृत्यु एवं जरादि दोषोंसे युक्त देखता है, जिसकी बुद्धि वैराग्यनिष्ठ है और जो निरन्तर अपने दोषोंपर दृष्टि रखता है, वह शीम अपने समस्त बन्धनींको तोड़ डालता है ।

## मुनिवर कण्डु

### प्रार्थना

लोमहर्षणे । दुस्तरे संसारेऽसिःअगनाथ कदलीदलसंनिमे ॥ दु:खबहुले अनित्ये निरालम्बे जलबुद्बुद्चञ्चले । **निराश्रये** चातिभैरवे ॥ दुस्तरे सर्वोपद्रवसंयुक्ते कालं मायया मोहितस्तव। भ्रमामि सुचिरं चान्तमभिगच्छासि विषयासक्तमानसः॥ संसारभयपीडितः । देवेश गतोऽसि शरणं कृष्ण मामुद्धर भवार्णवात्॥

गन्तुमिच्छामि परमं पदं यत्ते सनातनम् । प्रसादात्तव देवेश पुनरावृत्तिदुर्रुभम् ॥ (ब्रह्मपुराण १७८ । १७९-१८३)

जगन्नाथ ! यह संसार अत्यन्त दुस्तर और रोमान्नकारी है । इसमें दुःखोंकी ही अधिकता है । यह अनित्य और केलेके पत्तेकी भाँति सारहीन है । इसमें न कहीं आश्रय है, न अवलम्य । यह जलके बुलबुलोंकी भाँति चन्नल है । इसमें सब प्रकारके उपद्रव भरे हुए हैं । यह दुम्तर होनेके माथ ही अत्यन्त भयानक है । में आपकी मायासे मोहित होकर चिरकालसे इस संसारमें भटक रहा हूँ, किंतु वहीं भी शांति

नहीं पाता । मेरा मन विषयोंमें आसक्त है । देवेश ! इस संसारके भयसे पीड़ित होकर आज मैं आपकी शरणमें आया हूँ । श्रीकृष्ण ! आप इस भवसागरसे मेरा उद्धार कीजिये । सुरेश्वर ! मैं आपकी कृपासे आपके ही सनातन परम पट प्राप्त करना चाहता हूँ, जहाँ जानेसे फिर इस संसारमें न आना पड़ता ।

# पुराण-वक्ता सूतजी

### शिवभक्तिकी महिमा

सा जिह्ना या शिवं स्तौति तन्मनी ध्यायते शिवम् । तौ कणौं तत्कथालोलो तौ हस्तौ तस्य पूजको ॥ ते नेत्रे पश्यतः पूजां तिच्छरः प्रणतं शिवे । तौ पादौ यौ शिवक्षेत्रं भक्त्या पर्यटतः सदा ॥ यस्येन्द्रियाणि सर्वाणि वर्तन्ते शिवकर्मसु । स निस्तरति संसारं भुक्तिं सुक्तिं च विन्दति ॥

> शिवभक्तियुतो मर्त्यश्चाण्डालः पुल्कसोऽपि च। नारी नरो वा षण्डो वा सद्यो मुच्येत संस्रतेः॥ (स्कन्द० पु० शा० शह्यो० ४। ७-१०)

यही जिह्ना सफल है, जो भगवान् शिवकी स्तुति करती है। वही मन सार्थक है, जो शिवके ध्यानमें संलग्न होता है। वे ही कान सफल हैं, जो भगवान् शिवकी कथा सुननेके लिये उत्सुक रहते हैं और वे ही दोनों हाथ सार्थक हैं, जो शिवजी-की पूजा करते हैं। वे नेत्र धन्य हैं, जो महादेवजीका दर्शन करते हैं। वह मस्तक धन्य है, जो शिवके सामने झुक जाता है। वे पैर धन्य हैं, जो भक्तिपूर्वक शिवके क्षेत्रमें सदा भ्रमण करते हैं। जिसकी सम्पूर्ण इन्द्रियाँ भगवान् शिवके कार्योंमें लगी रहती हैं, वह संसारसागरके पार हो जाता है और भोग तथा मोक्ष प्राप्त कर लेता है। शिवकी भक्तिसे युक्त मनुध्य चाण्डाल, पुस्कस, नारी, पुरुष अथवा नपुंसक—कोई भी क्यों न हो, तत्काल संसार-बन्धनसे मुक्त हो जाता है।

1 1

## अतिथि-सत्कार

गृहस्थानां परो धर्मों नान्योऽस्त्यतिथिपूजनात् । अतिथेर्न च दोषोऽस्ति तस्यातिक्रमणेन च ॥ अतिथिर्यस्य भद्माशो गृहात्प्रतिनिवर्तते । स दस्वा दुष्कृतं तस्मै पुण्यमादाय गच्छति ॥ सत्यं तथा तपोऽधीतं दत्तिमष्टं शतं समाः । तस्य सर्वमिदं नष्टमतिथिं यो न पूजयेत् ॥ दूरादितथयो यस्य गृहमायान्ति निर्वृताः । स गृहस्थ इति प्रोक्तः शेषाश्च गृहरक्षिणः ॥ (स्कन्द० पु० ना० उ० १७६ । ४-७)



ग्रहस्थोंके लिये अतिथि-सत्कारसे बढ़ दूसरा कोई महान् धर्म नहीं है। अतिर्मि महान् कोई देवता नहीं है, अतिथिके उल्लब्ध बड़ा भारी पाप होता है। जिसके घरसे अति निराश होकर लीट जाता है, उसे वह अप पाप देकर और उसका पुण्य लेकर चल है है। जो अतिथिका आदर नहीं करता, उन्हीं वर्षोंके सत्य, तप, स्वाध्याय, दान व

यज्ञ आदि सभी सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं। जिसके घर दूरसे अतिथि आते हैं और मुखी होते हैं, वही गृहस्थ व गया है, रोष सब लोग तो गृहके रक्षकमात्र हैं।

### भगवद्भक्ति-भगवनाम

कलौ नारायणं देवं यजते यः स धर्मभाक् । दामोदरं ह्वीकेशं पुरुहूतं सनातनम् ॥ हृदि कृत्वा परं शान्तं जितमेव जगत्त्रयम् । कल्जिकालोरगादंशात् किल्बिषात् कालकूटतः ॥ हृरिभक्तिसुधां पीत्वा उल्लङ्घयो भवति द्विजः । क् जपैः श्रीहृरेनाम गृहीतं यदि मानुषैः ॥ (पश्यपुराण, सर्गं ० ६१ । ६—

जो किलयुगमें भगवान् नारायणका पूजन करता है, धर्मके फलका भागी होता है। अनेकों नामोंद्वारा हि पुकारा जाता है तथा जो इन्द्रियोंके नियन्ता हैं, उन प्रशान्त सनातन भगवान् दामोदरको हृदयमें स्थापित कमनुष्य तीनों लोकोंपर विजय पा जाता है। जो द्विज हरिमा रूपी अमृतका पान कर लेता है, वह किलकालरूपी साँ डँसनेसे फैले हुए पापरूपी भयंकर विषसे आत्मरक्षा कर योग्य हो जाता है। यदि मनुष्योंने श्रीहरिके नामका आ ग्रहण कर लिया तो उन्हें अन्य मन्त्रोंके जपकी व आवश्यकता है।

हरिभक्तिश्च लोकेऽत्र दुर्लभा हि मता मम । हरो यस्य भवेद् भक्तिः स कृतार्थो न संशयः॥

तत्तदेवाचरेत्कर्म हरिः प्रीणाति येन हि। तसिंस्तुप्टे जगतुप्टं प्रीणिते प्रीणितं जगत्॥ हरों भिक्त विना नृणां वृथा जन्म प्रकीर्तितम्। यजन्ते प्रीतिहेतवे॥ वसादयः सुरा यस्य नारायणमनाद्यन्तं न तं सेवेत को जनः॥ तस्य माता महाभागा पिता तस्य महाक्रती। जनाईनपद्दृह्ह धार्यते ॥ येन हृद्ये जनार्दन जगद्दन्य शरणागतवत्सल । इतीरयन्ति ये मर्त्या न तेषां निरये गतिः॥ (पद्म० स्वर्ग० ६१। ४२--४६)

मेरे विचारसे इस संसारमें श्रीहरिकी मक्ति दुर्लम है। जिसकी भगवान्में भक्ति होती है, वह मनुष्य निःसंदेह कृतार्थ हो जाता है। उसी-उसी कर्मका अनुष्ठान करना चाहिये, जिससे भगवान् प्रसन्न हों। भगवान्के संतुष्ट और तृप्त होनेपर सम्पूर्ण जगत् संतुष्ट एवं तृप्त हो जाता है। श्रीहरिकी भक्ति विना मनुष्योंका जन्म व्यर्थ बताया गया है। जिनकी प्रसन्नताके लिये ब्रह्मा आदि देवता भी यजन करते हैं, उन आदि-अन्तरहित भगवान् नारायणका भजन कौन नहीं करेगा। जो अपने हृदयमें श्रीजनार्दनके युगल चरणोंकी स्थापना कर लेता है, उसकी माता परम सौभाग्यशालिनी और पिता महापुण्यात्मा हैं। 'जगद्वन्द्य जनार्दन! शरणागतवत्सल !' आदि कहकर जो मनुष्य भगवान्को पुकारते हैं, उनकों नरकमें नहीं जाना पड़ता।

विष्णुमें भक्ति किये बिना मनुप्योंका जन्म निष्फल शताया जाता है। कलिकाल रूपी भयानक समुद्र पाप रूपी गृहोंसे भरा हुआ है। विषयासक्ति ही उसमें मँवर है। दुबांध ही फेनका काम देता है। महादुष्टरूपी सपोंके कारण वह अत्यन्त भीषण प्रतीत होता है। हिरिभक्तिकी नौकापर बैठे हुए मनुष्य उसे पार कर जाते हैं। सिलिये लोगोंको हिरिभक्तिकी सिद्धिके लिये प्रयन्न करना वाहिये। लोग बुरी-बुरी बातोंको सुननेमें क्या सुख तते हैं। यदि मनुष्योंका मन विषयमें ही आसक्त हो तो जेकमें नाना प्रकारके विषयोंसे मिश्रित उनकी विचित्र हथाओंका ही अवण करना चाहिये। दिजो यदि निर्वाणमें ग्रामक हो तो मन रमता हो, तो भी भगवत्कथाओंको सुनना उचित उनहीं अवहेलनापूर्वक सुननेपर भी श्रीहरि संतुष्ट हो जाते

हैं। भक्तवत्सल भगवान् हृषीकेश यद्यपि निष्किय उन्होंने अवणकी इच्छावाले भक्तोंका हित करनेके प्रकारकी लीलाएँ की हैं। सौ वाजपेय आदि कर्म हजार राजसूय यज्ञोंके अनुष्ठानसे भी भगवान उतनी नहीं मिलते, जितनी सुगमतासे वे भक्तिके द्वारा ! हैं। जो हृदयसे सेवन करने योग्य, संतोंके द्वारा सेवित तथा भवसागरसे पार होनेके लिये सार श्रीहरिके उन चरणोंका आश्रय हो। रे विषयहोलप अरे निष्ठर मनुष्यो ! क्यों स्वयं अपने आपको रौरव गिरा रहे हो। यदि तुम अनायास ही दुःखोंके पा चाहते हो तो गोविन्दके चारु चरणोंका सेवन कि नहीं जा सकोगे। भगवान् श्रीकृष्णके युगल चरण हेतु हैं, उनका भजन करो । मनुष्य कहाँसे आया है अ पुनः उसे जाना है, इस बातका विचार करके बुद्धिमान (पद्म० स्वर्ग० ६१। ७२-धर्मका संग्रह करे।

जिसने मन, वाणी और क्रियाद्वारा श्रीहरिकी भक्ति की है, उसने बाजी मार ली, उसने विजय प्राप्त कर ली, उसकी निश्चय ही जीत हो गयी-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। सम्पूर्ण देवेश्वरोंके भी ईश्वर भगवान् श्रीहरिकी ही भलीभाँति आराधना करनी चाहिये । हरिनामरूपी महामन्त्रोंके द्वारा पापरूपी पिशाचोंका समुदाय नष्ट हो जाता है। एक बार भी श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करके मनुष्य शुद्ध हो जाते हैं तथा सम्पूर्ण तीथोंमें स्नान करनेका जो फल होता है, उसे प्राप्त कर लेते हैं-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। मनुप्य श्रीहरिकी प्रतिमाका दर्शन करके सब तीथोंका फल प्राप्त करता है तथा विष्णुके उत्तम नामका जप करके सम्पूर्ण मन्त्रोंके जपका फल पा लेता है । द्विजवरो ! भगवान् विष्णुके प्रसादखरूप तुलसीदलको सूँघकर मनुष्य यमराजके प्रचण्ड एवं विकराल मुखका दर्शन नहीं करता। एक बार भी श्रीकृष्णको प्रणाम करनेवाला मनुष्य पुनः माताके स्तनोंका दूध नहीं पीता— उसका दूसरा जन्म नहीं होता । जिन पुरुपोंका चित्त श्रीहरिके चरणोंमें लगा है। उन्हें प्रतिदिन मेरा यारंवार नमस्कार है । पुल्कस, इवपच ( चाण्डाल) तथा और भी जो म्लेच्छ जातिके मनुष्य हैं, वे भी यदि एकमात्र श्रीहर्षि चरणोंकी सेवामें लगे हों तो वन्दनीय और परम सौभाग्यशाली हैं। फिर जो पुण्यात्मा ब्राह्मण और राजर्प भगवान्के भक्त हों। उनकी तो वात ही क्या है । भगवान् श्रीहरिकी भक्ति करके ही मनुष्य गर्भवासका दुःख नही

देखता । ब्राह्मणो ! भगवानके सामने उच्चखरसे उनके नामोंका कीर्तन करते हुए नृत्य करनेवाला मनुष्य गङ्गा आदि निदयोंके जलकी भाँति समस्त संसारको पवित्र कर देता है। उस भक्तके दर्शन और स्पर्शसे, उसके साथ वार्तालाप करनेसे तथा उसके प्रति भक्तिभाव रखनेसे मनुष्य ब्रह्महत्या आदि पापोंसे मुक्त हो जाता है-इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो श्रीहरिकी प्रदक्षिणा करते हुए करताल आदि बजाकर उच स्वर तथा मनोहर वाणीसे उनके नामोंका कीर्तन करता है, उसने ब्रह्महत्या आदि पापोंको मानो ताली बजाकर भगा दिया । जो हरिमक्ति-कथाकी फ़टकर आख्यायिका भी श्रवण करता है, उसके दर्शनमात्रसे मनुष्य पवित्र हो जाता है। मुनिवरो ! फिर उसके विषयमें पापोंकी आशङ्का क्या रह सकती है। महर्षियो ! श्रीकृष्णका नाम सब तीथोंमें परम तीर्थ है। जिन्होंने श्रीकृष्ण-नामको अपनाया है, वे पृथ्वीको तीर्थ बना देते हैं। इसलिये श्रेष्ठ मुनिजन इससे बढ़कर पावन वस्तु और कुछ नहीं मानते । श्रीविष्णुके प्रसादभूत निर्माल्य-को खाकर और मस्तकपर धारण करके मनुष्य साक्षात विष्णु ही हो जाता है, वह यमराजसे होनेवाले शोकका नाश करनेवाला होता है; वह पूजन और नमस्कारके योग्य साक्षात् श्रीहरिका ही खरूप है-इसमें तिनक भी संदेह नहीं है। जो इन अव्यक्त विष्णु तथा भगवान् महेश्वरको एकमावसे देखते हैं, उनका पुनः इस संसारमें जन्म नहीं होता। अतः महर्षियो ! आप आदि-अन्तसे रहित अविनाशी परमात्मा विष्णु तथा महादेवजीको एकभावसे देखें तथा एक समझकर ही उनका पूजन करें । जो 'हिर' और 'हर' को समान भाव-से नहीं देखते, श्रीशिवको दूसरा देवता समझते हैं, वे घोर नरकमें पड़ते हैं, उन्हें श्रीहरि अपने भक्तोंमें नहीं गिनते। पण्डित हो या मूर्ख, ब्राह्मण हो या चाण्डाल, यदि वह भगवान्का प्यारा भक्त है तो स्वयं भगवान् नारायण उसे संकटोंसे छुड़ाते हैं। भगवान् नारायणसे बढ़कर दूसरा कोई ऐसा नहीं है, जो पापपुञ्जरूपी वनको जलानेके लिये दावानलके समान हो । भयंकर पातक करके भी मनुष्य श्रीकृष्णनामके उचारणसे मुक्त हो जाता है । उत्तम व्रतका पालन करनेवाले महर्पियो ! जगद्गुरु भगवान् नारायणने खयं ही अपने नाममें अपनेसे भी अधिक शक्ति स्थापित कर दी है। नाम-कीर्तनमें परिश्रम तो थोड़ा होता है, किंतु फल भारी-से-भारी प्राप्त होता है—यह देखकर जो लोग इसकी महिमाके विषयमें तर्क उपिस्थत करते हैं, वे अनेकों वार

नरकमें पड़ते हैं। इसलिये हरिनामकी शरण लेकर भगवान-की मक्ति करनी चाहिये । प्रभु अपने पुजारीको तो पीछे रखते हैं, किंतु नाम-जप करनेवालेको छातीसे लगाये रहते हैं । हरिनामरूपी महान् वज्र पापोंके पहाड़को विदीर्ण करनेवाला है। जो भगवानुकी ओर आगे बढते हों, मनुष्यके वे ही पैर सफल हैं। वे ही हाथ धन्य कहे गये हैं, जो भगवान्की पूजामें संलग्न रहते हैं । जो मस्तक भगवान्के आगे सुकता हो, वही उत्तम अङ्ग है । जीभ वही श्रेष्ट है, जो भगवान् श्रीहरिकी स्तुति करती है । मन भी वही अच्छा है, जो उनके चरणोंका अनुगमन—चिन्तन करता है तथा रोएँ भी वे ही सार्थक कहलाते हैं, जो भगवान्का नाम लेनेपर खड़े हो जाते हैं। इसी प्रकार आँत् वे ही सार्थक हैं, जो भगवान्की चर्चाके अवसरपर निकलते हैं । अहो ! संसारके लोग भाग्यदोषसे अत्यन्त विञ्चत हो रहे हैं; क्योंिक वे नामोचारणमात्रसे मुक्ति देनेवाले भगवान्का भजन नहीं करते । स्त्रियोंके स्पर्श एवं चर्चासे जिन्हें रोमाञ्ज हो आता है, श्रीकृष्णका नाम लेनेपर नहीं, वे मलिन तथा कल्याणसे विञ्चत हैं। जो अजितेन्द्रिय पुरुष पुत्रशोकादिसे व्याकुल होकर अत्यन्त विलाप करते हुए रोते हैं, किंतु श्रीकृष्णनामके अक्षरोंका कीर्तन करते हुए नहीं रोते, वे मूर्ख हैं। जो इस लोकमें जीभ पाकर भी श्रीकृष्णनामका जप नहीं करते, वे मोक्षतक पहुँचनेके छिये सीढ़ी पाकर भी अवहेळनावश नीचे गिरते हैं। इसिछये मनुष्यको उचित है कि वह कर्मयोगके द्वारा भगवान् श्रीविष्णुकी यत्नपूर्वक आराधना करे। कर्मयोगसे पूजित होनेपर ही भगवान् विष्णु प्रसन्न होते हैं, अन्यया नहीं । भगवान् विष्णुका भजन तीर्थोंसे भी अधिक पावन तीर्थ कहा गया है । सम्पूर्ण तीर्थोंमें स्नान करने। उनका जल पीने और उनमें गोता लगानेसे मनुष्य जिस फलको पाता है। वह श्रीकृष्णके सेवनसे प्राप्त हो जाता है। भाग्यवान् मनुष्य ही कर्मयोगके द्वारा श्रीहरिका पूजन करते हैं। अतः मुनियो ! आपलोग परम मङ्गलमय श्रीकृष्णकी आराधना करें। ( पद्म० स्वर्ग० ५०। ४—-३७)

## भक्तिसे ही सबकी सार्थकता

पतितः स्विलितश्चार्तः श्चुस्वा वा विवशो ब्रुवन् । हरये नम इत्युच्चैर्मुच्यते सर्वपातकात्॥

संकीर्ल्यमानो भगवाननन्तः श्रुतानुभावो व्यसनं हि पुंसाम्। प्रविज्य चित्तं विधुनोत्यशेषं तमोऽकोऽभ्रमिवातिवातः॥ यथा ह्यसतीरसत्कथा गिरस्ता मृपा न कथ्यते यद् भगवानधोक्षजः। तदेव सत्यं मङ्गलं तदु हैव तदेव पुण्यं भगवद्गुणोद्यम् ॥ तदेव रुचिरं नर्व नवं तदेव शश्वनमनसो महोत्सवम्। शोकार्णवशोषणं तदेव नृणां यदुत्तमइलोकयशोऽनुगीयते 11 वचश्चित्रपदं हरेर्यशो तद् जगत्पवित्रं प्रगृणीत कर्हिचित्। तद् ध्वाङ्कतीर्थं न तु हंससेवितं यत्राच्युतस्तत्र हि साधवोऽमलाः॥ वाग्विसर्गो जनताघसम्प्रवो स प्रतिक्लोकमबद्धवत्यपि । यस्मिन् नामान्यनन्तस्य यज्ञोऽङ्कितानि य-च्छुण्वन्ति गायन्ति गृणन्ति साधवः॥ नैष्कर्म्यमप्यच्युतभाववर्जितं न शोभते ज्ञानमलं निरञ्जनम्। शश्वदभद्रमीश्वरे पुनः कृतः न ह्यपितं कर्म यद्प्यनुत्तमस्॥ परो यशःश्रिया मेव परिश्रमः वर्णाश्रमाचारतपःश्रुतादिपु । श्रीधरपादपद्मयो-अविस्मृतिः र्गुणानुवादश्रवणादिभिर्हरेः 11 कृष्णपदारविन्दयोः अविस्मृतिः क्षिणोत्यभद्राणि शमं तनोति चं। परमात्मभक्ति गुद्धि सस्वस्थ विज्ञानविरागयुक्तम् ॥ ( श्रीमद्भा० १२। १२। ४६--५४ )

जो मनुष्य गिरते-पड़ते, फिसलते, दुःख भोगते अथवा छींकते समय विवशतासे भी ऊँचे स्वरसे बोल उठता है— 'ह्रये नमः', वह सब पापोंसे मुक्त हो जाता है। यदि देश, काल एवं वस्तुसे अपरिच्छिन भगवान् श्रीकृष्णके नाम, निला, गण आदिका संकीर्तन किया जाय अथवा उनके

प्रभाव, महिमा आदिका श्रवण किया जाय तो वे स्वयं हृदयमें आ विराजते हैं और श्रवण-कीर्तन करनेवाले पुरुष सारे दुःख मिटा देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे सूर्य अंधकार और आँधी बादलोंको तितर-वितर कर देती है। जिस वाणी द्वारा घट-घटवासी अविनाशी भगवान्के नाम, लीला, गु आदिका उचारण नहीं होता, वह वाणी भावपूर्ण होनेपर भ निरर्थक है-सारहीन है, सुन्दर होनेपर भी असुन्दर और उत्तमोत्तम विषयोंका प्रतिपादन करनेवाली होनेपर म असत् कथा है। जो वाणी और वचन भगवान्के गुणीं परिपूर्ण रहते हैं, वे ही परम पावन हैं, वे ही मङ्गलमय और वे ही परम सत्य हैं। जिस वचनके द्वारा भगवान्वे परम पवित्र यशका गान होता है, वही परम रमणीय रुचिकर एवं प्रतिक्षण नया-नया जान पड़ता है। उसीरे अनन्त कालतक मनको परमानन्दकी अनुभूति होती रहती है। मनुष्योंका सारा शोक, चाहे वह समुद्रके समान लंबा और गहरा क्यों न हो, उस वचनके प्रभावसे सदाके लिये सूख जाता है। जिस वाणीसे—चाहे वह रस, भाव, अलंकार आदिसे युक्त ही क्यों न हो-जगत्को पवित्र करनेवाले भगवान् श्रीकृष्णके यशका कभी गान नहीं होता, वह तो कौओंके लिये उच्छिष्ट फेंकनेके स्थानके समान अत्यन्त अपवित्र है। मानसरोवरनिवासी हंसोंके समान ब्रह्मधाममें विहार करनेवाले भगवच्चरणारविन्दाश्रित परमहंस भक्त उसका कभी सेवन नहीं करते। निर्मल हृदयवाले साधुजन तो वहीं निवास करते हैं, जहाँ भगवान् रहते हैं। इसके विपरीत जिसमें मुन्दर रचना भी नहीं है और जो व्याकरण आदिकी दृष्टिसे दृषित शन्दोंसे युक्त भी है, परंतु जिसके प्रत्येक श्लोकमें भगवान्के सुयशस्चक नाम जड़े हुए हैं; वह वाणी लोगांके सारे पापींका नाश कर देती है; क्योंकि सत्पुरुष ऐसी ही वाणीका श्रवणः गान और कीर्तन किया करते हैं। वह निर्मल ज्ञान भी। जी मोक्षकी प्राप्तिका साक्षात् साधन है, यदि भगवान्की भक्तिरे रहित हो तो उसकी उतनी शोभा नहीं होती । फिर जो कर्म भगवान्को अर्पण नहीं किया गया है-वह चाहे कितना ही कँचा क्यों न हो—सर्वदा अमङ्गलरूप, दुःख देनेवाला ही हैं; वह तो शोभन—वरणीय हो ही कैंसे सकता है। वर्णाश्रमके अनुकूल आचरण, तपस्या और अभ्ययन आदिकं लिये जी बहुत बड़ा परिश्रम किया जाता है। उसका फल है—केवल यदा अथवा लक्ष्मीकी प्राप्ति । परंतु भगवान्के गुणः लीलः नाम आदिका श्रवण, कीर्तनआदि तो उनके श्रीचरणकमलेंची

अविचल स्मृति प्रदान करता है। भगवान् श्रीकृष्णके चरणकमलोंकी अविचल स्मृति सारे पाप-ताप और अमङ्गलोंको नष्ट कर देती और परम श्रान्तिका विस्तार करती है। उसीके द्वारा अन्तःकरण ग्रुद्ध हो जाता है, भगवान्की भक्ति प्राप्त होती है एवं परवैराग्यसे युक्त भगवान्के खरूपका शन तथा अनुभव प्राप्त होता है।

### श्रोताओं के लक्षण

अब भगवान् श्रीकृष्णकी कथाका आश्रय छेनेवाछे श्रोताओंका वर्णन करते हैं। श्रोता दो प्रकारके माने गये हैं— प्रवर (उत्तम) तथा अवर (अधम)। प्रवर श्रोताओंके 'चातक', 'हंस', 'शुक' और 'मीन' आदि कई मेद हैं। अवरके भी 'कृक', 'मूरुण्ड', 'कृष' और 'उष्ट्र' आदि अनेकों मेद बतलाये गये हैं। 'चातक' कहते हैं पपीहेको। वह जैसे बादलसे बरसते हुए जलमें ही स्पृहा रखता है, दूसरे जलको छूता नहीं, उसी प्रकार जो श्रोता सब कुछ छोड़कर केवल श्रीकृष्णसम्बन्धी शास्त्रोंके श्रवणका व्रत ले लेता है, वह 'चातक' कहा गया है।

जैसे हंस दूघके साथ मिलकर एक हुए जलसे निर्मल दूध ग्रहण कर लेता और पानीको छोड़ देता है, उसी प्रकार जो श्रोता अनेकों शास्त्रोंका श्रवण करके भी उसमेंसे सारभाग अलग करके ग्रहण करता है, उसे 'हंस' कहते हैं।

जिस प्रकार भलीभाँति पढ़ाया हुआ तोता अपनी मधुर वाणीसे शिक्षकको तथा पास आनेवाले दूसरे लोगोंको भी प्रसन्न करता है, उसी प्रकार जो श्रोता कथावाचक व्यासके मुँहसे उपदेश मुनकर उसे मुन्दर और परिमित वाणीमें पुनः मुना देता है और व्यास एवं अन्यान्य श्रोताओंको अत्यन्त आनन्दित करता है, वह 'शुक' कहलाता है।

जैसे क्षीरसागरमें मछली मौन रहकर अपलक आँखोंसे देखती हुई सदा दुग्धपान करती रहती है, उसी प्रकार जो कया सुनते समय निर्निमेष नयनोंसे देखता हुआ मुँहसे कभी एक शब्द भी नहीं निकालता और निरन्तर कथारसका ही आस्तादन करता रहता है, वह प्रेमी श्रोता भीन' कहा गया है।

(ये प्रवर अर्थात् उत्तम श्रोताओंके मेद बताये गये, अय अवर यानी अधम श्रोता वताये जाते हैं।) 'बुक' कहते हैं मेडियेको। जैसे मेडिया बनके भीतर वेणुकी मीठी आवाज सुननेमें लगे हुए मृगोंको डरानेवाली भयानक गर्जना करता है, वैसे ही जो मूर्ख कथाश्रवणके समय रिसक श्रोताओंको उद्विग्न करता हुआ बीच-बीचमें जोर-जोरसे बोल उठता है, वह 'वृक्त' कहलाता है।

हिमालयके शिखरपर एक भूरुण्ड जातिका पक्षी होता है। वह किसीके शिक्षाप्रद वाक्य सुनकर वैसा ही बोला करता है, किंतु स्वयं उससे लाभ नहीं उठाता। इसी प्रकार जो उपदेशकी बात सुनकर उसे दूसरोंको तो सिखाये पर स्वयं आचरणमें न लाये, ऐसे श्रोताको 'भूरुण्ड' कहते हैं।

'वृष' कहते हैं बैलको । उसके सामने मीठे-मीठे अंगूर हों या कड़वी खली, दोनोंको वह एक-सा ही मानकर खाता है। उसी प्रकार जो सुनी हुई सभी बातें ग्रहण करता है, पर सार और असार वस्तुका विचार करनेमें उसकी बुद्धि अंधी—असमर्थ होती है, ऐसा श्रोता 'वृष' कहलाता है।

जिस प्रकार ऊँट माधुर्यगुणसे युक्त आमको भी छोड़कर केवल नीमकी ही पत्ती चवाता है, उसी प्रकार जो भगवान्की मधुर कथाको छोड़कर उसके विपरीत संसारी वातोंमें रमता रहता ह, उसे 'ऊँट' कहते हैं।

ये कुछ थोड़े-से भेद यहाँ बताये गये। इनके अतिरिक्त भी प्रवर-अवर दोनों प्रकारके श्रोताओंके 'भ्रमर' और 'गदहा' आदि बहुतसे भेद हैं, इन सब भेदोंको उन-उन श्रोताओंके स्वाभाविक आचार-व्यवहारोंसे परखना चाहिये।

जो वक्ताके सामने उन्हें विधिवत् प्रणाम करके बैठे और अन्य संसारी बातोंको छोड़कर केवल श्रीभगवान्की लीला-कथाओंको ही सुननेकी इच्छा रक्खे, समझनेमें अत्यन्त कुशल हो, नम्न हो, हाथ जोड़े रहे, शिष्य-भावसे उपदेश ग्रहण करे और भीतर श्रद्धा तथा विश्वास रक्खे, इसके सिवा जो कुछ सुने उसका बराबर चिन्तन करता रहे, जो बात समझमें न आये पूछे और पवित्र भावसे रहे तथा श्रीकृष्णके भक्तोंपर सदा ही प्रेम रखता हो, ऐसे ही श्रोताको वक्तालोग उत्तम श्रोता कहते हैं।

अब वक्ताके लक्षण बतलाते हैं। जिसका मन सदा भगवान्में लगा रहे, जिसे किसी भी वस्तुकी अपेक्षा न हो, जो सबका मुहृद् और दीनोंपर दया करनेवाला हो तथा अनेकों युक्तियोंसे तत्त्वका बोध करा देनेमें चतुर हो, उसी बक्ताका मुनिलोग भी सम्मान करते हैं।

( स्तन्दपुराणान्तर्गत श्रीमद्भा ः माहात्म्य अ० ४ । १०—२२)

## भगवान्की कथा

असारे संसारे विषयविषसङ्गकुरुधियः क्षणार्धं क्षेमार्थं पिवत ग्रुकगाथातुरुसुधाम् । किमर्थं च्यर्थं भो ब्रजत कुपथे कुस्सितकथे परीक्षिरसाक्षी यच्छ्रजणगतमुक्त्युक्तिकथने ॥ (पश्पुराणान्तर्गत श्रीमङ्गा० माहा० ६ । १००)

इम असार-संसारमें विपयरूप विपकी आसक्तिके कारण व्याकुल बुद्धिवाले पुरुपो ! अपने कल्याणके उद्देश्यसे आधे क्षणके लिये भी इस शुक्ककथारूप अनुपम सुधाका पान करो । प्यारे माइयो ! निन्दित कथाओंसे युक्त कुपथमें व्यर्थ ही क्यों भटक रहे हो । इस कथाके कानमें प्रवेश करते ही सुक्ति हो जाती है, इस बातके साक्षी राजा परीक्षित् हैं ।

#### भगवान्का परमपद

परं पदं वैष्णवमामनन्ति तद्
यन्नेति नेतीस्यतदुत्तिसद्भवः ।
विस्तस्य दौरातम्यमनन्यतौहृदा
हृदोपगुह्यावसितं समाहितैः ॥
त प्तद्धिगव्छन्ति विष्णोर्यत् परमं पदम् ।
अहं ममेति दौर्जन्यं न येषां देहगेहजम् ॥

अतिवादांस्तितिक्षेत नावमन्येत कञ्चन । न चेमं देहमाश्रित्य चैरं कुर्धीत केनचित् ॥ (श्रीमङ्गा० १२ । ६ । ३२—३४)

जो मुमुधु एवं विचारशील पुरुष परमपंदके अतिरिक्त वस्तु-मात्रका परित्याग करते हुए 'नेति-नेति' के द्वारा उसका निषेध करके ऐसी वस्तु प्राप्त करते हैं, जिसका कभी निषेध नहीं हो सकता और न तो कभी त्याग ही, वही विष्णुभगवान्का परमपद है-यह बात सभी महात्मा और श्रुतियाँ एक मतरे स्वीकार करती हैं। अपने चित्तको एकाग्र करनेवाले पुरुष अन्तःकरणकी अग्रुद्धियोंको, अनात्म-भावनाओंको सदा-सर्वदाके लिये मिटाकर अनन्य प्रेमभावसे परिपूर्ण हृदयके द्वारा उसी परमपदका आलिङ्गन करते हैं और उसीमें समा जाते हैं। विष्णुभगवानका यही वास्तविक स्वरूप है। यही उनका परमपद है। इसकी प्राप्ति उन्हीं लोगोंको होती है। जिनके अन्तः करणमें शरीरके प्रति अहंभाव नहीं है और न तो इसके सम्बन्धी रह आदि पदार्थों में ममता ही। सचमुच शरीरमें मैंपन और जगत्की वस्तुओंमें मेरेपनका आरोप बहुत बड़ी दुर्जनता है। जिसे इस परमपदकी प्राप्ति अभीष्ट है, उसे चाहिये कि वह दूसरोंकी कटुवाणी सहन कर ले और बदलेमें किसीका अपमान न करे तथा इस क्षणसङ्खर शरीरमें अहंता-ममता करके किसी भी प्राणीसे कभी वैर न करे।

## मनु महाराज

### उपदेश

वेदः समृतिः सदाचारः स्वस्य च धियमान्मनः।

एतचतुर्विश्वं प्राहुः साक्षाद्धर्मस्य स्वक्षणम्॥

( मतु० २।१२)

वेद, स्मृति, सदाचार और अपने आत्माको प्रिय लगनेवाला—यह चार प्रकारका धर्मका साक्षात् लक्षण कहा गया है।

प्रतिः क्षमा दमोऽस्तेयं शौचिमिन्द्रियनिग्रहः। भ्रीविंद्या सत्यमकोधो दशकं धर्मलक्षणम्॥ (मनु०६।९२)

धृति, क्षमा, दम, अस्तेय (चोरी नकरना), शौच (मन, वाणी और शरीरकी पवित्रता), इन्द्रियनिग्रह, धी, विद्या, सत्य और अक्रोध—ये दस धर्मके लक्षण हैं।



एकोऽपि वेदविद्धर्मं यं व्यवस्येद् हिजोत्तमः। स विज्ञेषः परो धर्मो नाज्ञानामुदितोऽयुतैः॥ (मनु०१२।११३)

वेदका मर्म जाननेवाला कोई एक द्विजश्रेष्ठ भी जिसका निर्णय कर दे, उसे परमधर्म जानना चाहिये; प्रंतु दस हजार भी मृर्ख जिसका निर्णय करें, वह धर्म नहीं है।

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तस्माद्धर्मो न हन्तव्यो मा नी धर्मो हतोऽवर्धात्॥ (गनु०८।१५)

नृष्ट हुआ धर्म ही मारता है और रक्षा किया हुआ धर्म ही रक्षा करता है। इसलिये नष्ट हुआ धर्म कहीं हमको न मारे— यह विचारकर धर्मका नाग्र नहीं करना चाहिये। न सीदन्निप धर्मेण मनोऽधर्मे निवेशयेत्। अधार्मिकाणां पापानामाश्च पर्यन्विपर्ययम्॥ (मनु०४।१७१)

पापी अधर्मियोंकी ज्ञीघ ही बुरी गति होती है, यों समझकर पुरुषको चाहिये कि धर्मसे दुःख पाता हुआ भी अधर्ममें मन न लगावे।

अधर्मेणेधते तावत्ततो भद्राणि पश्यति । ततः सपताञ्जयति समूलस्तु विनश्यति ॥ (मनु०४।१७४)

अधर्मी पहले अधर्मसे बढ़ता है, फिर उससे अपना मला देखता है, फिर शत्रुओंको जीतता है और फिर जड़सहित नष्ट हो जाता है।

अभिवादनशीलस्य नित्यं बृद्धोपसेविनः। चत्वारि तस्य वर्द्धन्ते आयुर्विद्या घशो बलम्॥ मातापितृभ्यां धामीभिभ्रीत्रा पुत्रेण भार्वथा। दुहित्रा दासवर्गेण विवादं न समाचरेत्॥ (मतु०२।१२१,४।१८०)

जिसका प्रणाम करनेका स्वभाव है और जो नित्य वृद्धों-की सेवा करता है, उसकी आयु, विद्या, यश और बल-ये चारों बढ़ते हैं।

माता, पिता, बहन, भाई, पुत्र, स्त्री, बेटी और नौकर-चाकर—इनके साथ वाद-विवाद न करे।

अनारोग्यमनायुष्यमस्वर्यं चातिभोजनम् । अपुण्यं लोकविद्विष्टं तस्मात्तत्परिवर्जयेत् ॥ सत्यं ब्र्यास्प्रियं ब्र्यान्न ब्र्यात्सत्यमप्रियम् । प्रियं च नानृतं ब्र्यादेष धर्मः सनातनः ॥ सर्वे परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुखम् । एतद्विचात्समासेन लक्षणं सुखदुःखयोः॥ (मनु०२। ५७; ४। १३८, १६०) अधिक भोजन करना आरोग्य, आयु, स्वर्ग और पुण्य-का नाशक तथा लोकनिन्दित है; इसलिये उसे त्याग दे।

ऐसी सत्य बात बोले जो प्यारी लगे और जो सत्य तो हो किंतु प्यारी न लगे ऐसी बात न कहे; और जो प्यारी बात झुठी हो, उसे भी न कहे। यही सनातन धर्म है।

पराधीनतामें सब कुछ दुःखरूप है और स्वाधीनतामें सब सुख-रूप है—यह संक्षेपसे सुख-दुःखका लक्षण जानना चाहिये।

लोष्ठमदी तृणच्छेदी नखखादी च यो नरः।
स विनाशं व्रजत्याशु सूचकोऽश्रुचिरेव च॥
अनुमन्ता विशसिता निहन्ता क्रयविक्रयी।
संस्कर्ता चोपहर्ता च खादकइचेति घातकाः॥
(मनु०४।७१;५।५१)

जो मनुष्य मिट्टीके हेलेको मलता है, तृण तोड़ता है, नखोंको चवाता है, चुगली खाता है और अपवित्र रहता है, वह शीव्र नष्ट हो जाता है।

मांसके लिये सम्मति देनेवाला, काटनेवाला, मारनेवाला, खरीदने-बेचनेवाला, पकानेवाला, लानेवाला और खानेवाला ——ये (सभी) घातक होते हैं।

सर्वेषासेव शौचानामर्थशौचं परं स्मृतम्। योऽर्थे अचिहिं स अचिनं मृहारिशुचिः शुचिः॥

(मनु० ५। १०६)

सब गुद्धियों में घनकी पवित्रता ही श्रेष्ठ कही गयी है; क्यों कि जो धनसे गुद्ध है, वही गुद्ध है। मिट्टी और जलकी गुद्धि गुद्धि नहीं कही जाती। भाव यह है कि जो पराया धन नहीं हरता और न्यायसे धनोपार्जन करता है, वह गुद्ध है और जो अन्यायसे द्रव्य हरता है, किंतु मिट्टी लगाकर स्नान करता है, वह पवित्र नहीं है।

## महाराज पृथु

### प्रार्थना

वरान् विभो त्वद्वरदेश्वराद् बुधः
कथं वृणीते गुणविक्रियात्मनाम् ।
ये नारकाणामपि सन्ति देहिनां
तानीश कैवल्यपते वृणे न च॥
न कामये नाथ तद्प्यहं क्वचिन्
न यत्र युप्मचरणास्बुजासवः।

#### महत्तमान्तर्हद्यान्मुख्य्युतो

विश्वत्स्व कर्णायुत्तमेष मे वरः॥ (श्रीमद्गा०४।२०।२३-२४)

मोक्षपित प्रमो ! आप वर देनेवाले ब्रह्मादि देवताओं को भी वर देनेमें समर्थ हैं । कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आपसे देहाभिमानियोंके भोगने योग्य विषयोंको कैसे माँग सकता है । वे तो नारकी जीवोंको भी मिलते हैं । अतः मैं इन तुन्छ विषयं को आपसे नहीं माँगता । मुझे तो उस मोक्षपद-वी भी इच्छा नहीं है, जिसमें महापुरुषोंके द्भृदयसे उनके मुख-द्वारा निकला हुआ आपके चरण-कमलोंका मकरन्द नहीं है— जहाँ आपकी कीर्ति-कथा सुननेका सुख नहीं मिलता। इसलिये मेरी तो यही प्रार्थना है कि आप मुझे दस हजार कान दे दीजिये, जिनसे में आपके लीला-गुणोंको सुनता रहूँ।

यत्पादसेवाभिरुचिस्तपस्विना-महोषजन्मोपचितं धियः । सलं क्षिणोत्यन्वहमेधती सती सद्य: यथा पदाङ्गप्ठविनिःसृता सरित्॥ विनिर्भृताशेषमनोमलः पुमा-नसङ्गविज्ञानविशेषवीर्यवान् कृतकेतनः पुन-यदङ्ग्रिमूले संस्ति छेशवहां प्रपद्यते ॥ यूयं भजतात्मवृत्तिभि-तमेव स्वकर्मभिः। र्मनोवचःकायगुणैः

अमाथिनः कामदुघाङ्घिपङ्कजं यथाधिकारावसितार्थसिद्धयः॥ (श्रीमद्भा०४। २१। ३१-३३

जिनके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये निरन्तर बढ़नेवाल अभिलाषा, उन्होंके चरण-नखसे निकली हुई गङ्गाजीके समान संसार-तापसे संतप्त जीवोंके समस्त जन्मोंके संचित मनोमल को तत्काल नष्ट कर देती है, जिनके चरणतलका आश्रय हैने वाला पुरुष सब प्रकारके मानसिक दोषोंको घो डालता तय वैराग्य और तत्त्वसाक्षात्काररूप बल पाकर फिर इस दु:खमय संसारचक्रमें नहीं पड़ता और जिनके चरण-कमल सब प्रकार की कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं, उन प्रभुको आपलोग अपनी-अपनी आजीविकाके उपयोगी वर्णाश्रमोचित अध्यापनादि कमों तथा ध्यान-स्तुति-पूजादि मानसिक, वाचिक एक शारीरिक क्रियाओंके द्वारा भजें। इदयमें किसी प्रकारका कपट न रक्खें तथा यह निश्चय रक्खें कि हमें अपने-अपने अधिकारानुसार इसका फल अवश्य प्राप्त होगा।

## राजा अजातशत्रु

~~

आतमा ही सत्यका सत्य स यथोर्णनाभिस्तन्तुनोचरेचथाग्नेः श्रुद्धा विस्फुलिङ्गा न्युच्चरन्त्येवमेवास्मादात्मनः सर्वे प्राणाः सर्वे लोकाः सर्वे देवाः सर्वाणि भूतानि न्युच्चरन्ति तस्योपनिषत् सत्यस्य सत्यमिति××। ( बृहदारण्यक उप० २ । १ । २० ) जिस प्रकार वह मकड़ा तारोंपर ऊपरकी ओर जाता है तया जैसे अग्निसे अनेकों भुद्र चिनगारियाँ उड़ती हैं, उसी प्रकार इस आत्मासे समस्त प्राण, समस्त लोक, समस्त देव-गण और समस्त प्राणी विविधरूपसे उत्पन्न होते हैं। सत्यका सत्य यह आत्मा ही उपनिषद् है।

## भक्तराज धुव

प्रार्थना

नूनं विमुष्टमतयस्तव मायया ते

ये स्वां भवाष्ययविमोक्षणमन्यहेतोः।
अर्चन्ति करुपकतरं कुणपोपभोग्य
मिच्छन्ति यत्स्पर्शनं निरयेऽपि नॄणाम् ॥

या निर्जृतिस्तनुमृतां तव पादपद्मध्यानाद्मवज्ञनकथाश्रवणेन वा स्यात्।

सा ब्रह्मणि स्वमहिमन्यपि नाथ मा भूत् किंत्वन्तकासिलुक्तितात्पततां विमानात्॥

भिक्तं मुद्धः प्रवहतां त्विय में प्रसङ्गो भूयादनन्त महताममलाशयानाम्। येनाञ्जसोल्बणमुरुग्यसनं भवाविषं नेष्ये भवद्गुणकथामृतपानमत्तः॥ (श्रीमद्भा०४।९।९—११)

प्रभो ! इन शवतुल्य शरीरोंके द्वारा भोगा जानेवाला, इन्द्रिय और विषयोंके संसगंसे उत्पन्न सुख तो मनुष्योंको नरकमें भी मिल सकता है। जो लोग इस विषयसुखके लिये लालायित रहते हैं और जो जन्म-मरणके बन्धनसे छुड़ा उनवाले

कल्पतस्खरूप आपकी उपासना भगवत्-प्राप्तिके मित्रा किमी अन्य उद्देश्यसे करते हैं, उनकी वुद्धि अवश्य ही आपकी मायाके द्वारा ठमी गयी है। नाय ! आपके वरणकमलेंका स्थान करनेसे और आपके भक्तोंके पवित्र चरित्र मुननेसे प्राणियोंको जो आनन्द प्राप्त होता है, वह निजानन्दस्वरूप ब्रह्ममें भी नहीं मिल सकता। फिर जिन्हें कालकी तलवार कार्टे डालती है, उन स्वर्गीय विमानोंसे गिरनेवाले पुरुषोंको तो वह सुख मिल ही कैसे सकता है।

अनन्त परमात्मन् ! मुझे तो आप उन विशुद्धहृदय

महात्मा भक्तोंका सङ्ग दीजिये, जिनका आपमें अविच्छित्र भिक्तिन्माव है; उनके सङ्गमें मैं आपके गुणों और लीलाओंकी कथा-सुधाको पी-पीकर उन्मत्त हो जाऊँगा और सहज ही इस अनेक प्रकारके दुःखोंसे पूर्ण भयंकर संसार-सागरके उस पार पहुँच जाऊँगा।

## शरणागतवत्सल शिवि



### शरणागतकी रक्षा

यो हि किश्चिद् द्विजान् हन्याद्
गां वा लोकस्य मातरम्।
शरणागतं च त्यजते
तुल्यं तेषां हि पातकम्॥
(महा० वन० १३१।६)

जो कोई भी मनुष्य ब्राह्मणोंकी अथवा लोकमाता गौकी हत्या करता है और जो शरणमें आये हुए दीन प्राणीको त्याग देता है— उसकी रक्षा नहीं करता; इन सबको एक-सा पातक लगता है।

नास्य वर्षं वर्षन्ति वर्षकाले नास्य बीजं रोहित काल उसम् । भीतं प्रपन्नं यो हि ददाति शत्रवे न त्राणं लभते त्राणमिच्छन् सकाले॥ जाता हस्वा प्रजा प्रमीयते सदा न वै वासं पितरोऽस्य कुर्वते। भीतं प्रपन्नं यो हि ददाित शत्रवे नास्य देवाः प्रतिगृह्णन्ति हन्यम् ॥ मोधमन्नं विदन्ति वाप्रचेताः स्वर्गाञ्जोकाद्श्रश्यित शीव्यमेव । भीतं प्रपन्नं यो हि ददाित शत्रवे सेन्द्रा देवाः प्रहरन्त्यस्य वज्रम् ॥ ( महा० वन० १९७ । १२-१४ )

जो मनुष्य अपनी शरणमें आये हुए भयमीत प्राणिकों उसके शत्रुके हाथमें सौंप देता है, उसके देशमें वर्णकालमें वर्षा नहीं होती, उसके बोये हुए वीज नहीं उगते और कभी संकटके समय वह जब अपनी रक्षा चाहता है, तब उसकी रक्षा नहीं होती। उसकी संतान बचपनमें ही मर जाती है, उसके पितरोंको पितृलोकमें रहनेको स्थान नहीं मिलता। (वे स्वर्गमें जानेपर नरकोंमें ढकेल दिये जाते हैं) और देवता उसके हाथका हव्य ग्रहण नहीं करते। उसका अन्न निष्फल होता है, वह स्वर्गसे तुरंत ही नीचे गिर पड़ता है और इन्द्र आदि देवता उसपर वज्रका प्रहार करते हैं।

## भक्त राजा अम्बरीष



दुर्वासाको बचानेके लिये सुदर्शन चक्रसे प्रार्थना

स स्वं जगस्त्राण खलप्रहाणये निरूपितः सर्वसहो गदाभृता ।

विप्रस्य चारमःकुलदैवहेतवे विषेहि भद्गं तदनुग्रहो हि नः॥

यद्यस्ति दत्तिमिष्टं वा स्वधर्मो वा स्वनुष्टितः।
कुलं नो विप्रदैवं चेद् द्विजो भवतु विज्वरः॥
(श्रीमद्भा०९।५।९-१०)

विश्वके रक्षक ! आप रणभूमिमें सबका प्रहार सह लेते हैं । आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता । गदाधारी भगवानने दुष्टोंके नाशके लिये ही आपको नियुक्त किया है । आप कृपा करके हमारे कुलके भाग्योदयके लिये दुर्वासाजीका कल्याण कीजिये । हमारे ऊपर आपका यह महान् अनुग्रह होगा । यदि मैंने कुछ भी दान किया हो, यह किया हो अथवा अपने धर्मका पालन किया हो, यदि हमारे वंशके लोग ब्राह्मणोंको ही अपना आराध्यदेव समझते रहे हों, तो दुर्वासा

जीकी जलन मिट जाय।

# शान्ति कहाँ है ?

## दु:खञ्चाला-दग्ध संसार और शान्ति-सुधासागर

योगेश्वरेश्वर श्रीकृष्णचन्द्रने संसारके लिये कहा— 'दु:खालयमशाश्वतम् ।' यह विश्व तो दु:खका घर है । दु:ख ही इसमें निवास करते हैं । साथ ही यह अशाश्वत है—नाशवान् है ।

सम्पूर्ण विश्व जल रहा है। दु: खकी दावाग्निमें निरन्तर भस्म हो रहा है यह संसार। क्या हुआ जो हमें वे लपटें नहीं दीख पड़तीं। उद्धकको सूर्य नहीं दीखते, अन्धोंको कुछ नहीं दीखता—अपनेको बुद्धिमान् माननेवाला मनुष्य यदि सचमुच ज्ञानवान् होता—लेकिन वह तो अज्ञानके अन्धकारमें आनन्द मनानेवाला प्राणी बन गया है। उसके नेत्रोंपर मोहकी मोटी पट्टी बँधी है। कैसे देखे वह संसारको दग्ध करती ज्वालाको।

अविद्या, अस्मिता, राग-द्रेष और अभिनिवेश—ये पाँच क्लेश बतलाये महर्षि पतञ्जलिने । अज्ञान, अहंकार, कुछ पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंकी ममता, उनकी कामना और उनसे राग तथा उनके विरोधी पदार्थों, प्राणियों, अवस्थाओंसे द्रेष एवं शरीरको आत्मा मानना—कितने ऐसे प्राणी हैं जो इन क्लेशोंसे मुक्त हैं ?

काम, क्रोध, लोम, मोहकी ज्वालाओंमें जल रहा है संसार । तृष्णा, वासना, अशान्ति—वेचैनीका पार नहीं है । मद, मत्सर, वैर, हिंसा—चारों ओर दावानल धधक रहा है । दु:ख-दु:ख-और दु:ख । लेकिन जैसे पितंगे प्रज्वलित दीपकको कोई सुखद सुमोग्य वस्तु मानकर उसपर टूटते हैं—प्राणी मोहवश संसारकी इन ज्वालाओंको ही आकर्षण मान बैठे हैं । अशान्ति—दु:ख-मृत्यु—और क्या मिलना है यहाँ ।

शान्ति और सुखकी आशा—संसारमें यह आशा! जलते संसारमें भला शान्ति कहाँ ?

शान्ति है । सुख है । आनन्द है । अनन्त शान्ति, अविनाशी सुख, शाश्वत आनन्द—शान्ति, सुख और आनन्दका महासागर ही है एक । उस महासागरमें खड़े हो जानेपर संसारकी ज्वाला—त्रितापका भय स्पर्श भी नहीं कर पाते ।

कहाँ है वह ?

भगवान्को छोड़कर भला शान्ति, सुख और आनन्द अन्यत्र कहाँ होंगे । भगवान्का भजन ही है वह महा-समुद्र । भगवान्का भजन करनेवाला भक्त-साधु उस महासमुद्रमें स्थित है ।

विषयोंसे वैराग्य, प्राणियोंमें भगवद्भावना, समता, अक्रोध, सेवा, दृढ़ भगविद्धश्चास—जहाँ शीतलता और पिवत्रताका यह महासागर लहरा रहा है, कामनाओंकी ज्वाला, त्रितापोंकी ऊष्मा वहाँतक पहुँच कैसे सकती है। वहाँ कामनाकी अग्नि नहीं है, स्पृहाकी ज्वाला नहीं है, ममताके मीठे विषयका भीषण अन्तस्ताप नहीं है और अहङ्कारकी लपटें सदाके लिये शान्त हो गयी हैं।

'विहाय कामान्यः सर्वान्षुमांश्चरति निःस्पृहः। निर्ममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति॥' (गीता २।७१)

इस निरन्तर जलते त्रिताप-तप्त संसारमें तो शान्ति है ही नहीं । वह तो हैं भगवान्में— भगवान्ये भजन-रूप महासमुद्रमें । उस शान्ति-सुधा-सागरमें स्थित होनेपर ही इस ज्वालासे परित्राण पाया जा सकता हैं । कल्याण क्रि

# शान्ति कहाँ है ?

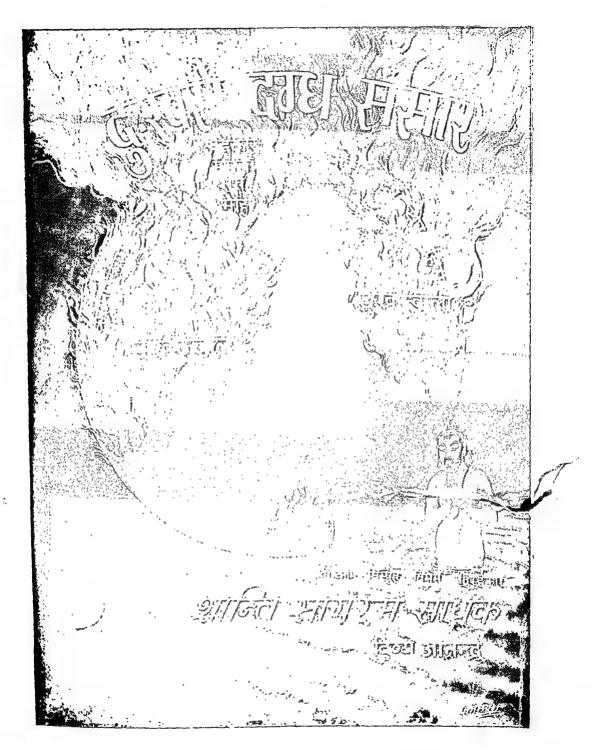

विहाय कामान् यः सर्वोन् पुमांश्चरति निःस्पृहः । निममो निरहंकारः स शान्तिमधिगच्छति ॥

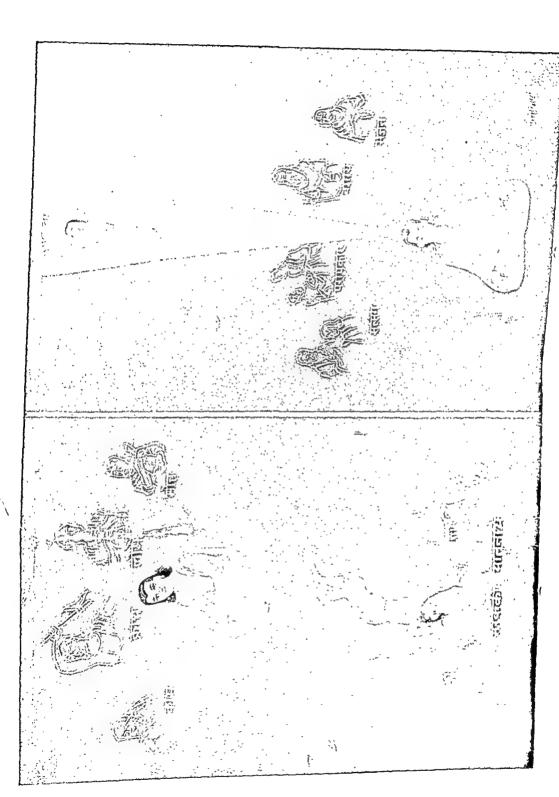

# दो ही गति

हम कबसे भटक रहे हैं ? जन्म-मृत्युके चक्र-में हम कबसे पड़े हैं ? कोई गणना नहीं है । सृष्टि अनादि है । अनादि कालसे जीव चौरासी लाख योनियों में भटक रहा है ।

भगवान्की अहैतुकी कृपासे मनुष्य-जीवन प्राप्त हुआ। एक महान् अवसर दिया उस करुणा-वरुणालयने जीवको। इस अवसरका हम सदुपयोग करेंगे या नहीं—यह हमारे विचार करनेकी बात है; क्योंकि मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है।

जीवनकी—मनुष्य-जीवनकी दो ही गतियाँ हैं—जन्म-मृत्युके चक्रसे छुटकारा प्राप्त कर लेना या फिर उसीमें भटकना ।

चौरासी लाख योनियाँ—जीवको उसके कर्मीतुसार एक-एक योनिमें लाख-लाख बार भी जन्म
लेना पड़ सकता है। चौरासी लाख योनियाँ—
एक ही उनमेंसे है मनुष्ययोनि। मानव-जीवनके
गिने-चुने वर्ष—केवल यही अवसर है, जब जीव
आवागमनके अनादि चक्रसे छुटकारा पा सके।
यह अवसर कहीं निकल गया—वही जन्म-मृत्युका चक्र और कबतक, किस अकल्पनीय कालतक
वह चलता रहेगा—कोई कह नहीं सकता।

काम, क्रोध, लोम और मोह—ये चारों नरक-के द्वार हैं। इनमेंसे किसीमें पैर पड़ा और गिरे नरकमें। नरक—नरककी दारुण यन्त्रणा और केवल मनुष्य ही वहाँ पहुँचनेकी सामग्री प्रस्तुत

करता है। केवल मनुष्य ही तो कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। अन्य प्राणी तो भोगयोनिके प्राणी हैं। वे तो भोगके द्वारा अपने अग्रुभ कर्मोंका नाश कर रहे हैं। वे नवीन कर्मोंका उपार्जन नहीं करते।

मनुष्य कर्मयोनिका प्राणी है। मनुष्य कर्म करनेमें स्वतन्त्र है। मनुष्य ही है जो कर्म-संस्कारों-का उपार्जन करता है। उसे सोचना है, वह कैसा उपार्जन करेगा। उसकी दो गतियाँ हो सकती हैं— बन्धन—नरक या फिर मोक्ष—भगवद्वाय।

काम, क्रोध, लोभ, मोह—इनमें लगनेपर मनुष्य नरक जायगा। संसारके भोगोंमें आसक्त हुआ और नरक धरा है।

दूसरी गित है मनुष्यकी—मनुष्यताकी परम सफलता उसीमें है। अनादि कालसे चलनेवाली मृत्युसे छुटकारा पा जाना—जन्म-मृत्युके चक्रसे परित्राण—मोक्ष।

सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य और भजन— इसका परिपाक है भगवद्धामकी प्राप्ति। मोक्षका यही प्रशस्त मार्ग है। मनुष्यकी मनुष्यता इसीसे सफल होती है।

नरक या भगवद्धाम—गतियाँ तो ये दो ही हैं।
मनुष्यको यदि सचग्रच नरकमें नहीं पड़ना है,
उसे दुःखसे आत्यन्तिक छुटकारा चाहिये, अखण्ड
आनन्द उसे अभीष्ट है तो उसे अपनाना है—
सत्सङ्ग, परोपकार, वैराग्य, भगवद्भजन।

# सत्यनिष्ठ राजा हरिश्चन्द्र

#### सङ्गावना

शक्ष भुङ्क्ते नृषो राज्यं
प्रभावेण कुटुम्बिनाम्।
यजते च महायज्ञैः
कर्म पौर्क्तं करोति च॥
तच तेषां प्रभावेण
मया सर्वभनुष्टितम्।
उपकर्त्तृन् न सन्त्यक्ष्ये तानहं स्वर्गेलिप्सया॥
तस्माद् यन्मम देवेश किंचिद्स्ति सुचेष्टितम्।
दत्तिमप्टमथो जप्तं सामान्यं तैस्तदस्तु नः॥
(मार्क०८। २५७-२५९)



# परदुःखकातर रन्तिदेव

महत्त्वाकाङ्का

न कामयेऽहं गितमीइवरात परा-मष्टिंदुयुक्तामपुनर्भवं वा। आर्तिं प्रपद्येऽखिलदेंहभाजा-मन्तःस्थितो येन भवन्त्यदुःखाः॥ श्रुक्तृरश्रमो गात्रपरिश्रमश्च दैन्यं क्रमः शोकविषादमोहाः। सर्वे निवृत्ताः कृपणस्य जन्तो-जिजीविषोर्जीवजलार्पणान्मे ॥ (श्रीमद्वा०९।२१।१२-१३) में भगवान्से आठों सिद्धियोंसे युक्त परमगति नहीं चाहता। और तो क्या, में मोक्षकी भी कामना नहीं करता। मैं चाहता हूँ तो केवल यही कि में सम्पूर्ण प्राणियोंके दृदयमें स्थित हो जाऊँ और उनका सारा दुःख में ही सहन करूँ, जिससे और किसी भी प्राणीको दुःख न हो। यह दीन प्राणी जल पी करके जीना चाहता था, जल दे देनेसे इसके जीवनकी रक्षा हो गयी। अब मेरी भूख-प्यासकी पीड़ा, शरीरकी शिथिलता, दीनता, ग्लान, शोक, विषाद और मोह—ये सब-के-सब जाते रहे। मैं सुखी हो गया।

### महाराजा जनक

संत, सद्धुरु, सद्धुद्धि दुर्लभो मानुषो देहो देहिनां क्षणमङ्गरः। तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुण्ठप्रियदर्शनम् ॥ (श्रीमद्भा०११।२।२९) जीवोंके लिये मनुष्य-शरीरका

प्राप्त होना दुर्लभ है। यदि यह प्राप्त भी हो जाता है तो प्रतिक्षण मृत्युका भय सिरपर सवार रहता है; क्योंकि यह क्षणभङ्कर है। इसलिये अनिश्चित मनुष्य-जीवनमें भगवान्के प्यारे और उनको प्यार करनेवाले भक्तजनींकाः संतोंका दर्शन तो और भी दुर्लभ है।

न विना ज्ञानविज्ञाने मोक्षस्याधिगमो भवेत्।

न विना गुरूसम्बन्धं ज्ञानस्याधिगमः स्मृतः॥

गुरुः प्लावयिता तस्य ज्ञानं प्लय इहोच्यते।

विज्ञाय कृतकृत्यस्तु तीर्णस्तदुभयं स्यजेत्॥

(महा शान्ति ३२६। २२-२३)

जैसे ज्ञान-विज्ञानके विना मोक्ष नहीं हो सकता, उसी प्रकार सद्गुक्से सम्बन्ध हुए विना ज्ञानकी प्राप्ति नहीं है। सकती । गुरु इस संसार-सागरसे पार उतारनेवाले हैं और उनका दिया हुआ ज्ञान नौकाके समान वताया गया है। मनुष्य उस ज्ञानको पाकर भवसागरसे पार और कृतकृत्य हो जाता है, फिर उसे नौका और नाविक दोनोंकी ही अपेक्षा नहीं रहती।

वेश्म यथा दीपेन तमःपरिगतं तथा बुद्धिप्रदीपेन शक्य आत्मा निरीक्षितुम्॥ ( महा० शान्ति० ३२६।४० )

जिस प्रकार अन्धकारसे व्याप्त हुआ घर दीपकके प्रकाशसे स्पष्ट दीख पड़ता है, उसी तरह बुद्धिरूपी दीपककी सहायतासे अज्ञानसे आवृत आत्माका साक्षात्कार हो सकता है।

## राजा महीरथ

## पुण्यात्मा कौन है ?

परतापिच्छदो ये तु चन्दना इव चन्दनाः। परोपकृतये ये तु पीड्यन्ते कृतिनो हि ते॥ संतस्त एव ये लोके परदुःखविदारणाः। आर्तानामार्तिनाशार्थं प्राणा येषां तृणोपमाः॥ परहितोचतैः । भूमिर्न रैः तैरियं धार्यते मनसो यत्सुखं नित्यं स स्वर्गो नरकोपमः॥ सुविनः सदा। तस्मात्परसुखेनैव साधवः प्राणवियोजनम् । निरयपातोऽत्र वरं पुनः क्षणमार्त्तानामार्तिनाशमृते सुखम्॥

( पद्म ० पाताल ० ९७। ३२-३५ )

जो चन्दन-वृक्षकी भाँति दूसरोंके ताप दूर करके उन्हें आह्नादित करते हैं तथा जो परोपकारके लिये स्वयं कष्ट उठाते हैं, वे ही पुण्यात्मा हैं। संसारमें वे ही संत हैं, जो दूसरोंके दुः खोंका नाश करते हैं तथा पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर करनेके लिये जिन्होंने अपने प्राणींको तिनकेके समान निछावर कर दिया है। जो मनुष्य सदा दूसरोंकी भलाईके लिये उद्यत रहते हैं, उन्होंने ही इस पृथ्वीको धारण कर रक्ला है। जहाँ सदा अपने मनको ही सुख मिलता है, वह स्वर्ग भी नरक-के ही समान है, अतः साधुपुरुष सदा दूसरोंके सुखसे ही मुखी होते हैं। यहाँ नरकमें गिरना अच्छा, प्राणोंसे वियोग हो जाना भी अच्छा; किंतु पीड़ित जीवोंकी पीड़ा दूर किये बिना एक क्षण भी सुख भोगना अच्छा नहीं है।

# राजा चित्रकेतु

नैवातमा न परइचापि कर्ता स्यात् सुखदुःखयोः। कर्तारं मन्यतेऽप्राज्ञ आत्मानं परमेव ㅋ 11 एतसिन गुणप्रवाह



समस्य सर्वन्र निरञ्जनस्य सुखे न रागः कुत एव रोषः॥ तथापि तच्छक्तिविसर्ग सुखाय दुःखाय हिताहिताय। बन्धाय मोक्षाय च सृत्युजनमनोः संस्तयेऽवकल्पते॥ शरीरिणां ं ( श्रीमद्भा० ६ । १७ । १९-२३ )

माता पार्वतीजी ! सुख और दुःखको देनेवाला न तो अपना आत्मा है और न कोई दूसरा। जो अज्ञानी हैं, वे ही अपनेको अथवा दूसरेको सुख-दुःखका कर्ता माना करते हैं। यह जगत् सत्त्व, रज आदि गुणोंका स्वाभाविक प्रवाह है। इसमें क्या शाप, क्या अनुग्रह, क्या खर्ग, क्या नरक और क्या सुख, क्या दुःख। एकमात्र परिपूर्णतम भगवान् ही विना किसीकी सहायताके अपनी आत्मस्वरूपिणी माया-के द्वारा समस्त प्राणियोंकी तथा उनके बन्धन, मोक्ष और सुख-दुःखकी रचना करते हैं । माताजी! भगवान् श्रीहरि सब्भें

सम और माया आदि मलसे रहित हैं। उनका कोई प्रिय-अप्रियः जाति बन्धः अपना-पराया नहीं है। जब उनका सुख-में मम ही नहीं है। तब उनमें रामजन्य कोध तो हो ही कैसे

सकता है। तथापि उनकी माया-शक्तिके कार्य पाप और पुष्य ही प्राणियोंके सुख-दु:खा हित-अहिता बन्ध-मोक्षा मृखः जन्म और आवागमनके कारण बनते हैं।

## राजा मुचुकुन्द

प्रार्थना दुर्लभमत्र लब्ध्वा जनो क्यंचिद्वयङ्गमयत्नतोऽनघ भजत्यसन्मति-पादारविन्दं न पतितो र्गृहान्धकृपे पशुः ॥ यथा कालोऽजित निप्फलो गतो ममैष भूपतेः । राज्यश्रियोन्नद्धमदस्य सुतदारकोशभू-मर्त्यात्मबुद्धेः दुरन्तचिन्तया ॥ प्वासजमानस्य घटकुड्यसन्निभे कलेवरेऽसिन् नरदेव इत्यहम् । निरूढमानो रथेभाश्वपदात्यनीकपै-वृतो सुदुर्मदः ॥ पर्यटंस्त्वागणयन् प्रमत्तमुच्चैरितिकृत्यचिन्तया विषयेषु कारुसभ् । प्रवृद्धलोभं सहसाभिपद्यसे त्वसप्रमत्तः क्षुल्लेलिहानोऽहिरिवाखुमन्तकः 11 रथे हें मपरिष्कृतैश्वरन् पुरा नरदेवसंज्ञितः । मतङ्गजैर्वा दुरत्ययेन ते कालेन एव स विट्कृमिभससंज्ञितः ॥ कलेवरो दिवचक्रमभूतविग्रहो ः निर्जित्य समराजवन्दितः । वरासनस्थः योषितां मैथुन्यसुखेषु गृहेषु नीयते ॥ ईश क्रीडामृगः पूरुष तपस्सुनिष्ठितो कर्माणि करोति द्दत्। निवृत्तभोगस्तदपेक्षया स्त्रराडिति भूयेयमहं पुनश्च सुखाय कल्पते ॥ प्रवृद्धतर्घो न भवे-अमतो यदा भवापवर्गो सत्समागमः। तर्ह्यच्युत **उजन**स्य सद्गतौ तदैव यहि सत्सङ्गमो मतिः॥ जायते त्विय परावरेशे ( श्रीमद्भा० १० । ५१ । ४७-५४ )

इस पापरूप संसारसे सर्वथा रहित प्रभो ! यह भूमि अत्यत्त पित्र कर्मभूमि है, इसमें मनुष्यका जन्म होना अत्यत्त दुर्लभ है । मनुष्य-जीवन इतना पूर्ण है कि उसमें भजनके लिये कोई भी असुविधा नहीं है । अपने परम सौभाग्य और भगवान्की अहैतुकी कृपासे उसे अनायास ही प्राप्त करके भी जो अपनी मात-गति असत् संसारमें ही लगा देते हैं और तुच्छ विषय-सुखके लिये ही सारा प्रयत्न करते हुए घर-गृहस्थिक अँधेरे कुएँमें पड़े रहते हैं—भगवान्के चरण-कमलोंकी उपासना नहीं करते—भजन नहीं करते, वे तो ठीक उस पशुके समान हैं, जो तुच्छ तृणके लोभसे तृणाच्छन्न कुएँमें गिर जाता है।

भगवन् ! मैं राजा था, राज्यलक्ष्मीके मदसे मैं मतवाला हो रहा था। इस मरनेवाले शरीरको ही तो मैं आत्मा—अपना स्वरूप समझ रहा था और राजकुमार, रानी, खजाना तथा पृथ्वीके लोभ-मोहमें ही फँसा हुआ था। उन वस्तुओंकी चिन्ता दिन-रात मेरे गले लगी रहती थी। इस प्रकार मेरे जीवनका यह अमूल्य समय विल्कुल निष्फल—व्यर्थ चला गया।

जो शरीर प्रत्यक्ष ही घड़े और भीतके समान मिट्टीका है और दृश्य होनेके कारण उन्होंके समान अपनेसे अलग भी है, उसीको मैंने अपना स्वरूप मान लिया या और फिर अपनेको मान बैठा था 'नरदेव'! इस प्रकार मैंने मदान्य होकर आपको तो कुछ समझा ही नहीं। रथ, हाथी, घोड़े और पैदलकी चतुरिङ्गणी सेना तथा सेनापितयोंसे घिरकर में पृथ्वीपर इधर-उधर घूमता रहता।

मुझे यह करना चाहिये और यह नहीं करना चाहिये। इस प्रकार विविध कर्तव्य और अकर्तव्योंकी चिन्तामें पड़कर मनुष्य अपने एकमात्र कर्तव्य भगवत्याप्तिसे विमुख होकर प्रमत्त हो जाता है। असावधान हो जाता है। संसारमें बॉफ रखनेवाले विषयोंके लिये उसकी लालसा दिन-दूनी रात-चीगुनी बढ़ती ही जाती है। परंतु जैसे भृखके कारण जीम लालपाता हुआ साँप असावधान चूहेको द्वीच लेता है, बैसे ही काल-रूपसे सदा-सर्वदा सावधान रहनेवाले आप एकाएक उस प्रमादमस्त प्राणीपर दूट पड़ते हैं और उसे ले बीतते हैं।

जो पहले सोनेके स्थोंपर अथवा बड़े-बड़े गजराजोंपर चढकर चलता था और नरदेव कहलाता था वही शरीर आपके अबाध कालका ग्रास बनकर बाहर फैंक देनेपर पक्षियोंकी विष्ठा, धरतीमें गाड़ देनेपर सड़कर कीड़ा और आगमें जला देनेपर राखका ढेर बन जाता है।

प्रभो ! जिसने सारी दिशाओंपर विजय प्राप्त कर ली है और जिससे छड़नेवाला संसारमें कोई रह नहीं गया है, जो श्रेष्ठ सिंहासनपर बैठता है और बड़े-बड़े नरपति, जो पहले उसके समान थे, अब जिसके चरणोंमें सिर झकाते हैं, वही पुरुष जब विषय-सुख भोगनेके लिये, जो घर-ग्रहस्थीकी एक विशेष वस्त है, स्त्रियोंके पास जाता है, तब उनके हाथका खिलौना, उनका पालतू पशु बन जाता है।

बहुत-से लोग विषय-भोग छोड़कर पुनः राज्यादि भोग मिलनेकी इच्छासे ही दान-पुण्य करते हैं और 'मैं फिर जन्म-लेकर सबसे बड़ा परम स्वतन्त्र सम्राट् होऊँ ऐसी कामना रखकर तपस्यामें भलीभाँति स्थित हो अभ कर्म करते हैं । इस प्रकार जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है, वह कदापि सुखी नहीं हो सकता।

अपने स्वरूपमें एकरस स्थित रहनेवाले भगवन् ! जीव अनादिकालसे जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करमें भटक रहा है। जब उस चक्करसे छूटनेका समय आता है, तव उसे मत्सङ्ग प्राप्त होता है। यह निश्चय है कि जिस क्षण सत्सङ्ग प्राप्त होता है, उसी क्षण संतोंके आश्रय, कार्य-कारणहप जगतुके एकमात्र स्वामी आपमें जीवकी वृद्धि अत्यन्त हहतासे लग जाती है।

कामयेऽन्यं पादसेवना-तव दक्तिचनप्रार्थ्यतमाद् वरं विभो। कस्त्वां ह्यपवर्गदं आराध्य वृणीत वरमात्मबन्धनम् ॥ (श्रीमद्भा० १०। ५१। ५६)

में आपके चरणोंकी सेवाके अतिरिक्त और कोई भी वर नहीं चाहता; क्योंकि जिनके पास किसी प्रकारका संग्रह-परिग्रह नहीं है, वे लोग केवल आपके चरण-कमलोंकी सेवाके लिये ही प्रार्थना करते हैं। भगवन् ! भला, बतलाइये तो सही-मोक्ष देनेवाले आपकी आराधना करके ऐसा कौन श्रेष्ठ पुरुष होगा, जो अपनेको बाँधनेवाले सांसारिक विषयोंका वर माँगे।

## पितामह भीष्म

अन्तकालकी अभिलाषा

विजयरथकुटुम्ब आत्ततोत्रे धतहयरिमनि तिच्छ्येक्षणीये। भगवति रतिरस्तु मे मुमूर्षी-र्घमिह निरीक्ष्य हता गताः सरूपम्॥

(श्रीमद्भा०१।९।३९)

अर्जुनके रयकी रक्षामें सावधान जिन श्रीकृष्णके बायें हाथमें घोड़ोंकी रास थी और दाहिने हाथमें चाबुक, इन दोनोंकी शोभासे उस समय जिनकी अपूर्व छवि बन गयी थी, तथा महाभारत-युद्धमें मरनेवाले वीर जिनकी इस छविका दर्शन करते रहनेके कारण सारूप्य मोक्षको प्राप्त हो गये, उन्हीं पार्थसार्थि भगवान् श्रीकृष्णमें मुझ मरणासन्नकी परम प्रीति हो।

विजय किसकी होती है येनोपायेन विष्णुर्भक्तसमर्चितः। राजेन्द्र प्रीतो भवति विश्वातमा तस्करुष्व सुविस्तरम्॥

वाजपेयशतैरपि। अश्वमेधशतैरिद्वा नैव प्राप्नुवन्ति नारायणपराङ्मुखाः ॥ नरा हरिरित्यक्षरद्वयम् । मोक्षाय गमनं परिकरस्तेन लाभस्तेषां जयस्तेषां कुतस्तेषां येषामिन्दीवरश्यामी जनार्दनः ॥ हृदयस्थो

( पद्म० उत्तर० ८१ । १६२--१६५ )

राजन् ! जिस उपायसे भी भक्तपूजित विश्वातमा भगवान् विष्णु प्रसन्न हों, वह विस्तारके साथ करो। जो मनुष्य भगवान् नारायणसे विमुख होते हैं, वे सौ अक्वमेध और सौ वाजपेय यग्नोंका अनुष्टान करके भी उन्हें नहीं पा सकते। जिसने एक वार भी 'हरि' इन दो अक्षरोंका उचारण कर लिया। उसने मोक्षतक पहुँचनेके लिये मानो कमर कस ली। जिनके हृदयमें नील कमलके समान व्यामसुन्दर भगवान् जनार्दन विराजमान हैं, उन्हींका लाभ है, उन्हींकी विजय है, उनकी पराजय कैसे हो गयाती है।

### श्रीकृष्ण-महिमा

वासुदेवो सर्वदेवतदेवतम्। सहद्भृतं परं पुण्डरीकाक्षाद् दृश्यते भरतर्षभ ॥ मार्कण्डेयश्च गोविन्दे कथयत्यद्भुतं महत्। सर्वभूतानि भूतात्मा महात्मा पुरुषोत्तमः॥ वायुश्च तेजश्र त्रयमेतदकल्पयत् । स सप्ट्रा पृथिवीं देवीं सर्वछोकेश्वरः प्रभुः॥ अप्सु वै शयनं चक्रे महात्मा पुरुषोत्तमः। सर्वतेजोमयो देवो योगात् सुष्वाप तत्र ह॥ मुखतः सोऽभिमसृजत् प्राणाद् वायुमथापि च। सरस्वतीं च वेदांश्च मनसः सस्रजेऽच्युतः॥ एष लोकान् ससर्जादी देवांश्च ऋषिभिः सह। निधनं चैव मृत्युं च प्रजानां प्रभवाष्ययौ॥ एष धर्मश्र धर्मज्ञो वरदः सर्वकामदः। एष कर्ता च कार्यं च पूर्वदेवः स्वयं प्रभुः॥ एष माता पिता चैव सर्वेषां प्राणिनां हरिः॥ परं हि पुण्डरीकाक्षान्न भूतं न भविष्यति। ( महा० भीष्म० ६७। २-८, १७-१८ )

भीष्मजीने कहा-भगवान् वासुदेव परम महान् हैं, ये सब देवताओं के भी देवता हैं। कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णसे बढकर कुछ भी नहीं दिखायी देता। महर्षि मार्कण्डेयने इनके विषयमें बड़ी अद्भृत बातें कही हैं। ये सर्वभूतस्वरूप हैं, सम्पूर्ण भूतोंके आत्मा हैं, परमात्मा हैं और पुरुषोत्तम हैं। जल, वायु और तेज-इन तीनकी भी इन्होंने ही रचना की है। इन सर्वलोकेश्वर देवदेव भगवान पुरुषोत्तमने पृथ्वीकी रचना करके जलमें शयन किया। वहाँ ये विशुद्ध तेजोमय प्रभु अपनी योगमायासे निद्राके वशीभृत हो गये। उस समय इन अविनाशी परमात्माने अपने मुखसे अग्निः प्राणोंसे वायु और मनसे सरस्वती और वेदोंको प्रकट किया । सर्गके आरम्भमें इन्होंने देवता और ऋषियोंके सहित सम्पूर्ण लोकोंकी रचना की, तथा मृत्युका कारण और प्रजाओंके उत्पत्ति और प्रलयके स्थानोंको बनाया। ये धर्म हैं, धर्मके ज्ञाता हैं, वरदायक हैं और समस्त कामनाओंको पूर्ण करनेवाले हैं । ये ही कर्ता, कार्य, आदिदेव और खयं भगवान् है तथा ये श्रीहरि ही समस्त प्राणियोंके माता-पिता है। इन कमलनयन श्रीकृष्णसे बढ़कर न तो कभी कोई हुआ है और न होगा ही।

## ब्रह्म-प्राप्तिके उपाय

संतोषो वे स्वर्गतमः संतोषः परमं सुखम्।
तुष्टेर्न किंचित् परतः सा सम्यक् प्रतितिष्ठति ॥
यदा संहरते कामान् कूर्मोऽङ्गानीय सर्वशः।
तदाऽऽत्मज्योतिरचिरात् स्वात्मन्येव प्रसीदित ॥
न बिभेति यदा चायं यदा चास्मान्न बिभ्यति।
कामद्वेषौ च जयति तदाऽऽत्मानं च पश्यति ॥
यदासौ सर्वभूतानां न द्वहाति न काङ्क्षाति।
कर्मणा मनसा वाचा ब्रह्म सम्पद्यते तदा॥
( महा० शान्ति० २१। १-१

संतोष ही सबसे बड़ा स्वर्ग है। संतोष ही सबसे ब सुख है। संतोषसे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। संतोषकी प्रतिष्ठा—स्थिरता—निम्निलिखत उपायोंसे होती है कछुएकी भाँति जब सब ओरसे अपने अङ्गोंको समेट हे है, तब यह स्वयंप्रकाश आत्मा शीघ्र ही भेद-दृष्टिल्प मल त्यागकर अपने ही स्वरूपमें स्थित हो जाता है। जब न इसे दूसरेका भय रहता है और न इससे दूसरे भय खाते और जब यह इच्छा और द्रेषको जीत लेता है, तब इसे आत्माका साक्षात्कार होता है। जब यह मनसा-वाचा-कर्मणा किसी भी जीवके साथ न तो द्रोह करता है और न किसीसे राग ही करता है, तब इसे ब्रह्मकी प्राप्ति हो जाती है।

### विविध उपदेश

लोभात् क्रोधः प्रभवति लोभात् कामः प्रवर्तते । लोभान्मोहश्च माया च मानः स्तम्भः परासुता ॥ ( महा० शान्ति० १५८ । ४ )

लोभसे कोध होता है, लोभसे कामकी प्रवृत्ति होती है तथा लोभसे ही मोह, माया, अभिमान, उद्दण्डता और पराश्रित जीवनमें रुचि आदि दोय प्रकट होते हैं।

सत्यं धर्मस्तपो योगः सत्यं ब्रह्म सनार्तनम् । सत्यं यज्ञः परः प्रोक्तः सर्वं सत्ये प्रतिष्टितम् ॥ ( महा० शान्ति० १६२ । ५ )

सत्य ही धर्म, तपस्या और योग है, मत्य री सनातन ब्रह्म है और सत्य ही मबसे श्रेष्ठ यज्ञ है; मत्यमें ही सब कुछ प्रतिष्ठित है।

नास्ति सत्यात् परो धर्मो नानृतात् पातकं परम् । स्थितिर्हि सत्यं धर्मस्य तस्मान् सत्यं न छोपयेन् ॥ ( महा० श्रान्ति० (६९ । २४ ) सत्यसे बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं है, झूउसे बढ़कर ार कोई पातक नहीं है। सत्य ही धर्मका आधार है, अतः त्यका कभी छोप नहीं करे।

ब्रह्मच्ने च सुरापे च चौरे भग्नवते तथा। निष्कृतिर्विहिता राजन् कृतच्ने नास्ति निष्कृतिः॥ मिन्नद्रोही कृतच्नश्च नृशंसश्च नराधमः। क्रव्यादैः कृमिभिञ्चैव न भुज्यन्ते हि तादशाः॥

( महा० ज्ञान्ति० १७२। २५-२६ )

है राजन् ! ब्रह्महत्या करनेवाला, मिदरा पीनेवाला, चोर और व्रतका भङ्ग करनेवाला, इनका प्रायश्चित्त शास्त्रमें कहा है, परंतु कृतव्नका प्रायश्चित्त शास्त्रमें नहीं कहा है। जो मित्रोंके साथ द्रोह करनेवाले कृतव्नी और मनुष्योंमें अधम तथा क्रूर हैं, ऐसे लोगोंको नरमांसभक्षी पशु तथा कीड़े भी नहीं खाते।

एक एव चरेद्धर्मं नास्ति धर्मे सहायता। केवलं विधिमासाद्य सहायः किं करिष्यति॥ (महा० शान्ति० १९३। ३२)

धर्माचरण करनेमें दूसरेकी सहायताकी आवश्यकता नहीं है, मनुष्य अकेला ही केवल वैदिक विधिका आश्रय लेकर धर्माचरण करे। उसमें सहायक क्या करेगा।

धर्मो योनिर्मनुष्याणां देवानाममृतं दिवि। प्रेत्यभावे सुखं धर्माच्छश्वत्तेरूपभुज्यते॥ (महा० शान्ति० १९३। ३३)

धर्म मनुप्योंका मूल है, धर्म ही स्वर्गमें देवताओंको अमर बनानेवाला अमृत है, धर्मका अनुष्ठान करनेसे मनुष्य मरनेके अनन्तर नित्य सुख भोगते हैं।

सदाचारः स्मृतिर्वेदास्त्रिविधं धर्मेळक्षणम् । चतुर्थमर्थमित्याहुः कवयो धर्मळक्षणम् ॥ (महा० शन्ति० २५९ । ३)

परम्परागत सदाचार, स्मृति और वेद—ये तीनों धर्मके खरूपका बोध करानेवाले हैं। विद्वान् पुरुषोंने प्रयोजन अथवा फलको भी धर्मका चौथा लक्षण माना है ( अर्थात् जिसका उद्देश्य एवं परिणाम ग्रुम है, वह धर्म है )। असाधुभ्योऽस्य न भगं न चोरेभ्यो न राजतः। अकिंचित्कस्यचित् कुर्वनिर्भयः शुचिरावसेत्॥ (महा० शान्ति० २५९। १५)

जो किसीका कुछ भी अनिष्ट नहीं करता, उसे न दुष्टेंसि भय है, न चोरोंसे और न राजासे ही। वह परम पवित्र एवं निर्भय होकर रहता है।

जीवितुं यः स्वयं चेच्छेत्कथं सोऽन्यं प्रघातयेत्। यद्यदात्मनि चेच्छेत तत्परस्यापि चिन्तयेत्॥ (महा० शान्ति० २५९। २२)

जो स्वयं जीवित रहना चाहता है, वह दूसरोंकी हिंसा क्यों करावे। मनुष्य अपने लिये जिस-जिस वातकी इच्छा करे, वही दूसरेको भी प्राप्त हो—यों सोचता रहे।

सर्वे प्रियाभ्युपगतं धर्ममाहुर्मनीपिणः। पद्यतं रुक्षणोद्देशं धर्माधर्मे युधिष्टिर॥ (महा० शान्ति० २५९। २५)

युधिष्ठिर ! जो बर्ताव अपनेको प्रिय जान पड़ता है, वहीं सब यदि दूसरोंके प्रति किया जाय तो उसे मनीधी पुरुष धर्म मानते हैं । संक्षेपसे धर्म-अधर्मको पहचाननेका यही लक्षण समझो ।

लोके यः सर्वभूतेभ्यो ददात्यभयदक्षिणाम्। स सर्वयज्ञैरीजानः प्राप्नोत्यभयदक्षिणाम्॥ (महा० शान्ति० २६२ । २९ )

जो मनुष्य जगत्में सम्पूर्ण जीवोंको अभय-दान देता है, वह समस्त यज्ञोंका अनुष्ठान कर लेता है और उसे भी सब ओरसे अभयदान प्राप्त हो जाता है।

यसादुहिजते छोकः सर्पाद्वेश्मगतादिव। न स धर्ममवाप्नोति इह छोके परत्र च॥ (महा० शान्ति० २६२। ३१)

जैसे घरमें रहनेवाले साँपसे सब लोग डरते हैं, उसी प्रकार जिस मनुष्यसे सब लोग उद्दिग्न रहते हों, वह इस लोक और परलोकमें भी किसी धर्मका फल नहीं पाता।

## महाराज वसुदेव

तस्मान्न कस्यचिद् द्रोहमाचरेत् स तथाविधः। भारमनः क्षेममन्विच्छन् द्रोग्धुवैं परतो भयम्॥ (श्रीमद्भा० १०।१।४४) जो अपना कल्याण चाहता है, उसे किसीसे द्रोह नहीं करना चाहिये; क्योंकि जीव कर्मके अधीन हो गया है और जो किसीसे भी द्रोह करेगा, उसको इस जीवनमें शत्रुसे और जीवनके बाद परलोकसे भयभीत होना ही पड़ेगा। हो उसे बैठनेके छिये आसन दे; तथा प्यासेको पानी और भूखेको भोजन दे।

पुत्रा दाराश्च भृत्याश्च निर्देहेयुरप्जिताः। आत्मार्थं पाचयेवाद्गं न वृथा घातयेत्पशून्। न च तत्स्वयमञ्जीयाद् विधिवद्यन्न निर्वपेत्॥ (महा० वन० २ । ५७)

पुत्र, स्त्री और भृत्य—इनका भी यदि सत्कार न किया जाय तो ये अपने स्वामीको जला डालें। केवल अपने भोजनके लिये कभी रसोई न बनावे। व्यर्थ पशुओंकी हिंसा न करे तथा जिस अनको विधिपूर्वक देवता, पितर आदिके लिये अपण न कर सका हो, उसे गृहस्थ पुरुष स्वयं भी भोजन न करे।

### अक्रोध और क्षमा

आत्मानं च परांश्चैव त्रायते महतो भयात्। कुध्यन्तमप्रतिकुध्यन् द्वयोरेष चिकित्सकः॥ (महा० वन० २९ । ९)

जो कोष करनेवालेपर स्वयं कोध नहीं करता, वह अपने-को और दूसरेको भी महान् भयसे बचा लेता है। ऐसा पुरुष दोनोंके रोगका चिकित्सक है।

मन्योहिं विजयं कृष्णे प्रशंसन्तीह साधवः। क्षमावतो जयो नित्यं साधोरिह सतां मतम्॥ (महा० वन० २९।१४)

द्रौपदी ! साधुपुरुष इस संसारमें क्रोधको जीतनेकी ही प्रशंसा करते हैं। क्षमावान् साधुके लिये यहाँ नित्य विजय है—यह संतोंका मत है।

दाक्ष्यं ह्यमर्षः शौर्यञ्ज शीघत्वमिति तेजसः।
गुणाः क्रोधाभिमत्तेन न शक्याः प्राप्तुमञ्जसा॥
(महा० वन० २९। २०)

कार्यदश्वताः अमर्ष (शत्रुद्वारा किये हुए तिरस्कारको सहन न कर सकनेका भाव ), ग्रूरता और शीष्रता—ये सब तेजके गुण हैं। कोधके वशमें रहनेवाले मनुष्यको ये गुण सुगमतासे नहीं प्राप्त होते।

क्षमा धर्मः क्षमा यज्ञः क्षमा वेदाः क्षमा श्रुतम् । य एतदेवं जानाति स सर्वं क्षन्तुमईति ॥ क्षमा बहा क्षमा सत्यं क्षमा भूतञ्च भावि च । क्षमा तपः क्षमा शोचं क्षमयेदं छतं जगत्॥

सं० वा० अं० १५—

अति यज्ञविदां लोकान् क्षिमणः प्राप्नुवन्ति च । अति ब्रह्मविदां लोकानित चापि तपिम्वनाम् ॥ अन्ये वै यजुषां लोकाः किमणामपरे तथा । क्षमावतां ब्रह्मलोके लोकाः परमप्जिताः ॥ क्षमा तेजस्विनां तेजः क्षमा ब्रह्म तपस्विनाम् । क्षमा सत्यं सत्यवतां क्षमा यज्ञः क्षमा शमः ॥ तां क्षमां तादशीं कृष्णे कथमसाद्विधस्त्यजेत् । यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्टिताः ॥ यस्यां ब्रह्म च सत्यं च यज्ञा लोकाश्च धिष्टिताः ॥

(महा० वन० २९ । ३६-४१ )

क्षमा धर्म है, क्षमा यह है, क्षमा वेद है, क्षमा स्वाध्याय है। जो मनुप्य क्षमाके इस सर्वोत्कृष्ट स्वरूपको जानता है, वह सब कुछ क्षमा कर सकता है। क्षमा वह है, क्षमा पवित्रता है, क्षमा ही भूत-भविष्यत् है। क्षमा तप है, क्षमा पवित्रता है, क्षमा ही इस जगत्को धारण कर रक्खा है। याज्ञिकोंको, वेदज्ञोंको और तपिस्वयोंको जो लोक मिलते हैं, उनसेभी ऊपरके लोक क्षमावानोंको मिलते हैं। यह करनेवाले एवं कुँआ आदि बनवानेवालोंको दूसरे-दूसरे लोक मिलते हैं, परंतु क्षमावानोंको ब्रह्मलेकके परम पूजित (श्रेष्ठ) लोक मिलते हैं। क्षमा तेजिस्वयोंका तेज है, तगिस्वयोंका ब्रह्म है और सत्यवानोंका सत्य है। क्षमा ही लोकोपकार, क्षमा ही ज्ञान्ति है। क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकार, क्षमा ही ज्ञान्ति है। क्षमामें ही सारे लोक, लोकोपकार, च्या, सत्य और ब्रह्म प्रतिष्टित है। द्रीपदी ! ऐसी क्षमाका हम-जैसे लोग कैसे त्याग करें ?

क्षमावतामयं लोकः परज्ञैव क्षमावताम्। इह सम्मानमच्छेन्ति परत्र च शुभां गतिम्॥ येषां मन्युर्मनुष्याणां क्षमयाभिहतः सदा। तेषां परतरे लोकास्तस्मात्क्षान्तिः परा मता॥ (महा० वन० २९ । ४३-४४)

क्षमावान् पुरुषोंका ही यह लोक और परलोक है। क्षमावान् मनुष्य इस लोकमें सम्मान और परलोकमें शुभ गति पाते हैं। जिन मानवोंका कोध सदा क्षमासे दवा रहता है, उन्हें श्रेष्ठतर लोक प्राप्त होते हैं; इसलिये क्षमाको सबसे श्रेष्ठ गुण माना गया है।

सदुपदेश

स्वधर्मे स्थिरता स्थेर्यं धेर्यमिन्द्रियनिप्रहः। स्नानं मनोमलत्यागो दानं धे भूतरक्षणम्॥ (महा० वन० ३१३ । ९६) संयम ही धेर्य है। मानियक मलका त्याग ही वास्तवमें स्नान है तथा समस्त प्राणियोंकी रक्षा ही दान है।

धर्मज्ञः पण्डितो ज्ञेयो नास्तिको मूर्ख उच्यते। कामः संसारहेतुश्च हत्तापो मत्सरः स्मृतः॥

( महा० वन० ३१३।९८ )

जो धर्मका ज्ञाता है, उसे ही पण्डित जानना चाहिये। जो नास्तिक है—ईश्वर और परलोककी सत्तापर विश्वास नहीं करता, वही मूर्ज कहलाता है। जो संसार-वन्धनका कारण है, उसीका नाम काम है और मानसिक संताप ही मत्सर माना गया है।

पठकाः पाठकाश्चेव ये नान्ये शास्त्रचिन्तकाः। सर्वे व्यसनिनो सूर्वा यः क्रियावान् स पण्डितः॥ (महा० वन० ३१३। ११०)

पढ़नेवाले, पढ़ानेवाले तथा दूसरे-दूसरे जो शास्त्रविचारक लोग हैं, वे सभी यदि व्यसनी हैं (किसी व्यसनमें आसक्त हैं) तो मूर्ख हैं; जो कर्मठ है (शास्त्राशके अनुसार कार्य करनेवाला है), वहीं पण्डित है।

. अहन्यहिन भूतािन गच्छन्तीह यमालयम्। - शेषाः स्थिरत्विमच्छिन्ति किमाश्चर्यमतः परम्॥ (महा० वन० ३१३ । ११६)

् जीव प्रतिदिन यहाँसे यमराजके घर जा रहे हैं; फिर भी जो लोग अभी शेष हैं, वे यहीं स्थिर रहना चाहते हैं। इससे बढ़कर आश्चर्य और क्या हो सकता है।

तर्कोऽप्रतिष्ठः श्रुतयो विभिन्ना नैको मुनिर्यस्य मतं प्रमाणम् । धर्मस्य तस्वं निहितं गुहायां

> महाजनो येन गतः स पन्थाः॥ (महा० वन० ३१३।११७)

तर्कका कोई स्थिर आधार नहीं है ( अतः वह किसी निश्चयपर नहीं पहुँचाता ), अतियाँ भिन्न-भिन्न हैं; कोई भी एक मुनि ऐसा नहीं, जिसका मत सबके लिये प्रमाणभूत हो; धर्मका वास्तविक रहस्य तो हृदयरूपी गुहामें छिपा है; अतः महापुरुष जिस मार्गसे गये हैं, वही उत्तम पथ है।

अस्मिन् महामोहमये कटाहे सूर्याग्निना रात्रिदिवेन्धनेन।

मासर्नुदर्वीपरिवद्दनेन

भूतानि कालः पचतीति वार्ता॥ (महा० वन० ३१३। ११८) काल इस महामोहमय कड़ाहमें सब प्राणियोंको डाल स्र्यरूपी आग और रात्रि-दिवसरूपी ईंधनकी आँचद्वारा त मास-ऋतुरूपी करछुलसे चला-चलाकर पका रहा है—य यहाँकी प्रसिद्ध वार्ता है।

देवतातिथिभृत्यानां पितृणामात्मनश्च यः। न निर्वपति पञ्चानामुच्छ्वसञ्च स जीवति॥ (महा० वन० ३१३ । ५८

देवता, अतिथि, भृत्यवर्ग, पित्तर और आत्मा—इ पाँचोंका जो पोषण नहीं करता, वह साँस लेता हुआ भ जीवित नहीं है।

माता गुरुतरा भूभेः खात् पितोच्चतरस्तथा।
मनः शीघ्रतरं वाताचिन्ता बहुतरा नृणात्॥
(महा० वन० ३१३।६०)

माता भूमिसे अधिक भारी (गौरवमयी) है, पिता आकाशसे भी अधिक ऊँचा है। मन वायुसे भी तेज चलनेवाला है और चिन्ता तृणसे भी अधिक (जलनेवाली) है।

धन्यानामुत्तमं दाक्ष्यं धनानाभुत्तमं श्रुतम्। लाभानां श्रेष्ठमारोग्यं सुखानां तुष्टिरुत्तमा॥ (महा०वन०३१३।७४)

धन-प्राप्तिके साधनोंमें दक्षता (चतुरता) ही सबसे उत्तम है, धनोंमें उत्तम है विद्या, लामोंमें सबसे श्रेष्ठ लाम है आरोग्य तथा सुखोंमें सबसे उत्तम है संतोप।

आनुशंस्यं परो धर्मस्त्रयीधर्मः सदाफलः।

मनो यस्य न शोचन्ति सन्धिः सद्भिर्न जीर्पते॥

( महा० वन० ३१३। ७६ )

क्रूरताका त्याग एवं दया ही सबसे उत्तम धर्म है। तीनों वेदोंमें बताया हुआ धर्म ही सदा फल देनेवाला है। मनका संयम करके मनुष्य शोकमें नहीं पड़ते और साधुपुरुपोंके साथ की हुई सन्धि (मेत्री) कभी नष्ट नहीं होती।

मानं हित्वा प्रियो भवति कोधं हित्वा न शोचित । कामं हित्वार्थवान् भवति लोभं हित्वा सुग्वी भवेत् ॥ ( महा० वन० ११३ । ७८)

मान त्याग देनेपर मनुष्य सबका प्रिय होता है, होन छोड़ देनेपर वह झोक नहीं करता, कानका त्याग कर देनेग धनवान् होता है और छोभ छोड़ देनेपर मुखी हो जाता है। क्रोधः सुदुर्जयः शत्रुर्लोभो व्याधिरनन्तकः। सर्वभूतहितः साधुरसाधुर्निर्दयः स्पृतः॥ (३१३।९२)

क्रोध अत्यन्त दुर्जय शत्रु है, लोम असाध्य रोग है, सब प्राणियोंका हित चाहनेवाला पुरुष साधु है और दयाहीन मानव असाधु माना गया है। धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः। तसाद् धर्मं नत्यजामि मा नो धर्मो हतोऽवधीत्॥ (३१३।१२८)

धर्म ही हत (पिरत्यक्त) होनेपर मनुष्यको मारता है और वही रक्षित (पिलित) होनेपर रक्षा करता है; अतः मैं धर्मका त्याग नहीं करता—इस भयसे कि कहीं मारा (त्यागा) हुआ धर्म हमारा ही वध न कर डाले।

# भक्त अर्जुन

### धर्मपालनका महत्त्व

यज्जीवितं चाचिरांगु-समानं क्षणभङ्करम्। तच्चेद्धर्मकृते याति यातु दोषोऽस्ति को ननु॥ जीवितं च धनं दारा पुत्राः क्षेत्रं गृहाणि च।



याति येषां धर्मकृते त एव सुवि मानवाः॥ (स्कन्द० मा० कुमा०१। २१–२२)

जीवन विजलीकी चमकके तमान क्षणमङ्कर है। वह यदि धर्म-पालनके लिये चला जाता—नष्ट हो जाता है, तो जाय; इसमें क्या दोष है। जिनके जीवन, धन, स्त्री, पुत्र, खेत और घर धर्मके काममें चले जाते हैं, वे ही इस पृथ्वीपर मनुष्य कहलानेके अधिकारी हैं।

### प्रार्थना

कसाच ते न नमेरन्महात्मन् गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्रे । अनन्त देवेश जगशिवास त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत्॥

महात्मन् ! ब्रह्माजीके भी आदिकारणभूत कर्त्ता और सबसे महान् आप परमेश्वरको वे (सभी) क्यों न नमस्कार करें । अनन्त, देवेश, जगित्रवास ! आप अक्षर, सत्, असत् और इनसे जो परे हैं, वे हैं।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराणस्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् । वेत्तासि वेदां च परं च धाम त्वया ततं विश्वमनन्तरूप ॥

आप आदिदेव, पुरातन पुरुष, इस विश्वके परम निधान, (सबके)जाननेवाले और जाननेयोग्य तथा परम धाम भी

आप ही हैं। अनन्तरूप ! आपसे यह सम्पूर्ण विश्व व्याप्त है। वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः शशाङ्कः प्रजापितस्वं प्रिपतामहश्च। नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते॥

आप वायु, यम, अभि, चन्द्रमा, प्रजापित और पितामह हैं। आपको सहस्र-सहस्र नमस्कार है और फिर बार-बार आपको नमस्कार है।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व। अनन्तवीर्योमितविक्रमस्त्वं सर्वं समाप्तोषि ततोऽसि सर्वः॥

हे सर्वरूप ! आपको आगेसे, पीछेसे तथा सभी ओरसे बार-बार नमस्कार है। आप अनन्त शक्ति और अपिरमेय पराक्रमवाले हैं। आप सबको न्याप्त कर रहे हैं, अतएव आप सर्वरूप हैं।

पितासि लोकस्य चराचरस्य व्वसस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् । न स्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥

आप इस चराचर लोकके पिता और शिक्षक हैं। अतः श्रेष्ठतमः, परम पूज्य हैं। अप्रतिम प्रभावशाली ! तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा नहीं, फिर आपसे बढ़कर तो है ही कहाँ।

तस्मात्यणम्य प्रणिघाय कायं प्रसाद्ये स्वामहमीशमीड्यम् । पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः प्रियः प्रियायाईसि देव सोहुम् ॥

अतएव मैं दण्डवत् प्रणाम करके आप स्तुति करने योग्य ईश्वरको प्रसन्न करता हूँ । जैसे पिता पुत्रकी, मित्र मित्रकी सब कुछ सहता है, वैसे ही हे देव ! आप प्रियतम मुझ प्रेमीकी सब कुछ सहन कीजिये ।

( गीता ११। ३७-४०, ४३-४४)

### भक्त उद्भव

### भगवान् श्रीकृष्ण और गोपीजनोंकी महिमा

पिसाञ्चनः प्राणवियोगकारु क्षणं समावेश्य मनो विद्युद्धम् । निर्हृत्य कर्माशयमाद्य याति परां गति ब्रह्ममयोऽर्कवर्णः ॥ (श्रीमद्भा० १० । ४६ । ३२ )



जो जीय मृत्युके समय अपने शुद्ध मनको एक श्चणके लिये भी उनमें लगा देता है, वह समस्त कर्म-वासनाओं को धो वहाता है और शीघ्र ही सूर्यके समान तेजस्वी तथा ब्रह्म-मय होकर परम गतिको प्राप्त होता है।

तिसन् भवन्ताविखलात्महेतौ
नारायणे कारणमर्त्यमूतौँ।
भावं विधत्तां नितरां महात्मन्
किं वाविशष्टं युवयोः सुकृत्यम् ॥
(श्रीमद्भा० १०। ४६। ३३)

वे भगवान् ही, जो सबके आत्मा और परम कारण हैं, भक्तोंकी अभिलाषा पूर्ण करने और पृथ्वीका भार उतारनेके लिये मनुष्यका-सा शरीर ग्रहण करके प्रकट हुए हैं। उनके प्रति आप दोनों (नन्द-यशोदा) का ऐसा मुदृढ़ वात्सहय-भाव हैं। फिर महात्माओ ! आप दोनोंके लिये अब कौन-सा शुभ कर्म करना शेष रह जाता है।

हुन्दं श्रुतं भूतभवद् भविष्यत् स्थास्नुइचरिष्णुर्भहदल्पकं च । विनाच्युताद् वस्तु तरां न वाच्यं स एव सर्वं परमार्थभूतः ॥ (श्रीमङ्गा०१०।४६।४३)

जो कुछ देखा या सुना जाता है—वह चाहे भूतसे सम्बन्ध रखता हो, वर्तमानसे अथवा भविष्यसे; स्थावर हो या जंगम हो, महान् हो अथवा अल्प हो—ऐसी कोई वस्तु ही नहीं है, जो भगवान् श्रीकृष्णसे पृथक् हो । श्रीकृष्णके अतिरिक्त ऐसी कोई वस्तु नहीं है, जिसे वस्तु कह सकें । वास्तवमें सब वे ही हैं, वे ही परमार्थ सत्य हैं।

एताः परं तनुभृतो भुवि गोपवध्वो गोविन्द एव निखिलात्मिन रूढभावाः। बाञ्छन्ति यद् भवभियो मुनयो वयं च

कि ब्रह्मजन्मभिरनन्तकथारसस्य ॥ (श्रीमङ्गा० १०।४७।५८)

्इस पृथ्वीपर केवल इन गोपियोंका ही शरीर धारण करना श्रेष्ठ एवं सफल हैं; क्योंकि ये सर्वात्मा मगवान् श्रीकृष्णके परम प्रेममय दिव्य भावमें स्थित हो गयी हैं। प्रेमकी यह ऊँची-से-ऊँची स्थिति संसारके भयसे भीत मुमुक्षुज्नोंके लिये ही नहीं, अपितु बड़े बड़े मुनियों—मुक्त पुरुपों तथा हम मक्तजनोंके लिये भी अभी वाञ्छनीय ही है। हमें इसकी प्राप्ति नहीं हो सकी। सत्य है, जिन्हें भगवान श्रीकृष्णकी लीला-कथाके रसका चसका लग गया है, उन्हें कुलीनताकी, दिजातिसमुचित संस्कारकी और बड़े-बड़े युज्ञ-यागोंमें दीक्षित होनेकी क्या आवश्यकता है। अथवा यदि भगवान्की कथाका रस नहीं मिला, उसमें रुचि नहीं हुई, तो अनेक महाकल्पोंतक बार-वार ब्रह्मा होनेसे ही क्या लाम।

क्रेमाः स्त्रियो वनचरीव्यंभिचारदुष्टाः कृष्णे क्व चैष परमात्मिन रूढभावः । नन्वीक्वरोऽनुमजतोऽविदुषोऽपि साक्षा-

च्छ्रेयस्तनोत्यगदराज इवोपयुक्तः॥ (श्रीमद्गा०१०।४७।५९)

कहाँ ये वनचरी आचार, ज्ञान और जातिसे हीन गाँव-की गँवार ग्वालिनें और कहाँ सिच्चदान-दघन भगवान् श्रीकृष्णमें यह अनन्य परम प्रेम! अहो, धन्य है! इस्छे सिद्ध होता है कि यदि कोई भगवान्के स्वरूप और रहस्पको न जानकर भी उनसे प्रेम करे, उनका भजन करे, तो व स्वयं अपनी शक्तिसे, अपनी कृपासे उसका परम कृत्याण कर देते हैं—ठीक वैसे ही, जैसे कोई अनजानमें भी अमृत पी ले तो वह अपनी वस्तुशक्तिसे ही पीनेवालको अमर बना देता है।

नामं श्रियोऽङ्ग उ नितान्तरतेः प्रसादः स्वयंपितां नित्नगन्धरुचां कुतोऽन्याः। रासोत्सवेऽस्य भुजदण्डगृहीतकण्ठ-रुट्धाशिषां य उदगाद् ब्रजवल्द्रवीनाम् ॥ (श्रीमङ्ग० १० । ४० । ६०)

भगवान् श्रीकृष्णने रासोत्सवके समय इन व्रजाङ्गनाओंके गलेमें बाँह डाल-डालकर इनके मनोरथ पूर्ण किये । इन्हें भगवान्ने जिस कृपा-प्रसादका वितरण किया, इन्हें जैसा प्रेमदान कियाः वैसा भगवान्की परमप्रेमवती नित्यसङ्गिनी वक्षःस्थलपर विराजमान लक्ष्मीजीको भी नहीं प्राप्त हुआ | कमलकी-सी सुगन्ध और कान्तिसे युक्त देवाङ्गनाओंको भी ·नहीं मिला । फिर दूसरी स्त्रियोंकी तो बात ही क्या करें।

आसामहो चरणरेणुजुषामहं स्यां बृन्दावने किमपि गुल्मलतौषधीनाम्। या दुस्त्यजं स्वजनमार्यपथं च हित्वा भेजुर्मुकुन्दपदवीं श्रुतिभिविंमृग्याम् ॥ ( श्रीमद्भा० १०। ४७। ६१ )

मेरे लिये तो सबसे अच्छी बात यही होगी कि मैं इस वृन्दावनधाममें कोई झाड़ी, लता अथवा ओषधि-जड़ी-बूटी ही बन जाऊँ ! अहा ! यदि मैं ऐसा बन जाऊँगा, तो मुझे इन व्रजाङ्गनाओंकी चरणधूलि निरन्तर सेवन करनेके लिये मिलती रहेगी-इनकी चरण-रजमें स्नान करके मैं धन्य हो जाऊँगा । धन्य हैं ये गोपियाँ । देखो तो सही, जिनको छोड़ना अत्यन्त कठिन है, उन स्वजन-सम्बन्धियों तथा लोक-वेदकी आर्य-मर्यादाका परित्याग करके इन्होंने भगवान्की पदवी, उनके साथ तन्मयता, उनका परम प्रेम प्राप्त- कर लिया है। औरोंकी तो बात ही क्या-भगवद्वाणी, नहीं-नहीं, उनकी निःश्वासस्तप समस्त श्रुतियाँ उपनिषदें भी अबतक

भगवान्के परम प्रेममय स्वरूपको हूँ दृती ही रहती हैं, नहीं कर पातीं।

या वे श्रियाचितमजादिभिराप्तकामे-योगेश्वरैरपि थदात्मनि रासगोष्ट्याम्। भगवतश्चरणारविन्दं कुष्णस्य तद् न्यस्तं स्तनेषु विजहुः परिरभ्य तापम् ॥ (श्रीमद्भा० १०।४७।

स्वयं भगवती लक्ष्मीजी जिनकी पूजा करती रहते ब्रह्मा, शंकर आदि परम समर्थ देवता, पूर्णकाम आत्म और बड़े-बड़े योगेश्वर अपने हृदयमें जिनका चिन्तन रहते हैं, भगवान् श्रीकृष्णके उन्हीं चरणारविन्दोंको रास-स के समय गोपियोंने अपने वक्षःखलपर रक्खा और ह आलिञ्जन करके अपने हृदयकी जलन, विरह-शान्त की !

> नन्दवजङ्गीणां पादरेणुमभीक्ष्णशः । वन्दे यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम् । ( श्रीमद्भा० १०। ४७।

नन्दबाबाके व्रजमें रहनेवाली गोपाङ्गनाओंकी चरण-धृ मैं बार-बार प्रणाम करता हूँ-उसे विरपर चढ़ाता अहा ! इन गोपियोंने मगवान् श्रीकृष्णकी लीला-व सम्बन्धमें जो कुछ गान किया है। वह तीनों लोकोंको । कर रहा है और सदा-सर्वदा पवित्र करता रहेगा ।

# संत विदुर

हरिगुणानुवादकी महिमा

कस्तृप्नुयात्तीर्थपदोऽभिधानात्

सूरिभिरीङ्यमानात्। सत्रेषु वः कर्णनाडीं याती पुरुषस्य

गेहरतिं छिनित्त ॥ भवप्रदां (श्रीमद्भा० ३।५।११)

उन तीर्थपाद श्रीहरिके गुणानुवादसे तृप्त हो भी कौन सकता है। उनका तो नारदादि महात्मागण भी आप-जैसे साधुओंके समाजमें कीर्तन करते हैं तथा जब ये मनुष्योंके कर्णरन्धोंमें प्रवेश करते हैं। तब उनकी संसार-चक्रमें डालने-वाली घर-गृहस्थीकी आसक्तिको काट डालते हैं।

> विवर्ध माना सा श्रद्धानस्य करोति पुंसः । विरक्तिमन्यन्न

पदानुस्मृतिनिर्वृतस्य हरेः

समस्तदु:खात्ययमाशु (श्रीमद्भा० ३।५।

यह भगवत्कथाकी रुचि अदाछ पुरुषके हृद्यां बढने लगती है, तब अन्य विषयोंसे उसे विरक्त कर देतं वह भगवचरणोंके निरन्तर चिन्तनसे आनन्दमग्र हो ज और उस पुरुषके सभी दुःखोंका तत्काल अन्त हो जात

ताञ्छोच्यशोच्यानविदोऽनुशोचे कथायां विमुखानधेन देवोऽनिमिषस्तु येषा-क्षिणोति मायुर्वृथावादगतिस्मृतीनाम्

(श्रीमद्भा०३। ५।

मुझे तो उन शोचनीयांके भी शोचनीय अज्ञानी पुरुषोंके लियं निरन्तर खंद रहता है, जो अपने पिछले पापोंके कारण श्रीहरिकी कथाआंभे विमुख रहते हैं। हाय ! काल भगवान् उनके अपृत्य जीवनको काट रहे हैं और वे वाणी, देह तथा मनेंगे व्यर्थ वाद-विवाद, व्यर्थ चेष्टा और व्यर्थ चिन्तनमें लो रहते हैं।

### विविध उपदेश

यस्य संसारिणी प्रज्ञा धर्मार्थावनुवर्तते । कामादर्थं वृणीते यः स वे पण्डित उच्यते ॥ (महा० उद्योग० १३ । २५)

जिसकी छोकिक बुद्धि धर्म और अर्थका ही अनुसरण करती है तथा जो भोगको छोड़कर पुरुषार्थका ही वरण करता है, वही पण्डित कहळाता है।

क्षमा दशीकृतिलोंके क्षमया किं न साध्यते। शान्तिखड्गः करे यस्य किं करिष्यति दुर्जनः॥ (महा० उद्योग० २३ । ५५)

इस जगत्में क्षमा वशीकरणरूप है। मला, क्षमासे क्या नहीं सिद्ध होता। जिसके हाथमें शान्तिरूपी तलवार है, उस-का बुख्लोग क्या कर लेंगे।

द्वाविमी पुरुषी राजन् स्वर्गस्योपरि तिष्ठतः। प्रमुख क्षमया युक्ती दरिद्धः प्रदानवान्॥ (३३।६३)

राजन् ! ये दो प्रकारके पुरुष स्वर्गके भी ऊपर स्थान पाते हैं—शक्तिशाली होनेपर भी क्षमा करनेवाला और निर्धन होनेपर भी दान देनेवाला !

द्वावस्मिसि निवेष्टच्यो गले बद्ध्या इहां शिलाम्। धनवन्तमहातारं दृष्टिं चातपस्विनम्॥ (३३।६५)

जो धनी होने र भी दान न दे और दिर्द्र होने पर भी कप्ट-सहन न व.र सके इन दो प्रकारके मनुष्यों को गर्छेमें पत्थर बाँधकर पानीमें डुबा देना चाहिये।

हरणं च परस्त्रानां परदाराभिमर्शनस्। सुहृदश्च परित्यागस्त्रयो दोषाः क्षयावहाः॥ (३३।७०)

दूसरेके धनका अपहरण, दूसरेकी स्त्रीका संसर्ग तथा
किजारा येनीन होष मन्ष्यका नाश करनेवाले हैं।

भक्तं च भजमानं च तवास्तीति च वादिनस्। त्रीनेतान्छरणं प्राप्तान्त्रिषमेऽपि न संत्यजेत्॥ (३३। ७३

भक्तः सेवक तथा भी आपका ही हूँ ऐसा कहनेवाले-इन तीन प्रकारके शरणागत मनुष्योंको संकटमें पड़नेपर म नहीं छोड़ना चाहिये।

चत्वारि ते तात गृहे वसन्तु
श्रियाभिजुष्टस्य गृहस्थात्रमें।
वृद्धो ज्ञातिरवसन्नः कुलीनः
सखा दरिद्धो भगिनी चानपत्या ॥

( 33 1 94

तात ! ग्रहस्यधर्ममें स्थित एवं लक्ष्मीसे सेवित आणं घर्में इन चार प्रकारके मनुष्योंको सदा रहना चाहिये—अपं कुटुम्बका बूढ़ा, संकटमें पड़ा हुआ उच्च कुलका मनुष्य, धन हीन मित्र और विना संतानकी बहिन । अर्थात् धनी ग्रहस्थ इन चारोंको आदरपूर्वक घरमें रक्खे।

षड् दोषाः पुरुषेणेह हातन्या भूतिमिन्छता। निद्रा तन्दा भयं क्रोध आलस्यं दीर्धसूत्रता॥ (३३।८३)

उन्नित चाहनेवाले पुरुषको निद्रा, तन्द्रा, भय, क्रोध, आलस्य और दीर्घस्त्रता—-इन छः दोषोंका त्याग कर देना चाहिये।

न स्वे सुखे वे कुरुते प्रहर्ष नान्यस्य दुःखे भवति प्रहृष्टः। दुःखा न पश्चात् कुरुतेऽनुतापं स कथ्यते सत्युरुपार्यशीलः॥

( ३३ । ११३ .

जो अपने सुखमें प्रसन्न नहीं होता। दूमरेके दु:खके समय हर्ष नहीं मानता तथा धन देकर पश्चात्ताप नहीं कम्ता। वह सजनोंमें सदाचारी कहलाता है।

यसात्त्रस्यन्ति भूतानि मृगन्याधानमृगा इव । सागरान्तामपि महीं ठठध्वा स परिहीयते॥ (३४) १६

जैसे व्यावसे हरिण भयभीत होता है, उसी प्रकार जिल्लं समस्त प्राणी टरते हैं, वह समुद्रपर्यन्त पृथ्वीका राज्य पाक भी प्रजाजनींके द्वारा त्याग दिया जाता है। गन्धेन गादः पञ्चित्त वेदैः पञ्चित्त ब्रांह्मणाः । चारैः पञ्चित्ति राजानश्चञ्चभ्यामितरे जनाः ॥ (३४।३४)

गौएँ गन्धसे, ब्राह्मणलोग वेद-शास्त्रोंसे, राजा जासूसोंसे और अन्य सब लोग आँखोंसे देखा करते हैं।

अर्थानामिश्वरो यः स्यादिनिद्वयाणामनिश्वरः। इनिद्वयाणामनैश्वर्यादैश्वर्योद्धद्वयते हि सः॥
. (३४।६३)

जो प्रचुर धनराशिका स्वामी होकर भी इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं रखता, वह इन्द्रियोंको वशमें न रखनेके कारण ही ऐश्वर्यसे भ्रष्ट हो जाता है।

अनसूयाऽऽर्जवं शौचं संतोषः प्रियवादिता। दमः सत्यमनायासो न भवन्ति दुरात्मनाम्॥ (३४।७२)

गुणोंमें दोष न देखनाः सरलताः पवित्रताः संतोषः प्रिय वचन बोलनाः इन्द्रिय-दमनः सत्यभाषण तथा क्लेशका अभाय—ये सद्गुण दुरात्मा पुरुषोंमें नहीं होते।

हिंसा बलमसाधूनां राज्ञां दण्डविधिर्बल्लम् । शुश्रूषा तु बलं स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम् ॥ (३४।७५)

दुष्ट पुरुषोंका बल है हिंसा, राजाओंका वल है दण्ड देना, स्त्रियोंका वल है सेवा और गुणवानोंका बल है क्षमा।

अभ्यावहति कल्याणं विविधं वाक् सुभाषिता। सैव दुर्भाषिता राजन्ननर्थायोपपद्यते॥ (१४।७७)

राजन् ! मधुर शब्दोंमें कही हुई बात अनेक प्रकारसे कल्याणकी प्राप्ति कराती है; किंतु वही यदि कटु शब्दोंमें कही जाय तो महान् अनर्थका कारण वन जाती है।

वाक्सायका वद्नाज्ञिष्पतन्ति यैराहतः शोचित राज्यहानि । परस्य ना मर्मसु ते पतन्ति तान्पण्डितो नावसुजेत्परेभ्यः ॥ (३४। ८०)

वचनस्यी वाण मुखसे निकलते और वे दूसरोंके मर्मपरही चोट पहुँचाते हैं, जिनसे आहत हुआ मनुष्य रात-दिन शोक- ग्रस्त रहता है; अतः उनका प्रयोग विद्वान् पुरुप दूसरोंपर कदापि न करे।

सर्वतिथिंषु वा स्नानं सर्वभूतेषु चार्जवस्। उमे त्वेते समे स्यातामार्जवं वा विशिष्यते॥ (३५।२

सब तीथोंमें स्नान अथवा सब प्राणियोंके साथ कोमलता-का वर्ताव —ये दोनों एक समान हो सकते हैं। अथवा कोमलताका वर्ताव इनमें विशेष महत्त्व रखता है।

जरा रूपं हरति हि धैर्यमाशा सृत्युः प्राणान्धर्मचर्यामसूया।

क्रोधः श्रियं शीलमनार्यसेवा हियं कामः सर्वभेवाभिमानः॥ (३५।५०)

बुढ़ापा सुन्दर रूपको, आशा धीरताको, मृत्यु प्राणंको, दोष देखनेकी प्रवृत्ति धर्माचरणको, कोध लक्ष्मीको, नीच पुरुषोंकी सेवा अच्छे शील-स्वभावको, काम लजाको और अभिमान सबको नष्ट कर देता है।

न सा सभा यत्र न सन्ति वृद्धा न ते वृद्धा ये न वद्दित धर्मस्। नासौ धर्मो यत्र न सत्यमस्ति न तत्सस्यं यच्छकेनाभ्युपेतस्॥ (३५।५८)

जिस सभामें बड़े-बूढ़े नहीं, वह सभा नहीं; जो धर्मकी बात न कहें, वे बड़े-बूढ़े नहीं; जिसमें सत्य नहीं है, वह वर्म नहीं और जो कपटसे पूर्ण हो, वह सत्य नहीं है।

सत्यं रूपं श्रुतं विद्या कोंट्यं शीलं बलं धनम्। शौर्यं च चित्रभाष्यं च दशेमे स्वर्गयोनयः॥ (३५।५९)

सत्यः रूपः शास्त्रज्ञानः विद्याः कुलीनताः शीलः वलः धनः शूरता और विचित्र ढंगते चमत्कारपूर्ण बातें कहना— ये दस स्वर्गके साधन हैं।

तस्मात्वापं न कुर्वीत पुरुषः शंक्षितव्रतः। पापं प्रज्ञां नाशर्याते क्रियमाणं पुनः पुनः॥

(३५।६१) इसिल्ये उत्तम व्रतका आचरण करनेवाले पुरुषको पाप नहीं करना चाहिये; क्योंकि वारंवार किया हुआ पाप बुद्धि-को नष्ट कर देता है।

पूर्वे वयसि तत्कुर्याचेन वृद्धः सुलं वसेत्। यादजीवेन तत्कुर्याचेन पेत्य सुन्नं वसेत्॥ (३५।६८) युवावस्थामें वह कर्म करे, जिससे वृद्धावस्थामें सुख-पूर्वक रह सके तथा सारे जीवनभर वह कार्य करे, जिससे मरनेके वाद भी सुखपूर्वक रह सके।

मा नः कुले धेरकुत्कश्चिदस्तु राजामात्यो मा परस्वापहारी। मित्रद्रोही नैकृतिकोऽंनृती वा पूर्वीशी वा पितृदेवातिथिभ्यः॥ (३६।३२)

हमारे कुलमें कोई वैर करनेवाला न हो, दूसरींके धनका अपहरण करनेवाला राजा अथवा मन्त्री न हो और मित्रद्रोही, कपटी तथा असत्यवादी भी न हो। इसी प्रकार हमारे कुलमें कोई देवता एवं अतिथियोंको भोजन देनेसे पहले स्वयं भोजन करनेवाला भी न हो।

तृणानि भूमिरुदकं वाक् चतुर्थी च स्तृता। सतामेतानि गेहेषु नोच्छिद्यन्ते कदाचन॥ (१६।१४)

तृणका आसन, पृथ्वी, जल और चौथी मीठी वाणी— सजनोंके घरमें इन चार वस्तुओंकी कमी नहीं होती।

संतापाछ्रस्यते रूपं संतापाछ्रस्यते बलम् । संतापाछ्रस्यते ज्ञानं संतापाद्वयाधिमृच्छति ॥ (३६।४४)

संतापसे रूप नष्ट होता है, संतापसे बल नष्ट होता है, संतापसे ज्ञान नष्ट होता है और संतापसे मनुष्य रोगको प्राप्त होता है।

उत्पाद्य पुत्राननृणांश्च कृत्वा वृत्तिं च तेभ्योऽनुविधाय कांचित् । स्थाने कुमारीः प्रतिपाद्य सर्वा अरण्यसंस्थोऽथ मुनिर्बुभूषेत् ॥ (३७।३९)

पुत्रोंको उत्पन्न कर उन्हें ऋणके भारसे मुक्त करके उन-के लिये किसी जीविकाका प्रबन्ध कर दे । फिर कन्याओंका योग्य बरके साथ विवाह कर देनेके पश्चात् वनमें मुनिवृत्तिसे रहनेकी इच्छा करे ।

पूजनीया महाभागाः पुण्याश्च गृहदीसयः। स्त्रियः श्रियो गृहस्योक्तास्तस्माद्रक्ष्या विशेषतः॥ (३८।११)

म्पियाँ घरकी लक्ष्मी कही गयी हैं। ये अत्यन्त सौमाग्य-

शालिनी, पूजाके योग्य, पवित्र तथा घरकी शोभा हैं; ३ इनकी विशेषरूपसे रक्षा करनी चाहिये।

प्रतिः शमो दमः शौचं कारुण्यं वागितिष्टुरा।
मित्राणां चानिभद्रोहः ससैताः सिमधः श्रियः॥
(३८।३८

धैर्यः मनोिनग्रहः, इन्द्रियसंयमः, पवित्रताः, द्याः, कोम् वाणी तथा मित्रसे द्रोह न करना—ये सात बातें सम्पत्तिः बढ़ानेवाली हैं (धनरूपी आगको प्रज्वलित करनेवा ईधन हैं)।

दुःखार्तेषु प्रमत्तेषु नासिकेष्वलसेषु च। न श्रीर्वसत्यदान्तेषु ये चोत्साहविवर्जिताः॥ (३९।६१

जो दुःख-पीड़ितः प्रमादीः नास्तिकः आल्सीः अजितेन्द्रिः और उत्साहरहित हैं। उनके यहाँ लक्ष्मीका वास नहीं होता

इदं च खां सर्वपरं व्रवीमि
पुण्यं पदं तात महाविशिष्टम् ।
न जातु कामान्न भयान लोभाद्
धर्मं जह्याज्ञीवितस्यापि हेतोः॥

(४०।१२)

तात! मैं यह बहुत ही महत्त्वपूर्ण और सर्वोपिर पुण्य-जनक बात बतां रहा हूँ—कामनासे, भयसे, लोभसे तथा इस जीवनके लिये भी कभी धर्मका त्याग न करे।

आत्मा नदी भारत पुण्यतीर्था सत्योदया धतिकृला दयोभिः। तस्यां स्नातः प्यते पुण्यकर्मा पुण्यो ह्यात्मा नित्यमलोभ एव॥

(80131)

भारत ! यह जीवातमा एक नदी है, इसमें पुण्य ही पाट है, सत्यस्वरूप परमात्मासे ही इसका उद्गम हुआ है, धेर्य ही इसके किनारे हैं, इसमें दयाकी ठहरें उटती हैं, पुण्यक्मं करनेवाला मनुष्य इसमें स्नान करके पवित्र होता है; और लोभरहित ही सदा पवित्र है।

ध्त्या शिश्नोदरं रक्षेत् पाणिपादं च चधुपाँ। चक्षुः श्रोत्रे च मनसा मनो वाचं च कर्मणा॥

शिक्न और उदस्की धृतिके द्वारा रक्षा कर अर्थात् काम

और भूखके वेगको धैर्यपूर्वक सहे। इसी प्रकार नेत्रोंद्वारा हाथ और पैरोंकी, मनके द्वारा नेत्र और कानोंकी तथा सत्कमोंद्वारा मन और वाणीकी रक्षा करे।

क्षमा एतिरहिंसा च समता सत्यमार्जवम् । इन्द्रियाभिजयो धेर्यं मार्द्वं हीरचापलम् ॥ अकार्पण्यमसंरम्भः संतोषः श्रद्धानता । एतानि यस्य राजेन्द्र स दान्तः पुरुषः स्मृतः ॥ कामो लोभश्च दर्पश्च मन्युर्निद्रा विकत्थनम् । मान हृष्यां च शोकश्च नैतदान्तो निषेवते ॥ अजिह्मसशठं शुद्धमेतहान्तस्य लक्षणम्। (महा० उद्योग० ६३। १४—-१६)

राजन् ! जिस पुरुपमें क्षमा, धृति, अहिंसा, समता, सत्य, सरलता, इन्द्रियनिग्रह, धैर्य, मृतुलता, लजा, अचञ्चलता, अदीनता, अकोध, संतोप और श्रद्धा-इतने गुण हों, वह दान्त (दमयुक्त) कहा जाता हे। दमनजील पुरुष काम, लोभ, दर्प, कोध, निद्धा, वद-बदकर बातें करना, मान, ईप्यों और शोक—इन्हें तो अपने पाम नहीं फटकने देता। कुटिलता और शठतासे रहित होना तथा शुद्धतासे रहना—यह दमशील पुरुपका लक्षण है।

#### भक्त सञ्जय



श्रीकृष्णकी महिमा वतः सत्यं वतो धर्मो

पतो हीरार्जंबं यतः ततो भवति गोविन्दो

यतः कृष्णस्ततो जयः॥

पृथिवीं वान्तिरक्षां च दिवं च पुरुषोत्तमः। विचेष्टयति भूतारमा क्रीडिक्रिव जनार्दनः॥ कालचक्रं जगचक्रं युगचक्रं च केशवः। आत्मयोगेन भगवान् परिवर्तयतेऽनिशम्॥ कालस्य च हि मृत्योश्च जङ्गमस्थावरस्य च। ईष्टे हि भगवानेकः सत्यमेतद् व्रवीमि ते॥ तेन वंचयते लोकान् मायायोगेन केशवः। ये तमेव प्रपद्यन्ते न ते सुद्धान्ति मानवाः॥

( महा० उद्योग० ६८ । ९-१०, १२-१३, १५ )

श्रीकृष्ण तो वहीं रहते हैं जहाँ सत्य, धर्म, लजा और सरलताका निवास होता है और जहाँ श्रीकृष्ण रहते हैं, वहीं विजय रहती है। वे सर्वान्तर्यामी पुरुषोत्तम जनार्दन मानो कीडा-से ही पृथ्वी, आकाश और स्वर्गलोकको प्रेरित कर रहे हैं। ये श्रीकेशव ही अपनी चिच्छक्तिसे अहिनेश कालचक, जगचक और युगचकको ग्रुमते रहते हैं। में सच कहता हूँ—एकमात्र वे ही काल, मृत्यु और सम्पूर्ण स्थावर-जंगम जगत्के स्वामी हैं तथा अपनी मायाके द्वारा लोकोंको मोहमें डाले रहते हैं। जो लोग केवल उन्हींकी शरण ले लेते हैं, वे ही मोहमे नहीं पड़ते।

यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः। तत्र श्रीर्विजयो भूतिर्धुवा नीतिर्मतिर्मम॥ (गीता १८ । ७८)

जहाँ योगेश्वर भगवान् श्रीकृष्ण हैं और जहाँ गाण्डीव-धनुर्धारी अर्जुन हैं, वहीं श्री, विजय, विभृति और निश्चल नीति है—यह मेरा मत है।

### इन्द्रियनिग्रह

नाकृतात्मा कृतात्मानं जातु विद्याज्ञनार्वनम्।
आत्मनस्तु क्रियोपायो नान्यत्रेन्द्रियनिग्रहात्॥
इन्द्रियाणामुदीर्णानां कामत्यागोऽप्रमादतः।
अप्रमादोऽविहिंसा च ज्ञानयोनिरसंशयम्॥
इन्द्रियाणां यमे यत्तो भव राजन्नतन्द्रितः।
एतज्ज्ञानं च पन्थाइच

येन थान्ति मनीषिणः॥ (महा० उद्योग० ६९। १७-२०)

कोई अजितेन्द्रिय पुरुष श्रीहृषिकेश मगवान्को प्राप्त नहीं कर सकता। इसके सिवा उन्हें पानेका कोई और मार्ग नहीं है। इन्द्रियाँ बड़ी उनमत्त हैं, इन्हें जीतनेका साधन सावधानीसे भोगोंको त्याग देना है। प्रमाद और हिंसासे दूर रहना—निःसंदेह ये ही ज्ञानके सुख्य कारण हैं। इन्द्रियोंको सावधानीके साथ अपने काव्यूमें रक्खो। वास्तवमें यही ज्ञान है और यही मार्ग है जिससे कि बुद्धिमान् लोग उस परमपदकी ओर बढ़ते हैं।

पहले तो धनके पैदा करनेमें कष्ट होता है, फिर पैदा किये हुए धनकी रखवालीमें क्लेश उठाना पड़ता है; इसके बाद यदि कहीं वह नष्ट हो जाय तो दुःख और खर्च हो जाय तो भी दुःख होता है। भला, धनमें मुख है ही कहाँ। जैसे देहधारी प्राणियोंको सदा मृत्युसे भय होता है, उसी प्रकार धनवानोंको चोर, पानी, आग, कुटुम्बियों तथा राजासे भी हमेशा डर बना रहता है। जैसे मांसको आकाशमें पक्षी, पृथ्वीपर हिंसक जीव और जलमें मत्त्य आदि जन्तु भक्षण करते हैं, उसी प्रकार सर्वत्र धनवान् पुरुषको लोग नोचते- खसोटते रहते हैं। सम्पत्तिमें धन सबको मोहित करता— उन्मत्त बना देता है, विपत्तिमें संताप पहुँचाता है और उपार्जनके समय दुःखका अनुभव कराता है; फिर धनको कैसे सुखदायक कहा जाय।

#### शुद्धि

चित्तं शोधय यत्नेन किमन्येबां हाशोधनैः।
भावतः छुचिः छुद्धातमा स्वर्गं मोक्षं च विन्दृति ॥
शानामलाम्भसा पुंसः सद्वैराग्यमृदा पुनः।
अविद्यारागविण्मू त्रलेपो नश्येद् विशोधनैः॥
एवमेतच्छरीरं हि निसर्गांद छुचि विदुः।
अध्यातमसारनिस्सारं कदलीसारसंनिमम्॥
शास्त्रैव देहदोषं यः प्राज्ञः स शिथिलो भवेत्।
सोऽतिकामित संसारं ॥
एवमेतन्महाकष्टं जन्मदुःखं प्रकीर्त्तितम्।
(पद्म० भूमि० ६६। ९०-९४)

तुम यत्नपूर्वक अपने मनको शुद्ध करो, दूसरी-दूसरी बाह्य शुद्धियोंते क्या लेना है। जो भावसे पवित्र है, जिसका अन्तः करण शुद्ध हो गया है, वही स्वर्ग तथा मोक्षको प्राप्त करता है। उत्तम वैराग्यरूपी मिट्टी तथा शानरूप निर्मल जल- से मॉजने-धोनेपर पुरुषके अविद्या तथा रागरूपी मल-मूत्रका लेप नष्ट होता है। इस प्रकार इस शरीरको स्वभावतः अपवित्र माना गया है। केलेके वृक्षकी भाँति यह सर्वथा सारहीन है; अध्यात्मज्ञान ही इसका सार है। देहके दोषको जानकर जिसे इससे वैराग्य हो जाता है, वह विद्यान् संसार-सागरसे पार हो जाता है। इस प्रकार महान् कष्टदायक जन्मकालीन दुःखका वर्णन किया गया।

### धर्मके दस साधन

अधाहिंसा क्षमा सत्यं ही: श्रद्धेन्द्रियसंयमः। शानिमञ्या ततो ध्यानं दशकं धर्मसाधनम्॥ अन्नदः प्राणदः प्रोक्तः प्राणद्इचापि सर्वदः॥ सर्वदानफर्ल तस्मादन्नप्रदानेन भवेत्। यसादन्नेन पुष्टाङ्गः कुरुते पुण्यसंचयम् । अन्नप्रदातुस्तस्यार्धं कर्तश्चार्धं न संशयः ॥ धर्मार्थकाममोक्षाणां देह: परमसाधनम् । खितिस्तस्यान्नपानाभ्यामतस्तत् सर्वसाधनम् ॥ तसादनसमं दानं न भूतं न भविष्यति॥ त्रयाणामपि लोकानामुद्कं जीवनं स्मृतम्। पवित्रमुदकं दिव्यं गुद्धं सर्वरसाश्रयम् ॥ (पद्म० भूमि० ६९। ५, १७-२२

अहिंसा, क्षमा, सत्य, लज्जा, श्रद्धा, इन्द्रियसंयम दान, यह, ध्यान और ज्ञान—ये धर्मके दस साधन हैं। अर देनेवालेको प्राणदाता कहा गया है और जो प्राणदाता है, वह सब कुछ देनेवाला है। अतः अन-दान करनेसे सब दानोंव फल मिल जाता है। अन्नसे पृष्ट होकर ही मनुष्य पुण्यक संचय करता है। अतः पुण्यका आधा अंदा अन्नदाताव और आधा भाग पुण्यकर्ताको प्राप्त होता है—इसमें तिनक म संदेह नहीं है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्षका सबसे बह साधन है शरीर। और हारीर स्थिर रहता है अन्न तथा जलसे अतः अन्न और जल ही सब पुरुषायोंके साधन हैं। अन्न दानके समान दान न हुआ है न होगा। जल तीनों लोकोंव जीवन माना गया है। यह परम पवित्र, दिन्य, ग्रुद्ध तथ सब रसोंका आश्रय है।

#### देवलोक

नानारूपाणि भावानां दृश्यन्ते कोटयस्त्वमाः।
अष्टाविशतिरेवोध्वेसुद्धिः सुकृतात्मनाम्॥
ये कुर्वन्ति नमस्कारमीश्वराय क्वचित् ।
सम्पर्कात्कोतुकाल्लोभात्तद्विमानं लभन्ति ते॥
प्रसङ्गेनापि ये कुर्युराकण्ठं स्मरणं नरः।
ते लभन्तेऽतुलं सौष्यं किं पुनस्तत्परायणाः॥
विष्णुचिन्तां प्रकुर्वन्ति ध्यानेनाकुलमानसाः।
ते यान्ति परमं स्थानं तद्विष्णोः परमं पदम्॥
शौवं च वैष्णवं लोकमेकरूपं नरोत्तम।
हयोश्चाष्यन्तरं नास्ति एकरूपं महात्मनोः॥

शिवाय विष्णुरूपाय विष्णवे शिवरूपिणे। शिवस्य हृद्ये दिष्णुर्विष्णोश्च हृद्ये शिवः॥ एकमूर्तिस्त्रयां देवा ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः। त्रयाणामन्तरं नास्ति गुणभेदाः प्रकाित्तिताः॥ (पषा० भूमि० ७१। १२-२०)

राजन् ! देवताओं के लोक भावमय हैं । भावों के अनेक रूप दिखायी देते हैं, अतः भावात्मक जगत्की संख्या करोड़ों तक पहुँच जाती है; परंतु पुण्यात्माओं के लिये उनमें से अद्वाईस लोक ही प्राप्य हैं, जो एक दूसरेक ऊपर स्थित और उत्तरोत्तर अधिक विशाल हैं । जो लोग सङ्गवश, कौत्हलसे अथवा स्वार्यके लोभसे यदा-कदा भगवान् शङ्करको नमस्कार करते हैं, उन्हें शिवलोकका विमान प्राप्त होता है । जो प्रसङ्गवश भी शिवका स्मरण या नाम-कीर्तन अथवा उन्हें नमस्कार कर

लेता है, उसे अनुपम सुखकी प्राप्ति होती है। फिर निरन्तर उनके भजनमें ही लगे रहते हैं, उनके विषयमें कहना ही क्या है। जो ध्यानके द्वारा भगवान् श्रीविष्णु चिन्तन करते हैं और सदा उन्हींमें मन लगाये रहते हैं, उन्हींके परमपदको प्राप्त होते हैं। नरश्रेष्ठ! श्रीशिव अभगवान् श्रीविष्णुके लोक एक से ही हैं, उन दोनोंमें व अन्तर नहीं है; क्योंकि उन दोनों महातमाओं—श्रीशितथा श्रीविष्णुका स्वरूप भी एक ही है। श्रीविष्णुरूपधा शिव और श्रीशिवरूपधारी विष्णुको नमस्कार है। श्रीशिव हृदयमें विष्णु और श्रीविष्णुके हृदयमें भगवान् शिवराजमान हैं। ब्रह्मा, विष्णु और शिव—ये तीनों देवर एकरूप ही हैं। इन तीनोंके स्वरूपमें कोई अन्तर नहीं है केवल गुणोंका भेद बतलाया गया है।

### भक्तराज प्रहाद



शास्ता विष्णुरशेषस्य जगतो यो हृदि स्थितः । तस्ते परमात्मानं तात कः केन शास्यते ॥ (विष्णु०१।१७।२०) पिताजी ! हृदयमें स्थित भगवान्

वेष्णु ही तो सम्पूर्ण जगत्के उपदेशक हैं। उन परमात्माको ग्रेडकर और कौन किसीको कुछ सिखा सकता है।

भयं भयानामपहारिणि स्थिते

मनस्यनन्ते मम कुत्र तिष्ठति।

यस्मिन् स्मृते जन्मजरान्तकादि
भयानि सर्वाण्यपयान्ति तात॥

(विष्णु०१।१७।३६)

जिनके सारणमात्रसे जन्म, जरा और मृत्यु आदिके गमस्त भय दूर हो जाते हैं, उन सकल भयहारी अनन्तके द्रयमें स्थित रहते मुझे भय कहाँ रह सकता है।

## दैत्यबालकोंको उपदेश

बाल्ये क्रीडनकासक्ता यौवने विषयोन्मुखाः। अज्ञा नयन्थ्यशक्त्या च वार्द्धकं समुपस्थितम्॥ तसाद्बाल्ये विवेकातमा यतेत श्रेयसे सदा। बाल्ययोवनवृद्धाद्येदेहभावैरसंयुतः ॥ (विष्णु० १।१७।७५.७६)

मूर्खलोग अपनी बाल्यावस्थामें खेल-कूदमें लगे रहते हैं, युवावस्थामें विषयोंमें फँस जाते हैं और बुढ़ापा आनेपर उसे असमर्थतासे काटते हैं। इसलिये विवेकी पुरुषको चाहिये कि देहकी बाल्य, यौवन और बुढ़ापा आदि अवस्थाओंसे ऊपर उठकर वाल्यावस्थामें ही अपने कल्याणका यह करे।

तदेतहो मयाख्यातं यदि जानीत नागृतम्।
तदस्मत्प्रीतये विष्णुः स्मर्थतां यन्ध्रमुक्तिदः॥
प्रयासः सारणे कोऽस्य स्मृतो यच्छति शोभनम्।
पापक्षयश्च भवति सारतां तमहनिंशम्॥
सर्वभृतस्थिते तस्मिन्मतिमंत्री दिवानिशम्।
भवतां जायतामेवं सर्वक्लेशान् प्रहास्यय॥
(विष्णु०१।१०।७७.७९)

(दैत्यवालको!) मैंने तुमलोगोंसे जो कुछ यहा है, उने यदि तुम मिथ्या नहीं समझते तो मेरी प्रसन्नताचे लिये ही बन्धनको छुड़ानेवाले श्रीविंण्णुभगवान्का समरण करो। उनका स्मरण करनेमें परिश्रम भी क्या है। स्मरणमावने ही वे कल्याणप्रद फल देते हैं तथा रात-दिन उन्होंका स्मर्य करनेवालोंका पाप भी नए हो जाता है। उन सर्य-निवन प्रभुमें तुम्हारी बुद्धि अहर्निश लगी रहे और उनमें निरन्तर तुम्हारा प्रेम बढ़े। इस प्रकार तुम्हारे समस्त क्लेश दूर हो जायँगे।

तापत्रयेणाभिहतं यदेतदखिलं जगत्। तदा शोच्येषु भूतेषु द्वेषं प्राज्ञः करोति कः॥ (विष्णु०१।१७।८०)

जब कि यह सभी संसार तापत्रयसे दग्ध हो रहा है, तब इन बेचारे शोचनीय जीवोंसे कौन बुद्धिमान् द्वेष करेगा। बद्धवैराणि भूतानि द्वेषं कुर्वन्ति चेत्ततः। सुशोच्यान्यतिमोहेन व्यासानीति सनीषिणाम्॥ (विण्णु०१।१७।८२)

यदि कोई प्राणी वैरभावसे द्वेष भी करें तो विचारवानोंके लिये तो वे 'अहो ! ये महामोहसे व्याप्त हैं।' इस दृष्टिसे अत्यन्त शोचनीय ही हैं।

असारसंसारविवर्तनेषु

मा यात तोषं प्रसभं ब्रवीमि । सर्वत्र दैत्याः समतासुपेत समत्वमाराधनमच्युतस्य॥

तस्मिन् प्रसन्ने किमिहास्त्यलभ्यं धर्मार्थकामेरलमल्पकास्ते

समाश्रिताद् ब्रह्मतरोरनन्ता-

निःसंशयं प्राप्स्यथ वै महत्कलस् ॥ ( विष्णु ० १ । १७ । ९०-९१ )

दैत्यो ! मैं आग्रहपूर्वक कहता हूँ, तुम इस असार संसारके विषयोंसे कभी संतुष्ट मत होओ । तुम सर्वत्र समदृष्टि करो, क्योंकि समता ही श्रीअच्युतकी वास्तविक आराधना है। उन अच्युतके प्रसन्न होनेपर फिर संसारमें दुर्लभ ही क्या है। तुम धर्म, अर्थ और मोगोंकी इच्छा कभी न करना। वे तो अत्यन्त तुच्छ हैं। उस ब्रह्मरूप महावृक्षका आश्रय लेनेपर तो तुम निःसंदेह मोक्षरूप महाफल प्राप्त कर लोगे।

हरिः सर्वेषु भूतेषु भगवानास्त ईश्वरः। इति भूतानि मनसा कामैस्तैः साषु मानयेत्॥ एवं निर्जितषड्व्मेंः क्रियते भक्तिरीश्वरे। वासुदेवे भगवित यथा संलभते रितम्॥ (श्रीमद्गा०७।७।३२-३३)

सर्वशक्तिमान् भगवान् श्रीहरि समस्त प्राणियोंमें

विराजमान हैं—ऐसी भावनासे यथाशक्ति सभी प्राणियोंकी इच्छा पूर्ण करे और हृदयसे उनका सम्मान करे। काम, कोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर—इन छः शत्रुओंपर विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान्की साधन-भक्तिका अनुष्ठान करते हैं, उन्हें इस भक्तिके द्वारा भगवान् श्रीकृष्णके चरणोंमें अनन्य प्रेमकी प्राप्ति हो जाती है।

देवोऽसुरो सनुष्यो वा यक्षो गन्धर्व एव च ।
भजन् सुकुन्दचरणं स्वस्तिमान् स्याद् यथा वयम् ॥
नाखं द्विजत्वं देवत्वमृषित्वं वासुरात्मजाः ।
प्रीणनाय सुकुन्दस्य न वृत्तं न बहुश्रता ॥
न दानं न तपो नेज्या न शीचं न व्रतानि च ।
प्रीयतेऽमलया भक्त्या हरिरन्यद् विख्य्वनम् ॥
(श्रीमद्भा० ७। ७। ५०-५२)

देवता, दैत्य, मनुष्य, यक्ष अथवा गन्धर्व—कोई भी क्यों न हो—जो भगवान्के चरणकमलोंका सेवन करता है, वह हमारे ही समान कल्याणका भाजन होता है। दैत्य-बालको ! भगवान्को प्रसन्न करनेके लिये ब्राह्मण, देवता या ऋषि होना, सदाचार और विविध ज्ञानोंसे सम्पन्न होना तथा दान, तप, यज्ञ, ज्ञारीरिक और मानसिक शौच और वड़े-बड़े व्रतोंका अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान् केवल निष्काम प्रेम-भक्तिसे ही प्रसन्न होते हैं। और सब तो विडम्बनामात्र है।

एतावानेव लोकेऽस्मिन् पुंसः स्वार्थः परः स्मृतः । एकान्तभक्तिगोविन्दे यत् सर्वत्र तदीक्षणम् ॥ (श्रीमद्भा० ७ । ७ । ५५ )

इस संसारमें या मनुष्य-शरीरमें जीवका सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात् एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान् श्रीकृष्णकी अनन्य भक्ति प्राप्त करे। उस भक्तिका स्वरूप है—सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओंमें भगवान्का दर्शन।

## मारनेवालोंके प्रति भी मित्रभाव

ये हन्तुमागता दत्तं यैविंषं ग्रेहुंताशनः। ग्रेदिंगगजेरहं श्लुण्णो दष्टः सर्पेश्च यैरिप ॥ तेष्वहं मित्रभावेन समः पापोऽस्मि न क्वचित्। यथा तेनाश्च सत्येन जीवन्त्वसुरयाजकाः॥ (विण्यु०१।१८।४२-४३)

जो लोग मुझे मारनेके लिये आये, जिन्होंने मुझे विष दिया, जिन्होंने आगमें जलाया, जिन्होंने दिग्गजोंसे रौंदवाया और जिन्होंने सपेंसि डँसाया। उन सबके प्रति यदि मैं समान मित्रभावसे रहा हूँ और मेरी कभी पाप-बुद्धि नहीं हुई तो उस सत्यके प्रभावसे ये दैत्यपुरोहित जी उठें।

### भक्तकी महिमा

यस्यास्ति भक्तिर्भगवत्यकिंचना यर्चेर्गुणैस्तत्र समासते सुराः। इरावभक्तस्य कृतो महद्गुणा मनोरथेनासति धावतो बहिः॥ (श्रीमद्भा० ५ । १८ । (२)

जिम पुरुपकी भगवान्में निष्काम भक्ति है, उसके हृदयमें ममन्त देवता धर्म-ज्ञानादि सम्पूर्ण सद्गुणोंसिहत सदा निवाम करते हैं। किंतु जो भगवान्का भक्त नहीं है, उसमें तो महापुरुपोंके गुण आ ही कहाँसे सकते हैं ? वह तो तरह-तरहके संकल्प करके निरन्तर बाहरी विषयोंकी ओर दौड़ता रहता है।

#### मक्त चाण्डाल भी श्रेष्ट

विप्राद्द्विषङ्गुणयुतादरविन्दनाभपादारविन्द्विमुखाच्छ्वपचं वरिष्ठम् ।

गन्ये तदर्पितमनोवचनेहितार्थप्राणं पुनाति स कुछं न तु भूरिमानः ॥
(श्रीमद्भा० ७।९।१०)

मेरी समझसे तो धन, कुलीनता, रूप, तप, विद्या, ओज, तेज, प्रभाव, वल, पौरुष, बुद्धि और योग—इन बारहों गुणोंसे युक्त ब्राह्मण भी यदि भगवान् कमलनाभके चरणकमलोंसे विमुख हो तो उससे वह चाण्डाल श्रेष्ठ है, जिसने अपने मन, वचन, कर्म, धन और प्राण भगवान्के चरणोंमें समर्पित कर रक्खे हैं; क्योंकि वह चाण्डाल तो अपने कुलतकको पवित्र कर देता है, कितु अपने बड़प्पनका अभिमान रखनेवाला वह ब्राह्मण अपनेको भी पवित्र नहीं कर सकता।

### प्रार्थना

यदि रासीश से कामान् वरांस्त्वं वरदर्षभ ।
कामानां हृद्यसंरोहं भवतस्तु वृणे वरम् ॥
इन्द्रियाणि मनः प्राण आत्मा धर्मो धितर्मतिः ।
हीः श्रीस्तेजः स्मृतिः सत्यं यस्य नश्यन्ति जन्मना ॥
विमुञ्जति यदा कामान् मानवो मनसि स्थितान् ।
तहींव पुण्डरीकाक्ष भगवस्वाय कल्पते ॥
(श्रीमद्रा० ७ । १० । ७-९ )

मेरे वरदानिशिरोमणि स्वामी! यदि आप मुझे मुँहमाँग वर देना ही चाहते हैं तो यह वर दीजिये कि मेरे हृदयं कभी किसी कामनाका बीज अङ्कुरित ही न हो। हृदयं किसी भी कामनाके उदय होते ही इन्द्रिय, मन, प्राण, देह धर्म, धैर्य, बुद्धि, लज्जा, श्री, तेज, स्मृति और सत्य—ये सब-के-सब नष्ट हो जाते हैं। कमलनयन! जिस समय मनुष्य अपने मनमें रहनेवाली कामनाओंका परित्याग कर देता है, उसी समय वह भगवत्स्वरूपको प्राप्त कर लेता है

नाथ योनिसहस्रेषु येषु येषु व्रजाम्यहम्। तेषु तेष्वच्युता भक्तिरच्युतास्तु सदा व्विषि॥ बा प्रीतिरविवेकानां विषयेष्वनपायिनी। त्वामनुसारतः सा मे हृदयानमापसर्पंतु॥

(विष्णु०१।२०।१८-१९)

नाथ! सहलों योनियोंमेंसे जिस-जिसमें जाऊँ, उसी-उसीमें हे अच्युत! आपमें मेरी सर्वदा अक्षुण्ण भक्ति रहे। अविवेकी पुरुषोंकी विषयोंमें जैसी अविचल प्रीति होती है वैसी ही प्रीति आपमें आपका स्मरण करते हुए मेरे हृदयसे कभी दूर न हो।

#### नमस्कार

षया हि विद्वानिष मुद्धते यत-स्तत् को विचष्टे गतिमात्मनो पथा। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणायाखिललोकसाक्षिणे ॥ (श्रीमद्वा०८ ॥ २२ ॥ १७)

प्रभो ! लक्ष्मीके मदसे तो विद्वान् पुरुष भी मोहित हो जाते हैं । उसके रहते भला, अपने वास्तविक स्वरूपको ठीक ठीक कौन जान सकता है । अतः उस लक्ष्मीको छीनकर महान् उपकार करनेवाले, समस्त जगत्के महान् इंश्वर, सबके हृदयमें विराजमान और सबके परम माधी श्रीनारायणदेवको मैं नमस्कार करता हूँ ।

#### सवमें भगवान

गजेऽपि विष्णुर्भुजगेऽपि विष्णु-र्जलेऽपि विष्णुर्ज्वलनेऽपि विष्णुः । स्विय स्थितो दैत्य मिय स्थितश्च विष्णुं विना देत्यगणोऽपि नाम्नि ॥ स्तौमि विष्णुमहं येन त्रेलोक्यं सचराचरम् ॥ कृतं संविधितं शान्तं स मे विष्णुः प्रमीदृतु । त्रह्मा विष्णुर्हरो विष्णुरिन्द्रो वायुर्यमोऽनलः ॥
प्रकृत्यादीनि तस्वानि पुरुषं पञ्चविंशकम् ।
पितृदेहे गुरोदेहे मम देहेऽपि संस्थितः ।
एवं जानन् कथं स्तौमि न्नियमाणं नराधमम् ॥
भोजने शयने याने ज्वरे निष्ठीवने रणे ।
हरिरित्यक्षरं नास्ति मरणेऽसौ नराधमः ॥
माता नास्ति पिता नास्ति नास्ति मे स्वजनो जनः ।
हरिं विना न कोऽप्यस्ति यद्युक्तं तद् विश्वीयताम् ॥
(स्कन्द० प्रमा० वस्त्रापथ० १८ । ७६,८३—८६,८८,९०)

श्रीप्रह्लाद्जी कहते हैं—हाथीमें भी विष्णु, सर्पमें भी विष्णु, जलमें भी विष्णु और अग्निमें भी भगवान विष्णु ही हैं। दैत्यपते! आपमें भी विष्णु और मुझमें भी विष्णु हैं, विष्णुके विना दैत्यगणकी भी कोई सत्ता नहीं है। मैं उन्हीं भगवान विष्णुकी स्तुति करता हूँ, जिन्होंने अनेकों चार चराचर भ्तसमुदायके सहित तीनों लोकोंकी रचना की है, संवर्धन किया है और अपने अंदर लीन भी किया है। वे भगवान विष्णु मुझपर प्रसन्न हों। ब्रह्मा भी विष्णुरूप ही हैं, भगवान शंकर भी उन्हींके रूप हैं। इन्ह्र, वायु, यम और अग्नि, प्रकृति आदि चौवीसों तत्त्व तथा पुरुष नामक पचीसवाँ तत्त्व भी भगवान विष्णु ही हैं। पिताकी देहमें, गुरुजीकी देहमें और मेरी अपनी देहमें भी वे ही विराजमान हैं। यों जानता हुआ में मरणशील अधम मनुष्यकी स्तुति क्यों करूँ। जिसके द्वारा मोजन करते, शयन करते, सवारीमें, ज्वरमें थूकते समय, रण और मरणमें 'हरि' इन शब्दोंका उच्चारण नहीं

होता, वह मनुष्योंमें अधम है। मेरे छिये न तो माता है। व पिता है और न मेरे सगे-सम्बन्धी ही हैं। श्रीहरिको भीड़क मेरा कोई भी नहीं है। अतः जो छन्ति हो। यह करना चाहिये।

#### कुष्णनाम-माहातम्य

नास्ति नास्ति महाभाग कितकालसमं युगम्।
स्मरणात् कीर्तनाद् विष्णोः प्राप्यते परमं पद्म् ॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति कलो वद्यति प्रस्यहम्।
नित्यं यज्ञायुतं पुण्यं तीर्थकोटिसमुद्धयम्॥
कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जपति यो जनः।
तस्य प्रीतिः कलो नित्यं कृष्णस्योपरि वद्देते॥
(स्क०पु० डा० मा० ३८। ८८-८६)

महाभाग ! कलिकालके समान दूमरा कोई युग नहीं है, क्योंकि उसमें भगवान् विष्णुके समरण और कीर्तनमें मन्ध्य परमपद प्राप्त कर लेता है । जो कलियुगमें नित्यप्रति 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण'का उच्चारण करेगा, उसे प्रतिदिन दम इजार यज्ञों और करोड़ों तीर्योंका पुण्य प्राप्त होगा । जो मनुष्य नित्य 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का जय करता है, कलियुगमें श्रीकृष्णके कपर उसका प्रेम निरन्तर बदता है ।

कृष्ण कृष्णेति कृष्णेति नित्यं जाग्रत्स्वपंश्चयः। कीर्तयेत् कलौ चैव कृष्णरूपी भवेद्धि सः॥ (स्त॰ पु॰ द्वा॰ मा॰ ३९।१)

जो किलमें प्रतिदिन जागते और सोते समय 'कृष्ण, कृष्ण, कृष्ण' का कीर्तन करता है, वह श्रीकृष्णस्वरूप हो जाता है।

# दानवीर राजा बिल

#### हरि-नाम

हरिईरित पागिन दुष्टिचत्तैरिप स्मृतः। अनिच्छयापि संस्पृष्टो दहत्येव हि पावकः॥ जिह्नाग्रे वसते यस्य हरितित्यक्षरद्वयम्। स विष्णुलोकमाप्नोति पुनरावृत्तिदुर्लमम्॥ (ना० पूर्व० ११। १००-१०१)

दूषित चित्तवाले पुरुषोंके स्मरण करनेपर भी भगवान् हरि उनके पायको वैसे ही हर लेते हैं, बैसे

अग्निको विना इच्छा किये भी छू दिया जाय तो भी वह जला देती हैं। जिसकी जिहाके अग्रभागपर 'हरि' ये दो अक्षर वास करते हैं। वह पुनरावृत्तिरहित श्रीविष्णुधामको प्राप्त होता है।



भगवान्का दिया दण्ड वाञ्छनीय पुंसां श्लाष्यतमं मन्ये दण्डमहंत्रमापितम् । यं न माता पिता श्राता सुहद्श्रादिशन्ति हि ॥ स्वं न्नमसुराणां नः पारोक्ष्यः परमो गुरुः।

त्व नृनमसुराणा नः पाराक्ष्यः परमा गुरुः। यो नोऽनेकमदान्यानां विश्रंशं चक्षुरादिशत्॥ (श्रीमद्वा०८।२२।४-५)

अपने पूजनीय गुक्जनोंके द्वारा दिया हुआ दण्ड तो जीवमात्रके लिये अत्यन्त बाक्छनीय है; क्योंकि वैसा दण्ड माता, पिता, भाई और सुद्धद् भी मोह-

वश नहीं दे पाते। आप छिपे रूपसे अवस्य ही हम असुरांको श्रेष्ठ शिक्षा दिया करते हैं, अतः आप हमारे परम गुम्न हैं। जब हम-लोग धन, कुलीनता, वल आदिके मदसे अंधे हो जाते हैं, तब आप उन वस्तुओंको हमसे छीनकर हमें नेत्रदान करते हैं।

## भक्त वृत्रासुर

### प्रार्थना

अहं हरे तव पाइँकमूल-दासानुदासो भवितास्मि भूयः। मनः स्मरेतासुपतेर्गुणांस्ते गृणीत वाक् कर्म करोतु कायः॥ न नाकपृष्ठं न च पारमेष्ठ्यं



सार्वभौसं रसाधिपत्यम् । न योगसिद्धोरपुनर्भवं न वा विरहस्य समञ्जस त्वा काङ्के ॥ मातरं खगाः अजातपक्षा इव वत्सतराः क्षधार्ताः। स्तन्धं यधा ब्युचितं निषण्णा प्रियं प्रियेव मनोऽरविन्दाक्ष दिदक्षते स्वाम् ॥ मसोत्तम छोक जनेषु संख्यं स्बकर्मभिः। संसारचक्रे अमतः त्वन्माययाऽऽत्मात्मजदारगेहे-

भगवान्को प्रत्यक्ष अनुभव करते हुए वृत्रासुरने प्रार्थना

ष्वासक्तिचत्तस्य न नाथ भूयान्॥

( श्रीमद्भा० ६। ११। २४-२७)

की--'प्रभो ! आप मुझपर ऐसी कृपा कीजिये कि अनन्द भावसे आपके चरणकमलींके आश्रित सेवकींकी सेवा करनेक अवसर मुझें अगळे जन्ममें भी प्राप्त हो । प्राणवल्लम ! भर मन आपके मङ्गलमय गुणींका स्मरण करता रहे, मेरी वर्ण उन्हींका गान करे और शरीर आपकी सेवामें ही संलग्न रहे सर्वसौभाग्यनिधे ! मैं आपको छोड़कर स्वर्ग, ब्रह्मलोक, भ् मण्डलका साम्राज्य, रसातलका एकछत्र राज्य, योगर्क सिद्धियाँ—यहाँतक कि मोक्ष भी नहीं चाहता। जैसे पक्षियों पंखहीन बच्चे अपनी माकी बाट जोहते रहते हैं, जैसे भूरं बछड़े अपनी माका दूध पीनेके लिये आतुर रहते हैं और जैरे वियोगिनी पत्नी अपने प्रवासी प्रियतमसे मिलनेके लिये उत्कण्डिः रहती है, वैसे ही कमलनयन ! मेरा मन आपके दर्शनवे लिये छटपटा रहा है। प्रभो ! मैं मुक्ति नहीं चाहता। भें कमोंके फलस्वरूप मुझे बार-बार जन्म-मृत्युके चक्करमें भटकन पड़े, इसकी परवा नहीं, परंतु मैं जहाँ जहाँ जाऊँ, जिस-जिस योनिमें जन्में, वहाँ-वहाँ भगवान्के प्यारे भक्तजनोंसे मेर्र प्रेममैत्री बनी रहे । स्वामिन् ! मैं केवल यही चाहता हूँ वि जो लोग आपकी मायासे देह-गेह और स्नी-पुत्र आदिः आसक्त हो रहे हैं, उनके साथ मेरा कभी किसी प्रकारक भी सम्बन्ध न हो।'

### शृद्र भक्त

->398C->

### धनके दोष

न मे वित्ते स्पृहा चास्ति धनं संसारवागुरा।
तिव्वधी पतितो मत्यों न पुनर्मोक्षकं व्रजेत्॥
श्रणु वित्तस्य यो दोष इह लोके परत्र च।
भयं चीराच्च ज्ञातिभ्यो राजभ्यस्तस्करादिप॥
सर्वे जिद्यांसवो मर्त्याः पशुमत्स्यविविध्कराः।
तथा धनवतां नित्यं कथमर्थाः सुखावहाः॥
प्राणस्यान्तकरो हार्थः साधको दुरितस्य च।
कालादीनां प्रियं गेहं निदानं दुर्गतेः परम्॥
(पश्च० स्षष्टि० ५०। ५०—५३)

मुझे धनकी इच्छा नहीं है । धन संसार-बन्धनमें डालने-वाला एक जाल है। उसमें फँसे हुए मनुप्यका फिर उद्धार ननीं होता। इस लोक और परलोकमें भी धनके जो दोप हैं। उन्हें सुनो। धन रहनेपर चोर, वन्धु-वान्धय तथा राजारे भी भय प्राप्त होता है। सब मनुष्य [ उस धनको एड्प लेनेके लिये ] हिंसक जन्तुओं की भाँति धनी व्यक्तियोंको गार डालनेकी अभिलाधा रखते हैं। फिर धन कैसे सुखद हो गकत है! धन प्राणोंका घातक और पापका गाधक है। धनीका पर काल एवं काम आदि दोपोंका निकेतन बन जाता है। अतः धन दुर्गतिका प्रधान कारण है।

अकामाच्च वर्तं सर्वमकोधात्तीर्थसेवनम्। दया जप्यसमा ग्रुद्धं संतोषो धनमेव च॥ अहिंसा परमा सिद्धिः शिलोम्ब्रुतिएतमा (पद्म मृष्टि ५०। ६१-६:

कामनाओंका त्याग करनेसे ही समस्त वर्तीका पास्त है जाता है। कोच छोड़ देनेसे तीर्थोंका सेवन हो जाता है। दया ही जपके समान है। मंतीप ही शुद्ध धन है। अहिंगा है शास्त्रज्ञान और सदाचारसे सम्पन्न हैं, ऐसे सत्पुरुप स्वर्गलोकके निवासी होते हैं।

यक्तरोत्यशुभं कर्म शुभं वा यदि सत्तम। अवश्यं तत् समामोति पुरुषो नात्र संशयः॥
(२०९।५)

साधुश्रेष्ठ ! जो पुरुप जैसा भी शुभ या अशुभ कर्म करता है। अवश्य ही उसका फल भोगता है—इसमें तनिक भी संदेह नहीं है।

सतां धर्मेण वर्तेत क्रियां शिष्टवदाचरेत्। असंक्लेशेन लोकस्य वृत्तिं लिप्सेत वै द्विज॥ (२०९।४४)

ब्रह्मन् ! सत्पुरुपोंद्वारा पालित धर्मके अनुसार वर्ताव करे, शिष्ट पुरुषोंकी भाँति श्रेष्ट आचरण करे । दूसरे लोगोंको क्लेश पहुँचाये विना ही जिससे जीवन-निर्वाह हो जाय, ऐसी ही वृत्ति अपनानेकी अभिलाषा करे ।

रथः शरीरं पुरुषस्य दुष्ट-मात्मा नियन्तेन्द्रियाण्याहुरश्वान् । तैरप्रमत्तः कुशली सदस्वै-र्दान्तैः सुखं याति रथीव धीरः॥ (२११।२३)

मनुष्यका यह दोषयुक्त शरीर मानो एक रथ है, आत्मा इसका सार्यथ है, इन्द्रियोंको अश्व कहते हैं। इन सबके द्वारा इन्द्रियरूपी श्रेष्ठ अश्वोंको वशमें करके सदा सावधान रहनेवाले रथीकी भाँति धीर पुरुष कुशली रहकर सुलपूर्व यात्रा करता है।

सर्वोपायैस्तु लोभस्य कोधस्य च विनिग्रहः।
एतत् पवित्रं लोकानां तपो वै संक्रमो मतः॥
नित्यं कोधात् तपो रक्षेद् धर्मं रक्षेच्च मत्सरात्।
विद्यां मानापमानाभ्यामात्मानं तु प्रमाइतः॥
आनृशंस्यं परो धर्मः क्षमा च परमं बलम्।
आत्मज्ञानं परं ज्ञानं परं सत्यवतं वतम्॥
सत्यस्य वचनं श्रेयः सत्यं ज्ञानं हितं भवेत्।
यद्भृतहितमत्यन्तं तद्दै सत्यं परं मतम्॥
यस्य सर्वे समारम्भाः निराशीर्बन्धनाः सदा।
त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान्॥
(२१३।२८-३२)

सब प्रकारके उपायोंसे लोभ और क्रोधका दमन करना चाहिये। संसारमें यही लोगोंको पावन करनेवाला तप है और यही भवसागरसेपार उतारनेवाला पुल है। सदा-सर्वदा तपको क्रोधसे, धर्मको डाहसे, विद्याको मानापमानसे और अपनेको प्रमादसे बचाना चाहिये। क्रूरताका अभाव (दया) परम धर्म है, धरा ही सबसे बड़ा बल है, सत्यका वत ही सबसे उत्तम वत है और आत्माका ज्ञान ही सर्वोत्तम ज्ञान है। सत्यभाषण सदा कल्याण मय है, सत्यमें ही ज्ञान निहित है; जिससे प्राणियोंका अत्यन्त कल्याण हो, वही सबसे बढ़कर सत्य माना गया है। जिगके सारे कर्म कभी कामनाओंसे बँधे नहीं होते, जिसने अपना सब कुछ त्यागकी अग्निमें होम दिया है, वही त्यागी है और वही बुद्धिमान् है।

# महर्षि अम्भूणकी कन्या वाक्देवी

अहं रुद्रेभिवंसुभिश्चराम्यहमादित्येरुत विश्वदेवैः ।
अहं मित्रावरुणोभा बिभर्म्यहमिनद्राग्नी अहमिश्वनोभा ॥
मैं सिन्चदानन्दमयी सर्वातमा देवी रुद्र, वसु, आदित्य
तथा विश्वदेवगणोंके रूपमें विचरती हूँ । मैं ही मित्र और
बरुण दोनोंको, इन्द्र और अग्निको तथा दोनों अश्विनी-

कुमारोंको धारण करती हूँ ।

अहं सोममाहनसं बिभर्म्यहं

त्वष्टारमुत पूषणं भगम् ।

अहं दधामि द्रविणं हविष्मते

सग्राव्ये यजमानाय सुन्वते ॥

में ही शत्रुओंके नाशक आकाशचारी देवता सोमको। त्वष्टा प्रजापतिको तथा पूपा और भगको भी धारण करती हूँ। जो हविष्यसे सम्पन्न हो देवताओंको उत्तम हविष्यकी प्राप्ति कराता है तथा उन्हें सोमरसके द्वारा हुन करता है, उम यजमानके लिये में ही उत्तम यज्ञका पल और धन प्रश्न करती हूँ।

. ४ . अहं राष्ट्री संगमनी वस्नां चिकितुपी प्रथमा पज्ञियानाम् ।

तां मा देवा व्यद्धुः पुरुत्रा भृतिस्थात्रां भृर्य्यावेशयन्तीम् ॥

में सम्पूर्ण जगत्की अधीश्वरी, अपने उपामकोंको धनरी प्राप्ति करानेवाली, साक्षात्कार करने योग्य परब्रहाको अकंछे अभिन्न रूपमें जाननेवाली तथा पूजनीय देवताओंमें प्रधान हूँ । मैं प्रपञ्चरूपसे अनेक भावोंमें स्थित हूँ । सम्पूर्ण भूतोंमें मेरा प्रवेश है । अनेक स्थानोंमें रहनेवाले देवता जहाँ कहीं जो कुछ भी करते हैं, वह सब मेरे लिये करते हैं ।

मया सो अन्नमित्त यो विपश्यति
यः प्राणिति यः ईं श्रणोत्युक्तम् ।
अमन्तवो मां त उप क्षियन्ति
श्रुधि श्रुत श्रद्धिवं ते वदामि ॥

जो अन्न खाता है, वह मेरी शक्तिसे ही खाता है [क्योंकि मैं ही भोक्-शक्ति हूँ]; इसी प्रकार जो देखता है, जो साँस लेता है तथा जो कही हुई बात सुनता है, वह मेरी ही सहायतासे उक्त सब कर्म करनेमें समर्थ होता है। जो मुझे इस रूपमें नहीं जानते, वे न जाननेके कारण ही हीन दशाको प्राप्त होते जाते हैं। हे बहुश्रुत ! मैं तुम्हें श्रद्धासे प्राप्त होनेवाले ब्रह्मतस्वका उपदेश करती हूँ, सुनो—

अहमेव स्वयिमदं वदामि जुष्टं देवेभिरुत मानुषेभिः। यं कामये तं तसुद्रं कृणोमि तं ब्रह्माणं तमृषिं तं सुमेधाम्॥

मैं स्वयं ही देवताओं और मनुष्योंद्वारा सेवित इस दुर्लभ तत्त्वका वर्णन करती हूँ। मैं जिस-जिस पुरुषकी रक्षा करना चाहती हूँ, उस-उसको सबकी अपेक्षा अधिक शक्ति-शाली बना देती हूँ। उसीको सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, अपरोक्षज्ञान-सम्पन्न ऋषि तथा उत्तम मेथाशक्तिसे युक्त बनाती हूँ। अहं रुद्राय धनुरा तनोमि

ब्रह्मद्विपे शरवे हन्तवा उ।
अहं जनाय समदं कृणोम्यहं

धावापृथिवी आ विवेश॥

में ही ब्रह्मद्वेपी हिंसक असुरोंका वय करनेके लिये कड़के धनुषको चढ़ाती हूँ। मैं ही शरणागतजनोंकी रक्षाके लिये शत्रुओंसे युद्ध करती हूँ तथा अन्तर्यामीरूपसे पृथ्वी और आकाशके मीतर व्याप्त रहती हूँ।

अहं सुवे पितरमस्य मूर्द्दन्मम योनिरप्स्वन्तः समुद्रे । ततो वि तिष्टे भुवना नु विश्वो-तामूं द्यां वर्ष्मणोप स्पृशामि ॥

में ही इस जगत्के पितारूप आकाशको सर्वाधिष्ठान-स्वरूप परमात्माके ऊपर उत्पन्न करती हूँ । समुद्र (सम्पूर्ण भूतोंके उत्पत्तिस्थान परमात्मा ) में तथा जल (बुद्धिकी व्यापक वृत्तियों ) में मेरे कारण (कारणस्वरूप चैतन्य ब्रह्म ) की स्थिति है; अतएव मैं समस्त भुवनमें व्याप्त रहती हूँ तथा उस स्वर्गलोकका भी अपने शरीरसे स्पर्श करती हूँ ।

> अहमेव वात इव प्रवाम्यारभमाणा भुवनानि विश्वा। परो दिवा पर एना पृथिव्यैतावती महिना संबभूव॥

मैं कारणरूपसे जब समस्त विश्वकी रचना आरम्भ करती हूँ, तब दूसरोंकी प्रेरणाके बिना स्वयं ही वायुकी भाँति चलती हूँ, स्वेच्छासे ही कर्ममें प्रवृत्त होती हूँ। मैं पृथ्वी और आकाश दोनोंसे परे हूँ। अपनी महिमासे ही मैं ऐसी हुई हूँ। (ऋषेद १०।१०।१२५।१-८)

# कपिल-माता देवहूति

नाम-जापक चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ

भहो बत इवपचोऽतो गरीयान्

यिजद्वाग्रे वर्तते नाम तुभ्यम् ।

तेपुस्तपस्ते जुहुवुः सस्तुरार्या

वह्यानुचुर्नाम गृणन्ति थे ते ॥

(श्रीमद्भा०३।३३।७) कर लिया।

अहो ! वह चाण्डाल भी सर्वश्रेष्ठ है कि जिसकी जिहाके अग्रभागमें आपका नाम विराजमान है । जो श्रेष्ठ पुरुष आपका नाम उच्चारण करते हैं, उन्होंने तप, हवन, तीर्थस्नान, सदाचारका पालन और वेदाध्ययन—सब कुछ

## वशिष्ठपत्नी अरुन्धती

#### दुस्त्यज तृष्णा

या दुस्यजा दुर्मितिभियां न जीयेति जीर्यतः। योऽसं प्राणान्तिको रोगस्तां तृष्णां त्यजतः सुखम् ॥

( पद्म० सृष्टि० १९ । २७१ )

दृष्ट बुद्धिवाले पुरुषोंके लिये जिसका त्याग करना कीन है, जो शरीरके जीर्ण होनेपर भी जीर्ण नहीं होती तथा जे प्राणान्तकारी रोगके समान है, उस तृष्णाका त्याग करते वालेको ही सुख मिलता है।

## सची माता मदालसा

## पुत्रको उपदेश

शुद्धोऽसि रे तात न तेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव। पञ्चात्मकं देहिमदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतोः॥ न वा भवान् रोदिति वै स्वजन्मा शब्दोऽयमासाद्य महीशसूनुम्।

विविधा गुणास्ते-विकल्प्यमाना ऽगुणाश्च भौताः सकलेन्द्रियेषु॥ परिदुर्बलानि भूतैः भूतानि वृद्धि समायान्ति यथेह पुंसः। अन्नाम्बुदानादिभिरेव कस्य

न तेऽस्ति वृद्धिर्न च तेऽस्ति हानिः॥

रवं कञ्चके शीर्यमाणे निजेऽस्मि-स्तस्मिश्च देहे मूढतां मा व्रजेधाः।

कर्मभिर्दे हमेतत् ज्ञु भाज्ञुभैः H X

तातेति किंचित् तनयेति किंचि-दम्बेति किंचिइयितेति किंचित्।

किंचित्र ममेति किंचित् भूतसङ्घं बहु मानयेथाः॥ स्वं

दुःखोपगमाय भोगान् दुःखानि सुखाय जानाति दिमूढचेताः।

तान्येव दुःखानि पुनः सुखानि विद्वानिवमूढचेताः ॥ जानाति

हासोऽस्थिसंदर्शनमक्षियुग्म-मत्युज्ज्वलं यत्कलुषं दसायाः। कुचादि पीनं पिशितं घनं तत् स्थानं रतेः किं नरकं न योषित् ॥

यानगतश्च देहो क्षितौ देहेऽपि चान्यः पुरुषो निविष्टः। ममत्वसुर्व्या न तथा यथा स्वे देहेऽतिमात्रं च विमूढतेषा ॥ (मार्क० २५ । ११---१८)

पुत्र ! तू तो गुद्ध आत्मा है, तेरा कोई नाम नहीं है । यह कल्पित नाम तो तुझे अभी मिला है। यह शरीर भी पाँच भृतोंका बना हुआ है। न यह तेरा है, न तू इसका है। फिर किसलिये रो रहा है।

अथवा तू नहीं रोता है, यह शब्द तो राजकुमारके पास पहुँचकर अपने-आप ही प्रकट होता है । तेरी सम्पूर्ण इन्द्रियोंमें जो भाँति-भाँतिके गुण-अवगुणोंकी कल्पना होती है। वे भी पाञ्चभौतिक ही हैं।

जैसे इस जगत्में अत्यन्त दुर्वल भृत अन्य भृतींके सहयोगसे वृद्धिको प्राप्त होते हैं, उसी प्रकार अन्न और जल आदि भौतिक पदार्थोंको देनेसे पुरुपके पाञ्चभौतिक दारीरकी ही पुष्टि होती है। इससे तुझ झुद्ध आत्माकी न तो दृदि होती है और न हानि ही होती है।

त् अपने इस अंगे और देहरूपी चोलेके जीर्ण-शीर्ण होनेपर मोह न करना । शुभाशुभ कर्मोंके अनुसार यह देह प्राप्त हुआ है।

कोई जीव पिताके रूपमें प्रसिद्ध है, कोई पुत्र कहत्यता है, किसीको माता और किसीको प्यारी स्त्री कहते हैं; कोर ध्यह मेरा है कहकर अपनाया जाता है और कोई भंग नहीं हैं इस भावसे पराया माना जाता है। इस प्रकार ये भृत-समुदायके ही नाना रूप हैं, ऐसा तुझे मानना चाहिये।

यद्यपि समस्त भोग दुःखरूप हैं। तथापि मृद्धचित्तमानव उन्हें दुःख दूर करनेवाला तया सुखकी प्राप्ति करानेवाटा

# सती सावित्री

सकृदंशो निपतित सकृत् कन्या प्रदीयते। सकृदाह ददानीति त्रीण्येतानि सकृत् सकृत्॥ (महावाचनव २९४। २६)

पिताजी ! बँटवारा एक ही बार होता है, कन्यादान एक बार ही किया जाता है और 'मैंने दिया' ऐसा संकल्प भी एक बार ही होता है। ये तीन बातें एक-एक बार

ही हुआ करती हैं।

सतां सकृत् सङ्गतमीप्सितं परं ततः परं मित्रमिति प्रचक्षते। न चाफलं सत्पुरुषेण सङ्गतं ततः सतां संनिवसेत् समागमे॥ (२९७।३०)

सत्पुरुषोंका तो एक बारका समागम भी अत्यन्त अभीष्ट होता है। यदि कहीं उनके साथ मैत्रीभाव हो गया तो वह उससे बदकर बताया जाता है। संत-समागम कभी निष्फल नहीं होता; अतः सदा सत्पुरुषोंके ही सङ्गमें रहना चाहिये।

अद्रोहः सर्वभूतेषु कर्मणा मनसा गिरा। अनुप्रहश्च दानं च सतां धर्मः सनातनः॥ एवंप्रायश्च लोकोऽयं मनुष्योऽशक्तपेशलः। सन्तस्त्वेवाप्यमित्रेषु दयां प्राप्तेषु कुर्वते॥ (२९७।३५-३६)

मन, वचन और कर्मसे समस्त प्राणियों के प्रति अद्रोह, सबपर कृपा करना और दान देना—यह सत्पुरुषों का सनातन धर्म है। लोग सभी प्रायः अल्पायु हैं और शक्ति एवं कौशलसे हीन हैं। किंतु जो सत्पुरुष हैं, वे तो अपने पास आये शत्रुओंपर भी दया करते हैं।

आत्मन्यपि न विश्वासस्तथा भवति सत्सु यः। तस्मात् सत्सु विशेषेण सर्वः प्रणयमिच्छति॥ (२९७।४२)

सत्पुरुषोंके प्रति जो विश्वास होता है, वैसा विश्वास मनुष्यको अपनेमें भी नहीं होता; अतः प्रायः सभी लोग साधुपुरुषोंके साथ प्रेम करना चाहते हैं। सौहदात् सर्वभूतानां विश्वासो नाम जायते। तस्मात् सत्सु विशेषेण विश्वासं कुरुते जनः॥

सत्पुरुषोंका सब भूतोंके प्रति अकारण स्नेह हे उनके प्रति विश्वास पैदा होता है; अतः सभी लोग सत्पुरुष्ट अधिक विश्वास करते हैं।

सतां शाश्वतधर्मवृत्तिः सदा सन्तो न सीद्नित न च व्यथन्ति। सद्धिर्नाफल: सतां संगमोऽस्ति सद्भ्यो भयं नानुवर्तन्ति सन्तः॥ सन्तो हि सत्येन नयन्ति सूर्यं सन्तो भूमि तपसा धारयन्ति। गतिर्भृतभन्यस्य राजन सतां मध्ये नावसीदन्ति सन्तः॥ आर्यज्ञष्टमिदं वृत्तमिति विज्ञाय शाश्वतम्। सन्तः परार्थं कुर्वाणा नावेक्षन्ति परस्परम्॥ ( २९७ | ४७-४९

सत्पुरुषोंकी वृत्ति निरन्तर धर्ममें ही रहा करती है, कभी दुःखित या व्यथित नहीं होते । सत्पुरुपोंके साथ उ सत्पुरुपोंका समागम होता है, वह कभी निष्पल नहीं होत और संतोंसे संतोंको कभी भय भी नहीं होता । सत्पुरुप सत्यं बलसे सूर्यको भी अपने समीप बुला लेते हैं, वे अपने तपव प्रभावसे पृथ्वीको धारण किये हुए हैं । संत ही भृत औ भविष्यत्के आधार हैं, उनके बीचमें रहकर सत्पुरुपोंको कर्म खेद नहीं होता । यह सनातन सदाचार सत्पुरुपोंदारा सेवित है—यह जानकर सत्पुरुप परोपकार करते हैं और प्रत्युपकारीकी ओर कभी हिं नहीं डालते ।

न च प्रसादः सत्पुरुपेषु मोघो न चाप्यर्थो नश्यित नापि मानः। यस्मादेतन्नियतं सत्सु नित्यं तस्मात् सन्तो रक्षितारो भवन्ति॥ ( २९७। ५०)

सत्पुरुवोंमें जो प्रसाद (कृपा एवं अनुग्रहका भाष) होता है, वह कभी व्यर्थ नहीं जाता । मत्पुन्वोंने न ते किसीका कोई प्रयोजन नष्ट होता है और न सम्मानको हैं। धक्का पहुँचता है। ये तीनों वातें (प्रसाद, अर्थमिदि एवं मान) साधुपुरुवोंमें सदा निश्चितरूपने रहती हैं; इमिटिं संत सबके रक्षक होते हैं।

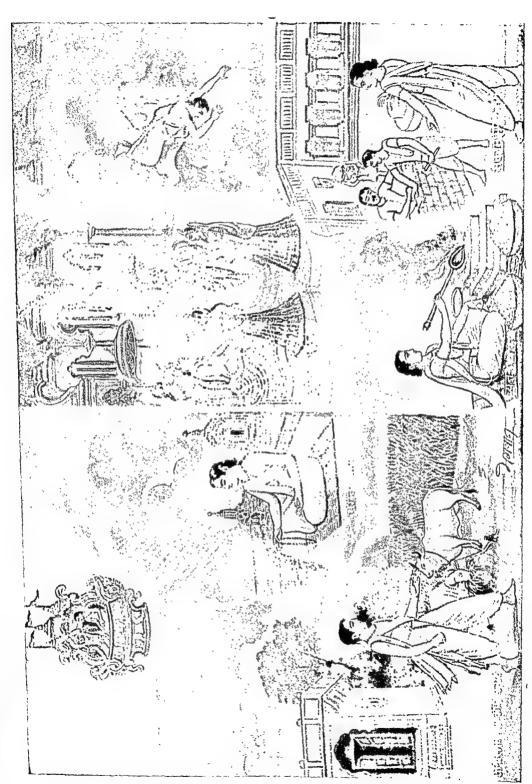

कल्याण

# दधीचि-पत्नी प्रातिथेयी

### गौ-ब्राह्मण-देवताके लिये प्राण-त्याग करनेवाले धन्य हैं

उत्पद्यते यसु विनाक्षि सर्वं न शोच्यमस्तीति मनुष्यस्रोके । गोविप्रदेवार्थमह स्यजन्ति प्राणान् प्रियान् पुण्यभाजो मनुष्याः ॥

( ब्रह्मपुराण ११०।६३)

संसारमें जो वस्तु उत्पन्न होती है, वह सब नश्वर है; अतः उसके लिये शोक नहीं करना चाहिये। मनुष्योंमें पुण्यके भागी वे ही होते हैं जो गौ, ब्राह्मण तथा देवताओं के लिये अपने प्यारे प्राणींका उत्सर्ग कर देते हैं।

संसारचक्रे परिवर्तमाने देहं समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य। प्रियान् प्राणान् देवविप्रार्थहेतो-स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये त्यजन्ति ॥

( महा० ११०। ६४ )

इस परिवर्तनशील संसारचकमें धर्मपरायण तया शक्तिशाली शरीर पाकर जो प्राणी देवताओं तथा ब्राह्मणोंके लिये अपने प्यारे प्राणोंका त्याग करते हैं, वे ही धन्य हैं। प्राणाः सर्वेऽस्यापि देहान्वितस्य

यातारो वै नात्र संदेहलेशः।

एवं ज्ञात्वा विप्रगोदेवदीना-

द्यर्थं चैनानुत्सजन्तीश्वरास्ते ॥

( ब्रह्म ० ११० । ६५ )

जिसने देह धारण किया है, उसके प्राण एक-न-एक दिन अवश्य जायेंगे—यह जानकर जो ब्राह्मण, गौ, देवता तथा दीन आदिके लिये इन प्राणोंका उत्सर्ग करते हैं, वे ईश्वर हैं।

## सती सुकला

### पति-तीर्थ

पुण्या स्त्री कथ्यते लोके या स्यात् पतिपरायणा।
युवतीनां पृथकतीर्थं विना भर्तुर्द्विजोत्तम।
सुखदं नास्ति वै लोके स्वर्गमोक्षप्रदायकम्॥
सन्यं पादं स्वभर्तुश्च प्रयागं विद्धि सत्तम।
वामं च पुष्करं तस्य या नारी परिकल्पयेत्॥
तस्य पादोदकस्नानात्तत्पुण्यं परिजायते।
प्रयागपुष्करसमं स्नानं स्त्रीणां न संशयः॥
सर्वतीर्थसमो भर्ता सर्वधर्ममयः पतिः।
मखानां यजनारपुण्यं यद् वै भवति दीक्षिते।
तरपुण्यं समवापनोति भर्तुश्चेव हि साम्प्रतम्॥

( पद्म० भूमि० ४१ । ११---१५ )

जो स्त्री पितपरायणा होती है, वह संसारमें पुण्यमयी कहलाती है। युवितयोंके लिये पितके सिवा दूसरा कोई ऐसा तीर्थ नहीं है, जो इस लोकमें सुखद और परलोकमें स्वर्ग तथा मोक्ष प्रदान करनेवाला हो। साधुश्रेष्ठ! स्वामीके दाहिने चरणको प्रयाग समिक्षये और वायेंको पुष्कर। जो स्त्री ऐसा मानती है तथा इसी भावनाके अनुसार पितके चरणोदकसे स्नान करती है, उसे उन तीर्थोंमें स्नान

करनेका पुण्य प्राप्त होता है। इसमें तिनक भी संदेह नहीं है कि स्त्रियोंके लिये पितके चरणोदकका अभिषेक प्रयाग और पुष्कर तीर्थमें स्नान करनेके समान है। पित समस्त तीर्थोंके समान है। पित सम्पूर्ण धर्मोंका खरूप है। यज्ञकी दीक्षा लेनेवाले पुरुषको यज्ञोंके अनुष्ठानसे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य साध्वी स्त्री अपने पितकी पूजा करके तत्काल प्राप्त कर लेती है।

नारीणां च सदा तीर्थं भर्ता शास्त्रेषु पट्यते ॥ तमेवावाहयेत्रित्यं वाचा कायेन कर्मभिः। मनसा पूजयेनित्यं सत्यभावेन तत्परा ॥ एतत्वाइवं महातीर्थं दक्षिणाङ्गं सदैव हि। तमाश्रित्य यदा नारी गृहस्था परिवर्तते॥ यजते दानपुण्येश्च तस्य दानस्य यत्फलम्। वाराणस्यां च गङ्गायां यत्फलं न च पुष्करे ॥ द्वारकायां न चावन्त्यां केदारे शशिभूषणे। लमते नैव सा नारी यजमाना सदा किल ॥ ताहशं फलमेवं सा न प्राप्नोति कदा सिख। सुसुखं पुत्रसौभाग्यं स्नानं दानं च भूषणम् ॥ वखालंकारसौभाग्यं रूपं तेजः फलं सदा। यशः कीर्तिमवामीति गुणं च

भर्तुः प्रसादाच सर्वं लभते नात्र संशयः॥ विसमाने यदा कान्ते अन्यधर्मं करोति या। निष्पतं जायते तस्याः पुंश्राकी परिकथ्यते॥ नारीणां योवनं रूपसवतारं स्पृतं एकधापि हि भर्तुश्च तस्यार्थे भूमिमण्डले॥ पतिहीना चदा नारी भवेत सा भूमिमण्डले। कुतम्तस्याः सुखं रूपं यशः कीर्तिः सुता भूवि ॥ सुद्दीभीग्यं महादुःखं संसारे परिभुज्यते । पापभागा भवेत् सा च दुःखाचारा सदैव हि॥ तुष्टे भर्तरि तस्यास्तु तुष्टाः स्युः सर्वदेवताः। तुष्टे भर्तरि तुष्यन्ति ऋषयो देवमानवाः॥ गुरुर्भर्ता देवता देवतैः सह। भर्ता नाथो भर्ता तीर्थश्च पुण्यश्च नारीणां नृपनन्दन ॥

(पद्म० भूमि० ४१। ६२-७५)

शास्त्रोंका वचन है कि पति ही सदा नारियोंके छिये तीर्थ है। इसलिये स्त्रीको उचित है कि वह सच्चे भावसे पति-सेवामें मक्त होकर प्रतिदिन मन, वाणी, शरीर और क्रियाद्वारा पतिका ही आवाहन करे और सदा पतिका ही पूजन करे। पति स्त्रीका दक्षिण अङ्ग है, उसका वाम पार्च ही पत्नीके लिये महान् तीर्थ है। गृहस्य-नारी पतिके वाम भागमें बैठकर जो दान-पुण्य और यज्ञ करती है, उसका बहुत बड़ा फल बताया गया है। काशीकी गङ्गाः

पुष्कर तीर्थ, द्वारकापुरी, उज्जैन तथा केदार नामसे प्रिषद महादेवजीके तीर्थमें स्नान करनेसे भी वैसा पल नहीं मिल सकता । यदि स्त्री अपने पतिको साथ लिये विना ही कोई यज्ञ करती है, तो उसे उसका फल नहीं मिलता। पतिनता स्त्री उत्तम सुख, पुत्रका सौभाग्य, स्नान, पान, बस आसूषण, सीभाग्य, रूप, तेज, पूछ, यश, कीर्ति और उत्तम गुण प्राप्त करती है। पतिकी प्रसन्नतासे उसे सन कुछ मिल जाता है। इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। जो स्त्री पतिके रहते हुए उसकी सेवाको छोड़कर दूधरे किसी धर्मका अनुष्ठान करती है, उसका वह कार्य निष्फल होता है तथा लोकमें वह व्यभिचारिणी कही जाती है। नारियोंका यौवन, रूप और जन्म-सब कुछ पतिके लिये होते हैं। इस भूमण्डलमें नारीकी प्रत्येक वस्तु उसके पतिकी आवश्यकता-पूर्तिका ही साधन है। जब स्त्री पतिहीन हो जाती है, तब उसे भृतलपर सुल, रूप, यश, कीर्ति और पुत्र कहाँ मिलते हैं। वह तो संसारमें परम दुर्भाग्य और महान् दुःख भोगती है। पापका भोग ही उसके हिस्सेमें पड़ता है। उसे सदा दु:खमय आन्वारका पालन करना पङ्ता है। पतिके संतुष्ट रहनेपर समस्त देवता स्त्रीसे संतुष्ट रहते हैं तथा ऋषि और मनुष्य भी प्रसन्न रहते हैं। राजन् ! पति ही स्त्रीका स्वामी। पति ही गुक, पति ही देवताओं सहित उसका इष्टदेव और पति ही तीर्थ एवं पुण्य है।

# सती सुमना

श्रेष्ठ विचार और सदाचार

लोभः पापस्य बीजं हि मोहो मूलं च तस्य हि। असत्यं तस्य वै स्कन्धो माया शाखासुविस्तरः॥ दम्भकोटिल्यपत्राणि कुनुद्ध्या पुष्पितः सदा। नृशंसं तस्य सौगन्धं फलमज्ञानमेव च॥ छद्मपाखण्डचौर्येष्याः क्र्राः क्ट्राश्च पापिनः। मायाशाखासमाश्रिताः ॥ पक्षिणो मोहवृक्षस्य अज्ञानं यत्फलं तस्य रसोऽधर्मः प्रकीर्तितः। तृष्णोदकेन संवृद्धिस्तस्याश्रद्धा ऋतुः प्रिय ॥ X

अस्यव्हायां समाश्रित्य यो नरः परितुष्यते। फलानि तस्य चार्नाति सुपक्षानि दिने दिने ॥

×

फलानां तु रसेनापि हाधर्मेण तु पालितः। संतुष्टो भवेन्मर्त्यः पतनायाभिगच्छति॥ तसाचिन्तां परित्यज्य पुमांह्वोमं न कारयेत्। धनपुत्रकलत्राणां चिन्तामेव न कारयेत्॥ थो हि विद्वान् भवेत् कान्त मूर्खाणां पथमेति हि । सुभायीमिह विन्दामि कयं पुत्रानहं छमे॥ एवं चिन्तयते नित्यं दिवारात्री चिमोहितः। ( पद्म भूमि० ११ । १६-२५ )

पाप एक बृक्षके समान है, उसका बीज है लोग । मोह उसकी जड़ है। असत्य उसका तना और माया उमर्वा शाखाओंका विस्तार है। दम्भ और कुटिलता पत्ते हैं। कुटुदि पृष्ट है और नृशंसता उसकी गन्च तथा अज्ञान फल है। छल पाखण्ड, चोरी, ईप्यां, क्रता, क्टनीति और पापाचारने पुन

प्राणी उस मोहमूलक वृक्षके पक्षी हैं, जो मायारूपी शाखाओंपर वसेरा लेते हैं। अज्ञान उस वृक्षका फल है और अधर्मको उसका रस बताया गया है। तृष्णारूप जलसे सींचनेपर उसकी वृद्धि होती है। अश्रद्धा उसके फूलने-फलनेकी ऋतु है। जो मनुष्य उस वृक्षकी छायाका आश्रय लेकर संतुष्ट रहता है, उसके पके हुए फलोंको प्रतिदिन खाता है और उन फलोंके अधर्मरूप रससे पृष्ट होता है, वह ऊपरसे कितना ही प्रसन्न क्यों न हो, वास्तवमें पतनकी ओर ही, जाता है। इसलिये पुरुषको चिन्ता छोड़कर लोमका भी त्याग कर देना चाहिये। स्त्री, पुत्र और धनकी चिन्ता तो कभी करनी ही नहीं चाहिये। प्रियतम! कितने ही विद्वान् भी मूखोंके मार्गका अवलम्बन करते हैं। दिन-रात मोहमें डूबे रहकर निरन्तर इसी चिन्तामें पड़ रहते हैं कि किस प्रकार मुझे अच्छी स्त्री मिले और कैसे मैं बहुत-से पुत्र प्राप्त करूँ।

बह्मचर्येण तपसा मखपञ्चकवर्तनैः।

दानेन नियमैश्चापि क्षमाशौचेन बह्नम॥
अहिंसया सुशक्त्या च ह्यस्तेयेनापि वर्तनैः।

एतेर्दशिभरङ्गैस्तु धर्मभेव प्रपूरयेत्॥

सम्पूर्णो जायते धर्मो ग्रासैभोंगो यथोदरे।

धर्म सज्जति धर्मातमा त्रिविधेनैव कर्मणा॥

यं यं चिन्तयते प्राज्ञस्तं तं प्रामोति दुर्लभम्॥

(पद्म० भृम० १२। ४४—४७)

ब्रह्मचर्यः तपस्याः पञ्चमहायज्ञोंका अनुष्ठानः दानः नियमः क्षमाः शौचः अहिंसाः उत्तम शक्ति (ईश्वरीय बलः) और चोरीका अभाव—ये धर्मके दस अङ्ग हैं, इनके अनुष्ठानसे धर्मकी पूर्ति करनी चाहिये। धर्मात्मा पुरुष मनः वाणी और शरीर—तीनोंकी क्रियासे धर्मका सम्पादन करता है। फिर वह जिस-जिस वस्तुका चिन्तन करता है, वह दुर्लभ होनेपर भी उसे प्राप्त हो जाती है।

नित्यं सत्ये रितर्यस्य पुण्यात्मा सुष्टुतां बजेत्। ऋतौ प्राप्ते व्रजेज्ञारीं स्वीयां दोषविवर्जितः॥ स्वकुलस्य सदाचारं कदा नैव विसुञ्चिति। एतत्ते हि समाख्यातं गृहस्थस्य द्विजोत्तम॥ ब्रह्मचर्षं मया प्रोक्तं गृहिणां मुक्तिदं किल ॥ (पद्म० भूमि० १३ । २—४)

सदा सत्यभाषणमें जिसका अनुराग है, जो पुण्यात्मा होकर साधुताका आश्रय लेता है, ऋनुकाल प्राप्त होनेपर (ही) अपनी स्त्रीके साथ समागम करता है, स्वयं दोपोंसे दूर रहता है और अपने कुलके सदाचारका कभी त्याग नहीं करता, वही सचा ब्रह्मचारी है। यह मैंने गृहस्थके ब्रह्मचर्यका वर्णन किया है। यह ब्रह्मचर्य गृहस्थ पुनर्पोको सदा मुक्ति प्रदान करनेवाला है।

परद्रब्येषु लोलस्वात् परस्त्रीषु तथैव च ॥ द्या मतिनै यस्य स्यात् स सत्यः परिकीर्तितः । (पर्म० भूमि० १३ । ८-९ )

जिसकी बुद्धि पराये धन और परायी स्त्रियोंको देखकर छोछपतावश उनके प्रति आसक्त नहीं होती, वही पुरुष सत्यनिष्ठ कहा गया है।

यासमात्रं तथा देवं क्षुधातीय न संशयः।
दत्ते सित महत्पुण्यममृतं सोऽइनुते सदा॥
दिने दिने प्रदात्वयं यथाविभवविक्तरम्।
वचनं च तृणं शय्यां गृहच्छायां सुशीतलाम्॥
भूसिमापक्तथा चान्नं प्रियवाक्यमनुत्तमम्।
आसनं वसनं पाद्यं कौटिल्येन विवर्जितः॥
आत्मनो जीवनार्थाय नित्यमेवं करोति यः।
इत्येवं मोदतेऽसौ वै परन्नेह तथैव च॥
(पद्म० भूमि० १३।११—१४)

भूखसे पीड़ित मनुष्यको मोजनके लिये अन्न अवश्य देना चाहिये। उसको देनेसे महान् पुण्य होता है तथा दाता मनुष्य सदा अमृतका उपभोग करता है। अपने वैभवके अनुसार प्रतिदिन कुछ-न-कुछ दान करना चाहिये। सहानुभूतिपूर्ण वचन, नृण, शय्या, घरकी शीतल छाया, पृथ्वी, जल, अन्न, मीठी वोली, आसन, बस्न या निवास-स्थान और पैर घोनेके लिये जल—ये सव वस्तुएँ जो प्रतिदिन अतिथिको निष्कपट भावसे अर्पण करता है, वह इस लोक और परलोकमें भी आनन्दका अनुभव करता है। (जिस समय दुःशासन द्रौपदीका वस्त्र खींचने छ्याः द्रौपदी भगवान् श्रीकृषणका स्मरण करके मन-ही-मन प्रार्थना करने छ्यी—) गोविन्द ! द्वारकावासी ! सचिदानन्द-स्वरूप प्रेमघन ! गोपीजनवल्ल्य ! सर्वशक्तिमान् प्रमो ! कौरव मुझे अपमानित कर रहे हैं । क्या यह बात आपको माल्म नहीं है ? नाथ ! रमानाथ ! व्रजनाथ ! आर्तिनाशन जनार्दन ! में कौरवोंके समुद्रमें छूव रही हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये । श्रीकृष्ण ! आप सचिदानन्द महायोगी हैं । आप सर्वस्वरूप एवं सबके जीवनदाता हैं । गोविन्द ! मैं कौरवोंसे घरकर बड़े संकटमें पड़ गयी हूँ । आपकी शरणमें हूँ । आप मेरी रक्षा कीजिये ।

## अर्त प्रार्थना ( दुर्वासाके शापसे बचनेके लिये )

कृष्ण कृष्ण महाबाही देवकीनन्दनाज्यय ॥ वासुदेव प्रणतार्तिविनाशन । जगन्नाथ विश्वारमन् विश्वजनक विश्वहर्तः प्रभोऽव्यय ॥ प्रपन्नपाल गोपाल प्रजापाल परास्पर । आकृतीनां च चित्तीनां प्रवर्तक नतासि ते ॥ वरेण्य गतिर्भव । वरदानन्त अगतीनां पुराणपुरुष प्राणमनोवृत्याद्यगोचर ॥ सर्वाध्यक्ष पराध्यक्ष स्वामहं शरणं पाहि सां कृपया देव शरणागतवत्स्छ ॥ नीलोत्पलदलस्यास वद्मगर्भारुणेक्षण । पीताम्बरपरीधान लसकोस्तुभभूषण ॥ विमादिरन्तो भूतानां स्वमेव च परायणम्। परात्परतरं ज्योतिविश्वातमा सर्वतोमुखः ॥ खामेवाहुः परं बीजं निधानं सर्वसम्पदाम्। त्वया नाथेन देवेश सर्वापद्भ्यो भयं न हि॥ दुःशासनादहं पूर्वं सभायां मोचिता यथा। तथैव संकटाद्सानमामुद्धर्तुमिहाईसि ॥ ( महा० वन० २६३ । ८-१६ )

श्रीकृष्ण ! महाबाही कृष्ण ! देवकीनन्दन ! हे अविनाशी वासुदेव ! चरणोंमें पड़े हुए दुव्वियोंका दुःख दूर करनेवाले जगदीक्षर ! तुम्ही सम्पूर्ण जगत्के आत्मा हो । इस

The specification of the stage of the

विश्वको बनाना और बिगाइना तुम्हारे ही हाथोंका खेळ है। प्रभो ! तुम अविनाशी हो, शरणागतोंकी रक्षा करनेवाले गोपाल ! तुम्हीं सम्पूर्ण प्रजाके रक्षक परात्पर परमेश्वर हो। चित्तकी वृत्तियों और चिद्वृत्तियोंके प्रेरक तुम्हीं हो, मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ । सबके वरण करने योग्य वरदाता अनन्त ! आओ; जिन्हें तुम्हारे सिवा दूसरा कोई सहारा देनेवाला नहीं है, उन असहाय मक्तोंकी सहायता करो। पुराणपुरुष! प्राण और मनकी वृत्तियाँ तुम्हारे पासतक नहीं पहुँच पातीं ! सबके साक्षी परमात्मन् ! मैं तुम्हारी शरणमें हूँ । शरणागत-वत्सल ! क्रपा करके मुझे बचाओ । नील कमलदलके समान श्यामसुन्दर! कमलपुष्पके भीतरी भागके समान किंचित् लाल नेत्रवाले ! कौस्तुभमणिविभूषित एवं पीताम्बर धारण करनेवाले श्रीकृष्ण ! तुम्हीं सम्पूर्ण भूतींके आदि और अन्त हो, तुम्हीं परम आश्रय हो। तुम्हीं परात्पर, ज्योतिर्मय, सर्वव्यापक एवं सर्वात्मा हो। ज्ञानी पुरुषोंने तुम्हींको इस जगत्का परम बीज और सम्पूर्ण सम्पदाओंका अधिष्ठान कहा है। देवेश ! यदि तुम मेरे रक्षक हो। तो मुझपर सारी विपत्तियाँ टूट पर्डे बो भी भय नहीं है। आजसे पहले सभामें दुःशासनके हायसे जैसे तुमने मुझे बचाया या। उसी प्रकार इस वर्तमान संकटसे भी मेरा उद्धार करो ।

### पति देवता

नैताहशं दैवतमस्ति सत्ये

सर्वेषु छोकेषु सदैवकेषु।

थथा पतिस्तस्य तु सर्वकामा

छभ्याः प्रसादात् कुपितश्च हन्यात् ॥

सुखं सुखेनेह न जातु रुभ्यं

दुःखेन साध्वी रुभते सुखानि॥

(महा० वन० २१४। २,४)

सत्यभामाजी! स्त्रीके लिये इस लोक या परलोकमें पतिके समान कोई दूसरा देवता नहीं है। पतिकी प्रसन्नता होनेपर वह सब प्रकारके सुख पा सकती है और असंतुष्ट पति उसके सब सुखोंको मिट्टीमें मिला देता है। साध्वी! सुखके द्वारा सुख कभी नहीं मिल सकता, सुखप्रातिका साधन तो दुःख ही है।

# महाराज भर्तृहरि

( महान् शिवभक्त और सिद्धयोगी, उज्जैनके अधिपति )

यदाऽकिंचिज्जोऽहं हिप इव मदान्धः समभवं तदा सर्वजोऽस्मीत्यभवद्विष्ठप्तं सम मनः। यदा किंचित् किंचिद् बुधजनसकाशाद्वगतं तदा मूर्लोऽस्मीति ज्वर इव मदो मे व्यपगतः॥ (नीतिशतक ८)

जव में विल्कुल ही अज्ञान था। तब मदोन्मत्त हाथीके समान मदान्ध हो रहा था। उस समय मेरा मन भी ही सर्वज्ञ हूँ, यह सोचकर घमंडमें चूर था। परंतु जब विद्वानोंके पास रहकर कुछ-कुछ ज्ञान प्राप्त किया। तब भी मूर्ख हूँ, यो समझनेके कारण ज्वरके समान मेरा गर्व दूर हो गया।

येषां न विद्या न तयो न दानं
ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः।
ते मृत्युलोके भुवि भारभूता
मनुष्यरूपेण मृगाश्चरन्ति॥
(नोतिशतक १३)

जिनमें न विद्या है न ज्ञान है, न ज्ञील है न गुण है और न धर्म ही है, वे मृत्युलोकमें पृथ्वीके भार बने हुए मनुष्यरूपसे मानो पशु ही धूमते-फिरते हैं।

जाड्यं धियो हरति सिद्धति वान्ति सत्यं मानोन्नति दिशति पापमपाकरोति। चेतः प्रसादयति दिश्च तनोति कीर्ति सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंसाम्॥

( नीतिशतक २३)

कहिये, सत्संगति पुरुषोंका क्या उपकार नहीं करती १ वह बुद्धिकी जडताको हरती है, वाणीमें सत्यका सञ्चार करती है, सम्मान बढ़ाती है, पापको दूर करती है, चित्तको आनन्दित करती है और समस्त दिशाओंमें कीर्तिका विस्तार करती है।

भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्तास्तपो न तप्तं वयमेव तप्ताः।
कालो न यातो वयमेव यातास्तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णाः॥
(वैराग्यशतक १२)

हमने भोगोंको नहीं भोगा, भोगोंने ही हमें भोग लिया। हमने तप नहीं किया, स्वयं दी लप्त हो गये। काल व्यतीत नहीं हुआ, हम ही व्यतीत हो गये और मेरी तृष्णा नहीं जीर्ण हुई, हम ही जीर्ण हो गये।

भक्तिर्भवे मरणजन्मभयं हृदिस्थं स्नेहो न बन्धुषु न मन्मथजा विकाराः । संसर्गदोषरहिता विजना वनान्ता वैराग्यमस्ति किमतः प्रमर्थनीयम् ॥

(वैराग्यशतक ७३)

सबके आदि कारण भगवान् शिवके पाद-पद्मोंमें प्रीति हो। हृदयमें जन्म-मृत्युका भय हो। संसारी भाई, बन्धु तथा कुटुम्बियोंमें ममता न हो और हृदयमें काम-विकारका अभाव हो—कामिनीके कमनीय कलेवरको देखकर उसमें आमक्ति न होती हो, संसारी लोगोंके संमर्गजन्य दोपसे रहित पवित्र और शान्त विजन वनमें निवास हो तथा मनमें वैराग्य हो तो इससे बढ़कर वाञ्छनीय और हो ही स्था सकता है।

मातर्मेदिनितात मास्त सखे ज्योतिः सुबन्धो जल भ्रातर्ज्योम निबद्ध एष भवतामन्त्यः प्रणामाञ्जलिः । युष्मत्सङ्गवशोपजातसुकृतोद्देकस्फुरन्निर्मल-ज्ञानापास्तसमस्तमोहमहिमा लीये परे ब्रह्मणि ॥ ( वैराग्यशतक ८५ )

माता पृथ्वी ! पिता पवन ! मित्र तेज ! वन्धु जल ! और भाई आकाश ! यह आपलोगोंको अन्तिम प्रणाम है। क्योंकि आपके सङ्गसे प्राप्त पुण्यके द्वारा प्रकटित निर्मल शानंस सम्पूर्ण मोह-जंजालको नाश करके में परब्रहामें लीन हो रहा हूँ !

यावत्स्वस्थमिदं कलेवरगृहं यावन्च दृरे जरा यावन्चेन्द्रियशक्तिरप्रतिहता यावरक्षयो नायुपः । आत्मश्रेयसि तावदेव विदुपा कार्यः प्रयत्नो महान् प्रोहीसे भवने च कृपखननं प्रत्युद्यमः कीट्याः ॥ ( विगणकार, ८६)

जयतक शरीर स्वस्थ है, बुद्दापा नहीं आया है, इत्यिक्षेत्र की शक्ति पूरी बनी हुई है, आयुके दिन शेप हैं, तमीतर बुद्धिमान् पुरुषको अपने कल्याणके लिये अच्छी तरह मन हर लिना चाहिये। घरमें आग लग जानेपर कुआँ खोदनेंगे रही होगा।

भन्यानां गिरिकन्द्रे निवसतां ज्योतिः परं भ्यायता-प्रानन्दाश्रुजलं पिबन्ति शकुना निःशङ्कमङ्केशयाः । अस्माकं तु मनोरथोपरिचतप्रासादवापीतट-क्रीडाकाननकेलिकोतुकजुषामायुः परिक्षीयते ॥ (वैराग्यशतक १०२)

गिरिकन्दरामें निवास करनेवाले, परब्रह्मके ध्यानमें मग्न अन्य योगीजनोंके आनन्दाश्रुओंको गोदमें बैठे हुए पक्षीगण इक्क होकर पीते हैं, पर हमलोगोंकी आयु तो मनोरथ-महलके सरोवरतटोंपर स्थित विहार-विपिनमें आमोद-द करते व्यर्थ ही व्यतीत हो रही है। भोगे रोगभयं कुछे च्युतिभयं वित्ते नृपालाद् भयं माने दैन्यभयं बछे रिपुभयं रूपे जराया भयम् । शास्त्रे वादभयं गुणे खलभयं काये कृतान्ताद्वयं सर्वे वस्तु भयावहं भुवि नृणां वैराग्यमेवाभयम् ॥ (वैराग्यशतक ११६)

भोगोंमें रोगका भय है, ऊँचे कुलमें पतनका भय है, धनमें राजाका, मानमें दीनताका, बलमें शतुका तथा रूपमें वृद्धावस्थाका भय है और शास्त्रमें वाद-विवादका, गुणमें दुष्टजनोंका तथा शरीरमें कालका भय है। इस प्रकार संसारमें मनुष्योंके लिये सभी वस्तुएँ भयपूर्ण हैं, भयसे रहित तो केवल वैराग्य ही है।

# आचार्य श्रीधरस्वामी

( श्रीमद्भागवतके सर्वमान्य टीकाकार )

तपन्तु तापैः प्रपतन्तु पर्वता-दटन्तु तीर्थानि पठन्तु चागमान् । यजन्तु यागैर्विवदन्तु वादै-ईरिं विना नैव मृतिं तरन्ति ॥

चाहे कोई तप करे, पर्वतोंसे अगुपतन करे, तीथोंमें अमण ते, शास्त्र पढ़े, यश-यागादि करे अथवा तर्क-वितकोंद्वारा वाद-वेवाद करे, परंतु श्रीहरि (की कृपा) के बिना कोई भी स्युको नहीं लॉब सकता।

उदरादिषु यः पुंसा चिन्तितो मुनिवरमीभः। इन्ति मृत्युभयं देवो हृद्गतं तमुपासाहे॥

मनुष्य ऋषि-मुनियोंद्वारा बतलायी हुई पद्धतियोंने उदर आदि सानोंमें जिनका चिन्तन करते हैं और जो प्रभु उनके चिन्तन करनेपर मृत्युभयका नाश कर देते हैं, उन दृदयस्थित प्रभुकी हम उपासना करते हैं।

त्वकथामृतपाथोधौ विहरन्तो महामुदः। कुर्वन्ति कृतिनः केचिच्चतुर्वर्गं तृणोपमम्॥

प्रभो ! कुछ सुकृतीलोग आपकी कथारूप अमृतसमुद्रभें अत्यन्त आनन्दपूर्वक विहार करते हुए अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष—इन चारों पुरुषार्थोंको तृणवत् समझकर त्याग कर देते हैं।

अंहः संहरदिखलं सकृदुद्यादेव सकललोकस्य। तरणिरिव तिमिरजलिं जयति जगन्मङ्गलं हरेनीम ॥

सम्पूर्ण जगत्का मङ्गल करनेवाला भगवान् श्रीहरिका नाम सर्वोपिर विराजमान है। एक बार ही प्रकट होनेपर वह अखिल विश्वकी समस्त पापराशिका उसी प्रकार विनाश कर देता है, जैसे भगवान् भुवनभास्कर अन्धकारके समुद्रको सोख लेते हैं।

सदा सर्वज्ञास्ते ननु विमलमाद्यं तव पदं तथाय्येकं स्तोकं नहि भवतरोः पन्नमभिनत्। क्षणं जिह्वाग्रस्यं तव नु भगवन्नाम निष्विलं समूलं संसारं कपति कतरत् सेन्यमनयोः॥

प्रभो ! आपका मायारूपी मलसे रहित अनादि ब्रह्मरूप पद निश्चय ही सब समय और सब जगह व्यास है । फिर भी संसाररूपी बृक्षके एक छोटे-से पत्तेको भी वह काटनेमें समर्थ नहीं हुआ । इघर आपका नाम एक क्षणके लिये जिह्याके अग्रमागपर स्थित होकर सारे जन्म-मृत्युरूप बन्धनको अविद्यारूपी मूलके साथ काट देता है । फिर, आप ही बताइये, इन दोनोंमें कौन-सा सेवन करने योग्य है ।

# श्रीमद्विद्यारण्य महामुनि

( स्थितिकाल अनुमानतः सन् १३०० और १३९१ ई० के बीच। तैत्तिरीय शाखाके बाह्मण। पिताका नाम भागणाचार्य है माताका नाम श्रीमती था। संन्यासके पश्चात् शृंगेरीमठके जगदगुरु शङ्कराचार्य। वेदान्तसम्बन्धी प्रसिद्ध प्रन्थ पञ्चदशी के रचिका )

मन एव मनुष्याणां कारणं बन्धमोक्षयोः। वन्धाय विपयासक्तं मुक्त्ये निर्विपयं स्मृतम्॥

मनसे ही बन्धन और मनसे ही मनुष्योंको मोक्ष मिला करता है। विपयासक्त मन विधवा देता है। निर्विषय मन मुक्ति दिला देता है।

> समाधिनिर्ध्तमलस्य चेतसो निवेशितस्थात्मनि यत् सुखं भवेत् । न शक्यते वर्णयितुं गिरा तदा स्वयं तदन्तःकरणेन गृहाते ॥

जिस चित्तको आत्मामें लगा दिया जाता है, जिस चित्त-के रज-तमरूपी मल समाधिरूपी जलते धो दिये जाते हैं, उस चित्तको समाधिमें जो आनन्द आता है, उस आनन्द-



का वर्णन वाणीसे तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि वह तो एक अलौकिक ही सुख है। व तो मौनकी अलौकिक भाषामें ही समझा अ कहा जा सकता है। वह स्वरूपभृत सुख तो केव अन्तःकरणसे ही गृहीत हुआ करता है। भारवाही शिरोभारं मुक्त्वाऽऽस्ते विश्रमं गतः संसारन्यापृतित्यागे ताद्यबुद्धिस्तु विश्रमः बोझा उठानेवाला पुरुष थकानेवाले सिर

बोझेको उतारकर जैसे अमरहित हो जाता है, उसी प्रक संसारके व्यापारोंका परित्याग कर देनेपर जब किसीको वै ही बुद्धि हो जाय कि मैं अब अमरहित हो गया हूँ, तब, बर इसीको 'विश्राम' कहा जाता है।

( पद्भदशी, योगानन्द-प्रकरण ११७ । ११८, १२५

## श्रीजगद्धर भट्ट

( महान् शिवभक्त और प्रसिद्ध कवि । स्थितिकाल १३५० ईस्तीके लगभग । स्थान कश्मीर, पिताका नाम रसधर ।)

### स्तुति

पापः खलोऽहमिति नाहंसि मां विहातुं

क्षि रक्षया कृतमतेरकुतोभयस्य ।

पसादसाधुरधमोऽहमपुण्यकर्मा

तस्मात्तवासि सुतरामनुकम्पनीयः ॥

(११।३७)

में पापी हूँ, में दुष्कर्मकारी हूँ—क्या यह समझकर ही आप मेरा परित्याग कर रहे हैं ? नहीं-नहीं, ऐसा करना तो आपको उचित नहीं; क्योंकि मयरिहत पात्र और सुकृतकारीको रक्षासे क्या प्रयोजन । रक्षा तो पापियों, मयाचों और खलोंकी ही की जाती है। जो स्वयं ही रिक्षित है, उसकी रक्षा नहीं की जाती । रक्षा तो अरिक्षतोंकी ही की जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी जाती है। मुझ महापापी, महान् अधम और महान् असाधुकी रक्षा आप न करेंगे तो फिर करेंगे किसकी । में ही तो आप-की दया (आपके द्वारा की गयी रक्षा) का सबसे बढ़ा अधिकारी हूँ ।

ताबत्प्रसीद कुरु नः करुणाममन्दमाक्रन्दमिन्दुधर ! मर्पय मा विहासीः ।
ब्रुहि त्वमेव भगवन् ! करुणार्णवेन
स्यक्तास्त्वया कमपरं शरणं व्रजामः ॥
(९। ५४

इन्दुशेखर!सौत आनेके पहले ही आप मुझपर एपाक दीजिय।मेरे इस रोने-चिल्लानेसे बुरा मत मानिये। मेरा स्था न कीजिये। आप ही कहिये, यदि आपके सददा परणा सागरने भी मेरी रक्षा न की तो में फिर और किसकी शरा जाऊँगा १ क्या आपसे बढ़कर भी कोई ऐसा है जो हुए सदद्य पापीको पार लगा सके १

तहाँचैनान्तसमये तव पार्पाट-मालिङ्गय निर्मरमभद्गरभन्तिभाजः । निद्गतिभेन विनिमीलितलाचनस्य प्राणाः प्रयान्तु मस नाथ ! तय प्रसादात ॥ (१) ५ मैं आपकी नित्य पूजा करता हूँ। पूजा हो जुकनेपर के सिंहासनके नीचे स्थित आपके पैर रखनेकी चौकीपर ना सिर रखकर मैं बड़े ही भक्तिभावसे उसका आलिङ्गन हा हूँ। बस, आप इतना कर दीजिये कि उसी दशामें नींद आ जाय और उस नींदके ही वहाने मेरे प्राणींका कमण हो जाय।

मणिः सुसूक्ष्मोऽपि यथोल्बणं विषं क्रशोऽपि वह्निः सुमहद्यथा तृणम्। राजव्रज शि शुर्मु गेन्द्रोऽपि यथा तनुः प्रदीपोऽपि यथा तमोभरम्॥ यथाल्यमण्यौषधमुन्मदं क्षयाद्भयम् । यथामृतं स्तोकमपि प्रभो: तथैवाणुरपि स्तवः ध्रवं दीर्घमपि व्यपोहति ॥ क्षणादर्घ

जैसे अत्यन्त सूक्ष्म भी गारड मणि तीत्र विषको धणमें ही शान्त कर देता है, जैसे क्षीण भी अग्नि बहुत-से गुणोंके देरको नष्ट कर देता है, जैसे छोटा-सा एक या दो भासका भी सिंह हाथियोंके झंडको भगा देता है, जैसे अत्यन्त सूक्ष्म दीपक भी बड़े गाढ़ अन्धकारको नष्ट कर देता है, रत्तीभर भी महौषधि जैसे महान् उग्र—भयंकर रोगको शान्त कर देती है और जैसे थोड़ा-सा—एक बिन्दुभर भी अमृत मरण अथवा ध्रय-रोगके भयको दूर कर देता है, वैसे ही थोड़ा-सा—एक या आधा श्लोक भी जिस किसी भी भाषामें किया हुआ ईश्वरका स्तयन जन्म-जन्मान्तरमें किये हुए कायिक, वाचिक और मानसिक पापोंका नाश अतिशीध ही यर देता है।

विचिन्तयब्जीवनमेव जीवनं समर्थयन् पार्थिवमेव पार्थिवम् । विभावयन् वैभवमेव वैभवं कदाऽऽश्रये शङ्करमेव शङ्करम् ॥

में एकमात्र जलको ही अपने जीवनका साधन समझता हुआ अर्थात् भी केवल गङ्गाजल ही पीकर देह धारण करूँगा ऐसा हद निश्चय करता हुआ, राजाको पार्थिवमेव' प्रियवीका ही एक विकार समझता हुआ और इस संसारके वैभवको सर्वन्यापी भगवान्का ही मानता हुआ कल्याणकारी भगवान् शङ्करका ही आश्रय—शरण ग्रहण करूँगा।

वरं भवेदप्यवरं कलेवरं परं हराराधनसाधनं हि यत्।

#### न तु क्रतुध्वंसिनिषेवणोत्सवं विनिघ्नती मुक्तिरयुक्तिपातिनी ॥

जो केवल भगवान् शंकरके ही आराधनका माधन है। वह अवर भी अर्थात् अति अपिवत्र और अभम भी नर-देह श्रेष्ठ हैं। किंतु श्रीप्रभुकी आराधनारूप महोत्सवको भङ्ग करने-वाली और प्रभुके ही महान् अनुग्रहसे अकस्मात् प्राप्त होनेवाली मुक्ति भी श्रेष्ठ नहीं है।

अक्लेशपेशलमलङ्घ चक्रतान्तदूत-हुंकारभङ्गभिदुरं दुरितेन्धनाग्निम् । को नाम नामयहरं हरपादपद्म-सेवासुर्खं सुमतिरन्बहमादियेत ॥

आहा ! अविद्या आदि पञ्चक्लेशोंके संसर्गसे रहित होनेके कारण अतीव कोमल तथा अनिवार्य यमदूतोंके हुंकार-जन्य त्रासका भेदन करनेवाले, पापरूप काष्टको भस्म करनेमें अग्निके समान, जन्म-जरा-मरण-रूप भयंकर रोगको समल नष्ट कर देनेवाले श्रीशिव-पादारिवन्दकी सेवाके सुखका कौन बुद्धिमान् पुरुष प्रतिदिन सेवन नहीं करेगा?

इदं मधुमुखं विषं हरति जीवितं तरक्षणा
दपथ्यमिद्माशितं व्यथयते विषाके वपुः ।

इदं तृणगणावृतं बिलमधो विधत्ते क्षणा
यदत्र मिलनोष्वणैद्रैविणमर्जितं कर्मभिः ॥

अतः प्रततुवैभवोद्भवद्खर्वगर्वक्षमा
पतिप्रणयसम्भवं भुवि विडम्बनाडम्बरम् ।

विहाय सुरवाहिनीपुलिनवासहेवािकनो

भजन्तिकृतिनस्तर्मीरमणखण्डच्चुडामणिम् ॥

इस संसारमें अत्यन्त मिलन और उम्र कमोंके वारा मनुष्य जिस धनको संचित करते हैं, वह धन आरम्भमें मधुर प्रतीत होनेवाला विष् हैं; अंतएव वह तत्क्षण अर्थात् उपमोग करते समय ही उनके जीवनको नष्ट कर देता है, उपमोग करनेसे परिणाममें अतीव अपध्य-कारक होता है और अन्तमें शरीरको अत्यन्त ही दुःखित कर देता है। इसल्यि वह मिलन कर्मोंद्वारा उपार्जित धन मानो तृणोंने ढका हुआ एक बड़ा विल (अन्धक्ष) है। अतः उसमें प्रवेश ( उपमोग ) करनेमात्रसे ही वह मनुष्यका अधःपात अवस्य ही कर देता है। विशाल वैभव-जनित प्रचण्ड गर्वका भारी वोझा सिरपर ढोनेवाले भृपालगण तो प्रीतिका दम ही भरते हैं। उनके प्रीतिभाजन जन जगत्में उपहासास्पद ही वनते हैं। इसीलिये विवेकीजन इन भृपालंके प्रेमकी परवा न करके— हनका आश्रय छोड़कर भगवती भागीरथीके पावन तटकी ओर ही हिए लगाये रहते हैं और भगवान, शशाङ्कशेखरकी क्षपा प्राप्त करने - उन्हींको रिझानेके लिये अपने जीवनकी बाजी लगा देते हैं। उन्हींकी प्रसन्नता उनके जीवनका एकमात्र भेय यन जाती है।

किं भ्यांभिः परुपविषयेः श्रीविकार्रसारेः किं वा भूयः पतनविरसेः स्वर्गभोगाभिलाषेः। मन्ये नान्यद् भवभयविपत्कातराणां नराणां मुक्तवा भक्तिं भगवति भवे शस्यमाशास्यमस्ति॥ दूरोदञ्जबदुललहरीहारिहस्तन्यदस्त-

च्यापत्तापत्रिद्शतिटनीमजनोन्मजनेषु श्रद्धाबन्धं शशधरिशरःपाद्राजीवसेवा-

हेवाकैकव्यसनमनसस्तेन तन्वन्ति सन्तः॥

अत्यन्त नीरस यहुत-से कठोर ( शब्द-स्पर्श-रूप-रस आदि ) विषयोंसे प्राणीको क्या लाभ हो सकता है। क्षणमें ही विनाश होनेवाले इन ऐहिक धनके विकारोंसे भी क्या लाभ होता है और 'क्षीणे पुण्ये मर्त्यलोकं विश्वन्ति' इस प्रकार पुनः-पुनः पत्तन होनेके कारण उन अत्यन्त नीरस स्वर्गीय भोगोंकी लालसाओंसे भी प्राणीको क्या परम लाभ हो सकता है! अर्थात् कुछ भी नहीं। अतः मेरा तो यह निश्चय है कि इस जन्म-मरण-रूप सांसारिक विपत्तिसे अत्यन्त कातर हु प्राणियोंके लिये केवल भगवान शङ्करकी भक्तिको छोड़ अन्य कोई भी अभिलिषित वस्तु कल्याणदायक नहीं सकती। इसी कारण विद्वान् लोग (इन सांसारिक धणि सुखोंमें आसक्त न होकर) केवल परमेश्वरके ही चर कमलोंकी सेवामें तत्पर रहकर दूरतक फैलनेवाली च्छ तरङ्करपी भुजाओंसे जीवोंके जन्म-मरणरूपी महाव्याधि अ त्रिविध तापोंको दूर करनेवाली मगवती गङ्गाके अवगाहन ही निरन्तर हट अनुराग करते हैं।

हन्ताहन्ता प्रथयित मतिह्वासमासज्जयन्ती मायामायासितसितशमाऽऽयामिनी यामिनीच ।

तस्मादस्मान् रविशशिशिखिमेङ्कितोहामधाम क्षिप्त्वा चक्षुर्मुदितसुदितावन्ध्यबोधान् विधेहि॥

हाय ! अतीव स्वच्छ शम (जितेन्द्रियता) को हुर्बर बना देनेवाळी और अज्ञानरूप अन्धकारको पैदा करनेवार्ल अहंता अत्यन्त विस्तारवती महाराचिके समान हमारी सद्बुद्धि-का हास करती जा रही है; इसिलेये हे दयासागर ! गूर्य, चन्द्रमा और अग्नि—इन तीनों तेजोमय पिण्डोंसे प्रदीप्त हुई अपनी प्रसाद-भरी दृष्टि (प्रसन्नदृष्टि) डालकर हमें उग अखण्ड तत्त्वशानसे पूर्ण बना दीजिये । (स्तुतिकुस्तमाश्चर्षि ७।९,१०,२३,२४,३४,३९,४०,४१,४२,१६।२७)

श्रीलक्ष्मीधर

( स्थितिकाल लगभग ईसाकी १५ वीं शताब्दीके पूर्व हा माना जाता है। ये श्रीनृसिंहजीके पुत्र और परमहंस श्रीअन्युतानन्दजीके शिष्य मे।)

भगवनाम-निष्ठा

हैयङ्गवांनै नंवै: करम्बितकरं नन्दानन्दकरं भोभामाद्धतं नवीनजलदे मीलत्सुधांशोः स्फुटम्। भक्तानां हृदयस्थितं सततमप्याभीरहग्गीचरं .गोपालं भजतां मनी मम सदा संसारविच्छित्तये ॥ वद जिह्ने वद जिह्ने चतुरे श्रीराम शमेति । पुनरिप जिह्ने वद वद जिह्ने वद राम रामेति॥ निरवधिकजन्मस्वविरतै-संसारे अनादो दहनम् । र्महाघेरेवान्तश्चितकलुषताया हि भस्मीकृतिगहनसंवर्तशिखनो महोध्राणां भवन्नाम्नः कुक्षेः कियदिव हरे खण्डनलवत् ॥ ( श्रीमगवन्नाम-कौमुदी )

जो नवीन माखनसे हाथ भरकर नन्दजीको आनन्द दे

रहे हैं, नूतन मेघमें छिपते हुए चन्द्रमाकी स्फुट शोभाको धारण करते हैं, सदा अपने भक्तोंके हृदयमें रहते हुए भी वजके ग्वालोंको प्रतिदिन दृष्टिगोचर होते हैं, उन भगवान ग्रेपालको मेरा मन अपने संसारवन्धनका उच्छेद गरने। लिये सदा ही भजे।

अरी बुद्धमती रसने ! त् 'श्रीराम-श्रीराम' यह । अर्थ जिह्ने ! त् बारंबार 'राम-राम' स्टती रह ।

है हरे ! अनादि संसारके भीतर अनन्त जन्मीं।
निरन्तर संचित किये हुए महान् पापेंसि मेरे एटयमें जो
कालिमा जम गयी है। वह तो आपके नामकपी प्रचण्ट जीमके उदरमें तिनकेके एक टुकड़ेंके बराबर भी नहीं हो मक्ती।
उसको जलाना क्या बड़ी बात है! प्रमा ! आपका नाम मां
पर्वतींको भी भस्म कर देनेबाले महान् प्रल्यानलके ममान है।

आकृष्टिः कृतचेतसां सुमहतासुचाटनं चांहसा-माचाण्डालममूकलोकसुलभो वर्यश्च मोक्षश्चियः । नो दीक्षां न च दक्षिणां न च पुरश्चर्यां मनागीक्षते मन्त्रोऽषं रसनास्पृगेव फलति श्रीरामनामात्मकः ॥ श्रीरामेति जनार्दनेति जगतां नाथेति नारायणे-त्यानन्देति दथाधरेति कमलाकान्तेति कृष्णेति च । श्रीमच्चाममहामृताब्धिलहरीकल्लोलमग्नं मुहु-सृद्धन्तं गलदश्रुधारमवशं मां नाथ नित्यं कुरु ॥ यह रामनामरूपी मन्त्र शुद्धचेता महात्माओंके चित्तको हटात् अपनी ओर आकृष्ट करनेवाला तथा बड़े-से-बड़े पापां- का मूलोच्छेद करनेवाला है। मोक्षरूपिणी लक्ष्मीके लिये ते यह वशीकरण ही है। इतना ही नहीं, यह केवल गूँगोंको छोड़कर चाण्डालसे लेकर उत्तम जातितकके सभी मनुष्योंचे लिये सुलभ है। दीक्षा, दिक्षणा, पुरश्चरणका यह तिनक भी विचार नहीं करता, यह मन्त्र जिद्धाका स्पर्श करते ही सभीके लिये पूर्ण फलद होता है। नाथ ! आप मुझे सदाके लिये ऐसी स्थितिमें पहुँचा दें कि मैं श्रीमान्के 'श्रीराम! जनार्दन! जगन्नाथ! नारायण! आनन्दमय! दयाधर! कमलाकान्त! कृष्ण! आदि नामरूपी अमृत्तते पूर्ण महास्थारकी लहरोंकी हिलोरोंमें इवकर ऑस बहाता हुआ विवश और बेसुध हो जाऊँ।

# भक्त बिल्वमङ्गल

#### ( श्रीलीलाशुक )

( दक्षिण-प्रदेशमें कृष्णवीणा नदी-तटके एक ग्राममें जन्म, ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास )

#### मङ्गल-मनोरथ

P

įξ

यावन्न में नरद्शा दशमी दशोऽपि
रन्धादुदेति तिमिरीकृतसर्वभावा।
लावण्यकेलिभवनं तव तावदेतु
लक्ष्म्या समुद्धणितवेणु मुखेन्दु विम्बम् ॥
आलोकलोचनिलोकितकेलिभागः

आस्रोक्तलोचनविलोकितकेलिधारा-नीराजिताग्रसरणेः करूणाम्बुराशेः। आर्द्गीण वेणुनिनदैः प्रतिनादप्रै-राकर्णयामि मणिनूपुरशिक्षितानि॥ (श्रीकृष्णकर्णामृत १।३८-३९)

प्रभो ! इसके पूर्व ही कि मेरी अन्यान्य इन्द्रियोंके साथ नयन-रन्ध्रेंसे भी मनुष्य-शरीरकी अन्तिम दशा (मरणावस्था) प्रकट हो जाय—जिस अवस्थामें सारी वस्तुएँ अन्धकारमय, अहद्य हो जाय—जिस अवस्थामें सारी वस्तुएँ अन्धकारमय, अहद्य हो जाती हैं—ऐसी कृपा होनी चाहिये कि आपका गोल-गोल चाँद-सा मुखड़ा, जो लावण्यका कीडास्थलहै और जिसके अधरोंसे लगी हुई वाँसुरी ऊँचे स्वरसे बजती रहती है, अपनी समग्र शोमाके साथ उन नेत्र-रन्ध्रोंके सामने उपस्थित हो जाय ! प्रमो ! वह दिन कव होगा जब करुणा-वरुणालय आपके आगेके मार्गका श्रीगोपीजनोंके नेत्रोंसे निकल्ती हुई विलासपूर्ण दृष्टिकी परम्परासे नीराजन होता चलेगा और में गूँजते हुए आपके वंशी-नादके साथ-साथ आपके मणिजटित गुप्रोंकी रसमग्री स्वनिको सुनकर निहाल होता रहूँगा !

हे देव हे दियत हे भुवनैकबन्धों हे कृष्ण हे चपल हे करुणैकसिन्धों। हे नाथ हे रमण हे नयनाभिराम हा हा कदा नुभवितासि पदं दशोभें॥

( ( ( 1 × 0 )

हे देव ! प्रियतम ! एकमात्र जगद्वन्धो ! श्रीकृष्ण ! चपल ! करुणाके अनुपम सागर ! नाथ ! प्राणाराम ! नयनाभिराम क्याम ! आप हमारे नेत्रगोचर कव होंगे !

प्रेमदं च में कामदं च में वेदनं च में वैभवं च में । जीवनं च में जीवितं च में दैवतं च में देव नापरम्॥

( ? 1 44 )

है देव ! आपके सिवा मुझे प्रेम-दान करनेवाला, मेरे मनोरथ पूर्ण करनेवाला, भेरा अनुभव, ऐश्वर्य, जीवन, प्राणाधार और देवता अन्य कोई नहीं है।

परिमसुपदेशसादियध्वं

निगमवनेषु नितान्तचरिखिन्नाः। विचिनुत भवनेषु वल्लवीना-

मुपनिषदर्थमुळखळे निबद्धम्॥

( २ | २८ )

उपनिषदोंके बीहड़ जंगलोंमें घूमते घूमते नितान्त श्रान्त हुए लोगो ! मेरे इस सर्वश्रेष्ट उपदेशको आदरपूर्वक धुनो ! तुम्हं उपनिपदोंके सार-तत्त्व—वेदान्तप्रतिपाद्य ब्रह्मकी यदि ग्नोज हो तो उसे ब्रजाङ्गनाओंके घरोंमें ऊखलसे बँधा हुआ देख लो।

गोपालाजिरकर्दमे विद्यस्ये विप्राध्वरे छज्जसे

वृषे गोधनहुंकृतैः स्तुतिशतैमींनं विधत्से विदाम् ।

प्रस्यं गोकुलपुंश्वलीपु कुरुषे स्वाम्यं न दान्तात्मसु

ज्ञातं कृष्ण तवाङ्विपङ्कजयुगं प्रेमाचलं मञ्जलम् ॥

(२।८३)

श्रीकृष्ण ! तुम ग्वालोंके आँगनकी कीचड़में बड़े चावसे खेळते हो--किंतु वेदपाठी ब्राह्मणोंकी यज्ञशालामें पैर रखनेमें भी लजाते हो; गौओं एवं बछड़ोंका शब्द सुनते ही उन्हें हीयो-हीयों करके बड़े प्रेमसे पुकारने लगते हो। किंतु वड़े वहें ज्ञानियोंके सैकड़ों बार स्तुति करनेपर भी तुम्हारे मुखते एक शब्द भी नहीं निकलता। तुम मौनी बाबा बन जाते हो। गोकुलकी पुंश्रिलियोंकी गुलामी करनेमें—उनके घरके मामूली से-मामूली काम करनेमें भी अपना अहोभाग्य समझते हो और जिन्होंने योगाभ्यासके द्वारा अपने मनको वश्में कर लिया है—ऐसे योगीन्द्र-मुनीन्द्रोंके स्वामी बननेमें भी सकुचाते हो। उन्हें अपनी सेवाका सौभाग्य नहीं प्रदान करते! मैंने जान लिया कि तुम्हारे मनोहर चरणारविन्द प्रेमसे ही वशीभूत होते हैं। अन्य किसी साधनसे उन्हें वशोमें करना शहय नहीं है।

# श्रीअपय्य दीक्षित

(पितामह आचार्य दीक्षित और पिता रङ्गराजाध्वरि, जन्म सन् १५५० ई०, मृत्यु ७२ वर्षकी आयुमें सन् १६२२ ई०। महान् शिव-भक्त और उच्चकोटिके विद्वान्)

नीतिज्ञा नियतिज्ञा वेदज्ञा अपि भवन्ति शास्त्रज्ञाः । श्रह्मज्ञा अपि लभ्याः स्वाज्ञानज्ञानिनो विरलाः ॥ त्यक्तन्यो ममकारस्त्यक्तुं यदि शक्यते नासौ । कर्त्तन्यो ममकारः किन्तु स सर्वत्र कर्त्तन्यः ॥

संसारमें नीति, अदृष्ट, वेद, शास्त्र और ब्रह्म—सबके जाननेवाले मिल सकते हैं; परंतु अपने अज्ञानके जाननेवाले मनुष्य विरले ही हैं। या तो ममत्व बिल्कुल छोड़ दे और यदि न छोड़ सके, ममत्व करना ही हो, तो सर्वत्र करे।

अर्कद्रोणप्रमृतिकुसुमैरर्चनं ते विधेयं
प्राप्यं तेन स्परहर ! फर्लं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मीः ।
एतज्जानन्नपि शिव शिव व्यर्थयन् कालमात्मन्नात्मद्रोही करणविवशो भूयसाधः पतामि॥

मगरे ! आपके पूजनके लिये न तो पैसा चाहिये और न विशेष मामग्रीकीही अपेक्षा है। आककी डोड़ियों और धत्रेके पुष्पेसि ही आप प्रसन्न हो जाते हैं (कौड़ियोंमें काम होता है)। किंतु आपका पूजन इतना सस्ता होनेपर भी आप उसके बदलेमेंदेते क्याहें ! आक और धत्रेके विनिमयमें आप उसके बदलेमेंदेते क्याहें ! आक और धत्रेके विनिमयमें आप देते हैं मोक्षसाम्राज्यलक्ष्मी, जो देवताओंको भी दुर्लभ है। किंतुना सस्ता सौदा है ! इसीलिये तो आप आग्रुतोष' एवं औहरदानी' की उपाधियोंसे विभूषित हैं। किंतु शिव ! शिव !

मैं ऐसा आत्मद्रोही हूँ कि यह सब कुछ जानता हुआ गी। अपना जीवन व्यर्थ ही नहीं खो रहा हूँ अपितु इन्द्रियोन वक्कीभूत होकर बार-बार पापोंके गड्देमें गिरता हूँ।

कीटा नागास्तरव इति वा किं न सन्ति स्थलेपु स्वत्पादास्भोरुहपरिमलोहाहिमन्दानिलेपु । तेष्वेकं वा सज पुनरिमं नाथ ! दीनार्तिहारि- क्वातोषं ते मृड भवमहाङ्गारनद्यां लुउन्तम्॥

नाथ ! जिन-जिन स्थलीमें आपके चरण-कमल जाते हैं, उन-उन स्थलोंमें कीड़े-मकोड़े, साँप-विच्छू अथवा झाई झंखाड़ भी तो अवश्य होंगे। यदि और कुछ नहीं तो उन्हींगें। कोई शरीर मुझे दे दें, जिससे उन चरण-कमलोंक मुम्पुर्ग गन्धसे सम्प्रक मुशीतल वायुका मुखकर स्पर्श पाकर में अपन शरीर और आत्मा—(दोनों) की तपनको बुझा मके और मुता अंगारोंसे पूर्ण भवनदीसे खुटकारा पाऊँ। उन योनिमें मुझे आप, जवतक आपकी इच्छा हो, रख मकते हैं। उसमें मुझे कोई आपित्त नहीं होगी, चिनक जितने अधि समयतक आप मुझे उस शरीरमें रक्षमां, उतना ही अधि आनन्द मुझे होगा और में अपना अहोभाग्य मम्बेगा। की भरी इम प्रार्थनाको भी आप स्वीकार नहीं करेंगे। अधि करेंगे।

अइनीत पित्रत खादत जाग्रत संविशत तिष्टत वा । सकुद्पि चिन्तयताह्वा सावधिको देहबन्ध इति ॥

खाओ, पीओ, जागो, बैटो, अथवा खड़े रहो; पर दिनमें एक बार भी यह बात सोच लो कि इस शरीरका नाश निश्चय है। अयुतं नियुतं वापि प्रदिशन्तु प्राकृताय भोगाय । क्रीणन्ति न बिल्वद्लैः कैवल्पं प्रज्ञपैमूंढाः ॥ संसारके भोगके लिये तो मूढ़जन हजारों-लायों वर्न कर दिया करते हैं। पर पाँच-छः विल्वपर्जोसे मुक्ति उनसे नहीं खरीदी जाती।

# जगहरु श्रीशङ्कराचार्य

( गुरुपरम्परागत मठोंके अनुसार आविर्भावकाल ईसासे पूर्व ५०८ या ४७६ वर्ष, पाश्चात्त्य विद्वानीक मतानुसार ३० मन् ६६८ या ७२०, आयु ३२ या ३८ वर्ष, आविर्भाव-स्थान केरलप्रदेश । पूर्ण नदीके तटपर कलादि नामक ग्राम । पिताका नाम श्रीसावकुर, माताका नाम श्रीसमद्रामाता अथवा विशिष्टा । जन्मतिथि वैशाख शुक्र पञ्चमी । जाति ब्राह्मण । गुरु श्रीस्थामा गोविन्द भगवत्याद । महान् दार्शनिक विद्वान् और भक्त । अद्वैत-सम्प्रदायके प्रधानतम आचार्य, ये साक्षात् भगवान् शङ्करके अवतार माने जाते हैं । )





(मिथ्या) सर्व आदिमें रज्जु-सत्ता-की माँति जगत्के आधार या अधिष्ठान-के रूपमें केवल ब्रह्मसत्ता ही है अतएव

ब्रह्म ही है, जगत् नहीं।

4

घटावभासको भानुर्घटनाशे न नश्यति । देहावभासकः साक्षी देहनाशे न नश्यति ॥ (स्तात्मप्रकाशिका १४)

घटका प्रकाश सूर्य करता है; किंतु घटके नाश होनेपर जैसे सूर्यका नाश नहीं होता, वैसे ही देहका प्रकाशक साक्षी (आत्मा) भी देहका नाश होनेपर नष्ट नहीं होता।

न हि प्रपञ्जो न हि भूतजातं न चेन्द्रियं प्राणगणो न देहः। ग बुद्धिचित्तं न मनो न कर्ता

ब्रह्मेय सर्गं परमात्मरूपम् ॥ ( स्वात्मप्रकाशिका १७ )

यह जगत् (सत्य) नहीं है, प्राणिसमूह नहीं है, इन्द्रिय नहीं ते, प्राण (सत्य) नहीं है, देह नहीं है, बुद्धि-चित्त नहीं है, मन नहीं है, अहङ्कार नहीं है, परमात्मस्वरूप बहा ही (सत्य) है।

#### त्रहाप्राप्तिके साधन

विवेकिनो विरक्तस्य शमादिगुणशालिनः। गुमुक्षोरेव हि ब्रह्मजिज्ञासायोग्यता मता॥ (विवेकचूडामणि १७) जो सदसिंहवेकी, वैराग्यवान्, शम-दमादि पट्मम्पास-युक्त और मुमुधु हो, उसीमें ब्रह्मजिशासाकी योग्यता मानी जाती है।

वैराम्धं च मुमुक्षुत्वं तीव्रं यस्य तु विद्यते। तस्मिन्नेवार्थवन्तः स्युः फलवन्तः शमादयः॥ (विवेकचूडामणि ३०)

जिसमें वैराग्य और मुमुक्षुत्व तीव होते हैं, उसीम शमादि चरितार्थ और सफल होते हैं।

मोक्षकारणसामध्यां भक्तिरेव गरीयसी। स्वस्वरूपानुसंधानं भक्तिरित्यभिधीयते॥ (विवेकचूडामणि ३२)

मुक्तिकी कारणरूप सामग्रीमें भक्ति ही सबसे बढ़कर है और अपने वास्तविक स्वरूपका अनुसंधान करना ही भक्ति कहलाती है।

अनात्मधिन्तर्ने त्यक्त्वा कड्मलं दुःखकारणम् । चिन्तयात्मानमानन्दरूपं र्यन्मुक्तिकारणम् ॥ ( विवेकचूडामणि ३८० )

अनात्मपदार्थांका चिन्तन मोहमय है और दुःखका कारण है। उसका त्याग करके मुक्तिके कारण आनन्दरूप आत्माका चिन्तन करो।

#### भगवान श्रीकृष्णका खरूप

कन्दर्पकोटिसुभगं वाञ्छितफलदं दयार्णवं कृष्णम् । त्यक्तवा कमन्यविषयं नेत्रयुगं द्रष्टुसुत्सहते ॥ पुण्यतमामतिसुरसां मनोऽभिरामां हरे:कथां त्यक्ता । श्रोतुं श्रवणद्वन्द्वं ग्राम्यं कथमाद्दरं वहति ॥ Nar

दीर्भारयमिनिद्रयाणां कृष्णे विषये हि आश्वतिके । अणिकेषु पापकरणेण्यपि सज्जन्ते यदन्यविषयेषु ॥ ( प्रबोधसुभाकर १९१—१९३ )

5 .....

जो करोड़ों कामदेवोंसे भी मुन्दर हैं, वाञ्चित फलके दाता हैं, उन दयासागर श्रीकृष्णको छोड़कर ये युगल नेन और किस विषयका दर्शन करनेको उत्सुक हैं ! अति पवित्र, अति मुन्दर और सरस हरिकयाको छोड़कर ये कर्णयुगल सांसारिक विषयोंकी चर्चा मुननेको क्यों श्रद्धा प्रकट करते हैं ! सदा विद्यमान श्रीकृष्णरूपी विषयके रहते हुए भी पापके साधन अन्य धाणिक विषयोंमें जो इन्द्रियाँ आसक्त होती हैं, वह इनका दुर्भोग्य ही हैं।

मह्माण्डानि वहूनि पङ्कतभवान् प्रत्यण्डमत्यद्भुतान् गोपान् वत्सयुतानदर्शयदर्ज विष्णूनशेषांख्य यः । शम्भुर्यवत्रणोदकं स्वशिरसा धत्ते च मृतित्रवान् कृष्णो वै पृथगस्ति कोऽप्यविकृतःसचिन्मयो नीस्निमा॥ (प्रवोषस्पाकर २४२)

जिसने ब्रह्माजीको अनेक ब्रह्माण्ड और प्रत्येक ब्रह्माण्डमें पृथक्-पृथक् अति विचित्र ब्रह्मा, गोवरमोंसाहित गोप और अनन्त विष्णु दिखलाये तथा जिसके चरणोदकको शिवजी अपने सिरपर धारण करते हैं। वह श्रीकृष्ण मूर्तित्रय ब्रह्मा, विष्णु और महादेवसे पृथक् कोई सिचन्मयी निर्विकार नीलिमा है।

#### चित्तको प्रबोध

चेतश्रश्राहतां विहाय पुरतः संधाय कोटिह्यं तन्नैकन्न निधेहि सर्वविषयानन्यत्र च श्रीपितम् । विश्वान्तिहितमण्यहो वव न तयोमेच्ये तदालोच्यतां युक्त्या वानुभवेन यत्र परमानन्दश्र तरसेन्यताम् ॥ पुन्नान् पौन्नमय स्थियोऽन्ययुक्तोविन्तान्यथोऽन्यद्वां भोज्यादिष्वपि तारतम्यवशतो वालं समुक्कण्ठया । वेताहम्यदुक्तायके समुद्रिते चेतस्यक्ते विभी सान्द्रानन्दसुभाणंवे विहर्गत स्वैरं यतो निर्मयम् ॥ काम्योपासन्यार्थयन्यगृदिनं केचित्कलं स्वेप्ततं केचिस्तरं यद्वानिम्या । काम्योपासन्यार्थयन्यगृदिनं केचित्कलं स्वेप्ततं केचिस्तरं यद्वानिम्यापवर्गमपरे योगादियज्ञादिभिः । अस्माकं यदुनन्दनाल् वियुगलस्यानावधानार्थिनां क्रिकेन दमेन कि नृपतिना स्वर्गापवर्गश्र किम् ॥ आश्रितमान्तं पुरुषं स्वाभिमुखं कर्षति श्रीशः । लोक्षमपि पुरुषकादमा सम्मुखमान्नं जरं यहत् ॥

अयमुत्तमोऽयमधमो जात्या रूपेण सम्पदा वपसा श्ळाच्योऽरञाच्यो वेर्त्यं न वेत्ति भगवाननुग्रहावसरे

( प्रबोषसुधाकर २४८-

अरे चित्तः चञ्चलताको छोडकर सामने तराज् पलड़ोंमेंसे एकमें सब विषयोंको और दसरेमें भगवान् को रख और इसका विचार कर कि दोनोंके बीचमें और हित किसमें है। फिर युक्ति और अनुभवते परमानन्द मिले। उसीका सेवन कर । प्रत्र, पीत्र, । अन्य युवतियाँ, अपना धन, परधन और भोज्यादि पर न्यूनाधिक माब होनेसे कभी इच्छा शान्त नहीं होती जब धनानन्दामृतसिन्छ विस यद्वनायक श्रीक्रण ( प्रकट होकर इच्छापूर्वक विहार करते हैं, तब यह बात रहती; क्योंकि उस समय चित्त खच्छन्द एवं निर्भ जाता है । कुछ छोग प्रतिदिन सकाम उपासनासे मनोवा फलनी प्रार्थना करते हैं और कोई यशादिसे स्वर्ग योगादिसे मोधकी कामना करते हैं। किंतु यदनन्द चरणयुगलींके ध्यानमें सावधान रहनेके इच्छक हमको ली इन्द्रियनिग्रहः राजाः स्वर्ग और मोक्ष्पे क्या प्रयोजन है । श्री श्रीकृष्ण अपने आश्रित पुरुषको अपनी ओर वैसे ही खी हैं, जैसे सामने आये हुए जह छोहेको चुन्यक अपनी र खींचता है। कृपा करते समय भगवान् यह नहीं विचा कि जाति, रूप, धन और आयुसे यह उत्तम है या अध स्तत्य है या निन्ध !

#### मणिरत्नमालाके और प्रश्नोत्तररत्नमालिकाके इह प्रश्नोत्तरोंका अनुवाद

बद्ध कीन है ! विषयासक्त । मुक्ति क्या र्ध ! विश्यों विश्वग । भयानक नरक क्या है ! अपना देह (देहामकि ) स्वर्ग क्या है ! तृष्णाका क्षय ।

संसारवन्धनं किससे कटता है ! श्रुतिज्ञनित आत्मकानं सुक्तिका हेतु क्या है ! पूर्वोक्त आत्मज्ञान । नरकका एकमा हार क्या है ! नारी (कामासक्ति—पुरुषकी नार्गमें की नारीकी पुरुषमें ) । स्वर्गकी प्राप्ति किनमें होती है ! जीवाँकी अहिंसासे ।

मुखसे कीन सोता है ! समाधिनिय ( परमावार्ध निषदःचित्त)। जायत् कीन है ! सन् अभन्का पिपेस । धः कीन हैं ! अपनी इन्द्रियाँ। परंतु जीत टेनेपर पे ही इति से मित्र वन जाती हैं। दरित कौन है ! जिसकी तृष्णा बढ़ी हुई है । श्रीमान् (धनी) कौन है ! जो पूर्ण संतोषी है । जीता ही कौन मर चुका है ! उद्यमहीन । अमृत (जीवित) कौन है ! जो (भोगोंसे) निराश है ।

भाँसी क्या है ? ममता और अभिमान । मदिराकी भाँति गोहित कौन करती है ? नारी (कामासक्ति) । महान् अन्धा कौन है ? कामातुर । मृत्यु क्या है ? अपना अपयश ।

गुरु कौन है ? जो हितका उपदेश करता है । शिष्य कौन है ? जो गुरुका भक्त है । छंबा रोग क्या है ? भव-रोग । उसके मिटानेकी दवा क्या है ? असत्-सत्का विचार ।

भूषणों में उत्तम भूषण क्या है ! सचरित्रता । परम तीर्थ क्या है ! अपना विशुद्ध मन । कौन वस्तु हेय है ! कामिनी-काञ्चन । सदा क्या सुनना चाहिये ! गुरुका उपदेश और वेदवाक्य । ब्रह्मकी प्राप्तिके उपाय क्या हैं ! सत्सङ्का दान, विचार और संतोष । संत कौन हैं ! जो समस्त विषयों से वीतराग हैं, मोहरहित हैं और शिवस्वरूप ब्रह्मतत्त्वमें निष्ठावान् हैं ! प्राणियोंका ज्वर क्या है ! चिन्ता । मूर्ख कौन है ! विवेकहीन । किसको प्रिय बनाना है ! शिव-विष्णु-भक्तिको । यमार्थ जीवन क्या है ! जो दोषवर्जित है ।

विद्या क्या है ? जो ब्रह्मकी प्राप्ति कराती है । ज्ञान किसे कहते हैं ? जो मुक्तिका हेतु है । लाम क्या है ? आत्मज्ञान । जगत्को किसने जीता है ? जिसने मनको जीत लिया ।

वीरोंमें महाबीर कौन है ! जो कामवाणसे पीड़ित नहीं होता । समताबान् , धीर और प्रान्न कौन है ! जो लळना-कटाक्षरे मोहित नहीं होता ।

विषका भी विष क्या है ! समस्त विषय । सदा दुखी कीन है ! विषयानुरागी । धन्य कीन है ! परोपकारी । प्रजनीय कौन है ! शिवतत्त्वमें निष्ठावान् ।

सभी अवस्थाओं में क्या नहीं करना चाहिये ? (विषयों में ) स्नेह और पाप । विद्वानों को प्रयत्नके साथ क्या करना चाहिये ? शास्त्रका पठन और धर्म । संसारका मूल क्या है ? (विषय-) चिन्ता।

किसका सङ्ग और किसके साथ निवास नहीं करना चाहिये ? मूर्ल, पापी, नीच और खलका सङ्ग और उनके साथ वास नहीं करें । सुमुझु व्यक्तियोंको शीध-से-शीध क्या करना चाहिये ? सत्सङ्ग, निर्ममता और ईश्वरभक्ति । हीनताका मूल क्या है ? याचना । महत्त्वका मूल क्या है ? अयाचना । किसका जन्म सार्थक है ? जिसका फिर जन्म न हो । अमर कौन है ? जिसकी फिर मृत्यु न हो ।

शत्रुओंमें महाशत्रु कौन है ? काम, कोध, असत्य, लोभ, तृष्णा । विषयभोगसे तृप्त कौन नहीं होती ? कामना । दुःखका कारण क्या है ? ममता ।

मृत्यु समीप होनेपर बुद्धिमान् पुरुपको क्या करना चाहिये १ तन, मन, वचनके द्वारा यमके भयका निवारण करनेवाले सुखदायक श्रीहरिके चरणकमलोंका चिन्तन ।

दिन-रात ध्येय क्या है ! संसारकी अनित्यता और आत्मखरूप शिवतत्त्व । कर्म किसे कहते हैं ! जो श्रीकृण्णके लिये प्रीतिकर हो । सदा किसमें अनास्था करनी चाहिये ! भवससुद्रमें ।

मार्गका पायेय क्या है ? धर्म । पवित्र कौन है ? जिसका मन पवित्र है । पण्डित कौन है ? विवेकी । विष क्या है ? गुरुजनों (बड़ों) का अपमान ।

मदिराके समान मोहजनक क्या है १ स्नेह । डाक्रू कौन है १ विषयसमूह । संसार-बेल क्या है १ विषय-तृष्णा । ज्ञात्रु कौन है १ उद्योगका अमाव (अकर्मण्यता)।

कमलपत्रपर स्थित जलकी तरह चञ्चल क्या है ? यौवन, धन और आयु । चन्द्रिकरणोंके समान निर्मल कौन हे ? संत-महात्मा ।

नरक क्या है ? परवशता । सुख क्या है ? समस्त सङ्कोंका त्याग । सत्य क्या है ? जिसके द्वारा प्राणियोंका हित हो । प्राणियोंके प्रिय क्या है ? प्राण ।

(यथार्थ) दान क्या है ? कामनारहित दान । मित्र कौन है ? जो पापसे हटाये । आभृषण क्या है ? शील । वाणीका भूषण क्या है ? सत्य ।

अनर्थकारी कौन है ? मान । सुखदायक कौन है ? सजनोंकी मित्रता। समस्त व्यसनोंके नाशमें कौन समर्थ है ? सर्वदा त्यागी।

अन्धा कौन है १ जो अकर्तब्यमें लगा है। बहिरा कौन है १ जो हितकी बात नहीं सुनता। गूँगा कौन है १ जो समयपर प्रिय बचन बोलना नहीं जानता।

मरण क्या है ? मूर्खता । अमूल्य वस्तु क्या है ? उपयुक्त अवसरका दान । मरते समयतक क्या चुभता है ? गुप्त पाप । साधु कौन हे ? सम्चरित्र । अधम कौन है ? चरित्रहीन । जगत्को जीतनेमं कौन समर्थ हे ? सत्यनिष्ठ और सहनशील (धमावान्) । शोचनीय क्या हे ? धन होनेपर भी कृपणता । प्रशंसनीय क्या हे ? उदारता । पण्डितोंमं पूजनीय कौन है ? सदा स्वाभाविक विनयी ।

तमोगुणरहित पुरुष वार-वार जिसका बखान करते हैं, यह 'चतुर्भद्र' क्या है ? प्रिय बचनके साथ दान, गर्वरहित गन, क्षमायुक्त श्ररता और त्यागयुक्त धन—यह दुर्लभ चतुर्भद्र है ।

रात-दिन ध्येय क्या है ? भगवच्चरणः न कि संसार । अगँखें होते हुए अन्धे कौन हैं ? नास्तिक ।

पुरुषोंको सदा किसका स्मरण करना चाहिये? इरिनामका। सद्बुद्धि पुरुषोंको क्या नहीं कहना चाहिये?

पराया दोप तथा मिथ्या बात ।

मुक्ति किससे मिलती है ! मुकुन्दभक्तिसे। मुकुत कौन है ! जो अविद्यासे तार देता है। अविद्या क्या है! आत्माकी स्फूर्ति न होना।

मायी कौन है ? परमेश्वर । इन्द्रजालंकी तरह स्या वस्त है ? जगत्-प्रपंच । स्वप्नतुल्य क्या है ? जाग्रत्का व्यवहार । सत्य क्यां है ? ब्रह्म ।

प्रत्यक्ष देवता कौन है ! माता । पूज्य और गुरु कीन ह ! पिता । सर्वदेवतास्वरूप कौन है ! विद्या और कर्मसे गुक्त ब्राह्मण ।

भगकद्भक्तिका फल क्या है ! भगवद्धामकी प्राप्ति या स्वरूपसाक्षात्कार । मोक्ष क्या है ! अविद्याकी निवृत्ति । समस्त वेदोंमें प्रधान क्या है ! ओंकार ।



# श्रीयामुनाचार्य

( श्रीवैष्णवसम्प्रदायके महान् आन्धार्य, श्रीनाथमुनिके पौत्र और श्रीईश्वरमुनिके पुत्र । आविर्माव १०१० वि० सं०, स्थान वीर-नारायणपुर ( मदुरा ) । यतिराज श्रीरामानुजान्धार्यके परम गुरु )

चारमवेदी न धर्मनिष्ठोऽसि भक्तिमांस्वचरणारविन्दे । शरण्यं अकिंचनोऽनन्यगतिः प्रवद्ये ॥ शरणं स्वरपादमूलं न निन्दितं कर्म तदस्ति ्यधायि । सहस्रशो यन विपाकावसरे मुकुन्द सोऽहं सम्प्रत्यगतिस्तवाग्रे ॥ क्रन्दामि निसज्जतोऽनन्तभवार्णवान्त-श्चिराय मे कूलिमवासि लब्धः। भगवनिदानी-लब्धं त्त्रयापि पात्रमिदं दयायाः ॥ मनुत्तमं ( श्रीआलवन्दारस्तीत्र श्ली० २५, २६, २७ )

में न धर्मनिष्ठ हूँ न आत्मज्ञानी हूँ, और न आपके चरणारविन्दोंका भक्त ही हूँ। मैं तो अर्किचन हूँ, अनन्यगति हूँ और शरणागतरक्षक आपके चरणकमलोंकी शरण आया हूँ। मंसारमें ऐसा कोई निन्दित कर्म नहीं है, जिसको हजारों बार मैंन न किया हो। ऐसा मैं अब फलभोगके समयपर विवश (अन्य-साधनहीन) होकर, हे मुकुन्द! आपके आगे बारंबार

रोता—क्रन्दन करता हूँ। अनन्त महासागरके भीतर ह्रयते हुए मुझको आज अति विलम्बसे आप तटरूप होकर मिले हैं और ए भगवन्! आपको भी आज यह दयाका अनुपम पात्र मिला है।

अभूतपूर्व मम भावि कि वा सर्व सहे में सहजंहि दुःखम्। कि तु त्वद्ये शरणागतानां पेराभवो नाथ न तेऽनुरूपः॥ (आलवन्दार शोणः ८)

हे नाथ ! मुझपर जो कुछ बीत चुका है, उससे विट्या कौन-सा न्तन दुःख अब मुझे मिलेगा । मेरे लिये गीर भी कप्ट नया नहीं है, सब कुछ भीग चुका हूँ । जो होगा, सब सह लूँगा; दुःख तो मेरे साथ ही उत्पन्न हुआ है। पर आपकी दारणमें आये हुएका आपके सामने ही अपमान हो, यर आपको दोभा नहीं देता—अतः मेरे उद्धारमें देर न लगाह है।

अपराधसहस्रभाजनं पतितं भोमभवार्णवेदिः । अगति दारणागतं हरे कृपया केवलमात्मसासुरः ॥ (आल्यन्दार हो। "

हे हरे ! हजारी अपरार्थींन भरा हुआ में भर्यवर मर

सागरके उदरमें गोते लगा रहा हूँ । अब आप कृपा करके अपनी शरणमें आये हुए मुझ असहायको केवल अपना लीजिये ।

तव दास्यसुखैकसङ्गिनां भवनेष्वस्त्वपि कीरजन्म से। इतरावसथेषु सा सा भूद्षि में जनम चतुर्भुखात्मना॥ ( आलवन्दार को० ५८ )

आपके दास्यभावमें ही मुखका अनुमव करनेवाले सज्जनों-के घरमें तो मुझे कीड़ेकी भी योनि मिले-तो मैं प्रसन्न हूँ; पर दूसरोंके घरमें तो मुझे ब्रह्माजीकी भी योनि न मिले-यही मरी प्रार्थना है।

दुरन्तस्यानादेरपरिहरणीयस्य महतो विहीनाचारोऽहं नृपशुरशुभस्यास्पदमपि । वयासिन्धो बन्धो निर्वधिकवात्सल्यजलधे तव सारंसारंगुणगणमितीच्छामिगतभोः॥ अनिच्छन्नप्येवं यदि पुनरितीच्छन्निव रज-स्तमश्छन्नश्छन्नस्तृतिवचनभङ्गीमरचयम् तथापोत्थंरूपं वचनमवलम्ब्यापि कृपया त्वमेवैवंभूतं धरणिधर मे शिक्षय मनः ॥ पिता त्वं माता त्वं द्यिततनयस्त्वं प्रियसुहृत् खमेव स्वं मित्रं गुरुरिप गतिश्रासि जगताम् । खदीयस्त्वदु भृत्यस्तव परिजनस्वद्गतिरहं प्रवज्ञरचैवं सत्यहमपि तवैवासि हि भरः॥ क्षुद्रश्रलमतिरस्यात्रसवभूः अमर्यादः कृतव्नी दुर्मानी स्मरपरवशी वज्जनपरः। चृशंसः पापिष्ठः कथमहमितो दुःखजलघे-रपारादुःसीर्णस्तव परिचरेयं चरणयोः ॥ यदभूस्त्वं तादशो रघ्रवर वायसस्य भणत इति दयालुईच चैद्यस्य कृष्ण।

प्रतिभवमपराद् धुर्मुग्ध सायुज्यदोऽभू-वंद किसु पदमागस्तस्य तेऽस्ति क्षमायाः ॥ ( आलबन्दारस्तोत्र शो० ६१, ६२, ६३, ६५, ६६

हे दयासिन्धो ! दीनवन्धो ! मैं दुराचारी नर-आदि-अन्तर्राहत और अपरिहरणीय महान् अग्रुम मंडार हूँ; तो मो हे अपारवात्सल्यमागर ! आपके गु गणोंका स्मरण कर-करके निर्भय हो जाऊँ, ऐसी इच्छा कर हूँ । घरणीघर ! यद्यपि मेंने रजोगुण और तमोगु आच्छन होकर पूर्वांकरूपसे, वस्तुतः इच्छा न रखते। भी, इच्छुककी भाँति, कपटयुक्त रतुति-यचनोंका निस किया है, तथापि मेरे ऐसे वचनोंको भी अपनाकर आप कृपा करके मेरे मनको ( सच्चे भावसे स्तुति करनेयोग्य हे की ) शिक्षा दें । हरे ! आप ही जगत्के पिता-माता, ह पुत्र, प्यारे सुहृद्। मित्र, गुरु और गति हैं; मैं आपका सम्बन्धी, आपका ही दास, आपका ही परिचारक, आपको एकमात्र गति माननेवाला और आपकी ही शरण हूँ । : प्रकार अब आपवर ही मेरा सारा भार है। भगवन् ! में मर्यादाका पालन न करनेवाला, नीच, चञ्चलमति छं ( गुणोंमें भी दोषदर्शनरूप ) अस्याकी जन्मभूमि हूँ, स ही कृतन्न, दुष्ट, अभिमानी, काभी, ठग, क्रूर और महाप हूँ; मला, मैं किस प्रकार इस अपार दु:ख-सागरसे पार। कर आपके चरणोंकी परिचर्या करूँ ? रघुवर ! जब कि ट ( काक-रूपधारी जयन्त ) के ऊपर, यह सोचकर कि ।यह मे शरणमें आया हैं' आप वैसे दयाछ हो गये थे और हे सुन श्रीकृष्ण ! जो अपने प्रत्येक जन्ममें आपका अपराध करता ह रहा था, उस शिशुपालको भी जब आपने सायुज्य-मुक्ति दे दं तो अब कौन ऐसा अपराध है। जो आपकी क्षमाका विषय न हे

### जगहरु श्रीरामानुजाचार्य

(आविभीय-वि०सं०१०७४,स्यान--दक्षिण भारत,भूतपुरी (वर्तमान श्रीपेरेम्बुधरम्)। पिताका नाम-श्रीकेशव सोमयाजी,माता-नाम--कान्तिः श्रीवैष्णवसम्प्रदाय विशिष्टाद्वैतसिद्धान्तके प्रधान आचार्य। महान् दार्शनिक विद्वान्, परम भक्त, आप भगवान् श्रीसंकर्षणके अवतार माने जाते हैं।)

#### शरणागति

सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रहाभूत पुरुपोत्तम महाविभृते श्रीमनारायण वैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौशील्य वात्सल्योदावैं धर्मसोन्दर्यमहोदधे, अनालोचितविदोपाविदोपलोकशरण्य प्रणतातिंहर आधितवात्सल्यजलधे,

अनवरतविदितनिखिलभूतजातवाधातम्य अशेषचराचरसृ निखिलनियमाशेषचिदचिद्वस्तुशेषिभूत निख्ळिज्**यदा**धाः खिलजगत्स्वामिन् असन्स्यामिन् सन्यकाम सन्यसंका सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख श्रीमन्नाराया अनन्यशरणस्वतपाद्यस्विनद्युगलं शरणम् अशरणशरण्य, प्रवद्ये ।

हे पूर्णकाम, सत्यसंकला, परब्रह्मस्त्ररूप पुरुषोत्तम,

संव वाव अंव २०-- २१--

महान् ऐश्वर्यसे युक्त श्रीमन्नारायण [हे वैकण्टनाथ | आप अपार क्रमणाः सुशीलताः वत्सलताः उदारताः ऐश्वर्य और सौन्दर्य आदि गुणींके महासागर हैं; छोटे-बडेका विचार न करके सामान्यतः सभी लोगोंको आप शरण देते हैं। प्रणतजनींकी पीड़ा हर हेते हैं। शरणागतोंके छिये तो आप वत्सछताके रामुद्र ही हैं। आप सदा ही समस्त भृतोंकी यथार्थताका ज्ञान रखते हैं। सम्पूर्ण चराचर भृतोंके सारे नियमों और समस्त जड-चेतन वस्तुआंके आप अवयवी हैं ( ये सभी आपके अवयव हैं ) । आप समस्त संसारके आधार हैं, अखिल जगत् तथा हम सभी लोगोंके स्वामी हैं। आपकी कामनाएँ पूर्ण और आपका संकल्प सचा है। आप समस्त प्रपञ्चसे मिन्न और विलक्षण हैं। याचकोंके तो आप कल्पवृक्ष हैं, विपत्तिमें पड़े हुए लोगोंके सहायक हैं। ऐसी महिमावाले तथा आश्रयहीनों-को आश्रय देनेवाले हे श्रीमन्नारायण ! मैं आपके चरणारविन्द-युगलकी शरणमें आता हूँ; क्योंकि उनके सिवा मेरे लिये कहीं भी शरण नहीं है।

पितरं मातरं दारान् पुत्रान् बन्ध्न् सखीन् गुरून् । रतानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च॥ सर्वधर्माश्च संत्यज्य सर्वकामांश्च साक्षरान्। स्रोकविकान्तचरणौ शरणं तेऽव्रजं विभो॥

ंहे प्रभो ! मैं पिता, माता, स्त्री, पुत्र, बन्धु, मित्र, गुरु, रत्न, राशि, धन-धान्य, खेत, घर, सारे धर्म और अविनाशी मोक्षपदसद्दित सम्पूर्ण कामनाओंका त्यागकर समस्त ब्रह्माण्डको आक्रान्त करनेवाले आपके दोनों चरणोंकी शरणमें आया हूँ।

मनोवाक्षायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरण-भगवद्पचारभागवतापचारासह्यापचाररूपनानाविधानन्ताप-चारानारव्धकार्याननारव्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्य-माणांश्र सर्वान् अशेषतः क्षमस्य ।

अनादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगिद्धपयं च विपरीतवृत्तं चाशेषविषयमद्यापि वर्तमानं वर्तिप्यमाणं च सर्वं क्षमस्व ।

मदीयानादिकर्मप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपितरोधानकरीं विपरीतज्ञानजननीं स्वविषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन सूक्ष्मरूपेण चावस्थितां देवीं गुणमयीं मायां दास-भूत: शरणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय। ( शरणागतिगवम् )

हे भगवन् ! मन, वाणी और शरीरके द्वारा अनादि कालसे अनेकों न करने योग्य कर्मीका करना, करने योग्य कमोंको न करना, भंगवान्कां अपराध, भगवद्गक्तोंका अपराध तथा और भी जो अक्षम्य अनाचाररूप नाना प्रकारके अनल अपराध मुझसे हुए हैं, उनमें जो प्रारब्ध वन चुके हैं अयवा जो प्रारब्ध नहीं बने हैं, उन सभी पापोंको तथा जिन्हें कर चुका हूँ, जिन्हें कर रहा हूँ और जिन्हें अभी करनेवाल हूँ, उन सबको आप क्षमा कर दीजिये।

'आत्मा और सारे संसारके विषयमें जो मुझे अनादि कालसे विपरीत ज्ञान होता चला आ रहा है तथा सभी विषयोंमें जो मेरा विपरीत आचरण आज भी है और आगे भी रहने-वाला है, वह सव-का-सब आप क्षमा कर दें।'

भेरे अनादि कर्मोंके प्रवाहमें जो चली आ रही है, जो मुझसे भगवान्के स्वरूपको छिपा लेती है, जो विपरीत ज्ञानकी जननी, अपने विषयमें भोग्य-बुद्धिको उत्पन्न करनेवाली और देह, इन्द्रिय, भोग्य तथा स्क्ष्मरूपसे स्थित रहनेवाली है, उस देवी त्रिगुणमयी मायासे भी आपका दास हूँ, किङ्कर हूँ, आपकी शरणमें आया हूँ इस प्रकार रट लगानेवाले मुझ दीनका आप उद्धार कर दीजिये।' (गण्त्रय)

(प्रेपक—डा० श्रीकृष्णदत्त भारद्वाज, एम्०ए०, पी-एन्० डी०, आचार्य, शास्त्री, साहित्यरत्त )

मातापितृसहस्त्रेभ्योऽपि वस्तरुतरं शास्त्रम् । शास्त्र हमें इतना प्यार करता है जितना सहस्रों माता-पिता भी नहीं कर सकते ।

यथाभूतवादि हि शास्त्रम्।

शास्त्र हमें वैसी ही बात बताता है जैसी वह है।

यथा ज्ञानादयः परस्य ब्रह्मणः स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतगुणास्तथेदमपि रूपं श्रुत्या स्वरूपतया निर्देशात् स्वरूपभूतम् ।

ज्ञान, आनन्द, सत्यकाम, सत्यसंकत्य आदि गुण पर-ब्रह्मके स्वरूपभृत गुण हैं; क्योंकि शास्त्र (वेद ) ने उनी स्वरूपभृत कहा है; इसी प्रकार यह (शङ्ख-चक्र-गश्च-गश-धारी वनमाला-विभृपित, अमल-कमल-दल-नयन-युगल, परम सुन्दर ) रूप भी परब्रह्मका स्वरूपभृत रूप है; क्योंकि शासने इसे स्वरूपभृत वताया है।

वासुदेवस्य निखिळजगदुपकाराय स्वेच्छया म्यंनेव म्यंण देवादिष्ववतारः ।

समस्त संसारके कल्याणके लिये भगवान् वामुदेव अवती इच्छासे, अपने ही रूपमें, देव आदिमें अवतार लेते, हैं।

इयमेव अक्तिरूपा सेवा ब्रह्मविद्या। यह भक्तिरूपा आराधना ही ब्रह्मविद्या है। शारीरकेऽपि भाष्ये या गोपिता शरणागतिः। अत्र गद्यत्रये व्यक्तां तां विद्यां प्रणतोऽस्म्यहम् ॥ ब्रह्मसूत्रके भाष्यमें भी शरणागति-विद्याको मैंने गुप्त ही

पुराणपुरुषोत्तम । अनन्तानन्तश्यन रङ्गनाथ जगन्नाथ नाथ तुभ्यं नमो नमः॥ हे अनन्त, हे शेषशायिन्, हे सनातन, हे पुरुषोत्तम, हे रङ्गनाथ, हे जगन्नाथ, हे नाथ! आपको बार-वार नमस्कार।

रक्ला। किंत गद्मत्रय नामक मेरे प्रन्थमें वह प्रकट हो गयी है। मैं उस विद्याको प्रणाम करता हूँ। तवानुभूतिसम्भूतप्रीतिकारितद्यासतास् देहि से क्रपया नाथ न जाने गतिमन्यथा॥

हे नाथ, कृपा करके मुझे अपना सेवक वना लीजिये। मझे अपनी दासता। किंकरताका दान दे दीजिये। कैसी दांसता ? जो कि प्रीतिसे होती है-प्रेम जिनको करा हेता है। कैसा प्रेम ! आपके अनुभवसे होनेवाला। मैं अनन्त ळावण्य, अपार माधुर्य, परम सौन्दर्यकी प्रतिष्ठाभृत आपकी दिव्य मूर्तिका एवं आपके अनन्त सौशील्य, वात्मल्य आदि गुणोंका अनुभव करूँ । वह अनुभव ऐसा होगा कि मेरे हृदयमें आपके प्रति तैलधाराके समान अविच्छिन्न प्रेम लहरा देगा । वह प्रेम मुझसे आपकी सेवा करायेगा । में उस प्रेममें विभोर होकर आपकी सेवा-सपर्या, भजन-भक्ति कहँगा। आप-की ऐसी सुन्दर सेवा-भक्तिके अतिरिक्त मुझे अन्य कोई उपाय अपने उद्धारका और अन्य कोई लक्ष्य अपने जीवनका नहीं स्झ रहा है। यह सेवा ही मेरी गति है---उपाय है और जीवनका लक्ष्य है।

# जगहुरु श्रीनिम्बार्काचार्य

( आविभाव -- भक्तोंके विश्वासानुसार द्वापरयुग । वर्तमान अन्वेषकोंके मतानुसार ग्यारहवीं शताब्दी । कुछ महानुभावोंके मतानुसार पाँचवीं शताब्दी । जन्म—दिश्चण देशमें गोदावरीके तटपर वैदूर्यपत्तनके निकट अरुणाश्रममें श्रीजयन्तीदेवीके गर्भसे । कोई-कोई आपके पिताका नाम श्रीजगन्नाथ बताते हैं । हैताहैतमतके आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान्, महान् भक्त, `श्न्हॅं सूर्यका, किसी-किसीके मतमें भगवानुके प्रिय आयुध सुदर्शनचक्रका अवतार माना जाता है।)

ज्ञानस्वरूपं हरेरधीनं ন शरीरसंयोगवियोगयोग्यम् । अणुं हि जीवं प्रतिदेहिसिश्नं ज्ञातृश्ववन्तं यसनन्तमाहुः॥

जीव ज्ञानस्वरूप है, यह भगवान् श्रीहरिके अधीन है। उसमें एक शरीरको छोड़कर दूसरे न्तन शरीरको ग्रहण करनेकी योग्यता है। वह प्रत्येक शरीरमें भिन्न, अणु, ज्ञानयुक्त और अनन्त वताया गया है।

अनादिमायापरियुक्तरूपं विद्ववें खेनं भगवल्प्रसादात् । मुक्तं च बहुं किल वह्मुक्तं प्रभेदबाहुल्यमधापि वोध्यम् ॥ जीवको अनादिमायासे संयुक्त माना गया है । भगवान्की

कृपासे ही इसके खरूपका ज्ञान होता है। जीवों मेंसे कुछ नित्यमुक्त हैं। कुछ वड़ हैं और कुछ पहले बन्धनमें रहकर पीजे भगवत्कृपासे मुक्त हो गये हैं, ऐसे जीवोंकी बद्धमुक्त संज्ञा है। इस प्रकार जीवोंके बहुत से भेद जानने चाहिये।

> भप्राकृतं प्राकृतरूपकं कालखरूपं तद्चेतनं मतम्। मायाप्रधा गाहिपदप्रवाच्यं शुक्कादिभेदाश्च समेऽपि तत्र ॥

अचेतन तत्त्व सामान्यतः तीन प्रकारका माना गया है—अप्राकृतः प्राकृतरूप तथा काल (क्षणः, लवः, निमेषादि ) स्वरूप। (अप्राकृत तत्त्व त्रिगुणात्मक प्रकृति और कालसे विलक्षण है।) प्राकृतरूप जो अचेतन तत्त्व है, वह माया और प्रधान आदि पदोंदारा कहा जाता है। शुक्क, रक्त और कृष्ण (सन्त्र) रज और तम )—ये सभी भेद उसी (प्राकृत रूप) में हैं।

स्वभावतोऽपास्तसमस्तद्दोप-

मशेषकल्याणगुणैकराशिम्

### जगहरु श्रीमध्वाचार्य

(वैष्णव द्वैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्माव वि० सं० १२९५ माध शु० ७ (कई लोग आधिन शुक्का १० को भी इनका जन्म-दिवस मानते हैं) । स्थान मद्रासप्रान्तके मंगञ्जर जिलेके अन्तर्गत उद्दृरीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेललि (या वेलि) ग्राम । पिताका नाम श्रीनारायण या मधिजी भट्ट । भार्गवगोत्रोय, माताका नाम वेदवती । इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाता है । )



श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों बिच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवस्द्ध हो जाता है और नाना प्रकारके

सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी धबराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको बनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १। १२)

सुल-दु:खोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिथे अनिवार्य है। इसीलिये सुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दु:खकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के भाता-पिता हैं। इसीलिये अपने गारे कर्म उन्होंके अर्पण करने चाहिये। (द्वा० स्तो० ३।१)

व्यर्थकी सांसारिक इांझटोंके चिन्तनमें अपना अमूल्य समय नष्ट न करो । भगवान्में ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है । (द्वा० स्तो० ३ । २ )

भगवान्के चरणकमलोंका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा ढेर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे तो मोक्ष होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्त ० ३।३)

सजनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शायपूर्वक हम कहते हैं कि 'भगवान्की वरावरी करनेवाला 'भी इस चराचर जगत्में कोई नहों है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई हो ही कैसे सकता है। वेही सबसे श्रेष्ठ हैं।' (द्वा० स्तो० ३।४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किन प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संपारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुखकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो० ३।५)

# जगहुरु श्रीवल्लभाचार्य

( प्रेषक--पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरल )

( आविर्माव वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० ११। स्थान चम्पारण्य। उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण। पिताका नाम लक्ष्मणभट्नी, माताका नाम श्रीइल्लम्मा गारु। तिरोभाव वि० सं० १५८७ आपाइ शु० ३, काशी। उन्न ५२ वर्ष। शुद्धादैत सम्प्रदाय या पृष्टिमार्गके प्रथान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें साक्षात् मगवान्का, कई महानुभावों के मतसे अक्षिदेवका अवतार मानते हैं। )

अहंताममतानाशे सर्वथा निरहंकृती ।

स्वरूपस्थी यदा जीवः

कृतार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर में कुछभी नहीं करता,इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा

जय अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निष्ठावान् होता

है, तत्र वह जीव कृतार्थ (मुक्त) कहा जाता है। कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

चेतम्तत्ववणं सेवा तस्सिद्धये तनुवित्तजा। ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्वद्मबोधनम्॥

पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तलीन कर देना ही सेवा है। उसकी मिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनमे)

च्यृहाद्वित्तं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमलेक्षणं हरिस् ॥

ंजनमें स्वभावने ही समस्त दोपींका अभाव है तथा जो समस्त कल्याणमय गुणींक एकमात्र समुदाय हैं। वासुदेव, संकर्षण, प्रशुप्त और अनिरुद्ध-ये चारों व्यूह जिनके अङ्गभूत हैं तथा जो सर्वश्रेष्ठ परव्रहाखरूप हैं, उन पापहारी कमलनयन सिक्दानन्द्रपन भगवान् श्रीकृष्णका हम चिन्तन करें।

भक्षे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानामनुरूपसौभगाम् । सखीसहस्रेः परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सक्लेष्टकामहाम्॥

जो उन्हीं स्थामसुन्दर श्रीकृष्णके वामाङ्गमें प्रसन्नता-पूर्वक विराजमान हो रही हैं, जिनका रूप-शील-सौमाग्य अपने प्रियतमके सर्वथा अनुरूप है, सहस्रों संख्याँ सदा जिनकी सेवाके लिये उद्यत रहती हैं, उन सम्पूर्ण अमीष्ट कामनाओंको देनेवाली देवी दृषमानुनन्दिनी श्रीराधाका हम सदा समरण करें।

उपासनीयं नितरां जनैः सदा
प्रहाणयेऽज्ञानतमोऽनुवृत्तेः ।
सनन्दनार्थेर्भुनिभिक्तथोक्तं
श्रीनारदायाखिळतस्वसाक्षिणे ॥

अज्ञानान्धकारकी परम्पराका नाज्ञ करनेके लिये सब लोगोंको सदा इस युगलस्वरूपकी निरन्तर उपासना करनी चाहिये । सनन्दनादि मुनियोंने सम्पूर्ण तत्त्वोंके ज्ञाता श्रीनारद्वीको यही उपदेश दिया था।

सर्वे हि विज्ञानमतो यथार्थकं श्रुतिस्यृतिभ्यो निक्षिलस्य वस्तुनः। श्रुह्मात्मकत्वादिति वेदिवन्मतं त्रिरूपतापि श्रुतिस्त्रसाधिता॥

श्रुतियों और स्मृतियोंसे यह सिद्ध है कि सम्पूर्ण वस्तुएँ ब्रह्मस्वरूप हैं। इसिल्ये सारा विज्ञान यथार्थ है ( मिथ्या या भूम नहीं )—यही वेदवेताओंका मत है। एक ही ब्रह्म चित्र अनित् एवं इन दोनोंसे विल्क्षण परब्रहासकापे किंदा रूपोंमें स्थित है। यह बात भी श्रुतियों तथा ब्रह्मकुं प्रमाणोंद्वारा सिद्ध की गयी है।

नाम्या गतिः कृष्णपदारविन्दात् संदृष्यते ब्रह्मशिवादिवन्दितात्। भक्तेच्छयोपात्तसुचिन्स्यिध्यहा-

द्विन्त्यशक्तेरविचिन्त्यसाशयात् ॥

ब्रह्मा और शिव आदि देवेश्वर भी जिनकी वन्दना कर हैं, जो भक्तोंकी इच्छाके अनुसार परम सुन्दर एवं चिन्त करनेयोग्य छीछाशरीर धारण करते हैं, जिनकी शक्ति अचिन है तथा जिनके अभिप्रायको उनकी कृपाके चिना कोई न जान सकता; उन श्रीकृष्णचरणारचिन्दोंके सिया जीव दूसरी कोई गति नहीं दिखायी देती।

कृपास्य दैन्यादियुजि प्रजायते धया भवेत् प्रेमधिशेपरुक्षणाः । अक्तिर्द्धानन्याधिपतेमेंहात्मनः

सा चोत्तमा साधनरूपिका परा ॥

जिसमें दीनता और अभिमानशृत्यता आदि सद्धु होते हैं, ऐसे जीवपर भरावान् श्रीकृष्णकी विदेश कृपा हो है जिपसे उसके हृदयमें उन सर्वेश्वर प्रमात्मकि चरणों प्रति प्रेमलक्षणा भक्तिका उदय होता है। वही उत्तम प्रसास्य भक्ति है। उससे मिन्न जो भक्तिक अन्य प्रकार वे सब साधनभक्तिके अन्तर्गत हैं।

उपास्यरूपं तहुपासकस्य च कृपाफलं भक्तिरसस्ततः परम् । विरोधिनो रूपमधैतदाप्ते-चूँचा इमेऽथो अपि पञ्च साधुभिः॥

उपासनीय परमात्मा श्रीष्ट्रण्यका खरूप, उनके आग जीवका खरूप, भगवानकी कृपाका पट, तदनन्तर भाकरक आस्वादन तथा भगवत्पातिके विरोधी भावका स्वरूप-साधकीको इन पाँच वस्तुओंका ज्ञान प्राप्त करना नाहिंग।

COOOD DOD IN THE

### जगहरु श्रीमध्याचार्य

(वैष्णव द्वैत-सम्प्रदायके महान् आचार्य, आविर्माव वि० सं० १२९५ माघ शु० ७ ( कई लोग आधिन शुक्त १० को भी इनका तम-दिवस मानवे हैं ) । स्थान मदासप्रान्तके मंगलूर जिलेके अन्तर्गत उद्दृपीक्षेत्रसे दो-तीन मील दूर वेललि ( या वेलि ) प्राम । पिताका नाम श्रीनारायण या मिषजी मह । भागवगोत्रोय, माताका नाम वेदवती । इन्हें वायुदेवताका अवतार माना जाता है । )



श्रीभगवान्का नित्य-निरन्तर स्मरण करते रहना चाहिये, जिससे अन्तकालमें उनकी विस्मृति न हो; क्योंकि सैकड़ों बिच्छुओंके एक साथ डंक मारनेसे शरीरमें जैसी पीड़ा होती है, मरणकालमें मनुष्यको वैसी ही पीड़ा होती है, वात, पित्त, कफसे कण्ठ अवहद्ध हो जाता है और नाना प्रकारके

सांसारिक पाशोंसे जकड़े रहनेके कारण मनुष्यको बड़ी घवराहट हो जाती है। ऐसे समयमें भगवान्की स्मृतिको वनाये रखना बड़ा कठिन हो जाता है। (द्वा० स्तो० १। १२)

मुख-दु: लोंकी स्थिति कर्मानुसार होनेसे उनका अनुभव सभीके लिये अनिवार्य है। इसीलिये मुखका अनुभव करते समय भी भगवान्को न भूलो तथा दु: खकालमें भी उनकी निन्दा न करो। वेद-शास्त्रसम्मत कर्ममार्गपर अटल रहो। कोई भी कर्म करते समय बड़े दीनभावसे भगवान्का स्मरण करो। भगवान् ही सबसे बड़े, सबके गुरु तथा जगत्के

माता-पिता हैं। इसीलिये अपने सारे कर्म उन्होंके अर्पण करने चाहिये। (द्वा॰ स्तो॰ ३।१)

व्यर्थकी सांसारिक इंझटोंके चिन्तनमें अपना अमृल्य समय नष्ट न करो । भगवानमें ही अपने अन्तःकरणको लीन करो । विचार, श्रवण, ध्यान, स्तवनसे बढ़कर संसारमें अन्य कोई पदार्थ नहीं है । (द्वा० स्तो० ३।२)

भगवान्के चरणकमलींका स्मरण करनेकी चेष्टामात्रसे ही तुम्हारे पापोंका पर्वत-सा देर नष्ट हो जायगा। फिर स्मरणसे तो मोश्च होगा ही, यह स्पष्ट है। ऐसे स्मरणका परित्याग क्यों करते हो। (द्वा० स्तं० ३।३)

सजनो ! हमारी निर्मल वाणी सुनो । दोनों हाथ उठाकर शायपूर्वक हम कहते हैं कि भगवान्की वरावरी करनेवाला भी इस चराचर जगत्में कोई नहीं है। फिर उनसे श्रेष्ठ तो कोई होही कैसे सकता है। वेही सबसे श्रेष्ठ हैं। (द्वा० स्तो० ३।४)

यदि भगवान् सबसे श्रेष्ठ न होते तो समस्त संसार उनके अधीन किस प्रकार रहता और यदि समस्त संसार उनके अधीन न होता तो संसारके सभी प्राणियोंको सदा-सर्वदा सुलकी ही अनुभूति होनी चाहिये थी। (द्वा० स्तो०३।५)

# जगद्दर श्रीवल्लभाचार्य

( प्रेषक--पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत )

( आविर्भाव वि० सं० १५३५ वैशाख कृ० ११। स्थान चम्पारण्य। उत्तरादि तैलंग ब्राह्मण। पिताका नाम लक्ष्मणभट्टजी, माताका नाम श्रीइल्लम्मा गारु। तिरोभाव वि० सं० १५८७ आषाः शु० ३, काशी। उम्र ५२ वर्ष। शुद्धादैत सम्प्रदाय या पृष्टिमार्गके प्रधान आचार्य, महान् दार्शनिक विद्वान् और परम भक्त, इन्हें साक्षात् भगवान्का, कई महानुभावोंके मतसे अधिदेवका अवतार मानते हैं। )

अहंताममतानाशे

सर्वधा निरहंकृतौ । स्वरूपस्थो यदा जीवः

क्तार्थः स निगद्यते ॥

अहंता-ममताके नाश होनेपर में इ.छ भी नहीं करता इस प्रकार सम्पूर्ण अहंकारके निवृत्त होनेपर जीवात्मा

जय अपने स्वरूपमें स्थित अर्थात् आत्मज्ञानमें निष्ठावान् होता

है तब वह जीव कृतार्थ (मुक्त ) कहा जाता है । कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता।

श्रीकृष्णकी सेवा निरन्तर करते रहना चाहिये, उसमें मानमी सेवा सबसे उत्तम मानी जाती है।

चेतस्तट्मवणं सेश तिस्सद्ध्ये तनुविस्तता। ततः संसारदुः बस्य निवृत्तिर्वह्मबोधनम्॥ पूर्णरूपसे चित्तको प्रभुमें तह्मीन कर देना ही सेवा है। उसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे) एवं वित्तजा (धनसे) प्रभुकी सेवा करनी चाहिये। यों करनेपर जन्म-मरणके दुःखोंकी निवृत्ति और ब्रह्मका बोध होता है।

बहासम्बन्धकरणात्सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषिनवृत्तिहिं दोषाः पञ्जविधाः स्मृताः ॥ सहजा देशकास्रोध्या स्रोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजार्श्य न सन्तन्या कथंचन । अन्यथा सर्वदोषाणां न निवृत्तिः कथंचन ॥

ब्रह्मसे सम्बन्ध हो जानेपर सबके देह और जीव-सम्बन्धी सभी दोपोंकी निवृत्ति हो जाती है। दोष पाँच प्रकारके होते हैं—सहज,देशज, कालज, संयोगज और स्पर्शज। सहज दोष वे हैं, जो जीवके साथ उत्पन्न होते हैं। देशज देशसे, कालज कालके अनुसार उत्पन्न होते हैं; संयोगज संयोगके द्वारा और स्पर्शज वे हैं, जो स्पर्शसे प्रकट होते हैं। ब्रह्मसे सम्बन्ध हुए बिना इन समग्र दोषोंकी निवृत्ति कभी नहीं होती।

#### चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मभः कदापीति । भगदानपि पुष्टिस्थो न करिप्यति लौकिकीं च गतिम्॥

जिन्होंने प्रभुको आत्मनिवेदन कर दिया है, उन्हें कभी किसी प्रकारकी भी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। पुष्टि (कृपा) करनेवाले प्रभु अङ्गीकृत जीवकी लौकिक (संसारी मनुष्योंकी-सी आवागमनशील) गति नहीं करेंगे।

तसारसर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम । बद्धिरेव सततं रुषेशीमत्येय मे मतिः॥

इसलिये नित्य-निरन्तर सर्वात्मभावसे 'श्रीकृष्ण: शरणं मम' इस पवित्र मन्त्रका उच्चारण करते हुए ही स्थित रहना चाहिये। यह मेरी सम्मति है।

अन्तःकरण मद्राक्यं सावधानतया श्रृणु । क्रुटणात्परं नास्ति दैवं वस्तु दोषविवर्जितम् ॥

ओ मेरे अन्तःकरण ! मेरी बातको सावधानीके साथ सुनो-श्रीवृत्णके सिवा दोषींसे सर्वथा रहित वस्तु-तत्त्व अन्य कोई भी देवता नहीं है।

खलभ्रिमिण । सर्वमार्गेषु नष्टेषु करुशै च पाखण्डप्रचुरे लोके गतिर्मम ॥ एव कृष्ण म्लेच्लाकान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च। गतिर्मम ॥ कृष्ण एव सत्पीडाव्यग्रलोकेषु सर्वकर्मवतादिषु । नानावादविनष्टेषु गतिर्मम ॥ एव **याखग्डैकप्रयत्नेषु** कृष्ण

विवेकधेर्यभक्तयादिरहितस्य विशेषतः। पापासक्तस्य दीनस्य कृष्ण एव गतिर्मम्॥

दुष्ट धर्मवाले इस कलिकालमें कल्याणके साधनसम् सभी सन्मार्ग नष्ट हो चुके हैं। लोकमें पालण्डकी प्रचुरत हो गयी है। इस अवस्थामें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गं हैं ( उनके अतिरिक्त और कोई भी रक्षक या तारक नः है )। समस्त पवित्र देश म्लेन्छोंसे आकान्त हो गये थे एकमात्र पापके स्थान बनते जा रहे हैं। लोग साधुनंतीं पीडा पहुँचानेमें व्यस्त हैं। ऐसे समय श्रीकृष्ण ही एकमा मेरी गति हैं। नाना प्रकारके नास्तिकवादोंसे सम्पूर्ण सक्ष्म त्रतादिका नाश हो गया है और लोग केवल पालण्डमें। प्रवृत्त हैं; ऐसे समयमें एकमात्र श्रीकृष्ण ही मेरी गति हैं। विवेक, धैर्य, भक्ति आदिसे रहित, विशेषतः पापोमें आमक्त मुः दीनके लिये एकमात्र श्रीकृष्ण ही गांत हैं।

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो व्रजाधिपः। स्वस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन॥

सदा-सर्वदा पितः पुत्रः धनः ग्रह—सत्र युद्ध श्रीकृण ही हैं—इस भावसे ब्रजेश्वर श्रीकृण्णकी सेवा करनी चाहिये मक्तोंका यही धर्म है। इसके अतिरिक्त किसी भी देशः किसं भी वर्णः किसी भी आश्रमः किसी भी अवस्थामें और किसं भी समय अन्य कोई धर्म नहीं है।

एवं सदा स्वकर्तव्यं स्वयमेव करिप्यति। प्रभुः सर्वसमर्थो हि ततो निश्चिन्ततां मजेत्॥

भगवान् अपने कर्तव्योंको स्वयं सदा करेंग, कारण वि वे सर्वसमर्थ हैं। इसलिये ऐहिक एवं पारलैकिक समस्य मनोरयोंके लिये निश्चिन्त रहना चाहिये।

यदि श्रीगोकुळाघीशो एतः सर्वाःमना हृदि । ततः किमपरं बृहि लोकिकैंवेदिकैरिप ॥

यदि भगवान् श्रीकृष्ण सब प्रकारसे हृदयमं भारण कर लिये जायँ तो फिर लौकिक श्रेय और वैदिक श्रेय आर्र फलोंसे क्या प्रयोजन है।

अतः सर्वोत्मना शश्वद् गोकुलेश्वरपाद्योः। स्मरणं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मतिः॥

भगवान् श्रीगोकुलेश्वर श्रीकृष्णके चरणकमत्येका मान्तः भजन—उनकी चरणरजका सेवन मदा मर्यासमावने वण्यः चाहिये। उसे कमीनहीं छोड़ना चाहिये। यह गरी समाविदे।

### जगहरु श्रीरामानन्दाचार्य

( श्रीराम्प्रनन्दी वैष्णव-सम्प्रदायके महान् आचार्य और प्रवर्तका आविर्भाव वि० सं० १३२४, माघ कृष्ण सप्तमी । स्थान---प्रवाग त्रिवेणी-तर पर कान्यकुष्ण ब्राह्मणकुलमें । पिताका नाम पुण्यसदन, माताका नाम सुर्चीला । अन्तर्धान वि० सं० १५१५ )

सर्वे प्रपत्तरिकारिणः सदा शक्तः अशक्ताः अपि नित्यरिक्वणः। अपेक्ष्यते तत्र कुलं बलं च नो न चापि कालो न हि शुद्धता च॥ (वैष्णवमताब्जभास्कर ९९)

मगवान्के चरणोंमें अट्ट अनुरागं रखने-बालेसमी लोग-चाहे वे समर्थ हों या असमर्थ,

भगवच्छरणागतिकं नित्य आंधकारी हैं। भगवच्छरणागतिकं लिये न तो श्रेष्ठ कुलको आवस्यकता है, न किसी प्रकारकं विषकी। वहाँ न उत्तम कालकी आवस्यकता 'है और निकिती प्रकारकी ग्राह्मि की अपिक्षित हैं। सब समय और श्रीच अग्राचि सभी अवस्थाओं में जीव उनकी शरण ग्रहण कर सकता है।

लोकसंप्रहणार्थं तु श्रुतिचोदितकर्मणाम् । नेषभ्तरनुष्ठानं तत्क्षेङ्कर्यपरायणेः ॥ (वैष्णव०१०२)

भगवान्के सेवापरायण दासीके लिये लोकसंग्रह ( मर्यादा-स्थापन ) के उद्देश्यसे ही वेदविहित कमोंके अनुष्ठानका विधान किया गया है। ( अन्यथा सम्पूर्ण कमोंका स्वरूपतः त्याग ही उनके लिये वाञ्छनीय है।)

दानं तपसीर्थीनिषेवणं जपो न चास्त्यहिंसासदद्यं सुयुण्यम् १ हिंसामतस्तां परिवर्जयेज्ञनः सुधर्मनिष्टो दृदधर्मवृद्धये॥ (वैणव० १११)

दानः तपः तीर्थसेचन एवं मन्त्रजप—इनमेंसे कोई मी अहिंसाके समान पुण्यदायक नहीं है। अतः सर्वश्रेष्ठ वैष्णव-धर्मका पालन करनेवाले मनुष्यको चाहिये कि वह अपने युद्ध धर्मकी वृद्धिके लिये सव प्रकारकी हिंसाका परित्याग कर दे। जितेन्द्रियश्रात्मरतो वुधोऽसकृत् सुनिश्चितं नाम हरेरनुत्तमम् । अपारसंसारनिवारणक्षमं समुखरेहैंदिकमाचरन् सदा ॥ (वैणव० १०९

विवेकी तथा आत्म-परायण पुरुवको चाहिरे कि वह जितेन्द्रिय रहकर तथा (लोक-संग्रहने

िल्ये निष्कामभावते ) वैदिक कमोंका आचरण करता हुअ बारंबार (निरन्तर) भगवान्के सर्वश्रेष्ठ नाम (राम-नाम का उचारण करता रहे जो निश्चित ही अपार लंसार-सागरकं सुखा देनेकी क्षमता रखता है।

भक्तापचारमासोढुं दयाहरिय स प्रभुः। न शक्तस्तेन युष्माभिः कर्त्तन्यो न च स क्षचित्॥ (श्रीरामानन्ददिग्वनय २०। ६३

यद्यपि प्रभु दयाछ हैं। तथापि अपने भक्तींकी अवहेलना को नहीं सह सकते । अतः तुमलोग कभी भी प्रभु-भक्तक अपराध न करना ।

ध्येयः स एव भगवानिन्नःं हृद्द्वे भक्तैः स्वभः शिवगुणोऽज्यभिचारिभक्त्या। किं स्वस्यदेविषये मनसापि चिन्स्यो हेपः कशचिदपि नैव तशेयभक्तैः॥ (श्रीरामानन्ददिग्विष १२।५

भगवद्भक्तजनोंको उचित है कि अनन्त-कल्याण-गुणाक स्वयम्भू उन्हीं मगवान् (श्रीरामचन्द्रजी ) का अव्यक्षि चारिणीमिक्तिसे निरन्तर हृदय-कमलमें ध्यान करें तथ कभी भी अन्यदेवके विषयमें द्वेप-युद्धि न करें।

अर्चेच्छ्रीज्ञजनामके सुरनुतं गोपीजनानां प्रियम् । ब्रह्मेशादिकिरीटसेवितपदास्मोजं भुजङ्गाश्रयम् ॥ (श्रीवेणवमताव्यमास्वर १५८

श्रीवज नामवाल पिया धाममें देवींसे स्तुति किये हुए मोपीजर्नोके प्रिय और ब्रह्मादि देवींके मुकुटींमें मेपित चरण कमलवाले कालिय

#### परदु:खकातरता

#### परम दयाछ राजा रन्तिदेव

रिन्तिदेव राजा थे—संसारने ऐसा राजा कभी कदाचित् ही पाया हो। एक राजा और वह अचके विना भूलों मर रहा था। वह अकेला नहीं था। उसकी स्त्री और बच्चे थे— कहना चाहिये कि राजाके साथ रानी और राजकुमार थे। सब भ्लों मर रहे थे। अन्नका एक दाना भी उनके मुंखमें पूरे अड़तालीस दिनोंसे नहीं गया था। अन्न तो दूर—जलके दर्शन नहीं हुए थे उन्हें।

राजा रिन्तदेवको न शत्रुओंने हराया या, न डाक्कुओंने ल्रा या और न उनकी प्रजाने विद्रोह किया या। उनके राज्यमें अकाल पड़ गया था। अवर्षण जब लगातार वर्षों चलता रहे—इन्द्र जब अपना उत्तरदायित्व भूल जाय—असहाय मानव कैसे जीवन-निर्वाह करे। महाराज रिन्तदेव उन लोगोंमें नहीं थे, जो प्रजाके धनपर गुल्छरें उड़ाया करते हैं। प्रजा भूखी रहे तो राजाको पहले उपवास करना चाहिये, यह मान्यता थी रिन्तदेवकी। राज्यमें अकाल पड़ा, अन्नके अभावसे प्रजा पीड़ित हुई—राज्यकोष और अन्नागारमें जो कुछ था, पूरे-का-पूरा वितरित कर दिया गया।

जब राज्यकोष और अन्नागार रिक्त हो गये—राजाको भी रानी तथा पुत्रके साथ राजधानी छोड़नी पड़ी। पेटके कभी न मरनेवाले गड्ढेमें उन्हें भी तो डालनेके लिये कुछ चाहिये था। राजमहलकी दीवारोंको देखकर पेट कैसे भरता। लेकिन पूरे देशमें अवर्षण चल रहा था। कूप और सरोवरतक सूख गये थे। पूरे अड़तालीस दिन बीत गये, अन्न-जलके दर्शन नहीं हुए।

उनचासवाँ दिन आया। किसीने महाराज रिन्तदेवको पहिचान लिया था। सबैरे ही उसने उनके पास थोड़ा-सा धी, खीर, हलचा और जल पहुँचा दिया। मृख-प्याससे व्याकुल, मरणासन्न उस परिवारको भोजन क्या मिला, जैसे जीवन-दान मिला। लेकिन भोजन मिलकर भी मिलना नहीं था। महाराज रिन्तिदेव प्रमन्न ही हुए जब उन्होंने एक बाह्यण अतिथिको आया देखा। इस विपत्तिमें भी अतिथिको भोजन कराये विना मोजन करनेके दोषसे बच जानेकी प्रसन्ता हुई उन्हें।

ब्राह्मण अतिथि भोजन करके गया ही था श्रद्ध आ पहुँचा। महाराजने उसे भी आदरसे भे लेकिन श्रद्धके जाते ही एक दूसरा अतिथि आय अतिथि अन्त्यज था और उसके साथ जीभ निकई कुत्ते थे। वह दूरसे ही पुकार रहा था—कुत्ते बहुत भ्ले हैं। मुझे कृपा करके दीजिये।

समस्त प्राणियोंमें जो अपने आराध्यको देख माँगनेपर किसीको अस्वीकार कैसे कर दे—अप जब भूखे बनकर भोजन माँगते हों। रन्तिदेवने व पूरा भोजन इस नये अतिथिको दे दिया। वह व कुत्ते तृप्त होकर चले गये। अब बचा था थोड़ा-उस जलसे ही रन्तिदेव अपना कण्ठ सींचने जा रहे

'महाराज! मैं बहुत प्यासा हूँ। मुझे ' दीजिये।' एक चाण्डालकी पुकार सुनायी पड़ी। व इतना प्यासा था कि बड़े कष्टले बील रहा है— प्रतीत होता था।

महाराज रिन्तदेवने पानीका पात्र उठाया, द भर आये। उन्होंने सर्वव्यापक सर्वेश्वरसे प्रार्थ 'प्रमो! मैं ऋहि, सिद्धि आदि ऐश्वर्य या मोश्न नहं मैं तो चाहता हूँ कि समस्त प्राणियोंके हृदयमें भे हो। उनके सब दुःख में भोग लिया करूँ और रहें। यह जल इस समय भेरा जीवन है—में इं रहनेकी इच्छावाले इस चाण्डालको दे रहा हूँ। इं कुछ पुण्य-फल हो तो उसके प्रभावसे संमारके । भूख, प्यात्र, श्रान्ति, दीनता, शोक, विपाद और हो जायँ। संसारके सारे प्राणी सुखी हों।'

उस चाण्डालको राजा रिनतदेयने जल पिछा लेकिन वे स्वयं—उन्हें अब जलकी आवश्यकता का विभिन्न वेप बनाकर उनके अतिथि होनेवाले तिन् ब्रह्मा, भगवान् विष्णु, भगवान् ज्ञित और धर्मराः रूपोंमें प्रत्यक्ष खड़े थे उनके सम्मुख ।

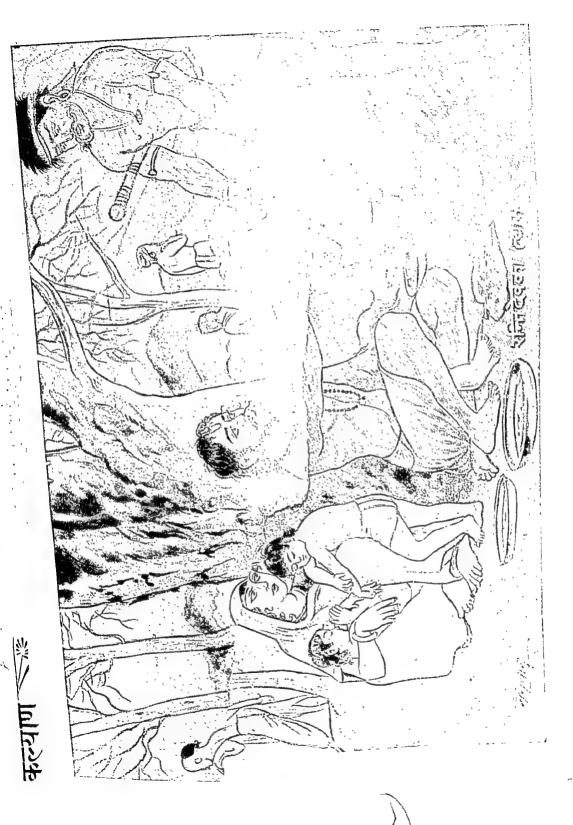

1

ファノン

ners narsh faffe and fact afferment

### ये महामनखी

#### द्घीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अख-शस्त्रोंपर देवताओं के बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओं ने उसपर प्रथम आक्रमण किया। चुत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानों का मनमाना उपभोग कर रहे थे।

पि 'महिंप दिधीचिकी अखिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्रके द्वारा इन्द्र दृत्रासुरका वध कर सकेंगे।' जगत्पालनकर्ता भगवान् विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

दधीचिकी अश्यि लेकिन महिष दधीचि-जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अश्यियाँ भी कदाचित् भसा हो जायँ। दधीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महिषंके अ.श्रममें और उन्होंने याचना की— अश्यिकी याचना!

'शरीर तो नश्वर हैं। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका कुछ उपकार हो जाय—यह तो सौमाग्यकी बात है।' उस महातापसके मुखपर आनन्द उछिसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

'मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग मेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।' महिष द्धीचि आसन लगाकर बैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके—योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रार् किया। चर्म, मांसादिको ने जंगली पशु न गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकम बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्न वज्र।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

#### शिबिका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसि थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवरा इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी। महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेव उद्यत हो गये।

महाराज शिवि अपने प्राङ्गणमें वैठे थे। सहर एक कब्तर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोद गिरा और वस्तोंमें छिपने लगा। कपोत भया काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा

कबृतर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बार भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा । बाजने स्पष्ट मानवी भाषामें कहा—'महाराज! आप किसीका आहा छीन लें, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहा है। मैं भूखसे मर रहा हूँ। मेरा आहार ग्रुई दीजिये।'

भें शरणागतका त्याग नहीं कहँगा । तुम्हार पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा । महाराड शिविने अपना निश्चय सृचित कर दिया ।

किसी भी दूसरे प्राणीकी हत्यापाप है। वाज-को मांस चाहिय था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके



#### ये महामनस्वी

#### द्धीचिका अस्थिदान

वृत्रासुरने अमरावतीपर अधिकार कर लिया था। देवता उससे युद्ध करके कैसे पार पा सकते थे। जिन अस्त-शस्त्रोंपर देवताओं के बड़ा गर्व था, उन्हें वह महाप्राण तभी निगल चुका था, जब देवताओं ने उसपर प्रथम आक्रमण किया। वृत्रकी अध्यक्षतामें असुर स्वर्गके उद्यानोंका मनमाना उपभोग कर रहे थे।

्री 'महिषें दथीचिकी अस्थिसे विश्वकर्मा वज्र बनावें तो उस वज्जके द्वारा इन्द्र वृत्रासुरका वध कर सकेंगे।' जगत्पालनकर्ता भगवान विष्णुने शरणागत देवताओंको एक उपाय बता दिया।

द्धीचिकी अस्थि—लेकिन महर्षि द्धीचि-जैसे महातापसके साथ बल-प्रयोग करनेका संकल्प करनेपर तो अमरोंकी अपनी अस्थियाँ भी कदाचित् भसा हो जायँ। द्धीचिकी शरणमें जाकर याचना करना ही एकमात्र उपाय था। समस्त देवता पहुँचे महर्षिके अ.श्रममें और उन्होंने याचना की—अस्थिकी याचना!

'शरीर तो नश्वर है। वह एक-न-एक दिन नष्ट होगा ही। इस नश्वर शरीरके द्वारा किसीका इन्न उपकार हो जाय—यह तो सौभाग्यकी बात है।' उस महातापसके मुखपर आनन्द उन्नसित हुआ, देवताओंकी दारुण याचना सुनकर।

'मैं समाधिमें स्थित होकर देहत्याग करता हूँ। आपलोग सेरी अस्थि लेकर अपना उद्देश्य सिद्ध करें।' महर्षि दधीचि आसन लगाकर वैठ गये। जैसे कोई सड़ा-पुराना वस्त्र शरीरसे उतार फेंके— योगके द्वारा देह त्याग दिया उन्होंने। जंगली

पशुओंने उनके निष्प्राण देहको चाटना प्रारम्भ किया। चर्म, मांसादिको वे जंगली पशु चाट गये। अवशिष्ट गीली अस्थियोंसे विश्वकर्माने बनाया महेन्द्रका अमोघ अस्त्र वज्र।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

#### शिबिका मांसदान

महाराज शिविकी शरणागतरक्षा इतनी प्रसिद्ध थी, उनका यश इतना उज्ज्वल था कि देवराज इन्द्र तथा अग्निदेवको भी स्पर्धा हो उठी । वे महाराजके यशकी उज्ज्वलताकी परीक्षा लेनेको उद्यत हो गये।

महाराज शिबि अपने प्राङ्गणमें बैठे थे। सहसा एक कब्तर आकाशसे सीधे आकर उनकी गोदमें गिरा और वस्नोंमें छिपने लगा। कपोत भयसे काँप रहा था। महाराजने स्नेहसे उसपर हाथ फेरा।

कव्तर जिसके भयसे काँप रहा था, वह बाज भी दो ही क्षणोंमें आ पहुँचा। बाजने स्पष्ट मानवी-भाषामें कहा—'महाराज! आप किसीका आहार छीन हों, यह धर्म नहीं है। कपोत मेरा आहार है। मैं भ्रवसे मर रहा हूँ। मेरा आहार मुझे दीजिये।'

'में शरणागतका त्याग नहीं करूँगा । तुम्हारा पेट तो किसीके भी मांससे भर जायगा ।' महाराज शिविने अपना निश्रय सचित कर दिया ।

किसी भी द्सरे प्राणीकी हत्या पाप है। बाज-को मांस चाहिये था। महाराज शिविने अपने शरीरका मांस देना निश्चित किया। कपोतके बरावर तौला हुआ मांस वाज माँग रहा था। तराज्येक एक पलड़ेमें कपोतको बैठाकर अपने हाथसे अपना अङ्ग काटकर महाराजने दूसरे पलड़ेमें रक्खा, किंतु कपोत उस अङ्गसे भारी रहा । महाराज अपने अङ्ग काट-काटकर पलड़ेपर चढ़ाते गये और जब इतनेसे कपोतका वजन पूरा न हुआ तो स्वयं पलड़ेमें जा बैठे।

वाज वने देवराज इन्द्र और कपोत बने अग्नि-देव अपने असली रूपोंमें प्रकट हो गये। महाराज शिविके अङ्ग देवराजकी कृपासे पूर्ववत् स्वस्थ हो गये। दोनों देवता उन महामनस्वीकी प्रशंसा करके भी अपनेको कृतार्थ मानते थे। ऐसे पुण्यातमा स्वर्गमें भी उन्हें कहाँ प्राप्त थे।

× × × × हिरिश्चन्द्रकी सत्यनिष्ठा

अयोध्यानरेश महाराज हरिश्वन्द्रकी कथा प्रख्यात है । देवराज इन्द्रकी प्रेरणासे महर्षि विश्वामित्रने उनकी सत्यनिष्ठाकी परीक्षा ली ।

महाराज हरिश्रन्द्रकी परीक्षा—परीक्षाने उनकी निष्ठाको अधिक उज्ज्वल ही किया । स्वममें महाराजने त्राह्मणको राज्य-दान किया था । स्वममें उस दानको सत्य करनेकं लिये वे अयोध्याधीश स्त्री तथा पुत्रकं साथ राज्य त्यागकर काशी आ गये। त्राह्मणको दक्षिणा देनेके लिये अपनी स्त्रीको उन्होंने त्राह्मणके हाथ बेचा । स्त्रयं वे बिके चाण्डालके हाथ । अयोध्याके नरेश चाण्डालके चाक्रर इमशानके चौकीदार वने।

ब्राह्मणके यहाँ कुमार रोहिताश्वको सर्पने काट लिया । बेचारी महारानी—अब तो वे दासीमात्र थीं । पुत्रके शवको उठाये अकेली अमशान पहुँचीं । हाथ रे दुर्भाग्य—अमशानका चौकीदार बिना 'कर' लिये शवको जलाने दे नहीं सक था। कौन चौकीदार—उस मृतक पुत्रका पिता-स्वयं महाराज हरिश्चन्द्र। छातीपर पत्थर रख कर्तव्यका पालन करना था—स्वामीने आज्ञा दी थी कि 'कर' दिये विना कोई शव न जल पावे।

एक साड़ी—महारानीके पास उस साड़ी छोड़कर था क्या जो 'कर' दे। वह साड़ी आधी फाड़कर 'कर' दे सकती थी। उस परि परायणा, धर्मशीला नारीने साड़ी फाड़नेके लि हाथ लगाया। उसी समय आकाशमें प्रकाश ह गया। वड़ी गम्भीर ध्वनि सुनायी पड़ी—

अहो दानमहो धेर्यमहो बीर्यमखिष्डतम् । उदारधीरवीराणां हरिश्चन्द्रो निदर्शनम् ॥

'आप धन्य हैं, आपका दान धन्य है, आपकी धीरता और वीरता धन्य है, आप उदार, धीर और वीर पुरुषोंके आदर्श हैं।'

देखते-ही-देखते धर्मके साथ भगवान् नारायण, शङ्कर, ब्रह्मा, इन्द्र आदि प्रकट हो गये। विश्वामित्र क्षमा माँगने लगे। हरिश्वन्द्रने सबको प्रणाम किया। रोहिताश्च जीवित हो गया। हरिश्वन्द्र और शैंव्याके देह दिव्य हो गये और वे भगवद्धामको प्राप्त हुए। उनके इच्छानुसार समस्त अयोध्या नगरीके लांग विमानींपर सवार होकर खर्ग चले गये। शुक्राचार्यन

हरिश्चन्द्रसमी राजा न भ्तो न भविष्यति । 'हरिश्चन्द्रके समान राजा न कोई हुआ, न होगा।' स्वयं महर्षि विश्वामित्रने रोहिताश्वको अयोध्याके सिंहासनपर अभिषिक्त किया । रानीके गाय महाराज हरिश्चन्द्रको सुदुर्लभ भगवद्वाम प्राप्त हुआ।

# महाप्रभु श्रीचैतन्यदेव

(श्रीगौडीय वैष्णवसम्प्रदायके प्रवर्तक, गौडीय वैष्णवोंके मतानुसार भगवान् श्रीराधा-कृष्णके साक्षात् स्वरूप । आविभाव शाके १४०७, फाल्गुन शुक्त १५। तिरोभाव १४५५ । स्थितिकाल ४८ वर्ष । पिता श्रीजगन्नाथ मिश्र, माता श्रीशचीदेवी । स्थान नवदीप ( वंगाल)। महान् दार्शनिक, विद्वान्, साक्षात् प्रेमावतार )



चेतोद्र्पणमार्जनं भवमहादावाग्निनिर्वापणं
श्रेयःकेरवचिन्द्रकावितरणं
विद्यावधूजीवनम् ।
आनन्द्राम्बुधिवर्द्धनं प्रतिपदं
पूर्णामृतास्वादनं
सर्वोत्मस्नपनं परं विजयते
श्रोकृष्णसंकीर्तनम् ॥१॥

चित्तरूपी दर्पणको परिमार्जित करनेवाला, संसाररूपी महादावानलको बुझा देनेवाला, कल्याणरूप कुमुदको विकसित करनेवाली ज्योत्स्नाको फैलानेवाला, पराविद्यारूपी वधूका जीवनरूप, आनन्द-समुद्रको बढ़ानेवाला, पद-पदपर पूर्ण अमृतका आस्वादन प्रदान करनेवाला, सम्पूर्ण आत्माको आनन्दसे सराबोर कर देनेवाला अद्वितीय श्रीकृष्ण-संकीर्तन सर्वोपरि विराजमान है।

नाम्नामकारि बहुधा निजसर्वशक्तिः-स्तत्रापिता नियमितः सारणे न कालः । एतादशी तव कृपा भगवन्ममापि दुरैं वसीदशमिहाजनि नानुरागः॥ २॥

भगवन् ! आपने अपने गोविन्दः, गोपालः, वनमाली इत्यादि अनेक नाम प्रकट किये हैं और उन नामोंमें अपनी सम्पूर्ण शक्ति निहित कर दी है । श्रीनाम-स्मरणमें कोई कालाकालका विचार भी नहीं रक्खा है । आपकी तो इस प्रकारकी कृपा है और इधर मेरा भी इस प्रकारका दुर्भाग्य है कि ऐसे श्रीहरिनाममें अनुराग नहीं हुआ !

तृणाद्वि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥३॥

तृणकी अपेक्षा भी अतिशय नीच एवं वृक्षसे भी अधिक सहिष्णु होकर स्वयं अभानी रहते हुए दूसरेको मान प्रदान करके निरन्तर श्रीहरिनाम या उनकी लीलादिका गान करना ही एकमात्र कर्तव्य है। न धनं न जनं न सुन्द्रशें
किवतां वा जगदोश कामये।

सम जन्मिन जन्मनीश्वरे

भवताद्गित्तरहेतुकी त्विया ॥ ॥

जगन्नाथ ! मैं धन, जन, कामिनी, काच्य अथवा पाण्डित्यकी कामना नहीं करता । परमेश्वर-स्वरूप तुम्हारे प्रति जन्म-जन्मान्तरमें मेरी अकारण भक्ति हो ।

> अयि नन्दतम्ज किङ्करं पतितं मां विषमे भदाम्बुधीं।

कृपया तव पादपङ्कज-

स्थितधूलीसदशं विचिन्तय॥ ५॥

नन्दनन्दन ! तुम्हारा दास में इस घोर दुष्पार संतार-सागरमें पड़ा हुआ हूँ । मुझको कृपापूर्वक अपने पाद-पद्मकी धूलके समान समझिये ।

> नयनं गलदश्चघारया वदनं गद्गदरुद्धया गिरा। पुरुकैर्निचितं वपुः कदा

तव नामग्रहणे भविष्यति ॥ ६॥ गोपीजनवल्लभ ! कब आपके श्रीनामग्रहणके समय मेरे दोनों नेत्र बहती हुई अश्रुधारासे । मेरा वदन गद्गद होनेके कारण रुकी हुई वाणीसे तथा मेरा शरीर रोमाञ्चसे युक्त होगा ?

युगायितं निमेषेण चक्षुषा प्रावृषायितम्। श्रून्यायितं जगत्सर्वं गोविन्दिवरहेण मे॥७॥ गोविन्द ! आपके विरहमें मेरा एक-एक निमेष युगके समान बीत रहा है, नेत्रोंसे वर्षाकी धाराके समान अश्रवर्षा हो रही है और सारा जगत् श्रून्य जान पड़ता है।

आश्चिष्य वा पादरतां पिनप्दु मा-मदर्शनान्मर्महतां करोतु वा। यथा तथा वा विदधातु लम्पटो मद्याणनाथस्तु स एव नापरः॥८॥ चरण-सेवामें लगी हुई मुझको वे गलेसे लगा लेंया पैरोंतले रींद डालें, अथवा दर्शन न देकर मर्माहत ही करें। उन परम खतन्त्र श्रीकृष्णकी जो इच्छा हो, वही करें; तथापि मेरे तो थे ही प्राणनाथ हैं, दूसरा कोई नहीं। (श्रीशिक्षाध्कम्)

( श्रीचैतन्यदेवके दारा रचे और गाये हुए श्लोक )

श्रुतमध्योपनिषदं दूरे हिस्कथामृतात्। यत्र सन्ति द्विचित्तकम्याश्रुपुलकादयः॥ (श्रीपवावली ३९ श्रीमक्तिसंदर्म०—६९ अनुच्छेद)

उपनिपत्-प्रतिपाद्य ब्रह्मका श्रवण हरिकयामृतसे बहुत दूर है, इसीसे ब्रह्मस्वरूपकी बात लगातार सुनते रहनेपर भी चित्त द्रवित नहीं होता ।

द्धिमयनिनादैस्त्यक्तनिदः प्रभाते

तिम्हतपद्मगारं बह्ववीनां प्रविष्टः ।

मुखकमलसमीरैराग्रु निर्वाप्य दीपान्

क्विलितनवनीतः पातु भां बालकृष्णः ॥

(श्रीप्रश्वली १४३)

प्रातःकालमें माता यशोदाके दिश-मन्थनका शब्द सुन-कर निद्रा त्याग करके ब्रजगोपियोंके घरोंमें पैरोंका शब्द न करते हुए जुपचाप प्रवेश कर तथा श्रीमुखकमलकी वायुके द्वारा शीव्र ही दीपकोंको बुझाकर नवनीतको गटकनेमें रत श्रीवालकरण मेरी रक्षा करें।

सञ्चे पाणौ नियमितर्व किङ्किणीदाम 'श्रःवा कुञ्जीभूय प्रपद्गितिभर्मन्द्मन्दं विहस्य । अक्ष्णोर्भङ्ग-चा विहसितमुखीवीर्यन् सम्मुखीना

मातुः पश्चादहरत हरिजीतु हैयङ्गवीनम् ॥ (श्रीपचानली १४४) एक बार किंकिणीःविनको बंद करनेके लिये वारं किंकिणीकी डोरीको पकड़े, शरीरको कुबड़ा करके अँगुलियोंके बलपर चलते हुए मृदु-मन्द-हास्य-वदन १ को देखकर सम्मुख खड़ी हुई गोपियाँ जब हँसने लप्त श्रीहरिने अपनी नेत्र-मिक्झमके द्वारा उनके हास्यको निव माताके पश्चात् स्थित सद्योजात नवनीतको हरण किय

प्रासादाचे निवसति पुरः स्मेरवनज्ञारविन्दो

मामालोनय स्मितसुवदनो बालगोपालमूर्नि

( चै॰ भा० अ० २ । ४

जिनका वदनारिवन्द विकसित है, वे वालगोण श्रीकृष्ण मुझे देखकर मृदु मधुर हास्पसे श्रीमुखकी शो समधिक विस्तार करते हुए प्रासादके ऊपरी भाग सम्मुख आकर स्थित हो रहे हैं!

न प्रेमगन्धोऽस्ति दरोऽपि में हरी

क्रन्दामि सीभाग्यभरं प्रकाशितुम् ।
वंजीविकास्थानतकोकनं विना

बिभिमें यत् प्राणपतङ्गकान् वृथा ॥

(चै० च० म० २ । ४

मेरे अंदर श्रीकृष्ण-प्रेमकी तिनक- सी गन्ध भी नहीं है। वे सौभाग्यातिशयको (में स्वयं जो अत्यन्त सौभाग्यशाली इसे) प्रकट करनेके लिये ही क्रन्दन करता हैं (मुझमें प्रेमका लेशमात्र भी नहीं है, इनका प्रमाण हैं है कि) वंशीविलासी श्रीकृष्णके मुख-दर्शनके विता द्यर्थ ही प्राणस्त्री पक्षियोंको धारण कर रक्खा है।

### गोस्वामी श्रीनारायण भट्टाचार्य

(जन्म सं० १५८८ ने तैलंग ब्राह्मण, श्रीगदाघर पण्डितजीके शिष्य, श्रीइन्दुलेखा सखीके अवतार, श्रोकृष्णरायत्री वस्त नारीक शिष्ण)

अभक्तसङ्गो देहोत्थो बाचिको मानसस्तथा। त्रिविघोऽपि परित्याज्यो भक्तिकामनया बुधैः॥ कायिकः कायसम्बन्धाद् वचसा मानपासकः। अञ्चादिना मानसस्तु पारम्पर्योध्वैदोषदः॥

भक्तिके इच्छुक व्यक्ति देहोत्य, वाचिक और मार्नासक— तीनों प्रकारके अभक्त-सङ्गका परित्याग करें । देह-सम्बन्धसे दैहिक, भाषणादिसे वाचिक और अन्नादिसे मार्नासक जाने । ' क्रमसे उपर्य्युपरि अधिक दोषावह हैं।

कृष्णस्वरूप एव स्याद् वृक्तिरिन्द्रियदेह्योः। सैव भक्तिरिति प्रोक्त गुणिप्रश्ने गुणान्मका॥ श्रीकृष्ण-स्वरूपमें इन्द्रिय तथा देहकी वृक्तिका ना ही भक्ति है। वह भक्ति ऐश्वर्यादि पद्गुणोंने युनः श्रीकृष्ण होनेसे गुणान्मिका कही जाती है।

भक्तस्वेकादद्वीं क्रयोच्ह्वणहाद्वीं तथा। जन्माष्टमीं हि समस्य नवमीं च चतुर्द्वीम् ॥ भक्तको चाहिये कि वह एकाद्यी, अवणहाद्यी, वश्मी ष्टमी, समनवमी, वृतिहचतुर्द्वी प्रमृति वत अवस्य वर्षे ।

# सार्वभौम श्रीवासुदेव मट्टाचार्य

( चैतन्य महाप्रभुके प्रसिद्ध अनुयायी, महेश्वर विशारदके पुत्र और श्रीमधुस्द्रन वाचस्पतिके माई, खितिकाल १५ वं। शताब्दी, स्थान विद्यानगर ( नवद्दीप ), जाति ब्राह्मण )

नाहं विद्रो न च नरपितर्नापि वैद्यो न शूद्रो नाहं वर्णी न च गृहपितनों वनस्थो यितर्वा। किन्तु प्रोचन्निस्तिलपरमानन्दपूर्णामृताब्धे-गोंपीभर्त्तुः पदकमलयोद्शीसदासानुदासः॥ न में ब्राह्मण हूँ न क्षत्रिय हूँ, न वैश्य हूँ और न ग्रुद्ध ही हूँ । मैं न ब्रह्मचारी हूँ न ग्रहस्थ हूँ, न वानप्रस्थ हूँ और न संन्यासी ही हूँ; किंतु सम्पूर्ण परमानन्दमय अमृतके उमड़ते हुए महासागररूप गोपीकान्त श्रीश्यामसुन्दरके चरण-कमलोंके दासोंका दासानुदास हूँ ।

#### श्रीरामानन्दराय

( पुरीसे प्राय: छ: कोस पश्चिम 'बॅटपुर' ग्रामके श्रीभवानन्दके सुपुत्र, महान् प्रेमी भक्त, श्रीचैतन्य महाप्रभुके सङ्गी )

नानोपचारकृतपूजनमार्तबन्धोः

प्रेम्णैव भक्तहृद्यं सुखिवद्वृतं स्यात् । यावत् श्रुद्दित जडरे जरठा पिपासा तावत् सुखाय भवतो ननु भक्ष्यपेये॥

( पद्मावली १३

भक्तका हृदय तो आर्तवन्धु श्रीकृष्णके विविध उपचारों-द्वारा किये हुए पूजनके विना ही केवल प्रेमसे ही सुखपूर्वक द्रवित होता है। पेटमें जबतक भूखकी ज्वाला एवं तीव पिपासा रहती है, तमीतक भोजन-पान सुखदायी प्रतीत होते हैं।



( श्रीचैतन्य महाप्रमुके प्रधान अनुयायी । जन्म सन् १४८७ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती, भारद्वाजगोत्रीय श्राह्मण, मृत्यु सन् १५५८ ई०, अचिन्त्यभेदाभेद सिद्धान्त, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके प्रधान पुरुष, उच्च कोटिके त्यागी, संत, बड़े विद्वान् )

जयित जयित कृष्णप्रेमभिक्तर्यदृङ्घि

निखिलिनिगमतस्वं गृहमाङ्गाय मुक्तिः ।

भजिति शरणकामा वैष्णवैस्त्यज्यमाना

जपयजनतपस्यान्यासनिष्टां विहास ॥

( बृहद्भागवतामृत १ । १ । ८ )

श्रीकृष्णकी प्रेमा-भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है, वही सर्वोपिर है । और तो और, स्वयं मुक्ति भी— जब वैष्णवलोग उसका परित्याग कर देते हैं — आश्रयकी कामनासे जप, यज्ञ, तपस्या एवं संन्यासकी निष्ठाको छोड़कर उन भक्ति-महारानीके चरणोंका ही सेवन करती है; क्योंकि वह जानती है कि सम्पूर्ण वेदोंका सार-तत्त्व इन्हीं चरणोंमें छिपा हुआ है!

जयित जयित नामानन्दरूपं मुरारे-विरमितिनजधर्मध्यानपूजादियत्नम्। कथमि सकृदात्तं मुक्तिदं प्राणिनां यत् परमममृतमेकं जीवनं भूषणं मे॥ ( बृह० १। १। ९) मुर दानवका उद्धार करनेवाले भगवान् श्रीकृरणका आनन्दरूप नाम सर्वोपिर विराजमान है—वहीं सर्वोत्कृष्ट है। उसके जिह्वापर आ जानेपर स्वधर्मपालन, ध्यान, पूजा आदि साधन (अपने-आप) छूट जाते हैं। वह ऐसा श्रेष्ठ अमृत है कि किसी भी प्राणीके द्वारा एक बार भी ग्रहण किये जानेपर जन्म-मृत्युके पाशसे छुड़ा देता है; वहीं मेरा एकमात्र जीवन, वहीं मेरा एकमात्र जीवन, वहीं मेरा एकमात्र मूषण है।

मूलोरखातविधायिनी भवतरोः कृष्णान्यतृष्णाक्षयात् खेळद्भिर्मुनिचक्रवाकनिचयैराचम्यमाना मुहुः। कर्णानन्दिकलस्वना वहतु मे जिह्वामहीप्राङ्गणे घूर्णोत्तुङ्गरसावलिस्तव कथापीयूषकल्लोलिनी॥

( श्रीदशमचरित्र )

श्रीकृष्ण!तुम्हारी लीला-कथारूपी अमृत नदी संसार-चृक्ष-की जड़ उखाड़ डालती है। श्रीकृष्णकी तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णामात्र ही संसार-चृक्षको बढ़ानेवाली है, परंतु तुम्हारी लीला-कथा-नदी श्रीकृष्ण-तृष्णाके अतिरिक्त अन्य तृष्णाका धय फर देती है। तुम्हारी छीखकयारूपी तटिनीमें नारदादि मनिम्य चक्रवाक आनन्द-रस-पानसे मत्त हुए विचरण प्रभी हैं। उमकी कल-कल ध्वनि कानीको महान् आनन्द

देती है। उसमें उत्कृष्ट रसका प्रवाह धूर्णित हो रहा है तुम्हारी यह छीछाकथारूपी पीयूपकल्छोछिनी तिटनी मे जिह्नाके प्राङ्गणमें प्रवाहित हो।

Killing and the state of



#### श्रीरूप गोस्वामी

( सनायन गोलागींक छोटे माई। जन्म सन् १४९९ ई०, पिताका नाम कुमारदेव, माताका नाम रेवती। भारदाजगोतीय माहर १९२१ सन् १५६३ ई०। अधिन्त्यभेदाभेद्रमतके—श्रीगौडीयवैण्णवसम्प्रदायके प्रकाण्ड विद्वान्, परम भक्त, त्यागी। श्रीचैतर भारत्रभुके प्रधान अनुयायी।)

मुखारिवन्द्रनिस्यन्द्रमरन्द्रभरतुन्द्रिका । मसानन्द्रं सुकुन्द्रस्य सन्दुर्ग्यां वेणुकाकळी॥ श्रीमुकुन्द्रकं मुखारिवन्द्रसे निर्गत मकरन्दके द्वारा परिपुष्ट श्रोसुरीकी मधुर ध्वनि मेरे आनन्दको बढ़ाये।

सुधानां चान्द्रोणामपि मञ्जूरिमोन्माददमनी दधाना राधादिप्रणयघनसारै: सुरभितास् । समन्तारक्षंतापोद्गमविषमसंसारसरणी-प्रणीतां ते तृष्णां हरतु हरिस्तीसाहिग्बरिणी ॥ (विदन्धमाधव १ । १)

श्रीकृरणकी लीला एक ऐसी अद्भुत शिखरन (दूध और दहींके मिश्रणसे तैयार किया जानेवाला एक सुमधुर एवं सुगन्धित पेय ) है जो चन्द्रमाकी किरणोंसे झरनेवाली सुधा-धाराओंके भी मिटासके गर्वको चूर्ण कर डालती है तथा जो श्रीराधादि प्रेयची-जनोंके गाढ एवं श्रविचल प्रेम-रूपी कपूर-कणोंसे सुवासित है। चारों ओर संतापका सुजन करनेवाले संसाररूपी कबड़-खावड़ मार्गपर चलनेसे उत्पन्न हुई तुम्हारी तृष्णारूपिणी तृषाको वह शान्त करे।

अप्रेक्ष्य क्रममात्मनो विद्यति प्रीत्या परेषां प्रियं लज्जन्ते दुरितोद्रमादिव निजसोत्राज्ञबन्धादपि । विद्याधित्तकुलादिभिश्च यद्गमो यान्ति क्रमाञ्चलतां रम्या कापि सतामियं विजयते नैसर्गिको प्रक्रिया ॥ (विद् १ । ११)

संतलोग अपने श्रमजनित क्लेशका कुछ भी विचार न करके सहज स्नेहनश दूसरोंका प्रिय कार्य करते रहते हैं, अपनी प्रशंसाकी प्रस्तावनासे भी उसी प्रकार लजित होते हैं जैसे कोई अपने पापके प्रकट होनेपर लजित होता है और विधा, सम्पत्ति तथा कुलीनता आदिके कारण—जो साधारण लोगोंमें बहुधा अभिमान उत्पन्न करती हुई पायी जाती हैं— अधिकाधिक नम्नता धारण करते हैं । संतोंकी यह एक अनिर्वचनीय खाभाविक सुन्दर परिपाटी है।

प्रपत्तमयुरोदयः स्फुरद्म-दृबुन्दाद्वी-निकुक्षमयमण्डपप्रकरमध्यवद्धितिः । निरङ्कशकुपाम्बुधिर्वजविहाररज्यन्मनाः सनातनतनुः सदा मिय तनोतु तुष्टि प्रभुः ॥ (विद० ८ । ८४)

मेरे प्रभु सनातन-विग्रह भगवान् श्रीकृष्णका अवतार शरणागतों के लिये अत्यन्त सुलदायी सिद्ध होता है। वे चिन्निय प्रकाशयुक्त महामहिमहाली श्रीवृन्दावनके निकुञ्जभवनों की पंक्ति के बीच सदा विराजमान रहते हैं—वहाँ ने कभी एक पग भी दूर नहीं होते। वे असीम एवं निर्वाध कृपाके सागर हैं। वजविहारसे उनका मन सदा रंजित रहता है। वे श्रीकृष्ण मुझपर सदा प्रसन्न रहें। (इस द्वयर्थक श्लोकं द्वारा श्रीरूप गोस्वामीने अपने बड़े भाई एवं गुम्तुल्य श्रीस्तातन गोस्वामीने भी कृपा-याचना की है।)

तुण्डै ताण्डिवनी रित वितनुते तुण्डावसीस्ट्यये कर्णकोडकडिन्बनी घटयते कर्णानुँदेभ्यः स्पृहाम् । चेतःश्राङ्गणसङ्गिनी विजयते सर्वेन्द्रियाणां सृति नो जाने जनिता कियद्विरसृतैः सुग्येतिवर्णद्वयो ॥ (विद् १ १ १३३)

क्ताला यह दो अँक्षरोंका नाम जब जिह्नापर गृत्य करने लगता है, तब ऐसी इच्छा होती है कि हमारे अने ह (करोड़ों) मुख—अनेक जिह्नाएँ हो जायँ। उसके कानीमें प्रवेश करते ही ऐसी लालसा उत्पन्न हो जावाँ है कि लगां अरकों कान हो जायँ। कानोंके द्वारा जब यह गामगुधा चित्तपाङ्गणमें आती है तब समस्त इन्द्रियोंकी मृत्तियोंको हर लिती है। चित्त सब कुछ भ्लकर नामगुधार्थ हुव जाता है।

या जानें इस सुमधुर नाम-सुधाकी सृष्टि कितने प्रकारके .मृतोंसे हुई है ।

द्रुतकनकसुगौरस्निग्धमेघोघनील-च्छविभिरस्विछवृन्दारण्यमुद्भासयन्तौ । मृदुछनवदुकूछे नीलपीते दधानौ सर निमृतनिकुळ्जे राधिकाकृष्णचन्द्रौ॥ (निकुअरहस्यस्तोत्र १। २)

रे मन ! द्रवायमाण सुवर्ण तथा सघन मेघ-समूहकी भाँति गौर-नील कान्तियोंसे समग्र वृन्दावनको उद्भासित करनेवाले नवीन मृदुल नील-पीत-पाटम्बरधारी निमृत निकुञ्जमें विराजमान श्रीराधिका-कृष्णचन्द्रका तू स्मरण कर।

अन्याभिलाषिताश्र्म्यं ज्ञानकमीद्यनाषृतम् । आनुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा ॥ ( हरिभक्तिरसामृतसिन्धु पूर्व०१।११)

अनुकूल-भावनासे (प्रेमपूर्वक) श्रीकृष्णका भजन करना ही श्रेष्ठ भक्ति है, जिस भजनमें और किसी प्रकारकी कामना न हो तथा जिसपर ज्ञान-कर्म आदिका आवरण न हो।

भुक्तिमुक्तिस्पृहा यावत् पिशाची हृदि वर्तते । तावद्गक्तिसुखस्यात्र कथमभ्युदयो भवेत् ॥ (हिर्मिक्ति० पू०२ । ११)

जनतक भोग और मोक्षकी वासनारूपिणी पिशाची हृदयमें वसती है, तनतक उसमें भक्ति-रसका आविर्माव कैसे हो सकता है।

श्रीकृष्णचरणारभोजसेवानिर्वृतचेतसाम् । एषां मोक्षाय भक्तानां न कदापि स्पृहा भवेत् ॥ (हरिभक्ति० पू० २ । १३ )

जिन भक्तोंका चित्त श्रीकृष्णके चरण-कमलोंकी सेवारे शान्त एवं सुखी हो गया है, उन्हें मोक्षकी इच्छा कदापि नहीं होती। तत्राप्येकान्तिनां श्रेष्ठा गोविन्द्रहतमानसाः । येषां श्रीशप्रसादोऽपि मनो हर्तुं न शक्नुयात् ॥ (हरिभक्ति० पू० २ । १७)

उपर्युक्त अनन्य भक्तोंमें भी वे प्रेमीजन श्रेष्ठ हैं, जिनके चिक्तको गोकुलेश्वर श्रीकृष्णने चुरा लिया है और जिनके मनको लक्ष्मीपति भगवानुका दिया हुआ प्रसाद (वर ) भी खींच

नहीं सकता।

स्यात्कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्या-पित्तोपतसरसनस्य न रोचिका नु । किंत्वाइरादनुदिनं खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी कमाद्भवति तद्गदमूलहन्त्री ॥ (उपदेशानृत ७)

जिनकी जिह्वाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोपसे किंगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीलादिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती। किंतु उसी मिश्रीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो क्रमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश हो जाता है।

तन्नामरूपचिरतादिसुकीर्त्तनातुस्मृत्योः क्रभेण रसनामनसी नियोज्य ।
तिष्ठन् वजे तदनुरागिजनानुगामी
कार्लं नयेदिखलिमित्युपदेशसारम्॥
( उपदेशामृत ८ )

श्रीकृष्णके नाम, रूप, चिरतादिकोंके कीर्तन और स्मरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्वासे श्रीकृष्ण-नाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके अनन्यमक्तोंका दास होकर बजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है।

### श्रीजीव गोस्वामी

(श्रीसनातन और श्रीरूप गोस्वामीके छोटे भाई श्रीअनुपम (नामान्तर श्रीवछ्छभ )के सुपुत्र । गुरु श्रीसनातन गोस्वामी । स्थितिकाल सीलएवीं शताब्दीके अन्तसे सत्रहवीं शताब्दीका प्रथम भाग । गौडीय वैष्णवसम्प्रदाय अचिन्त्यभेदाभेद मतके प्रथान और प्रसिद्ध दार्शनिक विद्वान् )

किं भयमूलमरण्टं किं शरणं श्रीहरेभैकः। किं प्रार्थ्यं तद्गक्तिः किं सौख्यं तत्परप्रेम॥ (गोपालचम्पू पू०३) भयका हेतु क्या है ? अहंकारपूर्वक किये हुए ग्रुमा-ग्रुम कर्म । परम आश्रय कौन है ? भगवान् श्रीहरि-का भक्त । माँगने योग्य वस्तु क्या है—श्रीहरिकी मित । सुन्य क्या है-उन्हीं श्रीहरिका परम प्रेम । श्रीमद्वृन्दावनेन्द्रोर्मपुपख्रामृगाः श्रेणिलोका हिजाता दासा हाल्याः सरम्याः सहचरहरूमृत्तातमात्रादिवर्गाः। राधाप्रमुखबरदशक्ष्वेतिवृन्दं प्रयस्ताम् तद्वालोकप्रणकप्रमद्मनुदिनं हन्त पश्याम कर्हि॥ (गोपाल० उ० ३७)

अहा ! यह दिन कय होगा जब श्रीवृन्दावनके चन्द्रमा भगवान् श्रीकृष्णके भ्रमर, पशु-पश्ची, तेली-तमोली आदि टयवसायि-वर्गके लोग, ब्राह्मण-क्षत्रिय आदि दिजाति वर्णके पोष्य गौएँ, सखा भन्प, दास-दामियाँ, उनकी गोए-वालक, श्रीवलदाऊ भैया तथा उनके पितृवर्ग एवं मातृवर्गके गोय-गोपीइन्द, उनकी प्रियतमा श्रीगोपीजन धौर उनमें भी सर्वश्रेष्ठ श्रीराधा आदि—इन समस्त

परिकरोंके समृहको-जो उनकी अनूप दर्शन करके लोकातिशायी आनन्दमें मा हम प्रतिदिन अवलोकन करके निहाल हो जां

ऋद्धोसिद्धिवजविजयिता सत्यधर्मा र्वह्यानन्द्री गुरुरपि चमत्कारयत्येव मधुरिषुवशोकारसिद्धौ प्रेम्णां गन्धोऽप्यन्तःकरणसरणी पान्थतां न

भगवान् मधुस्दन श्रीकृष्णको वशमें करं औवधरूप प्रेमकी गन्व भी जबतक अ प्रवेश नहीं कर पाती, तमीतक ऋदियोंके सहि समुदायसर विजयः सत्यधर्मधुक्त समाधि ब्रह्मानन्द--थे मनुष्यको चमत्कृत करते रहते शीकृष्ण-प्रेमका उदय होते ही ब्रह्मानन्द भी तुन्छ

# स्वामी श्रीप्रबोधानन्द सरस्वती

( श्रीचैतन्य महाप्रभुक्ते सम-सामयिक एवं अनुयायी )

आतस्तिष्ठ तले तले विटिपनां ग्रामेपु भिक्ष खच्छन्दं पिब यामुनं जलमलं चोरेः सुकन्धां सन्मानं कलयातिघोरगरलं नीचावमानं र श्रीराधामुरलीघरी भज रसाहुन्दावर्न मा र <sup>८</sup> ( वृन्दावन०

भाई ! श्रीवृत्दावनके वृक्षोंके नीचे विश्राम ग्रामोंमेंसे मिक्षा ले आया करो तथा स्वेन्छापूर्वक १ जलका भरपेट पान करो । फटे-पुराने वस्त्रांकी लो, सम्मानको घोर विप और नीचों द्वारा किये हुए उत्तम अमृत समझो तथा श्रीराधा-मुरलीधरका भजन करते हुए श्रीवृन्दावनका कभी परित्याग ग

श्रातस्ते किमु निश्चयेन विदितः स्वस्यान्तकालः किमु वं जानारित महामनुं बलवतो मृत्योगैतिसम्मने। मृत्युस्वकरणं प्रतीक्षत इति त्वं वेदिस किंवा यतो एव चलसे मृन्दावनादन्यतः॥ वारं वारमशङ्क ( बृत्दावनमहिमामृत १। ५०)

भाई ! क्या तुमने अपना अन्तकाल निश्चय जान लिया है ! और क्या तुम इस बलवान् मृत्युकी गतिको रीकनेमें समर्थं किसी महामन्त्रको जानते हो ? अथवा क्या तुम ऐसा ममझते हो कि मृत्यु तुम्हारे कार्यकी प्रतीक्षा करेगी, जिससे तुम बार-बार निःशङ्क होकर श्रीवृन्दावनधामसे अन्यत्र चले जाते हो ? 

# श्रीरचुनाथदास गोस्वामी

( हुगली जिलेके सप्तयामके अन्तर्गत कृष्णपुर यासके नमीदार श्रीगीवर्षनदासके सुपुत्र । महान् त्यागी ।श्रीचीनत्य गहाप्रगुते अ

प्रोचत्कपटकुटिनाटीभरखर-क्षरम्मूत्रे सात्वा दहित कथमात्मानमपि माम्। गान्धवांगिरिधरपद्ग्रेमविलसत्-· सुचाम्भोधौ स्नाःवा स्त्रमपि नितरां मां च सुखय ॥ ( मन:शिक्षा ६ )

रे चित्त ! बढ़े हुए कपट एवं कुटिलतांक गधेके मूत्रमें स्नान करके तुम क्यों अपनेको और जला रहे हो १ तुम सर्वदा श्रीराधा-गिरिधारीने भर प्रेमरूपी सुन्दर सुधा-सागरमें मान कर्छ अर हमको भी पूर्ण सुखी करो ।

# महाकवि कर्णपूर

( श्रीचैतन्य महाप्रभुके अनुयायी, श्रीशिवानंदसेनके सुपुत्र, महाकवि )

पुरुषभूषणेन या ईस्शा ं भूषयन्ति हृद्यं न सुभ्रवः। तदीयकुलशीलयौवनं धिक तद्रीयगुणरूपसम्पदः॥ धिक सखि पणीकृतं मया जीवितं सुहद्ध मे भयम् । गुरोश्च स यदि कस्य वा लभ्यते न यदि कस्य वा भयम्॥ निहन्ति हन्यतां यदि माधवो बान्धवो यदि जहाति हीयताम्। हसन्ति यदि हस्यतां साधवो स्वयमुरीकृतो मया ॥ माधवः वीडां विलोडयति लुज्जति धैर्यमार्य-भीतिं भिनत्ति परिछम्पति चित्तवृत्तिम् । नामैव यस्य किलतं श्रवणोपकण्ठ-दृष्टः सिकं न कुरुतां सिख मिद्विधानाम् ॥ ( आनन्दवृन्दावनचम्पू ८ । ९५-९८ )

जो सुन्दर भौंहोंवाली सुन्दरियाँ ऐसे पुरुषभूषण श्रीश्यामसुन्दरके द्वारा अपने हृदयको विभृषित नहीं करतीं। उनके कुल, शील और यौवनको धिकार है । उनकी

गुण-सम्पत्ति तथा रूप-सम्पत्तिको भी धिकार है। सिख ! मैंने स्यामसुन्दरके लिये अपने जीवनकी वाजी लगा दी है, मुझे गुरुजनोंसे और सुहृदों ( सगे-सम्बन्धियों ) से क्या भय है। याद स्यामसुन्दर मिलते हैं। तो ( उनके मिल जानेपर ) किसका भय है। और यदि नहीं मिलते, तो भी ( मुझ मरणार्थिनीको ) किसका भय है।

यदि माधव ( क्षणभरके लिये मुझे स्वीकार कर लेते हैं और मैं सर्वस्व उन्हें सौंपकर उनके चरणोंमें विक जाती हूँ, फिर यदि वे मुझे ) मारते हैं, तो उनके हाथसे ( हर्पके साथ ) मर जाऊँगी; यदि भाई-बन्ध श्रीकृष्णप्रेमके कारण मेरा त्याग करते हैं। तो उस त्यागको सहर्ष वरण कर छूँगी। यदि साधु पुरुष ( श्रीकृष्णप्रेमके कारण ) मेरी हँसी उड़ाते हैं, तो मझे उस उपहासका पात्र बनना स्वीकार है। मैंने स्वयं सोच-समझकर रमावलभ प्यारे श्यामसुन्दरको अपने हृदय-मन्दिरमें बिठाया है !

सिख ! जिनका ( केवल ) नाम ही कानोंके निकट आकर मेरी लजाको मथ डालता है, धैर्यके बाँधको तोड डालता है, गुरुजनोंके भयको भङ्ग कर देता है तथा मेरी चित्त-बृत्तिको लूट लेता है। फिर वे यदि खयं आँखोंके सामने आ जायँ, तन तो मुझ-जैसी अवलाओंका क्या नहीं कर डालें।

# आचार्य श्रीमधुसूदन सरस्वती

(बंगदेशके फरीदपुर जिलेके अन्तर्गत कोटालिपाड़ा यामके निवासी। आजीवन बहाचारी। विद्यागुरु श्रीमाधव सरस्वती और दीक्षागुरु श्रीविश्वेश्वर सरस्वती । प्रकाण्ड पण्डित एवं वड़े भारी योगी। गीताके प्रसिद्ध टीकाकार )



वंशीविभूषितकराज्ञवनीरदाभात् पीताम्बराद्रुणबिम्बफ्लाधरोष्ठात् । पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तस्वमहं न जाने ॥ (श्रीगीत्।गृहार्थदीपिका टीका १५। २०)

जिनके करकमल वंशीसे विभूषित हैं, जिनकी नवीन मेघकी-सी

है, जिनके पीत वस्त्र हैं, अरुण विम्यफलके समान अधरोष्ठ हैं, पूर्ण चन्द्रके सददा सुन्दर मुख और

कमलके-से नयन हैं, ऐसे भगवान् श्रीकृष्णको छोड़कर अन्य किसी भी तत्त्वको मैं नहीं जानता।

ध्यानाभ्यासवशीकृतेन मनसा तन्निर्गुणं निष्क्रियं ज्योतिः किंचन योगिनो यदि परं पश्यन्ति पश्यन्त ते । असाकं तु तदेव छोचनचमत्काराय भूयाचिरं कालिन्दीपुलिनेषु यक्तिमपि तन्नीलं महो धावति ॥

(गीता० गूढा० १३ । १)

ध्यानाभ्याससे मान्यो जनमा काके गोगीजन गरि निक प्रसिद्ध निर्गुणः निष्

सं० वा० अं० २२--

भरे ही देखें; हमारे लिये तो श्रीयमुनाजीके तटपर जो गुम्णनामवाली वह अलैकिक नील ज्योति दौड़ती फिरती है, वही निस्कालतक लोचनोंको चकाचौंधमें डालनेवाली हो।

चित्तद्रव्यं हि जतुवत् स्वभावात् कठिनात्मकम् । तापकैर्विपयेयोगि द्रवत्वं प्रतिपद्यते ॥ (भक्तिरसायन १।४)

नित्त नामकी वस्तु एक ऐसी धातुसे बनी है। जो लाहकी भाँति स्वभावसे ही कठोर है। तपानेवाली सामग्रीका सम्पर्क होनेपर ही वह पिघलती है।

भगवान् परमानन्दस्वरूपः स्वयमेव हि। मनोगतम्तदाकारसतामेति पुष्कलम्॥ (भक्तिरसायन १।१०)

भगवान् स्वयं पश्मानन्दस्वरूप हैं। वे जब मनमें प्रवेश कर जाते हैं, तब वह मन पूर्णरूपसे भगवान्के आकारका होकर रसमय वन जाता है।

भगवन्तं विभुं नित्यं पूर्णनोधसुखात्मकम् । यद् गृह्णाति दुतं चित्तं किमन्यद्वशिष्यते ॥

(भक्तिरसायन १। २८)

पिघला हुआ चित्त ज एवं चिदानन्दस्वरूप भगव है। तत्र उसके लिये और क द्वृते चित्ते प्रविद्या य सा भक्तिरित्यभिहित

ويداء يأسان

पिघले हुए चित्तका स्था आकारका बन जाना ही भक्ति विषयमें विशेष बात आगे कही

> द्दशदृष्टफला भक्तिः निदाघदूनदेहस्य गङ्ग

भक्तिका फल प्रत्यक्ष भी
प्रकार गङ्गालानसे ताप-पीड़ित
मिलती है और उसका पाप-नः
शास्त्रोंमें कहा गया है, उसी प्रव शान्तिकी अनुभृति होती है और मोक्ष आदि फलकी प्राप्ति भी सुनी

# गुसाईंजी श्रीमद्विट्ठलनाथजी

( गोस्वामी श्रीवछमाचार्यजीके सुपुत्र ) ( प्रेषक—पं० श्रीकृष्णचन्द्रजी शास्त्री, साहित्यरत )

सदा सर्वात्मभावेन स्मर्तव्यः स्वप्रभुस्त्वया । यादशा तादशा एव महान्तस्ते पुनन्ति नः ॥

तुम्हें सदा सर्वात्मभावसे एक प्रभु श्रीकृष्णका ही स्मरण करना चाहिये। हमलोग चाहे जैसे भी हों; वे महान् हैं, हमलोगोंको पवित्र करेंगे ही।

सदा सर्वोत्मभावेन भजनीयो व्रजेश्वरः। सदा सर्वोत्मभावेन भजनीयो व्रजेश्वरः। ४जिट्यति स एवासाहैहिकं पारलौकिकम्॥ कालादि दोधको निवारण करने सर्वात्मभावसे सेवन करना चाहिं निर्दोषभावसे आदरकी स्थापना करने भगवत्येव सततं स्थापनीयं कालोऽयं कठिनोऽपि श्रीकृष्ण भगवान् श्रीकृष्णमें ही अपने म

देना चाहिये। यह कठिन कलिकाल कुछ भी अनिष्ट नहीं कर सकेगा।

सर्वसाधनश्र्न्योऽहं सर्वसामध्ये

यदि तुष्टोऽसि रुष्टो वा त्वमेव शरणं मम । सारणे धारणे वापि दोनानां नः प्रभुगीतः॥

आप चाहे संतुष्ट हों या रुष्ट, मेरे तो आश्रय—रक्षक आप ही हैं। हम दीनोंको मारने या स्वीकार करनेमें आप ही समर्थ हैं एवं आप ही प्रभु हमारी गति हैं। यद्दैन्यं त्वरकृपाहेतुर्न तदस्ति ममाण्यपि। तां कृपां कुरु राधेश यया ते दैन्यमाप्नुयाम्॥ जो दीनता आपकी कृपामें हेतु है—जिम दैन्यपर आप रीझते हैं, उसका तो मुझमें लेश भी नहीं है। अतः हे राधानाथ ! ऐसी कृपा कीजिये जिस कृपासे में उस दैन्यको प्राप्त कर सकँ।

### आचार्य श्रीविश्वनाथ चक्रवर्ती

(स्थितिकाल १८ वीं शताब्दी। वंगालके प्रसिद्ध निद्वान्। महात्मा। गीताके टीकाकार)

गोपरामाजनप्राणप्रेयसेऽतिप्रभूष्णवे ।
तदीयप्रियदास्याय मां मदीयमहं ददे॥
(श्रीमञ्जागवतकी सारार्थदिशिनीटीका ७ । १ । १ )

श्रीगोपललनाओंके प्राणोंसे भी प्यारे एवं अत्यन्त प्रभाव-शाली भगवान् श्रीकृष्णको उन्हींके प्रेमीजनोंका दास्य प्राप्त करनेके लिये मैं अपने आपको तथा अपना सब कुछ अर्पण करता हूँ।

तत् संरक्ष्य सतामागः कुञ्जरात् तत्प्रसादजा ।

दीनतामानद्त्वादिशिलाक्लृप्तमहाचृतिः । भक्तिवल्ली नृभिः पाल्या श्रवणाद्यम्ब्रुसेचनैः॥ (सारार्थ०७११।१)

भक्ति एक ऐसी लता है, जो संतोंकी कृपासे ही उत्पन्न होती है। दीनता एवं दूसरोंको मान देनेकी वृत्ति आदि शिलाओंकी बाड़के द्वारा उस वेलको संतापराधरूपी हाथीसे बचाकर श्रवण-कीर्तन आदि जलसे सींचते और वढ़ाते रहना चाहिये।

## महाप्रभु श्रीहरिरायजी

सदोद्विसमनाः कृष्णदर्शने क्षिष्टमानसः । छौकिकं वैदिकं चापि कार्यं कुर्वन्ननास्थया ॥ निरुद्धवचनो वाक्यमावश्यकसुदाहरन् । मनसा भावयेन्नित्यं छीछाः सर्वाः क्रमागताः ॥ (वडा शिक्षापत्र १ । १-२ )

मनुप्यको चाहिये कि वह निरन्तर (अहंता-ममतात्मक असदाग्रहसे ) उद्देगयुक्त एवं श्रीकृष्ण-दर्शनके निमित्त क्लिष्ट (आर्तियुक्त ) मनसे लौकिक एवं वैदिक कार्योंको भी फलाशा छोड़कर करे तथा वाणीको संयममें रखा आवश्यक (जितना बोले बिना काम नहीं चन्ने उतने ही) शब्द बोलता हुआ मनसे क्रमप्राप्त सम्पूर्ण लीलाओंकी भावना करे।

वृथा चिन्ता न कर्तव्या स्वमनोमोहकारणम् । यथा सन्छिद्रकलशाज्ञलं स्रवित सर्वशः॥ तथायुः सततं याति ज्ञायते न गृहस्थितैः। एवं हि गच्छत्यायुष्ये क्षणं नैव विलम्बयेत्॥ भगवचरणे चेतःस्थापनेऽतिविचक्षणः। (वहा शिक्षा० ३६। ८-१०)

अपने मनके मोहके कारण वृथा चिन्ता न करे । जैसे छिद्रयुक्त कलझसे चारों ओर जल चूता रहता है, वैसे ही आयु निरन्तर क्षीण होती चलीजा रही है किंतु गृहस्थाश्रमी जनों- के जाननेमें नहीं आती । इस प्रकार आयु जा रही है, अतः श्रीभगवान्के चरणारविन्दोंमें चित्त स्थापन करनेमें अति चतुर मनुष्यको क्षणमात्रका भी विलम्ब नहीं करना चाहिये।

### गोर्स्वामी श्रीरघुनाथजी

( पुष्टिमार्गके आचार्य )

गोपबालसुन्दरीगणावृतं कंलानिधि रासमण्डलीविहारकारिकामसुन्दरम् । पद्मयोनिशङ्करादिदेववृन्दवन्दितं नीलवारिवाहकान्तिगोक्कलेशमाश्रये ॥ जो मुन्दर गोपबालाओंसे आवृत हैं, समस्त कलाओंके आधार हैं, रास-मण्डलमें विहार करनेवाले और कामदेवसे भी अधिक मुन्दर हैं तथा श्रीव्रह्माजी और शङ्करादि देववृन्दोंसे विन्दित हैं, उन नील जलधरके समान कान्तिवाले गोकुलेश्वर स्थाममुन्दरकी मैं शरण जाता हूँ।

श्रीकृष्णमिश्र यति

( समय ११ वीं शताब्दी, 'प्रवोधचन्द्रोदय' नामक धर्म और भक्तिपरक नाटकके रचयिता )

अन्धीकरोमि भुवनं वधिरीकरोमि धीरं सचेतनमचेतनतां नयामि। कृत्यं न पश्यति न येन हितं शृणोति धीमानधीतमपि न प्रतिसंदधाति ॥

कोष कहता है कि मैं लेगोंको अंधा वना देता हूँ, बहरा यना देता हूँ, धीर एवं चेतनको अचेतन बना देता हूँ । मैं ऐसा कर देता हूँ जिससे मनुष्य अपना कर्तव्य भूल जाता है। हितकी पात भी नहीं सुनता तथा बुद्धिमान् मनुष्य भी पढ़े हुए विपयोंका स्मरण नहीं कर सकता।

ध्यायन्ति यां सुखिनि दुःखिनि चानुकम्पां पुण्यक्रियासु मुदितां कुमताबुपेक्षाम् । एवं प्रसादमुपयाति हि रागलोभ-द्वेषादिदोषकलुषोऽप्ययमन्तरात्मा

जो सुखियोंसे मैत्री, दुखियोंपर दया, पुण्यसे प्रसन्नताका अनुभव और कुबुद्धिकी उपेक्षा करते हैं। उनका अन्तरात्मा राग-लोभ-द्रेष आदि दोषोंसे कल्लाषित होनेपर भी गुद्ध हो जाता है।

ु प्रायः सुकृतिनामर्थे देवा यान्ति सहायताम्। अपन्थानं तु गच्छन्तं सोदरोऽपि विमुञ्जति॥ पुण्यात्माओंके कार्योंमें प्रायः देवतालोग भी सहायता करते हैं और कुमार्गगामीका साथ सहोदर भाई भी छोड़ देता है।

#### पण्डितराज जगन्नाथ

वज्रं पापमहीभृतां भवगदोद्देकस्य सिद्धौषधं मिथ्याज्ञाननिशाविशालतमसस्तिग्मांशुबिम्बोद्यः। क्र्रक्लेशमहीरुहामुरुतरज्वालाजटालः द्वारं निर्वृतिसद्मनो विजयते कृष्णेति वर्णद्वयम् ॥ कृष्ण-ये दो अक्षर पापरूपी पर्वतोंको विदीर्ण करनेके लिये वज्र हैं: संसाररूपी रोगके अङ्करको नाश करनेके लिये सिद्ध औपघ हैं, मिथ्या ज्ञानरूपी रजनीके महान् अन्धकारको सर्वथा नष्ट करनेके लिये सूर्योदयके सददा हैं। क्रूर क्लेशरूपी वृक्षोंके जला डालनेके लिये प्रचण्ड ज्वालाओंसे प्रज्वलित अग्नि हैं तथा परमानन्द-निकेतनके मनोहर द्वार हैं। इन दोनों

अक्षरोंकी सदा जय हो।

रे चेतः कथयामि ते हितमिदं वृन्दावने चारयन् वृन्दं कोऽपि गवां नवाम्बुदिनिभो बन्धुने कार्यस्त्वया । सौन्दर्यामृतमुद्गिरद्भिरभितः सम्मोख मन्द्रिमतै-रेष त्वां तव वल्लभांश्च विषयानाशु क्षयं नेप्यति ॥ रे चित्त!तेरेहितके लिये तुझे सावधान किये देता हूँ-

कहीं तू उस वृत्दावनमें गाय चरानेवाले नवीन नील मेघके समान कान्तिवाले छैलको अपना बन्धु न बना लेना। वह सौन्दर्यरूप अमृत बरसानेवाली अपनी मन्द मुसकानसे तुशे मोहित करके तेरे प्रिय समस्त विषयोंको तुरंत नए कर देगा।

श्रीविष्णुचित्त (पेरि-आळवार)

(महान् भक्त, ये गरुइके अवतार माने जाते हैं। जन्म-स्थान—मद्रासप्रदेशके तिन्नेवेली जिलेमें विल्लीपुत्र नामक स्थान,

पिताका नाम-श्रीमुकुन्दाचार्य, माताका

भगवान् नारायण ही सर्वोपरि हैं और उनके चरणोंमें अपनेको सर्वतोभावेन समर्पित कर देना ही कल्याणका एकमात्र उपाय है। भगवान् नारायण ही हमारे रक्षक हैं, वे अपनी योगमायासे साधुओंकी रक्षा और दुष्टोंका दलन करनेके लिये समय-समयपर अवतार लेते हैं। वे समस्त भूतोंके हृदयमें स्थित हैं। भगवान् मायासे परे हैं और उनकी



उपासना ही मायासे छूटनेका एकमात्र उपाय है। उनगर विश्वास करो, उनकी आराधना करो, उनके नामकी रट लगाओ और उनका गुणानुवाद करो। ५ॐ नमो नारायणाय।१

व वास्तवमें दयाके पात्र हैं। जो भगवान् नागयगरी उपासना नहीं करते। उन्होंने अपनी माताको व्यर्थ ही प्रमय-का कष्ट दिया। जो छोग 'नारायण' नामका उच्चारण नहीं करते वे पाप ही खाते और पापमें ही रहते हैं। जो रोग भगवान् माधवको अपने हृदयमन्दिरमं स्वापितकर प्रमानी सुमनसे उनकी पूजा करते हैं, वे ही मृत्युपादाने स्टर्न हैं।

### भक्तिमती श्रीआण्डाळ (रंगनायकी)

(यथार्थ नाम कोदई', अर्थात् पुष्पोंके हारके समान कमनीय दक्षिणकी महान् भक्तिमती देवी, जन्म-स्थान—दक्षिण भारतमें कायेरी-तटपर स्थित कोई गाँव, श्रीविष्णुचित्तद्वारा पालित, इन्हें भूदेवीका अवतार मानते हैं।)

#### [ये गोपीभावमें विभोर हुई कहती हैं—]

पृथ्विके भाग्यवान् निवासियों! क्षीरसमुद्रमें शेषकी शय्यापर पौदे हुए सर्वेश्वरके चरणोंकी महिमाका गान करती हुई हम अपने वतकी पूर्तिके लिये क्या-क्या करेंगी—यह सुनो ! हम पौ फटनेपर स्नान करेंगी । बी और दूधका परित्याग कर देंगी । नेत्रोंमें आँजन नहीं देंगी । बालोंको

पूलोंसे नहीं सजायेंगी। कोई अशोभन कार्य नहीं करेंगी। अश्चम वाणी नहीं बोलेंगी, गरीवोंको दान देंगी और बड़े चावसे इसी सरणिका चिन्तन करेंगी।

गौंओं के पीछे हम वनमें जाती हैं और वहीं छाक खाती हैं—हम गँवार ग्वालिनें जो ठहरीं। किंतु हमारा कितना बड़ा भाग्य है कि तुमने भी हम ग्वालों के यहाँ ही जन्म लिया—तुम गोपाल कहलाये! प्यारे गोविन्द, तुम पूर्णकाम हो; फिर भी तुम्हारे साथ जो हमारा जाति और कुलका सम्बन्ध है, वह कभी धोये नहीं मिटेगा। यदि हम दुलारके कारण तुम्हें छोटे नामों से पुकारते हैं—कन्हैया या कनूँ कहकर सम्बोधित करते हैं तो कुपा करके हमपर स्व न होना, अच्छा! क्योंकि हम तो निरी अबोध बालिकाएँ हैं। क्या तुम हमें हमारे वस्न नहीं लीटाओंगे ?



तुम्हारे योग्य नहीं है । हम आजकी तुम्हारी चेरी थोड़े ही हैं। प्यारे गोविन्द! हम तो तुम्हारी जनम-जनमकी दासी हैं। एक मात्र तुम्हीं हमारे सेव्य—हमारे भरतार हो। कृपा करके हमारी अन्य सारी आसक्तियों। अन्य सारे स्तेह-वन्धनोंको काट डालो!

अरी कोयल ! मेरा प्राणवल्लम मेरे सामने क्यों नहीं आता ? वह मेरे हृदयमें प्रवेशकर मुझे अपने वियोगसे दुखी कर रहा है। मैं तो उसके लिये इस प्रकार तड़प रही हूँ और उसके लिये यह सब मानो निरा खिलवाड़ ही है।

मेघ ! विरह-तापसे संतप्त मेरे शरीरकी शोभा बहुत ही क्षीण हो गयी है। दीन समझकर मुझे निद्रा भी छोड़कर चली गयी है। इस दशामें मैं कैसे भगवानका गुण-कीर्तन करूँ। मैं अपनेको बचाये रखनेमें असमर्थ हूँ। इसलिये मेघ! मुझ-को जीवित रखना तो अब बस, मेरे प्रियतमके ही हाथ है।

### श्रीकुळशेखर आळवार

( कोल्लिनगर ( केरल ) के धर्मात्मा नरेश दृढवतके पुत्र, स्थान-पहले श्रीरंगक्षेत्र, बादमें तिरुपति, ये कौरतुभमणिके अवतार कहे जाते हैं।)

प्रभो! मुझे न धन चाहिये न शरीरका मुख चाहिये, न मुझे राज्यकी कामना है न मैं इन्द्रका पद चाहता हूँ और न मुझे सार्वभौम पद ही चाहिये। मेरी तो केवल यही अभिलाषा है कि मैं तुम्हारे मन्दिरकी एक सीढ़ी वनकर रहूँ, जिससे तुम्हारे भक्तोंके

चरण वार-वार मेरे मस्तकपर पड़ें । अथवा स्वामिन् ! जिस

रास्तेसे भक्तलोग तुम्हारे श्रीविग्रहका दर्शन करनेके लिये प्रतिदिन जाया करते हैं, उस मार्गका मुझे एक छोटा-सा रजःकण ही बना दो, अथवा जिस नालीसे तुम्हारे बगीचेके वृक्षोंकी सिंचाई होती है, उस नालीका जल ही बना दो अथवा अपने बगीचेका एक चम्पाका पेड़ ही बना दो, जिससे मैं अपने फूलोंके द्वारा तुम्हारी नित्य पूजा कर सकूँ, अथवा मुझे अपने यहाँके सरोवरका एक छोटा-सा जलजन्तु ही बना दो।

यदि माता खीझकर वच्चेको अपनी गोदसे उतार भी

देती है, तो भी बचा उमीमें अपनी ली लगाये रहतां है और उमीको याद करके रोता-चिल्लाता और छटपटाता है। उमी प्रकार हे नाथ! तुम चाहे कितनी ही उपेक्षा करो और मेरे दु:खाँकी ओर ध्यान न दो, तो भी मैं तुम्हारे चरणोंको छोड़कर और कहीं नहीं जा सकता, तुम्हारे चरणोंके मिया मेरे लिये और कोई दूसरी गति ही नहीं है।

यदि पित अपनी पित्रता स्त्रीका सबके सामने तिरस्कार भी करे, तो भी वह उसका परित्याग नहीं कर सकती। हमी प्रकार चाहे तुम मुझे कितना ही दुतकारो, में तुम्हारे अभय चरणोंको छोड़कर अन्यत्र कहीं जानेकी बात भी नहीं सोच सकता। तुम चाहे मेरी ओर आँख उटाकर भी न देखो, मुझे तो केवल तुम्हारा और तुम्हारी कृपाका ही अवलम्बन है। मेरी अभिलाशके एकमात्र विषय तुम्हीं हो। जो तुम्हें चाहता है, उसे त्रिमुबनकी सम्मत्तिसे कोई मतलब नहीं।

हरे ! में आपके चरणयुगलमें इसलिये नमस्कार नहीं करता कि मेरे द्वन्दों (शीतोष्णादि) का नाश हो, मैं कुम्भी-पाकादि चड़े-बड़े नरकोंसे बचा रहूँ और नन्दनवनमें कोमलाङ्गी अप्सराओंके साथ रमण करूँ, अपितु इसलिये कि मैं सदा हृदय-मन्दिरमें आपकी ही भावना करता रहूँ।

हे भगवन् ! मैं धर्म, धन-संग्रह और कामोपभोगकी आज्ञा नहीं रखता, पूर्वकर्मानुसार जो कुछ होना हो सो हो जाय; पर मेरी यही वार-वार प्रार्थना है कि जन्म-जन्मा-न्तरोंमें भी आपके चरणारिवन्द-युगलमें मेरी निश्चल भक्ति वनी रहे ।

हे सर्वव्यापी वरदाता ! तृष्णारूपी जलः कामरूपी आँधीसे उठी हुई मोहमयी तरङ्गमालाः स्त्रीरूप भँवर और भाई-पुत्ररूपी ग्राहोंसे भरे हुए इस संसाररूपी महान् समुद्रमें डूवते हुए इमलोगोंको अपने चरणारविन्दकी भिक्त दीजिये।

जो संसार-सागरमें गिरे हुए हैं, ( सुख-दु:खादि ) द्रन्द-हपी वायुसे आहत हो रहे हैं, पुत्र, पुत्री, स्त्री आदिने पालन-पोषणके भारसे आर्त हैं और विषयरूपी विषम-जलराशिमें विना नौकाके डूब रहे हैं, उन पुरुषोंके लिये एकमात्र जहाजरूप भगवान् विष्णु ही शरण हों। नरकामुरका अन्त करनेवाले सधुसूदन ! स्वर्गमें, मूलें अथवा भले ही नरकमें मुझे रहना पड़े, उसकी चिता है हैं; किंतु शरद् ऋतुके अफुल कमलेंकी शोभाको तिरहा करनेवाले आपके युगल चरणोंका चित्तन मृत्युकालमें मं न खूटे ।

--- It +

श्रीकृष्ण ! मेरा मानसरूपी राजहंस आपके चरणारिक्ट रूपी पिंजड़ेमें आज ही प्रविष्ट हो जाय । प्राण निकल्टे, के समय जब वात-पित्त और कफसे गला रूँध जायगा, उस अवसाम आपका स्मरण कैसे सम्भव होगा ।

रे मेरे मन ! 'में अगाध एवं दुस्तर सवसागरके पर कैसे होकँगा' इस चिन्तासे त् कातर न हो; नरकामुरका नाश करनेवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्णमें जो तेरी अनन्य भक्ति है, वह तुझे अवश्य इस संसार-सागरसे पर कर देशी।

कमलनयन श्रीकृष्ण ! हम हाथ जोड़कर, मस्तक नवाकर, रोमाखित शरीर, गढ्गढ कण्ठ तथा आँसुओंकी धारा बहानेवाले नेत्रोंसे आएकी स्तुति करते हुए नित्य-निरन्तर आएके युगल चरणार्शवन्दोंके ध्यानरूपी अमृतरसम्ग आस्वादन करते रहें, ऐसा हमारा जीवन वन जाय ।

ओ खोटी बुद्धिवाले मूढ़ मानव ! यह शरीर सैक्ट्रों स्थानोंमें जोड़ होनेके कारण जर्जर है। देखनेमें कोमल और सुन्दर होनेपर भी परिणामी है ( इ.इ. होनेवाला है )। एक दिन इसका पतन अवश्यम्मावी है। त् ओपिष्योंके चक्रमें पड़कर क्यों क्लेश उठा रहा है। रोग-शोकको गदाके लिने दूर भगा देनेवाले श्रीकृष्ण-नामरूपी रसायनका निरत्यर पान करता रहा।

श्रीगोविन्दके चरण-कमलोंसे निकले हुए मधुकी थर विलक्षणता है कि उसका पान करनेवाले तो मोहित नहीं है के उसे न पीनेवालोंपर ही मोह छाया रहता है।

अरे मूट मन ! तू नाना प्रकारकी सुदीर्घ यातनाओं। विचार करके भयभीत मत हो । भगवान् श्रीघर जिन्हें खामी हैं, उनका ये पापरूपी शत्रु कुछ भी नहीं विगाद सकते । तू तो आलस्यको दूर भगाकर भक्तिं गहनें ही मिछ जानेवाड़े भगवान् नारायणका ध्यान कर । जो गो संसारकी वासनाओंका नाश करनेवाला है, वह क्या दागरें भी नहीं बचा सकेगा !

#### श्रीविप्रनारायण आळवार

( जाति--- ब्राह्मण; ये मगवान्की वनमालाके अवतार कहे जाते हैं )

प्रभो ! मैं बड़ा नीच हूँ, बड़ा पतित हूँ, बड़ा पापी है फिर भी तुमने मेरी रक्षा की । मैंने अबतक अपना जीवन व्यर्थ ही खोया, मेरा हृदय बड़ा कछुषित है । मेरी जिह्नाने तुम्हारे मधुर नामका परित्याग कर दिया, मैंने सत्य और सदाचारको तिलाञ्जलि दे दी, मैं अब इसीलिये जीवन धारण करता हूँ जिससे तुम्हारी सेवा कर सकूँ । मैं जानता

हूँ तुम अपने सेवकोंका कदापि परित्याग नहीं करते । मैं जनताकी दृष्टिसे गिर गया, मेरी सम्पत्ति जाती रही । संसारमें तुम्हारे सिवा मेरा कोई नहीं । पुरुषोत्तम ! अव मैंने तुम्हारे चरणोंको दृढ़तापूर्वक पकड़ लिया है । तुम्हीं मेरे माता-पिता हो, तुम्हारे सिवा मेरा कोई रक्षक नहीं है । जीवनधन ! अब मुझे तुम्हारी कृपाके सिवा और किसीका भरोसा नहीं है ।

# श्रीमुनिवाहन तिरुपन्नाळवार

(ये अन्त्यज माने जाते थे । इन्हें श्रीवासका अवतार कहा जाता है।)



भिमो ! आपने मेरे कर्मकी बेड़ियोंको काट दिया और मुझे अपना जन बना लिया । आज आपके दर्शन प्राप्तकर मेरा जनम सफल हो गया ।'

# श्रीपोयगै आळवार, सृतत्ताळवार और पेयाळवार

( श्रीपोयमै आळवार—पहलेका नाम सरोयोगी, पाञ्चजन्यके अवतार, जन्मस्थान काञ्चीनगरी । श्रीभूतत्ताळवार—जन्मस्थान पहांवलीपुर, गदाके अवतार । श्रीपेयाळवार—जन्मस्थान मद्रासका मैलापुर नामक स्थान, ये खङ्गके अवतार माने जाते हैं । )



भगवान्के सहश और कोई वस्तु संसारमें नहीं है। सारे रूप उसीके हैं। आकाशः वायुः अग्निः जलः पृथ्वीः दिशाएँ, नक्षत्र और ग्रहः वेद एवं वेदोंका तात्पर्यः सब कुछ वे ही हैं। अतः उन्होंके चरणोंकी शरण ग्रहण करोः मनुष्यजन्मका साफल्य इसीमें है। वे

रक होते हुए भी अनेक बने हुए हैं। उन्होंके नामका उच्चारण हरों। तुम धनसे सुखी नहीं हो सकते, उनकी कृपा ही उम्हारी रक्षा कर सकती है। वे ही ज्ञान हैं, वे ही हैय हैं और वे ही ज्ञानके द्वार हैं। उन्होंके तत्त्वको समझो। भटकते हुए मन और इन्द्रियोंको काबूमें करो, एकमात्र उन्हींकी इच्छा करो और उन्हींकी अनन्य भावसे उपासना करो। वे भक्तोंके लिये सगुणरूप धारण करते हैं। जिस प्रकार लता किसी दक्षका आश्रय हुँड़ती है, उसी प्रकार मेरा मन भी भगवानके चरणोंका आश्रय हूँड़ता है। उनके प्रेममें जितना सुख है, उतना इन अनित्य विपयोंमें कहाँ। प्रमो! अब ऐसी कृपा कीजिये कि मेरी वाणी केवल तुम्हारा ही गुणगान करे, मेरे हाथ तुम्हींको प्रणाम करें, मेरे नेत्र सर्वत्र तुम्हारे ही दर्शन करें, मेरे कान तुम्हारे ही गुणोंका श्रवण करें, मेरे चित्तके द्वारा तुम्हारा ही स्वन्तन हो और मेरे हृदयको तुम्हारा ही स्पर्श प्राप्त हो।

### श्रीमिक्तसार (तिरुमिडसै आळवार)

न्यापने इनकी पाला था, उसीने इनका नाम भक्तिसार रचखा। )

प्रभी ! मुझे इस जन्म-मरणके चक्करसे छुड़ाओ । मेंने अपनी इन्छाको तुम्हारी इन्छाके अंदर विलीन कर दिया है, मेरा चित्त सदा तुम्हारे चरणोंका ध्यान किया परता है। तुन्हीं आकाश हो। तुन्हीं पृथ्वी हो और तुन्हीं पवन हो । तुम्हीं मेरे स्वामी हो, तुम्हीं मेरे पिता हो । तुम्हीं मेरी माता हो और तुग्हीं मेरे रक्षक हो । तुग्हीं शब्द हो और

तुम्हीं उसके अर्थ हो । तुम बाणी और मन दोनोंके पं यह जगत तुम्हारे ही अंदर स्थित है और तुम्हारे ही लीन हो जाता है। तुम्हारे ही अंदर सारे भूतप्राणी होते हैं। तुम्हारे ही अंदर चलते-फिरते हैं और फिर ही अंदर लीन हो जाते हैं। दूधमें धीकी भाँति दुस विद्यमान हो।

## श्रीनीलन् (तिरुमङ्गैयाळवार)

( जन्म-चोळ देशके किसी गाँवमें एक शैवके घर, पतीका नाम-कुमुदनही, ये भगवान्के शाईधनुपके अनतार माने जाते



हाय ! मैं कितना नीच हूँ । किंतु साथ ही, अहा स्वामी कितने दयालु हैं ! प्रभो ! मेरे अपराधोंको कीजिये और मुझे अपनी शरणमें लीजिये। प्रभी! तुमने मुझे बचा लिया। प्रभी ! मैंने तुम्हारे साथ ह अत्याचार किये। परंतु तुमने मेरे अपराधोंकी ओर न दे मेरी रक्षा की।

# श्रीमधुर कवि आळवार

( इन्हें कींग गरूडका अवतार मानते हैं। आपका जन्म दिवक्कोल्स नामक स्थानमें एक सामवेदी प्राप्ताण-कुलमें हुआ था।) ( गुरुकी स्तुतिमें ही हिन्होंने निम्नलिखित शब्द कहे हैं---) में इन्हें छोड़कर दूसरे किसी परमात्माको नहीं जानता । मैं इन्हींके गुण गाऊँगा, मैं इन्हींका भक्त हूँ । हाय ! मैंने अवतक संसारके पदार्थोंका ही भरोसा किया। मैं कितना

अभिमानी और मूर्ख था। सत्य तो ये ही हैं। मुद्दो उसकी उपलब्धि हुई । अब में अपने शेष जीवनको इन्हें कीर्तिका चारों दिशाओं में प्रचार करनेमें विताऊँगा। इन आज मुझे वेदोंका तत्व वताया है। इनके चरणीं करना ही मेरे जीवनका एकमात्र साधन होगा।

### शैव संत माणिक वाचक

(जन्म-मदुराके पास वदावुर धाम, जाति-बाह्मण, तत्कालीन पाण्ड्यनरेशके प्रधान मन्त्री )

मेरा शरीर रोमाञ्चित और कम्पित है, मेरे हाथ जगर अंद्रे हुए हैं; हे जिल ! विसकते और रोते हुए मैं पुकारता हूँ; मिथ्या—असत्यका परित्याग करते हुएँ मैं आपकी जय

बोलता हूँ, स्तुति करता हूँ । मेरे प्राणनाथ । मेरे होनों र सदा आपकी ही पूजा करते रहेंगे।

# संत श्रीनम्माळवार (शठकोपाचार्य)

स्थान—तिरुनकुरुकूर [ श्रीनगरी], पिताका नाम—कारिमार्न, माताका नाम—उड़यनंग, ये विष्वक्सेनके अवतार माने जाते हैं ।)

गुण्यकर्मोंद्वारा अर्जित ज्ञानके ज्ञानीलोग कहा करते हैं---हा वर्ण, दिव्य रूप, नाम तथा ग श्रीविग्रह अमुक प्रकारके हैं।' उनका सारा प्रयास मेरे प्रभुकी प्राका थाह पानेमें असमर्थ ही । उनके ज्ञानकी ज्योति एक



जो लोग अपने हृदयपर अपना अधिकार मानते और उसे निष्कपट समझते हैं, उनकी यह धारणा हंकारपूर्ण है । मैंने तो जब अपना हृदय हिरण्यकशिपुके क्तिशाली वक्षःस्थलको विदीर्ण करनेवाले प्रभु (श्रीवृसिंह) ंचरणप्रान्तमें भेजा, वह मेरे हाथसे जाता रहा और अबतक हठपूर्वक उन्हींके पीछे पड़ा हुआ है-वहाँसे हटनेका नाम भी नहीं लेता।

उपासनाकी अनेकों भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ हैं और विभिन्न बुद्धियोंसे अनेकों परस्परिवरोधी मत निकले हैं तथा उन अनेक मतोंमें उन-उन मतोंके अनेकों उपास्य-देवींका वर्णन है, जिनकी तुम्हींने अपने स्वरूपका विस्तार करके सृष्टि की है ! ओ उपमारिहत ! मैं तो तम्हारे ही चरणोंमें अपनी भक्तिका उद्घोष करूँगा।

निद्राको जीते हुए ऋषियों तथा अन्य उपासकों-के अनन्त जन्मोंकी व्यथाको वह हरण कर लेता है। उसके शक्तिशाली विग्रहका रहस्य निराला एवं स्वतन्त्र है। भारतन-चोर ! इस अपमानबोधक नामके भावको हृदयङ्गम करना देवताओं के लिये भी कठिन है।

## शैव संत अप्पार

( जन्म---६०० ई० । देहानसान---६८१ ई०। आयु---८१ वर्ष । )

मैं प्रतिदिन लौकिक पापमें डूब रहा हूँ; मुझे जो कुछ जानना चाहिये, उसे तनिक भी नहीं जानता; मैं सगे-सम्बन्धियोंकी तरह अवगुणोंमें तल्लीन होकर आगे चलनेका पय नहीं देख पा रहा हूँ । नीलकण्ठ ! कुपाछ ! हे अत्तिहि विराटानम् मन्दिरके अधिपति ! मुझपर कृपा कीजिये। जिससे मैं आपके सुन्दर चरणोंका दर्शन कर सकूँ।

मेरा चञ्चल हृदय एकको छोड़कर शीवतासे दूसरेमें आसक्त हो जाता है; बड़ी तेजीसे किसीमें लगता है और उसी प्रकार उससे अलग हो जाता है। हे अतिहि विराटा-नमके देव चन्द्रमौलि! मैं आपके चरणोंके शरणागत हैं, आपने मेरी आत्माको बन्धन-मुक्त कर दिया है।

### शैव संत सम्बन्ध

(तिमळ प्रदेशके शैवाचायोंमें सर्वश्रेष्ठ। जन्म--लगभग ६३९ ईस्वी। निवासस्थान-शैयाली, तञ्जोर जिला)

आरुर मन्दिरके शिवके लिये प्रेम-पुष्प विखेरो ! तुम्हारे हृद्यमें सत्यकी ज्योति प्रकाशित होगी। प्रत्येक बन्धनसे मुक्त होगे।

आहर मन्दिरके परम पवित्र शिवका कीर्तन-स्तवन

कभी मत भूलो ! जन्मके बन्धन कट जायँगे और सांसारिक प्रपञ्च पीछे छूट जायँगे ।

अपने परमप्रेमास्पद आहरमें स्वर्णिम और कसनीय कुसुम विखेरो ! तुम अपने शोकका अन्त कर दोगे, तुम अनुपम आनन्द (कल्याण ) प्राप्त करोंगे ।

# शैव संत सुन्दरमूर्ति

( सहमार्गके आचार्य, जन्म-स्थान—दक्षिण आरकाट जिला। जाति—ब्राह्मण। )

मुझ पापीने प्रेम और पवित्र उपासनाके पथका परित्याग कर दिया है !

हूँ । मैं पूजा करने जाऊँगा।

मूर्खं ! मैं कबतक अपने प्राणधन, अनमोल रत--आरुर मन्दिरके अधिपतिमे दूर रह सकता हूँ ।

में अपने रोग और दुःखका अर्थ अन्छी तरह समझता

### संत बसवेश्वर

( 'वीरशैव' मतके प्रवर्त्तक, कर्नाटकके महात्मा। अस्तित्व-काळ—बारहवीं शताब्दी ( ई० ), जन्म-स्थान—ईगलेश्वर वागेवाडी गांव ( कर्नाटक-प्रान्त ), पिताका नाम—मादिराजा, माताका नाम—मादलान्विका। जाति—ब्राह्मण ।)

एक ईश्वर ही हमारे पूज्य हैं। अहिंसा ही धर्म है। अधर्मसे प्राप्त वस्तुको अस्वीकार करना ही वत है। अनिच्छासे रहना ही तप है, किसीसे कपट न करना ही भक्ति है। सुख-दु:स्व आदि द्वन्द्वोंमें समभावसे रहना ही समयाचार है। यही सत्य है। हे देव! इसके आप साक्षी हैं।

सचा भक्त वही है, जो अपनेसे मिछनेवाले सब भक्तोंको प्रणाम करता है। दूसरोंसे मृदु बचन बोलना जप है—एक-मात्र तप है। हम नम्रतासे ही सदाशिवको प्राप्त कर सकते हैं। इन गुणोंके अतिरिक्त हमारे देव कोई दूसरी वस्तु पसंद नहीं करते।

मैं भक्त नहीं हूँ । मैं भक्तका केवल वेषधारी हूँ । निर्दयी, पापी और पतित मेरे नाम हैं । हे शिव ! मैं आपके भक्तोंके घरका केवल बालक हूँ ।

हे शिव ! आप मुझे पंगु कर दीजिये, जिससे मैं जहाँ-तहाँ न फिलूँ । मुझे अन्धा कर दीजिये, जिससे मेरे नेत्र दूसरी वस्तु न देख सकें । मुझे बहरा बना दीजिये, जिससे में आपके नामोचारण और चर्चाके अतिरिक्त दूसरी वात न सुन्। मेरे मनकी ऐसी स्थिति कर दीजिये कि वह आपके मक्तोंकी चरण-सेवाकी इच्छाके अतिरिक्त कोई भी दूसरी इच्छा न करे।

—चकोर चन्द्रमाके प्रकाशकी खोजमें रहता है। अम्युज सूर्योदयकी चिन्ता करता है, भ्रमर सुगन्धकी चिन्ता करता है, मुझे परमात्माके नाम-स्मरणकी ही धुन है।

मेरा हाल ऐसा है जैसा सरसोंपर सागर बहनेसे सरसों-का होता है। यदि परमात्माके मक्त आते हैं तो में हर्पने लोट-पोट हो जाता हूँ, हर्पसे फूला नहीं समाता, आनन्दने मेरा हृदय-कमल खिल जाता है।

यह नहीं कहना चाहिये कि अमुक दिन अग्रुम है और अमुक ग्रुम है। जो मनुष्य यह कहता है कि र्श्वर मेरे आश्रयहैं उसके लिये सब दिन समान हैं। जिसका इंधरपर भरोसा है, विश्वास है, उसके लिये सब दिन एक से हैं।

मनुष्यको चाहिये कि अपने आत्माको पहचाने। गर आत्मज्ञान ही उसके लिये गुरु है।

### संत वेमना

्रिअठारहवीं सदीके पूर्वार्थके आस-पास। जन्म-स्थान-कोंडवीडु (गुण्टूर जिला), विहार-स्थल-प्रायः समस्त दविद प्रदेश। जानि-नेद्री (शूद्रोंकी एक उपशाखा)। समाधिस्थल-सम्भवतः पासूर गाँव जिला कडपा।

जीव तथा परमात्माका तस्य समझनेवात्य ही अवत्यरी प्राप्त होता है। एक वार ब्रह्मभावको प्राप्त प्राणी (रा सांसारिकताके मायाजालमें नहीं कैंसता है। भागा, गुना (गोगी) कहीं फिरसे अपना पूर्वरूप—जलविंदुका रूप—या महराई! साधुओंके सङ्गमें रहकर मनुष्य सभी तीच गुणोंसे— अवगुणोंसे मुक्त हो जाता है, चन्दनके लेपसे देहकी दुर्गन्ध र हो जाती है। संत-गोधीके समान उत्तम कर्म दूसरा नहीं है।

मानसरीवरमें विहार करनेवाला हंस उसके जलसे अलिस ही रहता है। सन्ना योगी कर्ममय संस्तिके बीच रहते हुए भी उसके फलफलसे निर्लिप्त रहता है। इसलिये फलकी आकाङ्क्षा रक्ले बिना ही मनुष्यको कर्म करना चाहिये।

मनुष्य पहले माताके गर्भसे जन्म लेता है। किर पत्नीमें प्रवेश कर पुत्रके रूपमें पैदा होता है। इस प्रकार एक शरीर होनेपर भी उसके लिये माताएँ दो होती हैं।

जो हाथ हमें अमृतका पान कराता है, वह स्वयं उसका

स्वाद अनुभव नहीं कर पाताः इसी प्रकार अपने आय-प धूमनेवाले परम योगीका महत्त्व भी संसारी प्राणी समझ न सक्ते ।

गङ्गाधर शिव ही सच्चे देव हैं। स्वर्क्के लिये संगीत (अनाहत नाद) कर्णमधुर वस्तु है। संमारमें स्वर्ण उपभोग्य धातु है। सोच-विचार कर देखें तो अङ्गज—कामदे ही मृत्युका हेतु है। नैतिक पतन ही वास्तविक मृत्यु है। ऐव वेमनाका दृढ़ विक्वास है।

परमात्माका इस विश्वसे पृथक् अस्तित्व नहीं है। समर ब्रह्माण्ड ही उनका शरीर है, वायु प्राणे है, सूर्य, चन्द्र औं अग्नि नेत्रसमूह हैं। इस प्रकार यह विश्व उन ज्यम्य महादेवका ही विराट् रूप है।

### संत कवि तिरुवल्खवर

(ये जातिको जुलाहे एवं मैलापुर (मद्रास ) कस्वेके निवासी थे )

जिस प्रकार अक्षरोंमें 'अ' है, उसी प्रकार जगत्में भगवान् हैं।

. विद्याका क्या सदुपयोग है। यदि सचिदानन्द मगवान्के .चरणपर विद्वान्का मस्तक नत नहीं है—विद्वान् भगवत्कृपा-का पात्र नहीं है।

स्वजनीके हृदय-कमलर्मे निवास करनेवाले भगवान्के भक्त सदा वैकुण्टमें रहेंगे।

इच्छारहित निर्विकल्प भगवान्का भजन करनेवालींको
 कभी दुःखकी प्राप्ति नहीं होगी ।

जो भगवान्के कीर्तन-स्तवनमें भक्षीमाँ ते लगे रहते हैं, वे पाप-पुण्यके परे रहते हैं—पाप-पुण्यके भागी नहीं होंगे। भगवान् हुःरीकेशके सत्य-पथपर सुदृढ़ रहनेवाले अस रहेंगे ।

अप्रतिम—अनुपम भगवान्के भजन और कृपाके विन् मानसिक चिन्ताका अन्त होना कठिन है।

कल्याण-स्वरूप करुणासागर भगवान्की कृपाके बिन् अपार संसार-सागरको पार करना कठिन है।

जो सिर परमेश्वरके सम्मुख विनत नहीं होता, व चेतनाश्चत्य इन्द्रियकी तरह व्यर्थ है ।

जो लोग हमारे स्वामी परमेश्वरकी कृपा-ज्योति नई प्राप्त करतेः क्या वे जन्म-मरणके सागरके पार ज सकते हैं ? (तिमळ वेद 'कुरक'मे

### भगवान् महावीर

( प्रेषक--श्रीअगरचन्दजी नाहरा )

( जैनधर्मके अन्तिम तीर्धह्तर । घरका नाम-वर्द्धमान । जन्म आजसे करीव २५५४ वर्ष पूर्व, चैत्र शुक्का १३ । आविर्माव-स्थान-विहारप्रान्त क्षत्रियकुण्ड नगर । पिताका नाम-सिद्धार्थ । माताका नाम-त्रिशाला देवी । प्रयाण-७२ वर्षकी आयुमें, क्षातिक कृष्ण ३० पावापुरीमें । )

### धर्म-सूत्र

 धर्म सर्वश्रेष्ठ मङ्गल है। (कौन-सा धर्म १)
 अहिंसा, संयम और तप। जिस मनुंप्यका मन उक्त धर्ममें सदा संलक्ष रहता है। उसे देवता भी नमस्कार करते हैं।

अहिंसा, सत्या अस्तेय, ब्रह्मचर्य और



अपरिप्रह—इन पाँच महावर्तोको स्वीकार करके बुद्धिमान् मनुष्य जिनद्वारा उपदिष्ट धर्मका आचरण करे।

छोटे-वड़े किसी भी प्राणिकी हिंसा न करना, अदत्त (विना दी हुई चस्तु ) न छेना, विश्वासघाती असत्य न वोछना—यह आत्म-निग्रही—सत्पुरुपोंका धर्म है। जो रात और दिन एक बार अतीतकी ओर चले जाते हैं। वे कभी वापम नहीं आते; जो मनुष्य अधर्म (पाप) करता है। उसके वे रात-दिन बिल्कुल निष्फल जाते हैं।

जो रात और दिन एक वार अतीतकी ओर चले जाते हैं, वे कभी वापम नहीं आते; जो मनुष्य धर्म करता है, उमके वे रात और दिन सफल हो जाते हैं।

जवतक बुदापा नहीं सताता, जवतक व्याधियाँ नहीं यद्तीं, जवतक इन्द्रियाँ हीन (अशक्त ) नहीं होतीं, तबतक धर्मका आचरण कर लेना चाहिये—वादमें कुछ नहीं होनेका।

जो मनुष्य प्राणियोंकी स्वयं हिंसा करता है, दूसरोंसे हिंसा करवाता है और हिंसा करनेवालोंका अनुमोदन करता है, वह संसारमें अपने लिये वैरको बढ़ाता है।

संसारमें रहनेवाले चर और स्थावर जीवोंपर मनसे, यचनसे और शरीरसे—किसी भी तरह दण्डका प्रयोग नहीं करना चाहिये।

सभी जीव जीना चाहते हैं। मरना कोई नहीं चाहता । इसीलिये निर्ग्रत्य ( जैन मुनि ) घोर प्राणि-चघका सर्वथा परित्याग करते हैं।

ज्ञानी होनेका सार यही है कि वह किसी भी प्राणीकी हिंसा न करे। इतना ही अहिंसाके सिद्धान्तका ज्ञान यथेष्ट है। यही अहिंसाका विज्ञान है।

अपने स्वार्थके लिये अथवा दूसरोंके लिये, क्रोधसे अथवा भयसे—किसी भी प्रसङ्गपर दूसरोंको पीड़ा पहुँचानेवाला असत्य वचन न तो स्वयं बोलना, न दूसरोंसे बुलवाना चाहिये।

श्रेष्ठ साधु पापकारी, निश्चयकारी और दूसरोंको दुःख पहुँचानेवाली वाणी न बोले ।

श्रेष्ठ मानव इसी तरह कोध, छोभ, भय और हास्यसे भी पापकारी वाणी न बोले।

हँसते हुए भी पाप-वचन नहीं बोलना चाहिये।

आत्मार्थी साधकको दृश्य (सत्य) परिमित् असंदिग्ध परिपूर्ण, स्पष्ट-अनुभूत, वाचालतारहित और किसीको भी उद्धिम न करनेवाली वाणी बोलना चाहिये।

कानेको काना, नपुंसकको नपुंसक, रोगीको रोगी और चोरको चोर कहना यद्यपि सत्य है तथापि ऐसा नहीं कहना चाहिये। (क्योंकि इससे इन व्यक्तियोंको दुःख पहुँचता है।)

जो भाषा कठोर हो, दूसरोंको भारी दुःख पहुँचानेवाली

हों—वह सत्य ही क्यों न हो—नहीं बोलनी चाहिये। (क्योंकि उससे पापका आसव होता है।)

#### अस्तनेक-सूत्र

पदार्थ सचेतन हो या अचेतन, अल्प हो या बहुत और तो क्यां, दाँत कुरेदनेकी सींकके बरावर भी जिस गृहस्थ के अधिकारमें हो, उसकी आज्ञा लिये विना पूर्ण संयमी साधक न तो स्वयं ग्रहण करते हैं, न दूसरोंको ग्रहण करनेके लिये प्रेरित करते हैं और न ग्रहण करनेवालोंका अनुमोदन ही करते हैं।

### ब्रह्मचर्य-सूत्र

यह अब्रह्मचर्य अधर्मका मूल है, महादोशोंका स्थान है। इसिलये निर्धन्य मुनि मैथुन-संसर्गका सर्वथा परित्याग करते हैं।

आत्म-शोधक मनुष्यके लिये शरीरका शृङ्कार, स्त्रियोंका संसर्ग और पौष्टिक स्वादिष्ट भोजन सब तालपुट विपके समान महान् भयंकर हैं।

श्रमण तपस्वी स्त्रियोंके रूप, ठावण्य, विकास, हास्य, मधुर वचन, संकेत, चेष्टा, हाव-भाव और कटाक्ष आदिका मनमें तिनक भी विचार न ठाये और न इन्हें देखनेंका कभी प्रयत्न करे।

स्त्रियोंको रागपूर्वक देखना, उनकी अभिलापा करना, उनका चिन्तन करना, उनका कीर्तन करना आदि कार्य ब्रह्मचारी पुरुषको कदापि नहीं करने चाहिये। ब्रह्मचर्यवतमें सदा रत रहनेकी इच्छा रखनेवाले पुरुषोंके लिये यह नियम अस्यन्त हितकर है और उत्तम ध्यान प्राप्त करनेमें सहायक है।

ब्रह्मचर्यमें अनुरक्त भिक्षुको मनमें वैपयिक आनन्द पैदा करनेवाली तथा काम-भोगकी आसक्ति बढ़ानेवाली स्नी-क्या को छोड़ देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत मिक्षुको स्त्रियोंके माथ वातचीत करना और उनसे बार-बार परिचय प्राप्त करना मदाके लिये होंद देना चाहिये।

ब्रह्मचर्य-रत मिक्षु स्त्रियोंके पूर्वानुभृत हास्या बीटा गीता दर्पः सहसा-विभासन आदि कार्योको कभी भी सारण न करे ।

ब्रह्मचर्य-रत भिक्षुको शीघ ही वामना-वर्द्धक पुष्टिकारक भोजन-पानका सदाके लिये परित्याग कर देना चाहिने।

जैसे बहुत ज्यादा ईंघनवाल जंगलमें प्यन्ये उ<sup>ते</sup>रस

ावामि शान्त नहीं होती। उसी तरह मर्यादासे अधिक मोजन करनेवाले ब्रह्मचारीकी इन्द्रियामि भी शान्त नहीं होती। अधिक मोजन किसीके लिये भी हितकर नहीं होता।

 ब्रह्मचर्य-रत मिक्षुको श्रङ्गारके लिये श्रारिकी शोभा और सजावटका कोई भी श्रङ्गारी काम नहीं करना चाहिये।

ं ब्रह्मचारी भिक्षुको शब्द, रूप, गन्ध, रस और स्पर्श— इन पाँच प्रकारके काम-गुणोंको सदाके लिये छोड़ देना चाहिये।

देव-लोकसहित समस्त संसारके शारीरिक तथा मानसिक— सभी प्रकारके दुःखका मूळ एकमात्र काम-भोगोंकी वासना ही है। जो साधक इस सम्बन्धमें बीतराग हो जाता है, वह शारीरिक तथा मानसिक सभी प्रकारके दुःखोंसे छूट जाता है।

जो मनुष्य इस प्रकार दुष्कर ब्रह्मचर्यका पालन करता है, उसे देव, दानव, गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और किन्नर आदि सभी नमस्कार करते हैं।

यह ब्रह्मचर्य-धर्म ध्रुव है, नित्य है, शाश्वत है और जिनोपदिष्ट है। इसके द्वारा पूर्वकालमें कितने ही जीव सिद्ध हो गये हैं, वर्तमानमें हो रहे हैं और भविष्यमें होंगे।

#### अपरिग्रह-सूत्र

प्राणिमात्रके संरक्षक ज्ञानपुत्र (भगवान् महावीर) ने इष्ट वस्त्र आदि स्थूल पदार्थोंको परिग्रह नहीं बतलाया है। वास्तविक परिग्रह तो उन्होंने किसी भी पदार्थपर मूर्च्छाका— आसक्तिका रखना बतलाया है।

पूर्ण संयमीको धन-धान्य और नौकर-चाकर आदि सभी प्रकारके परिग्रहोंका त्याग करना होता है। समस्त पाप-कर्मोंका परित्याग करके सर्वथा निर्मम होना तो और भी कठिन बात है।

जो संयमी ज्ञानपुत्र ( मगवान् महावीर ) के प्रवचनोंमें रत हैं, वे बिड और उद्भेद्य आदि नमक तथा तेल, घी, गुड़ आदि किसी भी वस्तुके संग्रह करनेका मनमें संकल्प तक नहीं करते।

ज्ञानी पुरुष संयम-साधक उपकरणोंके लेने और रखनेमें कहीं भी किसी भी प्रकारका समत्व नहीं करते। और तो क्या, अपने शरीरतकपर भी समता नहीं रखते।

संग्रह करना, यह अन्तर रहनेवाले लोभका झलक है। अतएव में मानता हूँ कि जो साधु मर्यादा-विरुद्ध कुछ भी संग्रह करना चाहता है, वह गृहस्थ है—साधु नहीं है।

### अरात्रि-भोजन-सूत्र

सूर्यके उदय होनेसे पहले और सूर्यके अस्त हो जानेके बाद निर्यन्य मुनिको सभी प्रकारके भोजन-पान आदिकी मन-से भी इच्छा नहीं करनी चाहिये।

संसारमें बहुतसे चर और स्थावर प्राणी बड़े ही सूस्म होते हैं—वे रात्रिमें देखे नहीं जा सकते। तब रात्रिमें भोजन कैसे किया जा सकता है।

हिंसा, झूठ, चोरी, मैथुन, परिग्रह और राग्नि-भोजन - जो जीव इनसे विरल (पृथक्) रहता है,वह अनासव (आत्मामें पाप-कर्मके प्रविष्ट होनेके द्वार आसव कहलाते हैं, उनसे रहित ) हो जाता है।

#### विनय-सूत्र

(इसी माँति) धर्मका मूल विनय है और मोक्ष उसका अन्तिम रस है। विनयसे मनुष्य बहुत जल्दी रलावायुक्त सम्पूर्ण शास्त्र-ज्ञान तथा कीर्तिका सम्पादन करता है।

इन पाँच कारणोंसे मनुष्य सच्ची शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकता--

अभिमानसे, क्रोधसे, प्रमादसे, कुष्ठ आदि रोग और आलस्यसे।

जो गुरुकी आज्ञा पालता है, उनके पास रहता है, उनके इङ्गितों तथा आकारोंको जानता है, वही शिष्य विनीत कहळाता है।

इन पंद्रह कारणोंसे बुद्धिमान् मनुष्य सुविनीत कहलाता है-

उद्धत न हो-नम्र हो, चपल न हो-स्थिर हो।

मायाबी न हो-सरल हो। कुत्हली न हो-गम्भीर हो।

किसीका तिरस्कार न करता हो। क्रोधको अधिक
समयतक न रखता हो—शीध ही शान्त हो जाता
हो, अपनेसे मित्रताका व्यवहार रखनेवालोंके प्रति

सद्भाव रखता हो, शास्त्रके अध्ययनका गर्व न करता
हो, मित्रपर क्रोधित न होता हो, अप्रिय मित्रकी भी
पीठ पीछे भलाई ही करता हो, किसी प्रकारका झगड़ाकतात हो, बुद्धिमान् हो, अभिजात अर्थात् कुलीन हो, लजाशील हो, एकाग्र हो।

शिष्यका कर्तव्य है कि वह जिस गुरुसे धर्म प्रवचन सीखे। उसकी निरन्तर भक्ति करे । मसकार अञ्चलि चढ़ाकर गुरुके प्रति सम्मान प्रदर्शित करे । जिस तरह भी हो सके—मनसे, वचनसे और शरीरसे हमेशा गुरुकी सेवा करे ।

अविनीतको विपत्ति प्राप्त होती है और विनीतको सम्पत्ति--ये दो वार्ते जिसने जान छी हैं। वहीं शिक्षा प्राप्त कर सकता है।

### चतुरङ्गीय-सूत्र

मंमारमें जीवोंको इन चार श्रेष्ठ अङ्गों—( जीवन-विकामके साधनों ) की प्राप्ति वड़ी कठिन है—

मनुष्यत्व, धर्मश्रवण, श्रद्धा और संयममें पुरुषार्थ।

सनुष्य-शरीर पा लेनेपर भी सद्धर्मका श्रवण दुर्लम है,
जिसे सुनकर मनुष्य तप, क्षमा, अहिंसाको स्वीकार
करते हैं।

सौभाग्यसे यदि कभी धर्मका श्रवण हो भी जाय तो उसपर श्रद्धा होना अत्यन्त दुर्लभ है। कारण कि बहुत-से लोग न्याय-मार्गको—सत्य-सिद्धान्तको—सन्मर भी उससे दूर रहते हैं—उसपर विश्वास नहीं रखते।

सद्धर्मका अवण और उसपर अद्धा—दोनों प्राप्त कर छेनेपर भी उनके अनुसार पुरुषार्थ करना तो और भी कठिन है; क्योंकि संसारमें बहुत से लोग ऐसे हैं, जो सद्धर्म-पर दृद्ध विश्वास रखते हुए भी उसे आन्तरणमें नहीं लाते।

परंतु जो तपस्वी मनुष्यत्वको पाकर, सद्धर्मका अवण कर, उसपर अद्धा लाता है और तदनुसार पुरुषार्थ कर आसन-रहित हो जाता है, वह अन्तरात्माप्रसे कर्म-रजको झटक देता है।

जो मनुष्य निष्कपट एवं सरल होता है, उसीकी आतमा गुद्ध होती है और जिसकी आत्मा गुद्ध होती है, उसी-के पास धर्म ठहर सकता है। घीते सींची हुई आँ न जिस प्रकार पूर्ण प्रकाशको पाती है, उसी प्रकार सरल गुद्ध साधक ही पूर्ण निर्वाणको प्राप्त होता है।

### अप्रमाद-सूत्र

जीवन असंस्कृत है—अर्थात् एक बार टूट जानेके बाद फिर नहीं जुड़ता, अतः एक क्षण भी प्रमाद न करो । प्रमाद, हिंसा और असंयममें अमूल्य यौवन-काल विता देनेके बाद जब वृद्धावस्था आयेगी, तब तुम्हारी कौन रक्षा

करेगा—तच किसकी शरण छोगे ! यह ख्व र विचार छो ।

प्रमत्त पुरुष धनके द्वारा न तो इस लोकमें ही उ रक्षा कर सकता है और न परलोकमें ! फिर भी ध असीम मोहसे मृद्ध मनुष्य दीपकके बुझ जानेपर जैसे नहीं दीख पड़ता, वैसे ही न्याय-मार्गको देखते हुए नहीं देख पाता ।

संसारी मनुष्य अपने प्रिय कुटुन्बियोंके लिये बुरे-हें पाप-कर्म भी कर डालता है, पर जब उनके दु' मोगनेका समय आता है, तब अकेला ही दु:ख भोगत कोई भी भाई-बन्धु उसका दु:ख बँटानेवाला—सहा पहुँचानेवाला नहीं होता।

संयम-जीवनमें मन्दता लानेवाले काम-भोग व ही लुभावने मालूम होते हैं, परंतु संयमी पुरुप उर ओर अंपने मनको कभी आकृष्ट न होने दे। आत्मशो साधकका कर्तव्य है कि वह क्रोधको द्याये, अहंकारको करे। मायाका सेवन न करे और लोभको छोड़ दे।

जैसे वृक्षका पत्ता पतझड़-ऋतुकालिक रात्रि-समृ बीत जानेके बाद पीला होकर गिर जाता है, वैसे ही मनुप्यों जीवन भी आयु समाप्त होनेपर सहसा नष्ट हो जाता है इसिल्ये हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर ।

जैसे ओसकी बूँद कुशाकी नोकपर थोड़ी देरतक रहती है, वैसे ही मनुप्योंका जीवन भी बहुत अल्प है-शीघ ही नष्ट हो जानेवाला है। इसिल्ये हे गीतम ! क्षणम भी प्रमाद न कर ।

अनेक प्रकारके विष्नोंसे युक्त अत्यन्त अत्य आयुवा इस मानव-जीवनमें पूर्वसंचित कमोंकी घृट पूरी तरह राट दे। इसके स्थि हे गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।

तेस शरीर दिन-प्रतिदिन जीण होता जा रहा है, सिर बाल पककर दवेत होने लगे हैं, अधिक क्या—शारीरि और मानसिक सभी प्रकारका बल घटता जा रहा है। गौतम ! क्षणमात्र भी प्रमाद न कर।

जैसे कमल शरत्कालके निर्मल जलको भी नर्ग जूता—अलग अलित रहता है, उसी प्रकार तू भी संवारंग अपनी समस्त आसक्तियाँ दूर कर सब प्रकारक रेनेह-बर्गनंग रहित हो जा। हे गौतम। अणमात्र भी प्रमाद न कर।

#### प्रमाद-स्थान-सूत्र

प्रमादको कर्म कहा गया है और अप्रमाद अकर्म— अर्थात् जो प्रवृत्तियाँ प्रमादयुक्त हैं, वे कर्म-बन्धन करने-वाली हैं और जो प्रवृत्तियाँ प्रमादरहित हैं, वे कर्म-बन्धन नहीं करतीं। प्रमादके होने और न होनेसे मनुष्य क्रमशः मूर्ख और पण्डित कहलाता है। राग और द्रेप—दोनों कर्मके वीज हैं। अतः मोह ही कर्मका उत्पादन माना गया है। कर्म-सिद्धान्तके अनुभवी लोग कहते हैं कि संसारमें जन्म-मरणका मूल कर्म है और जन्म-मरण यही एकमात्र दुःख है।

(वीरवाणीके नवीन संस्करणसे संकलित)

# आचार्य कुंदकुंद

( प्रेषक--श्रीअगरचन्दजी नाहटा )

अज्ञानसे मोहित मितवाला तथा राग-द्वेषादि अनेक भावोंसे युक्त मृढ पुरुष ही अपने साथ सम्बद्ध या असम्बद्ध शरीर, स्त्री, पुत्रादि, धन-धान्यादि तथा ग्राम-नगरादि सिचक्त, अचित्त या मिश्र परद्रव्योंमें 'मैं यह हूँ, मैं इनका हूँ, ये मेरे हैं, ये मेरे थे, मैं इनका था, ये मेरे होंगे, मैं इनका होऊँगा' इस प्रकारके झूठे विकल्प किया करता है। परंतु ज्ञानी पुरुषोंने कहा है, जीव चैतन्यस्वरूप तथा व्यापार (उपयोग) लक्षणवाला है।

आत्मा कहाँ जड द्रव्य है कि तुम जड पदार्थको भ्यह मेरा है इस प्रकार कहते हो ?

विशुद्ध आत्मा ही परमार्थ है, मुक्ति है, केवल ज्ञान है, मुनिपन है । उस परमार्थमें स्थित हुए बिना जो भी तप करते हैं, वत धारण करते हैं, वह सब अज्ञान है। परमार्थसे दूर रहकर वतशील, तपका आचरण करनेवाला निर्वाण-लाम नहीं कर सकता।

अतत्त्वमें श्रद्धा और तत्त्वमें अश्रद्धा होना 'मिथ्यात्व' है । विपयकपायसे अन्ध वृत्तिको अविरति या 'असंयम' कहते हैं । कोधादिसे होनेवाली जीवकी कलवता 'कषाय' कहलाती है । और मन-बचन-कायकी हैय एवं उपाधि लग ग्रुमाग्रुम प्रश्वतिमें जो उत्साह है, वह 'योग' कहलाता है। ये चार आस्त्रय ही कर्म—मनके कारण हैं। वस्तुतः राग-द्रेप और मोह ही कर्मवन्धके द्वार हैं। जिसमें अंश्रमात्र भी राग विद्यमान है, वह शास्त्रोंका ज्ञाता भले ही हो, आत्मा और अनात्माका ज्ञान उसे नहीं है। ज्ञानी निरीह होनेसे कोई भी इच्छा नहीं रखता। जीवगत प्रत्येक विभाव—दोषकी उत्पत्तिका कारण पर-द्रव्य है; जिसे विवेक-ज्ञान हो चुका है, वह पर-पदार्थोंमें अहं-ममत्व-बुद्धि नहीं रखता। जवतक अहं-मम-बुद्धि है, तवतक वह अज्ञानी है।

रागादि आत्माके अशुद्ध परिणाम हैं। पर-पदार्थांपर क्रोध करना वृथा है। वे तुम्हें अच्छा या बुरा करनेका कहनेको नहीं आते। ग्रुम और अशुम मनकी कल्पना है। इन्द्रियोंसे प्राप्त सुख दुःखरूप है—पराधीन है, वाधाओंसे परिपूर्ण, नाशशील, बन्धका कारण और अतृप्तिकर है। जिसे देहादिमें अणुमात्र भी आसक्ति है, वह शास्त्रोंका होनेपर भी मुक्त नहीं हो सकता। ('आचार्य कुंदकुंदके रक' पुस्तकसे संकलित)

## मुनि रामसिंह

( उचकोटिके जैनमुनि, अस्तित्वकाल ११ वीं शताब्दी, सुप्रसिद्ध प्राकृत वैयाकरण हेमचन्द्राचार्यके पूर्ववर्ती।)

जीव मोहवशात् दुःखको सुख और सुखको दुःख मान वैठा है, यही कारण है कि तुझे मोक्ष-लाम नहीं हो रहा है।

इन्द्रियोंके विपयमें तू ढील मत दे। पाँचमेंसे इन दोका तो अवस्य निवारण कर—एक तो जिह्ना और दूसरा उपस्य। न द्रेष कर, न रोष कर, न क्रोध कर । क्रोध घ नाश कर देता है। और धर्म नष्ट होनेसे मनुष्य-जन्म ही हो गया।

श्रुतियोंका अन्त नहीं, काल थोड़ां और हम दुईं। अतः तू केवल वही सीख, जिससे कि जरा और मर क्षय कर सके।

प्राणियंकि वधसे नरक और अभयदानसे स्वर्ग मिलता है। ये दो पन्थ हैं, चाहे जिसपर चला जा।

हे ज्ञानवान् योगी ! विना दयाके धर्म हो नहीं सकता। कितना ही पानी बिलोया जाय, उससे हाथ चिकना होनेका नहीं।

# मुनि देवसेन

( उचकोटिके जैन-संत, मालवा प्रदेशके निवासी, समय १०वीं शताब्दी)

ऐसा दर्वचन मत कह कि धिद धन प्राप्त हो जाय तो में धर्म करूँ।' कौन जाने यमदृत आज बुलाने आ जायँ या कल।

अधिक क्या कहंं-जो अपने प्रतिकृल हो, उसे दूसरोंके प्रति कभी न करो। धर्मका यही मूल है।

वहीं धर्म विद्युद्ध है, जो अपनी कायासे किया जाता है और धन भी वहीं उज्ज्वल हैं, जो न्यायसे प्राप्त होता है।

हे जीव ! स्पर्शेन्द्रियका लालन मत कर । लालन करनेसे यह रात्रु यन जाता है । हथिनीके स्पर्शसे हाथी साँकल और अंकुशके वशमें पड़ा है।

हे जीव! जिह्नेन्द्रियका संवरण कर। स्वादिष्ट भोजन अच्छा

नहीं होता । चारेके लोभसे मछली खलका दु:ख सहती है और तडप-तड़पकर मस्ती है।

अरे मृढ ! घाणेन्द्रियको वशमें रख और विषय-कपायसे बच । गन्धका लोभी भ्रमर कमल-कोषके अंदर मूर्डित पड़ा है।

रूपसे प्रीति मत कर । रूपपर खिंचते हुए नेत्रोंको रोक ले। रूपायक्त पतिंगेको त् दीपकपर पड़ते हुए देख।

हे जीव ! अच्छे मनोमोहक गीत सुननेकी छालसा न कर । देख, कर्णमधुर संगीत-रससे हरिणका विनाश हुआ । जब एक ही इन्द्रियके स्वच्छन्द विचरणसे जीव सैकड़ों दुःख पाता है, तब जिसकी पाँचों इन्द्रियाँ खच्छन्द हैं, उसका तो फिर पूछना ही क्या।

# संत आनन्दघनजी

[ प्रेक्क-सेठ तेजराजजी लक्ष्मीचन्द जैन ]

[ गुजरात या राजस्थानके आस-पासके निवासी जैनमुनि, पूर्वाश्रमका नाम---लाभानंद या लाभविजय, जीवन-काल---विकाकी १७ वीं शताब्दीका अन्त, स्थान-(अन्तिम दिनोंमें)-मेता ( जोधपुर )]

क्या सीवे १ उठ, जाग, बाउरे ॥ क्या॰ ॥ जल ज्यूँ आमु घटत है। वाउरे॥१॥ घरिय पहोरिया देत

मुनीन्द्र चन्द्र नागेन्द्र राउ रे ॥ साह राजा पत क्ण पायके 1

भवजलिघ भमत ममत मजन बिन भाउ न्याउ रे॥ २॥ भगवत

बाउरे । अब करे विलंब कहा पाउ रे॥ मवजलनिघि पार तरि

मूरति । चेतनमय आनँदघन ध्याउरे॥३॥ देव निरंजन सद

राम कहा, रहमान कहो कोठ, कान्ह कहो, महादेव री। पारसनाथ कहो, कोउ ब्रह्मा, सकल ब्रह्मा स्वयमेव री ॥ ९ ॥ माजन भेद कहावत नाना, एक मृतिका रूप री। तैसे खंड कल्पना रोपित, आप अखंड स्वरूप री ॥ २ ॥

निज पद रमै राम सो कहिये, रहिम कहै रहमान री। करवें कर्म कान सो कहिये, महादेव निर्वान री॥ १॥ परसे रूप पारस सो कहिये, ब्रह्म चिह्ने सो ब्रह्म री। इस विध साधो आप अनंदघन, चेतनमय निःकर्म री॥ ४॥ मेरे घट ग्यान-भानु भया भोर ।

चेतन चकवा, चेतना चकवी, मानो विरह में सोर ॥ फैली चहुँ दिस चतुर भाव रुचि, मिट्यो भरम-तम जार । आपकी चोरी आप ही जानत, और कहत ना चोर ॥ अमल जु कमल विकन्न भए भूतल, मंद विषय-संसि-नोर । 'आनंदघन' एक वस्त्रम लागत, और न लाख किरोर ॥ अब मेरे पति-गति देव निरंजन ।

मटकूँ कहाँ, कहाँ सिर पटकूँ, कहा कहँ जन-गंजन ॥ खंजन-हगसों द्दग न लगाऊँ, चाहुँ न चितवन अंत्रन । संजन घट अंतर परमातम, सकत दुरित-पय-मंत्रन ॥ पह काम-पति, पह काम-चर, पही सुधारम-मंत्रन । 'आनँदघन' प्रमु घट-वन-केहरि, काम-मत्त-गव-गितन ॥

### मस्त योगी ज्ञानसागर

कौन किसीका मीत जगतमें कौन किसीका मीत। मात तात और जात सजनसे कोइ न रहे निर्चीत ॥ सब ही जग अपने स्वारथके परमारथ नहिं प्रीत। स्वारथ बिनसे सगो न होसी, मीता मनमें चींत॥ ऊउ चलेगो आप अकेलो तृही तू सुनिर्दात । को नहीं तेरा, तू निहं किसका, यही अनादी रीत ॥ ताते एक मगवान मजनकी राखो मनमें चींत । ज्ञानसागर कहे यह घनासरी गायो आतमगीत ॥

### जैन योगी चिदानन्द

पती सीख हमारी प्यारे चित में घरो। थोड़े-से जीवन के कारण अरे नर काहे छक परपंच करो॥१॥

सूठ कपट परद्रोह करत तुम, अरे नर परभव को न डरां। चिदानन्द प्रभु प्राण जिवनकूँ मोतियन थाल भरो॥

### श्रीजिनदास

करम की कैसे कटे फासी।
संजम सिव सुख सज्या तजकर दुरगित दिक भासी॥
धर्म उपर तैने हाथ उपाड़थों, ग्यान गयो नासी।
हिंसा करी हार हियड़ा की, दया करी दासी॥
कामदार थारे क्रोध बन्यों है, ममता बनि मासी।
कहे जीनदास मैं पाप प्रभावे पायो तन रासी।
नवी खरची में पके न बाँधी खाह खोड बासी॥

करम की ऐसे कटे फासो।
ग्यान जु गंगा, दया द्वारका, किया करी कासी।
जेने जमुना बीच नहायो, पाप गयो नासी॥
त्याग दीनी तृस्ना तन की, जान्यो जगत रासी।
दुर्गित के सिर दाव लगाई, मनमें सुकृत मासी॥
जनम सुधार कर साथु-संत की आतम हुइ प्यासी।
उनके चरण जिनदास नमत है, मत करो मेरी हासी॥

### आचार्य श्रीभिक्षस्वामीजी (भीखणजी)

'अंघा और पँगुला—दोनों एक साथ मिलकर अटवीको पार कर डालते हैं; उसी तरह ज्ञानिक्रयाके संयोगसे ही मोक्ष पाता है। क्रिया ज्ञान नहीं है। वह जानती-देखती नहीं। क्रिया तो कर्मको रोकने, तोड़ने रूप—संवर निर्जरा रूप भाव है। ज्ञान और दर्शन उपयोग हैं। वे बतलाते हैं—किस ओर दृष्टि रखना और किस मार्गपर चलना। जो कियाको उपयोग कहते हैं, उनके मिश्यात्वका गुरुतर रोग है। इसी तरह जो ज्ञानको क्रिया कहते हैं, उनके भी मिश्यात्व है। ज्ञान और क्रिया भिन्न-भिन्न हैं। होनोंको एक मत जानो। दोनोंके स्वभाव भिन्न-भिन्न हैं। ज्ञानसे जीवादि पदार्थ जाने जाते हैं, क्रियासे सन्मार्गपर चला जाता है।

एक आदमी जानता है, पर करता नहीं । दूसरा करता. है, पर जानता नहीं | ये दोनों ही मोक्ष नहीं पा सकते । जो जानता है (कि क्या करना) और (जो करना है वह) करता है, वहीं मोक्ष पाता है।

ताँबेके पैसेकी भी कीमत है और चाँदीके रुपयेकी भी कीमत होती हैं। इन दोनोंमें किसीको पास रखनेसे सौदा मिल सकता है। परंतु भेषधारी तो उस नकली रुपयेको चलानेवाले हैं। जिससे सौदा मिलना तो दूर रहा, उल्टी फजीहत होती है।

यदि तुम्हें साधु-भावका पालन असम्भव मालूम दे तो तुम श्रावक ही कहलाओं और अपने शक्त्यनुसार व्रतोंका अच्छी तरह पालन करो। साधु बनकर दोघोंका सेवन मत करो। साधु-जीवनमें ढिलाई लानेकी चेष्टा मत करो।

पैसेको पानीमें ढालनेसे वह डूब जाता है। पर उस पैसेको तपा और पीटकर उसकी कटोरी बना ली जाय और पानीपर छोड़ दी जाय, तो वह तैरने लगेगी। इस कटोरीमें दूसरे पैसेको रखनेसे वह भी कटोरीके साथ तैरता रहेगा। इस तरह संयम— इन्द्रिय-दमन और कोधादिके उपश्मसे तथा तपसे आत्माको कुश कर हल्का बनाओ। कर्मभारके दूर होनेसे आत्मा स्वयं भी संसार-समुद्रके पार पहुँचेगी और अपने साथ दूसरोंका निस्तार करनेमें भी सफल होगी।

जो लोग सच्चे धार्मिक हैं। उनके अंदर एक ऐसी स्थिर होती है। जो सम्पत्-विपत्से विचलित नहीं होती। आध्याति

सं० वा० अं० २४--

जीवनका सार ही यह है कि भयानक-से-भयानक विपत्ति भी उसे डिगा नहीं सकती। जो आत्मवान् हैं, वे दुनियासे ऊपर रहते हैं, दुनियाको उन्होंने जीत लिया है। उनपर गोलियाँ वरस रही हों। तो भी वे सच बोल सकते हैं। उनकी बोटी-बोटी भी काटी जाय, तो भी प्रतिशोधकी भावना उनके दृदयमें आग नहीं

लगा सकती। उनकी दृष्टि विश्वव्यापिनी होती है। इसते किसी सांसारिक आसक्ति या स्वार्थमें रत होना वे मूर्वता और व्यर्थता समझते हैं। बिलदान, जो कीमतका विचार नहीं करता तथा आत्मोत्सर्ग, जो बदलेमें कोई चीज नहीं चाहता, वही उनका नित्य जीवन होता है।

### भगवान् बुद्ध

( वौद्धधर्मके आदिप्रवर्तक, प्रथम नाम-सिद्धार्थ, गोत्र गौतम होनेसे लोग इन्हें गौतमबुद्ध भी कहते हैं । पिताका नाम-शुद्धोधन माताका नाम-माया । जन्म ५५७ वर्ष ईसापूर्व ।)

यहाँ ( संसारमें ) वैरसे वैर कभी शान्त नहीं होता, अवैरसे ही शान्त होता है, यही सनातन धर्म ( नियम ) है । ( धम्मपद १ । ५ )

अन्य (अज़ लोग) नहीं जानते कि हम इस (संसार) से जानेवाले हैं। जो इसे जानते हैं। फिर उनके मनके (समी विकार) शान्त हो जाते हैं। (धम्मपद १।६)

(जो) उद्योगी, सचेत, शुचि कर्मबाला तथा सोचकर काम करनेवाला है और संयत, धर्मानुसार जीविकावाला एवं अप्रमादी है, (उसका) यश बढ़ता है। (धम्मपद २५ ४)

मत प्रमादमें फँसो, मत कामोंमें रत होओ, मत काम-रतिमें लित हो । प्रमादरहित ( पुरुष ) ध्यान करके महान् सुखको प्राप्त होता है । (धम्मपद २ । ७)

अहो ! यह तुन्छ शरीर शीघ ही चेतनारहित हो निरर्थक काठकी माँति पृथ्वीपर पड़ रहेगा । (धम्मपद ३।९)

इस कायाको फेनके समान जानो, या (मरु) मरीचिकाके समान मानो । फंदेको तोड़कर, यमराजको फिर न देखनेवाळे बनो । (धम्मपद ४।३)

ताजे दूधकी भाँति किया पापकर्म (तुरंत) विकार नहीं छाता, वह भस्मसे देंकी आगकी भाँति दग्ध करता, अज्ञ-जनका पीछा करता है। (धम्मपद ५।१२)

दुष्ट मित्रोंका सेवन न करे, न अधम पुरुषोंका सेवन करे । अच्छे मित्रोंका सेवन करे, उत्तम पुरुषोंका सेवन करे । (धम्मणद ६ । ३ )

जैसे ठोस पहाड़ हवासे कम्पायमान नहीं होता, ऐसे ही पण्डित निन्दा और प्रशंसासे विचलित नहीं होते। ( धम्मण्ड ६। ६ )



यदि पुरुष (कभी) पाप कर डाले तो उसे पुनः-पुनः न करे, उसमें रत न हो; (क्योंकि)

पापका संचय दुःख (का कारण) होता है। (धम्मपद ९।२)

यदि पुरुष पुण्य करे तो उसे पुनः-पुनः करे, उसमें रत हो; (क्योंकि) पुण्यका संचय सुखकर होता है। (धम्मपद ९।१)

कठोर वचन न बोलो, बोलनेपर (दूसरे भी बैसे ही)
तुम्हें बोलेंगे, दुर्वचन दुःखदायक (होते हैं), (बोलनेसे)
बदलेमें तुम्हें दण्ड मिलेगा । टूटा कॉसा जैसे निःशब्द रहता
है, (बैसे) यदि तुम अपनेको (निःशब्द रक्खो) तो
तुमने निर्वाणको पा लिया, तुम्हारे लिये कल्ह (हिंसा)
नहीं रही।

पाप-कर्म करते समय मृद् ( पुरुष उसे ) नहीं जानताः पीछे दुर्बुद्धि अपने ही कमोंके कारण आगसे जंटकी माँति अनुताप करता है। (धम्मपद १०१८)

जिस पुरुषकी आकांक्षाएँ समाप्त नहीं हो गर्या, उस मनुष्यकी शुद्धि न नंगे रहनेसे, न जटासे, न पद्म (त्वंटन) से, न फाका (उपवास) करनेसे, न कड़ी श्मिपर सोनेसे, न धूल लपेटनेसे और न उकड़ूँ वैटनेसे होती है। (धम्मवद् १०१३)

पाप (नीच धर्म ) को सेवन न करे, न प्रमादमे ि हो, झूठी धारणाका सेवन न करे, (आदमीको ) हो। (जन्म-मरण )-वर्दक नहीं वनना चाहिये। (प्रमादर १३११)

उत्साही बने, आलसी न बने, मुचरित धर्मका आचरण करे, धर्मचारी (पुरुष) इस लोक और परलोकमें सुखपूर्वक सोता है। मुचरित धर्मका आचरण करे, दुश्चरित कर्म (धर्म) का सेवन न करे। (धम्मपद १३।३)

धर्मचारी पुरुष जैसे बुलबुलेको देखता है, जैसे ( मर्घ ) मरीचिकाको देखता है, लोकको वैसे ही ( जो पुरुष ) देखता है, उसकी और इयमराज (आँख उठाकर) नहीं देख सकता । ( धम्मपद १३। ४)

यदि रुपयों (कहापण) की वर्षा हो, तो भी (मनुष्यकी) कामों (भोगों) से तृप्ति नहीं हो सकती। (सभी) काम (भोग) अल्य-खाद (और) दुःखद है, यों जानकर पण्डित देवताओं के भोगों में भी रित नहीं करता; और सम्यक्षंबुद्ध (बुद्ध) का आवक (अनुयायी) तृष्णाको नाहा करने में लगता है।

रागके समान अग्नि नहीं, देशके समान मल नहीं, (पाँच) स्कन्धों के समान दुःख नहीं, शान्तिसे बढ़कर मुख नहीं। (धम्मपद १५।७)

प्रिय ( वस्तु ) से शोक उत्पन्न होता है, प्रियसे भय उत्पन्न होता है, प्रिय ( के बन्धन ) से जो मुक्त है, उसे शोक नहीं है, फिर भय कहाँसे (हो)।

(धम्मपद १६।५)

कामसे शोक उत्पन्न होता है। (धम्मपद १६।७)

जो चढ़े क्रोधको भ्रमण करते रथकी भाँति पकड़ है, उसे मैं सारिष कहता हूँ, दूसरे लोग लगाम पकड़नेवाले (मात्र) हैं। (धम्मपद १७।२)

अक्रोथसे क्रोधको जीते, असाधुको साधु ( मलाई ) से जीते, कुपणको दानसे जीते, झुड़ बोलनेवालेको सत्यसे ( जीते )। ( धम्मपद १७। ३ )

सच बोले, कोध न करे, थोड़ा भी माँगनेपर दे; इन तीन बातोंसे ( पुरुष ) देवताओंके पास जाता है।

(धम्मप्द १७।४) एक ही आसन रखनेवाला, एक शब्या रखनेवाला, अकेला विचरनेवाला (वन), आलस्वरहित हो, अपनेको दमन कर अकेला ही वनान्तमें रमण करे।

(धन्मपर्द २१ । १६ )

तृष्णाके पीछे पड़े प्राणी बँधे खरगोशकी माँति चक्कर काटते हैं; संयोजनों (मनके बन्धनों) में कँसे (जन) पुन:-पुन: चिरकालतक दु:ख पाते हैं।

(धनमपद २४।९)

### बौद्ध संत सिद्ध श्रीसरहपाद या सरहपा

(धम्मपद १४।९)

(वज्रयानी चौरासी सिद्धोंमें आदिम सिद्ध, इन्हें कई लोग राहुलभद्र या सरोजवज्रके नामसे भी पुकारते हैं। असित्वकाल— ई० ६३३ । स्थान—पूर्वोप्रदेशके किसी नगरोके निवासी । जाति—बाह्मण, बादमें बौद्ध )

यदि परोपकार नहीं किया और न दान किया तो इस संसारमें आनेका फल ही क्या; इससे तो अपने-आपका उत्सर्ग कर देना ही अच्छा है। हे नाविक ! चित्तको स्थिर कर सहजके किनारे अपनी नौका लिये चल, रस्सीसे खींचता चल । और कोई उपाय नहीं।

### सिद्ध श्रीतिल्लोंपाद (तिलोपा)

( वजयानके चौरासी सिद्धोंमें एक प्रख्यात सिद्ध भिक्षु, नाम प्रशासद्ध, अस्तित्वकाल-१०वीं शताब्दी, जन्म-प्रदेश-विद्यार, जाति-माप्तण, गुरुका नाम-विजयपाद ( कण्हपा या कृष्णपादके शिष्य )

सहजकी साधनासे चित्तको त् अच्छी तरह विशुद्ध कर मैं भी शून्य हूँ, जगत् भी शून्य है, त्रिमुवन भी शून्य है। ले। इसी जीवनमें तुझे सिद्धि प्राप्त होगी और मोक्ष भी। महामुख निर्मल सहजस्वरूप है, न वहाँ पाप है न पुण्य।

<sup>\*</sup> रूप, येदना, संज्ञा, संस्कार, विज्ञान—ये पाँच रकन्य हैं। वेदना, संज्ञा, संस्कार विज्ञानके अंदर हैं। पृथ्वी; जल, अप्ति, बालु ही रूप-स्कृत्य हैं। जिसमें न भारीपन है और जो न जगह धरता है, वह विज्ञान-स्कृत्य है। रूप ( Matter ) और विज्ञान ( Mind )—रन्होंके भेटने सारा संसार बना है।

## महात्मा ईसामसीह

जिनके अंदर दैन्यभाव उत्पन्न हो गया है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होगा ।

जो आर्तभावसे रोते हैं, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें भगवान्की ओरसे आश्वासन मिलेगा।

विनयी पुरुष धन्य हैं, क्योंकि वे पृथ्वीपर विजय प्राप्त कर होंगे । जिन्हें धर्माचरणकी तीव अभिलापा है, वे धन्य हैं; क्योंकि उन्हें पूर्णताकी प्राप्ति होगी।

दयालु पुरुष धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्की दयाको प्राप्त कर सकेंगे ।

जिनका अन्तःकरण गुद्ध है, वे धन्य हैं; क्योंकि ईश्वरका साक्षात्कार उन्होंको होगा ।

शान्तिका प्रचार करनेवाले धन्य हैं; क्योंकि वे ही भगवान्कें पुत्र कहें जायँगे।

धर्मपर दृढ़ रहनेके कारण जिन्हें कष्ट मिलता है, वे धन्य हैं; क्योंकि भगवान्का साम्राज्य उन्हींको प्राप्त होता है।

यदि तुम्हारा दक्षिण नेत्र तुम्हें सन्मार्गसे अष्ट करनेका कारण बने तो उसे उखाड़कर दूर फेंक दो; क्योंकि तुम्हारे छिये यह हितकर है कि तुम्हारा एक अङ्क विनष्ट हो। न कि समग्र शरीर नरकमें डाला जाय।

असाधुका प्रतिरोध न करो; किंतु जो कोई तुम्हारे

दक्षिण कनपटीपर आघात करे, उसकी ओर दूसरा कमण्टी भी फेर दो ।

अपने शंतुओंसे प्यार करो, और जो तुम्हारा अनिष्ट चाहें, उन्हें आशीर्वाद दो; जो तुमसे घृणा करें, उनका मङ्गळ करो और जो तुम्हारी निन्दा अथवा तुमसे द्वेप करें और तुम्हें सतायें, उनके लिये प्रभुषे प्रार्थना करों।

कोई भी दो प्रभुओंकी सेवा नहीं कर सकता। क्योंकि चाहे वह एककी घृणा करेगा और दूसरेको प्यार करेगा। अथवा वह एकमें अनुरक्त होगा और दूसरेसे विरक्त होगा। तुम ईश्वर और घन-देवता. दोनोंकी सेवा एक साथ नहीं कर सकते। अपने जीवनके लिये उद्दिश न हो कि तुम क्या खाओंगे, अथवा क्या पीओगे और न शरीरके लिये कि तुम क्या पहनोंगे।

याचना करो और तुम्हें दिया जायेगा; अन्वेषण करो और तुम पा जाओगे, द्वार खटखटाओ और तुम्हें खोल दिया जायगा।

यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गवूतोंकी योछियाँ बोलूँ और 'प्रेम' न रखूँ तो मैं उनउनाता हुआ पीतल और झनझनाती झाँझ हूँ और यदि मैं नबूबत कर सकूँ और सब भेदोंके ज्ञानको समझूँ तथा मुझे यहाँतक विश्वास हो कि मैं पहाड़ीको हटा दूँ पर प्रेम न रक्खूँ तो मैं कुछ भी नहीं।

प्रेम वह सुनहरी कुझी है। जो मानवोंके हृदयोंको खोल देती है।

### महात्मा जरशुस्त्र

ईश्वरने हमलोगोंको जो कुछ भी दिया है, वह बटोरकर रखनेके लिये नहीं, प्रत्युत योग्य पात्रोंको देनेके लिये है। इमलोगोंको एक जगह पड़े तालावके जलकी तरह न बनकर बहती नदी बनना चाहिये। इस प्रकार दूसरोंको देनेसे हमारी शक्ति,

धन, ज्ञान, बल अयवा धर्म आदि कभी घटते नहीं, उत्टे बढ़ते हैं। ऐसे मनुष्यको ईश्वर अधिकाधिक देता ही रहता है और ज्यों-ज्यों इमारी शक्ति बढ़ती है। त्यें ही-त्यों हमारे द्वारा मनुष्यसेवा भी अधिक होती है।

ईश्वर एक है। वह सर्वोपरि है और वही वास्तर जगत्का उत्पन्न करनेवाला है। सारी सृष्टि उसीमें ते निकारी है और उसीमें लय हो जाती है। विश्वमें जो कुछ भी हो गर है, वह केवल उसके कारण ही है। ईश्वर विश्वका प्रमु है। सम्बप्द एक-वक-सत्ताधारी अदितीय स्वामी है। वह मह प्रकारसे पूर्ण है और उसकी सम्पूर्णताको प्राप्त करने हैं। प्रत्येक जीव प्रयक्षवान है।

### योगी जालंधरनाथ

[योगी मत्स्येन्द्रनाथजी ( मछीन्द्रनाथजी )के गुरु, कोई-कोई इन्हें उनका गुरुभाई भी मानते हैं। इनके इतिवृत्तके वारेमें अनेक मान्यताएँ मंचिलत हैं; तथ्य क्या है, कहा नहीं जा सकता।

थोड़ो खाइ तो करूपे-झरूपे; घणो खाइ है, रोगी।
दुहूं पखांकी संधि बिचारे ते को बिरला जोगी॥
यह संसार कुबुधि का खंत। जबलिंग जीव, तबलिंग चेत॥
ऑल्यॉ देखें, कानॉ सुणें। जैसा बाए वैसा हुणे॥

थोड़ा खाता है तो भूखके मारे कल्पना-जल्पना करता है, अधिक खाता है तो रोगी हो जाता है। कोई विरला योगी ही दोनों पक्षोंकी सन्धिका विचार करता है अर्थात् युक्त आहार करता है।

### योगी मत्स्येन्द्रनाथ

( नाथ-परम्पराके आदि आचार्य, जालंधरनाथजीके शिष्य एवं गोरखनाथजीके गुरु। अस्तित्वकाल अनुमानतः विक्रमकी दसवीं शतान्दीके आस-पास । )

अवधू रहिबा हाटे बाटे रूख बिरख की छाया। तिज्वा काम क्रोघ और तिस्ना और संसार की माया॥

हाट, बाजार, या वृक्ष-पेड़की छायामें कहीं रहो; काम, क्रोध, तृष्णा और संसारकी मायाका त्याग करो।



### योगी गुरु गोरखनाथ

( महान् योगी और सुप्रसिद्ध महापुरुष, जीवन-वृत्तान्त आदिके बारेमें अनेकों धारणाएँ हैं। जन्म---विक्रम संवत्की दसवीं शताब्दीके अन्तमें अथवा न्यारहवीं शताब्दीके आदिमें। ये सुप्रसिद्ध कौळज्ञानी योगी मत्स्येन्द्रनाथके शिष्य हैं।)

हबिक न बोलिबा, ठबिक न चिलिबा, धीर धरिबा पावं ।

गरब न करिबा, सहजे रहिबा, मंणत गोरष रावं ॥

मन मैं रहिणां, मेद न कहिणां, बोलिबा अंमृत बाणीं ।

आगिला अगनी होइबा अवधू, तौ आपण होइबा पांणीं ॥
गोरप कहैं सुणहु रे अवधू जग मैं ऐसे रहणां ।

ऑसें देखिबा, काणें सुणिबा, मुष थैं कळू न कहणां ॥

नाथ कहै तुम आपा राषौ, हठ करि बाद न करणां ।

गहु जग है काँटे की बाड़ी, देषि देषि पग धरणां ॥

अचानक ह्यककर नहीं बोल उठना चाहिये, पाँव पटकते हुए नहीं चलना चाहिये । धीरे-धीरे पैर रखना चाहिये। गर्व नहीं करना चाहिये।सहज—स्वाभाविक रहना चाहिये।यह गोरखनायका उपदेश है।

मनमें (अन्तर्मुख बृत्तिषे ) रहना चाहिये। (साधन

या अनुभूतिका ) भेद—रहस्य किसीसे नहीं कहना चाहिये। मीठी वाणी बोलनी चाहिये। सामनेवाला आदमी आगबबूला हो जाय तो अपने पानी हो रहना चाहिये (क्रोधके बदले क्रोध न करके विनय या क्षमा करना चाहिये)।

गोरखनाय कहते हैं कि संसारमें ऐसे ( द्रष्टा-साक्षीकी भाँति) रहना चाहिये कि आँखसे सब कुछ

देखे, कानसे सुने, परंतु मुँहसे कुछ भी बोले नहीं।

गोरखनाथ कहते हैं कि तुम अपना आपा राखो (आत्म-स्वरूपमें स्थित रहो )। हठपूर्वक वाद-विवाद मत करो। यह जगत् काँटोंकी बाड़ी है, देख-देखकर पैर रखना चाहिये। (वाद-विवादके काँटोंमें पड़नेसे साधन भ्रष्ट हो जाता है।) स्वामी बनखेंड जाउँ तो खुध्या वियापे, नग्री जाउँ त माया । भिं भिं भाउँ त निंद वियापे, वयुं सीझत जरु व्यंव की काया ॥ माए भी मिरण, अणखांय भी मिरिण, गोरख कहै पृता संजीम ही तिरिए॥ भाग न खाइवा, भृष्व न मिरवा, अहनिसि तेवा ब्रह्म अगनि का भेवं। एउन करिवा, पद्या न रहिवा युं बोल्या गोरख देवं॥

स्वामिन्, वनमें जाता हूँ तो भूख लग जाती है। शहरमें जाता हूँ तो माया अपनी ओर खींच लेती है, ऐट भर-भर ग्याता हूँ तो नींद आने लगती हैं। जलकी बूँदसे बनी हुई इस कायाको कैसे सिद्ध किया जाय !

(ब्रहुत) खानेसे भी मरता है, बिस्कुल न खानेपर भी मर जाता है । गोरखनाथ कहते हैं कि बच्चा ! संयमसे रहनेपर ही निस्तार होता है ।

न तो खानेपर टूट पड़ना चाहिये और न बिल्कुल भृत्व मरना चाहिये। रात-दिन ब्रह्माब्रिका भेद लेना चाहिये। अर्थात् ब्रह्मरूप अग्निमें संयमरूप आहुति देनी चाहिये। न हट करना चाहिये न (आलस्यमें) पहे रहना चाहिये। यों गोरखनायने कहा।

हिंसिया खेलिया धरिया ध्यान, अहिनिसि कथिया ब्रह्म गियान । हुँसै खेले न कर मन भंग, ते निहन्त्रक सदा नाथ के संग ॥

हँसना, खेलना और ध्यान धरना चाहिये । रात-दिन ब्रह्मज्ञानका कथन करना चाहिये । इस प्रकार (संयमपूर्वक) हँ सते-खेलते हुए जो अपने मनको भंग नहीं करते, वे निः होकर ब्रह्मके साथ रमण करते हैं।

अजपा जपे सुंनि मन घरे, पाँची इन्द्री निम्नह इंस ब्रह्म अगनिमें जो होमे काया, तास महादेव बंदें पाया

जो अजपाका जाप करता है, ब्रह्मरन्ध्र ( सून्य ) में म को छीन किये रहता है, पाँचों इन्द्रियोंको अपने का रखता है, ब्रह्मानुभूतिरूप अग्निमें अपने भौतिक असि ( काया ) की आहुति कर डालता है, ( योगीव्वर ) महार भी उसके चरणोंकी वन्दना करते हैं।

धन जोबनकी करै न आस, चित्त न राखे कामिनि पास। नाद बिंद जाकै घटि जरै, ताकी सेना पारवित करें॥

जो धन-यौवनकी आशा नहीं करता, स्त्रीमें मन न ल्याता, जिसके शरीरमें नाद और बिन्दु जीर्ण होते रहते हैं पार्वती भी उसकी सेवा करती है।

बाले जोबनि ज नर जती, काल-दुकालां ते नर सती ॥
फुरते भोजन अलप अहारी, नाथ कहै सो काया हमारी॥

बाल्यावस्था और यौवनमें जो व्यक्ति संयमके द्वारा इन्दिन निग्रह करते हैं, वे समय-असमयमें सर्वदा अपने सत्पर लित रह सकते हैं। वे फ़रतीसे भोजन करते हैं, कम खाते हैं। नाथ कहते हैं कि वे हमारे शरीर हैं। उनमें और मुझमें कुछ अन्तर नहीं।

# योगी निवृत्तिनाथ

( श्रीज्ञानेश्वरजीके बेड़े माई और श्रीविट्रुड पंतके पुत्र, माताका नाम क्षिमणीवाई, जन्म सं० १३३० फ्राल्युन कृष्ण १, समाधि— सं० १३५४ आषाद कृष्ण १२।)

यह (श्रीकृष्ण) नाम उनका है जो अनन्त हैं, जिनका कोई संकेत नहीं मिलता, वेद भी जिनका पता लगाते यक जाते हैं और पार नहीं पाते, जिनमें समग्र चराचर विश्व होता, जाता, रहता है, वे ही अनन्त यशोदा मैयाकी गोदमें नन्हें-से कन्हेया वनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द कन्हेया वनकर खेल रहे हैं और भक्तजन उसका आनन्द

बिना मूल्य ले रहे हैं। ये हिर हैं जिनके घर सोल्ह गहा नारियाँ हैं और जो स्वयं गौओंके चरानेवाल वालबढ़ाचार्य हैं। ब्रह्मत्वको प्राप्त योगियोंके ये ही परम धन हैं, जो नन्द-निवंतर-में नृत्य कर रहे हैं।

### संत ज्ञानेश्वर

(महाराष्ट्रके महान् संत, जन्म--सं० १३३२ भादकृष्णा अष्टमी मध्यरात्रि । पिताका नाम--श्रीविद्वलपंत, माताका नाम ई। समाधि--सं० १३५३ मार्गज्ञीर्व कृष्णा ११।)

[ प्रेषक--श्रीएम०एन० धारकर ]

#### ईश्वरसे प्रसाद-याचना-

मेरे इस वाग्यज्ञसे विश्वात्मक ईश्वर संतुष्ट क्लियह प्रसाद दें—

ंकी ३ टिलवा जाकर उनकी सत्कर्ममें प्रीति हो और उमत्त जीवोंमें परस्पर मित्रभाव त हो ।

खिल विश्वका पापरूप अन्धकार नष्ट होकर ो-सूर्यका उदय हो, उसका प्रकाश हो और प्राणिमात्रकी छाएँ पूर्ण हों।

इस भूतलपर अखिल मङ्गलोंकी वर्षा करनेवाले इस्कोंके समृहोंकी सदा प्राप्ति हो ।

वे भगवद्भक्त चलने-बोलनेबाले कल्पतरुके उद्यान। नायुक्त चिन्तामणिके गाँव और अमृतके चलने-बोलनेबाले द हैं।

वे कलङ्करहित चन्द्रमा हैं। तापहीन सूर्य हैं। वे सजन
त सर्वोके प्रियजन हों।

बहुत क्या (माँगा जाय), त्रैलोक्य सुखसे परिपूर्ण हो-र प्राणिमात्रको ईश्वरका अखण्ड भजन करनेकी इच्छा हो । जबतक इच्छा बनी हुई है, तबतक उद्योग भी है; पर जब संतोष हो गया, तव उद्योग समाप्त हुआ ।

 ×
 वैराग्यके सहारे यदि यह मन अग्यासमें लगाया जाय तो कुछ काल वाद यह स्थिर होगा। कारण इस मनमें एक वात बड़ी अच्छी है—वह यह कि जहाँ इसे चसका लगता

है, वहाँ यह लग ही जाता है। इसलिये इसे सदा अनुभव-सुख ही देते रहना चाहिये।

अस्ति अस्ति अस्ति । अस्ति

हरि आया। हरि आया। संत-सङ्गते ब्रह्मानन्द हो गया। हिर यहाँ है। हरि वहाँ है। हरि कुछ भी खाली नहीं है। हरि देखता है। हरि ध्याता है। हरि बिना और कुछ नहीं है। हरि पढ़ता है। हरि नचता है। हरि किता और कुछ नहीं है। हरि अति है। हरि आदिमें है। हरि अन्तमें है। हरि सब भूतोंमें व्यापक है। हरिको जानो। हरिको बलानो।

### संत नामदेव

(जन्म—वि० सं० १३२७ कार्तिक शुङ्का ११ रविवार । जन्मस्थान—नरुसी वमनी (जिला सतारा)।जाति—छीपी।पिताका गम—श्रीदामा श्रेट, माताका नाम—गोणाई । गुरुका नाम—खेश्वरनाथ नाथपंथी, योगमार्ग-प्रेरक श्रीशानदेवजी महाराज । नेवीण—वि० सं० १४०७ पण्डरपुर ।)

परधन परदारा परिहरी ।

ता के निकट बसिंह नरहरी ॥

जे न भजेंते नारायना ।

तिनका मैं न करों दरसना ॥

जिनके भीतर रह अंतरा ।

जैसा पसु, तैसा वह नरा ॥

प्रनमत 'नामदेव' ताके बिना ।

ना सोंहे बसीस रुच्छना ॥

तत्त गहनक ती कंचन मेर को

तत्त गहनको नाम है, मिज कीजै सोई। कीला सिंध अगाध है, गति कखै न कोई॥ कंचन मेरु सुमेरु, हय गज दीजै दाना।

कोटि गऊ जो दान दे, नहिं नाम समाना ॥
अस मन काव राम रसना ।
तेरो बहुरि न होइ जरा-मरना ॥
जैसे मृगा नाद कव कावै ।
बान कमं वहि ध्यान कमावै ॥

१. छल-कपट, दैतभाव ।

जैसं कीट मृंग मन दीन्ह । आपु सरीखे वा को कीन्ह ॥ नामदंव मन दासनदास । अव न तर्जी हरि चरन निवास ॥

माई रे इन नैनन हिर पेखां।
हिरि की भिक्त साधु की संगति, सोई यह दिल केखा।।
चरन सोई जो नचत प्रेम से, कर सोई जो पूजा।
सीस सोई जो नवें साधु के, रसना और न दूजा।।
यह संसार हाट को लेखा, सब कोड बनिजहिं आया।
जिन जस लादा तिन तस पाया, मृरख मृल गँवाया।।
आतम राम देह घरि आया, ता में हरिको देखो।
कहत नामदेव बलि बलि जैहीं, हिरि मिजि और न लेखो।।

काहे मन विषया वन जाय । मूलो रे ठगमूरी खाय ॥ जसे मीन पानी में रहे । कालजाल की सुधि नहिं लहै ॥ जिम्या स्वादी लीलत लोह । ऐसं किनक कामिनी मोह ॥ जयों मधुमाखी संचि अपारा । मधु लीन्हो, मुखदीन्हों छारा ॥ गऊ वाछ को संचे छीर । गला वाँधि दुहि लेहि अहीर ॥ माया कारन हमु अति करें । सो माया ल गाड़े घरे ॥ अति संचे समझे नहिं मूढ़ । घन घरती तन होइ गयो घूड़ ॥ काम कोघ तृसना अति जरें । साध सँगति कवहूँ नहिं करें ॥ कहत नामदेव साँची मान । निरमें होइ भजिले मगवान ॥

हमरा करता राम सनेही। काहे रे नर गरब करत है, बिर्नास जाइ झुठी देही॥ मेरी-मेरी कौरव करते दुरजोधन-से माई। बारह जाजन छत्र चलै था, देही गिरधन खाई॥ सरब सोनेकी लंका होती, रावन से अधिकाई। कहा भयो दर बाँधे हाथी, खिन महिं मई पराई॥ दुरवासा सुँ करत ठगौरी, जादव वे फल पांग। कृपा करी जन अपने ऊपर नामा हिस्मिन गांगे॥

पाण्डुरङ्गमें ही मैं सब सुख प्राप्त कर लेता हूँ। कहीं जाऊँ तो किसके लिये कहाँ जाऊँ ! इस लोककी या परलेककी, कोई भी इच्छा मुझे नहीं है। न कोई पुरुषार्थ करना है, न चारों मुक्तियों मेंसे कोई मुक्ति पानी है। रङ्क होकर पण्डरीमें इस महाद्वारकी देहरीपर ही बैठा रहना चाहता हूँ।

#### × × ×

मुझे नाम-संकीर्तन अच्छा लगता है, बाकी सब व्यर्थ है।
नमन वह नम्रता है जो गुण-दोष नहीं देखती और जिसके
अंदर आनन्द प्रकाशित होता है। निर्विकार ध्यान उसको
कहना चाहिये जिसमें अखिल विश्वमें मेरे विडलके दर्शन हों
और ईंटपर जो समचरण शोभा पा रहे हैं, दृदयमें उनकी
अखण्ड स्मृति हो। कृपण जैसे अपने रोजगारमें ही मग्न रहता
और रात-दिन नफेका ही ध्यान किया करता है, अयवा कीट
जैसे मृङ्कका करता है वैसे ही सम्पूर्ण मावके साथ एक विडलका ही ध्यान हो, सब भूतोंमें उसीका रूप प्रकाशित हो।
रज-तमसे अलग, सबसे निराला प्रेमकलाका जो भोग है, वही
भक्ति है। प्रीतिसे एकान्तमें गोविन्दको भिजये। ऐसी विश्रान्ति
और कहीं नहीं है।



### भक्त साँवता माली

(जन्म—शाके ११७२। जन्म-स्थान—अरणमेंडी नामक श्राम (पण्डरपुर)। पिताका नाम परसुवा और माताका नाम नांगिशायां। समाधि—शाके १२१७ की आवाद कृष्णा १४)

नामका ऐसा बल है कि मैं किसीसे भी नहीं डरता और कलिकालके सिरपर डंडे जमाया करता हूँ। 'विद्वल' नाम गाकर और नाचकर हमलोग उन वैकुण्ठपतिको यहीं अपने कीर्तनमें बुला लिया करते हैं। इसी मजनानन्दकी दिवाली मनाते हैं और चित्तमें उन वनमालीको पकइकर पूज किया करते हैं। साँवता कहता है कि भक्तिक इस मार्गन चले चलो, चारों मुक्तियाँ द्वारपर आ गिरेंगी।



भगवान् विष्णु

### संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल--अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्वः स्थान--बान्धवगदः, बधेलखण्डके राजपरिवारके नाई )

हम प्रतिवार बड़ी वारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी दर्पण दिखाते और वैराग्यकी कैंची चलाते हैं, सिरपर शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया धुमाकर बाँधते हैं, भावार्थोंकी वगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख काटते हैं, चारों वणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं। धूप दीप क्रित साजि आरती। जाउँ वारने कमलापती। मंगला हिर मंगला। नित मंगलु राजा राम राइ को। उत्तम दिअरा निरमल बाती। तुही निरंजनु कमलापती। राममगित रामानँदु जाने। पूरन परमानंदु बवाने। मदन-मुरति मै-तारि गोविंदे। सेन मणे मजु परमानंद।

### भक्त नरहरि सुनार

(पण्ढरपुरके महान् शिवसक्त)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरातमा सोना है। त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया। विवेक-का हयौड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन-बुद्धिकी कैंचीसे रामनाम वरावर चुराता रहा। ज्ञानके काँटेसे दोनों अक्षरोंको तौला और थैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उठाये रासा पार कर गया। यह नरहिर सुनार, हे हिर ! तेरा दास है, रात-दिन तेरा ही भजन करता है।

### जगिमत्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले वाणमें, हरिश्चन्द्रको दमशानमें और परीक्षित्को आसन्नमृत्युमें भगवान्ने आलिङ्गन किया है। इसलिये जगमित्र कहते हैं, 'गोविन्द' नाम भजो, गोविन्दरूप हृद्यमें धरो, गोविन्द तुम्हें सब संकटोंके पार कर देंगे।

### चोखा मेळा

( प्रेषक---श्रीएम० एन० धारकर )

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता। अपरके आकारपर क्या भूला है! कमान टेढ़ी होती है, परंतु तीर सीधा ही जाता है। अपरके आकारपर क्या भूला है! नदी टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है। अपरके आकारपर क्या भूला है! चोलामेळा महार, हल्की जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं है। जातिपर क्या भूला है!

## संत कवि श्रीभानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रिपतामह। जनम— वि० सं० १५०५ के आसपास, पेंठण (प्रतिष्ठान) क्षेत्र। जाति—आश्वलायन-शाखाके ऋग्वेदी शाक्षण, महाराष्ट्रीय। देहावसान—वि० सं० १५७० के लगभग।)

जमुना के तट घेनु चरावत । राखत है गहुमाँ । मोहन मेरा सहुमाँ॥ मोर पत्र शिर छत्र सुहावे, गोपी धरत वहियाँ। भानुदास प्रमु भगतको बत्सक, करत छत्र-छहुमाँ॥

### संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त किव । जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-तिथि-अवात । )

अंति कालि जो रुछमी सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरें। सरप जोनि गलि बिंत अउतरें। अरी बाई गांबिंद नामु मित बीसरें॥ अंति कारि जो सी सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरें। वस्मा जोनि बिंत बिंत अउतरें॥

अंति काि जो लिंके सिमरे, ऐसी चिंता मिह जे मरे। सुकर जोिन चिंत चिंत अउतरें।। अंति कािल जो मंदर सिमरे, ऐसी चिंता मिह जे मरें। प्रेत जोिन बिंत चिंत मिह जे मरें। अंति कािल नाराइणु सिमरे, ऐसी चिंता मिह जे मरें। बदिस त्रिलेचनु ते नर मुकता, पीतंबर बाके रिदे बसे।।

### संत सेना नाई

(अस्तित्वकाल--अनुमानतः पाँच-छः सौ साल पूर्वः स्थान--बान्धवगदः, वधेलखण्डके राजपरिवारके नाई )

हम प्रतिवार बड़ी वारीक हजामत बनाते हैं, विवेकरूपी दर्पण दिखाते और वैराय्यकी कैंची चलाते हैं, सिरपर शान्तिका उदक छिड़कते और अहंकारकी चुटिया धुमाकर बाँधते हैं, भावार्थोंकी वगलें साफ करते और काम-क्रोधके नख काटते हैं, चारों वणोंकी सेवा करते और निश्चिन्त रहते हैं। पूप दीप ब्रित साजि आरती। जाउँ वारने कमलापती॥ मंगला हिर मंगला। नित मंगलु राजा राम राइ को॥ उत्तम दिअरा निरमल बाती। तुही निरंजनु कमलापती॥ राममगित रामानँदु जानै। पूरन परमानंदु बणाने॥ मदन-मुरित भै-तारि गीविंदे। सेन मणे मजु परमानंदे॥

### भक्त नरहरि सुनार

(पण्ढरपुरके महान् शिवभक्त)

मैं आपका सुनार हूँ, आपके नामका व्यवहार करता हूँ। यह गलेका हार देह है, इसका अन्तरात्मा सोना है। त्रिगुणका साँचा बनाकर उसमें ब्रह्मरस भर दिया। विवेकका हयेड़ा लेकर उससे काम-क्रोधको चूर किया और मन- खुदिकी कैंचीसे रामनाम बराबर चुराता रहा। ज्ञानके काँटेसे दोनों अक्षरोंको तीला और यैलीमें रखकर थैलीकंधेपर उठाये रासा पार कर गया। यह नरहिर सुनार, हे हिर ! तेरा दास है, रात-दिन तेरा ही मजन करता है।

### जगिमत्र नागा

भीष्मदेवको रणमें, कर्णको अर्जुनके वेधनेवाले वाणमें, हरिश्चन्द्रको इमज्ञानमें और परीक्षित्को आमन्नमृत्युमें भगवान्ने आलिङ्गन किया है। इसलिये जगमित्र कहते हैं, गोविन्द नाम भजो, गोविन्द रूप हृदयमें घरो, गोविन्द तुम्हें सव संकटोंके पार कर देंगे।

### चोखा मेळा

( प्रेयम---श्रीएम० एन० धारकर )

गन्ना गठीला होता है, परंतु रस गठीला नहीं होता । अपरने आकारपर क्या भूला है! कमान टेढ़ी होती है, परंतु तीर सीधा ही जाता है। अपरने आकारपर क्या भूला है! नदी टेढ़ी-मेढ़ी जाती है, परंतु जल तो अच्छा ही होता है। अपरने आकारपर क्या भूला है! चोलामेळा महार, हल्की जातिका है; परंतु उसका भाव (ईश्वरके प्रति) हल्का नहीं है। जातिपर क्या भूला है!

### संत कवि श्रीभानुदास

(एकनाथजी महाराजके प्रिपतामह। जनम— वि० सं० १५०५ के आसपास, पैठण (प्रतिष्ठान) क्षेत्र। जाति—आश्वलायन-शाखाके ऋग्वेदी बाह्मण, महाराष्ट्रीय। देहावसान—वि० सं० १५७० के लगभग।)

जमुना के तर चेनु चरावत । राखत है गइयाँ । मोहन मेरा सङ्गाँ॥ मोर पत्र शिर छत्र सुहाबे, गोपी घरत बहियाँ। मानुदास प्रमु भगतको बत्सल, करत छत्र-छड्माँ॥

### संत त्रिलोचन

(दक्षिण देशके भक्त कवि। जन्म-सं० १३२४, निर्वाण-तिथि--अज्ञात। )

अंति कालि जो लएमी सिमरे, ऐसी चिंता महि जे मरें। सरप जोनि बलि बलि अउतरें। अरी बाई गोविंद नामु मित बीसरें॥ अंति कालि जो स्त्री सिमरें, ऐसी चिंता महि जे मरें। वस्या जोनि बलि बलि अठतरें॥ अंति कािल जो लिड़के सिमरे, ऐसा चिंता मिह जे मरे ।
सुकर जोिन बिल बिल अउतरें ॥
अंति कािल जो मंदर सिमरें, ऐसी चिंता मिह जे मरें ।
प्रेत जोिन बिल बिल अउतरें ॥
अंति कािल नाराइणु सिमरें, ऐसी चिंता मिह जे मरें ।
बदिस त्रिलोचनु ते नर मुकता, पीतंबर बाके रिदें बसे ॥

### संत एकनाथ

( जःग—वि । सं १५९० के लगभग। पिताका नाम—सूर्यनारायण। माताका नाम—रुक्मिणी। श्रीजनार्दनस्वामीके शि

शरीरान्त-वि० सं० १६५६ की चैत्र कृष्णा पष्ठी, गोदावरीतीर )

भगवान्कं सगुण चरित्र जो परम पवित्र हैं, उन्हींका वर्णन करना चाहिये। सबसे पहले सजनवृन्दोंका मनोभावसे बन्दन करना चाहिये। सत्सङ्गमं अन्तरङ्गसे भगवान्का नाम लेना चाहिये और कीर्तन-रंगमें भगवान्के समीप आनन्दसे



ध्रमना चाहिये। भक्ति-ज्ञान-विरहित बातें न करके प्रेमभरे भावोंसे वैराग्यके ही उपाय खोलकर वताने चाहिये, जिससे भगवान्की मूर्ति अन्तःकरणमें वैठ जाय। यही संतोंके घरकी कीर्तन-मर्यादा है। अद्भय और अखण्ड स्मरणसे करताल बजे तो एक क्षणमें श्रीजनार्दनके अंदर एका—एकनाथ कहते हैं कि मुक्ति हो जाय।

× × ×

में जो हूँ, वही मेरी प्रतिमा है; वहाँ कोई दूसरा धर्म नहीं है। उसमें मेरा ही वास है। भेद और आयासका कुछ काम नहीं। किलमें प्रतिमा ही सबसे श्रेष्ठ साधन है; ऐसा दूसरा साधन नहीं। एका जनार्दनकी शरणमें है। दोनों रूप भगवान्के ही हैं।

x x x

एकत्वके साथ सृष्टिको देखनेसे दृष्टिमें भगवान् ही भर जाते हैं। वहाँ द्वैतकी भावना नहीं होती, ध्यान भगवान्में ही लगा रहता है। वहाँ मैं-तू या मेरा-तेरा कुछ भी नहीं रहता, रहते हैं केवल भगवान् ही । ध्यानमें, मनमें, अ जंगत्में और बहिर्जगत्में एक जनार्दन ही हैं । एक भग ही हैं ।

× × ×

विद्वल नाम खुला मन्त्र है, वाणीसे सदा इस नाम जारे। इससे अनन्त जन्मोंके दोष निकल जायँगे। संस जो आये हो तो निरन्तर विद्वल-नाम लेनेमें जरा भी आ मत करो। इससे साधन सधेंगे, भव-बन्धन टूटेंगे। विनामका जप करो। एकनाथ जनार्दनमें रहकर उठते वै सोते-जागते, रात-दिन विद्वल-नामका जप करता है।

× × ×

जिसने एक बार श्रीकृष्णरूपको देखा, उसकी 3 फिर उससे नहीं फिरतीं, अधिकाधिक उसी रूपको आलि करती हैं और उसीमें लीन हो जाती हैं।

× × ×

सारांश—स्त्री, धन और प्रतिष्ठा चिरंजीव-पद-प्रां साधनमें तीन महान् विष्न हैं। सचा अनुताप और सात्विक वैराग्य यदि न हो तो श्रीकृष्ण-पद प्राप्त करं आशा करना केवल अज्ञान है। नाथ कहते हैं कि या नहीं कह रहा हूँ, यह हितका वचन श्रीकृष्णने उद्धयसे। और वही मैंने दोहराया है। इसलिये इसे जिसका मन न माने, वह नाना विकल्पोंसे श्रीकृष्ण-चरण कदापि व नहीं कर सकता।

समर्थ गुरु रामदास

( घरका नाम—नारायण । जन्म—वि० सं० १६६५ चैत्र शुक्त ९ । जन्म-स्थान—जाम्ब ग्राम (औरंगायाट-नक्षिण ) । पि नाम—सूर्याजी पंत । माताका नाम—राण्युवाई । देहावसान—वि० सं० १७३९, माघ कृष्णा ९ )

मनको प्रबोध

सर्वदा श्रीरामचन्द्रजीके प्रति प्रीति धारण कर । मनसे दुःखको निकाल दे और देह-दुःखको सुखके समान ही समझकर सदैव आत्मस्वरूपमें (नित्या-नित्यका ) सोच-विचारकर लीन हो ।

रेमन ! तू अपने अंदर दुःखको

तथा शोक और चिन्ताको कहीं स्थान न दे। देह-गेहारि आसक्ति विवेक करके छोड़ दे और उसी विदेही अवन मुक्ति-सुखका उपभोग कर।

एक मर जाता है उसके लिये दूमरा दुःग्व करता है और एकाएक वह भी उसी प्रकार एक दिन मर जाता अनुब्यके लोभकी पूर्ति कभी नहीं होती, इसलिय उसके हैं में खोभ सदा बना ही रहता है । अतः जीवको मंगा फिर जन्म लेना पहता है ।

रे मन ! राधवके अतिरिक्त तू ( दूसरी ) कोई बात न कर । जनतामें वृथा बोलनेसे सुख नहीं होता । काल घड़ी-घड़ी आयुको हरण कर रहा है । देहावसानके समय तुझे छुड़ानेवाला (विना श्रीरामचन्द्रजीके) और कौन है ?

देहकी रक्षा करनेके लिये यत्न किया तो भी अन्तमें काल ले ही गया। अतः ऐ मन ! तू भगवान् श्रीरामचन्द्रजीकी मिक्त कर और मनमेंसे इस संसारकी चिन्ता छोड़ दे।

बहुत प्रकारकी वातों मेंसे यही बात दृढतापूर्वक (ध्यानमें) धारण कर कि श्रीरामचन्द्रजीको तू अपना बना ले। उनके न्यूरों (की झंकार) में 'दीनोंके नाथ' होनेका यहा गरज रहा है। (इसल्चिये) मेरे मले मन! तू रामचन्द्रजी (की शरण) में निवास कर।

जिसकी संगतिसे मन:शान्ति नष्ट हो जाती है, एकाएक अहंताका सम्पर्क होता है तथा श्रीरामचन्द्रजीसे (अपनी) बुद्धि हट जाती है, ऐसी संगतिकी संसारमें किसको रुचि होगी ?

अपने ( बुरे ) आचरणमें सोच-विचार करके परिवर्तन कर। अति आदरके साथ शुद्ध आचरण कर। छोगोंके सामने जैसा कह, वैसा कर। (और) मन! कल्पना और संसारके दुःखको छोड़ दे।

रे मन! क्रोधकी उत्पत्ति मत होने दे । सत्सङ्गमें बुद्धिका निवास हो । दुष्ट-सङ्ग छोड़ दे। (इस प्रकार) मोक्षका अधिकारी वन।

कई पण्डित संसारमें आजतक अपने हितसे बिश्चित हो गये (और) अहंभावके कारण वे ब्रह्मराश्चसतक हो गये। सचमुचमें उस (ईश्वर) की अपेक्षा विद्वान् कौन हो सकता है ! (अतः) ऐ मन ! भी सब कुछ जानता हूँ' ऐसा अहङ्कार छोड दे।

जो सोच-विचारकर बोलता है और विवेकपूर्ण आचरण करता है, उसकी सङ्गतिसे अत्यन्त त्रस्त लोगोंको भी शान्ति मिलती है, अतः हितकी खोज किये विना कुछ मत बोल और लोगोंमें संयमित और शुद्ध आचरण कर।

जिसने अहंभावकी मक्त्री खा ली, उसको ज्ञानरूपी भोजनमं रुचि कैसे होगी ? जिसके मनमेंसे अहंभाव नष्ट नहीं होता, उसको ज्ञानरूपी अन्न कभी नहीं पचेगा।

रे मन ! सभी आसक्ति छोड़ और अत्यादरपूर्वक सजनोंकी संगति कर । उनकी संगतिये संसारका महान् दुःख

दूर हो जाता है और विना किसी अन्य साधनके संसारमें सन्मार्गकी प्राप्ति होती है।

रे मन! सत्सङ्ग सर्व (संसारके) सङ्गोंसे छुड़ानेवाला है। उससे तुरंत मोक्षकी प्राप्ति होती है। यह सङ्ग साधकको भवसागरसे शीघ्रं पार करता है। सत्सङ्ग दैत-भावनाका समूल नाश करता है।

### संसारमें कौन धन्य है ?

सदा भगवान्के कार्यमें जो अपनी देहको कष्ट देता है, मुखसे अखण्ड राम-नामका उन्चारण करता है, स्वधर्मपालनमें विल्कुल तत्पर है, मर्यादापुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका ऐसा दास इस संसारमें धन्य है।

(वह) जैसा कहता है, वैसा ही करता है। नाना रूपों-में एक ईश्वर (रूप) को ही देखता है और जिसे सगुण-भजनमें जरा भी संदेह नहीं है, वहीं मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम-चन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है।

जिसने मद, मत्सर और स्वार्थका त्याग कर दिया है, जिसके सांसारिक उपाधि नहीं है और जिसकी वाणी सदैव नम्न और मधुर होती है, ऐसा सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है।

जो अखिल संसारमें सदा-सर्वदा सरल, प्रिय, सत्यवादी और विवेकी होता है तथा निश्चयपूर्वक कभी भी मिथ्या-भाषण नहीं करता, वह सर्वोत्तम श्रीरामचन्द्रजीका सेवक इस संसारमें धन्य है।

जो दीनोंपर दया करनेवाला, मनका कोमल, स्निग्ध-हृदय, कृपाशील और रामजीके सेवकगणोंकी रक्षा करनेवाला है, ऐसे दासके मनमें क्रोध और चिड़चिड़ाहट कहाँसे आयेगी ! सर्वोत्तम रामचन्द्रजीका ऐसा दास संसारमें धन्य है।

#### रामनाम

अनेक नाम-मन्त्रोंकी तुलना इस रामनामके साथ नहीं हो सकती। (किंतु) यह, भाग्यहीन क्षुद्र मनुष्यकी समझमें नहीं आता। महादेवजीने भी विश्व (का दाह शमन करने) के लिये (नाम) औषधका उपयोग किया था, तब बेचारे मानवके लिये तो कहना ही क्या। (उसको चाहिये कि वह सर्वदा नाम लेता रहे।) जिसके भुँहमें राम (रहता है), उसको वहीं शान्ति भिरुती है। वह अखण्ड आनन्दरूप आनन्दका सेवन करता है। रामनामके अतिरिक्त सब कुछ (अन्य चेष्टाएँ) संदेह और भकावर उसक करनेवाला है। परंतु यह नाम दु:खहारी परमात्माका धाम है।

10

जिमको नाममें हिंच नहीं होती। उसीको यम दुःख देता है (तथा) जिसके मनमें संदेह होनेके कारण तर्क उत्पन्न होता है, उसको घोरतर नरकमें ही जाना पड़ता है। इसिंचिये अति आदरके साथ मन लगाकर नाम-स्मरण कर। मुखसे (गम) नाम लेनेसे सब दोय आप-से-आप नष्ट हो जाते हैं।

#### उपदेश

जो विना आचरण किये हुए नाना प्रकारकी (बहाशनकी) यातें करता है, परंतु जिसका पापी मन उसे मन-ही-मन धिकारता है, जिसके मनमें कल्पनाओंकी मनमानी दौड़ चलती है, ऐसे मनुष्यको ईश्वरकी प्राप्ति कैसे होगी।

मृत्यु नहीं जानती कि यही आधार है और न वह समझती है कि यह उदार है। मृत्यु सुन्दर पुरुष और सब प्रकार निष्णात पुरुषको भी कुछ नहीं समझती। पुण्य पुरुषक हरिदास या कीर्तनकार और बड़े-बड़े सन्कर्म करनेवालेंको भी मृत्यु नहीं छोड़ती।

यदि संदेह किया भी जाय, तो क्या यह मृत्युकोक नहीं रहेगा ! यह मृत्युकोक तो है ही; और यहाँ जो पैदा होगा, वह मरेगा ही !

भगवान् भक्ति-भावका भूखा है। वह भक्ति-भावपर ही प्रसन्न होता है और मानुकपर प्रसन्न होकर संकटमें उसकी रक्षा करता है।

यह आयु एक रहांकी संदूक है—इसमें सुन्दर भजन-रह भरे हैं—इसे ईश्वरको अर्पण करके आनन्दकी छूट मचाओ । हरिमक्त सांसारिक वैभवसे हीन होते हैं। परंतु वास्तवमें वे ब्रह्मा आदिसे भी श्रेष्ठ हैं; क्योंकि वे सदा-सर्वदा नैराक्यके आनन्दसे ही संतुष्ट रहते हैं। केवल ईश्वरकी कमर पकड़कर जो संसार्स नैराक्य रखते हैं, उन भावुकोंको जगदीश सब प्रकारसे सँमाळता है। भावुक भक्त संसारके दु:खोंको ही विवेकते परम सुख मानता है। परंतु अभक्त लोग संसार-सुखोंमें ही फँसे पड़े रहते हैं।

वासनाके ही कारण सारे दुःख मिलते हैं। इसलिये जो

उत्पन्न हुए जितने मुख़ हैं, उनमें घोर दुःख भरा है उनका नियम ह कि पहले वे मीठे लगते हैं, परंतु पीरे उनके कारण शोक ही होता है।

116.

ईश्वरमें मन रखकर जो कोई हरिकथा कहता है, उती इस संसारमें धन्य जानो। जिसे हरिकथाते प्रीति है अं नित्य नयी प्रीति चढ़ती जाती है, उत्ते मगवानकी प्रा होगी। जहाँ हरिकथा हो रही हो, वहाँके लिये सब छोड़ जो दौड़ता है और आलस्य, निद्रा तथा स्वार्षको छोड़कर हरिकथामें तत्पर होता है, उदी मगवानकी प्राप्ति होगी।

( त्रेषक--श्रीएम० एन० धारकर )

जिस परमेश्वरने संसारमें भेजा, जिसने अखिल वहा। उत्पन्न कियाः उस परमेश्वरको जिसने नहीं पहचानाः वह प है। इसलिये ईश्वरको पहचानना चाहिये और जन्म सार्थक कर लेना चाहिये। समझता न हो तो सत्तक्ष क चाहिये, जिससे समझमें आ जाता है। जो ईधर जानते हैं और शाश्वत-अशाश्वतका मेद वता देते हैं। संत हैं। जिनका ईश्वरविषयक ज्ञानरूप भाव क चलायमान नहीं होता। वे ही महानुभाव साधु संत हैं— जानो । जो जनसमुदायमं बरतते हैं, परंतु लोगोंको जिन ज्ञान नहीं, ऐसी वातें बताते हैं और जिनके अन्तरः ज्ञान जागता रहता है, वे ही साध्र हैं। जिससे निर् प्रमात्मा जाननेमें आता है, वही ज्ञान है; उससे अतिरि सब कुछ अञ्चान है। उदरभरणके लिये अनेक विद्यार का अम्बास किया जाता है, उसे भी ज्ञान कहते हैं। प उससे कोई सार्थक नहीं होता । एक इंधरको पहचानना चाहिये—वही ज्ञान है, उसींसे सब सा हैं। शेष सब कुछ निरर्थक और उदरभरणकी विवा जीवनमर पेट भरा और देहका संरक्षण किया, प अन्तकालमें सब कुछ व्यर्थ हो गया। इन प्रकार भरनेकी विद्याको सिद्द्या नहीं कहना चाहिये। अपितु जि अभी, इसी समय, सर्वन्यापक परमेश्वरकी प्राप्ति हो ज वही ज्ञान है। और इस प्रकारका ज्ञान जिसे हो। उसको स बानो एवं उससे वह पृछो जिससे समाधान हो ।

(श्रीदासरीध-दराय ६। ममास

#### नरदेहस्तवन

धन्य है यह नरदेह, घन्य है ! इमदी अपूर्वतारी देखों कि जो-जो परमार्थ-माधन इमने वित्रा आग, उ सिद्धि प्राप्त होती है। बहुतोंने सलोकता, समीपता, सरूपता और सायुज्य, जिस मुक्तिकी इच्छा हुई, प्राप्त कर ली। इस प्रकार अनेक सिद्धों-साधुओंने इस नरदेहके आश्रयसे ही अपना हित कर लिया; ऐसे इस नरदेहको कहाँ- तक बखाना जाय ! यदि देहको परमार्थमें लगाया तो यह सार्थक हुआ, अन्यथा अनेक आघातोंसे यह व्यर्थमें ही मृत्युपथको प्राप्त होता है ॥ ६१ ॥

( श्रीदासनोध---दशक १, समास १०)

### संत श्रीतुकाराम

(जन्म—वि० सं० १६६५। पिताका नाम—श्रीबोल्लोजी। माताका नाम—कनकाबाई। खीका नाम—(१) रखुमार्र, दूसरीका नाम (२) जिजाई। जन्म-स्थान—दक्षिणके देहू नामक आममें। बि० सं० १७०६ चैत्र कृष्णा २ को प्रयाण किया ) (प्रेपक—अीचन्द्रदेवजी मिश्र, 'चन्द्र')

श्रीहरिसे मिलनेके लिये क्या करें-

'यतः केवल आशा-तृष्णासे विल्कुल खाली हो जाओ । जो नाम तो हरिका लेते हैं, पर हाथ लोममें फँसाये रखते तथा असत्, अन्याय और अनीतिको लिये चलते हैं, वे अपने (पूर्व) पुरुषों-को नरकमें गिराते और स्वयं नरकके कीड़े बनते हैं।

अभिमानका मुँह ही काला है और उसका काम अँधेरा फैलाना है। सब काम मटियामेट करनेके लिये लोकलाज साथ लगी रहती है।

खाँग बनानेसे भगवान् नहीं मिलते । निर्मल चित्तकी प्रेमभरी चाह नहीं तो जो कुछ भी करो, अन्तमें केवल आह! मिलेगी। तुका कहता है—लोग जानते हैं पर जानकर भी अंधे बनते हैं।

बाद-विवाद जहाँ होता है, वहाँ खड़े रहोगे तो फंदेमें फँसोगे | मिलो उन्हींसे जो सर्वतोभावसे श्रीहरिकी शरण हो चुके हैं | वे तुम्हारे कुलके कुटुम्बी हैं |

तुकाराम कहते हैं---

जिसका जैसा भाव होता है। उसीके अनुसार ईश्वर उसके पास या दूर है एवं उसे देता-लेता है।

ईश्वर ऐसा कृपाछ है कि उसके दासको उसे सुख-दुःख कहना नहीं पड़ता।

जहाँ उसके नामका घोष होता है, उस स्थानमें नारायण भय नहीं आने देता।

श्रीहरिके रंगमें जो सर्वभावसे रॅंग गये, उनका ही जगत्में जन्म लेना धन्य है।

जिसका नाम पापोंका नाश करता है, लक्ष्मी जिसकी दासी है, जो तेजका समुद्र है, तुकाराम उसकी शरणमें सर्वभावसे है।

सनकादि जिसका ध्यान धरते **हैं, व**ही पाण्डुरंग मेरा कुल-देवता है।

विद्वलका नाम लेते ही मुझे सुख मिला और मेरा मुँह मीठा हो गया।

विद्वलका नाम-संकीर्तन ही मेरा सब कुछ साधन है।

तेरा नाम ही मेरा तप, दान, अनुष्टान, तीर्थ, वत, सत्य, सुकृत, धर्म, कर्म, नित्यनियम, योग, यज्ञ, जप, ध्यान, ज्ञान, अवण, मनन, निदिध्यासन, कुलाचार, कुलधर्म, आचार-विचार और निर्धार है। नामके अतिरिक्त और कोई धन-विच्त मेरे पास कहनेके लिये नहीं है।

मेरी दृष्टि (नारायणके ) मुखपर संतुष्ट होकर फिर पीछे नहीं लौटती ।

हे पण्डरीनाथ ! तेरा मुख देखनेकी मुझे भृख लगी ही रहती है ।

हे नारायण ! तुम त्वरासे आओ, यही मेरे अन्तरङ्गकी आर्त पुकार है।

हरि-कीर्तनमें भगवान्। भक्त और भगवन्नामका त्रिवेणी-संगम होता है। कीर्तनमें भगवान्के गुण गाये जाते हैं। नामका जय-घोष होता है और अनायास भक्तजनोंका समागम होता है। कथा-प्रयागमें ये तीनों लाभ होते हैं। इसमेंसे प्रत्येक लाभ अमूल्य है। जहाँ ये तीनों लाभ एक साथ अनायास प्राप्त होते हैं, उस हरिकथामें योगदान कर आदरपूर्वक उसे अवण करनेवाले नर-नारी यदि अनायास ही तर जाते हैं तो इसमें आश्चर्य ही क्या है। हरि-कथा पवित्र, फिर उसे गानेवाले जब पवित्रता-पूर्वक गाते और सुननेवाले जब पवित्रतापूर्वक सुनते हैं तब ऐसे हरि-कीर्तनसे बढ़कर आत्मोद्धार और लोक-शिक्षका दूसरा साधन क्या हो सकता है ? अमृतका बीज, आत्मतत्त्वका सार, गुह्यका भी गुह्य-ग्रह्म श्रीराम-नाम है । यही सुख में सदा लेता रहता हूँ और निर्मल हरि-कथा किया करता हूँ । हरि-कथामें सबकी गमाधि लग जाती है । लोभ, मोह, माया, आशा, तृष्णा सब हरि-गुण-गानसे रफ़्-चक्कर हो जाते हैं । पांडुरंगने इसी रीतिसे मुझे अंगीकार किया और अपने रंगमें रॅंग डाला । हम विहलके लाड़िले लाल हैं—जो असुर है, वे कालके भयसे काँपते रहते हैं । संत-बचनोंको सत्य मानकर तुमलोग नागयणकी शरणमें जाओ।

जहाँ भी वैठें, खेलें, भोजन करें, वहाँ तुम्हारा नाम गायेंगे। राम-कृष्ण नामकी माला गूँथकर गलेमें डालेंगे।

आसनः शयनः भोजनः गमन—सर्वत्र सब काममें श्रीविद्वलका सङ्ग रहं। तुका कहता है—गोविन्दसे यह अखिल काल सुकाल है।

नाम-मंकीर्तनका साधन है तो बहुत सरल, पर इससे जन्म-जन्मान्तरके पाप भरम हो जायँगे । इस साधनको करते हुए वन-वन भटकनेका कुछ काम नहीं है। नारायण स्वयं ही मीधे घर चले जाते हैं। अपने ही स्थानमें बैठे चित्तको एकाग्र करो और प्रेमसे अनन्तको भजो। पाम कृष्ण हिर विहल केशव' यह मन्त्र सदा जपो। इसे छोड़कर और कोई साधन नहीं है। यह मैं विहलकी शपथ करके कहता हूँ। तुका कहता है—यह साधन सबसे सुगम है, बुद्धिमान् धनी ही इस धनको यहाँ इस्तगत कर लेता है।

इन्द्रियोंकी अभिलाषा मिट जाती है। पर यह चिन्तन सदा बना रहता है। ब्रह्मानन्दमें काल समाप्त हो जाता है; जो कुछ रहता है, वह चिन्तन ही रहता है। वही अन्न पविन्न है, जिसका भोग हरि-चिन्तनमें है। तुका कहता है—वही भोजन स्वादिष्ट है, जिसमें श्रीविद्वल मिश्रित हैं।

मातासे बञ्चेको यह नहीं कहना पड़ता कि तुम मुझे सँभाळो । माता तो स्वभावसे ही उसे अपनी छातीसे लगाये रहती है । इसिलये मैं भी सोच-विचार क्यों करूँ ? जिसके सिर जो भार है, वह तो है ही । विना माँगे ही माँ बञ्चेको खिळाती है और बच्चा जितना भी खाय, खिळानेसे माता कभी नहीं अघाती । खेळ खेळनेमें बच्चा भूळा रहे तो भी माता उसे नहीं भुळाती, बरबस पकड़कर उसे छातीसे चिपटा लेती और स्तन-पान कराती है । बञ्चेको कोई पीड़ा नो माता भाड़की लाई-सी विकल हो उठती है । अपनी

देहकी सुध भुला देती है और बच्चेपर कोई चोट नहीं आने देती। इसलिये मैं भी क्यों सोच-विचार कहूँ ? जिसके सिर जो भार है, वह तो है ही।

भगवान् भक्तको गृहप्रपञ्च करने ही नहीं देते, सन् इंझर्टोंसे अलग रखते हैं। उसे यदि वैभवशाली ननार्ये तो गर्व उसे घर दबायेगा। गुणवती स्त्री यदि उसे दें तो उसीमें उसकी आसक्ति लगी रहेगी। इसलिये कर्कशा उसके पीछे लगा देते हैं। तुका कहता है, यह सन्न तो मैंने प्रत्यक्ष देख लिया। अन्न और इन लोगोंसे क्या कहूँ !

#### × × ×

पंडरपुरकी वारी मेरा कुलधर्म है, मेरे और कोई कर्म, तीर्थ-व्रत नहीं है। एकादशीका उपवास करता हूँ और दिन-रात हिंग्नमका गान करता हूँ। श्रीविडलके नामका मुलसे उच्चारण करता हूँ—तुका कहता है कि यह कल्पबृक्षका वीज है।

कीर्तन बड़ी अच्छी चीज है। इससे शरीर हरिरूप हो जाता है, प्रेमछन्दसे नाचो-कूदो। इससे देहभाविमट जायगा।

× × ×

लौकिक व्यवहार छोड़नेका काम नहीं, वन वन भटकने या भस्म और दण्ड धारण करनेकी भी कोई आवश्यकता नहीं। कलियुगमें यही उपाय है कि नाम-कीर्तन करो, इसीसे नारायण दर्शन देंगे।

अनुताप-तीर्थमें स्नान करो, दिशाओंको ओढ़ हो और आशारूपी परीना बिल्कुल निकल जाने दो और वैराग्यकी दशा भोग करो। इससे, पहले जैसे तुम थे, वैसे हो जाओंगे।

सच्चा पण्डित वही है जो नित्य विद्वलको भजता है और यह देखता है कि यह सम्पूर्ण समब्रह्म है। सब मचगना जगत्में श्रीविद्वल ही रम रहे हैं।

संत-चरणोंकी रज जहाँ पड़ती है, वहाँ वामनाका बीह सहज ही जल जाता है, तब राम-नाममें किच होती है और घड़ी-घड़ी सुख बढ़ने लगता है। कण्ठ प्रेममे गर्गड़ होता, नयनोंसे नीर बहता और हृदयमें नाम-रूप प्रवट होता है। तुका कहता है—यह बड़ा ही मुल्म गुन्छ माधन है, पर पूर्व-पुण्यसे ही यह प्राप्त होता है।

x X

इन्द्रियोंका नियमन नहीं, मुखर्म नाम नहीं होना हो है। तो भोजनके साथ मक्त्वी निगल जाना है, ऐसा भोजन कर कभी सुख दे सकता है। सबके अलग-अलग राग हैं, उनके पीछे अपने मनको मत बाँटते फिरो । अपने विश्वासको जतनसे रक्खो, दूसरोंके रंगमें न आओ।

खोल, खोल, ऑखें खोल। बोल, अमीतक क्या ऑखें नहीं खुलीं ? अरे, अपनी माताकी कोखमें तू क्या पत्थर पैदा हुआ ? तैंने यह जो नर-तनु पाया है, वह बड़ी मारी निधि है, जिस विधिसे कर सके, इसे सार्थक कर। संत तुझे जगा-कर पार उतर जायँगे।

श्रीहरिके जागरणमें तेरा मन क्यों नहीं रमता ? इसमें क्या घाटा है ? क्यों अपना जीवन व्यर्थमें खो रहा है ? जिनमें अपना मन अटकाये बैठा है, वे तो तुझे अन्तमें छोड़ ही देंगे। तुका कहता है—सोच छे, तेरा छाम किसमें है ?

पर-द्रव्य और पर-नारीकी अभिलाषा जहाँ हुई, वहींसे भाग्यका हास आरम्भ हुआ।

(हे केशव ! तुम्हारे वियोगमें ) मेरी वैसी ही स्थिति है। जैसे पानीसे अलग होनेपर मछली तडफडाती है।

मुझे अब धीरज नहीं रहा; पाण्ड्ररंग ! कब मिलोंगे ! श्रीहरि पास आ गये । उनके हाथमें शङ्ख-चक्र शोभा दे रहे हैं। गरुड़ फड़फड़ाता हुआ आ रहा है और कहता है, 'मत डरो, मत डरो।' मुकुट और कुण्डुलोंकी दीतिसे सूर्य- का लोप हो गया है। हरिका वर्ण मेघक्याम है। उनकी मूर्ति वहुत ही सुन्दर है। चार भुजाएँ हैं और कण्ठमें वैजयन्ती माला झूल रही है। पीताम्बरकी आभा ऐसी है कि दसों दिशाएँ प्रकाशमान हो गयी हैं। तुकाराम संतुष्ट हो गये; क्योंकि वैकुण्ठवासी भगवान् घर आ गये।

हम अपने गाँव चले । हमारा राम-राम वंचना । अव हमारा-तुम्हारा यही मिलना है । यहाँसे जन्म-बन्धन टूट गया । अब हमपर दया रखना । तुम्हारे पैरों पड़ता हूँ । कोई निज धामको पधारते हुए 'विद्दल-विद्दल' वाणी वोलो । मुखसे राम-कृष्ण कहो । तुकाराम वैकुण्डको चला !

### हिंदी दोहे

लोमीके चित धन बैठ (अरु), कामिनिके चित काम ।
माताके चित पूत बैठ, तुकाके मन राम ॥ १ ॥
कहे तुका जग भूला रे, कहा। न मानत कोय ।
हाथ पड़े जब कालके, मारत फोरत डोय ॥ २ ॥
तुका मिलना तो भला, (जब) मनसूँ मन मिल जाय ।
उपर उपर माटी धसी, उनकी कोन बराय ॥ ३ ॥
कहे तुका भला भया, हुआ संतनका दास ।
क्या जानूं कैंग मरता, न मिटती मनकी आस ॥ ४ ॥

### संत महीपति

(जन्म—सन् १७१५ ई० । जन्म-स्थान—ताहराबाद । जाति—ऋग्वेदी वसिष्ठगोत्री ब्राह्मण । पिताका नाम—श्रीदादोपंत । दीक्षा-गुरु—संत तुकारामजी । उन्न—७५ वर्ष । देहावसान—ई० सन् १७९० । )

भगविषय भक्त ही सौभाग्यशाली हैं, उनका सौभाग्य असीम और अपार है। उनके पूर्व-जन्म घन्य हैं। उनका यह जन्म भी सफल और घन्य है। उनके कुटुम्ब, कुल और जाति आदि घन्य हैं। जो श्रीहरिके शरणागत हैं, उनका ज्ञान घन्य है, उनका संसारमें आना धन्य है। वे प्राणी घन्य हैं, जो अनन्यभावसे हरिकी शरणमें हैं। उन्होंने अपने पूर्वजोंका उदार कर दिया और असंख्य प्राणियोंको भवसागरके पार

उतार दिया। भगवान्के भक्त वड़े पुण्यशाली होते हैं, उनके दर्शनमात्रसे लोग भवसागरसे तर जाते हैं: "" इन्द्र और ब्रह्मा भगवान्के भक्तकी महिमा नहीं कह सकते। वे इ पुरुषोत्तम नारायणके प्रिय पात्र हैं और वैकुण्ठमें जाते हैं। वे वैकुण्ठमें निवास करते हैं और ह्मीकेशके निकट रहते हैं, ऐसे महाभाग्यशाली हैं वे। ऐसे संतों—भक्तोंके चरणपर महीपति अपना मस्तक रखते हैं।

# संत श्रीविनायकानन्द स्वामी

( श्रीहोत्र पेमल मृष्णेत्रम् । जन्म--शाको १८०५ । समाधि-शाको १८६१, भादपद कृष्ण ८ शुक्रवार । )

( प्रेपफ--श्रीकिसन दामोदर नाईक )

वेदे कृष्णं घनसंकाशं। निजजन-हृदय-निवासस्॥ विमलं सन्यं ज्ञानमनन्तं। माया-मानुप देह धरंतं॥ गोपीजन-सहवासम्॥१॥

त्रिभु 1न-सुन्दर-वदनारविंहं । मंजुल मुखी गान विनोहं ॥ सद्यं सिखतहासम् ॥ २ ॥ मिणमय-मुकुटं, पीत दुक्लं । कृपया सेवित-यमुनाकूलं ॥

वृन्दावन-कृत-रासम् ॥ ३॥
नंद-यशोदा-वत्सल बालं । मृगमद-चंदन-शोभित भालं ॥

राधाकृत परिहासम् ॥ ४॥
ध्वजवज्रांकुश-चिन्हित-चरणं । कविनायकमुनि-मानस-हरणं ॥
स्वसं भवभय-नाशम् ॥ ५॥

# महाराष्ट्रीय संत अमृतराय महाराज

( स्थान-साखरखेड़ा-औरंगाबार । जन्मकाल-संबद् १७५५, समाधिकाल-संबद् १८१० । )

( प्रेषक--पं० श्रीविष्णु नालकृष्ण जोशी )

वो नर कहाँ पावे, निश्चित हिरगुन गावे । कुछ रोटी कुछ लंगोटिया, खुशाल गुजर चलावे ॥ मिन्नत कर कर देव, तो ही पैसा हाथ न लावे । दो दिनकी दुनियामें वो, वाहवा कर कर जावे ॥ औरत आगे आवे, माह बहेन बराबर भावे । फिर चली रात भजनकी, भीमा चिद्रंगामें न्हावे ॥ अमृतरायके नाम-सुधारस, मन भरपूर पिलावे । वो नर कहाँ पावे, निश्चित हिरगुन गावे ॥

काया निहं तेरी निहं तेरी। मत कर मेरी मेरी।।प्रु॰।।
न्हावे हाँडा पानी गरम। निहं करता कौड़ीका धरम।।
इस कायाका कौन भरोसा। आकर जम डारेगा फासा।।
बाँधे टाम-टीमकी पगड़ी। चौथे दिन मुडावे दाढ़ी।।
सावे घी-सिचड़ीका खुराक। आखर जलकर होवे साक॥।

चन्दन सीस लगावे टीका । आखर राम-भजन बिन फीका॥ चाबे पान सुपारी लवँगा। गहलो गहिल फिरत बेढंगा।। बाजे ठंड बनाया डगला। जपर काल फिरत है बगला॥ ओढ़ै शाल दुशाला पट्टू । इसमें क्या भूला रे खट्टू ॥ नया हाली पलंगपर सोवे । उसके खातर जीवन खोवे ॥ अमृत कहे सब झूठा धंधा। भज ले राम कृष्ण गोविंदा॥ तुम चिरंजीव कल्याण रहो, हरि-कथा सुरस पीओ। जीओ। हरिकीर्तनके साथी सजन, बहुत बरस सस्ता दाना पानी निर्मल, गंगाजल लहरा । राग-रंग और बाग-बगीचे, रुपये हो न मोहरा॥ यसती । ऊँचा मन्दिर, महल सुनेरी, माल आरती ॥ पुत्र-पौत्र सुन्दर कामिनी। सराण गुण रहियो । अमृतरायके अमृत वचनसे, सदा रहियो ॥ सवल पुष्टि आरोग्य नामसे, आनँदर्मे

# संत मानपुरी महाराज

( जन्मकाल-संवत् १७१० । समाधिकाल-संवत् १७८७ । ) ( प्रेपक-पं ० श्रीचिष्णु वालकृष्ण जोशी )

### (भजन राग वंकावली)

हरि नोलो अखियाँ खोलो, करि करि दरसन डोलो । ग्यान गुरूको सोई पानै, जो कोइ होने मोलो ॥ जित देखोतित रूप साईका, संपूरन नाह पोटो । मानपुरी साई विकरत नाहीं, जो ली, हरपर जो थी ॥ नाम सनेही जब मिले, तब ही सचु पावै। अजर अमर घर ले चले, भव-जल नहिं आवै॥ ज्यों पानी दरियाव का, दूजा न कहावै। हिल मिल एको है रहे, सतगुरु समुझावै॥ दास कवीर विचारि कै, कहि कहि जतलावै। आपा मिटि साहिव मिले, तब वह घर पावै॥

( 3 )

भिज ले भिरजनहार, सुबर तन पाइ कै ॥ रहो अचेत, कहाँ यह औसर पैही । काहे फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितेही ॥ लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनुप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप॥ गर्भवास में रह्यों कह्यों, मैं तोहीं। भाजिहीं निसदिन सुमिरौं नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं। चरतन ध्यान लगाइकै, रहीं नाम लौ लाय। तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय।। कियों करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा ! इतना वह बात, भयौ माया आधीना II गयौ भूलि बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। મૂર્જી बृया, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ बालकपन समानः देह जोवन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बातें॥ निहारत चलत के, पहिरे बसन रेगाय। चोवा-चंदन लाइ शाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय II गली-गली बीतः, बुढ़ापा आन तुलाने। गइ तरनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन लगे, मुख तें आवत बास। चूवन नैन-नाक कफ-पित घेरे कंट सब, छुटि गइ घर की आस ॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन धन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घर्सीटिहै, परिहौ जम के फंद। बिन सतगुर नहिं बाचिही, समुझि देख मतिमंद॥ मुफल होत यह देह, नेह सत्गुहसों कीजै। मुक्ती मारग जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥ नाम गही निरमय रही, तनिक न व्यापै पीर। यह छीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना है
माटी को वरतन बन्यों, पानी लै साना है
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना है
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना है
होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना है
आठ पहर सन्मुख छड़ै, सो बाँचे बाना है।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना है।
सतगुरु की सेवा करै, पावै परवाना है।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना है।

(4)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की।
जगत में लगर नहीं पल की ॥
इह्र-कपट करि माया जोरिन, बात करें छल की
पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी
यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मद्री की
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटें तन की।
काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मद्री जंगल की॥
काम कोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्मल की।
जान बैराग दया मन राखो, कहें कबीर दिल की।

( & )

सन रे अब की बेर सम्हारों ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारों ॥
बालापने ज्ञान निहं तन में, जब जनमो तब वारों ।
तरनाई मुख बास में खोयों, बाज्यों कूच-नगारों ॥
मुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारों ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारों ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वासे रह्यों नियारों ।
कहै कबीर मुनो भाई साथों, सब घट देखनदारों ॥

( 6 )

सन करि ले साहित से प्रीत ।

सरन आये सो सन ही उनरे, ऐसी उन की रीत ॥

सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तून पर सीत ।

काँची देह गिरे आखिर को, ज्यों बाह्य की भीत ॥

ऐसो जन्म नहुरि नहिं ऐही, जात उमिरि मय रीत ।

दास कवीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगारा भीत ॥

मिले, तव ही सच्च पावै। सनेही জন अमर घर ले चरी, भव-जल नहिं आवै॥ अजर दरियाव का, दूजा न कहावै। **ज्यां** एको है सम्झावै ॥ रहे, सत्गुरु हिल विचारि कै, कहि कहि जतलावै। दास साहिव मिलै, तव वह घर पावै॥ मिटि आपा

(३)

भिज ले मिरजनहार, सुघर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैहाँ। रहौ काहे देह, बहुरि पाछे पाछितैही। ऐसी नहिं फिर जोनि मे, मानुष जनम लख चौरासी अनूप । ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप॥ गर्भवास में रह्यों कह्यों, मैं भजिहीं तोईं। सुमिरौं नाम, कष्ट से काढ़ो मोहां॥ निसदिन लगाइके, रहीं नाम लौ ध्यान चरनन तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय॥ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा । कियौ इतना गयौ वह बात, भयौ माया आधीना॥ भूलि बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। મૂર્છી बृथा, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ बालकपन समान, देह जोवन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बार्ते॥ निहारत चलत बसन रँगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय॥ झाँकत गली-गली बीत, बुढ़ापा आन तुलाने। गइ तदनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन लगे, मुख तें आवत बास । चूवन नैन-नाक कप-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन घन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घतीटिहै, परिहौ जम के फंद। बिन सतगुरु निहं बाचिही, समुझि देख मतिमंद ॥ होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै। जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥ सुफ,ल नाम गही निरमय रही, तनिक न ब्यापै पीर। मारग गृह कीला है मुक्ति की, गावत दास कबीर॥

( 8)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो॥
माटी को बरतन बन्यो, पानी लै साना हो।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो॥
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो।
होत मोर सब उठि चले, दूर देन को जाना हो॥
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँधे बाना हो।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो॥
सतगुरु की सेवा करे, पावै परवाना हो।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल हेराना हो॥

(4)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

ह्यूट-कपट करि माया जोरिन, बात करें छल की ।

पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥

यह मन तो है इस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।

साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥

काया अंदर इंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की ।

जव यह इंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥

काम कोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्तल की ।

हान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

( & )

मन रे अब की बेर सम्हारो ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारो ॥
बालापने ज्ञान निह तन में, जब जनमो तव वारो ।
तरुनाई सुख बास में खोयो, बाज्यो कृच-नगारो ॥
सुत दारा मतलव के साथी, तिन को कहत हमारो ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारो ॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वासे रह्यो नियारो ।
कहै कबीर सुनो भाई साथो, सब घट देखनहारो ॥

(७)

मन करि छे साहिय से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन दी गैत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर मीत ।
काँची देह गिरे आखिर को, ज्यों बाम की मीत ।
ऐसो जन्म बहुरि नहिं पहा, जात उमिरि मव देखा।
दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगारा जिला।

नाम मनेही जब मिले तब ही सचु पावै । अजर अमर घर ले चले मव-जल नहिं आवै ॥ उयों पानी दिरयाव का दूजा न कहावै ॥ हिल मिल एको है रहें, सतगुरू समुझावै ॥ दास कवीर विचारि कै कहि कहि जतलावै । आपा मिटि साहिव मिले तब वह घर पावै ॥

#### ( ₹ )

मजि ले मिरजनहार। सुधर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैहाँ। रहो काहे नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पाछितैही ॥ लख चौरासी जोनि में, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप॥ गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहों तोहीं । नाम, कष्ट से काढो मोहीं। सुमिरौ निसदिन ध्यान लगाइकै, रहीं नाम छौ लाय। तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय।। करार, काढ़ि गुर बाहर कीन्हा। कियौ इतना गयौ वह बात, भयौ माया आधीना॥ भूलि वातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बुधा, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ बालकपन समान, देह जोवन सद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बार्ते॥ निहारत चलत बसन रेगाय। के, पहिरे चोवा-चंदन लाइ फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय ॥ भाकत गली-गली बीतः बुढ़ापा आन तुलाने । गइ तहनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन छने, मुख तें आवत बास । चूवन नैन-नाक कप-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन घन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई ॥ आखिर काल घतीटिहै, परिही जम के फंद। विन सत्तगुर नहिं बाचिही, समुक्ति देख मतिमंद ॥ सुफल होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै ! मारग जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥ नाम गही निरमय रहीं। तनिक न न्यापै पीर। यह छीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर ॥

(8)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना है माटी को बरतन बन्यों, पानी लै साना है। बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना है। क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो होत भीर सब उठि चले, दूर देन को जाना है। आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँघे बाना हो जीत चला मवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो। सतगुरू की सेवा करै, पावै परवान। हो। कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो।

(4)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

शुठ-कपट करि माया जोरिन, बात करें छल की।
पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥
यह मन तो है इस्ती मस्ती, काया मड़ी की।
साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटें तन की।।
काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की।
जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मड़ी जंगल की॥
काम कोध मद लोम निवारो, बात यह अस्मल की।
शान बैराग दया मन राखो, कहें कबीर दिल की॥

#### ( ( )

मन रे अब की बेर सम्हारों ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु याजी हारों ॥
बालापने ज्ञान निह तन में, जब जनमो तव बारों ।
तरुनाई सुल बात में खोयों, याज्यों कृत्व-नगारों ॥
सुत दारा मतल्व के साथीं, तिन को कहत हमारों ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारों ॥
पूर रह्यों जगदीस गुरू तन, वारों रह्यों निपारों ।
कहै कबीर सुनो भाई साथों, सब घट देखनहारों ॥

#### ( 0 )

मन करि छे साहिय से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ।

सुंदर देह देखि मत भूखे, जैसे हुन पर भीत ।
काँची देह गिरे आखिर को, उबी बार की मत की ।

ऐसी जन्म बहुरि नीई पेही, जात उगिरि मन की ।

दास कवीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगारा अंध ।

मिले, तन ही सन् पानै। सनेही जय नाम अमर घर ले चलै, भव-जल नहिं आवै॥ दरियाव का। दूजा न कहावै। ज्यों एको है रहे। सतगुर समुझावै॥ हिल विचारि कै, कहि कहि जतलावै। कवीर साहिव मिलै, तब वह घर पावै॥ मिरि

( ३ ) भिज ले मिरजनहार, मुत्रर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैहाँ। रहौ नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पाछितेही ॥ लख चौरासी जोनि में, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूप॥ भजिहौं गर्भवास में रह्यों कह्यों, मैं तोहीं। सुमिरौं नाम, कष्ट से काढ़ों मोहीं ॥ निसदिन लगाइकै, रहीं नाम लौ लाय। ध्यान तिनक न तोहिं बिसारिहों, यह तन रहै कि जाय॥ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा । कियौ इतना बात, भयौ माया आधीना॥ गयौ वह भूलि बातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बृथा, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ समान, देह जोबन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बार्ते॥ निहारत चलत बसन रँगाय। के, पहिरे लाइ चोवा-चंदन किरे, पर-तिय लखि मुसकाय॥ झाँकत गली-गली बीतः, बुढ़ापा आन तुलाने । गइ तरनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉपन लगे, मुख तें आवत बास | चूवन नेन-नाक कप-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस ॥ नारि, कहौ का के सँग जाई।

सुत

होत यह

मारग

सुफ,ल

तन धन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई॥

बिन सतगुरु नहिं बाचिही, समुझि देख मतिमंद ॥

नाम गही निरमय रही, तनिक न ब्यापै पीर ।

गर नीला है मक्ति की, गावत दास कबीर ॥

काल घतीटिहै, परिही जम के फंद।

देह, नेह सतगुरुसों कीजै।

जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥

(8)

नहीं, सोइ साध सयाना हो। छुटै नाम-लगन बन्योः पानी है साना हो। माटी को बरतन बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो॥ सराय का बासनाः सत्र लोग बेगाना हो। होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो॥ बाँधे बाना हो। आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना सत्तगुरु की सेवा करै, पावे हो । परवाना कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो॥

(4)

सुमिरन करि ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की। जगत में खबर नहीं पल की ॥ करे छल की। **ध्रु**ठ-कपट करि माया जीरिनः बात पाप की पोट भरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥ मड़ी की। यह मन तो है हस्ती मस्ती। काया साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अविध घटै तन की ॥ काया अंदर हंसा बोलै, खुसियाँ कर दिल की। जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मड़ी जंगल काम कोध मद लोभ निवारो, चात यह अस्मल की। ज्ञान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की॥

( & )

मन रे अब की बेर सम्हारो । जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारो॥ बालापने ज्ञान निहं तन में, जय जनमो तय यारो। तरुनाई भुख बास में खोयो, बाज्यो कूच नगारो॥ मुत दारा मतल्य के साथी, तिन को फहत हमारो। तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारों॥ पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वारे रह्यो नियारी। कहै कबीर सुनो भाई साथी, सब घट देखनहारों॥

(७)

मन करि ले साहिय से प्रीत । सरन आये सो सब ही उचरे, ऐसी उन की रीत !! सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर मीत। काँची देह गिरे आखिर को, व्यां वाट की भीता ऐसो जन्म बहुरि नहिं वेदी, जात उमिरि सब वीता नगारा दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव

(6)

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥ रूखा स्वा राम का दुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे । पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥ जिन ऑखन में नींद घनेरी, तिकया और विछोना क्यारे । कहें कवीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तब रोना क्यारे ॥

(8)

है कोई भूला गन समुझावै।

या मन चंचल चोर हिर लो, छूटा हाथ न आवे।। जोरि-जोरि घन गहिरे गाड़े, जह कोइ लेन न पाने। कंठ का पौल आइ जम घेरे, दै-दे सैन बताने॥ लोटा दाम गाँठि ले बाँघे, बड़ि-बड़ि बस्तु भुलावे। बोय बबूल दाख फल चाहै, सो फल कैसे पाने॥ गुर की सेवा साध की संगत, भाव-भगति बनि आवे। कहै कबीर सुनो भाई साधी, बहुरि न भव-जल आवे॥

( १० )

सत्तर्भेग लागि रही रे भाई, तेरी विगरि बात बन जाई ॥
दौलत-दुनियाँ माल-खजाने, विधया बैल चराई ।
जबिंह काल के इंडा बाजै, खोज-खबिर निहें पाई ॥
ऐसी भगति करी घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बंदगी अरु अधीनता, सहज मिलें गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साधो, सतगुरु बात बताई ।
यह दुनियां दिन चार दहाड़े, रहो अलख लों लाई ॥

( ११ )

जब कोइ रतन पारखी पैहो, हीरा खोल भँजेही ॥
तन को तुला सुरतकी पलरा, मनकी सेर बनैही ।
मासा पाँच पचीस रतीकी, तोला तीन चढ़ेही ॥
अगम अगोचर बस्तु गुरू की, ले सराफ पै जैही ।
जह देख्यो संतन की महिमा, तहवाँ खोलि भँजेही ॥
पाँच चोर मिलि धुसे महल में, इन से बस्तु लिपेही ।
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचैही ॥
दया-धरम से पार उतिरही, सहज परम फल पैही ।
कह कबीर सुनो भाई साधी, हीरा गाँठि लगैही ॥

( १२ )

चार दिन अपनी चले वजाइ ! उताने सिटिया, गिइले मिटिया, संग न कहु ले जाइ !! देहरी वैटी मेहरी रोवे, द्वारे लों सँग माइ ! मरघट लों सब लोग कुटुँव मिलि, इंस अकेला जाइ !! वहि सुत वहि बित वहि पुर पाटन, बहुरि न देखे आह । कहत कबीर भजन बिन बंदे, जनम अकारय जाह ॥

( १३ )

मोर बनिजरवा छादे जाय, मैं तो देखह न पौल्यों॥ करम के सेर घरम के पलरा, वैल पचीस भूछ गई है सुमारग पेंड़ा, कोइ नहिं देत बताय॥ गर्विया विपति न कहिये रोय। पापिन होती नहीं। त्रिपति कहाँते होय ॥ जो माया नागिनीः जिन इसिया संसार । काली एक इस्यो ना साध जन, जिन के नाम अधार ॥ मंगन से क्या माँगिये विन माँगे जी देय। कहै कबीर में हों वाहि को, होनी होय सो होय॥

( १४ )

खलक सब रैन का सपना। समझ मन कोइ नहीं अपना। किटिन है मोह की धारा। वहां सब जात संसारा। धड़ा ज्यों नीर का फूटा। पत्र ज्यों डार से टूटा। ऐसे नर जात जिंदगानी। अजहुँ तो चेत अभिमानी।। निरित्व मत भूल तन गोरा। जगत में जीवना योरा।। तजो मद लोभ चतुराई। रहो निःसंक जग माही॥ सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज है न्यार।। निकमि जब प्रान जावेंगे। कोई नहिं काम आवेंगे॥ सदा जिन जान यह देही। लगा ले नाम से नेही॥ कहत कन्बीर अविनासी। लिये जम काल की फांसी॥

अब कहूँ चले अकेले मीता, उटि क्यों करहु न घर की चीता ॥ खीर खाँड घृत निंड सँवारा, सो तन ले वाहर करि डारा ॥ लेहि सिररिच-रिचवाँ मि सुपागा, सो सिररतन विडार कागा॥ हाड़ जरै जस स्खी लकरी, केस जरे जस तृन की क्री ॥ आवत संग न जात सँचाती, कहा भये दल वाँधे हाथी ॥ माया कै रस लेन न पाया, अँतर विलार होइ के थाया॥ कहै कवीर न अजहूँ जागा, जम का मुँगरा वरसन लागा॥

( १६ )

जनम तेरी घोले में चीता जाय ॥

माटी कै गोंद हंस वनिजारा, उदिगे पंछी बोलनहारा ॥ चार पहर घंघा में बीता, रैन रैं वाय मुख मोवत खाट ॥ जस अंजुल जल छीजत देखा, तैसे झारिंगे तस्वर पात ॥ भौमागर में केहि गुद्देवी, ऐंटि जीभ जम मारे लात ॥ कहै कवीर सुनो भाई साधी, फिरिपछितंदी मल-मल हाय ॥ नाम सनेही जन मिले, तन ही सचु पानै। अजर अमर घर छ चन्ने, भन-जल नहिं आने॥ ज्यां पानी दिरियान का, दूजा न कहानै। हिल मिल एकी हैं रहें, सतगुरु समुझाने॥ दास कन्नीर निचारि कें, कहि कहि जतलाने। आपा मिटि साहिन मिले, तन वह घर पानै॥

( 3 )

भाजि ले मिरजनहार, सुन्नर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैही। रहो फिर नहिं ऐसी देह, बहुरि पाछे पछितैही॥ लख चौरासी जोनि में, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं, कहा रंक कहा भूष॥ गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहीं तोहीं। नाम, कष्ट से काढ़ो मोहां॥ निसदिन समिरों लगाइकै, रहीं नाम ली लाय। ध्यान तिनक न तोहिं विसारिहीं। यह तन रहै कि जाय॥ करार, काढ़ि गुक्त बाहर कीन्हा। कियौ इतना भूळि गयौ वह बात, भयौ माया आधीना॥ उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बातें बीत्यौ ब्रथा, खेलत फिरत अचेत॥ समानः देह जोवन मद माते। विषया वान छाँहः तमक के बोलत बातें॥ चलत निहारत के पहिरे चोवा-चंदन लाइ बसन रंगाय। गली-गली झाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय॥ बीतः बुढ्।पा आन तुलाने। तरनापन गइ लागो कॉपन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ चूवन लगे, मुख तें आवत बास। नैन-नाक क्फ-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस॥ मात पिता सुत नारि, कहौ का के सँग जाई। तन धन घर औ काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल वतीटिहै, परिहौ जम के फंद। विन सत्तगुरु नहिं बाचिहौ, समुक्षि देख मतिमंद ॥ होत यह देह, नेह सतगुरुसों कीजै। मुक्ती मारग जानि, चरन सतगुरु चित दीजै ॥ नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न ब्यापै पीर। यह लीला है मुक्ति की, गावत दास कवीर॥

(8)

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयाना हो।
माटी को बरतन बन्यो, पानी ले साना हो।
बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना हो।
क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना हो।
होत भोर सब उठि चले, दूर देम को जाना हो।
आठ पहर सन्मुख लड़ै, सो बाँचे बाना हो।
जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना हो।
सतगुरु की सेवा करै, पानै परवाना हो।
कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना हो॥

(4)

सुमिरन किर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल की, जगत में खबर नहीं पल की ॥

ह्युट-कपट किर माया जोरिन, बात करें छल की ।

पाप की पोट घरे सिर ऊपर, किस विधि है हलकी ॥

यह मन तो है हस्ती मस्ती, काया मट्टी की ।

साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अवधि घटै तन की ॥

काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल की ।

जब यह हंसा निकरि जाहिंगे, मट्टी जंगल की ॥

काम कोध मद लोभ निवारो, बात यह अस्पल की ।

हान बैराग दया मन राखो, कहै कबीर दिल की ॥

(६)

मन रे अब की बेर सम्हारों।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारों॥
बालापने ज्ञान नहिं तन में, जब जनमो तब वारों।
तरुनाई पुख बास में खोयो, बाज्यों कूच-नगारो॥
सुत दारा मतलब के साथी, तिन को कहत हमारों।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारो॥
पूर रह्यो जगदीस गुरू तन, वारों रह्यों नियारं।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, सब घट देखनहारं॥

( 6 )

मन करि ले साहिय से प्रीत ।
सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन को रीत ॥
सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर सीत ।
काँची देह गिरै आखिर को, उसी बाग्य की सीत ॥
ऐसो जन्म बहुरि नहिं पहीं, जात उमिरि एवं पीत ।
दास कबीर चढ़े गढ़ उत्पर, देव नगाग जीव ॥

( )

समुझ देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥ रूखा सूखा राम का हुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे । पाया हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥ जिन आँखन में नींद घनेरी, तिकया और विछोना क्यारे । कहै कबीर सुनो भाई साधी, सीस दिया तब रोना क्यारे ॥

( 5 )

है कोई भूला मन समुझावै ।
या मन चंचल चोर हेरि लो, छूटा हाय न आवै ॥
जोरि-जोरि धन गिहरे गाड़े, जह कोइ लेन न पावै ।
कंठ का पौल आइ जम धेरे, दै-दै सैन बतावै ॥
लोटा दाम गाँठि ले वाँधै, बिड़-विड़ बस्तु भुलावै ।
बोय बबूल दाख फल चाहै, सो फल कैसे पावै ॥
गुरु की सेवा साध की संगत, भाव-भगति विन आवै ।
कहै कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव-जल आवै ॥
(१०)

सत्सँग लागि रही रे भाई, तेरी विगरि बात बन जाई ॥
दीलत-तुनियाँ माल-खजाने, विधया बैल चराई ।
जर्बाह काल के इंडा बाजै, खोज-खबरि निहं पाई ॥
ऐसी भगति करी घट भीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
सेवा बंदगी अच अधीनता, सहज मिल्लें गुरु आई ॥
कहत कवीर सुनो भाई साघो, सत्गुरु बात बताई ।
यह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख लो लाई ॥

(११)
जब कोइ रतन पारखी पैहो, हीरा खोल मँजेही ॥
तन को तुला सुरतको पल्पा, मनको सेर बनेही ।
मासा पाँच पचीस रतीको, तोला तीन चढ़ेही ॥
अगम अगोचर बस्तु गुरू की, ले सराफ पै जेही ।
जह देख्यो संतन की महिमा, तहवाँ खोलि मँजेही ॥
पाँच चोर मिलि धुसे महल में, इन से वस्तु लिपेही ।
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचेही ॥
दया-धरम से पार उतरिहो, सहज परम फल पैही ।
कह कबीर सुनो भाई साधो, हीरा गाँठि लगेही ॥

(१२) काले जन

चार दिन अपनी चले वजाइ । उताने खटिया, गड़िले मिटिया, संग न कछु ले जाइ ॥ देहरी बैटी मेहरी रोवै, द्वारे लों सँग माइ । मरषट लों सब लोग कुटुँव मिलि, इंस अकेला जाइ ॥ विद सुत विद बित विद पुर पाटनः बहुरि न देखें आह । कहत कबीर भजन बिन बंदेः जनम अकारय जाइ ॥ (१३)

मोर बनिजरवा छादे जाय, मैं तो देखहु न पौर्ट्यों ॥ करम के सेर घरम के पलरा, बैल पचीस भूल गई है सुमारग पैंड़ा, कोइ नहिं देत बताय।। गर्बिया, विपति न कहिये रोय। पापिन होती नहीं, विपति कहाँते जो माया नागिनीः जिन डसिया एक इस्यो ना साध जन, जिन के नाम मंगन से क्या मॉंगिये, विन मॉंगे जो देय। कहै कवीर में हों वाहि को, होनी होय सो होय॥ ( 88 )

खलक सब रैन का सपना। समझ मन कोइ नहीं अपना।।
कठिन है मोह की घारा। वहां सब जात संसारा॥
घड़ा ज्यों नीर का पूटा। पत्र ज्यों डार से टूटा॥
ऐसे नर जात जिंदगानी। अजहुँ तो चेत अभिमानी॥
निरिष्ठ मत भूल तन गोरा। जगत में जीवना योरा॥
तजो मद लोभ चतुराई। रहो निःसक जग माही॥
सजन परिवार सुत दारा। सभी इक रोज है न्यारा॥
निकित्त जब प्रान जावेंगे। कोई नहिं काम आवेंगे॥
सदा जिनि जान यह देही। लगा ले नाम से नेही॥
कहत कब्बीर अविनासी। हिये जम काल की फाँसी॥
(१५)

अब कहँ चले अकेले मीता, उठि क्यों कर हु न घर की चीता ॥ खीर खाँड घृत पिंड सँवारा, सो तन ले बाहर करि डारा ॥ जेहि सिररिच-रिच बाँबि सुपागा, सो सिररतन विडारे कागा॥ हाड़ जरे जस सूखी लकरी, केस जरे जस तृन की क्री॥ आवत संग न जात सँघाती, कहा भये दल वाँधे हायी॥ माया कै रस लेन न पाया, अँतर विलार होइ के थाया॥ कहे कबीर न अजहूँ जागा, जम का मुँगरा वरसन लागा॥

( १६ )

जनम तेरो घोखे में वीता जाय ॥

माटी के गोंद इंस बिनजारा, उड़िंगे पंछी बोलनहारा ॥ चार पहर घंघा में बीता, रैन गँवाय सुन्व मोवत खाट ॥ जस अंजुल जल छीजत देग्वा, तेमे झरिंगे तस्वर पात ॥ भौसागर में केहि गुहरेंबो, ऐंटि जीभ जम मारे लात ॥ कहै कबीर सुनो भाई साधो, फिरिपछितहों मल-मल हाय ॥ नाम मनेही जब मिले, तब ही सचु पावै । अजर अमर घर ले चले, भय-जल नहिं आवै ॥ उयों पानी दरियाव का, दूजा न कहावै । हिल मिल एकों हैं रहें, सतगुरु समुझावै ॥ दास कवीर विचारि के, कहि कहि जतलावै । आपा मिटि साहिव मिले, तब वह घर पावै ॥

( 3)

भिज ले मिरजनहार, मुबर तन पाइ कै ॥ अचेत, कहाँ यह औसर पैही । रहौ ऐसी देह, बहुरि पाछे पाछितेही ॥ फिर नहिं लख चौरासी जोनि मे, मानुष जनम अनूप। ताहि पाइ नर चेतत नाहीं। कहा रंक कहा भूप॥ गर्भवास में रह्यो कह्यो, मैं भजिहौं सुमिरौं नाम, कष्ट से काढ़ो मोहीं। चरनन ध्यान लगाइकै, रहीं नाम ली लाय। तिनक न तोहिं विसारिहों, यह तन रहै कि जाय॥ करार, काढ़ि गुरु बाहर कीन्हा। कियौ इतना बात, भयौ माया आधीना॥ गयौ वह वातें उदर की, आनि पड़ी सुधि एत। बृथा, खेलत फिरत अचेत॥ बीत्यौ समानः देह जोवन मद माते। बान विषया छाँह, तमक के बोलत बातें॥ निहारत चलत बसन रेगाय। के, पहिरे चोवा-चंदन लाइ भाँकत फिरे, पर-तिय लखि मुसकाय II गली-गली बीतः बुढ़ापा आन तुलाने। गइ तदनापन सीस, चलत दोउ चरन पिराने ॥ लागो कॉंपन लगे, मुख तें आवत बास | चूवन नैन-नाक कफ-पित घेरे कंठ सब, छुटि गइ घर की आस॥ मातु पिता सुत नारि, कही का के सँग जाई। तन धन घर औं काम धाम, सब ही छुटि जाई॥ आखिर काल घतीटिहै, परिहो जम के फंद। विन सत्तगुरु नहिं बाचिही, समुझि देख मितमंद ॥ सुफल होत यह देह, नेह सत्तगुरुसों कीजै। जानि, चरन सत्तगुरु चित दीजै ॥ मारग नाम गहौ निरभय रहौ, तनिक न न्यापै पीर।

( Y )

नाम-लगन छूटै नहीं, सोइ साधु सयान माटी को बरतन वन्यो, पानी लै साना बिनसत बार न लागिहै, राजा क्या राना क्या सराय का बासना, सब लोग बेगाना होत भोर सब उठि चले, दूर देन को जाना आठ पहर सन्मुख लड़े, सो बाँघे बाना जीत चला भवसागर सोइ, सूरा मरदाना सतगुरु की सेवा करे, पाबै परवाना कहै कबीर धर्मदास से, तेहि काल डेराना

(4)

सुमिरन किर ले, नाम सुमिर ले, को जाने कल र जगत में खबर नहीं पल की ॥ सूठ-कपट किर माया जोरिन, बात करें छल व पाप की पोट धरे सिर ऊपर, किस बिधि है हलके यह मन तो है इस्ती मस्ती, काया मद्री व साँस-साँस में नाम सुमिरि ले, अबधि घटै तन की काया अंदर हंसा बोले, खुसियाँ कर दिल व जब यह हंसा निकिर जाहिंगे, मद्री जंगल की काम कोध मद लोम निवारो, बात यह अस्मल की जान बैराग दया मन राखो, कहै कवीर दिल की

( & )

मन रे अब की बेर सम्हारों ।
जन्म अनेक दगा में खोये, विन गुरु वाजी हारों ।
बालापने ज्ञान निहं तन में, जब जनमों तब बारों ।
तरनाई सुख बास में खोयों, बाज्यों कृच-नगारों ॥
सुत दारा मतलब के साथीं, तिन को कहत हमारों ।
तीन लोक औ भवन चतुरदम, सब हि काल को चारों ॥
पूर रह्यों जगदीस गुरू तन, वासे रह्यों नियारें ।
कहै कबीर सुनों भाई साथीं, सब घट देखनहारों ॥

( 6 )

मन करि ले साहिय से प्रीत ।

सरन आये सो सब ही उबरे, ऐसी उन की रीत ।

सुंदर देह देखि मत भूलो, जैसे तृन पर भीत ।

कँची देह गिरै आखिर को, ज्यों वार की भीत ।

ऐसी जन्म बहुरि नहिं पैहा, जात उमिरे एवं नी

( )

देख मन मीत पियारे, आसिक होकर सोना क्यारे ॥
तूला राम का दुकड़ा, चिकना और सलोना क्यारे ।
हो तो दे ले प्यारे, पाय-पाय फिर खोना क्यारे ॥
भाँखन में नींद घनेरी, तिकया और विछौना क्यारे ।
बीर सुनो भाई साधो, सीस दिया तव रोना क्यारे ॥

( ? )

है कोई भूला मन समुझावे ।

ान चंचल चोर होरे लो, छूटा हाय न आवे ॥

जोरि धन गिहरे गाइ, जह कोइ लेन न पावे ।

का पौल आइ जम घेरे, दै-दै सैन वतावे ॥

ा दाम गाँठि ले वाँचे, बिड़-बाइ वस्तु भुलावे ।

बब्ल दाल फल चाहे, सो फल कैसे पावे ॥

की सेवा साध की संगत, भाव-भगति बनि आवे ।

कबीर सुनो भाई साधो, बहुरि न भव-जल आवे ॥

तसँग लागि रही रे माई, तेरी विगरि बात बन जाई ॥
लित-दुनियाँ माल-खजाने, बिघया बैल चराई ।
बिह काल के डंडा बाजै, खोज-खबरि निहें पाई ॥
ती भगति करी घट मीतर, छाँड़ कपट-चतुराई ।
था बंदगी अरु अधीनता, सहज मिल्लें गुरु आई ॥
कहत कबीर सुनो भाई साघो, सतगुरु बात बताई ।
पह दुनियाँ दिन चार दहाड़े, रहो अलख छो लाई ॥
(११)

जब कोइ रतन पारखी पैहो, हीरा खोल मेंजेही ॥
तन को तुला सुरतको पल्या, मनको सेर बनेही।
मासा पाँच पचीस रतीको, तोला तीन चढ़ेही॥
अगम अगोचर वस्तु गुरू की, ले सराफ पै जेही।
जह देख्यो संतन की महिमा, तहवाँ खोलि मेंजेही॥
पाँच चोर मिलि घुसे महल में, इन से वस्तु छिपैही।
जम राजा के कठिन दूत हैं, उन से आप बचेही॥
दया धरम से पार उतिरही, सहज परम फल पैही।
कह कवीर सुनो माई साधो, हीरा गाँठि लगेही॥

(१२) ज्या दिन अपनी चले बज

चार दिन अपनी चले वजाइ । उताने खटिया, गड़िले माटिया, संग न कछु ले जाइ ॥ देहरी वैटी मेहरी रोवै, द्वारे लों सँग माइ । मरघट लों सब लोग कुटुँव मिलि, हंस अकेला जाइ ॥

बिर सुत बिर बित बिर पुर पाटनः वहुरि न देखे आह । कहत कबीर भजन विन बंदेः जनम अकारय जाइ ॥ ( १३ )

मोर बनिजरवा लादे जाय, मैं तो देखहु न पौल्यों ॥ करम के सेर घरम के पलरा, बैल पचीस भूल गई है सुमारग पैंड़ा, कोइ नहिं देत यताय ॥ गर्तिया, विपति न कहिये रोय। पापिन होती नहीं, विपति कहाते होय ॥ जो माया नागिनीः जिन काली डसिया एक इस्यौ ना साथ जन, जिन के मंगन से क्या माँगिये विन माँगे जो देय। कहै कवीर में हों वाहि को; होनी होय सो होय॥

( 88 )

खलक सब रैन का सपना । समझ मन कोइ नहीं अपना ॥
किटिन है मोह की घारा । वहां सब जात संसारा ॥
घड़ा ज्यों नीर का फूटा । पत्र ज्यों हार से टूटा ॥
ऐसे नर जात जिंदगानी । अजहुँ तो चेत अभिमानी ॥
निरिष्ट मत भूल तन गोरा । जगत में जीवना योरा ॥
तजो मद लोम चतुराई । रहो निःसंक जग माहीं ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी इक रोज है न्यारा ॥
निकत्ति जब प्रान जावेंगे । कोई निहं काम आवेंगे ॥
सदा जिनि जान यह देही । लगा ले नाम से नेही ॥
कहत कब्बीर अविनासी । लिये जम काल की फॉसी ॥

( 84 )

अब कहूँ चले अकेले मीता, उठि क्यों करहु न घर की चीता ॥ खीर खाँड घृत पिंड सँवारा, सो तन ले बाहर किर डारा ॥ जोहि सिररचि-रचिबाँचि सुपागा, सो सिररतन बिडार कागा॥ हाड़ जरे जस स्वी लकरी, केस जरे जस तृन की क्री ॥ आवत संग न जात सँघाती, कहा भये दल बाँघे हाथी॥ माया के रस लेन न पाया, अँतर विलार होइ के धाया॥ कही कबीर न अजहूँ जागा, जम का मुँगरा वरसन लागा॥

( १६ )

जनम तेरी घोखें में बीता जाय ॥

माटी के गोंद इंस चिनजारा, उड़िंगे पंछी बोलनहारा॥ चार पहर घंघा में बीता, रैन गॅंचाय सुख सोवत खाट॥ जस अंजुल जल लीजत देखा, तैसे झरिंगे तरवर पात॥ मौसागर में केहि गुहरेंगो, ऐंठि जीम जम मारे लात॥ कहै कवीर सुनो भाई साधो, फिरिपिलतही मल-मल हाय॥

( 20)

चेत गर्नेरे चलना बाट ॥

मन माली तन बाग लगाया, चलत मुमापित को विलमाया। विप के लेलुवा देत खियाई, लूट लीन्ह मारग पर हाट ॥ तन सगय में मन अकझाना, भिटयारिन के रूप लुमाना। निसि दिन वासे यचि के रहना, सौदा कर सतगुरु की हाट ॥ सन के घोड़ा लियो बनाई, सुरत लगाम ताहि पहिराई। जुगति के एड़ा वियो लगाई, भौमागर के चौड़ा पाट ॥ जल्दी चेती, साहिव सुमिगे, दसों द्वार जम वेर लियो है। पहें ववीर मुनो भाई साधो, अब का सोवै विछाये खाट॥

( 26 )

जनम सिरान, भजन कय करिहों ॥
गर्भ-वासमें भगति कचूल्यों, बाहर आय भुलान ।
बालापन तो खेल गँवायों, तहनाई अभिमान ॥
बृद्ध भये तन काँपन लागा, सिर धुन-धुन पछितान ।
कहे कबीर मुनो भाई साथो, जम के हाथ विकान ॥

( ?? )

चलना है दूर मुसाफिर, काहे सोने रे॥
चेत अनेत नर, सोच वावरे, बहुत नींद मत सोबे रे॥
काम क्रोध मद लोभ में फॅसिकर, उमिरिया काहे खोने रे॥
काम क्रोध मद लोभ में फॅसिकर, उमिरिया काहे खोने रे॥
काम क्रोध मद लोभ में फॅसिकर, उमिरिया काहे खोने रे॥
सिर पर माया-मोह की गठरी, संग दूत तेरे होने रे॥
सो गठरी तोरी बीच में छिनि गह, मूँड एकरि कहा रोने रे॥
रस्ता तो वह दूरि विकट है, तिज चलव अकेला होने रे॥
संग-साथ तेरे कोइ न चलैगा, का के डगिरया जोने रे॥
निदया गहरी नाव पुरानी, केहि विधि पार तृ होने रे।
कहै कवीर सुनो भाई साधी, व्याज घोले मूल मत खोने रे॥

( 20)

या जग अंधा मैं केहि समुझानों ॥
इक दुइ होयँ उन्हें समझानों ।
सविह भुलाना पेट के धंधा ॥ मैं केहि॰ ॥
पानी के घोड़ा पवन असवरवा ।
दरिक परे जस ओस के बुंदा ॥ मैं केहि॰ ॥
गिहिरी निदया अगम बहै घरवा ।
खेवनहारा पिड़गा फंदा ॥ मैं केहि॰ ॥
घर की वस्तु निकट निहं आवत ।
दियना बारि के हुँदत अंधा ॥ मैं केहि॰ ॥
लागी आग, सकल वन जरिगा ।
वन गुरु-ज्ञान भटकिगा चंदा ॥ मैं केहि॰ ॥

कहै कवीर झुनो भाई साभी। इक दिन जाह लँगोटी झार बंदा ॥ मैं केहि०॥

( २१ )

काया सराय में जीव मुसाफिर, कहा करत उनमाद रे। रैन बसेरा करि ले डेरा, चला सबेरे लाद रे॥ तन के चोला खरा अमोला, लगा दाग पर दाग रे। दो दिन की जिंदगानी में क्या, जरे जगत की आग रे॥ क्रोध केंचुली उठी चित्त में, भये मनुष तें नाग रें। सङ्गत नाहिं समुद्र सुख सागर, बिना प्रेम दैराग रे॥ सरवन सबद बूझि सतगुरु से, पूरन प्रगटे भाग रे। कहै कवीर सुनो भाई साधी, पाया अचल सुहाग रे॥

( ?? )

'दे ! करि ले आप निवेरा ।

आप चेत छातु आप ठीर करु, मुए कहाँ घर तेरा ॥ यहि औसर छोहिं चेतो प्रानी, अंत कोई नहिं तेरा । कहै कबीर सुनो माई साथों, कठिन काल का धेरा ॥

(२३)

भजन बिन यों ही जनम गैंवायो ॥

गर्भ बास में कील कियों तूँ, तब तोहि बाहर लायो ।

जठर अगिन तें काढ़ि निकारो, गाँठि बाँधि क्या लायो ॥

बह-बह सुवो बैल की नाँई, सोइ रह्यो उठि खायो ।

कहै कबीर सुनो भाई साघो, चौरासी भरमायो ॥

( २४ )

का नर सोवत मोह निसा में, जागत नाहिं कूच नियराना ॥
पहिले नगारा सेत केस भे, दृते वैन सुनत नहिं काना।
तीजे नैन दृष्टि नहिं सुझै, चौथे आह गिरा परवाना॥
मातु-पिता कहना नहिं माने, विप्रन से कीन्हा अभिमाना।
धरम की नाव चढ़न नहिं जाने, अब जमराज ने भेद बखाना॥
होत पुकार नगर कसवे में, रैयत लोग सबै अङ्गलाना।
पूरन ब्रह्म की होत तयारी, अंत भवन विच्यान लुकाना॥
प्रेम-नगरिया ने हाट लगतु है, जह रँगरेजवा है सतवाना।
कहै कबीर कोइ काम न ऐहें, माटी के देहिया माटी मिल जाना॥

( २५ )

अरे दिल गाफिल ! गफलत मत कर, इक दिन जम तेरे आवेगा !! सौदा करन को या जग आया, पूँजी राज्या मूल गॅवाया, प्रेम-नगर का अंत न पाया, ज्यों आया त्यों जादेगा !! सुन मेरे साजन, सुन मेरे मीता, या जीवन में क्या-क्या कीता, सिर पाहन का बोझा लीता, आगे कौन छुड़ावेगा ॥ परली पार सेरा मीता खड़िया, उस मिलने का ध्यान न धरिया, दूरी नाव उपर जा बैठा, गाफिल गोता खावेगा ॥ दास कबीर कहै समुझाई, अंत काल तेरो कौन सहाई, चला अकेला संग न कोई, किया आपना पावेगा ॥

( २६ )

तेरो को है रोकनहार, मगन से आव चली॥ लोक लाज कुल की मर्जादा, सिर से डारि अली। पटक्यो भार मोह-माया कौ, निरभय राह गही ॥ काम क्रोध हंकार कलपना, दुरमति करी। दूर मान-अभिमान दोऊ घर पटके, होइ निसंक रली॥ पाँच-पचीस करे बस अपने, करि गुरु ज्ञान छड़ी। अगल-वगल के मारि उड़ाये, सनमुख डगर घरी॥ ं दया-धर्म हिरदै धरि राख्यो, पर उपकार दया सरूप सकल जीवन पर, ज्ञान गुमान भरी ॥ छिमा सील संतोष घीर घरि, करि सिंगार बड़ी। भई हुलास मिली जब पिय को, जगत बिसारि चली ॥ चुनरी सबद बिबेक पहिरिके, घर की खबर परी। कपट-किवरियाँ खोल अंतर की, सतगुर मेहर करी ॥ दीपक ज्ञान धरे कर अपने, पिय को मिलन चली। बिहसत बदन र मगन छवीली, ज्यों फुली कमल-कली। देल पिया को रूप मगन भइ, आनँद प्रेम कहै कबीर मिली जब पिय से, पिय हिय लागि रही ॥

( २७ )

नाम अमल उतरे ना भाई । और अमल छिन छिन चिह उतरे, नाम-अमल दिन बहै सवाई ॥ देखत चहै, सुनत हिय लागे, सुरत किये तन देत धुमाई । पियत पियाला भये मतवाला, पायौ नाम मिटी, दुचिताई ॥ जो जन नाम-अमल-रस चाखा, तर गइ गनिका सदन कसाई । कहै कबीर गूँगे गुड़ खाया, विन रसना क्या करें बड़ाई ॥

( २८ )

नित मंगल होरी खेलो, नित बमंत नित फाग ॥
दया-धर्म की केसर घोरो, प्रेम प्रीति पिचुकार ।
माव-भगति से भरि सतगुरु तन, उमँग उमँग रँग डार ॥
छिमा अवीर चरच चित चंदन, सुमिरन-ध्यान धमार ।
शान गुलाल, अगर कस्तूरी सुफल जनम नर-नार ॥

चरनामृत परसाद चरन-रज, अपने मीस चढ़ाव । छोक-लाज, कुल-कान छाड़ि के, निरभय निमान बजाव ॥ कथा-कीरतन मँगल महोछन, कर माधन की भीर । कभी न काज विगरिहै तेरो, मत-सत कहत कवीर ॥

( २९ )

मन! तोहिं नाच नचावे माया ॥
आसा-डोरि लगाइ गले विच, नट जिमि कपिहि नचावा ।
नावत सीम फिरै सबही को, नाम सुरत विसरावा ॥
काम हेतु तुम निमि-दिन नाचे, का तुम भरम भुलाया ।
नाम हेतु तुम कवंहुँ न नाचे, जो सिरजल तोरी काया ॥
ध्रुव-प्रहलाद अचल भये जासे, राज विभीपन पाया ।
अजहूँ चेत हेत कर पिउ से, हे रे निलज वेहाया ॥
सुख-संपति सब साज बड़ाई, लिखि तेरे साथ पटाया ।
कहै कवीर सुनो भाई साथो, गनिका विमान चढ़ाया ॥

( ३0 )

दुविधा को करि दूर, घनी को सेव रे। तेरी भौसागर में नाव, सुरत से खेव रे॥ सुमिरि-सुमिरि गुरु-नाम, चिरंजिव जीव रे। नाम-खाँड विन मोल, घोल कर पीव रे॥ नहिं नाम, गुरू के हेत का। विना बेकाम, मटीला खेत का॥ नाम ऊँचे बैठि कचहरी, न्याव चुकावते । ते माटी मिलि गये, नजर नहिं आवते॥ त् माया धन धाम देखि मत भूल रे। दिना चार का रंगः मिलेगा घूल नर-देइ: नहीं वीर यह चेत सके तो चेता कहै कञ्बीर यह किल ना कोइ अपनो का सँग चोलिये रे। रूखः अकेला डोलिये रे॥ मैदानी माया के मद माते मुनें नहिं कोई रे। राजा क्या रंक वियाकुल दोई रे॥ विस्तार, रहै. नहिं कोई रे। का ज्यों पुरइनि पर नीर, थीर नहिं होई रे॥ बोयो संसार, अमृत कस पानै रे। पुरव जन्म तेरो कीन्ह, दोस कित लावे रे॥ मन आवै मन जावै, मनहिं बटोरो रे। मन बुड़वै मन तारै, मनाहें निहोरो रे॥ कहै कवीर यह मंगल, मन समझावो रे। समिश के कहीं पयाम, बहुरि नहिं आवी रे॥

### ( ३१ )

तोरी गटरीमें लागे चोर, बटोहिया का सोवै॥ पाँच पचीम तीन है चुरवा, यह सब कीन्हा सोर। जागु सबेरा बाट अनेग, फिर नहिं लागे जोर॥ भवसागर एक नदी बहतु है, बिन उत्तरे जाब बोर। कहें कवीर मुनो भाई साधी, जागत कीजै भोर॥

### ( ३२ )

कोनो टगवा नगरिया ल्टल हो । चंदन काट के बनल खटोलना, तापर दुलहिन स्तल हो ॥ उटो री सखी मोरी मांग मँचारो, दुलहा मो से रूटल हो । आये जमराज पलँग चाँढ़ बैठे, नैनन अँमुआ टूटल हो ॥ चारिजने मिलिखाट उटाइन, चहुँदिसि धू-धू उठल हो । कहत कवीर सुनो माई साधो ! जग से नाता छूटल हो ॥

### ( ३३ )

नैहरवा हम को न भावे॥ साइँकी नगरि परम अति सुंदर, जह कोई जाय न आबै। चाँद सूरज जह पवन न पानी, को सँदेस पहुँचावे॥

दरद यह साई को सुनावे ॥ नैहर० ॥ आगे चली पंय नहिं स्झैं, पाछे दोष लगावे । केहि विधि मसुरे जाउँ मोर्स सजनी, विरहा जोर जनावे ॥

विषेरस नाच नचावै ॥ नैहर० ॥

विन सतगुर अपनो नहिं कोई, जो यह राह बतावै ।

कहत कवीर सुनो भाई साधी, सुपने न पीतम पावे ॥

तपन यह जिय की बुझावै ॥ नैहर० ॥

### ( 38 )

वूँघट का पट खोल री,
तोहे पीन मिलंगे॥ घट-घट रमता राम रमैया,
कटुक बचन मत बोल री॥ तोहे०॥
रंग महल में दीप बरत है,
आसन से मत डोल री॥ तोहे०॥
कहत कबीर सुनो भाई साघू,
अनहद बाजत ढोल री॥ तोहे०॥

### ( ३५ )

आई गँवनवाँ की सारी, उमिरि अब हीं मोरि बारी ॥टेक॥ साज-ममाज पिया लें आये, और कहरिया चारी। बम्हना बेदरदी अँचरा पकरि कें, जोरत गठिया हमारी॥ सखी सब पारत गारी॥आई।॥

बिधि गति बाम कल्लु ममुक्ति परित ना, बैरी भई महतारी। रोय-रोय अँखियाँ मोरि पोंछत, घरवा सों देत निकारी॥

मई सब को हम भारी ॥आई०॥ गौन कराय पिया ले चाले हत-उत बाट निहारी। छूटत गाँब-नगर सी नाता छूटे महल-अटारी॥

करम-गति टरै न टारी ||आई०|| नदिया किनारे बलम मोर रिस्या, दीन्ह घूँघट पट टारी | थरथराय तनु काँपन लागे, काहु न देख हमारी ||

पिया लै आये गोहारी ||आई०||
कहत कबीर सुनो भाई साधो, यह पद लेहु विचारी |
अब के गौना बहुरि नहिं औना, करि ले भेंट अँकवारी ||
एक बेर मिलि ले प्यारी ||आई०||

### ( ३६ )

हमकाँ ओढ़ावै चदरिया, चलती विरियाँ ।। प्रान राम जब निकसन लागे, उलटि गई दोउ नैन पुतरिया । भीतर से जब बाहर लाये, छूटि गई सब महल-अटरिया ।। चार जने मिलि खाट उठाइनि, रोवत लै चले डगर-डगरिया। कहत कबीर सुनो माई साधो, संग चली वह स्र्बी लकरिया।।

#### ( 29 )

इसन है इश्क मस्ताना, इमन को होसियारी क्या।
रहें आजाद या जग से, हमन दुनिया से यारी क्या ॥
जो बिछुड़े हैं पियारे से, भटकते दर-बदर फिरते।
हमारा यार है हम में, इमन को इन्तिजारी क्या ॥
खलक सब नाम अपने को, बहुत कर सिर पटकता है।
हमन गुरु-नाम साँचा है, हमन दुनिया से यारी क्या॥
न पल बिछुड़े पिया इम से, न इम बिछुड़ें पियारे से।
उन्हीं से नेह लागी है, हमन को बेकरारी क्या॥
कबीरा इश्क का माता, दुई को दूर कर दिल से।
जो चलना राह नाजुक है, हमन सिर बोझ भारी क्या॥

### ( 36 )

मन लागों मेरो यार फकीरी में ॥ जो मुख पानों नाम भजन में, सो मुख नाहिं अमीरी में ॥ मली-बुरी धन की सुनि लीजे, कर गुजरान गरीयी में ॥ प्रेम-नगर में रहनि हमारी, भलि बिन आई सन्री में ॥ हाथ में कूँड़ी बगल में मींटा, चारो दिसि जागीरी में ॥ आखिर यह तन खाक मिलैगा, कहा फिरत मगहरी में ॥ कहै कवीर मुनो माई साथो, साहिय मिले सन्री में ॥

### ( ३९ )

हार जननी में बालक तेरा, काहे न औगुन वकमहु मेरा ॥ पुत अपराध करे दिन केते, जननी के चित रहें न तेते ॥ कर गहिकेस करे जौ घाता, तऊ न हेत उतारे माता ॥ कहे कबीर एक बुद्धि विचारी, बालक दुखी दुखी महतारी ॥

( 80 )

अब मोहि राम भरोसा तेरा।

और कौन का करों निहोरा॥

जा के राम सरीखा साहिब भाई।

सो क्यूँ अनत पुकारन जाई॥

जा सिरि तीनि लोक कौ भारा।

सो क्यूँ न करें जन की प्रतिपारा॥

कहै कबीर सेबौ बनवारी।

सींची पेड़ पीवें सब डारी॥

हिर नामें दिन जाइ रे जा कौ।

सोइ दिन लेखे लाइ राम ताकौ॥

(४१)

हरि नाम में जन जारी, ता कै गोविंद साथी आगे ॥
दीपक एक अभंगा, तामें मुर-नर पड़ें पतंगा ॥
कॅच नीच सम सरिया, तातें जन कबीर निसत्तिया॥
(४२)

लोका जानि न भूलो भाई।
खालिक खलक सं खालिक, सब घट रह्यो समाई॥
अल्ला एके नूर उपजाया, ता की कैसी निंदा।
ता नूर तें सब जग कीया, कौन मला कौन मंदा॥
ता अल्ला की गति नहीं जानी, गुरि गुड़ दीया मीठा।
कहै कबीर मैं पूरा पाया, सब घटि साहिब दीठा॥

( 88 )

रे सुख अब मोहि बिष भिर लगा। इति सुख इहके मोटे-मोटे केतिक छत्रपति राजा।। उपजै बिनसै जाइ बिलाई, संपति काहु कै संग न जाई।। धन-जोबन गरव्यो संसारा, यह तन जरि-बरि है है छारा।। चरन-कॅबल मन राखि ले धीरा, राम रमत सुख कहै कबीरा।।

( 88 )

चलत कत टेढो-टेढो रे। नवां दुवार नरक धरि मूँदे, तू दुरगांधि कौ बेढी रे॥ जे जारे तो होइ भसम तनः रहि त किरम उहिं खाई। स्कर स्वान काग को भिक्तन ता में कहा भलाई ।।
पूटे नैन हृदे निहें स्झै भित एके निहं जानी ।
माया मोह मिनता सूँ बाँग्यो चूड़ि मुवी विन पानी ।।
बारू के घरवा में बैटो चेतत नहीं अयानी ।
कहै कबीर एक राम भगित विन बूड़े बहुत सयानी ।।

( ४५ ) कहुँ रे जे कहिंवे की होहि ।

ना कोड जानें ना कोड मानें, तातें अचिरज मोहि ॥
अपने-अपने रँगके राजा, मानत नाहीं कोइ ।
अति अमिमान-लोभ के घाले, चले अपनपौ खोइ ॥
मैं-मेरी करि यहु तन खोयो, समझत नहीं गँवार ।
भौजिल अध्यक धाकि रहें, बूड़े बहुत अपार ॥
मोहि अग्या दई दयाल दया करि, काहू कूँ समझाइ ।
कहै कबीर मैं कहि-कहि हाऱ्यो, अब मोहि दोप न लाइ ॥
(४६)

मन रे राम सुमिरि राम सुमिरि, राम सुमिरि भाई। राम नाम सुमिरन विना, बूइत अधिकाई ॥ गेह-नेह, संपति दारा-सुत अधिकाई । या मैं कछु नाहिं तेरी, काल अवधि आई ॥ अजामेल गज गनिकाः पतित कीन्हा । तें उत्तरि पारि गये लीन्हा ॥ राम नाम स्वान स्कर काग कीन्हों, तऊ लाज न आई। नाम अमृत छाड़ि, काहे विष खाई ॥ तजि भरम-करम बिधि-नखेदः राम नाम राम करि सनेही॥ कबीर गुर-प्रसादि, जन (89)

राम भजे सो जानिये, याके आतुर नाहीं। संत सँतोष छिये रहे, धीरज मन माहीं। जन को काम-क्रोध ब्या<sup>दे</sup> नहीं, त्रिष्ना न जरावे। प्रफुलित आनँद में रहे, गोविंद गुन गावे॥ जनको पर्रानदा भावे नहीं, अरु असित न भावे। जन सम द्रिष्टि सीतल सदा, दुविधा नहीं आने॥ कहे कवीर ता दास सूँ, मेरा मन माने॥

कहा नर गरविस थोरी बात ।

मन दस नाज, टका चार गठिया, ऐटी टेटी जात ॥

कहा ले आयी यहाँ धन कोऊ, कहा कोऊ ले जात ।

दिवस चारि की है पितसाही, ज्यूँ बनि हरियक पात ॥

राजा भयो, गाँव मी पाये, टका लाख, दस भ्रात। रावन होत लंक की छत्रपति, पल में गई बिहात॥ माता पिता लोक सुत बनिता, अति न चले संगात। कोर कवीर राम भांज बीरे, जनम अकारय जात॥

### ( 88)

अव मोहि जलत राम जल पाइया। स्म उदक तन जलत बुझाइया ॥ जाइये । मन मारन कारन बन सो जल बिन भगवंत न पाइये॥ सुर-नर हैं जेहि पाचक जारे । जलत उवारे 🛭 उदक जन माँहीं। भवसागर सुखसागर रहे पीच जल निख्रत नाहीं ॥ कहि सारिंगपानी । भजु कवीर राम-उदक मेरी त्रिषा बुझानी ॥ (40)

त् तो राम मुमर, जग लडवा दे।
कोरा कागज काली स्माही, लिखत पढ़त वा कौ पढ़वा दे॥
हाथी चलत है अपनी गत में, बुतर भुकत वा कौ भुकवा दे।
कहत कवीर मुनो भाई साधी, नरक पचत वा कौ पचवा दे॥
(५१)

नहीं छोड़ ूरे बावा रामनाम, मेरे और पढन मों नहीं काम ॥
प्रह्लाद पठाये पढन. साल, संग सखा बहु लिये बाल ॥
मो की कहा पढावत आलजाल, मेरी पटिया पै लिय दे श्रीगोपाल ॥
पह षंडामरके कह्यो जाय, प्रह्लाद बुलाये बेग धाय ॥
रू राम कहन की छोड़ बान, तोहे तुरत छुडाऊँ कहो मान ॥
मो की कहा मताओ बारबार, प्रमु जल थल नम कीन्हें पहार ॥
एक राम न छोड़ूँ गुरुहि गार, मो को घालजार, चाहे मार डाल ॥
काढ लढ़ग कोच्यो रिमाय, कहुँ राखनहारो, मोहि बताय ॥
प्रमु खंभ तें निकसे हैं विस्तार, हरिणाकुस छेचो नख बिदार ॥
श्रीपरमपुरुष देवाधिदेव ! मक्त हेत नरसिंह मेख ॥
कहे कबीर कोऊ लख न पार, प्रह्लाद उबारे अनेक बार ॥
(५२)

झीनी-झीनी बीनी चदरिया **॥** कै भरनी 🤊 काहे ताना, काहे चदरिया ॥ बीनी से तार ताना-भरनी 🤊 इँगला-पिंगला चदरिया ॥ वीनी से सुषमन-तार

आठ कॅवल दल चरखा डोलै पाँच तत्त गुन तीनि चदरिया साँइ कौ सियत मास दास लागै टोक-ठोक कै वीनी चदरिया सो चादर सुर न्र मुनि ओढी ओढ़ि कै मैली कीन्हीं चदरिया दास कबीर जतन सों ओढी ज्यों-की-त्यों धार दीन्हीं चदरिया (43)

बीत गये दिन भजन विना रे । बाल अवस्था खेल गँवाई, जब जवानि तब नारि तना

जा के कारन मूल गँवायो, अजहुँ न गइ मन की तृस्ता कहत कबीर सुनो भाई साधो, पार उत्तर गये संत जना

(48)

मन! तोहे केहि विधि कर समझाऊँ॥
सोना होय तो मुहाग मँगाऊँ, बंकनाल रस लाहे
ग्यान शब्द की फूँक चलाऊँ, पानी कर पिघलाऊँ
घोड़ा होय तो लगाम लगाऊँ, ऊपर जीन कसाउँ
होय सबार तेरे पर वैठूँ, चाबुक दे के चलाऊँ
हायी होय तो जंजीर गढाऊँ, चारों पैर वँधाऊँ
होय महावत तेरे पर वैठूँ अंकुस ले के चलाऊँ
लोहा हो तो ऐरन मँगाऊँ, ऊपर धुवन धुवाऊँ
ध्रूवन की धनघोर मचाऊँ, जंतर तार खिंचाऊँ
ग्यानी होय तो ग्यान सिखाऊँ, सत्य की राह चलाऊँ
कहत कबीर मुनो भाई साधो, अमरापुर पहुँचाऊँ

- (44)

रहना नहिं देस निगाना है ॥

यह संसार कागज की पुड़िया बूँद पड़े घुल जाना है

यह संसार काँटों की बाड़ी उलझ-उलझ मर जाना है

यह संसार झाड़ अरु झाँखर, आग लगे जल जाना है

कहत कबीर सुनो भाई साधी, सतगुर नाम टिकाना है।

( ५६ )

इन तन-धन की कौन बड़ाई, देखत नैनों में माटी मिलाई। अपने खातिर महल बनाया, आप हि जाकर जंगल साया॥ हाड जलै जैसे लकड़ीकी कोली, वाल जले जैसे घानकी पोली॥ कहत कबीर सुनो मेरे गुनिया, आप मुवे पीछे हुव गयी दुनिया ( ५७ )

भजो रे भैया राम गोविंद हरी।
जप तप साधन कछु निं लागत खरचत निहंं गठरी॥
संतित संपित सुख के कारन जासों भूल परी।
कहत कबीर जा मुख में राम निहं ता मुख धूल भरी॥

(46)

निर्धन को धन राम, हमारो निर्धन को धन राम।
चौर न लेवे, घटहु न जावे, कष्ट में आवे काम।
सोवत-जागत, ऊठत, बैठत जपो निरंतर नाम।
दिन-दिन होत सवाई दौलत, खूटत नहीं छदाम।
अंतकाल में छोड़ चलत सब, पास न एक बदाम।
कहत कबीर ए धन के आगे पारस को क्या काम।।
(48)

कव सुमिरोगे राम, अव तुम कव सुमिरोगे राम ।
गर्भवास में जप-तप कीन्हे, निकल हुए बेहमान ॥
वालपनो हाँसि खेल गँवायो, तरुन भये मन काम ।
हाय-पाँव जब काँपन लागे, निकल गयो अवसान ॥
इ.ठी काया, इ.ठी माया, आखिर मौत निदान ।
कहत कवीर सुनो भाई साधो, दो दिन का मेहमान ॥
(६०)

इस सराय के बीच मुसाफिर क्या-क्या तमाशा हो रहा ।।
कोइ समेटत बिस्तरा है, कोइ जमा के सो रहा ।
कोई बजावे, कोइ गावे, कोइ बैठा रो रहा ॥
कोई लगावत है सुगंधी, कोइ मैला धो रहा ।
कोइ लेवे राम नाम औ कोइ काँटा बो रहा ॥
कोई बटोर माल-दौलत, कोइ गाँठ से खो रहा ।
हो रही हलचल कबीरा, आज-कल दिन दो रहा ॥

### दोहा

गुरु

गुरु गोविंद दोऊ खड़े, का के लागूँ पाँय। विल्हारी गुरु आपने, जिन गोविंद दिया मिलाय॥ सव धरती कागद करूँ, लेखिन सब बनराय। सात समुँद की मिस करूँ, गुरु-गुन लिखा न जाय॥ कवीर ते नर अंध हैं, गुरु को कहते और। हिर रूठे गुरु ठीर है, गुरु रूठे नहिं ठीर॥ गुरु बड़े गोविंद तें, मन में देखु विचारि। हिर सुमिरे सो वार है, गुरु सुमिरे सो पार॥

यह तन बिष की बेलरी, गुरू अमृत की खान। सीस दिये जो गुरु मिले, तो भी सस्ता जान॥ जा का गुरु है आँधरा, चेला निपट िनिरंघ 1 ठेलियाः दोऊ अंधे अंधा क्प परंत ॥ समदृष्टी सत्तुक किया, मेटा भरम विकार । जहँ देखों तहँ एक ही, साहिव दीदार ॥ का कवीर जोगी जगत गुरु, तजै जगत की आस । जो जग की आसा करें, तो जगत गुरू, वह दास ॥

#### नाम

आदि नाम पारत अहै, मन है मैला लोह । परसत ही कंचन भया, छूटा बंधन मोह ॥ नाम जो रत्ती एक है, पाप जो रती हजार। आध रती घट संचरै जारि करै सब छार॥ राम नाम निज औषधी सत गुरु दई बताय । औषधि खाय रू पथ रहै, ता को बेदन सपनेहँ मैं बरोंइ कै, घोलेह निकर नाम । वा के पग की पैंतरी, मेरे तन की चाम।। नाम जपत कुष्टी भला, चुइ चुइ परै जु चाम । कँचन देह केहि काम की, जा मुख नाहीं नाम ॥ सुख के माथे सिलि परै, जो नाम हृदय तें जाय। बलिहारी वा दुक्ल की, पल-पल नाम रटाय ॥ लेने को सत नाम है, देने को अन तरने को आधीनता बृहन को मोर-तोर की जेवरी, बटि बाँधा दास कवीरा क्यों वॅधे, जा के नाम अधार ॥

#### सुमिरन

सुमिरन सों सुख होत है, सुमिरन सों दुख जाय। कह कवीर सुमिरन किये, साँई माहिं समाय॥ दुख में सुमिरन सब करें, सुख में करें न कीय। जो सुख में सुमिरन करें, तो दुख काहे होय॥ सुमिरन की सुधि यों करें, जैसे दाम कँगाल। कह कबीर बिसरें नहीं, पल-पल लेह सम्हाल॥ जप तप संजम साधना, सब सुमिरन के माहिं। कबीर जाने मक्त जन, सुमिरन सम कलु नाहिं॥

#### साधन

समद्दष्टी तब जानिये, सीतल समता होय । सब जीवन की आतमा, लखै एक-सी सोय ॥

धं० वा० अं० २७-

एंसा पय को काढ़ि ले। छीर-नीर निरचार । ऐसे गई जो सार को सो जन उतरै पार ॥ द्वार धनी ये पड़ि रहे, धका धनी का खाय । क्तवहुँक धनी निवाजई, जो दर छाड़ि न जाय ॥ भवमागर में यों रही, ज्यों जल कॅवल निराल। मन्या वहाँ ले राखिये, जहाँ नहीं जम काल ॥ जानि-यृक्षि जड़ होइ रहे, यल तजि निर्यल होय । कह कवीर वा दास को, गंजि सकै नहिं कोय ॥ विप घना, बोले बहुत वाद-विवादे मीन गहै, सब की सहै, सुमिरै नाम अगाध ॥ रोड़ा होइ रहु बाट का, तजि आपा अभिमान । लोभ मोह तृस्ना तजै ताहि मिलै भगवान ॥ जग में वैरी कोउ नहीं, जो मन सीतल होय । यह आपा तू डारि दे, दया करें सब कोय ॥ बहुत पसारा जिन करै, कर थोरे की आस । बहुत पसारा जिन किया, तेई गये निरास ॥ मन के मते न चालिये, मन के मते अनेक । जो मन पर असवार है, सो साधू कोइ एक ॥ कुटी छवाय। निन्दक नियरे राखिये, आँगन बिन पानी साबुन बिना, निर्मल करें सुभाय ॥

उद्घोधन

कवीर गर्व न कीजिये, काल गहे कर केस। ना जानों कित मारिहै, क्या घर क्या परदेस।। रात गँवाई सोय करि, दिवस गँवायो खाय । हीरा जनम अमोल यह, कौड़ी बदले जाय ॥ काल्ह करें सो आज कर, आज करें सो अब्ब । पल में परले होयगी, बहुरि करेगा कब्ब ॥ पाव पलक की सुधि नहीं, करें काल्ह का साज। अन्वानक मारसी, ज्यों तीतर कीं बाज ॥ नौबत आपनी। दिन दस लेहु बजाय । यह पुर पट्टन यह गली, बहुरि न देखी आय ।। या दुनिया में आइ के, छाड़ि देह तू ऐंठ। लेना होय सो लेइ ले, उठी जात है पैठ ॥ मैं मैं बड़ी बलाय है, सको तो निकसो भागि । आगि ॥ कहै कबीर कब लिंग रहै, रुई लपेरी कछु देह । देह घरे का गुन यही, देह देह बहुरि न देही पाइये, अब की देह सो देह ॥ धीरे-धीरे रे मना, धीरे सब कछु होय। नानि मींचे सी घड़ा। ऋतु आये फल होय ॥

कबीर तूँ काहे डरे, िंधर पर अिरजनहां हस्ती चिंद कर डोलिये, क्रुकर भुसे हजा जो तू चाहे मुज्झ को, राखों और न आस मुझिं सरीखा होइ रहु, सब मुख तेरे पास कबीर सोया क्या करे, जागि के जपो मुरार एक दिना है सोवना, लॉबे पॉव पसार कबीर सोया क्या करे, जिल्ल न रोवे दुक्ख जा का बासा गोर मैं, सो क्यों सोवे मुक्स कबीर सोया क्या करे, जागन की कर चौंप ये दम हीरा लाल हैं, गिनि-गिनि गुरु को सौंप

- 1 11 m

शरीर एवं जगत्की नश्वरता

हाड़ जरै ज्यों लाकड़ी, केस जरे ज्यों घास सब जग जरता देख करि, मये कबीर उदास झूड़े सुख को सुख कहैं, मानत हैं मन मोद ज्ञगत चबेना काल का कुछ मुख में कुछ गोद कुसल-कुसल ही पूछते, जग में रहा न कोय जरा मुई ना भय मुआ, कुसल कहाँ ते होय। बुदबुदाः अस मानुष की जाति । देखत ही छिपि जायगी, ज्यों तारा परभाति ॥ छतीसों नौबत बाजती, होत राग । सो मंदिर खाली परे, बैठन काग ॥ लागे थोड़ा जीवना, माँडै मँडान । बहुत सुल्तान ॥ सबही ऊभा मौत मुँह, राव रंक चुनावै सेड़ियाँ, लंबी उसारि । भीति घर तो साढ़े तीन हय, घना तो पौने चारि॥ कबिरा गर्च न कीजिये, ऊँचा अवास । देखि काल्ह परे भुइँ लेटना, ऊपर घास ॥ जमसी ह्रँदे मोहिं। माटी कहै कुम्हार कों, तूँ क्या तोहिं॥ इक दिन ऐसा होइगा, मैं **हॅं.दॅंगी** कबीर यह तन जात है, सकै तो राखु वहोरि। खाली हाथों वे गये, जिन के लाल-करोरि॥ आसपास जोघा खड़े, सभी वजावें मंझ महल से लै चला, ऐसा कराल ॥ काल कवीरा रोध। चलती चकी देखि कै दिया दों पाटन के बीच में वाकी बचा न कोप॥ घूँट भराष । **हाँकों परवत फाटते,** समुँदर ते मुनिवर घरती गले, क्या कोइ गर्व कराय॥ उत्तरी आप। तन सराय मन पाइरू, मनसा कोउ काहू का है नहीं, (सव) देखा ठींक यजाप ॥

प्रीति जो लागी मुल गई, पैटि गई मन माहिं।
गेम-गेम पिउ-पिड करें, मुख की सरधा नाहिं॥
नेनों अंतर आव तुँ, नेन झाँपि तोहि लेवँ।
ना में देखों और कीं, ना तोहि देखन देवँ॥
कथीर या जग आइ कें, कीया बहुतक मित्त।
जिन दिल बाँधा एक से, ते सोबै निःचित्त॥
पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय।
पिउ परिचय तब जानिये, पिउ से हिलमिल होय।
लाडी मेरे लाल की, जित देखों तित लाल।
लाली देखन में गई, में भी हो गइ लाल॥
मन पंछी तब लाग उड़ै, विपय बासना माहिं।
प्रेम बाज की झपट में, जब लिग आयो नाहिं॥

विनय

में अपराधी जनम का, नख-सिख भरा बिकार । करी तुम दाता दुख-भंजना, मेरी सम्हार ॥ अवगुन मेरे वाप जी, वकस गरीब निवाज । जो में पूत कपूत हों, तऊ पिता को लाज ॥ औगुन किये तो बहु किये। करत • न मानी हार । भावे बंदा वकसिये, भावें मार ॥ गरदन साहिव तुमहि दयाल हो, तुम लिंग मेरी दौर। जैसे काग जहाज को। स्झै और ठौर ॥ न भुक्ति मुक्ति माँगों नहीं, भक्ति दान दे मोहिं। और कोई जाँचों नहीं, निसि दिन जाँचों तोहिं॥ कबीर साई मुज्झ को। रूखी रोटी देय। चुपड़ी माँगत मैं डहूँ, ह्राखी छीनि न लेय ॥ साध

सिंहों के लेहेंड़े नहीं, हँसों की नहिं पॉत । लालों की निह बोरियाँ, साध न चले जमात ॥ साधु का एक मत, जीवत ही को भाव हीन मिरतक दसा, ता के निकट न जाय ॥ गाँठी दाम न बाँघई, निहं नारी सीं नेह। कह कबीर ता साध के, हम चरनन की खेह ॥ जाति न पूछों साध की, पूछि ॄलीजिये ग्यान । मोल करो तरवार का, पड़ा रहन दो म्यान ॥ की, जिन का पूरा संगति कीजे संत देत हैं, नाम-सरीखा ही अनतोले कबीर संगत साध की, हरे और की ब्याधि। - - न - ने नौर ही ब्याधि ॥

संगत साध की, ज्यों गंधी का वास । जो कछु गंधी दे नहीं, तौ भी बास सुत्रास ॥ साधू ऐसा चाहिये, जैसा सुभाय । सूप सार-सार को गहि रहै, थोथा देइ उड़ाय ॥ औगुन को तो ना गहै, गुन ही को है बीन। घट-घट महकै मधू ज्यों, परमातम चीन्ह ॥ हरिजन तो हारा मला, जीतन दे संसार । हारा सतगुर से मिलै जीता जमकी कथा कीरतन रात दिन, जा के उद्यम येह । कह कबीर ता साधु की, हम चरनन की खेह ॥ साधु भया तो क्या भया, बोलै नाहिं विचार । हते पराई आतमा जीम बाँधि तरवार ॥

पतिव्रता

ज्यों तिरिया पीहर बसै, सुरित रहै पिय माहि। ऐसे जन जग मैं रहें, हिर को भूलत नाहिं॥ हँस हँस कंत न पाइया, जिन पाया तिन रोय। हाँसी खेले पिउ मिलै, तो कौन दुहागिनि होय॥ पितवरता मैली भली, काली कुचिल कुरूप। पितवरता के रूप पर, वारों कोटि सरूप॥ पितवरता पित कौ भजे, और न आन सुहाय। सिंह बचा जो लंघना, तो भी घास न खाय॥

#### सत्य

साँच बराबर तप नहीं। शुट्ट पाप । बरावर हिरदे साँच है। ताके हिरदे आप ॥ साँई सीं साँचा रही, साई साँच सुहाय ! भावे लंबे केस रखु, भावे मुँडाय ॥ घोट साँच जो बाहर कछ न जनाव । तेरे अंदर जानिहै, अंतरगति का भाव ॥ जाननहारा साँचे खाप न लागई, साँचे काल न खाय। समाय ॥ साँचे को साँचा मिले साँचे माहिं

### सिद्धान्त

जिन हूँढा तिन पाइया, गिहरे पानी पैटि।
मैं बपुरा बूड़न डरा, रहा किनारे पैटि॥
संगति भई तो क्या भया, हिरदा भया कटोर।
नी नेजा पानी चढ़े, तऊ न भीजे कोर॥
कस्त्री कुंडल वसै, मृग हूँढे वन मार्हि।
ऐसे घट मैं पीव है, दुनियाँ जाने नार्हि॥

न कोय। सव घट मेरा साइयाँ सूनी सेज घट परगट होय ॥ बलिहारी वा घट्ट की, जा पावक रूपी साइयाँ, सब घट समाय । रहा चित चकमक लागै नहीं, ता तें बुझि-बुझि जाय।। भय विनु भाव न ऊपजै, भय बिनु होय न प्रीति । जब हिरदे से भय गया, मिटी सकल रस रीति ॥ हर करनी, हर परम गुरु, हर पारस, हर सार । खावै मार ॥ हरत रहे सो ऊबरै गाफिल जहाँ दया तहँ धर्म है, जहाँ छोभ तहँ पाप। जहाँ क्रोध तहँ काल है, जहाँ छिमा तहँ आप। चाइ ,गई चिंता मिटी, मनुवाँ जिन को कछ न चाहिये, सी जग साहनसाह !!

#### मनके दोष

कामी क्रोधी लालची, इन से भक्ति न होय। मिक करें कोइ सूरमा, जाति बरन कुल खोय।। कामी कबहुँ न गुरु भजै, मिटै न संसय सूल । और गुनह सब वकसिहों, कामी डार न मूल। जहाँ काम तहँ राम निहं, जहाँ राम निहं काम । दोनों कबहूँ ना मिलै, रबि रजनी इक ठाम ॥ काम क्रोध मद लोम की, जब लगि घट में खान। कहा मुरख कहा पंडिता, दोनों एक कोटि करम लागे रहें, एक क्रोध की लार । अहँकार ॥ किया-कराया सब गयाः जब आया दसों दिसा से क्रोध की, उठी अपरवल आगि। सीतल संगति साध की, तहाँ उबरिये कुनुधि कमानी चिद्धि रही, कुटिल वचन का तीर I मरि भरि मारे कान में, सालै 'सकल विषय में मोय । जब मन लागा लोभ से, गया महै कबीर विन्वारि कै, कस मक्ती धन होय II सनेह । गया आव गई, आदर गया, नैनन कहा कछु देह ॥ ये तीनों जबहीं गये, जबहिं नहिं देय। जग में भक्त कहावई, चुकट चून गुरू का छेय। सिष जोरू का है रहा, नाम भया अधियार । जब घट मोह समाइया, सबै निर्मीह ग्यान विचारि कै, कोइ साधू उत्तरे पार ॥ सिक्ल मोह की धार मैं, बहि गये गहिर गँमीर। नीर ॥ उलरे पुष्टम मछरी सुरत है। चढ़िहै

Š

F

1

कंचन तजना सहज है, सहज त्रिया का नेह । बड़ाई ईरषा, दुरलभ तजनी बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खन्र । पंछी को छाया नहीं, फल लागै अति दूर ॥ जहँ आपा तहँ आपदा, जहँ संतय तहँ सोग । कह कवीर कैसे मिटै, चारों रोग ॥ दीरघ बड़ा बड़ाई ना तज़ै, छोटा इतराय । बह ज्यों प्यादा फरजी भया, टेढ़ा-टेढ़ा जाय ॥ चित कपटी सब से मिलै, नाहीं कुटिल कठोर । इक दुरजन इक आरसी, आगे पीछे की त्रिस्ता है डाकिनी, की जीवन का काल। और-और निसु दिन चहै, जीवन करें त्रिस्ता अग्नि प्रलय किया, तृप्त न कबहूँ सुर नर मुनि और रंक सब, भसा करत है सोय ॥ हसंत-हसंत । दोष पराये देखि करि, चले अपने याद न आवहीं, जिनका आदि न अंत ॥ मीठा चरपरा, जिम्या सब रस लेय। चोरों कुतिया मिलि गई, पहरा किस का देय।। रह्यो लिपटाय । माखी गुड़ मैं गड़ि रही, पंख हाय मले और सिर धुने, लालच हुरी विद्यामद अर गुनहुँ मद, राजमद्द उनमद्द । इतने मद की रद करें, तब पावे अनहदृद् ॥

#### गुण

दीन लखे मुख सबन को, दीनहिं लखे न कोय। भली विचारी दीनताः नरहुँ देवता कबीर नवै सो आप को, पर कीं नवै न कोय। थालि तराजू तौलिये, नवै सो भारी होय ॥ कँचै पानी ना टिकै, नीचै ठहराय | ही नीचा होय सो भरि पिवै, ऊँचा प्यासा सव तें लघुताई भली, लघुता तें सव होय। जस दुतिया को चन्द्रमा, सीस नवे सय कोय ॥ बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोय। जो दिल खोजा आपना, मुझ-सा बुरा न होय ॥ दाया दिल में राखिये, तूँ क्यों निरदइ होय। साँई के सब जीव हैं, कीड़ी क्.जर बोली तो अनमोल है, जो कोइ जाने बोल। तराज, तौल कें) तब मुख बाहर खोल ॥ सहज तराजू आन करि, सब रस देखा सव रम माहां जीभ रस, जो कोइ जाने बोल ॥ माया

जानै कीय । एय:-सी, विरला माया साया पिरे । सनमुख भागै सीय ॥ भगता के वाछे म्खडी, दो फल की दातार । वचीर माया खायत खरचत मुक्ति दे। संचत दुवार ॥ नरक रुपैया रोक । सी पापन का मूल है। एक संप्रह करें; हारें थोक ॥ हरि-सा अहिंसा

अंग ) राच्छस अहारी मानवा, परतछ मांस भजन मैं भंग ॥ ता की संगति करे ते, परत

मांस मछरिया खात हैं। सुरा पान से हेत ! सो नर जड़ सों जाहिंगे, ज्यों मूरी का खेत॥ मांस मांस सब एक है, मुरगी हिरनी ऑखि देखि नर खात है, ते नर नरकि जाय। युरगी मुल्ला से कहै, जिवह करत है मोहिं। साहिन लेखा माँगसी संकट परिहे कहता हों कहि जात हौं, कहा जो मान हमार। जा का गर तुम काटिही, सी फिर काटि तुम्हार ।। हिंदू के दाया नहीं मिहर तुरुक के नाहिं। चौरासी । कहै कवीर दोनों गये। लख

# संत कमालजी

( कवीरजीके पुत्र पतं शिष्य । समाधि, सगहरमें कवीर साहवकी समाधिके पास !)

### चेतावनी और उपदेश

इतना जोग कमाय के साधू, क्या त्ने फल पाया। जंगल जाके खाक लगाये, कर चौरासी आया॥ राम भजन है अच्छा रे। दिल में रखो सम्बारे। जोग जुगत की गत है न्यारी, जोग जहर का प्याला। जीने पाचे उने छुपावे वो ही रहे मतवाला ॥ जीग कमाय के बाबू होना, ये तो बड़ा मुफ्तल है। दोनों हात जब निकल गये, फेर सुधरन भी सुष्कल है। मुख से वैठो आपने मेहल में, राम भजन अच्छा है। कलु काया छीजे नहीं खरचे, ध्यान धरो सचा है।। कहत कमाल धुनो भाई साधू, सब से पंथ न्यारा है। बेद शास्तर की बात येही, जम के साथे पथरा है॥ ये तनु किसोकी किसोकी। आखर वस्ती कंगल कं काहे कूँ दिवाने सीच करे, मेरी माता और पुत्त ये तो सब झूठ पसारा, राम करो अपना सार्थ सामे पिये सुख से बैठे, फेर उठ के चले जाती दिरख की छाया। सुख की मीठी। एक घड़ी का कहत कमाल सुनो माई साधू, सपन रार्त चलती खिन में राजा खिन में रंक, ऐसी

आसरा एक करतार का रख तू बीच मैदान के बाँध तारी । रहेगा बोही जिन्हें खलक पैदा किया।

मारी ॥ और सब होयगा खाक अमीर उमराव दिन चार के पाहुने,

हाथी । ध्मता वालकाः कहत कमाल कवीर का

साधी ॥ संग तेरा नाम राम

# संत धनी धरमदासजी

(जन्म-संवत-अनुमानतः १४९ ०वि०, जन्म-स्थान-वाँघोगद, व्यति-विनया,शरीरान्त, वि०सं ०१६ ००के लगमग । गुरु कतीरकी)

नाम रस ऐसी है भाई॥ हरियर होइ। आगे आगे दाहि चलै, पाछे बलिहारी वा बृन्छ की, जड़ काटे फल होइ॥ अति कहुवा खट्टा घना रे, वा को रस है माई। साधत साधत साथ गये हैं, अमली होय सो खाई ॥

सूँवत के बौरा भये हो, पीयत के मरि जाई। नाम रस सो जन पिये, घड़ पर सीस न होई॥ संत जवारिस सो जन पावे, जा को ग्यान परगारा। घरमदास पी छिकित भये हैं, और पिये कींद्र दाना ॥ घड़ा एक नीर का फूटा । पत्र एक डार से टूटा ॥
ऐसे हि नर जात जिंदगानी । अजहु निहं चेत अभिमानी ॥
भूलो जिन देख तन गोरा । जगत में जीवना थोरा ॥
निकरि जब प्रान जावैगा । कोई निहं काम आवैगा ॥
सजन परिवार सुत दारा । सभी एक रोज होइ न्यारा ॥
तजो मद लोभ चतुराई । रहो निरसंक जग माहीं ॥
सदा ना जान ये देही । लगावो नाम से नेही ॥
कहै धर्मदास कर जोरी । चलो जह देस हैं तोरी ॥

सुचित होइ सब्द विचारों हो ॥
सब्द विचार नाम धर दीपक, लें उर बारों हो ॥
जुगन जुगन के अरुझनि, छन में निरुवारों हो ॥
थे चलो गरीव होय, मद मोह निवारों हो ॥
साहेव नैन निकट बसै, सत दरस निहारों हो ॥
आपे जगत जिताइ के, मन सब से हारों हो ॥
जवन विधी मनुवा मरे, सोइ भाँति सम्हारों हो ॥
वास करों सत लोक में, दुख नगर उजारों हो ॥
धरमदास निज नाम पर, तन मन धन वारों हो ॥

साहेव दीनवंधु हितकारी।
कोटिन ऐगुन वालक करई, मात पिता चित एक न धारी।।
तुम गुरु मात पिता जीवन के, मैं अति दीन दुखारी।
प्रनत पाल करुनानिधान प्रभु, हमरी ओर निहारी॥
जुगन जुगन से तुम चिल आये, जीवन के हितकारी।
सदा भरोसे रहूँ तुम्हारे, तुम प्रतिपाल हमारी॥
मोरे तुम हीं सत्त सुकृत ही, अंतर और न धारी।
जानत ही जन के तन मन की, अब कस मोहिं विसारी॥
को कहि सकै तुम्हारी महिमा, केहि न दिह्यों पद भारी।
धरमदास पर दाया कीन्ही, सेवक अहीं तुम्हारी॥

साहेब मोरी बहियाँ सम्हारि गही ॥
गिहरी निदया नाव झाँझरी, बोझा अधिक भई।
मोह लोम की लहर उठत है, निदया झकोर बही॥
तुमिह विगारो तुमिह सँवारो, तुमिह मंडार मरो।
जब चाहो तव पार लगावो, निह तो जात बहो॥
कुमित काटि के सुमित बढ़ाओ, बल बुधि ग्यान दई।
में पापी बहु बेरी चूकूँ, तुम मेरी चूक सही॥
घरमदास सरन सतगुरु के, अब धुनि लाग रही।
अमर लोक में डेरा परिंगे, समरथ नाम सही॥

पिया परदेसिया, गवन है जा मोर ॥ आव भाव का अनवट विख्ञा, सब्द के बुँघुरू उठे घनघोर। तन सारी मन रतन लहँगवा, ग्यान की अँगिया भई सरबोर ॥ चारि जना मिलि लेइ चले हैं, जाइ उतारे जमुनवाँ के कोर। धरमदास विनवै कर जोरी, नगरी के लोग कहें कुल बोर॥ दुक्ल तें काढ़ि, प्रगट प्रभु वाहर कीन्हो। अंग को छापि, अंक दस्तक लिखि दीन्हो ॥ वा को नाम विसरि गयो, जिन पठयो सुख के कारने, विसरि गयो निज सार ॥ नहिं जाने केहि पुन्य प्रगट भे मानुष देही। वच कर्म सुभाव, नाम सों कर ले नेही॥ लख चौराली भरमि के पायो मानुष खोवते। झठी प्रीति सनेह !! कस कुसुम्म, महा देखन को नीको। मीठो दिन पुद चार, अंत लागत है फीको ॥ कोटिन जतन रह्यो नहीं, एक अंग निज मूल। ज्यों पतंग उड़ि जायगो, ज्यों माया मॅजीठ, लगै छूटै नहिं भाई। रंग समाय, सार ता में अधिकाई॥ रहो लचपच धुलाइये, दे दे करड़ा धोय। केती बार ज्यों ज्यों भड़ी पर दिये, त्यों त्यों उजल होय।। केहि नींद, मूढ़ मूरल अग्यानी। भये परभात, अवहिं तुम करो पयानी ॥ भोर अब हम साँची कहत हैं, उड़ियो पंख पसार। छुटि जैही या दुक्ख तें, तन-सरवर के संसार, रहँट की जैसी घरियाँ। रीती फिरि जाय, एक आवै फिरि भरियाँ॥ उपजि उपजि बिनयन करै, फिरि फिरि जमै गिरास। तमासा देखि कै, मनुवा भयो उदास ॥ कलि के, भये हैं गुड़ की माखी। कलपि बैठि, लपट गइ दोनों पाँखी ॥ लागी चाखन धुनै, मनहीं मन पछिताय। सिर वह मलयागिरि छाँडि कै, इहाँ कौन विधि आय॥ दूध, जाय पानी के पानी। के सुनो स्वन चित लाय, कहीं कछु अकथ कहानी॥ अकह कमल तें ख़ति उठी, अनुभव सब्द प्रकास। केवल नाम कबीर है, गावै धनि धरमदास ॥

### पुण्यदान

## नरकी प्राणियोंके दुःखसे दुखी

पुराणकी एक कया है-

एक महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीरान्त हो गया। शरीर तो अन्त होनेवाला है—क्या पापी, क्या पुण्यात्मा; किंतु शरीरका अन्त होते ही यह सम्मुख आ जाता है कि शरीरसे सत्कर्म या दुष्कर्म करनेका क्या फल है। महान् पुण्यात्मा नरेशका शरीर छूटा था। संयमनीके स्वामी धर्मराजके दूत यहे सुन्दर स्वरूप धारण कर उस राजाके जीवको लेने आये। यहे आदरसे वे उसे ले चले।

मनुष्य कितना भी सावधान हो—छोटी-मोटी भूल हो जाना स्वाभाविक रहता है। राजासे भी जीवनमें कोई साधारण भूल हुई थी। धर्मराजने अपने सेवकोंको आदेश दिया था—'उस पुण्यात्माको कोई कप्ट न हो, उसका तनिक भी तिरस्कार न हो, यह ध्यान रखना। उसे पूरे सम्मानसे और मुखपूर्वक ले आना। लेकिन इस प्रकार ले आना कि वह नरकोंको देख ले। उसके साधारण प्रमादका फल इतना ही है कि उसको नरक-दर्शन हो जाय। उसके पुण्य अनन्त हैं। स्वर्गमें उसके स्वागतकी प्रस्तुति हो चुकी है।'

दूतोंको अपने अध्यक्षकी आज्ञाका पालन करना था। राजा नरकके मध्यसे होकर जाने लगे। उनके लिये तो वह मार्ग भी सुखद, शीतल ही था; किंतु चारों ओरसे आती लक्ष-लक्ष जीयोंके करुण कन्दनकी ध्वनि, भयंकर चीत्कारें, हृदयद्रावक आहें वहाँ सुनायी पड़ रही थीं। राजाने पूछा धर्मराजके दूतोंसे—'यहाँ कौन कन्दन कर रहे हैं ?'

धर्मराजके दूतोंने कहा--- 'ये सब पापी जीव हैं। ये अपने-अपने पापोंका दण्ड यहाँ नरकोंमें पा रहे हैं।'

'लेकिन अब इनकी चीत्कारें बंद क्यों हो गयीं।' राजाने इधर-उधर देखकर पूछा।

श्याप-जैसे महान् पुण्यात्मा यहाँसे जा रहे हैं। आपके शरीरसे लगी वायु नरकोंमें जाकर वहाँकी ज्वाला शान्त कर देती है। नरकके प्राणियोंका दारुण ताप इससे क्षणभरको शान्त हो गया है। इसीसे उनका चिछाना बंद है। धर्मराज के दूतोंको सच्ची बात ही कहनी थी।

'महाराज! कृपा करके आप अभी जायँ नहीं। आपके यहाँ खड़े रहनेसे हमें बड़ी शान्ति मिली है।' चारों ओरसे नरकमें पड़े प्राणियोंकी प्रार्थना उसी समय सुनायी पड़ी।

'आप सब घैर्य रक्कें। मेरे यहाँ रहनेसे आप सबको सुख मिलता है तो मैं सदा यहीं रहूँगा।' पुण्यात्मा राजाने नरकके प्राणियोंको आश्वासन दिया।

धर्मराजके दूत बड़े संकटमें पड़ गये। वे उस महान् धर्मात्माको बल्पूर्वक वहाँसे ले नहीं जा सकते थे और स्वयं उसने आगे जाना अस्वीकार कर दिया। 'एक पुण्यात्मा पुरुष नरकमें कैसे रह सकता है।' स्वयं धर्मराज, देवराज इन्द्रके साथ वहाँ पहुँचे। वहाँ—नरकमें अमरावतीके अधीश्वर इन्द्रको आना पड़ा उस पुण्यात्माको समझाने।

भी अपना सन पुण्य इन नरकमें पड़े जीवोंको दान करता हूँ। राजाने धर्मराज और देवराजके समक्ष हायमें जल लेकर संकल्प कर दिया।

'अब आप पधारें !' देवराज इन्द्र अपने साथ विमान हे आये थे । 'आप देख ही रहे हैं कि नरककी दारुण ज्वाल शान्त हो गयी है । नरकमें पड़े सभी जीव विमानोंमें पैठ-बैठकर स्वर्ग जा रहे हैं । अब आप भी चलें ।'

भीने अपना सब पुण्यदान कर दिया है। में अब स्वर्ग कैसे जा सकता हूँ। मैं अकेला ही नरकमें रहूँगा। राजाने धर्मराजकी ओर देखा। देवराज यदि भूल करते हीं—कमीं निर्णायक धर्मराज भूल नहीं कर सकते।

'आप स्वर्ग पधारें !' धर्मराजके मुखपर स्मित रेखा आयी । 'अपने समस्त पुण्योंका दान करके जो महान् पुण्य किया है, उसका फल तो आपको मिलना ही चारिये। दिव्यलोक आपका है।'

- CA (2)

कल्याद

**3%** 



पुण्यदान

कल्याण 💢



\*

संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

### संत ज्ञानेश्वरका एकात्मभाव

निशृत्तिनाथ, ज्ञानदेव, सोपानदेव और उनकी छोटी वहिन मुक्ताबाई—ये चार वालक—वालक ही थे चारों। सबसे वड़े निशृत्तिनाथकी आयु भी केवल सोलह वर्षकी थी। ज्ञानेश्वर चौदह वर्षके, सोपानदेव बारह वर्षसे कुछ अधिक और मुक्ताबाई तो ग्यारहवें वर्षमें पदार्षण करनेवाली वची थी। ये चारों वालक आलन्दीसे पैदल चलकर पैठण

यह बाल संतोंकी मंडली—कोई किसीसे कम कहने योग्य नहीं । बड़े भाई निवृत्तिनाथ तो साक्षात् निवृत्तिकी मृति थे । वे ही गुरु थे अपने छोटे माइयों और वहिनके । सांसारिक कोई प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी ।

आये थे।

प्रवृत्ति उनके चित्तको स्पर्श ही नहीं करती थी। ज्ञानदेव—ज्ञानेश्वरजी तो जन्मसे योगिराज थे। योगकी सभी सिद्धियाँ उनके चरणों में निवास करती थीं। वे ज्ञानकी साक्षात् मृतिं—अपने नामका अर्थ वतलाते हुए उन्होंने पैठणमें कहा—'में सकल आगमका वेत्ता हूँ।'

सोपानदेव तो परमार्थके सोपान थे जीवोंके लिये। सांसारिक प्राणियोंको भजनमें लगाना, उन्हें भगवद्भामका मार्ग सुलम कराना—यह कार्य उनका ही था। जीवकी उन्नतिके वे सोपान थे और मुक्ताबाईकी बात कोई क्या कहेगा। महाराष्ट्रके वारकरी-साहित्यसे तिनक भी जिसका परिचय है, वह जानता है कि मुक्ताबाईका तो अवतार ही जीवोंको मुक्त करनेके लिये हुआ था।

परम पावन जनमजात ये चार बाल संत पैठण आये थे। उन्हें बाह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेना था। जो लोकको अपनी चरण-रजसे शुद्ध कर रहे थे, उन्हें शुद्धि-पत्र चाहिये था। बात समझमें आनेकी है—यदि सर्वश्रेष्ठ पुरुष ही मर्यादाका पालन करें, शास्त्रकी मर्यादा लोकमें प्रतिष्ठित कैसे रहे संन्यासी पिताने गुरुकी आज्ञासे गृहस्थ-ध स्वीकार कर लिया—वे संन्यासीके वालक थे शास्त्रज्ञ ब्राह्मणोंसे शुद्धिपत्र लेने आये थे वे ।

'इस भैंसेका नाम भी ज्ञानदेव हैं।' दुष्ट कह नहीं होते ? एक दुष्ट प्रकृतिके व्यक्तिने पैठणम् ज्ञानदेवको चिढ़ाते हुए एक भैंसेकी ओर संकेत

'हाँ, है ही तो।' झानदेव चिढ़ जानेवालें होते तो झानदेव क्यों कहलीते। वे कह रहे थे— 'भैंसेमें और हममें अन्तर क्या है। नाम और रूप तो कल्पित हैं और आत्मतत्त्व एक ही है।-भेदकी कल्पना ही अज्ञान है।'

'अच्छा, यह बात है ?' उस दुष्टने भैंसेकी पीठपर सटासट कई चाबुक मार दिये।

यह क्या हुआ ? चाबुक पड़ी भैंसेकी पीठपर और उसकी चोटके चिह्न—रक्त-जमी काली साटें ज्ञानेकारकी पीठपर उमड़ आयीं। उनमें रक्त छलछला आया।

'मैं अज्ञानी हूँ । मुझे क्षमा करें ।' दुष्टके लिये ज्ञानदेवके चरणोंमें गिरकर क्षमा माँगनेकं अतिरिक्त उपाय क्या था ।

'तुम भी ज्ञानदेव हो। क्षमा कौन किसे करेगा ?' ज्ञानेक्बर महाराजकी एकात्मभावना अखण्ड थी—'किसीने किसीका अपराध किया हो तो क्षमाकी बात आवे। सबमें एक ही पण्टरीनाथ व्यापक हैं।'

सर्वव्यापक पण्ढरीनाथको सर्वत्र देखनेवाल अवनवन्द्य संत धन्य हैं। भगति न इंद्री बाँधा भगति न जोगा साधा। भगति न अहार घटाई ये सब करम कहाई॥ भगति न इंद्री साधे भगति न बैराग बाँधे। बड़ाई ॥ भगति बेद ये सब ਜ भगति न मूँड़ मुँड़ाये भगति न माला दिखाये। भगति न चरन धुवाये ये सब गुनी जन कहाई ॥ भगति न तौ छौं जाना आप को आप बखाना। करें जोइ-जोइ सो-सो करम-बड़ाई ॥ आपो गयो तब भगति पाई ऐसी भगति भाई। राम मिल्यो आपो गुन खोयो रिधि-सिधि सबै गँवाई॥ कह रैदास छूटी आस सब, तब हरि ताही के पास । आत्मा थिर भई तब सबही निधि पाई॥

केसवे बिकट माया तोर, ताते विकल गति-मति मोर ॥
सुविषंग सन कराल अहिमुख, ग्रसित सुटल सुमेष ।
निरिष्टि माखी बकै ब्याकुल, लोभ कालर देख ॥
इंद्रियादिक दुक्ल दारुन, असंख्यादिक पाप ।
तोहि भजन रखुनाथ अंतर, ताहि त्रास न ताप ॥
प्रतिशा प्रतिशाल प्रतिशा चिह्न, जुग भगति पूरन काम ।
आस तोर भरोस है, रैदास जै जै राम ॥

(2)

(९)
तुझ चरनारिबंद भँबर मन।
पान करत मैं पायो राम-धन॥
संपित-विपित पटल माया घन।
ता में मगन होइ कैसे तेरो जन॥
कहा भयो जो गत तन छन-छन।
प्रेम जाइ तौ डरै तेरो निज जन॥
प्रेमरजा ले राखो हृदे धरि,
कह रैदास छूटिबो कवन परि॥
(१०)

रे चित ! चेत अचेत काहे, बालक को देख रे। जाति ते कोई पद निहं पहुँचा, रामभगति विसेख रे॥ ग्वटकम सहित जे विप्र होते, हरिमगति चित दृढ़ नािहं रे। हिर की कथा सुहाय नाहीं, सुपच तूलै तािह रे॥ मित्र-शतृ अजात सब ते, अंतर लावे हेत रे। लाग वा की कहाँ जाने, तीन लोक पवेत रे॥ अजामील गज गनिका तारी, काटी कुंजर की पास रे। ऐसे दुरमत मुक्त किये, तो क्यों न तरे रैदास रे॥

( ११ )

जो तुम तोरो राम! मैं नहिं तोरों।

तुम से तोरि कवन से जोरों॥
तीरथ-बरत न करों अँदेसा।
तुम्हरे चरन-कमल क भरोसा॥
जहँ-जीँ जाउँ तुम्हारी पूजा।
तुम-सा देव और निहं दूजा॥
मैं अपनो मन हरिसे जो-यों।
हरि से जोरि सबन से तो-यों॥
सब ही पहर तुम्हारी आसा।
मन-क्रम-बचन कहै रैदासा॥
(१२)

योथो जिन पछोरो रे कोई।
जोहरेपछोरो, जा में नाज-कन होई।।
थोथी काया, थोथी माया,
योथा हिर जिन जनम गॅवाया ॥
थोथा पंडित, थोथी बानी।
योथी हिर जिन सबै कहानी॥
योथा मंदिर भोग-जिलासा।
योथी आन देव की आसा॥
साचा सुमिरन नाम जिसासा।
मन जच कर्म कहै रैदासां॥
(१३)

झुठी जिउन सत्त करि जाना ॥
जिन जनम दिया सो रिजक उमड़ावै,
घट-घट भीतर रहट चलावै।
करि बंदगी छाड़ि मैं-मेरा,
हृदय करीम सँमारि खुबेरा॥
जो दिन आवै सो दुख में जाई,
किन कूच रह्यो सच्च नाहीं।
संगि चली है, हम भी चलना,
दूर गवन, सिर ऊपर मरना॥
जो कुछ बोया, छनिये सोई,

का तूँ सोवै, जाग दिवाना।

ता में फेर-फार कस होई। छाड़िय क्र. भजे हरि-चरनाः

ताको मिटै जनम अह भरता॥

ागे पंथ खरा है झीना,

खाँडे-भार जैसा है पैना।

जिस कपर सारग है तेरा,

पंथी पंथ सँबार सबेरा॥

नया तें खरचा, क्या तें खाया, चल दरहाल दिवान बुलाया।
नाहिय तो पे लेखा लेसी, भीड़ पड़े तूँ भरि-भरि देसी॥
जनम सिराना, किया पसारा, सृक्षि परयो चहुँदिसि अधियारा।
कार देटास अभ्यान दिवाना, अजहुँ न चेतहु नीकँद खाना॥

(१४)

ांग विन नहिं कोइ पतीत-पावन, आनहिं ध्यावे रे।

हम अपूच्य पूच्य भये हिर ते, नाम अनूपम गावे रे॥
अप्राद्धम व्याकरन व्याने, तीन काल पट जीता रे।
प्रम भगति अंतरगति नाहीं, ता ते धानुक नीका रे॥
ता ते भलो स्थान को मन्न, हिर चरनन चित लावे रे।
मुआ मुक्त वेंकुंट वास, जिवत यहाँ जस पावे रे॥
दम अपराधी नीच वर जनमे, कुटुँव लोक करे हाँसी रे।
कुट रेदाम राम जपु रसना, कट जनम की फाँसी रे॥
(१५)

चल मन! हरि-चटसाल पढ़ाऊँ॥

गुरु की साटी, ग्यान का अच्छर,

त्रिसरे तो सहज समाधि लगाऊँ॥

प्रेम की पाटी, सुरति की लेखनि,

ररो ममो लिखि आँक लखाऊँ॥

यहि विधि मुक्त भये सनकादिक,

हृदय विचार-प्रकास दिखाऊँ॥

कागद कँवल मति ससि करि निर्मल,

विन रसना निसदिन गुन गाऊँ॥

कह रेदास राम भज्ञ भाई,

मंत साखि दे बहुरि न आऊँ॥

कहु मन ! राम नाम सँभारि ।

माया के भ्रम कहा भूल्यों, जाहुगे कर झारि ॥
देखि धों इहाँ कौन तेरों, सगा सुत नाह नारि ।
तोरि उतँग सब दूरि करिहैं, देहिंगे तन जारि ॥
प्रान गये कहो कौन तेरा, देखि सोच-विचारि ।
वहुरि येहि कल्किनल नाहीं, जीति भावे हारि ॥
यहु माया सब थोथरी रे, भगति दिस प्रतिहारि ।
कह रैदास सत बचन गुरुके, सो जिब तेन बिसारि॥

( १६ )

( 20 )

तेरी प्रीत गोपाल सों जिन घट है में मोलि महँगे लई हृदय सुमिरन करूँ, नैन अर स्रवनों हरिक' राखूँ। प्रार मन मधुकर करों, चित्त चरना घरों, राम-रसायन रसना नाष्ट्रं ॥ साधु सँगत विन भाव न ऊपजै, भाव-भगति क्यों होइ तेरी । वदत रैदास रघुनाथ सुनु बीनती, करौ गुरु-परसाद क्रमा मेरी ॥ (36)

जो तुम गोपालिह निहं गैही। तो तुम काँ मुख में दुख उपजै, मुख हि कहाँ ते पैही॥ माला नाय सकल जग डहको झूँठो भेल बनेही। झूँठे ते साँचे तब होइही, हरिकी सरन जब ऐही॥

कनरस बतरस और मबै रस झूँ ठहि मूँ इ डोलैहों। जब लगि तेल दिया में बाती देखत ही बुझि जैही॥

जो जन राम नाम रँग राते और रंग न सुहैही। कह रैदास सुनो रे ऋपानिधि प्रान गये पछितैही॥

( ?? )

अब कैसे छुटै नाम-रट लागी।।

प्रभुजी ! तुम चंदनः हम पानी।

जा की अँग-अँग वाम ममानी॥

प्रभुजी ! तुम वनः वन हम मोरा।

जैसे चितवत चंद चकोग॥

प्रभुजी ! तुम दीपकः हम वाती।

जा की जोर्त वरे दिन गती॥

प्रभुजी ! तुम मोतीः हम धागा।

जैसे सोनहिं मिळत सुहागा॥

( 20 )

भक्ति

करे

**ेदासा** ॥

प्रमुजी ! तुम स्वामी, हम दासा ।

ऐसी

प्रभुजी ! मंगति सरन तिहारी ।
जग-जीवन राम मृगरी !!
गळी-गळी को जल वहि आया।
मुरमरि जाय ममाया !

संगत

स्वाँति बूँद व

्।इ जाई।

ओही बूँद कै मोता . पजैः संगति की अधिकाई ॥
तुम चंदन, हम रेंड वापुरेः

निकटु तुम्हारे आसा।

नंगत के परताप महातम,

आवै वाम सुवासा ॥

जाति भी ओछी; करम भी ओछा;

ओछा कमव हमारा।

नीचे से प्रभु ऊँच कियो है,

कह रैदाम चमारा॥

( २१ )

हों। दिन आविहें सो दिन जाहीं। करना कूचः रहनु थिरु नाहीं॥ मंगु चलत हैं। हम भी चलना।

्रदूरि गवनुः सिर ऊपरि मरना॥

भ्या त् सोयाः जागु अयाना।

तें जीवन-जग सच्च करि जाना।।

जिनि दीया सु रिजकु अँवरावै।

सभ घट भीतरि हाद्र चलायै॥

कि वंदिगी, छाँड़ि मैं-मेरा।

हिरदे नामु सम्हारि सबेरा॥

जना मिरानो, पथु न सँवारा।

साँझ परी, दह दिसि अँधियाग ॥

<sup>इह</sup> रविदास नदान दिवाने!

चेतिस निहं दुनिया फन खाने ॥

( २२ )

चित मिमरन करों, नैन अवलोकनो,

सनन-बानी सुजसु पृरि राखों ॥

्रक्तर करों चरन हिरदे धरी,

रसन अमृत रामनाम भालों॥

मेरी प्रीति गोविंद से जनि घटै,

में तो मोलि महँगी लई जीव सटै॥

साध-संगति विना भाव नहिं ऊपजै,

भाव बिन भगति नहिं होय तेरी॥

कहै रिवदास एक वेनती हरि सिंड,

पैज राखहु राजा राम ! मरी ॥

( २३ )

मो कहा जानै पीर पराई,

जा के दिल में दरद न आई॥

दुखी दुहागिनि होइ पियहीना,

नेह निरित करि सेव न कीना।

स्याम-प्रेम का पंथ दुहेला,

चलन अकेला, कोइ संग न हेला॥

सुख की सार सुहागिनि जानै,

तन-मन देय अँतर नहिं आने।

आन सुनाय और नहिं भाषे,

राम-रसायन रसना चालै।।

खालिक तौ दरमंद जगाया,

बहुत उमेदः जवाब न पाया।

कह रैदास कवन गांति मेरी,

सेवा-वंदगी न जानूँ तेरीं।।

( २४ )

दरमन दीजै राम! दरसन दीजै।

दरसन दीजै विल्य न कीजै ॥

दरसन तोरा जीवन मोरा । बिन दरसन क्यूँ जिवे चकोरा ॥

माधी सत गुरु, सब जग चेला । अबकै विछुरे मिलन दुहेला ॥

धन-जोबन की फूलै आसा। सत-सत भाषे जन रैदासा॥

रैदास रात न सोइये दिवस न करिये स्वाद । अहिनिसि हरिजी सुमिरिये छाँडि सकल प्रतिवाद ॥

## संत निपटनिरंजनजी

( जन्म सं० १६८०, चेंदेरीगाँव ( बुन्देलखण्ड ), देहानसान सं० १७९५ अगहन कृष्णा ११,आयु ११५ वर्ष ।)

संगत साधुन की करिये। कपटी लोगन सों हरिये।

कौन नका दुरजन की संगत, हाय-हाय करि मरिये।। बानी मधुर सरक्ष मुख बोलत, अवस सुनिय भव तरिये। विर्मजन प्रमु अन्तर निरमल, हीये भेद बिसरिये॥

> इरि के दास कहावत हो। मन में कीतकी आस ।

राम-नाम को परगट वेचे, करत मीक्त को नास ॥ माबा मोइ लोम निहं छूटे, चाहत प्रेम प्रकास । कहत 'निरंजन' तब प्रभु रीक्षे, जब मन होत निरास ॥

दोसी में बिबाद बसै, बिद्या बीच बाद बसै,

भोग माहिं रोग पुनि सेवा माहिं हीनता।
आदर मैं मान बसै, सुचि मैं गिलान बसै,
आदर मैं जान बसै, रूप माहिं दीनता॥

भोग मैं अभोग, औ सँयोग मैं वियोग बसै, पुन्य माहिं बंधन औ लोम मैं अधीन 'निपट' नवीन ये प्रबीननी सुवीन लीन,

हरिजू सों प्रीति सब ही सों उदासीनः सीख्यौ है सिछोक औं किवत्त छंद नाद सबै। ज्योतिषकों सीख्यौ मन रहत गरूरः

मीख्यौ सौदागिरी त्यौं बजाजी और रस रीतिः

सीख्यौ लाख फेरन ज्यौं बह्यौ जात पूर सीख्यौ सब जंत्र-मंत्र, तंत्रनह सीखि लीन्हे।

पिंगल पुरान सीख्यौ सीखि भयौ स् सब गुन खान भयौ 'निपट' सयानो, हरि भजिबो न सीख्यौ, सबै सीख्यौ गयौ धूर

कँट की पूँछ सीं कँट बँध्यो इमि कँटन की सी कतार च कौन चलाइ कहाँ कों चली, बलि जैहै तहाँ कछु फूल फर ये सिगरे मत ताकी यही गति, गाँव को नाँव न कौन गर ग्यान बिना सुधि नाहिं 'निरंजन', जीव न जाने बुरी कि म

## संत बीरू साहब

( जन्म-स्थान और जीवनकालका कुछ निश्चित पता नहीं । सम्भवतः किसी पूर्वी जिलेके निवासी, शवरी साहिशके शिक्ष । जाविर्मायकाल अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं হালাজ্বীকা उत्तराई रहा । )



हंसा ! रे बाह्मल मोर याहि घराँ।

करबो मैं कविन उपाय ।

मोतिया चुगन हंसा आयल हो।

सो तो रहल भुलाय ॥

झीलर को बगुला भयो है।

कर्म कीट धरि खाय।

मतगर सत्य दया कियो, भव-वंधन लियो छुड़ाय ॥

यह संसार सकल है अंधा, मोह-माया लप्या बीरू? भक्त हंसा भयो, मुख-सागर चल्यो है नहा आली ! रूप लागी लो आहे मं हियरा मध्य मोहिन मूरित राखिलां जतः अलखवान पुरि आसन ध्यान माँझ त्रिपुनि॥ नी दरस परम मोहन मूरित देखिलो मर्थः कोटि ब्रह्मा जाको पार न पाउँ सुर नर मुनि को ग बीरू? भक्त केरा मन स्थिर नाहीं में पापी भजियो हंगे

## श्रीबावरी साहिबा

( समय अकबरसे पूर्व, गुरु महात्मा मायानंद, स्थान दिल्ली )

बाबरी रावरी का कहिये, सन है के पतंगभरे नित भाँवरी । भाँवरी जानहिं संत सुजान, जिन्हें हरिरूप हिये दरसाव री ॥ साँवरी स्रत, मोहिनी म्रत, देकर ग्यान अनंत छखाव री । खाबरी सौंह निहारी प्रभू !गित रावरी देग्वि भई मित बाबरी ॥ जप-माला छापा तिलक, सरे न एकी काम । काचै मन नाचै बृथा, साँचै राचै राम ॥ मनका फेरत जुग गया, गया न मन का फेर । कर का मनका छाँडि कै, मन का मनका फेर ॥ अजपा जाप सकल घट बरते, जो जाने सोइ देखा । गुरुगम ज्योति अगम घट बासा, जो पाया सोइ देखा ॥ मैं बंदी हौं परम तत्त्व की, जग जानत की भोरी । कहत 'बाबरी' सुनो हो बीरू, सुरति कमल पर डोरी ॥

## यारी साहब

ं (जन्म वि० सं० १७२५ अनुमानतः, जन्म-स्थान--सम्भवतः दिही, जाति--मुसल्मान, गुरु--बीरू साह्द, शरीरान्त--अनुमानतः वि० सं० १७८० )



÷.

नैनन आगे देखिये तेज-पुंज जगदीस। बाहर-मीतर रिम रह्यो, सो धरि राखो सीस॥ आठ पहर निरखत रहो,

सनमुख सदा हजूर । कह यारी घरहीं मिले, काहे जाते दूर ॥ आतम नारि सुहागिनी, सुंदर आपु सँवारि । पिय मिलिबे को उठि चली, चौमुख दियना बारि ॥

हों तो खेळों पिया सँग होरी ।

दरस-परस पितवरता पिय की, छिव निरखत मह बौरी ॥

सोरह कला सँपूरन देखों, रिव-सिस में इक ठौरी ।

जब तें दृष्टि परो अविनासी, लागो रूप-ठगौरी ॥

रसना रटत रहत निस-बासर, नैन लगो यहि ठौरी ।

कह यारी मक्ती कह हिर की, कोई कहे सो कही री ॥

दिन-दिन प्रीति अधिक मोहिं हरि की ।

काम क्रोध जंजाल भसम भयो।

विरह-अगिनि लगे घधकी ॥

धुकुधुकि धुधुकि सुलगति अतिनिर्मल।

झिलमिल झिलमिल झलकी ।

झरि-झरि परत अँगार अधर यारी।

चिंद अकास आगे सरकी ॥

विरहिनी ! मंदिर दियना शर ॥
विन वाती बिन तेल जुगति सों, बिन दीपक उँजियार ।
प्रानिपया मेरे घर आयो, रचि-रचि सेज सँगर ॥
सुखमन सेज परम तत रहिया, पिय निरगुन निरकार ।
गावहु री मिलि आनँद-मंगल, ध्यारी? मिलि के यार ॥

रसनाः राम कहत ते याको । पानी कहे कहूँ प्यास बुझति है, बुझै चालो ॥ प्यास जिंद पुरुष-नाम नारी ज्यों जानि-बुझि नहिं दृष्टी से मुष्टी नहिं आवै, नाम निरंजन की साधु संगतिः उलटि . द्रष्टि यारी कहै, सुनो भाई वेधि कियो विचारि हिये अपने नरः देह धरो तौ कहा विगरो है। यह मड़ी का खेल-खिलौना बनो। एक भाजनः नाम अनंत धरो है॥ नेक प्रतीति हिये नहिं आवति। मर्म भूलो नर अवर करो है। गलाइके देख, भूषन ताहि 'यारी' कंचन ऐनको ऐन धरी है।।

## संत बुछा (बूला) साहब

्यार्गस्तात्वेत दिाष्य, स्थितिवाल वि० सं० १७५० से १८२५ के बीच । जन्मस्थान-भुरकुड़ा गाँव, जिला गाजीपुर ्नर्था, परेलू नाम वृत्यव्यायम । इसरे मनसे-जन्म-वि० सं० १६८९ । मृत्यु-वि० सं० १७६६ । आयु ७७ वर्ष | )

( प्रेषक--श्रीवलरामजी शास्त्री )



माई के नाम की बाँछ जावाँ ।
सुमिरत नाम बहुत सुख पायो;
अंत कत हैं नहिं टावाँ॥
नाम विना मन स्वान-मँजारी;
घर घर चित हैं जावाँ।
विन दरमन-परमन मन कैसो;
हयाँ कुछ को गावाँ॥

पवन मथानी हिरदे हूँढो, तब पावै मन ठावँ। जन बुह्य बोरुहिं कर जोरे, सतगुरू चरन समावेँ॥

धन कुळवंती जिन जानल अपना नाह ॥ नेकरे हेत् ये जग छोड़यो, मो दहुँ कैसन बाट। रैन-दियम लग लाइ रहो है, हृदय निहारत बाट ॥ नाध-संगति मिलि वेडा वाँघल, भवजल उत्तरक पार । अय की गवने बहुरि नर्हि अवने, परिल-परिल टकसार ॥ यारीदाम परम गुंद मेरे, वेड़ा दिहल लखाय। जन बुह्य चरनन बलिहारी, आनँद मंगल मक्ति गुपाल की, मेरो माना | मन सुजाना ॥ संत कर्मना, सुनु याचा रहो, बहिरा काना । नाम मे खेल है, दीजै दाना ॥ तन गृह छोड़िये। तजि गर्ब-गुमाना । मिक्त हेत तन बुहा पायो वाक है, सुमिरो भगवाना ॥

त्यान चकोर मानो चंद।

निर्राख दहुँ दिखि हरि आनो, होत जोव अनद॥

अस उदित उजल सीप बरसे, नैन हूँ आरि लाय।

होत अगम अगाध सोमा, मो पै बरनि न जाय॥

तम आस बास निरास कीन्ही, लीन्ही प्रेम निचोय।

प्रियत चिन्छिच दास बुद्धा, नाम निर्मल जोय॥

अब की बार मो पै होहु दयाल। रोम रोम जन होइ निहाल॥

जन जिनवै आठौ पहवार। तुम्हरे चरनपर आपा बार॥

तुम तौ राम हु निर्मुन सार। मोरेहिय मह तुम आधार॥

तुम बिनु जीवन कीने काज। बार-बार मो की आवै लाज॥

मतुगुर चरनन वाज वमाज । बुला माँगै भक्ती

हे मन ! कर गोविंद से प्रीत ।
वीच मैदान में देइयों, चौहट नगारा
खनन सुनि है नाद प्रभु की, नैन दरसन
अचल अमर अलेख प्रभुजी, देल ही कोउ
मान सँग त् मिक्त करि ले, प्रेम से लव सुरति से तृ बेर बाँधों, मुख्य तीनों अधम अधीन अजाति बुद्धा, नाम से लव अर्थ धर्म अरु काम मोछिई, आपने पद एके ब्रह्म सकल माँ अहुई । काम-क्रोध से मरमत काम-क्रोध है जम की फाँसी । मिर-मिरे जिव मरमैचें लख चौरासी मरम गँवाया । मानुषजनम बहुरिकें मानुष जनम दुर्लम रे माई । कह बुद्धा याही जगः

आली आजु कि रैन प्रीति मन मावै॥
गाय वजावत हँसत हँसावत, सब रस छेय म
जनजुला हरि-चरन मनावै, निरित्व सुरित गति आपु र
हरि हम देख्यो नैनन बीच। तहाँ बसंत धमारि ब
आदि अंत मधि बन्यो बनाय। निरितुन-मरगुन दोनों।
चीरहेब तिन्ह् को लियो लगाय। जनवूहो रहिगों मुँह
सुन्न भवन मन रह्यो समाय। तहुँ ऊटत लहिर अनंत
जगमग-जगमग हुँ अंजोर। जन बुला है तेववा
कोटि झुळै ध्रुव य्यान हिये नहिं आह्या
राम नाम को ध्यान धरो मन लाह्या

बुहा हृदय विचारि राम गुन माइया विवन हमार मुफल भो हो, सहयाँ सुतल गा एवा परुक नहिं विद्धुरे हो, माँह मोर जि पुलकि-पुलकि रित मानल हो, जानल प्रवन सजायन हो, तिरवेनी हम धन तहवाँ विराजल हो, लिहले गुर सुरित निरित ले जाहब हो, पाइय गुर से बहुरि न यह जम आहब हो, गाइय निर्मन मी

विना ध्यान निंह मुक्ति पिछे पछिताहया

जन बुल्ला घर छाइब हो। बारव तहँ जोति। अनहद डंक बजाइब हो। हानि कबहुँ न होति॥ भाई इक साँई जग-न्यारा है।

सो मुझ में, में वाही माहीं, ज्यों जल मद्धे तारा है।। वा के रूप रेख काया निहं, विना सीस विसतारा है। अगम अपार अमर अविनासी, सो संतन का प्यारा है॥ अनत कला जाके लहरि उठतु है, परम तत्त निरकारा है। जन बुल्ला ब्रह्मज्ञान वोलतु है, सतगुरु शब्द अधारा है॥

या विधि करहु आपुहि पार । जस मीन जल की प्रीति जाने, देखु आपु विचार ॥ जस सीप रहत समुद्र माँहीं, गहत नाहिन वार । वा की सुरत अकास लागी, स्वाति बूँद अधार ॥ चकोर चाँद सीं दृष्टि लखे, अहार करत अँगार । दहत नाहिन पान कीन्हे, अधिक होत उजार ॥ कीट भूँग की रहिन जानी, जाति-पाँति गाँवाय। एक मिलि भे निरंकार निरखहिं राम-चरन आस दास बुला देहु दरसन, मुक्ति परसन, आवा-गवन निवार ॥ पहर चौंसठ घरी, जन बुला धर ध्यान। आठ जानौं घरी। आइ मिलें भगवान ॥ नहिं कौनी चौंसठ घरी। भरो आठ पहर पियाला प्रेम । कहै विचारि के इहै बल्हा हमारो नेम ॥ जागिये, पगिये हरि के जग आये जग 'बुल्ला' कहै विचारि कै, छोड़ि देहु तन-धाम ॥ बोलत-डोलत हँसि खेलतः आपुहिं करत कलोल। अरज करो विन दाम ही, 'बुछहिं' लीजै मोल॥ ना वह दूटै ना वह फूटे, ना कवहीं क्रम्हिलाय। सर्व कला गुन आगरो, मो पै वरनि न जाय॥

## जगजीवन साहब

( जन्म-संवत् १७२७ वि०, जन्म-स्थान सरदहा गाँव (बाराबंकी जिला), जाति—चंदेल क्षत्रिय। श्रारीरान्त वि० सं० १८१८ कोटना, वाराबंकी जिला)

में-तें गाफिल होहु निहं, धमुिं के मुद्ध सँभार। जीने घर तें आयहू, तहँ का करेहु विचार॥ इहाँ तो कोऊ रिह निहं, जो-जो धरिहै देंह। अंत काल दुख पाइही, नाम तें करहु धनेह॥ तजु आसा सब झूट ही, सँग साथी निहं कोय। केउ केहू.न उबारही, जेहि पर होय सो होय॥ सत समस्थ तें राखि मन, करिय जगत को काम। जगजीवन यह मंत्र है, सदा सुक्ख-विसराम॥ कहवाँ तें चिल आयह, कहाँ रहा अस्थान।

सो सुधि विसरि गई तोहिं, अब कस भयि हैवान ॥
अबहूँ समुक्षि के देहु तैं, तजु हंकार-गुमान ।
यहि परिहरि सब जाइ है, होई अंत नुकसान ॥
दीन लीन रहु निसु-दिना, और सर्वसौ त्यागु ।
अंतर बासा किये रहु, महा हित् तें लागु ॥
काया नगर सोहावना, सुख तब हीं पै होय ।
रमत रहै तेहिं भीतरे, दुख नहिं ब्यापे कोय ॥
मृत मंडल कोउ थिर नहीं, आवा सो चिल जाय ।
गाफिल है फंदा परची, जहँ तहँ गयो बिलाय ॥

### गुलाल साहब

( सुप्रसिद्ध संत बुद्धा साहवके शिष्य, जन्म वि० सं० १७५० के छगभग । जन्म-स्थानं तालुका वसहरि ( जिला गाजीपुर ) के

तुम जात न जान गँवारा हो ।
को तुम आहु, कहाँ तें आयी, झूठो करत पसारा हो ॥
माटी के बुंद पिंड के रचना, ता मैं प्रान प्रियारा हो ।
लोभ लहिर में मोह को धारा, सिरजनहार विसारा हो ॥
अपने नाह को चीन्हत नाहीं नेम धरम आचारा हो ।

सपनेहुँ साहव सुधि नहिं जान्यो, जमदुत देत पछारा हो ॥
उल्ट्यो जीव ब्रह्म में मेल्यो, पाँच-पचित्र धरि मारा हो ॥
कहैं गुलाल साधु में गनती, मनुवा भइल हमारा हो ॥
राम मोर पुंजिया, राम मोर धना। निस-वासर लागल रहु मना ॥
आठ पहर तहँ सुरित निहारी। जस वालक पाले महतारी॥

धन युत लखमी रह्यो लोभाय । गर्भ मृल सब चल्यो गँवाय ॥ बहुत जतन भेख रच्यो बनाय । बिन हरि-भजन इँदोरन पाय ॥ हिंदू तुक्क पत्र गयल बहाय । चौरासी में रहि लिपटाय ॥ कर्छ गुलाल सत्तगृह बलिहारी । जाति-पाँति अब छुटल हमारी ॥ मृद्रहु रे निर्फल दिन जाय । मानुप-जन्म बहुरि नहिं पाय । माह्र कासी कोइ प्राग नहाय । पाँच चौर घर छटहिं बनाय ॥ करि असान रासहिं मन आसा । फिरि-फिरि नरक कुंडमें बासा ॥ स्तोजो आप चिते के ग्याना । सत्तगृह सत्त बचन परवाना ॥ समय गये पाछे पछिताव । कहें गुलाल जात है दाव ॥

जो वै कोड चरन-कमल चित लावै। तयहीं कटे करम के फंदा, जमदुत निकट न आवे॥ पाँच-पचिस सुनि थिकत भये हैं, तिरगुन-ताप सत्तगुरु-कृपा परम पद पानै। फिर नहिं भव-जल धानै॥ हर दम नाम उठत है करारी, संतन मिलि-जुलि पावै। मगन भयो, सुख-दुख नहिं न्यापै, अनहद ढोल बजावै ॥ चरन-प्रताप कहाँ लगि वरनौं। मो मन उक्ति न आवै। कहें गुलाल इस नाम-भिखारी, चरनन में घर पावै॥ तन में राम और कित जाय। घर बैठल भेटल रघुराय॥ जोगि-जती वहु भेख वनावें । आपन मनुवाँ नहिं समुझावें ॥ पूजिह पत्यल, जल को ध्यान । खोजत धूरिह कहत पिसान ॥ आसा-तृस्ता करें न थीर । दुविधा मातल फिरत सरीर ॥ लोक पुजावहिं घर-घर धाय । दोजख कारन मिस्त गैंवाय ॥ सुर नर नाग मनुष औतार । बिनु हरि-भजन न पावहिंपार ॥ कारन घे घे रहत मुलाय । तार्ते फिर-फिर नरक समाय ॥ अब की बेर जो जानहु माई। अविध बिते कछु हाय न आई।। कह गुलाल न तौ जमपुर धाम । सदा सुखद निज जानहु राम ॥

नाहक गर्ब करे हो अंतिह, खाक में मिलि जायगा। दिना चारि को रंग कुसुम है, मैं-मैं करि दिन जायगा। बाछ क मंदिल टहत बार निहं, फिर पाछे पिछतायेगा।। रचि-रचि मंदिल कनक बनायों, ता पर कियों है अवासा। घर में चोर रैनि-दिनि मूसिं, कहहु कहाँ है बासा।। पिहिर पटंबर मयों लाड़िला, बन्यों छैल मद माता। पिहिर पटंबर मयों लाड़िला, बन्यों छैल मद माता। गैनी चक फिरै सिर कपर, छिन में करे निपाता।। नेकु श्रीर निहं धरत बाबरे, टीर-टीर चित जाते। देवहर पूजत तीर्थ नेम बत, फोकट को रँग राते।। देवहर पूजत तीर्थ नेम बत, फोकट को रँग राते।। का से कहूँ, कोंड संग न साथी, खलक धवें हैराना। कहें गुलाल संतपुर-बासी, जम जीतों है दिवाना।।

कर मन सहज नाम ब्योपार, छोड़ि सकल ब्योहार ॥
निसु-बासर दिन-रैन ढहतु है, नेक न घरत करार ।
धंधा घोख रहत लपटानोः भ्रमत फिरत संसर ॥
मात पिता सुत बंधू नारोः, कुल कुटुम्ब परिवार ॥
माथा-फाँसि बाँधि मत इबहु, छिन में होहु संघार ॥
हरि की मिक करी नहिं कबहीं। संत-बचन आगार ।
करि हँकार मद-गर्ब भुलानोः, जन्म गयो जरि छार ॥
अनुमव घर के सुधियो न जानत, का सो कहूँ राँवार ।
कहै गुलाल सबै नर गाफिल, कीन उतार पर ॥

लागो रँग झुठो खेल यनाया ! जह लाग ताको सबै पसारा, मिय्या है यह काया !! मोर-तोर छूटत नहिं कवहीं, काम कोध अरु माया ! आतम राम नहीं पहिचानत, भोंदू जन्म गँवाया !! नेम के आस धरत नर मृद्हु, चढ़त चरख दिन जाया ! धुमत-धुमत कहिं पार न पावे, का ले आया, का ले जाया !! साध-सँगति कीन्हें नहिं कवहीं, साहत्र प्रीति न लाया ! कहें गुलाल यह अवसर बीते, हाथ कछू नहिं आया !!

अभि-अंतर ही लै लाव मना। ना तौ जन्म-जन्म जहड़ाई हो ॥

धन दारा सुत देखि कै, काहे बौराई हो। काल अचानक मारिहै, कोउ संग न जाई हो॥ धीरज धरि संतोष कर, गुरु-वचन सहाई हो। पद पंकज अंबुज कर नवका, भवसागर तरि जाई हो॥ अनेक बार कहि-कहि के हारो, कहें लग कहां बुझाई हो। जन गुलाल अनुभी पद पायो, छुटलि सकल दुतियाई हो॥

संतो नारि सो प्रीति न लायै।
प्रीति जो लायै, आपु ठगायै, मूल बहुत को गाये॥
गुरु को बचन हृदय ले लायै, पाँची इंद्री जारें।
गुरु को बचन हृदय ले लायै, पाँची इंद्री जारें।
मनिहें जीति, माया यित करिके, काम क्रोध को गारे॥
लोम मोह ममता को त्यागै, तृस्ता जीवि निचारें।
सील-सँतोप सो आसन माइै, निसु-दिन सन्द विचारें॥
जीव दया करि आपु संभारे, साथ सँगति चित लाये।
कह गुलाल सत-गुरु चलिहारी, बहुरि न मवजल आये॥

अधम मन ! जानत नाहीं राम ।

परसत फिरे आट हूँ जाम ॥

अपनी कहा करतु है सवही, पावत पतु आगम ।

युरविनिया छोड़त नहिं कवहीं, होह भीम भा माम ॥

ऊड़त रहत बिना पर जामे, त्यागि कनक छे ताम। नीक बस्तु के निकट न लागे, भरत है झोरी खाम ॥ अब की बार कहा कर मेरो, छोड़ो अपनी हाम । कह गुलाल तोहिं जियत न छोड़ों, खात दोहाई राम॥ गुन गावै। नाम सोई राम राम राम गरजावै ॥ पवन जारि, गगना आपु मारि बानिहूँ सनावै । आनंद-कंद लगावै ॥ जानि प्रेम दया जोति झरत मोतिः झिलमिल झरि लावै।

-----

में समावै॥ चकोर निरखि जोति आपु लोभ मोह मन बिसरावै। काम क्रोध तन सुधित धीर सोइ फकीर सोइ कहावै ॥ हूँ गँवावै। कुल के कान गरव सोई कहावै ॥ आपुहीं गुलाल संत

राम चरन चित अटको ।

सहज सरूप भेख जब कीन्ह्यों, प्रेम लगन हिय लटको ॥

लागि लगन हिय निरिख-निरिख छिबि, सुधि बुधि बिसरी अटके नयन
उठत गुंज नभ गरिज दसहुँ दिसि, निरझर झरत रतन ॥

भयो है मगन पूरन प्रभु पायो, निर्मल निर्गुन सत तटनी ।

कह गुलाल मेरे यही लगन है, उलिट गयो जैसे नटनी ॥

हीं अनाय चरनन लपटानो ।
पंय और दिस स्झत नाहीं, छोड़ो तौ फिरौं भुलानो ॥
जासु चरन सुर नर मुनि सेविह, कहा बरिन मुख करौं बयानो ।
हों तौ पतित तुम पिततपावन, गित औगति एको निहं जानो ॥
आठों पहर निरत धुनि होवै उठत गुंज चहुँ दिसा समानो ।
झारे-झारे परत अगार नैन भारे, पियत ब्रह्म रुचि अमी अधानो
विगस्गो कमल चरन पायो जब, यह मत संतन के मन मानो ।
जना गुलाल नाम धन पायो, निरखत रूप भयो है दिवानो ॥

तुम्हरी मोरे साहत ! क्या लाऊँ सेवा ।
अस्थिर काहु न देखऊँ, सब फिरत बहेवा ॥
स्पुर नर मुनि दुखिया देखों, मुखिया नहिं केवा ।
हंक मारि जम छटत है, छुटि करत कलेवा ॥
अपने-अपने ख्याल में सुखिया सब कोई ।
मूल मंत्र नहिं जानहीं, दुखिया में रोई॥
अविक बार प्रभु बीनती सुनिये दे काना ।
जन गुलाल यह दुखिया दीजै मक्ती दाना ॥

प्रभुजी ! वरषा प्रेम निहारो ।

ऊठत-बैठत छिन निहं वीतत याही रीत तुम्हारो ॥
समय होय भा असमय होवें भरत न लागत वारो ।
जैसे प्रीति किसान खेत सीं तैसो है जन प्यारो ॥
भक्तवछल है वान तिहारो गुन-औगुन न विचारो ।
जहँ जहँ जावँ नाम गुन गावत जम को सोच निवारो ॥
सोवत-जागत सरन धरम यह पुलकित मनहि विचारो ।

कह गुलाल तुम ऐसो साहब; देखत न्यारो-न्यारो॥

प्रभु को तन मन धन सब दीजै।

रैन-दिवस चित अनत न जाने, नाम पदारथ पीजै॥
जब तें प्रीति लगी चरनन सों, जग-संगत निहं कीजै।
दीन-दयाल कृपाल दया-निध, जौ आपन किर लीजै॥
हूँ ढत-फिरत जहाँ-तहँ जग मों काहू बोध न कीजै।
प्रभु के कृपा औ संत बचन ले, हिरदे में लिख लीजै॥
कह बरनों, बरनत निहं आने, दिल-चरबी न पसीजै।
कह गुलाल याही बर माँगों, संत चरन मोहिं दीजै॥

माया-मोह के साथ सदा नर सोइया। आखिर खाक निदान, सत्त नहिं जोइया । विना नाम नहिं मुक्तिः अंध सब खोइया। कह गुलाल संत लोग, गाफिल सब रोइया। राम भज्ह लव लाइ, प्रेम पद पाइया। सफल-मनोरथ होय, सत्त गुन गाइया॥ संत-साध सों नेह, काहू न संताइया । गुलाल हरि-नाम तबहिं नर पाइया॥ झूँ ठिल्लान नर ख्याल, सबै कोइ धाइया। हर दम माया सों रीतिः सत्त नहिं आइया।। बहत-फिरत हर रोजः काल धरि खाइया। गुलाल नर अंघ, घोल लपटाइया॥ खोलि देख नर आँखा अंध का सोइया। दिन-दिन होतु है छीन, अंत फिर रोइया॥ करह हरि-नामः कर्म सब खोइया। कह गुलाल नर सत्तः पाक तव होइया।। केवल प्रभु को जानि के इलिम लखाइया। पार होइ तब जीवः काल नहिं खाइया। नेम करहु नर आप, दोजल नहिं धाइया। गुलाल मन पाक, तवहिं नर पाइया॥

राम के नाम मोकाम नहिं करत चर्ँ फिरत संसार ओर धाया । श्रस्त संताप सब पाप सिरपर लिये , साध औ संत नहिं नेह लाया ॥ वाँधिहै Ĥ, जंजाल काल जम जाल सुधि नहिं चेतः हेराया । रहत सब कहै जानिहै 🤈 जो को गुलाल नाम जीतिहै सोइ काल ग्यान पाया ॥ मोहिं कौने मिलावहु नाथ गुना , लीजै करि अपनो जना । प्रभु संपति जीव को लागी 🦻 दुख सुख बसि अंत सात जना ॥ काल अन्याई , चोर यह मन **ਚੰਚ**ਲ किना। भक्ति आवत एक न दृष्टि निहारयो 🤈 कियो प्रभ कुपा थिक लागि कोना ॥ रहल सब उपजे न विनसे , मोर पियः अमर कै मिलि गवना । पुलिक-पुलिक सोहागिनि > भये गुलाल हम नहिं जवना ॥ नहिं अवना अब

चित लागे राम नाम अस । तृषावंत पियत अनँद जल अति , है थकलहि मिलत जौन गांव जस ॥ बाँझ निर्धन धन सुत वसत चित्र १ संपति जौन बद्त न घटत करत कपट साँच करि मगन होत नर मृद सक्ल पस् ॥ प्रेम गलित अति 🤊 चित सहनसील सर्ब भूत पर करत दया रस । उदित आनँद गति अगम ग्यानी 🤈 त्रिलोकनाथ पति होइ काहे न सत्गुरु-प्रीति सत-मतः परम तत बिमल बिमल बानी में रहत मिल संत-सिरोमन > गुलाल कह काहे करत कछ् करत कवन

सोई दिन लेखे जा दिन संत-मिलाप।
संतके चरन-कमल की महिमा, मोरे बूते बरनि न जाहि।।
जल तरंग जल ही तें उपजे, फिर जल माहिं समाहि।
हिर में साध, साध में हिर है, साध से अंतर नाहिं॥
ब्रह्मा बिस्नु महेस साध सँग, पाछे लागे जाहिं।
दास गुलाल साध की संगति, नीच परम पद पाहिं॥

# संत दूलनदासजी

(जन्म-संवत्—१७१७ वि०, जन्म-स्थान—समेसी ग्राम (जिला लखनक), जाति—क्षित्रिय, जगजीवन साहबके शिष्य, श्रीरान्त सं• १८३५ वि०)

नाम सुमिरु मन मुरुख अनारी। छिन-छिन आयू घटत जातु है। समुझि गहहु सत-डोरि सँभारी II सुपने लेखाः को यह जीवन भूलसि संसारी । झुठी का कोइ काम न अइहै, मातु पिता सुत बंधू नारी॥ चारि को जगत-सगाई, दिवस करारी। नाम-सनेह आखिर रसना सत्त नाम रटि लावहुः उघरि जाइ तोरि कपट-किवारी । नाम कि डोरि पोढ़ि धरनी घर, उलटि पवन चढु गगन अटारी । तहँ सत साहिब अलख रूप वै। जन दूलन कर दरस दिदारी॥

रहु मन नाम की डोरि सँभारे।

धृग जीवन नर!नाम-भजन विनु, सब गुन वृथा तुम्हारे॥

पाँच-पचीसो के मद माते, निस-दिन साँझ-सकारे।

वंदी-छोर नाम-सुमिरन विनु, जन्म-पदारथ हारे॥

अजहुँ चेत कर हेत नाम तें, गज-गनिका जिन्ह तारे।

चाखि नाम-रस मस्त-मगन हैं, वेंटहु गगन दुवांग॥

यहि कल्किकाल उपाइ अवर नहिं, विनहें नाम पुकारे।

जगजीवन साई के चरनन, लागे दाम दुलारे॥

यह नहया डगमिंग नाम विना। लाइ लंगत नाम रहना॥

इत-उत भीजल अगम वना। अहे जरुर पार तम्ना॥

में निगुनी, गुन एकौ नाहीं। माँझ घार नहिं कोऊ अपना।) दिहेउँ सीस सतगुर चरना। नाम अधार है दुलन जना।।

रहु तोइँ राम-राम रट लाई।
जाइ रटहु तुम नाम अच्छर दुइ, जोनी विधि रिट जाई॥
राम-राम तुम रटहु निरंतर, खोजु न जतन उपाई।
जानि परत मोहिं भजन पंथ की, यहाँ अरूझिन भाई॥
बालमीकि उलटा जप कीन्हेउ, भयौ सिद्ध सिधि पाई।
सुवा पढ़ावत गनिका तारी, देखु नाम-प्रभुताई॥
दूलनदास तू राम नाम रदु, सकल सबै विसराई।
सत्गुरु साई जगजीवन के, रहु चरनन लपटाई॥

मन वहि नाम की धुनि लाउ।

रह निरंतर नाम केवल, अवर सब विसराउ॥
साधि स्रत आपनो, किर सुवा सिखर चढ़ाउ।
पोषि प्रेम प्रतीत तें, किह राम नाम पढ़ाउ॥
नामही अनुरागु निसु-दिन, नाम के गुन गाउ।
बनी तो का अबहिं, आगे और बनी बनाउ॥
जगजिवन सतगुर-बचन साचे, साच मन माँ लाउ।
कर बास दूलनदास सत माँ, फिरिन यहि जग आउ॥

जब गज अरध नाम गुहरायो ।
जब लिंग आवे दूसर अच्छर, तब लिंग आपुहि धायो ॥
पायँ पियादे मे करुनामय, गरुड़ासन विसरायो ।
धाय गजंद गोद प्रभु लीन्हो, आपिन मिक्ति दिढ़ायो ॥
मीरा को विध अमृत कीन्हो, विमल सुजस जग छायो ।
नामदेव हित कारन प्रभु तुम, मिर्नक गाय जियायो ॥
भक्त हेत तुम जुग-जुग जनमेउ, तुमहिं सदा यह भायो ।
बलि-बलि दूलनदास नाम की, नामहि ते चित लायो ॥

द्रुपदी राम क्रस्न किह टेरी।

सुनत द्रारिका तें उठि धायों, जानि आपनी चेरी।।

रही लाज, पिलतात दुसासन, अंबर लाग्यों देरी।

हिर्र-लीला अवलोकि चिकत चित, सकल सभा भुइँ हेरी।।

हिर्र रखवार सामरथ जा के, मूल अचल तेहि केरी।

कवहुँ न लागति ताति वाव तेहि, फिरत सुदरसन केरी।।

अव मोहि आसा नाम सरन की, सीस चरन दियों तेरी।

दूलनदास के साँई जगजीवन, इतनी बिनती मेरी।।

नू काहे को जग में आया, जो पैनाम सेप्रीति न लाया रे।।

नूपना काम सवाद घनेरे, मन से निहं विसराया।

भोग विलास आस निस-वासर, इत-उत चित भरमाया रे।।

त्रिकुटी-तीर्थ प्रेम-जल निर्मल, सुरत नहीं अन्हवाया। दुर्मित करम! मैल सब मन के, सुमिरि-सुमिरि न छुड़ाया रे॥ कहूँ से आये, कहूँ को जैहे, अंत खोज नहिं पाया। उपजि-उपजि के बिनिस गये सब, काल सबै जग खाया रे॥ कर सतसंग आपने अंतर, तिज तन मोह औ माया। जन दूलन बिल-बिल सतगुरु के, जिन मोहिं अलख लखाया रे॥

प्रानी ! जब ले तू सतनाम ॥

मात पिता सुत कुटुम कबीला, यह नहिं आवै काम ।

सव अपने स्वारथ के संगी, संग न चलै छदाम ॥

देना-लेना जो कुछ होवै, किर ले अपना काम ।

आगे हाट-बजार न पावै, कोइ नहिं पावै ग्राम ॥

काम कोध मद लोम मोह ने, आन विछाया दाम ।

क्यों मतवारा भया बाबरे, मजन करो निःकाम ॥

यह नर-देही हाथ न आवै, चल तू अपने धाम ।

अव की चूक माफ नहिं होगी, दूलन अचल मुकाम ॥

जग में जै दिन है जिंदगानी। लाइ लेव चित गुरु के चरननः आलस करहु न प्रानी ॥ या देही का कौन भरोसा, उभसा भाठा पानी। उपजत-मिटत बार नहिं लागतः क्या मगरूर गुमानी॥ यह तो है करता की कुदरत, नाम तू ले पहिचानी। आज भलो भजने को औसर, काल की काहु न जानी। काहु के हाथ साथ कछु नाहीं, दुनियाँ है हैरानी। दुस्त्रनदास बिस्वास भजन करु, यहि है नाम निसानी॥ तें राम राम भजु राम रे, राम गरीव-निवाज हो॥ पाइहो, मुफल होइ सब काज। राम कहे सुख रामजी, रामहिं जन की लाज हो ॥ सनेही रामजी, राम करत प्रतिपाल। दीन्ह है लाव रे, रामहिं दीनदयाल हो॥ मात पिता गुरु रामजी रामहिं जिन निसरान। के, रामहिं से चित चावहो॥ भरोसे राम घर-बन निसु-दिन रामजी। भक्तन के रखवार। दुखिया दूलनदास को रे राम लगइहैं पार हो॥ राम राम रद्ध राम राम सुनुः मनुवाँ सुवा सलोना रे ॥ तन हरियालेः बदन सुलालेः बोल अमाल सुहौना रे। सत्त तंत्र अरु विद्ध मंत्र पदः सोई मृतक-जियौना रे॥ सुबचन तेरे भौजल बेरे, आवागवन-मिटौना रे दुळनदासके साई जगजीवन चरन-सनेह हदौना रे॥ मन ! रामभजन रहु राजी रे ॥
तुनियाँ-दोलत काम न अइहै, मित भूलहु गज बाजी रे ॥
निमु-दिन लगन लगी भगवानहिं, काह करै जम पाजी रे ॥
तन-मन मगन रहो सिधि साधो, अमर-लोक सुधि साजीरे।
तुलनदाम के साईं जगजीवन, हरि-भक्ती कहि गाजी रे ॥

साई हो गरीव निवाज ॥
देखि तुम्हें धिन लागत नाहीं, अपने सेवक कें साज ।
मोहि अप निल्जन यहि जग कोऊ, तुम ऐसेप्रभु लाज जहाज॥
और कछू हम चाहित नाहीं, तुम्हरे नाम चरन तें काज।
दूलनदास गरीव निवाजहु, साई जगजीवन महराज॥

साई तरे कारन नैना भये बैरागी। दरसन चहीं, कछु और न माँगी॥ निस वासर तेरे नाम की अंतर धुनि जागी । माला मनौं, अँसुवन झरि लागी॥ इत उक्ति तें, मन माया पलक तजी अनुरागी ॥ सनमुखी, दरसन सत दृष्टि सदा राते मनौं, दाधे बिरह मदमाते प्रभु दूलनदास के कर परम सुभागी॥ मिल

साई सुनहु विनती मोरि॥ बुधि बल सकल उपायहीन मैं। परौं दोऊ कर जोरि। पायन इत-उत कतहूँ जाइ न मनुवाँ, लागि रहै चरनन माँ डोरि ॥ आपने, दासहिं पास राखहु तोरि। सिकहै को कस मेटह मेरे, जानि कै आपन औगुन सब क्रम भरम खोरि ॥ मेरे, तुम एक हित् नेवल करोरि । भरि छाख दुनियाँ के साई जगजीवनः निहोरि ॥ मॉगौं दरस सत

साई-भजन ना करि जाइ।

पाँच तसकर संग लागे, मोहिं हटकत घाइ॥

चहत मन सतसंग करनो, अधर बैठि न पाइ।

चहत उतरत रहत छिन छिन नाहिं तहँ ठहराइ॥

कठिन फाँसी अहै जग की, लियो सबिह बझाइ।

पास मन मिन नैन निकटिहं, सत्य गयो भुलाइ॥

जगजिवन सतगुरु करहु दाया, चरन मन लपटाइ।

दास दूलन बास सत माँ, सुरत निहं अलगाइ॥

भक्तन नाम चरन धुनि लाई।
चारिहु जुग गोहारि प्रभु लागे, जब दासन गोहराई॥
हिरनाकुस रावन अभिमानी, छिन माँ खाक मिलाई।
अविचल मिक्त नाम की महिमा, कोउ न सकत मिटाई॥
कोउ उसवास न एको मानहु, दिन-दिन की दिनताई।
दुल्लनदास के साई जगजीवन, है सत नाम दुहाई॥
नाम सनेही बावरे, हग भरि-भरि आवत नीर हो।
रस मतवाले रसमसे, यहि लागी लगन गँभीर हो॥
सखि इक्क-पियासे आशिकाँ, तिज दौलत दुनिया भीर हो।
सखि 'दूलन' कासे कहै, यह अटपटि प्रेम की पीर हो॥

दोहा

दूलन यहि जग जनमि कै, हरदम रटना नाम। नाम-सनेह बिनु जन्म-समूह केवल स्वास-स्वास माँ नाम भजु, बृथा स्वास जिनि खोउ । ऐसी स्वास से आवन होउ न होउ॥ दूलन नागपति, तीनउ तिलक लिलार। नरपति जीवन संसार॥ नाम-सनेह बिनु, धृग यहि कलिकाल कुचाल तिक, आयो भागि डेराइ। परि रहे। नाम की रटनि लगाइ ॥ चरनन दूलन नाम अछर दुइ रटहु मन, कारे चरनन तर बास। दूलन ली लीन रहु। कबहुँ न होहु उदास ॥ कारने, कियो हुतासन सीत। हित छाड़िये, हरि गाढ़े के मीत॥ दूलन नाव यंजोग । सबः नदी दूलन परिवार यह नहँ-तहँ चले, सबै बटाऊ लोग॥ उत्तरि परे आइके, का को रहा दिमाक। यहि जग दूलन जीवनाः आखिर होना खाक॥ रोज को चंद है, कहँ लगि करों बखान। कबर दूलन काया मरि रहै, फिरि यहि कवर समान॥ मनुऑ जीवित भोजन दिहे भल, प्यासे दीन्हें पानि। दूलन आये आदरी, कहि सु सगद सनमान॥ कथा पुरान सुनि, मते न माते लोग। वृथा जनम रस-भोग विनु, खोया को 'दूलन' रामरस चाखि सोइ। पुष्ट पुरुप जिन के नाम हृदय नहीं, मये ते हिजरा हीन। विपति सनेही मीत सो, नीति सनेही वहाउ ॥ हद, सोई भक्त **'दूलन' नाम-स**नेह

## संत गरीबदासजी

( आविर्माव --सं० १७७४ वैशाख शु० १५, स्थान--- खुड़ानी मौजा ( रोहतक-पंजाब ), जाति--- जाट, तिरोभाव---सं० १८३५ सुदी २, उम्र ६१ वर्ष, गरीब पंथके प्रवर्तक )

ं की इक बूँद सूँ साज बनाया जीव। अंदर बहुत अँदेस या बाहर बिसरा पीव ॥ । की इक बूँद सूँ साज बनाया साँच। राखनहारा राखिया जठर अगिन की आँच॥ ा सेमर सेइया ऐसे नर या देह। जम-किंकर तुझ ले गया मुख में देकर खेह ॥ ा का-सा धौरहर बालू की-सी मीत। उस खाविंद कूं याद कर महल बनाया सीत ॥ माटी का महल है खाक मिलेगा धूर। साँई के जाने बिना गदहा कुत्ता सूर॥ माटी का महल है छार मिलै छिन माहिं। चार सकस काँधे धरे मरघट कूँ ले जाहिँ॥ वार तन फूँकिया होगा हाहाकार। चेत सकै तो चेतिये सतगुरु कहैं पुकार॥ : बार तन फूँकिया मरघट मंडन माँड। या तन की होरी बनी मिटी न जम की डाँड ॥ : बार तन फूँकिया मेटा खोज खलील। त् जाने में रहूँगा यहाँ तो कछू न ढील ॥ : बार तन फूँकिया फोकट मिटे फिराक। चेत सकै तो चेतिये सतुगुर बोछै साख।। र बार कोइला किया हो गया मरघट राख। छाँडे महल मँड़ेरिया क्या कौड़ी धन लाख ॥ कर तुरँग कुंदावते और पालकी फील । ते नर जंगल जा बसे जम कूँ फेरा लील।। रव खरव हों द्रब्य है उदय अस्त बिच जाह । •ियन साँई की बंदगी डूब मुए दह माँह॥ रव खरव लौं द्रव्य है रावत कोटि अनंत नाहक जग में आइया जिन्ह सेये नहिं सत ॥

इस माटी के महल में मगन भया क्यों मूद् । कर साहव की बंदगी उस साँई कूँ हूँ हु।। कुटिल बचनकूँ छाँड़ि दे मान मनोकूँ मार। सतगुरु हेला देत जिन हुवै काली धार ॥ धन संचै तो सील का दूजा परम संतोख। ग्यान रतन भांजन भरो असल खजाना रोक ॥ दया धर्म दो मुकट हैं बुद्धि विवेक विचार। हर दम हाजिर हूजिये सौदा त्यारंत्यार॥ सकै तो चेतिये कूकै संत सुमेर। चौरासी कूँ जात है फेर सकै तो फेर ॥ आया जगतमें नंगा ही तू जाय। विच कर ख्वाबी ख्याल है मन माया भरमाय ॥ सुरत लगे अर मन लगे लगे निरत धुन ध्यान। चार जुगन की बंदगी एक पलक परमान ॥ नाम रसायन पीजिये यहि औसर यहि दाव। फिर पीछे पछतायगा चला चली हो जाव ॥ लै लागी तब जानिये हरदम नाम उचार। एके मन एकै दिसा साँई के सतभाय करो परभात रे। मन रतन अमोल बटाऊ साथ रे॥ जायँगे मीत मता सुन लीजिये। 😁 होय कहो क्या कीजिये ॥ बहुर न मेला संतोष विवेक दया के धाम हैं। गुलजार संघाती ज्ञान रतन राम हैं॥ फरहरें लोक रे। फरकंत धजा ता मध अजपा नाम सु सौदा रोक रे॥ बनिजवा ऊट हूँठ गढ़ छाँड़ रे। 🐃 हरे हारे कहता दास गरीव लगे जम-डाँड़ रे॥

# संत दरिया साहब बिहारवाले

( जन्म-संवत् १७३१, जन्म-स्थान धरकंघा ( जिला आरा ), पिताका नाम पीरनशाह ( पूर्वनाम पृथुदास ), जाति-धर्मान्तरित ।न ( पहले क्षत्रिय ), शरीरान्त सं० १८३७ वि० भादों बदी ४ )

खसम-पियारी। 7 कुलवंती जॉचत तू है दीपक बारी ॥ भरि लीन्हा। गंध सगंध थार चंदन चर्चित आरति कीन्हा॥ सेज सुगंध विछायौ। **मृलन** पिया पलँग पौढायौ ॥ तेवत चरन रैनि गइ चीती । प्रेम-प्रीति तुम ही सों रीती॥ दरिया ऐसी चित लागा। भई सुलच्छनि प्रेम-अनुरागा ॥ जानह तुम दीनदयाल । तुम सुमिरे नहिं तापत काल ॥ प्रतिपालै जननी स्रत । ज्यों गर्भवास जिन दियो अकृत॥ जठर-अगिनि तें लियो है काढि। ऐसी वा की ठवर गाढि ॥ गाढ़े जो जन सुमिरन कीन्ह। परघट जग में तेहि गति दीन्ह।। गैबी बान । मारेऊ गरबी संत को राखेउ जीव कुमुदिनि इंदु अकास। गुरु-चरननि पास ॥ प्रेम सदा पपिहा जल से नेह। जैसे विश्वास है तेह ॥ एक बुंद पताल मृतमंडल तीन । स्वर्ग ऐसो साहेब मैं अधीन॥ तुम आयो तुम चरन पास। निज मुख बोलेउ कहेउ दास ॥ सतपुरुष बचन नहिं होहिं आन।

बलु पुरब से पिन्छम उगहिं भान ॥

कहैं दरिया तुम हमहिं एक।

ज्यों हारिल की लकड़ी टेक॥

विहंगम, कौन दिसा उड़ि जैही।

नाम विहूना सो परहीना, भरिम-भरिम भी रिहही॥

गुरुनिंदक वद संत के द्रोही, निन्दै जनम गँवही॥

परदारा परसंग परस्पर, कहहु कौन गुन लहिही॥

मद पीमाति मदन तन व्यापेउ, अमृत तिज विष खैही।

समुझहु निहं वा दिन की बातें, पल-पल घात लगहै।॥

चरनकँवल विनु सो नर बूड़ेउ, उिम चुिम थाह न पैही।

कहै दिरया सतनाम भजन विनु, रोह रोह जनम गँवही॥।

### चौपाई

भूळे संपति स्वारथ मूढ़ा। परे भवन में अगम अगृढ़ा।। संत निकट फिनि जाहिं दुराई। विषय-वासरस फेरि लगटाई।। अब का सोचिस मदिहं भुलाना। सेमर सेइ सुगा पछताना।। मरनकाल कोइ संगि न साथा। जब जम मस्तक दीन्हेउ हाथा।। मात पिता घरनी घर ठाढ़ी। देखत प्रान लियो जम काढ़ी।। धन सब गाढ़ गहिर जो गाड़े। छूटेउ माल जहाँ लिग माँडे।। भवन भया बन बाहर डेरा। रोविहें सब मिलि ऑगन घरा।। खाट उठाइ काँघ करि लीन्हा। बाहर जाइ अगिनि जो दीन्हा।। जिर गई खलरी, भसम उड़ाना। सोचि चारि दिन कीन्हेउ ग्याना।। फिरि धंघे लपटाना प्रानी। विसरिगया ओइ नाम निसानी।। खरचाहु खाहु दया कर प्रानी। ऐसे बुड़े बहुत अभिमानी।। सतगुरु-सबद साँच एह मानी। कह दरिया कर भगति वखानी।। भूलि भरम एह मूल गँवावै। ऐसा जनम कहाँ फिरि पार्य।। धन संपति हाथी अरु घोरा। मरन अंत सँग जाहिन तारा।। मातु पिता सुत बंधी नारी। ई सब पामर तोहि विसारी।।

#### दोहा

कोठा महल अटारियाः सुनेउ खवन वहु राग । सत्तगुरु सवद चीन्हें विनाः ज्यों पंछिन महँ काग ॥

### संत भीखा साहब

( जन्म वि० सं० १७७०, जन्म-स्थान—खानपुर बोहना गाँव, जिला आजमगढ़। घरू नाम भीखानन्द, जाति——माह्मण चौद्रे, लालसाहबके शिष्य, मृत्यु वि० सं० १८२० )

मन तुम राम नाम चित धारो।
जो निज कर अपनो भल चाहो,
ममता मोह विसारो ॥
अंदर में परपंच वसायो,
बाहर भेख सँवारो।
बहु बिपरीति कपट चतुराई,
विन हरि भजन विकारो॥



जप तप मख करिविधि विधान, जत तत उदबेग निवारो । विन गुरु लच्छ सुदृष्टि न आवे, जन्म मरन दुख भारो ॥ ग्यान ध्यान उर करहु धरहु दृह, सब्द सहप बिचारो । कह भीखा लो लीन रहो उत, इत मत सुरित उतारो ॥ या जग में रहना दिन चारी । ताते हरिचरनन चित वारी ॥ सिर पर काल सदा सर साधे । अधसर परे तुरतहीं मारी ॥ भीखा केवल नाम भजे बिन । प्रापति कष्ट नरक भारी ॥

मन तोहिं कहत कहत सठ हारे। ऊपर और अंतर कछ और। नहिं विस्वास आदिहिं एक अंत पुनि एकै, मद्रहुँ एक लवज-लवज एहवर ओहबर करि, करम दुइत करि डारे॥ बिषया रत परपंच अपरबल, पाप पुनन परचारे। काम क्रोध मद लोभ मोह कब, चोर चहत उँजियारे ।) कपटी कुटिल कुमति बिभिचारी हो वाको अधिकारे। महा निलंज कछ लाज न तो को। दिन-दिन प्रति सोहिं जारे॥ पाँच पचीस तीन मिलि चाह्यों। बनलिउ बात बिगारे। सदा करेह बैपार कपट को। भरम बजार पसारे |} हम मन ब्रह्म जीव तुम आतम, चेतन मिलि तन खारे। सकल दोस इम को काहे दइ, होन चहत ही न्यारे॥ खोलि कहाँ तरंग नहिं केन्यो, यह आपुहि महिमा रे। विन करे कछ भय ना हैहै, हम का करहिं विचारे॥ हमरी रुचि जग खेल खेलीना, वालक साज सँवारे। पिता अनादि अनख नहिं मानहि , राखत । रहिं दुलारे ॥ जन तम भजन सकल हैं विस्थान ब्यापक जबहिं विसारे । भीखा लखह आपु आतम कहुँ। गुन ना तजह खमा रे ॥

जो कोउ या विधि हरि हिय लावे। रोती यनिज चाकरी मन तें, कपट कुचाल वहावै॥ या विधि करम अधर्म करतु है, उत्तसर वीज श्रोवावे । कोटि कला करि जतन करें जो, अंत सो निसफल जावे ॥ चौरासी ल्ला जीव जहाँ लगि, भ्रमि-भ्रमि भटका लावे । सुरसरि नाम सल्प की धारा, सो तिज छाँहिं गहावे ॥ सतगुरु बचन सत्त सुकिरित सों, नित नव प्रीति वडावे । मीला उमग्यो सावन भादों, आपु तें आपु समावे ॥

> समुझि गहो हरिनास, मन तुम समुझि गही हरिनाम | दिन दस सुख यहि तन के कारन, लपटि रही धाम ॥ देख विचारि जिया अपने, जत गुनना गुनन बेकाम। जोग जुक्ति अरु ग्यान ध्यान तें, निकट सुलभ नहिं लाम॥ इत उत की अब आसा तजि के, मिलि रह आतम भीला दीन कहाँ लगि बरने, घरी वहि जाम ॥

राम सों कर प्रीति रे मन, राम सों कर प्रीति। राम बिना कोउ काम न आवे, अंत ढहो जिमि भीति॥ बूझि बिचारि देखु जिय अपनो, हरि बिन नहिं कोउ हीति। गुरु गुलाल के चरन कमल रज, धरु भीखा उर चीति॥

प्रभुजी करहु अपनो चेर ।

मैं तौ सदा जनम को रिनिया, लेहु लिखि मोहि केर ॥
काम क्रोध मद लॉम मोह यह, करत सबहिन जेर ।
सुर नर मुनि सब पचि पचि हारे, परे करम के फेर ॥
सिव सनकादि आदि ब्रह्मादिक, ऐसे ऐसे देर ।
स्रोजत सहज समाधि लगाये, प्रभु को नाम न नेर ॥
अपरंपार अपार है सहब, होय अधीन तन हेर ।
गुरू परताप साध की संगति, छुटे सो काल अहेर ॥
त्राहि चाहि सरनागत आयो, प्रभु दरवौ यहि केर
जन भीखा को उरिन कीजिये, अब कागद जिन हेर ॥

दीजे हो प्रभु नास चरन मं, मन अस्थिर नहिं पास ॥ हीं सट सदा जीच को काँचो, नहिं समात उर साँस । भीना पतित जानि जनि छाँडो, जगत करेगो हाँस ॥

मोहि राखो जी अपनी सरन ॥
अपरंपार पार नहि तेरो, काह कहीं का करन ।
मन क्रम बच्चन आस इक तेरी, होउ जनम या मरन ॥
अविरस्ट भक्ति के कारन तुम पर, है ब्राह्मन देउँ घरन ।
जन भीत्या अभिलाख इहो नहिं, चहीं मुक्ति गति तरन ॥

वरुनामय हरि कहना करिये,

कृपा कटाच्छ ढरन ढरिये॥

भक्तन को प्रतिपाल करन को,

चरन कँवल हिरदे धरिये।

व्यापक पूरन जहाँ तहाँ लगु,

रीतो न कहूँ भरन भरिये॥

अब की बार सवाल राखिये,

नाम सदा इक फर फरिये।

जन भीखा के दाता सतगुरु,

नूर जहूर बरन बरिये॥

ए साहव तुम दीनदयाल ।

आयहु करत सदा प्रतिपाला ॥
केतिक अधम तरे तुम चरनन ।

करम तुम्हार कहा कि जाला ॥

मन उनमेख छुटत निह कबहीं ।

सौच तिलक पहिरे गल माला ॥

तिनिको कृपा करहु जेहि जन पर ।

खुल्यो भाग तासु को ताला ॥

भीखा हरि नटवर बहु रूपी ।

जानहिं आपु आपनीं काला ॥

प्रीति की यह रीति बखानी ॥

कितनी दुख सुख परे देह पर, चरन कमल कर ध्यानी ।

हो चेतन्य बिचारि तजो भ्रम, खाँड धूरि जनि सानी ॥

जैसे चात्रिक स्वाति जुंद बिनु, प्रान समरपन ठानी ॥

भीखा जेहि तन राम भजन नहिं, काल रूप तेहिं जानी ॥

कों जजन जपन कों ज तीरथ अटन ब्रतः कों उबन खंड कों ज दूध को अधार है। कों उधूम पानि तप कों ज जल सैन लेंबे। कों उमें घडम्बरी सो लिये सिर भार है॥ कोउ बाँह को उठाय ढढ़ेसुरी कहाइ जाय, कोउ तो मौन कोउ नगन विचार है। कोउ गुफा ही में बास मन मोच्छ ही की आस, सब भीखा सत्त सोई जाके नाम को अधार है॥

रामजी सों नेह नाहीं सदा अबियेक माहीं,

मनुवाँ रहत नित करत गलगौज है।

ग्यान औ वैराग हीन जीवन सदा मलीन,

आत्मा प्रगट आपु जानि ले भानौज है।।
साह सों कौल छूटी काम क्रोध लोभ लूटी;

जानि के बँधायो मीठी विषे माया फीज है।

साहब की मौज जहाँ भीखा कीन्ह मौज तहाँ, साहब की मौज जोई सोई मौज मौज है॥

एक नाम सुखदाई दूजो है मिलनिताई। जिब चाहहु भलाई तो पै राम नाम जपना। तात मात सुत बाम लोग बाग धन धाम। साँच नाहीं झुँठ मानो रैनि कै सुपना॥

माया परपंच येहि करम कुटिल जेहि; जनम मरन फल पाप पुन्न तपना। बोलता है आप ओई जेते औतार कोई; भीखा सुद्ध रूप सोई देहु निज अपना॥

भयो अचेत नर चित्त चिंता लग्यो।

काम अरु क्रोध मद लोभ राते।

सकल परपंच में खूब फाजिल हुआ।

माया मद चाखि मन मगन माते॥
वढ्यो दीमाग मगरूर ह्य गज चढ़ा।

कह्यो नहिं फीज त्मार जाते।

भीखा यह ख्वाव की लहिर जग जानिये।

जागि करि देखु सब झूँट

नाते ॥

उठ्यो दिल अनुमान हरि घ्यान ॥
भर्म करि भृल्यो आपु अपान ॥
अब चीन्हो निज पति भगवान ॥
मन वच कम दृढ़ मत परवान ॥
वारो प्रभु पर तन मन प्रान ॥
सब्द प्रकास दियो गुरु दान ॥
देखत सुनत नैन चिनु कान ॥
जाको सुख सोइ जानत जान ॥
हरि रस मधुर कियो जिन पान ॥

निर्गुन ब्रह्म रूप निर्वान । भीखा जल ओला गलतान ॥ स्टुप्पय

जग्य दान तप का किये जौ हिये न हिर अनुराग ॥
हिये न हिर अनुराग पागि मन विषे मिठाई ।
जगः प्रपंच में सिद्ध साध्य मानो नव निधि पाई ॥
जहाँ कथा हिर भिक्त भक्त के रहिन न भावे ।
गुनना गुनै वेकाम झूँठ में मन सुख पावे ॥
भीखा राम जाने बिना लागो करम माँ दाग ।
जग्य दान तप का किये जौ हिये न हिर अनुराग ॥
मन कम बचन विचारिक राम भजे सो धन्य ॥
राम भजे सो धन्य धन्य वपु मंगलकारी ।
राम चरन अनुराग परम पद को अधिकारी ॥
काम क्रोध मद लोभ मोह की लहिर न आवे ।
परमातम चेतन्य रूप महँ दृष्टि समावे ॥
ब्यापक पूरन ब्रह्म है भीखा रहिन अनन्य ।
मन कम बचन विचारिक राम भजे सो धन्य ॥

धिन सो भाग जो हिर भजै ता समतुलै न कोइ ॥
ता सम तुलै न कोइ होइ निज हिर को दासा।
रहे चरन छौछीन राम को सेवक खासा॥
सेवक सेवकाई छहै भाव भिक्त परवान।
सेवा को फछ जोग है भक्तवस्य भगवान॥
केवल पूरन ब्रह्म है भीखा एक न दोइ।
धन्य सो भाग जो हिर भजै ता सम तुलै न कोइ॥

#### दोहा

नाम पढ़ें जो भाव सों, ता पर होंहिं दयाल । 'भीखा' ने किरिपा कियो, नाम सुदृष्टि गुलाल ॥ राम को नाम अनंत है, अंत न पावे कोय । 'भीखा' जस लघु बुद्धि है, नाम तबन सुख होय ॥ एके धागा नाम का, सब घट मनिया माल । फेरत कोई संत जन, सतगुरु नाम गुलाल ॥ जाप जपै जो प्रीति सों, बहु विधि रुचि उपजाय । साँस समय औ प्रात लिंग, तत्त पदारथ पाय ॥

## बाबा मलूकदासजी

(जन्म-संवत्—वि० सं० १६३१, जन्म-स्थान—कड़ा (जिला इलाहाबाद ), जाति—कक्षड खत्री, पिताका नाम—-सुन्दरदासर्जा शरीरान्त—वि० सं० १७३९ )

हरि समान दाता को उना हीं । सदा बिरा जैं संतन माहीं ॥ नाम विसंभर बिस्व जिया वें । साँझ बिहान रिजिक पहुँचा वें ॥ देइ अनेकन मुख पर ऐने । औगुन करें सो गुन कर मार्ने ॥ काहू भाँति अजार न देई । जाही को अपना कर लेई ॥ घरी घरी देता दीदार । जन अपने का खिजमतगार ॥ तीन लोक जाके औसाफ । जाका गुनह करें सब माफ ॥ गरवा ठाकुर है खुराई । कहें मल्क क्या करूँ बड़ाई ॥

सदा सोहागिन नारि सो, जा के मुख माँगे सुख देत हैं, जगजीवन प्यारा ॥ कवहुँ न चढ़ै रेंडपुरा, जानै कोई । सब अजर अमर अविनासिया, ता को नास न होई॥ नर देही दिन दोय की, सुन मेरी । गुरजन ऐसों नेहरा, मुए विपति घनेरी ॥ का यीनसै, संतन ਤਧੜੈ स्बदाई। ना कहैं मन्द्रक यह जानि के, में प्रीति लगाई ॥

अव तेरी सरन आयो राम। जयै सुनिया साध के मुख, पतित-पावन नाम॥ यही जान पुकार कीन्ही अति सतायो विषय सेती भयो आजिज, कह मलूक गोपालः साँच साँचा तेरा नाम त् ठाम है॥ जहवाँ सुमिरन सो होय, धन्य भक्तः जो तुझ को जानता। साँचा तेरा को राजः मनै तीन लोक नहिं आनता ॥ छोड़ि, तुझे लाइया । झुठा नाता लव सुमिरि तिहारो नाम, परम पद पाइया ॥ कै। पायो यह जिन लाहा जग आइ के ॥ गयो पार, तेरो गाइ भव गुन 15 तुहि पिताः तुही हितु बंध तुही मातु 夏田 मल्कादासः विना भुभ तुझ

तेरा मैं दीदार दिवाना । घड़ी घड़ी तुझे देग्वा चाहूँ, सुन माह्य रहमाना ॥ हुआअलमस्त ख़यर नहिं तन की, पीया प्रेम पियाला । ठाढ़ होठेंं तो गिर-गिर परता, तेरे रंग मतवाला ॥ खड़ा रहूँ दरवार निहारे, ज्यों घर का बंदाजादा । नेकी की कुलाइ सिर दीये, गले पैरहन साजा।। तोजी और निमाज न जानूँ, ना जानूँ धरि रोजा। बांग जिकर तबही से विसरी, जब से यह दिल खोजा।। यह मल्दक अब कजान करिहीं, दिल ही सों दिल लाया। मक्का हज्ज हिये में देखा, पूरा मुरसिद पाया।।

दर्द-दियाने वायरे, अलमस्त फकीरा।
एक अकीदा है रहे, ऐसे मन-धीरा॥
प्रेम पियाला पीवते, विसरे सब साथी।
आठ पहर यों झमते, ज्यों माता हाथी॥
उन की नजर न आवते, कोइ राजा रंक।
वंधन तोड़ि मोह के, फिरते निहसंक॥
साहेब मिल साहेब भये, कछु रही न तमाई।
कहें मल्द्रक तिस घर गये, जहुँ पवन न जाई॥

देव पितर मेरे हिर के दास । गाजत हों तिन के विस्वास ॥ साधू जन पूजों चित लाई । जिन के दरसन हिया जुड़ाई ॥ चरन पखारत होइ अनंदा । जन्म जन्म के काटे फंदा ॥ भाव-भक्ति करते निस्काम । निसि दिन सुमिरैं केवल राम ॥ घर वन का उन के भय नाहीं । ज्यों पुरइनि रहता जल माहीं॥ भूत परेतन देव वहाई । देवखर लीपै मोर बलाई ॥ वस्तु अन्टी संतन लाऊँ । कहें मलूक सब भरम नसाऊँ॥

हम से जिन लागे तू माया।

शोरे से फिर बहुत हो गयी, सुनि पैहें रघुराया॥
अपने में है साहेब हमरा, अजहूँ चेतु दिवानी।
काहू जन के बस परि जैही, भरत मरहुगी पानी॥
तर है चिते लाज कर जन की, डारु हाथ की फाँसी।
जन तें तेरी जोर न लहिहै, रच्छपाल अबिनासी॥
कहै मल्का चुप कर ठगनी, औगुन राखु दुराई।
जो जन उबरे राम नाम किह, तातें कछु न बसाई॥

जा दिन का डर मानता, सोइ बेला आई।
भिक्त न कीन्ही राम की, ठकमूरी लाई॥
जिन के कारन पिंच मुवा, सब दुख की रासी।
रोइ रोइ जन्म गँवाया, परी मोह की फाँसी॥
तन मन धन निह आपना, निह सुत औ नारी।
बिद्धुरत बार न लागई, जिय देखु बिचारी॥
मनुष जन्म दुर्लम अहै, बड़े पुन्ने पाया।
सोऊ अकारण खोइया, निहं ठौर लगाया॥
साध संगत कब करोगे, यह औसर बीता।
कहे मल्का पाँच में, बैरी एक न जीता॥

राम मिलन क्यों पह्ये, मोहिं राखा उगवन घेरि हो । क्रोध तो काला नाग है, काम तो परघट काल आप आप को खेंचते, मोहिं कर डाला वेहाल हो । एक कनक और कामिनी यह दोनों बटमार, मिसरी की छुरी गर लाय के, इन मारा सब संसार हो ॥ इन में कोई ना भला, सब का एक विचार, पेंड़ा मारें भजन का, कोइ कैसे के उतरै पार हो । उपजत बिनसत थिंक पड़ा, जियरा गया उकताय, कहैं मलूक बहु भरमिया, मो पैअब नहिं भरमो जाय हो॥

सोते सोते जन्म गँवाया।

माया मोह में सानि पड़ो सो, राम नाम नहिं पाया॥

मीठी नींद सोये सुख अपने, कबहूँ नहिं अलसाने।

गाफिल होके महल में सोये, फिर पाछे पछिताने॥

अजहूँ उठो कहाँ तुम बैठे, बिनती सुनो हमारी।

चहूँ ओर में आहट पाया, बहुत भई भुइँ भारी॥

बंदीछोर रहत घट भीतर, खबर न काहू पाई।

कहत मद्फ राम के पहरा, जागो मेरे भाई॥

नाम हमारा खाक है, हम खाकी बंदे। खाकहिं ते पैदा किये, अति गाफिल गंदे॥ कबहुँ न करते बंदगी, दुनिया में भूले। आसमान को ताकते, घोड़े चिंद फूले॥ जोरू लड़के खुस किये, साहेव विसराया। राह नेकी की छोड़ि के, बुरा अमल कमाया॥ हर दम तिस को याद कर, जिन वजूद सँवारा। सबै खाक दर खाक है, कुछ समुझ गँवारा॥ हाथी घोड़े खाक के, खाक खान खानी। कहैं मल्क रहि जायगा, औसाफ निमानी॥

ऐ अजीज ईमान तू, काहे को खोवें।
हिय राखें दरगाह में तो प्यारा होवें॥
यह दुनिया नाचीज के, जो आसिक होवें।
मूळे जात खोदाय को, सिर धुन धुन रोवें॥
इस दुनियाँ नाचीज के तालिय हैं कुत्ते।
ळज्जत में मोहित हुए, दुख सहं यहूते॥
जव लगि अपने आप को, तहकीक न जाने।
दास मल्का रच्चको, क्योंकर पहिचाने॥
आपा मेटि न हिर भजे, तेह नर टूवे।
हिर का मर्म न पाइया, कारन कर ऊवे॥

करें भरोसा पुन्न का, साहेब बिसराया । बुड़ गये तरबोर को, कहूँ खोज न पाया।। साध मंडली बैठि के, मूढ़ जाति बखानी। हम वड़ हम बड़ करि मुए, बूड़े बिन पानी ॥ तब के बाँधे तेई नर, अजहूँ नहिं छूटे। पकरि पकरि भलि भाँति से, जमदूतन लूटे ॥ काम क्रोध सब त्यागि कै, जो रामै गावै। दास मल्का यों कहै, तेहिं अलख लखावै॥ कीजे बावरे हरि गर्ब गर्ब न प्रहारी । गर्बहिं ते रावन गया पाया दुख भारी ॥ जरन खुदी रघुनाथ के मन नाहिं सोहाती। जाके जिय अभिमान है, ता की तोरत छाती ॥ एक दया और दीनता, ले रहिये भाई । चरन गहो जाय साध के, रीझैं रघुराई ॥ बड़ा उपदेस है, परद्रोह न करिये । कह मल्क हरि सुमिर के, भौसागर तरिये ॥ ना वह रीझे जप तप कीन्हे, ना आतम को जारे। ना वह रीझे धोती टाँगे, ना काया के पखारे ॥ दाया करें धरम मन राखे, घर में रहे उदासी । अपना सा दुख सब का जानै, ताहि मिलै अविनासी ॥ सहै कुसब्द बाद हू त्यागै, छाँड़ै गरब गुमाना । यही रीझ मेरे निरंकार की, कहत मल्क दिवाना ॥ सब से लालच का मत खोटा। लालच तें बैपारी सिद्धी, दिन दिन आबे टोटा ॥ हाथ पसारे आँभर जाता, पानी परहि न भाई। माँगे तें मुक मीच भली, अस जीने कौन बड़ाई ॥ माँगे तें जग नाक सिकोरे, गोविंद भला न मानै। अनमाँगे राम गले लगावै, बिरला जन कोइ जानै ॥ जब लग जिव का लोभ न छूटै, तब लग तजै न माया। वर घर द्वार फिरें माया के, पूरा गुरु नहिं पाया ॥ यह मैं कही जे हिर रॅंग राते, संसारी को नाहीं। संसारी तो लालच बंधा, देस देसान्तर जाहीं ॥ जो माँगे सो कछू न पावै, बिन माँगे हरि देता। कहें मल्क निःकाम भजै जे, ते आपन करि लेता ॥ कहो राम कहो राम कहो बावरे। अवसर न चूक भौंदू, पायो भलो दाँव रे॥ जिन तोको तन दीन्हो, ताको न भजन कीन्हो , जनम सिरानो जातः लोहे कैसो ताव रे॥

को गाय गाय, रामजी को रिझाव रे , रामजी रामजी के चरन कमल, चित्त माहिं लाव रे।। मल्कदास, छोड़ दे तें झ्ठी आस , कहत आनँद मगन होइ कै, हरि गुन गाव रे॥ बाबा मनका है सिर तले। माया के अभिमान भूले, गर्बही में गले॥ जिभ्या कारन खून कीये, बाँधि जमपुर चले। सों भये बेमुख, अगिन अपनी जले ॥ हरि भजे से भये निरभयः टारहू नहिं कह मलूका जहँ गरीबी तेई सब से भले॥ परम दयाल राया राय परसोत्तमजी 🤈 प्रभु छाँड़ि और कौन के कहाइये। सीतल सुभाव जाके तामस को लेस नहीं , कहि राखै समझाइये ॥ बचन मक्त बछल गुन सागर कला निधान , जा को जस पाँत नित वेदन में गाइये। बल जाउँ ऐसे दरस की , मलूक अधम उधार जाके देखे सुख पाइये ॥ बंदा तें गंदा गुनाह करें बार बार, साई तू सिरजनहार मन में न आनिये। हाथ कछ मेरे नहीं हाथ सब तेरे साई , खलक के हिसाब वीच मुझ को मत सानिये॥ रहम की नजर कर कुरहम दिल से दूर कर, किसी के कहे सुने चुगली मत

#### नाम

दयाल मुझे अपना कर जानिये।।

रहता पनाह तेरी ,

कहता मलूक मैं

दाता

### (दोहा)

राम राम के नाम को, जहाँ नहीं छवलेस ।
पानी तहाँ न पीजिये, परिहरिये सो देस ॥
राम नाम जिन जानिया, तेई बड़े सपूत ।
एक राम के भजन बिन, काँगा फिरै कपूत ॥
उहाँ न कबहूँ जाइये, जहाँ न हरि का नाम ।
डोगंबर के गाँव में, धोबी का क्या काम ॥
राम नाम एकै रती, पाप के कोटि पहाड़ ।
ऐसी महिमा नाम की, जारि करें सब छार ॥
राम नाम औषम करो, हिरदें राखो याद ।
संकट में ली लाइये, दूर करें सब व्याध ॥

का मौदा भला, दाया जग की हाट ले, बैठा खोल किवार ॥ गम नाम करन दे, तू मत मारे आह । चिन्ता से, ताहि जांक मोदी राम कहा परवाह ॥ प्यारे अधिक, मोहीं लागैं विन एरि नाम नहीं मुझे, और किसी से काम ॥ कह मल्क हम जबहिं तें, लीन्हीं हरि की ओट । मोनत हैं सुख नींद भरि, डारि भरम की पोट ॥ फिरै में, सदा गाँठी ऋपीन रहै। गिने इन्द्र को रंक ॥ अमल माता

### भक्तिकी महिमा एवं खरूप

प्रेम नेम जिन ना कियो, जीतो नाहीं अलख पुरुप जिन ना लख्यो, छार परो तेहि नैन ॥ का, पिये जो हरि के हाय। कठिन पियाला प्रेम रहै, उतरे जिय के साथ ॥ माता रहै, बिन लस्कर अमल माता बेअंत ॥ माहिं साहेबी, अंत विलायत की, करें कबहुँ नहिं चूक । भगवंत भक्ति रहै, साँची भक्तिः मल्द्रक ॥ राची रस में है, जो भक्ति करे चित लाय । सपूत पूत जरा मरन तें छुटि परै, अजर अमर होइ जाय ॥ प्रेम है, तो कहि कहि न सुनाव । घट जानिहै, अंतरगत का अंतरजामी कीजिये, दूजा लखै न ऐसा ओंठ न फरकत देखिये, प्रेम राखिये गोय ॥ जहाँ जहाँ बच्छा फिरै, तहाँ तहाँ फिरै गाय। रमैया जाय ॥ कह मल्द्रक जहूँ संत जन, तहाँ

माला जपों न कर जपों, जिह्ना जपों न रा सुमिरन मेरा हरि करै, मैं पाया विश्रा

### फुटकर उपदेश

करै। मन नहिं आवे हा जे फकीर जे हो रहे, साहेब तिन के सा धर्म हिरदै बसै, बोलै अमृत दया नीचे नैन ऊँचे तेई जानिये जिन के चूपरी, एक दया जग सा की उतरे पा पर आतम चीन्हिया, ते ही न कीजिये कोधै देव बहा मानु अनजान तें वक वक मरे बला देह के, रचि रचि बाँधे पा भलाने सो देही नित देखि कै, चोंच सँवारे कार देही ,पाइ कै, मत कोइ करें गुमान खायगाः, क्या बूढा क्या ज्वान दरेरा देखिकै, उपजत है अनुसा देही मदी न होती चाम की तो जीवत खाते कार इस जीने का गर्व क्या, कहाँ देह की प्रीर बात कहत ढह जात है। बारू भीत की-सी आपनी, समझ परी है मोरि होय न अबहीं तें तिज राख तू, आखिर तिजेहें तोहि आदर मान महत्व सतः नालापन नेह को गये, जबहिं कहा कछ देह तबहीं प्रभुताही को सब मरै, प्रभु को मरै न को कोई प्रभु को मरे, तो प्रभुता दासी हो. अजगर करें न चाकरी, पंछी करें न मल्का कह गये, सब के राम दाता

# बाबा धरनीदासजी

(जन्म---विव संव १७१३। जन्म-स्थान----माँझी गाँव। (जिला---छपरा), पिताका नाम---परसरामदासजी, माताका ना विरमा, जाति---कायस्थ, गुरुका नाम--स्वामी विनोदानन्द। मृत्यु-काल-अज्ञात)

हित करि हरि नामहिं लाग रे।

घरी घरियाल पुकारें, का सोवें उठि जाग रे॥
चोआ चंदन चुपड़ तेलना, और अल्बेली पाग रे।
सो तन जरे खड़े जग देखों, गृद निकारत काग रे॥
मात पिता परिवार सुता सुत, बंधु त्रिया रस त्याग रे।
साधु के संगति सुनिर सुचित होइ, जो सिर मोटे भाग रे॥

संबत जरे वरे निहं जव लिग, तब लिग खेलहु पाग रे धरनीदास तासु बलिहारी, जहँ उपजे अनुराग रे तब कैसे करिही राम भजन।

तव कैसे करिहों राम भजन । अविह करी जब कछुकिर जानी, अवस्वक कींच मिलेगों र अंत समी कस सीस उठेही, बोल न ऐहे दमन रम यकित नासिका नैन स्वन वल, विकल सकल थँग नाय मिल ओझा बैंद सगुनिया पंडित, डोलत ऑगन द्वार भवन। मातु पितापरिवार बिलखि मन, तोरि लिये तन सब अभरन॥ वार-बार गुनि-गुनि पिलतेही, परबस परिहै तन मन धन। धरनी कहत सुनो नर प्रानी, बेगि मजो हिर चरन सरन॥

मैं निरग्नियाँ गुन नहिं जाना। एक धनी के हाथ बिकाना ॥ सोइ प्रभु पका मैं अति कचा। में झूँठा मेरा साहब सचा। ओछा मेरा साहव पूरा। मैं कायर मेरा साहब सूरा ॥ म्रख मेरा प्रभु ज्ञाता। मैं किरपिन मेरा साहव दाता ॥ धरनी मन मानो इक ठाउँ। सो प्रभु जीवो मैं मारे जाउँ ॥ मन भज ले पुरुष पुराना। जातें वहरि न आवन जाना ॥ सब सृष्टि सकल जाको ध्यावै। गुरु गम बिरला जन पावै॥ निसि बासर जिन्ह मन लाया। तिन्ह प्रगट परम पद पाया ॥ नहिं मातु पिता परिवारा। नहिं वंधु सुता सुत दारा॥ वै तो घट घट रहत समाना। धनि सोई जो ता कहँ जाना ॥

धरनी जन दासन दासा। करु विस्वंभर विस्वासा॥

भाखी ।

तो बेद कितेवा साखी ॥

सो तो हैगो सोन सोहागा ॥

तहँ जगमग जोति प्रकासा॥

संतन

उन्ह निकट निरंतर वासा।

सो

पूरन भागा।

चारो

प्रगटे

जुग

जाके

करता राम करै सोइ होय । कल वल छल बुधि ग्यान सयानपः कोटि करै जो कोय ॥ देई देवा सेवा करिके, भरम भुले नर लोय।
आवत जात मरत औं जनमत, करम काट अक्झोय॥
काहे भवन तिज भेष बनायो, ममता मैल न धोय।
मन मवास चपिर निर्हे तोंड़ेड, आस फाँस निर्हे छोय॥
सतगुरु चरन सरन सच पायो, अपनी देह विलोय।
घरनी धरिन फिरत जेहि कारन, घरिहें मिले प्रभु सोय॥
दिन चार को संपति संगति है, इतने लिग कौन मनो करना।
इक मालिक नाम घरो दिल में, धरनी भवसागर जो तरना॥
निज हक पहिचानु हकीकत जानु, नछोड़ इमान दुनी घरना।
पग पीर गहो पर पीर हरो, जिवना न कळू हक है मरना॥
जीवन योर बचा भौ भोर, कहा धन जोरि करोर बढ़ाये।
जीव दया कर साधु की संगति, पैहो अभय पद दास कहाये॥
जा सन कर्म छिपावत हैं।, सो तो देखत है घट में घर छाये।
बेग भजो घरनी सरनी, ना तो आवत काल कमान चढ़ाये॥
जननी पितु बंधु सुता सुत संपति, मीत महा हित संतत जोई।

जननी पितु बंधु सुता सुत संपति। मीत महा हित संतत जोई। आवत संगन संग सिधावत। फाँस मया परि नाहक खोई॥ केवल नाम निरंजन को जपु। चारि पदारथ जेहि तें होई। बृिश बिचारि कहै धरनी। जग कोइ न काहु के संग सगोई॥

धर्म दया कीजे नर प्रानी।

ध्यान धनी को धरिये जानी॥
धन तन चंचल थिर न रहाई।

'धरनी' गुरु की करु सेवकाई॥
मेष बनाय कपट जिय माहीं।

भवसागर तरिहें सो नाहीं॥
भाग होय जाके सिर पूरा।

भक्ति काज विरले जन सूरा॥
दोहा

. धरनी घोख न छाइये, कवहीं अपनी ओर।
प्रभु सों प्रीति निवाहिये, जीवन है जग थोर ॥
धरनी कोउ निंदा करें, त् अस्तुति कर ताहि।
तुरत तमासा देखिये, इहै साधु मत आहि॥

## सबमें भगवद्दर्शन

### एकनाथजी गदहेमें

मयांदापुरुपोत्तम प्रगु श्रीरामने अपने अनन्य भक्त श्रीदनुमान्जीको भक्तका छक्षण वृताया—

सो अनन्य जाके असि मित न टरइ हनुमंत ।

में संबक्ष सन्वरान्वर रूप स्वामि भगवंत ॥

—श्रीरामवरितमानस

'सचराचर रूप स्वामि भगवंत'—समस्त जड-चेतनमें धाप्त एक ही परमात्मतस्व । लेकिन इसे देख पाने—जो रेख पाने, वहीं तो संत है।

देखा या श्रीएकनाथजीने---

त्रिवेणीकी पैदल तीर्थयात्रा करके, काँवरोंमें गङ्गाजल हेये श्रीरामेश्वरधामकी यात्रा कर रहे थे महाराष्ट्रके कुछ भक्त। शिरामेश्वरजीको गङ्गाजल चढ़ाना—कितनी श्रद्धा—कितना म था इस श्रद्धाके साथ। त्रिवेणीसे रामेश्वरतककी पैदल त्रा—जहाँ शरीर चलनेमें ही असमर्थताका अनुभव करे, क काँवर—दो कलश जल और ढोते चलना। कितना द्धापृत था वह जल।

मार्गमें मर्भूमि आयी । दोपहरीका समय, ग्रीष्म रृतु, प्रचण्ड ताप—बेचारा एक गधा तड़प रहा था जलती ई रेतमें । प्याससे उसके प्राण निकलनेहीवाले थे । असमर्थ टपटा रहा था वह ।

तीर्थयात्री पास पहुँचे गधेके। वे दयाछ थे, गधेपर नहें दया भी आयी। किंतु उपाय क्या १ वहाँ आस-पास हीं जल नहीं था कि वे गधेको वहाँ ले जायँ या वहाँसे जल कर उसे पिलावें। उनके कंधेपर काँवरें हैं, प्रत्येक विसमें आगे-पीछे एक-एक कल्का है और कल्कामें उन्हें हैं। वह क्या सोचनेकी बात है। कल्कामें त्रिवेणीका वित्र जल है और वह है रामेश्वरमें भगवान शङ्करको भिषिक्त करनेके लिये। एक गधेको वे स्वयं प्याससे एण त्यांग करते हों तो भी उस जलके उपयोगकी बात नके मनमें नहीं आवेगी।

तीर्थयात्रियोंमें एक अद्भुत यात्री भी था। वह आगे हा। गधेके पास उसने कॉवर उतारकर रख दी। कॉवरके

कलशका पवित्र जल बिना हिचक गधेके मुखमें उँड़ेलने ल

तीर्थयात्री ठक्से रह गये। किसीने कहा श्रीरामश्वरके अभिषेकके लिये आया जल आप गधेको

वीचमें ही बोला वह महापुरुष—'कहाँ है श्रीरामेश्वर ही तो यहाँ मुझसे जल माँग रहे हैं। मैं ही अभिषेक कर रहा हूँ।'

वे तीर्थयात्री थे महाभागवत श्रीएकनाथजी महारा

परम भक्त श्रीनामदेवजीने भी उस सचराचर-व्य झाँकी की थी---

भगवान्को नैवेद्य अर्पित करनेके लिये ही भक्त भ बनाता है। वह खाना नहीं पकाता और न खाना खाता वह तो प्रभुके प्रसादका भूखा रहता है। उसका जीवन उसके जीवनके समस्त कार्य भगवत्सेवाके लिये ही होते हैं

प्रभुको नैवेद्य अर्पित करना था। श्रीनामदेवजीने भें बनाया। रोटियाँ संककर वे किसी वस्तुको लेनेके लिये ची बाहर गये। लौटे तो देखते हैं कि एक कुत्ता चौकेसे र रोटियाँ मुँहमें लेकर बाहर निकल रहा है। नामदेवजीको उ देखकर कुत्ता रोटियाँ लिये भागा।

भगवानको भोग लगानेके लिये बनायी रोटियाँ कु ले गया—कोई साधारण पुरुष यही सोचता, दुखी होता कदाचित् कुत्तेको मारने दौड़ता।

भगवान् खयं इस रूपमें मेरी रोटियाँ स्वीकार कर प्रधारे। कितने दयामय हैं प्रभु !' नामदेवजी तो अस् आराध्यका कुत्तेमें भी दर्शन कर रहे थे। छिकिन रिया रूखी हैं। उनमें घी नहीं छगा है। रूखी रोटियाँ प्रभु किंग खायँगे।' देर करनेका समय नहीं या। अपटकर बीका पाय उठाया उस संतने और दौड़े कुत्तेक पीछे यह पुकारते हुए प्रभा ! भगवन् ! तिनक स्किये। मुझे रोटियोंमें धी जुर छने दीजिये!'

वे भावके भूखे भगवान् ऐसे भन्ताकी गेटियाँ गरी खायँगे यह भी कभी सम्भव है ?

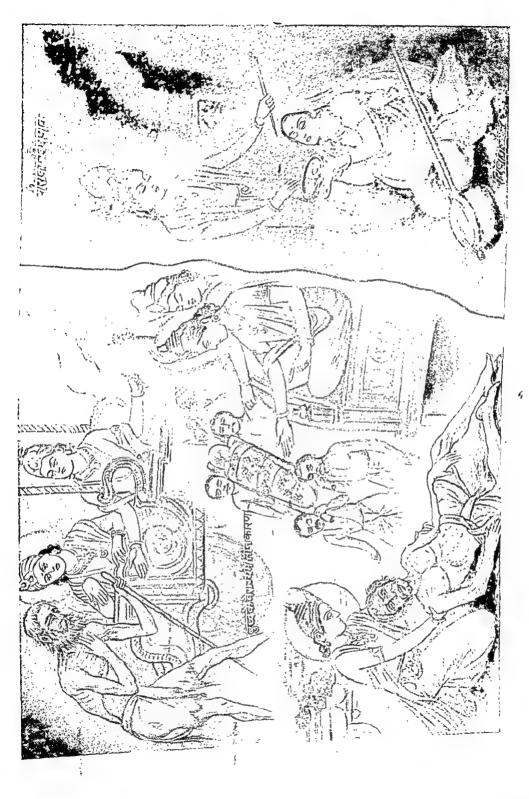

# भय और अभय

संसारसागरसे मनुष्यको पार करनेमें दोनों समर्थ हैं। भय ति, अभय भी । सचा भय हो या सचा अभय हो । जीवन-ती क्षणभद्धरता एवं मृत्युकी स्मृति—मनुष्य यदि सचमुच तृत्युसे डरे, अमरत्व अवस्य उसका हो जायगा ।

अभय—अभय तो अभयखरूप श्रीहरिके चरणकमछों हा आश्रय पाये विना प्राप्त होनेसे रहा । जिसने उन पाद-क्विजोंको अपना आश्रय बना लिया है—अभय वहीं है। माया और मृत्यु उसकी छायाको भी दूरसे नमस्कार करती हैं।

# भयका प्रभाव—( बुद्धका वैराग्य )

महाराज गुद्धोदनके एकमात्र कुमार सिद्धार्थ रथपर वैठकर मन्त्री-पुत्र छन्दकके साथ नगर-दर्शन करने निकले थे। राजाज्ञा हो चुकी थी कि युवराजके मार्गमें कोई हुद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक शव न आने पावे। लेकिन सृष्टिकर्ताके विधानपर राजाज्ञाका प्रभाव पड़ता जो नहीं। संयोगवश एक बूढ़ा गार्गमें दील गया। झुकी कमर, जर्जर देह, लाठी टेकता हुद्ध—जीवनमें पहिली बार सिद्धार्थको पता लगा कि यौवन स्थिर नहीं है। सबको हुद्ध होना है—स्वयं उन्हें भी।

सिद्धार्थकुमार दूसरी बार नगरदर्शन करने निकले।
नारी सावधानी व्यर्थ गयी। इस बार मार्गमें एक रोगी दीखा।
बार-बार भूमिपर गिरता, पछाड़ें खाता, मुखसे फेन गिराता—
सम्भवतः मृगीका रोगी। दूसरे किसी रोगका भी रोगी हो
सकता है। युवराज स्वयं दौड़ गये उसके पास । उसे
उठाया, सहारा दिया। आज दूसरे सत्यके दर्शन हुए उन्हें—
वास्थ्य स्थिर वस्तु नहीं। कोई कभी रोगी हो सकता है।
गेई कभी कुरूप और दारुण पीड़ाग्रस्त बन सकता है।
वार्य पा उनकी प्राणाधिका पढ़ी यशोधरा भी

तीसरी यात्रा थी सिद्धार्थकुमारकी नगरदर्शनके लिये । च विधका विधाता ही कोई विधान करना चाहे। उसके । परीत किमीकी सावधानीका क्या अर्थ । महाराज गुद्धोदन नहीं नाहते थे। हुआ वही । सिद्धार्थकुमारने एक मृतक-स्मी स्मशान जाते देखी । जीवनका महासत्य उनके

सम्मुख प्रकट हो गया सबको मरना है। कोई गरा जीवित नहीं रह सकता। किसीको पता नहीं, मृत्यु कव उसे प्राम बना लेगी।

बुद्धिप, रोग और मृत्युसे जीवन ग्रस्त है—सिद्धार्यको सचा भय हुआ । वे अमरत्वकी खोजमें निकल पहें । बुद्धत्व प्राप्त किया उन्होंने ।

# × × × × × × अभयका प्रभाव—( मीराँका विषपान )

गिरिधरगोपालकी दासी—मीराँ तो मतवाली हो गयी थी अपने गिरिधरके अनुरागमें । राणाको पड़ी थी अपनी लोकप्रतिष्ठाकी चिन्ता । उनकी भावज, मेवाइकी राजरानी मंदिरमें नाचे, गावे—कितनी भद्दी वात । लेकिन मीराँ माननेवाली कहाँ थी । राणा समझाकर, धमकाकर—सप सम्भव प्रयक्ष करके यक गये । अन्तमें उन्होंने पन रहे बाँस न बजे बाँसुरी, वाला उपाय सोचा । प्मीराँको मार दिया जाय ""।

सृष्टिका सञ्चालक मारने जिलानेका अधिकार दूसरेके हाथमें दिया नहीं करता । मतुष्य केवल अपनीवाली कर सकता है । राणाने भी अपनीवाली की । तीव्रतम वित्र भेजा उन्होंने मीराँके पास यह कहलाकर कि— पह हा गुरजीका चरणामृत है।

विष ले जानेवालीसे कपट न हो सका । उसका हृदय काँप गया । उसने स्पष्ट कह दिया—'यह भयकर विष है। चरणामृत वताकर आपको देनेको कहा गया है।'

लेकिन मीराँको तो सचा अभय प्राप्त था। भय उसके पास फटकनेका साहत कैसे करता १ वह हँमी प्राप्त है तू ! अरे जिस पदार्थमें चरणामृतका भाव किया गया, वह विश्व हो कैसे सकता है। वह तो अमृत है अमृत ।

विषके प्यालेमें भी मीराँको अपने प्रास्तिर की साँकी दील रही यो। विष पी लिया उसने लेकिन विष या कहाँ ! मीराँके लिये तो उसके गिरिधारी लालने उस विषमें प्रवेश करहें । उसको पहिले ही अमृत बना दिया था।

## संत केशवदासजी

( जन्स-वि० सं० १६१२, सनाट्य माहाण, कृष्णदत्तके पौत्र एवं काशीनाथके पुत्र, स्थान-ओरछामें रहा करते थे। वि० सं० १६७४।)

धिन सो घरी धिन वार, जबिहूँ प्रभु पाइये।
प्रगट प्रकास हज्र्, दूर निहें जाइये।।
प्रन सरव निधान, जानि सोइ लीजिये।
निर्मल निर्मुन कंत, ताहि चित दीजिये।।
( छन्द )

ट्रीजिये चित बहुर जी कै, इत बहुरि नहिं आइये। जह तेज पुंज अनंत स्रज, गगन में मठ छाइये।। िल्यो इंट को पट खोलिकै, प्रभु अगमगति तव गति करी। यादो सो अधिक सोहाग 'केसव', छुटत नहिं एको घरी।। अद्भुत भेस बनाय कै तब अलख अपन मनाइये। निसु-त्रासरहि करि प्रेम तो निज नाह कंठ लगाइये।।

दौलत निसान बान घरे खुदी अभिमान, करत न दाया काहू जीव की जगत जानत है नीके यह फीको है सकल रंग, गहे फिरे काल फंद मारेगो छिनक घेरा ठेरा गज बाज, झुठो है सकल साज,

बादि हरि नाम कोऊ काज नाहिं अंत बार-बार कहीं तोहि छाडु मान माया मोह,

करो काहे को करे छोभ मोह काम

दोहा

आसा मनसा सब थकी, मन निज मनहिं मिल ज्यों सरिता समुँदर मिली, मिटिगो आवन जा जेहि घर केसो नहिं मजन, जीवन प्रान अध सो घर जम का गेह है, अंत भये ते छा

# स्वामीजी श्रीतरणतारण मण्डलाचार्य

(१६ वीं शतान्दी)

( प्रेषक--एं० श्रीअमीरचन्दजी शास्त्री )

मिथ्या दृष्टिहं पर सहियो परपर्जय संजुत्रिना। न्यान उवएस न संपंजे, अन्यानी नरय निवासुरिना।। जनरंजन राग जु समय भउ जन उत्तहनंत विसेषुरिना। आरति ध्यानहं तुव सहियो, यावर गय विल्संतुरिना।। कल रंजन दोसह सहियो, पर्जय दिस्ट अनंतुरिना।। मोह महा भय पूरि यउ, भवसागर ममंतुरिना।। राय सहियो गारव सहियो, मिथ्या मय उवएसुरिना।। अन्मोय विरोहु न जानियो, दुगाइ गमन सहंतुरिना।। धम्मह भेउ न जानि पउ, कम्मह किय उवएसुरिना। अन्यानी वय तव सहियो, भियो काल अनंतुरिना।। अब किन मूढा। चिंतवहिं, न्यान सिरी सिंहु भेउरिना। स्थान विन्यानहं समय पउ, कम्म विसेष गलंतुरिना।।

(१) दूसरेका सहारा लेनेसे और शरीरकी आसक्तिसे नरकका वास होता है, ज्ञानका उदय नहीं होता।

- (२) संसारमें मनुष्योंका साथ राग प्राप्त कर और आर्तध्यानसे मर कर पञ्चतत्त्वोंमें जन्मता है।
- (३) शरीरासक्त ही मोही है, वही संसारमें मरणके चक्कर काटता है।
- (४) जो राग-द्वेप और मोहके वशमें हुआ अ विरोधमें असमर्थ है, वह दुर्गतिका पात्र है।
- (५) मृत्व, प्यास, वीमारी, बुदापा, राग, हेप, निद्रा, चिन्ता, भय, तेद, जन्म, मरण, स्वेद, विस्तय, मंद, अरति—इन १८ दोपोंसे रहित देव व क्षमा, मार्दव, असत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, अकिंचनता, ब्रह्मचर्य म् जानकर अनन्तकालतक भ्रमण करता है। गुरुदेव कहते मूढ़! अब चेत। ज्ञान-लक्ष्मीसे प्रीति कर, भेद-विज्ञानमं इदर्शन कर; तब अनन्त कमोंको नष्ट कर सबेगा।

# स्वामी श्रीदादृदयालजी

[ जन्म-संवत्—वि० १६०१, स्थान-अहमदाबाद ( गुजरात ), कुल-नागर ब्राह्मण, शरीरान्त वि० सं० १६६० नाराणा ग्राम

( जयपुरसे २० कोस दूर ) ]

शान

घीय दूध में रिम रह्मा, न्यापक सब ही ठौर। दादू वकता बहुत हैं, मिथ काहें ते और।। दादू सब ही गुर किये, पसु पंखी बनराइ। तीन लोक गुण पंच सुँ, सब ही माहिं खुदाइ॥ निमिष एक न्यारा नहीं, तन मन मंशि समाइ। एक अंग लागा रहै, ताकूँ काल न खाइ॥

अविनासी सों एक है, निमिष न इत उत जाइ। बहुत बिलाई क्या करे, जे हरि हरि सबद सुणाइ ॥ साँई सन्मुख जीवताँ, मरताँ सन्सुख दादू जीवण मरण का सोच करै जिनि कोइ॥ साहिब मिल्या त सब मिले, भेंटे भेंटा साहिय रह्या त सब रहे, नहीं त नाहीं कोइ ॥ साहिव रहताँ सव रह्या, साहिब जाताँ साहिब राखिये दूजा सहज सुभाइ ॥ दाद् सींचे मूल के, सव सींच्या विस्तार ! दादू सींचे मूल बिन, बादि गई बेगार ॥ सब आया उस एक में, डाल पान फल पूल। रह्या, जब निज पकड्या मूल ॥ क्या एकै आतमाः साहिब है सब माहिं। दादू नाते मिड़ै, भेष पंथ के नाहिं॥ साहिब तुम्हारा तुम्ह कने, तुम हीं लेहु पिछाणि । न देखिये, प्रतिब्यंव च्यूँ जाणि ॥ दूर दाद् पसरें नहीं, अह निसि एके ध्यान। मन उपगारी प्राणिया, दादू उत्तिम ग्यान ॥ पर

### गुरु और साधुकी महिमा

'दादू' मनहीं मूँ मल ऊपजे, मनहीं सूँ मल धोइ ।
मीख चलें गुर साध की, तो तूँ निर्मल होइ ॥
राम जपें रुचि साध कूँ, साध जपें रुचि राम ।
दादू दून्यूँ एकटग, यह अरंभ यह काम ॥
न्यादू' हरि माधू यों पाह्ये, अविगत के आराध ।
मापू संगति हरि मिलें, हरि संगत मूँ साध ॥
मन भुवंग यह दिए भन्या, निर्विष क्यूँहिं न होइ ।
दादू मिल्या गुर गावही, निर्विष कीया मोइ ॥

पूजा मान वड़ाइयाँ, आदर माँगै मन ।

राम गहै सव परिहरें, सोई साधू जन ॥

विष सुख माहीं राम रह्या, माया हित चित छाइ ।

सोइ संत जन ऊबरे, स्वाद छोड़ि गुण गाइ ॥

साध मिलै तव ऊपजै, हिरदै हिर की प्यास ।

दाद संगति साध की, अविगत प्रत्वै आस ॥

कथा हरि की कहै, करै भगति ह्यों लाह । पिलावै राम रसः सो जन मिलवो आइ ॥ साहिष सूँ सनमुख रहै। सत संगति में आइ। दाद साधू सब कहैं, सो निरफल क्यूँ जाइ॥ सव जीव सूँ, संत निरबैरी जना सोई। आतमा, बैरी एकै नहिं दादू दीजिये, घट घट आतम राम। काहे कॅ दुख संतोषिये, यहु साधू का काम ॥ दादू सब

#### नाम

अच्छर पीव का सोई सत करि जाणि। राम नाम सतगुर कह्या, दादू सो परवाणि॥ नीका नाँव है। तीन लोक तत सार। राति दिवस रिटवो करी रे मन इहै बिचार ॥ नीका नांव है, हरि हिरदै न विसारि। मन माहीं वसै , साँसे साँस दाद् नीका नाँव है। आप कहै और ऑरंम सब छाड़ि दे राम नाम ह्यौ लाइ॥ राम भजन का सोच क्या करताँ होइ सो होइ। राम सँमालिये फिरि वृक्षिये न कोइ॥ राम तुम्हारे नाँव विन, जे मुख निकसे और। तौ इस अपराधी जीव कूँ, तीन लोक कत ठौर॥ एक राम की टेक गहि, दूजा सहज राम नाम छोड़े नहीं, दूजा आवे निमिप न न्यारा कीजिये। अंतर सूँ हरि नाम । कोटि पतित पावन भये, केवल कहताँ दादू राम सँभालि हे जब लग सुखी सरीर। फिरि पीर्छ पछिताइगाः जव तन मन धरै न धीर ॥ दुख दरिया संवार है, सुख का सागर राम। सुख सागर चिल जाइये। दार् तिज वैकाम ॥ दादृ दुखिया तव छंगे, जब लग नाँव न लेहि। तव ही पावन परम सुख, मेरी जीवन दादू पिय का नाँय है, तौ मेटैं सिर साछ। घड़ी महूरत चालना, कैसी आवै काल ॥ 'दाद्' रावत राजा राम का, कदे न विसारी नाँच। आतम राम सँभालिये तौ स्वस काया गाँव !! 'दादू'जहाँ रहूँ तहँ राम सूँ, भावें कंदलि जाइ। भावे गिर परवत रहूँ, भावे गेह बसाइ॥ 'दादृ' साँई सेवें सब भले, बुरा न कहिये कोइ। साराँ माहीं सो बुरा, जित घट नाँव न होइ।। दारू जिया राम चिन, दुखिया येहि संसार। उपजे विनसे खपि मरै, सुख दुख बारंबार ॥ राम नाम रुचि ऊपजै, लेवे हित चित लाइ। जीयराः काहे जमपुर जाइ ॥ सोई दादू सव जग विष भर्याः निर्विष विरला कोइ। सोई निर्विष होइगा, जा के नाँव निरंजन होइ॥ दादू निर्विष नाँव सौं, तन मन सहजें हो ह। राम निरोगा करैगा, दूजा नाहीं कोइ ।। नाँव सपीड़ा लीजिये, प्रेम भगति गुन गाइ। दादू सुमिरण प्रीति सौ, हेत सहित ल्यो लाइ।। 'दादू'कहताँ सुणताँ रामकहि, लेताँ देताँ खाताँ पीताँ राम कहि, आत्म कँवल विसराम॥ ना घर भला न बन भला, जहाँ नहीं निज नाँव। दादू उनमुनि मन रहै, भला न सोई ठाँव॥ नाहीं कोइ। कीण पटंतर दीजिये, दूजा सरीला राम है, सुभिरयाँ ही सुख होइ॥ नाँव निरधार । 'दादू' सब ही बेद पुरान पढ़ि, मेटि करिये विस्तार॥ सब कुछ इन ही माहिं है, क्या बिलंब न लाइ। दादू हरि रस पीवताँ रती बारंबार सँमालिये, मति वै बीसरि बाइ॥ सुख संतोव । नाँव न आवे तब दुखी, आवे दादू सेवक राम का दूजा हरए न सोक॥ मिले तो सब सुख पाइये, विखुरे बहु दुख होइ। दादू मुख दुख राम का, दूजा नाहीं को हा। दादू हिर का नाँव जल, मैं मछली ता माहिं। संग सदा आनंद करे, बिखुरत ही मरि जाहि॥

दादू राम बिसारि करि, जीवैं केहिं आधार। ज्यूँ चातक जल बूँद कौं। करें पुकार पुकार॥ दाद् सब जग निरधना, धनवंता नहिं कोइ। धनवंता जानिये, जाके राम पदारथ होइ॥ संगहिं लागा सब फिरै, राम नीम के साथ। चिंतामणि हिस्दै वसै, तो सकल पदारथ हाथ ॥ जेता पाप सब जग करे, तेता नाँव बिसारें होइ! दादू राम सँभालिये, तौ एता डारै धोइ॥ अलख नाँव अंतरि कहै, सब घटि हरि हरि होइ। दादू पाणी ऌ्ण ज्यूँ, नाँव कहीजै सोइ॥ राम विना किस काम का, नहिं कौड़ी का जीव। साँई सरिखा हवे गया दादू परतें पीव ॥ 'दार्' जेहिं घट दीपक राम का, तेहिं घट तिमिर न होइ। उस उजियारे जोति के, सब जग देखें सोइ ॥ गूँगे का गुड़ का कहूँ, मन जानत है खाइ। त्यूँ राम रसाइण पीवताँ, सो सुख कह्या न जाइ ॥ 'दादू' राम कहूँ ते जोड़िया। राम कहूँ ते साखि । राम कहूँ ते गाइवा, राम कहूँ ते राखि॥ खेत न निपजै बीज बिन, जल सींचे क्या होह। सब निरफल दादू राम विन, जाणत है सब कोइ ॥ कोटि बरस क्या जीवणा, अमर भये क्या होइ । प्रेम भगति रस राम विन, का दादू जीवनि सोइ ॥ सहजें हीं सब होहगा, गुण इंद्री का नास। दादू राम सँभालता, कटैं करम के पास ॥ एक राम के नाम बिन, जिब की जलग न जाइ। दादू केते पचि मुए, करि करि वहुत उपाइ॥ राम कहे सव रहत है, नख सिख सकल सरीर। राम कहे बिन जात है, समझो मनवाँ बीर ॥ आपा पर सब दूरि करि, राम नाम रस लागि। दादू औसर जात है, जागि सकै तो जागि॥ दादू नीका नाँव है, सो तूँ हिरदी राखि। पाखँड परपँच दूरि करि, सुनि साधू जन की सालि ॥ बिषै हलाहल खाइ करि, सब जग मरि मरि जाइ। मुहरा नाँव हे, हुदै राखि स्यो हाइ॥ (दादूर कनक कलत त्रिप सूँ भन्या) सो किस आर्च काम । सो धनि कूँडा चाम का, जा में अमृत राग ॥ 'दादू' राम नाम निज औपदी: कार्ट कार्ट विकार । विषम व्याधि थे अपरे, काया कंचन गार ।

विपति भली हिर नाँव सूँ, काया कसौटी दुक्ल ।
राम विना कित काम का, दादू सम्पति सुक्ल ॥
मरे त पावै पीव कूँ, जीवत वंचै काल ।
दादू निर्भय नाँव ले, दून्यौं हाथि दयाल ॥
नाम लिया तव जाणिये, जे तन मन रहे समाइ ।
आदि अंत मध एक रस कबहूँ भूलि न जाइ ॥
नाँव न अवै तव दुखी, आवै सुख मंतोष ।
दादू मेवक राम का दूजा हरख न सोक ॥

#### सारण

'दादू' अहनिमि सदा सरीर में, हिर चिंतत दिन जाइ। प्रेम मगन लय लीन मन, अंतर गति ल्यों लाइ॥ दादू आनँद आतमा, अबिनासी के साथ। प्राणनाथ हिरदे वसे, तो सकल पदारथ हाथ॥ अंतर गति हिर हिर करे, तब मुख की हाजत नाहिं। महजें धुनि लागी रहे, दादू मन ही माँहि॥

### विषय-निदा

दादू विषै विकार सीं, जब लग मन राता।
तव लग चीत न आवई, त्रिभुवन पति दाता॥
प्दादू जिन विष पीवे वावरे, दिन दिन वाढ़े रोग।
देखत हीं मिर जाइगा, तिज विषया रस भोग॥
प्दादू स्वाद लागि संतार सब, देखत परलै जाइ।
इंद्री स्वारथ माच तिज, सवै विधाणे आह॥
प्दादू काम कठिन घटि चोर है, घर फोड़े दिन रात।
सोवत साह न जागई, तत्त वस्त लै जात॥
प्यां घुन लागे काठ की, लोहे लागे काट।
काम किया घट जाजरा, दादू वारह वाट॥
वाल कनक अह कामिनी, परिहरि इन का संग।
टादू सव जग जिल मुवा, प्यां दीपक जोति पतंग॥

#### अनन्यता

व्हाद्' एके दसा अनन्य की, दूजी दसा न जाइ। आपा भूलै आन सव एकड् रहे समाइ॥ दादू दह्यूँ निज पीव क्रूँ, और न देखीं कोइ। देखूँ पीव कूँ, बाहर मीतर सोइ॥ पूरा लागा रहे, अंत मिलेंगा मोइ। मना मन वसै, ता कुँ दरसन होइ॥ जांक 313 राम पर, अनत न रीझे मन। रीश 44 एक रम, दादू सोई भावे जन ॥ मोटा

'दादू' दूजा नैन न देखिये। स्रवणहुँ सुनै न जाइ । जिभ्या आन न बोलिये। अंग न और सुहाइ ॥

#### आश्रय

हम जीवें इहि आसरे, सुमिरण के आधार। दादू छिटकै हाथ सँ, तौ हम कूँ वार न पार ॥ 'दादू' करणहार करता पुरिय, हम कों कैसी चिंत। सर्व काहू की करत है, सो दादू का मिंत॥ ज्यूँ तुम भावे त्यूँ खुसी, हम राजी उस बात। दार् के दिल सिदक सूँ, भावे दिन कूँ रात॥ 'दादू' डोरी हरि कै हाथ है, गल माहीं मेरै। वंदराः भावे तहँ फेरे ॥ बाजीगर का 'दादू' तन मन काम करीम के, आवै तौ नीका ! जिप का तिप कूँ सौंपिये, सोच क्या जी का।। जे सिर सौंप्या राम कूँ, सो तिर भया सनाथ। दादू दे ऊरण भया, जिस का तिस के हाथ।। जिस का है तिस कूँ चढ़े, दादू ऊरण होइ। पहिली देवै सो मला पीछै तौ सब कोइ॥ 'दादू' कहै जे तूँ राखे साइयाँ, तौ मारिन सक्के कोइ। बाल न बाँका करि सकै, जो जग वैरी होइ॥

## भगवान्की महिमा

घर वन माहीं सुल नहीं, सुल है साई पास । दादू ता सूँ मन मिल्या, इन सूँ भया उदात ॥ 'दादू' सोइ हमारा साँइयाँ, जे सब का पूरणहार । दादू जीवण मरण का, जाके हाथ विचार ॥ 'दादू' जिनपहुँचाया प्राण कूँ, उदर उर्धमुख पीर । जठर अगिन में राखिया, कोमल काया सरीर ॥ धिन धिन साहिव त् बड़ा, कौन अनूपम रीति । सकल लोक सिर साँइयाँ, है किर रह्या अतीत ॥ 'दादू' हूँ बिलहारी सुरत की, सब की करें सँमाल । कीड़ी कुंजर पलक में, करता है प्रतिपाल ॥ मीरा मुझ सूँ मिहिर किर, सिर पर दीया हाथ ॥ दादू किलयुग क्या करें, साई मेरा साथ ॥ इक लख चंदा आणि घर, सूरज कोटि मिलाइ । 'दादू' गुरुगोविन्द विन तौ भी तिमिर न जाइ ॥

### वैराग्य

सुपनें सव कुछ देखिये, जागै तौ कुछ नाहिं। ऐसा यहु संसार है, समिझ देखि मन माहिं॥

'दादू' झुटे तन के कारणे, कीये बहुत दारा धन संपदा, पृत कुटँव परिवार ॥ 'दादू' यहु घट काचा जल भरचाः विनसतः नाहीं बार । यहु घट फूटा जल गया, समझत नहीं गँवार ॥ जाजरी; नव ठाहर फ़टी काया काणी । में दादू क्यों रहे, जीव सरीखा पाणी ॥ ता भरी इस खाल का झुठा गर्व गुमान। वाव विनसे देखताँ तिसका क्या अभिमान॥ गिरास जीवं कूँ, पल पल साँस साँस। पग माहीं दिन घड़ी, दादू लखे न तास ॥ काया कारवीं, देखत ही चिल जाह। दाद् जब लग साँव सरीर में, राम नाम हयी लाइ।। देही देखताँ, सब किसही की जाइ। जब लग साँस सरीर में। गोविंद के गुण गाइ॥ सच को पाहुणा, दिवस चारि संसार। औसरि औसरि सब चले हम भी इहै विचार॥ सब को बैठे पंथ सिरि, रहे बटाऊ आये ते जाहिंगे। इस मारग सब कोइ॥ चलै उतावला, बटाउ बनखँड माहिं। संझया बिरियाँ नाहीं ढील की, दादू बेगि धरि जाहिं॥ सब जीव विसाहें काल कूँ, करिंकरि कोटि उपाइ। कूँ समझें नहीं, यों परलय है जाइ॥ दाद् अमृत छोड़ि करि, विषे हलाहल खाइ। जीव विसाहै काल कूँ, मूटा मरि मरि जाइ।। ये दिन बीते चिल गये, वे दिन आये धाइ। राम नाम विन जीव कूँ, काल गरासे जाइ।। 'दादू' घरती करते एक इग, दरिया करते फाल। फाइते, सो भी खाये काल ॥ हाँकौं परवत

### नाम-विसारणसे हानि

'दादू' जब ही राम विसारिये, तब ही झंपे काल । सिर अपिर करवत बहै, आइ पड़ें जम जाल ॥ 'दादू' जवही राम विसारिये, तब ही कंघ बिनास । पग परलय पिंड पड़ें, प्राणी जाइ निरास ॥ 'दादू' जबही राम बिसारिये, तब ही हानी होइ । प्राण पिंड सरवस गया, सुखी न देख्या कोइ ॥ ता कारण हित आतमा, झुठ कपट अहँकार । सो माटी मिलि जाइगा, विसन्या सिरजनहार ॥

सुरग नरक संसय नहीं, जिवण भरण भय नाहिं। राम विमुख जे दिन गये, सो साहैं मन माहिं॥ विरह

विरहिनि रोवै रात दिन, झुरै मनहीं माहिं। दादू औसर चिंछ गया, प्रीतम पाये नाहिं॥ पिव बिन पल पल जुग भया, कठिन दिवस क्यूँ जाइ। दादू दुखिया राम विन, काल रूप सब खाइ॥ सहजें मनसा मन सधै, सहजें पवना सहजें पाँचों थिर भये, जे चोट बिरह की होह ॥ दादू पड़दा पलक का, एता अंतर होइ। दादू बिरही राम बिन, क्यूँ करि जीवे सोह॥ रोम रोम रस प्यास है, दादू करहि पुकार। राम घटा दल उमँगि करि, वरसहु सिरजनहार ॥ तलिफ तलिफ बिरहणि मरै, करि करि बहुत विलाप । बिरह अगिनि में जल गई, पीव न पूछै वात ॥ राम बिरहिणी है गया, विरहिणि है गई राम। दादू विरहा बापुरा, ऐसे करि गया काम ॥ प्रेम

भँवरा छवधी बास का, मोह्या नाद कुरंग। यौं दादू का मन राम सूँ, ज्यूँ दीपक जोति पतंग॥ प्रेम भगति माता रहै, तालाबेली सदा सपीड़ा मन रहै। राम रमै उन संग॥ 'दाद' बाताँ विरह न ऊपजै। बाताँ प्रीति न होइ। बाताँ प्रेम न पाइये, जिन रे पतीजे कोइ॥ दादू तौ पिव पाइये, कस मल हे सो जाइ। माहिं लखाइ॥ निरमल मन करि आरसी, मूरति प्रीत जो मेरे पीय की, पैठी पिंजर माहिं। रोम रोम पिउ पिउ करें, दादू दूमर दादू देखूँ निज पीय कूँ, देखत ही दुख जार। हूँ तौ देखूँ पीव कूँ, सब में रहा समार॥ दादू देखीं दयाल की, बाहरि भीतरि नोर। नाहीं कोर्स सब दिसि देखूँ पीव कूँ, दूसर दादू देखूँ दयाल कूँ, रोकि राधा मन टीरी घटि घटि मेरा साइयाँ, तूँ जिनि जाणे और॥ सदा छीन- आनंद में सहज रूप गव होर। दादू देखे एक कूँ, दूजा नाही और॥ सदा आंद्र । 'दादू<sup>?</sup> जहँ तहँ साखी संग हैं। मेरे नैन बैन हिरदे रहै, पूरण परमानंद ॥

सब तिज देखि विचारि करि, मेरा नाहीं को इ। अन दिन राता राम सूँ, भाव भगति रत होइ॥ दावू जल पापाण ज्यूँ, सेवै सव संसार। दादू पाणी ल्ण ज्यूँ, कोइ विरला पूजनहार॥ 'दादू'जय दिल मिला दयाल स्, तव सव पड़दा दूरि । ऐसे मिलि एके भया, वहु दीपक पावक पूरि ॥ 'दादृ'जब दिल मिला दयालसीं। तब पलक न पड़दा कोइ । डाल मूल फल बीज में, सब मिलि एके होइ ॥ दादू हरि रस पीवताँ, कबहुँ अरुचि न होइ । पीवत प्यासा नित नवा, पीवण हारा सोइ ॥ ज्यूँ ज्यूँ पीवे राम रस, त्यूँ त्यूँ बढ़ै पियास । ऐसा कोई एक है, विरला दादू दास ॥ रोम रोम रस पीजिये, एती रसना होइ। दादू प्यासा प्रेम का, यों विन तृपति न होइ ॥ परचै पीवै राम रस, सो अविनासी अंग। काल मीच लागे नहीं, दादू साँई संग ॥ आदि अंत मधि एक रस, टूटै नहिं धागा। दादू एकै रहि गया तव जाणी जागा ॥ 'दादू' मेरे हिरदे हिर बसै, दूजा नाहीं और । कहौ कहाँ धौं राखिये, नहीं आन कों ठौर ॥ 'दाद्' तन मन मेरा पीव सूँ, एक सेज सुख सोइ। गहिला लोग न जाण ही, पचि पचि आपा खोइ ॥ पर पुरिपा सव परिहरै, सुंदरि देखै जागि। अपणा पीव पिछाणि करिः दादू रहिये लागि॥ राम रिमक वांछै नहीं, परम पदारथ चार । अठ सिधि नौ निधि का करै, राता सिरजनहार ॥ बैठे सदा एक रस पीवै, निरवैरी कत जुझै। आतम राम मिलै जब दादू तव अंगि न लागै दूजै ॥ 'दार्' जिन यह दिल मंदिर किया, दिल मंदिर में सोइ। दिल माहीं दिलदार है, और न दूजा कोइ ॥ ना वहु मिलै न में सुली, कहु क्यूँ जीवन होइ। जिन मुझको घायल किया, मेरी दारू मोइ ॥

### अहंभावकी वाधकता

जहाँ राम तहँ में नहीं, में तहँ नाहीं राम। दादू महल वरीक है, दूजे को नाही ठाम॥ दादू आमा जब लगें, तब लग दूजा होह। जब यह आमा मिटि गया, तब दूजा नहिं कोइ॥ 'दादू' मैं नाहीं तब एक है, मैं आई तब दोह। मैं तैं पड़दा मिटि गया, तब ज्यूँ था त्यूँ हीं होइ॥ 'दादू' 'हैं' कीं भय घणा, 'नाहीं' कीं कुछ नाहिं। दादू 'नाहीं' होय रह, अपणे साहिब माहिं॥ दीनता

कीया मन का भावताँ, मेटी आग्याकार। क्या ले मुख दिखलाइये। दादू उस भरतार II कुछ खाताँ कुछ खेलताँ, कुछ सोवत दिन जाइ। कुछ विषियाँ रस विलसताँ। दादू गये विलाइ ॥ जैसें कुंजर काम वस, आप वॅधाणा आइ। हम भये। क्यों करि निकस्या जाइ ॥ जैसें मरकट जीभ रस, आप वँधाणा अंध । दादू हम भये। क्यूँ करि छूटै फंद ॥ स्वा सुख कारणे, वंध्या मूरख माहिं। दादू हम भये, क्यूँ ही निकसें नाहिं॥ जैसें अंघ अग्यान गृह, वंध्या मूरल स्वादि । दादू हम भये, जन्म गँवाया वादि॥ दादू राम विसारि करि, कीये वहु अपराध। लाजों मारे साध सव नाँव हमारा साध ॥ जव दरवौ तव दीजियौ तुम पैं मागों वेहु। दिन प्रति दरसन साध काः प्रेम भगति दिढ़ देहु ॥ दादू जीवण मरण का, नुझ पछितावा नाहिं। मुझ पछितावा पीव का रह्या न नैनहुँ माहिं॥ जो साहित कूँ भावें नहीं। सो हम तें जिनि होइ। सत्तर लाजै आरणाः साथ न मानै कोइ॥

#### साधन

'दादू' जो साहिय कूँ भावें नहीं। सो सय परिहरि प्राण ।

मनसा वाचा कर्मना। जे तूँ चतुर सुजाण ॥

'दादू' जो साहिय कूँ भावें नहीं। सो वाट न वृझी रे ।

साँई सूँ सन्मुख रहीं। इस मन मूँ जूझी रे ॥

जय लगि यहु मन थिर नहीं। तब लगि परम न होइ ।

दादू मनवाँ थिर भया। नहींज मिलेगा सोइ ॥

'दादू' विन अवलंबन क्यूँ रहें। मन चंचलि चलि जाइ ।

इस्पिर मनवाँ तौ रहें। सुमिरण मेती लाइ ॥

क्या मुँह ले हाँसि वोलिये। दादू दीजें रोइ ।

जनम अमोलक आगणा। चले अकारथ खोह ॥

कह्या हमारा मानि मन। पानी परिहरि काम ।

विगया का सँग छोड़ि दे। दादू किह रे राम ॥

दादू खोई आपणी लज्या कुल की कार। मान वड़ाई पति गई, तव सनमुख सिरजनहार॥ भक्ति

फल कारण सेवा करे, जाने त्रिमुवन राव। दादृ सो सेवग नहीं, खेले अपणा दाव॥ तन मन ले लागा रहे, राता सिरजनहार। दादृ कुछ माँगे नहीं, ते बिरला संसार॥ जा कारण जग जीजिये, सो पद हिरदै नाहिं। दादृ हिर की भगति विन, धृग जीवण किल माहिं॥

#### माया

यहु सब माया मिर्ग जल, झुठा झिलिमिलि होइ। दादू चिलका देखि करि, सत करि जाना सोइ॥ दादू बूड़ि रह्या रे बापुरे, माया ग्रह के कूप। मोह्या कनक अरु कामिनी, नाना बिधि के रूप॥ दादू झुठी काया झुठ घर, झुठा यह परिवार। झुठी माया देखि करि, फूल्यो कहा गँवार॥ दादू जनम गया सब देखताँ, झुठी के सँग लागि। साचे प्रीतम कों मिलै, भागि सकै तौ भागि॥

### उपदेश

'दादू' ऐसे महँगे मोल का, एक साँस जे जाह। चौदह लोक समान सो, काहे रेत मिलाइ॥ नैनहुँ वाला निरित्व करि, दादू घालै हाथ। तव हीं पावे रामधन, निकट निरंजन नाथ।। मन माणिक मूरखं राखि रे, जण जण हाथि न देहु । दादू पारिख जौहरी, राम साध होइ लेहु ॥ दुनियाँ के पीछे पड़्या, दौड़्या दौड़्या जाइ। दादू जिन पैदा किया ता साहिब कूँ छिटकाइ ॥ 'दादू, जा कूँ मारण जाइये, सोई फिर मारै I जा कूँ तारण जाइये सोई फिर तारै॥ चारै चित दिया, चिंतामणि कूँ भूलि। दादू जन्म अमोलिक जात है, बैठे माँझी फूलि॥ 'दादू' कहे कहे का होत है, कहे न सीझै काम। कहे का पाइये, जब लग हृदै न आवे राम॥ तूँ मुझ कूँ मोटा कहै। हों तुझे वड़ाई मान। साँई कूँ समझै नहीं, दादू झूठा ग्यान ॥ धरावे दास का, दासा तन सूँ दूरि। दादू कारज क्यूँ सरे, हिर सूँ नहीं हजूरि ॥

'दादू' बातों ही पहुँचै नहीं, घर दूरि पयाना । मारग पंथी उठि चलै, दादू सोइ सयाना ॥ दादू पैंडे पाप के, कदेन दीजे पाँव । जिहिं पैंडे मेरा पिव मिलै, तिहिं पैंडे का चाव ॥ 'दादू' सुकिरत मारग चालताँ, बुरा न कवहूँ होइ। अमृत खाताँ प्राणियाँ, सवा न सुनिये कोइ॥ झुठा साचा करि लिया विष अमृत जाना। दुख कों सुख सब कोइ कहै, ऐसा जगत दिवाना ॥ 'दादू' पाखँड पीव न पाइये, जे अंतरि साँच न होह । ऊपरि सुँ क्यों हीं रही, मीतर के मल धोइ॥ 'दादू' भावे तहाँ छिपाइये, साच न छाना होइ। सेस रसातल गगन धू, प्रगट कहिये सोह ॥ 'दादृ' जे तूँ समझै तौ कहीं, साचा एक अलेष। डाल पात तिज मूल गहि, क्या दिखलावै भेप ॥ दिसा कतहूँ रही, जेहिं दिसि पहुँचे साध । में तें मूरिख गहि रहे लोम बड़ाई बाद ॥ प्रेम प्रीत सनेह विन, सव झूटे सिंगार l दादू आतम रत नहीं, क्यूँ मानै भरतार ॥ रहै संसार में, जीव राम के पास। देह दादू कुछ व्यापै नहीं, काल झाल दुख न्नास ॥ 'दादू' सहजैं सहजैं होइगा, जे कुछ रचिया राम। कलपै मरै, दुखी होत बेकाम॥ काहै कौं पूरिक पूरा पाति है, नाहीं दूरि गँवार। सब जानत है बाबरे देवे कें हुसियार ॥ दादू चिंता राम कुँ, समर्थ सब जाणै। राम सँभालिये चिंता जिनि आर्थ ।। गोविंद के गुण चीत करिः नैन वैन पग सीम। जिन मुख दीया कान कर, प्राणनाथ जगदीम ॥ हिरदै राम सँभालि ले, मन राखे वंगाम। दादू समस्य माइयाँ, सन की पूर्व आग ॥ 'दादू' छाजन भोजन सहज में, मँइयाँ देह मी लेह । तासुँ अधिका और कुछ, सो तूँ फाँइ फंस्ए॥ 'दादू' जे कुछ खुसी खुखाइ की, होवेगा मां: I पचि पचि कोई जिनि मरै, सुणि हीउँयो ह्याँ।। प्दादू<sup>र</sup> विना राम कहीं को नहीं, फिरिही देस विदेसा। दूजी दहणि दूरि करि वैरिः मुणि यह साथ सेंदेसा ह मीठे का सब मीठा लगे, भावें विष भार देह । दादू कड़वा ना कहे, अमृत फरि करि हैं? !!

दादू एक विसास विनः जियरा डावाँडोल। निकटे निधि दुख पाइये चिंतामणी अमोल॥ 'दाद' विन विसवासी जीयरा, चंचल नाहीं ठौर। निहचय निहचल ना रहे, कळू और की और ॥ 'दाद्' होणा था सो है रह्या, जे कुछ कीया पीव। पल वधै ना छिन घटे, ऐसी जाणी जीव।। त्यूँ होइगा, काहे कूँ सिर लेइ। ऊपर रालिये, देखि तमापा येह ॥ करता हम नहीं, करता और कोइ। दादू है सो करैगा, तूँ जिनि करता होइ॥ करता मारे मरि गये, चित सूँ विसरे नाहिं। बैरी अजहँ साल है, समिश देख मन माहिं॥ दादू कारण सव तजै, जन का ऐसा भाव। साँई राम न छोड़िये, भावै तन मन जाव।। दादू जहँ दादू पग धरै, तहाँ काल का फंध। जहँ साँधे खड़ा, अजहुँ न चेतै अंध॥ सिर मरिये राम विन, जीजै राम सँभाल। दादू पीवै आतमा, यौं साधू बंचै का**ल**॥ अमृत बटाऊ पंथ सिरि, अब विलंब न कीजै। वेग बैठा क्या करै, राम जिप लीजें।। 'दादू' सब जग मरि मरि जात है, अमर उपावणहार। रमता राम है, बहता सब संसार ॥ जग जाता देखि करि, दादू करी पुकार। घड़ी महरत चालणाँ, राखै सिरजनहार ॥ जे दिन जाइ सो वहुरि न आवै, आव घटैतन छीजे। अंत काल दिन आइ पहुँच्या, दादू ढील न कीजै।। है रहया। गहिला हुआ गँवार। दादू गाफिल सो दिन चीति न आवई, सोवै पाँव पसार॥ 'दादृ' काल हमारा कर गहे दिन दिन खैंचत जाइ। जीव जागै नहीं, सोवत गई विहाइ ॥ अजहँ देखत ही भया, स्याम वरण तें सेत। तन मन जोवन सव गया। अजहुँ नहिर सूँ हेत ॥ भयाः जीवत परम न होइ। मेला ना जगाति ना मिले, दादू वूड़े सोइ॥ जीवत भयाः जीवत परचा नाहिं। परगट ना जिवत न पाया पीव कूँ, वूड़े भौ-जल माहिं॥ किस सूँ वैरी है रह्या, दूजा कोई नाहिं। जिस के अंग तें ऊपज्या, सोई है सब माहिं॥ ज्यों आपे देखें आप कूँ, यों जे दूसर होइ। दादू दूसर नहीं, दुक्ख न पार्वे कोइ।। सम करि देखिये, कुंजर कीट समान। दुविधा दूरि करि तिज आपा अभिमान ॥ 'दादू' बुरा न बांछै जीव का, मदा मजीवन सोइ। विषे बिकार सब, भाव भगति रत होइ॥ 'दादू' निंचा नाँव न लीजिये, सुपिनै हीं जिनि होइ। ना हम कहैं न तुम सुगौ, हम जिनि भाखें को इ॥ 'दादू' निंदक बपुरा जिनि मरै, पर उपगारी सोइ। हम कुँ करता ऊजला, आपण मैला होइ ॥ अणदेख्या अनर्थ कहैं, अपराधी संसार। जद तद लेखा लेहगा, समरथ सिरजनहार ॥ दादू बहुत बुरा किया, तुम्हैं न करणा रोस । साहिव समाई का धनी, बंदे कूँ सब दोस ॥ ज्यों आपै देखे आप कूँ, सो नैना दे मुज्झ। मीरा मेरा मेहर करि, दादू देखे तुज्झ ॥ 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे किल अजराँवर होइ। ना वह मरै न त्रीछुड़ै, ना दुख ब्यापै कोह ॥ 'दादू' संगी सोई कीजिये, जे स्थिर इहि संसार। ना वहु खिरै न हम खर्ौ, ऐसा छेडु विचार ॥ ·दादू' संगी सोई कीजिये, जे कबहूँ पलटि न जाह। आदि अंत विहड़ै नहीं ता सन यहु मन लाइ॥ जिहि घर निंदा साधु की। सो घर गये समूल तिन की नींव न पाइये, नांव न ठाँव न धूल ॥ दादू मारग कठिन है। जीवत चलै न कोइ। सोई चिल है बापुराः जे जीवत मिरतक होह ॥ जे सिर सौंप्या राम कूँ, सो सिर भया सनाथ। दादू दे ऊरण भया, जिस का तिस के हाथ।।

## भक्तके लक्षण एवं महिमा

'दादू' सोई सेवग राम का, जिसें न दूजी चिंत ।
दूजा को भावें नहीं, एक पियारा मिंत ॥
सोइ जन साचे सोइ सतीः सोइ साधक स्जान ।
सोइ ग्यानी सोइ पंडिताः जे राते भगवान ॥
'दादू' भेष बहुत संसार में, हरिजन विरला कोइ ।
हरिजन राता राम सूँ, दादू एके सोइ ॥
काइर काम न आवर्षः यह स्पे कर के

-----

ऐसा सम हमारे आवै । वार पार कोइ अंत न पावै ॥टेका। इलका भारी कह्या न जाड़ । मोल-माप नहिं रह्या समाइ ॥ कीमत-छेखा नहिं परिमाण । सब पचि हारे साथ सुजाण ॥ आगी पीछी परिमित नाईं। केते पारिप आवर्हि जाहीं॥ आदि-अंत-मधि लखैन कोइ। दाद् देखे अचरज होइ॥

यराऊ रे चलना आज कि काल। समझ न देखें कहा सख सोचै, रे मन राम सँमाल ॥ जैसं तरवर विरख वसेरा, पंखी बैठे आइ। ऐसें यह सब हाट पसारा, आप आप कूँ जाइ ॥ कोइ निह तेरा सजन सँगाती, मित खोवे मन मूल। यह संसार देख मत भूलै , सबही संबल तन नहिं तेरा, धन नहिं तेरा, कहा रह्यो इहिं लागि। दादू हरिविन क्यूँ सुख सोवै, काहे न देखें जागि॥

मन मुरिखा तें योंहीं जनम गँवायौ । साँई केरी सेवा न कीन्हीं, इहि किल काहे कूँ आयौ ॥ जिन वातन तेरी छूटिक नाहीं, सोई मन तेरी भायी। कामी है विषयासँग लाग्यो, रोम रोम लपटायौ॥ कुछ इक चेत विचारी देखी, कहा पाप जिय लायी। दादूदास भजन करि लीजै, सुपने जग डहकायौ॥

हिंदू तुरक न जाणूँ दोइ। सोंई सब का सोई है रे, और न दूजा देखूँ कोइ ॥ कीट-पतंग सबै जोनिन में, जल-यल संग समाना सोइ। पीर पैगंबर देव-दानव, मीर-मलिक मुनि-जनकूँ मोहि ॥ करता है रे सोई चीन्हों। जिन वै क्रोध करें रे कोइ। जैसें आरसी मंजन कीजै, राम-रहीम देही तन धोड़ ॥ साँई केरी सेवा कीजै, पायौ धन काहे कुँ खोइ। दाद् रे जन हरि भज लीजै, जनम जनम जे सुरजन होइ ॥ मेरा मेरा छोड गँवारा, सिर पर तेरे पिरजनहारा अपने जीव बिचारत नाहीं, क्या ले गहला वंस तुम्हारा । तव मेरा कत करता नाहीं, आवत काल चक्र सूँ खरी परी रे, विसर गया जाइ तहाँ का संयम कीजै, विकट पंथ गिरधारा वे धाद रे तन अपणा नाहीं, तौ कैसे भयो संसारा ॥

अजहुँ न निकसै प्राण कठोर ! दरसन विना बहुत दिन वीते, सुंदर प्रीतम मोर॥ चारि पहर चारों जुग बीते, रैनि गँवाई भीर। अविध गई अजहूँ निहं आये, कतहुँ रहे चितचीर ॥ कबहूँ नैन निरक्षि नहिं देखे, मारग चितवत चोर। दादू ऐसे आतुर निरहिणि, जैसे चंद

दादू विषे के कारणे रूप राते रहैं। नैन नापाक यूँ कीन्ह भाई। वदी की बात सुणत सारा दिन, स्रवन नापाक हों कीन्ह जाई ॥ स्वाद के कारणे छिट्ध लागी रहै। जिभ्या नापाक यों कीन्ह खाई । भोग के कारणे भूख लागी रहै। अंग नापाक यों कीन्ह लाई ॥

संत सुन्दरदासजी

(प्रसिद्ध महात्मा श्रीदादूरयालजीके शिष्य, जन्म वि० सं० १६५३ चैत्र शुक्त ९, जन्मस्थान—चीसा (जयपुर-राज्यानागंत) पिताका नाम-चोखा (परमानंद ), माताका नाम-सती, जाति-बूसर (खण्डेलवाल वैश्य ), निर्माणसंवत् १७४६ वि० )

गुरु-महिमा

काहू सों न रोष तोष, काहू सों न राग देख, काहू सों न बैर भाव, काहू सों न वात है । काहू सों न बकबाद, काहू सों नहीं विषाद, 🏗 काहू सों न संग, न तो काहू पन्छपात है।। काहू सोंन दुष्ट बैन, काहू सों न लेन देन, व्रह्म को बिचार कछू। और न सुहात है। मुंदर कहत सोई, ईसन को महा ईस, सोई गुरुदेव जाके दूसरी न वात है। गुरु विन ग्यान नहिं, गुरु विन ध्यान नहिं, विन आतम विचार न छहतु गुरु बिन प्रेम नहिं, गुरु विन नेम नहिं, गुरु विन सीलहु, संतोप न महतु गुरु विन प्यास निहिं, बुद्धि को प्रकास निहिं। 81 भ्रमहू को नास नहिः संसेई गुरु विन बाट नहिं, कौड़ी बिन हाट नहिं, सुंदर प्रगट लोक बेट यों कहन् गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दमा को गहै। भवदुग्व विसगह्ये।

प्रसाद

गुरु के प्रसाद प्रेम, प्रीतिहु अधिक बादे,

गुरु के प्रसाद, राम नाम गुण गाइये॥

गुरु के प्रसाद, सब जोग की जुगति जाने,

गुरु के प्रसाद, सून्य में समाधि लाइये।

सुंदर कहत, गुरुदेव जो कृपाछ होइ,

तिन के प्रसाद, तत्त्वग्यान पुनि पाइये॥

गुरु मात गुरु तात, गुरु बंधु निज गात,

गुरुदेव नखिसख, सकल सँवारचो है।

गुरु दिये दिव्य नैन, गुरु दिये सुख बैन,

गुरुदेव सरवण दे, सबद उचारचो है॥

गुरु दिये हाथ पाँव, गुरु दिये सीस भाव,

गुरुदेव पिंड माहिं, प्राण आइ डारचो है।

सुंदर कहत गुरुदेव, जो कृपाछ होइ,

फिरि घाट घड़ि किर, मोहि निस्तारचो है॥

### उपदेश

बार वार कह्यो ते।हिं सावधान क्यूँ न होइ, ममता की मोट सिर काहे को धरत है। मेरो धन मेरो धाम मेरे सुत मेरी बाम, मेरे पसु मेरे ग्राम भृत्यो ही फिरतु है ॥ त् तो भयो वावरो विकाइ गई बुद्धि तेरी, ऐसी अंधकूप गेह तामें तू पस्तु है। सुंदर कहत तोहिं नेकहू न आवे लाज। काज को विगार के अकाज क्यों करतु है।। पायो है मनुष्य देह, औसर बन्यौ है येह, ऐसी देह बार बार कहो कहाँ पाइये। भूलत है बावरे ! तू अव के सयानो होइ; रतन अमोल सो तौ काहे कूँ ठगाइये।। समुझि विचार करि ठगन को संग त्यागि, ठगवाजी देखि करि मन न डुलाइये। सुंदर कहत ता तें सावधान क्यूँ न होइ, हरि को भजन करि हरि में समाइये॥ इन्द्रिन के सुख मानत है सठ, याहि हि तें वहुते दुख जल में झख मांसहि लीलतः वाहरि स्वाद वँध्यो जल न छाड़त है। मूँटि च्यू परचो विललावै । वंघ वस

पहिले न सँभारत, <del>क्</del>यूँ संदर गुड़ खाय सु कान विंधावै।। बाहिर तें होतहि वालकः पेट के मातु पयोधर आइ दिनहीं दिन और, मोह बँध्यो तरुण भयो तिय के रस बँध्यो परिवार प्रपुत्र ऐसिहि भाँति गये पन राम को नाम विसारिके आपहि आप कुँ कीनो ॥ वंधन जनम सिरान्यो जाइ भजन विमुख सठ, काहे कूँ भवन कूप विन मीच मरे है। गहत अविद्या जानि सुक निलनी ज्यूँ मृद्र कर्म औ विकर्म करें करत न डरें है।। आपही तें जात अंध नरक में बार-बार, अनहूँ न संक मन माहिं अव करे है। दुक्ख को समूह अवलोकिके न त्रास होइ, सुंदर कहत नर नाग पास परे है॥ झुठो जग ऐन सुन नित्य गुरु बैन देखे, आपने हूँ नैन तेऊँ अंध रहे ज्वानी में। केते राव राजा रंक भये रहे चले गये, मिलि गये धूर माहीं आये ते कहानी में ॥ सुंदर कहत अब ताहि न सुरत आवै, चेतै क्यों न मूढ़ चित लाय हिरदानी में। भूले जन दाँव जात लोह कैसो ताव जात, आयु जात ऐसे जैसे नाव जात पानी में ॥ जग मग पग तिज सिज भिज राम नाम, काम क्रोध तन मन घेरि घेरि मारिये। झट मुठ हठ त्याग जाग भाग सुनि पुनि, गुण ग्यान आनि आन वारि वारि डारिये ॥ गहि ताहि जाहि सेस ईस सिस सुर नर, और वात हेत् तात फेरि फेरि जाइये। संदर दरद खोइ धोइ-धोइ वार-वार सार संग रंग अंग हेरि हेरि घारिये॥ संत सदा उपदेश बताबत, केस सबै सिर स्वेत भये हैं। त् ममता अनहूँ नहिं छाड़त, मौतहु आय सँदेस दये हैं॥ आज कि काल्ह् चलै उठि मृरख, तेरे तो देखत केते गये हैं। सुंदर क्यों नहिं राम सँभारत, या जग में कहो कौन रहे हैं॥

### कालकी विकरालता

विलायत है मंदिर गहल गज, ऊँट दमामा दिना इक दो हैं। सुत वांधव, मात तिया तातह देख धुँ पामर होत विछोहें ॥ प्रपंच सँ, राचि रह्यो सठ! शुर काठ की पृतरि ज्यूँ कपि मेरि कहै नित संदर, मेरि हि ऑखि लगे कहि कौन कूँ को है॥ जराइ के छार, देह किया कि किया कि किया कि किया है। यह देह जमीं महिं गाड़ि, के दिया कि दिया कि दिया कि दिया है। यह देह रहै दिन चारि, जिया कि जिया कि जिया कि जिया है। आइ, अचानक काल लिया कि लिया कि लिया कि , लिया है।। है देह सनेह न छाड़त नर, है थिर है देहा । यह जानत घटै दिनही दिन। जाय छीजत दीसत है घट को छेहा ॥ नित गहै कर् आइ अचानक काल करै खेहा। तनु गिराइ ढाहि यहै निहचै धरि, जानि संदर केरि नेहा ॥ सूँ निरंजन .एक रह्यो कहाँ गाफिल है करि दहारे । काल सिर ऊपर संर, लागि रह्यो धामस-धूमस पछारै ॥ तोह अचानक आइ फाँदतः मृग कूदत बन में गले नव सूँ कारें । उर चित्र के डरः डरे जिन काल

ता प्रभु कूँ कहु क्यूँ न सँमारे॥

जब तें जनम लेत, तब ही तें आयु घटै।

माई सीं कहत मेरो बड़ो होत जात है। आज और काल्ह और, दिन-दिन होत और, दौरयो दौरयो फिरत, खेलत अरु खात है। बालपन बीत्यो जव, जोवन लग्यो है आइ, जोबनहुँ बीते बूढ़ो, डोकरो दिलात है। सुंदर कहत ऐसे, देखत ही बूझि गयो, तेल घटि गये जैसे दीपक बुझात है॥ माया जोरि जोरि नर राखत जतन करि, कहत है एक दिन मेरे काम आइहै। तोहिं तो मरत कछु बेर नहीं लागै सठ। देखत ही देखत, बबूला सो बिलाइहै ॥ धन तो धऱ्यो ही रहै, चलत न कौड़ी गहै, रीते हाथन से जैसो आयो तैसो जाइ है। करि ले सुकृत यह बेरिया न आवै फिरि। पुनि पछताहरी॥ कहत नर, झूँठ यूँ बँध्यो है जाल, ताही तें ग्रसत काल, काल विकराल ब्याल सवही कूँ खात है। नदी को प्रवाह चल्यो जात है समुद्र माहि। तैसे जग काल ही के मुख में समात है। देह सूँ ममत्व ता तें काल को भय मानत है। ग्यान उपजे तें वह कालहू विलात है। कहत परब्रह्म हे सदा अखंड, आदि मध्य अंत एक सोई ठहरात है॥

## देह एवं जगत्की नश्वरता

कौन भाँति करतार, कियो है सरीर यह, पावक के माहिं देखी पानी को जमायनो। नासिका स्रवन नैन, वदन रतन वैन, हाथ पाँव अंग नख, सीत को बनानना ॥ हप, चमक दमक ऊन, अन्प अति अधिक सुद्विना । मुंदर सोभित चेतनः सकति लीन होइ गई। छिन ताही छिन लागते हैं, सब कूँ अभावनो ॥ मातु तौ पुकार छाती। कृटि कृटि रोवित है। वानहू कहत मेरो नंदन कही गयो। भैयाहू कहत मेरी वाँह आञु दूरि भर्ट। वहिन कहित मेरी वीर दुख है गया। कामिनी कहत मेरी सीम भिरतान कर्ती।

उन्हें ततकाल रोइ हाथ में धोरा लयो। मुंदर कहत कोऊ, ताहि नहिं जानि सकै, बोलत हुतो सो यह, छिन में कहाँ गयो॥

#### आशा-तृष्णा

नैनन की पल ही पल में छिन, आधि घरी घटिका जु गई है। जाग गयो युग याम गयो पुनि, साँझ गई तय रात भई है॥ गई अरु काल्ह गई, परसों तरसों कछु और ठई है। ऐसहि आयु गई, संदर तृस्ना दिन ही दिन होत नई है ॥ कन ही कन कूँ बिललात फिरै, सठ याचत है जनही जन कूँ। तन ही तन कूँ अति सोच करे, नर खात रहै अन ही अन कूँ॥ मन ही मन की तृस्ता न मिटी, पुनि धावत है धन ही धन कूँ। छिन ,ही छिन सुंदर आयु घटी, कवहूँ न गयो बन हीं बन कूँ॥ जो दम वीस पचास भये सत्, होइ हजार तु लाख मँगैगी। अरब्ब खरब्ब असंख्या पृथ्वीयति होनं की चाह जगैगी ॥ पताल को राज करी। स्वर्ग तृस्ता अधिकी अति आग लगैगी। एक सँतोष बिना सठ। तेरी तो भूख कधी न भगैगी॥ लोक अहार कियो सवा तीनहुँ सात समुद्र पियो पुनि पानी। जहाँ तहँ ताकत डोल्ता काढ़त आँख डरावत प्रानी ॥ दिखावत जीभ हलावतः याहि ते में यह डाकिनि जानी। खात भये कितने दिनः है तृस्ना अजहूँ न अधानी ॥ गेर तज्या पुनि नेर् तज्यो पुनि, खेह लगाइ के देह सँवारी। मेघ मरे सिर सीत तहं तनः धूप समै जु पँचागिनि वारी ॥

भूख सहै रिंह रूख तरे, पर मुंदरदान सहै तुल भारी। डासन छाड़ि के कासन ऊपर, आयन मारि पे आस न मारी॥

#### आश्वासन

पाँच दिये चलने फिरने कहूँ, हाथ दिये हरि कृत्य करायो । कान दिये सुनिये हरि को जम, नैन दिये तिन मार्ग दिखायो ॥ नाक दिये मुख सोभत ता करि, जीभ दई हरि को गुण गायो। साज दियो परमेसुर, पेट दियो वड़ पाप लगायो ॥ निचिंत करें मत चिंतहिं, चोंच दई सोइ चिंत करेगो। पाउँ पसार परचो किन सोवत, पेट दियों सोइ पेट भरेगों ॥ जीव जिते जल के थल के पुनि, पाहन में पहुँचाय धरैगो। भ्खिहि भूख पुकारत है नर, सुंदर तू कह भूख मरैगो॥ आप घड़े जितने, भाजन भरिहैं भरिहैं भरिहैं भरिहैं जू। हैं जिनके गुण कूँ, ढिरहें ढिरहें ढिरहें ढिरहें जू॥ आदिहु अंतहु मध्य सदा, हरिहें हरिहें हरिहें हरिहें जू। सहाय सुंदरदास सही, करिहैं करिहैं करिहैं करिहें जू ॥

### विश्वास

काहि कूँ दौरत है दसहूँ दिसि, तूँ नर देख कियो हरिजू को।
वैठि रहै दुरि कै मुख मूँदि,
उनारत दाँत खनाइ है दूको।
गर्भ थके प्रतिगाल करी जिन,
होइ रह्यो तन्नही जड़ मुक़ो।
सुंदर क्यों निललात फिरै अन,
राख हृदय निस्नास प्रभू को।

सेचर भ्चर जे जल के चर,
देत अहार चराचर पोलें।
वे हरि जो सब को प्रतिगलत,
ज्यूँ जिहि भाँति तिही विधि तोलें॥
त् अब क्यूँ विस्वास न राखत,
भ्लत है कित धोखहि धोखें।
तोहिं तहाँ पहुँचाय रहे प्रभु,
नुंदर बेटि रहे किन ओखें॥
देहकी मिळनता

देह तो मिलन अति, बहुत विकार भरी,
ताह माहि जरा व्याधि, सब दुख रासी है।
कवहूँक पेट पीर कबहूँक सिर वाय,
कबहूँक आँख कान मुख में विथा सी है।।
औरहूँ अनेक रोग नख सिर पूरि रहे,
कबहूँक स्वास चलै कबहूँक खाँसी है।
ऐसो ये सरीर ताहि अपनो कै मानत है,
संदर कहत या मैं कौन सुख बासी है॥

जा सरीर माहिं त् अनेक सुख मानि रह्यों।
ताहि त् विचार या मैं कौन बात भली है।
मेद मजा मास रग रग में रकत भरवों।
पेटहू पिटारी सी में ठौर ठौर मली है।।
हाइन सूँ भरवों मुख हाइन के नैन नाकः
हाथ पाउँ सोऊ सब हाइन की नली है।
सुंदर कहत याहि देखि जनि मूलै कोईः।
भीतर भंगार भरी ऊपर तौ कली है।

## मूर्खता

अपने न दोप देखे, पर के औगुण पेखे,

हुए को सुमान, उठि निंदाही करतु है।
जैसे कोई महल सँनारि राज्यो नीके करि,

कीरी तहाँ जाय, छिद्र हूँढत फिरतु है॥
भोरही तें साँझ लग, साँझही तें भोर लग,

सुंदर कहत दिन ऐसे ही भरतु है।
पाँच के तरे की नहीं सुझै आग मूरल कूँ,
और सूँ कहत तेरे सिर पै बरतु है॥

#### मन

जो मन नारि कि और निहारतः तौ मन होत है ताहि को रूपा।

जो मन काहु मुँ क्रोध करै पुनि, तौ मन है तब ही तदरूपा॥ जो मन मायहि माया रटै नितः तो मन बूड़त माया के कृपा। संदर जो मन ब्रह्म विचारतः तौ मन होत है ब्रह्म स्वरूपा॥ मनहीं के भ्रम तें जगत यह देखियत, मनहीं के भ्रम गये, जगत विलात है। मनहीं के भ्रम जेवरी मैं उपजत साँप, मन के विचारे साँप जेवरी समात है। मनहीं के भ्रम तें मरीचिका कूँ जल कहै, मनहीं के भ्रम सीप रूपों सो दिखात है। सुंदर सकल यह दीसै मनहीं को भ्रम, मनहीं को भ्रम गये बहा होइ जात है॥

#### वाणीका महत्त्व

बचन तें दूर मिले, बचन विरोध होह।
बचन तें राग बढ़े, बचन तें दोप जू।
बचन तें ज्वाल उठे, बचन सीतल होह।
बचन तें मुदितः बचन ही तें रोप जू॥
बचन तें प्यारी लगै, बचन तें दूर भगै,
बचन तें मुरझाय, बचन तें पोप जू।
मुंदर कहत यह, बचन को भेद ऐसी,
बचन तें बंध होत, बचन तें मोच्छ जू॥

### भजन न करनेवाले

एक जु सबही के उर अंतर,

ता प्रभु कूँ कहु काहि न गायै।

संकट माहिं सहाय करें पुनि,

सो अपनो पति क्यूँ विमराये॥

वार पदारथ और जहाँ लगि,

आठहु सिद्धि नवो निधि पायै।

सुंदर छार परी तिन के मुख,

जो हरि कूँ तिज आन कूँ ध्याये॥

पूरण काम सदा सुख धाम,

निरंजन राम मिरजनवारो।

सेवक होइ रह्यो सब को नित,

कीटहि कुँजर देत अगां।॥

भंजन दुक्ख दिद्ध निवारणः चिंत करें पुनि साँझ सवारो । ऐसे प्रभू तिज आन उपासतः सुंदर है तिन को मुख कारो ॥

### सब राम ही राम है

स्रोत्र उहै स्रति सार सुने, अरु नैन उहै निज रूप निहारै। नाक उहै हरि नाकहिं राखत, जीम उहै जगदीस उचारे ॥ हाथ उहै करिये हरि को कृत, पाँव उहै प्रमु के पथ धारे । सीसि उहै करि स्थाम समर्पण, सुंदर यूँ सब कारज सारै ॥ बैटत रामहि ऊटत रामहि, बोलत रामहि राम रह्यो है। जीमत रामहि पीवत रामहि, धामहिं रामहिं राम गह्यो है ॥ जागत रामहि सोवत रामहि, जोवत रामहि राम लह्यो है। देतह रामहि लेतह रामहि, सुंदर रामहि राम रह्यो है ॥ स्रोत्रह रामहि नेत्रह रामहि, वक्त्रह रामहि रामहि गाजै। सीसहु रामहि हाथहु रामहि, पाँवहु रामहि रामहि छाजै ॥ पेटह रामहि पीठिह रामहि, रोमह रामहि रामहि बाजै। अंतर राम निरंतर रामहि, सुंदर रामहि राम विराजै॥ भृमिह रामहि आपह रामिह, तेजह रामिह वायुह रामे। ब्योमह रामहि चंदह रामहि, सूरह रामहि सीतह घामे ॥ आदिह रामहि अंतह रामहि, मध्यह रामहि पुरुष रु बामे । आजहु रामि काल्हहु रामिह, सुंदर रामिह रामि थामे ॥ देखह राम अदेखह रामहि, छेखहु राम अलेखहु रामे। एक हु राम अनेक हु राम हि, सेष हु राम असेष हु ता में ॥ मौनहु राम अमौनहु रामहि, गौनहु रामहि ठाम कुठामे। बाहिर रामहि भीतर रामहि, संदर रामहि है जग जा में ॥ दूरहु राम नजीकहु रामहि, देसहु राम प्रदेसहु राम । पूरव रामहि पच्छिम रामहि, दिक्खन रामहि उत्तर धामे ॥ आगे हु रामहि पीछे हु रामहि, ब्यापक रामहि है बन ग्रामे । सुंदर राम दसो दिसि पूरण, स्वर्गहु राम पतालहु ता में ॥ आपहु राम उपावत रामहि, भंजन राम सँवारन वा में। दृष्टहु राम अदृष्ट्हु रामहि, इष्ट्हु राम करे सब कामे ॥ पूर्णहु राम अपूर्णहु रामहि, रक्त न पीत न स्वेत न स्यामे। स्त्यहु राम अस्त्यहु रामहि, सुंदर रामहि नाम अनामे ॥

#### अञ्चान

जो कोउ कष्ट करें वहु भाँतिनिः, जात अग्यान नहीं मन केरो । ह्यू तम पूरि रह्यो घर भीतरः, कैसहु दूर न होय अँधेरो ॥

लाठिनि मारिय ठेलि निकारियः और उपाय करे बहुतेरों। सुंदर सूर प्रकास भयोः तव तौ कितहू नहिं देखिय नेरों॥ जैसे मीन माँस कूँ निगलि जात लोभ लगिः

लोह को कंटक नहिं जानत उमाहे तें। जैसे कपि गागर में मूठ बाँधि राखे सठ

छाड़ि नहिं देत सो तो खादही के बाहे तें !! जैसे सुक नारियर चूँच मारि लटकतः सुंदर कहत दुक्ख देत याहि लाहे तें ! देह को संजोग पाइ इंद्रिन के बस परयोः

आपही कूँ आप, भूलि गयो सुख चाहे तें ॥ आपिह चेतन ब्रह्म अखंडित, सो भ्रम तें कछु अन्य परेखें । हूँ इत ताहि फिरै जितही तित, साधत जोग बनावत भेखें ॥ औरहु कष्ट करैं अतिसय करि, प्रत्यक आतम तत्त्व न पेखें । सुंदर भूलि गयों निज रूपांह, है कर कंकण दर्पण देखें ॥

मेरो देह मेरो गेह मेरो परिवार सव,

मेरो धन माल मैं तो बहुविधि भारो हूँ ।

मेरे सब सेवक हुकम कोउ मेटै नाहिं,

मेरी युवती कों मैं तो अधिक पियारो हूँ ॥

मेरो बंस ऊँचो मेरे बाप दादा ऐसे भये,

करत बड़ाई मैं तो जगत उज्यारो हूँ ।

'सुंदर' कहत मेरो मेरो कर जानै सठ,

ऐसे नहीं जानै मैं तो काल ही को चारो हूँ ॥

देह तो स्वरूप जोलों तोलों है अरूप माहिं, सब कोउ आदर करत सनमान है। टेढ़ी पाग बाँधि वार-वार हि मरोरे मूँछ, बाहू उसकारे अति धरत गुमान है॥ देस-देस ही केलोग आह के हजूर होहिं,

बैठकर तखत कहांवे सुलतान है। 'सुंदर' कहत जब चेतना सकति गई, वहीं देह ताकी कोऊ मानत न आन है।

### अद्वैत ज्ञान

तोहि मैं जगत यह, तूँ ही है जगत माहिं,
तो मैं अरु जगत में, भिन्नता कहाँ रही।
भूमि ही तें भाजन, अनेक विधि नाम रूप,
भाजन विचारि देखे उहै एक ही मही।।
जल तें तरंग फेन, बुदबुदा अनेक भाँति,
सोउ तों विचारे एक, वहै जल है सही।.

ात महापुरुष हैं, सब की सिद्धांत एक, सुंदर अखिल ब्रह्म, अंत वेद ये कही ॥

## साधुका खरूप एवं महिमा

पंजिक निंदत कोठक बंदत, कोठक देतिह आइ ज मच्छन।
कोठक आय लगावत चंदन, कोठक डारत धूरि ततच्छन॥
योउ कहें यह म्रूख दीसत, कोठ कहें यह आहि बिचच्छन।
सुंदर काहु सुँ राग न द्वेप न, ये सब जानहु साधु के लच्छन॥
जिन तन मन प्राण, दीन्हों सब मेरे हेत,

औरहू ममत्व बुद्धि, आपनी उठाई है। जागत हू सोवत हू, गावत हैं मेरे गुण, करत भजन ध्यान दूसरे न काँई है॥ तिन के में पीछे लग्यो, फिरत हूँ निसिदिन,

सुंदर कहत मेरी उन तें वड़ाई है। पर मेरे प्रिय में हूँ, उनके आधीन सदा, संतन की महिमा तौ, श्रीमुख सुनाई है॥

### निःसंशय ज्ञानी

के यह देह गिरो वन पर्वतः के यह देह नदीहि वही जू।
के यह देह धरो धरती मिंह, के यह देह कुसान दही जू॥
के यह देह निरादर निंदहु, के यह देह सराह कही जू॥
मंदर संसय दूर भयो सद, के यह देह चलो कि रही जू॥
के यह देह सदा सुख संपति, के यह देह विपत्ति परो जू॥
के यह देह निरोग रही नित, के यह देह हिमार गरो जू॥
के यह देह हुतासन पैठहु, के यह देह हिमार गरो जू॥
मंदर संसय दूर भयो सव, के यह देह जिवो कि मरो जू॥

### प्रेम

जो हिर को तिज आन उपासत सो मितमंद, फजीहत होई। ज्यों अपने भरतारिह छाँड़ि भई विभिन्नारिणि कामिनि कोई। सुंदर तािह न आदर मान, फिरै बिमुखी अपनी पत खोई। बूडि मरै फिन कूप मैझार कहा जग जीवत है सठ सोई।

प्रीतम मेरा एक तूँ, सुंदर और न कोइ!
गुप्त भया किस कारने, काहि न परगट होइ!!
प्रेम लग्यो परमेस्वर सौं, तब भूलि गयो सब ही परवार।
ज्यों उनमत्त फिरै जित ही तित, नैकु रही न सरीर सँभारा
साँस उसास उठें सब रोम, चले हग नीर अलंडित धारा
सुंदर कौन करें नवधा बिधि, छाकि पर्यो रस पी मतवारा
न लाज काँनि लोक की, न बेद को कहा। करें।

न संक भृत प्रेत की, न देव यक्ष तें डरे।। सुनै न कौन और की, द्रसे न और इच्छना।

कहै न कछू और बात, भक्ति प्रेम लन्छना ॥
प्रेम अधीनो छाक्यो डोले, क्यों की क्यों ही बानी बोले।
जैसे गोपी भूली देहा, ता को चाहै जासों नेहा॥
नीर बिनु मीन दुखी, क्षीर बिनु सिसु जैसे,

पीर जाकें ओपिध बिनु, कैसें रह्यों जात है। चातक ज्यों स्वातिबूँद, चंद की चकोर जैसें,

चंदन की चाह करि, सर्प अकुलात है॥ निर्धन कौं धन चाहैं, कामिनी कौं कंत चाहै,

ऐसी जाक चाह ता कीं, कछु न सुहात है। प्रेम की भाव ऐसी, प्रेम तहाँ नेम कैसी,

मुंदर कहत यह, प्रेम ही की बात है। कि कबहुँक हिंस उठ तृत्य करि, रोवन लागे। कबहुँक गदगद कंठ, सब्द निकत्ते नहिं आगे॥ कबहुँक हृदय उमंगि, बहुत ऊँचे स्वर गार्व। कबहुँक के मुख मौनि, मगन ऐसे रहि जाये॥ चित्त वृत्त हरिसों लगी, सावधान केसें रहे। यह प्रेम लच्छना मिक्त है, शिष्य मुनहि सुंदर कहे॥

### सहरु

लोह कों ज्यों पारस पखान हू पलटि लंता कंचन छुचत होत जग में प्रमानिये। दुम कों ज्यों चंदन हू पलटि लगाइ वागा आप के समान ता के मीतलता आनिये॥ कीट कों ज्यों मृंग हू पलटि के करत मृंगा सोऊ डिंड जाइ ताको अचरज न मानिये। मुंदर, कहत यह सगरे प्रभिद्ध चाता सद्य सिस्य पलटें सु मत्युह जानिये॥

#### सत्सङ्ग

तात मिले पुनि मात मिले सुत भ्रात मिले जुबती सुखदाई। राज मिले गज बाजि मिले सब सोंज मिले मन बांछित पाई॥ लोक मिले सुरलोक मिले बिधिलोक मिले बइकुंठ हु जाई। 'सुंदर' और मिलें सबही सुख, संत-समागम दुर्लभ भाई॥

### भजनके बिना पश्चात्ताप

त् कछु और बिचारत है नर! तेरो बिचार धर्यो ही रहैगो। कोटि उपाय कियें घनके हित भाग लिख्यों तितनो ही लहैगो।। भोर कि साँझ घरी पल माँझ सो कालअचानक आइ गहैगो। राम मज्यों न कियों कछु सुकृत 'सुंदर' यों पछिताइ वहैगो।।

## संत रज्जवजी

( प्रसिद्ध महात्मा श्रीदाद्दयालजीके शिष्य, जन्म-सं० १६२४, स्थान साँगानेर ।)

रे मन सूर संक बानी क्यूँ मानै। मरणे माहिं एक पग ऊभा, जीवन जुगति न जानै ॥ तन मन जाका ताकूँ सौंपै, सोच पोच नहिं आनै। छिन छिन होइ जाहि हरि आगे, सहजैं आपा जैसे सती मरे पति पीछें, जलतो जीव न जानै। नेह पहिचानै ॥ तिल में त्यागि देहि जग सारा, पुरुष नखसिख सब साँसत सिर सहताँ, हरि कारज. परिवाने । जन रजन जगपति सोइ पानै, उर अंतरि यूँ ठानै ॥ म्हारो मंदिर सूनों राम बिन बिरहिण नींद न आबे रे। पर उपगारी नर मिलै, कोइ गोविंद आन मिलावै रे॥ चेती विरहिण चिंत न भाजे, अविनासी नहिं पावै रे। यहु वियोग जागै निसवासर, विरहा बहुत सतावै रे ॥ विरह वियोग बिरहिणी वींधी, घर बन कछु न सुहावै रे। दह दिसि देखि भयो चित चकरित, कौन दसा दरसावै रे ॥ ऐसा सोच पड़या मन माहीं, समिझ समिझ धूँ धावै रे। विरहवान घटि अंतर लाग्या, घायल ज्यूँ घूमावै रे॥ बिरह अग्नि तनपिंजर छीनाँ, पिव कूँ कौन सुनावै रे। जन रजव जगदीस मिलै विन, पल पल वज्र विहावै रे ॥ पीजिये रे पीयें सब सुख होइ। राम हीं पातक कटै, सव संतन दिसि जोइ॥ निसदिन सुमिरण कीजिये, तन मन प्राण समोइ । जनम सुफल साई मिले, सोइ जिप साधुहु होइ॥ लागे पतितपावन किये जे अति उज्जल, अघ ऊतरै, किलविप राखै यहि रस रसिया सब सुखी, दुखी न सुनिये कोइ। पीजिये, संतनि पीया सोइ ॥ रज्ञच रस

मन रे, करु संतोप सनेही । तृस्ना तपति मिटै जुग जुग की, दुख पावै नहिं देही ॥ मिल्या सुत्याग माहिं जे सिरज्या, गह्या अधिक नहिं आवै । ता में फेर सार कछु नाहीं, राम रज्या सोइ पावै ॥ वांछै सरग सरग नहिं पहुँचै, और पताल न जाई । ऐसैं जाति मनोरथ मेटहु, समिझ सुखी रहु भाई ॥ रेमन, मानि सीख सतगुरु की, हिरदै धरि विस्वासा । जन रज्जव यूँ जानि भजन करु, गोविंद है घर पासा ॥

भजन बिन भूलि परयो संसार। चाहै पिच्छम, जात पुरब दिस, हिरदै नहीं विचार ॥ बाँछें ऊरध अरध सूँ लागे, मुले मुगध खाइ हलाहल जीयो चाहै, मरत न लागै बैठे सिला समुद्र तिरन कूँ, सो सब बूड़नहार । नाम विना नाहीं निसतारा, कबहुँ न पहुँचै पार।। मुख के काज धरे दीरघ दुख, बहे काल की धार। जन रज्जब यूँ जगत विगूच्यो, इस माया की लार ॥ मन रे, राम न सुमरचो भाई, जो सब संतिन सुखदाई ॥ पल पल घरी पहर निसिवासरः लेखे में सो जाई। अजहूँ अचेत नैन नहिं खोलतः आयु अवधि पै आई॥ बार पच्छ बरष बहु बीते कहि धौं कहा कमाई। कहत हि कहत कछू नहिं समझतः कहि कैसी मित पाई॥ जनमजीव हारचो सव हरि विन, कहिये कहा जन रज्जव जगदीस भजे विन, दह दिसि सों जगमाई॥

### दोहा

दरद नहीं दीदार का तालिय नाहीं जीव। रज्ञव विरह वियोग विन कहाँ मिले सो पीव॥ सबही वेद विलोय करि अंत दिढ़ावे नाम। तो रज्ञव तुँ राम मिले तिज दे योथा काम॥ रज्जव अज्ञव यह मता निसदिन नाम न भूलि। मनसा वाचा करमना सुमिरन सव सुखमूलि॥

ज्यूँ कामिनि सिर कुंभ धिर, मन राखै ता माहिं। त्यूँ रजन किर राम सूँ, कारज निनसै नाहिं॥ मिनखा देह अलभ्य धन, जा में भजन मँडार। सो सुदृष्टि समझै नहीं, मानुष मुग्ध गँवार॥ अन के जीते जीत है, अन के हारे हार। तो रजन रामिहं भजी, अलप आयु दिन चार॥ हिंदू पानेगा वही, नोही मूसलमान। रजन किणका रहम का, जिस कूँ दे रहमान॥ नारायण अरु नगर के, रजन पंथ अनेक। कोई आयो कहीं दिसि, आगे अस्थल एक॥

जब लगि, तुझ में तू रहै, तब लगि वह रस नाहिं। रज्जव आपा अरपि दे, तौ आवै हरि माहिं॥ मुख सौं भजै सो मानवी, दिल सौं भजै सो देव। जीव सौं जपै सो जोति मैं, 'रज़ब' साँची सेव॥ साई साध की, पकड़ि लेहि रे प्राण!। लागै नहीं, जम जालिम का बाण ॥ रज्ञव नामरदाँ नहीं, मरद गये कार त्याग। भुगती 'रजन' रिधि काँरी रही, पुरुष-पाणि नहिं लगा। समये मीठा बोलना, समये मीठा ऊन्हाले भली, 'रजब' हियाले धूप॥ छाया

# संत भीखजनजी

[ फतेहपुर ( जयपुरराज्यान्तर्गत ) के प्रसिद्ध संत, जन्म वि० सं० १६०० के लगभग, महाब्राह्मणकुलमें । पिता आदिके नाम एवं निधनतिथि आदिका विवरण नहीं मिलता । ]

( प्रेषक--श्रीदेवकीनन्दनजी खेडवाल )

आहि पुहुप जिमि बास प्रगट तिमि बसै निरंतर।
ज्यों तिलियन में तेल मेल यों नाहिन अंतर॥
ज्यूँ पय घृत संजोग सकल यों है संपूरन।
काष्ठ अगिन प्रसंग प्रगट कीये कहुँ दूर न॥
ज्यूँ दर्पण प्रतिबिम्ब में होत जाहि विश्राम है।
सकल बियापी 'भीखजन' ऐसे घटि घटि राम है॥
रिव आकरष नीर बिमल मल हेत न जानत।
हंस क्षीर निज पान सूप तिज तुस कन आनत॥
मधु माखी संग्रह ताहि निहं कूकस काजै।
बाजीगर मणि लेत नाहिं विष देत बिराजै॥
ज्यूँ अहीरी काढ़ि घृत तक देत है डारि कै।
यूँ गुन ग्रह सु भीखजन औगुन तजै विचारि कै॥
एक रस बरित जमीन छीन कैसे सुख पावै।
गाय मैंस हद साँड फिरत फिरी तहाँ सु आवै॥

सबै भींतकी दौर ठौर बिन कहाँ समावै। ् उडे पंख बिन आहि सुतो धरती फिर आवै॥ पात सींचिये पेड़ बिन पोस नाहिं दुम ताहि को। ऐसे हरि बिन भीखजन भजसो दूजो काहि को ॥ कहाँ कुरू बलवंत कहाँ लंकेस सीस दस। कहें अर्जुन कहें भीम, कहाँ दानव हिरनाकुस ॥ कहँ चकवे मंडली कहाँ साँवत सेना वर। कहँ विक्रम कहँ भोज कहाँ बिल बेन करन कर ॥ उग्रसेन कलि कंस कहँ जम-ज्वाला में जग जले। बदत भीखजन पंथ एहि को को आये न को चले॥ नाद स्वाद तन वाद तज्यो मृग है मन मोहत। । परचो जाल जल मीन लीन रसना रस सोहत ॥ भूंग नासिका बास केतकी कंटक छीनों। दीपक ज्योति पतंग रूप रस नयनन्ह दीनो ॥ एक ब्याधि गज काम वस पर्यो खाडे सिर कृटिहै। वंच व्याधि वस भीखजन सो कैसे करि छृटि हैं॥

# संत वाजिन्दजी

( जाति पठान, गुरु श्रीदादूदयाळजी, दादूजीके १५२ शिष्योंमें इनकी गणना होती है।)

सुंदर पाई देह नेह कर राम सों।
क्या छुड्या बेकाम घरा घन घाम सों !
आतम रंग पतंग, संग नहि आवसी।
जमहूँ के दरबार, मार बहु खावसी ॥ १॥

गाफिल मूढ़ गँवार अचेतन चेतरे! समझे संत सुजान, सिखायन देतरे! विषया माँहि विहाल लगा दिन रेनरे! सिर वैरी जमराज, न सही नैनरे॥२॥

गेह में नेह निवारे दीजिए, राजी जासें राम, काम सोइ कीजिए। रह्या न बेसी कोय रंक अरु राव रे! कर ले अपना काज, बन्या हद दाव रे ॥ ३॥ वंछत ईस गनेस एइ नर देह को, श्रीपति चरण सरोज बढ़ावन नेह को । सो नर देही पाय अकाज न खोइए। साई के दरवार गुनाही होइए ॥४॥ केती तेरी जान, किता तेरा जीवना ? जैसा स्वपन विलास, तृषा जल पीवना । ऐसे सुख के काज, अकाज कमावना, बार बार जम द्वार मार बहु खावना ॥ ५॥ नहिं है तेरा कोय, नहीं तू कोय का , स्वारथ का संसार, बना दिन दोय का । भीरी मेरी? मान फिरत अभिमान में > इतराते नर मृढ् एहि अज्ञान में ॥६॥ कुड़ा नेह कुटुंब धनौ हित धायता 🤈 जब घेरे जमराज करे को स्हायता ? अंतर फूटी आँख न स्झै आँधरे ! अजहुँ चेत अजान ! हरी से साध रे ॥ ७॥ बार बार नर देह कहो कित पाइये ? गोबिंद के गुण गान कहा कब गाइये ? मत चूकै अवसान अबै तन माँ धरे > पाणी पहली पाल अग्यानी बाँध रे ॥ ८॥ झ्ठा जग जंजाल पड्या तैं फंद में , छूटन की नहिं करत, फिरत आनंद में ! या में तेरा कौन, समाँ जब अंत का , उबरन का ऊपाय सरण इक संत का ॥ ९॥ मंदिर माल बिलास खजाना मेड़ियाँ , राज भोग सुख साज औ चंचल चेड़ियाँ। रहता पास खन्वास हमेस हुजूर में , ऐसे लाख असंख्य गये मिल धूर में ॥१०॥ मदमाते मगरूर वे मूँछ मरोड़ते ; नवल त्रिया का मोह छिनक नहिं छोड़ते । तीले करते तरकः गरक मद पान में ; गये पलक में ढलक तलच मैदान में ॥११॥ अत्तर तेल फलेल लगाते अंग में 1 अंध धुंध दिन रैन तिया के संग में । महल अबासा बैठ करंता मौज रे ! ऐसे गये अपार, मिला नहिं खोज रे ॥१२॥ रहते भीने छैल सदा रँग राग में , गजरा फुलाँ गुयंत धरंता पाग में। द्र्पण में मुख देख के मुछवा तानता , जग में वा का कोइ नाम नहिं जानता ॥१३॥ महल फवारा होज के मोजॉ माणता , समरथ आप समान और नहिं जाणता । कैसा तेज प्रताप चलंता दूर में 🕠 भला भला भूपाल गया जमपूर में ॥१४॥ नारी संग हिंडोले झूलते , पैन्ह पटंबर अंग फिरंता फूलते। जो थे खूबी खेल के बैठ बजार की, सो भी हो गये छैलन देरी छार की ॥१५॥ इन्द्रपुरी सी मान बसंती नगरियाँ, भरती जल पनिहारि कनक सिर गगरियाँ। हीरा लाल झवेर जड़ी सुखमा मई, ऐसी पुरी उजाड़ भयंकर हो गई ॥१६॥ होती जाके सीस पै छत्र की छाइयाँ, अटल फिरंती आन दसो दिसि माँइयाँ। उदै अस्त लूँ राज जिनूँ का वहावता , हो गये ढेरी धूर नजर नहिं आवता ॥१७॥ या तन रंग पतंग काल उड़ जायगा , जम के द्वार जरूर खता बहु खायगा। मन की तजरे घात, बात सत मान ले, मनुषाकार मुरार ताहि कूँ जान ले ॥१८॥ यह दुनियाँ 'वाजिंद' पलक का पेखना , या में बहुत विकार कहो क्या देखना। सन जीवन का जीव, जगत आधार है, जो न भजै भगवंतः भाग में छार है ॥१९॥ दो दो दीपक बाल महल में सोवते, नारी से कर नेह जगत नहिं जोवते। स्धा तेल लगाय पान मुख खायँगे , विना भजन भगवान के मिथ्या जायँगे ॥२०॥

राम नाम की लूट भने है जीव को , निसि बासर कर ध्यान सुमर तू पीव को । यहै बात परसिद्ध कहत सब गाम रे ! अधम अजामिल तरे नरायण नाम रे ॥२१॥ गाफिल हुए जीव कहो क्यूँ बनत है ? या मानुप के साँस जो कोऊ गनत है।। जांग, लेय हरिनाम, कहाँ लों सोय है ? चक्की के मुख पऱ्यो, सो मैदा होय है ॥२२॥ आज सुनै के काल, कहत हों तुज्झ को, भाँवे वैरी जान के जो तूँ मुज्झ को। देखत अपनी दृष्टि खता क्या खात है ! लोहे कैसो ताव जनम यह जात है ॥२३॥ हों जाना कछु मीठ, अंत वह तीत है, देखो देह बिचार ये देह अनीत है। पान फूल रस भोग अंत सब रोग है, प्रीतम प्रभु के नाम बिना सब सोग है ॥२४॥ राम कहत कलि माहिं न डूवा कोइ रे अर्ध नाम पाखान तरा, सब होइ रे। कर्म कि केतिक बात विलग है जायँगे, हाथी के असवार कुते क्यों खायँगे ? ॥२५॥ कुंजर मन मदमत्त मरै तो मारिए, कामिनि कनक कलेसं टरै तो टारिए। हरि भक्तन सों नेह पलै तो पालिए) राम भजन में देह गलै तो गालिए ॥२६॥ घड़ी घड़ी घड़ियाल पुकार कही है बहुत गयी है अवधि अलप ही रही है। सोवै कहा अचेत, जाग जप पीव रे ! चिलहै आज कि काल बटाऊ जीव रे ॥२७॥ बिना बास का फूल न ताहि सराहिए, बहुत मित्र की नारि सों प्रीति न चाहिए । सठ साहिब की सेवां कबहुँ न कीजिए। या असार संसार में चित्त न दीजिए ॥२८॥ जो जिय में कछु ग्यान, पकड़ रह मन्न की, निपटहि हरि को हेत, सुझावत जन्न को । प्रीति सहित दिन रैन राम मुख बोलई। रोटी लीये हाथ, नाथ सँग डोलई ॥२९॥

एके नाम अनंत किहूँ के लीजिए। जन्म जन्म के पाप चुनौती दीजिए लेकर चिनगी आन धरै त् अब्ब रे! कोठी भरी कपास जाय जर सब्ब रे ओहें साल दुसाल क जामा जरकसी > टेढ़ी बाँधैं पाग क दो दो तरकस खड़ा दलाँ कै बीच कसे भट सोहता , से नर खा गया काल सिंह ज्यों गरजता तीखा तुरी पलाण सँवारचा राखता 🔈 टेढी चाले चाल छयाँ कूँ झाँकत हटवाड़ा बाजार खड़्या नर सोहता , से नर खा गया काल रह्या सबे, रोवता बाजिंदा बाजी रची, जैसे संभल फूल । दिनाँ चार का देखना, अन्त धूल की धूल कह कह बचन कठोर खरूँड न छोलिए । सीतल राख सुभाव सबन सूँ बोलिए आपन सीतल होइ और कूँ कीजिए , बळती में सुन मिंत, न पूलो दीजिए टेढ़ी पगड़ी बाँध झरोखाँ झाँकते , ताता तुरग पिलाण चहूँटे डाकते चढ़ती फौज नगारा बाजते > 'वाजिंद' वे नर गये बिलाय सिंह ज्यूँ गाजते काल फिरत है हाल रैंण दिन लोइ रे ! हणै राव अरु रंक गिणै नहिं कोइ यह दुनिया 'वाजिंद' बाट की दूव है ; पाणी पहिले पाल वॅधे तृ खूव है भगत जगत में बीर जानिये ऐन रे ! स्वास सरद मुख जरद निर्मले नैन रे दुरमित गइ सब दूर निकट निह आवहीं , साध रहे मुख मौन कि गोविंद गावर्ह अरघ नाम पाषाण तिरे नर लोय रे ! तेरा नाम कह्यो किल माँहि न वृद्दे कीय कर्म सुक्रत इकवार विले हो जाहिंगे , वाजिद, हस्ती के असवार न क्कर खाहि एक राम को नाम लीजिये नित्त रे! और वात वार्जिंद चढ़ें नहिं चित्त धोयव हाथ आपणे जीव सँ, दास आस तज और वॅघे है पीय रें ह्रदे न राखी बीर कलपना कोय रे!

राई घटे न मेर होय सो होय रे।

सप्तदीप नवखंड जोय किन ध्यावही,

लिख्यों कलम की कोर वोहि पुनि पावही ॥३९॥

भूखों दुर्बल देख नाहिं मुँह मोड़िये,

जो हरि सारी देय तो आधी तोड़िये।

दे आधी की आध अरध की कोर रे!

अन्न सरीखा पुन्न नहीं कोइ और रे॥४०॥

जल में झीणा जीव थाह नहिं कोय रे!

विन छाण्या जल पियाँ पाप बहु होय रे।

काठै कपड़े छाण नीर कूँ पीजिये,

वाजिंद, जीवाणी जल माँहि जुगत सूँ कीजिये॥४१॥

माया बेटी बढ़ै स्म धर माँय रे!

छन में ऊझल जाय क रहती नायँ रे।

अपने हाथों हाथ विदा किर दीजिये ,

मिनख जमारो पाय पड़्यों जस लीजिये ॥४२॥
हिरिज बैठा होय जहाँ चिल जाइये ,

हिरदें उपजें ग्यान राम लव लाइये ।
पिरहिरिये वा ठौड़ भगित निहें राम की ,

बींद विहूणी जान कहीं कुण काम की ॥४३॥
फूलाँ सेज विछायक ता पर पौढ़ते ,

आछे दुपटे साल दुसाले ओढ़ते ।
ले के दर्पण हाथ नीके मुख जोवते ,

ले गये दूत उपाड़, रहे सब रोबते ॥४४॥
दिल के अंदर देख, कि तेरा कौन है ,

चले न बोले ! साथ अकेला गीन है ।
देख देह धन दार इन्हों से चित दिया ,

रह्या न निसिदन राम काम तैं क्या किया ॥४५॥

## संत बखनाजी

(जन्म-अनुमानतः विक्रमकी १७ वीं शती, प्रथम चरण। जन्म-स्थान---नराणा ग्राम (साँभरसे पाँच कोस दक्षिण)। जाति---मीरासी, मतान्तरसे लखारा, कळाळ तथा राजपूत। गुरुका नाम--स्वामी दादूदयाल। देहावसान---नराणा ग्राम।)

राम नाम जिन ओषदी, सतगुर दई बताइ । ओषदि खाइ र पछ रहै, बखना बेदन सत जत साँच खिमा दया, भाव भगति पछ छेह। तौ अमर ओषदी गुण करै, बखना उधरै अमर जड़ी पानै पड़ी, सो सुँघी सत जाण । बखना बिसहर सूँ लड़ै, न्योल जड़ी के पाणि॥ पहली था सो अब नहीं, अब सो पछें न थाइ। हरि भिज विलम न कीजिये, बलना बारौ जाइ॥ जे बोल्या ती राम कहि, जे चुपका ती राम। मन मनसा हिरदा मही, बखना यह विश्राम ॥ पै पाणी भेला पीवैं, नहीं ग्यान को अंस। पांजी पै नैं पिवै, बखना साधू कण कडवी भेला चरैं। अंधा बिषई प्राण। बलना पसु भरम्याँ भलै, सुनि भागौत पुराण ।। सीता राम वियोग नित, मिलि न कियो विश्राम। सीता लंक उद्यान में, बखना बन में राम ॥ पांडू सारिखा, देता परदल बखना बल को गर्व करि, अंति मुवो सिर फोड़ि ॥ बड़ा गर्ने गळ्या, बल को कर अहँकार। थे बलना अन दीन है, सुमिरो सिरजनहार॥

पिरथी परमेसुर की सारी। कोइ राजा अपणै सिर पर, भार लेहु मत भारी। पिरथी के कारण कैरूँ पांडू, करते जुद्ध दिनाई। मेरी मेरी करि करि मूये, निहचै भई पराई॥ जाकै नौ ग्रह पइडे बाँधे, कुवै मीच उसारी। ता रावण की ठोर न ठाहर, गोविंद गर्वप्रहारी ।) केते राजा राज बईठे, केते छत्र दिन दो च्यार मुकाम भयो है, फिर भी कूँच करेंगे॥ अटल एक राजा अबिनासी, जाकी अंत लोक दुहाई। बखना कहै, पिरथी है ताकी, नहीं तुम्हारी भाई ॥ सोई जागै रे सोई जागै रे। राम नाम ल्यो लागै रे।। आप अलंबण नींद अयाणा । जागत सता होय सयाणा ॥ तिहि बिरियाँ गुरु आया । जिनि स्ता जीव जगाया ॥ थी तो रैणि घणेरी। नींद गई तत्र मेरी॥ डरताँ पलक न लाऊँ । हूँ जाग्यो और जगाऊँ ॥ सोवत सुपना माँहीं। जागूँ तो कछु नाहीं॥ सरित की सुरित विचारी । तव नेहा नींद निवारी ॥ एक सबद गुरु दीया। तिहिं सोवत वैठा कीया॥ साध सभागा। जे अपने पहरे जागा॥

भाजन भाव समान .जल, भरं दे सागर पीव । जैसी उपजे तन त्रिषा, तैसी पाने जीव ॥ अमिरतरूपी रामरस, पीवें जे जन मस्त । जैसी पूँजी गाँठड़ी, तैसी वणजे वस्त ॥ मैं अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण वकसनहार । गरिबदास की बीनती, संम्रथ सुणो पुकार ॥

जेते दोष मँगार में, नेते हैं मुझ मार्ड । गरिवदास केते कहैं। अगणिव पर्यमत गार्ड ॥ जेते रोम तेती खता। यून्यम बहुत अगर । गरिवदास करणा करी। वगसी समजनतार ॥ कोण सुणें काँस वहूँ। को जांगे पर्यार । प्रीतम विखुईं जीव कूँ। कीन वंभार्थ भीर ॥

# साधु निश्चलदासजी

(अन्म-स्थान--कूंगड़ गाँव (हिसार जिला ), संत दाद्वींक सम्प्रदायमं )

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर।
विभु नभ सम सो ब्रह्म है, नहिं नेरे नहिं दूर॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मवित, ताकी बानी बेद।
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद॥
सत्यबंध की ग्यान तैं, नहीं निश्चत्ति सयुक्त।
नित्य कर्म संतत करे, भयो चहै जो मुक्त॥
भ्रमन करत ज्यूँ पवन तैं, स्को पीपर पात।
शेष कर्म प्रारब्ध तैं, क्रिया करत दरसात॥
दीनता कूँ त्यागि नर! आपनो स्वरूप देखि,

त् तो सुद्ध ब्रह्म अज इस्य को प्रकासी है। आपने अग्यान तें जगत सब तूँ ही रचे, सर्व को संहार करें आप अविनासी है।

मिथ्या परपंच देखि तुःख जिन आनि जिय, देवन को देव हूँ ती सब मुख गर्मा है। जीव जग इंस होय माया मे प्रभास तु ही,

जैसे रज्जु साँप, सीप रूप है प्रभागी है।। माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहिं। जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतें जु है सुनाहिं॥ ऐसे जो जाको है कारज, कारनरूप पिछानह ताहि। कारन हंस सकल को 'सो मैं' लय-चिंतन जानह विधि याहि॥

चेतन मिथ्या खप्न को, अधिष्ठान निर्धार । सोहं द्रष्टा भिन्न निर्हे, तैसे जगत विचार ॥ परमानन्द-स्वरूप त्, निर्हे तो में दुख लेस । अज अविनासी ब्रह्म चित्त, जिन आने हिय क्लेस ॥

# स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

( समय—सोलहर्वी शताब्दीका अन्त या सतरहर्वीका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद ग्राम, डीडवाणा, मारवाड़, जाति— क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी।)



मन रे! गोविंद के गुन गाय।
अविक जब तब उठि चलैगो,
कहत हीं समुझाय॥
अटक अरि हरि-ध्यान घर मन,
सुरित हरिसीं लाय।
भज त् भगवत भरमभंजन,
संत करन सहाय॥

तरल तृप्ना त्रिबिध रस-बस, गिलत गित तहँ चंद। जाय जोवन, जरा प्रासै, जाग रे मितिमंद ! !! मोह मन रिपु ग्रास में तें, गहर गुन जलदेह। जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं, हरि-भजन करि लेह !!

माया चढ़ी सिकार तुरी चटकाइया।
कै मारे के मारि पताखा लाइया।
जन 'हरिदास' भज राम सकल जन घेरिया।
हरिही मुनि जाय बसे दरबार तही ते फेरिया।
अब मैं हरि विन और न जाचूँ,
भिज भगवंत मगन है नाचूँ।
हरि मेरा करता हूँ हरिकीया,

मैं मेरा मन हरि कूँ दीया ॥ व्यान ध्यान प्रेम हम पाया, जब पाया तब आप सम्मान

जब पाया तव आप गमाया। राम नाम वत हिरदे धारूँ,

परम उदार निमिख न विसाह ॥

मन रे, इरत परत दिन हार्यो। राम चरण जो तैं हिरदै विसारयो ॥ माया मोह्यो रे, क्यूँ चित्त न आयो । मिनप जनम तें अहळो गमायो ॥ याण छाड्यो। निकणै चित लायो। थोयरो पिछोड्यो, नयूँ हाथ न आयो ॥ साच तज्यो, झुटै मन मान्यो। वलना भृल्यो रे, तैं भेद न जान्यो ॥ हरि आवो हो कन देखें, आँगण म्हारै। कोइ इसो दिन होय रे जा दिन चरणाँ धारै ॥ रूप तुम्हारो देखूँ, नैणाँ भरे। वारीः नौछावर करे॥ मन ऊपर तारा गिणताँ मोहि बिहावै, रैणि निरासी।

. बीरहणीं बिछाप करें, हिर दरसन की प्यासी।। बिन देखे तन तालावेली, कामणि करै। मेरा मन मोहन बिना, धीरज ना धरै॥ बखना वार बार, हरी का मारग देखै। दीनदयाल दया करि आवी, सोइ दिन लेखै।। हेर है फेर हैं भेर हैं पाछो। रामभगति करि होय मन आछो। अपूठो : आण; जाग जे वाणें तो हारे सों वाण॥ भयो कै लागी बाह, बावरो रीती तलाइयाँ झ्लग जाइ। साध संत में रही रे भाई। रामदुहाई ॥

तूनैं

वलना

# संत गरीबदासजी दादूपन्थी

(जन्म-वि॰ सं० १६६२। जन्म-स्थान —साँभर (राजस्थान)। पिता—दामोदर (मतान्तरसे स्वयं श्रीस्वाभी दादृदयाल-जी )। गुरुका नाम-स्वामी दादूदयालजी, देहावसान-विव सं १६९३।)

हाँ, मन राम भज्यो बिष न तच्यो तैं, यूँ ही जनम गमायो ॥ माया मोह माँहि छपटायो, साधसँगति नहिं आयो । हेत सहित हरिनाम न गायो, विष अमरित करि खायो ॥ सतगुर बहुत भाँति समझायोः सब तज चित नहिं लायो । भारीबदास' जनम जे पायो, करि छै पिय को भायो ॥

प्रगटहु सकल लोक के राय। पतितपावन प्रभु भगतवछल हो। तो यहु तृष्णा जाय ।। दरसन बिना दुखी अति विरहणि, निमिष वृधै नहिं धीर । तेजपुंज सूँ परस करीजै, यों मेटहु या पीर !! अंतर मेट दयाल दया करि, निसदिन देखूँ नूर। भी-वंधन सब ही दुख छूटै, सनमुख रहो हजूर ॥ तुम उदार मंगत यह तेरो, और कछू नहिं जाचै । प्रगटो जोति निमिष नहिं टारो और अंग न राचै ॥ जानराइ सबही बिधि जानोः अब प्रगटो दरहाल । गरिबदास कूँ अपनी जानिक आय मिली किन लाल ।।

प्रीत न त्टै जीव की, जो अंतर होइ। तन मन हरि के रँग रँग्यो, जाने जन कोइ ॥ लख जोजन देही रहे, चित सनमुख राखै । ताको काज न ऊजड़े, जो हरिगुन भाले ॥ कॅंवल रहै जल अंतरे, रबि बसै अकास । संपुट तबही बिगसिहै, जब जोति प्रकास ॥ सब संसार असार है, मन मानै नाहीं। गरिनदास नहिं वीसरै, चित तुमही माँहीं ॥

जबही तुम दरसन पायो ॥ सकल बोल भयो सिद्ध, आज मलो दिन आयो। तन मन धन न्यौछावरि अरपणः दरसन परमन प्रेम बढ़ायो ॥ सब दुख गये हते जे जिय में, पीतम पेखन भायो। गरिनदास सोभा कहा वरणूँ, आनंद अंग न मायो॥

मन रे ! बहुत भाँति समझायो । रूप सरूप निराखि नैननि कै, कृतिम माँहिं वँधायो। तासूँ प्रीति बाँध मन मूरखा सुख दुख सदा सँगाती। बिद्धुड़ै नहीं अमर अविनासी, और प्रीति खप जामी । हरि सो हित् छाँडि जीवनि सौं, काहे हेत चित लागे। सुपनों सौ सुख जान जीय में, काहे न दरिगुण गार्थ ॥ रूप अरूप जोति छवि निरमल, सव ही गुण जा मारे। गरिवदास भज अंतर ताकूँ, सुर नर मुनिजन नाह ॥ रामजी, मबसँ येक समतारूपी प्रीति हैं, तैसी महार् ॥ करें जैसी जाके

भाजन भाव समान जल, भरं दे सागर पीव । जैसी उपजे तन त्रिषा, तैसी पावे जीव ॥ अमरितरूपी रामरस, पीवें जे जन मस्त । जैसी पूँजी गाँठड़ी, तैसी वणजे वस्त ॥ मैं अति अपराधी दुरमती, तूँ अवगुण बकसनहार । गरिबदास की बीनती, संम्रथ सुणो पुकार ॥

मेंसार में, तेते हैं मुहा माहि। जेते दोप गरिवदास कहै। अगणित पर्यमत नाहिं॥ केते जेते खताः युविम बहुत अपार्। रोम तेती गरिवदास करी। वगमी गिरजनहार॥ करुगा कोण सुणें कहूँ। को जागी कास् विछुड़ें जीव कुँ, कीन प्रीतम वँभावे भीर ॥

# साधु निश्चलदासजी

(जन्म-स्थान---कूंगड़ गाँव (हिसार जिला ), संत दादूजीके सम्प्रदायमें )

अंतर बाहिर एकरस, जो चेतन भरपूर।
विभु नभ सम सो ब्रह्म है, निहं नेरे निहं दूर ॥
ब्रह्मरूप अहि ब्रह्मिवत, ताकी बानी बेद।
भाषा अथवा संस्कृत, करत भेद भ्रम छेद ॥
सत्यवंध की ग्यान तैं, नहीं निष्टृत्ति सयुक्त।
नित्य कर्म संतत करें, भयो चहै जो मुक्त॥
भ्रमन करत ज्यूँ पवन तैं, स्को पीपर पात।
शेष कर्म प्रारच्ध तैं, क्रिया करत दरसात॥
दीनता कूँ त्यागि नर ! आपनो स्वरूप देखि,

त् तो सुद्ध ब्रह्म अज दस्य को प्रकासी है। आपने अग्यान तें जगत सब तूँ ही रचै, सर्व को संहार करै आप अविनासी है॥ मिथ्या परपंच देखि दुःख जिन आनि जिय, देवन को देव तूँ तौ सब सुख रासी है। जीव जग हंस होय माया से प्रभासे तू ही,

जैसे रज्जु साँप, सीप रूप है प्रभासी है ॥ माटी का कारज घट जैसे, माटी ता के बाहर माहिं। जल के फेन तरंग बुदबुदा, उपजत जलतें जु है सुनाहिं॥ ऐसे जो जाको है कारज, कारनक्ष्म पिछानहु ताहि। कारन हंस सकल को 'सो मैं' लय-चिंतन जानहु विधि याहि॥

चेतन मिथ्या खप्न को, अधिष्ठान निर्धार । सोहं द्रष्टा भिन्न निर्हे, तैसे जगत विचार ॥ परमानन्द-खरूप तू, निर्हे तो में दुख लेस । अज अविनासी ब्रह्म चित्र, जिन आने हिय क्लेस ॥

# स्वामी श्रीहरिदासजी (हरिपुरुषजी)

( समय—सोलहर्वा शताब्दीका अन्त या सतरहवींका आरम्भ, स्थान—कापड़ोद ग्राम, डीडवाणा, मारवाड़, जाति— क्षत्रिय, पूर्व नाम हरिसिंहजी।)



मन रे ! गोबिंद के गुन गाय । अविक जब तव उठि चलैगोः कहत हीं समुझाय !! अटक अरि हरि-ध्यान घर मनः सुरित हरिसौं लाय । भज तू भगवत भरमभंजनः संत करन सहाय !!

तरल तृप्ना त्रिविध रस-बस, गलित गति तहँ चंद। जाय जोवन, जरा प्रासै, जाग रे मितमंद ! ।। मोह मन रिपु प्रास में तें, गहर गुन जलदेह। जन 'हरिदास' आज सकाल नाहीं, हरि-भजन करि लेह ॥

चढ़ी सिकार तुरी चटकाइया । मारे के मारि पताखा लाइया ॥ जन 'हरिदास' भज राम सकल जन घेरिया। हरिहौ मुनि जाय बसे दरबार तहाँ ते फेरिया। मैं हरि विन और न जाचूँ, भाजि भगवंत मगन हरि करता પ્રદેશ हरिकीया, मेरा मन हरि कूँ दीया॥ ग्यान प्रेम हंम पाया, पाया तव आप गमाया । राम हिरदे धारूँ, परम उदार निमिख न विसाह ॥

गाय गाय गावेथा गाया, मन भया मगन गगन मट छाया।

जन हरिदास आस तजि पासाः हरि निरगुण निजपुरी निवासा ॥

# महात्मा श्रीजगन्नाथजी

( श्रीदादूजीके शिष्य )

'जगन्नाय' जगदीस की, राह सु अति वारीक। पहले चलियो कठिन है, पीछे श्रम नहिं सींक॥ मारग अगम सुगम अति होवै, जो हरि सतगुरु होहिं सहाय।

## स्वामी श्रीचरणदासजी महाराज

[ जन्म वि॰ सं॰ १७६० में श्रीशोभनजीके कुलमें भागीव वंशमें। ( कोई-कोई ह्सर बनिया वताते हैं।) जन्मभूमि---ग्राम देहर ( अलवर ), देह-त्याग वि॰ सं॰ १८३९, ७९ वर्षकी आयुमें। गुरु श्रीशुकदेवजी।)

( प्रेषक----महन्त श्रीप्रेमदासजी )

(१)
भाई रे तजी जग जंजाल।
संग तोरे नाहिं चाले
महल बाहन माल॥
मातु पितु सुत और नारी
बोल मीठे बैन।
डारि फॉसी मोह की तोहि

ठगतं है दिन रैन ॥

छल धत्रो दियो सब मिलि लाज लाडू माँहि। जान अपने कह भुलानो चेतता क्यों नाहिं॥ बाज जैसे चिड़ी ऊपर भ्रमत तोपर काल। मार के गहि ले चलेंगे यम सरीखे साल॥ सदा सँघाती हरि विसारो जनम दीन्हो हार। चरणदास सुकदेव कहिया समझ मृद्ध गॅवार॥

( ? )

मनुआ राम के ब्यौपारी ।
अब के खेप भक्ति की लादी, विणिज कियो तैं भारी ॥
पाँचों चोर छदा मग रोकत इन सों कर छुटकारी ।
सतगुरु नायक के सँग मिलि चल लूट सकै निर्हे धारी ॥
दो टग मारग माँहि मिलेंगे एक कनक एक नारी ।
सावधान हो पेच न खहयो रिहयो आप सँभारी ॥
हिर के नगर में जा पहुँचोगे पैही लाभ अपारा ।
चरणदास तो को समझावै रामन वारम्बारा ॥

( 3 )

जीवित मर जाय, उल्टर आप में समाय,
कहीं नहीं जाय मन शुद्ध दिल्गीरी है।
करें बिपिन वास, इन्द्रिय जीत तजें भूख प्यास,
मेटें पर-आस खास पूरन सबूरी है॥
परम तत्व को बिचार चिंता विसार सबै,
टार मत बाद हरि भज ले अमीरी है।
कहें चरणदास दीन दुनिया में पुकार,
सब आसान यार मुशकिल फकीरी है॥
(४)

रिद्धि सिद्धि फल कछू न चाहूँ । जगत कामना को नहिं लाऊँ॥ और कामना मैं नहिं राखूँ। रसना नाम तुम्हारो भाष्ट्रं॥ चौरासी में बहु दुख पायो । ताते सरन तिहारी मुक्त होन की मन में आवे। सूँ जीव हरावे ॥ आवागवन हिरदा भीजे । प्रेम प्रीत में यही दान दाता मोहिं दीने ॥ वाहीं 1 गहिये कीजै धरिये सिर पर हाथ गुगाई ॥ उवारे । लेह को चरनदास सेवनहारे ॥ त्म थंडा

( 4)

धन नगरी धन देस है धन पुर पट्टन गाँव।
जह साधू जन उपजियो ताकी बिल बिल जाँव।
मक्त जो आवे जगत में परमारथ के हेत।
आप तरे तारे परा, मंडे भजन के खेत।
तप के वरस हजार हों, सत संगति घड़ि एक।
तो भी सरवरि ना करें, सुकदेव किया विवेक।
इन्द्री मन के वसू करें, मन करें बुधि के संग।
बुधि राखें हरि पद जहाँ, लागे ध्यान अमंग।।
मीठा बचन उचारिये, नवता सबसूँ बोल।
हिरदय माहिं विचारि करि, जब मुख बाहर खोल।
विना स्वाद ही खाइये, राम भजन के हेत।
चरनदास कहें सूरमा, ऐसे जीतों खेत॥
जो बोले तो हरि कथा, मीन गहै तो ध्यान।
चरनदास यह धारना, धारे सो सज्ञान।

( \( \xi \)

अरे नर ! परनारी मत तक रे !
जिन-जिन ओर तको डायन की, बहुतन कूँ गइ भल रे ॥
दूध आक को पात कटैया, झाल अगिनि की जानो ।
सिंह मुछारे विस कारे को, ऐसे ताहि पिछानो ॥
सानि नरक की अति दुखदाई, चौरासी भरमावै ।
जनम जनम कूँ दाग लगावै, हिर गुरु तुरत छुटावै ॥
जग में फिरिफिरिमहिमा खोवे, राखे तन मन मैला ।
चरनदास सुकदेव चितावैं, सुभिरो राम सुहेला ॥

(0)

राखिजो लाज गरीयनिवाज।
तुम बिन हमरे कौन सँवारै सबही बिगरे काज॥
भक्तबळल हरि नाम कहावो पतित उधारनहार।
करो मनोरथ पूरन जन को सीतल दृष्टि निहार॥
तुम जहाज मैं काग तिहारो तुम तिज अंत न जाउँ।
जो तुम हरि जू मारि निकासो और ठौर निहं पाउँ॥
चरनदास प्रभु सरन तिहारी जानत सब संसार।
मेरी हँसी सो हँसी तुम्हारी तुम हूँ देखु विचार॥

( )

साधो जो पकरी सो पकरी। अब तौ टेक गही सुमिरन की ज्यों हारिल की लकरी।। ज्यों सूरा ने सस्तर लीन्हों ज्यों बनिये ने तलरी।

ज्यों सतवंती लियो सिंधीरा तार गह्यों ज्यों मकरी ॥ ज्यों कामी कूँ तिरिया प्यारी ज्यों किरियन कूँ दमरी । ऐसे हम कूँ राम पियारे ज्यों बालक कूँ ममरी ॥ ज्यों दीपक कूँ तेल पियारो ज्यों पावक कूँ समरी । ज्यों मलली कूँ तीर पियारो विछुरें देखें जम री ॥ साधों के सँग हरि गुन गाऊँ ता ते जीवन हमरी । चरनदास सुकदेव हढ़ायो और छुटी सब गम री ॥

( ? )

वह राजा सो यह विधि जाने । काया नगर जीतियो ठाने ॥ काम क्रोध दोउ वल के पूरे । मोह लोम अति सावँत सूरे ॥ बल अपनो अभिमान दिखावे । इन को मारि राह गढ़ धावे ॥ पाँचो प्यादे देहि उठाई । जब गढ़ में कूदे मन लाई ॥ ग्यान खड़ ले दुंद मचावे । कपट कुटिलता रहन न पावे ॥ चुनिचुनि दुरजन हिन सब डारे । रहते सहते सकल विडारे ॥ मन सूँ ब्रह्म होय गित सोई । लब्छन जीव रहे निहं कोई ॥ अचल सिंहासन जब तू पावे । मुक्ति खवासी चँवर दुरावे ॥ आठौ सिद्धि जहाँ कर जोरें । सों ही ताकें मुख नाहिं मोरें ॥ निस्चल राज अमल करें पूरा । बाजे नौवत अनहद तूरा ॥ तीन देव अह कोटि अठासी । वे सब तेरी करें खवासी ॥ गुरु मुकदेव मेद दियो नीको । चरनदास मस्तक कियोटीको ॥ रनजीता यह रहनी पावे । थोथी करनी कथनि बहावे ॥

( 80 )

जो नर इकछत भूप कहावे ।

सत्त सिंहासन ऊपर बैठै जत ही चँवर दुरावे ॥
दया धर्म दोउ फौज महा लै भिक्त निसान चलावे ।
पुन्न नगारा नौबत बाजै दुरजन सकल हलावे ॥
पाप जलाय करे चौगाना हिंसा कुनुधि नसावे ॥
मोह मुकद्दम काढ़ि मुलक सूँ ला बैराग बसावे ॥
साधन नायव जित तित भेजै दै दै संजम साथा ।
राम दोहाई सिगरे फेरै कोइ न उठावे माथा ॥
निरमय राज करे निस्चल है गुरु मुकदेव सुनावे ।
चरनदास निस्चै करि जानौ विरला जन कोइ पावे ॥

( ११ )

अपना हरि बिन और न कोई।
मातु पिता सुत बंधु कुटुँव सब स्वारथ ही के होई॥
या काया कूँ भोग बहुत दे मरदन करि करि घोई।
सो मी छुटत नेक तनिक-सी संग न चाली बोई॥

पर की नारि बहुत ही प्यारी तिन में नाहीं दोई। जीवत कहती साथ चलूँगी डरपन लागी सोई॥ जो किंद्रे यह द्रव्य आपनो जिन उज्ज्वल मित खोई। आवत कप्ट रक्वत रखवारी चलत प्रान ले जोई॥ या जग में कोइ हितू न दीखें में समझाऊँ तोई। चरनदास सुकदेव कहें यों सुनि लीजें नर लोई॥

### ( १२ )

हमारे राम भिक्त धन भारी।
राज न डाँड़े चोर न चोरै छूटि सकै नहिं धारी।।
प्रभु पैसे अरु नाम रुपैये मुहर मोहन्वत हरि की।
हीरा ग्यान जिक्तिके मोती कहा कमी है जर की।।
सोना सील भँडार भरे हैं रूपा रूप अपारा।
ऐसी दौलत सतगुरु दीन्ही जा का सकल पसारा।।
बाँटो बहुत घटै नहिं कबहूँ दिन दिन ड्योड़ी ड्योबड़ी।
चोखा माल द्रव्य अति नीका बहा लगे न कौड़ी।।
साह गुरू सुकदेव विराजैं चरनदास बन जोटा।
मिलि मिलि रंक भूप होइ बैठे कबहुँ न आवै टोटा।।

### ( १३ )

आवो साधो हिलि मिलि हिर जस गावें।
प्रेम भक्ति की रीति समुझ करि हित सूँ राम रिझावें॥
गोविंद के कौतुक गुन लीला ता को ध्यान लगावें।
सेवा सुमिरन बंदन अरचन नौधा सूँ चित लावें॥
अवकी औसर भलो बनो है बहुरि दाँव कब पावें।
भजन प्रताप तरें भवसागर उर आनन्द बढ़ावें॥
सतसंगति को साबुन लेकर ममता मैल बहावें।
मन कूँ धो निरमल करि उज्जल मगन रूपहो जावें॥
ताल पखावज झाँझ मजीरा मुरली संख बजावें।
चरनदास सुकदेव दया सूँ आवागवन मिटावें॥

### ( 88)

छिनमंगी छललप यह तन ऐसा रे ॥ जाको मौत लगौ बहु विधि सूँ नाना अँग ले बान । बिख अरु रोग सस्त्र बहुतक हैं और बिघन बहु हान ॥ निस्चै बिनसै बचै न क्यों हीं जतन किये बहु दान । ग्रह नछत्र अरु देव मनावै साधै प्रान अपान ॥ अचरज जीवन, मरिबो साँचो, यह औसर फिर नाहिं । पिछले दिन टिगियन सँग खोये, रहे सो योंहीं जाहिं ॥ जो पल है सो हरि कूँ सुमिरी साथ सँगति गुरुसेव। चरनदास सुकदेव बतावें परम पुरातन भेव॥ (१५)-

वह बोलता कित गया नगरिया तिजकै। दस दरवाजे ज्यों-के-त्यों ही कौन राह गया भिजके। स्ना देस गाँव भया स्ना स्ने घर के बासी। स्ना दंग कछु और हूआ, देही भयी उदासी॥ साजन थे सो दुरजन हूए तन को बाँधि निकारा। चिता सँवारि लिटाकर तामें ऊपर घरा अँगारा॥ दह गया महल चुहल थी जामें मिलगया माटी माहीं। पुत्र कलत्तर भाई बंधू सबही ठोंक जलाहीं॥ देखत ही का नाता जग में मुए संग निहं कोई। चरनदांस सुकदेव कहत है हिर विन मुक्ति न होई॥

( १६ )

समझो रे भाई लोगो, समझो रे,
अरे ह्याँ निहं रहना, करना, अंत पयाना ॥
मोह कुटुँव के औसर लोयो, हिर की सुधि विसर्राई ।
दिन धंधे में रैन नींद में, ऐसे आयु गँवाई ॥
आठ पहर की साठी घरियाँ सो तो विरथा लोई ।
छिन इक हिर को नाम न लीन्हो कुसल कहाँ ते होई ॥
बालक था जब खेलत डोला, तरुन भया मद माता ।
बृद्ध भये चिंता अति उपजी, दुख में कछु न सुहाता ॥
भूला कहा चेत नर मूरखा, काल खड़ो सर साधे ।
विष को तीर खेंचिक मारे, आय अचानक वाँधे ॥
इँटे जग से नेह छोड़ करि, साँचो नाम उचारो ।
चरनदास सुकदेव कहत हैं, अपनो भलो विचारो ॥

( १७ )

रे नर ! हिर प्रताप ना जाना ।
तन कारन सब कुछ नित कीन्हा सो करता निष्ठाना ॥
जेहिं प्रताप तेरी सुंदर काया, हाथ पाँच सुख नाता ।
नैन दिये जासों सब सुझै, होय रहा परकामा ॥
जेहिं प्रताप नाना विधि भोजन वसतर भूपन धारें ।
वा का नाहिं निहोरा माने, वा को नाहिं मँभारें ॥
जेहिं प्रताप त् भूप भयो है भोग करें मन मानें ।
सुख लै वाको भूलि गयो है करि-करि बहु अभिमानें ॥
अधिकी प्यार करें माता सुँ पल-पल में सुधि लेंगें ।
तू तौ पीठि दिये ही नितहीं सुमिरन सुरति न देवे ॥

कृत्यवनी और नूनहरामी न्याय-इंसाफ न तेरे। चरनदास सुकदेव कहत हैं अजहैं चेतु सवेरे॥ (१८)

मेरो कहो मान रे भाई।
ग्यान गुरु को राखि हिय में, सबै बंध किट जाई।।
बाल्पन तें खेलि खोये गई तरुनाई।
चेत अजहूँ भली बर है जरा हूँ आई॥
जिन के कारन विमुख हिर तें फिरत भटकाई।
कुडुँव सबही मुख के लोभी तेरे दुखदाई॥
साधु पदवी धारना धर छाड़ कुटिलाई।
बासना तिज भोग जग की होय मुक्ताई॥
बहुरि जोनी नािहें आबै परम पद पाई।
चरनदास मुकदेव के धर अनँद अधिकाई॥

( १९ )

दो दिन का जग में जीवना करता है क्यों गुमान ।

ऐ बेसहूर गोदी टुक राम को पिछान ॥
दावा खुदी का दूर कर अपने तु दिछ सेती ।

चलता है अकड़-अकड़ के ज्वानी का जोस आन॥
मुरसिद का ग्यान समझ के हुसियार हो सिताव ।

गफलत को छोड़ सुहबत साधों की खूब जान ॥
दौलत का जौक ऐसे ज्यों आब का हुबाव ।

जाता रहैगा छिन में पछतायगा निदान ॥
दिन रात खोचता है दुनिया के कारवार ।

इक पल भी याद साँइ की करता नहीं अजान ॥
मुकदेव गुरू ग्यान चरनदास को कहैं ।

भज राम-नाम साँचा पद मुक्ति का निधान ॥
(२०)

भक्ति गरीबी लीजिये तिजये अभिमाना। दो दिन जग में जीवना आखिर मरि जाना॥

·( २१ )

घड़ी दोय में मेला विछुरै साधो देखि तमासा चलना । जो ह्याँ आकर हुए इकड़े तिन सूँ बहुरि न मिलना ॥ जैसे नाव नदी के ऊपर बाट बटाऊ आवें । मिल मिल जुदे होयँ पल माहीं आप आप को जावें ॥ या बारी विच फूल घनेरे रंग सुगंध सुहावें । लगों लिलें फेरि कुम्हिलावें झरें दृटि विनसावें ॥ दारा सुत सम्पित को सुख ज्यों मोती ओम विलावे । ह्याँई मिलें और ह्याँ नासें ता को क्यों पिलतावे ॥ दे कुछ ले कुछ करि ले करनी रहनी गहनी भारी। हरि सूँ नेह लगाव आपनो सो तेरो हितकारी॥ सत संगति को लाम बड़ो है साथ भक्त समुझावें। चरनदास ही राम सुमिर ले गुक सुकदेव वतावें॥

( २२ )

गुमराही छोड़ दिवाने मूरख वावरे। अति दुरलभ नर देह भया गुरुदेव सरन तू आव रे॥ जग जीवन है निसि को सुपनो अपनो ह्वाँ कौन वताव रे। तोहिं पाँच पचीस ने घेरि लियो लख चौरासी भरमाव रे॥ बीति गयी सो बीति गयी अजहूँ मन कूँ समुझाव रे। मोह लोभ सूँ भागि के त्यागि विषय काम क्रोध कूँ धोय वहाव रे ॥ गुरु सुकदेव कहैं सवहीं तजि मनमोहन सूँ मन लाव रे। चरनदास पुकारि चिताय दियौ मत चूकै ऐसे दाँव रे॥ ( २३ )

माई रे! अवधि बीती जात।
अंजुली जल घटत जैसे, तारे ज्यों परमात॥
स्वाँस पूँजी गाँठि तेरे, सो घटत दिन-रात।
साधु संगत पेंठ लागी, ले लगे सोइ हाथ॥
बड़ो सौदा हरि सँभारी, सुमिर लीजै प्रात।
काम क्रोध दलाल हैं, मत बनिज कर इन साथ॥
लोम मोह बजाज ठिगया, लगे हैं तेरी घात।
शब्द गुरु को राखि हिरदय, तौ दगा निहं खात॥
आपनी चतुराइ बुधि पर, मत फिरै इतरात।
चरनदास सुकदेव चरनन, परस तिज कुल जात॥

( 28 )

साधो ! निंदक मित्र हमारा । निंदक को निकटे ही राखों, होन न देउँ नियारा ॥ पाछे निंदा करि अत्र धोवै, सुनि मन मिटै विकारा। जैसे मोना तापि अगिन में, निरमल करें सोनारा।। पन अहरन किस हीरा निवटै, कीमत लच्छ हजारा। ऐसे जाँचत दुष्ट संतकूँ, करन जगत उजियारा।। जोग जग्य जप पाप कटन हितु करें सकल संसारा। विन करनी मम करम किटन सब, मेटै निंदक प्यारा।। सुखी रहो निंदक जग माँहीं रोग न हो तन सारा। हमरी निंदा करनेवाला, उतरें भवनिधि पारा।। निंदक के चरनों की अस्तुति, भालों बारंबारा। चरनदास कहें सुनियो साधो, निंदक साधक मारा।। (२५)

जिन्हें हरिभगती प्यारी हो ! मात-पिता सहजे छुटें, छुटें सुत अरु नारी हो ॥ लोक भोग फीके लगें, सम अस्तुति गारी हो । हानि-लाम नहिं चाहिये, सब आसा हारी हो ॥ जगसूँ मुख मोरे रहें, करें ध्यान मुरारी हो ॥ जित मनुवाँ लागों रहे, भइ घट उजियारी हो ॥ गुरु सुकदेव बताइया, प्रेमी गति भारी हो ॥ चरनदास चारों बेद सूँ, और कछु न्यारी हो ॥ फकीर कौन हैं !

मन मारे तन बस करें, साधे सकल संरीर। फिकिर फारिकफनी करें, ताको नाम फकीर॥

#### काम

यह काम बुरा रे भाई। सब देवै तन बौराई॥ पंचों में नाक कटावै। वह जूती मार दिलावै॥ मुँह काला गधे चढ़ावै। वह लूती मार दिलावै॥ झिड़का ज्यों डोले कुत्ता। सबही के मन सूँ उत्ता॥ कोइ नीके मुख नहिं बोले। सरमिंदा हो जग डोले॥ वह जीवत नरक मँझारी। सुन चेतो नर अह नारी॥ काम अंग तिज दीजे। सतसंगित ही करि लीजे॥ अस कहें चरन ही दासा। हिर भक्तन मैं कर वासा॥ तन मन जारे काम ही, चित कर डावाँडोल। धरम सरम सब खोय के, रहे आप हिय खोल॥ नर नारी सब चेतियो, दीन्हो प्रगट दिलाय। पर तिरिया पर पुरुष हो, भोग नरक को जाय॥

क्रोध महा चंडाल है जानत हैं सब कीय। जाके अंग बरनन करूँ, सुनियो सुरत समीय॥ जेहिं घट आने धूम सूँ, करें बहुत ही ख्वार पित खोने बुधि कूँ हने, कहा पुरुष कहा नार। वह बुद्धि भ्रष्ट किर डारे। वह मारहें मार पुकारे। वह सब तन हिंसा छाने। किहं दया न रहने पाने। वह सुरु सूँ बोले वेंड़ा। साधू सूँ डोले ऐंड़ा। वह हिर सूँ नेह छुटाने। वह नरक माहिं ले जाने। वह आतमघाती जानो। वह महा मूढ़ पहिचानो। सोंटों की मार दिलाने। कनहूँ के सीस कटाने। वह नीच कमीना किहेंथे। ऐसे सूँ डरता रहिये। वह निकट न आवन दीजे। अरु छिमा अंक भिर लीजे। जब छिमा आय कियोधाना। तन सबही कोध हिराना। कहें गुरु सुकदेव खिलारी। सुन चरनदास उपकारी।

### मोह

मोह बड़ा दुखरूप है, ताकूँ मारि निकास। प्रीत जगत की छोड़ दे, जब होवै निर्वास॥ जग माहीं ऐसे रहो, ज्यों अंबुज सर माहिं। रहे नीर के आसरे, पै जल छूवत नाहिं॥

#### लोभ

लोभ नीच बरनन करूँ, महा पाप जानि ॥ झूँठ है, बहुत अधरमी जाका जोय है, सो देय । करि अंधा जाकी घटी बढ़ी सूझै नहीं, नहीं भेय ॥ का काल संग । दम्भ मकर छल भगल जो, रहत लोभ करें अतंग ॥ मुए नरक ले जायँगे, जीवत जाय। धर्म धर्म छोड़ाय हो, आन हरि गुरु ते बेमुख करें, लालच लगाय ॥ लोभ साय । चहूँ देस भरमत (फरें) कलह कल्पना लोम खंम उठि उठि लगैं, दोऊ हाय ॥ पसारे वहुत दुख दीन। चींटी बांदर खगन कूँ, छोम या कूँ तजि हरि कूँ भजे, चरनदाम परवीन ॥ आधीन । लोभ घटावै मान कूँ, करे जगत रीन ॥ धर्म घटा मिएल करें, करें चुद्धि संतोप । लोभ गये ते आवई, महा वली मोक ॥ त्याग सत्य कूँ संग ले, कलह निवारन भोग । जग घट आवे संतोष ही काह चहै रोग ॥ क्ॅं जाने स्वर्ग आदि लैं सुख जिते, सव हाय । छी संतोषी निर्मल सदाः रहै राम आसन ऊपर दृढ़ रहे, इत उत कूँ, निर्द जाय ॥

काहू से निहं राखिये, काहू बिधि की चाह।
परम सँतोषी हूजिये, रिहये बेपरवाह।।
चाह जगत की दास है, हिर अपना न करें।
चरनदास यों कहत है, ब्याधा नाहिं टरें।।

#### अभिमान

अभिमानी चढि कर गिरे, गये माहिं। बासना चौरासी भरमत भये तब हीं निकर्से नाहिं॥ अभिमानी मींजे गये, लुट लिये धन वाम । निरअभिमानी हो चले, पहुँचे हरि के धाम ॥ चरनदास यों कहत है, सुनियो संत युजान । मुक्ति मूल आधीनता, नरक अभिमान ॥ मूल मन में लाय विचार कूँ, दीजै गर्ब निकार । नान्हापन तब आय है, छूटै सकल विकार ॥

#### नाम-भक्ति

ज्यों सेमर का सेवना, ज्यों छोभी का धर्म। अन्न बिना भुस कूटना, नाम यों कर्म॥ विना चार बेद किये ब्यास ने, अर्थ विचार बिचार । तो में निकसी भक्ति ही। राम नाम ततशर ॥ नामहिं ले जल पीजिये, नामहिं लेकर खाह । नामहिं लेकर बैठिये नामहिं ले चल राह ॥ जीवत ही स्वारथ लगे, मूए देह जराय । हे मन सुमिरी राम कूँ, धोले काहि पराय ॥ हाथी घोड़े धन घना, चंद्रमुखी नार । बहु नाम विना जमलोक में, पावै **यु**क्ख अपार ॥ हो हम बंदे तेरे। करतार तुम साहब रोम रोम गुनेगार हैं वखसो हरि मेरे॥ मैल है दसौ दुवारे सब गंदम गंदा । है विसरै उत्तम तेरो नाम सो अंधा ॥ गुन तजि के औगुन कियो तुम सब पहिचानो। तुम सूँ कहा छिपाइये हरि ! घट की जानी ॥ रहम करो रहमान सूँ यह दास तिहारो । दीजिये पदारथ आवागवन निवारी ॥ गुरु सुकदेव उवारि हो अब मेहर करीजै। चरनहिंदास गरीव कूँ अपनो करी लीजै॥

#### साधन

करि हे प्रभु सूँ नेहरा मन माली यार। कहा गर्व मन में धरै जीवन दिन चार॥

शान बेलि गहु टेक की दया क्यारि सँवार। जत सत दृढ़ के बीजहीं बोवो तासु मँझार ॥ सील छिमा के कूप को जल प्रेम अपार। नेम डोल भरि खैंचि के सींचो बाग विचार ॥ छल कीकर कुँ काटिके बाँधो धीरज घार। सुमति सुबुद्धि किसान कूँ राखी रखवार ॥ धर्म गुलेल जु प्रीत की हित धनुष सुधार l श्रुठ कपट पच्छीन कूँ तासँ मार विडारं।। भक्ति भाव पौधा छगे फूलै रँग फुलवार। हरि से माता होयके देखें लाल बहार ॥ सत संगति फल पाइये मिटे कुबुधि बिकार। जब सतगुरु पूरा मिलै चालै अमृत सार॥ समझावे सुकदेवजी चरनदास सँभार । में 'खिलै साँचो गुलजार॥ तेरी काया

### जगत्का विनाशी रूप

या तन को कहा गर्व करत है, ज्यों गलि जावै रे॥ खोला बरतन बनो काँच को , विनसावै लगे ठपक धूँठ कपट अरु छलबल करि कै, खोटे कमावै कर्म बाजीगर के बांदर की ज्यों , नाहिं लजावै नाचत लौं तेरी देह पराक्रम ; तब छौं सबन सोहावै कहै मेरा पूत सपूता , नारी हुकुम ्पल पल पल पल पलरै काया 🦡 छिन-छिन माहिं घटावै वालक तकन होय फिर चूढ़ा ; आवै रे। जरा मरन पुनि सुगंध उबटनो , फ़ुलेल लगावै अम्बर अत्र विधि सूँ पिंड सँवारे, नाना जरि वरि धूर समावै कोटि जतन सूँ बचै न क्यों ही, देवी देव मनावै रे ॥

जिनकूँ तु अपनो करि जानै ,

दुख

में पास न आवै रे।

कोई झिडके कोई अनुखावी, कोई नाक चढावै यह गति देखि कुटँव अपने की , इन में मत उरझावै अवहीं जम सूँ पाला परिहै, छुड़ावै कोई नाहिं औमर खोवै पर के काजे, अपनो मूल गँवावै विन इरि नाम नहीं छुटकारो , वेदपुरान रे ॥ रूप वसै घटअंतर 🤊 सूल विसरावै भर्म रे । जो दुक हूँढ खोज करि देखें, सी आपहि में पावै रें ॥ चाहे चौरासी छूटै, नसावै ₹ 1 आवागवन चरनदास सुकदेव कहत है, लावै रे ॥ सन सतसंगति भरोसा रे , नहीं करि ले चलने का सामान । तन पिंजरे सूँ निकस जायगी , पल में पंछी चलते फिरते सोवत जागत 🤊 करत खान अरु छिन छिन छिन छिन आयु घटत है 🤈 होत देह की माल मुलक औ मुख सम्पति में , हुआ गल्तान । क्यों देखत विनिस जायगो , मान गुमान॥ कर मत

पावै जग में रहन न त् निस्चै यह जान । अनहूँ समुझि छाँडु कुटिलाई, मूरख नर अज्ञान ॥ चितावें ग्यान बतावें टेरि गीता-बेद-पुरान चरनदास सुकदेव कहत है उर आन॥ राम नाम

#### प्रेमीका खरूप

दयाः, नम्रताः, दीनताः, क्षमा शील संतोष। इनकूँ है सुमिरन करै निहन्ने पाने मोख॥ गद्धद वाणी कंठ में, ऑस टपकें नैन। ्वह तो बिरहन राम की तड़फत है दिन रैन ॥ हाय हाय हरि कब मिलें, छाती फाटी जाय। ऐसा दिन कब होयगा दरसन करूँ अघाय॥ मैं मिरगा गुरु पारधी, सबद लंगायो बान। चरनदास घायल गिरे, तन मन बींधे प्रान॥ सकल सिरोमनि नाम है, सब धरमन के माँहिं। अनन्य भक्त वह जानिये, सुमिरन भूलै नाँहिं॥ जग माँहीं न्यारे रहो, लगे रहो हरि ध्यान। पृथ्वी पर देही रहै, परमेसुर में प्रान॥ पींव चहो के मत चही, वह तो पी की दास। पी के रॅंगराती रहै, जग सूँ होय उदास॥ यह सिर नवै तो रामकूँ, नाहीं गिरियो दूट। आन देव नहिं परिसये, यह तन जावो छूट।। आग्याकारी पीव की रहे पिया के संग। तन मन सों सेवा करें, और न दूजों रंग॥

# दयाबाई

( महात्मा चरणदासजीकी शिष्या )

हिर भजते लागे नहीं, काल ब्याल दुख झाल। तातें राम सँभालिये, 'दया' छोड़ि जग जाल॥ मनमोहन को ध्याइये, तन मन करिये प्रीति। हिर तज जे जग में परो, देखों बड़ी अनीति॥ राम नाम के लेत ही, पातक झरे अनेक। रे नर हिरे! के नाम की, राखों मन में टेक॥ सीवत जागत हरि भजो, हरि हिरदे न विमार। डोरी गहि हरि नाम की, 'दया' न टूटें तार॥ दया देह सूँ नेह तिज, हरि भज्ज आटी जाम। मन निर्मछ है तिनक में, पावे निज विखाम॥ दया नाव हरि नाम की, मतगुरु स्वेयनहार। साधू जन के संग मिल, तिरत न लागे दार॥

'दया' सुपन संसार में, ना पचि मरिये बीर। बहुतक दिन बीते बृथा, अब भिजये रघुबीर ॥ छिन छिन बिनस्यो जात है, ऐसो जग निरमूल। नाम रूप जो धूस है, ताहि देखि मत भूछ॥ जनम जनम के बीछुरे, हरि! अब रह्यों न जाय। न्यों मन कूँ दुख देत हो, बिरह तपाय तपाय ॥ काग उडावत थके कर, नैन निहारत बाट । प्रेम सिन्ध में पर्यो मन, ना निकसन को घाट॥ बौरी है चितवत फिरूँ, हरि आवे केहि ओर। छिन ऊठूँ छिन गिरि परूँ, राम दुखी मन मोर॥ सोवत जागत एक पछ, नाहिन विसरूँ तोहिं। करनासागर दया निधि हरि लीजे सुधि मोहिं॥ 'दया' प्रेम प्रगट्यो तिन्हें, तनं की तिन न सँभार। हरि रस में माते फिरें, गृह बन कौन बिचार॥ प्रेम मगन जे साधवा विचरत रहत निसंक। हरि रस के माते 'दया', गिनैं राव नहिं रंक॥ प्रेम मगन जे साध जनः तिन गति कही न जात। रोय रोय गावत इसत, 'दया' अटपटी बात॥ हरि रस माते जे रहें, तिन को मतो अगाध। त्रिमुवन की संपति 'दया' तृन सम जानत साघ॥ ्प्रेम मगन गद्गद बचन पुलकि रोम सब अंग। पुलिक रह्यों मन रूप में, 'दया' न हैं चित भंग॥ कहूँ धरत पग परत कहुँ, डिगमिगात सब देह। दया मगन हरि' रूप में दिन-दिन अधिक सनेह ॥ चित चिंता हरि रूप विन, मो मन कछु न सुहाय। हरि हरित हमकूँ 'दया', कब रे मिलेंगे आय। केहि विधि रीझत हो प्रभू, का कहि टेलँ नाथ। लहर महर जबहीं करो, तबहीं हो उँ भवजल नदी भयावनी, किस बिधि उतरूँ पार । साहिब मेरी अरज है, सुनिये ंबारम्बार ॥ पैरत थाको हे प्रभू, सूझत वार न पार। महर मौज जबहीं करो, तब पाऊँ दरबार ॥ रूप दरियाव से, लीजे मोहिं बचाय । चरन कमल तर राखिये। महर जहाज चढाय ॥ निरपच्छी के पच्छ तुम, निराधार के धार । मेरे तुमहीं नाथ इक, जीवन प्रान अधार ॥ काहू वल अप देह को। काहू राजहि मान । मोहिं भरोसो तेरो ही, दीनत्रंधु भगवान ॥

हों गरीब सुन गोविंदा, तुहीं गरीव निवाज। दयादास आधीन के सदा सुधारन काज ॥ हौं अनाथ के नाथ तुम, नेक निहारी मोहि। दयादास तन हे प्रभू, लहर महर की होहि॥ नर देही दीन्हीं जबै, कीन्हे कोटि करार । भक्ति कबूली आदि में, जग में भयो लवार॥ कछू दोष तुम्हरौ नहीं, हमरी है तकसीर । बीचिहिं बीच विवस भयो, पाँच पचिस के तुम ठाकुर त्रैलोक पति ये ठग वस करि देहु। दयादास आधीन की, यह विनती सुनि लेहु॥ हो पाँवर तुम हो प्रभू, अध्म उधारन इस। दयादासपर दया हो, दयासिंधु जगदीस ॥ जेते करम हैं पाप के, मोसे वचे न एक। मेरी ओर लखो कहा, बिरद आपनों देख।। जो जाकी ताकै सरन, ताको ताहि खभार। तुम सब जानत नाथ जू, कहा कहीं विस्तार ॥ निहंं संजम निहंं साधना, निहंं तीर्य व्रत दान। मात भरोसे रहत है, ज्यों वालक नादान॥ लाख चूक सुत से परै, सो कछु तिज निहं देह। पोष चुचुक ले गोद में, दिन दिन दूनों नेह॥ दुख ताजि सुख की चाह नहिं, नहिं वैकुंठ विवान। चरन कमल चित चहत हों, मोहि तुम्हारी आन॥ बेर बेर चूकत गयों, दीजै गुसा विसार। मिहरवान होइ रावरे, मेरी ओर निहार॥ सीस नवै तो तुमहिं कूँ, तुमहिं सूँ भालूँ दीन। जो झगरूँ तो तुमहिं सूँ, तुम चरनन आधीन॥ और नजर आवै नहीं, रंक राव का साह। चीरहटा के पंख ज्यों, थोथो काम दिखाह ॥ जगत सनेही जीव है, राम सनेही तन मन धन तिज हरि भजें, जिन का मता अगाध ॥ किल केवल संसार में, और न कोउ उपाय। साध संग हरि नाम बिन, मन की तपन, न जाय ॥ जग तजि हरि भजि दया गहि, कूर कपट सब छाँडि। हरि सन्मुख गुरु ग्यान गहि, मनहीं सूँ रन माँडि॥ सराहिये। विन सिर लड़त कवंद। वही लोक लाज कुल कान क्ँ, तोड़ि होत है निर्वेद ॥ मव साधन की दास हूँ, मो में नहिं कछु ग्यान। हरिजन ! मो पै दया करि, अपनी लीज जान।

# योगक्षेमं वहाम्यहम्

## तुलसी और नरसी

अनन्याधिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते। तेपां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्॥ (गीता ९ । २२)

उभ दयामयकी यह घोषणा किसी व्यक्ति-विशेषके लिये नहीं है और किसी काल-विशेषके लिये भी नहीं है। यह तो समस्त प्राणियांके लिये सार्वकालिक घोषणा है और घोषणा , करनेवाला है सर्वज्ञ, सर्वसमर्थ—उससे प्रमाद हो नहीं सकता।

दो अनन्य चिन्तक—सदा, सब कालमें उस सर्वेश्वरको सर्वत्र देलनेवाले। एक काशीमें और एक सौराष्ट्रमें। कोई कहाँ है, कौन है, इसकी महत्ता नहीं है। जो उस जगदीश्वरका अनन्य चिन्तक है, वह तो उसका अपना शिश्च है। वह कहीं हो, अपने परम पिताकी गोदमें ही है। पिताकी गोदमें शिश्च है—किसका साहस है कि उस सर्वेश्वरेश्वरके शिश्चकी ओर आँख उठा सके।

अपने भक्त—अपने अनन्य चिन्तक भक्तके 'योगक्षेम' का वहन वह दयामय स्वयं करता है। किसी दूसरेपर वह इसे छोड़ कैसे सकता है।

× × ×

काशीमें अस्सीघाट या संकटमोचन—अब ठीक स्थान यता पाना कठिन है। उन दिनों काशी इतना बड़ा नगर नहीं था। अस्सीसे आगेतक खेत और वृक्षोंके झुरमुट थे। वहीं गङ्गातटपर गोखामी तुलसीदासजीकी झोपड़ी थी।

रात्रिके घोर अन्धकारमें जब संसार निद्रामग्न हो रहा था, दो चोर उस झोगड़िके पास पहुँचे। साधुकी झोपड़िमें चोरोंको क्या मिल सकता था १ लेकिन काशीके कुछ देखी लोगोंने चोरोंको मेजा था। वे धनके लोमसे नहीं आये थे। कहते हैं कि वे आये थे श्रीरामचरितमानसकी मूल प्रति चुराकर ले जाने।

गोस्वामी तुलसीदासजी सो गये थे। लेकिन अपने जनोंके ध्योगक्षेम'की रक्षाका मार जिनपर है, वे श्रीदरारय-राजकुमार सोया नहीं करते। चोर झोगड़ीके पास आये और ठिठककर खड़े हो गये। उन्होंने देखा—दो अति सुन्दर तरंण कवच पहिने, तरकस बाँधे, हाथमें चढ़ा धनुष लिये सतर्क खड़े हैं। वे स्थाम और गौर कुमार—उनके दाहिने सतर्क खड़े हैं। वे स्थाम और गौर कुमार—उनके दाहिने हाथोंमें ग्राण है एक-एक और धनुषपर चढ़कर उस ग्राणको हाथोंमें ग्राण है एक-एक और धनुषपर चढ़कर उस ग्राणको छूटनेमें दो पल भी लंगेंगे—जो ऐसा सोचे, मूर्ख है वह।

चोरोंने झोपड़ीके पीछेसे उसमें प्रवेश करना चाहा । वे पीछे गये; किंतु जो सर्वव्यापी है, उससे रिक्त स्थान कहाँ मिलेगा । वे दोनों राजकुमार झोपड़ीके पीछे भी दीले और अगल-बगल वहाँ सर्वत्र दीले, जहाँसे चोरोंने झोपड़ीमें जाने-की इच्छा की ।

क्षेम—रक्षा—केवल वह रक्षा ही नहीं हुई, वे चोर भी धन्य हो गये। उन देवदुर्लम भुवनमोहन रूपोंको देलकर वहाँसे पीछे लौट जाना किसके वशमें रह सकता था। प्रातः वे गोस्वामी तुलसीदासजीके चरणोंपर गिर पड़े और जब उन्हें पता लगा कि रात्रिके वे चौकीदार कीन थे—उनका पूरा जीवन उन अवधराजकुमारोंके स्मरणमें लगनेके लिये सुरक्षित हो गया।

× × ×

क्षेस-जो कुछ है। उसका रक्षण ही नहीं। योग-आवश्यकताका विधान भी स्वयं करता है वह करणा-वरणालय।

भक्तश्रेष्ठ नरसी मेहताके घर क्या घरा या। उन्हें अपनी लड़कीका भात भरना था। दिरद्र पिता कुछ वैध्यवोंके साथ दूटी-सी बैलगाड़ीमें बैठकर ढोल, करताल, मँजीरे आदि लिये गया और एक जलाश्यके समीप कीर्तनमम हो गया। वह क्या लेकर कन्याके पितग्रह जाय—लेकिन उसे न चिन्ता थी, न खेद। वह तो कीर्तनमें तन्मय था। उसके हद निश्चयमें कभी बाधा नहीं पड़ी—'साँचरिया—श्यामसुन्दरको जो करना है, कर लेगा वह।'

नरसीमेहताकी पुत्री—एक सम्पन्न परिवारकी कुलवधू।
उसपर व्यंग कसे जा रहे थे। उसके पिताका परिहास हो
रहा था। ननद और सास —सभीने अपनी वड़ी-वड़ी माँगे
उपस्थित कर दी थीं। वह वेचारी लड़की—वह भी अपने
पिताके सर्वस्व उस द्वारिकानाथको स्मरण ही कर सकती थी।

भिरा नाम शामलशाह है। मैं नरसी मेहताका मुनीम हूँ । आप सब भाई सामग्रीको सम्हाल लें ।' रत्नप्यनित वस्त्रोंके अम्बार, मिणजटित आसूपणोंकी देरियाँ—सेवकों और छकड़ोंकी पंक्तियाँ चली ही आ रही थीं। नरमी मेहताने जो सामग्री मेजी थी—लड़कीके श्रशुरकुलके लोग उसकी कल्पना स्वप्नमें भी कैसे कर पाते । मंत्रे स्वयं नरमीमहताको भी उसकी कल्पना न हो, लेकिन उनके योगवहनकं लिये गया सतर्क ये शामलशाह—भगवती लक्ष्मी इनकी कृपाकोर ही वो चाहती हैं।

# सहजोबाई

( महातमा चरणदासजीकी शिष्या )

जागत में सुमिरन करै, सोवत में ली सहजो इकरस हो रहे, तार टूट नहिं जाय ॥ जीत । सील छिमा संतोष गहि, पाँचीं नाम ले सहजिया, मुक्ति होन की रीत ॥ एक वड़ी का मोल ना, दिन का कहा बलान। सहजो ताहि न खोइये, विना भजन भगवान ॥ ब्यौहार । चालते, खान पान लेटे तहाँ सुमिरन करे, सहजो हिये निहार ॥ सहजो भज हरि नाम कूँ, तजो जगत सूँ नेह । अपना तो कोइ है नहीं, अपनी सभी न देह ॥ सँड्सी छोह की, छिन पानी छिन आग । तैसे ऐसे दुख सुख जगत के सहजो त् मत अचरज जीवन जगत में, मरिबो साचो सहजो अवसर जात है, हरि सूँ ना पहिचान ॥ दरद बटाय सकें नहीं, मुए न चालैं साथ । आपने, सब नाते क्योंकर सहजो सहजो जीवत सब सगे, मुए निकट नहिं जायँ । देख इरायँ ॥ आपने, सपने स्वारथ पछतायगी, खास निकसि जब जाय । फिर सहजो सरीर में, राम सुमिर गुन गाय ॥ रहै जग देखत तुम जावगे, तुम देखत जग जाय। रीति है, मत कर सोच उपाय ॥ सहजो याही पड़ी, जीव अमर है नित्त । तेरे निकट दुइ में मूबा कीन सा, का सूँ तेरा हित्त ॥ तजौगे कलप रोय पछिताय थक, नेह पहिले ही सूँ जो तजै, सहजो सो जन सूर ॥ आगे मुए सो जा चुके, तू भी रहै न कोय। सहजो पर कूँ क्या छुरै, आपन ही कूँ रोय ॥ दिवाने जी भये। मन भयो चकनाचूर । राके रहें धूमत रहें, सहजो देखि हज्र ॥ प्रभूताई कूँ नहत है, प्रभु को चहै न कोय । अभिमानी पट नीच है, सहजो ऊँच न होय ॥ भन छोटान सुख महा, धिरम बड़ाई खार । सहजो नन्हा हुजिये। गुरु के बचन सम्हार ॥ अभिमानी नाहर यहो। भरमत फिरत उजाड ।

बाकरी, प्यार करे संवार ॥ नन्ही सहजो भवन में, जहाँ तहाँ रस लेह। चींटी नन्ही सहजो कुंजर अति बड़ो, सिर में डारै बालका, महल भूप के सहजो नन्हा गोद खेलाय ॥ करै, गोदहिं ना परदा पाइहै, साहिब के जाने लागिहै, सहनो मोटी Ř द्वारे नवनता, सकै नहीं कोइ मार । राशीबी ਮਲੀ सहजो ६ई कपास की, काटै ना साहन कूँ तो भय धना, सहजो निर्भय बेडियाँ, चीटी फिरै कुंजर के पग जगत तरैयाँ भीर की सहजो **टहरत** नाहिं। ओस की पानी अँजली माहिं॥ मोती जोबन सुख सम्पदाः वादर की सी छाहिं । सहजो आखिर धृप है, चौराधी के-माहिं॥ चौरासी जोनी भुगत, पायो मन्ष सरीर । सहजो चुकै भक्ति विन्। फिर चौरावी पीर ॥

पानी का-सा बुलबुला, यह तन ऐसा होय ।
पीव मिलन की ठानिये, रिहये ना पिड़ सोय ॥
रिहये ना पिड़ सोइ, बहुरि निह मनुखा देही ।
भापन ही कूँ खोलु, मिले तब राम सनेही ॥
हिर कूँ भूले जो फिरैं, सहजो जीवन छार ।
सुखिया जब ही होयगो, सुमिरैगो करतार ॥
चौरासी भुगती धनी, बहुत सही जम मार ।
भरिम फिरे तिहुँ लोक में, तहू न मानी हार ॥
तहू न मानी हार, मुक्ति की चाह न कौन्ही ।
हीरा देही पाह, मोल मार्टी के दीन्ही ॥
गूरख नर समुझै नहीं, समुझाया वहु बार ।
चरनदास कहैं सहजिया, सुमिरै ना करतार ॥

हम बालक तुम माय हमारी। पल पल माहिं करो रखवारी।।
निस दिन गोदी ही में राखो। इत बित बचन चितावन भाखो।।
विषे ओर जाने निहें देवो। दुरि दुरि जाउँ तो गहि गहि लेवो।।
में अनजान कळू निहें जानूँ। बुरी भली को निहें पहिचानूँ॥
जैसी तैसी तुमहीं चीन्हेंब। गुरु हो ध्यान खिळौना दीन्हेंब॥
तुम्हरी रच्छा ही से जीऊँ। नाम तुम्हारो अमृत पीऊँ॥

दिधि तुम्हारी अपर मेरे। सदा रहूँ मैं सस्ते तेरे॥ मारी शिङ्को तो निर्दे जाऊँ। सरिक सरिक तुम ही पै आऊँ॥ चरनदास है सहजो दासी। हो रच्छक पूरन अविनासी॥

अय तुम अपनी ओर निहारों ।

हमरे औरान पै नहिं जाओ, तुमहीं अपना विरद सम्हारों ॥

जुग जुग साख तुम्हारी ऐसी, वेद पुरानन गाई ।

पतित उधारन नाम तुम्हारों, यह सुनके मन दृदता आई ॥

मैं अजान तुम सब कछु जानों, घट घट अंतरजामी ।

मैं तो चरन तुम्हारे लागी, हो किरपाल द्यालहि स्वामी ॥

हाय जोरि कै अरज करत हों, अपनाओ गहि बाहीं ।

द्वार तिहारे आय परी हों, पौक्ष गुन मो मैं कछु नाहीं ॥

समिर समिर नर उत्तरो पारः तीछन भौसागर की धर्म जहाज माहि चढि छीजै, सँभल सँभल तामें पग दीजै। करि मन को संगी कीजै हरि मारग को लागो यार ॥ बादबान पुनि ताहि चलावै, पाप भरे ती हलन न पाने। क्रोध खूटन को आवै। सावधान 🖺 करी सँभार ॥ मान पहाड़ी तहाँ अड़त आसा तृष्ना भँवर पड़त है। पाँच मच्छ जहँ चोट करत हैं। ग्यान आँखि बल चलो निहार ॥ धनी का हिरदे धारे गुरु किरपा सूँ लगै किनारे।

पद में आनंद पावै, चौथे या जग में तू बहुरि न आवें। चितावें: गुरुदेव चरनदास सहजोबाई यही बिचार ॥ ऐसी बसंत नहिं बार बार । तें पाई मानुष देह सार यह औसर विरथा न खोय। भक्ति बीज हिय धरती बोध सतसंगत को सींच नीर । सतगुरजी सूँ करौ सीर नीकी बार विचार देव । परन राख या कूँ जु सेव रखवारी कर हेत खेत। जब तेरी होवें जैत जैत खोट कपट पंछी उड़ाव । मोह प्यास सब ही जलाव समझ बाड़ी नऊ अंग । प्रेम-फूल फुलै रंग रंग पुहुप गूँथ माला बनाव । आदिपुरुष कूँ जा चढ़ाव तो सहजोबाई चरनदास । तेरे मनकी पूरे सकल आस

जग में कहा कियो तुम आय ।
स्वान जैसो पेट भरिकै, सोयो जन्म गँवाय ॥
पहर पछिले नाहिं जागो, कियो ना सुभ कर्म ।
आन मारग जाय लगो, लियो ना सुभ कर्म ॥
जप न कीयो तप न साथो, दियो ना तें दान ।
बहुत उरहे मोह मद में, आपु काया मान ॥
देह घर है मौत का रे, आन कादे तोहि ।
एक दिन नहिं रहन पाने, कहा क्रैसो होय ॥
रैन दिन आराम ना, काटै जो तेरी आय ।
चरनदास कहें सुन सहजिया, करो भजन उपाय ॥
वैठि वैठि बहुतक गये, जग तरवर की छाँहै ।
सहजो बटाऊ बाट के, मिलि मिलि यिद्धुइत जाहिं ॥
दृब्य हेत हरि कूँ मजै, धनही की परतीत ।
स्वारय ले सव मूँ मिलै, अंतर की नहिं प्रीत ॥

जन्म मरन दुख विपता टारे ॥ स्वारय भक्तवर श्रीभट्टजी

पारानर ना रहना (महाकवि केशव काश्मीरीजीके अन्तरक शिष्यं और श्रीराधाकृष्णके अनन्यमक । जन्म-समय अनुमानतः विकामकी १८

शतान्दीके लगभग )

चरन चरन पर लकुट कर धरें कक्ष तर धंग ।

मुकट चटक छिन लटिक लिख बने जु लिटित त्रिमंग ॥

दुःख संघ और सूल सन जो कछु हैं हिय माँहिं ।

देखतही मुख दहन को सन्ने मुखद हैं जाँहि ॥

वा सुख देखन कों कहीं कीजे कहा उपाय ।

कहा कहीं कैसी करों परी किटन यह आय ॥

जब देरी बोहित उतरै पारे

ये छोचन आतुर अधिक उन्हें परी कछु नार्टि जल ते न्यारी मीन ज्यों तर्राफ तर्राफ अनुलारि वा मुख की आसा लगी तजी आस सब लोग । अब क्वासा हूं तंजेगी जो न चने गंपोग । कहा करों कासों कहीं को यूक्षे कित जाउँ । वन ही वन दोलत फिरों थोलत ले है नार्टे जो बन बन डोलत फिरें वाहि मिलन की फेंट। अचानक भेंट ॥ ही होयगी कहूँ कॅंचे खर सें टेरि कें कहीं पुकारि पुकारि। वार ही बार ॥ श्रीराघा गोविंद हरि रटो कहूँ परेगी जाय। तौ कर्णपथ बोलेंगे अकुलाय ॥ बोलत कबहुँ तो प्रतिपाल । हो प्यारी हे प्राणपति अहो प्रेम दुख मोचन रोचन सदा लोचन कमल विसाल ॥ हो निकुंज नागरि कुँवरि नव नेही घनस्याम । नयनि में निसिदिन रहो अहो नैन अभिराम ॥ अहो लडैती लाडिली अलक लड़ी सुकुमार । मन हरनी तरुनी तनक दिखराबहु मुख चार ॥ रसधाम । श्रीराधा राधिका गुननि अगाधा सब मुख साधा पाइये आधा जाके साँवरे संदर सुखद सलोने भोइन हिये महामोह मनमोहन रितिनिधि रसनिधि रूपनिधि अरु निधि परम हुलास । गुन आगर नागर नवल सुखसागर की रास II कजरारे कल अरुन अनियारे कारे वा चष चाहनि चाह को मो चख सदा सकाम ॥ मोइन मोहन सब कहै मोहन साँचौ नाम। मोहन मोहन कें कछ क्यों मोहत सब गाम ॥ जा कारन छाड़ी सबै लोक बेद कुल कानि। सो कबहूँ नहिं भृलि कें देत दिखाई आनि ॥ सदा चटपटी चित बसे समुझि सकै नहिं कोइ। कोउ खटपटी हीय में कहत लटपटी होइ॥ एक बार तौ आय कें नयनन ही मिलि जाउ। सौंह मोहिं जो साँवरे नेक यहाँ ठहराउ ॥

अव तो तिहारो मन कठिन भयो है अति
देखिही यहि दुख देखते सिरायगी।
जो पै तो तिहारे जीय ऐसी ही बसी है आय
तुम सी हमारी कहो कहा धों बसायगी।।
एक बार आय नेंक दूर सी दिखाई दें कें
जाउ फिरि जो न यहाँ मन ठहरायगी।
आनाकानी कियें नेक आगें है निकसि चली
इतने में तिहारो कहो कहा घटि जायगी।।
रे मन! बृंदाविपिन निहार।
अद्यापि मिलें कोटि चिंतामनि, तद्याप न हाक पसार॥।

व्रजमंडल सीमा के बाहर, हिर हू को न निहार । जै श्रीभट्ट धूरि-घूसर तन, यह आसा उर धार ॥ सेव्य हमारे श्रीप्रिय प्यारी बृन्दाविपिन विलासी । नंदनँदन वृषमानुनंदिनी चरन अनन्य उपासी ॥ मत्त प्रनयबस सदा एकरस विविध निकुंज निवासी । श्रीमट अनुन्द जुगलरूप वसीवट सेवत सब सुखरासी ॥

#### दोहा

चरनकमल की दीजिए सेवा सहज रसाल। घर जायो मोहि जानि कै चेरो मदनगुपाल॥

#### ( पद )

मदनगुपाल ! सरन तेरी आयो । चरनकमल की सेवा दीजे चेरो कारे राखो घरजायो ॥ धनि-धनि मातः पिताः सुतः वन्धूः धनि जननी जिन गोद खिलायो । धनि-धनि चरन चलत तीरथ को धनि गुरु जिन हरिनाम सुनायो ॥ जे नर विमुख भये गोविंद सो जनम अनेक महा दुख पायो । 'श्रीभट'के प्रभु दियो अभय-पद जम डरप्यो जब दास कहायो ॥

जाको मन बृंदाबिपिन हरथो। निरिंख निकुंज पुंज-छिव रिधेक्षण नाम उर धरथो॥ स्यामास्याम-स्वरूप-सरोवर परि स्वारय बिसरथो। श्रीभट रोधे रिसकराय तिन्ह सर्वस दै निबरथो॥

जय जय बृंदाबन आनँदमूल । नाम लेत पावत जु प्रनयरित जुगल किसोर देत निजं कुल ॥ सरन आय पाए राधाधव मिटी अनेक जन्म की भूल । ऐसेहि जानि बुँदाबन श्रीभट रज पर वारि कोटि मखत्ल ॥

#### दोहा

आन कहे आने न उर हिर गुरु सो रित होय। मुखनिधि स्थामा-स्थाम के पद पानै भल सोय॥

#### पद

स्यामा-स्याम-पद पावै सोई । मन-बच-कम करि सदा निरंतर, हरि-गुरुपद-पंकज रित होई॥ नंद-सुवन बृषभानु-सुता-पद, भजै तजै मन आने जोई। अभिमट अटिक रहे स्वामीपन आन कहै माने सब छोई॥

#### दोहा

जनम जनम जिन के सदा हम चाकर निश्चि भीर। त्रिभुवन पोषन सुधाकर ठाकुर जुगलकिसोर॥ पद

जुगल किसोर हमारे ठाकुर।

मदा भर्चदा हम जिन के हैं ,

जनम जनम घरजाये चाकर॥

भूक पर्व परिहरी न कबहूँ ,
सब ही भाँति दया के आकर।

जै श्रीभड़ प्रगट त्रिमुवन में , प्रनति पोषत परम सुधाकर ॥ बसो मेरे नैनन में दोंड चंद । गौरवरिन बृषमानुनंदिनी, स्थामवरन नँदनंद ॥ गोलकु रहे छुमाय रूप में, निरखत आनँदकंद । जै श्रीभड़ प्रेमरस-बंधन, क्यों छूटै हद फंद ॥

# भक्तवर श्रीहरिन्यास देवाचार्यजी

( आविशांव सं० १३२० के लगभग, जाति ब्राह्मण, जनमभूमि मथुरा, आचार्य श्रीश्रीमदृजीके शिष्य।)

लहो लीजिये। नेनन को स्त्राम गलोनी जोरी गोरी पीजिये ॥ माध्री सुर्स छिन छिन प्रति प्रमुदित चित चावहिँ भावहिं में भींजिये। निज 'शीहरिविया' निरित्व तनः मनः धन न्योछावर कीजिये ॥ 흅



#### दोहा

निरित्व निरित्व संपित सुखै सहजहि नैन सिरीय । जीजतु हैं विल जाउँ या जग माँही जस गाय॥

#### पद

जुगल जस गाय-गाय जीजिये। या जग में विल जाउँ अहो अब जीवनफल लीजिये॥ निरित्व-निरिष्व नैनन सुखसंपित सहज सुकृत कीजिये। 'श्रीहरिप्रिया' वदन पर पानी वारि-वारि पीजिये॥ मिलि चलौ मिलि चलौ मिलि चले सुख महाः

मिलि चली मिलि चली माल चल मुख महाः बहुत है विधन जग मगहि माहीं। मिलि चले सकल मंगल मिले सहजहीं। अनिमिलि चले सुख नहिं कदाहीं। मिलि चले होत सो अनिमिलि चले कहाँ १ फूट ते होत है फटफटाहीं। अहिरिप्रिया'जू को यह परम-पद पावनोः अतिहि दुर्लभ महा सुलभ नाहीं।

### प्रभु आथयके द्वादश साधन

दोहा
विधि निषेध आदिक जिते कर्म धर्म तजि तास ।
प्रभु के आश्रय आवहीं सो कृष्टिये निजदास ॥

पर

जो कोउ प्रभु के आश्रय आवै। सो अन्याश्रय सब छिटकावै॥ विधि-निषेध के जे जे धर्म। तिन को त्यागि रहे निष्कर्म॥ इत्, क्रोध, निंदा तिज देहीं। विन प्रसाद मुख और न लेहीं॥ सब जीवन पर कहना राखें। कबहुँ कठोर वचन निह भारों॥ मन माधुर्यरस माहिं समोवै। घरी पहर पल वृथा न खावे॥ सत्तगुरु के मारग पग धारै। हिर सत्तगुरु विच भेदन गारे॥ ए द्वादश लक्षन अवगाहै। जे जन परा परमणद चाहे॥

आथयके दस सोपान

जाके दस पैड़ी अति हद हैं । विन अधिकार कोन तहाँ चिहिई ॥
पहिले एसिक जननकों सेवै । दूजी दया हृदय धार लेवे ॥
तीजी धर्म सुनिष्ठा गुनिहै । चौथी कथा अनुस है मुनिई ॥
पंचिम पद-पंकज अनुरागै । पष्ठी रूप अधिकता पागे ॥
सप्तमि प्रेम हिये विरधावै । अष्टमि रूप ध्यान गुन गाने ॥
तौमी हदता निश्चय गहिवै । दसमी रम की सरिता वित्वे ॥
या अनुक्रम करि जे अनुसर्हीं । शनै-शने जग ते निरनगीं ॥
परमधाम परिकर मधि वसहीं । ध्यीहरिप्रिया हित् सँग लगीं॥

दोहा

अमृत जस जुग छाल की या विनु अँची न आन । मो रसना करियो करो याही रम को पान॥

पद

करौ मो रमना यहि ग्म पान । लाइली लालन को मधु अमृतः या विन अची न आन ॥ याही लक में लके रही हु। अहो निसा उन्मान । मुदित रही नित (श्रीहरिश्रिया) को दोहा

पूरन प्रेम प्रकास के परी पयोनिधि पूरि। जय श्रीराधा रसभरी स्थाम सजीवनमूरि॥

प्द

जय श्रीराधिका रसभरी ।
रिसक सुंदर साँवरे की प्रानजीवनि-जरी ॥
गौर अंग-अनंग अद्भुत सुरित रंगन ररी ।
सहज-अंग अभंग-जोरी सुभग साँचे ढरी ॥
परम-प्रेम-प्रकास-पूरन पर-पयोनिधि परी ।
हित 'श्रीहरिप्रिया' निरखित निकट निज सहचरी ॥

दोहा

ग्रुद्ध, सत्व, परईश सो सिखवत नाना भेद। निर्गुन, सगुन बखानि के वरनत जाको बेद।।

पद

निर्गुन सगुन कहत जिहिं बेद ।

निज इच्छा विस्तारि विविध विधि
बहु अनवहो दिखावत भेद ॥
आप अलिंप लिप्त लीला रिच
करत कोटि ब्रह्माण्ड बिलास ।
शुद्ध, सत्व, पर के परमेसुर
जुगलिकशोर सकल सुख रास ॥

आधीस अस्वित्य अनंत-सक्तिः ऐश्वर्यादि अखिल गुनभाग । कारन के कर्ता धर्ता नैमित्य नियंता स्थाम ॥ नित लोक चूड़ामनि जोरी सकल माधुर्य असेस । रस कोटि-कोटि कंदर्प दर्पदल-मनोहर विसद सुनेम ॥ पारावरादि असत-सत-स्वामी निरवधि नामी नार्मानकाय । नित्य-सिद्ध सर्वोपरि 'हरि-प्रिया' सब सुखदायक सहज सुभाय ॥

दोहा

तिहि समान बङ्भाग को सो सब के शिरमौर । मन वच, क्रम सर्वेस सदा जिन के जुगलिकशोर ॥

पद

जिन के सर्वस जुगलिकसोर ।
तिहिं समान अस को बड़भागी गिन सब के सिरमौर ॥
नित्य बिहार निरंतर जाको करत पान निसिभोर ।
'श्रीहरिप्रिया' निहारत छिन-छिन चितय चलन की कोर ॥

## तेजस्वी संत श्रीपरशुरामदेवजी

( जन्मस्थान जयपुर-राज्यान्तर्गत कोई याम । जन्मकाल १६वीं शताब्दी । गुरु श्रीहरिन्यासदेवजी )

साँच झूठ नहिं राचहीं,
झूठो मिलै न साँच।
झूठे झूठ समायगो,
साँचो मिलिहै साँच॥
परसा, तब मन निर्मला
लीजे हरिजल धोय।
हरि सुमिरन विन आत्मा
निर्मल कभी न होय॥
साँचो सीझे भव तरे हरि पुर आड़े उ

निर्मल कभी न होय॥
साँचो सीझे भव तरे हिर पुर आड़े नाहिं।
परसुराम झुठो दहे बूड़े भव जल माहिं॥
साधु समागम सत्य किर करें कलंक विछोह।
परसुराम पारस परिस भयो कनक ज्यों लोह॥
परसुराम सतमंग सुल और सकल दुख जान।
निर्वेरो निरमल सदा सुमिरन सील पिछान।

परसुराम साहिब भली
सुनै सकल की बात।
दुरै न काहू की कभू
लखे लखी नहिं जात॥
सुख दुख जन्महि मरन को
कहै सुनै कोउ बीस।
परसा जीव न जानहीं
सब जानै जगदीस॥

परसुराम जलविंदु ते जिन हिर दीनों दान।
सो जाने गति जीव की हिर गति जीव न जान॥
दिष्टक दीखें बिनसतो अविनासी हिर नाउँ।
सो हिर भिजये हेत किर परसुराम बलि जाउँ॥
सर्व सिद्धिकी सिद्धि हिर सब साधन को मूल।
सर्व सिद्धि सिद्धार्थ हिर सिद्धि विना सब स्थूल॥

सन की पाले पोप दे सन की सिरजनहार।
परमा सो न निसारिये हिर भज नारंगर॥
परमा जिन पैदा कियी ताकीं सदा सम्हारि।
नित पोपे रच्छा करे हिर पीतम न निसारि॥
जे हिर ! जाने आप की ती जानी मछ लाम।
परमा हिर जानी नहीं ती अति भई अलाम॥
परमराम हिर मजन सुख भेन न कछू अभेन।
सन काहू की एक सी जेहि भाने सो लेन॥

इरि सी प्रेम नेम जो रहिहैं। ती कहा जग उपहास प्रीति ते सरै कहा कोऊ कछ कहिहैं॥ हरि निज रूप अनूप धामैवर स्वस भयो ऐसौ सख जहिहैं। परम पवित्र पतित पावन जन सो तिज कौन स्वर्ग चिंद दहिहैं॥ पतिवत गयौ तौ रह्यौ नहीं कछु, यां बड हानि जानि को सहिहैं। कौन पतित पति कौ वत परिहरि भ्रमि संसार धारमें आन उपासन करि पति परिहरि धृग सोभा ऐसी जो महि हैं। ति पारस पापान बाँधि उर बिस घर में घर कों को दिहें। हरि सुख सिंधु अपार प्रगढ जस सेंद्र सुमिरि सुनि करि जस छिहेहैं। निर्वाह समिश यह (परसराम) तिज हरि सिंह स्वान को गहिहैं॥

हिर सुमिरन करिए निस्तिरिए ।

हिर सुमिर विन पार न परिए ||

हिर सुमिर सोई हिर नाती ।

हिर न भजे सोई आतम घाती ||

हिर न भजे सोई व्यभिचारी ||

हिर सुमिर सेवक सुखनामी |

हिर न भजे सोई ओनहरामी ||

हिर न भजे सोई ओनहरामी ||

हरि न मजै सोई हरि दोषी॥

हरि सुमिरन बिन तन मन शूँठा । जैसे फिरत पस् खर स्कर उदर भरत इंद्रिन भ्रमि ब्र् अकरम कर्म करत दुख देखत, मध्यम जीव जगत का ज्र् निर्धन भये स्थाम धन हार्यौ, माया मोह बिषै मिलि मृह हरि सुमिरन परमारथ पति बिन, जमपुर जात न फिरत अपू परसुराम' तिन सौ का कहिये, जो पारब्रह्म ग्रीतम सौ रूह

हरि परिहरि भरमत मित मेरी।
कहत पुकारि दुरावत नाहिन, यह तौ प्रगट फिरत नहिं के
श्रीगुरु सब्द न मानत कबहूँ, उमिंग चलत अपनी हिर है।
तिजिनिज रूप विषय मन उरझत, हित सौंचिह बूड़न की बेरे
नाहिन संक क़रत काहू की। चरत निसंक कूप तैं ने।
'पर्ता' छिटकि परी मव जल में, अब कैसे पैयत सो है।

मनुवा! मनमोहन गाय रे।
अति आत्र होय के हरि हरि, सुमिरि सुमिरि सुल पायं
हरि सुल सिंधु भजत भजताँ, सुनि तय दुख दोत दुराय
यो औसर फिरि मिले न मिलिहै, तो भिज लीजे हरि रायं
पतित पतित पावन करि कैं, जमपुर ते लैहिं बुलाय
यह हरि शाखि समुझि सुनि चित करि भज मन विलयन लाय
करि आरति हित सों हरि सन्मुल, सक्यो न सीम नवाय
जनमि जनमि जमद्वार निरादर यारंबार विकाय
अति संकट बूड्त भव जल में अंत न और महाय
तोहि और हरि परम हित् विन को राखे अपनाय

जग पंडित मुवपाल छत्रपति, हरि विन गये लिसाये अति बलवंत न बदत और कों, काल सबन कों खाय रे पायौ नर औतार विगारयों, कहा कियो यहाँ आय करिन सक्यो हरि बनिज अन्तेतन! चाल्यो जनम टगाये हरि सेवा मुमिरन बिन जाकों, तन मन वादि विलायं परसुराम' प्रभु विन नर निर्फल, बहि गयो वस्तु गमाये

कहा सरवी नरनाह रूप तें भ्यति भ्य बहार जीवन जनम गयी दुरि दुख महिं, हरि सुख मिंधु न पार बेद पुरान सुन्यी सब सीखी, गायी गाय गुनारं मेटि न सक्यी कर्म मन तन तें, हरि निहक्म न गाय कियी करायी सब गॅवायी, जो हरि मन न यया तन के दोप मिट क्यों प्रसा' हरि मन मारि न आं

सावी ! हरि पराम मंगल गाय । आज तेरे भवन आये अकल अविगत ग लोक बेद म्रजाद कुल की कानि वानि वहाय। परम पद निस्सान निर्भय प्रगट होय बजाय॥ उमिंग सन्मुख अंक भरि भरि भैंटि कंठ लगाय। विलित्त सुखिनिधि नेम धिर सिख प्रेम सौं लौ लाय॥ वारि तन मन प्रान धन कछु राखिये न दुराय। प्रसा' प्रभु को सौंपि सर्वस सरन रहि सुख पाय॥

हरि-हरि सुमिरि न कोई हारयो ॥ जिन सुमिरयो तिनहीं गति पाई राखि सरन अपनीं निस्तारयो । कौरव सभा सकल तृप देखत सती बिपित पित नाहिं सँभारयो ॥ हाहाकार सब्द सुनि संकट तिहिं औसर प्रभु प्रगट पधारयो । हिर सो समरथ और न कोई महापितत को दुख टारयो॥ दीनानाथ अनाथ निवाजन भगतबछल जु विरद जिन धारची । 'परसुराम' प्रभु मिटै न कबहूँ सालि निगम प्रहाद पुकारची ॥

जब कबहूँ मन हरि मजै तबहिं जाइ छूटै;

नातरि जग जंजाल ते कबहूँ न विधूटै।

काम क्रोध मद लोभ सों बैरी सिर कूटै;

हरि बिन माया मोह कौ तंत् नहिं टूटै॥

हरष सोक संताप ते निज नेह न ख्टै;

हरि निर्मल नीर न ठाहरै मन बारुनि फूटै।

सोच मोह संसै सदा सर्पिन ज्यों चूटै;

'परसा' प्रभु बिन जीव कों दुख सुख मिलि छूटैं॥

## श्रीरूंपरसिकदेवजी

( श्रीनिम्बार्कसम्प्रदायके महान् भगवद्भक्त । आपके परिचयके विषयमें विश्वेष बातें उपलब्ध नहीं होतीं । अनुमानसे शनका स्थिति-काल लगभग वि० की चौदहवीं शती मालूम होता है । )

नैक विलोकि री ! इक बार ।

जो तूँ प्रीति करन की गाहक मोहन हैं रिझवार ॥

महारूप की रासि नागरी नागर नंदकुमार ।

हाव, भाव, लीला ललचौहीं लालन नवल बिहार ॥

मोहि भरोसौ स्यामसुँदर को किर राख्यौ निरधार ।

नैक एक पल जो अभिलाषें रूपरसिक बलिहार ॥

नैना प्रकृति गही यह न्यारी। जाचत जे है स्याम स्वरूपिंह बन बन बिकल महा री॥ अटके नैंक न रहे लालची सीख दये सब हारी। रूपरिसक दरसै मनमोहन तबहीं होय सुखारी॥

कहा तैं जग में आय कियो रे।
श्रीभागीत सुधारस गटक्यो श्रवन पुटा न पियो रे॥
नर तन रतन जतन बहु पायो ब्यर्थीहं खोय दियो रे।
ताको सठ तोहि सोच न आयो धृक है तेरी नियो रे॥
क्यों निहं रही बाँझ जननी वह जिहि धरि उदर लियो रे।
रूपरिस्कही कृष्ट होत है, देखि तिहारी हियो रे॥
'रूपरिस्क' संसार में कोउ न अपनी जान।
एक दोय की कहा चली सबही स्वप्न समान॥

रीझे नहीं बुरो कहे न खिजंत। मली कहै सोइ जानिये आनँदरूपी **'रूपरसिक**' संत ॥ हरिजन निरंखि न हरषत हिए। अधम महा पाखंडी, ते नर धृक धृक है जग जिन के जिए ॥ मुख मीठे अमृत गर गटके हृदय क्र छिए। क्यों नहिं मार परै तिन के सिर, जिन की ऐसी कुटिल धिए॥

स्वाँग पहिर स्विकिया को सुंदरि ;

लक्ष प्रत्यक्ष पोषत परिकिये ।

रूपरिसक ऐसे विमुखन कौं ;

कुम्भीपाक नरक नाखिए ॥

हो प्रभु ! छमा करी मम खोट ।
मैं निह जान्यो त्रिभुवननायक, घोष तिहार अोट ॥
झूलत हैं संधार-समुद्र में वाधि कर्म की पोट ।
तिन कों कहा दोष प्रभु दीजे महामूद्ध मित छोट ॥
सुरपित को काँपत मुख आगे, देख्यो ब्रजपित घोट ।
'स्परिक' प्रभु मया करी महा, परम दया के कोट ॥

# स्वामी श्रीहरिदासजी

( जन्मस्थान — हरिदासपुर ( जिला अलीगढ़ ); जन्म — संवत् १५६९, पौष शुक्ता १३ भृगुवार; पिताका नाम — श्रीआशुधीरजी, मा ॥ ।। नाम — गदारेची; जाति — बाह्मण; अन्तसमय — संवत् १६६४।)

हिर भिजि हिर भिजि

छाँदि मान नर तन कों।

मित बंछे, मित बंछे रे

तिल तिल धन कों॥

अनमाँग्यो आगें आवैगो

च्यां पल लागे पल कों।

किहि(श्री)हिरदास मीच ज्यों आवै

त्यों धन है आपुन कों॥

गहीं मन सब रस की रस सार ।

5 वेद कुल करमें तिजये, भिजये नित्य बिहार ॥

कामिनि कंचन धन त्यामी, सुमिरी स्थाम उदार ।

हरिदास रीति संतन की, गादी की अधिकार ॥

हर्योहीं ज्योहीं तुम राखत ही,

त्योहीं त्योहीं रहियतु हो हरि।

ओर अचरचे पाइ धरीं, सु ती

कही कीन के पैंड भिरा।

कदिप हीं अपनी भाषी कियी चाहीं,

स ती कैसे किर सकीं, जो तुम राखों पकरि।

कह 'हरिदास' पिंजरा कें जनावर हों, तरफराइ रह्यों उडिबे को कितौउ करि॥ तिनका वियारि के बस । ज्यों भावें, त्यों उड़ाइ है जाइ अपने रस ॥ ब्रह्मलोक सिवलोक और लोक अस। कहि 'हरिदास' विचारि देख्यी विना विहारी नाहिं जस।। हरि के नाम की आलस क्यों। करत है रे काल फिरत सर साँधें। हीरा बहुत जवाहर संचे, कहा भयो हस्ती दर गाँधें॥ बेर , कुबेर कछू नहिं जानत , चढी फिरत है काँधैं। कह 'हरिदास' कछू न चलत जब आवत अंत की आँधैं॥ मन लगाइ प्रीत कीजै करवा सौं, (ब्रज) बीथिन दीजैसीहनी। बृंदावन सौं वन-उपवन सौं, गुंजमाल कर पोहनी॥ गो-गोसुतिन सौं मृगी मृग सुतन सौं और तन नैकु न जोहनी। श्रीहरिदास के स्वामी स्यामा कुंजविहारी मौं, चित ज्यों सिरपर दोहनी जीलीं जीवे तौलीं हरि भज़ रे मन, और वात मच वादि। द्यौस चारि के हला भला में तूँ कहा लेहगी लादि॥ माया मद गुन मद जोवन मद भूल्यौ नगर विवादि। कह (श्री) हरिदास लोभ चरपट भयौ। काहे की लगे फिरादि॥

# श्रीवृन्दावनदेवजी

(श्रीनिम्बार्क-सम्प्रदायके आचार्य श्रीनारायणदेवजीके प्रमुख शिष्य—स्थितिकाल वि० सं०की १८ वीं शती। दीक्षाकाल सं० वि० के लगभग, जाति गौड़ बाह्मणकुछ। इनके द्वारा निर्मित समस्त वाणी वृन्दावन एवं सलेमायादमें सुरक्षित ए।)

### वानी

۶

प्रेम को रूप सु इहै कहावै।

तम के सुख सुख अपनो दुख

वाहिर होत न नेक लखावै॥

रजन वरजन तरजन ज्यों-ज्यों

त्यों-त्यों रित नित-नित अधिकावै।

रजन घर-घर करत विनिदन

चंदन सम सीतल सोउ मावै॥

उक्ष ओटहू कोटि वरस के

छिनक ओटि सुख कोटि जनावै।

(बृंदाबन' प्रमु नेही की गति

देही त्यागि घरें मोइ पाये॥

नेह निगोड़े को पेंड़ो ही न्यारी।

जो कोइ होय के आँधी चलें

मु लहें प्रियनस्तु नहूँ धा उजारी॥

सो तो हते उत मृत्यी फिरें

नलहे कहु जो कोउ होय अँ ल्यारी।

(बृंदाबन' मोइ याकी पधिक हैं)

जापे कृपा बरं कान्दर प्यारी॥

## आचार्य श्रीहितहरिवंश महाप्रभु

( राधाबक्तभीय सिद्धान्तके प्रवर्तक और महान् भक्तकावि, आविर्भाव-संवत् १५३०, किसी-किसीके मतानुसार सं० १५५९, पिताका नाम केशवदास मिश्र ( उपनाम न्यासजी ), माताका नाम तारावती, जन्मस्थान 'बाद' ग्राम (मथुरा), तिरोभाव अनुमानतः सं० १६०९ या १६१०।)



जोई जोई प्यारो करै
सोई मोहि भावै।
भावै मोहि जोई सोई
सोइ करें प्यारे॥
मोकों तो भावित ठौर
प्यारे के नैनन में।

प्यारे भये चाहें मेरे नैनन के तारे।। मेरे तन मन प्रानहूँ ते प्रीतम प्रिय आपने। कोटिक परान प्रीतम मोसों हारे॥ जै श्री हितहरियंस हंस हंसिनी स्यामल गौर। कहीं कौन करै जल तरंगिनी न्यारे॥

तार्ते भैया मेरी सों, कृष्णगुन संचु ॥
कुत्सित बाद विकारिहं परधनु सुनु सिख परितय बंचु ।
मिन गुन पुंज जुज्ञजपित छाँड्त हित हरिबंस सुकर गहि कंचु ॥
पायो जानि जगत में सब जन कपटी कुटिल कलिजुगी टंचु ।
इहि पर लोक सकल सुख पावत, मेरी सोंह कृष्ण गुन संचु ॥

मानुष कौ तन पाइ भजौ ब्रजनाथ को । दर्बी लै कें मूढ़ जरावत हाथ कों ॥ हित हरिवंस प्रपंच विषयरस मोह के। विनु कंचन क्यों चलैं पचीसा लोह के॥

### दोहा

तनहिं राख सत्संग में, मनहि प्रेमरस भेव।
सुख चाहत हरिबंस हित कृष्ण-कल्पतरु सेव॥
निकिस कुंज ठाढ़े भये, भुजा परस्पर अंस।
राधायल्लभ मुख कमल, निरखत हित हरिबंस॥
सबसौं हित निहकाम मन, बृंदायन विश्राम।
राधायल्लभलाल को हृदय ध्यान, मुख नाम॥
रसना कटौ जु अनरटौ, निरिख अन फुटौ नैन।
स्वन फुटौ जो अन सुनौ, विनु राधा जसु बैन॥
ते भाजन कृत जिटल विमल चंदन कृत इंधन।
अमृत पूरि तिहि मध्य करत सरषप बल रिंधन॥
अद्भुत धर पर करत कष्ट कंचन हल बाहत।
वारि करत पावारि मंद! बोवन विष चाहत॥
हितहरिबंस विचारि कै, यह मनुज देह गुरु चरन गिह।
सकहि तो सब परपंच तिज, श्रीकृष्ण कृष्ण गोविंद कहि॥

मोहन लाल के रँग राची।

मेरे ख्याल परो जिन कोऊ, बात दसौं दिसि माची ॥ कंत अनंत करो किनि कोऊ, नाहिं धारना साँची । यह जिय जाहु मले सिर ऊपर, हों तु प्रगट है नाची ॥ जाय्रत सयन रहत ऊपर मनि ज्यों कंचन सँग पाँची । हितहरिबंस हरों काके हर, हों नाहिन मित काँची ॥

# संत श्रीव्यासदासजी

( प्रजमण्डलके प्रसिद्ध भक्तकवि, ओरछाके सनाढ्य ब्राह्मण । जन्म—सं० १५६७, वचपनका नाम श्रीहरिरामजी । पिताका नाम द्राकोमनि शर्मा । )

#### वानी

हरि दासन केनिकट न आवत प्रेत पितर जमदृत । जोगी भोगी संन्यासी अक पंडित मुंडित धूत ॥ ग्रह गन्नेस सुरेस सिवा सिव डर करि भागत भृत ।

७० वा० अं ३६-

सिधि निधि विधि निपेध हरिनामिह डरपत रहत कपूत ॥
सुख दुख पाप पुन्य मायामय ईति भीति आकृत ।
व्यास' आस तिज सव की भिजए ब्रज विस भगत सपूत ॥

ऐसें ही विसये ब्रज बीथिन । साधुन के पनवारे : घूरन में के बीन कुंज कुंज प्रति छों निवर्मात दर्ग स्थाम स्थामा की। निव जमना जल पीवन । एंसीटं प्यापः होत तन पावन, ऐमेहिं मिलत अतीतन ॥

तीय भीन के अब दार । जो जिय होय प्रीति काह के द्वार सहिये सी बार ॥ धर धर राजस तामम बाढ्यी, धन जीवन की गार । माम विवस है दान देत, नीचन को होत उदार ॥ गापु न मुझत, यात न बृझत, ये कलि के ब्योहार । ध्यानदायः नत गाजि उपस्यिः परिये माँझीधार ॥

वहां कहा नहिं सहत सरीर । स्थाम सरन विनु, करम सहाइ न, जनम मरन की पीर ॥ वारनायंत साधु संगति विनुः मनहिं देय को धीर । भागवत वितु को मेटै। सुख दै दुख की भीर ॥ त्रिनु अपराध चहूँ दिसि वरसत, पिसुन वचन अति तीर । कृष्ण-कृषा यवची तें उनरें, पानै तनहीं नंतर् भैयाः वेगि वदी कलि-काल-नदी गम्मीर । ध्यास' वचन बिल बृंदावन बिस, सेवहु कुंज कुटीर ॥

भजी सुत, साँचे स्थाम पिताहि । जाके सरन जातहीं मिटिहै, दारून दुख की दाहि ॥ भगवंत सुने मैं, छिन छाँड़ी जिनि ताहि । मनोरथ पूर्जें, जो मधुरा लीं जाहि ॥ वे गोपाल दयाल, दीन तूँ, करिहैं कृपा नियाहि। और न ठौर अनाथ दुखिन कीं, मैं देख्यों जग माहि॥ करना वरनालय की महिमा, मो पै कही न जाहि। व्यासदासं के प्रभु को सेवतः हारि भई कहु काहि॥

मुने न देखें भक्त भिखारी। तिन के दाम काम को लोम नः जिन के कुंजबिहारी ॥ मुक नारद अरु सिव सनकादिकः ये अनुरागी भारी। तिन कौ मत भागवत न समुझै, सब की बुधि पचि हारी ॥

दोऊ बैरिन, जिन की अनी अन्यारी इंद्री करि आहार विहार परस्पर, बैर करत विभिन्नारी विपयिनि की परतीति न हरि सों, प्रीति रीति 'ब्यास' आस सागर में बूड़ें, आई मक्ति विसारी

जो सख होत मक्त घर आये। सो सुख होत नहीं बहु संपति, बाँशहिं बेटा जाये। जो सुख होत भक्त चरनोदक, पीवत गात लगाये। सो सुख अति सपनेहुँ नहिं पैयतु, कोटिक तीरथ न्हाये ॥ जो सख कबहुँ न पैयत पितु घर, सुत कौ पूत खिलाये। सो सुख होत भक्त वचनिन सुनि, नैनिन नीर बहाये॥ जो सुख होत मिलत साधुन सीं, छिन छिन रंग बढ़ाये। सो सुख होत न नैकु 'ब्यास' कों, लंक सुमेरहुँ पाये ॥

हरि बिनु को अपनो संसार । माया मोह बँध्यौ जग बूड़त, काल नदी की धार ॥ जैसे संघट होत नाव में, रहत न पैले पार । सुत संपति दारा सों ऐसे, बिछुरत लगे न बार ॥ जैसे सपने रंक पाय निधि, जाने कछू न सार । ऐसे छिनभंगुर देही को गरवत कहा जैसे अँधरे टेकत डोल्ल, गनत न खाए पनार। ऐसे 'ब्यास' बहुत उपदेसे, सुनि सुनि गये न पार ॥

जो पै हरि की भक्ति न साजी ॥ जीवत हूँ ते मृतक भये अपराधी जननी लाजी । जोग जग्य तीरथ व्रत जप तप सब स्वारय की चाजी ॥ पीड़ित घर घर भटकत डोलत पंडित मुंडित काजी । पुत्र कलत्र सजन की देही गीध खान की खाजी ॥ बीत गये तीनों पन कपटी तक न तृष्णा भाजी। 'ब्यास' निरास भयौ याही तें कृष्णचरन रित राजी ॥ (ब्यास<sup>)</sup> बड़ाई लोक की, क्कर की पहिचानि | प्रीति करें मुख चार्ट्स, वैर करें तनु हानि ॥

श्रीध्रुवदासजी

(गोस्वामी श्रीहितहरिवंशजीके स्वप्न-शिष्य । रचना-कालसे अनुमानतः इनका जन्म वि० सं० १६५० के आसपास दुआ होगा।

देहावसान वि० सं० १७४० के समीप। स्थान--नृन्दावन) जिन नहिं समुझ्यो प्रेम यहः तिनसों कौन अलाप । दादुर हू जल में रहें, जाने मीन मिलाप ॥

सान पान सुख चाहत अपने । तिन को प्रेम छुवत नहिं स्थाने ॥

जो या प्रेम हिंहोरे झूलै। ताको और सबै मुख भूटी। प्रेम रसासव चारूपी जवहीं। और म रंग चर्वे 'मूब' नर्भा ॥ या रस में जब मन परें आई।

मीन नीर की गति हैं जाई।

निसि दिन ताहि न कछू सुहाई।

प्रीतम के रस रहें समाई॥

जाकों जारों है मन मान्यों।

सो है ताके हाथ विकान्यों॥

अरु ताके अँग सँग की वातें।

प्यारी सब लागति तिहि नातें॥

रचें सोइ जो ताकों भावै।

ऐसी नेह की रीति कहावै॥

स्नोरटा

तृन सम जब है जाहिं, प्रभुता सुख त्रैलोक के ।
यह आवे मन माहिं, उपजे रंचक प्रेम तब ॥
भक्तन सों अभिमान, प्रभुता भए न कीजिए ।
मन वच निहचे जान, इहि सम नहिं अपराध कछु ॥
चल्त रही दिन-रैन, प्रेम-शारि-धारा नयन ।
जायत अरु सुख-सैन, चितै-चितै त्रिवि कुँवर-छवि ॥

#### दोहा

निंदा भक्तिन की करै, सुनत जौन अघरासि।
वे तो एकै संग दोउ, वॅधत भानुसुत पासि॥
दुरलभ मानुष जनम है, पैयतु केहू भाँति।
सोई देखाँ कौन विधि, वादि भजन विनु जाति॥
निसि वासर मग करतली, लिये काल कर बाहि।
कागद समभइ आयु तय, छिन छिन कतरत ताहि॥
जिहि तन कों सुर आदि सब, बांछत है दिन आहि।
सो पाये मितहीन है, वृथा गँवायत ताहि॥
रे मन, प्रभुता काल की, करहु जतन है ज्यों न १
तुँ फिरि भजन छुटार सों, काटत ताहि क्यों न ॥
पुरुप सोइ जो पुरिप सम, छाँड़ि भजै संसार।
विजन भजन दृद गहि रहै, तिन कुटुम्य परिवार॥

सख में समिरे नाहिं जो, राधावल्लभ लाल । तब कैसे सुख कहि सकत, चलत प्रान तिर्हि काल ॥ कैसेहँ हरि-नाम छै, खेलत हँसत अजान। कों देत हैं, उत्तम गति भगवान ॥ जो कोउ साँची प्रीतिसौं, हरि-हरि कहत लड़ाय। तिन को ध्रव कहा देहिंगे, यह जानी नहिं जाय ॥ इष्ट मिले अरु मन मिले, मिले भजन की रीति। मिलिये 'ध्रुव' निःसंक हैं। कीजै तिन सौं प्रीति ॥ रे मन । चंचल तजि विसे, दरो भजन की ओर । छाँडि कुमति अब सुमति गहि,भाजि है नवलिकसोर॥ मन दे नीके समुझि कै, सुनिये तिन की बात । जिन कें जुगल-विहार की, बात चलै दिन-रात ॥ जेहि सुल सम नहिं और सुल, सुल की गति कहै कीन। वारि डारि 'श्रुव' प्रेम पर, राज चतुर्दस भौन ॥ बहु बीतीः थोरी रहीः सोई बीती जाइ। ·हित ध्रुव' बेगि विचारि कैं, विस वृंदावन आइ ॥ बिं बृंदायन आइः लाज तिज कें अभिमानिह । प्रेम लीन हैं दीन, आप कों तृन सम जानहि ॥ सकल सार को सार, भजन तूँ करि रस रीती। रे मन, सोच विचार, रही थोरी, बहु बीती॥ हेम को सुमेर दान, रतन अनेक दान,

गजदानः अन्नदानः भूमिदान करहीं। मोतिन के तुलादानः मकर प्रयाग न्हानः

ग्रहन मैं कासी दान, चित्त सुद्ध धरहीं॥ सेजदान, कन्यादान, कुरुक्षेत्र गऊदान,

इत मैं पापन को नेकहूँ न हरहीं। कृष्ण केसरी को नाम एक बार छीन्हे 'श्रुव' पापी तिहुँ छोकन के छिनहि माहिं तरहीं॥

# श्रीहठीजी

(अस्तित्वकाल विक्रमकी १९ वी सदी, श्रीहितकुलके अनन्य अनुयायी और भक्तकवि)

कोऊ उमाराज, रमाराज, जमाराज कोऊ, कोऊ रामचंद सुखकंद नाम नाधे में। कोऊ ध्यावे गनपति, फनपति, सुरपति, कोऊ देव ध्याय फल लेत पल आधे में।। ्हटीं को अधार निराधार की अधार तुही, जप तप जोग जग्य कछुवे न साधे में । कटें कोटि वाधे मुनि धरत समाधे ऐसे, राधे पद रावरे सदा ही अवराधे में ॥ गिरि की जे गोधन, मयूर नव कुंजन को,
पसु की जे महाराज नंद के वगर को।
नर कीन ! तोन, जोन 'राधे राधे' नाम रटे,
तट की जे वर कुल कालिंदी कगर को।।
इतने पे जोई कछु की जिए कुँवर कान्ह,
राखिए न आन फेर 'हठी' के झगर को।
गोपी पद पंकज पराग की जै महाराज!
नृन की जै रावरेई गोकुलनगर को।।

नवनीत गुलाव ते कोमल हैं, 'हठी' कंज की मंजुलता इन में।
गुललाला गुलाल प्रवाल जपा छवि, ऐसी न देखी ललाइन में॥
मुनि मानस मंदिर मध्य वसें, वस होत हैं स्थे सुभाइन में।
रहु रे मन, त् चित चाइन सों, वृषभानुकुमारि के पाइन में॥

सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी सुक-सम्भु-रखवारी रबि-चंद-रखवारी है। रिषि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, करी
जाने रानी कीरित की कीरित सुमारी है।।
दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोकथोक-रखवारी गावे धराधरधारी है।
व्रज-रखवारी व्रजराज-रखवारी 'हठी'
जन-रखवारी वृषमान की दुलारी है॥
दोहा

कीरित कीरित कुमिर की, किह-किह थके गनेस । दससतमुख बरनन करत, पार न पावत सेस ॥ अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम । बाधा जन की हरत है, राधा-राधा नाम ॥ राधा-राधा जे कहें, ते न परें भव-फंट । जासु कंध पर कमल-कर, धरे रहत ब्रजवंद ॥ राधा-राधा कहत हैं, जे नर आठों जाम । ते भव-सिंधु उलंधि कै, बसत सदा ब्रजधाम ॥

# राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

### भजनका महत्त्व

हिर चरनि भिज और न ध्यावै।

ताको जस हिर आपुन गावै॥

जौ लिग कनक कामिनी भावै।

तौ लिग कृष्ण उर माहिं न आवै॥

धरम सोई जो भरम गमावै।

साधन सो, हिर सो रित लावै॥

जो हिर भजहि तो होइ महासुख।

नातर जम-बस है सत-गुन दुख॥

### बर्ताव

कर्कश वचन हृदौ छ्वै न कहिजै।

बध समान सो पातक लहिजै।

तिनु ते तन नीचौ अति कीजै।

होइ अमान मान तिहि दीजै॥

सहन सुमाव बृच्छ कौ-सौ करि।

रसना सदाँ कहत रहियै हरि॥

परित्रय तौ माता करि जानै।

लोह समान कनक उनमानै॥

तृनिह आदि चोरी निहं करिये।

" आपु समान जीव सब धरिये॥

### मंदिरमें भगवान्के सामने कैसे रहे ?

सदन सिधारै। हरि सावधान अपराध विचारै॥ नहीं करें पहिर न सन्मुख जाई। जल फल आदि न सन्मुख खाई॥ असुचि उछिए न मन्दिर पैसे। आसन बाँधि न सन्मुख वैसे॥ सन्मुख नहि पाँव पसारै। अनुग्रह करें न काहू होइ न आपु दान की मानी। कहै न नृपति की असत यहा निन्दा अरु अस्तुति तें रहिये। आन देव की वात न अग्र न पीठि वाम दिसि भाई। दण्डवत हरि पह करें दीने । उपहार सु यथाशक्ति हरि दर्शन तन पीट न टी सकल पुण्य हरि की जस गार्थ। इरि कॉ विसर पाप सबे

### जीभसे नाम रटो

प्रगट बदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रिं । जीम निसेनी सुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ़ चिंढ़ ॥ ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै। कबहुँ होइ सुरराज कबहुँ तिर्वक-तनु धरिहै॥ चत्रभुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य बिनु है तुर्ग एकपरिपारि-परि। विद्या-बल, कर्म-बल ना तरै भव-सिंधु स्वान की पूँछ धरि॥ अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल। सकल सिद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल॥ और घर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिहै। जुगम-महाश्टंखला जु हरि-भजनन कटिहै।। 'चत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परे पार, हरि-भजन-बल। छीपा, चमार, ताँती, तुरक, जगमगात जाने सकल।।

सकल तू बल-छल छाँड़ि मुग्ध सेवै मुरलीधर । मिटिहें महा भव-इंद फंद किट रिट राधाबर ॥ बत्सलता अरू अभय सदा आरत-अध-सोखन । दीनबंधु सुखिसिंधु सकल सुख दै दुख-मोचन ॥

'चत्रभुज' कल्यान अनंत तुव हरि-रति गति सव साखि हुव । प्रह्लाद विभीषन गज सु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट ध्रुव ॥

# श्रीहीरासखीजी ( वृन्दावन )

सब तिज बृंदावन सुख लीजै। प्रफुलित लिलत सोहनो बहु दिसि, लिख उर धीर धरीजै॥ राधावक्तभ नाम मधुर रस लै मुख, निसिदिन पीजै। 'हीरासिख' हित नित अवलोकत, चित अनूप रॅंग भीजै॥

राधावछभ कहत ही, होत हिये अनुराग । निरखत छवि तिन नरिन को, बढ़त चौगुनी छाग ॥ बढ़त चौगुनी छाग भाग सौं यह सुख पावै। जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै॥ विना भजन कछु नाहिं जतन किन करों अगाधा। विना भजन कछु नाहिं जतन किन करों अगाधा। विराद्य उर प्रीति प्रतीतित वक्षभ राधा। रसना! जो रस-सुख चहै। निरस मानि जग ख्याल। तो अनुदिन भजि छाड़िली-लाल सदा प्रतिपाल।।

अचल यह स्याम-राधिका नाम । रिसकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥ छके नवल आनंद-कंद-रस, विस बृंदायन धाम । 'हीरासिख' हित नाम रैन दिन, और न द्जो काम ॥

## भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

( जन्म---संवत् १८२९-३०, टट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य )

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा,। मेरा कहा न खाली ऐ दिल ! आनँदकंद ढरैगा ॥ ऐसा नहीं जहाँ विच कोई लंगर लोग लरेगा। 'सहचरिसरन' शेर दा बच्चा क्या गजराज करेगा ॥ अय तकरार करों मित यारी लगी लगन चित चंगी। जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥ मतलब नहीं फिरिस्तों से हम इस्क दिलाँ दे संगी। 'सहचरिसरन' रसिक सुलतांवर महिरवान रसरंगी ॥ कुंजिवहारीलाल मजे जनि कीजिये। भव भय भंजन भीर दीजिये ॥ <u>सदार</u>ु चरन कमल की सौंह और नहिं टौर है। 'सहचरिसरन' गरीव करौ किन गौर है॥

होद्द हमारी श्याम कठोर न वार को। नैंक दया उर स्याय उदय करि प्यार को II 'सहचरिसरन' अकेली जानि कैं। अनाथ कियौ चहत खल ख्यार यचावो आनि कें॥ सरल सुभाव, सील संतोपी, जीव दया चित चारी। काम क्रोध लोभादि विदा करि, समुझि चुझि अवतारी ॥ ग्यान भक्ति वैराग विमलताः दसधा पर अनुसारी। 'सहचरिसरन' राखि उर सदून, जिमि सुवास फुलवारी ॥ धीरज धर्म विवेक छमाजुत भजन यजन दुखहारी। तिज अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनता भाग ॥ मीठे वचन बोल सुभ साँचे, के चुप आनँदकारी। कीरति विजय विभृति मिलै। श्रीहरि गुरु कृपा अपारी ॥

इनके (अनुभवरत्त' क्यिते उद्धत । सेमगण श्रीकृत्य-दामके यहाँ मुद्रित मं० १९६४ ।

गिरि की ने गोधन भयूर नव कुंजन को पस वीजे महाराज नंद के वगर की। नर्गीन ? तीन, जीन धाधे गधे नाम रहै, तट की जे बर कुछ काछिंदी कगर की ॥ इतने पे जोई कछ कीजिए कुँवर कान्ह, राध्यए न आन फेर 'इटी' के झगर की। गोपी पद पंकज पराग कीजे महाराज! वन की जै रावरेई गोकुलनगर की ॥

नवनीत गुलाय ते कोमल हैं, 'हटी' कंज की मंजुलता इन में। गुललाला गुलाल प्रयाल जपाछियः, ऐसी न देखी ललाइन में ॥ मुनि मानस मंदिर मध्य वसं, वस होत हैं स्थे सुभाइन में। रह रे मन, त् चित चाइन सीं, वृपभानुकुमारि के पाइन में ॥

सुर-रखवारी सुरराज-रखवारी है। सम्भु-रखवारी रिव-चंद-रखवारी

रिपि-रखवारी विधि-वेद-रखवारी, जाने रानी कीरति की कीरति सुभारी है।। दिग-रखवारी दिगपाल-रखवारी लोक-थोक-रखवारी गावे धराधरधारी है। व्रज-रखवारी ब्रजराज-रखवारी 'हठी' जन-रखवारी वृषभान की दुलारी है॥ दोहा

कीरति कीरति कुमरि की, कहि-कहि थके गनेस। दससतमुख बरनन करत, पार न पावत सेस ॥ अज सिव सिद्ध सुरेस मुख जपत रहत बसु जाम। बाघा जन की हरत है, राधा-राधा परें राधा-राधा ं जे कहैं, ते न जास कंघ पर कमल-कर, धरे रहत कहत हैं, जे नर राधा-राधा ते भव-सिंधु उलंघि कै, बसत व्रजधाम ॥ सदा

# राधावल्लभीय संत श्रीचतुर्भुजदासजी महाराज

#### भजनका महत्त्व

हरि चरनि भिज और न ध्यावै। ताको जस हरि आपुन गावै॥ जौ लगि कनक कामिनी भावै। तौ लगि कृणा उर माहिं न आवै॥ जो भरम गमावै। सोई धरम साधन सो, हरि सों रित लावै॥ जो हरि भजहि तो होइ महासुख। नातरु जम-बस है सत-गुन दुख॥ बतीव

कर्करा बचन हृदौ छ्वै न कहिजै। ब्रध समान सो पातक लहिजै॥ त्रिनु ते तन नीचौ अति कीजै। अमान मान तिहि होइ सहन सुभाव वृच्छ कौ-सौ करि। रसना सदाँ कहत रहिये करि जानै। परत्रिय तौ माता कनक उनमानै ॥ समान लोह चोरी नहिं करिये। तृनहि आदि

आप

समान जीव सब घरिये॥

## मंदिरमें भगवान्के सामने कैसे रहे ?

सावधान हरि सदन सिधारै। नहीं अपराध विचारे ॥ करै पहिर न सन्मुख जाई। जल फल आदि न सन्मुख खाई॥ उछिष्ट न मन्दिर पैसे। आसन बाँधि न सन्मुख वैसे॥ सन्मुख नहि पाँव पसारै। अनुग्रह करें न काहू होइ न आपु दान को मानी। कहै न नृपति की असत कहानी॥ निन्दा अरु अस्तुति तें रहिये। आन देव की वात न अग्र न पीठि वाम दिसि भाई। हरि पहँ जाई॥ दण्डवत करें सु दीजै । उपहार यथाशक्ति हरि दर्शन तन पीठ न दीजे॥ सकल पुण्य हरि को जस गार्व। इरि कॉ विसरावे॥ सबै पाप

### जीमसे नाम रहो

प्रगट बदन रसना जु प्रगट अरु प्रगट नाम रहि। जीम निसेनी मुक्ति तिहि बल आरोहि मूढ़ चिढ़ ॥ ऊँच नीच पद चहत ताहि कामिक कर्म करिहै। कबहुँ होइ सुरराज कबहुँ तिर्यंक-तनु धरिहै॥ चत्रमुज मुरलीधर-भक्ति अनन्य बिनु है तुर्ग एकपरि पारि-परि। बिद्या-बल, कर्म-बल ना तरे भव-सिंधु स्वान की पूँछ धरि॥ अखिल लोक के जीव हैं जु तिन को जीवन जल। सकल सिंद्धि अरु रिद्धि जानि जीवन जु भक्ति-फल ॥

और धर्म अरु कर्म करत भव-भटक न मिटिहै। जुगम-महाश्रृंखला जु हरि-भजनन कटिहै।। व्वत्रभुज' मुरलीधर-कृपा परे पार, हरि-भजन-बल। छीपा, चमार, ताँती, तुरक, जगमगात जाने सकल।

सकल त् बल-छल छाँडि मुग्ध सेवें मुरलीघर ।

मिटिहें महा भव-द्वंद फंद किट रिट राधाबर ॥

बत्सलता अरु अभय सदा आरत-अघ-सोलन ।
दीनबंधु सुखिंधु सकल सुख दे दुख-मोचन ॥

'चत्रभुज' कल्यान अनंत तुवहरि-रित गति सब साखि हुव ।

प्रह्लाद विभीषन गज सु द्विज पंचालि अहिल्या प्रगट ध्रुव ॥

## श्रीहीरासखीजी ( वृन्दावन )

सब तिन बृंदावन सुख लीने । प्रफुलित लिलत सोहनो बहु दिसि, लिख उर धीर घरीने ॥ राधाबल्लभ नाम मधुर रस लै मुख, निसिदिन पीने । 'हीरासिक' हित नित अबलोकत, चित्त अनूप रॅंग भीने ॥

राधायहरम कहत ही, होत हिये अनुराग । निरखत छिब तिन नरिन को, बढ़त चौगुनी लाग ॥ बढ़त चौगुनी लाग भाग सौं यह सुख पावै। जानि नाम निज सार वही निसिदिन गुहरावै॥ विना भजन कछु नाहिं जतन किन करौ अगाधा। 'हीरा'हित उर प्रीति प्रतीतित बक्तम राधा॥ रसना! जो रस-सुख चहै। निरस मानि जग ख्याछ। तौ अनुदिन भिन छाड़िछी-छाछ सदा प्रतिपाछ॥

अचल यह स्थाम-राधिका नाम । रिसकन उर रट नामन ही की, रहत आठहू जाम ॥ छके नवल आनंद-कंद-रस, बिस बृंदाबन धाम । 'हीरासिख' हित नाम रैन दिन, और न दूजो काम ॥

### भक्त श्रीसहचरिशरणदेवजी

( जन्म---संवत् १८२९-३०, टट्टी-स्थानाधिपति श्रीराधिकादासजीके शिष्य )

हरदम याद किया करि हरि की दरद निदान हरैगा,। मेरा कहा न खाली ऐ दिल ! आनँदकंद दरैगा ॥ ऐसा नहीं जहाँ विच कोई लंगर लोग लरेगा। 'सहचरिसरन' शेर दा बच्चा क्या गजराज करैगा ॥ अव तकरार करो मित यारी लगी लगन चित चंगी। जीवन प्रान जुगल जोरी के जगत जाहिरा अंगी ॥ मतलब नहीं फिरिक्तों से हम इक्क दिलाँ दे संगी। 'सहचरिसरन' रसिक सुलतांवर महिरबान रसरंगी ॥ कुंजिवहारीलाल मजे जिन कीजिये। भव भय भंजन भीर सुदारू दीजिये ॥ चरन कमल की सोंह और नहिं ठौर है। 'सहचरिसरन' गरीव करी किन गौर है॥

स्थाम कठोर न होंहु हमारी बार को ।
नैंक दया उर त्थाय उदय करि प्यार को ॥
ध्महचरिसरन' अनाथ अकेलो जानि कैं ॥
कियो चहत खल ख्वार बचायो आनि कैं ॥
सरल सुभाव, सील संतोषी, जीव दया चित चारी ।
काम कोध लोभादि विदा करि, समुङ्गि बृङ्गि अवतारी ॥
ध्यान मक्ति बैराग विमलता, दसधा पर अनुसारी ।
ध्महचरिसरन' राखि उर सहुन, जिमि सुबास फुलवारी ॥
धीरज धर्म विवेक छमाजुत मजन यजन दुखहारी ।
तिज अनीति मन सेइ संत जन मानि दीनता भारी ॥
मीठे वचन बोल सुम साँचे, के चुप आनँदकारी ।
कीरति विजय विभृति मिले, श्रीहरि गुरु कृपा अपारी ॥

इन्फे (अनुभवरस्र) अभ्यसे उद्धत । खेमराज श्रीकृष्ण-दासके यहाँ भुद्रित सं० १९६४ ।

## श्रीगोविन्दशरणदेवजी

( निम्दार्य-सम्प्रदायके आचार्य श्रीगोनिन्ददेवजीके शिष्य )

सर्प पियत नित पयन सोइ दुरवल बपु नाहीं।
यन के गज तृन पात सस्त पीवर तन आहीं ॥
योद मृत करि असन मुनी याँ काल निवाहें।
जल भट जम में जीव सहज ही सुख अवगाहें॥
जो इहि मिटे विरंचि पद, त्रिपति न पावै अधम मन ।
गोदिदसरन वहीं नरन कें इक संतोप जु परमधन ॥

ज्यां सिचत तक मूल स्कंघ साखा सरसाहीं। ज्यां प्रानन की असन दियें इंडी त्रिप्ताहीं।। सब देवन की मूल एक अच्युत की गायी। नाकी सेवा कियें महज ही सुख सब पायी।। यह प्रगट बचन भागवत में रिपिवर जु परीन्छित प्रति कहं सो सार भजन हरिदेव को गोविंदसरन निज जन गहां मंगल-निधान भिज कृष्णचंद । जाके नाम अगिन जरें पाप-वं हुम धर्म मूळ करुना निकेतु । पवना पिवत्र कर अभय हें विश्राम धाम जन जासु नाम । किंवजन रसना अवलंबु स्याम् जन परमहंस सुक्ता सुनाम । जगित्रिविध ताप विश्राम धाम है पाप विपिन कों हरि कुटार । बासना बृंद कैरव तुषार भिक्त भूमि मृगपित उदार । मृग आन धर्म वर्जित बिहार भयसिंधु पोत हरि नाम एक । समत्र नाहिं सायन अनेक विपिन चंद जुग गौर स्याम । सोभा निकेत जन पूर्ण काम भगीविंदसरन अन जिवन मूळ। भिज पद पंकज मिट सकल मू

# श्रीविहारिनिदेवजी (बिहारीदासजी)

( निम्बार्य-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविट्टलियुलदेवजीके शिष्य, जाति—स्टब्ब्ज ब्राह्मण, पिताका नाम मित्रसेन, स्थिति-काल—विक्रा-१७ वी शती ।)

हुँहै प्रीति ही परतीति। गुनग्राही नित लाल विहारी, नहिं मानत कपट अनीति॥ करिहें कृपा कृतग्य जानि हित जिन कें सहन समीति। विहारीदास' गुन गाइ विमल जस नित नौतन रस रीति॥

हिर मली करी प्रभुता न दई ।
होते पतित अजित इंद्री रत तब हम कछु सुमत्यों न छई ॥
हहकायो यहु जन्म गमायो कर कुसंग सब बुधि वितर्ह ।
मान अमान भ्रम्यो भक्तन तन भूलि न कयहूँ दृष्टि गई ॥
पढ़ि पढ़ि परमारथ न विचारचो स्वारथ वक बक विष अँचई ।
छै छै उपज्यो सफल वासुता जो जिहि जैसी बीज वई ॥
अब सेवत साधुन को सतसँग सींचत फूलै मूल जई ।
पिहारीदास' यों भजे दीन है दिन दिन बाढ़ै प्रीति नई ॥

परि गइ कौनहुँ भौति टेच यह कैसे के निरवारों ? मुख संतोप होत जिय जवहीं आनंद बदन निहारों ॥ मन अह प्रकृति परी उन के अँग अंतर वैठि विचारों । छुटि गइ लाज काज सुत वित हित निमिषन इत उत टारों ॥ बाधक बहुत तकत मुसिबे की काहू की सी नाहिं सम्हारों । कोउ कछु कही सुनों न घटै रुचि बंधु पिता पचि हारों ॥ जैसे कंचन पाय कृपन धन गनत रहीं न विसारों भित्रहारीदास' हरिदास चरन रज काज आपनी सारी

हिर जस गावत सब सुधरे।
नीच अधम अकुळीन विमुख खळ कितने गुनौ हुरे
नाऊ छीपा जाट जुळाहो सनमुख आइ जुरे
तिन तिन कों सुख दियौ साँचरे नाहिन विरद हुरे
विवस असावधान सुत के हित है अच्छर उचरे।
धिवहारीदास' प्रमु अजामीळ से पतित पवित्र हरे।

ताते भजन स्याम करि छीजे।
विट कृमि भस्म सहज ताके गुन तवहिं कहा है बीजे॥
ऐसेहि घटत अंबु अंजिल छीं तैसें यह तन छीजे।
जीवो अल्प विकल्प परे घट घुन ज्यों दाक चरीजे॥
यहै उपाइ सुन्यों संतन पे हिर सेवत मुख जीजे।
अवन कीरतन मिक्त भागवत जी परकार तरीजे॥
विषय बिकार बिरत रहि मन कम वचन नरन चित टीजे।
पिवहारीदासर प्रमु सदा सजीवन चदन अँबुज रम पीजे॥

जोरी अद्भुत आज वनी । बारों कोटि काम नख छवि पर उज्ज्वल नील मनी ॥ उपमा देत सकुच निर-उपिमत घन दामिनि लजनी । करत हाँस परिहाँस प्रेमजुत सरस बिलास सनी ॥ कहा कहीं लावन्य रूप गुन सोभा सहज घनी । 'विहारिनीदास' दुलरावत श्रीहरिदास कृपा वरनी ॥

विषवी श्रीबृंदावन की नीकी।
छिन छिन प्रति अनुराग वढ़त दिन दरस विहारी ज् को।।
नैन श्रवन रसना रस अँचवत अँग सँग प्यारी पिय को।
'श्रीविहारिनिदास' अंग सँग विद्युरत नाहिन कांत रती को।।

हरि पथ चलहु न साँझ सबेरी ।
ग्याल स्काल उत्कृत लागिहें आलस होत अबेरी ॥
कर्म फंद सनवंध सबन सों जन्म जन्म को झेरी ।
जानि बूझि अब होत क्रपन अबहीं किन करहु निबेरी ॥
कहा करत ममता झूठे सों दिन दस छयो बसेरी ।
लेहें ऐंचि बधिक बनसी लों छुटि जैहे तन तेरी ॥
जुदिन सुदिन जीवे तूँ है रहि हरिदासन को चेरी ।
'विहारीदास' बस तिन्हें भरोसी स्थाम चरन रित केरी ॥

हरि बिन कूकर स्कर हैहैं। । दाँत न पूँछ कुरार पाछले पायन मूड़ खुजैहों।। साँझ भोर भटकत भड़ियाई तउ न अहार अवैहों।। जहँ तहँ बिपति बिडारे त्रसकारेहू लटि कटि खैहों।। मीरा मुए निगोड़े हैं खसमैहू लाज लजेहों। लोक परलोक परमारथ विन घर बाहिर बुरे कहैही ।। कहा भयो मानुस को आकृत उनहुँ ते दुगुनहि खैहौ । 'विहारीदास' विन भजे साँवरी सुख संतोष न पैही ॥

स्यामाजू के सरन जे सुख न सिराने । तिन कौं सुख सपनें न लिख्यों जे फिरत विविध बौराने ॥

याते मोहि कुंजिबहारी भाए ।
सब दिन करत सहाय सुने में सुक नारद सुनि गाए ॥
भूळि परी अपनो घर तबहीं उझकत फिरची पराए ।
ए गुन सुमिरि लिये सुख दुख के पैंड्रे सबै बताए ॥
जिनको प्यार तुमिह तन चितवत ते न जात बौराए ।
विहारीदास किये ते हित किर अपने संग बसाए ॥

## सूरदास मदनमोहन (सूरध्वज)

( जातिके बाह्मण और श्रीचैतन्यसम्प्रदायके नैष्ठिक वैष्णव । रचना-काल--वि० सं० १५९० के लगभग )

मेरी गति तुमहीं अनेक तोष पाऊं ॥

चरन कमल नख मिन पर विषे मुख बहाऊँ ।

घर घर जो डोलों तौ हरि तुम्हें लजाऊँ ॥

गुम्हरों कहाय कहीं कौन को कहाऊँ ।

तुम से प्रभु छाँड़ि कहा दीनन को ध्याऊँ ॥
सीस तुम्हें नाय कहीं कौन को नवाऊँ ।

कंचन उर हार छाँड़ि काँच क्यों बनाऊँ ॥
सोमा सब हानि कहूँ जगत को हँसाऊँ ।

हाथी तें उत्तरि कहा गदहा चिंह थाऊँ ॥

कुमकुम लेप छाँड़ि काजर मुँह लाऊँ ।

कामधेनु घर में तिज अजा क्यों दुहाऊँ ॥

कनक महल छाँड़ि क्योंऽव परनकुटी छाऊँ।

पाइन जो पेलौ प्रभु !तौ न अनत जाऊँ॥

'स्रदास मदनमोहन' जनम जनम गाऊँ।

संतन की पनहीं को रच्छक कहाऊँ॥

मधु के मतवारे स्थाम, खोलौ प्यारे पलकेँ।
सीस मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकेँ॥
सुर-नर-मुनि द्वार टादे दरस हेतु किलकेँ।
नासिका के मोती सोहैं बीच लाल ललकेँ॥
कटि पीताम्बर मुरली कर स्वयन कुँडल झलकेँ।
सरदास मदनमोहन दरस देही भलकेँ॥

## सहसवाहु दसबदन आदि चृप बचे न काल बली तें

हो बातनको भूल सत, जो चाहे कल्यान। नारायन एक मीत की, दूजे श्रीभगवान॥

वड़ा प्रतापी था राक्षसराज रावण। उसके दस मस्तक और बीस गुजाएँ थीं। जब वह चलता था, पृथ्वी काँपती थी। उसके पैरोंकी धमकसे। उसकी सेनाके राक्षस देवताओं के लिये भी अजेय थे। उसका माई वुम्मकर्ण—उस महाकायको देखकर सृष्टिकर्ता भी चिन्तित हो उठे थे। राक्षसराजका पुत्र मेघनाद—युद्धमें वज्रपाणि देवराज इन्द्रको उसने बंदी बना लिया था। खयं रावणकी शक्ति अपरिसीम थी। भगवान शङ्करके महापर्वत कैलाशको उसने अपने हाथोंपर उठा लिया था।

वायु उसके उपवनों एवं भवनोंकी खच्छता करते तथा उसे पंखा झला करते थे । अग्निदेव उसके आवासको आवश्यकता-जितना उष्ण बनाते और भोजनालयमें व्यञ्जन परिपक्ष करते । वरुणदेवको उपवनों-को सींचने, गृहके जलपात्रोंको पूर्ण रखने तथा राक्षसराजको स्नान करानेकी सेवा करनी पड़ती थी । सभी लोकपाल करबद्ध उपस्थित रहते थे सेवामें । स्वयं मृत्युदेव रावणके कारागारमें बंदी हो गये थे ।

मृत्युदेव किसीके द्वारा सदाके लिये बंदी नहीं हुए। इतना वैभव, इतना प्रताप, हुंकारमात्रसे खर्गतकको संतप्त करनेवाला तेज—लेकिन रावणको भी मरना पड़ा एक दिन।

सुरासुरजयी, त्रिमुवनको रुलानेवाला, परम प्रतापी और रावण—रणभूमिमें उसके मस्तकोंको शृगाल भी ठुकरा भूल सकते थे । लुढ़के पड़े थे वे दसों मस्तक, कटी पड़ी केवल थीं बीसों मुजाएँ । मृत्युने रावणका सारा गर्व समाप्त भगव

कर दिया। रक्त मांससे पटी भूमिपर राक्षसराजका छिन मस्तक कबन्ध अनाथकी भाँति पड़ा था।

× × x

रावणसे भी बढ़कर प्रतापी था कार्तिकेय सहस्रवाः अर्जुन । रावणको उसने खेळ-खेळमें पकड़ लिया और खूँटेमें लाकर इस माँति बाँध दिया, जैसे कोई कुत्तेके बाँध दे तथा उसके दसों सिरोंको दीवट बनाका उसने दीपक जला दिये।

एक सहस्र मुजाएँ थीं । पाँच सौ धनुष एक सार चढ़ाकर युद्ध कर सकता था । भगवान् दत्तात्रेयव कृपा प्राप्त हो गयी थी । शारीरिक बल तो था ई योगकी भी अनेक सिद्धियाँ मिल गयीं । कहीं तुल्क नहीं थी सहस्रार्जुनके बलकी ।

क्या काम आया वह वल । युद्धस्थलमें भगवा परशुरामजीके परशुसे कटी भुजाएँ वृक्षकी टहनियों समान बिखरी पड़ी रह गयीं । सदा गर्वसे उन्नत रह बाला मस्तक घड़से पृथक् हो गया। सहस्रवाह अर्जुन भी मृत्युने पृथ्वीपर पलाड़ पटका ।

× × ×

जिसके दस मस्तक और वीस मुजाएँ थीं, वह रागण अमर नहीं हुआ । जिसने रावणको भी बाँच ठेनेवाल बल और हजार मुजाएँ पायीं, वह सहस्रवाह अर्जुन अमर नहीं हुआ । उनको भी मरना पड़ा । एक सिर और दो हाथका अत्यन्त दुर्बल मनुष्य—और भाई। भूल मत कि तुझे भी मरना है । सबको मरना हैं — केवल यही जीवनका सत्य है । इसे भूल मत और भगवान्को स्मरण कर ।

## अधिकारका अन्त

आज तो प्रजातन्त्र शासन है भारतमें। आज किसी अधिकारका कोई अर्थ रह ही नहीं गया। आज जो प्रधान यन्त्री है कहींका—अगले चुनावमें वह एक साधारण सदस्य भी न रहे किसी शासन-परिषदका यह सहज सम्भव है।

सेवक तो सेवक ही है। किसी भी पदका क्या अर्थ है, यदि वह पद सेवकका पद है। वैतनिक सेवक—कितने भी उच्चपदपर वह हो, है तो सेवक ही। उसे पदच्युत होते, निष्कासित होते, दण्ड मिलते देर कितनी लगती है।

आज जिसे अधिकार कहा जाता है, जिसके लिये नाना प्रकारके छल-छन्द और संघर्ष चलते हैं, प्रचारके नामपर जो असत्य, आत्मप्रशंसा, परिनन्दाका निर्लज्जतापूर्ण प्रदर्शन बड़ी धूमधामसे प्राय: प्रत्येक देशमें, देशके सबसे अधिक सम्मानित एवं बुद्धिमान् कहे जानेवाले पुरुषोंके द्वारा अपनाया जाता है.....

मनुष्यका यह मोह- -यह मिथ्या तृष्णा---यह पतन !

 $\times$   $\times$   $\times$ 

अभी बहुत पुरानी बात नहीं हुई—देशमें राज्य थे। राज्योंके स्वतन्त्र शासक थे। परम्परागत प्राप्त था उन्हें शासनाधिकार। अपने राज्यमें वे सम्पूर्ण स्वतन्त्र थे। उनका वाक्य ही कानून था। उनकी इच्छा अप्रतिहत थी।

में नाममात्रके स्वतन्त्र राजाओंकी वात नहीं कह रहा हूं। इतिहासके कुछ पन्ने उलट डालिये। भारतमें—पृथ्वीके अनेक प्रदेशोंमें स्वतन्त्र राज्य थे। उन राज्योंके स्वतन्त्र राजा थे। उन राजाओंको अपने राज्योंमें पूर्ण अधिकार प्राप्त था।

राजाओंका पूर्णाधिकार—अधिकारकी ही महानता भानी जाय तो किमीके लिये स्पृहणीय होगी वह स्थिति । अधिकारकी उस स्पृहाने ही अधिनायकवादको जन्म दिया । लेकिन अधिनायक भी-—निरङ्गुशतम अधिनायक भी अपने यहाँ किसी नरेशके समान सर्वाधिकारप्राप्त नहीं बन सका। अपने दल, अपने समर्थक—पता नहीं कितने नियमोंकी विवशता उसे भी मानकर ही चलना पड़ता था।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

सर्वाधिकारसम्पन्न राजा । ऐश्वर्य एवं अधिकारके इस उन्मादका मी कोई अर्थ नहीं था । कभी नहीं था — कभी नहीं रहेगा ।

कोई राजा कमी निश्चिन्त नहीं रहा । कोई प्रबल शत्रु कभी भी चढ़ाई कर बैठता था और इतिहासमें ऐसी घटनाएँ थोड़ी नहीं हैं, जब युद्धमें पराजित नरेशको भागना पड़ा हो ।

देश-कोष, सेना-सेवककी तो चर्चा क्या, पुत्र-स्नीतकको उनके प्रारब्ध या शत्रुकी दयापर छोड़कर राजा प्राण बचानेके लिये भाग पड़ा जंगलकी ओर—जनशून्य राहसे। उसके पास सवारीतक नहीं। जिसे अपने ही भवनमें जाते समय सेवक सादर मार्गनिर्देश करते थे, वह अकेला, अज्ञात वन-प्रदेशमें भागा जा रहा है। उसे स्वयं पता नहीं—कहाँ जा रहा है।

वैमन गयाः अधिकार् गया—प्राणं बच जायँ तो बहुत। पीनेके लिये जल और क्षुधा-तृप्तिके लिये एक मुडी चने भी उसे किसीकी कुपासे मिलेंगे।

जो कल राजा था—आज अनाश्रित है। एक साधारण मजदूर, एक पथका भिखारी उससे अच्छा है। उसके समान प्राण बचानेके लिये वन-वन भटकनेकी आवश्यकता न मजदूरको है, न भिक्षुकको।

× × ×

अधिकार—व्यर्थ मोह है मनुष्यका। आशङ्काओंका एक झुंड लिये आता है अधिकार और उमका अन्त भी निश्चित है। यड़ा दारुण है उमका अन्त।

# श्रीलिलितमोहिनीदेवजी

(रही सम्यानव अष्टान्ययोगे स्वसे अन्तिम यान्ययं, जन्मस्यान—जोदछा, जन्म—नि० सं० १७८० अधिन शुक्रा १०, ।

जय जय मुंजियिहारिनि ध्यारी । नय जय मुंजियहरू मुखदायक जय जय टाटन कुंजिविहारी ॥ नय जय बृंदावन रसमागर जय जय जमुना सिंधु-सुखारी । नय जय स्टिटिसमोहिनी भिनि-धिनसुखदायक सिरमीरहमारी ॥

वारा भिरोकी जम किये कहा त्रिलोकी दान ? कहा त्रिलोकी वम किए करी न भक्ति निदान ॥ गृंदाबन में परि रही देखि विहारी-कर्ष। नामु वसकर को करे सब भूपन की भूप॥ नैन विहारी हम निरासि रसन विहारी ना अवन विहारी मुजस मुनि निसदिन आठों जा साधु साधु सब एक है ठाकुर ठाकुर ए संतन सों जो हित करें सोई जान विवेव ना काहू सों रूसनों ना काहू सों रंग लिलतमोहिनीदासकी अद्भुत केलि अमंग निंदा करें सो धोबी कहिए, अस्तुति करेंसो भाट अस्तुति निंदा से अलग, सोई भक्त निराह

### श्रीप्रेमसखीजी

( वास्तिषिक नाम थ्रहरी हंसराज, सखीमायके उपासक होनेके कारण इनके गुरु 'श्रीविजयसखी' नामक महात्माने इनका र ।म रनस्ता था । जन्म—विक्रम-संवत् १७९९, स्थान—पत्रा, जाति—श्रीवास्तव कायस्थ)

हो रितया, में तो सरन तिहारी॥
निहं साधन बल बचन चातुरी,
एक भरोसो चरन गिरिधारी।
करुद्द हुँबरिया में तो नीच भूमि की,
गुनसागर पिय तुमहिं सँबारी॥

में अति दीन वालक तुम सरते । नाथ न दीजै अनाथ विसारी । निज जन जानि सँभारींगे प्रीतम , प्रेमसखी नित जाउँ बलिहारी ॥

### श्रीसरसदेवजी

( श्रीनिम्बार्य-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीविहारीदासजीके दिग्य, गौबकुलोत्पन्न ब्राह्मण, पिताका नाम---श्रीक्रमलापति, भाईका नाम् गागरीदासजी, स्थिति-काल---विकामकी (७ वीं दाती)

व्य लोभ की छोभ चल्यों मन चंचल चित्त भयो मित बौरे।

के स्वारथ आरत है परमारथ प्रेम लह्यों नहिं ठौरे॥

स सनेह को रंग विसार विचार ले श्रीगुरु हैं सिरमौरे।

गरी विहारिनिदास बिना नेकहु सुख संग सुहाइ न औरे॥

गरथ को परमारथ खोवत रोवत पेटन को दहमारे।

शिव को भेख अनेक बनावत जाचत सूद्र महा मतवारे॥

स्व बड़ी मगत्यों न सम्हारत आतुर है परदेस सिधारे।

रस अनन्य निहाल भए जिन कोटि बैकुंठ लता पर वारे॥

मुटिल ! गाफिल होत मन न हते देत

काहे अचेत मए जरत है भरम सों।

और नकोउ सुहाउ प्रभु के सरन आउ

शौसर महा चुकाउ समझ है मन मां॥

काहे कीं मरत वहि श्रीवृंदावन वस रहि

सरस साहित्र कहि छाड़िली टलन मां।

तन धन सब गयी काम क्रोध लोभ नयी

चौंक परचौ तव जब काम परची जम मां॥

अब कै जनम जान्यी जनमी न हुती

केतेक जनम चरि धीर ऐसे ही जरायी है।

गहै चौस त् अधिक जियी चाहत मानी

अब के त काल बेगिही दिग्वायी है॥

ऐसे झूठे प्रपंच में ऐसी बस्तु हाथ न पावे ताहि तू गमावे ऐसे कोने भरमायो है। ऐसे मुखद समझि लेहि चित बित इत देहि सरस सनेह स्प्राम संग मुख पायो है।। अबही बनी है बात औसर समझ बात तड़ न खिसात बार मौक ममझायो है। आज काल जैहै मर काल ब्याल हू ते डर भोंडे! भजन कर कैसी संग पायो है ॥ चित बित इत देह सुखिह समिझ लेह सरस गुरु ग्रन्थ पंथ यों बतायो है । चरन सरन भय हरन करन सुख तरन संसार को तू मान सब नायो है ॥

## श्रीनरहरिदेवजी

(जन्म—वि० सं० १६४० बुन्देलखण्डके अन्तर्गत गृहो याममें, पिताका नाम श्रीविष्णुदासजी, माताका नाम उत्तमा, ग्रुरका नाम श्रीसरसदेवजी, स्थान—बृन्दावन, अन्तर्धान—वि० सं० १७४१, उम्र १०१ वर्ष ।)

जाकों मनमोहन दृष्टि परे । मो तो भयो सावन को अंधी सुझत रंग हरे ॥ जड़ चैतन्य कळू नहिं समझत जित देखे तित स्थाम खरे । विद्वल बिकल सम्हार न तन की घूमत नैना रूप भरें ॥ करिन अकरनी दोऊ विधि भली विधि निषेध सब रहे धरे । 'नरहिरदास' जे भए बाबरे ते प्रेम प्रवाह परे ॥

## श्रीरसिकदेवजी

( निम्वार्त-सम्प्रदायान्तर्गत श्रीहरिदासजीकी परम्परामें प्रधान गद्दीके आन्तार्य एवं महान् भक्तकवि, श्रीनरहरिदेवजीके शिष्म, आविमाव वि० सं० १६९२, तिरोभाव १७५८।)

सोहत नैन-कमल रतनारे ।

रूप भरे मटकत खंजन से, मनो बान अनियारे ॥

माथे मुकुट लटक ग्रीवा की, चित ते टरत न टारे ।

अलिगन जनु छिक रहे घटन पर, केस ते घूँ घुरवारे ॥

छूटे बंद झीन तन बागो मुकर रूप तन कारे ।

ढरिक रही माला मोतिन की, छिकत छैल मतवारे ॥

अंग-अंग की सोभा निरखत, हरषत प्रान हमारे ।

'रिसक विहारी'की छित्रि निरखत, कोटिक कविजन हारे ॥

क्याम हों तुमरे गरे परौ ।
जो वीती तुमही सों बीती मन माने सो करौ ॥
करी अनीति कछू मित नाहीं नख शिष देखि मरौ ।
मो तन चिते आप तन चितवो अपने बिरद ढरौ ॥
कीजे लाज सरन आये की जिनि जिय दोष धरौ ।
अपनी जाँघ उघारें नहिं सुख तुमहीं लाज मरौ ॥
बिनती करों काहि हों मिलि कै सब कोउ कहत बुरौ ।
धरिसकदास की आस कहनानिधि तुमहिं ढरौ सो ढरो ॥

### श्रीकिशोरीदासजी

(भहान् भक्तकवि तथा एकान्तनिष्ठ भगवव्भक्त महात्मा। आपका जन्म पंजाब-प्रान्तान्तर्गत आक्षणकुळमें हुआ था। आपके जिला, प्राम, पिता-भाता कादिका नाम नहीं मिलता। आप प्रायः वृन्दावनमें ही रहते थे और श्रीगोपालदासजीके शिष्य थे। आपका स्थितिकाल विकासकी २०वीं शती भारूम होता है।)

### बानी

करों मन ! हरि भक्तन को संग । भक्तन विन भगवत दुर्लभ अति जग यह प्रगट प्रसंग ॥ भुव, प्रहाद, विभीपन, कपिपति कामी मरकट अंग । पुज्य भय जम पाय जगत में जीत्यों सवन जंग ॥ गीध, ब्याध, गनिका, ब्रजगोपी, द्विज-बधु सुवनं उपंग । अजामील अपमारग-गामी लम्पट विवस अनंग ॥ जातुधान, चारन, विद्याधर वनगति हिंमक अभंग । सबरी केवट पूज्य भये जग राम उतारे गंग ॥ श्रीहरिब्यास विना गति नाही तजी मान मद रंग । किसोरीदाम जाचत दीजैं प्रभु, संतन संग सुरंग ॥

गरिपद होय या विधि लगन । रच्छा भरत सहज दुख नाना जाय मित की उगन ॥ भरत तन, मन, पाय पुनि-पुनि छखत पग रहि पगन । नाके चल मदमत्त डोलत जगत दीसत जग न॥ ंति दूर दरिद्र दुग्य सव बुझत तीनो अगन। िमोरीदास ग्रिंच्यास मिले तब महल सुरत लह् छगन ॥

क्य में या मारग पग धरिहों। पुरानः संत जो र्कार विस्वाम अचल अनुसरिहीं ॥ परम-धाम मिलिवे माधन सन्मुख<sup>्</sup> हैं का दिन आचरिहों। इंद रहित विग्यान ग्यान मान-अनल कवहूँ नहिं जरिहों॥ अपमान करे जो कोटि भांति देस न मान पायँ पुनि परिहौं। परिहरि विष सम स्वाद जगत के संतन मीथ उदर अमि भरिहौं ॥

अतिहि दुसह दुख होय कर्मवस हरिपद-कमल निमिप नहिं ट्रि हरि विमुखन की संग त्यागि कै संत सजातिन में सख चरि जग उदाम निज इष्ट आस वल निर्भय हरिजस विमल उचिर श्रीबृंदावन वास निरंतर राधाकुणा रूप लिख अरि सनिये लाल दयानिधि कुपाल यह निस्चय हुद कबहुँ कि करिः ं हरिब्यास ं क्रपाबल **'किसोरीदास'** महल टहल सेवा सुख भरिहें

मन श्रीराधाकुष्ण-धन दूँड़ौ । नहिं तौ परिहौ भवसागर में मिलत न पंथ भेद अति ऊँ काम, कोध, मद, छोभ, ईरषा, जहाँ वासना स् यह अवसर दुर्लभ श्रुति साखी पायौ नर तन सब तन चूड् विन सत्संग न होत सुद्ध मन बनत न कारज पूर्व भटक्यो जन्म अनेक महाखल लह्यो न तत्त्व रसनिधि जो गू 'किसोरीदास' हरिब्यास चरन लग जुगल रतन पायौ भव ह

# आसामके संत श्रीशंकरदेव

( प्रेषक-श्रीधमींश्वरजी )

( जन्म-संवत्— ई० सन् १४४९, जाति—कायस्थ, जन्मस्थान-आसाम प्रान्त, पिताका नाम-कुसुम्बरा, देहावसान- ई १५६९ में, आयु-. १२० वर्ष।)

.नाहि नाहि रमया बिन ताप-तारक कोई । परमानँद पद-मकरँद सेवहु मन सोई॥ तीर्थ वरत तप जप अरु याग योग युगुती। मंत्र परम धरम करम करत नाहि मुकुती ॥ मात पितां पित तनय जानय सब मरना। छारहु धन्ध मानस अन्ध धर त् हरि-चरना ॥ कुष्णिकङ्कर शंकर कह विछुरि विषय कामा। रामन्वरन लेहु शरण जप गोविन्द नामा॥ वोत्हु राम नाम से मुकुति निदान । भव वैतरणि तरणि सुख सरणी नाम ं समान ॥

नहि

नहि

नाम पँचानन नादे पलावत दंति पाप 🕝 बुलिते एक सुनिते सत नित रे विपरीत ॥ धरम नाम वचने बुलि राम धरम अरथ काम मुकुति सुख् सुखे सब कहु परम सुहृद हरिनामा छुटे अन्त केरि दाइ ॥ नारद शुकमुनि राम नाम विनि गति आर । , नाहि : , कहल कृष्णिकिकर क्य छोड़ - मायामय याग् ॥ तस्य परम राम [ - बङ्गीत ]

### आसामके संत श्रीमाधवदेवजी

( श्रीशंकरदेवजीके शिष्य, इनके अनुगायी (महापुरुषीय' कहलाते है । )

( प्रेषक--श्रीवर्माश्वरजी )

मार्य सेव हो राम चरण दूजा।

काहे करो हो हामो आवर पृजा॥

भटे घटे राम व्यापक होई।

आतमा राम विना नाहि कोई॥

चैतन्य छोड़ि काई जड़ सेवा। राम विने नाहि आवर देवा॥ कहय माधव सुन हे नरलोई। राम विने कित मुकुति ना होई॥

# पुष्टिमार्गीय श्रीमद्गोस्वामी श्रीलालजीदासजी ( आठवें लालजी )

( पुष्टिमागीय वैश्वाव-सम्प्रदायके आठवें लालजी, श्रीविद्वलनाथजीके शिष्य ) ( प्रेषक—शीपन्नालाल गोस्त्रामी )

जे जे कर्म गोविन्द विन, सब बन्धन मंसार । पाइये, कीजिय करम विचार II सुख जे जे बचन विचार विन, ते ते वचन विकार। सुख पाइये, बोलिय वचन ्विचार ॥ श्रीकृष्ण भजन में मन्ज का, जो व्यतीत है काल। लालदास सुख निधि वही, और सकल कारज नर करै, सक्ती अपनी लालदाम सुख नहिं लहै। करै बुधा मन काम ॥ तेऊ धर्म है जो सेवा अधिक कहे क्या होवहीं, हरि रति लाल प्रधान ॥ पर मम्पति को देखि के मत्मर हृदय न आन।

लालदास तिप पर रहो। जो दीनो दीन रहे निसदिन सदा, करें न किम अभिमान। तिस पुरुप का, होय सदा सत्य है, यह वेद-सास्त्र सव राखो लालदास तिस पुरुप का निश्चय हरिपद जान अल्व जग जीवना, ज्यौं बादर की छाय। रे नर आलम छाँड़ दे, ऊँचे टेर सुनाय ॥ विद्वलाः संसय हृदय न् धार। त्रिभुवन पुरण विषे प्रतिपालियो, देखो हृदय तज जावहिं, केती देखत भये विनाश। धिक् जीवन खल ठीक तुम, अजहुँ न उपज्यो त्रास ॥

## श्रीसूरदासजी

( महान् भक्तकवि और प्रसिद्ध प्रन्थ सूरसागरके रचित्रा, जन्मसंवत्—१५४० वि० के छपभग, जन्मस्थान — रुनकतां प्राम् ( आगारा-गथुराकी सङ्कपर )। कोई-कोई दिल्लीके समीपवर्ती सीही स्थानको भी इनका जन्म-स्थान कहते हैं । जाति ब्राह्मण, पिताका नाम रामदास, गुरु आवार्य, श्रीवल्लभावार्यजी। वि० सं० १६२० के लगभग पारासोली ग्राममें सूरदासजीका शरीरान्त हुआ था।)

### वित्य-प्रार्थना

चरन कमल बंदौं हिर राह ।
जाकी कृपा पंगु गिरि लंघै,
ऑधरे कों सब कछु दरमाह ॥
विहरी सुनै, गूँग पुनि बोलै,
रंक चलै सिर छत्र धराइ।

स्रदान स्वामी करुनामय, वारवार वंदौं तिहि पाइ॥

#### बंदौं चरन सरोज तिहारे।

सुंदर स्थाम कमल दल लोचन, लिलत त्रिमंगी प्रान पियारे ॥ जे पद पदुम सदा सिव के धन, सिंधु सुता उर तें निह टारे । जे पद पदुम तात रिस त्रासत, मन वच कम प्रहलाद सँमारे ॥ जे पद पदुम परस जल पावन सुरसरि दरम कटत अब भारे । जे पद पदुम परस रिपि पितनी विलि, त्रग, त्याध, पितत बहु तारे ॥ जे पद पदुम रमत बृंदावन अहि सिर धरि अगनित रिपु मारे । जे पद पदुम परसि ब्रज भामिनि सरवस दें, सुत मद्न विमारे ॥

अव मैं नाच्यी बहुत गुपाल।

काम कोध की पहिरि चीलना कंठ विषय कं

महा मोहके नूपुर वाजत निंदा सब्द

श्रम भोयी मन भयी पखावज चलत असंगत

तृष्ना नाद करित घट भीतर नाना विधि वै

माया को किट फैंटा बाँच्यो लोभ तिलक दियौ

कोटिक कला कालि दिखराई जल थल सुधि निर्ह

सुरदास की सबै अधिद्या दूरि करी निंद

हमारे प्रभु औगुन चित न धरी।
समदरसी है नाम तुम्हारी, सोई पार
इक लोहा पूजा में राखत, इक घर बिधक।
सो दुविधा पारस निर्हे जानत, कंचन करत ह
इक निर्देषा इक नार कहावत, मेलों नीर भ
सब मिलि गए तब एक बरन है, गंगा नाम पर
तन माया ज्यों बहा कहावत, सर सु मिलि विग
के इन को निरधार कीजिये, के प्रन जात टर
अब की टेक हमारी लाज राखों गिरिधार
जैसी लाज रखी पारथ की भारत जुद्ध मँक
सारिध हो के रथ कों हाँक्यों चक सुदरसन धार
भक्त की टेक न टार
जैसी लाज रखी दौपिर की होन न दीन्हि उधार

न्तीर बढ़ायो प्रसर् स्रदास की लजा राखों, अब को है रखवार्र राधे राधे श्रीवर प्यारी श्रीवृषमानदुलार सरन तकि आयो तुम्हार्ग

र्वेचत र्वेचत दोउ भुज थाके दुस्तासन पचि हार

गोविंद गाढ़े दिन के मीत।
गंज अरु बज प्रहलाद, द्रीपदी, धुमिरत ही निह्चीत
लाखागृह पांडविन उचारे, साक पत्र भुख गाए
अंबरीय हित साप निवारे, व्याकुल चल पराए
गुप कन्या की बत प्रतिपार्यों, कपट वेप इक धान्यों
तामें प्रगट भए श्रीपांत जू, और सन गर्व प्रहार्यों।
कोटि छ्यानवे उप सेना सव, जरालंघ वंघ छोर।
ऐसे जन, परतिग्या राखत, जुद्ध प्रगट करि जोर।
गुरु वांघच हित मिले सुदामिह, तंदुल पुनि पुनि जोनत।
मगत विरह की अतिही कादर, असुर गर्व बल नामत।

ति पद पदुम रमत पांडव दल दृत भए, सब काज सँबारे । सम्बास नेई पंद पंकल विविध नाप दुख हरन हमारे ॥

तुम ति और कीन पै जाउँ ?

कामें प्रार जाइ मिर नाकँ, पर हथ कहाँ विकाउँ ॥

कामें को दाता है समस्य, जाके दियें अधाउँ ।

कांत काल तुम्हरें सुमिरन गति, अनत कहूँ निहें दाउँ ॥

कां सुदामा कियों अजाची, दियों अभय पद ठाउँ ।

कामधेन, चिंतामिन, दीन्हीं कल्पवृच्छ तर छाउँ ॥

काय ममुद्र अति देखि भयानक, मन मैं अधिक छराउँ ।

कीने कृषा सुमिरि अपनौ प्रन, सुरदाल बिल जाउँ ॥

स्थाम वलराम कीं। सदा गाऊँ।
स्थाम वलराम बिनु दूसरे देव कीं।
स्वमहू माहिं नहिं हृदय ल्याऊँ॥
यदें जय, यहें तप, यहें मम नेम व्रतः।
यहें मम प्रेम, फल यहें ध्याऊँ।
यहें मम ध्यान, यहें ज्ञान, मुमिरन यहें।
सूर प्रभु देंहु हों यहें पाऊँ॥

जों हम भले बुरे तो तेरे।
तुम्हें हमारी लाज वड़ाई, बिनती सुनि प्रसु मेरे॥
सब तिज तुम सरनागत आयो, हल करि चरन गहे रे।
तुम प्रताप बल बदत न काहूँ, निहर भए घर चेरे॥
और देव सब रंक मिखारी, त्यागे, बहुत अनेरे।
सुरदास प्रभु तुम्हरि कुपा तें, पाए सुख जु घनेरे॥

ऐसी कब करिही गोपाल ।

मनसा नाथ, मनोरथ दाता, हो प्रभु दीनदयाल ॥

चरनान चित्त निरंतर अनुरत, रसना चरित रसाल ।

लाचन सजल, प्रेम पुलकित तन, गर अंचल, कर माल ॥

इहिं विधि लखत, झकाइ रहे, जम अपने हीं भय भाल ।

स्र मुजस रागी न डरत मन, मुनि जातना कराल ॥

सविन सनेही छाँड़ि दयों ।
हा जदुनाथ ! जरा तन श्रास्त्री, प्रतिमी उतिर गयों ॥
सोइ तिथि बार नछत्र छगन ग्रह, सोइ जिहिं ठाट ठयों ।
तिन अंकिन कोउ फिरिनिहं बाँचत, गत स्वार्थ समयों ॥
सोइ धन धाम, नाम सोई, कुछ सोई जिहिं बिढ़यों ।
अत्र मवही की बदन स्वान छों, चितवत दूरि मयों ॥
बरप दिवम करि होत पुरातन, फिरि फिर लिखत नयों ।
निज कृति दोष विचारि सुर प्रभु, तुम्हरी सरन गयों ॥

संकट हरन चरन हरि प्रगटे, बेद विदित जस गावै। प्रदास ऐसे प्रभु तिज कै, घर घर देव मनावै॥

तातें तुम्हारी भरोसी आवै। दीनानाथ पतितपावन जस बेट उपनिषद गावै। जौ तुम कहौ कौन खळ तारचोः तौ हौं बोळों साखी। पुत्र हेत सुरलोक गयौ दिज, सक्यौ न कोऊ राखी ॥ गनिका किए कौन ब्रत संजम, सुक हित नाम पढ़ावै। मनमा करि सुमिरयौ गज बपुरै, ब्राह प्रथम गति पावै॥ वकी जु गई घोष में छल करि, जसुदा की गति दीनी। और कहति श्रति बृषभ ब्याध की जैसी गति तुम कीनी ॥ दुपद सुताहि दुष्ट दुरजोधन सभा माहि पकरावै। ऐसौ और कौन करुनामय, बसन प्रबाह बढावै॥ दुखित जानि के सुत कुवेर के, तिन्ह लगि आपु बँघावै। ऐसौ को ठाकुर जन कारन दुख सहि मलौ मनावै॥ दुरबासा दुरजोधन पठयो पांडव अहित विचारी। साक पत्र है सबै अघाए, न्हात भने कुस डारी॥ देवराज मख मंग जानि कै बरष्यौ ब्रज पर आई। सूर स्थाम राखे सब निज कर, गिरि है भए सहाई॥

कीन गित करिहों मेरी नाय!

हों तो कुटिल कुचील कुदरसन, रहत बिषय के साथ ॥
दिन बीतत माया कैं लालचे कुल कुटुंव कैं हेत ।
सिगरी रैनि नींद मिर सोवत जैसें पस् अचेत ॥
कागद धरिन करें दुम लेखिन, जल सायर मिस घोरें ॥
कागद धरिन करें दुम लेखिन, जल सायर मिस घोरें ॥
खिल गैनेस जनम मिर मम कृत तक दोष निहं ओरें ॥
गज गिनका अरु बिप्र अजामिल, अगिनत अधम उधारे ।
यहें जानि अपराध करें मैं तिनहूं सौं अति मारे ॥
लिख लिखि मम अपराध जनम के, चित्रगुप्त अकुलाए ।
भृगु रिषि आदि सुनत चिकत मए, जम सुनि सीस डुलाए ॥
गरम पुनीत पित्रत्र कृपानिधि, पावन नाम कहायों ।
गर पितत जब सुन्यों विरद यह, तब धीरज मन आयों ॥

प्रभु! हैं। यही बेर को ठाढ़ों। और पितत तुम जैसे तारे, तिनहीं मैं लिखि काढ़ों॥ जुग जग निरद यहें चिल आयी, टेरि कहत हों यातें। गरियत लाज पाँच पिततिन में, हैं। इब कही घटि कातें॥ के प्रभु हारि मानि के दैटों, के करी विरद सही। गुर पितन जो धट कहत है, देखों खोजि वहीं। हमारी तुम कों लाज हरी! जानत ही प्रभु अंतरजामी, जो मोहि माँहा परी॥ अपने औगुन कहँ लों वरनों, पल पल घरी घरी। अति प्रपंच की मोट बाँधि कै अपनें मीस घरी॥ खेवनहार न खेवट मेरें, अब मो नाव अरी। स्रदास प्रभु! तब चरनिन की आम लागि उबनी॥

जो जग और वियो कोउ पाऊँ।
तो हो बिनती वार वार करि, कत प्रमु तुर्माह मुनाऊँ॥
सिव विरंचि सुर असुर नाग मुनि, सुतौ जाँचि जन आयो।
भृल्यौ भ्रम्यौ तृषातुर मृग लों काहूँ सम न गँवायौ॥
अपथ सकल चिल चाहि चहूँ दिसि, भ्रम उपटत मितमंद।
यिकत होत रथ चक्रहीन ज्यों, निरिष्य कर्म गुन पंद॥
पौरुष रहित अजित इंद्रिनि वस, ज्यों गज पंक परयों।
विषयासक्त नटी के किप ज्यों, जोइ जोइ कह्यौ करयो॥
भव अगाव जल मग्न महा सठ, तिज पद कुल रह्यौ।
गिरा रहित वृक प्रसित अजा लों, अंतक आिन गह्यौ॥
अपने ही अँखियानि दोष तें, रिविह उल्क न मानत।
अतिसय सुकृत रहित अघ व्याकुल,वृथा समित रज छानत॥
सुनु त्रयताप हरन कर्मनामय, संतत दीनद्याल!
सर् कुटिल राखौ सरनाई, इहिं व्याकुल किकाल॥

अब मेरी राखौं लाज मुरारी!
संकट मैं इक संकट उपजों, कहै मिरग सा नारी॥
और कछू हम जानित नाहीं, आईं सरन तिहारी।
उलटि पवन जब बावर जरियों, स्वान च्हयों सिर झारी॥
नाचन कूदन मृगिनी लागी, चरन कमल पर वारी।
स्र स्याम प्रभु अविगत लीला, आपुहिं आपु सँवारी॥

#### नाम

कहत है, आगे जिपहें राम। बीचिहें भई और की और परयौ काल सों काम॥ गरम बास दस मास अधोमुख, तहें न भयौ विश्राम। बालापन खेलतहीं खोयौ, जोबन जोरत दाम॥ अब तौ जरा निपट नियरानी, करयौ न कछुवै काम। सरदास प्रभु कौं विसरायौ, बिना लिये हिर नाम॥

अद्भुत राम नाम के अंक । श्रम अँकुर के पावन द्वै दलः मुक्तिः नध्यः ताटंक ॥ सुनि मन हंस पच्छ जुगः, जाकें वल उड़ि करध जात । जनम मरन काटन कीं कर्तरि तीछन वहु विख्यात ॥ भंभकार अग्यान हरन कीं; रित सित बुगल प्रकास । नासर निसि दो उक्षें प्रकासित महा कुमग अनयास ॥ पुहुँ लोक स्लाकरन, हरन दुख, वेद पुराननि साखि । भन्ति भ्यान के पंथ सुरू थे, प्रेम निरंतर भाखि ॥

अथ तुम नाम गही मन ! नागर । नार्ते कार अंगिति तें बाँची, मदा रही सुखसागर ॥ गारिन सर्वे, थिपन नहिं ग्रामें, नम न चढ़ावै कागर । किया कर्म करतह निथि वासर भक्ति की पंथ उजागर ॥ गांचि विचारि सकल श्रुति सम्मति, हरि तें और न आगर । सरदास प्रमु इहिं औसर भजि उत्तरि चली भवसागर ॥

यही है सम नाम की ओट। सरन गएँ प्रभु कादि देत नहिं, करत कृषा कें कोट॥ बैटत सबै सभा हरि जू की, कौन बड़ी को छोट। सुरतास पारस के परमें, मिटति छोड़ की खोट॥

जी त् राम नाम धन धरती ।
अब की जन्म आगिली तेरी, दोऊ जन्म सुधरती ॥
जम की त्राम संबं मिटि जाती, भक्त नाम तेरी परती ।
तंदुल घरत समर्पि स्थाम की, संत परोसी करती ॥
होती नफा साधु की संगति, मूल गाँठि नहिं टरती ।
एरदाम वैकुंठ पैट में, कोउ न फेंट पकरती ॥

रे मन, कृष्णनाम किह लीजें।

गुरु के बचन अटल किर मानहि, साधु समागम कीजें।।

पिढ्ये गुनिये मगित मागवत, और कहा किय कीजें।

कृष्णनाम बिनु जनमु बादिही, बिरथा कहें जीजें।।

कृष्णनाम रस बह्यों जात है, तृषावंत है पीजें।

म्रह्म हरि सरन ताकिये, जनम सफल किर लीजें।।

प्रमु ! तेरी बचन भरोसी साँची । पोपन भरन बिसंभर साहब, जो कलपे सो काँची ॥ जब गजराज ग्राह सीं अटक्यी, बली बहुत दुख पायी । नाम लेत ताही लिन हरि जु, गरुड़िह छाँड़ि खुड़ायी ॥ दुस्सासन जब गही द्रीपदी, तब तिहिं बसन बढ़ायी । स्रदास प्रमु भक्तबछल हैं, चरन सरन हीं आयी ॥

भरोसी नाम की भारी।

प्रेम सीं जिन नाम लीन्ही, भए अधिकारी॥

ग्राह जब गजराज घेरची, बल गयी हारी।

हारि के जब टेरि दीन्हो, पहुँचे गिरिधारी॥

दारिद्र भंजे, सुदामा क्बरी बादयौ, द्रीपदी कौ चीर दुस्सासन विभीषन को हंब. दीनी, दास घ्रव को अटल पद दियो, राम दख भक्तहि तारिबे कों लीला मेरि क्यों ढील कीन्ही, सूर

#### भगवान् और भक्तिकी महिमा

सोइ भलौ जो रामहिं गावै।
स्वपचहु सेष्ठ होतपद सेवत, विनु गोपालद्विज जनमन भ।
वाद विवाद, जग्य ब्रत साधन, कितहूँ जाइ, जनम डहकां
होइ अटल जगदीस मजन में, अनायास चारिहुँ फलपावै
कहूँ ठौर नहिं चरन कमल विनु, भृंगी ज्यों दसहूँ दिसि धावै
म्रदास प्रमु संत समागम, आनँद अभय निसान वजावै

काहु के बैर कहा सरें।
ताकी सरवरि करें सो झूठों, जाहि गुपाल वड़ों करें
सिस सन्मुख जोधूरि उड़ावें, उलटि ताहि कें मुख परें
चिरिया कहा समुद्र उलीचें, पवन कहा परवत टरें।
जाकी कृपा पतित हैं पावन, पा परसत पाहन तरें
सुर केस नहिं टारि सकें कोउ, दाँत पीनि जो जग मरें।

करी गोपाल की सब होइ।
जो अपनी पुरुषारथ मानत, अति झुठो है सोह।
माधन, मंत्र, जंत्र, उद्यम, बल, ये सब डारी धोइ।
जो कछु लिखि राखी नॅदनंदन, मेटि सकै निर्ह कोइ॥
दुख सुख, लाम अलाम समुक्षि तुम, कतिह मरत हो रोइ।
सुरदास म्बामी करुनामय, स्थाम चरन मन पोइ॥

तातें सेइयें श्री जहुराह ।
संपति विपति विपति तें संपति। देह की यह सुभार ॥
तरुवर फूले फरे पतझरें, अपने कालहि पार ।
सरवर नीर भरें भरि उमड़ें, स्रूलें। खेह उड़ाह ॥
दुतिया चंद बढ़त ही बाढ़ें, घटत घटत घटि जार ।
मुख्यस संपदा आपदा, जिनि कोऊ पतिशार ॥

अब वे विपदा हू न रहीं।

मनसा करि सुमिरत है जब जब, मिल्रेंत तब नवहीं।

अपने दीन दास के हित लगि, फिरते सँग मँगी।
लेते राखि पलक गोलक ज्यों, मंतत तिन मवहीं।

रन अर बन, बिग्रह, डर आगैं, आवत जहीं तहीं। राखि लियो तुमहीं जग जीवन, त्रासनि तैं सबहीं।। कृपा सिंधु की कथा एक रस, क्यों करि जाति कही। कीजै कहा सूर सुख संपति, जहँ जदु नाथ नहीं?

भक्ति विनु वैल विराने हैहै। ।
पाउँ चारि, सिर संग, गुंग मुख, तन कैसे गुन गैही ॥
चारिपहर दिन चरत फिरत बन, तऊ न पेट अघेही ।
दूंटे कंघ क फूटी नाकिन, को लों घों भुस खेही ॥
लादत जोतत लकुट बाजिहें, तन कहँ मूँड़ दुरैही १
सीत, घाम, घन, विपित बहुत विधि भार तरें मिर जेही ॥
हिर संतिन को कह्यों न मानत, कियों आपुनो पैही ।
सरदास भगवंत भजन विनु, मिथ्या जनम गँवेही ॥

जो सुल होत गुपालहें गाएं। सो सुल होत न जपतप कीन्हें, कोटिक तीरय न्हाएं॥ दिए लेत निहं चारि पदारय, चरन कमल चित लाएं। तीनि लोक तृन सम करि लेखत, नँदनंदन उर आएं॥ बंसीबट, बृंदाबन जमुना, तिज बैकुंठ न जावे। सूरदास हरिको सुमिरन करि, बहुरिन भव जल आवे॥

सोइं रसना जो हिर गुन गावै।
नैनिन की छिब यहै चतुरता, जौ मुकुंद मकरंदिह ध्यावै॥
निर्मल चित तो सोई साँची, कृष्ण बिना जिहिं और न भावै।
सवनिन की जु यहै अधिकाई, सुनि हिर कथा सुधा रसपावै॥
कर तेई जे स्यामिहं सेवैं, चरनिन चिल वृंदाबन जावै।
सर्दास जैये बिल वाकी, जो हिर जू सौ प्रीति बढावै॥

जिहिं तन हिर भिजियों न कियों। सो तन स्कर स्वान मीन ज्यों, इहिं सुख कहा जियों॥ जो जगदीस ईस सबहिनि को, ताहि न चित्त दियों। प्रगट जानि जदुनाथ विसान्यों, आसा मद जु पियों॥ चारि पदारथ के प्रभु दाता। तिन्हें न मिल्यों हियों। स्रदास रसना यस अपनें। टेरि न नाम लियों॥

अजहूँ सावधान किन होहि।
गाया विषम भुजंगिनि को विषा उत्तरको नाहिन तोहि॥
कृष्ण सुमंत्र जियावन मूरी, जिन जन मरत जिवायौ।
वारंबार निकट हावनिन है, गुरु गारुड़ी सुनायौ॥
वहुतक जीव देह अभिमानी, देखत ही इन खायौ।
कोउ कोउ उदरबो साधु संग, जिन स्याम सजीवनिषायौ॥

जाकौ मोह मैर अति छूटै, सुजस गीत के गाएं। सूर मिटै अग्यान मूरछा, ग्यान सुमेषज खाएं।

मुने री मैंने निरबल के बल राम। पिछली साख भरूँ संतन की, सँवारे काम ॥ जब लगि गज बल अपनो बरत्यौ, नैक सरयौ नहिं काम । निरबल है बल राम पुकारची, आधे आए नाम ॥ द्रपद सुता निरवल भइ ता दिन, तजि आए धाम । दुस्सासन की भुजा थिकत भइ, बसनरूप भए स्याम ॥ अप बल तप बल और बाहु बल, चौथौ no दाम। सूर किसोर कुपा तें सब वल, हारे को हरि नाम ॥

सब से ऊँची प्रेम सगाई।
दुरजोधन को मेवा त्यागों साग बिदुर घर पाई॥
जुड़े फल सबरी के खाए बहुविधि प्रेम लगाई।
प्रेम बिबस नृप सेवा कीन्ही आप बने हिर नाई॥
राजसु जग्य खुधिष्ठिर कीन्ही तामें जूँठ उठाई।
प्रेम के बस अर्जुन रथ हाँक्यों भूलि गए ठकुराई॥
ऐसी प्रीति बढ़ी बृंदाबन गोपिन नाच नचाई।
सूर कूर इहि लायक नाहीं कहँ लगि करीं बड़ाई॥

अविगत गित कछु कहत न आवै । ज्यां गूँगै मीठे फल कौ रस अंतरगत ही मावै ॥ परम स्वाद सबही सु निरंतर अमित तोष उपजावै । मन बानी कों अगम अगोचर सो जानै जो पावै ॥ रूप रेख गुन जाति जुगित विनु निरालंग कित धावै । सब विधि अगम विचारिहं तातें सूर सगुन पद गावै ॥

वासुदेव की बड़ी वड़ाई ।
जगत पिता, जगदीस, जगत गुरु,
निज भक्तनि की सहत ढिठाई॥
भृगु को चरन राखि उर ऊपर,
वोले वचन सकल सुखदाई।

मिय विरंचि मारन की धाए, गति काहू देव न पाई॥ विनु चद्रहे उपकार करत है, खारय विना करत मित्राई। रावन अरि की अनुज विभीपन, मिले भरत की ताकी नाई ॥ चवती यापर करि मारन आई, हरि जू वैकुंठ विनु दीन्हें ही देत सूर प्रभु, ऐसे Sul S जद्नाथ गुसाई ॥

प्रभु को देखी एक सुभाइ।
अति गंभीर उदार उद्घि हरि, जान सिरोमनि राइ॥
तिनका सीं अपने जन को गुन मानत मेरु समान।
सकुचि गनत अपराध समुद्रहिं बूँद तुल्य मगवान॥
वदन प्रसन्न कमल सनमुख है देखत हों हरि जैसें।
विमुख भएँ अकृपा न निमिपहूँ, फिरि चितयों तो तैसें॥
भक्त विरह कातर करुनामय, डोलत पाछें लागे।
स्रदास ऐसे स्वामी कों देहिं पीठि सो अभागे॥

हरि सौ ठाकुर और न जन कीं। जिहिं जिहिं विधि सेवक सुख पावै, तिहिं বিধি राखत भूख भएँ भोजन जु उदर कौं, तोयः कौं। तृपा पट तन लग्यो फिरत सुरभी ज्यों सुत सँग, औचट गुनि गृह कौं ॥ बन चतुर चिंतामनि, परम उदार कुबेर कोटि कौं। निधन The की पर्रातग्या: राखत जन कों ॥ हाथ पसारत कन तुरत ਤਠਿ संकट धावतः कौं। परम सुभट निज पन नहिं करै मानै कोटिक एक कौं ॥ क्रतघन सूर महा

हिर सौ मीत न देख्यों कोई। निपतिकाल सुमिरत तिहिं औसर आनि तिरीछौ होई॥ ग्राह गहे गजपित मुकरायो, हाथ चक्र ले धायो। तिज बैकुंट गहड़ बिज श्री तिज, निकट दास कैं आयो॥ दुर्वासा की साप निवारची, अंबरीप पति राष्ट्र ब्रह्मळोक परजंत फिरची तहँ देव मुनी जन साखं ळाखाग्रह तैं जरत पांडु सुत सुधि बल नाथ उबां स्रदास प्रमु अपने जन के नाना त्रास निवां

राम भक्तन्त्सल निज वानों।
जाति गोत कुल नाम गनत निहें रंक होइ कै रा
सिव ब्रह्मादिक कौन जाति प्रभु, हों अजान निहें जा
हमता जहाँ तहाँ प्रभु नाहीं, सो हमता क्यों सा
प्रगट खंभ तें दए दिखाई, जद्मिप कुल की द
रघुकुल राघव कुष्न सदा ही गोकुल कीन्हों था
बरनि न जाइ भक्त की महिमा, बारंबार बखा
ध्रुव रजपूत, बिदुर दासी सुत, कौन कौन अरगाने
जुग जुग बिरद यहै चिल आयो, भक्तिन हाथ किका
राजस्य में चरन पखारे स्थाम लिए कर पा
रसना एक अनेक स्थाम गुन, कहँ लगि करों बखा
स्रदास प्रभु की महिमा अति, साखी बेद पुरान

गोर्बिंद प्रीति सबिन की मानत ।
जिहिं जिहिं भाइ करत जन सेवा, अंतर की ग्रांत जान
सबरी करुक बेर तिज मीठे चािल गोद भारे स्था
जूठिन की कक्कु संक न मानी, भच्छ किये सत भा
संतत भक्त भीत हितकारी स्थाम बिहुर कें आ
प्रेम बिकल अति आनँद उर धारे, कदली छिकुला खा
कौरव काज चले रिषि सापन साक पत्र सु अथ
स्रदास करना निधान प्रभु, जुग जुग भक्त बढ़ा

सरन गएँ को को न उचारची ।
जब जब भीर परी संतिन कों, चक्र सुदरसन तहाँ सँभारः
भयौ प्रसाद जु अंबरीज कों, दुरवासा को कोध निवार
ग्वालिन हेत धरचौ गोवर्धन, प्रकट हंद्र को गर्व प्रहारः
कृपा करी प्रहलाद भक्त पर, खंभ फारि हिरनाकुस मार
नरहिर रूप धरचौ करुनाकर, छिनक माहिं उर नखिन विदार
प्राह यसत गज कों जल बूड्त, नाम लेत वाको तुख टार
स्र स्याम विनु और करें को, रंगभृषि में कंस पछारः

जन की और कौन पित राखें ? जाति पाँति कुछ कानि न मानतः वेद पुरानि गाः जिहिं कुछ राज द्वारिका कीन्हों, सो कुछ साप तें नार सोइ मुनि अंबरीप कें कारन तीनि भुवन भ्रमि नार जाको चरनोदक सिव सिर धरि, तीनि छोक हितकारी। सोइ प्रमु पांडुमुतनि के कारन निज कर चरन पालारी।। बारह बरस बमुदेव देविकहिं कंस महा दुख दीन्हीं। तिन प्रमु प्रहलादिह सुमिरत हीं नरहिर रूप जु कीन्ही।। जग जानत जदुनाथ जिते जन निज भुज हम मुख पायो। ऐसो को जु न सरन गहे तैं कहत सूर उत्तरायो।।

जव जब दीनिन कठिन परी ।
जानत हों, कहनामय जन कों तब तब सुगम करी ॥
सभा मँझार दुष्ट दुस्सासन द्रौपिद आनि घरी ।
सुमिरत पृट की कोट बद्ची तब, दुख सागर उबरी ॥
ब्रह्म बाण तें गर्म उबारची, टेरत जरी जरी ।
विपति काल पांडव-वधु बन में राखी स्थाम दरी ॥
किर भोजन अवसेस जग्य की त्रिभुवन भूख हरी ।
पाइ पियादे घाइ बाह सौं लीन्हों राखि करी ॥
तत्र तब रच्छा करी भगत पर जब जब विपति परी ।
महा मोह मैं परची सूर प्रभु, काहैं सुधि विसरी ॥

जैसें तुम गज की पाउँ छुड़ायी । अपने जन की दुखित जानि के पाउँ पियादे धायी ॥ जह जह गाद परी भक्तिन कीं, तह तह अपु जनायी । भक्ति हेत प्रहलाद उनारयी, द्रीपदि चीर बढ़ायी ॥ प्रीति जानि हरि गए विदुर कें, नामदेव घर छायी । सूरदास द्विज दीन सुदामा, तिहिं दारिद्र नसायी ॥

नाथ अनाथिन ही के संगी।
दीनदयाल परम करनामय, जन हित हिर बहु रंगी।।
पारथ तिय कुरुराज सभा में बोलि करन चहै नंगी।
स्वयन सुनत करना सरिता भए, बाद्यों वसन उमंगी।।
कहा बिदुर की जाति बरन है, आइ साग लियों मंगी।
कहा कूबरी सील रूप गुन, बस भए स्थाम त्रिमंगी।।
माह गह्यों गज बल बिनु व्याकुल, विकल गात, गति लंगी।
भाइ चक्र ले ताहि उबारयों, मारयों माह विहंगी।।
कहा कहीं हिर केतिक तारे, पावन-पद परतंगी।
सरदास यह विस्द खवन सुनि, गरजत अधम अनंगी।।

स्याम भजन चिनु कौन चड़ाई १ वल विद्या पन पाम रूप गुन और सकल मिथ्या सौंजाई ॥ अंवरीप प्रहलाद नृपति बलि, महा कँच पदबी तिन पाई। गिट्सारेंग रन रावन जीत्यी। लंक विभीपन फिरी दुहाई॥

मानी हार विमुख दुरजोधन, जाके जोधा हे सौ भाई। पांडव पाँच भजे प्रभु चरनिन, रनिहं जिताए हैं जदुराई॥ राज रविन सुमिरे पित कारन असुर बंदि तैं दिए छुड़ाई। अति आनंद सूर तिहिं औसर, कीरित निगम कोटि मुख गाई॥

ऐसे कान्ह भक्त हितकारी। जहाँ जहाँ जिहिं काल सम्हारे, तहँ तहँ त्रास निवारी ॥ धर्मपत्र जब जग्य उपायी, दिज मुख है पन लीन्ही। अस्व निमित उत्तर दिसि कैं पय गमन धनंजय कीन्हा ॥ अहिपति सुता सुवन सन्मुख है बचन कहाँ। इक हीनी। पारय विमल बभुवाहन कौ सीस खिलौना दीनौ ॥ इतनी सुनत कुंति उठि धाई, बरषत लोचन नीर। पुत्र कबंध अंक भरि लीन्ही, धरित न इक छिन धीर ॥ है है होन हृदय लपटावति, चुंबति भुजा गॅमीर। त्यागति प्रान निरिष्व सायक धनु, गति मति बिकल सरीर ॥ ठाढे भीम नकुल सहदेवर तृप सब क्रम्न समेत। पौढे कहा समर सेज्या सुत, उठि किन उत्तर देत ! थिकत भए कछु मंत्र न फ़रई, कीने मोह अचेत । या रथ बैठि बंधु की गर्जीहें पुरवे को कुरुखेत ? काकी बदन निहारि द्रौपदी दीन दुखी संभिरिहै ? काकी ध्वजा बैठि कपि किलकिहि। किहिं भय दुरजन इरिहै १ काके हित श्रीपति ह्याँ ऐहैं। संकट इच्छा करिहें ? को कौरव-दल-सिंधु मथन करि या दुख पार उतिरहै ? चिंता मानि चितै अंतरगतिः नाग-लोक कौ धाए। पारथ सीस सोधि अष्टाकुल, तत्र जदुनंदन स्याए॥ अमृत गिरा बहु बरिष सूर प्रभुः भुज गहि पार्थ उठाए । अस्व समेत वभूवाहन है, सुफल जग्य हित आए॥

जापर दीनानाथ ढरें।
सोइ कुळीन वड़ी सुंदर सोई, जिहिं पर कृपा करें॥
कीन विभीषन रंक निसाचर, हिर हँसि छत्र धरें।
राजा कीन बड़ी राबन तें, गर्बहिं गर्ब गरें॥
रंकव कीन सुदामाहू तें, आप समान करें।
अधम कीन है अजामील तें, जम तहँ जात हरें॥
कीन विरक्त अधिक नारद तें, निसि दिन भ्रमत फिरें।
जोगी कीन वड़ी संकर तें, ताकी काम छरे॥
अधिक कुरूप कीन कुविजा तें, हिर पित पाइ तरें।
अधिक सुरूप कीन सीता तें, जनम वियोग मरे॥
यह गित मित जाने निहंं कोऊ, किहिं रस रिसक ढरें।
सुरदास भग

जाकी दीनानाय निवाजें।
भव सागर में कवहुँ न झकै, अभय निसाने वार्जे॥
धिप्र सुदामा की निधि दीन्हीं, अर्जुन रन में गाजें।
लेका राज धिभीवन रार्जे, ध्रुव आकास विराजें॥
मारि कंस केसी मथुरा में, मेट्यो सबै दुराजें।
उग्रसेन सिर छत्र धरयों है, दानव दस दिसि भार्जे॥
अंवर गहत द्रोपदी राखी, पलटि अंध सुत लाजें।
सरदास प्रमु महा भक्ति तें, जाति अजातिहिं सार्जे॥

जाकों मनमोहन अंग करें।
ताकों केस खसे निहं सिर तं, जो जग वैर परे।।
हिरनकसिषु परहार यक्यों, प्रहलाद न नेंकु डरे।
अजहूँ लिंग उत्तानपाद सुत, अविचल राज करे॥
राखी लाज द्रुपदतनया की, कुरुपति चीर हरें।
दुरजोधन को मान भंग करि बसन प्रवाह भरें॥
जो सुरपित कोण्यो वज ऊपर कोध न कछू सरे।
वज जन राखि नंद को लाला, गिरिधर विरद धरें॥
जाकों विरद है गर्व प्रहारी, सो कैसे विसरें।
सुरदास भगवंत भजन किरं, सरन गरें उबरें॥

जाकों हरि अंगीकार कियो ।
ताके कोटि विघन हरि हरि कै, अमै प्रताप दियौ ॥
दुरबासा अँबरीष सतायौ, सो हरि सरन गयौ ।
परितग्या राखी मन मोहन फिरि तापैं पठयौ ॥
बहुत सासना दइ प्रहलादिहिं, ताहि निसंक कियौ ॥
निकसि खंभ तें नाथ निरंतर, निज जन राखि लियौ ॥
मृत्तक भए सब सखा जिवाए, बिष जल जाइ पियौ ।
सूरदास प्रभु भक्तबळल हैं, उपमा कों न बियौ ॥

हम भक्तिन के भक्त हमारे ।

मुनि अर्जुन ! परितग्या मेरी, यह व्रत टरत न टारे ॥

भक्तिन काज लाज जिय धरि कै, पाइ पियादे धाऊँ ।

जहँ जहँ भीर परे भक्तिन कीं, तहँ तहँ जाइ छुड़ाऊँ ॥

जो भक्तिन सीं बैर करत है, सो वैरी निज मेरौ ।

देखि बिचारि भक्त हित कारन, हाँकत हों रथ तेरौ ॥

जीतें जीत भक्त अपने के, हारें हार बिचारों।

स्रदास सुनि भक्त बिरोधी, चक्र सुदरसन जारों॥

#### दैन्य

जन्म सिरानी अटकें अटकें । राज काज, सुत बित की डोरी, बिनु बिबेक फिरयी मटकें ॥ किंठन जो गाँठि परी माया की, तोरी जाति न झटकैं। ना हिर भक्ति, न साधु समागम, रह्यों वीचहीं लटकैं॥ ज्यों बहु कला काछि दिखरावै, लोभ न छूटत नट कैं। स्रदास सोभा क्यों पावै, पिय विहीन धनि मटकैं॥

विरया जन्म लियो संसार ।
करी कबहुँ न भक्ति हरि की, मारी जननी भार ।
जग्य, जप, तप नाहिं कीन्ह्यो, अल्प मित विस्तार ।
प्रगट प्रभु निहं दूरि हैं, तू देखि नैन पसार ॥
प्रबल माया ठग्यो सब जग, जनम जूआ हार ।
स्र हरि को सुजस गावो, जाहिं मिटि भव भार ॥

काया हरि कैं काम न आई।
भाव भक्ति जहें हरि जस सुनियतः तहाँ जात अलगाई॥
लोभातुर है काम मनोरथः तहाँ सुनत उठि पाई।
चरन कमल सुंदर जहें हरि कें क्योंहुँ न जात नवाई॥
जव लगि स्याम अंग नहिं पंरसतः अंधे ज्यों भरमाई।
स्रदास भगवंत भजन तजिः विषय परम विष खाई॥

सबै दिन गए विषय के हेत ।
तीनों पन ऐसें हीं खोए, केस भए सिर सेत ॥
ऑिलिनि अंध, खबन निहं सुनियत, थाके चरन समेत ।
गंगा जल तिज पियत कूप जल, हिर तिज पूजत पेत ॥
सन बच कम जो भजे स्थाम कों, चारि पदारथ देत ।
ऐसो प्रभू छाँड़ि क्यों भटके, अजहूँ चेति अचेत ॥
राम नाम बिनु क्यों छूटौंगे, चंद गहें ज्यों केत ।
सरदास कछु खरच न लागत, राम नाम मुख लेत ॥

अब हों माया हाय विकानी ।

परबस भयी पस् ज्यों रज बस, भज्यो न श्रीपित रानी ॥
हिंसा मद ममता रस भृल्यों, आसाहीं लग्टानी ।

याही करत अधीन भयी हों, निद्रा अति न अधानो ॥

अपने हीं अग्यान तिमिर में, विसरयो परम टिकानी ।

सरदास की एक आँखि है, ताहू में कछु कानो ॥

किते दिन हरि सुमिरन विनु खोए ।

परिनदा रसना के रस किर, केतिक जनम विगोण ॥

तेल लगाइ कियो रुचि मर्दन, बस्तर मिल मिल धोण ।

तिलक बनाइ चले खामी है, विपयिनि के मुल जोए ॥

काल बली तैं सब जम काँप्यो, ब्रह्मादिक हूँ गेए।

सूर अधम की कही कौन गति, उद्दर भरे परि गोण ॥

जनम तो ऐसेहिं बीति गयो ।
जैसें रंक पदारथ पाएँ, लोभ विसाहि लयो ॥
बहुतक जन्म पुरीष परायन, स्कर-स्वान भयो ।
अब मेरी मेरी करि बौरे, बहुरौ बीज बयो ॥
नर को नाम पारगामी हो, सो तोहिं स्थाम दयो ।
हैं जड़ नारिकेल किप कर ज्यों, पायो नाहिं पयो ॥
रजनी गत बासर मृग तृष्ना रस हिर को न चयो ।
सूर नंदनंदन जेहिं विसरयो, आपुहिं आपु हयो ॥

विनती करत मरत हों लाज।
नख सिख लों मेरी यह देही है पाप की जहाज ||
और पतित आवत न ऑखि तर देखत अपनौ साज।
तीनों पन भरि ओर निवाह्यों तऊ न आयौ बाज।
पाछें भयौ न आगें ह्वेहै, सब पतितिन सिरताज।
नरकों भज्यों नाम सुनि मेरी, पीठि दई जमराज।
अब लों नान्हे-नून्हे तारे, ते सब वृथा अकाज।
साँचे बिरद सुर के तारत, लोकनि लोक अवाज।

प्रभु! हों सच पिततन को टीको। और पितत सब दिवस चारि के, हों तो जनमत ही को।। बिधक अजामिल गिनका तारी और पूतना ही को। मोहि छाँड़ि तुम और उधारे, मिटै सुल क्यों जीको।। कोउन समरथ अब करिवे कों, खैंचि कहत हों लीको। मिरियत लाज सूर पिततन में, मोहू तैं को नीको।।

हों तो पतित सिरोमिन माधी ! अजामील बातिन हीं तारयो, हुती जु मोतें आधी ॥ कै प्रभु हार मानि कै बैठी, के अवहीं निस्तारी। सूर पतित कों और ठौर नहिं, है हरि नाम सहारी॥

माधौ जू! मोतें और न पापी।

घातक कुटिल चवाई कपटी, महाक्र संतापी॥

लंपट धूत पूत दमरी की, विषय जाप की जापी।

मच्छि अभच्छ, अपान पान करि, कबहुँ न मनसा धापी॥

कामी विवस कामिनी कैं रस, लोभ लालसा थापी।

मन कम वचन दुसह सबिहन सौं कदुक बचन आलापी॥

जेतिक अधम उधारे प्रसु! तुम तिन की गति मैं नापी।

सागर सर विकार भरयो जल, बिधक अजामिल वापी॥

हरि ! हों सब पतितन की राजा । निंदा पर मुख पूरि रहाौ जग, यह निसान नित बाजा ॥ तृष्ना देसर सुभट मनोरय, इंद्री खड्ग हमारी। मंत्री काम कुमित देवे कों, कोध रहत प्रतिहारी॥ गज अहंकार चढ्यौ दिगविजयी, लोभ छत्र करि सीस। फीज असत संगति की मेरें, ऐसौ हों में ईस॥ मोह मया बंदी गुन गावत, मागध दोष अपार। सूर पाप को गढ़ हढ़ की-हों, मुहकम लाह किंवार॥

हिर ! हों सब पिततिन को राउ ।
को किर सक बराबिर मेरी, सो धों मोहि बताउ ॥
बयाध गीध अरु पितत पूतना, तिन तैं बढ़ी जु और ।
तिन मैं अजामील गिनकादिक, उन मैं मैं सिरमौर ॥
जह तह सुनियत यह बड़ाई, मो समान निहं आन ।
और हैं आजकाल के राजा, मैं तिन में सुलतान ॥
अब लिग प्रभु तुम बिरद बुलाए, भई न मोसों भेंट ।
तजी विरद के मोहि उधारी, सूर कह किस फेंट ॥

हिरे! हों सब पिततन को नायक।
को किर सकै बराबिर मेरी, और नहीं कोउ लायक॥
जो प्रभु अजामील कों दीन्हीं, सो पाटौ लिखि पाऊँ।
तौ विस्वास होइ मन मेरें, औरौ पितत बुलाऊँ॥
बचन मानि लै चलों गाँठि दै, पाऊँ सुख अति भारी।
यह मारग चौगुनौ चलाऊँ, तौ पूरौ ब्योपारी॥
पितत उधारन नाम सुन्यौ जब, सरन गही तिक दौर।
अब कें तौ अपनी लै आयो, बेर बहुर की और॥
होड़ा होड़ी मनिहं भावते किए पाप भिर पेट।
ते सब पितत पाय तर डारौं यहै हमारी भेंट॥
बहुत भरोसौ जानि तुम्हारौ, अब कीन्हे भिर माँड़ौ।
लीज बेगि निवेरि तुरतहीं सूर पितत को टाँडो॥

मो सम कौन कुटिल खल कामी।
तुम सौं कहा छिपी करुनामय, सब के अंतरजामी।
जो तन दियौ ताहि बिसरायौ, ऐसौ नोनहरामी।
भिर भिर उदर विषे कौं धावत, जैसें सूकर प्रामी।।
सुनि सतसंग होत जिय आलस, विषयिनि सँग विसरामी।
श्रीहरि चरन छाँडि विमुखन की निसि दिन करत गुलामी।।
पापी परम अधम अपराधी, सब पतितनि मैं नामी।
सुरदास प्रमु अधम उधारन सुनियै श्रीपति स्वामी।।

मोसौ पतित न और हरे! जानत है। प्रभु अंसरजामी, जे मैं कर्म करे॥ ऐसी अंध अधम अविवेकी खोटिन करत खरे।
चिपथी भंजे विरक्त न सेए, मन धन धाम धरे॥
ज्यों गाखी मृगमद मंडित तन परिहरि, पूय परें।
त्यों मन गृह विषय गुंजा गिह, चिंतामिन विसरें॥
ऐसे और पतित अवलंबित, ते छिन माहि तरे।
सर्पतित तुम पतित उधारन, विरद कि लाज धरे॥
वैराग्य

जा दिन मन पंछी उड़ि जैहें।
ता दिन तेरे तन तहवर के मवे पात झिर जैहें।।
या देही की गरव न करिये, स्थार काग गिघ खेहें।
तीनिन में तन छुमि, के विधा, के हैं खाक उड़ैहैं।।
कहें वह नीर, कहाँ वह सोभा, कहें रंग रूप दिखेहें।।
कर के कहत सवारे काढ़ी, भूत होइ घरि खेहें।।
घर के कहत सवारे काढ़ी, भूत होइ घरि खेहें।।
जन पुत्रनिहिं बहुत प्रतिपाल्यी, देवी देव मनैहें।।
तेइं ले खोपरी बाँस दै, सीस फोरि विखरेहें।
अजहूँ मूढ़ करी सतसंगति, संतिन में कछु पेहै।।
नर वपु धारिनाहिं जन हरि कों, जम की मार सो खेहें।
सूरदास भगवंत भजन विनु बृथा सु जनम गैंवैहै॥

नहिं अस जनम बारंबार ।
पुरवली थों पुन्य प्रगटयी, लहाौ नर अवतार ॥
बटै पल पल बहैं छिन छिन, जात लागि न बार ।
धरिन पत्ता गिरि परे ते फिरि न लागें डार ॥
भय उद्धि जमलोक दरसै, निपट ही अधियार ।
सूर हिर को भजन किर किरि उत्तरि पहले पर ॥

जग मैं जीवत ही की नाती।

मन विछुरें तन छार होइगी, कोउ न बात पुछाती।।

में मेरी कबहूँ निहं कीजै, कीजै पंच सुहाती।

विषयासक्त रहत निशि वासर, सुख सियरी, दुख ताती।।

साँच झूठ करि माया जोरी, आपुन रूखी खाती।

स्रदास कछु थिर न रहेगी, जो आयी सो जाती।।

दिन द्वें लेहु गोबिंद गाइ ।

मोह माया लोभ लागे, काल घरें आह ॥

बारि मैं ज्यों उठत बुदबुद, लागि वाइ बिलाइ ।

यहै तन गति जनम झूठों, स्वान कागन खाइ ॥

कर्म कागद बाँचि देखों, जो न मन पतियाइ ।
अविल लोकनि भटकि आयों, लिख्यों मेटि न जाइ ॥

सुरित के दस द्वार रूँधे, जरा घेरचौ ः सूर हिर की भक्ति कीन्हें, जन्म पातक व

#### उद्घोधन एवं उपदेश

रे मन, गोविंद के हैं रिहये। इहि संसार अपार विरत हैं, जम की त्रास न सहिये॥ दुख, सुख, कीरति, भाग आपने आइ परे सो गहिये। सूरदास भगवंत भजन कारे अंत वार कहु लहिये॥

नर ! तें जनम पाइ कहा कीनी !

उदर भरथी कूकर स्कर हों, प्रभु की नाम न हीनी !!
श्रीभागवत सुनी निहं श्रवनिन, गुरु गोविंद निहं बीनी !
भाव भक्ति कछु हृदय न उपजी, मन विषया में दीनी !!

इही सुख अपनी किर जान्यी, परस प्रिया के भीनी !
अब की मेरु बढ़ाइ अधम ! तु, अंत भयी बहुदीनी !!
लख बीरासी जोनि भरिम के फिरि वाही मन दीनी !

स्रदास मगवंत भजन विनु ज्यों अंजिल जल छीनी !!

सब तिन भिजिए नंदकुमार ।
और भने तें काम सरे निहें, मिटे न भव जंजार ॥
जिहिं जिहिं जोनि जन्म धारणी, बहु जोरणी अघ की भार ।
तिहि काटन की समस्य हरि की तीछन नाम फुठार ॥
बेद, पुरान, भागवत, गीता, सब की यह मत सार ।
भव समुद्र हरि पद नौका बिनु कोउ न उतारे पार ॥
यह जिय जानि, इहीं छिन भिज, दिन बीते जात असार ।
सूर पाइ यह समी लाहु लहि, दुर्लभ फिरि संसार ॥

नर देही पाइ चित चरन कमल दीजै। दीन बचन, संतिन सँग दरस परस कीजै॥ लीला गुन अमृत रस सवनिन पुट पीजै। सुंदर मुख निरित्त, ध्यान नैन माहि लीजै॥ गद्गद सुर, पुलक रोम, अंग प्रेम भीजै। सुरदास शिरिधर जस गाइ गाइ जीजै॥

गाइ लेहु मेरे गोपालहिं। नातर काल ब्याल ले लेहे। छाड़ि देहु तुम सत्र जंजालहिं॥

अंजिल के जल ज्यों तन छीजतः खोटे कपट तिलक अरु मालीः।

कनक कामिनी सों मन बॉब्यो। है गज चल्यो खान की चार्टी। सकल सुखिन के दानि आनि उर, हृद विस्वास भजौ नँदलालिहें। सुरदास जो संतनि कौं हित, कृपावंत मेटत दुख जालिहें॥

जो अपनी मन हरि सौं राँचै।
आन उपाय प्रसंग छाँड़ि कै, मन वच कम अनुसाँचै॥
निसि दिन नाम छेत ही रसना, फिरि जु प्रेम रस माँचै।
इहिं विधि सकल लोक में बाँचे, कौन कहै अव साँचै॥
सीत उपन, मुख दुख नहिं माने, हर्ष सोक नहिं खाँचै।
जाइ समाइ सूर वा निधि में, बहुरि जगत नहिं नाचै॥

करि हरि सों सनेह मन साँचौ। निपट कपट की छाँड़ि अटपटी, इंद्रिय वस राखिहि किन पाँचौ॥ सुमिरन कथा सदा सुखदायक, विषधर विषय विषम विष वाँचौ॥ सूरदास प्रभु हित कै सुमिरौ आनँद करिकै नाँचौ॥

इहिं विधि कहा घटैगी तेरी ? नंदनँदन करि घर को ठाकुर, आपुन है रहु चेरी ॥ कहा भयो जो संपति वाढ़ी, कियो बहुत घर घेरी । कहुँ हरि कथा, कहूँ हरि पूजा, कहुँ संतनि को डेरो ॥ जो विनता सुत जूथ सकेले, हय गय विभव घनेरी । सबै समर्पों सूर स्थाम कों, यह साँचो मत मेरो ॥

रे मन, राम सों करि हेत ।

हरि भजन की वारि करि छै, उन्नरें तेरी खेत ॥

मन सुआ, तन पींजरा, तिहिं माँहा राखें चेत ।

काल फिरत बिलार तनु धरि, अन घरी तिहिं छेत ॥

सकल विषय विकार तिज, तू उतिर मायर सेत ।

सूर भिज गोविंद के गुन, गुरु न्ताएंं देत ॥

तिहारी कृष्न कहत कहा जात ?

बिद्धुरें मिलन बहुरि कय है है, ज्यों तक्यर के पात ॥
भीत बात कफ कंठ विरोधे, रसना टूटे वात ।
प्रान लए जम जात मूढमित ! देखत जननी तात ॥
छन इक माहि कोटि जुग बीतत, नर की केतिक बात ?
यह जग प्रीति सुवा सेमर ज्यों, चाखत ही उड़ि जात ॥
जम कैं फंद परयो नहिं जय लगि, चरननि किन लगटात ?
कहत यह विरथा यह देही, एतौ कत इतरात ॥

ते दिन विमरि गए इहाँ आए । अति उन्मत्त मोह मद छानयी, फिरत केन वगगए ॥ जिन दिवसिन तें जनिन जठर में, रहत बहुत दुख पाए । अति संकट में भरत भँटा लों, मल में मूँइ गड़ाए ॥ बुधि विवेक बल हीन छीन तन, सबही हाथ पराए । तव धों कौन साथ रहि तेरें, खान पान पहुँचाए ॥ तिहिं न करत चित अधम ! अजहुँ लों जीवत जाके ज्याए । सूर सो मृग ज्यों वान सहत नित वियय व्याध के गाए ॥

भक्ति कव करिहो, जनम सिरानो । वालापन खेलतहीं खोयो तरुनाई वहत प्रपंच किए माया के, तऊ न अधम !अघानौ । जतन जतन करि माया जोरी, है गयी रंक न रानी। सुत वित वनिता प्रीति लगाई, झुठे भरम भुलानौ। लोभ मोह तैं चेत्यौ नाहीं, सपनैं ज्यौं डहकानीं ॥ विरध भएँ कफ कंठ विरोध्यो, मिर धनि धनि पछितानो । सूरदाम भगवंत भजन विनु, जम कें हाथ विकानों ॥ (मन) राम नाम सुमिरन विनु वादि जनम खोयौ। कारन तें अंत क्यों विगोयौ॥ सुख भक्ति विना तन अकार्थ साधु संग ज्वारी ज्यां हाथ झारि चालै गेहः संपति देह सुखदाई । सुत, इन में कछु नाहिं तेरी। काल अवधि आई॥ क्रोध लोभ मोह नुष्ना मन गोविंद गुन चित विमारि कौन मोयौ ॥ नींद चित विचारि, भृत्यौ भ्रम अंधा। लै, तिज और सकल घंघा ॥ भजि

तजी मन ! हिर विमुखिन की मंग ।
जिन कें संग कुमित उपजित है, परत भजन में भंग ।।
कहा होत पय पान कराएँ, विप निहं तजत भुजंग ।
कागिहें कहा कपूर चुगाएँ, स्वान न्हवाएँ गंग ॥
खर कों कहा अरगजा लेपन, मरकट भूपन अंग ।
गज कों कहा मरित अन्हवाएँ, बहुरि धरै वह ढंग ॥
पाहन पतित वान निहं वेधत, रीतों करत निपंग ।
मुरदाल कारी कामिर पै, चद्दत न दूजों गंग ॥

रे मन, जनम अकारथ खोइमि।
हिर्र की भक्ति न कवहूँ कीन्ही, उदर भरे परि मोइमि॥
निमिदिन फिरत रहत मुँद वाए, अहमिति जनम विगोइमि।
गोड़ पमारि परयौ दोउ नीकैं, अब कैमी कह होइमि॥
काल जमनि माँ आनि बनी है, देखि देखि मुख गेइमि।
मुर स्थाम विनु कौन खुड़ावै, चले जाव किर पोइमि॥

टार रस तोऽव जाइ कहुँ लहिये।

गएँ सोच आएँ नहिं आनंद, ऐसो मारग गहिये॥

योमल बचन दीनता सब मीं, सदा अनंदित रहिये।

याद बिवाद हर्ष आतुरता, इतो हंद जिय सहिये॥

ऐसी जो आये या सन में, तो सुख कहँ लीं कहिये।

आह सिद्धि नव निधि सुरज प्रसु, पहुँचै जो कछु चहिये॥

हरि विनु कोऊ काम न आयो ।

हिं साया धुटी प्रपंच रुगि, रतन सौ जनम गँवायो ॥
कंचन करुम, विचित्र चित्र करि, रचि पिच भवन बनायो ।
तामें तें ततरुन ही कारुयो, परु भर रहन न पायो ॥
हीं तब संग जरीगी, यों कहि, तिया धूति धन खायो ।
चलत रही चित चोरि, मोरि मुख, एक न पग पहुँचायो ॥
वोलि बोलि सुत स्वजन मित्रजन, लीन्यो सुजस सुहायो ॥
योला करि करि जननी जायो, कोटिक लाड़ लड़ायो ॥
आसा करि करि जननी जायो, कोटिक लाड़ लड़ायो ॥
तोरि लयो कटिहू को होरा, तापर बदन जरायो ॥
पतित उधारन, गनिका तारन, सो मैं सट विसरायो ।
लियो न नाम कन्नहुँ धोली हूँ, स्रदास पिछतायो ॥

ऐसेंहिं जनम बहुत बौरायौ । विमुख भयो हरि चरन कमल तिज, मन संतोष न आयो ॥ जब जब प्रगट भयी जल थल मैं, तब तब बहु बपु धारे। काम क्रोध मद लोभ मोह बस, अतिहि किए अब भारे ॥ नृग, कपि, बिप्र, गीध, गनिका, गज, कंस केसि खल तारे l अघ वक वृषम बकी घेनुक हति, मत्र जलनिधि तें उबारे ॥ तृनावर्त संहारे। प्रलंब अर मुष्टिक संखच्ड गज चानूर हते दव नास्यी, ब्याल मध्यी भय हारे॥ जन दुख जानि जमल दुम भंजन, अति आतुर है धाए। गिरि कर धारि इंद्र मद मद्यों, दालिन सुख उपजाए।। रिपु कच गहत द्रुपद तनया जब सरन सरन कहि भाषी। बढ़े दुकूल कोट अंबर लों, समा माँस पति राखी॥ मृतक जिनाइ दिए गुरु के सुतः व्याध परम गति पाई। नंद वहन वंधन भय मोचनः सूर पतित सरनाई॥

माया देखत ही जु गई ।
ना हरि-हित, ना तू-हित, इन मैं एकी तौ न भई ॥
ज्यों मधुमाली सँचित निरंतर, बन की ओट लई ।
ज्यों क्यां कुल होत हरे ज्यों सरबस, ऑखिन धूरि दई ॥
सुत संतान खजन बनिता रित, वन समान उनई ।
राखे सूर पवन पालँड हित, करी जो प्रीति नई ॥

### भगवान्की खरूप-माधुरी

हरि मुख निरखत नैन मुलाने।

ये मधुकर रुचि पंकज लोभी, ताही तैं न उड़ाने॥
कुंडल मकर कपोलिन कें ढिम, जनु रिव रैनि बिहाने।
भूष सुंदर नैनिन गित निरखत, खंजन मीन लजाने॥
अरुन अथर दुज कोटि बज्र दुति, सिस गिन रूप समाने।
कुंचित अलक सिलीमुख मिलि मनु लें मकरंद उड़ाने॥
तिलक ललाट कंठ मुकुताबिल, भूपन मिनमय साने।
सूर स्थाम रस निधि नागर के क्यों गुन जात बखाने॥

देखि री नवल नंदिकसोर।
लक्कुट साँ लपटाइ ठाढ़े, जुनति जन मन चोर॥
चार लोचन हँसि निलोकिन, देखि कै चित मोर।
मोहिनी मोहन लगावत, लटिक मुकुट शकोर॥
सन्वन धुनि सुनि नाद पोहत, करत हिरदै पोर।
सूर अंग त्रिमंग सुंदर, छिन निरिष तृन तोर॥

हरि तन मोहिनी माई।
अंग अनंग सत सतः बरिन निहं जाई॥
कोउ निरित्व सिर मुकुट की छिनि सुरित विसराई।
कोउ निरित्व विधुरी अलक मुला अधिक सुल छाई॥
कोउ निरित्व रिह भाल चंदन, एक चित लाई।
कोउ निरित्व विधकी भुकुटि पर, नैन टहराई॥
कोउ निरित्व रिह चार लोचन, निमिष भरमाई।
सर प्रभु की निरित्व सोभा, कहत निहं आई॥

नैना (माई) भूलें अनत न जात।
देखि सखी सोमा जु बनी है, मोहन कें मुसुकात।
दाड़िम दसन निकट नासा सुक, चींच चलाइ न खात।
मनु रितनाथ हाथ भुकुटी धनु, तिहिं अवलोकि दरात।
बदन प्रभामय चंचल लोचन, आनँद उर न समात।
मानहुँ मौंह जुवा रथ जोते, सिंह नचवत मृग मात।
कुंचित केस अधर धुनि मुरली, स्रदास सुरमात।
मनहुँ कसल पहँ कोकिल क्जत, अलिंगन उपर उदात॥

स्थाम कमल पद नख की सोमा।
जे नख चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव विरंचि मन लेगा॥
जे नख चंद्र इंद्र सिर परसे, सिव विरंचि मन लेगा॥
जे नख चंद्र प्रगट वज जुवती, निर्मल निर्मल हरणां॥
जे नख चंद्र फर्निंद्र हृद्य तें, एको निमिष्य न टाग्त।
जे नख चंद्र महामुनि नारद, पलक न घहुँ विभागा॥
जे नख चंद्र महामुनि नारद, पलक न घहुँ विभागा॥

जे नख चंद्र भजन खल नासत, रमा हृदय जे परसित। सर स्याम नख चंद्र विमल छिब, गोपी जन मिलि दरसित।। स्याम हृदय जलसुत की माला, अतिहिं अनूपम छाजै(री)। मनहुँ बलाक पाँति नव घन पर, यह उपमा कछु भ्राजै(री)।। पीत हरित सित अरुनमाल बन, राजित हृदय विसाल(री)। मानहुँ इंद्रधनुष नम मंडल, प्रगट भयौ तिहिं काल (री)।। मृगु पद चिह्न उरस्थल प्रगटे, कौस्तुम मिनि हिगदरसत (री)। बैठे मानौ पट विधु इक सँग, अर्द्ध निसा मिलि हरषत (री)। मुजाविसाल स्यामसुंदर की, चंदन खौर चढ़ाए (री)। सूर सुमग अँग अँगकी सोमा, ब्रजललना लल्ज्वाए (री)।

निरित सिल सुंदरता की सींवा ।
अधर अनूप मुरिलका राजित, लटिक रहित अध ग्रीबा ॥
मंद मंद सुर पूरत मोहन, राग मलार बजावत ।
कबहुँक रीक्षि मुरिल पर गिरिधर, आपुहिं रस भिर गावत ॥
हँसत लसित दसनाविल पंगित, ब्रजबनिता मन मोहत ।
मरकतमिन पुट विच मुकुताहल, बँदन भरे मनु सोहत ॥
मुख विकसत सोभा इक आवित, मनु राजीव प्रकास ।
सूर अरुन आगमन देखि कै, प्रकुलित भए हुलास ॥

मनोहर है नैनिन की भाँति ।

मानहुँ दूरि करत बळ अपनैं, सरद कमल की काँति ॥

हंदीवर राजीव कुसेसय, जीते सब गुन जाति ।

अति आनंद सुप्रौदा तातें, विकसत दिन अरु राति ॥

खंजरीट मृग मीन विचारति, उपमा की अकुलाति ।

चंचल चारु चपल अवलोकिन, चितहिं न एक समाति ॥

जब कहुँ परत निमेषहु अंतर, जुग समान पल जाति ।

स्रदास वह रसिक राधिका, निमि पर अति अनखाति ॥

देखि री हिर के चंचल नैन ।

खंजन मीन मृगज चपलाई, निहं पटतर इक सैन ॥

राजिब दल इंदीवर सतदल, कमल कुसेसय जाति ।

निसि मुद्रित प्रातिह वै विकासत, ये बिकसित दिनराति ॥

अरुन स्वेत, सित झलक पलक प्रति को बरने उपमाह ।

मनु सरसुति गंगा जमुना मिलि, आस्रम कीन्हौ आह ॥

अवलोकनि जलधार तेज अति, तहाँ न मन ठहराइ ।

सूर स्थाम लोचन अपार छिन, उपमा सुनि सरमाइ ॥

देखि सखी ! मोहन मन चोरत । नैन कटाच्छ विलोकनि मधुरीः सुभग भृकुटि विवि मोरत ॥

चंदन खौरि छलाट स्थाम कैं, निरखत अति सुखदाई ।
मनौ एक सँग गंग जमुन नम, तिरछी धार बहाई ॥
मलयज भाल अकुटि रेखा की, किंव उपमा इक पाई ।
मानहुँ अर्द्धचंद्र तट अहिनी, सुधा जुरावन आई ॥
अकुटी चारु निरिख ब्रजसुंदरि, यह मन करित विचार ।
स्रदास प्रमु सोभा सागर, कोउ न पावत पार ॥

हरि मुख निरखित नागरि नारि।
कमल नैन के कमल बदन परः वारिज वारि॥
सुमित सुंदरी सरस पिया रस लंपट माँड़ी आरि।
हरिहि जुहारि जु करत बसीठी, प्रथमहिं प्रथम चिन्हारि॥
राखित ओट कोटि जतनिन करि, शाँपित अंचल शारि।
खंजन मनहुँ उड़न कों आतुरः सकत न पंख पसारि॥
देखि सरूप स्थामसुंदर को, रही न पलक सम्हारि।
देखहु सूरज अधिक सूर तन, अजहुँ न मानी हारि॥

हिर मुख किधों मोहिनी माई।
बोलत बचन मंत्र सौ लगतः गित मित जाति भुलाई॥
कुटिल अलक राजित भुव ऊपरः जहाँ तहाँ बगराई।
स्थाम फाँसि मन करस्यौ हमरौः अब समुझी चतुराई॥
कुंडल लेलित कपोलिन झलकतः इन की गिति मैं पाई।
सूर स्थाम जुवती मन मोहनः ये सँग करत सहाई॥

देखि री देखि सोभा रासि। दीजै, रमा जिन की दासि॥ काम पटतर कहा मुकुट सीस सिखंड सोहै। निरखि रहिं ब्रजनारि। मुरकोदंड आभा, झिरकि डारैं वारि॥ केस कुंचित विश्वरि भ्रव पर, बीच सोभा भाल । मनी चंदिहं अबल जान्यी, राहु घेरघी जाल॥ चार कुंडल सुभग खबनिन, को उपमाइ। कोटि कोटि कला तरिन छिवे। देखि तनु भरमाइ॥ सुभग मुख पर चारु लोचनः नासिका इहि भाँति। मनौ खंजन बीच सुक मिलि, बैठे हैं पाँति ॥ इक मुभग नासा तर अधर छवि, रस घरें अस्नाइ। मनो विंव निहारि सुखः भ्रुव धनुष देखि डराइ॥ हँसत दसननि चमकताई, बज्र कन रिच दामिनी दाड़िम नहीं सरि, कियौ मन अति भ्राँति॥ चिबुक बर चित वित चुरावतः नवल नंदिकसोर। सूर प्रमु की निरिख सोमा मई तक्नी भोर ॥

सं वा अं ३९-

MAN CAN THE SECOND

संत वचन सीतल सुधा करत तापत्रय नास \*

चंटी यहा मदनमोहन की। संदर बदन विलोकि। जा पारन ध्रंपट पट अब ली, श्रेंखियाँ राखीं रोकि॥ पांचि रहि मोर चंहिका मार्थे, छवि की उठित तरंग । मनह अयरपति धनुप विराजत नव जलधर के संग ॥ र्माचर चार कमनीय भाल पर, कुंकुम तिलक गानः अविल भुवन की सोभा राजति उदय किएँ॥ ग्निमय जटित लोल कुंडल की, आमा सलकति गंड I ानहें कमल ऊपर दिनकर की। पसरीं किरन प्रचंड॥ 14.टी अटिल निकट नैनिन कैं, चपल होति इहि माँति । ानहें तामर्य कें सँग खेलत बाल भूंग की पाँति II ोमल स्थाम कृष्टिल अलकावलि, ललित् कपोलिन तीर। नहें मुभग इंदीवर अपर, मधुपनिकी अति भीर॥ परस्पर होड़ । रुन अधर नासिका निकाई, बदत र सुमनसा भई पाँगुरी, निरिख डगमगे गोड़ ॥

तैनि ध्यान नंदकुमार ।
सीम मुद्धुट सिखंड भ्राजत, नहीं उपमा पार ॥
मुटिल केस सुदेस राजत, मनहुँ मधुकर जाल ।
कियर केसर तिलक दीन्हे, परम सोमा माल ॥
भूकुटि बंकट चाक छोचन, रहीं जुवती देखि ।
मनी खंजन चाप डर डरि, उड़त नहिं तिहिं पेखि ॥
मकर कुंडल गंड झलमल, निर्मल लिजत काम ।
नासिका छिव कीर लिजत, कियनि बरनत नाम ॥
अधर बिद्धुम दसन दाड़िम, चिलुक है चित चोर ।
पूर प्रभु मुख चंद पूरन, नारि नैन चकोर ॥

नंदनँदन मुख देखी नीकें। अंग प्रति कोटि माधुरी, निरिष्त होत सुख जी कें।। ए स्वयन कुंडल की आभा, झलक कपोलनि पी कें। इह अमृत मकर कीहत मनु, यह उपमा कल्लु ही कें।। यंग की सुधि निहं जानें, करें कहति हैं लीकें। एस प्रभु नटवर काले, रहत हैं रित पित बीकें।।

देखि सखी अधरिन की लाली ।

मरकत तें सुमग कलेचर, ऐसे हैं बनसाली ॥

प्रात की घटा सॉबरी, तापर अरुन प्रकास ।

दामिनि बिच चमिक रहत है, पहरत पीत सुवास ॥

तरुन तमाल बेलि चिह, जुग पल बिव सुपाके ।

कीर आइ मनु बैठवी, लेत बनत नहिं ताके ॥

हँसत दसन इक सोमा उपजित, सनी नीलमनि पुट मुक्कता गन, मिले कियों बज कन, लाल नगनि खँचि कियों सुमग बंधूक कुसुम तर, झर कियों अपन अंबुल विच बैठी सूर अपन अंबुल विच बैठी सूर अपन अंबुल की सोमा, ब

ऐसे सुने नंदक्रमार । भख निरस्ति सींस कोटि वारतः जान जंघ निहारि करमाः क काछनी पर प्रान वारत, देखि कटि निरुखि तनु सिंह वारतः वि नाभिपर हृद आपु नारतः रोम हृदय मुक्ता माल निरखत, वारि करज कर पर कमल वारतः चल मुजनि पर बर नाग बारतः, गए ग्रीव की उपमा नहीं कहुँ, रूसति चिन्नक पर चित वारि हारतः अध बॅधुक विद्रुम विव वास्तः ते वचन सुनि कोकिला वारति। दसन नासिका पर कीर वारतः चार कंज खंखन मीन मृग सावकहू भ्रकृटि पर सुर चाप वारत, तरिन अलक पर बार्रात अँग्यारी। तिलक प्रमु सिर् मुकुट घारे, धरें

मुख पर चंद डारों बारि ।

कुटिल कच पर भीर वारों, भींह ।

भाल केसर तिलक छवि पर, मदन

भनु चली बहि सुधा धारा, निरित्त

नैन सरसुति जमुन गंगा, उपम

भीन खंजन मुगज चारों, कमल के

निरित्त कुंडल तरिन वारों, कृप ह

झलक लिलत कपोल छिव पर, मुकुट म

नासिका पर कीर चारों, अधर हि

दसन पर कन वज्र चारों, बीज द

चिच्चक पर चित वित्त वारों, प्रान

सूर इरि की अंग सोमा, को न

### गोपी-प्रेम

अव तो प्रगट भई जग जानी ।

॥ मोहन सों प्रीति निरंतर स्यों नियहैगी छानी ॥

हहा करों सुंदर मूरित इन नैनिन माँझ समानी ।

निकसत नाहिं बहुत पिच हारी रोम रोम अस्झानी ॥

अव कैसें निरवारि जाति है, मिल्यो दूध ज्यों पानी ।

सूरदास प्रभु अंतरजामी ग्यास्टिन मन की जानी ॥

मन में रह्यों नाहिन टौर ।
नंदनंदन अछत कैसें, आनियें उर और ॥
चलत चितवत दिवस जागत, स्वप्न सोवत राति ।
हृदय तें वह मदन भूरति, छिन न इत उत जाति ॥
कहत कथा अनेक ऊधी, लोकलाज दिखाइ ।
कहा करीं मन प्रेम पूरन, घट न सिंधु समाइ ॥
स्याम गात सरोज आनन, लिखत गति मृदु हास ।
सर ऐसे रूप कारन, मरत लोचन प्यास ॥

इहि उर मालन चोर गड़े।
अब कैसे निकसत सुनि ऊषी, तिरछे हैं जु अड़े ||
जदिए अहीर जसोदा नंदन, कैसे जात छँड़े।
हाँ जादौपति प्रसु कहियत हैं, हमें न लगत बड़े ||
को बसुदेव देवकीनंदन, को जानै कौ बुझै।
स्र नंदनंदन के देखत, और न कोऊ सुझै।

सखी, इन नैनिन तें घन हारे।
विनहीं रितु वरषत निसि बासर, सदा मिलन दोउ तोरे॥
करध खास समीर तेज अति, सुख अनेक द्रुम डारे।
बदन सदन करि बसे वचन खग, दुख पावस के मोरे॥
धुमरि धुमरि गरजत जल छाँड़त, आँसु सिलल के घारे।
बूइत त्रजहि (सूर) को राखै, विनु गिरिवरधर प्यारे॥

निसदिन बरसत नयन हमारे । सदा रहित वरपा रितु हम पर जब तैं स्याम सिघारे ॥ अंजन थिर न रहत अँखियन में, कर कपोल भए कारे । कंचुकि पट स्खत नहिं कवहूँ, उर विच बहत पनारे ॥

ऑस् सिलल बहे पग थाके, भए जात सित तारे। सुरदास अब डूबत है ब्रज, काहे न लेत उचारे।

हम न मई बृदाबन रेनु । जहँ चरनि डोल्ज नँदनंदन नित प्रति चारत धेनु ॥ हम तैं धन्य परम ये द्रुम बन बाल बच्छ अरु धेनु । सुर सकल खेलत हँसि बोलत सँग मधि पीवत धेनु ॥

मधुकर स्याम हमारे चोर ।

मन हर लियो माधुरी मूरति निरख नयन की कोर ॥

पकरे हुते आनि उर अंतर प्रेम प्रीति कें जोर ।

गए छुड़ाय तोरि सब बंधन दै गए हँसिन अँकोर ॥

चौंक परी जागत निसि बीती तारे गिनत भइ भोर ।

स्रदास प्रभु सरबस ल्र्ट्यी, नागर नवल किसोर ॥

कधी मन न भए दस बीस ।

एक हुती सो गयी स्थाम सँग, को अवराधे ईस ॥

इंद्री सिथिल भई केसव बिनु, ज्यों देही बिनु सीस ।
आसा लागि रहिति तन स्वासा, जीविहें कोटि बरीस ॥
तुम तौ सखा स्थामसुंदर के, सकल जोग के ईस ।
सूर हमारैं नंदनँदन बिनु, और नहीं जगदीस ॥

#### दोहा

सदा सँघाती आपनो जिय को जीवन प्रान ।
सो तू विसर्यो सहज ही हरि ईस्तर भगवान ।।
बेद पुरान सुमृति सबै सुर नर सेवत जाहि ।
महामूढ़ अज्ञानमति क्यों न सँभारत ताहि ।।
प्रमु पूरन पावन सखाः प्राननहू को नाय ।
परम दयाछ कृपाछ प्रमु जीवन जाके हाथ ।।
गर्भवास अति त्रास में। जहाँ न एको अंग ।
सुनि सठ तेरी प्रानपति तहाँ न छाइयो संग ।।
दिवस राति पोषत रहयो ज्यों तंबोली पान ।
वा दुख तें तोहि काढ़ि के छै दीनो पय पान ।।
जिन जड़ ते चेतन कियो, रिच गुन तत्व निधान ।
चरन चिद्धर कर नख दिएः नैन नासिका कान ।।
जो पै जिय छजा नहीं, कहा कहीं सौ वार ।
एकहु अंक न हिर भने। रे सठ पर्सर गैंवार ।।

कहाँ वह मंद सुगंध अमल रस
कहाँ वह षटपद जलजातन की ॥
कहाँ वह सेज पौदिनो बन की
फूल विछोना मृदु पातन की ।
कहाँ वह दरस परस परमानँद

कोमल तन कोमल गातन की ॥

मेरी माई माधी सों मन मान्यी ।
अपनी तन और वा टोटा की एकमेक कार सान्यी ॥

अपनो तन आर वा दाटा का एकमक कार तान्या। लोक बेद की कानि तजी में न्यौति आपने आन्यौ। एक नंदनंदन के कारन बैर सवन सों ठान्यौ॥ अब क्यों भिन्न होय मेरी सजनी! मिल्यौ दूघ अह पान्यौ। परमानंद दास को ठाकुर पहली ही पहचान्यौ॥ नंदलल सों मेरो मन मान्यों कहा करेगी कोय री। हों तो चरन कमल लपटानी जो भावे सो होय री। एह पांत मात पिता मोहि त्रासत हँसत बटाऊ लोग री। अब तो जिय ऐसी बनि आई बिधना रच्यौ है संलोग री। जो मेरी यह लोक जायगी और परलोक नसाय री। नंदनंदन कों तौउ न लाँ हूँ मिलूँगी निसान बजाय री। यह तन धर बहुसी नहिं पहुँये बल्लम बेस सुरार री। एसानँद स्वामी के स्वयर सरवस हारों वार री॥

हीं नेंदलाल बिना न रहूँ । ानसा बाचा और कर्मणा हित की तोसीं कहूँ ॥ जो कछु कही सोई सिर ऊपर सो हों सबै र सदाँ समीप रहूँ गिरिधर के सुंदर बदन च यह तन अरपन हरि कों कीनों वह सुख कहाँ छ परमानँद मदनमोहन के चरन सरोज गहें

#### विरह

जिय की साधन जियहिं रही री।
बहुरि गुपाल देखि नहीं पाए, विलयत कुंज अही री।
इक दिन सौंज समीप ये मारग, वेचन जात दही री।
प्रीति के लिएँ दान मिस मोहन, मेरी बाँह गही री।।
बिन देखें घड़ी जात कलप सम, विरहा अनल दही री।
परमानँद? स्वामी विन दरसन, नैन न नींद वही री।।

ज़ज के बिरही लोग बिचारे।
विन गोपाल ठगे से ठाढ़े, अति दुर्बल तन हारे॥
मात जसोदा पंथ निहारत, निरखत साँझ सकारे।
जो कोउ कान्ह कान्ह कहि बोलत, अँखियन बहत पनारे॥
ये मथुरा काजर की रेखा, जे निकसे ते कारे।
परमानँद' स्वामी बिन ऐसे, क्यों चंदा वितु तारे॥

वह बात कमल दल नैन की ।
बार बार सुधि आवत रखनी, बहु दुरिदैनी हैंन की ॥
वह लीला, वह रास सरद की, गोरज रजनी आविन ।
अरु वह ऊँची टेर मनोहर, मिस कर मीहिं सुनाविन ॥
विस कुंजिन में रास खिलायी, विया गमाई मन की ।
(परमानँद' प्रभु सो क्यों जीवे, जो पोपी महु वैन की ॥

कौन वेर मह चलें री गुपाले ।
हों ननसार गई ही न्यौते,
भार भार बोलत बलवाले ॥
तेरे तन कौ रूप कहाँ गयी भामिन !
अरु मुख कमल मुखाय रही ।
सब सीमाग्य गयी हिर के सँग,
हृदय कमल सो विरह दही ॥
को बीले, को नैन उचारे।
को प्रतिउत्तर देहि विकल गन ।

जो सरवस अक्रूर चुरायौ, 'परमानँद' स्वामी जीवन घन॥

चलौ सिख ! देखों नंदिकसोर । राधा संग लिएं विहरत हैं, सघन कुंज वन खोर ॥ तैसिय घटा घुमिड़ चहुँ दिसि तें, गरजित हैं घनघोर । तैसिय लहलहात सौदामिनि, पवन चलत अति जोर ॥ पीत वसन बनमाल स्याम कै, सारी सुरँग तन गोर । सदा विहार करों 'परमानँद' सदा वसौ मन मोर ॥

माई, हों आनँद गुन गाऊँ।
गोकुल की चिंतामिन माधी, जो माँगो सो पाऊँ॥
जव तें कमलनेन ब्रज आए, सकल संपदा बाढ़ी।
नंदराय के द्वारे देखी, अष्ट महासिधि ठाढ़ी॥
फूल्यो फल्यो सकल बृंदावन, कामधेनु दुहि लीजै।
माँगें मेह इंद्र बरसावै, कृष्ण कृपा सुख जीजै॥

## श्रीकृष्णदासजी

बाल दसा गोपाल की, सब काहू प्यारी ! लै लै गोद खिलावहीं, जसुमति महतारी !! पीत झगुल तन सोहहीं, सिर कुलह बिराजै ! छुद्र घंटिका कटि बनी, पग न्पुर बाजै !! मुरि मुरि नाचे मोर ज्यों, सुर नर मुनि मोहैं ! 'कृष्णदास' प्रभु नंद के आँगन अति सोहैं !!

भादों सुदि आठैं उजियारी, आनँद की निधि आई ॥ रस की रासि, रूप की सीमा, अँग अँग सुंदरताई । कोटि वदन वारों मुसिकिनि पर, मुख छिब वरिन न जाई ॥ पूरन सुख पायौ ब्रजवासी, नैनन निरिष्व सिहाई । 'कृष्णदास' स्वामिनि ब्रज प्रगटीं, श्री गिरिधर सुखदाई ॥

हिंडोरें माई श्रूलत लाल विहारी। सँग श्रूलति वृपमानु नंदिनी, प्रानन हूँ तैं प्यारी॥ लीलांबर पीतांबर की छिवि, घन दामिनि अनुहारी। यिल विल जाय जुगल चंदन पर 'कृष्णदास' विलहारी॥

कमल मुख देखत कौन अवाय । मुनि री सखी लोचन अलि मेरे मुदित रहे अरुझाय ॥ मुक्तामाल लाल उर ऊपर जनु फूली बन राय । गोनर्धनधर अंग अंगपर 'कृष्णदास' विल जाय ॥

## श्रीकुम्भनदासजी

( महाप्रसु धीवसभा गायंनीके प्रख्यात शिष्य और अष्टछापके कवि। निवासस्थान, नमुनावतीयाम ( गोवर्षन ), नाति--

न्याम सुभग तन मोभित छीटें। नीकी लागी चंदन की। गंडित सुन्य अवीर कुमकुमा और सुदेस रज बंदन की॥ प्युक्तिनदास्य मदन तन मन बलिहार कियौ नॅदनंदन की। गिरधरलाल रची विधि मानों जुवती तन मन फंदन की॥

माई गिरधर के गुन गाऊँ। भरो ती वत ये है निसि दिन और न रुचि उपनाऊँ॥ खेलन ऑगन आउ लाड़िले! नैकहुँ दरसन पाऊँ। 'कुँभनदास' इह नम के कारन लालच लागि रहाऊँ॥

विलगु जिन मानी री कोउ हरि की।
भोरहिं आंवत नाच नचावत, खात दही घर घर की।।
प्यारो प्रान दीजे जो पड्ये, नागर नंद महर की।
'कुँमनदास' प्रभु गोवर्धनघर, रिसक राधिका बर की।।

नैन भरि देख्यों नंदकुमार ।
ता दिन तें सब भूलि गयों हों बिसरघों पन परिवार ॥
विन देखें हों बिकल भयों हों अंग अंग सब हारि ।
ताते सुधि साँबरि मूरति की लोचन भरि भरि बारि ॥
रूप रास पैमित नहिं मानों कैसें मिलें कन्हाइ ।
'कुँभनदास' प्रमु गोवरधनधर मिलियें बहुरि री माइ ॥

जो पै चौंप मिलन की होय ।
तो क्यों रहे ताहि बिनु देखें लाख करी किन
जो यह बिरह परसपर ब्यापै जो कलु जीवन
लोक लाज कुल की मरजादा एकी चितः न
प्कुँमनदासं प्रभु जा तन लागी और न कछू ह
गिरफ्रलाल तोहि बिनु देखें लिन लिन कलप वि

हिल्गन किटन है या मन की।
जाके लियें देखि मेरी सजनीः लाज गयी सब तन
धर्म जाउ अरु लोग हँसौ सब, अरु गाओ कुल ग
सो क्यों रहै ताहि बिन देखें, जो जाको हितका
च्यों रस खुट्य निमय नहिं छाँड्त, है आधीन मृग ग
कुंमनदास' सनेह मरम श्रीगोवरधनधर ज

कवहूँ देखिहों इन नैनन । सुंदर स्थाम मनोहर मूरत अंग अंग सुख दैन बृंदाबन बिहार दिन दिन प्रति गोपगृंद सँग है हुँसि हुँसि हरिष पतौवन पावन बाँटि बाँटि पय फै (कुंभनदास) किते दिन बीते, किएँ रैन सुख सै अब गिरिचर बिन निस और बासर मन न रहत क्यों के

## श्रीनन्ददासजी

( श्रीविट्टलनाथजीके शिष्य और अष्टछापके महान् भक्त-कवि । याम---रामपुर )

चिरैया चुहचुहानी, सुनि चकई की वानी।
कहित जसोदा रानी, जागो मेरे लाला।
रिव की किरन जानी, कुमुदिनी सकुचानी।
कमल विकसानी। दिध मंथे वाला॥
सुवल सुदामा तोक उज्ज्वल वसन पिहरें।
होरे ठाड़े हेरत हैं वाल गोपाला।
संवदास' बलिहारी उठि वैठी गिरिधारी।
सब कोउ देख्यो चाहै लोचन विसाला॥

मुंदर स्याम पालनें झले।। जसुमित माय निकट अति बैठी, निरित्त निरित्त मन फूले। झुझुना हैके बजावत रुचि सौं, ठालहि के अनुकूले।। बदन चार पर खुटी अलक रहि, देखि मिटत उर सुले। अंबुज पर मानहुँ अलि छौंना, घिर आए वहु । दसन दोउ उधरत जब हरि के, कहा कहूँ सम (नंददास) घन में ज्यों दामिनि, चमिक डर्रात कहु है

माघो जू! तनिक सौ वदन सदन सोमा की त्तनिक दिटी पै भृक्दि तनिक मोह पुनि मन ल्रूरी त्तनिक अलि बंठे मनों क्मल सी रज लागी निरखत बहुमागी तनिक चघनख ओ सोंहै करूला कंठ 詞意 ऑगन जसुदा ध्नंददास' प्रभु जाकी जम गाइ गाइ मुनि भये गगः नंदभवन को भूषन माई।
जसुदा को लाल बीर हलधर को, राधारमन परम सुखदाई।।
सिव को धन संतन को सरबस, मिहमा बेद पुरानन गाई।
इंद्र को इंद्र देव देवन को, ब्रह्म को ब्रह्म अधिक अधिकाई।।
काल को काल ईस ईसन को, अतिहि अतुल तोल्यो निहंजाई।
'नंददास' को जीवन गिरिधर, गोकुल गाँव को कुँवर कन्हाई।।

नंद गाउँ नीकों लागत री।
प्रात समें दिध मथत ग्वालिनी,
विपुल मधुर धुनि गाजत री।।
धन गोपी, धन ग्वाल संग के,
जिन के मोहन उर लागत री।
हलधर संग सखा सब राजत,
गिरिधर लें दिध भागत री॥
जहाँ वसत सुर, देव, महा सुनि,
एको पल निहं त्यागत री।
भनंददास' प्रभु कृपा को इहि फल,
गिरिधर देखि मन जागत री॥

कान्ह कुँवर के कर पह्नव पर, मनों गोवर्धन नृत्य करें। ज्यों ज्यों तान उठत मुरली की, त्यों त्यों लालन अधर धरें॥ मेघ मृदंगी मृदँग बजावत, दामिनि दमक मानों दीय जरें। ग्वाल ताल दें नीकें गावत, गायन कें सँग सुर जु मरें॥ देत असीस सकल गोपीजन, वरणा को जल अमित झरें। अति अद्भुत अवसर गिरिधर को, 'नंददास' के दुःख हरें॥

कृष्ण नाम जब तें अवन सुन्यो री आली ; भूली री भवन हों तो वावरी भई री। भरि भरि आवें नैन चित हू न परे चैन > मृख हु न आवें बैन तन की दक्षा कछु और भई री॥ जेतेक नेम धर्म कीने री बहुत विधि , अंग अंग भई हों तो श्रवन मई री। 'नंददास' जाके अवन सुनें यह गति भई माधुरी मुरति कैथों कैसी दई टाढ़ी री खरी माई कौन की किमोर। गाँवरी वरन, मन हरन, वंसी धरन, गति जोर ॥ करन कैसी काम पौन परिस जान चयल होत देखि। कौ चरकीली होर। पियरे पट

सुभग साँवरी छोटी घटा तें निकसि आवै, छबीली छटा कौ जैसौ छवीली छोर॥ पूछित पाहुनी ग्वारि हा हा हो मेरी आली, कहा नाम को है, चितवन कौ चोर। 'नंददास' जाहि चाहि चकचौंधी आई जाय,

भृल्यौ री भवन गमन भृल्यौ रजनी भोर ॥

देखन देत न बैरन पलकें। निरखत बदन लाल गिरिधर कौ बीच परत मानों बज़ की सलकैं।। बन तैं आवत बेनु वजावत गोरज मंडित राजत अलकें। माथे मुकुट अवन मनि कुंडल लिलत कपोलन झाई झलकें।। ऐसे मुख देखन कों सजनी ! कहा कियौ यह पूत कमल कें। 'नंददास' सब जड़न की इहि गति मीन मरत भायें नहिं जल कैं।। देखी री नागर नट निरतत कालिंदी तट, गोपिन के मध्य राजै मुकुट लटक। काछनी किंकनी कटि पीतांबर की चटक कुंडल किरन रवि स्थ की अटक ॥ ततथेई ततथेई सबद सकल घट गति पद की पटक । उरप तिरप

'नंददास' 'गावै तहाँ निपट निकट ॥

रास मन्य राधे राधे मुरली में येई रट

कहिए उठि कृष्ण हैं, अवध ईस वे धनुष धरे व्रज माखन चोर ॥ यह छत्र चँवर सिंहासनः भरत सत्रुहन लछमन जोर । इन के लकुट मुकुट पीतांबर, नित गायन मँग नंद किसोर ॥ सागर में सिला तराई इन राख्यो गिरि नख की कोर । नंददास प्रभु सव तिज भिजए, जैसे निरम्वत चंद चकोर ॥ जो गिरि हचै तौ वसी श्रीगोवर्धन, गाम करें तो वसी नँदगाम । नगर रुचे तौ वनों शीमधुपुरी,

सरिता रुचै तौ यसौ श्रीजमुना तट. सकल मनोर्य पुरन काम ।

सोभा मागर अति अभिराम ॥

नंददास काननहिं हन्ने ती,

यसी भृषि बृंदायन धाम॥
फुटन की माला हाथ, फूटी फिरै आली साथ,
साँकत सरोखें ठाड़ी नंदिनी जनक की।

कुँवर कोमल गात, को कहै पिता सौं वात छाँड़ि दे यह पन तोरन घनुष 'नंददास' प्रभु जानि तोन्यौ है पिनाक तानि बाँस की घनैया जैसें बालक तनक

# श्रीचतुर्भुजदासजी

(श्रीचिट्टलनाथजीके दिाष्य एवं पुष्टिमार्गके महान् भगवद्भक्ततथा अष्टळापके महाकवि, जन्म—वि० सं० १५७५ जमुनायते पिताना नाम—वुम्भनदासजी। देहावसान—वि० सं० १६४२ में रुद्रकुण्डपर।)

महा महोत्सव गोकुल गाम।
प्रेम मृदित गोपी जस गावतः लै लै स्थाम सुँदर को नाम॥
जहाँ तहाँ लीला अवगाहतः खरिक खोरि दिधमंथन धाम।
परम कुत्हल निसि अरु वासरः, आनँद ही वीतत सब जाम॥
नंदगोप सुत सब सुखदायकः मोहन मृरित पूरन काम।
'चत्रमुज' प्रभु गिरिधर आनँद निधिः
नख सिख रूप सुभग अभिराम॥

भोर भयो नँद जसुदा बोलत, जागो मेरे गिरधर लाल। रतन जटित सिंहासन बैठो, देखन कों आई ब्रज बाल। नियरें जाइ सुपेती खेंचत, ब्रहुरी ढाँपत बदन रसाल। दूध दही और माखन मेवा, भामिनि भरि लाई हैं थाल। तब हरि हरिष गोद उठि बैठे, करत कलेउ तिलक दें भाल। दे बीरा आरति बारति हैं, 'चन्नभुज' गावत गीत रसाल।

मंगल आरती गोपाल की ।

नित उठि मंगल होत निरित्व मुख, चितवन नैन बिसाल की ॥

मंगल रूप स्याम सुंदर की, मंगल भृकुटी माल की।

'चत्रभुजदास' सदा मंगल निधि, बानिक गिरिधर लाल की।

मोहन चलत बाजत पैंजनि पग ।
सन्द सुनत चिक्रत है चितवतः
दुमिक दुमिक त्यौं धरत जु हैं डग ॥
सुदित जसोदा चितवित सिसु तनः
ले उछंग लावे कंठ सु लग ।
स्वत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल कौं;
ब्रज जन निरखत ठांढ़े ठग ठग ॥

करत हो सबै सयानी बात । जो लों देखे नाहिन सुंदर, कमल नयन मुसिकात ॥ सब चतुराई बिसर जात है, खान पान की बिनु देखें छिन कल न परत है, पल भिर कल्प बिह सुनि भामिनिके बचन मनोहर, मन महँ अति सकुच 'चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सँग सदा बसौं दिन रा

नैनन ऐसी बान परी।
बिन देखें गिरिधरन लाल मुख, जुग भर जात घ
मारग जात उलट तन चितयो, मो तन दृष्टि प
तबहि तें लागी चटपिट इकटक कुल मरजाद ह
चत्रभुजदास छुड़ावन कीं हठ में बहु भाँति क
तब सरबस हर मन हर लीनो देह दसा बिस

वात हिल्म की कासों कहिये।

सुन री सखी ब्यथा यातन की समझसमझमन चुप करर

मरमी बिना मरम को जाने यह उपहास जान जग स

चत्रभुज' प्रभु गिरिधरन मिलें जब तबहीं सब सुख

श्रज पर उनई आजु घटा।

नह नह बूँद मुहाबनि लागति, चमकति विज्जु ।

गरजत गगन मृदंग बजावतः नाचत मोर ।

गावत हैं सुर दे चातक पिक, प्रगट्यों मदन ।

सब मिलि भेंट देत नंदलालें, बैठे ऊँचे ।

चनन्रभुज' प्रमु गिरधरन लाल सिर, कसुँभी पीत ।

हिंडोरें माई झ्लंत गिरिवरधारी।

बाम भाग वृषमानुनंदिनी, पहरें कसुँभी मा

बज जुवती चहुँ दिछि तैं ठाढ़ी, निरखत तन मन वा

क्वित्रभुज' प्रभु गिरिधरन लाल सँग,

वाढ़यौ रँग अति भा

नैंदलाल बजाई बाँसुरी श्री जमुनाजी के तीर री। अधर कर मिल सप्त स्वर सौं उपजत राग रसाल री। श्रज जुबती धुनि सुनि उठ धाई, रही न अंग सँभाल री। छूटी लट लपटात बदन पर, टूटी मुक्ता माल री। बहुत न नीर, समीर न डोलत, बृंदा विपिन सँकेत री। सुन थावरहु अचेत चेत भये, जंगम भये अचेत री। अफर फरे फल फूल भये री, जरे हरे भये पात री। उमग प्रेम जल चल्यौ सिखर तें, गरे गिरिन के गात री।

तृन निहं चरत मृंगा मृगि दोऊ, तान परी जब कान री ।

सुनत गान गिर परे धरिन पर, मानों लागे बान री ॥

सुरभी लाग दियों केहरि कौं, रहत अवन हीं डार री ।

भेक भुजंग फनिहं चढ़ बैठे, निरखत श्रीमुख चाक री ॥

खग रसना रस चाख बदन अक नयन मूँद, मौन धार री ॥

चाखत फलिह न परे चौंच तें, बैठे पाँख पसार री ॥

सुर नर असुर देव सब मोहे, छाये व्योम विमान री ।

चत्रभुजदास कहीं को न बस मये, या मुरली की तान री ॥

## श्रीछीतस्वामीजी

( श्रीविट्टलनाधजीके प्रमुख शिष्य और अष्टछापके महाकवि । आविर्भाव-—वि० सं० १५७२ के लगंभग, जाति—मथुराके चौवे, अन्तर्धान—वि० सं० १६४२ में पूँछरी स्थानपर । )

मेरी ॲिलियन के भूषन गिरिधारी । बिल बिल जाउँ छबीली छिबि पर अति आनँद सुलकारी ॥ परम उदार चतुर चिंतामिन दरस परस दुखहारी । अतुल प्रताप तिनक तुलसीदल मानत सेवा भारी ॥ 'छीतस्वामि' गिरिधरन विसद जस गावत गोकुल नारी । कहा बरनौं गुनगाथ नाथ के श्रीविद्दल हृदय बिहारी ॥

मेरी ॲलियन देखी गिरिधर भावे ।
कहा कहाँ तो सों सुनि सजनी, उत्तही कीं उठि धावे ॥
मोर सुकुट कानन कुंडल लिल, तन गति सब विसरावे ।
बाजू बंद कंठ मिन भूषन, निरिल निरिल सचु पावे ॥
'छीतस्वामि' कटि छुद्र घंटिका, नूपुर पदिह सुनावे ।
इहि छिन सदा श्रीविडल के उर, मो मन मोद बढ़ावे ॥

सुमरी गोपाल लाल, सुंदर अति रूप जाल, मिटिहैं जंजाल सकल, निरखत सँग गोप बाल। मोर मुकुट सीस धरें, बनमाला सुभग गरें, सब की मन हरें देखि, कुंडल की झलक गाल॥ आभूपन संग सोहें, मोतिन के हार पोहें, कंटशी सोहे, हग गोपी निरखत निहाल। 'हीतस्वामी' गोवरधनधारी, कुँवर नंद सुबन, गायन के पाले पाले, धरत है लटकीली चाल॥ राधिका स्थाम सुँदर कों प्यारी ।
नख सिख अंग अन्प बिराजतः कोटि चंद दुति बारी ॥
एक छिन संग न छाँइत मोहनः निरखि निरखि बलिहारी ।
'छीतस्वामि' गिरधर बस जाके सो वृषमानुदुलारी ॥

गुन अपार एक मुख कहाँ लौं कहिये।
तजौ साधन भजौ नाम श्रीजमुनाजी कौ
ं टाल गिरिधरन बर तबहिं पैये॥
परम पुनीत प्रीति रीति सब जानि कै
हढ़ करि चरन पर चित्त लैये।
'छौतस्वामी' गिरिधरन श्रीविद्दल
ऐसी निधि छाँड़ि अब कहँ जु जैये॥

जा मुख तें श्रीजमुना नाम आवै।
जाके ऊपर कृपा करत श्रीवहरम प्रमु
सोई श्रीजमुनाजी को भेद पावै॥
तन मन धन सब लाल गिरिधरन कौं
दें कै चरन पर चित्त लावै।
'छीतस्वामी' गिरिधरन श्रीविहल
नैनन प्रगट लीला दिखावै॥

### श्रीगोविन्दस्वामीजी

( वीनिहरूनान तीने प्रमुख शिष्य और अष्टद्रायके महान् मक्त-गायक-कवि, जन्म-वि० तं० १५६२ वजके विकट अ वार्ट, भारताय, रेटायरतान-वि० वं० १६४२ गोवयंनके समीप । )

#### गाल-लीला

जानी कृष्ण : असंदा चंलि, हर्दि अवसर कोउ सोवे हो । सारत कृत संभाव ज्यालिनी, हर्यात दही विलोवे हो ॥ सी दोहन पुनि पूर्व रही बल, मंथी दीव सँजीवे हो ॥ सुरमी हुव, यहरूआ जांग, अनिमय मारम जीवें हो ॥ विम् मधुर पुनि यहुवर याजत, वृंत गहं कर सेली हो ॥ अपनी साय सब खाल दुहत हैं, तुम्हरी साय अकेली हो ॥ जांग कृष्ण जगत के जीवन, अरुन नेन सुख सोहें हो ॥ संगितिंद? प्रसु जो दुहत हैं धौरी, सोस्वधू सन मोहें हो ॥

अही द्धि मथित भीप की रानी। दिरय चीर पहरे दिश्खन की, किकिनि रुनछन वानी॥ सुत के कम गावत आनंद भरि, वाल चरित जानि जानी। सम-जल राजै वदन कमल पर, मनहुँ सरद बरसानी॥ पुत्र भनेह चुनात प्योधर, प्रमुदित अति हरवानी। प्रोपिंदर प्रमु सुदुरुनि चलिखाए, पकरी रई मथानी॥

प्रात समय उठि जसोमित, दिध मंथन कीन्हों । प्रेम सिहत नवनीत हैं, सुत के सुत दीन्हों ॥ औट दूध घेशा कियो, हिर किच सों हीन्हों । मधु मेवा पकवान हैं, हिर अधे कीन्हों ॥ इहि विधि नित कीड़ा करें, जननी सुख पावे । भोविद' प्रसु आनंद में, आँगन में धावे॥

प्रांत समय उठि जसुमित जननी,

गिरिधर सुत की उबिट न्हवाबित ।

कारि सिंगार, बसन भूपन सिंज,

पूळन रचि रचि पाग बनाबित ॥

ह्यूटे इँद, बागे आति सोमित;

विच बिच चोब अरगजा छावति ।

सूथन छाल फुंदना सोमित;

आंध्र की छबि कछु कहत न आंबति ॥

विविध मुसुम की माठा उर घरि;

श्रीकर मुरली बेनु गहाबित ।

है दर्पन देखे श्रीमुख की;

भोविदर प्रसं चरनन सिर नावित ॥

्रकीड्त मनिसय आँगन रंग । पीत ताफता की झगुला बन्यी। कुळही लाल सुरंग ॥ किट किंकिनी घोर विस्तित सिंख, धाय चलत वर गोम्रुत पृँछ भ्रमायत कर गहि, पंकराम सोहै गजमीतिन लर लटकन सोहैं, मुंदर छहरत गोविंद' प्रमु के अंग अंग पर, वारों कोटि अ

आउ मेरे गोविंद, गोकुळ बंदा। मइ बड़ी बार खेळत जमुनातट, बदन दिलाय देहु अ गायन की आविन की बिरियाँ, दिनमिन किरन होत अति आए तात मात छतियाँ लगे, गोविंद अमुनजजन सुलः

बैठे गोवरघन गिरि गोद। मंडल क्ला मध्य बल मोहन, खेलत हँसत प्रमोद मई अवेर भूख जब लागी, चितये घर की कोट गोविंद' तहाँ लाक लैं आयो, पठई मात जसोट

कदम चिंद कान्ह बुलावत गैया !

मोहन मुरली सवद सुनत ही, जहाँ तहाँ ते उठि धै
आवहु आवहु मला लिमिटि सब, पाई हैं इक है
भोबिद अस दाऊ सी कहन लागे अब घर की बगदै
विमल कदंव मूल अवलंबित, ठाड़े हैं पिय भानुसुता स्
सीस टिपारी, लाल कालिनी, उपरेंना फरहरत पीत ।
पारिजात अवलंख सरित सिल, सीस सेहरी, बनी अलब ह
विमलकपोल कुँडलकी जोमा, मंद हास जित कोटि मदन भ
वास कपोल बास मुजपर घरि, मुरलि बजावत तान विकट ध
भोविंद असु श्रीदाम प्रभृति सला, करत प्रसंसा, जनागर न

बेनु बजावत री मोहन कल । बाम कपोल बाम भुजही पर, वलगित भुव रस चयल हमंच सिंदूरारुन अधर सुधारम, पूरित रंध्र मृहुल अँगुली दः औधर विकट तान उपजत रस, भोविंद प्रमुविल सुपर अनुर

ब्रज्जन लोचन ही की तारी !

सुनि जसुमति तेरी पृत सपूत थात, कुल दीपक उजियार हीन जसुमति तेरी पृत सपूत थात, कुल दीपक उजियार हीन ज्वात हिए जन, होत भवन थाति भार होन स्वात जात हिए हमारी, हिन इत उत जिन दार भी भार सात दीस गिरिसाज धरवी कर, सात वरम की थार सात दीस प्रमुख्यारी साति है प्रमुख्यारी है प्रमुख्यारी है प्रमुख्यारी है साति है सात

ं विधाता विधिहु न जानी । सुंदर बदन पान करिये कुँ रोम रोम प्रति नयन न शें करी यह बात अणानी स्रवन सकल वयु होत री मेरे सुनती पिय मुख अमृत बानी । एरी मेरें भुजा होति कोटिक तो हों मेंटित गोबिंद प्रभु सों तौउ न तपत बुझानी ॥

हमें ब्रजराज लाड़िले सौं काज । जस अपजम को हमें कहा डर कहनी होय सो कहिलेउ आज ॥ कैथों काहू कृपा करी घों न करी जो सनमुख व्रजन्य जुवराज। गोविंद प्रभु की कृपा चाहिये जो है सकल घोप सिरताज।

प्रीतम प्रीति ही तैं पैयै। जदिप रूप, गुन, सील, सुधरता, इन वातन न रिझेयै॥ सत कुल जनम करम सुभ लच्छन, वेद पुरान पढ़ैयै। भोविंद' प्रभु विन स्नेह सुवा ली, रसना कहा नचैयै॥

## स्वामी श्रीयोगानन्दाचार्य

· ( अस्तित्व-काल--आजसे करीब ५०० वर्ष पूर्व ) \_ ( प्रेषक---श्रीहनुमानशरण सिंहानिया )

प्रात भए आवत दिवस ऐसेइ जीवन जात । ऐसेइ जीवन जात कमाई करत पाप की। पनि पनि भोगत नरक बिपति सहि त्रिविध ताप की ॥ जुवा भयो मदमत्त फिरै, हरि नाम न भाव। **'जोगानंद'** गवाँय जन्म पाछे पछतावै ॥ साँझ भई पुनि रात पुनि, रात भएँ पुनि प्रात । प्रात भएँ आवत दिवस, ऐसेइ जीवन जात ॥ सर्प इसे केहरि प्रसे, ताहि भछौ करि मानि ॥ ताहि भली करि मानि दुष्ट की संग न कीजै। खल की मीठी बात जहर ज्यों जानि न पीजै।। घात करे मन लिये, ग्यान अरु ध्यान न भावै। ·जोगानंद' कुसंग साधु कौं व्याध बनावै ॥ दुर्जन की संगति तजी, दुष्ट संग अति हानि। मर्प डसै केहरि ग्रसै ताहि भली करि मानि ॥ मंथन करि पय तक तिज, लह नवनीत अहीर ॥ लह नवनीत अहीर लहै मधु जिमि मधुमाखी। तैसेइ गहिये सार सकल यंथन रस चाखी || साधन सौं धन मिलै लगै जब राम नाम मन। 'जोगानंद' निहारि नयन सत चित आनँद घन ॥ हंस सार ग्राही गहत, छीर तजत सब नीर। मंथन करि पय तक तिज, लह नवनीत अहीर ॥

प्रीत कीजिये राम सों जिमि पतिवरता नारि॥ जिमि प्रतिबरता नारिः न कछु मन में अभिलापे । तैसेइ भक्त अनन्य टेक चातक ज्यों राखै॥ राम रूप रस त्यागि विषय रस स्वाद न चांली। ·जोगानंद' सुजान आन को नाम न भाखे ॥ नेकहि में ब्रत नासई, आन की ओर निहारि। प्रीत कीजिये राम सों जिमि पतिबरता नारि॥ चल चल ऊर्ध पंथ लिल, दिन्यधाम साकेत ॥ दिब्यधाम साकेत जहाँ सियरमन विराजत। जहँ मारुतसुत आदि पारषद सेवक भ्राजत ॥ प्रलय काल नहिं नास सदा आनंद अखंडित। 'जोगानंद' विचारि चलौ ऊर्घ पथ पंडित II मूढ़ ! न भटके नरक मैं, कर अपने चित चेत । चल चल ऊरघ पंथ लिख, दिन्यधाम साकेत ॥ रघुनंदन की झलक लखि, मूलि जात सब जोग ॥ भूलि जात सब जोग लगैं जब राम-नयन-सर। पन्य-पाप सब जरें बढ़ै उर बिरह निरंतर॥ कोटि बरस तप करें बिरह छिन की बढ़ि तासों। 'जोगानँद' विन मीत हृदय की कहिये कासीं।। प्रेम-रंग जेहि अँग लगै, ताहि सुहात न भोग। रघनंदन की झलक लिखिः भूलि जात सब जोगा।

#### धना भक्त

( जन्म-संवत्-अनुमानतः वि॰ सं॰ १४७२, जन्मस्थान-टोंक इलाकेके धुअन गाँव ( राजस्थान ), जाति-कृपक जाट )

रे नित नेतिम की न द्याल दमोदर विवहित जानिस कोई। जे धावहि पंड ब्रह्मिंड कड़, करता करें सु होई॥



जननी केरे उदर उदक महि, पिंडु किआ दस द्वारा। देह अहारु अगनि महि राषे, असा प्रसमु हमारा॥ कुंमी जल माहि तन तिसु वाहरि, पंष षीरु तिन्ह नाही। पूरन परमानंद मनोहर, समिन देखु मन माही॥ पापणि कीट गुपत होइ रहता, ताची मारग मारी



# आर्त पक्षीकी प्रार्थना

अव कें राखि छेहु भगवान ।
हों अनाथ वैष्ट्यो द्रुम डरिया, पारिंघ साध्यो वान ॥
नाकें डर में भाज्यो चाहत, ऊपर दुक्यों सचान ।
दुहूँ भाँति दुख भया द्यामय, कौन उवार प्रान ॥
सुमिरत ही अहि डस्यो पारधी, कर छूट्यों संधान ।
'सूरदास' सर छग्यों सचानहिं, जय जय कुपानिधान ॥

—सूरदास



### धूल-पर-धूल (राँका-बाँका)

भक्तश्रेष्ट नामदेवजीने एक दिन श्रीविद्वलभगवान्-रो प्रार्थना की—'आप तो सर्वसमर्थ हैं। लक्ष्मीनाथ हैं। आपका भक्त राँका कितना दुःख पाता है, यह आप क्यों नहीं देखते ?'

श्रीपण्डरीनाथ मुसकराये—'नामदेवजी ! मेरा इसमें क्या दोष है ! रॉकाको तो अपनी अकिश्वन स्थिति ही प्रिय है । वह तो परम वैराग्य प्राप्त कर चुका है । जो कुछ छेना न चाहे, उसे दिया कैसे जाय ?

नामदेवजी ठहरे प्रमुके लाड़ हे भक्त । उन्होंने हठ

उस उदार दाताको देनेमें आपति कहाँ है। नामदेवजीको आदेश मिला—'कल वनमें लिपकर देखिये!'

पण्डरपुरके परम धन तो पण्डरीनाथके भक्त ही हैं। अपढ़ राँका अत्यन्त रङ्क थे। उनका राँका नाम सार्थक था। वे गृहस्थ थे और प्रमुक्ती कृपासे उन्हें जो पत्नी मिली थीं, वे वैराग्यमें उनसे भी बढ़कर ही थीं।

वनसे सूखी लकड़ियाँ चुन लाना और उन्हें बाजार-में बेच देना—यही इस दम्पतिके जीवन-निर्वाहका साधन था। अतः पत्नीके साथ प्रतिदिनकी भाँति राँकाजी प्रातः पूजनादिसे छुटकारा पाकर वनमें चले लकड़ियाँ एकत्र करने । लीलामयको लीला करते कितनी देर—मार्गमें खर्ण-मोहरोंसे भरी एक थैली धर दी प्रभुने ।

पत्नी कुछ पीछे रह गयी थी। राँकाजीकी दृष्टि थेंछी-पर पड़ी । वे रुक गये और उसपर धूल डालने लगे। इतनेमें पत्नी पास आ गयी। उसने पूछा—'आप यह क्या कर रहे हैं।"

राँकाजीने पहले बात टाल देनी चाही। लेकिन पत्नीके आग्रह करनेपर बोले—'यहाँ सोनेकी मोहरोते भरी थैली पड़ी है। सोना देखकर कहीं तुम्हारे मनमें धनका लोभ आया तो हमलोगोंके भजनमें बहुत बाधा पड़ेगी। धन तो सब अनुश्रीकी जड़ है। इसीलिये में थैलीको धूल डालकर दक रहा था।'

राँकाजीकी पत्नी मुसकरा उठों । उस देवीने कहा— भाष ! यह धूल-पर-धूल डालनेका व्यर्थ श्रम आप क्यों कर रहे हैं ! सोने और मिई।में भला अन्तर ही क्या है।' राँकाजी प्रसन्न हो गयें । वे बोले—'नुम्हारा वंराण

बाँका है । उसी समयसे उस देवीका नाम ही 'बांका' पड़ गया ।



## मालिकका दान

( लेखक-कवीन्द्र श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर )

फैल गयी यह ख्याति देश में, सिद्ध पुरुष हैं मक कबीर ।
नर-नारी लाखों ने आकर घेरी उनकी बन्य कुटीर ॥
कोई कहता, मन्त्र 'फूँककर मेरा रोग दूर कर दो' ।
बाँझ पुत्र के लिये विल्खती, कहती 'संत! गोद भर दो' ॥
कोई कहता 'इन आँखों से दैव-शक्ति कुछ दिखलाओ' ।
'जगमें जगिर्माता की सत्ता प्रमाण कर समझाओ' ॥
कातर हो कबीर कर जोड़े रोकर कहने लगे, 'प्रभो!
यड़ी दया की थी पैदा कर नीच यवन घर मुझे विभो ॥
सोचा था तब अनुल कुपासे पास न आवेगा कोई ।
सबकी आँख ओट बस, बास करेंगे तुम हम मिल दोई ॥
पर मायाघी! माया रचकर, समझा, मुझको उगते हो ।
दुनिया के लोगोंको यहाँ बुलाकर तुम क्या मगते हो ?

X ıX. कहने लगे, क्रोध भारी से भर नगरी के ब्राह्मण सब। 'पूरे चारों चरण हुए कलियुग के पाप छा गया अब ॥ चरण-धृलिके लिये जुलाहे की सारी दुनिया मरती। अब प्रतिकार नहीं होगा तो हुव जायगी सब धरती ! कर सबने पड्यन्त्र एक कुलटा स्त्री को तैयार किया। रुपयों से राजीकर उसको गुपचुप सब सिखलाय दिया।। क्यडे बुन कवीर लाये हैं उन्हें बेचने बीच बजार। पहा पकड अचानक कुलटा रोने लगी पुकार-पुकार॥ बोली, पाजी निदुर छली ! अवतक मैंने रक्ला गोपन । सरला अवला को छलना क्या यही तुम्हारा साधूपन !॥ साधू वन के बैठ गये वन विना दीप तुम मुझको त्याग-भृत्वी नंगी फिरी, बदन सब काला पड़ा पेट की आगं ! बोले कपट-कोप कर, बालण, पास खड़े थे, 'दुष्ट कवीर! भण्ड तपस्वी ! धर्म नाम से, धर्म डुबोया, वना फकीर। मुख से बैठ मरल लोगों की आँग्वों झोंक रहा तू धूल ! अवला दीना दानों खातिर दर-दर फिरतीः उटती हूल !!' कवीर योले, 'दोपी हूँ मैं, मेरे साथ चलो घरपर। क्यों घर में अनाज रहते भृखों मस्ती, फिरती दर दर !

दुष्ट को घर लाकर उसका विनयपूर्ण सत्कार किया। शे बोले संत, दीन की कुटिया हिर ने तुझको भेज दिया॥ ' रोकर बोल उठी वह, मनमें उपजा मय लजा परिताप! फीने पाप किया लालचवका, होगा मरण साधु के शाप! कहने लगे कवीर, 'जर्नान! मत इर, कुछ दोप नहीं तेरा। तू निन्दा-अपमानरूप मस्तक-भूपण लाई मेरा॥ ' दूर किया मनका विकार सब, देकर उसे ज्ञान का दान! मधुर कण्ठमें भरा मनोहर उसके राम नाम गुण गान॥ किवरा कपटी होंगी साधू, फैली यह, चर्चा सबमें। मस्तक अवनत कर वे बोले, 'हूँ सचमुच नीचा सबमें। पाऊँ अगर किनारा, रक्षूँ कुछ भी तरणी गर्च नहीं। मेरे ऊपर अगर रही तुम, सबके नीचे रहूँ सही॥'

XIIIZTINX राजा ने मन-ही-मन संत-वचन सुनने का चाव किया। दूत बुलाने आया। पर कवीर ने अस्वीकार किया। बोले । अपनी हीन दशा में । सबसे दूर पड़ा रहता। राजसभा शोभित हो मुझ से, ऐसे मला कौन कहता !! कहा दूतने, नहीं चलोगे तो राजा होंगे नाराज-हमपर, उनकी इच्छा है दर्शन की। यहां मुनकर महाराज ! समाबीच राजा थे बैठे, यथायोग्य सर्व मन्त्रीगण! पहुँचे साथ लिये रसणी को मक्त सभा में उस ही क्षण || कुछ हँसे, किसीकी भौह तनी, कइयोन मस्तक द्यका लिये। राजा ने सोचा, निलजं है फिरता वेश्या साथ लिये। नरपतिका इंगित पाकर प्रहरी ने उनको दिया निकाल। रमणी साथ लिये विनम्न हो। चले कुटी कबीर तत्काल! बाह्मण खड़े हुए थे प्यमें कौतुकते हँ सते थे तथ। तीखे ताने सुना-सुनाकर चिंहा रहे थे सब-के सब ॥ रमणी यह सब देख रो पड़ी ! चरणोंमें खिर टेक दिया। वोलीः भाष-पंकते मेरा क्यों तुमने उद्धारः किया! क्यों इस अधमा की घर रखकर तुम सहते इतना अपमान १ क त्रीर बोले, खननी ! तृ तो है मेरे मालिकका दान !, (बॅगलारे गान्स

## गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी

( भगनान्ते महान् भन्न और गुप्रसिद्ध ग्रन्थ श्रीरामचरितमानस' के प्रणेता, जन्मस्थान—प्रयागके पास अमुनाके दक्षिण राजपुर नाम् पाम; गोर्थ-पोर्थ-जन्मस्थान प्योर्थि मानते हैं । जन्म-संबद् वि० १५५४ श्रावण शुक्का सप्तमी, पिताका नाम श्रीश्रादमारामजी दूवे, सर्व पानिय भाषाण, माताना नाम दुलसी, गोत्र पराश्रर, देहस्थाय वि० सं० १६८० श्रावणकृष्ण ३ )

नान्या म्युहा रघुपते हृद्येऽसाद्ये भन्यं बद्दामि च भवानसिलान्तरादमा। भन्ति प्रयच्छ रघुपुद्धच निर्भरां से कामादिद्दोपरहितं कुरु मानसं च॥ हे रघुनाथ ! मेरे हृदयमें दूसरी अभिलापा नहीं है, में आपसे सत्य कह रहा हूँ: क्योंकि आप सबके अन्तरात्मा हैं। हे रघुश्रेष्ठ ! मुझे पूर्ण भक्ति दें और मेरे चित्तको काम आदि होगोंने रहित कर दें।

#### सत्सङ्गकी महिमा

साधु चिरत सुभ चरित कपास् । निरस विसद गुनमय फल जास् ॥ जो सिंह दुख परिछद्र दुरावा । बंदनीय जेहिं जग जस पावा ॥ जलचर थलचर नमचर नाना । जे जड़ चेतन जीव जहाना ॥ मित कीरित गति भृति भलाई । जब जेहिं जतन जहाँ जेहिं पाई ॥ सी जानव सतसंग प्रभाऊ । लोकहुँ बेद न आन उपाऊ ॥ विनु सतसंग विवेक न होई । राम कृपा बिनु सुलभ न सोई ॥ ंगः मुद्द मंगल मृल्य । सोइ फल सिधि सब साधन फूल्य ॥ सठ सुधरिहं सतसंगति पाई । पारस परस कुधात सुहाई ॥ सिध वस सुजन कुसंगत परहीं। फिन मिन सम निज गुन अनुसरहीं

#### नाम-महिमा

राम नाम मनिदीप घर जीह देहरीं द्वार ।
नुरुसी भीतर बाहेरहुँ जीं चाहिस उजिआर ॥
नाम जीहँ जिप जागहिं जोगी । बिरित निरंचि प्रपंच वियोगी ॥
ब्रह्मसुखिह अनुमविह अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥
ब्रह्मसुखिह अनुमविह अनूपा । अकथ अनामय नाम न रूपा ॥
जाना चहिंह गृढ् गति जेऊ । नाम जीह जिप जानिह तेऊ ॥
साधक नाम जपिंह लय लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥
साधक नाम जपिंह लय लाएँ । होहिं सिद्ध अनिमादिक पाएँ ॥
जपिंह नाम जन आरत भारी । मिटिह कुसंकट होहिं सुखारी ॥
सम्मात जग चारि प्रकारा । सुकृती चारिज अनय उदारा ॥
चहु चतुर कहुँ नाम अधारा । ग्यानी प्रसुहि विसेषि पिआरा ॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रमाऊ।किल विसेषि नहिं आन उपाठ ॥
चहुँ जुग चहुँ श्रुति नाम प्रमाऊ।किल विसेषि नहिं आन उपाठ ॥

सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन। नाम सुप्रेम पियूष हृद तिन्हहुँ किए मन भीन॥ नामु राम को कलपतर किल कस्यान निवासु । जो सुमिरत भयो भाँग तें तुलसी तुलसीदासु ॥

चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जिप जीव विसोका वेद पुरान संत मत एहु । सकल सुकृत फल राम सनेहू । ध्यानु प्रथम जुग मल विधि दूजें । द्वापर परितोषत प्रभु पूजें । किल केवल मल मूल मलीना । पाप प्योनिधि जन मन मीना । नाम कामतक काल कराला । सुमिरत समन सकल जग जाला । राम नाम किल अभिमत दाता । हित परलोक लोक पितु माता ॥ नहिं किल करम न मगाति विवेक् । राम नाम अवलंबन एक् ॥ कालनेमि किल कपट निधान् । नाम सुमति समस्थ हनुमान् ॥ राम राम कि जे जमुहाहीं । तिन्हिं न पाप पुंज समुहाहीं॥ करमनास जल सुरसरि परई । तिहि को कहहु सीस निर्हं धर्दा। उलटा नाम जपत जगु जाना । बालमीकि मए ब्रह्म समाता ॥ मार्थे कुमार्थें अनल आलमहूँ । नाम जपत मंगल दिसि दसहूँ ॥

### रामकथाकी महिमा

बुध विश्राम सकल जन रंजिन । रामकथा कलि कलुष विभंजिन ॥ रामकथा कल्लि पंनग भरनी । पुनि त्रिवेक पावक कहुँ अरनी ॥ रामकथा कलि कामद गाई। सुजन सँजीविन मूरि सुहाई। जग मंगल गुनग्राम राम के। दानि मुकुति धन धरम धाम के। सदगुर ग्यान विराग जोग के । विबुध बैद भव भीम रोग के ! जनि जनक सिय राम प्रेम के । बीज सकल ब्रह्म धरम नेम के ॥ समन पाप संताप सोक के। प्रिय पालक परलोक लोक के। सचिव सुमट भूपति विचारके | कुंभज लोम उद्धि अपार के | काम कोह कलिमल करिगन के। केहरि सावक जन मन बन के। अतिथि पूज्य प्रियतम पुरारिके । कामद धन दारिद दक्षारिके। मंत्र महामनि विषय ब्याल के। मेटत कठिन कुअंक भार के। हरन मोह तम दिनकर कर से । सेवक सालि पाल जलधर में। अभिमत दानि देवतरु वर से । सेवत सुलभ सुखद हरिहरसे। सुकबि सरद नभ मन उडगन से । रामभगत जन जीवन धन से। सकल सुकृत फल भृरि भोग से । जग हित निरुपीध साधु लोग से । सेवक मन मानस मराठ से। पावन गंग तरंग माह गे।

कुपथ कुतरक कुन्चालि किछ कपट दंभ पापंट । दहन राम गुन श्राम जिमि इंथन अनल प्रचेट ॥ रामचरित राकेस कर सरिस मुखद सब काहु। सज्जन कुमुद चकोर चित हित ब्रिसेषि बड़ छाडु॥

#### माता सुमित्राकी लक्ष्मणको सीख

पुर पितु मातु वंधु सुर साईं। सेइअहिं सकल प्रान की नाईं।।

तमु प्रानिप्रय जीवन जी के। स्वार्थ रहित सखा सबही के।।

रूजनीय प्रिय परम जहाँ तें। सब मानिअहिं राम के नातें।।

अस जियँ जानि संग बन जाहू। लेहु तात जग जीवन लाहू॥

पुत्रवती जुवती जग सोई। रघुपित मगतु जासु सुतु होई॥

तक वाँझ भिल बादि विआनी। राम विमुख सुत तें हित जानी॥

तकल सुकृत कर बड़ फलु एहू। राम सीय पद सहज सनेहू॥

तम्कल प्रकार विकार बिहाई। मन क्रम बचन करेहु सेवकाई॥

#### लक्ष्मणजीका निषादराजको उपदेश

गाहु न को उ सुख दुख कर दाता। निज कृत करम भोग सबु श्राता जोग वियोग भोग भल मंदा। हित अनहित सध्यम श्रम फंदा।। जन सु मरनु जड़ँ लगि जग जाद्र। संपति विपति करसु अरु काद्य।। धरनि थासु धनु पुर परिवारू। सरगु नरकु जहँ लगि ब्यवहारू।। देखिअ सुनिअ गुनिअ मन माहीं। मोह मूल परमारथु नाहीं॥

नपनें होइ मिलारि नृपु रंकु नाकपति होइ।
जागं लामु न हानि कछु तिमि प्रपंच जियँ जोइ॥
वोह निगाँ यबु सोवनिहारा। देखिअ सपन अनेक प्रकारा॥
एहिं जग जाभिनि जागहिं जोगी। परमारथी प्रपंच वियोगी॥
जानिअ तबहिं जीव जग जागा। जब सब विषय विलास विरागा॥
होइ विवेद्यु भोह भ्रम भागा। तब रघुनाथ चरन अनुरागा॥
सखा परम परमारथु एहू। मन क्रम बचन राम पद नेहू॥
कौन सोचने योग्य है ?

मोनिश विप्र जो वेद विहीना । तिज निज धरमु विषय लयलीना मोनिश नृपति जो नीति न जाना । जोहि न प्रजा प्रिय प्रान समाना ॥ सोनिश वयसु कृपन धनवान् । जो न अतिथि सिव भगति सुजान् मोनिश मृह विप्र अवसानी । मुखर मान प्रिय ग्यान गुमानी ॥ मोनिश पृति पति वेनक नारी । कुटिल कलहप्रिय इच्छाचारी ॥ मोनिश वट्ट निज बतु परिहर्रह । जो नहिं गुर आयसु अनुसरई ॥

गोनिश गृही जो मोह वस करइ करमपथ त्याग । गोनिश जती प्रयंच रत विगत विवेक विराग ॥ वैलानम नोट मोने जोग्। तपु विहाइ जेहि भावइ भोगू॥ मोनिश्शिसुन शकारन कोधी। जननि जनक गुरवंधु विरोधी॥ सब बिधि सोचिअ पर अपकारी । निज तनु पोषक निरदय भारी ।। सोचनीय सबहीं विधि सोई । जो न छाड़ि छछ हरि जन होई॥

### नारी-धर्म

मातु पिता भाता हितकारी । मितप्रद सब सुनु राजकुमारी ॥ अमित दानि भर्ता बयदेही । अधम सो नारि जो सेव न तेही ॥ धीरज धर्म मित्र अरु नारी । आपद काल परिखिअहिं चारी ॥ बृद्ध रोगवस जड़ धनहीना । अंध बधिर कोधी अति दीना ॥ ऐसे हुपति कर किएँ अपमाना नारि पाव जमपुर दुख नाना ॥ एकइ धर्म एक ब्रत नेमा । कायँ बचन मन पित पद प्रेमा ॥ जगपतिव्रता चारि बिधि अहहीं । वेद पुरान संत सब कहहीं ॥ उत्तम के अस वस मन माहीं । सपने हुँ आन पुरुष जग नाहीं ॥ मध्यम परपित देखइ कै हैं । भ्राता पिता पुत्र निज जैसें ॥ धर्म बिचारि समुक्ति कुल रहई । सो निकिष्ट त्रिय श्रुति अस कहई॥ बिनु अवसर भय तें रह जोई । जाने हु अधम नारि जग सोई॥ पित बंचक परपित रित करई । रोरव नरक कल्प सत परई॥ छन सुख लागि जनम सत कोटी । दुख न समुझ ते हि सम को खोटी विनु अम नारि परम गित लहई । पतिव्रत धर्म छाड़ि छल गहई ॥ पति प्रतिकृत जनम जहें जाई । बिधवा होइ पाइ तरनाई॥

#### भगवानुका निवासस्थान

जिन्ह के श्रवन समुद्र समाना । कथा तुम्हारि सुमग सिनाना।।
भरिं निरंतर होहिं न पूरे । तिन्ह के हिय तुम्ह कहुँ गृहं रूरे।।
छोचन चातक जिन्ह करिराखे । रहिं दरस जळधर अभिळाषे।।
निदरिं सित सिंधु सर भारी। रूप बिंदु जळ होहिं सुखारी।।
तिन्ह के हृदय सदन सुखदायक। बसहु बंधु सिय सह रहुनायक।

जसु तुम्हार मानस विमल हंसिनि जीहा जासु । मुकताहल गुन गन चुनइ राम बसहु हियँ तासु ॥

प्रभु प्रसाद सुचि सुभग सुवाता। सादर जासु छहइ नित नासा।
तुम्हिह निवेदित भोजन करहीं। प्रभु प्रसाद पट भूषन धरहीं।
सीस नविं कुर गुरु द्विज देखी। प्रीति सहित करि विनय विसेषं
कर नित करिं राम पद पृजा। राम भरोस हृद्यँ निहंदूजा।
चरन राम तीरथ चिछ जाहीं। राम वसहु तिन्ह के मन माहीं।
मंत्रराजु नित जबिं तुम्हारा। पूजिह तुम्हिह सहित परिवारा।
तरपन होम करिं विधि नाना। विध जेवाँइ देहिं वहु दाना।
तुम्ह तें अधिक गुरिह जियँ जानी। सकछ भाय सेविंह सनमानी।

सबु करि मागहिं एक फल राम चरन रित होउ । तिन्ह कें मन मंदिर वसहु सिय रघुनंदन दोउ ॥ काम कोह गढ़ मान न गोहा। लोन न छोम न राग न होहा॥
जिन्ह के कपट वें भनिहें भाया। तिन्ह के हृदय वसहु रहुराया॥
स्थ वें प्रिय स्वयं के कितारी। तुन्य मुख सरिस प्रसंता गारी॥
किति सन्य प्रिय बन्दान विचारी। जागत सोवत सरन हुम्हारी॥
कुम्हि छोड़ि गति दूसि नाहीं। राम बसहु तिन्ह के मन माहीं॥
जननी सम जानिह पर नारी। घनु पराव विप तें विप भारी॥
के हुस्पहि पर संपति देखी। दुखित होहिं पर विपति विसेषी॥
जिन्हिं। राम सुग्ह पान पिआरे। तिन्ह के मन सुस सदन हुम्होरी।

खामि मखा पितु मातु गुर जिन्ह के सब तुम्ह तात । मन मंदिर तिन्ह कें बसहु सीय सहित दोउ भ्रात ॥

अयगुन तिज सब के गुन गहहीं। बिप्र धेनु हित संकट सहहीं।।
नीति निपुन जिन्ह कह जग लीका। घर तुम्हार तिन्ह कर मनु नीका
गुन तुम्हार समुझह निज दोसा। जेहिं सब माँसि तुम्हार भगेसा।
राम भगत प्रिय लागहिं जेही। तेहि उर बसहु सहित बैदेही।।
जाति पाँति धनु धरमु घड़ाई। प्रिय परिचार सदन मुखदाई॥
सब तिज तुम्होहे रहह उर लाई। तेहि के हृदय रहहु रघुराई॥
सरगु नरकु अपधरगु समाना। जह तह देख धरे धनु बाना॥
करम वचन मन राउर चेरा। राम करहु तेहि के उर डेरा॥

जाहिन चाहिअ कवहुँ कछु तुम्ह सन सहज सनेहु । वसहु निरंतर तासु मन सो राउर नेज गेहु ॥

#### नवधा मक्ति

प्रथम भगति संतन्ह कर संगा। दूसरि रति मम कथा प्रसंगा।

गुर पद पंकज सेवा तीसरि भगति अमान । चौथि भगति मम गुन गन करइ कपट तिज गान ॥

मंत्र जाप सम दढ़ विस्वासा। पंचम भजन सो चेद प्रकासा।। छठ दम सील विरति बहु करमा। निरत निरंतर सजन घरमा।। सातव सम मोहि मय जग देखा। मोतें संत अधिक करि लेखा।। भाठव जथा लाभ संतोषा। सपनेहुँ नहिं देखह परदोषा।। नवस सरल सब सन छलहीना। मस भरोस हियँ हरष न दीना।।

#### मित्रके लक्षण

ते न मित्र दुख होहिं दुखारी। तिन्हिंह विलोकत पातक भारी।। निज दुख गिरिसम रज करिजाना। मित्र क दुख रज मेह समाना।। जिन्हें के असि मित सहज न आई। ते सठ कत हिंठे करत मिताई।। कुपय निवारि सुपंथ चलावा। गुन प्रगटे अवगुनिह दुरावा।। देत लेत मन संक न धरई। वल अनुमान सदा हित करई।। विपतिकाल कर सत्गुन नेहा। श्रुति कह संत मित्र गुन एहा।। आगें कह मृदु बचन बनाई। पाछें अनहित मन कुरि जा कर चित्र थहि गति सम भाई। अस कुमित्र परिहोहिं भ सेवक सठ रूप कुपन कुनारी। कपटी मित्र सुरू सम

#### विजयप्रद रथ

सौरज धीरज तेहि रथ चाका। सत्य सील हट ध्वजा पर बल बिवेक दम परिहत घोरे। छमा कृपा समता रख ईस भजनु सार्थी सुजाना। बिरित चर्म संतोष कृष् दान परसु बुधि सक्ति प्रचंडा। बर विग्यान कठिन को अमल अचल मन त्रोन समाना। सम जम नियम सिळीमुख कवच अभेद बिप्र गुर पूजा। एहि सम विजय उपाय नद् सखा धर्ममय अस रथ जाकें। जीतन कहँ न कतहुँ रिपु त

महा अजय संसार रिए जीति सकह सो गीर। जाकें अस रथ होह हद सुनहु सखा मति धीर।।

#### राम-गीता

बड़ें साम मानुष तनु पावा। सुर दुर्लम सब ग्रंथिट म साधन धाम मोच्छ कर द्वारा। पाइ न जेहिं परलोक सँध सो परत्र दुख पावइ सिर धुनि धुनि पछिताइ। कालिह कमीह ईस्वरिह मिध्या दोष लगाइ। एहि तन कर फल विषय न माई। स्वर्गे उस्वर्भ अंत दुख नर तनु पाइ विषय मन देही। पलिट सुधा ते सठ त्रिपां ताहि कबहुँ भक्त कहइ न कोई। गुंजा ग्रहह परम मिन र आकर चारि लच्छ चौरासी। जोनि भ्रमत यह जिव अ फिरत सदा माया कर प्रेरा। काल कर्म सुमाव गुन कपहुँक करि कहना नर देही। देत ईस विनु हेतु स नर तनु भव बारिधि कहुँ बेरो। सन्मुख महत अनुग्रह करनधार सदगुर हद नावा। दुर्लम साज सुलम करि। जो न तरे भव सागर नर समाज अस पाइ

सो इत निदक मंदमित आत्माहन गति जाह। जो परलोक इहाँ सुख चहहू। सुनि मम बचन हृद्य हृद्ध सुलम सुखद मारग यह माई। भगति मोरि पुरान श्रुति म्यान अगम प्रत्यूह अनेका। साधन कठिन न मन कहुँ करत कह वहु पावह कोऊ। भिक्तिहीन मोहि प्रिय निर्ध्य सुतंत्र सकल सुख खाती। विनु सतवंग न पायि प्रत्य पुंच विनु मिलहिं न संसा। सतसंगति संस्रुति कर पुन्य पुंच विनु मिलहिं न संसा। सतसंगति संस्रुति कर पुन्य एक जम महुँ निहं दूजा। मन कम यचन विप्रपर सानुक्ल तेहि पर मुनि देवा। जो तिज कपरु करह दिन

औरउ एक गुपुत मत सबहिं कहउँ कर जोरि । संकर भजन विना नर भगति न पावइ मोरि ॥

कहहु भगति पथ कवन प्रयासा। जोग न मख जप तप उपवासा।। सरल सुभाव न मन कुटिलाई। जथा लाभ संतोष सदाई।। मोर दास कहाइ नर आसा। करइ तौ कहहु कहा बिखासा।। बहुत कहउँ का कथा वढ़ाई। एहिं आचरन वस्य मैं भाई॥ वैर न विग्रह आस न त्रासा। सुख्नमय ताहि सदा सब आसा।। अनारंभ अनिकेत अमानी। अनघ अरोष दच्छ विग्यानी।। प्रीति सदा सजन संसर्गा। तृन सम विपय स्वर्ग अपवर्गा।। भगति पच्छ हठ निहं सठताई। दुष्ट तर्क सव दूरि वहाई॥

मम गुन ग्राम नाम रत गत ममता मद मोह । ता कर सुख सोइ जानइ परानंद मंदोह ॥

#### राम-प्रेमकी महिमा

आगम निगम पुरान अनेका। पढ़े सुने कर फल प्रभु एका।। तब पद पंकज प्रीति निरंतर। सब साधन कर यह फल सुंदर।। छूटइ मल कि मलिह के धोएँ। घृत कि पाव कोइ बारि बिलो रँ॥ प्रेम , भगति जल बिनु रघुराई। अभि अंतर मलक बहुँ न जाई।। सोइ सर्वग्य तग्य सोइ पंडित। सोइ गुन गृह बिग्यान अलंडित दच्छ सकल लच्छन जुत सोई। जाकें पद सरोज रित होई॥

#### राम-स्वभाव

सुनहु राम कर सहज सुभाऊ। जन अभिमान न राखि काऊ।। संस्त मूल स्लप्रद नाना। सकल सोक दायक अभिमाना।। ताते करिहं कृपानिधि दूरी। सेवक पर ममता अति भूरी।। जिमि सिसु तन बन होइ गोसाईं। मातु चिराव कठिन की नाईं॥

जदिष प्रथम दुख पावइ रोवइ बाल अधीर । ब्याधि नास हित जननी गनित न सो सिसु पीर ॥ तिमि रघुपित निज दास कर हरिह मान हित लागि । तुलिसदास ऐसे प्रभुहि कस न भजहु भ्रम त्यागि ॥

### काकभुशुण्डिजीके अनुभव

जानें चिनु न होइ परतीती। चिनु परतीति होइ नहिं प्रीती॥ प्रीति चिना नहिं भगति हदाई। जिमि खगपति जल कै चिकनाई॥

विनु गुर होइ कि ग्यान ग्यान कि होइ विराग विनु । गावहिं वेद पुरान सुख कि लहिअ हरि भगति विनु ॥ कोउ विश्वाम कि पाव तात सहज संतोप विनु । चलै कि जल विनु नाव कोटिजतन पन्निंपचि मरिश ॥ विनु संतोष न काम नसाहीं। काम अछत सुख सपनेहुँ नाहीं।। राम भजन विनु मिटिहें कि कामा। थल विहीन तरु कबहुँ कि जामा।। विनु विग्यान कि समता आवइ। कोउ अवकास कि नम विनु पावइ अद्धा विना धर्म निहें होई। विनु मिह गंध कि पावइ कोई।। विनु तप तेज कि कर विस्तारा। जल विनु रस कि होइ संसारा।। सील कि मिल्ल विनु बुध सेवकाई। जिमि विनु तेज न रूप गोसाँई।। निज सुख विनु मन होइ कि थीरा। परस कि होइ विहीन समीरा।। कवनिउ सिद्धि कि विनु विस्वासा। विनु हिर भजन न भव भय नास।

विनु विस्वास भगित नहिं तेहि विनु द्रविह न रामु । राम कृपा विनु सपनेहुँ जीव न लह विश्रामु ॥ क्रोध कि द्वैतबुद्धि विनु द्वैत कि विनु अग्यान । मायावस परिछिन्न जड़ जीव कि ईस समान ॥

कवहुँ कि दुख सब कर हित तार्के। तेहि कि दिरद्र परस मिन जाकें॥
परद्रोही की होहिं निसंका। कामी पुनि कि रहिं अकलंका॥
यंस कि रहिं द्रिज अनिहत की न्हें। कर्म कि होहिं स्वरूपिंह चीन्हें॥
काहू सुमिति कि खल सँग जामी। सुभ गित पाव कि परित्रय गामी॥
मव कि परिहं परमात्मा बिंदक। सुखी कि होहिं कवहुँ हिरिनेंदका।
राजु कि रहइ नीति बिनु जानें। अध कि रहिंह हिर चिरत बखानें॥
पावन जस कि पुन्य बिनु होई। विनु अध अजम कि पावइ कोई॥
लाभु कि किछु हिर भगित समाना। जेहिं गार्वाहं श्रुति संत पुराना॥
हानि कि जग एहि सम किछु आई। भिजअ न रामिह् नर तनु पाई॥
अध कि पिसुनता सम कछु आना। धर्म कि दया सिस हिरिजाना॥

## रामभक्तिमें सारे गुण हैं

मुनहु तात अव मानस रोगा। जिन्ह ते दुख पावहिं सब छोगा।।
मोह सकल व्याधिन्ह कर मूला। तिन्ह ते पुनि उपजिहें बहु स्ला।
काम यात कफ लोम अपारा। कोध पिन नित छाती जारा॥
प्रीति करिंह जो तीनिउ भाई। उपजइ सन्यपात दुखदाई॥
विषय मनोरथ दुर्गम नाना। ते सब स्ल नाम को जाना।।
ममता दादु कंडु इरषाई। हरक बिषाद गरह बहुताई॥
पर सुख देखि जरिन सोइ छई। कुष्ट दुष्ता मन कुटिलई॥
अहंकार अति दुखद इमक्आ। दंभ कपट मदमान नेहक्आ॥
तृक्षा उदरबृद्धि अति भारी। त्रिविधि ईषना तरन तिजारी॥
जुग विधि ज्वर मत्सर अविवेका। कहँ लगि कहीं कुरोग अनेका।।

एक ब्याधि वस नर मरहिं ए असाधि बहु ब्याधि । पीड़िहं संतत जीव कहें सो किमि छहै संमाधि ॥ नेम धर्म आचार तप ग्यान जग्य जप दान । भेषज पुनि कोटिन्ह निहं रोग जाहिं हरिजान ॥

एहि विधि सकल जीव जग रोगी। सोंक हरछ भय प्रीति वियोगी।।
भानस रोग कछुक में गाए। हिंह सब कें लिख बिरलेन्ह पाए।।
जाने ते छीजिंह कछु पापी। नास न पावहिं जन परितापी।।
विषय कुपथ्य पाइ अंकुरे। सुनिहु हृदयँ का नर बायुरे।।
रामकृपाँ नासिंह सब रोगा। जो एहि भाँति वनै संयोगा।।
सदगुर वैद बचन विस्वासा। मंजम यह न विषय के आसा।।
रसुपति भगति सजीवन मूरी। अनूपान अद्धा मित पूरी।।
एहि विधि भलेहिं सो रोग नसाई।। नाहिं त जतन कोटि निर्हे जाई।।
पहि विधि भलेहिं सो रोग नसाई।। जब उर बल विराग अधिकाई।।
सानिक तत्र मन विस्त गोसाई। जब उर बल विराग अधिकाई।।
सुमति छुधा बादइ नित नई। विषय आस दुर्वलता गई॥।

ोह सर्वग्य गुनी सोइ ग्याता। सोइ महि मंहित पंहितदाः में परायन सोइ कुछ त्राता। राम चरन जा कर मनरात । ति निपुन सोइ परम सयाना। श्रुति सिद्धांत नीक तेहिं जान हि किया कोविद सोइ रनधीरा। जो छछछाड़ि भजइ रख़िरा य देस सो जहें सुरसरी। धन्य नारि पतिव्रत अनुसरी य सो भूपु नीति जो करई। धन्य सो हिज निज धर्म नटरई धन धन्य प्रथम गति जाकी। धन्य पुन्य रत मित सोइ पाकी। धरी सोइ जब सतसंगा। धन्य जन्म हिज भगति असो कुछ धन्य उमा! सुनु जगत पूज्य सुपुनीत। श्रीरख्वीर परायन जेहिं नर उपज बिनीत।

#### प्रार्थना

अरय न घरम न काम किच गति न चहुँ निरयान । जनम जनम रित राम पद यह बरदानु न आन ॥ मो सम दीन न दीन हित तुम्ह समान रघुवीर । अस बिचारि रघुवंसमित हरहु विषम भव भीर ॥ कामिहि नारि पिआरि जिमि छोमिहि प्रिय जिमि दाम। तिमि रघुनाथ निरंतर प्रिय छागहु मोहि राम॥

कबहुँक अंब, अवसर पाइ ।

मेरिजी मुधि बाइबी, कछु करन कथा चलाइ ॥
दीन, सब अँग हीन, छीन, मलीन, अधी अधाइ ।
नाम ले भरे उदर एक प्रभु-दासी-दास कहाइ ॥
बूझिहें भो है कौन', कहिबी नाम दसा जनाइ ।
मुनत राम कृपाछ के मेरी विगरिजी बनि जाइ ॥
जानकी जगजनि जन की किएँ बचन सहाइ ।
तरे तुलसीदास मय तब नाथ गुन गन गाइ ॥

राम जपु, राम जपु, राम जपु वावरे । धोर भव-नीर-निधि नाम निज नाव रे ॥ एक ही साधन सब रिद्धि-सिद्धि साधि रे । प्रसे किल-रोग जोग-संजम-समाधि रे ॥ भलो जो है, पोच जो है, दाहिनो जो, वाम रे । राम-नाम ही सो अंत सब ही को काम रे ॥ जग नम-बाटिका रही है फिल फुलि रे ॥ प्राम-नाम छाड़ि जो भरोसो करें और रे । तुल्सी परोसो त्यागि माँगे कूर कीर रे ॥ राम राम जीह जीलों न न जिंदे ॥

सरसरि-तीर विनु नीर पाइहै । दुख सताइहै ॥ तोहि दारिद तरे स्रतरु मुख सोइहै। सपने न जागतः वागतः जग रोइहै ॥ जनमः जुरा जुरा छटिये के जतन विसेष बाँधो जायगो। हैहै विष भोजन जो सुधा सानि खायगो ॥ तुलसी तिलोक, तिहँ काल तोसे दीन को। रामनाम ही की गति जैसे जल मीन को ॥ सुमिरु सनेह सीं तू नाम रामराय को । संबल निसंबल को, सखा असहाय को ॥ भाग है अभागेह को, गुन गुनहीन को। गाहक गरीव को, दयाल दानि दीन को ॥ कुल अकुलीन को, सुन्यो है बेद साखि है। पाँगुरे को हाय-पाँय, आँधरे को आँखि है ॥ माय-वाप भूखे को, अधार निराधार को । सेतु भवसागर को, हेतु सुखसार को।। सो न दूसरो। पतितपावन राम-नाम सुमिरि सुभूमि भयो तुल्सी सो ऊसरो॥ मलो भली भाँति है जो मेरे कहे लागिहै। सों मन राम-नाम सभाय अनुरागिहै ॥ राम-नाम को प्रभाउ जानि जुड़ी आगिहै। सहित सहाय कलिकाल भीर भागिहै॥ राम-नाम सों बिराग, जोग, जप जागिहै। वाम विधि भाल हूँ न करम दाग दागिहै॥ राम-नाम मोदक सनेह सुधा पागिईं । पाइ परितोष तू न द्वार द्वार बागिहै ॥ राम-नाम काम-तरु जोइ जोइ माँगिहै । तुलसिदास स्वारय परमास्य न खाँगिहै ॥ देव---

दीन को दयालु दानि दूसरो न कोऊ । जाहि दीनता कहीं हों देखों दीन सोऊ ॥ सुर, नर, मुनि, असुर, नाग साहिव तौ घनेरे । (पं) तीलों जीलों रावरे न नेकु नयन फेरे ॥ विभुवन तिहुँ काल विदित्त, वेद वदति चारी । आदि-अंत-मध्य राम ! साहवी तिहारी ॥ तोहि माँगि माँगनो न माँगनो कहायो । सुनि सुभाव-तिल-सुजसु जाचन जन आयो ॥ पाहन-पसु, विटप-विहँग अपने किर लीन्हे ।

महाराज दसरथ के ! रंक राय कीन्हें !!
तू गरीव को निवाज, हौं गरीव तेरो !
वारक कहिये कृपाल ! तुलसिदास मेरो !!
देव---

तू दयाछ, दीन हों, तू दानि, हों भिखारी । हों प्रसिद्ध पातकी, तू पाप-पुंज-हारी ॥ नाथ तू अनाथ कोन मोसो ! मो समान आरत नहिं, आरति-हर तोसो ॥ ब्रह्म तू, हों जीन, तू है टाकुर, हों चेरो । तात-मात, गुरु-सखा तू सब विधि हितु मेरो ॥ तोहिं मोहिं नाते अनेक, मानिय जो भावे । ज्यों त्यों तुलसी कृपाछ ! चरन-सरन पावे ॥ देव—

और काहि माँगिये, को माँगियो निवारे । अभिमतदातार कौन, दुख-दिद दारे ॥ धरमधाम राम काम-कोटि-रूप रूरो । साहब सब विधि मुजान, दान-खडग-सूरो ॥ मुसमय दिन है निसान सब के द्वार बाजे । कुसमय दसरथ के ! दानि तें गरीब निवाजे ॥ सेवा बिनु गुनिबद्दीन दीनता मुनाये । जे जे तें निहाल किये फूले फिरत पाये ॥ तुलसिदास जाचक-रुचि जानि दान दीजे । रामचंद्र ! चंद्र तृ चकोर मोहि कीजे॥

मोहजितत मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई । जनम जनम अभ्यास-निरत चित्र, अधिक अधिक लपटाई ॥ नयन मिलन परनारि निरिष्ठा, मन मिलन विषय सँग लागे । हृदय मिलन वासना-मान-मद, जीव सहज सुख त्यागे ॥ परिनदा सुनि श्रवन मिलन भे, वचन दोष पर गाये । सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ-चरन विसराये ॥ तुलिसदास ब्रत-दान, ग्यान-तप, सुद्धिहेतु श्रुति गावै । राम-चरन-अनुराग-नीर विनु मल अति नास न पावै ॥

मन! माधव को नेकु निहारिह।

सुनु सठ, सदा रंक के धन ज्यों, छिन-छिन प्रभुहि सँभारिह ॥
सोभा-सील-ग्यान-गुन-मंदिर, मुंदर परम उदारिह।
रंजन संत, अखिल अध-गंजन, भंजन विषय-विकारिह॥
जो विनु जोग-जग्य-वत-संयम गयो चहै भव-पारिह।
तौ जिन तुलसिदास निसि वासर हरि-पद-कमल विसारिह॥

il)

ऐसी महना या मन की।
परितं राम भगीत सुर गरिता, आम करत ओमकन की।
भूम समृद निर्माय चातव व्यों, तृपित जानि मित धन की।
निर्दे सेतव्या न चारि, पुनि हानि होति छोचन की।।
व्यों गन-याँन विलोकि सेन जड़ छाँह आपने तन की।
हटत अति आतुर अहार चय, छिति विसारि आनन की।।
वाँ ली वहीं कुचाल कुपानिधि ||जानत ही गति जन की।।
वाँ ली वहीं कुचाल कुपानिधि ||जानत ही गति जन की।।

नाचत ही निसि-दिवस मर्थो ।
तय ही ते न भयो हरि यिर जवतें जिब नाम धरथो ॥
यहु वासना विविध कंचुकि भूपन लोमादि भरथो ।
चर अरु अचर गगन जल-यल में, कौन न स्वॉग करथो ॥
देव, दतुज, मुनि, नाग, मनुज निहं जॉचत कोउ उबरखो ।
मेरो दुसह दरिद्र, दोष, दुख काहू तौ न हरथो ॥
थक्षे नयन, पद, पानि, सुमति, बल, संग सकल विद्युरखो ।
अव रघुनाथ सरन आयो जन, भव-भय विकल डरथो ॥
जीहि गुनतें वस होहु रीक्षि करि, सो मोहि सब विसरखो ।
कुलसिदास निज भवनदार प्रभु दीजै रहन परथो ॥

ऐसी हिर करत दास पर प्रीति ।
निज प्रभुता विसारि जन के बस, होत सदा यह रीति ॥
जिन बाँधे सुर-असुर, नाग-नर, प्रवल करम की डोरी ।
सोह अविश्वित्र ब्रह्म जसुमति हिंठ बाँध्यो सकत न छोरी ॥
जाकी मायावस विरंचि सिव, नाचत पार न पायो ।
करतल ताल वजाय ग्वाल-जुबतिन्ह सोह नाच नचायो ॥
विस्वंमर, श्रीपति, त्रिभुवनपति, वेद-विदित यह लीख ।
बाल सों कछु न चली प्रभुता वह है हिज माँगी भीख ॥
जाको नाम लिये छूटत भव-जनम-मरन दुख-भार ।
अंवरीय-हित लागि कृपानिधि सोह जनमे दस वार ॥
जोग-विराग, ध्यान-जप-तप करि, जेहि खोजत मुनि ग्यानी ।
बातर-माल चपल पसु पामर, नाथ तहाँ रित मानी ॥
लोकपाल, जम, काल, पवन, रिब, सिस सब आग्याकारी।
तुलसिदास प्रमु उपसेन के द्वार बेंत कर धारी॥

हरि ! तुम बहुत अनुगह कीन्हों । साधन-धाम विबुध-दुरलम तनु, मोहि कृपा करि दीन्हों ॥ कोटिहुँ मुख कहि जात न प्रभु के, एक एक उपकार । तदिप नाय कछु और माँगिहों, दीजै परम उदार ॥ विषय-बारि मन-मीन मिन्न निहें होत कबहुँ पल एक । ताते सहीं विपति अति दास्त, जनमत जोनि व हपा-डोरि वनसी पद अंकुस, परम प्रेम मृदु यहि विधि वेधि हरहु मेरी दुख, कौतुक राम ति हैं श्रुति-विदित उपाय सकल सुर, केहि केहि दीन नि तुलसिदास यह जीव मोह-रजु जेहि बाँध्यो सोह ह

यह बिनती रघुबीर गुसाई ।
और आस-विस्वास-भरोसो, हरी जीव-जड़र
चहीं न सुराति, सुमति, संपति कछु, रिधि-सिधि विपुर
हेतु-रिहत अनुराग राम-पद बढ़े अनुदिन अधिक
सुटिल करम ले जाहिं मोहि जहँ जहँ अपनी बरिआ
तहँ तहँ जिन छिन छोह छाँड़ियो, कमठ-अंड की नाइ
या जग में जहँ लिग या तनु की प्रीति प्रतीति सगाइ
ते सब तुलस्विदास प्रभु ही सों होहिं सिमिटि इक टाई

जानकी-जीवन की बिल जैहों ।
चित कहें राम-सीय-पद परिहरि अब न कहूँ चिल हैं
उपजी उर प्रतीति सपनेहुँ मुख, प्रमु-पद-विमुख न
मन समेत या तन के वासिन्ह, हहै सिखावन
अवनि और क्या निहें मुनिहीं, रसना और न
रोकिहीं नयन बिलोकत औरहि, सीस ईस ही है
नातो-नेह नाथ-सों करि सब नातो-नेह ह
यह छरमार ताहि बुलसी जग जाको दास की

अवलों नसानी, अब न नसेहों ।
राम-कृषा भव-निसा सिरानी, जागे फिरि न डसेहों
पायेउँ नाम चार चिंतामिन, उर कर तें न खसेहों
स्थामरूप सुचि रुचिर कसीटी, चित कंचनीहें कसेहों
परबस जानि हँखो इन इंद्रिन, निज बस है न हँसेहों
मन मधुकर पन के तुलसी रघुपति-पद-कमल बसेहों

माधव! मो समान जग माहीं ।
सविधि हीन, मलीन, दीन अति, लीन विषय कोड नाही
तुम सम हेतुरहित कृपाल आरत-हित हंस न त्यागी
में दुख-सोक-विकल कृपाल! केहि कारन दया न लागी
नाहिन कल्लु औगुन तुम्हार, अपराध मोर में माना
न्यान-भवन तमु दिवेहु नाय! सोउ पाय न में प्रमु जाना
हेनु करील श्रीखंड वसंतिहि दूपन मृपा लगावे
सार-हित हतमाय्य सुर्भि पहल्व सो कहु किमि पर्य
सब प्रकार में कठिन, मृदुल हरि, हद विचार जिय मोरे
तुलसिदास प्रमु मोह-संखला, लुटिहि तुम्हारे होरे।

माधव ! मोह-फाँस क्यों टूटै । गहिर कोटि उपाय करिय, अभ्यंतर ग्रन्यि न छूटै। !तपूरन कराह अंतरगत सिस-प्रतिबिंव दिखावै l घन अनल लगाय कलप सत्त, औटत नास न पावै ॥ ार-कोटर महँ वस चिहंग तरु काटे मरे न जैसे। गधन करिय विचार-हीन मन सद्ध होइ नहिं तैसे ॥ भंतर मिलन विषय मन अति। तन पावन करिय पखारे । गरह न उरग अनेक जतन बलमीक विविध विधि मारे ॥ ।लिसदास हरि-गुरु-करना विनु विमल विवेक न होई। वेतु विवेक संसार घोर निधि पार न पावै कोई॥ ज्वहँ सो कर-सरोज रचनायक ! धरिहौ नाथ सीस मेरे । ोहि कर अभय किये जन आरत, वारक विवस नाम टेरे ॥ ।हि कर-कमल कठोर संभुधन भंजि जनक-संसय मेट्यो । हि कर-कमल उठाइ बंधु ज्यों। परम प्रीति केवट भेंट्यो ॥ ाहि कर-कमल कपाल गीध कहूँ, पिंड देइ निजधाम दियो। ाहि कर वालि विदारि दासहित। किपकुल-पति सुग्रीव कियो।। गयो सरन सभीत विभीषन जेहि कर-कमल तिलक कीन्हों। भेहि कर गहि सर चाप असर हति, अभयदान देवन्ह दीन्हों ॥ तिल सुखद छाँह जेहि कर की, मेटति पाप, ताप, माया। नेसि-बासर तेहि कर-सरोज की, चाहत तुलिखदास छाया ॥

ते नर नरकरूप जीवत जग

भव-भंजन-पद-ियमुख अभागी।

निसिंबासर रुचि पाप असुचिमनः
खलमति-मिलनः, निगमपथ-त्यागी॥
निहें सतसंग भजन निहें हरि कोः
खवन न राम-कथा-अनुरागी।

सुत-वित-दार-भवन-ममता-निसि
सोवत अतिः, न कवहुँ मित जागी॥

तुलिसदास हरि-नाम सुधा तिः
सठ हिट पियत विपय-विप माँगी।

स्कर-स्वान-सुगाल-सरिस जनः
जनमत जगत जननि-दुख लगी॥

किल नाम कामतक राम को ।

रलनिहार दारिद दुकाल दुख, दोप घोर घन घाम को ॥

गाम लेत दाहिनो होत मन नाम निधाता नाम को ॥

कहत मुनीस महेस महातम, उलटे स्धे नाम को ॥

नलो लोक-परलोक तासु जाके यल तिलत-ललाम को ॥

तुलसी जग जानियत नाम ते सोच न कुच मुकाम को ॥

मैं हरि पितत-पावन सुने।
मैं पितत तुम पितत-पावन दोउ वानक बने।।
व्याध गिनका गज अजामिल साखि निगमिन भने।
और अथम अनेक तारे जात कापै गने।।
जानि नाम अजानि लीन्हें नरक सुरपुर मने।
दास तुलसी सरन आयो, राखिये अपने।।

ऐसो को उदार जग माहीं।
विनु सेवा जो द्रवे दीन पर राम सिरस कोउ नाहीं।।
जो गित जोग विराग जतन किर निहें पावत मुनि ग्यानी।
सो गित देत गीध सबरी कहँ प्रमु न बहुत जिय जानी।।
जो संपति दस सीस अरप किर रावन सिव पहँ लीन्हीं।
सो संपदा विभीषन कहँ अति सकुच सहित हरि दीन्हीं।।
तुलिस्दास सब भाँति सकल मुख जो चाहिस मन मेरो।
तौ भजु राम, काम सब पूरन करें कुपानिधि तेरो।।

जानत प्रीति-रीति रघुराई ।
नाते सव हाते करि राखतः राम सनेह-सगाई ॥
नेह निवाहि देह तिज दमरथः, कीरित अचल चलाई ।
ऐसेहु पितु तें अधिक गीध पर ममता गुन गरुआई ॥
तिय-विरही सुप्रीव सखा लिख प्रानप्रिया विसराई ।
रन परधो वंधु विभीषन ही को, सोच हृदय अधिकाई ॥
धर गुरुग्रह प्रिय सदन सासुरे, भइ जव जह पहुनाई ।
तव तह किह सबरी के फलिन की रुचि माधुरी न पाई ॥
सहज सरूप कथा मुनि बरनत रहत मकुचि सिर नाई ।
केवट मीत कहे सुख मानत वानर वंधु यड़ाई ॥
प्रेम-कनोड़ो रामसो प्रभु त्रिभुवन तिहुँ काल न भाई ।
तेरो रिनी हीं कह्यो किप सीं ऐसी मानिहि को सेवकाई ॥
तुलसी राम-सनेह-सील लिखः, जो न भगित उर आई ।
ती तोहिं जनिम जाय जननी जड़ तनु-तरुनता गवाँई ॥

ऐसे राम दीन-हितकारी ।
अति कोमल कहनानिधान विनु कारन पर-उपकारी ॥
माधन-हीन दीन निज अव-वन, मिला भई मुनि नारी ।
गृहतें गर्वान परिस पद पावन घोर साउनें तारी ॥
हिंसारत निपाद तामम वपु, पमु-ममान वनचारी ।
भेंट्यो हृदय लगाइ प्रेमवस, निहं कुल जाति विचारी ॥
जद्यपि द्रोह कियो मुरपित-मुत, कि न जाय अति भारी ।
सकल लोक अवलोकि सोकदत, सरन गर्थे भर टारी ॥
विहंग जोनि आमिर अहारपर, गीव कीन व्रनवारी ।
जनक-समान किया ताकी निज कर सब भाँति सँवारी ॥

अध्य आति मधरी लेगित जद्द, लोक-वेद तें त्यारी। ज्यानि प्रीनित दे उस्य कृपानिधि, सोड रघुनाय उधारी॥ पिर सुप्रीन वंधु-भय-न्याकुछ, आयो सरन पुकारी। सिंह न सर्वे द्यारन दुग्व जन के, हत्यो बालि सिह गारी॥ रिपु गो अनुवायिभीपन निस्चिर, कीन भवन अधिकारी। सरन गये आगे हैं लीन्हों मेंट्यो सुजा पसारी॥ असुभ होड़ जिन्ह के सुमिरे ते बानर रीछ विकारी। वेद-थिदित पायन किये ते सब, महिमा नाय। तुम्हारी॥ कहें लिग कहीं दीन अगनित जिन्ह की तुम विपति निवारी। कलि-मल-प्रसित दास तुलसी पर, काहे हुगा विसारी । ॥

जो मोहि राम लागते मीठे।
ती नवरस पटरस-रस अनरस है जाते सब सीठे॥
वंचक विषय विविध तनु भरि अनुमचे सुने अब डीठे।
यह जानत हीं हिरदे अपने सपने न अबाइ उचीठे॥
तुलिसदास प्रभु सीं, एकहि बल बचन कहत अति ढीठे।
नाम की लाज राम करुनाकर केहि न दिये कर चीठे॥

यों मन कबहूँ तुमहिं न लाग्यो ।
ज्यों छल छाँड़ि सुभाव निरंतर रहत विषय अनुराग्यो ॥
ज्यों चितई परनारि, सुने पातक-प्रपंच घर-घर के ।
त्यों न साधु, सुरसरि-तरंग-निरमल गुनगन रघुवर के ॥
ज्यों नासा सुगंध-रस-वस, रसना षटरस-रित मानी ।
राम-प्रसाद-माल जूठन लगि त्यों न ललकि ललचानी ॥
चंदन-चंदबदिन-भूषन-पट ज्यों चह पाँवर परस्यों ।
त्यों रघुपति-पद-पहुम-परस को तनुपातकी न तरस्यों ॥
ज्यों सब भाँति कुदेव कुठाकुर सेथे चपु बचन हिये हूँ ।
ल्यों न राम सुकृतग्य जे सकुचत सकृत प्रनाम किये हूँ ॥
चंचल चरन लोम लगि लोलुप दार-दार जग वागे ।
राम-सीय-आसमिन चलत त्यों भये न समित अभागे ॥
सकल अंग पद-विमुख नाथ मुख नाम की ओट लई है ।
है तुलसिहिं परतीति एक प्रभु-मूरित कृपामई है ॥

कबहुँक हैं। यह रहिन रहोंगो ।
श्रीरघुनाथ कृपाल कृपातें स्त-सुभाव गहोंगो ॥
अथालाभ संतोष सदा, काह सों कछु न चहोंगो ।
पर-हित-निरत निरंतर, मन कम बचन नेम निवहोंगो ॥
पर्व वचन अति दुसह श्रवन सुनि तेहि पायक न दहोंगो ।
विगत मान, सम सीतल मन, पर-गुन नहिं दोष कहोंगो ॥
परिहरि देह-जिनत चिंता, दुख-सुल सम बुद्धि सहोंगो ।
तुलसिदास प्रभु यहि पथरिह, अविचल हरि-मगति छहोंगो ॥
तुलसिदास प्रभु यहि पथरिह, अविचल हरि-मगति छहोंगो ॥

नाहिन आवत आन भरोसो ।

यहि कलिकाल सकल साधन तर है सम-फर्लन्
तप, तीरथ, उपबास, दान, मख जेहि जो रुचै
पायहि पै जानिबो करम-फर्ल भरि-भरि बेद
आगम-बिधि जप-जाग करत नर सरत न काज
सुख सपनेहु न जोग-सिधि-साधन, रोग बियोग
काम, कोध, सद, लोभ, मोह मिलि ग्यान बिराग
बिगरत मन संन्यास लेत जल नावत आम ६
बहु मत सुनि बहु पंथ पुरानि जहाँ-तहाँ झ
गुरु कह्यो राम-भजन नीको मोहिं लगत राज-डग
तुल्की बिनु परतीति प्रीति फिरि-फिरि पचि मरै मर
रामनाम-बोहित भव-सागर चहि तरन तरो

जाके प्रिय न राम-बैदेही ।

ताजिये ताहि कोटि वैरी सम, जद्यपि परम समे
सो छाँडिये
तज्यो पिता प्रहलाद, बिभीषम बंधु, भरत महत्त
बिल गुरु तज्यो, कंत ब्रज-बनितिन्ह, भये मुद-मंगलक
नाते नेह राम के मनियत सुद्धद सुसेन्य जहाँ
अंजन कहा आँखि जेहि फूटै, बहुतक कहीं कहाँ
तुलसी सो सब भाँति परम हित पूज्य प्रानते प्य
जासों होय सनेह राम-पद, एतो मतो हमा

जो पै रहिन रामसों नाहीं। तौ नर खर कृकर स्कर सम ब्धा जियत जग माहीं ॥ काम, क्रोध, मद, छोम, नींद, मय, भृख, प्यास सबही के । सराहतः सुर-साधु देह सो सनेह सिय-पी के ॥ मुलच्छन सुप्त मुजान गनियत गुन गरुआई। बिनु हरिमजन हँदारुन के फल तजत नहीं कमआई ॥ कीरति, कुल, करत्ति, भृति भिल, सील सहप सलीते। तुलसी प्रमु-अनुराग-रहित सालन साग अलोने ॥

लाज न लागत दास कहावत । सो आचरन विसारि सोच तजि जो हरि तुम कहँ भावत ॥ सकल संग तजि भजत जाहि सुनि। बनावत । जप तप जाग वाँवर, मो-सम मंद महाखल कौन जतन तेहि पावत ॥ मलग्रसित हृदय, हरि निरमलः असमंजस मोहि जनावत । जेहि सर काक कंक वक सूकर, क्यों मराल तहँ आवत ॥ कोविद जाकी जाइ सरन दारुन त्रयताप बुझावत । मोह लोभ अति, मद सरगहुँ मिटत न सावत ॥ संत, भव-सरिता कहूँ नाउ औरनि समुझावत । कहि हों तिनसों हरि ! परम बैर करि, सों भलो मनावत ॥ तुम और कहें, मो ताते हिंठ नातो लावत । उदारचूड़ामनि ! राखु

तुलसिदास गुन गावत 🛚 मैं तोहिं अब जान्यो संसार । बाँधि न सकहिं मोहि हरि के बल, प्रगट कपटआगार ॥ कमनीयः देखत ही कछू नाहिंन पुनि किये विचार । निहारत: ज्यों कदलीतरु-मध्य कबहुँ न निकसत सार ॥ अनेक लिये जनम पायों फिरत न मह महामोद्द-मृगजल-सरिता बोरयो हों बारहिं सुनु खल ! छल-वल कोटि किये वस होहिं न भगत सहित महाय तहाँ विस अव, जेहि

हृद्य

न

नंदकुमार ॥

तासों करहु चातुरी जो नहिं
जाने मरम तुम्हार ।
सो परि डरे मरे रजु-अहि तें;
ब्रूझै नहिं ब्यवहार ॥
निज हित सुनु सठ! हठ न करिं, जो
चहिं कुसल परिवार ।
तुलसिदास प्रभु के दासनि तिज
भजहिं जहाँ मद मार ॥

मन पछितैहै अवसर बीते ।
दुरलभ देह पाइ हरिपद भजु, करम, बचन अरु ही ते ॥
सहसवाहु, दसबदन आदि नृप बचे न काल बली ते ।
हम-हम करि धन-धाम सँवारे, अंत चले उठि रीते ॥
सुत-बिनतादि जानि स्वारयरत, न कर नेह सबही ते ।
अंतहु तोहिं तजैंगे पामर ! तू न तजै अवही ते ॥
अब नायहिं अनुरागु, जागु जड़, त्यागु दुरासा जी ते ।
बुझै न काम अगिनि तुलसी कहुँ, बिषय-भोग बहु धी ते ॥

लाम कहा मानुष-तनु पाये। प काय-बचन-मन सपनेहुँ कबहुँक घटत न काज पराये॥ जो सुख सुरपुर-नरक, गेह-बन आवत बिनहिं बुलाये। तेहि सुख कहँ बहु जतन करत मन, समुझत निहं समुझाये॥ पर-दारा, पर-द्रोह, मोहवस किये मूढ़ मन भाये। गरभवास दुखरासि जातना तीब्र विपति बिसराये॥ भय-निद्रा, मैथुन-अहार, सब के समान जग जाये। सुर-दुरलम तनु धरिन भजे हिर मद अभिमान गवाँये॥ गई न निज-पर-बुद्धि, सुद्ध है रहे न राम-लय लाये। दुलिसदास यह अवसर बीते का पुनि के पिछताये॥

> जो मन लागै रामचरन अस । देह-गेह-सुत-वित-कलत्र मगन होत विनु जतन किये जस ॥ द्वंद्वरहितः गतमानः ग्यानरतः विषय-विरत खटाइ नाना कस । सुखनिधान सुग्यान कोसलपति है प्रसन्नः कहुः क्यों न होंहि बस ॥ निर्व्यलीक सर्वभूत-हित्र चित्र, भगति-प्रेम द्रह नेम एकरस । तुंलिसदास यह होइ तर्वाहें द्रवै ईस, जेहि हतो सीस दस ॥

एसी पत्रन प्रमु वी रीति !

पिन हेनु पुनीत परिहरि पाँवरिन पर प्रीति ॥

यहं सारम पृत्ना कुच कालकूट लगाइ ।

सान की सित दुई ताहि कृपाल जादवराइ ॥

वाससीहित सोपिकिन पर कृपा अतुलित कीन्ह ।

जगत-पिता विरंचि जिन्ह के चरन की रज लीन्ह ॥

निसंसे सिमुपाल दिन प्रति देत गनि गनि गारि ।

कियो लीन मु आप में हरि राज-समा मँझारि ॥

क्याप चित दें चरन मारयो मूढ़मित मृग जानि ।

सो सदेह खलोक पठयो प्रगट करि निज बानि ॥

कीन तिन्ह की कहै जिन्ह के सुकृत अर अब दोउ ।

प्रगट पातकरूप नुलसी सरन राख्यो सोउ ॥

भरोसो जाहि दूसरो सो करो ।

मोको तो राम को नाम कलपतर किल कल्यान फरो ॥

करम उपासन, ग्यान, वेदमत, सो सब माँति खरो ।

मोहि तो सावन के अंधिह ज्यों स्इत्त रंग हरो ॥

चाटत रह्यो स्वान पातिर ज्यों कबहुँ न पेट भरो ।

सो हों सुमिरत नाम-सुधारस पेखत परुसि धरो ॥

स्वारय औ परमार्थ हू को निह कुंजरो-नरो ।

सुनियत सेतु पयोधि पषानिन किर किप-कटक तरो ॥

प्रीति-प्रतीति जहाँ जाकी, तहँ ताको काज सरो ।

मेरे तो माय-बाप दोउ आखर, हों सिसु-अरिन अरो ॥

संकर सािख जो रािख कहीं कछु तो जिर जीह गरो ।

अपनो मलो राम-नामिह ते तुलिसिह समुिझ परो ॥

गरेगी जीह जो कहीं और को हों।
जानकी-जीवन! जनम-जनम जग
ज्यायों तिहारेहि कौर को हों॥
तीनि लोक, तिहुँ काल न देखत
सुद्धद रावरे जोर को हों।
तुमसों कपट करि कलप-कलप
कृमि हैहों नरक घोर को हों॥
कहा भयो जो मन मिलि कलिकालहिँ
कियो भौंतुवा भौंर को हों।
तुलसिदास सीतल नित यहि बल,
बड़े ठेकाने ठौर को हों॥

ऐसेहि जनम-समूह सिराने।
प्राननाथ रघुनाथ-से प्रभु तिज सेवत चरन विराने।

जे जड़ जीव कुटिल, कायर, खल, केवल किल-मल-सां स्ख़त बदन प्रसंसत तिन्ह कहूँ, हरितें अधिक करि मां सुख हित कोटि उपाय निरंतर करत न पायँ पिरां सदा मलीन पंथ के जल ज्यों, कबहुँ न हृदय थिराने यह दीनता दूर करिबे को अभित जतन उर आं तुलसी चित-चिंता न मिटै बिनु चिंतामनि पहिचाने

काहे न रसना, रामिह गाविह !

निसिदिन पर-अपवाद बृथा कत रिट-रिट राग बढ़ाविह नरमुख मुंदर मंदिर पावन बिस जिन ताहि लजाविह सिस समीप रिह त्यागि सुधा कत रिब-कर-जलक हैं धाविह काम-कथा किल-कैरव-चंदिनि, सुनत अवन दें भाविह ।
तिनहिं हटिक किह हिर कल कीरित, करनक लंक नसाविह ।
जातरूप मित जुगुति रुचिर मिन रिच-रिच हार बनाविह ।
सरन-मुखद रिबकुल-सरोज-रिब राम-नृपिह पिहराबिह ॥
बाद-विवाद स्वाद तिज भिज हिर, सरस चरित चित लाविह ।
तुलिसदास भव तरिह, तिहूँ पुर तू पुनीत जस पाविह ॥

मज मन रामचरन सुखदाई ॥
जिन चरनन ते निकसी सुरसिर संकर जटा समाई ।
जटासंकरी नाम परचो है, त्रिभुवन तारन आई ॥
जिन चरनन की चरन-पादुका मरत रहे लव लाई ।
सोइ चरन केवट धोइ लीन्हें तब हरि नाव चलाई ॥
सोइ चरन संतन जन सेवत सदा रहत सुखदाई ।
सोइ चरन गौतम ऋषि नारी परिस परमपद पाई ॥
दंडक बन प्रभु पावन कीन्हों ऋषियन त्रास मिटाई ।
सोई प्रभु त्रिलोक के स्वामी कनकमृगा सँग धाई ॥
किप सुग्रीव बंधु-भय-ब्याकुल तिन जय छत्र फिराई ।
रिपु को अनुज बिभीषन निसिचर परसत लंका पाई ॥
सिव-सनकादिक अह ब्रह्मादिक सेस सहस मुख गाई ॥
सुलिसदास मास्तसुत की प्रभु निज मुख करत बड़ाई ॥

## भगवान्का खरूप तथा लीला

आँगन फिरत घुटुस्विन धाए ।
नील जलद तन् स्याम राम-सिमुजनिन निरित्त मुख निकट योह
बंधुक मुमन अस्न पद-पंकज अंकुस प्रमुख चिन्द यिन आए
नूपुर जनु मुनिवर-कल्हंसिन रचे नीइ दें याँह यमाए
किट मेखल वर हार ग्रीव दर, सचिर वाँह भूपन पित्रण
उर श्रीवस्स मनोहर हरि नख हेम मध्य मनिगन यह लाए

सुभग चिबुक, दिज, अग्नर, नासिका, स्ववन, कपोल मोहि अति भाए भू सुंदर करुना-रस-पूरन, लोचन मनहुँ जुगल जलजाए ॥ भाल विसाल लिलत लटकन बर, बालदसा के चिकुर सोहाए । मनु दोउ गुर सान कुज आगे किर सिर्हि मिलन तम के गन आए उपमा एक अभूत भई तब जब जननी पट पीत ओदाए । नील जलदपर उडुगन निरखत तिज सुभाव मनो तिड़त छपाए ॥ अंग अंग पर मार-निकर मिलि छिब-समूह लै लै जनु छाए । सुलिसदास रघुनाथ-रूप-गुन तौ कहों जो बिधि होहिं बनाए ॥

ऑगन खेलत आनँदकंद। रघुकुल-कुमुद-मुखद चार चंद॥
सानुज भरत लघन सँग सोहैं। सिमु-भूषन भूषित मन मोहैं॥
तन-दुित मोर-चंद जिमि झलके। मनहु उमिग अँग अँग छिब छलके
किट किंकिनि, पग पैंजनि बाजै। पंकज पानि पहुँचियाँ राजें॥
कठुला कंट बधनहा नीके। नयन-सरोज मयन-सरसी के॥
लटकंन लसत ललाट लटूरीं। दमकित है है दुँतुरियाँ रूरीं॥
मुनि-मन हरत मंजु मिस-बुंदा। लिलत बदन बिल बालमुकुंदा॥
फुलही चित्र बिचित्र झँगूलीं। निरखत मातु मुदित मन पूर्ली॥
गिह मिनलंभ डिंभ डिंग डोलत। कलबल बचन तोतरे बोलत॥
किलकंत, झिक झाँकत प्रतिबिंबिन। देत परम मुख पितु अरु अंबिन
सुमिरत सुप्रमा हिय हुलसी है। गावत प्रेम पुलकि तुलसी है॥

सोहत सहज सुहाये नैन।

खंजनं मीन कमल सकुचत तब जब उपमा चाहत कि दैन ।।
सुंदर सब अंगिन सिसु-भूषन राजत जनु सोभा आये लैन ।
बड़ो,लाभ, लालची लोभबस रहि गये लिख सुक्रमा बहु मैन ॥
भोर भूप लिये गोद मोद भरे, निरखत बदन, सुनत कल बैन ।
बालक-रूप अनूप राम-छिब निवसति तुलसिदास-उर-ऐन ॥

जागिये कुपानिधान जानराय रामचंद्र कहै बारबार भोर भयो प्यारे। राजिवलोचन विसाल प्रीति-वापिका-मरालः लिलत कमल-वदन उपर मदन कोटि वारे॥ अरुन उदित, विगत सरवरी, ससांक किरनहीन, दीपजोतिः मलिन-दुति समूह तारे। मनहें भ्यानघन-प्रकासः बीते सब भव-विलास आम-त्राम-तिमिर तोप-तरनि-तेज जारे ॥ बोलत खर्गानकर मुखर मधुर करि प्रतीत सुनहु ः सवन प्रानजीवन धन, मेरे तुम बारे। मनह येद-यंदी मुनिवृंद-सुत-मागधादि विरुद बदत 'जय जय जय जयति कैटमारे' ॥

गंत्या• अंत ४२--- ४३---

बिकसित कमलावली, चले प्रपुंज चंचरीक,

गुंजत कल कोमल धुनि त्यागि कंज न्यारे। जनु विराग पाइ सकल सोक कूप-ग्रह निहाइ

भृत्य प्रेममत्त फिरत गुनत गुन तिहारे॥ सुनत बचन प्रिय रसाल जागे अतिसय दयालः

भागे जंजाल बिपुल, दुख-कदंब दारे। तुलसिदास अति अनंद देखिकै मुखारबिंद, छटैं भूमफंद परम मंद दंद भारे।।

बिहरत अवध-बीथिन राम ।

संग अनुज अनेक सिसु, नव-नील-नीरद-स्याम ॥
तरुन अरुन-सरोज-पद बनी कनकमय पदत्रान ।
पीत पट कटि तूनबर, कर ललित लघु धनु-बान ॥
लोचनिन को लहत फल छिन निरित्त पुर-नर-नारि ।
बसत तुलसीदास उर अवधेस के सुत चारि॥

मुनि कें सँग विराजत बीर ।

काकपच्छ घर, कर कोदँड सर, सुभग पीत रट कटि तूनीर ॥ वदन इंदु, अंभोरुह लोचन, स्थाम गौर सोभा-सदन सरीर । पुलकत ऋषि अवलोकि अमित छिबि, उरन समाति प्रेम की भीर खेलत, चलत, करत मग कौतुक, बिलँवत सित-सरोबर-तीर । तोरत लता, सुमन, सरसी हह, पियत सुघासम सीतल नीर ॥ बैठत विमल सिलिन बिटपनि तर, पुनि पुनि वरनत छाँह, समीर । देखत नटत के कि, कल गावत मधुप, मराल, को किला, कीर ॥ नयनिन को फल लेत निरिख खग, मृग, सुरभी, बजवधू, अहीर । तुलसी प्रभुहि देत सब आसन निज निज मन मृदु कमल कुटीर ॥

रामपद-पदुम-पराग परी ।

ऋषितिय तुरत त्यागि पाहन तनु छिबमय देह धरी ॥
प्रवल पाप पित-साप दुसह दव दारुन जरिन जरी ।
कृपासुधा सिंच विजुध-बेलि ज्यों फिरि सुख-फरिन फरी ॥
निगम-अगम मूरित महेस-मित-जुवित वराय बरी ।
सोइ मूरित भइ जानि नयनपथ इकटक तें न टरी ॥
बरनित हृदय सरूप, सील, गुन प्रेम-प्रमोद-भरी ।
तुलिसदास अस केहि आरत की आरित प्रमु न हरी ? ॥

नेकु, सुमुखि, चित लाइ चितौ, री। राजकुँवर-मूरित रचिन्ने की रुचि सुनिरँ चिश्रम कियो है कितौ,री॥ नख-मिल सुं रत्ता अवलोकत कह्यो न परत सुन होत जितौ, री। साँवर रूप-सुधा मरिने कहँ नयन-कमल कल कलम रितौ, री॥

A marin william

भेरे जान इन्हें बोल्टिने फारन चतुर जनक ठयो ठाट इती। री । गुरुषी प्रभु भंजिहें संभु-धनुः भृरि भाग सिय-मातु-पिती। री ॥

पूरक राम, भीय दुलही री!
पन-दामिन चर वरन, हरन-मन, मुंदरता नखिमख निवही, री॥
भ्याद-चिभूपन-चयन-विभूपित, सिख अवली लखि ठिमि सी रही, री
जीवन-जनम-लाहु, लोचन-पल है इतनोइ, लखो आज सही, री॥
सुरमा सुरमि सिंगार-छीर दुहि मयन अमियमय कियो है दही, री
मिय गालन सिय-राम सँचारे, सकल भुवन छिम मनहुँ मही, री॥
वुलसिदास जोरी देखत सुख-सोभा अनुल, न जाति कही, री।
स्य-राषि विरची विरेचि मनो, सिला छवनि रति-काम लही री॥

मनोहरता के मानो ऐन ।
स्यागल-गौर किसोर पिथक दोउ, सुमुखि! निरखु भरि नैन ॥
वीच वधू विध्वदिन विराजित, उपमा कहुँ कोउ है न ।
मानहु रित-ऋतुनाथ सिहत मुनि-वेष बनाए है मैन ॥
किधीं सिंगार-सुपमा-सुप्रेम मिलि चले जग-चित-वित लैन ।
अदभुत त्रयी किधीं पठई है विधि मग-लोगिन्ह सुख दैन ॥
सुनि सुचि सरल सनेह सुहावने प्रामबधुन्ह के बैन ।
तुलसी प्रभु तह तर विलँबे, किए प्रेम-कनौडे के न !

मंजुल मूरित मंगलमई।
भयो विसोक विलोकि विभीषन, नेह देह-सुधि-सींव गई॥
उठि दाहिनी ओर तें सनमुख सुखद माँगि बैठक लई।
नख-सिख निरित निरित सुख पावत, भावत कछु, कछु और भई
बार कोटि सिर काटि, साटि लिट रावन संकर पै लई।
सोइ लंका लिख अतिथि अनवसर राम तृनासन-ज्यों दई॥
प्रीति-प्रतीति-रीति-सोभा-सिर, थाईत जहँ-जहँ तहँ घई।
बाहु-बली, बानैत बोलको, बीर बिखबिजई-जई॥
को दयाल दूसरो दुनी, जेहि जरिन दीन हिय की हई ।।
नुलसी काको नाम जपत जग जगती जामित विनु वई॥

शाजु रघुत्रीर-छित्र जात निह कञ्च कही।

सुमम सिंहासनासीन सीता-रवन,

भुवन-अभिराम, बहु काम सोमा सही॥

चार चामर-ब्यजन, छन्न-मिनगन विपुल,

दाम-मुकुतावली-जोति जगमिग रही।

मनहुँ राकेस सँग हंस-उडुगन-बरिह

मिलन आए हृदय जानि निज नाथही॥

मुकुट सुंदर सिरसि, भालबर तिलक, भू,

कुटिल कच, कुंडलिन परम आमा लही।

मनहुँ हर डर जुगल मारन्वज के मक लागि खननि करत मेर की बर अरुन राजीव-दल-नयन करना-अयन, बदन सुपमा सदन, हास त्रयन्त मिविध कंकन, हार, उरिस गजमनि-माल, मनहुँ बग-पाँति जुग मिलि चली जलद पीत निरमल चैल, मनहुँ मरकत सैल, पृथुल दामिनि रही छाइ तौज सहजह लिलत सायक-चाप, पीन भुज बल अतुल मनुज-तनु दनुज-बन-दहन, मंडन मही जासु गुन-रूप निह कलित, निरगुन सगुन, संभु-सनकादि, सुक भगति हद किर गही दास तुलसी राम-चरन-पंकज सदा

सखि! रघुनाथ-रूप निहार ।
सरद-बिधु रिब-सुवन मनिस्ज मान भंजिनहार ॥
स्याम सुभग सरीर जन-मन-काम-पूरिनहार ।
चारु चंदन मनहु मरकत-सिखर लसत निहार ॥
रचिर उर उपबीलं राजत, पिदक गजमिन-हार ॥
मनहु सुरधनु नखतगन विच तिमिर-भंजिनहार ॥
विमल पीत उुकूल दामिनि-दुति-विनिद्दिहार ॥
सकल अंग अनूप, निह कोउ सुकि बरनिनहार ॥
सकल अंग अनूप, निह कोउ सुकि बरनिनहार ॥
दास तुलसी निरखतिह सुख लहत निरखनिहार ॥
आज रघुपित-सुख देखत लागत सुख,

सेवक सुरुष, सोमा सरद-सिंस सिहाई। दसन-वसन लाल, विसद हास रसाल मानो हिमकर-कर राखे राजिव मनाई॥ अरुन नैन विसाल, लिंत भुकुटी, भाल,

तिलकः, चारु कपोलः, चिबुकः-नासा सुहाई ।

विश्वरे कुटिल कचः मानहु मधु लालच अलि

निलन-जुगल , जपर रहे लोभाई ॥

स्ववन सुंदर सम कुंडल कल जुगमः,

तुलसिदास अन्पः, उपमा किंह न जाई ।

मानो मरकत सीप सुंदर सिंस समीप

कनकः-मकर-जुत विधि विरची बनाई॥

देखत अवध को आनंद । इर्राप वरणत सुमन दिन-दिन देवतनि को वृंद ॥ नगर-रचना सिखन को विधि तकत बहु विधिबृंद ।
निपट लागत अगम, ज्यों जलचरहि गमन सुछंद ॥
सुदित पुरलोगनि सराहत निरिष्ठ सुषमाकंद ।
जिन्ह के सुअलि-चल पिअत राम-मुलारिबंद-मरंद ॥
मध्य ब्योम विलंबि चलत दिनेस-उडुगन-चंद ।
रामपुरी विलोकि तुलसी मिटत सब दुख-द्वंद ॥

#### उद्वोधन

जग जाचिअ कोउ न, जाचिअ जीं, जियँ जाचिअ जानकीजानहि रे। जेहि जाचत जाचकता जरि जाइ, जो जारति जार जहानहि रे॥ गति देख विचारि विभीषन की, अरु आनु हिएँ हनुमानहि रे। तुलसी ! भजु दारिद-दोष-दवानल, संकट कोटि कपानहि रे ॥ मुतः दारः अगारः सखाः परिवार विलोकु महा कुसमाजिह रे। सब की ममता तजि कै, समता सजि, संतसभाँ न बिराजहि रे ॥ गरदेह कहा, करि देखु विचार, विगार गँवार न काजिह जिन डोलिंह लोलुप क्कर ज्यों, तुल्सी भज्ञ कोसलराजहि ेरे ॥ सो जननी सो पिता सोह भाइ। सो भामिनि, सो सुतु, सो हितु मेरी। सोइ सगी, सो सखा, सोइ सेवक, सो गुरु सो सुरु, साहेबु, चेरी ॥ 'तुल्बी' प्रिय प्रान समान, कहाँ लीं बनाइ कहीं बहुतेरी। जो तिज देह को गेह को नेहु, सनेह सों राम को होइ सबेरो ॥ रामु हैं मातु, विता, गुरु, बंधु, औ संगी, सला, सुतु, स्वामि, सनेही। राम की सीह, भरोनी है राम की, राम रँग्यो, रुचि राच्यो न केही॥ जीअत रामु, मुऍ पुनि रामु, सदा रघुनाथिह की गति जेही। जिए जग में 'तुलसी', मोर् न तु डोलत और मुए घरि देही॥

अनूप सियराम-सरूपु अगाध बिलोचन-मीनन को जलु है। श्रुति रामकथा, मुख राम को नामु, हिएँ पनि रामहि को यल है॥ मति रामहि सों, गति रामहि सों, रित राम सों, रामहि को बल्ल है । सब की न कहै तुलसी के मतें इतनो जग जीवनं को फल है॥ तिन्ह तें खर, सूकर, स्वान भले, जड़ता वस ते न कहें कछ्वै। 'तुलवी' जेहि राम सों नेहु नहीं, सो सही पसु पूँछ। बिषान न दै॥ जननी कत भार मुई दस मास, भई किंन बाँझ, गई किन च्वै। जरि जाउ सो जीवनु जानिकनाथ ! जियै जग में तुम्हरो बिनु है।। गज-बाजि-घटा, भले भूरि भटा, वनिता, सुत भौंह तकें सब वै। धरनी, धनु, धाम सरीर भलो, मुरलोकहु चाहि इहै सुखु 'स्वै ॥ सब फोकट साटक है तुलसी, अपनों न कछू सपनो दिन है! जरि जाउ सो जीवन जानिकनाथ ! जिये जग में तुम्हरो बिनु है॥ सुरराज-सो राज-समाजु, समृद्धि बिरंचि, धनाधिप-सो धनु भो। पवमानु-सो, पावकु-सो, जमु, सोमु-सो, पूषनु-सो, भवभूषनु भो॥ करि जोग, समीरन साधि, समाधि कै धीर वड़ों। वसहू मनु भो। सव जाय, सुभायँ कहै तुल्ही, जो न जानिकजीवन को जनु भो॥ कामु-सं रूपः प्रताप दिनेसु-से, सोमु-से सील, गनेसु-से मानें। हरिचंदु से साँचे, बड़े विधि-से, मधवा-से महीप विषे-सुख-साने॥

सुक-से मुनि, सारद-से वकता,

चिरजीवन लोमस तें अधिकाने।

जहाँ जमजातना, घोर नदी, भट कोटि जलचर दंत-टेवैया। धार भयंकर, वार न पार, न चोहितु नावः न नीक खेवैया॥ 'तुलगी' जहँ मातु-पिता न सखा, नहि कोउ कहूँ अवलंब देवैया। ियनु कारन रामु कुपाल विसाल भुजा गंहि काढि लेवैया।। जहाँ हित स्वामि, न संग सखा, वनिताः सुतः बंधुः न बापुः न मैया । काय-गिरा-मन के जन अपराध सबै छछ छाड़ि छमैया ॥ तुलसी ! तेहि काल क्रपाल विना दूजो कौन है दारुन दुःख दमैया। जहाँ सब संकट, दुर्घट सोचु, तहाँ मेरो साहेब राखे रमैया।। जपतें विहाइ 'सरा' रामु विगरी सुधरी कविकोकिलह की।

नामहि तें गज की, गनिका की,

নভ

नामु अजामिल-से खल तारन

गिता-भय-साँसति-सागर

अजहूँ

वजाइ

भलो

तारन -

हरे

नामप्रताप

ताको

:: - :

अजामिल की चिल गै चलचूकी ॥

जेहि प्रीति-प्रतीति है आखर दू की ॥

बारन-बारबधू

प्रहलाद-बिषादः 🕝

कुसमाज

'तुलसी'

रही पति पांडुवधू की।

नामसों प्रीति-प्रतीति-विहीन
पिट्यो किलकाल कराल, न चूको।
राखिंहें रामु सो जामु हिएँ
तुलसी हुलसे बल्ज आखर दू को॥
जागें जोगी-जंगम, जती-जमाती ध्यान धरें,
डरें उर भारी लोभ, मोह, कोह, काम के।
जागें राजा राज-काज, सेवक-समाज, साज,
सोचें सुनि समाचार बड़े बैरी वाम के॥
जागें लोभ बिद्या हित पंडित चिक्त चितः
जागें लोभी लाल्च धरनि, धन, धाम के।
जागें भोगी भोगहीं, वियोगी, रोगी सोगवस,
रोवे सुख तुलसी भरोसे एक राम के॥
मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित।
मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित।

रामु मातु, पितु, बंधु, सुजनु, गुरु, पूज्य, परमहित। साहेबु, सखा, सहाय, नेह-नाते पुनीत चित।। देसु, कोसु, बुलु, कर्म, धर्म, धनु, धामु, धरिन, गित। जातिपाति सब भाँति लागि रामहि हमारि पित॥ परमारथु, स्वारथु, सुजसु, सुलभ राम तें सकल पल। कह तुलिसदासु, अब, जब-कवहुँ एक राम तें मोर मल॥ को न कोध निरदह्यो, काम वम केहि नहि कीन्हो! को न लोभ हद फंद बाँधि ज्ञासन कर दीन्हो! कीन हृदयँ नहि लाग कठिन अति नारि-नयन सर! लोचनजुत नहि अंध भयो श्री पाइ कौन नर! सुर-नाग-लोक महिमंडलहुँ को जु मोह कीन्हो जय न! कह तुलिसदासु सो ऊवरै, जेहि राख रामु राजियनयन॥

#### राम-नाम-जपकी महिमा

हियँ निर्गुन नयनिह सगुन रसना राम सुनाम ।

मनहुँ पुरट संपुट लसत तुलसी लिलत ललाम ॥

नाम राम को अंक है सब साधन हैं रहत ।

अंक गएँ कछु हाथ नहिं अंक रहें दत गृन ॥

मीठो अरु कठवित भरो रौताई अरु छेम ।

स्वार्थ परमारथ सुलभ राम नाम के प्रेम ॥

राम नाम अवलंब बिनु परमारथ की आम ।

बरफत बारिद बूँद गहि चाहत चहन अकाम ॥

विगरी जनम अनेक की सुधरं अवहीं आछ ।

होहि राम को नाम जपु तुलसी तिज कुममाछ ॥

राम नाम रित राम गित राम नाम विखाम ।

सुमिरत सुभ मंगल कुमल दुहुँ दिनि तुल्मी दान ॥

रामः नाम नरकेप्तरी कनककिषपु कलिकाल । जापक जन प्रहलाद जिमि पालिहि दलि सुरसाल ॥ स्वपच सबर खस जमन जड़ पाँवर कोल किरात। रामु कहत पावन परम होत भुवन विख्यात॥

### राम-प्रेमके विना सब व्यर्थ है

रसना साँपिनि यदन विल जे न जपहिं हरिनाम ।
तुलसी प्रेम न राम सों ताहि विधाता बाम ॥
हिय फाटउ फूटहुँ नयन जरउ सो तन केहि काम ।
द्रवेद सर्वार्ह पुलकइ नहीं तुलसी सुमिरत राम ॥
हृदयं सो कुलिस समान जो न द्रवद हरिगुन सुनत ।
कर न राम गुन गान जीह सो दादुर जीह सम ॥
स्वै न सलिल सनेहु तुलसी सुनि रघुवीर जस ।
ते नयना जिन देहु राम ! करहु वह आँधरो ॥
रहै न जल भिर पूरि राम ! सुजस सुनि रावरो ।
तिन आँखिन में धूरि भिर-भिर मूठी मेलिये ॥

#### राम-प्रेमकी महत्ता

राम सनेही राम गित राम चरन रित जाहि।
तुलसी फल जग जनम को दियो विधाता ताहि॥
आपु आपने ते अधिक जेहि प्रिय सीताराम।
तेहि के पग की पानहीं तुल्सी तनु को चाम॥
जे जन रूखे विपय रस चिकने राम सनेह।
तुलसी ते प्रिय राम को कानन वसहिं कि गेह॥
जथा लाम संतोष सुल रघुवर चरन सनेह।
तुलसी जो मन खूँद सम कानन वमहुँ कि गेह॥

#### रामप्रेयके लिये वैराग्यकी आवश्यकता

राम प्रेम पथ पेलिए दिएँ विषय तन पीटि। तुल्ही केंचुरि परिहरें होत साँपहू दीठि॥ तुल्ही जो हों विषय की मुधा माधुरी मीटि। ती हों सुधा सहस्र सम राम भगति सुटि भीटि॥

#### भक्तिका खरूप एवं महिमा

प्रीति राम में। नीति । चित्रय चित्रय राग रिस जीति । तुलसी संतन के मते इहैं भगति की रीति ॥ हित सों हित, रित राम सों, रिपु सों वैर विहाउ । उदामीन सब मों सरल तुलसी सहज सुभाउ ॥

तुल्सी ममता राम सो समता सब संसार । राग न रोष न दोष दुख दास भए भव पार ॥ बारि मथें वृत होइ वह सिकता ते वह तेल । बिनु हरिभजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥ हरि माया कृत दोष गुन बिनु हरि भजन न जाहिं । भजिअ राम सब काम तिज्ञ अप विचारि मन माहिं॥

#### उपदेश

घर कीन्हें घर जात है घर छाँड़े घर जाइ। तुलकी घर बन बीचहीं राम प्रेम पुर छाइ॥ दिएँ पीठि पाछें लगै सनमुख होत पराइ। तुलसी संपति छाँह ज्यों लिख दिन बैठि गँवाइ॥ तुल्लमी अदभुत देवता आमा देवी नाम। सेयें सोक समर्पई विमुख भएँ अभिराम॥ कै निदरहुँ कै आदरहुँ सिंघहि स्वान सिआर। हरष विषाद न केप्तरिहि कुंजर गंजनिहार॥ तनु गुन धन महिमा धरम तेहि बिनु जेहि अभिमान। तुल्सी जिअत विडंबना परिनामहु गत जान॥ जो परि पायँ मनाइऐ तासों रूठि विचारि। तुलवी तहाँ न जीतिये जहेँ जीतेहूँ हारि॥ जुझे ते भल बूझियो भली जीति तें हार। डहके तें डहकाइबो मलो जो करिअ विचार ॥ वैर मूल हर हित बच्चन प्रेम मूल उपकार। दोहा सुम संदोह सो तुलसी किएँ विचार॥ रोष न रसना खोलिएे वरू खोलिय तस्वारि। सुनत मधुर परिनाम हित बोलिअ बचन विचारि॥ मधुर बचन कटु वोलिबो बिर्नु श्रम भाग अभाग । कुहू कुहू कलकंट स्व का का कररत काग॥ पेट न फूलत विनु कहें कहत न लागइ हैर मुमति विचारें वोलिये समुझि कुफेर मुफेर ॥ लखइ अघानो भृख ज्यों लखइ जीति में हारि। तुलसी सुमिति सराहिऐ मग पग धरह विचारि॥ तुलसी असमय के सखा धीरज धरम बिवेक। साहित साहस सत्यत्रत राम भरोसो एक॥ तुलसी स्वारय सामुहो परमारथ तन पीठि। अंघ कहें दुख पाइहै डिठिआरो केहि डीठि॥ निज दूपन गुन राम के सभुझें तुलसीदास। होइ भलो कलिकालहूँ उभय लोक अनयास ॥



एक गरेमो एक वल, एक आम विस्तात ।
एक राम धनरवाम हित चानक तुल्मीदाम ॥
तुल्मी लाके यदन ते धोर्वहूँ निकसत राम ।
नाके पम की पमतरी, मेरे तन को चाम ॥
जी लगदीम तो अति मलो, जी महीस ती भाग ।
तुल्मी चाहत जनम भरि राम चरन अनुराम ॥
विनु मतमंग न हरि कथा तेहि विनु मोह न भाग ।
मोह गएँ विनु राम पद होइ न हढ अनुराम ॥
लर्ड मी मंपित सदन सुखु सुद्धद मातु पितु भाइ ।
सन्मृत होत जो राम पद करइ न सहस सहाइ ॥
जी संपित सिव रावनिह दीन्हि दिएँ दस माथ ।
सोइ संपदा विभीपनिह सकुचि दीन्हि रघुनाथ ॥
नीच निचाई नहि तजह सजनहू के संग ।
तल्सी चंदन विरुप विस विनु विप भए न सुअंग ॥

मलो भलाइहि पै लहइ, लहइ निचाइहि नीचु।

पुधा सराहिश अमरताँ गरल सराहिश मीचु॥

पूलद फरइ न बेत, जदिप सुधा बरसिं जलद।

मूक्ख हृदयँ न चेत, जों गुरु मिलहिं बिरंचि सम॥

जहाँ राम तहँ काम निं जहाँ काम निं राम।

तुलसी कबहूँ होत निं रिव रजनी इक ठाम॥

तुलसी मीठे बचन ते सुख उपजत चहुँ ओर

वसीकरन यह मंत्र है परिहरू बचन कठोर

तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिश्र तुला एक अंग

तूल न ताहि सकल मिलि जो सुख लव सततंग।

सोइ ग्यानी सोइ गुनी जन सोई दाता ध्यानि

तुलसी जाके चित भई राग देश की हानि॥

विनिश्चितं बदामि ते न अन्यथा बचांसि मे।

हिरं नग भजांति येऽति दुस्तरं तरंति ते॥

## रसिक संत विद्यापति

( जन्म-विक्रमकी १५ वीं सदी । जन्म-स्थान विसपी ग्राम, भक्त चण्डीदासके समसामयिक, पिताका नाम-गणपित ठा

जाति — मैथिल शाह्मण, देहावसान वि० १५ वीं सदीके अन्तमें )

लोचन थाए फेधायेल हरि नहिं आयल रे। शिव शिव जिवलो न जाए आस अस्झाएल रे॥ मन करि तहें उड़ि जाह्य जहाँ हरि पाइय रे। पेम परसमिन जानि आनि उर लाइल रे॥ सपनहु संगम पाओल रंग बढ़ाओल रे। से मोरा बिहि वित्रटाओल निन्दलो हेरायल रे॥ मनइ विद्यापति गाओल धनि घहरज कर रे। अचिरे मिल तोंहि बालम पुरत मनोरय रे॥

ख वृन्दावन नव नव तरुगण नव नव विकसित फुल । खिल चसन्त नवल मलयानिल मातल नव अलिकुल ॥

निहरइ नवल किशोर ।

गालिन्द पुलिन कुञ्जवन शोभन नव नव प्रेम विभोर ॥

गवल रसाल मुकुल मधु भातल नव कोकिलकुल गाय।

गव युवतीगण चित उमतायइ नव रसे कानने धाय॥

गव युवराज नवल नव नागरि मिलये नव नव भाँति।

नेत नित ऐसन नव नव खेलन विद्यापित मित माति॥

सिंख कि पुरुष्ति अनुभव मीय।

हो पिरिति अनुराग बखानइत तिछे तिले नृतुन होय।।

हाम अवधि हम रूप निहारल नयन न तिरिपत मेल।

हो मधुर बोल श्रवणहि सुनल श्रुतिपथे परज्ञ न गेल।

कत मधु जामिनिय रभसे गमाओल न बुझल कैसन केल लाख लाख जुग हिय हिय राखल तहओ हिया जुड़न न गेल कत विदगध जन रस अनुमगन अनुभव काहु न पेख विद्यापति कह प्राण जुड़ाइत लाखवे न मिलल एक

#### वन्दना

नन्द क नन्दन कदम्ब क तर तर धिरे-धिरे मुरिल बजाव। समय सँकेत निकेतन बहसल बेरि-बेरि बोलि पठाव॥ सामरि, तोरा लागि अमुखन बिकल मुरारि। जमुना क तिर उपवन उदवेगल फिरि-फिरि ततिह निहारि॥ गोरस बेचए अबहत जाहत जिन जिन पुछ जनमारि। तोहे मितमान, सुमिति, मधुसूदन बचन सुनहु किछु गोरा॥ मनइ बिद्यापित सुन बरजीवित बन्दह नन्द किसोरा॥

### कृष्ण-कीर्तन

माधव, कत तोर करच वड़ाई।
उपमा तोहर कहन ककरा हम कहितहुँ अधिक छनाई॥
जी श्रीखंड सौरम अति दुरलभ तो पुनि काठ कठोर।
जी जमदीस निसाकर तो पुनि एकहि पच्छ उनां।॥
मिन समान औरो निह दोसर तिनकर पाधर नाम।
कनक कदिल छोट लिजत भए रह की कहु टामहि टाम।
तोहर सिरस एक तोई माधव मन होइछ अनुमान।
सजन जन सो नेह कठिन थिक किन विद्यापति भात॥

माधव, बहुत मिनित करि तोय।

दए तुल्सी तिल देह समर्पिन दय जिन छाड़िब मोय।।
गनइत दोसर गुन लेस न पाओबि जब तुहुँ करिब बिचार।
तुहू जगत जगनाथ कहाओसि जग बाहिर नइ छार॥
किए मानुस पशु पिस भए जर्नामए अथवा कीट पतंग।
करम बिपाक गतागत पुनु पुनु मित रह तुअ परसंग॥
मनइ विद्यापित अतिसय कातर तरइत इह मव-सिंधु।
तुअ पद-पह्लव करि अवलम्बन तिल एक देह दिनबंधु॥

#### प्रार्थना

तातल सैंकत वारि-विन्दु सम सुत-मित-रमनि-समाज। तोहे बिसारि मन ताहे समरपिनु अब मझु हब कोन काज॥

माधवः हम परिनाम निरासा ।
तुहुँ जगतारन दीन दयामय अतय तोर विसवासा ॥
आध जनम हम नींद गमायनु जरा सिसु कत दिन गेला ।
निधुवन रमनि-रभस रँग मातनु तोहे भजव कोन बेला ॥
कत चतुरानन मरि मरि जाओत न तुअ आदि अवसाना ।
तोहे जनमि पुन तोहे समाओत सागर लहरि समाना ॥

भनइ विद्यापित सेष समन भय तुअ विनु गित निह आरा । आदि अनादि नाथ कहाओसि अब तारम भार तोहारा ॥ जतने जतेक धन पापे बटोरल मिलि मिलि परिजन खाय। मरनक बेरि हरि कोई न पूछए करम संग चिल जाय॥

ए हरि, बन्दौं तुअ पद नाय ।
तुअ पद परिहरि पाप-पयोनिधि पारक कओन उपाय ॥
जाबत जनम निह तुअ पद सेविनु जुवती मित मयँ मेलि ।
अमृत तिज हलाहल किए पीअल सम्पद अपदिह मेलि ॥
मनइ विद्यापित नेह मने गिन कहल कि बाढ़व काजे ।
साँझक बेरि सेवकाई मँगइत हेरइत तुअ पद लाजे ॥
हरि सम आनन हरि सम लोचन हरि तहाँ हरि बर आगी ।
हरिह चाहि हरि हरि न सोहावए हरि हरि कए उठि जागी ॥

माधव हरि रहु जलधर छाई ।

हरि नयनी धिन हरि-धिरनी जिन हरि हेरइत दिन जाई ॥

हरि भेल भार हार भेल हरि सम हरिक बचन न सोहावे ।

हरिहि पइसि जे हरि जे नुकाएल हरि चिंद मोर बुझावे ॥

हरिहि बचन पुनु हरि सयँ दरसन सुक्ति विद्यापित माने ।

राजा सिवसिंह रूपनरायन लिसमा देवि रमाने ॥

## रसिक संतकवि चंडीदास

( जन्म—वीरभूमि जनपदके छटना य्राममें वि० सं० १४७४। गायकसंत विद्यापतिके समकालीन, नकुल ठाकुरके छोटे भाई, जाति—माझण। देहान्त—वि० सं० १५३४ किर्णहार नामक य्राममें। वय—६० वर्ष।)

'मेरे प्रियतम ! और मैं तुम्हें क्या कहूँ । बसा इतना ही चाहती हूँ--जीवनमें, मृत्युमें, जन्म-जन्ममें तुम्हीं मेरे प्राणनाथ रहना । तुम्हारे चरण एवं मेरे प्राणोंमें प्रेमकी गाँठ लग गयी है; मैं सब कुछ तुम्हें समर्पितकर एकान्त मनसे तुम्हारी दासी हो चुकी हूँ । मेरे प्राणेश्वर ! मैं सोचकर देखती हूँ--इस त्रिभुवनमें तुम्हारे अतिरिक्त मेरा और कौन है। 'राधा' कहकर मुझे पुकारनेवाला तुम्हारे सिवा और कोई भी तो नहीं है। मैं किसके समीप जाकर खड़ी होऊँ ? इस गोकुलमें कौन है, जिसे में अपना कहूँ । सर्वत्र ज्वाला है। एकमात्र तुभ्हारे युगल चरण-कमल ही शीतल हैं; उन्हें शीतल देखकर ही में तुम्हारी शरणमें आयी हूँ । तुम्हारे िये भी अब यही उचित है कि मुझ अवलाको चरणोंमें स्थान दे दो। मुझे अपने शीतल चरणोंसे दूर मत फेंक देना। नाथ ! सोचकर देखती हूँ, मेरे प्राणनाथ ! तुम्हारे विना अव भेरी अन्य गति ही कहाँ है। तुम यदि दूर फैंक दोगे तो मैं अवला क्हाँ नाऊँगी । मेरे प्रियतम । एक निमेपके लिये भी जब तुम्हें नहीं देख पाती, तब मेरे प्राण निकलने लगते है। मेरे स्पर्शमणि ! तुम्हें ही तो मैं अपने अङ्गोंका भूषण बनाकर गलेमें धारण करती हूँ।

× × ×

'सिल ! यह स्याम-नाम किसने सुनाया, यह कानके द्वारा मर्मस्थानमें प्रवेश कर गया और इसने मेरे प्राणोंको व्याकुल कर दिया । पता नहीं, स्याम-नाममें कितना माधुर्य है, इसे मुँह कभी छोड़ नहीं सकता । नाम जपते-जपते में अवश हो गयी हूँ, सिल ! में अव उसे कैसे पाऊँगी ? जिसके नामने मेरी यह दशा कर दी, उसके अङ्ग-स्पर्शसे तो पता नहीं क्या होता है । वह जहाँ रहता है, वहाँ उसे आँखोंसे देखनेपर युवतीका धर्म कैसे रह सकता है । में भूल जाना चाहती हूँ, पर मनमें भुलाया नहीं जा सकता । में अव क्या कहूँ; मेरे लिये क्या उपाय होगा ? चण्डीदास द्विज कहता है—इससे कुलवतीका कुल नाश होता है, क्योंकि वह हमारा योवन माँगता है।'

## महान् त्यागी

## रघु और कौत्स

महान त्यागी महिषं वरतन्तु—वर्णितक कौत्स उनके आश्रममें रहा । महिष्ने उसे अपने पुत्रके समान पाला और पढ़ाया । कौत्सके निवास-मोजन आदिकी व्यवस्था, उसके स्वास्थ्यकी विन्ता—लेकिन गुरुके लिये अन्तेवासी तो अपनी ते संतित है । गुरुने अपना समस्त ज्ञान उसे दान किया और जब सुयोग्य होकर वही अन्ते-।सी स्नातक होने लगा, घर जाने लगा, गुरु-क्षणाका प्रश्न आनेपर उस परम त्यागीने कह या—'बत्स ! में तुम्हारी सेवासे ही संतुष्ट हूँ । हारी विद्या लोक और परलोकमें भी फल-

कौत्सका आग्रह था—'मुझे कुछ अवस्य आज्ञा ; । गुरुदक्षिणा दिये विना मुझे संतोष होगा!'

कौत्स अनुभवहीन युवा था । उसका हठ— वैने जो निष्काम स्नेह दिया था उसे—उसका प्रतिदान हो सकता था ? कौत्सका आग्रह— का तिरस्कार था वह और आग्रहके दुराग्रह जानेपर महर्षिको कुछ कोप-सा आ गया । नि कहा—'तुमने मुझसे चौदह निद्याएँ सीखी । प्रत्येकके लिये एक सहस्र स्वर्ण-मुद्राएँ करो ।' 'जो आज्ञा !' कौत्स ब्राह्मण था और भार चक्रवर्ती सम्राट् अपनेको त्यागी ब्राह्मणोंका से घोषित करनेमें गौरवान्वित ही मानते थे। कौत के लिये सचिन्त होनेका कारण ही नहीं था। इ सीधे अयोध्या चल पडा।

चक्रवर्ती सम्राट् महाराज रघुने भूमिमें पंड़क प्रणिपात किया, आसनपर विराजमान कराके चरण धोये और अतिथि ब्राह्मणकुमारका पूजन किया। अतिथिने पूजा ली और चुपचाप उठ चला।

'आप कैसे पधारे थे ? सेवाकी कोई आज्ञा दिये विना कैसे चले जा रहे हैं ? इस सेवकका अपराध ?' महाराज रघु हाथ जोड़कर सामने खरे हो गये।

'राजन् ! आप महान् हैं।' कौत्सने बिना किसी खेदके कहा—'में आपके पास याचना करने आया था; किंतु देख रहा हूँ कि विश्वजित् ग्रज़में आपने सर्वस्व दान कर दिया है। आपके पास अतिथि-पूजनके पात्र भी मिट्टीके ही रह गये हैं। इस स्थितिमें आपको संकोचमें डालना में कैंसे चाहुँगा। आप चिन्ता न करें।'

'रघुके यहाँ एक ब्राह्मण स्नातक गुरु-दक्षिणा-की आशासे आकर निराश लौट गया, इस कलई: से आप मेरी रक्षा करें।' महाराजका स्वर गड़गड़

### कल्याण क्रि



कोत्स

महान् त्यागी

निमाई

अग्निज्ञालामें निवास करें।

कौत्सने प्रार्थना स्वीकार कर ली। वे यज्ञशाला-के अतिथि हुए। लेकिन महाराज रघु राजसदनमें नहीं गये । वे अपने शस्त्रसञ्ज युद्धरथमें रात्रिको सोये । उनका संकल्प महान् था । पृथ्वीके समस्त नरेश उनके यज्ञमें कर दे चुके थे। किसीसे दुबारा द्रव्य लेनेकी बात ही अन्याय थी। महाराजने धनाधीश कुवेरपर चढ़ाई करनेका निश्चय कियाथा।

प्रातः युद्धयात्राका शङ्खनाद हो, इससे पूर्व अयोध्याके कोपाध्यक्षने सूचना दी-'कोपमें स्वर्ण-वर्षा हो रही है।' लोकपाल कुवेरने चुपचाप अयोध्याधीशको 'कर' दे देनेमें कुशल मान ली थी।

दो महान् त्यागी दीखे उस दिन विश्वको-.स्वर्णकी राशि सामने पड़ी थी। महाराज रघुका कहना था- 'यह सब आपके निमित्त आया धन है। मैं त्राह्मणका धन कैसे ले सकता हूँ।'

कौत्स कह रहे थे-- 'मुझे धनका क्या करना है। गुरुको दक्षिणा निवेदित करनेके लिये केवल चौदह सहस्र मुद्राएँ—मैं एक भी अधिक नहीं हुँगा।

त्याग सदा विजयी होता है। दोनों त्यागी विजयी हुए। कौत्सको चौदह सहस्र मुद्रा देकर

हो रहा था- 'केवल तीन रात्रियाँ आप मेरी शेष द्रव्य ब्राह्मणोंको दान कर दिया गया। X X

### निमाईका गृह-त्याग

एक और महत्तम त्याग—घरमें कोई अभाव नहीं था । स्नेहमयी माता, परम पतित्रता पत्नी---समस्त नवद्वीप श्रीचरणोंकी पूजा करनेको उत्सुक। सुख, स्नेह, सम्मान, सम्पत्ति—लेकिन सब निमाईको आबद्ध करनेमें असमर्थ हो गये।

अपने लिये ? जिनकी कृपादृष्टि पड्ते ही जगाई-मधाई-से पापी पावन हो गये, उन्हें - उन महत्तमको त्याग, तप, भजन अपने लिये — लेकिन सारा लोक जिनका अपना है, उन्हें अपने लिये ही तो बहुत कुछ करना पड़ता है। अपनोंके लिये तो वे नाना नाट्य करते हैं।

लोकादर्शकी स्थापना-लोकमें उपासना-परमप्रेमके आदर्शकी खापनाके लिये-लोकमङ्गलके लिये चैतन्यने त्याग किया।

समस्त जीवोंके परम कल्याणके लिये नवतस्त्र निमाई पण्डित ( आगे चलकर ) गौराङ्ग सहाम्रभु रात्रिमें स्नेहमयी जननी शची माता और परम पतित्रता पत्नी विष्णुप्रियाको त्यागकर तैरकर गङ्गा पार हुए संन्यासी होनेके लिये। त्यागियोंके वे परम पूज्य । । ।

# शाक्त संत श्रीरामप्रसाद सेन

( वंगालवे, ज्ञान, यंग्यावि, जन्म-ई० सन् १७१८, कुमार-इट्टा ग्राममें। पिताका नाम-श्रीरायरामजी सेन, जाति-वैद्या।)

ए. सन दिन कि हुवे तारा । जबे तारा तारा तारा बले॥ तारा वये पड़वे धारा॥

हृदि पन उठ्यं फुटे, मनेर आँधार जावे छुटे, नग्पन धरातले पड़व छटे, तारा बले हब सारा ॥ त्याजिव सब भेदाभेद, घुचे जावे मनेर खेद, ओरं दात दात सत्य वेद, तारा आमार निराकार ॥ शीरागप्रसाद रटे, मा विराजे सर्ब्य घटे, ओरे आखि अन्ध, देख माके तिमिरे तिमिर-हरा ॥

भा तारा, मा काली ! क्या ऐसा दिन भी आयेगा जब तारा-तारा पुकारते मेरी आँखसे आँस्की धारा उमड़ पड़ेगी ! हृदय-कमल खिल उठेगा, मनका अन्धकार दूर हो जायगा और मैं धरतीपर लोट-लोटकर तुम्हारे नामको जपते-जपते आकुल हो जाऊँगा ! भेद-भाव छोड़ दूँगा, मनकी खिन्नता मिट जायगी । अरे, सौ-सौ वेदकी ऋचाओ ! मेरी माँ तारा निराकार है—वह घट-घटमें विराजमान है । ऐ अन्धे ! देखो न, माँ अन्धकारको हटाती हुई अँधेरेमें ही विराज रही है ।

माँ आमाय धुरावे कत।
कछर चल-ढाका बलदेर मत॥
भवेर गाछे जुडे दिये माँ पाक दिते छे अविरत।
तुमि कि दोषे करीले आमाय छटा कछर अनुगत॥
माँ शब्द ममता-युक्त काँदिले कोले करे सुत।
देखि ब्रह्माण्ड रह एह रीति माँ आमि कि छाडा जगत॥
दुर्गा दुर्गा दुर्गा बले तरे गेल पापी कत।
एक बार खूले दे माँ चलेर ठुलि देखि श्रीपद मनेर मत॥

'माँ ! कोल्ह् के बैलकी तरह अब मुझे और कितना घुमाओगी ? संसाररूपी वृक्षमें बाँधकर बराबर ऐंठन दे रही हो, जैसे लोग रहिमों देते हैं "। भला, मैंने क्या दोप किया है कि तुमने मुझे ऐसे बन्धनका दास कर दिया है। 'माँ' शब्द तो ममतापूर्ण है। जब बालक रोता है तो माँ उसे गोदमें बैठा लेती है। संसारकी तो यही रीति देखता हूँ, -समी माताएँ ऐसा ही करती हैं। तो क्या मैं संसारमरसे पृथक् हूँ कि तू माँ होकर भी मुझे प्यार नहीं करती! असंख्य पापी 'दुर्गा-दुर्गा' बोलकर तर गये। माँ! एक बार मेरी आँलों परसे पट्टी हटा लो, जिससे मैं तुम्हारे श्रीचरणोंका पथेए दर्शन करूँ।'



## संत रहीम

( पूरा नाम—नवाव अब्दुर्रहीम खानखाना । जन्म—वि० सं० १६१० (दूसरे मतसे १६१३), जन्मस्थान—लाहोर । पिताका नाम—सरदार वैरमखाँ खानखाना । देहान्त—वि० सं० १६८३ (दूसरे मतसे १६८६) । आयु—७२ वर्ष । )

रत्नाकरस्तव गृहं गृहिणी च पद्मा किं देयमस्ति भवते जगदीश्वराय। आभीरवामनयनाहतमानसाय दत्तं मनो यदुपते कृपया गृहाण॥

रताकर ( श्रीरसमुद्र ) तो आपका घर है, साक्षात् लक्ष्मीजी आपकी पत्नी हैं, आप स्वयं जगदीश्वर हैं, भला आपको क्या दिया जाय। किंतु, हे यदुनाथ! गोपसुन्दरियोंने अपने नेत्रकटाक्षसे आपका मन हर लिया है, इसलिये अपना मन आपको अर्पण करता हूँ; कृपया इसे ग्रहण कीजिये। आनीता नटवन्मया तव पुरः श्रीकृष्ण या भूमिका व्योमाकाशाखलाम्बराब्धिवसवस्वद्यीतयेऽद्यावधि । श्रीतो यद्यसि ताः समीक्ष्यं भगवन् तद् वाष्टिइतं देहि गे नो चेद्वृहि कदापि मानय पुनर्मामोदशीं भूमिकाम्॥

हे भगवन् श्रीकृष्ण !आपकी प्रसन्नताके लिये आजतक नटकी माँति जो चौरासी लाख स्वाँग मेंने आपके मामने धारण किये हैं, यदि उनको देखकर आप प्रसन्न हैं तो मेरी मनः यामन पूर्ण कीजिये; और यदि आप प्रसन्न नहीं है तो माफ कर दीजिये कि अब फिर ऐसा कोई स्वाँग मेरे मामने मत लाना।

किलत लिलत माला वा जवाहर जड़ा था। चपल चखनवाला चाँदनी में खड़ा था। किट तट विच मेला पीत सेला नवेला। अलि वन अलबेला यार मेरा अकेला॥

पट चाहै तन पेट चाहत छदन, मन
चाहत है धन जेती संपदा सराहियी।
तेरोई कहाय कै, रहीम कहै दीनवंधु,
आपनी विपति जाय काके द्वार काहियी?
पेट भरि खायों चाहै, उद्यम बनायों चाहै,
कुउँव जियायों चाहै, काढ़ि गुन छाहियी।
जीविका हमारी जो पै औरन के कर डारी,
वज के विहारी! तो तिहारी कहा साहियी॥

भज रे मन नॅदनंदन, बिपति बिदार । गोपीजन-मन-रंजन, परम उदार ॥ भजि मन राम सियापित, रघु-कुल-ईस । दीनबंधु दुख-टारन, कौसलधीस ॥

छिव आवन मोहन लाल की। कार्छे कार्छिन कलित मुर्लि करः

पीत पिछौरी साल की ॥ वंक तिलक केसर को कीने

दुति मानो बिधु बाल की । विसरत नाहिं सखी ! मो मन ते

चितविन नयन विसाल की ॥ नीकी हँसिन अधर सधरिन की

छिति छीनी सुमन गुलाल की।

जल सौं डारि दियौ पुरइन परः

डोलिन मुकता माल की।

आप मोल बिन मोलनि डोलनि

बोलिन मदनगुपाल की

यह सरूप निरखै सोइ जानै।

इस रहीम के हाल की ॥

कमल दल नैनिन की उनमानि । विसरत नाहिं सखी ! मो मन ते मंद मंद मुसकानि ॥ यह दसनिन-दुति चपलाहूँ ते महा चपल चमकानि । यसुधा की वसकरी मधुरता सुधा-पगी वतरानि ॥ चढ़ी रहै चित उर विसाल की मुदुतमाल-थहरानि । नृत्य समय पौतांबर हू की फहरि फहरि फहरानि ॥ अनुदिन श्रीबृंदाबन व्रज ते आवन आवन जानि । वे रहीम चितते न टरित हैं सकल स्याम की वानि ॥

#### दोहा

जिन नैनन प्रीतम बस्यौ, तहँ किमि और समाय। भरी सराय रहीम लखिः पथिक आपु फिरि जाय॥ दिव्य दीनता के रसिंह, का जाने जग अंधु। भली बेचारी दीनता, दीनबंधु वंध ॥ सदा नगारा कूच का बाजत आठों रहिमन या जग आय कै, को करि रहा मुकाम ॥ अब रहीम दर दर फिरें, माँगि मधुकरी खाहि। यारो यारी छोड़ दो, वे रहीम अब नाहिं॥ र्राहमन को कोउ का करै, ज्वारी, चोर, लवार। पत राखनहार है, माखन चाखनहार ॥ अमरबेलि बिनु मूल की प्रतिपालत है ताहि। रहिमन ऐसे प्रभुहिं तिजि खोजत फिरिए काहि॥ गहि सरनागति राम की भवसागर की नाव। रिहमन जगत-उधार कर, और न कछू उपाव॥. **सु**मिरह कै, नंदकुमार। मन द्द करि **वृषभान**कुँवरि कै, प्रान-अधार ॥ अनुचित बचन न मानिए, जर्दाप गुरायसु गाढि। है रहीम रघुनाथ ते, सुजस भरत को बाढ़ि॥ अन्न रहीम मुसिकल पड़ी, गाढ़े दोऊ काम। साँचे से तो जग नहीं, झुटे मिलै न राम॥ आवत काज रहीम कह, गाढ़े बंधु-सनेह। जीरन हो त न पेड़ ज्यों, यामें वरे बरेह ॥ उरगः, तुरँगः, नारीः, नृपतिः, नीच जाति इथिआर । रहिमन इन्हें सँभारिए, पलटत लगै न बार ॥ अंजन देहुँ तो किरिकरी, मुरमा दियौ न जाय। जिन आँखिन सों हरि लख्यौ, रहिमन बलि बलि जाय ॥ कमला थिर न रहीम कहि, यह जानत सब कोय। पुरुष पुरातन की वधू, क्यों न चंचला होय॥ कह रहीम या जगत से, प्रीति गई दै टेरि। अव रहीम नर नीच में स्वारथ स्वारथ हेरि ॥ जलहि मिलाय रहीम ज्यों। कियो आप सम छीर। अँगवइ आपुहि आप त्यों। सकल आँच की भीर॥

े प्रांगे में ब्रीय गण बुझे ते सुलगे नाहिं। ंग्रम के, बुझि बुझि के सुलगाहिं॥ याह यहँ, मंपति मिलत रहीम। 11 पर,पार भ 3 पर, तपत रसोई 47 स्याध चेगद भीम ॥ म्हीम । गति दीप की। कुल कपृत गति सीय। लंग, वहें अधिरो -712 उत्तिआरी आपनी। कीन्हीं चार चकोर। सन ű. रहे, कृष्णचंद्र की ओर॥ लाग्यो वासर निम वहेन की वड़ी बडाई होय। भोरी चिएँ ह्नुमंत कीं, गिरधर कहत न कीय। वर्यो भन दारा अर सुतन सों, लगी रहै नित चित्त। निं रहीम कोऊ लख्यी, गाई दिन की मित्त ॥ नेन् गलीने अधर मधु, कहु रहीम घटि कौन। लोन पर, अरु मीठे पर लौन ॥ भरन की, है रहीम दुख बाढ़ि। हहरि कै, दिये दाँत है काढ़ि॥ हाथिहि भजों तो काको मैं भजीं, तजीं तो काको आन। भज़न तजन ते विलग है, तेहि रहीम त् ज़ान।।

भार झोंकि के भार में, रहिमन उतरे पर। मँझधार में, जिन के सिर पर भार॥ पै वृङ् रहिमन कवहँ वड़ेन के, नाहिं गर्व को लेस। संसार को तऊ कहावत सेस। धरें तीन प्रकार ते, हित-अनहित पहिचानि। रहिमन परें, परोस बस, परें मामिला जानि॥ रहिमन पर उपकार के, करत न यारी बीच। माँस दियो शिबि भूप ने, दीन्हों हाड़ दर्धीच॥ रहिमन प्रीति न कीजिए, जस खीरा ने कीन। ऊपर से तो दिल मिला, भीतर फॉकें तीन।। चिंदु, चलियो पावक माँहि। मैन-तुरंग ऐसौ कठिन, सब कोउ निबहत नाहिं॥ प्रेम-पंथ न्हीं, भइ पूजा में हानि। राम-नाम जान्यौ कहि रहीम क्यों मानिहैं, जम के किंकर कानि॥ नहीं, जान्यो सदा उपाधि। जान्यौ राम-नाम कहि रहीम तिहिं आपुनौ, जनम गँवायौ यादि॥ जान कै, सब को सब कुछ देत। संपति - संतत विनु दीन की, को रहीम सुधि लेत। टीनबंध

# श्रीरसखानजी

(वैंप्णवप्रवर पठान मक्तक्षवि, जन्म वि० सं० १६१५ के लगभग, गोस्वामी विट्ठलनाथजीके कृपापात्र शिष्य, श्रीगल-मगर

कोई निश्चित नहीं, कोई-कोई वि० सं० १६८० बतलाते हैं।)



या लकुटी अरु कामिरया पर, राज तिहूँ पुर की तिज डारों। आठहुँ सिद्धि नवी निधि की सुख, नंद की गाइ चराइ विसारों॥ ऑखिन सौं 'रसंखानि' कवों। व्रज के बन बाग तड़ाग निहारों। कोटिक हू कलधौत के धाम। करील की क्षंजन ऊपर वारों।

सेस महेस गनेस दिनेस, सुरेसह जाहि निरंतर गार्ने। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सु वेद बतांने। जाहि अनादि अनंत अखंड, अछेद अभेद सु वेद बतांने। नारद-से सुक-ब्यास रहें, पिच हारे तक पुनि पार न पार्वे। ताहि अहीर की छोहिरयाँ, छिछया भरि छाछ पे नाच नचांने।

गावै गुनी गनिका संघर्ष औ सारद सेम सबै गुन गावत । नाम अनंत गनंत गनेस ज्यों ब्रह्मा त्रिलोचन पार न पावत ॥ जोगी जती तपसी अरु सिद्ध निरंतर जाहि समापि लगावत । ताहि अहीर की छोहरियाँ छिछया भरि छाछ पै नाच नचावत ॥ धूरि भरे अति सोमित स्थाम जू तैसी वनी सिर सुंदर चोटी । खेळत खात फिरें अँगना पग पैजनी बाजती पीरी कछोटी ॥ वा छिव कों रसखान विलोकत वारत काम कला निज कोटी । काग के भाग वड़े सजनी ! हिर हाथ सों ले गयो माखन रोटी ॥ बहां में हूँ ढ्यौ पुरानन गानन बेद रिचा सुनि चौगुने चायन । देख्यौ सुन्यौ कबहूँ न कितूँ वह कैसे सरूप औ कैसे सुभायन ॥ देखौ दुरौ वह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन ॥

जा दिन तें निरख्यों नॅदनंदन,
कानि तजी घर बंधन छूट्यों।
चारु विलोकनि की निष्ठि मार,
सँभार गयी मन मार ने छूट्यों॥
मागर कों सरिता जिमि धावति,
रोकि रहे कुल को पुल टूट्यों।
मत्त भयो मन संग फिरै,
रख्लानि सुरूप सुधा रस घूट्यों॥

नैन लख्यो जब कुंजन तें बन तें निकस्यो अँटक्यो भटक्यो री। सोहत कैसो हरा टटको अरु जैसो किरीट लग्यो लटक्यो री॥ रसखानि रहे अँटक्यो हटक्यो ब्रज लोग फिरे सटक्यो भटक्यो री। रूप सबै हरि वा नट को हियरे फटक्यो झटक्यो अँटक्यो री॥

गो रज विराजे भाल लहलही वनमाल आगें गेया पाछे ग्वाल गावे मृदु तान री। तैसी धुनि वाँसुरी की मधुर मधुर तैसी वंक चितविन मंद मंद मुनकािन री।। कदम विटप के निकट तटनी के आय अटा चिंद चाहि पीत पट फहरािन री। रस वरसावे तन तपन बुझावे नैन प्रानि रिझावे वह आवे रसखािन री।।

दोड कानन कुंडल मोरपला सिर सोहै दुक्ल नयो चटको । गिनिहार गरे सुकुमार घरे नट भेस अरे पिय को टटको ॥ सुभ काछनी वैजनी पेजनी पामन आमन में न लगे झटको । वह मुंदर को रमलानि अली! जु गलीन में आइ अवै अँटको ॥ कानन दे अँगुरी रहियो जवहीं मुरली धुनि मंद वजैहै । मोदनी तानन सा रमलानि अटा चिह गोवन गैह तो गैहै ॥ टेरि कहीं निगरे बज्छोगनि काल्हि कोक कितनो समुझैहै । मार री वा मुख वी मुसकानि सम्हारी न जैहै न जैहै न जैहै ।

कहा रसखानि सुख संपित सुमार महँ
कहा महाजोगी हैं लगाये अंग छार को।
कहा साधें पंचानल, कहा सोये बीचि जल,
कहा जीति लाये राज सिंधु वारपार को।।
जप बार-बार तप संजम बयार ब्रत,
तीरथ हजार अरे बूझत लबार को।
सोई है गँवार जिहि की-हों निहं प्यार,
नहीं सेया दरबार यार नंद के कुमार को।।

देस-बिदेस के देखे नरेसन रीझि की कोउ न बूझि करेगो । ताते तिन्हें तिन जान गिरयो गुन सोगुन औगुन गाँठि परेगो ॥ बाँसुरीवारो बड़ौ रिझवार है स्थाम जो नेकु सुढार ढरेगो । लाइलो छैल वही तो अहीर को पीर हमारे हिए की हरेगो ॥ लोग कहें बन के रसखानि अनंदित नंद जसोमति जूपर । छोहरा आज नयो जनम्यो तुम सो कोउ भाग भरयो निहं भूपर ॥ वारि के दाम सवाँर करों अपने अपचाल कुचाल लद्ध्यर । नाचत रावरो लाल गुपाल सो काल सो व्याल कपाल के ऊपर ॥

द्रौपिद औं गिनका, गज, गीध,
अजामिल सों कियों सो न निहारौं।
गौतम गेहिनी कैसें तरी,
प्रहलाद को कैसें हरयों दुख भारौं॥
काहे को सोच कर रसलानि,
कहा करिहै रिवनंद विचारौं।
कौन की संक परी है जु मालन
चालनहारौं है रालनहारौं॥

वैन वही उन को गुन गाइ, औ कान वही उन बैन सो सानी । हाथ वही उन गात सरें, अरु पाइ वहीं जु वहीं अनुजानी ।। जान वहीं उन पान के संग, औ मान वहीं जु करें मनमानी । स्यों रमखानि वहीं रखलानि, जु है रसलानि, सो है रसलानी ।।

कंचन के मंदिरिन दीठि ठहराति नाहिं, सदा दीपमाल लाल मानिक उजारे सौं। और प्रभुताई अब कहाँ लों बलानों प्रति-हारिन की भीर भूप टरत न द्वारे सों॥ गंगा में नहाइ मुक्तहल हूँ लुटाइ, बेद,

वीस वार गाइ, ध्यान कीजत सकारे सी। ऐसे ही भये तौ कहा कीन रमलानि जोवे, चिक्त दें न कीनी प्रीत पीत पटवारे सी॥

#### प्रेम

प्रेम प्रेम सब को उक्ताता प्रेम न जानत कीय। ों जन जाने प्रेम ती। मरी जगत क्यों रीय॥ प्रेम अगम अनुपम अमितः सागर-सरिस वखान । जो आयत एहि हिंग बहुरि, जात नाहिं रसखान ॥ छानि कें, बरन भए जलधीस। प्रेमित् ते विषयान करि, पूजे जात गिरीस ॥ **प्रेमस्य** दर्पन अहो, रचै अनुवीं खेल। अपनी रूप कछु, लिख परिहै अनमेल ॥ यामलतंतु सी छीन अरु, कटिन खड़ग की धार। अति स्थी टेढ़ी बहुरि, प्रेमपंथ होक-वेद-मरजाद स्य, लाज, काज, संदेह। यहाएँ प्रेम करि, विधि-निषेध की नेह ॥ कवर्ँ न जा पथ भ्रम-तिमिर, रहै सदा मुख-चंद। दिन-दिन बादत ही रहै, होत कवहँ नहि मंद ॥ भलें बधा करि पन्ति मरी, ग्यान-गरूर विना प्रेम फीको सबै, कोटिन किएँ उपाय ॥ श्रुति, पुरान, आगम, समृतिहि, प्रेम सबहिं को सार। प्रेम विना नहिं उपज हिया प्रेम-बीज आनँद अनुभव होत नहिं, प्रेम बिना जग जान। वह विषयानंद के ब्रह्मानंद काम, कोध, मद, मोह, भय, लोभ, द्रोह, मात्सर्य। इन सबहीं ते प्रेम है, परे, कहत मुनिवर्य॥ विन गुन जोबन रूप धन, बिन स्वारथ हित जानि । कामना ते रहित, प्रेम सकल रसलानि॥ अति सुच्छम कोमल अतिहि, अति पतरौ अति दूर। प्रेम कठिन सब तें सदा, नित इकरस भरपूर ॥ जम में सब जान्यी परे, अरु सब कहै कहाय। जगदीस ६ प्रेम यह, दोऊ अकथ लखाय॥ जेहि बिनु जाने कछुहि नहिं, जान्यौ जात विसेस। सोइ प्रेम जेहि जानि के रहिन जात कल्लु सेस ॥ सिन्न, कलन, सुबंधु, सुत, इन में सहज सनेह। प्रेम इन में नहीं, अकथ कथा सनिसेंह ॥ सुद्ध कारनहिं, इकरस सदा समान। इकअंगी विनु प्रियहिं सर्वस्व जो, सोई प्रेम प्रमान II डरे सदा, औ चहै न कछु, सहै सबै जो होय। एकरस चाहि कै, प्रेम बलांनी सोय॥ प्रेम प्रेम सब कोउ कहै, कठिन प्रेम की फाँस।

तरिक निकरें नहीं, केवल चलत उसाँस॥ हरी की रूप है, त्यों हरि प्रेम सरूप। होर है यों लगें, ज्यों सूरज अर धूप॥ ग्यान, ध्यान, विद्या, मती, मत, विस्वास, विवेक । विना प्रेम सब धूर हैं, अग जग एक अनेक ॥ प्रेम फॉस में फॅसि मरे, सोई जिए सदाहिं। यिना, मरि कोउ जीवत नाहिं॥ मरम जाने जग में सब तें अधिक अति, ममता तनहिं लखाय। प या तनहूँ तैं अधिक, प्यारी प्रेम कहाय॥ जेहि पाएँ बैकुंठ अरु, हरिहूँ की नहिं चाहि। सोइ अलौकिक, सुद्ध सुभ, सरस सुप्रेम कहाहि॥ तें सब मुक्ति हैं, लही बड़ाई प्रेम। प्रेम' भएं नस जाहिं सब, बँधे जगत के नेम ॥ के सब आधीन पे हरी प्रेम-आधीन । हरि आपुर्ही। याहि बङ्ग्यन दीन ॥ जसोदा नंद अरु, ग्वाल बाल सब धन्य। या जग में प्रेम को, गोवी भई अनत्य। स्वाभाविक धिनाः स्वारथ अचल महान । सुद्ध सोइ, प्रेम अहै रसलान॥ एकरस सदा सोइ, बीज कहावत प्रेम। जाते उपजत प्रेम प्रेम सोइ, छेत्र कहावत प्रेम॥ जामें उपजत अंकुर वही, सेक वही आधार। वही पात फल फूल सब, वही प्रेम सुखसार॥

#### अष्ट्याम

प्रातः उठ गोपाल जू किर सिरता अकान। केस सँवारत छित्र लखों, सदा बही रसखान॥ किर पूजा अरन्वन तहाँ, बैठत श्रीनँदलाल। बंसी वाजत मधुर धुनि, सुनि सब होत निहाल॥ सीस मुकुट सुनि कीट कौ, सुंदर सी श्री भाल। पेखत ही छित्र बनत है, धन्य घन्य गोगाल॥ पुनि तहँ पहुँचत भक्तगन, लै लै निज निज थार। भोजन तहँ प्रमु करत हैं, तनक न लावत वार॥ हि विधि बीतत है पहर, तब तहँ श्री रनछार। ले गोगाँ बन को नलत, कर बंसी को गांर॥ तब सब भक्तहु नलत हैं, सब पाछै में पाप। कीड़ा करत नलत तहाँ, बंसीधर हरवाण॥ जब बन में पहुँचत जहाँ, खदा मदन की पान। तब नटनागर रन्वत तहाँ, सदा मदन की पान।

एक पहर बन में अटत, हैं श्रीमदनगुपाल । गौन करत निज धाम कौं, है सब जूथ बिसाल।। लौटि कें, करत कलेवा जोइ। तव नटनागर लै प्रसाद सब भक्ति सौं, बैठत पुनि कर धोइ॥ गुपाल की बाँसुरी बजत तहाँ रसखान। सुनि के सुधि भूलें सबै, सुदित होत मन प्रान॥ पुनि भक्ती उपदेस प्रभु, देत सबन हरषाय। मन प्रसन्न है सुनत सब, कोमल सरस उपाय॥ उपदेस प्रभु, भक्तन देत सदैव। घरी काम, क्रोध, मद, लोभ कछु, उपजत नहिं फिर नैव ॥ गोदोहन की घरी, देखि सुघर घनस्याम । प्रनि सखान कौं, है है सुंदर नाम।। टेरत झाँकी तहाँ, निरखत बनै सदैव। बाँकी गोरस सब रस श्रेष्ठ तव दुहत स्याम धनि दैव ॥ तव है गोरस सब सखीं, चलत जात नित नेह। नटनागर सौं सैन सौं, करत मुदित मन नेह॥ पुनि ज्यों ही दीपक जरें, सबै भक्त हरषाय। लै लै निज आरत तहाँ, धावत नेह लगाय ॥ कृष्ण तहें, अन्य अष्ट पटरानि । बैटत राधा

घूम सौं, गावत गीत सुजान॥ आरती उठत इहि बिधि दुइ रस रंग तहँ, बीत जात हैं जाम। आग्या भक्तजन, जात आपने धाम ॥ तन सन भक्त वहीं जुगल, छानि निस हिये लगाय। आपने धाम कौं, सुंदर सयन कराय॥ जात पहर सोवत सदा, पुनि उठि बैठत स्याम । धुनि गूँजत तबै, उठत भक्त लै नाम॥ मोहन छवि रसखानि लखि, अब हग अपने नाहिं। आवत धनुष से, छुटे सर से जाहिं॥ मो मन मानिक लै गयौ। चितै चोर नँदगंद। बेमन मैं का करूँ, परी फेर के फंट ॥ मन लीनो प्यारे चिते, पै छटाँक नहिं देता। कहा पाटी पढी, कर को पीछो ए सजनी लौनो लला लहा। नंद के गेह। चितयौ मृदु मुनकाइ कै, हरी सबै सुधि गेह ॥ रूप अपार, मोहन संदर स्त्राम कौ। कुमार, हिय जिय नैननि मैं बस्यो। वह ब्रजराज सुजान, भयो अजानहि जान कै। एरी चतुर तजि पहिचानः जान आपनी जान कों॥ दीनी

## मियाँ नजीर अकबराबादी

( जन्म-स्थान---आगरा, जन्म---सं० १७९७ लगभग, देहान्त---सं० १८८७ लगभग। स्फीमतके संत, श्रीकृष्णभक्त )

#### कन्हैयाका बालपन

सारो, सुनो ये दिध के छुटैया का वालपन, औ मधुपुरी नगर के बसैया का वालपन। मोहनसरूप नृत्य-करैया का वालपन। बन-वन के खाल गीवें चरैया का वालपन। ऐसा था वाँसुरी के बजैया का वालपन। ऐसा था वाँसुरी के बजैया का वालपन। साहिर में सुत वो नंद जसोदा के आप थे, बरना वो आपी माई थे और आपी वाप थे। परदे में वालपन के ये उन के मिलाप थे, जोती-सरूप कहिए जिन्हें सो वो आप थे। एसा या वाँसुरी के बजैया का वालपन। एसा या वाँसुरी के बजैया का वालपन। उनको तो वालपन से न था काम कुछ जरा, संसार की जो रीत थी उस को रखा वजा।

मालिक थे वह तो आपी, उन्हें बालपन से क्या ।
वाँ बालपन, जवानी, बुढ़ापा सब एक था ।
ऐसा या बाँसुरी के बजैया का बालपन ।
वाले थे विर्जराज, जो दुनिया में आ गये ।
वाले थे विर्जराज, जो दुनिया में आ गये ।
इस वालपन के रूप में कितनों को भा गये ।
एक यह भी लहर थी जो जहाँ को जता गये ।
ऐसा या वाँसुरी के बजैया का वालपन ।।
परदा न वालपन का वो करते अगर जारा ,
क्या ताव थी जो कोई नज़र भर के देखता ।
झाड़ औ पहाड़ देते सभी अपना सर झका ,
पर कौन जानता था जो कुछ उनका भेद था 1

ऐसा था बाँसुरी के बजैया का नया-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेया का बालपन ॥ अव पुर्टानयों का उनके मैं चलना वयाँ करूँ ? या मीटी बातें मुँह से निकलना बयाँ करूँ ? 'या वालकों में इस तरह पलना वयाँ करूँ ? या गोदियां में उनका मचलना वयाँ करूँ। ऐसा था वाँसुरी के वजैया का बालपन, . ' क्या-क्या कहूँ में कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ पाटी पकड़ के चलने लगे जब मदनगुंपाल, धरती तमाम हो गई एक आन में निहाल। यासुकि चरन छुअन को चले छोड़ के पताल, आकास पर भी धूम मची देख उनकी चाल। ऐसा था वाँसुरी के बजैया का बालपन, क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ।। करने लगे ये धूम जो गिरधारी नंदलाल, इक आप और दूसरे साथ उन के ग्वाल-बाल। माखन दही चुराने लगे, सब के देख़-भाल, . दी अपनी दूध-चोरी की घर घर.में धूम डाल। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ।। कोठे में होवे फिर तो उसी को ढँढोरना मटका हो तो उसी में भी जा मुख को बोरना। ं ऊँचा हो तो भी कंधे पै चढ़ के न छोड़ना > ंपहँचा न हाथ तो उसे मुख्ली से फोड़ना। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन ंक्या-क्या कहूँ मैं कुण्ण-कन्हैया का बालपन॥ गर चोरी करते आ गई ग्वालिन कोई वहाँ : ं भी उसने आ पकड़ लिया तो उस से बोरे वाँ। में तो तेरे दही की उड़ाता था मक्खियाँ ; ं खाता नहीं मैं उस को, निकाले था चींटियाँ। ऐसा था घाँसुरी के वजैया का बालपन ; ं क्यां-वंया कहूँ मैं कृष्णं-कन्हैया का बालपंन ॥ . गुस्से में कोई हाथ पकड़ती जो आनकर ; तो, उस को वह स्वरूप दिखाते थे मुर्छीघर। ्रजो आपी लाके. घरती वो माखन कटोरी भर ; , गुस्सा वो उस का आन में जाता वहाँ उत्तर ।

ऐसा था बाँसुरी के वजैया का घालपन, क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ उनको तो देख म्वालिनें जो जान पाती थीं ; ंघर में इसी बहाने से उन को बुलाती थीं। जाहिर में उन के हाथ से वे गुल मचाती थीं। परदे सन्ती वो कृष्ण की त्रलिहारी जाती थीं। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन : क्यां-क्यां कहूँ मैं कृप्ण-कन्हैया का वालपन ॥ कहती थीं दिल में, दूध जो अब हम छिपायँगे, श्रीकृष्ण इसी बहाने हमें मुँह दिखायँगे। और जो हमारे घर में ये माखन न पायँगे , तो उन को क्या गरज है वो काहे को आयँगे। ऐसा था बाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन॥ सब मिल जसोदा पास यह कहती थीं आके, बीर , अब तो तुम्हारा कान्हा हुआ है बड़ा सरीर। देता है हम को गालियाँ, औ फाइता है चीर, छोड़े दही न दूधः न मांखन महीः न खीरः। ऐसा था बाँसुरी के वजैया का बालपन क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ माता जसोदा उन की बहुत करतीं मितियाँ > औ कान्ह को डरातीं उठा मन की साँटियाँ। तब कान्हजी जिलादा से करते यही वयाँ। तुम सच न मानो मैया ये सारी हैं छिटियाँ। ऐसा था बाँसुरी के बज़ैया का वालपन ; क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेया का बालपन ॥ माता, कभी ये मुझ को पकड़ कर ले जाती हैं। औ गाने अपने साथ मुझे भी गवाती है। सब नाचती हैं आप मुझे भी नचाती हैं। आपी तुम्हारे पास ये फरियादी आती हैं। ऐसा था बाँसुरी के वजेया था वालपुन । क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेया का वाल्पन ॥ मैया, कभी ये मेरी छगुलिया छिपाती हैं। जाता हूँ राह में तो मुझे छेड़े जाती 🤻। आपी मुझे कटाती हैं आपी मनाती हैं। मारो इन्हें ये मुझ को बहुत-मा गतानी हैं।

ऐसा था बाँसुरी के वजैया का बालपन क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ इक रोज मुँह में कान्ह ने माखन छिपा लिया 🤊 पूछा जसोदा ने तो वहाँ मुँह बना दिया। मुँह खोल तीन लोक का आलम दिखा दिया , इक आन में दिखा दिया, औ फिर मुला दिया। ऐसा या वाँसुरी के वजैया का बालपन > · क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैयाका बालपन ॥ थे कान्हजी तो नंद-जसोदा के घर के माह, मोहन नवलकिसोर की थी सब के दिल में चाह । उन को जो देखता था। सो करता था वाह वाह । ऐसा तो बालपन न किसी का हुआ है आह । ऐसा या वाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ राधारमन के यारो अजब जाये गौर थे , लड़कों में वो कहाँ हैं जो कुछ उन में तौर थे। आपी वो प्रभू नाय थे, आपी वो दौर थे , उनके तो बालपन ही में तेवर कुछ और थे। ऐसा या वाँसुरी के बजैया का बालपन , क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ होता है यों तो बालपन हर तिपल का भला, पर उनके बालपन में तो कुछ औरी भेद था। इस भेद की भला जी किसी को खबर है क्या ? क्या जाने अपनी खेलने आये थे क्या कला । ऐसा था घाँसुरी के बजैया का बालपन > क्या-क्या कहँ मैं कृष्ण-कन्हैया का बालपन ॥ सव मिल के यारो। कृष्ण मुरारी की बोलो जै , गोविंद-कुंज-छैल-विहारी की बोलो जै। दधिचोर गोपीनायः बिहारी की बोलो जै , तम भी नज़ीर, कृष्णमुरारी की बोलो जै। -ऐसा था वॉसुरी के बजेया का वाल्पन 🤈 क्या-क्या कहूँ मैं कृष्ण-कन्हेंया का बालपन ॥ २

जब मुरलीधर ने नुस्ली को अपने अधर धरी , क्या-तथा परेम-प्रीत-भरी उसमें धुन भरी । है उसमें धाधे-गधे की हरदम भरी खरी , हर्माई धुन जो उसकी इधर जी उधर जरी ! सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ।
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी।।
ग्वालों में नंदलाल बजाते वो जिस घड़ी ,
गौएँ धुन उसकी सुनने को रह जातीं सब खड़ी ।
गिलयों में जब बजाते तो वह उसकी धुन बड़ी ।
लेल के अपनी लहर जहाँ कान में पड़ी ।
सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी॥
मोहन की बाँसुरी के मैं क्या-क्या कहूँ जतन ,
ले उसकी मन की मोहिनी धुन उसकी चितहरन।
उस बाँसुरी का आन के जिस जा हुआ बजन ,
क्या जल, पवन, 'नज़ीर' पखेल व क्या हरन—
सब सुननेवाले कह उठे जे जे हरी हरी ,
ऐसी बजाई कृष्ण-कन्हैया ने बाँसुरी॥

है आशिक और माग्र्क़ जहाँ शाह वज़ीरी है वाबा ! है, नै रोना घोना दर्दे असीरी हि वावा ! बहारें-चुहलें दिन-रात सफ़ीरी है औ ऐश बाबा ! जो आशिक हुए सो जाने हैं, भेद फ़क़ीरी है बाबा ! यह हर आन हँसी, हर आन खुशी, हर वक्त अमीरी है जब आशिक़ मस्त फ़क़ीर हुए, दिलगीरी है बाबा ! फिर क्या कुछ ज्ञल्म नहीं। कुछ ज़ोर नहीं। कुछ दाद नहीं फ़रियाद नहीं। कुछ कैद नहीं, कुछ बंद नहीं, कुछ जब नहीं, आज़ाद નદીં , उस्ताद नहीं; बीरान नहीं, आवाद जितनी वार्ते दुनियाँ की, सव भूल गये। कुछ याद नहीं। आन हँसी, हर आन खुशी, हर वन्नत अमीरी है आशिक मस्त फ़क़ीर हुए, क्या दिलगीरी है बाजा।

- 11 .

जिम सिगत नज़र कर देखे हैं,

उस दिलवर की फ़लवारी है।

कहीं सब्ज़ी की हरियाली है,

कहीं फूलों की गुलक्यारी है।

दिन-रात मगन खुश बैठे हैं,

और आस उसी की भारी है।

यस, आप ही वो दातारी है,

और आप ही वो मंडारी है।

हर अन हँसी, हर आन खुशी,

हर वक्त अमीरी है बाबा!

जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,

फिर क्या दिलगीरी है बाबा!

हम चाकर जिस के हुस्त के हैं,

वह दिलगर सब से आला है।

उसने ही हम को जी वखरा।,

उसने ही हम को पाला है।

दिल अपना भोला-भाला है,

और इस्क बड़ा मतवाला है।

क्या कहिए और 'नज़ीर' आगे,

अब कौन समझनेवाला है !

हर आन हँसी, हर आन खुशी,

हर बद्गत अमीरी है बावा!

जब आशिक मस्त फ़क़ीर हुए,

फिर क्या दिलगीरी है वावा!

### ( 8 )

इस्म उन्होंने सीख लिये, जो बिन छेखे को बाँचे हैं। और बात नहीं मुँह से निकले, विन होंठ हिलाये जाँचे हैं। उनके तार सितारों के दिल तन उनके तबल तमाँचे हैं। मुँह चंग जबाँ दिल सारंगी, पा घुँघरू हाथ कमाँचे हैं॥ राग उन्हीं के रंग-भरे, ओ भाव उन्हीं के साँचे बे-गत बे-सुरताल हुए। जो बिन ताल पखावज नाचे हैं॥ हाथ को धोया हाथों से, জন্ম

जब हाथ लगे थिरकाने को ।

और पाँव को खींचा पाँगों से,

और पाँव लगे गत पाने की॥

जब आँख उठाई हस्ती से,

जब नैन लगे मटकाने को।

सव काछ कछे, सब नाच नचे,

उस रिसया छैल रिझाने को॥

हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,

औ माव उन्हीं के साँचे हैं।

जो वे-गत वे-सुरताल हुए,

विन ताल पखावज नाचे हैं॥

या जिसकी खातिर नाच किया,
जब मूरत उसकी आय गयी।
कहीं आप कहा, कहीं नाच कहा,
और तान कहीं लहराय गयी।।
जब छैल-छवीले सुंदर की,
छिब नैनों भीतर छाय गयी।
एक मुरछा-गित-सी आय गयी,
और जोत में जोत समाय गयी॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं।
जो बे-गत बे-मुरताल हुए,
विन ताल पलावज नाचे हैं॥

सब होश बदन का दूर हुआ,
जब गत पर आ मिरदंग बजी।
तन मंग हुआ, दिल दंग हुआ,
सब आन गई वेआन सजी॥
यह नाचा कौन नज़ीर अब याँ,
और किसने देखा नाच अजी।
जब बूँद मिली जा दिरया में,
इस तान का आखिर निकला जी॥
हैं राग उन्हीं के रंग-भरे,
औ भाव उन्हीं के साँचे हैं।
जो बे-गत वे-सुरताल हुए,
विन ताल पखावज नाचे हैं॥

( 4 )

गर यार की मज़ीं हुई सर जोड़ के बेटें। घर-वार छुड़ाया तो वहीं छोड़ के बेटें। मोड़ा उन्हें जिथर वहीं भुँह मोड़ के बेटें। गुदड़ी जो सिलाई तो वहीं ओद के बेटें। और शाल उदाई तो उसी शाल में खुश हैं।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।।
गर खाट विछाने को मिली खाट में सोये।दूकों में मुलाया तो वो जा हाट में सोये।
रस्ते में कहा सो तो वह जा बाट में सोये।
गर टाट विछाने को दिया टाट में सोये।
औ खाल विछा दी तो उसी खाल में खुश हैं।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।
उनके तो जहाँ में अजव आलम हैं नज़ीर आह!
क्या ऐसे तो दुनिया में वली कम हैं नज़ीर आह!
हर वक्त में हर आन में खुर्म हैं नज़ीर आह!
जिस ढाल में रक्खा वो उसी ढाल में खुश हैं।
पूरे हैं वही मर्द जो हर हाल में खुश हैं।

(६)

है बहारे बाग़ दुनिया चंद रोज़।
देख लो इसका तमाशा चंद रोज़।
ऐ मुसाफिर! कूच का सामान कर,
इस जहाँ में है बसेरा चंद रोज़।
पूछा छकमाँ से जिया तू कितने रोज़!
दस्ते हसरत मल के बोला, चंद रोज़।
बाद मदफ़न कुब में बोली कुज़ा—
अब यहाँ पै सोते रहना चंद रोज़!
फिर तुम कहाँ, औ मैं कहाँ, ऐ दोस्तो!
साथ है मेरा तुम्हारा चंद रोज़।
क्या सताते हो दिले बेजुर्म को,
ज़ालिमो, है ये ज़माना चंद रोज़।
याद कर तू ऐ नज़ीर! क़बरों के रोज़,
जिंदगी का है भरोसा चंद रोज़।

## श्रीगदाघर भट्टजी

( श्रीराधाकृष्णके अनन्य भक्त और चैतन्य महाप्रभुके अनुयायी। आप दक्षिणके किसी ग्रामके निवासी थे। आपके जन्म-संवत्का भी कोई निश्चित पता नहीं मिलता।)

सखी, हों स्याम रॅंग रॅंगी ।
देखि विकाइ गई वह मूर्रात, स्रित माहिं पगी ॥
संग हुती अपनी सपनी सी, सोइ रही रस खोई ।
जागेंहुँ आगें दृष्टि परे सिख, नैंकु न न्यारी होई ॥
एक जु मेरी ॲखियिन में निसि चौस रह्यौ करि मौन ।
गाइ चरावन जात सुन्यौ सिख, सो धों कन्हैया कौन ॥
कासों कहों कौन पितयावै, कौन करे बकबाद ।
कैसें कै कहि जात गदाधर, गूँगे कौ गुड़ स्वाद ॥

अघ संहारिनी, अधम उधारिनी,
किल काल तारिनी मधुमथन गुन कथा।
मंगल विधायिनी, प्रेम रस दायिनी,
भक्ति अनपायिनी होइ जिय सर्वथा॥
मिथ वेद मिथ ग्रंथ किथ ब्यासादि,
अजहूँ आधुनिक जन कहत हैं मित जथा।
परमपद सोपान करि पादाधर पान,
आन आलाप तैं जात जीवन वृथा॥

है हिर तें हिरिनाम यड़ेरी, ताकों मृद्ध करत कल फेरी ! प्रगट दरम मुचकुन्दिह दीन्हों, ताहू आयसु मो तप केरी !!

मुत हित नाम अजामिल लीनों, या भव मैं न कियो फिरिफेरी।। पर अपवाद स्वाद जिय राज्यों, बृथा करत बकबाद घनेरी। कौन दसा हैहे जु गदाधर, हिर हिर कहत जात कहा तेरी।।

हरि हरि हरि हरि रट रसना मम।
पीवित खाति रहित निधरक भइ, होत कहा तोकों सम।
तें तो सुनी कथा निहं मो से, उधरे अमित महाधम।
ग्यान ध्यान जप तप तीरथ ब्रत, जोग जाग बिनु संजम।।
हेम हरन द्विज द्रोह मान मद, अह पर गुरु दारागम।
नाम प्रताप प्रवल पावक में होत भसम अघ अमित सलम सम।।
हि कलिकाल कराल ब्याल बिष ज्वाल विषम भोये हम।
बिनु इहि मंत्र भादाधर को क्यों, मिटिहै मोह महातम॥

कहा हम कीनों नर तन पाय ।

हिर परितोष न एको कवहूँ, विन आयो न उपाय ॥

हिर परितोष न एको कवहूँ, विन आयो न उपाय ॥

हिर हिरिजन आराधि न जाने, कृपण वित्त चित लाय ।

वृथा विषाद उदर की चिन्ता, जनम हि गयो विताय ॥

सिंह त्वचा को मढ़यो महा पसु, खेत सबन के लाय ।

ऐसे ही धिर भेष मक्त को घर पर फिन्यो पुजाय ॥

जैसे चोर भोर को आये हतः ।

तवत विलसाय ।

ऐसे ही गित भई श्री भादाधर' । जन करी सहाय ॥

# श्रीनागरीदासजी

### . ( महाराजा साँवतसिंहजी )

( महान् भत्तकवि, जन्म—वि०सं० १७५६ पीप क्व० १२, पिताका नाम—महाराजा राजसिंह। स्थान-कृष्ण बादमे पृन्दायन, दारीरान्त—वि० सं० १८२१ भाद्रशुक्का ३, उम्र—६४ वर्ष ८ महीना। )

### व्रज-महिमा-गान



व्रज बृंदाबन स्याम-पियारी भृमि है। तहँ फल-फूलनि-भार रहे द्रुम झूमि हैं॥ भुवि दंपति-पद-अंकनि लोट लुटाइए।

नँदलाल सु निसि-दिन गाइए II व्रज-रस-लीला सुनत न कबहुँ अधावनौ । पगावनौ ॥ सत-संगति प्रान व्रज-भक्तनि पाइए । 'नागरिया' व्रज-बास कपा-फल व्रजनागर नॅंदलाल सु निसि-दिन संग फिरत है काल, भ्रमत नित सीस पर। यह तन अति छिनभंग, धुँवाँ की धौरहर॥ यातें दुरलभ साँस न बृथा गमाइए । व्रजनागर नॅदलाल सु निसि-दिन गाइए 🛚 ंजाल में । जाति है आयु जगत टेरि के घरी घरी घरियाल में ।। समै चूकि कै काम न फिरि पछताइए। व्रजनागर नँदलाल सु निसि-दिन गाइए॥ सुत पितु पित तिय मोह महा दुख मूळ है। जग मृग तृस्ना देखि रह्यौ क्यों भूल है ! स्वप्न राजसुख पाय न मन ललचाइए। निसि-दिन गाइए ॥ ब्रजनागर नँदलाल स निवारनौ । कलेस कास कलह कलपनाः बिचारनी ॥ कबहुँ परनिंदा परदोह न चित्त पढ़ाइए। जग प्रपंच चटसार न सु निसि-दिन गाइए ॥ ब्रजनागर नँदलाल अंतर कुटिल कठोर भरे अभिमान सौ । तिन के गृह नहिं रहें संत सनमान सों ॥

उन की संगति भूिल न कबहूँ जाइए।
ब्रजनागर नेंदलाल सु निसि-दिन गाइए॥
कहूँ न कबहूँ चैन जगत दुख कूप है।
हिर्मक्तन की संग सदा सुखरूप है॥
इन के ढिंग आनंदित समै बिताइए।
ब्रजनागर नेंदलाल सु निसि-दिन गाइए॥

कहाँ वे सुत नाती हय हायी ।
चले निसान बजाइ अकेले, तहँ कोउ संग न साथी ।
रहे दास दासी मुख जोवत, कर मीड़े सब लोग
काल गद्धौतव सब हीं छाड़ची, घरे रहे सब भोग ।
जहाँ तहाँ निसि-दिन विक्रम की, मह कहत विरदत ।
सो सब विसरि गये एके रट, राम नाम कहें सत्त ।
बैठन देत हुते निहं माखी, चहुँ दिसि चँवर सँचाल
लिये हाथ में लड़ा ताकी, कूटत मित्र कपाल ।
सौं में भीगी गात जारि के, करि आये बन देरी
घर आये तें भूलि गये सब, धनि माया हरि तेरी।
नागरिदास' विसरिए नाहीं, यह गित अति असुहाती
काल ब्याल की कष्ट निवारन, भिज हरि जनम सँगाती।

दरपन देखत देखत नाहीं।

बालापन फिरि प्रगट स्थाम कच, बहुरि स्वेत हैं जाहीं। तीन रूप या मुख के पलटे, निह अयानता हृटी नियरे आवत मृत्यु न स्झत, आँखें हिय की फूटी। कृष्ण भक्ति मुख लेत न अजहूँ, बृद्ध देह दुन्य रागी। नागरिया, सोई नर निहचै, जीवत नरक नियाशी।

हमारों मुरलीवारों स्याम ।
विनु मुरली बनमाल चंद्रिका, निहं पहिचानत नाम।
गोपरूप वृंदावन चारी, व्रज जन पृर्न याम
याही सौं हित चित्त वही नित, दिन दिन पल छिन जाम।
नंदीसुर गोवरधन गोकुल वरसानों विस्साम
नागरिदास द्वारका मथुरा, इन सौं कैसी पाम।

किते दिन बिन बृंदाबन खोये।
यों ही बृथा गये ते अब लों, राजस रंग समोये॥
छाँड़ि पुलिन फूलिन की सज्या, सूल सरिन सिर सोये।
भीजे रिसक अनन्य न दरसे, विमुखिन के मुख जोये॥
हरि बिहार की टौरि रहे निहं, अित अभाग्य बल बोये।
कलह सराय बसाय भठ्यारी, माया राँड़ बिगोये॥
इकरस ह्याँ के मुख तिज के हाँ, कवौं हँसे कवौं रोये।
कियो न अपनी काज, पराये भार सीस पर ढोये॥
पायो निहं आनंद लेस में, सबै देस टकटोये।
नागरिदास बसै कुंजन में, जब सब विधि मुख भोये॥

भजन न होई खेल खिलौना। को डोरा सौं बाँधि खिलावत, प्रवल सिंघ कौ छौना॥ अति ही अगम अगाध लग्यौ फल, कहि कैसें कर पहुँचै बौना। 'नागरीदास' हरिवंस चरन भजु, मिथुन सुरत अंचौ ना॥

बड़ी ही कठिन है भजन दिंग दिंगी । तमिक सिंदूर मेलि माथे पै, साहस सिद्ध सती को सौ जरिबी ॥ रहन के चाप घायल ज्यों घूमत, मुरै न गरूर सूर को सौ लरिबी । 'नागरिदास' सुगम जिन जानी, श्रीहरिबंस पंथ पग घरिबी ॥

जो मेरे तन होते दोय।

मैं काहू तें कछु नहिं कहती, मोते कछु कहती नहिं कोय॥

एक जु तन हिर बिमुखन के सँग, रहती देस बिदेस।

बिविध माँति के जग दुख सुख जहँ, नहीं मिक्त छवलेस॥

एक जु तन सतसंग रंग रँगि, रहती अति सुख पूरि।

जनम सफल कर लेती व्रज बिस, जहँ व्रज जीवनमूरि॥

दें तन विन हैं काज न हैं हैं, आयु सु छिन छिन छीजै।

'नागरिदास' एक तन तैं अब, कही कहा किर लीजै॥

हम व्रज सुखी व्रज के जीव ।

प्रान तन मन नैन सरवसु राधिका को पीव ॥
कहाँ आनँद मुक्ति में यह कहाँ मृदु मुसकान ।
कहाँ छिलत निकुंज छीला मुरिलका कल गान ॥
कहाँ पूरन सरद रजनी जीन्ह जगमग जोत ।
कहाँ नूपुर बीन धुनि मिलि रास मंडल होत ॥
कहाँ पाँति कदंब की द्यकि रही जमुना बीच ।
कहाँ रंग विहार फागुन मचत केसर कीच ॥
कहाँ गहबर विपन में तिय रोकिवौ मिस दान ।
कहाँ गोधन मध्य मोहन चिकुर रज लपटान ॥

कहाँ लंगर सखा सोहन कहाँ उन को हासि। कहाँ गोरस छाँछि टैंटी छाक रोटी रासि॥ कहाँ खबनिन कीरतन जगमगिन दसधा रंग। कंठ गदगद रोम हर्षन प्रेम पुलकित अंग॥ जहाँ एती बस्तु पइयत बीच बृंदाधाम। हींऽब ऐसे ब्रज सुखद सौं बाहिरै बेकाम॥ दास नागर चहत नहिं सुख मुक्ति आदि अपार। सुनहु ब्रज बिस खबन में ब्रजबासिनन की गार॥

बिनु हरि सरन सुख निहं कहूँ। छाड़ि छाया कलपदुम जग धूप दुख क्यों सहूँ॥ कलिकाल कलह कलेस सरिता वृथा ता मधि वहूँ। दास नागर ठौर निर्भय कृष्ण चरनि रहूँ॥

सव सुख स्थाम सरनें गएं। और ठौर न कहूँ आनंद इंद्रहू कैं भएं॥ दुख मूल एक प्रवित मारग किह न मानत कोय। सुख पग्यो जोइ निवृत्ति कैं मन जानि है दुख सोय॥ सत्तसंग अंबुज वज सरोवर कीरतन सुखवास। कीजिये हरि! वेगि तिन कौं मँवर नागरिदास॥

अव हों सरन केवल स्याम ।

घोर किल के तेज को तन सद्यो जात न घाम ॥
लीजिये तक चरन छाया मूल मुख विसराम ।
अजित मन तें काम मुभ कछु वैन है छिन जाम ॥
सविन लीनों जीतिहूँ भयो भीत सरत न काम ।
अव रहे नागरिदास कें रट लगी रसना नाम ॥

क्यों निहं करे प्रेम अभिलाप । या विन मिलै न नंददुलारी परम भागवत साल ॥ प्रेम स्वाद अरु आन स्वाद यों ज्यों अकडोडी दाल । नागरिदास हिये में ऐसें मन वच क्रम करि राल ॥

तिन्हें कोटि कोटिक धिकार ।

राग द्वेष मत्सिरता तिन के मृत्यु जानि मानी निहं हार ॥

सुन्यौ भागवत भक्त कहावत कछु इक रीति करीवी ।

पें सुखसार क सतसंगति फल आई नाहिं गरीवी ॥

हिये अभिमान गोपि धन गाइयौ ताकौ सबै विकार ।

जो सज्जु पायो चहै तौ उर मां दुरधन देह निकार ॥

साधु वचन सुनि दीन भरें विन क्यों हुँ न जरिन मिटेगी ।

नागरिदास बहुत पिटतेही दुख में देह पिटेगी ॥

अब ती बहीत विपत में भोगी।
अति पिटवायी भाषा पे तें कृपा हिए कब होगी॥
विविध गुःगति में नाच्यी कृषी केती हुख सिर होल्यी।
बाहू विधि में सन्तु नहिं पायी फाफड़ फींदा खेल्यी॥
खेंचार्लेची जनम विगारची जन जन की मन राखत।
नागरिया हरि सरन तिहारी बृंदाबन अभिलाषत॥

सुनियो कहत सर्वान ही देरे।
यह विधना की प्रगट चृक है है सन किये न मेरे॥
एके मन की सीपि राखती साधन यह ब्यौहार।
मन इक सी हरि भक्तिह करती जग दुख सब निरवार॥
नागरिदास एक मन तें कहि क्यों बनिहें है जोग।
विविध विषत को रोग इतें उत हरि रस छीछा भोग॥

भक्त विन नर छकड़ा के बैल ।
लोग बड़ाई दे दे हाँकत चलत दुखित हैं गैल ।।
कारज द्रव्य विना बल घीं में मन सो सकें न हार ।
लीनो खारथ साथ सबनि मिल इनकें सिर दे भार ॥
भटकत ही मर जाय बूषभ मत नथे जगत की लाज ।
नागरिदास बैठि बुंदाबन करें न अपनौ काज॥

हम को किये कुसंगति ख्वार।

बृंदाबन नियरें हैं निकसे झाँकन दयौ न द्वार॥

हिर चरचा कों उकहत सुनत निहं और बात बिसतार।

प्रभु समंध सुख साधन की चित भूल गये उनिहार॥

दिन सुत से नर कलहं कलपतह देत हैं दुख अनपार।

इन तैं लेहु छुड़ाय मोहि अब नागर नंदकुमार॥

अबै ये यौं लागे दिन जान।
मानों कबहूँ हुती नाहिनें वा सुख सौं पहिचान।।
हरि अरचा चरचा कबहूँ निहं नहीं कथा बंधान।
जनम करम हरि उत्सव नाहीं रास रंग कल गान।।
बिमुख अनन्य निकट रहें निस दिन महादुष्ट दुख खान।
ये दुख टरें कृपा करिहें जब नागर स्थाम सुजान।।

तिज उपाधि जे हिर पद भजते। वे तृप कहा हुते बावरे मिनमय कंचन के गृह तजते।। अव छाड़त निहं कलह मूल घर भिक्त विमुख लोगिन सौं लजते। नागरिया नर मृत्यु खिलौना रहत नहीं दुख सेना सजते॥

हरि जू! अजुगत जुगत करेंगे। परवत ऊपर बहल काच की नीकें लै निकरेंगे॥ गिंहरें जल पाषान नाव विच आली माँति तरें मैंन तुरंग चढ़े पावक विच नाहीं पर्धार परेंगे याहू तैं असमंजस हो किन प्रभु हढ कर पकरेंगे नागर सब आधीन कुपा कैं हम इन हर न हरेंगे

अमल पद कमल चार मुचार ।
अस्त नील सुवरन मिलि मन हरन भये छवि जार ॥
सुखर मिन मंजीर मनमथ करत प्रगट चरित्र ।
गउर जावक चित्र चित्रे चतुर मोहन मित्र ॥
नल चंद्रिका प्रतिविंव प्रसरत कंज कौतुक भूमि ।
दास नागर मन मधुप तहाँ रही झिक झिक छ्रिं।॥

अब तौ कृपा करो गोपाल। दीनबंधु करुनानिधि स्वामी अंतर परम कृपाल॥ जग आसा विषक्षल मत ख्वावी प्यावी भक्ति रसाल। नागरिया पर दया करी किन जन दुख हरन दयाल॥

अब तो कृपा करो गिरधारी । अपनी बाँह छाँह तर राखो देखो दसा हमारी॥ जुरे घोर कलि कलह तिमिर घन मीति लगत है भारी। नागर मुख सँग उन को दीजै जिन कै प्रीति तिहारी॥

अब तो कृपा करो श्रीराधा । बृंदाबिपिन बसों श्रीस्वामिनि छाड़ि जगत की बाधा ॥ तीन लोक गावत वा बन की लीला ललित अगाधा । नागरिया पै तनक ढरें ते होय सहज सुख साधा ॥

अव तो कृपा करों सब संत ! या तन मन सों भ्रमत भ्रमत ही हैं गये दिवस अनंत ॥ घटत बुद्धि वल देह दिनहिं दिन तृरना की नहिं अंत । नगरिया अब उहाँ बसइये जिहि ठाँ नित्य वसंत ॥

हम सतसंगति बहुत लजाई । बृंथा गई सब बात आजु लों जो कछु सुनी सुनाई ॥ भक्ति रीति अनुसरत नहीं मन करत जगत मन भाई । अजहुँ न तजत उपाधि अवस्था चतुर्थासम आहं ॥ श्रीबृंदावन बास करन की जात है समै विहार । अब तौ कृपा करी नागर सुख सागर कुँवर बन्हाई ॥

हमारी तुम सौं हरि ! सुधरेगी । बहुत जनम हम जनम विगारवी अवहूँ विगरि पंगी ॥ प्रीति रीति पूरन नहिं कैसें साया व्याधि टरेगी। नागरिया की सुधरेगी जो अंखिया इतिं दरेगी॥ हे हिर सरन तिहारी देहु ।

विरद है असरन सरन तिहारों सो सब साँच किर लेहु ॥

मारत मोहि कलिकाल दबाएँ भरघों तरुनता छोह ।

चार सत्रु हैं बाके संगी काम कोघ मद मोह ॥

पाँचों इंद्री मो बस नाहीं मनहू पलिट गयो ।

लेहु बचाय नागरीदासिंह तो पद कमल नयों ॥

साँचे संत इमारे संगी । और सबै स्वारय के लोभी चंचल मित बहुरंगी॥ मन काया माया सरिता मैं बहते आनि उछंगी। नागरिया राख्यों बृंदाबन जिहि ठाँ ललित त्रिभंगी॥

आयौ महा कलिजुग घोर । धरम धीरज उड़ि गये ज्यौं पात पवन झकोर ॥ मिटे मंगल लोक लागी होन आयु सुमंद। बढ़ी जित तित कलह कर्कस निहं न कहुँ आनंद।। मिटी लक्ष्मी भाग्य सुभ सुख मिट्यौ सब की भद्र। मिटी मोभा सहज संपत बढ़ि परचौ दारिद्र ।। स्वारथ एक । रह्यौ सजनि सुहृदताई मिटी देखिये नहिं दुखी लोग अनेक॥ सुखी कोऊ लेत कलि कलमप दबाएँ जाइये कहाँ भागि। त्रिविधि ताप में तन तपत लगी दसौं दिस में आगि ।। निर्भय और। नागर नहीं सीतल धाम ठौर ॥ बचैं वाही जमुना बुंदाबिपिन

बृंदाित्रिपिन रिसक रजधानी ।
राजा रिसक विहारी सुंदर सुंदर रिसक विहारिन रानी ॥
लिलतादिक दिग रिसक सहचरी जुगल रूप मद पानी ।
रिसक टहलनी बृंदा देवी रचना रुचिर निकुंज सुहानी ॥
जमुना रिसक रिसक दुम बेली रिसक भूमि सुखदानी ।
इहाँ रिसक चर थिर नागरिया रिसकहिं रिसक सबै गुनगानी ॥

कृष्ण कृषा गुन जात न गायौ । मनहु न परस करि सकै सो सुख इनहीं दगनि दिखायौ ॥ गृह न्यौहार भुरट को भारा सिर पर सौं उतरायौ। नागरिया कौ श्रीवृंदाबन भक्त तब्दत बैठायौ॥

### विषयासक्तकी दशा

आठ पहर दुख ही में बीतें काँय कूँय परजा की। विषे भोग आछे हूँ नाहीं चिंता में मित छाकी॥

जित तित अपजस दुर दुर घर घर तन मन की अति ख्वारी । ऐसो दुखी न त्यागि सकै घर माया की गति भारी ॥ नित्य चाकरी सौं चित डरपै कछु चूक्यौ अक मार्यो । कारज द्रब्य विनाँ वल घीसैं मन सौं जात न हारची ॥ दिन कुटुंब के भरन पोष मैं निस विचार करि मोयो। ऐसौ दुखी न त्यागि सकै घर माया राँड विगोयी ॥ बहुत ठीकरा ठाट खड़मड़ें एकहु नाहिन लोटी। साँप गोहिरा करत कलोलें खैंवे की नहिं रोटी।। काली कृटिल कुन्यौती कामिनि गुही मूँज सौ चोटी। ऐसौ हू गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति मोटी ॥ जनों औदसा बार बिराजत ऐसी टूटी छान। बालक बहुत मनौं भुत लेटे तिन्हें मिलत नहिं धान ॥ नित उठि होति कलह अति कर्कस जित तित खैंचातान । ऐसी ह गृह त्यागि सकै नहिं माया की गति जान ॥ धरै भेष जोई जा दिन तैं बंदन को अधिकारी। है निर्भय निश्चित सहज मैं विपति मिटे तव सारी ॥ सिखरन भात खीर के न्यौंता नित उठि मंगल वडहै। याहि लैंन सुख कौ न तर्जे गृह माया के मुह चड्ढै॥ पराधीनता मिटै पापिनी है सुतन्त्र अरु बिचरें। जहाँ न जावन पावन हो तहाँ जाय निडर् मुख उच्चरैं ॥ तीनहु ताप मंद है जावें बहुरि डरें जमद्ता। यही बात नहिं समझ तर्जें ग्रह हरि की माया धूत ॥

#### संत-माधुरी

लोचन सजल लाल घूमत विसाल छके
चलिन मराल की सी ठांढ़े रोम तन में।
उज्जल रस मीने ताकें दीने गरबाँही रहें
स्थामा स्थाम दोऊ हिये मुंदर सदन में॥
पुलकित गात गिरा गद्गद रोमांच नित
धारें छाप कंठी औ तिलक निज पन में।
कहा भयी नागर किये तैं तप जप दान
जो पें संत माधुरी बसी न ऐसी मन में॥

#### प्रेमी भक्तका स्वरूप कवित्त

लीला रस आसव श्रवन पान कीने हरि ग्यानिह गजक आन नाहिं चहियतु हैं। विधनों कुवेर इंद्र आदि सव रंक दीसें ऐसे मद छाये पै नमनि गहियतु हैं॥ भावनाहि भीम में ममन दिन रैन रहें ताके नैंक तार्वे नित छाके रहियतु है। और मतवारे मतवारे नाहि नामर वे प्रेम मतवारे मतवारे कहियतु हैं॥

#### कुंडलिया

चितवत नहिं बहुबुंट दिस, हैंन कोर तें मूर ।
सब सरवस सिर धूर दें, सरवस की व्रज धूर ॥
सरवस वी व्रज धूरि पृरि नित रहे एकरस ।
सनअखियाँ तन बात निरित्व पुनि बँधत रीझ बस ॥
जहाँ जहाँ सुनि पिय बात नैन भरि छिन छिन बितवत ।
नीरस रसमह होत तनक हम कोरहिं चितवत ॥

लोकन में कैसे मिलें, परम प्रेमनिधि चोर। देखत ही लखि जाइये आँखिन ही की ओर ॥ ऑखिन ही की ओर चोर पकरत विह निध को । पिय प्रकास झलमलत मनौं वादर तर विध को ॥ जिहिं विध यों उर आहि महा तीछिन हम नोकिन । मि अबीध क्यों रहीं जाहि हिय सूत बिलोकिन ॥

सूधे अति बाँके महा, फँसे नेह के पंक । दीन लगत चितवत निपट कहैं कुबेर सौं रंक ॥ कहें कुबेर सीं रंक संक हिय में कछु नाहीं । फिरत बिबस आबेस बलित बन बन की छाहीं ॥ बज समाज छबि भीर रहत नित प्रति हिय रूथे । बोलत अटपटे बैन लगत सूधन कीं सूधे ॥

बृंदाबन रस मैं पगे, जीत्यो अजित सुभाव । सात गाँठि कोपीन के गर्ने न राना राव ॥ गर्ने न राना राव, भाव चित रहे महा भरि । छखें दीन तें दीन छीन है परत पगनि दरि ॥ अहा अनोखी रीत कहा कहीं रहत रहित तन । है चकोर सिस बदन जुगल निरखत बृंदाबन ॥

नैंननि जल चित हैं रहे चूर चूर तन छीन।
चूर चूर दिग गूदरी कहें इंद्र सौं दीन॥
कहें इंद्र सौं दीन मीन हग लीन स्थाम जल।
जकरि जुलफ जंजीर कियौ बस मन मतंग खल॥
रूप रसासव मत्त मुदित गदगद सुर बैननि।
तन चूमत लिंग धाय स्थामसुंदर सर नैननि॥

#### प्रेम-पीड़ा

तानि भी तानि महीं, परयो जु मन धुिक धािह ।
पैठ्यो रत्र गावत स्रविन, मुख तें निसरत आहि ॥
मुख तें निसरत आहि सािह निहें सकत चोट चित ।
ग्यान हरद तें दरद मिटत निहें विवस छुटत छित ॥
शिक्ष रोग रगमग्यो पग्यो निहें छूटत प्रानि ।
चित चरनि भयों छुटैं प्रेम बारेन की तानि ॥

#### मेम-मत्तता

बोलिन ही और कछू, रिसक सभा की मानि ।

मतवारे समझैं नहीं, मितवारे लें जानि ॥

मितवारे लें जानि शान कीं बस्तु न सूझे ।

डयों गूँगे की सैन कोऊ गूँगो ही नूही ॥

भीजि रहे गुरु कुपा बचन रस गागिर ढोलिन ।

तनक सुनत गिर जात स्थानप अलबल बोलिन ॥

ब्रा बिख-यौ रैन में, मगज न गज को पाय ।
तिज ऊँचे अभिमान को चेंटी हैं तो खाय ॥
चेंटी हैं तो खाय चाय चित रज निवारि कें।
किनका रिसकहि छहें अपनयौ तनक धारि कें॥
मानी मिछिन मतंग ताहि यह कही न मूरा।
दीजै तिनहिं बताय जाहि भावे जन ब्रा ॥

#### श्रीवृन्दावनका प्रकट रूप

जमुना नदी-सी तो न दीसी कोऊ और तहाँ,

भक्ति-रस रूप मई जाको जल सोत है।
कूल कूल फूल फूल छल छुंज लता रहीं,
बोलत चकोर मोर कोकिला कपोत हैं॥
रिसक मुजान संत हरि-गुन-गान करें,
हरें ताप त्रिविध मु आनँद उदोत है।
जग-दुख-दंद तामैं दुखी कहा 'नागर' तू,
बिस ऐसे बृंदाबन मुखी क्यों न होत है॥

सहजै श्रीकृष्ण-कथा ठौर ठौर होत तहाँ।
कीरतन-धुनि मीटी हिय के उलाग है।
स्यामा-स्याम रूप-गुन लीला-रंग रँगे लोग।
तिन के न ध्वांत उर प्रेम के प्रकाम है।
एरे मन! मेरे चेत उन ही सी किर हेत।
भागरं छुड़ाइ देत जग-दुख-पाग है।
काम कोघ लोग मोह मच्छरता राग हेप।

चाह दाह जैहैं सब बृंदायन-याम हैं।

#### श्रीवृन्दावनका गुप्त रूप

कुंजिन कलपतर रतन-जिटत भूमि।
छिव जगमगत जकी-सी लगै काम कों।
सीतल सुगंध मंद मारुत बहत नितः
उड़त पराग रैन चैन सब जाम कों॥
दव बधू दुमिन मैं कोकिला-स्वरूप गावैं।
दंपति-विहार बीच बृंदाबन नाम कों।
नागरिया नागर सु दीन्हे गरबाहीं तहाँ।
मन ! रूप रवनी है देखि ऐसे धाम कों॥

#### उद्घोधन

पर कारज करि दुख सहै, लेत न हरि रस घूँट। भार घसीटत और की, आप ऊँट के ऊँट॥ अपनौ भलौ न करत नर, सब मैं बड़ी कहाय। विन परसें हरि नाम के, ज्यों सुमेर रहि जाय ॥ अप-अपने सब सुधि करतः भवन भरे उत्पात। कबहूँ कोऊ नहीं करें, बृंदाबन की बात ॥ निति निति दुख गृह की सहैं, जहाँ अमित उतपात । रोग दुखित तन त्यागियै, घर की कितीक बात ॥ करी न जिहिं हरि भक्ति नहिं, लये बिषे के स्वाद। सो नहिं जिमी अकास की, भयो ऊँट को पाद ॥ मरिबो चाहत और कौ, अपने सुख हित जोय। तिन कों ऐसी नीत परि, सुख काहे कों होय।। ताकों किहये मृद्ध जग, दुख दौ लागी हेर। जमुना बृंदा बिपिन तजि, धावत बीकानेर ॥ विविध भाँति के दुखिम जिय, निकसत नहीं निदान । बृंदायन की आस परि, उरझ रहे ये प्रान ।। आपस मैं जु लराय कै, किये मुसाफर भाँड़। जगत सराय में, बुरी भठ्यारी राँड़ ॥ माया अवस्था धन नहीं, और न कहँ निवास । नहीं तऊ न चाहत मूढ मन, बृंदावन को बास ॥ जिहिं विधि बीती बहुत गइ, रही तनक सी आय। कवहूँ सतसंग विन, अब यह आयु विहाय ॥ जहाँ कलह तहाँ मुख नहीं, कलह मुखनि की सूल। कलह इक राज में, राज कलह की मूल॥ मूद तें, डरत रहत हों हाय। मेरे या मन की ओर तें, मत कबहुँ फिरि जाय॥ बृंदावन अधिक सयानप है जहाँ, सोई बुधि दुख खानि । आनन्दमय, प्रेम बाय बौरानि !!

कौ, तिन कैं नाहिं हुलास । बंदाबन के बास फूस-फास जिन की भगत, बृद्ध भोग सुख आस ॥ बहुत भूमि इत उत फिरची, माया बस झकझोर। अब कब हैहैं सफल पग, बंदाबन की ओर !! दिन बीतत दुख दुंद मैं, च्यार पहर उतपात । विपती मरि जाते सबै, जो होती नहिं रात ॥ लेत न सख हरि भक्ति की, सकल सुलनि की सार । भयो नृपहु भएँ, ढोइत जग बेगार॥ चौपर बाजी रिल रची, च्यार नरिन इक साथ। पर कछु बस नहीं, हार जीत हरि हाथ॥ हो हरि ! परम प्रवीन है, कहा करत ये खेल। प्याय कै, अब क्यों पावत तेल ॥ पहिलैं अमृत बगुला से मोहिं पतित पर, कृपा करौ हरिराय। इंहरिन बृंदाविपिन मैं, पावस बैटी जाय॥ करत क्यों, है यह जिमी सराय। मेरी कइयक डेरा करि गये किये कईकिन आय॥ और मवन देखूँ न अव, देखूँ बृंदा भौत। हरि सौं सुधरी चाहिये, सब ही बिगरी क्यों न ॥ द्रम दौं लागें जात लग, आवें जब फल होय। संपत के साथी सबै, विपता के नहिं कोय। अधिक भये तौ कहा भयौ, बुद्धिहीन दुःख रास। साहिव ढिग नर बहुत ज्यों, कीरे दीपक पास ॥ बृज में हैहें कढ़त दिन, किते दये है खोय। अब कें अब कें कहत ही, वह अब कें कब होय॥ तुम ऐसी क्यों करत हो, हरि बरि चतुर कहाय। जिमावत हो हमें, भुस अरु खीर मिलाय ॥ सदा एकरस भक्ति सुल, ज्यौंडव अमर बन बेल । गृह के लाभ अलाभ सब जूवा के से खेल। हिलत दंत हम हिष्ट घटिः सिथिल भयौतन चाम। बैठ सुमरत नहीं, काम गये हू राम॥ तरुन समय हरि नहिं भजे, रह्यौ मगन रस बाम। अब तौ रे नर बैठि भिज, काम गएं तौ राम॥ पंच रतन रथ वैठि कै क्रि देखी किन गीन। छाँडि ऊवट चलै सुख पावै सो कौन॥ अगली समैं रु इहिं समय इतनौ अंतर जान। ज्यों लसकर कें उठ गएँ, पीछैं रहे सहेदान II मोद मंगल मही, जे पहिलें सुख खान। अव जग की पिछिली समें, जैसी न्याद विहान ॥

नीकी हरी, विन औसर जो होय। ŗ लागत भात लंगे, ह्यों दीपक की लीय ॥ भण् प्रीकी अमृत नहीं। पारस की न पहार। देख्यी रके हरि में, देखे नहीं हजार॥ भक्ति कॅची टीर गन ! तू लगि, जहाँ न पहुँचै और। लगे, सब ऊँची ऊँची ठीर ॥ नीची देत हैं। कौन देत सुख दान। की कार्की तुख जीवन की बुद्धि के। प्रेरक श्रीभगवान ॥ लाज छाँडि इरि की भजी, दीजै मन की छूट। में, जैसें मुह्म लुटालुट ॥ करी जिहिं भजन में, ते कोरे रहे सोय। जग दिल्नी संग मैं, लूट किएँ मुल होय॥ में, मनकौ कछु न बसाय। प्रचल प्रवाह माया माँहि ज्यों, तल सिर ऊपर पाय ॥ कौसिकी नदी ल्यौ, राम नाम भरि नाज। कमाऊँ कटक रहै, लाज तर्जे रहे लाज ॥ किएँ लाज न सीतल वचन मत जानौ अनुकूछ । सत्र कहत वैसाख में, सीत रोग को मूल।। ज्योंऽव मास की खातर राखि मुख, भक्ति छहै नहिं रिद्धि । निकासै सौं। तत्र भक्ति साँग है सिद्ध ।। जगत के लेहु पुरान सब, बूझ लेहु सब ठौर। कछ और है, भक्तिरीत कछ और ॥ जगत रीत कोऊ, तबै ताहि सुख होय। तोरैं तोष जगत आसिकी, संग न निबहै दोय॥ का खाला भलो न करि सकैं, कहा भीर कहा साँस। मनावर्ते, बेस्या रहि गइ बाँश ॥ भलौ जग **हों, ऐसी सुनी न साखि ।** भ्ये संत आजु बहुत कैं, जग की खातर राखि ॥ खोय दयौ भक्ति मुख हरि। दिन में लाख करोर। वड़े देत बड़े राज नाहि वे। खैंचत अपनी ओर ॥ पे काह की, सोइ जानिय हैफ। क्र नर लहर कृपा में, तम्मालू की कैफ ॥ जैसे पान खावत है, तत्व लीजिये लानि । के जानि अजान जानि हैं, गुरू होन में हानि ॥ में लाभ होन सिप्य हे, बास करन कें चाय। भजत तब बृंदायन अब, चतुर्थ आश्रम आय ॥ भजत तैं, सुधि आये नहिं स्याम। लग्न की नगर बस, भूले बृंदाधाम ॥ कलपत्र काम

पति कौं दुख मैं सँग तजै, जाकौ वहु पति होय सुहागनि को हॅंसे, औरहि हॅंसे न कोय कुछ पोखन मैं करत क्यों, अपनी जन्म बेकाम बिस्वंभर कौ। बृथा कहत जग नाम भगवान को. करिहै तब कुटम के, पोलन की उपचार सोइही, लंबे पाँच पसार। তাৰ घर सब तैं बड़ी, सब घर जिहिं आधीन। सो घर परिहरि फिरत नयों, घर-घर है के दीन। बंदावन सेवत नहीं, करें न हरि की गात। दिन बोलत है बृथा, डोलत लोग हँसात॥ लगै, जो जाके नहिं काज। ĝ फीकौ कैं, कौन काम की नाज॥ फुल आहारी जीव रही तीरथ रही, रही कोउ घर माहि। फिरत संग मैं; चढ़त एक रॅंग नाहिं॥ के लोट्या भूमि पर, गया लोटि कै भूमि। आवत शुठे के, सेज चिछौना ल्पि॥ बीच पहकट पिता कानीन। आप गोलक पिता, पितृ छखौ सुनागर भक्ति जस, पांडव नित्य नवीन ॥ परे इह और मैं। बरे कर्म फल हेत। बाहिर बृंदा बिपिन सौं, जब लगि जीवत प्रेत ॥ भक्ति भोग दोड विज फिरंक, सरल है राधी गैल। आये नर जगत में जैसें विधया वैस्ता। हैं, तैसी ही मन होय। जैसी वस्तु माला और गिलोल को, कर ले देखी कीय। दूसरी, जब हैं बस्तु प्रकार। सजाती कढत नाहिं विन पवन ज्यों, दुम पूलन की वास ॥ छीरसमुद्र में; एकाकी भगवान । गौर स्याम है मिलत बजा बढ़ी कथा सुखधाम॥ में रस सोई हरी, यह जानत सब पंत्र। गौर स्वाम है रंग विना हरी रंग नहिं होव॥ काठ काठ सब एक से, सब काहू दरमात। अनिल मिले जब अगर की। तत्र गुन जान्यी जात ॥ द्वै विन एक न काम की, यह मन लेंद्र विना तन माटी विन प्रान के विन तन प्रान वया ॥ प्रेम जहाँ ही अधिक हैं। तहाँ जु हात मगह। ज्योंऽव विरद् सुनि समर विच, वीरनि बदत उद्यार ॥

निंदक चौकस चतुर नर, नखसिख भरे सयान। बौरान ॥ कैसें रहै, प्रेम आर्गे तिन बाय निहारत फिरत अरु, बातन गढत बिधान । छिद्र कैसे रहै, प्रेम बौरान ॥ आर्गै तिन बाय

गुनी बैद्य ज्यों फिरत हैं, काँख कोथरी गान।
तिन आगें कैंसें रहै, प्रेम बाय बौरान॥
सतरँज चौपर पोथी खोई, भगवत चर्चा गप्यों ने।
खोया रास भक्ति यों भक्तिन, हिर जस खोये टेप्पों ने॥

### संत घनानन्द

( स्थान दिही, भटनागर कायस्थ, जन्म-संवत् १७१५ के कगभग, देहान्त लगभग संवत् १७९६ । वृन्दावन-निवासी संत )

जा हित मात को नाम जसोदा मुचंस को चंद्रकला कुलधारी। सोमा समृहमयी 'धनआनँद' मूरित रंग अनंग जिवारी।। जान महा, सहजै रिझवार, उदार बिलास, सु रासबिहारी। मेरी मनोरथ हूँ पुरवी तुम हीं मो मनोरथ पूरनकारी।। मेरीई जीव जो मारतु मोहिं तो, प्यारे! कहा तुम सौं कहनौ हैं। ऑखिनहूँ यहिवानि तजी, कछु ऐसोई भोगनि को लहनौ है।। आस तिहारिय ही 'धनआनँद', कैसें उदास मएं रहनौ है। जानि कैं होत इते पे अजान जो, तो बिन पावक ही दहनौ है।

सदा कृपानिधान हो, कहा कहों सुजान हों, अमानि मान दानि हो, समान काहि दीजिए। रसाल सिंधु प्रीति के, भरे खरे प्रतीति के, निकेत नीति रीति के सुदृष्टि देखि जीजिए॥ टगी लगी तिहारिये, सु आप त्यों निहारिए, समीप है विहारिए, उमंग रंग भीजिए। पयोद मोद छाइए, विनोद को बढ़ाइए, विलंव छाँड़ि आइए, किधौं बुलाइ लीजिए॥

मुख सुदेस को राज लहि, भये अमर अवनीस।
कृपा कृपानिधि की सदा छत्र हमारे सीस॥
मो से अनपहिचान कों, पहिचाने हिर ! कौन !
कृपा कान मधि नैन ज्यों, त्यों पुकारि मधि मीन॥
हिर तुम सों पहिचानि को, मोहि लगाव न लेस।
हिह उमंग फूलयों रहीं, वसों कृपा के देस॥

सलोने स्याम प्यारे क्यों न आवी ?

दरस प्यासी मरे तिन कों जिवावी ?

कहाँ ही जु, कहाँ ही जु, कहाँ हो ?

लगे ये हैं प्रान तुम सीं जहाँ हो ॥

रही कि ! न प्रानप्यारे, नैन आगे,

तिहारे कारने दिन रात जागें।

मजन हित मानि कै ऐसी न कीजे,

भई हैं वावरी सुधि आय लीजे॥

कहीं तब प्यार सौं सुखदैन बातें, करौं अब दूर ये दुखदैन घातें। बुरे हो जू, बुरे हो जू, बुरे हो, अकेली कै हमें ऐसे दुरे हो॥

तरिस तरिस प्रान जान मन दरस कों
उमिह उमिह आनि आँखिनि बसत हैं।
बिषम बिरह कें बिसिषि हिएँ घाथल है
गहवर घूमि घूमि सोचिन सहत हैं॥
सुमिरि सुमिरि घनआनँद मिलन सुख
करन सौं आसा पट कर लै कसत हैं।
निसि दिन लालसा लपेटें ही रहत लोभी
सुरिक्ष अनोखी उरझिन में गसत हैं॥

मेरी मित बावरी है जाइ जानराय प्यारे !

रावरे सुभाय के रसीले गुन गाय गाय !
देखन के चाय प्रान आँखन में झाँकें आय

राखों परचाय पै निगोड़े चलें धाय धाय !!
विरह विषाद छाय आँसुन की झरी लाय

मारे मुरझाय मैन चौत रैन ताय ताय !
ऐसे घनआनँद विहाय न बसाय हाय.

धीरज विलाय विललाय कहों हाय हाय !!

लिल तमालिन सों बिलत नवेली बेलि केलि रस झेलि हँसि लहु यो सुलसार है। मधुर बिनोद श्रम जलकन मकर-मलय समीर सोई मोदन दुगार है॥ वन की वनक देखि कितन बनी है आनि बनमाली दूर आली! सुनै को पुकार है। बिन घनआनँद सुजान अंग पीरे परि फूलत बसंत हमें होत पतझार है॥ हिंग के हिय में जिय में सु वरी महिमा फिर और कहा कहिये। दरमें नित नेनिन वेनिन हैं मुसक्यानि सीं रंग महा लहिये। धनआनेंद्र प्रान परीहिन कीं रस प्याविन ज्याविन है बहिये। फिर को अनेक उपाय मरी हमें जीविन एक कृपा चिह्ये। फिर को अनेक उपाय मरी हमें जीविन एक कृपा चिह्ये। खाम मुजान हिएँ विभये रहे नेनिन त्यीं लिसये भिरभाइिन। वेनिन बीच विलास करे मुसक्यान सखी सींरची चित चाइिन। वेनिन बीच विलास करे मुसक्यान सखी सींरची चित चाइिन। वेरी भई मित मेरी निहारि कें सील सरूप कृपा ठकुराइिन। वेरी भई मित मेरी निहारि कें सील सरूप कृपा ठकुराइिन। वेन कृपा फिर मीन कृपा हम हिए कृपा रख माधि कृपाई। यान कृपा गुन गान कृपा मन ध्यान कृपा हरे आधि कृपाई। लोक कृपा परलोक कृपा लहिए सुख संपति साधि कृपाई। वें सब ठाँ दरसे वरसे घनआनेंद भीजि अराधि कृपाई।

हरिहू को जेतिक सुभाव हम हेरि लहे

दानी बड़े पैन ढरें माँगे बिन दातुरी।
दीनता न आवे तौलों बंधु करि कौन पावे

साँच सौं निकट दूरि भाजें देखि चातुरी॥
गुननि बँधे हैं निरगुन हू आनंदघन

मति यहै बीर गति चाहैं धीर जातु री।
आतुर न है री अति चातुर बिचार यकी
और सब ढीले कुपा ही कै एक आतुरी॥

ही गुनरासि दरी गुनहीं गुन हीनन ते सब दोस प्रमानें। हाहा बुरी जिन मानिये जू बिन जानें कही किन दानि बखाने॥ लीजें बलाइ तिहारी कहा करें हैं हमहूँ कहूँ रीक्षि विकानें। बूझोंं कहें कहा एक कृपा कर रावरे जो मन के मन मानें॥

## राजा आशकरणजी

मोहन चरनारविंद त्रिविध ताप हारी । कहि न जात कौन पुन्य, कर जू सिर धारी ॥ निगम जाकी साख बोलैं, सेवक अधिकारी । धींवर-कुल अभय कीन्हो, अहल्या उदारी ॥ ब्रह्मा नहिं पार पार्वें, लीला-बपुधारी । आसकरन' पद-पराग, परम मँगल कारी ॥

## महाराज व्रजनिधि

( असली नाम—जयपुरनरेश सवाई प्रतापसिंहजी । जन्म—संवत् १८२१ । दीक्षागुरु—श्रीजगन्नाथजी भट्ट । देहावसान— संवत् १८६० )

प्यारो व्रज ही को सिंगार ।

मोर पखा सिर लकुट बाँसुरी गर गुंजन को हार ॥

बन-बन गोधन, संग डोलिबो गोपन सीं कर यारी ।

सुनि सुनि के सुख मानत मोहन व्रजवासिन की गारी ॥

बिधि सिव सेस सनक नारद से जाको पार न पावें ।

ताकों घर-बाहर व्रज सुंदरि नाना नाच नचावें ॥

ऐसो परम छबीलो ठाकुर कहीं काहि नहिं भावें ।

ब्रजनिधिं सोइ जानिहै यह रस जाहि स्थाम अपनावें ॥

जिन के श्रीगोविंद सहाइ । सकल भय भिंज जात छिन मैं सुख हिऐं सरसाइ ॥ सेस सिव बिधि सनक नारद सुक सुजस रहे गाइ । द्रीपदी गज गीध गनिका काज कीये धाइ ॥ दीन बंधु दयाल हरि सौं नाहिं को उ अधिकाइ । यहै जिय मैं जानि 'ब्रजनिधि' गहे दृद करि पाइ ॥ पायौ बड़े भागनि सौं आसरौ किसोरी जू को ओर निरवाहि नीकें ताहि गही गहि रे। नैनर्नि तें निरिख लड़ेंबी को बदन चंद ताहि को चकोर है के रूप सुधा लिंह रे॥ स्वामिनी की कृपा तें अधीन है हैं 'ब्रजनिधि' ताते रसना सौं नित स्थामा नाम कि रे। मन मेरे मीत जो कही माने मेरी तो त्राधा पद कंज को भ्रमर है के र्गहरे॥

## भक्त श्रीगदाधर मिश्रजी

( वल्लभ-सम्प्रदायके भक्त-कवि । स्थितिकाल--अनिश्चित )

जयित श्रीराधिके सकल सुख साधिके तरुनि मनि नित्य नव तन किसोरी । कृष्ण तन नील घन रूप की चातकी कृष्ण मुख हिमकिरन की चकोरी ॥ कृष्ण द्रग भूंग विस्ताम हित पद्मिनी कृष्ण हुग मृगज बंधन सडोरी । कृष्ण अनुराग मकरंद की मधुकरी कृष्ण गुन गान रस सिंधु बोरी ॥ विमुख परचित्त तैं चित्त याकौ सदा करत निज नाह की चित्त चोरी। प्रकृत यह गदाधर कहत कैसे बनै। अमित महिमा इतै बुद्धि थोरी ॥ व्रजराज कुल तिलक महाराज गोविंद गोपीजनानंद राधारमन । नंद नृप गेहिनी गर्भ आकर रतन सिष्ट कष्टद धृष्ट दुष्ट दानव दमन ॥ गर्व पर्वत बिदारन बल दलन व्रज भक्त रच्छा दच्छ गिरिराजधर धीर। विविध लीला कुसल मुसलधर संग लै चारु चरनांक चित तरिन तनया तीर ॥ कोटि कंदर्प दर्पापहर लावन्य धन्य बृंदारन्य भूषन मधुर तरु। मुरलिका नाद पीयूपनि मंहानंदन बिदित सकल ब्रह्म रुद्रादि सुरवर ॥ गदाधर विषे वृष्टि करुना दृष्टि करु दीन को त्रिविध संताप ताप तवन। है सुनी तुव कुपा कुपन जन गामिनी

आजु ब्रजराज की कुँवर बन तें बन्यी,
देखि आवत मधुर अधर रंजित बेनु ।
मधुर कल गान निज नाम सुनि स्रवन पुट,
परम प्रमुदित बदन फेरि हूँकिति धेनु ॥
मद बिधूर्णित नैन मंद बिहँसिन बैन,
कुटिल अलकावली लिलत गो पद रेनु ।
ग्वाल बालनि जाल करत कोलाहलनि,
संग दल ताल धुनि रचत संचत चैनु ॥
मुकुट की लटक अरु चटक पट पीत की
प्रगट अंकुरित गोपी के मनहिं मैनु ।
किह गदाधर जु इहि न्याय व्रजसुंदरी
विमल बनमाल के बीच चाहत ऐनु ॥

नागर बर सुंदर गोपाल लाल। सुमिरौ नट सब दुख मिटि जैहैं वे चिंतत छोचन बिसाल।। अलकन की झलकन लखि पलकन गति भूल जात। भू बिलास मंद हास रदन छदन अति रसाल।। निंदत रिव कुंडल छिव गंड मुकुर झलमलात। गुच्छ ऋत वतंस इंदु विमल विंदु भाल॥ अंग अनंग माधुरी तरंग रंग। जित विमद मद गयंद होत देखत लटकीलि चाल॥ हसन लसन पीत बसन चारु हार बर सिंगार। तुलिं रिचत कुसुम खिचत पीन उर नवीन माल॥ बंस दीप बृंदात्रन बर महीप। दीन बृषभान मानपात्र सहज भूप रूप रासि गुन निधान जान राय। गदाधर प्रभु जुबती जन मुनि मन मानस मराल॥

## श्रीभगवतरसिकजी

(जन्म संवत् १७९५ वि० के लगभग माना जाता है। आप श्रीलिलतमोहिनीदासजीके कृपापात्र शिष्य थे।)

लोभ है सर्व पाप कौ मूल। जैसें फल पीछे कों लागे पहिलें लागे फूल॥ अपने सुत के काज केकई दियो राम बनवास। भर्ता मरौ भरत दुख पायो सह्यो लागत उपहास॥

बहुरि पैहै कहा मो बरावर कवन ॥

वासुदेव तिज अर्क उपासे सत्राजित मिन लीनी। वंधु सहित भयौ निधन आपुनौ निंदा सवही कीनी॥ भगवतरसिक' संग जो चाहै प्रथमें लोगै त्यागै। देह, गेह, सुत, संपति, दारा सब हरि सों अनुरागै॥ इतने सुन जामें सो संत।
शीभागवत मध्य जस गावत श्रीमुख कमलाकंत।।
हरि की भजन, साधु की सेवा, सर्व भूत पर दाया।
हिंगा, होभ, दंभ, छल त्यागै, विप सम देखे माया॥
सहनगीन, आगय उदार अति, धीरज सहित विवेकी।
सत्य वचन सब की मुखदायक, गहि अनन्य ब्रत एकी।।
इंडीजित, अभिमान न जाकै करै जगत की पावन।
ध्यावतरियक' तासु की संगति तीनहुँ ताप नसावन।।

साँच श्रीराधारमन झूटी सब संसार।

थाजीगर को पेलनी मिटत न छागे बार॥

मिटत न छागे बार भृत की संपति जैसें।

मिहिरी, नाती, पूत धुवाँ को धीरर तैसें॥

'भगवत' ते नर अधम छोभवस घर-घर नाचे।

इहे गहै सुनार मैन के गेरे साँचे॥

चलनी में गैया दुहै दोष दई को देहिं। हरि गुरु कहाँ। न मानहीं कियो आपनो लेहिं॥ कियो आपनो लेहिं नहीं यह ईस्वर इच्छा। देस, काल, प्रारब्ध, देव कोउ करहिं न रच्छा॥ मूरल मरकट मूठ कीर हठि तजै न नलनी। कह भगवत' कहा करै भाग मौंड़े को चलनी॥

गेही संग्रह परिहरें संग्रह करें बिरक ।
हिर गुरु द्रोही जानिये आग्या तें वितिरिक्त ॥
आग्या तें वितिरिक्त होय जमदूत हवाले ।
अष्टाविंसित निरय अधोमुख किर तहूँ घाले ॥
'भगवतरिक अनन्य भजौ तुम स्याम सनेही ।
संग दहन कौ तजौ बृत्ति बिनु विरक्त गेही ॥

कुंजन तें उठि प्रात गात जमुना में धोवै। निधियन करि दंडवत, बिहारी की मुख जोवै।। करे भावना बैठि स्वच्छ यल रहित उपाधा। घर-घर लेय प्रसाद, लगे जब मोजन साधा संग करें 'भगवतरसिक', कर करवा, गूदरि : बृंदाबन विहरत फिरें, छुगलहुप नैनन :

यैसा पापी साधु कों परिस लगावे पाप विमुख करें गुरु इष्ट तें, उपजावे संताप । उपजावे संताप ग्यान, वैराग्य विगारे । काम, कोष, मद, लोम, मोह, मत्सर संगारे । सब द्रोहिन में सिरे, भगत द्रोही नहिं ऐस 'भगवतरिसक' अनन्य, भूलि जिन परसी पैस

जाको जैसी लिख परी तैसी गावे सोय। बीयी भगवत मिलन की, निहचय एक न होय।। निहचय एक न होय, कहैं सब पृथक हमारी। खुती सुमृति भागोत, साखि गीतादिक भारी॥ भूपति सबिन समान, लखै निज परजा ताकों। जाको जैसी भाव, सु भारी तैसी ताकों॥

बेषधारी हरि के उर सालें।
परमारथ स्वपनें निहं जानें, पैसन ही कों लालें॥
कवहुँक बकता है बीन बैठें, कथा भागवत गावें।
अर्थ अनर्थ कछू निहं भासे, पैसन ही कों धावं॥
कवहुँक हरि मंदिर कों सेवें, करें निरंतर वासा।
भाव भगित को लेस न जानें, पैसन ही की आसा॥
नार्चें गार्वें, चित्र बनावें, करें काव्य चटकीली।
साँच बिना हरि हाथ न आवें, सब रहनी है दीली॥
विना बिनेक, बिराग, भगित बिनु, सत्य न एको मानी।
भगवत' बिमुख कपट चतुराई, सो पासंडें जानी॥

लखी जिन लाल की मुतक्यान । तिनिहें विसरी वेदिविधिः, जपः, जोगः, संज्ञमः, ध्यान ॥ नेमः, बतः, आचारः, पूजाः, पाटः, गीताः, ग्यान । रिसक भगवत हम दई अतिः, ऐंचि के मुख्य ग्यान ॥

# श्रीअनन्यअलीजी

ं जुगल भजन की हाट किर, ऐसी बिधि ब्यौहार। रिसकन सीं सौदा बनै, चरचा नित्यविहार॥ चित डाँडी पलरा नयन, प्रेम डोरि सीं बानि। हियौ तराज् लेहु कर, तील रूप मन गानि॥ टोटा कवहुँ न आय है, पूँजी वह अपार। लेहु देहु सतसंग मिलि, गुन मुक्तनि सिंगार॥

### श्रीवंशीअलीजी

तंतन की संगति पुनीत जहाँ निस दिन,
जमुना-जल न्हेहों जस गैहों दिध-दानी को ।
जुगल निहारी को सुजस त्रय तापहारी,
स्वननि पान करों रिसकन बानी को ॥
प्वंसीअली संग रस रंग अब लहों कोऊ,
मंगल को करन सरन राधा रानी को ।
कुँवरि किसोरी ! मेरे आस एक रावरी ही,
कुपा करि दीजै बास निज रजधानी को ॥
एसौ उत्तम नर तन लह्यो । भूल्यो मंद विषय रस गह्यो ॥
गेह रजिन सोवत तें जागि । श्रीहरि-चरन-कमल अनुरागि ॥
गमु-प्रापतिको चहै उपाय । तो सतसंग करों मन लाय ॥

### श्रीकिशोरीअलीजी

नव निधि तरन नाव सतसंगा । ताही सौं हिय राचह रंगा ॥

तातें संत समागम कीजै। निश्चय मानि लाभ यह लीजै।।

मेरो मन स्यामा-स्याम हरयौ री।
मृदु मुसकाय गाय मुरली मैं चेटक चतुर करयौ री।।
वा छवि तें मन नैंक न निकसत निष्ठि दिन रहत अरथौ री।।
'अलिक्सोरी' रूप निहारत परवस प्रान परयौ री।।

# श्रीबैजू बावरा

जहाँ लग लगन लालन सौ
तहाँ लग चित्त ललचाऊँ।
कौन मंत्र मोहन पढ़ डारौं,
अपने हरि बस कर पाऊँ॥
हा हा करौं हरि को कैसे देखौं,
साँवरी स्रत हृदय ल्याऊँ।
'बैज, धाबरे' रावरी कृपा तें,
तन मन धन वार बलि बलि जाऊँ॥

## श्रीतानसेनजी

सुमिरन हरि को करीं रे,
जामें होवें भव पर।
यही सीख जान मान कह्यों है,
पुराण में भगवान आप करतार॥
दीनवंधु दयासिंधु पतितपावन
आनंदकंद तोसे कहत हों पुकार।
प्तानसेन' कहै निरमल सदा
लहिये नर देही नहीं बार बार॥



## संत जंभनाथ ( जाम्भोजी )

( 'विश्लोई' सम्प्रदायके प्रवर्तक, राजस्थानके संत, आविर्भाव—वि० सं० १५०८ भादों ददी ८, जन्म-स्थान—पीपासर गाँव ( नागोर, जोधपुर ), जाति—पवाँर राजपूत, शरीरान्त—वि० सं० १५९३ मार्गशीर्ष कृ० ९, उम्र—८५ वर्ष, पिताका नाम—लोहटजी, माताका नाम—हाँसादेवी )

वही अपार सरूप त्ः लहरी इंद्र धनेस।
मित्र बरुन और अरजमाः अदिती पुत्र दिनेस।।
त् सरवग्य अनादि अजः रिव सम करत प्रकास।

एक पाद में सकल जगः निसदिन करत निवास ॥ इस अपार संसार में किस विध उतह पार । अनन्य भगत में आप काः निश्चल लेहु उनार ॥

### श्रीपीपाजी

( ये पंदहवीं शतीमें गागरीनगढ़के राजा थे, स्वामी श्रीरामानन्दजीके शिष्य, परम भागवत थे )

पोटो स्वामी द्वारका रनछोर ॥
द्वारका में झालर वाजै, संखन की घनघोर ।
रकमनी के रंगमहल में, दीपक लाख करोर ॥

थ पौड़्याँ थारा सेवक पौढ़ें, पौढ़ें पुरी का सारा लोग दाम पीपों सरन यारी, गावै छै दोनूँ कर जोर ॥

### भगवन्नामका प्रभाव

#### अजामिल

क्यी धर्मात्मा या अजामिल । माता-पिताका मक्त सदाचारी श्रोतिय वादाणयुचक—किंतु सङ्गका प्रमाव बड़ा प्रवल होता है। एक दिन अकस्मात् एक कदाचारिणी स्त्रीको एक स्ट्रके साथ देखा उसने निर्लंज चेष्टा करते और सुप्त वासनाएँ जाग्रत् ही गयीं । वह गया अजामिल पापके प्रवाहमें।

माता-पिता छ्टे, साध्यी पत्नी छूटी, घर छूटा। धर्म और सदाचारकी वात व्यर्थ है। वहीं कदाचारिणी स्त्री अजामिलकी प्रेयमी बनी । उसे संतुष्ट करनेके लिये न्याय-अन्याय सन भूल गया अजामिल । वासना जब उद्दीस होती है—उसके प्रवाहमं पतित पामर प्राणी कौन-से पाप नहीं करता।

समय बीतता गया । बुदापा आया । उस सूदा कदाचारिणीसे कई संतानें हुई अजामिलकी । बुढ़ापेमें काम प्रवल रह नहीं सकता। उस समय भोह प्रवल रहता है। अपने छोटे बच्चे नारायणमें अजामिलका अत्यधिक मोह या।

मृत्युका समय आया। यमराजके भयङ्कर दूत हाथोंमें पाश लिये आ पहुँचे । अजामिलने उन्हें देखा । मरणासन्न पापी प्राणी यमद्तोंको देखकर काँप उठा। पास खेलते अपने छोटे पुत्रको उसने कातर खरमें पुकारा-'नारायण ! नारायण !'

'नारायण !' भगवान् नारायणके सर्वत्र धूमनेवाले दूतीने यह पुकार सुनी । सर्वज्ञके समर्थ पार्वदोंसे प्रमाद नहीं होता । वे जान चुके थे कि कोई भी उनके स्वामीको नहीं पुकार रहा है, लेकिन किसी प्रकार एक मरणासन जीव उनके स्वामीका नाम तो छे रहा है। दौड़े वे दिव्य पार्षद ।

शङ्ख, चक, गदा, पद्म तया खड्ज आदि आयुधींसे सुसजित कमललोचन भगवान् नारायणके वे परम मनोहर दूत-यमदूर्तोंके पाश उन्होंने बलात् तोड़ फेंके । भागे यमदूत उनके द्वारा ताड़ित होकर ।

ब्यर्थ यी यमदूरोंकी यमराजके यहाँ पुकार । उन महामागवत धर्मराजने दूतोंको यही कहा- जो किसी प्रकार भी भगवनाम है, उसकी और यूहकर भी मत शॉकना । वह तो सर्वेश्वर श्रीहरिके द्वारा सदा रक्षित है ।

गणिका

वह एक गणिका थी। नाम था जीवन्ती। गणिका और

धर्म-इनमें कहीं कोई मेल नहीं है, यह आप जानते उसने केवल अपने विनोदके लिये एक तोता पाल लिए पिंजड़ेमें बंद तोतेको वह पढ़ाया करती पी--- मिछ । चीताराम ! चीताराम !?

किसका काल कब आवेगा, कीन जानता है। गरि तोतेको पढ़ा रही थी-- सीताराम ! सीताराम !! लेकिन क्या पता या कि उसका ही 'रामनाम सत्य' होनेवाला है जीवनके क्षण पूरे हो गये थे। गणिकाको लेने यमद्त आते ही । बेचारे यमदूर्तीको यहाँ भी मुँहकी खानी पह किसी भी वहाने वह गणिका 'सीताराम' कह रही थी न भगवाम्के पार्षद नाम-जापककी रक्षामें कहीं प्रमाद कर स हैं ? यमदूतोंको सिर्पर पैर रखकर भागना पड़ा ।

#### व्याध वाल्मीकि

था तो वह बाह्मण-पुत्र; किंतु ब्राह्मणत्व कहाँ था उसमें डाकुओंके सङ्क्तरे भयद्भर डाकृ हो गया था वह। उसने कित मनुष्य मारे--कुछ ठिकाना नहीं।

देवर्षि नारदको उसका उद्धार करना था । वे उ मार्गसे निकले । किसी प्रकार वह दस्यु इसपर प्रस्तुत गया कि देवर्षिको बाँधकर घरवालीसे पूछ आवे--के उसके पापर्में भी भाग लेगा या नहीं।

माता-पिता, स्त्री-पुत्र--सबने टका-सा जवाब दे दिय सब धनमें भागीदार थे, पापमें नहीं । दस्युके नेत्र खुल गं संतके चरणोंमें आ गिरा। देवर्षिको यह ऐसा शिष्य गि जो 'राम' यह नाम भी नहीं बोल सकता या । लेनि नारदजीने कहीं हार मानी है जो यहीं मान जाते । उन्हें कहा--- 'तुम मराः मरा जपो ।'

शीव्रतासे मराः भरा कहनेपर ध्वनि 'राम राम' सी र जाती है। दस्यु ज्यमें लग गया-पूर्णतः लग गया। जि वर्ष-कुछ पता नहीं । उसके ऊपर दीमकीने गाँवी व ली । भगवन्नासके उलटे जपने उसे परम पावन कर रिगा सृष्टिकर्ता बद्दाा स्वयं वहाँ आये । दीमकोकी वस्मीक (यार्थ से निकार्ल उसे और आदिकवि होनेका गीरव दिया। कभी दस्यु था--वह आदिकवि महर्षि वाल्मीकि कहलाया उलटा नामु जपत जगु जाना । यालमीकि भए प्रहा समान

अपार है भगवन्नामका प्रभाव।



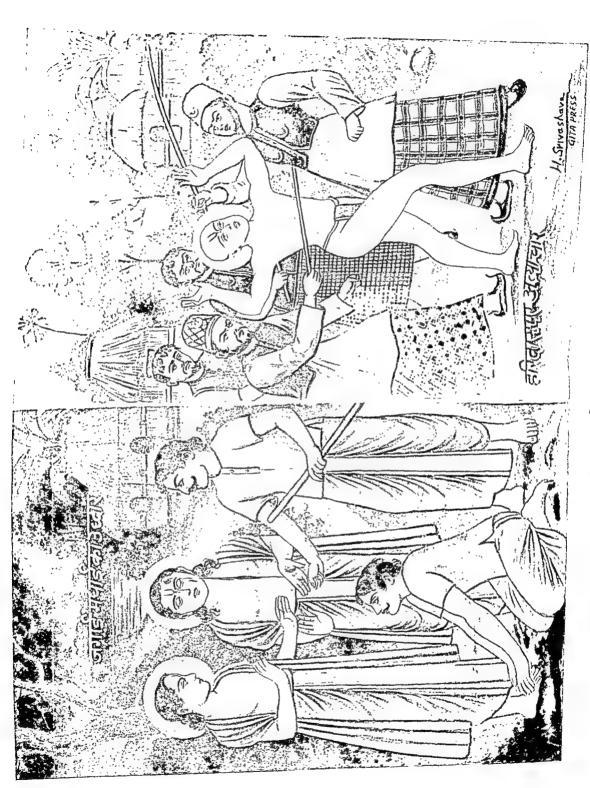

## मन्द करत जो करइ भलाई

### जगाई-मधाई-उद्धार

श्रीचैतन्यमहाप्रमुचे नवद्वीपमें भगवनामके प्रचारका कार्य ौपा था श्रीनित्यानन्दजी और हरिदासजीको । घर-घर जाकर येक व्यक्तिसे हरिनामकी भिक्षा माँगनी थी उन्हें ।

उन दिनों नवद्दीपमें दो उद्धत पुरुष थे। उनका नाम
ो जगन्नाय और माधव थाः किंतु जगाई-मधाई नामसे ही
। प्रसिद्ध थे। उनके आतङ्कसेनगर काँपता रहता था। शराबक नशमें चूर वे कभी एक मुहत्लेमें अड्डा जमाते, कभी दूसरे
पुह्ल्लेमें। जुआ, अनाचार, हत्या—अकारण किसीको
नर्दथतापूर्वक पीटना, किसीको लूट लेना—उनके जीवनमें
अत्याचार और पापको छोड़ंकर और कुछ था ही नहीं।

'जो सबसे अधिक गिरा है, वहीं सबसे अधिक दयाका पात्र है। वहीं सबसे पहले उठानेयोग्य है। भगवन्नाम-दान-का वहीं प्रथम पात्र है।' नित्यानन्दजीके विचारोंको अस्वीकार कोई कैसे करेगा। वे दयामय हरिदासजीके साथ उन मद्यप कूरोंको भगवन्नाम दान करने पधारे।

'हरि बोलो ! एक बार हिर बोलो !' यही उनका संदेश था । मधके नशेमें चूर मधाई कुद्ध हो उठा । उसने नित्यानन्दजीपर आधात किया । मस्तक फट गया, रक्तकी धारा चल पड़ी । वह फिर मारता? किंतु उसके भाई जगाईने उसे रोक लिया । आप मुझे एक मिक्षा दीजिये ! इन्हें क्षमा कर दीजिये ! इन्हें अपनाइये ! इनको अपनी शरणमें लीजिये !

श्रीनित्यानन्दजीकी कृपाका फल या कि महाप्रमुने गङ्गाजल-में खड़े होकर जगाई-मधाईसे उनके पार्योका दान ग्रहण किया। वे महापातकी परम पवित्र मक्त बन गये।

# × × × × × हिरदासजीकी कृपा

श्रीहरिदासजी जन्मसे यवन थे। महाप्रसुके प्रकट होनेसे पूर्व वे अद्वैताचार्यके साक्षिध्यके लामकी दृष्टिते शान्तिपुरके समीप ही फुल्याग्राममें रहते थे। बंगालमें उन दिनों सुसब्मान शासकोंका प्रसुत्व था। आये दिन उनके अत्याचार होते ही रहते थे।

एक मुसल्मान काफिर हो जाय हिंदुओं के मगवान्का नाम जपे, यह कड़र काजियोंको सहन नहीं हो सकता था। गोराई नामक एक काजीने स्थानीय शासकके यहाँ हरिदासजीकी शिकायत की। हरिदासजी दरबारमें बुळाये गये। काजीकी सम्मतिसे शासकने निर्णय किया हरिदास था तो कुम छोड़ दें या बाईस बाजारोंमें बेंत मारते हुए उन्हें अमाया जाय। बेंत मारते मारते समरते मारते उनके प्राण लिये जायँ।

हरिदासजी बाँध दिये गये । उनकी पीठपर सङ्गसङ बैंत पड़ने लगे । जलाद बेंत मारते हुए उन्हें बाजारोंमें धुमा रहे रे । हरिदासजीकी पीठकी चमड़ी स्थान-स्थानसे फट गयी । हर्र-छर्र रक्त बहने लगा । जलाद बेंत मारता और कहता— हरिनाम छोड़ दे ।'

हरिदासजी कहते-(एक बेंत और मारो, पर एक बार

वैतोंकी मारसे जब वे मूछित हो गये, उन्हें मृत समझकर इड़ाजीमें फिकवा दिया वहाँके शासकने। एक काफिर बने उसल्मानको कब्रमें गाइनेका सम्मान वह नहीं देना चाहता या।

हरिदासजी मरे तो थे नहीं । वे भगवती भागीरथीकी प्राप्ते किनारे छगे । चेतना आनेपर भगवान्से उन्होंने पहिली पर्थना की—'काजी, शासक और वेंत मारनेवालोंको क्षमा करना नाथ ! वेचारे अज्ञानी प्राणी हैं वे ।'

### संत श्रीझामदासजी

(२०० वर्ष पृवं, अकोड़ी ( मिजांपुर जिला ) के निवासी ) पिल मल हरन सरीर अति, निहं लिल अपर उपाइ । एहं रमुपित गुन सिंधु मरु, मजत उजलताइ ॥ अधम उधारन राम के, गुन गावत श्रुति साधु । स्हामदास्य तिज्ञ त्रास तेहि, उर अंतर अवराधु ॥ एहं किल पाराबार महँ, परी न पावत पार । स्हामय राम गुन गान तें, बिनु प्रयास निस्तार ॥ किल कानन अप ओघ अति, विकट कुम्हगल्ह समानु । हिर जस अनल लहैं हते, ग्यान विराग कृपानु ॥ स्हाम राम सुमिरन बिना, देह न आवे काम । हते उते सुल कतहुँ निहं, जथा कृपिन कर दाम ॥ राम भजन तें काम सब, उभय लोक आनंद । तातै भनु मन ! मृद अव, छोड़ि सकल जग फंद ॥

# अवधवासी संत श्रीरामदासजी

दुर्लभ जनम पुन्यफल पायो वृथा जात अविवेके । राज इंद्र सम सुर गृह आसन, विन हरि भगति कहीं किहिं लेखें ॥ राजा राम की रस न विचारयो। जिहिं रस अनरस बीसर जाहीं । जान अजान भये हम बावर, सोच असोच दिवस सय जाहीं ॥ कहियत आन अचरियत अन कछु, समझ न पर अपर माया। कह स्रामदास उदास दास मति, परिहर कोप करो जिय दाया॥ रे मन ! क्यों न भजी रघुवीर ।
जाहि भजत बह्यादिक सुर नर, ध्यान धरत मुनि धीर॥
स्याम बरन मृदु गात मनोहर, भंजन जन की गीर।
छिक्रमन सहित सखा सँग छीन्हें, विचरत सरजू तीर॥
दुमक दुमक पग धरत धरिन पर, चंचल चित हो वीर।
मद मद सुसकात सखन सौं, बोलत बचन गँभीर।
पीत वसन दामिनि दुति निंदत, कर कमलन धनु तीर।
'रामदास' रघुनाथ भजन विन, धृग-धृग जन्म सरीर।

## श्रीसाकेतनिवासाचार्यजी (श्रीटीलाजी)



,टीला' रष्ट्रवर चरण रज, सकल मुखन की हेतु। धूमकेतु अघ पुंज की, भवसागर की सेतु॥ बाघ बृद्धपन आदि दव, व्याधि प्राणहर व्याध। ,टीला' जीवन वन गहन, राम चरण आराध॥

शरणागत चातक सदृशः, निशि दिन टेरत नाम । जिमि कपोत तिमि सर्व तिजः, 'टीला' रक्षत राम ॥ राम नाम सुखधाम मनु करि श्रद्धा विश्वास । 'टीला' का विश्वास पुनिः आवै निकरी स्वास ॥

## श्रीरसरङ्गमणिजी

### अयोध्याधामके एक प्राचीन संत

( प्रेपक-श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी )

विष्णु सुअंतर राम के, विष्णु के अंतर राम । बहिरंतर रस राम के, व्यापक राम सुनाम ॥ रोमहि रोम रमे सियराम निधी रस राम स्वदेह में देखी । नाम सप्रेम जपी मुखसीं, सुखसों मन तासु स्वरूप विसेषी ॥ कानन से बहिरो होइ बाहर, अंतर नाम सुनाद परेषी ॥

मनहूँ के परे परा बानी के पुरुष प्रमुः
पावन पतित हित बैखरी बसेरे हैं ।
अगुन अरूप गुन भूप दुरगुन हरः
हर के जीवन जीव ज्याय घट घेरे हैं ॥

सब्द में, सुरित में, स्वास में, सु लोचन में,
श्रवण समाने स्थाम रस राम मेरे हैं।
सीताराम वधु अवधु अनाम धाम,
अजधु सुजधु सीताराम मंत्र मेरे हैं॥
इष्ट मेरे नाम, संत सिष्ट मेरे राम,
ओ अनिश्हर राम, दानी भिष्ट निज याम हैं।
नैन मेरे राम, सुख चैन मेरे राम,
लैन दैन मेरे राम, बोल चैन चैन धाम हैं॥

मर्म मेरे राम ग्रुभ कर्म मेरे रामः पर धर्म मेरे राम रसरङ्गमणि दाम हैं। वेद मेरे राम तत्व भेद मेरे रामः

औ अमेद सीताराम सरवस राम नाम हैं ॥
जय तय तीरथ मुलम हैं, मुलम जोग बैराग ।
दुर्लम भिक्त अनन्यता, राम नाम अनुराग ॥
राम रूप रत धाम रहि, लीला राम अनन्य ।
राम नाम मुख मंत्र जप, कर रसरंग सो धन्य ॥
चाहत नहि रसरंगमणि, चन्द्रमुखी मुत वित्त ।
चाह यही प्रभु दीजिये, चाह न उपजै चित्त ॥
भजन विगारी कामिनी, सभा विगारी कूर ।
भिक्त विगारी लालची, केसर मिल गई धूर ॥

राम सुनाम विना, रसरंगमनी मुख जानी लजों मैं लजों रे। चातक ज्यों घन रंक भजे धन, त्यों प्रभु राम भजों मैं भजों रे।। काक कुसंगति छोड़ि सुसंगति हंस सुवेष सजों मैं सजों रे। जानिक जीवन राम को नाम कभू न तजों न तजों न तजों रे।।

नाम नाद भिज वाद तिजि चिख सप्रेम रसस्वाद । धन्य धन्य रसरंगमणि, राम भक्त प्रह्लाद ॥

जय प्रेमा अनुरक्तिप्रदा प्रद परा सुभक्ती ।

जय परमात्मा ब्रह्म जयित परतमा सुशक्ती ॥

जय नित्या, जय सत्य, जयित आनन्द प्रमोदा ।

जय चिद्रूपा चित्स्वरूप दम्पती विनोदा ॥

जय जय जय श्रीरामप्रिया, श्रीसीताप्रिय जय ।

जय श्रीजानिककान्तः रामकान्ता करुणामय ।।

नमो नमो श्रीरामः नौमि सिय पद अरिवन्दा ।

मनि जन मन रसरंग भूंग सेवित सानन्दा ॥

भिलनी के फल खाय मल, माने मातु समान ।
त्रिभुवन में 'रसरंगर्माण', अस को कृपानिधान ॥
हाय होंयगे कव हिये, नयन नेह रसिंधु ।
देखेंगे 'रसरंगर्माण', दस दिशि रघुवर बंधु ॥
राम आश तिज आन की, आश करे 'रसरंग'।
मन कुरंग रिव किरण जल, पियन चहत तिज गंग ॥
भवसागर में दुइ भँवर, कनक कामिनी संग ।
वोरत मन बोहित गही, राम चरण 'रसरंग'॥

-11343486v-

## श्रीरामप्रियाजी

तू न तजतः सब तोहि तजैंगे।
जा हित जग जंजाल उठावत तो कहँ छाँडि भजेंगे॥
जा कहँ करत पियार प्रान सम जो तोहि प्रान कहैंगे।
सोऊ तो कहँ मरयो जानि कै देखत देह डरेंगे॥

देह गेह अरु नेह नाह तैं नातो नहिं निबहैंगे। जा वस है निज जनम गँवावत कोउ न संग रहैंगे॥ कोऊ सुख जम दुख विहीन नहिं, नहिं कोउ संग करैंगे। 'रामप्रिया' विनु रामलला के भव भय कोउ न हरेंगे॥

## श्रीकाष्ठजिह्या स्वामीजी

( काशीनिवासी । संस्कृतके प्रकाण्ड विद्वान् । )

चीखि चीखि चतकन से राम-सुधा पीजिये। रामचरित-सागर Ħ रोम-रोम भीजिये ॥ द्वेम जग बढ़ाइ काहे को छीजिये। पर दुक्सन देखत ही आप सों पसीजिये॥ तोरि तारि खेंचि खाँचि खुति को नहिंगीजिये। जामें वनो रहे वही अर्थ कीजिये॥ यहुत काल संतन के दोऊ चरन मींजिये। देव दृष्टि पाय चिमल जुग-जुग हों लीजिये॥

समझ बूझ जिय में बंदे, क्या करना है क्या करता है।
गुनका मालिक आपै बनता, अरु दोष राम पर धरता है।
अपना धरम छोड़ि औरों के, ओछे धरम पकरता है।
अजब नसे की गफलत आई, साहिब को नहिं डरता है।
जिनकें खातिर जान माल से, बहि-बहि के तू मरता है।
वे क्या तेरे काम पड़ेंगे, उनका लहना भरता है।
देव धरम चाहे सो कर ले, आवागमन न टरंता है।
प्यारे केवल राम नाम के, तेरा मतल्ब सरता है।

# श्रीअजबदासजी

( झूलना )

मृरिको गँवाइ के जायगा यार ! तू,
राम के भजन विनु मानु साँची।
मोर ही मोर अरु तोर ही तोर कर,
भरम के फंद में मरत नाची॥
काल के गाल विचु जानु संसार को,
मृद् ! जग जनम के कौन बाँची।
अजनदास जानकीनाथ के नेह विनु,
जान अरु बुद्धि सब जानु काची॥

त् आपनी मानता है नहीं, और के बात की काह चाला। सौं चित्त तो लागता है नहीं, लोग देखावता केरि माला ॥ मान गुम्मान अज्ञान भूलान का, मैं दीन रहुं छोड़ि गाला। जगत अंत मैं नाम ही ढाल है, **अजबदास**' मारिया आनि भाला॥ काल जो

# स्वामी श्रीरामचरणदासजी

जो मन राम सुधा रस पावै ।
तो कत सकल विपय मृगजल लिख, तृषित वृथा उठि धावै ॥
अभय करों सब विधि, श्रीमुख किंह, सकृत शरण कोइ आवै ।
तो कत विषय विवस सुर नर मुनि, तिन कहँ वादि मनावै ॥
श्रीरघुवीर-भक्ति चिन्तामणि, संसृति बेगि मिटावै ।
तेहि तिज ज्ञान योग तप साधै, श्रम फल सब श्रुति गावै ॥
अमित मदन छवि रामरूप रुचि, दृदय नयन लिख आवै ।
तो कत त्रिमुबन रूप जहाँ लों, लिख शठ जन्म नसावै ॥
जो श्रीराम-कृपा-प्रताप-गुण, श्रीगुरु शरण लखावै ।
तो कत हरै लोक यम कालहि, सकल राम दरसावै ॥

यह सियवर नवरत्न मनोहर, द्वादश रसिह जनावै। 'श्रीरामचरण' नित सुनत-पढ़त जो, सो रघुवर मन भावै॥

कबहुँक यह गुन मन धरिहै ॥ काम धाम धन देह सनेही, तहँ न नेह जहँ लगि विषय-विलास राम विनु, विष सम लखि डरिंहै॥ आचरिहै। मान-पमान मित्र-अरि सुल-दुल, सम करि कूर वचन सुनि विश्रम अग्नि सम, जल हु नहिं जरिहै॥ परिहै । देखि सर्वभूत हरिरूप कहत श्रुति, कबहुँ भरिहै ॥ सम संतोष ज्ञान भाजन करि, राम चरित टरिंहे। परहित दया भक्ति रघ्वर की, सकल काम तिर्दे ॥ 'रामचरण' श्रीराम क्रपा ते, भवसागर

# आचार्य श्रीगुरुदत्तदासजी

सत्यनामी महंत

( जन्म सं० १८७७, साकेतवास सं० १९५८। स्थान--पुरवा देवीदास, जिला वारावंकी।)

यहि जग राम रूप सब जानहु ॥

एके राम रमेव सबिह माँ अवर न दूसर मानहु ।

दीन अधीन रहौ सबही तें हरिजस सदा बखानहु ॥

सुमिरत रहौ नाम दुइ अच्छर अनत डोरि नहिं तानहु ।

जन 'गुहदत्त' जगै अनुमौ उर जो प्रतीत मन आनहु ॥

काम क्रोध उपजै नहीं, छोम मोह अभिमान । यहि पाँचन तें विच गये, ते ठहरें चौगान ॥ दस अपराध बचाय कै, भजै राम का नाम।

'गुरूदत्त' साँची कहै, पायै सुख विश्राम॥

राम-नाम गुप्तै रहै, प्रगट न देय जनाय।

'गुरूदत्त' तेहि भक्त की, बार बार बिल जाय॥

भजै न सीताराम को, करें न पर उपकार।

'गुरूदत्त' तेहि मनुस तें, सदा रही हुमियार॥

## रामभक्त संत शाह जलालुद्दीन वसाली

( एक झाँकीके वर्णनका पचानुवाद )

गयउँ काल्ह में सरजू तीर । देखेउँ सुखद एक मतिधीर ॥
चतुर मनोहर वीर निशंक । शशिमुख कोमल सारंग अंक ॥
सुपर उठानि सुवासित गाता । वय किशोर गति-गज सुखदाता ॥
चितवन चोल भ्रकुटि वर बाँके । नयन भरित मद मधुरस छाके ॥
कबहूँ छवियुत भाव जनावै । कबहुँ कटाच्छ कला दरसावै ॥
प्रेमिन कहुँ अस परै लखाई । मुख छवि वैदिक धर्म सुहाई ॥

मेचक कच कुंचित घुँघुरारे। जनु इसलाम धर्म द्युति धारे॥
मम दिसि लिख भू-वंक सँ भारेउ। छिव प्रसाद जनु देन हँकारेउ॥
चिकत थिकत चित भयउ अचेता।
सुध-बुध विसरी धर्मक खेता॥
निहं जानौं तिहि छिन मोहि जोही।
को संदेश जनायउ मोही॥
प्रियतम प्रभु तिष आन जिन देखिय हिय की चखनि।
जो देखिय मितमान ! तास प्रकासहि जानिये॥

## शिवभक्ता लल्लेश्वरीजी

(जन्म सन् १३४३ या १३४७, स्थान काश्मीर )

'लोग मुझे गाली दें या दुःखदायी वचन कहें; जो जिसको अच्छा लगे सो कहे, करे; कोई फूलोंसे मेरी पूजा करे तो किया करे, मैं विमल न दुःख मानूँ, न सुख। कोई मुझे हजार गाली दे—यदि मैं शंकरजीकी भक्ता हूँ तो मेरे मनमें खेद न होगा। दर्पणपर श्वासका मल लगनेसे भला, उसका क्या बिगड़ेगा।'

'मन गदहा है, उसको सदा वशमें खना चाहिये;

नहीं तो, वह पड़ोसीकी केसरकी क्यारी ही चौपट कर देगा।' 'सर्वव्यापीकी खोज हो ही किस तरह सकती है। वह सर्वत्र है। शिवने कुझ-कुझमें जाल फैलाकर जीवोंको उलझा रक्खा है, वह तो आत्मामें ही हैं। उसकी खोज बाहर नहीं—भीतर हो सकती है। शिव ही मातारूपमें दूध पिलाता है, भार्यारूप धारणकर विलासकी अनुभूति कराता है, मायारूपसे जीवको मोहित करता है। इस महामायावी शिवका ज्ञान सदुरु ही करा सकते हैं।'

# भक्त नरसी मेहता

( गुजरातके महान् कृष्णभक्त, जन्म वि॰ सं॰ १७४० के लगभग काठियावाड़ प्रान्तके जूनागढ़ शहरमें, जाति—वड़नागरा, फुल-नागरमाक्षण, पिताका नाम कृष्णदामोदर, माताका नाम लक्ष्मीगौरी। आपके शरीरान्त-समयकी निश्चित तिथिका पता नहीं चलता। )

वैण्णव जन तो तेने कहिये, जे पीड पराई जाणे रे। परदुः ले उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे। परकुः ले उपकार करे तोये, मन अभिमान न आणे रे। सकळ लोक माँ सहुने वंदे, निंदा न करे केनी रे। वाच काछ मन निश्चळ राखे, धन-धन जननी तेनी रे। समदृष्टि ने तृष्णा-त्यागी, परस्त्री जेने मात रे। जिह्वा थकी असत्य न बोले, परधन नव झाले हाथ रे। मोह माया व्यापे निह जेने, हद वैराग्य जेना मनमाँ रे। रामनाम सुं ताळी लागी, सकळ तीरथ तेना तनमाँ रे। यणलोभी ने कपट रहित छे, काम क्रोध निवार्या रे। भगे नरसेंयो तेनुं दरधन करताँ, कुळ एकोतेर तार्या रे।

भृतळ मिक पदारय मोटुं, ब्रह्मलोकमाँ नाहीं रे।
पुण्य करी अमरापुरि पाम्या, अन्ते चौरासी माहीं रे॥
हरिना जन तो मुक्ति न माँगे, माँगे जनमोजनम अवतार रे।
नित सेवा नित कीर्तन ओच्छव, निरखवा नंदकुमार रे॥
भरतखंड भृतळमाँ जनमी, जेणे गोविंदना गुण गाया रे।
धन-धन रे एनाँ मातिपता ने, सफल करी एणे काया रे॥
धन बृंदावन धन ए लीला, धन ए ब्रजनाँ वासी रे।
अष्ट महासिद्धि आँगणिये रे ऊभी, मुक्ति छे एमनी दासी रे॥
ए रसनो स्वाद शंकर जाणे, के जाणे शुक जोगी रे॥
कैई एक जाणे बजनी रे गोंगी, भणे नरसंयों भोगी रे॥

नारायणनुं नामज लेताँ, वारे तेने तिजये रे।

गनमा वाचा कर्मणा करीने, लक्ष्मीवरने भिजये रे।।

कुळने तिजये कुटुंबने तिजये, तिजये मा ने बाप रे।

भागनी मृत दाराने तिजये, जेम तजे कंचुकी साँप रे॥

प्रथम पिता प्रह्लादे तिजयो, नव तिजया श्रीराम रे॥

प्रथम पिता प्रह्लादे तिजयो, नव तिजया श्रीराम रे॥

प्रमृपिपकी ये श्रीहर्रि काजे, तिजया निज भरथार रे।

तेमाँ तेनुं कंद्रये न गयुं, पामी पदारथ चार रे॥

प्रज चितता विद्वलने काजे, सर्व तिजीने चाली रे।

भणे नरसँयो वृंदावनमाँ, मोहन साथे माली रे॥

अखिल ब्रह्मांडमाँ एक तुं श्रीहरि, जूजवे रूपे अनंत भासे। देहमाँ देव तुं तेजमाँ तत्त्व तुं, शून्यमाँ शब्द थृइ वेद वासे।। पचन तुं, पाणी तुं, भूमि तुं भूधरा, वृक्ष थह पूली रह्यो आकाशे। विविध रचना करी अनेक रस लावीने,

शिव थकी जीव थयो एज आशे ॥ वेद तो एम वदे श्रुति-स्मृति साख देः

कनक कुण्डल विषे भेद न्होंये। घाट घडणापछी नामरूप जूजवाँ, अंते तो हेमनुं हेम होये॥ वृक्षमाँ बीज तुं बीजमाँ वृक्ष तुं, जोऊँ पटंतरो ए ज पासे। भणे नरसैंयो ए मन तणी शोधना,

प्रीत करुं प्रेमथी प्रगट थाशे ॥

ध्यान घर हरितणुं अल्पमित आळसु,

ते थकी जन्मनाँ दुःख जाये।
अवर घंघो कर्ये अरथ काहँ नव सरे,
माया देखाडीने मृत्यु व्हाये॥
सकळ कल्याण श्रीकृष्णना चरणमाँ,
शरण आवे सुख पार न्होये।
अवर वेपार तुं मेल मिध्या करी,
कृष्णनुं नाम तुं राख म्होंये॥
पटक माया परी अटक चरणे हरी,
वटकमाँ वात सुणताँ ज साची।
आशनुं भवन आकाश सुधी रच्युं,
मूढ! ये मूळणी मींत काची॥
सरस गुण हरितणा जे जनो अनुसर्या,
ते तणा सुजश तो जगत योले।

नरसँया रंकने प्रीत प्रमु शुं घणी।

अवर वेपार नहिं भजन तोलें।।

संसारनो भय निकट न आवे, श्रीकृष्ण गोविंद गोपाळ गाताँ। परीक्षित श्रवणे सुणताँ, ताल वेणा विष्णुना गुण गाताँ ॥ जागी; ध्रव दढ भक्त अविचळ पदची आपी । असुर प्रह्लादने लीधोः उगारी जनम जनमनी जडता कापी ॥ देवना देव तुं कृष्ण आदि देवा, तारुँ नाम लेताँ अभेपद दाता । ते तारा नामने नरसैंयो नित्य जपे, सारकर सारकर विश्वख्याता ॥ समर ने श्रीहरि, मेळ ममता परी,

समर न श्रीहार, मळ ममता परा, जोने विचारी ने मूळ तारूँ। तुं अल्या कोण ने कोने वळगी रह्यो, वगर समझे कहे मारूँ मारूँ ॥ टेक देह तारी नथी, जो तुं जुगते करी, राखताँ नव रहे निश्चे जाये। देह संबंध तज्ये, नवनवा बहु थशे, पुत्र कलत्र परिवार व्हाये॥

धन तणुं ध्यान तुं, अहोनिश आदरे,
ए ज तारे अंतराय मोटी।
पासे छे पियु अस्या, तेने नव परिक्षयो,
हाथ थी वाजी गई थयो रे खोटी॥
मरिनद्रा भर्यो रूँधी धेयों घणो,
संतना शब्द सुणी काँ न जागे?
न जागताँ नरसैंया लाज छे अति घणी,
जनमो जनम तारी खाँत भागे॥

वारी जाऊँ रे सुंदर स्याम, तारा लटकाने ॥ देव ॥ लटके रघुवर रूप धरीने वचन पितानाँ पाळ्या रे । लटके जइ रणे रावण रोळ्यो, लटके सीता वाळ्या रे ॥तागन॥ लटके जारि गोवर्धन तोल्यो, लटके वायो वंदा रे । लटके जइ दावानल पीधो, लटके मायों कंस रे ॥तागन॥ लटके गोओ गोकुळमाँ चारी, लटके पलवट वाली रे । लटके जइ जमुनामां पेटा, लटके नाच्यो काळी रे ॥तागन॥ लटके वामन रूप धरीने, जाच्या वलीने द्वार रे । लटके वामन रूप धरीने, जाच्या वलीने द्वार रे । जण डगलें पृथ्वीने काजे, विल चाँप्यो पाताल रे ॥तागन।

र्ष एवाँ लटका छे घणाँ रे, लटकाँ लाख करोड़ रे। तैयांना स्वामी संगे रमताँ, हीडुं मोडामोड रे ॥तारा०॥ गवजनने विरोध न कोइसुं, जेना कृष्णचरणे चित्त रह्या रे। सर्वे काढ्याः शत्रु हता ते मित्र टेक ॥ थया रे ॥ णा उपासी ने जगथी उदासी। कापी रे । फाँसी ते जमनी शाबर जंगम ठाम न ठालो, सघळे देखे कुण व्यापी रे ॥ वैष्णव०॥ **हाम के क्रोध** व्यापे नहि क्यारे, त्रिविध ताप जेना टळिया रे । वैष्णवना दर्शन करिये, जेना ज्ञाने ते वासनिक गळिया रे ॥ वैष्णव०॥ निस्प्रही ने निर्मळ मति वळी। त्यागी रे । कामिनिना कनक श्रीमुखवचनो श्रवणे सुणताँ, बङ्भागी रे ॥ वैष्णव०॥ ते वेष्णव एवा मळे तो भवदुःख टळे, जेनाँ सुधा समान वचन रे।

एवा ते वैप्णवजन रे ॥ वैप्णव० ॥ संतो हमे रे वेवारिया श्रीरामनामना । वेपारी आवे छे वधा गाम गामना ॥ टेक ॥ हमारं वसाणुं साधु सऊको ने भावे । अढारे वरण जेने हो रवाने आवे ॥ संतो० ॥ हमारं वसाणुं काळ दुकाळे न खूँटे । जेने राजा न दंडे, जेने चोर ना खूँटे ॥ संतो० ॥ लाख विनाना लेखा नहिं, ने पार विनानी पूंजी । होरखं होय तो होरी लेजो, कस्त्री छे मोंघी ॥ संतो० ॥ राम-नाम धन हमारे, वाजे ने गाजे । छण्यन ऊपर भेर भेरि, भूँगळ वाजे ॥ संतो० ॥ आवरो ने खातावहींमां, लक्ष्मीवरनं नाम । चीटीमाँ चतुरभुज लियया, नरसँयानं काम ॥ संतो० ॥

नरसेयाना स्वामीने निशादिन व्हाला।

वैष्णवजनने विषयधी टळबुं, हळबुं मोंहीथी मन रे । इंद्रिय कोइ अपबाद करे नहीं, तेने कहिये वैष्णवजन रे ॥ टेक ॥

कहेताँ कण्ठज स्के, कृष्ण-कृष्ण तो ये न मूके निजनाम रे । श्वासोश्वासे श्रीहरि मन न व्यापे काम रे ॥ वैष्णव० ॥ अंतर-वृत्ति अखंड राखे हरिसं, घरे कृष्णनं ध्यान रे। व्रजवासीनी लीला उपासे, बीजुं सुणे नहिं कान रे ॥ वैष्णव०॥ जगसुं तोड़े ने जोड़े प्रभुसं, जगसुं जोडे प्रभुसुं त्रुटी रे। तेने कोई वैध्यव नव कहेशो, जमड़ा लई जारो कुटी रे ॥ वैष्णव० ॥ . कृष्ण विना काँई अन्य न देखे, जेनी वृत्ति छे कृष्णाकार रे। वैप्णव काहावे ने विषय न जावे, तेने बार बार धिकार रे॥ वैष्णव०॥ . तो वस्त्रभ लागशे, कुडियाने लागशे काचुं रे। नरसैंयाँना स्वामीने लम्पट नहिं गमे, शोभशे साचुं रे॥ वैप्णव०॥ कृष्ण कहो कृष्ण कहो। आ अवसर छे के'वानुं। पाणीतो सर्वे बरसी जारो, राम-नाम छे रे'वानुं ॥ टेक ॥ रावण सरखा झट चाल्याः अंतकाळनी आँटीमाँ। पलकवारमाँ पकड़ी लीघाः जाणो जमनी घाँटीमाँ ॥कृष्ण०॥ लखेसरी लाखो ज लुटाया, काळे ते नाख्या कूटीने । क्रोडपतीनुं जोर न चाल्युं ते नर गया उठीने ॥कृष्ण०॥ ए कहेवानुं सौने कहिये, निश्चदिन ताळी लागी रे। कहे नरसैंयो भजताँ प्रभुने, भवनी भावट भागी रे ॥कृष्ण०॥ हरि हरि रटण कर, कठण कळिकाळमाँ, दाम बेसे नहीं काम सरसे । भक्त आधीन छे स्यामसुन्दर सदा, ते तारां कारज सिद्ध करहो ॥ टेक ॥ अल्प सुख सार्ह शुं, मूढ फ़्ल्यो ५ते, शीशपर काळ रह्यो दंत करडे ।

पामर पलकनी,

खवर तुजने नहीं,

मूढ़ शुं जोइ ने मँछ मरडे ॥ इति ॥

प्रीत पांप बरी, बुद्धि पाछी करी, परहरी थड शुं डाळे वळग्यो । इंसने ईपां छे नहीं जीवपर, आपणे अवसुणे रह्यो रे अळगो ॥ हरि०॥

परपंच परहरों, सार दृदिये धरों, उचरों हरि मुखे अचळ वाणी। नरसैया हरितणी भक्ति भूलीश माँ, भक्ति विना बीचुं धूळधाणी॥ हरि०॥

## संत पीतमजी

हरिनो मारग छे शूरानो, नहिं कायरनें काम जोने।
परथम पहें छुं मस्तक मूकी, बळती छेबुं नाम जोने॥ श्रु॰
सुत बित दारा शीश समरपे, ते पामे रस पीवा जोने।
सिंधु मध्ये माती छेवा माँहीं पड़िया मरजीवा जोने॥
मरण आँगमें ते भरे मूठी, दिलनी दुग्धा बामे जोने।
तीरे उभा जुए तमाशो, ते कोडी नव पामे जोने॥

प्रेमपंथ पावकनी ज्वाळा, भाळी पाछा भागे जोने। मांही पड्या ते महासुख माणे, देखनारा दाझे जोने॥ माथा साटे मोंधी वस्तु, साँपडवी नाह स्हेल जोने। महापद पाम्या ते मरजीवा, मूकी मननो मेल जोने॥ राम अमलमाँ राता माता पूरा प्रेमी परखे जोने। प्रीतमना स्वामीनी लीला ते रजनीदंन नरखे जोने॥

# प्रेमदिवानी मीराँ

( जन्म--वि० सं० १५५८-५९ के लगभग । जन्मस्थान मारवाङ्का कुङ्की नामक गाँव । पिताका नाम-श्रीरतनसिंहजी राठीर । देहावसान-अनुमानतः वि० सं० १६३०।)

#### प्रार्थना

अब तो निभायाँ सरैगी, गहे की बॉह लाज। समरथ सरण तुम्हारी सइयाँ, सुधारण सरव काज ॥ संसार अपरवळ, भवसागर जा में तुम हौ झ्याज। निरधारों आधार जगत गुरु, तुम बिन होय अकाज ॥ जुग जुग भीर हरी भगतन की, दीनी मोक्ष समाज। मीरा सरण गही चरणन की, लाज रखो ं महाराज ॥

मने चाकर राखों जी लाल मने, चाकर राखों जी ॥
चाकर रहसूँ बाग ल्यासूँ, नित उठ दरसण पासूँ।
बिद्रावन की कुंजगलिन में तेरी लीला गासूँ॥
चाकरी में दरसण पाऊँ, सुमिरण पाऊँ खरची।
माव मगित जागीरी पाऊँ, तीनूँ बाताँ सरसी॥
मोर मुगट पीतांत्रर सोहै, गळ बैजंती माला।
बिद्रावन में धेनु चरावै, मोहन मुरलीवाला॥
हरे हरे नित बन्न बनाऊँ, विच बिच राखूँ क्यारी।
साँवरिया के दरसन पाऊँ, पहर कसूँमी सारी॥
जोगी आया जोग करण कूँ, तप करणे संन्यासी।

हरी भजन कूँ साधू आया, बिंद्रावन के वासी ॥ मीराँ के प्रभु गहिर गॅमीरा, सदा रही जी धीरा। आधी रात प्रभु दरसन दैहैं, प्रेम नदी के तीरा॥

हरि ! तुम हरौ जन की भीर ।

द्रोपदी की लाज राखी तुम बढ़ायो चीर ॥

भगत कारण रूप नरहिर धऱ्यो आप सरीर ।

हिरण्याकुश मारि लीन्हो धरयो नाँहिन धीर ॥

बूडतो गजराज राख्यो कियो याहर नीर ।

दासि मीराँ लाल गिरधर चरण कँवळ पर सीर ॥

तुम सुणौ दयाळ म्हारी अरजी ॥

भवसागर में बही जात हूँ काढो तो थाँरी मरजी ॥

इय संसार सगो निह कोई साँचा सगा रगुवरजी ॥

मात पिता और कुटुम कवीळो सब मतळव के गरजी ॥

मीराँ की प्रभु अरजी सुण ळो चरण ळगावो थाँरी मरजी ॥

#### सिखावन

राम नाम रस पीजे मनुआँ, राम नाम रम पीने। तज कुसंग सतसंग बैठ नित, हरि चरचा मुनि हीने॥ काम क्रोध मद लोभ मोह कूँ, वहा चित्त से दीने। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, ताहि के रँग में भीने॥ रमइया विन यो जिवड़ो दुख पावै ।

कहों कुण धीर वंघावें ॥ यो संसार कुबुधि को भाँडो साध सँगति नहिं भावें। राम नाम की निद्या ठाणे करम ही करम कुमावें॥ राम नाम बिन मुकुति न पावे फिर चौरासी जावें। साध सँगत में कबहुँ न जावें मूरख जनम सुमावें। जन मीराँ मतसुर के सरणें जीव परम पद पावें॥

नहिं ऐसो जनम बारंबार।

का जारूँ कछु पुन्य प्रगटे मानुसा अवतार !! बहुत छिन छिन घटत परू परू जात न लागे बार ! बिरछ के ज्यों पात टूटे बहुरि न लगे डार !! भौसागर अति जोर कहिये अणत ऊँडी धार ! राम नाम का बाँध बेड़ा उत्तर परले पार !! यान नोमर मँडा चोहटे सुरत पासा सार ! या दुनिया में रची बाजी जीत आवे हार !! माधु मंत महंत ग्यानी चलत करत पुकार ! दाित मीराँ लाल गिरधर जीवणा दिन न्यार !!

या विधि भक्ति केसे होय । मन की मैल हिये से न खूटी। दियो तिलक सिर धोय ॥ काम ककर लोभ डोरी, बाँधि मोहिं कोध कसाई रहत घट में कैसे मिलें गोपाल !! विलार विषया लालची रे ताहि भोजन देत । दीन हीन है क्षण तरसे, राम नाम न आपिह आप पुजाय कै रे, फुले अँग न समात। अभिमान टीला किये वह, कह जल कहाँ ठहरात ॥ तो तेरे हिय अंतर की जाणे। तामी कपट न बनै। दिखे हरिको नॉव न आवे, मुख ते मणियाँ गणै॥ तार हित् सूँ हेत कर, संसार त्याग । दासि मीराँ लाल गिरधरः सहज कर वैराग ॥

#### प्रेमालाप

नतों मेरे नेमन में नैदलाल ॥ मोहीन म्रत साँबीर स्रति नैमा बने बिसाल । । । पर सुधारम सुरली राजत उर बैजंती माल ॥ सुद्रमंदिका कदि तह सोभित न्युर झन्द रसाल । मीरा प्रमु संतम मुखदाई भगत बछल गोपाल ॥

में गिरधर रेग राती। सैयाँ मैं हा। इन्हेंग नोहा पहर सन्त्री में झिरमिट खेंलन जाती। ओहि क्षिरिमट माँ मिल्यो साँवरो सोल मिली तन गाती ।। जिनका पिया परदेस बसत है लिख लिख मेर्जे पाती । मेरा पिया मेरे हीय बसत है ना कहुँ आति न जाती ॥ चंदा जायगा स्रज जायगा जायगी घरण अकासी । पवन पाणि दोनुँ ही जायँगे अटल रहे अबिनासी ॥ सुरत निरत का दिवला सँजोले मनसा की कर ले बाती । प्रेम हटी का तेल मँगा ले जग रह्या दिन ते राती ॥ सत्तगुर मिलिया साँसा भाग्या सैन बताई साँची । ना चर तेरा ना घर मेरा गावै मीराँ दासी ॥

ऐसा पिया जाण न दीजें हो ॥
संव सिवयाँ मिलि राखित्यों, नैनाँ सुख लीजें हो ॥
स्याम सलोनों साँवरों, मुख देखत जीजें हो ॥
जिण जिण विधियाँ हरि मिलें, सोई विधि कीजें हो ॥
चंदन कालों नाग ज्यूँ, लपटाइ रहीजें हो ॥
चंलों सखीं वहाँ जाइयै, वाकों दरसण कीजें हो ॥
चाहु काँधै मेलि कै, तन ल्रिम रहीजें हो ॥
प्यालों आयों जहर को चरणोदक लीजें हो ॥
मीराँ दासीं वारणें, अपणी कर लीजें हो ॥

सखी म्हारो कान्ड्रो कळेजे की कोर । मोर मुगट पीतांबर सोहै कुंडल की झकझोर ॥ विद्रावन की कुंजगलिन में नाचत नंदिकसोर । मीराँ के प्रभु गिरधर नागर चरण कॅवळ चित्रचोर ॥

आली ! म्हॉने लागे विद्रावन नीको ।
वर घर तुळसी ठाकुर पूजा दरसण गोविंद जी को ॥
निरमळ नीर बहत जमना में भोजन दूध दही को ।
रतन सिंघासण आप विराजै मुगट धरचो तुळसी को ॥
कुंजन कुंजन फिरत राधिका सबद सुणत मुरली को ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर भजन बिना नर फीको ॥

जागो बंसीचारे ललना जागो मेरे, प्यारे !!
रजनी बीती भोर भयो है घर घर खुले किंबारे !
गोपी दही मयत सुनियत है कँगना के झनकारे !!
उठो लालजी ! भोर भयो है सुर नर ठाढे द्वारे !
ग्वाल बाल सब करत कुलाहल जय जय सबद उचारे !!
माखन रोटी हाथ में लीनी गउबन के रखवारे !
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर मरण आयाँ कुँ तारे !!

र्यंत होत और ४७--

Ţ

सम्बी री ! छाज बैरण भई ।
भी त्याल गुपाल के राँग काहे नाहीं गई ॥
भीत्याल मृत अमृत आयो साजि रथ कहें नई ।
भय नहाय गुपाल ले गयो हाथ मींजत रही ॥
भीति छाती स्थाम बिछुड़त बिरह तें तन तई ।
भीति मीगाँ लाल गिरधर बिखर क्यों ना गई ॥

प्रायण के दिन चार, होरी खेळ मना रे।

विन करताळ प्रवावज वाजै अणहद की झणकार रे।

िन सुर राग छतीं सूँ गावें रोम रोम रणकार रे।

शील मेंतोख वी केंसर घोळी प्रेम प्रीत पिचकार रे।

उडत गुलाल लाल भयों अंबर बरसत रंग अपार रे।

घट के सब पट खोल दिये हैं लोक लाज सब डार रे।

होरी खेल पीव घर आये सोइ प्यारी पिय प्यार रे।

मीराँ के प्रभु गिरधर नागर चरण कँवळ बळिहार रे।

दर्शनानन्द

ऐसा प्रभु जाण न दीजे हो। तन मन धन करि वारणे हिरदै धर लीजे हो ॥ आव सखी मुख देखिये नैणाँ रस पीजै हो। जिण जिण विध रीझे हरी सोई विध कीजै हो ।। स्त्राम सुहावणा मुख देख्याँ हो । जीजै संदर रीझे हो ॥ रामजी वड्भागण सीराँ प्रभु कोई । गिरधर गोपाल दूसरो मरै तो सोई ॥ सिर मोर पति मेरो मुग्ट छाँड़ि दई कुल की कानि कहा करिहै कोई। खोई ॥ बैर बैर लोक लाज संतन दिग बोई। बेलि सींच सींच प्रेम जल होई ॥ अब तो वेल फैल आणँद फल गई रोई । देख gę, जगत देख राजी मोही ॥ अब गिरधरः तारो दासि मीराँ लाल

राणाजी, मैं तो साँबरे के रँग राची ।
साजि सिंगार बाँधिन्यग घुँघरू छोक छाज तीज नाची ॥
गई कुमित लह साधु की संगति भगत रूप भइ साँची ।
गाय गाय हरि के गुण निस दिन काल ब्याल सों बाँची ॥
उण बिन सब जग खारो लागत और बात सब काँची ।
सीराँ श्रीगिरंधरन लाल सूँ भगति रसीली जाँची ॥

पग घुँघर बाँध मीरा नाची रे॥ में तो मेरे नारायण की आपइ हो गइ दासी रे। लोग कहै मीरा भई बावरी न्यात कहै कुळनाती रे॥ विष का प्याला राणाजी भेज्या पीवत भीराँ हाँसी रे। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सहज मिले अग्रिनासी रे॥

मन रे परिस हरि के चरण ॥ सुभग सीतळ कॅवल कोमल, त्रिविध ज्वाळा हरण। जिण चरण प्रहलाद परसे, इंद्र पदवी धरण ॥ जिण चरण ध्रुव अटल कीने, राखि शरण। अपनी जिण चरण ब्रह्मांड मेट्यो, नख सिखाँश्री धरण॥ जिण चरण प्रम परिस लीने। तरी गोतम घरण । जिण चरण काली नाग नाथ्योः गोप लीला करण ॥ जिण चरण गोबरधन धारची; इंद्र की टासि मीरॉ लाल गिरधर, अगम

या मोहन के मैं रूप छुमानी।
सुंदरं बदन कमल दल लोचन.बाँकी चितवन मेंद मुसकानी।।
जमना के नीरे तीरे धेन चरावै वंसी में गावै मीठी वानी।
तन मन धन गिरधर पर वारूं चरण कँवळ मीराँ लपटानी।।

माई री मैं तो लियो गोविंदो मोल ।
कोइ कहे छाने कोई कहै छुपके लियो री वजंताँ दोल ॥
कोइ कहै मुँहघो कोई कहै मुँहघो लियो री तराजू तोल ।
कोइ कहै कारो कोई कहै गोरो लियो री अमोलिक मोल ॥
कोइ कहै घर में कोइ कहै बन में राधा के संग किलोल ।
मीराँ के प्रभु गिरघर नागर आयत प्रेम के मोल ॥

नंदनंदन विल्माई वदरा ने घेरी माई ॥

इत वन लरजे उत घन गरजे, चमकत विज्जु सवार ॥

उमड़ बुमड़ चहुँ दिस से आया, पवन चलै पुरवाई ॥

दादुर मोर पपीहा बोले, कोयल सबद सुणाई ।

मीराँ के प्रभु गिरघर नागर, चरण कवँळ चित लाई ॥

बड़े घर ताळी लगी रे, म्हारेमन री उणारय भागीर ॥ छीलरिये म्हाँरो चित्त नहीं रे, डाबरिये छुण जाय। गंगा जमना सूँ काम नहीं रे, में तो जाय मिलूँ दरियाव ॥ हाळ्याँ मोळ्याँ सूँ काम नहीं रे, सीख नहीं शिरदार। कामदाराँ सूँ काम नहीं रे, में तो ज्वाब करूँ दरवार ॥ काच कथीर सूँ काम नहीं रे, लोहा चढ़े मिर भाग सोना रूपा काम नहीं रे, महाँरे हीराँ रो बीपार ॥ माग हमारो जागियो रे, मयो ममँद सुँ मीर। अमृत प्याला छाँड़ि कें, कुण पीर्व कड़वो नीर ॥

पीपा कूँ प्रभु परचो दीन्हों, दिया रे खजाना पूर। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, धणी मिल्या छै हजूर॥

होरी खेलत हैं गिरधारी।

मुरली चंग बजत डफ न्यारो सँग जुवती ब्रजनारी॥
चंदन केसर छिरकत मोहन अपने हाथ बिहारी।

मिर मिर मूठ गुलाल लाल चहुँ देत सबन पै डारी॥
छैल छवीले नवल कान्ह सँग स्थामा प्राण पियारी।

गावत चारु धमार राग तहँ दै दै कल करतारी॥

फाग जु खेलत रिसक साँवरो बाढ्यौ रस ब्रज भारी।

मीराँ कूँ प्रभु गिरधर मिल्या मोहन लाल बिहारी॥

#### नाम-महिमा

मेरो मन रामिह राम रटै रे॥
राम नाम जप लीजै प्राणी, कोटिक पाप कटै रे।
जनम जनम के खत जु पुराने, नामिह लेत फटै रे॥
कनक कटोरे इम्रत भिरयो, पीवत कौन नटै रे।
मीराँ कहे प्रभु हरि अविनासी, तन मन ताहि पटै रे॥

माई म्हारे निरधन रो धन रा । खाय न खूटै चोर न खूटै, बिपति पड्याँ आवै काम ॥ दिन दिन प्रीत सवाई दूणी, सुमरण आहूँ याम । मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, चरण कॅबळ विसराम ॥

#### निश्चय

राणा जी महे तो गोतिंद का गुण गास्याँ। चरणामृत को नेम हमारे, नित उठ दरसण जास्याँ॥ हिर मंदिर में निरत करास्याँ, घूँघरिया धमकास्याँ। राम नाम का झाझ चलास्याँ, भवसागर तिर जास्याँ॥ यह संसार बाइ का काँटा, ज्याँ संगत निहं जास्याँ। मीगँ कहें प्रभु गिरधर नागर, निरख निरख गुण गास्याँ॥

में गिरधर के घर जाऊँ।

गिरधर म्हारो साँचो प्रीतम देखत रूप छुमाऊँ॥

रेण पड़े तबही उठ जाऊँ मोर मएँ उठि आऊँ।

रेण दिनाँ वाके सँग खेलूँ, ज्यूँ त्यूँ ताहि रिझाऊँ॥

जो पहरावै सोई पहरूँ, जो दे सोई खाऊँ।

मेरी उनकी प्रीत पुराणी, उण विन पळ न रहाऊँ॥

जहाँ वेठावें तितही बैठूं, वेचैं तो विक जाऊँ।

भीगे के प्रभु गिरधर नागर, वार वार विल जाऊँ॥

नहिं भावे थाँरो देसडलो रँगरूडो ॥ थाँरा देसाँ मैं राणा साध नहीं छै लोग बसै सब कूड़ो । गहणा गाँठी राणा हम सब त्याग्या त्याग्यो कर रो चुड़ो ।। काजळ टीकी हम सब त्याग्या त्याग्यो छै बाँधन जड़ी। मीराँ के प्रभु गिरधर नागर वर पायो छै रूड़ो ॥ कॉई तो म्हाँरो रूखो लेसी । गुण गोबिंद गास्या माई ॥ का जी वाँरो देस राणो रूठ्यो रखासी । रूखाँ हरि कित जास्यॉ माई ॥ लोक की लाज काण मानाँ । निरमै **धुरा**स्याँ निसाण माई ॥ राम नाम की चलास्याँ । झास भव सागर तिर जास्याँ हो माई ॥ मीराँ सरण सबळ गिरधर की ! कॅवल चरण लपटास्याँ हो माई ॥

में गोविंद गुण गाणा ॥
राजा रूटै नगरी राखे हरि रूड्याँ कहूँ जाणा ।
राणे भेज्या जहर पियाला इमरित कर पी जाणा ॥
डिविया में भेज्या काळ भुजंगम साळिगराम कर जाणा ।
मीराँ तो अब प्रेम दिवाँनी साँविळया वर पाणा ॥

बरजी मैं काहु की नाहिं रहूँ।

सुनौ री सखी तुम सों या मन की साँची बात कहूँ॥

साध सँगति किर हिर सुख छेऊँ जग सूँ दूर रहूँ।

तन धन मेरो सब ही जावो भले मेरो सीस लहूँ॥

मन मेरो लागो सुमरण सेती सब का मैं बोल सहूँ।

मीराँ के प्रभु हिर अविनासी सतगुर सरण गहूँ॥

श्रीगिरधर आगे नाचूँगी ॥ नाच नाच पिव रंसिक रिझाऊँ प्रेमीजन कूँ जाचूँगी । प्रेम प्रीत का बाँध घूँघरू सुरत की कछनी काछूँगी ॥ लोक लाज कुळ की मरजादा या में एक न राखूँगी । पिव के पलँगा जा पौहूँगी मीराँ हरि रँग राचूँगी ॥

#### गुरु-महिमा

पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो । बस्तु अमोलक दी म्हारे सतगुरु किरपा करि अधणायो ॥ जनम जनम की पूँजी पाई, जग में सबै खोबायो । खरचै नहिं कोइ चोर न लेबै, दिन दिन बधत सवायो ॥ यत की नाव खेर्चाट्या सत्तगुरु, भवसागर तरि आयौ । भीरों के प्रभु भिरुषर नागर, हरख-हरख जम गायौ ॥

शागी मोहि सम खुमारी हो ॥

रमहाम वस्से मेहड़ा भींज तन सारी हो ॥
नहींदम चमके दामणी गरजे धन भारी हो ॥
गतगुर भेद बताह्या खोली भरम किंबारी हो ॥
यब घट दीमें आतमा सब ही सूँ न्यारी हो ॥
वीपक जोऊँ ग्यान का चहुँ अगम अटारी हो ॥
भीगाँ दासी सम की इमरत बलिहारी हो ॥

#### विरह

आली री मेरे नैनन त्राण पड़ी ॥
चित्त चढ़ी मेरे माधुरि मूरत, उर विच आन अड़ी ।
कत्र की ठाढ़ी पंथ निहारूँ, अपने भवन खड़ी ॥
कैसे प्राण पिया विन राखूँ, जीवन मूर जड़ी ।
मीराँ गिरधर हाथ विकानी, लोग कहें विगड़ी ॥

लागी सोई जाणै कठण लगण दी पीर। विपत पड्याँ कोइ निकट न आवै सुख में सब को सीर॥ वाहर वान कछू नहिं दीतै रोम रोम दी पीर। जन मीराँ गिरधर के ऊपर सदकै कहूँ सरीर॥

#### कोइ कहियो रे प्रभु आवन की ।

आवन की मनभावन की ॥ कोइ०॥ आप न आवे लिख निहं भेजे बाँण पड़ी लल्खावन की। ए दोइ नेण कह्यो निहं मानें। निदयाँ वहें जैसे सावन की।। कहा करूँ कछु निहं वस मेरी पाँख नहीं उड़ जावन की। मीराँ कहें प्रभु कब रे मिलोगे चेरि भइ हूँ तेर दाँवन की।।

नातो नाम को जी म्हाँसूँ तनक न तोड़ियो जाय ॥
पानाँ ज्यूँ पीळी पड़ी रे, लोग कहैं पिंड रोग ।
छाने लाँघण महें किया रे, राम मिलण के जोग ॥
बावल बैद बुलाइआ रे, पकड़ दिखाई म्हारी बाँह ।
मूरख बैद मरम निहं जाणे, कसक कळेजे माँह ॥
जा बैदाँ घर आपणे रे, म्हारो नाँव न लेय ।
में तो दाशी बिरह की रे, त् काहे कूँ दारू देय ॥
माँस गळ गळ छीजिया रे, करक रह्या गळ आयि ।
ऑगळियाँ री मूँदड़ी, म्हारे आवण लागी बाँिय ॥
मह रह पापी पपीहड़ा रे, पिव को नाम न लेय ।
जे कोइ बिरहण साम्हळे तो, पिव कारण जिव देय ॥

खिण मंदिर खिण आँगणे रे, खिण खिण ठाड़ी होय। धायल ज्यूँ धूमूँ खड़ी, म्हारी विथा न बूझे कोय॥ काढ़ कळेजो मैं घरूँ रे, कागा तूँ ले जाय। ज्याँ देसाँ म्हारो पिव बसै रे, वे देखे तू खाय॥ म्हारे नातो नाँव को रे, और न नातो कोय। मीराँ ज्याकुल विरहणी रे, हिर दरसण दीजो मोय॥

सुणी हो मैं हरि आवन की अवाज। चढ़ जोऊँ मेरी सजनी! आवे महाराज ॥ मोर पपइया दादुर बोलै कोयल मध्रे माज । उमँग्यो इंद्र चहुँ दिस वरसै, दामणि छोडी लाज ॥ धरती रूप नवा नवा धरिया, इंद्र मिलण के काज। मीराँ के प्रभु हरि अविनासी, न्रेग मिलो सिरताज ॥

भज मन चरण कँवळ अविनासी ॥
जेताह दीसे घरण गगन विच्न, तेताह सब उठ जासी ।
कहा भयो तीरथ ब्रत कीन्हें, कहा लिये करवत कासी ॥
इस देही का गरब न करना, माटी में मिल जासी ।
यो संसार चहर की बाजी, साँझ पड़याँ उठ जासी ॥
कहा भयो है भगवाँ पहरयाँ, घर तज भये मन्यासी ।
जोगी होय जुगत निहं जाणी, उलटि जनम फिर आसी ॥
अरज करूँ अवला कर जोरें, स्याम तुम्हारी दासी ।
मीराँ के प्रभु गिरधर नागर, काटो जम की फाँमी ॥

माई म्हारी हरी न बूझी बात ।
पिंड में से प्राण पापी, निकस क्यूँ नहिं जात ॥
रैण अँधेरी, बिरहः घेरी, तारा गिणत निमि जात ॥
छै कटारी कंठ चीलँ, कलँगी अपपात ॥
पाट न खोल्या, मुखाँ न बोल्या, साँझ छिग परभात ॥
अबोलण में अविध बीती, काहे की दुसछात ॥
सुपन में हरि दरस दीन्हों, में न जाण्यो हरि जात ॥
नैण म्हारा उघड़ आया, रही मन पछतात ॥
आवण आवण होय रहो री, नहिं आयण की बान ।
मीराँ व्याकुळ विरहणी रे, वाक उप् विकरण ।

पड़ी एक नहिं आबड़े, तुम दरसण बिन मोय। तुम हो मेरे प्राण जी, का सूँ जीवण होय॥ धान न भावें नींद न आवै, बिरह मतावे मोय। घायल सी घूमत फिलूँ रे, मेरो दरद न जाणे कोय॥ दिवस तो खाय गमाइयों रे, रैण गमाई सोय। प्राण गमायो झ्रताँ रे, नैण गमाया रोय॥ जो में ऐसी जाणती रे, प्रीत कियाँ दुख होय। नगर ढँढोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय॥ पंय निहासूँ डगर बुहासूँ, ऊभी मारग जोय। मीराँ के प्रभु कव रे मिलोगे, तुम मिलियाँ सुम्व होय॥

दरस विन दूष्वण लागे नैण ।
जव के तुम विछुरे प्रभु मेरे कवहुँ न पायो चैन ॥
सवद सुणत मेरी छितयाँ काँपे मीठे मीठे बैन ।
विरह कथा काँद्र कहुँ सजनी वह गइ करवत ऐन ॥
कळ न परत पळ हिर मग जोवत भई छमासी रैण ।
मीराँ के प्रभु कव रे मिलोगे दुख मेटण सुख दैण ॥

प्रभृ विन ना सरे माई। मरा प्राण निकस्या जात हरी विन ना सरे माई॥ मीन दादुर वमत जल में जल ने उपजाई। जल से वाहर कीना तुरत सर परी वुन वन काठ अगन प्रभु डार आये भनम हो वन वन दूँढत में फिरी आली सुध एक बेर दरमण दीजै सब कमर मिटि जाई॥ पात ज्यों पीरी परी अस् विपत छाई । दाित मीराँ लाल गिरंघर मिल्याँ

हेरी में तो दरद दिवाणी मेरा दरद न जाणै कोय।। भायल की गति घायल जाणे की जिल लाई होय। युळी ऊपिर सेज हमारी सोवण किस विध होय।
गगन मँडळ पै सेज पिया की किस विध मिलणा होय।।
दरद की मारी बन वन डोलूँ वैद मिळ्या नहिं कोष।
मीराँ की प्रभु पीर मिटेगी जद वैद साँवळिया होय।।
राम मिलण रो वणो उमावो नित उठ जोऊँ वाटड़ियाँ।
दरस विना मोहि कछु न सुहावै जक न पड़त है आँखड़ियाँ।
तळफत तळफत वहु दिन वीता पड़ी विरह की पाशड़ियाँ।
अब तो वेगि दया करि साहिष मैं तो तुम्हारी दासड़ियाँ।।
नैण दुखी दरमण कूँ तरसैं नाभि न बैठे सासड़ियाँ।

राति दिवस यह आरित मेरे कब हिर राखे पासडियाँ ॥

लगी लगीन खूटण की नाहीं अब क्यूँ कीजे ऑटड़ियाँ।

मीराँ के प्रमु कव रे मिलोगे पूरी मन की आसड़ियाँ॥

जौहरि की गति जौहरि जाणै की जिन जौहर होय।।

गळी तो चारों वंद हुई, मैं हिर सूँ मिलूँ कैसे जाय ।। जँची नीची राह रपटीली, पाँव नहीं टहराय । मोच मोच पग धकूँ जतन से, बार बार डिग जाय ।। जँचा नीचा महरू पिया का, हमसे चढ्या न जाय । पिया दूर पँथ म्हाँग झीणा, सुरत झकोळा खाय ।। मीरा के प्रभु गिरधर नागर सतगुरु दई वताय । जुगन जुगन से बिछड़ी मीराँ वर में लीनी लाय।।

राम मिलण के काज मखीं मेरे आरति उर में जागी री।।
तलफत तलफत कल न परत है विरह वाण उर लागी री।।
निस दिन पंथ निहारूँ पिव को पलक न पल भर लागी री।।
पीव पीव में रहूँ रात दिन दूजी सुध बुध भागी री।।
विरह भवँग मेरो डस्यो है कलेंजो लहिर हलाहल जागी री।।
मेरी आरति मेटि गुसाई आय मिली मोहि सागी री।
मीराँ ब्याकुल आति उकलाणी पिया की उमँग अति लागी री।।

# संत श्रीसिंगाजी

( जन्मकाल—संवत १६२३। शरीरान्त—संवत १७१६ शावणशुङ्धा पूर्णिमा । नीमाह—अनूपप्रदेश )

[ प्रेषक-शीमहेन्द्रकुमारजी जैन ]

आंतर तरणा निज नाम सुमरण करणा। अनेक रंग की वणी सुंदरी माया देख मस भुलणा। ये परदेसी फिर नहिं आवे। अरे वो लख चौरासी फिरणा।।टेक।। यह रेजनम का भन है तेरा माया में फंदाणा। हरि को नाम सुण्यो नहीं सखण।

ओर यो भने धरी धरी भरणा ॥टेक॥

साल धन का भर्या खजाना पळ में होत विराणा ॥

उल्टी पवन चले घट भीतर।

ओर तो उनका कमें विकास ॥

में जाणूँ साईं दूर है, तुझे पाया नेड़ा। रहणी रहि सामस्य भई, मुझे पखना तेरा॥ तुम सोना हम गहणा, मुझे लागा टाँका।

तुम बोल्जे हम देह धरि, बोले के रंग भावा ॥ तुम चंदा हम चाँदणी, रहणी उजियाला।

तुम स्रज हम धामड़ा, सोह चौंजुग पुरिया॥ तुम तो दर्यान हम मीत हैं, विश्वासका रहणा।

देह गळी मिटी भई, तेरा तृहि में समाणा !!

तुम तरवर हम पंछीड़ा, बैठे एकहि डाला।

चोंच मार फळ भाँजिया, फळ अमृत सारा॥ तुम तो वृक्ष हम बेलड़ी, मूल से लपटाना।

कह सिंगा पहचाण ले, पहचाण ठिकाणा॥

निर्गुण अहा है न्यारा कोई समझो समझणहारा।।
खोजत बहा। जनम सिराणा, मुनिजन पार न पाया।
खोजत खोजत शिवजी याके, वो ऐसा अपरंपारा।।
शेष सहस मुख रटे निरंतर, रैन दिवस एक सारा।
श्रिक, मुनि और सिद्ध चौरासी, वो तैंतिस कोटिपचि हाए॥
श्रिद्धान सहल में अनहद बाजे, होत शब्द झनकारा।
सुखमण सेज श्रुत्य में झुळे, वो सोहं पुरुष हमारा॥
वेद कथे अर्घ कहे निर्वाणी, श्रोता कहो विचारा।
काम-क्रोध-मद-मत्सर त्यागी, ये झुठा सकल पसारा॥
एक बूँद की रचना सारी, जाका सकल पसारा।
सिंगा जो भर नजरा देखा, बोही गुरु इमारा॥

गाधु मंत से अधिका रहेणा, हारे को सोच नहीं करणा। यह मींगा सुणो भाइ साधू, और भाइ रह्यो राम का सरणा।।

खंती खंड़ी हरिनाम की जा में मुकतो लाम ।। पाप का पालवा कटावजो, काटी बाहर राल। कर्म की कासी रचावजो, खेती चोखी थाय।।

थाम भास दो बैल है, स्रति राम लगाव। प्रेम पिराणो कर धरो, ग्यान आर लगाव॥ बीहं बख्लर जूप जो, सोहं सरतो लगाव।

मूळ मंत्र विज बोवजो, खेती लटलुम थाय।।

सतको माँडो रोपजो, धर्म पैडी लगाव।

स्मानका गोळा चलावजो, सुआउडि उडि जाय।।

द्या की दावण राळ्जो, बहुरि फेरा नहीं होय।

कह सिंगा पहचान जो ले आवागमन नहिं होय॥

खेती खेडो रे हरिनाम की॥

मन! निर्भय कैसा सोवै, जग में तेरा को है ?

काम कोध ये अति बल जोधा,

अरे नर! बिस का बीज क्यों बोवै।

पाँच रिपू तेरे संग चलत हैं,

अरे वो जड़ामूळ से खोवै॥

राम नाम की ज्हाज बणा ले, काठ भयो बहु सारा। कहै जन 'सिंगा' सुण भाई साधू! मन रॅंग उतरे पारा॥

सींग हमारा चंचळा, कैसें हाथों जो आवै। काम क्रोध विष भरि रह्या, तास दुख पावै॥

# स्वामी हंसराजजी

( जनम—शाके १७२०, निर्वाण—शाके १७७७, पूर्वाश्रमनाम—नारायण, संन्यासी, समाधिस्थान ग्राम परंडा, ध्वराबार वीशः। [ प्रेषक्र-श्रीनिष्टुलराव देशपाण्डे ]

#### संत-स्तवन

संत वैराग्यके आगार हैं और ज्ञानके मंडार मी वे ही हैं। संत ही उपरामताके आश्रय-स्थान हैं और विश्रान्ति स्वयं वहाँ आकर विश्रान्ति पाती है। उदयास्त हुए बिना भगवान् सहस्वरिमके समान, संत अखण्ड और असीम ज्ञानका प्रकाश करते हैं। संत ही अपने माता-पिता, माई-इहन, आस-मित्र और स्वजन हैं; उनके बिना बत, तप, धारणा आदि सब असफ्छ हैं। संत हृदयका प्यार और

आनन्दका समारोह हैं। वे अमृतसे बढ़कर मधुर समी भार हैं। शान्ति और क्षमा मारे-मारे फिरते थे। उनको हीर की मिलता था। किंतु जब वे संतोंकी शरणमें आये तो गावे किसी कन्याने समुरालसे आकर अपने पीहरमें शान्ति मन कर ही। जान-बृझकर यदि कोई पापका आचरण हो है तीर्थमें जाकर स्नान करनेसे वह शुद्ध नहीं होता। प्रत हो तपसे भी मुक्ति नहीं मिलती, प्रायक्षित भी व्यर्ग है। वि प्रलयकालकी अभि जिस प्रकार एक भागा भी विना लगा हीं छोड़ती, उसी प्रकार पलभरमें, जन्मभरके ही नहीं, जन्म-ग्नान्तरके पापोंको नष्ट करनेकी क्षमता संतोंमें होती है। गन, वैराग्य और बोधरूपी जलसे संतोंने ऐसे जीवोंको पावन और मुक्त किया, जिनका शिवत्व मायारूपी मलसे अशुद्ध और अमङ्गलबन गया था। अधिक क्या कहा जाय, संतोंकी शरणमें पहुँचनेपर, उनके लिये वेद जिस वस्तुको प्रकाशमान करनेमें समर्थ नहीं होते, वह सब अनायास ही बोधगम्य हो जाता है। (स्वामीजीरिक्त 'आगमसार' मन्यसे अनृदित )

## श्रीअग्रदासजी

( पयहारी श्रीकृष्णदासजी महात्माके शिष्य, स्थान गठता, जयपुर राज्य; स्थितिकाल—अनिश्चित ) [ प्रेपक-पं० श्रीवजरंगदासजी वैष्णव 'विशारव' ]



तुच्छ मुख कोई कामी॥

जठर जातना अधिक भजन बिंद बाहर आयो।

लग्यो पवन संसार इतच्नी नाय भुलायो॥

नाकरी चोर हाजिर कवल ध्वय्र'इते पर आस।

गाइर आनी ऊन को वाँधी चरे कपास॥

सदा न फूले तोरई सदा न साँवन होय॥

सदा न साँवन होय, संतजन सदा न आवें।

सदा न रहे सुबुद्धि सदा गोविंद गुन गावें॥

सदा न पक्षी केलि करें इह तकवर ऊपर।

सदा न स्याही रहे, सफेदी आवे भू पर॥

ध्वयः न फूले तोरई सदा न साँवन होय॥

स्वा न फूले तोरई सदा न साँवन होय॥

सदा न फूले तोरई सदा न साँवन होय॥

स्वर्ण वेदिका मध्य तहाँ एक रतन सिंहासन ।
सिंहासन के मध्य परम अति पदुम ग्रुमासन ॥
ताके मध्य सुदेश कर्णिका सुंदर राजै ।
अति अद्भुत तह तेज विह्न सम उपमा भ्राजै ॥
तामधि शोमित राम नील इन्दीवर ओमा ।
अखिल रूप अंभोधि सजल घन तन की शोमा ॥
पोडश वर्ष किशोर राम नित सुंदर राजै ।
राम रूप को निरित्व विभाकर कोटिक लाजै ॥
अस राजत रघुवीर धीर आसन सुस्कारी ।
रूप सिंचदानंद वाम दिशा जनककुमारी ॥
जगत ईश को रूप वर्रीण कह कवन अधिक मित ।
कहाँ अस्प खंदोत भानु के निकट करे द्युति ॥
कर्ष वातक की शिक्त अखिल जल चोंच समावै ।
कछुक बुंद मुख परे ताहि ले आनँद पावै ॥

निबहो नेह जानकीवर से । जानो नाहिं और काहू से, नेह लगे दसरथ के कुँवर से ॥ अष्ट सिद्धि नव निद्धि महाफल, नहीं काम ये चारों वर से ।। 'अग्रदास'की याही बानी, राम नाम नहिं छुटे यहि धर से ॥

# श्रीनाभादासजी ( नारायणदासजी )

#### मक्तमालके रचियता

( महान् भक्त-कवि और साधुसेवी, आपका अस्तित्वकाल वि० सं० १६५७ के लगभग है। आपके गुरुका नाम अग्रदासजी है, मापको इन्होंने ही पाटा था। जन्म-स्थान---तैलंगदेश, रामभद्राचलके आसपास।)

भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम वपु एक । इन के पद वंदन करों, नासें विघन अनेक ॥ मो चितन्ति नित तहें रही, जहें नारायण पारपद ॥ विष्वक्रोन, जयः विजयः प्रवल यलः मंगलकारी। नंदः सुनंदः सुभद्रः भद्रः जग आश्रयहारी॥

चंड, प्रचंड, विनीत, कुमुद, कुमुदाक्ष, करुणालय। सील, सुसील, सुपेनु, भाव भक्तन प्रतिपालय॥ लंक्सीपति प्रीगन प्रवीन, भजनानँद भक्तन सुद्धद। मो चितवृति नित तहँ रही, जहँ नारायण पारपद॥ न ही मैला मन ही निरमल मन खारा, तीखा मन मीटा, ये मन सबन को देखे, मन को किनहु न दीठा॥ वि मन में न कछू मन में। खाली मन मन ही में व्रहा 'महामति' मन को सोई देखें जिन द्रष्टे खुद्द खसम॥ ( २ ) खन एक लेहु लटक भँजाय, जनमत ही तेरो अँग झ्ठो; देखत ही मिट जाय || टे तीव निमिप के नाटक में, तूँ रह्यो क्यों बिलमाय ? देखत ही चली जात वाजी, भूलत क्यों प्रभु पाय ॥

न ही मैला मन ही निरमल

मन खारा, तीखा मन मीटा,

ये मन सबन को देखे,

मन को किनहु न दीठा॥

ाव मन में न कल्लू मन में,

खाली मन मन ही में ब्रह्म

'महामित' मन को सोई देखे

जिन द्रष्टे खुद्द खसम॥

(२)

खन एक लेहु लटक मँजाय,

जनमत ही तेरो अँग झुटो;

देखत ही मिट जाय॥ टेक॥

तीव निमिष के नाटक में,

तूँ रह्यो क्यों बिलमाय!

देखत ही चली जात बाजी,

भूलत क्यों प्रमु पाय॥

# संत बुल्लेशाह

( সংশ-ম্যান—-স্থারী ে নিউফা पंटील गाँव। जन्म—संवत् १७३७, देहान्त कस्ट्रमें संवत १८१० में हुआ। आके मग्न-गर्री।)

अब तो जाग गुमापर प्यारे ! रैन घटी लटके मब तारे ॥
आयागीन गराई हेरे, साथ तयार मुसाफर तेरे ।
अजे न सुणदा कूच-नगारे ॥
पर ने आज करण दी बेला, बहुरि न होसी आवण तेरा ।
साथ तेरा चल चल्ल पुकारे ॥
आयो अपने लाहे दोड़ी, क्या सरधन क्या निर्धन बीरी ।
लाहा नाम तू लेहु सँमारे ॥
रबुल्ले सहुदी पेरी परिये, गफलत छोड़ हिला कुछ करिये ।
मिरग जतन बिन खेत उजारे ॥

दुक बूझ कवन छप आया है।। इक नुकते मं जो फेर पड़ा तब ऐन गैन का नाम घरा। जब मुरसिद नुकता दूर किया, तब ऐनो ऐन कहाया है।। तुसी इलम किताबाँ पढदे हो केहे उलटे माने करदे हो। वेम्जब ऐवें लड़दे हो, केहा उलटा बेद पढ़ाया है॥ दुइ दूर करो कोइ सोर नहीं, हिंदु तुरक कोइ होर नी। सब साधु लखो कोइ चोर नहीं, घट-घट में आप समाया है॥ ना मैं सुल्ला ना मैं काजी, ना मैं सुन्नी ना मैं हाजी। 'बुल्लेशाह' नाल लाई बाजी, अनहद सबद बजाया है॥

माटी खुदी करें दी यार ।

माटी जोड़ा, माटी घोड़ा, माटी दा असवार ॥

माटी माटीनूँ मारण लागी, माटी दे हथियार !

जिस माटी पर बहुती माटी, तिस माटी हंकार ॥

माटी वाग, वगीचा माटी, माटी दी गुलजार ।

माटी माटीनूं देखण आई, है माटी दी बहार ॥
हंस खेल फिर माटी होई, पौंडी पाँच पसार ।

'बुल्लेशाह' बुझारत बूझी, लाह सिरों माँ मार ॥

# शेख फरीद

(पिताका नाम-प्लाजा शेख मुहम्मद, निवासस्यान-छजोधन (पाकपट्टन), मृत्युकाल-सन् १५५२)

फरीदा कोठे मंडप माड़ीआ एतु न लाए लिनु । मिट्टी पई अतोलबी कोइ न होसी मिनु।।

फरीद ! इन मकानों, हवेलियों और ऊँचे-ऊँचे महलोंमें मत लगा अपने मनको; जब तेरे ऊपर बिनतोल मिट्टी पड़ेगी, तब वहाँ तेरा कोई भी मीत नहीं होगा।

फरीदा ईंट सिराणे भुद्द सवणु कीड़ा लड़िओ मासि । केतिड़िआ जुग वापरे इक तु पद्दआ पासि ॥

फरीद ! ईंटें तो होंगी तेरा तिकया और तू सोयेगा जमीनके नीचे, कीड़े तेरे मांसको खायँगे ।

जो सिरु साई ना निवै सो सिरु कीजै काँइ। कुंने हेठि जलाइऐ बालण संदै थाइ॥

कुंने हेठि जलाइए बालण सद याहू ।। उस सिरको लेकर करेगा क्या, जो खके आगे नहीं झुकता १ ईभनकी जगह जला दे उसे घड़ेके नीचे ।

कता ! ६७नका जगर जार जार में किन्हीं तू जिल्लोहि । फरीदा किरये तैंडे मा पिआ जिन्हीं तू जिल्लोहि । तै पासहु ओइ लिंद गए तू अजै न पतिणोहि ॥

फरीद ! कहाँ हैं तेरे माँ-बाप, जिन्होंने तुझे जन्म दिया था ! तेरे पाससे वे चले गये; आज भी तुझे विश्वास नहीं होता कि दुनिया यह नापायदार है | फरीदा मैं जाणिआ दुखु मुज्झकू दुखु सवाइऐ जिंग । ऊँचे चिंदकै देखिआ ताँ घरि घरि एहा आगि॥

फरीद! में समझता था कि दुःख मुझे ही है। मगर दुख तो सारी दुनियाको है। जब ऊँचे चढ़कर मेंते देखा, तब मैंने पाया कि यह आग तो हर धर्म कम रही है।

फरीदा तिना मुक्ख डरावणे जिना विसारिओ नु नाउ। ऐये दुख वणेरिआ आगै ठउ६ न ठाउ॥

फरीद! भयावने हैं उनके चेहरे, जिन्होंने उस मालि का नाम भुला दिया। यहाँ तो उन्हें भारी दुःख है है। आगे भी उनके लिये कोई ठौर-ठिकाना नहीं है।

कुवणु सु अक्खर कवणु गुणु कवणु सु मणीआ मंतु। कवणु सु वेसो हउ करी जितु विस आवे कंतु॥

वह कीन-सा शब्द है, वह कीन-सा गुण है, वह कीन-सा अनमोल मन्त्र है ? मैं कीन-सा भेप घारूँ, जिस्से मैं अपने स्वामीको वशमें कर लूँ ?

निवणु सु अक्खर खँवणु गुणु जिह्ना मणीआ मंतु। एत्रे भैणे वैस करि तो वसि आयी संतु॥ दीनता वह छन्द है, घीरज वह गुण है, श्रीक वह नमोल मन्त्र है। तू इसी भेषको घारण कर, बहिन, तेरा ामी तेरे वदामें हो जायगा।

इक फीका ना गालाइ सभना मैं सघा घणी। हिआउ न केही ठाहि माणिक सम्भ अमोल्वै॥

एक भी अप्रिय वात मुँहसे न निकाल, क्योंकि सचा लिक हर प्राणिके अंदर है । किसीके दिलको मत दुखा; हर दिल एक अनमोल रतन है । सभना मन माणिक ठाहणु भूलि न चाँगवा। जे तउ पिरी आसिक हिआउ न ठाहे कहीदा॥

हर दिल एक रतन है, उसे दुखाना किसी भी तरह भच्छा नहीं; अगर तू प्रीतमका आशिक है तो किसीके देलको न सता।

जिंदु बहूटी मरणु वर, है जासी परणाइ। आपण हत्यी जोलि के, कै गलि लग्गे घाइ॥ फरीदा जो तै सारिन मुक्कीओँ, तिना न मारे धुंमि । आपन है घरि जाइऐ, षेरा तिन्हाँ दे चुंमि ॥ फरीदा जिन लोइण जगु मोहिआ। सो लोइण मैं डिह् । कजाल रेख न सह दिआ, से पंषी सूह बहिट ॥ फरीदा खाक न निंदीऐ, खाकु जेडु न कोइ। ऊपरि होइ ॥ दिआ पैरा तले, महुआ कै, ठँढा पाणी रूखी सूखी खाइ फरीदा देखि पराई चोपड़ी, ना तरसाए फरीदा वारि पराइए वैसणा, साई मुझै न देहि । जे तृ ए वै र<del>क</del>्ल सी, जीउ सरीरह लेहि॥ मैंडे कपड़े, काला फरीदा काले मरिआ मैं फिरा, लोकु कहै दरवेसु ॥ फरीदा खालक खलक महि, खलक बसै रव माहिं। किसनो आषीए, जाँ तिसु विणु कोई नाहिं ॥#

# मौलाना 'रूमी'

( जन्म-हिजरी सन् ६०४, पूरा नाम-मौलाना मुहम्मद जलालुदीन रूमी।)

आईना अत दानी चिरा गम्माच नेस्त । जॉ कि जङ्गार अच रुखश मुम्ताज नेस्त ॥ भावार्थ-हे सनुष्य ! त् जानता है कि तेरा दर्पणरूपी मन क्यों साफ नहीं है । देखा इसलिये साफ नहीं कि उसके मुखपर जंग-सा मैल लगा हुआ है । मनको शुद्ध करो और आत्माका साक्षात्कार करो ।

दामने ओ गीर जृदतर बेगुमां। ता रिही आज आफते आखिरी जमां॥ भावार्थ—हे मनुष्य।त् बहुत शीव्र उस प्रभुका पल्ला पकड़ है, ताकि तू अन्त समयकी विपत्तियोंसे बच सके। सब तलख आमद व लेकिन आवकात।

मेवारा शीरीं दहद पुर मनफअत॥

भावार्थ-संतोष यद्यपि कड़वा बृक्ष है, तथापि इसका
फल वडा ही मीठा और लामदायक है।

वाँ कि ईं हर दो जयक अस्लखा।

वर गुजर जीं हर दो रौ ता अस्ले आं॥

भावार्थ-पाप और पुण्य ये दोनों एक ही कारणसे दा

हुए हैं। इसल्यिये इन दोनोंको त्याग उस एककी तरफ

चलना चाहिये, जिसने इनको पैदा किया है।

# सूफी संत गुलाम अली शाह

(स्थान-कच्छ)

[ प्रेषक-वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी ]

एजी आ रे संसार सकळ है झूडा।

मत जाणो है मेरा॥

छोड़ भरम तमे गुणज विचारो।

तो खोज अंतर घट तेरा॥

एजी ज्योत प्रकाश लीजे घट अंदर। गुरु विना घोर अँधेरा॥ कहै पीर गुलाम अलीशाह सुमरन कर ले। समझ समझ मन मेरा॥

<sup>•</sup> जिंदु "परगार=शिवन-वर्षो मरण-वर न्याह कर ले जायगा। जो " बुंमि=जो तुझपर आवात करे, तू उसपर भी न कर बैठ। से " ४९% = उनमे पि एति की चौचे चुभायी जा रही हैं। महा " हो इ=मरणोपरान्त कमका अङ्ग वनकर हमारे ऊपर आ जाती है। देशि " जीउ=दूसरेको भीने चुपड़ी गयी रोटी कर्यांद् देश्यको देखकर उसके लिये तरसना छोड़ दे। वारि=हारपुर। एवं=इस प्रकारसे।

# यह भी न रहेगा

मेरे एक गित्र हैं। उन्होंने अपनी मेजपर एक दिनोंसे एक आदर्श-वाक्य रख लिया था। वाक्य इतना ही था—'यह भी न रहेगा।'

वात कितनी सची, कितनी कल्याणकारी है— यदि हद्यमें वैठ जाय । संसारका प्रत्येक अणु गतिशील हैं । परिवर्तन—निरन्तर परिवर्तन हो रहा है यहाँ ।

हमारा यह शरीर—इस शरीरको हम अपना कहते हैं; किंतु कहाँ है हमारा शरीर १ हमारा शरीर कोन-सा १

एक शरीर था माताके गर्भमें बहुत छोटा, बहुत सुकुमार, मांसका एक पिण्डमात्र । जनमके पश्चात् शिशुका शरीर क्या उस गर्भस्य शरीरके समान रह गया ? क्या वह गर्भस्य शरीर बदल नहीं गया ?

वालकका शरीर—आप कहते हैं कि बालक युवा हो गया। क्या युवा हो गया जो बालकमें था और युवकमें है। शरीर युवा हुआ १ बालकके शरीरकी आकृतिके अतिरिक्त युवकके शरीरमें और क्या है बालकके शरीरका १ आकृति—तब क्या मोम, मिट्टी, पत्थर आदिसे वैसी ही कोई आकृति वना देनेसे उसे आप बालकका शरीर कह देंगे १

युवक घुद्ध हो गया। युवककी देहसे बुद्धकी देहमें क्या गया या क्या घट गया? वह युवक-देह ही घुद्ध हुई—यह एक धारणा नहीं है तो है क्या?

विज्ञान कहता है—शरीरका प्रत्येक अणु साहें तीन वर्षमें वदल जाता है। आज जो शरीर है,

साढ़े तीन वर्ष बाद उसका एक कण भी नहीं रहे लेकिन देह तो रहेगी और जैसे हम आज देहको अपनी देह कहते हैं, उस देहको भी अपनी देह कहेंगे।

शरीरमें ज्याप्त जो चेतन तत्त्व है—उसकी चर्चा ही ज्यर्थ है। वह तो अविनाशी है। लेकिन देह—देह तो परिवर्तनशील है। वह प्रत्येक क्षण बदल रही है। जी हाँ—प्रत्येक क्षण। मल, मूत्र, कफ, स्वेद, नख, रोम आदिके मार्गसे, श्वाससे और यों भी आप प्रत्यक्ष देखते हैं कि चर्म बदलता रहता है। अस्थितक प्रतिक्षण बदल रही है। नवीन कण रुधिर, मांस, मजा, स्नायु एवं अस्थि आदिमें स्थान ग्रहण करते हैं—पुराने कण हट जाते हैं। वे किसी मार्गसे शरीरसे निकल जाते हैं।

जैसे नदीकी धारा प्रवाहित हो रही है—जल चला जा रहा है। क्षण-क्षण नवीन जल आ रहा है। वही नदी, वही धारा—अम ही तो है। समस संसार क्षण-क्षण बदल रहा है। कुछ 'वही' नहीं है।

गर्भमें जो देह थी, बालकमें नहीं है। बालक-की देह—युवककी वही देह नहीं है। युवककी देह-ही बुद्ध देह हुई—केवल अम है। सब अवस्थाएँ बदल रही हैं। बुद्ध सर गया—हो क्या गया? बारीर तो बदलता ही रहा था, फिर बदल गया। आकृतिका कुछ अर्थ नहीं है और जीव—वह तो अविनाशी है।

व्यर्थ है शरीरका मोह । व्यर्थ है मृत्युका भय। जो नहीं रहता—नहीं रहेगा वह । उस वदलनेवाले, नष्ट होनेवाले अस्थिर, विनाशीका मोह व्यर्थ है।

# कल्याण ा



यह भी न रहेगा

कुल्याण /

# ऐश्वर्य और दारिद्रच

धनका मद—कितना बड़ा है यह मद।

एपियोंने लक्ष्मीको उल्क्रवाहिनी कहा है।

गवान् नारायणके साथ तो वे ऐरावतवाहिनी

। गरुड़वाहिनी रहती हैं; किंतु अकेली होनेपर
नक्षो पसंद है रात्रिचर पक्षी उल्क्र।

तात्पर्य वड़ा स्पष्ट है—यदि अगवान् नारायण-ते सेवा ही धनका उद्देश्य न रहा, धनमद बुद्धि-ता नाश कर देता है। जहाँ भी धनको उपभोग-ति लिये एकत्र किया जाता है—विचार कुण्ठित ते जाता है। लक्ष्मी अपना वाहन बना लेती हैं जिल्यको, यदि मनुष्य उनकी कृपा प्राप्त करके निके आराध्य श्रीनारायणकी चरणशरण ग्रहण हिं करता।

अन्यं विघरं तनुते लक्ष्मीर्जनस्य को दोषः। हालाहलस्य भगिनी यन्न मारयति तिचनम्॥

लक्ष्मी अपने कृपापात्रोंको अंधा-बहिरा बना देती हैं, इसमें उन लोगोंका कोई दोष नहीं है। वे हैं ही हालाहल विपकी छोटी बहिन—श्वीरसागर-से समुद्रमन्थनके समय हालाहल विपके उत्पन्न होनेके बाद वे उत्पन्न हुई। महाविपकी बहिन होने-पर भी प्राण नहीं ले लेतीं, यही आश्चर्यकी बात है।

यह तो किविकी उक्ति हैं; किंतु मदान्ध मनुष्य ऐश्वर्यके मदमें अंधा और वहिंरा वन जाता है, यह स्पष्ट सत्य है। उसके सामने उसके सेवक कितना कप्ट पाते हैं, कितना श्रम करते हैं, दीनजन कितने कप्टमें हैं—यह उसे दिखायी नहीं पड़ता। उसके खार्थकी पृतिके लिये कितना पाप, कितना अन्याय हो रहा है, यह उसे नहीं खझता। दुखियों-की प्रार्थना, दीनोंकी माँग, पीड़ितोंकी पुकार

उसके कान सुन नहीं पाते। दूसरोंकी बात तो दूर—वह अपने पतनको नहीं देख पाता। अपने पापोंको देखनेके लिये उसकी दृष्टि बंद रहती है। अपने अन्तः करणकी सान्विक पुकार उसके बहिरे कानोंमें नहीं पहुँचती।

छल-कपट, अन्याय-अत्याचार आहि नाना प्रकारके पापोंसे प्राप्त यह ऐश्वर्य—लेकिन लक्ष्मी तो चश्रला हैं। उनका आगमन ही बड़े श्रम एवं चिन्तासे होता है; किंतु उनको जाते विलम्ब नहीं होता। उनको जानेक लिये मार्ग नहीं ढूँढ़ना पड़ता। ऐश्वर्यका अन्त महीनोंमें नहीं, क्षणोंमें हो जाता है। प्रतिदिन हमारे सामने हो रहा है।

अकाल, श्रुकम्प, बाइ, दंगे—ये आकस्मिक कारण भी आज नित्यकी वार्ते हो गयी हैं। चोरी, डकैती, ठगी—इनकी बुद्धि होती ही जा रही है। लेकिन ऐश्वर्यका नाश होनेके लिये तो सैकड़ों कारण हैं—बहुत साधारण कारण। ऐसे कारण जिनका कोई भी प्रतीकार करना शक्य नहीं होता।

दरिद्रता—ऐश्वर्यका कब नाश होगा और कौन कब कंगाल हो जायगा, कोई नहीं कह सकता। क्या बुरी है दरिद्रता १ ऐश्वर्यमें मदान्थ होनेसे तो यह दारिद्रच श्रेष्ठ ही है। मनुष्यमें सद्भावना, सहानुभृति, परोपकार, आस्तिकता आदि अनेक सहुणोंका विकास दरिद्रताके ही उपहार हैं।

किसी क्षण दरिद्रता आ सकती है—ऐश्वर्यमें यह भूलना नहीं चाहिये। यह भी भूलना नहीं चाहिये कि भगवान दीनवन्यु हैं। दीनोंको वन्यु वनाकर, उनसे सौहार्दका व्यवहार करके ही दीनवन्युकी कृपा प्राप्त होती है।

### गुरु नानकदेव

( प्राप्त—वि ० २५२६, वैशास शुक्त ३, जन्म-लान—तलवंडी गाँव, जाति—खत्री, पिताका नाम—कालः गाताना नाम—नृप्ता, भेष—गृहर्यी, निर्वाण—संवत् १५९५ वि०, आहिवल शु० १०, निर्वाण-स्थान—करतारपुर )

हिरदे नाम सरव धन धारणु हुर परमाटी पाईंऐ। अमर पदारम है। किरतारम मदत्र पिआनि टिव टाईऐ ॥ मन रे, राम भगति चितु टाइऐ । गुरमुष्य राम नामु जपि हिरदें सहज मेती धरि जाईऐ॥



भरमु भेदु भउ कयहु न खूटिस आवत जात न जानी । विनु इरिनाम कोउ मुकति न पावित दूवि मुए बिनु पानी ॥ वंधा करत सगिल पित खोविस भरमु न मिटिस गवारा । विनु गुरसवद मुकति नहीं कवही अँछुले वंधु पसारा ॥ अकल निरंजन सिउ मनु मानिआ मनहीं ते मनु मूआ । अंतरि बाहरि एको जानिआ नानक अवह न दूआ ॥

साचा साहिब साचु नाइ भाविआ भाउ अपाइ ॥ आखिह मंगिह देहि देहि दाति करे जित्र दिसे दरवार ॥ फेरि कि अगी रखीए मुही कि बोलणु बोलीए जितु सुणि धरे पिआ**र**ी वीचार ॥ वडिआई वेला सच् नाउ अमृत मोख दुआब । नदरी करमी आवे कपड़ा सचिआर ॥ आपे एवै जाणीये सभु नानक

वह स्वामी 'सत्य' हैं। उसका नाम भी सत्य हैं । और उसका बख़ान करनेके भाव या ढंग अनगिनती हैं ।

लोग निवेदन करते हैं और माँगते हैं कि 'स्वामी। तूहमें दे दे।' और उन्हें वह दाता देता है।

\* गुर परसादी = गुरुकृपासे। अमर पदारथ ते = नामरूपी अविनाशी वस्तु पाकर। किरतारथ = कृतार्थं, सफळ - जीवन। सहज ....... जारं ये = सहज साधनासे ब्रह्मधाम प्राप्त कर केना चाहिये। अरस् भेदु भच = दैतभावका भय। धंधा = प्रपंच। सगिल पिति = सारी प्रतिधा। गवारा = गॅवार, मूर्लं। मुकति = मुक्ति, मोक्ष। अंधुले = अंधा। मनही ते मनु मूआ = प्रभु भित्तमें लगे हुए मनने विषयरत मनको नष्ट कर दिया। द्या = दूसरा, अन्य।

फिर क्या उसके आगे रखें कि जिससे उसका ( का) दरनार दीख पड़े ! और इस मुखसे हम क्या बोल कि जिन्हें सुनकर वह स्वामी हमसे प्रेम करे !

अमृत-वेलामें, मङ्गलमय प्रभात-कालमें, उसके नामका और उसकी महिमाका विचार करो, स्नरण व

कर्मोंके अनुसार चोला तो बदल लिया जात किंतु मोक्षका द्वार उसकी दयारे ही खुलता है।

नानक कहते हैं-यों जानो तुम कि वह सत्यरूप आप ही सब कुछ है।

जे जुग चारे आरजा होर दस्णी होइ।
नवा खंडा विचि जाणीऐ नालि चलै समु कोइ॥
जे तिसु नदिर न आवई त बात न पुच्छे केइ।
चंगा नाउ रखाइ के जसु कीरित जिंग लेइ॥
कीटा अंदरि कीटु किर दोसी दोसु घरे।
नानक निरगुणि गुणु करे गुणबँतिआ गुणु दे॥
तेहा कोइ न सुच्काई जि तिसु गुणु कोइ करे।

मनुष्य यदि चारों युग जीये, या इससे भी दसगुः उसकी आयु हो जाय और नवों खंडोंमें वह विख्यातः जाय, सब लोग उसके साथ चलने लगें,

दुनियाभरके लोग उसे अच्छा कहें, और उसके यशक वस्तान करें, पर यदि परमात्माने उसपर अपनी (कृपा) हां नहीं की तो कोई उसकी बात भी पूछनेवाला नहीं, उसक कुछ भी कीमत नहीं।

तन वह कीटसे भी तुच्छ कीट माना जायगा। दौर्प भी उसपर दोषारोप करेंगे।

नानक कहते हैं—वह निर्गुणीको भी गुणी कर देता है। और जो गुणी है। उसे और भी अधिक गुण वस्त्र देता है।

पर ऐसा कोई भी दृष्टिमें नहीं आता, जो परमात्माको गुण दे सके। भरीऐ हथ्यु पैरु तनु देह । पाणी धोतै उतरसु खेह ॥
भूत पलीती कपड़ होइ । दे साबुणु छईऐ ओहु धोइ ॥
भरीऐ मित पापा के संगि । ओहु धोपै नावै के रंगि ॥
पुनी पापी आखणु नाहि । किर किर करणा लिखि लेजाहु ॥
आपे वीजि आपे ही खाहु । नानक हुकमी आवहु जाहु ॥

जब हाय, पैर और श्रारिके दूसरे अङ्ग धूळसे सन जाते हैं, तब वे पानीसे धोनेसे साफ हो जाते हैं।

मूत्रचे जब कपड़े गंदे हो जाते हैं, तब साबुन लगाकर उन्हें घो लेते हैं। ऐसे ही यदि हमारा मन पापोंसे मिलन हो जाय तो वह नामके प्रभावसे स्वच्छ हो सकता है।

केवल कह देनेसे मनुष्य न पुण्यात्मा बन जाते हैं न पापी । किंतु वे तुम्हारे कर्म हैं, जिन्हें तुम अपने साथ लिखते जाते हो, तुम्हारे कर्म तुम्हारे साथ-साथ जाते हैं।

आप ही दुम जैसा बोते हो, वैसा खाते हो। नानक कहते हैं—यह तुम्हारा आवागमन उसकी आज्ञासे ही हो रहा है।

आखा जीवा विसरे मिर जाउ।
आखणि अउसा साचा नाउ॥
साचे नाम की लागे भूख।
उतु भूखें खाइ चली अहि दूख॥
सो किउ विसरे मेरी माइ।

सो किउ विसरें मेरी माइ। साचा साहिबु साचै नाइ॥

साचे नाम की तिछ विडिआई।

आखि थके कीमति नहीं पाई। समि मिलिके आखण पाहि।

वहां न होवें घाटि न जाइ॥

ना ओहु मरे न होवै सोगु। देदा रहै न चुकै भोगु।

देदा रहे न चूकै भोगु॥ गुणु पहो होक नाही कोह।

ना को होआ ना को होइ॥

जेवडु आपि तेवडु तेरी दाति। जिसि दिन करिकै कीनी सन्ति।

जिनि दिनु करिकै कीती राति॥

खसमु विसारिह ते कमजाति। नानक नावे वास

नानक नावे वाद्य सनाति॥ यदि में नामका जब करूँ, तो जीऊँ; यदि भूल जाऊँ, तो मर जाऊँ: उस सब्लेक नामका जब बड़ा कठिन है।

यदि मन्ने नामधी भूख लग उठे। तो खाकर तृम हो जानेपर भूपकी त्या हुल्या चर्चा जाती है।

तव है मेरी माता ! उसे में कैसे भुला हूँ !

स्वामी वह सचा है। उसका नांम सचा है।

उस सचे नामकी तिलमात्र भी महिमा वखान-बखान-कर मनुष्य थक गये, फिर भी उसका मोल नहीं आँक सके ।

यदि सारे ही मनुष्य एक साथ मिलकर उसके वर्णन करनेका यत्न करें, तो भी उसकी बड़ाई न तो उससे बढ़ेगी और न घटेगी।

वह न मरता है और न उत्तके लिये शोक होता है। वह देता ही रहता है नित्य सबको आहार, कभी चूकता नहीं देनेसे।

उसकी यही महिमा है कि उसके समान न कोई है, न या और न होगा।

त् जितना बड़ा है, उतना ही बड़ा तेरा दान है। त्ने दिन बनाया है, और रात भी।

वे मनुष्य अधम हैं, जो तुझ स्वामीको भुला बैठे हैं। नानक, बिना तेरे नामके वे विल्कुल नगण्य हैं।

हरि विनु किंड रहिए दुखु व्यापे ।
जिह्ना सादु न फीकी रस बिनु, बिनु प्रभ काछ सतापे ॥
जबलगु दरसु न परसै प्रीतम तबलगु भूखि पिआसी ।
दरसनु देखत ही मनु मानिआ, जल रिष्ठ कमल विगासी ॥
ऊनिव घनहरु गरजे बरसै, कोकिल मोर वैरागे ।
तरकर विरख विहंग भुअंगम घरि पिरु धन सोहागे ॥
कुचिल कुरूप कुनारि कुल्खनी पिर कड सहजु न जानिआ ।
हरिरस रंगि रसन नहां तृपती, दुरमित दूख समानिआ ॥
आइ न जाने ना दुखु पाने ना दुख दरदु सरीरे ।
नानक प्रभ ते सहज सुहेली प्रभ देखत ही मनु धीरे ॥
जग्गन होम पुंन तप पूजा देह दुखी नित दूख सहै ।
रामनाम बिनु सुकति न पानिस मुकतिनामि गुरमुखि लहै ।

\* किड=क्योंकर, कैसे । सादु=स्वादु । रस=हरि-भक्तिसे आश्चय है । मानिआ=तृप्त हो गया । रसि=आनन्द-रस लेकर । विगासी= खिल गया । जनवि=धुमड़ आया । घनहरू=वादल । जनवि ... बैरागै=विना प्रियतमके पावसके धुमड़े वादलोंका गरजना, बरसना और कोयल व मोरका बोलना—ये सब बैराग्य या जनमनापन यैदा करते हैं । पिरू=प्रियतम । घरि ... सोहागै=जिस स्त्रीके घरपर उसका प्रियतम है, वही असलमें सुहागिन है कुचिल=तुरे मैले कपड़े पहननेवाली । सुहेली=सुन्दर, सुहागिन मनु धीरे=मन तृप्त या शान्त हो गया है।

† जम्मन=यश । जम्मन ... ... सहं=यश, इवन, दान, पुण्य तप, देव-पूजन आदि अनेक साथनोंको करके मनुष्य को: और दुःख देहको देते हैं । मुकति ... ... लहं=गुरु-उपदेशका ही प्रभुका नाम केनेसे ही सुक्ति मिलती हैं। राम नाम विनु विरथे जीग जनमा ॥
विनु लार्थ विमु वो है विनु नार्थ निद्भल्ल मिर भ्रमना ।
पुगनक पाट विआक्षण चलाणे संधिआ करम तिकाल करें ॥
विनु सुरनवद मुक्ति कहा प्राणी राम नाम बिनु उरिह्म मेरे ।
धंड कमंडल मिला यृत घोती तीरिय गवनु अति भ्रमनु करें ॥
राम नाम विनु सांति न आवे जिप हरि हरि नामु सु पारि परे ।
अटा सुन्छ तीन भएम लगाई बसत्र छोडि तिन नगन भइआ॥
जेते भीभ जेत जील थिल महीअलि जब कत्र तू सरब जीआ।
सुरपरशादि राखिले जन कड हरिरमु नानक झोलि पीआ ॥।

धन्तु सु कागमु कलम धनु धनु मांडा धनु मस्सु । धनु लेखारी नानका जिनि नामु लिखाइआ सच्चुं ॥ रे मन डीगि न डोलिऐ सीधे मारगि धाउ । पाछे बाधु डरावणो आगे अगनि तलाउँ॥ सहसं जीअरा परि रहिओ मोक्उ अवह न ढंगु । नानक गुरमुखि छूटिऐ हरि प्रीतम सिउ संगु ॥ बाधु मरे मनु मारिऐ जिसु सतिगुर दीखिआ होइ । आपु पछाणे हरि मिले बहुड़ि न मरणा होईं॥ सरवह हंस न जाणिआ काग कुपंखी संगि । साकत सिउ ऐसी प्रीति है बूझहु गिआनी रंगिं॥

\* विखु=विष, इन्द्रिय-विषयोंसे तात्पर्य है । निहफ्कु=निष्फल, व्यर्थ । संधिआ=संध्या-वन्दन । तिकाल=तीनों समय-प्रातः, मध्याह और सायंकाल । सत=सूत्र, यशोपनीत । वसत्र=वस्त्र । तिन=शरीरसे। भश्या=हुआ । महीअलि=महीतल । जत्र कत्र=जहाँ-तहाँ, सर्वत्र । सरव नीआ=सब नीनोंमें । झोलि=छानकर, मस्त होकर, अधाकर ।

१. धन्य वह कागज, धन्य वह कलम, धन्य वह दावात और धन्य वह स्याही और धन्य वह लिखनहार नानक, जिसने कि उस सत्य-नामको लिखा है।

र. डीगि न डोलिये=हिलना-डोलना नहीं, तनिक भी विचलित न होना। तलाउ=तालाब। बाष्टु=कामसे आशय है। धगनि=सम्भवतः तृष्णासे आशय है।

३. सहसे · · · · रहिओ=संशयमें अर्थात् दुविधामें मन पड़ गया है । ढंगु=उपाय । सिउ=से ।

आपु पछाणै=निजस्बरूपको पहचान है । बहुिंड=िफर ।

५. साकत=शाक्त; आश्चय है हरि-विमुखसे ।

जनमं का फल किआ गणी जाँ हरि—भगति न भाउ। पैथा खाधा वादि है जाँ मनि दूजा मार्ड॥ ै समिन घटी सहु बसै सहिबनु घटुन कोह। नानक ते सोहागणी जिन्हा गुरमुखि परगढु होईँ॥ आपे रसीआ आपि रसुः, आपे रावणहारः। चोलड़ा, आपे सेज भतार ॥ आपे होवे रंगिरता मेरा साहिनु, रवि रहिआ भरपूरि। आपे माछी मञ्जूली, आपे पाणी जालु। आपे जाल मणकड़ा, आपे अंदरि लालु॥ आपे बहु विधि रंगुला, सखी ए मेरा लाख । नित ं रवै सोहागणी, देख हमारा हाछ॥ प्रणवे नानकु वेनती, तू सरवरु तू हंसु। कउछ त् है कवीआ त् है, आपे वेखि विगस ॥\* आपे गुण आपे कथै। आपे सुणि वीचार। आपे रतनु परिव तूँ, आपे मोछ अपार ॥ साचउ मानु महत् तुँ, आपे देवणहार । जीउ तॅं करता करतार ।। जिउ भावे तिउ राख तूँ हरि नामु मिलै आचाह । आपे हीरा निस्मला आपे रंग मजीठ !! आपे मोती ऊजलो, आपे भगत वसीड़ । गुर के संबदि सलाहणा, घटि घटि डीडु अडीडु ॥ आपे सागुरु बोहिथा, आपे पार अपार । साची बाद सुजाण तुँ, सबदि लखावणहार। निडरिआ ड६ जाणीए। वाद्य गुरू गुवार ॥

असियक करता देखीए, होक केती आवै जाह। †

६. पैथा खाधा वादि है: चंगीना-खाना व्यर्थ है। जाँ "भाउ= जहाँ मनमें ईश्वर-भक्तिको छोड़कर सांसारिक विषय-भोगोंपर

७. समिन \*\* \*\* बसै=सभी घटों अर्थात् शरीरोंमें प्रभु बसा
 हुआ है । सह=स्वामी, ईश्वर । जिन्हा \*\* \*\* होइ=जिनकें
 हृदयमें वह स्वामी सद्गुरुके उपदेशसे प्रकट हो गया।

<sup>\*</sup> रावणहारू=भोगनेवाला । चोलड़ा=चोलीवाली सी । मणकड़ा= चमकीला । लालु=चारा । रँगुला=रंगीला, खेलवादी । कटनु= कमल । कवीआ=कुमुदनी, केवड़ा ।

<sup>†</sup> सागुरु=सागर, समुद्र । बोहिथा=बोहित, जहान । बाधुः अतिरिक्त । गुवारु=धूल । होरु=और, अन्य ।

आपे निरमल एक तूँ, होर वँधी धंधै पाइ।
गुरि राखे सो ऊबरे, सचि सिउ लिव लाइ॥
हिर जीउ सबिद पछाणिए, सिच रते गुर वाकि।
तितु तिन मैळ्न लगई, सच घरि जिसु ताकु।
नदि करे सचु पाईऐ, विनानावै किया साकु॥
जिनी सचु पछाणिआ, सो सुखीए जुग चारि।
हउ मैं जिसना मास्कि, सचुरितआ उर धारि।
जगु महि लहा, एकु नामु, पाइऐ गुर वीचारि॥
साचउ व्यक् लादीऐ, लाभु सदा सचु रासि।
साची दरगह वैसई, भगति सची अरदासि।
पति सिउ लेखा निवड़े, राम नामु परगासि॥
ऊँचा ऊँचउ आखिऐ, कहउन देखिआ जाइ।
जह देखा तह एक तूँ सित गुरि दीआ दिखाइ।
जीति निरंतरि जाणीऐ, नानक सहिज सुभाइ॥

एको सरवर कमल अनूप। सदा विगासै परमल रूप॥

ऊजल मोती चूगहि हंस। सरब कला जग दीसै अंस॥

जो दीसे सो उपजै बिनसे। विनु जल सरविर कमछ न दीसे॥

विरला बूझे पावे भेदु। साला तीनि कहै नित वेदु॥

नाद विंद की सुरित समाइ। सित गुरु सेबि परम पदुपाइ॥

मुकतो रातउ रिंग रवाँतउ। राजन राजि सदा विगर्षांतउ॥

जिसु तूँ राखहि किरपा धारि। बूड्त पाहन तारिह तारि॥

त्रिभवण महि जोति त्रिभवण महि जाणिआ। उलट भइं घरु घरमहि आणिआ॥ अहि निसि भगति करै लिव लाइ। नानकु तिनकै लागै पाइ॥†

रैणि गवाई सोइ कै, दिवसु गवाँइआ खाइ। हीरे जैसा जनमु है, कउड़ी बदले जाइ॥ नामुन जानिआ रामका, मूढे फिरि पाछे पछुताहिरे। अनता धुन धरणी धरे अनत न चाहिआ जाइ। अमत कउ चाहन जोगए से आए अनत गवाइ॥ आपण लीआ जे मिल ता समु को भागनु होइ। करमा ऊपरि निवईं जो लोचै समु कोइ॥‡

में वार भेर ४९,--

नानक करणा जिनि किया, सोई सार करेह ।
हुकमु न जापी खसम का किसे बढ़ाई देह ॥
परदारा परधनु पर लोभा, हउ मै बिखे विकार।
दुस्ट भाउ तिज निंद पराई, कामु, कोधु चंडार॥

महल मिंह बैठे अगम अपार ।

भीतिर अंभितु सोइ जनु पावे, जिसु गुर का सबदु रतनु आचार ॥
दुख सुख दोऊ सम करि जाणे, बुरा मला संवार ।
सुधि बुधि सुरित नामि हिर पाई औ, सतसंगति गुर पिआर ॥
अहिनिसि लाहा हिर नामु परापित, गुरु दाता देवणहारु ।
गुर मुखि सिख सोई जनु पाए, जिसनो नदिर करे करतारु ॥
काइआ महलु मंदर घर हिरिका, तिसु मिंह राखी जोति अपार ।
नानक गुर मुखि महलि बुलाई औ, हिर मेले मेलणहार ॥
राम नामि मनु वेधिआ अवरु कि करी वीचारु ।
सबद सुरित सुख ऊपजै प्रभ रातउ सुखसारु ।
जिउ भावे तिउ राखु तूँ मै हिर नामु अधारु ॥

मन रे साची खसम रजाइ। जिनि तनु मनु साजि सीगारिआ। तिसु सेती लिय लाइ ॥ इक रती तोलि कंटाइ। होमीऐ वैसंतरि तन तन मन सम धाजे करी अनदिनु अगनि जलाइ। हरि नामै तिल न पूजई, जे लख कोटि करम कमाइ॥ कटाईऔ सिरि करवतु सरीरु अरध तनु हैमंचिल गालीऔं भी मन तेरो गुन जाइ। हरि नामै तुलि न पूजई सभ फिटी ठोकि बजाइ॥ कंचन के कोट दतु करी बहु हैवर गैवर दानु। भूमि दानु गऊआ घणी भी अंतरि गरबु गुमानु। वेधिआ गुरि दीआ सचु दानु॥ नामि मनु राम केतीआ केते वेद वीचार । वुधी हठ सन मुखि मोख जीअ के गुर केते वंधन दुआर। परि कोऊ सचु आचार ॥ उरै सभु सचह आखीओं नीचु न दीसे कोइ। कोउ सभु साजिअै चनणु तिहु लोइ। इक् भांडे इकने पाईऔं धुरि परवसन मेटै कोइ॥ कराम मिले सच् वसै गुरभाइ। † जनै संतोखु साध् मिलै साधू

श्वाकि=चपनमें । ताकु=स्थित दृष्टि । नदिर=कृपादृष्टि । नावै=नाम अर्थात् भक्ति, आत्मसमपंणका भाव । साकु=महान् कार्य । अर्थासि=विनय, प्रापंना ।

<sup>†</sup> रवांतउ=रमा ८आ । विगसांतउ=विकास पाता हुआ ।

<sup>†</sup> होचै=अभिहापा करते हैं।

<sup>\*</sup>सार=पूरा। जापी=पूरा किया।

<sup>†</sup> वैसंतरि=अभिमें। हैभंचिल=हिमालयमें। फिठी=जाँच लिया। दतु=द्रातन्य। भी=फिर भी। उरै=उक्ता है।

विचारीओं जे मित गुर माहि राहिंपै **यंती**खिआ र्धा असिन दर धाजाइ ॥ र्पाट बाजे किंगुरी अनदित सबदि सभाइ। मोझी पई, गुरुमुखि मनु बीमरे छुटे सबदु न कमाइ ॥ नानक नाम कानी गागरि देह दुहेली, उपने विनमें दुखु पाई। इन् अनु सासक दुतक किंड तरीएं। विनु हरि गुर पार न पाई ॥ तुझ चिनु अवरु न कोई भेरे पिआरे, तुझ विनु अवरु न कोइ हेरे ।

सरवी रंगी रूपी तूँ है, तिसु वरवसे जिसु नदिर के सासु बुरी घरि वासु न देवै, पिर सिउ मिलण न देह बुरी सखी साजनी के इंड चरन सरेवंड हरि गर किरपा ते नदिर धर आपु बीचारि मारि मनु देखिआ, तुमसा मीतु न अवर कोई जिउ तूँ राखिह तिवही रहणा, दुखु सुखु देविह करिह सोई आसा सनसा दोऊ बिनासत, त्रिह गुण आस निरास भई तुरीया वसथा गुर मुखि पाईऐ, संत सभा की उट लही गिआन धिआन सगले सभि जप तप, जिसु द्वरि हिरदै अल्ल अं नानक राम नामि मनु राता, गुरमति पाए सहज सेवा ॥

# श्रीगुरु अंगदजी

(जन्म-संवत् १५६१ वि० वैशाखी ११ । जन्म-स्थान---हरिके गाँव । जाति--खत्री । पिताका नाम--श्रीफैरूजी । गुरुका नाम--नानकजी । माताका नाग--श्रीदयाकीर । भेप--गृहस्थ । देहानसान-काल--वि० सं० १६०९ चैत्र शुक्का १०)

जिसु पिआरे सिउ नेहु तिसु आगै मार चिछिए । जीवण संसार ताकै पाछै जीवणा ॥ जी सिरु साई ना निवै, सो सिरु दीजै डारि। ( नानक ) जिसु पिंजर महिं विरह नहिं, सो पिंजर लै जारि॥ चिंता तिमही हेइ ॥ चिंता मति करह भी रोजी देइ। महि जंत उपाइअनु तिना जल किरम करेइ॥ न चलई ना को ऒथै सउदा मूलि न होवई ना को लए न देइ। का आधार जीअ खाणा करेइ ॥ एह जीआ सार करेइ। साइरा तिना भि उपाए विचि चिंता मत करहु चिंता तिसही हेइ॥१॥

साहिब अंधा जो कीआ करे सुजाखा होह। जेहा जाणे तेही वरते जे सउ आखे को हा। जिथे सु वसतु न जापई आपे वरतउ जाणि। नानक गाहकु किउ छए सकै न वसतु पछाणि॥ सो किउ अंघा आखिए जि हुकमहु अंघा होह। नानक हुकमु न बुझई अंधा कहीऐ सोह॥२॥ अंधे के राहि दसिए अंधा होइ मुजाखा नानका सो किउ उसिं पाइ॥ एहि न आखीअनि जिन मुखि होइण नाहि। जाहि ॥ ३॥ सेई नानका खसमहु धुत्थे खोली आइ। गुथली रतनी केरी रतना समाइ 🎚 रही वणजारिआ तै द्हा वखर

- \* दुत्तर=दुस्तर । पिर सिउ=पियसे । सरेवड=पड़ती हूँ । उट=ओट, बाश्रय ।
- १. तिसही हेश्=उसे (परमात्माको ) ही है। उपाइअनु=पैदा किये। तिना=उनको। ओथै=वहाँ। हटु=हाट; दूकान। ना की किरस करेंइ≔न कोई खेती ( या व्यापार ) करता है। आधारु≔ आहार । एहु≔वही ( परमात्मा )। करेइ≕जुग्रता है। विचि उपार साइरा=सागरके वीचमें जिनको पैदा किया है। तिना भि सार= उनकी भी सँभाल करता है।
- २. साहिव … कोइ≔िजस परमात्माने अंघा बना दिया उसे वह स्पष्ट दृष्टि दे सकता है। मनुष्यको जैसा वह जानता है। वैसा उसके साथ वर्ताव करता है, भले ही उसके विषयमें मनुष्य सौ बातें कहे, अथवा कुछ मी कहे । वसतु=परमात्मासे आराप है। न जापई=नहीं दिखायी देता । आपे वरतउ जाणि≕जान लो कि वहाँ अहंकार प्रवृत्त है। किउ लप≔नयों खरीदे। आखिणे≕िए। हुकमहु=( परमात्माकी ) मर्जीसे । न बुझई=नहीं समझता ।
- ३. अंघे कै ... ... जाइ=अंघेके दिखाये रास्तेपर जो चलता है, वह स्वयं ही अंघा है। सुजाखा=श्रच्छी दृष्टिवाला, जिसे अण्डे तरह स्झता या दीखता है। किंउ कझिंड़ पाइ=क्यों उजाड़में भटकने जाय। पहि=उनको। आखीअनि=कहा जाय। मुखि लोइण नाहि= चेहरेपर आँखें नहीं हैं। खसमह बुत्थे जाहि च्स्वामीसे भटक गये, उनका रास्ता भूल गये।

माणक वणजिंह सेइ। तन गुणु पलै नानका तना सार न जाणई अंधे बतहि छोइ॥४॥ नानक अंधा होइ के रतन परक्खण जाइ। रतना सार न जाणई आवै आपु लखाइ॥५॥ जपु जपु सभु किछु मंनिऐ अविर कारा सभि बादि। नानक मंनिआ मंनीऐ चुझीऐ गुरपरसादि॥६॥ नानक दुनीआ कीओँ विडिआईओँ अग्गी सेती जालि। एन्ही जलीई नामु विसारिआ इक न चलीआ नालि ॥७॥ जिन वडिआई तेरे नाम की ते रत्ते मन माहि। नानक अंमृत् एकु है दूजा अंमृत् नानक अंमृत् मने माहि पाईऐ गुरपरसादि। तिनी पीता रंग सिउ जिन कउ लिखिआ आदि ॥ ८॥ सउ चंदा उगवहि सूरज चड़हि हजार। एते चान्द्रण होदिआँ गुरु विन घोर अँघार ॥९॥

# गुरु अमरदासजी

(जन्म-संवत् १५३६, वैशाख शुक्त १४। जन्म-स्थान---बसरका गाँव (अमृतसरके पास)। पिताका नाम---तेजभान, माता-का नाम---वस्तर्कोर, देहान्त-वि० सं० १६३१ भादोपूर्णिमा । )

ए मन ! पिआरिआ त् सदा सचु समाले। एहु कुटंबु तू जि देखदा, चलै नाहीं तेरै नाले। साथि तेरै चलै नाही तिसु नालि किउ चितु लाईऐ। ऐसा कंमु मूले न कीचै जितु अंति पछोताईऐ॥ सतिगुरुका उपदेसु सुणि तू होवै तेरै नाले। कहै नानकु मन ! पिआरे तू सदा सच्च समाळे ॥

राम राम सभु को कहै, किहिए रामु न होइ। गुर परसादी रामु मिन बसै, ता फलु पावै कोइ॥

अंतरि गोविंद जिसु लागे प्रीति । हरि तिसु कदै न बीसरै, हरि हरि करिह सदा मनि चीति ॥

Ì

?

हिरदै जिन्ह के कपटु बसै, बाहरह संत कहाहि। त्रिसना मूलि न चूकई अंति गए पछ्ताहि॥ अनेक तीरथ जे जतन करें ता अंतर की हउमें कदे न जाइ। जिस नर की दुविधा न जाइ धरमराइ तिसु देइ सजाइ ॥ करम होवै सोई जनु पाए गुरमुखि बूही कोई। नानक विचरह इउमै मारे ताँ इरि भेटे सोई॥\* मन चंचला चतुराई किनै न पाईआ। चतराई न पाईआ किनै तु सुणि मंन मेरिआ॥ एह माइआ मोहणी जिनि एत् भरिम भुलाईआ। माइआ त मोहणी तिनै कीती जिनि ठगडली पाईआ ॥ कुरवाणु कीता तिसै विटहु जिनि मोह मीठा लाईआ। कहै नानकु मन चंचल चतुराई किनै न पाईआ ॥†

४. यदि जीहरी आकर रलोंकी थैली खोल दे तो वह रलोंको और गाहकको मिला देता है।

( अर्थात् वह गुरु या संतपुरुप गाहक या साधकसे हरि-नामरूपी रहको खरीदवा देता है । ) नानक! गुणवान् (पारखी) ही ऐसे रतोंकी विसाहेंगे; किंतु जो लोग रतोंका मोल नहीं जानते, वे दुनियामें अंधोंकी तरह महकते हैं। प. सार=कीमत । आवे आपु लखाइ=अपना प्रदर्शन करके ( अपना मजाक कराकर ) लौट जायेगा ।

इ. जप, तप, सब कुछ उसकी आज्ञापर चलनेसे प्राप्त हो जाता है; और सब काम व्यर्थ हैं।

उसी ( मालिक ) की आशा तू मान, जिसकी आशा माननेयोग्य है। ( अथवा उस संतपुरुपकी आशा मान, जिसने स्वयं उसकी आवाकी माना है ); गुरुकी कृपासे ही उसे हम जान सकते हैं।

७. नानक ! दुनियाकी बहारयोमें लगा दे आगः इन्हीं आग रूपी बहाइयोंने तो उसका नाम विसार दिया है। इनमेंसे एक भी मी ( अन्तमें ) तेरे साथ नलनेकी नहीं।

८. जिन ··· मन माहि=जिन्होंने तेरी महिमाको जान लिया, उन्हें ही हार्दिक आनन्द मिला । गुरपरसादि=गुल्की कृपासे । िनो … …आदि=जिनके भाषेपर आदिसे हो लिख दिया गया है। वे ही आनन्दसे उस अमृतका पान करते हैं।

९. यदि भी चन्द्र उदय हों और हजार यरज भी आकाशपर चढ़ जायें तो भी इतने (प्रचण्ड) प्रकाश (पुछा) में भी विना मुक्ती पीर अध्यक्तर ही द्वाप ग्हेगा ।

हारे · · भीि≔निस्नार इत्यसे नाम मारण होता रहता है । कस्मु≔कृषा, अनुमह ।

ार्याई किनै न पाईआ≂परमपमाको किसीने चतुराई करके नहीं पाया । माइआ≔माया । तिनै कीती≔उसने अर्थात् परमात्सा-

भगता की चाल विराली ॥

भाट निसली भगताह वेटी विखम मार्राम चालणा।
छत्र छोम् आर्थाम नित्र तृमना बहुतु नाही बोलणा॥
भौभनाह निष्यी बालहु निकी एतु मार्राम जाणा।
गुरपन्यारी जिल्ही आपु तिज्ञा हरि बामना समाणा॥
बहै नानकु चाल भगता जुगहु जुगु निराली॥
क

तीवाहु भिष्ट बाहरहु निरमल ॥ बाहरद निरमल जीवाहु त भैले तिनी जनमु जूऐ हारिआ । एह तिमना बटा रोगु लगा मरणु मनहु विसारिआ ॥ बेटा महिनामु उत्तमु सो मुणहिं नाही फिरहि जिल बेतालिआ। बही नानकु जिन सचु त्रजिला कुड़े लगे तिनी जनमु जूऐ हारिआ

जीअहु निरमल वाहरहु निरमल ॥

याहरहु त निरमल जीअहु निरमल सितगुर ते करणी कमाणी ।

कृड़ की सोइ पहुचै नाही मनसा सिच समाणी ॥

जनमु रतनु जिनी खटिआ भले से वणजारे ।

कहै नानकु जिन मंनु निरमलु सदा रहिह गुंर नाले ॥

क

ने रची। जिति ठगडली पाईगां=जिसने यह इन्द्रजाल फैलाया। कुरवाणु ... ... लाईजा=भैने उस परमात्मापर अपनेको निछावर कर दिया है, जिसने कि मरणशील प्राणियोंके लिये सांसारिक मोहको इतना आकर्षक बना रखा है।

\* विखमः=विषम, कितन, टेढ़ा, । खंनिअह ... जाणा=वे ऐसे मार्गपर चलते हैं, जो खाँड़े (तलवार ) से अधिक पैना और बालसे भी अधिक वारीक होता है । आपु तिजआः अपने अहंकारका त्यांग कर दिया है । हरि वासना समाणा जिनकी इच्छाएँ परमास्मा-भें केन्द्रित हो गयी हैं ।

† जीअहु=हृदयमें, अंदर । निरमल=स्वच्छ । मरणु मनहु विसारिआ=मृत्यु (भय.) मुला बैठे । उत्मु=उत्तम । फिरहि जिउ वेताळिआ=प्रेतकी तरह घूमता फिरता है । कूड़े लागे=असल्यको पकड़ बैठे ।

‡ सितिगुर ते करणी कमाणीःःसद्गुरुके बताये मार्गपर चलका वे सत्कर्म करते हैं। कृड़ की · · · · समाणीःः झूठकी गन्ध मी हरि रासि मेरी मनु वणजारा ॥

हरि रासि मेरी मनु वणजारा सतिगुर ते रासि जाणी। हरि हरि नित जिपहु जीअहु स्राहा खटिहु दिहाड़ी || एह धन् तिना मिलिआ जिन हरि आपे भाणा। कहै नानकु हरि रासि मेरी मनु होआ वणजारा॥ विरखि सुहावड़ा सच्च चुगै गुर सहित रहै उड़ै न आवै जाह। पीवै वासा पाइआ हरि हरि नामि समाह। मेरे ₫ गर की कार कसाइ। गुर के भाणे जे चलहि ता अनदिनु राचिह हरिनाइ। पंखी विरख सुहावड़े ऊड़िह चहु दिसि जाहि। जेता ऊड़िह दुख घणे नित दाझिह तै बिललाहि। बिनु गुर महलु न जापई ना अमृत फल पाहि। गुरमुखि ब्रह्मु हरी आवला साचै सहनि सुभाइ। साखा तौनि निवारीआ एक सबदि लिप लाइ। हरि एकु है आपे देइ खवाइ। अमृत फल्ल मत्मुख ऊभे मुकि गए ना फल तिन ना छाउ। तिना पासि न वैसीऐ ओना घर न गिराउ। कटीअहि तै नित जालीअहि ओन्हा सबदु न नाउ। हुकमे करम कमावणे पाइपे किरति फिराउ। दरसनु देखणा जह भेजहि तह जाउ। हुकमें हरि हरि मनि वसे हुकमें सचि समाउ। हुकमु न जाणिह बपुड़े भूले फिरहि गवार। मन हठि करम कमावदे नित नित होहि खुआर। अंतरि संति न आवई ना सचि लगै पिआर। गुरमुखी्ञा मुह सोहणे गुर के हेति पिआरि। सचि रते दरि सच्चै सचिआर। सची भगती

उनके पास नहीं पहुँचती; उनकी इच्छाओंका ठक्ष्य सत्य हो जन है। खटिआ=नमा लिया। मले वणजारे=समृद्ध न्यापारी।

<sup>\*</sup> रासि=पूँजी । मनु वणजारा=मन है व्यापारी । जीआ औ वोरे जीव । लाहा खटिहु दिहाड़ी=चुझे इर रोज बमाईमें लाग होगा

आए से परवाणु है सभ कुल का करिह उधार । सभ नदरी करम कमावदे नदरी बाहरि न कोइ। जैसी नदिर करि देखें सज्जा तैसा ही को होइ। नानक नामि वडाईया करिम परापति होइ॥\*

### गुरु रामदासजी

(जन्म—सं० १५९१ वि० कार्तिक कृष्ण २ । जन्म-स्थान—लाहौर । पूर्वनाम—जेठा । पिताका नाम—हरिदास । माताका नाम—दयाकौर (पूर्वनाम अनूप देवी ) । जाति—सोधी खत्री । देहावसान—भादों शुक्का ३, वि० सं० १६३८ । मृत्यु-स्थान—गोइन्दवाल )

आवहो संतजनहु गुण गावहु गोविंद केरे राम । गुरुमुखि मिलि रहीऐ घरि वाजिह सबद घनेरे राम ॥ सबद घनेरे हरि प्रभ तेरे तू करता सभ याई । अहि निसि जपी सदा सालाही साच सबदि लिवें लाई॥ अनिदनु सहिज रहे रॅगिराता राम नाम रिदंपूजा।
'नानक' गुरमुखि एकु पछाणे अवच न जाणे दूजा।।
कामि करोधि नगच बहु भरिआ मिलि साधू खंडल खंडा हे।।
पूरिब लिखत लिखे गुरु पाइआ मिनहिर लिब मंडल मंडा हे।

\* सुन्दर हे वृक्षपरका वह पक्षी, जो गुरुकी कृपासे सत्यको सदा चुगता रहता है।

(पक्षी यहाँ संत पुरुष और वृक्ष है उस साधुका शरीर।) हरिनामका रस वह सतत पान करता है। सहज सुखके बीच बसेरा है उसका और वह इधर-उधर नहीं उड़ता।

निज नीड़में उस पक्षीने वास पा लिया है और हरिनाममें वह लौलीन हो गया है।

रे मन ! तब तू गुरुकी सेवामें रत हो जा।

यदि गुरुके वताये मार्गपर तू चले, तो फिर हरिनाममें तू दिन-रात लौलीन रहेगा।

नया वृक्षपरके ऐसे पक्षी आदरयोग्य कहे जा सकते हैं, जो चारों दिशाओं में इधर-उधर उड़ते रहते हैं ?

जितना ही वे उड़ते हैं, उतना ही दु:ख पाते हैं। वे नित्य ही जलते और चीखते रहते हैं।

विना गुरुके न तो वे परमारमाके दरबारको देख सकते हैं और न उन्हें अमृत-फल ही मिल सकता है।

स्वभावनः सत्यनिष्ठ गुरमुखों अथीत् पवित्रात्माओंके लिये ब्रह्म सदा ही एक हरा लहलहा वृक्ष है।

तीनों शाखाओं (त्रिगुण) को उन्होंने त्याग दिया है और एक शब्दमें ही उनकी ली लगी हुई है।

एक हरिका नाम ही अमृतफल है; और वह उसे स्वयं ही खिळाता है । मनमुखी दुष्टजन ट्रूँठ-से सूखे खंड़े रहते हैं; न उनमें फल

जनके निकट तू मत बैठ; न जनका घर है न गाँव । सूखे काठकी तरह वे काटकर जला दिये जाते हैं; जनके पास न शब्द ( गुरु-जपदेश ) है, न ( हरिका ) नाम -

मनुष्य परमारमाको आशाके अनुसार कर्म करते हैं और अपने पूर्व कर्मोंके अनुसार अनेक योनियोंमें चकर लगाते रहते हैं। वे उसका दर्शन पाते हैं तो उसकी आशासे ही और जहाँ वह मेजता है वहाँ वे चले जाते हैं।

अपनी इच्छासे ही परमात्मा उनके हृदयमें निवास करता है और उसीकी आश्वासे वे सत्यमें तछीन हो जाते हैं।

वैचारे मुर्ख, जो उसकी आशाको नहीं पहचानते, आन्तिके कारण इधर-उधर भटकते रहते हैं। उनके सब कर्मोंमें हठ रहता

उनके अन्तरमें शान्ति नहीं आती, न सत्यके प्रति उनमें प्रेम होता है।

ग्रुन्दर हैं उन पवित्रात्माओं मुख, जिनकी गुरुके प्रति प्रेम-मिक्त है। मिक्त उन्हींकी सची है, वे ही सत्यमें अनुरक्त हैं

ससारमें उन्हींका आना सौभाग्यमय है; अपने सारे ही कुलका उन्होंने उद्धार कर लिया।

सबके कर्म उसकी नजरमें हैं; कोई भी उसकी नजरसे वचा नहीं है। वह जैसी नजरसे देखता है, मनुष्य वैसा ही हो जाता है।

१. घटके अंदर अनेक प्रकार के राज्य और अनहद नाट हो रहे हैं। २. जगह। ३. प्रशंसा करके, गुण गाकर। ४. ली, प्रीति। ५. नित्य। इ. अनुरागर्मे रँगा हुआ। ७. हृदय।

वर्शियाण् अँजुली पुनु बहुत है ॥ करि इंडउत पुनु बहुत है ॥ सावत हरिस्य सातु न आणिआ तिन अंतरि हुछ में कंडा है । जिउ जिउ चर्छा चुभै तुस्तु पावहि जमकाछ सहिह सिरि इंडा है हरिजन हरि हरि नामि समाणे तुस्तु जनम मरण भव खंडा है । अविनासी पुरस्य पाइया परभेसक बहु सोभा खंडा बहसंडा है ॥ हम समिव ससकीत प्रभ तेरे हरि राखु राखु वड बहुत है । जन नानक नामु अधाक देक है हरि नामे ही सुखु मंडा है ॥

निरगुण कया कया है हिर की ।

भन्न मिल साधू मंगीत जन की ।

तर भन्नजलु अकय कथा सुनि हिर की ॥
गोविंद सत संगति मेलाइ ।

हिर रसु रसना राम गुन गाइ ॥
जो जन ध्याविंह हिर हिरिनामा ।

तिन दासनिदास करहु हम रामा ॥
जन की सेवा जतम कामा ॥
जो हिर की हिर कथा सुणावै ।
सो जनु हमरै मिन चिति भावै ॥
जन पग रेणु बङ्भागी पावै ॥

१. यह नगर अर्थात् यह शरीर काम और क्रोधसे बहुत भरा हुआ है; पर संतजनोंसे मिलनेसे दोनों खण्ड-खण्ड हो जाते हैं। प्रारच्यमें लिखा था जो गुरुसे मेंट हो गयी और भक्तिभावमें यह जीव लौलीन हो गया।

हाथ जोड़कर तू संतोंकी वन्दना कर-यह भारी पुण्यकर्म है। उन्हें साप्टाङ्ग दण्डवत् कर-यह भारी पुण्यकर्म है।

हरि-रसके स्वादको नास्तिक या अभक्त नहीं जानता; क्योंकि वह अपने अन्तरमें अहंकारके काँटेको स्थान दिये हुए है।

जितना ही वह चलता है, जतना ही वह उसे नुभता है और उतना ही वह छेश पाता है; और यमका डंडा अर्थात् कालका भय उसके सिरपर मॅंडराता रहता है।

इरि-भक्त हरिके नाम-सरणमें लीन रहते हैं; और उन्होंने जन्म-मरणका भय नष्ट कर दिया है।

अविनाशी पुरुषसे उनकी भेंट हो गयी है और लोकों एवं सारे वहाएडमें उनकी शोभा प्रतिष्ठा बहुत बढ़ गयी है। प्रभो ! हम गरीब अधम जन तेरे ही हैं। हे महान्-से-महान् ! हमारी रक्षा कर, हमारी रक्षा कर।

दास नानकका आधार और अवलंब एक तेरा नाम ही है, तेरे नाममें डूबकर परमानन्दकी मैंने पाया है। संत जना सिउ प्रीति बनि आई ।
जिन कउ लिखतु लिखिआ धुरि पाई ॥
ते जन नानक नामि समाई ॥
ते साधू हरि मेलहु सुआमी, जिन जिपेआ गति होइ हमारी।
तिनका दरसु देखि मन बिगसै, खिनु खिनु तिनक उहुउ विलाही
हरि हिरदै जिप नासु सुरारी॥

कृपा कृपा करि जगत पति सुआमी हम दासनिदास कीजै पनिहरी तिन मित ऊतम तिन पति ऊतम जिन हिरदे बिसया बनवारी। तिन की सेवा लाइ हरि सुआमी तिन सिमरत गति होइ हमारी। जिन ऐसा सतिगुरु साधु न पाइआ ते हरि दरगह काढ़े मारी। ते नर निंदक सोभ न पावहि तिन नककाटे सिरजनहारी। हरि आपि बुलावे आपे बोलै हरि आपि निरंजनु निरंकारु निराहारी। हरि जिसु त् मेलहि सो तुधु मिलसी जन नानक किआ एहि जंत विचारी।

हरि बाबुला दानु मै दाजो। हरि देवहु हरि सोभा हरि कपडो देवहु जितु सवरै मेरा काजो॥ हरि हरि भगती काजु सुहेला गुरि सतिगुरि दानु दिवाइआ। खंडि वरमंडि हरि सोभा होई रलै रलाइआ ॥ इह दातु न मनमुख दाजु जि रखि दिखालहिस् कूड़ अहंकार कचु पाजी। बाबुला हरि प्रभ दानु मै दाजो ॥ देवह

- १. भडजलुः संसार-सागर । कतमः उत्तमः। जन पग रेणुः हिरभक्तोंके चरणोंकी भूल । सिउःसे। धुरिः सबसे अपर, शीपंस्थान।
- र. जिन जिपआः जिनका नाम-सरण और ध्यान करते।
  गतिः सद्गति, मुक्ति । विगसैं अन्नतन्दसे प्रफुष्टित हो। गितुः
  खिनु क्षण-क्षण, निरन्तर । इउः हो, मैं । दासनिदास पिनहारीः
  दासके भी दासकी पानी भरनेवाठी मजूरिन । पतिः प्रिणा।
  दरगह काढ़े मारीः ईश्वरके न्यायालयसे मारकर निकाल दिये गये।
  सोभः सोमा, प्रतिष्ठा । हरि जिसुः मिलसीः हे हि ! जिसे तुम अपने आपसे मिलाना चाहो वही तुमसे मिलेगा । जंतः जंतु, त्रीतः
  बन्तसे भी आञ्च है, जो जड़ होता है।
- भेरे वाबुल ! तुम तो मेरे प्रीतम हरिको ही मुझे दान भी दहेजके रूपमें दो । हरिकी ही मुझे पोशाक दो और हरिकी है शुक्रे पोशाक दो और हरिकी हो शोषा, जिससे कि मेरा काज वन जाय । हरिकी मितिसे पार्ट शोषा, जिससे कि मेरा काज वन जाय । हरिकी मितिसे पार्ट शोषा,

हरि मेरे बाबोला राम राम पिर मिलि धन वेल वधंदी। हरि जुगो जुग जुगह जुगो सद पीड़ी गुरू चलंदी॥ जुगि जुगि पीडी चलै सतिगर की जिनी गुरमुखि नाम धिआइआ। कवही विनसै प्रख् न जावै नित देवै चडै सवाइआ ॥ संत संत हरि एको जपि हरि हरि नामु सोहंदी।

हिर राम राम मेरे बाबुला
पिर मिलि धन वेल वधंदी !!

हिर दासन सिउ प्रीति है हिर दासन को मिंतु !

हिर दासन के बिस है जिउ जंती के विस जंतु !!

हिर के दास हिर धिआइऐ किर प्रीतम सिउ नेहु !

किरपा किर के सुनहु प्रमु सम जग मिह बरसे मेहु !!

जो हिर दासन की उसतित है सा हिर की विडआई !

हिर आपणी विडआई भावदी जन का जैकारु कराई !!

सो हिरेजनु नामु धिआइदा हिर हिर जनु इक समानि !

जनु नानक हिर का दासु है हिर पैज रखहु भगवाने !!

# गुरु अर्जुनदेव

(जन्म-संवत—१६२० वि०, वैशाख कु० ७। जन्म-स्थान—गोइन्दवाल । पिताका नाम—गुरु रामदास । माताका नाम-बीबी भानी। मृत्यु—संवत् १६६३ ज्येष्ठ शु० ४। मृत्यु-स्थान—लाहौर (रावी नदीमें)



अव मोरे ठाकुर सिउ

मनु माना ।

साध कुना दइआल भये हैं

इहु छेदिओ दुसदु विगाना ॥

तुमही सुन्दरतुमहि सियाने,

तुमही सुधर सुजाना ।

सगल जोग अरु गिआन धिआन इक निमल न कीमित जाना तुमही नायक तुमही छत्रपति, तुम पूरि रहे भगवाना। पावउ दानु संत-सेवा हरि, नानक सद कुरवाना ॥

जाकी रामनाम लिव लागी।

सजनु सुहृद सुहेला सहजे, सो कहिए बड़भागी।। रहित-विकार अलिप माइआ ते अहंबुद्धि-विखु तिआगी। दरस पिआस आस एकहि की, टेक हिये प्रिय पागी।।

सहल हो जाता है; सद्गुरु दाताने मुझे अपने नामका दान दे दिया है। प्रभु ! तेरी शोभासे सारे खण्ड और ब्रह्माण्ड शोभायमान हो जायंगे; तेरे नामका यह दहेज दूसरे और दहेजोंमें नहीं मिलाया जा सकता।

दुनियादार तो अपने दहेजके रूपमें झूठे अहंकार और निकम्मे मुकम्मेका ही प्रदर्शन करेगा।

मेरे वायुल ! तुम तो मेरे प्रीतमको ही मुझे दान और दहेजके रूपमें दो।

१. मेरे वानुल ! प्रोतम प्रभुसे मिलकर वधू (पवित्र ) बेलको बढ़ाती है। हरिने युग-युगसे, सदा ही, गुरुका वंश बढ़ाया है, जिसने उसके उपदेशसे एरिके नामका ध्यान सदा किया है।

उस परमपुरुपका कभी विनाध नहीं होता; जो वह देता है, वह सवाया हो जाता है। नानक संत और भगवंतमें भेद नहीं; दोनों एक ही हैं; हरिका नाम ठेकर ही वधू शोभाको पाती है। भेरे बादुल ! प्रांतम प्रभुसे मिलकर वधू बेलको बढ़ाती है।

- २. सिउ=से, पे साय। मितु=मित्र। जंती=यंत्री, बाजा बजानेवाला। जंतु=यंत्र, बाजा। हरि धिआइएे=हरिका ध्यान करते हैं। मेहु=जरुणारूपी जठ, यह भी अर्थ हो सबता है। उसति=स्तुति, प्रशंसा । वडिआई=महिमा। हरि " "कराई=जब उसके सेवकोंका जगतार हो।। है तो परभारमा उसे अपनी हो महिमा मानता है। धिआइदा=ध्यान करते हैं। इक समानि=एक ही है दोनों। पंज=लाज।
- ३. भिर=से । १८ " "पिगाना=इस दुष्ट राष्ट्र ( मन )ने मेरा नाश कर दिया था; अथवा दयाछ संतेनि इस दुष्टका छेदन कर दिया । सगर " " आना=प्रमुके सोनिध्यमें एक क्षण भी जो आनन्द मिला, उसकी तुलनामें सारा योग और शान-ध्यान तुच्छ है। निस्स्य=निर्मित, प्रल । सद=सदा । कुरशना=दिल्हारी ।

अस्पित मोइ जागनु उठि वैसनु अस्पित इसत वैरागी । यह नानक जिति जगतु ठगानाःसु माइआ इरिजन ठागी ॥

गाई री मन् भेरो मतवारो ।
पेलि दह्आल अनंद मुख पूर्न हरिन्सि पिओ खुमारो ॥
निरमल भइउ उजल जमु गावत बहुरि न होवत कारो ।
चरनकमन्ड सिउ डोरी राची भेटिओ पुरखु अपारो ॥
पर गाँ लीने सरवमु दीने दीपक भइउ उजारो ।
गानक नामि-रसिक वैरागी कुलह समृहा तारो ॥

राम राम राम राम जाप ।

फिल-कंटम लोभ-मोह विनित्त जाइ अहं-ताप ॥
आपु तिआमी, मंत चरन लागि, मनु पवितु, जाहि पाप ।
नानकु वारिकु कह्नू न जानै, राखन कउ प्रमु माई-वाप ॥

न्यत्नकमल-सरिन टेक ॥ ऊन मृन्य वेअंतु टाकुरु, सर्य ऊपरि तुही एक । प्रानअधार दुख विदार, देनहार बुधि-विवेक ॥

नमसकार रखनहार मिन अराधि प्रभू मेक । संत-रेन करड मंजनु नानकु पाये सुख अनेकें ॥

जिप गोविंदु गोपाल लाख । रामनाम सिमरि तू जीविह फिरिन खाई महाकाख ॥ कोटि जनम भ्रमि भ्रमिश्रमि आईओ। यहै भागि साधु-संगु पाइओ।

विनु गुर पूरे नाही उधार । याया नानकु आखै एहु बीचार्रे ॥

गावहु राम के गुण गीत।. नाम जपत परम सुख पाइऐ, आवागउणु मिटै मेरे मीत॥

१. लिव=प्रीति, ध्यान । सजनु=संवंधी, प्यारा । सुहेला= सुन्दर । अलिप=निलेंप । अहंबुद्धि-विखु=अहंकाररूपी विष । अचित=निश्चिन्त । वैसनु=वैठना । ठागी=हरिभक्तोंद्वारा ठगी गयी ।

२. खुमारो=नशा। कारो=काला, मलिन। डोरी राची=प्रीति लगी। कुलह समूहा=अनेक कुलोंको।

३. अहं-ताप=अहंकारकी भाग, जो निरन्तर जलाती रहती है। आपु=अहंनार। पवितु=पवित्र। बारिकु=बालका। कउ=को।

प्रापन्रात नगान । । । अस्ति । आस्तै=महला है । वीचारु=सार-प्र उपारु=उद्धार, मुक्ति । आस्तै=महला है । वीचारु=सार-तत्त्वकी बात । गुण गावत होवत परगासु, चरन कमल महिं होयनिव संतर्सगति महिं होय उधार, 'नानक' भउजलु उतरित प

मेरे मन जपु जपु हरि नाराइण ।
कबहू न विसरहु मन मेरे ते आठ पहर गुन गाइ
साधू धूरि करउ नित मजनु सभ किलविख पाप गवाइ
पूरन पूरि रहे किरपानिधि घटि घटि दिसटि समाइ
जाप ताप कोटि लख पूजा हरि सिमरण तुलि ना लाइ
दुइ कर जोड़ि नानक दान माँगै तेरे दामनि दास दासाइ

धनवंता होइ करि गरवावै । तृण-समानि कछु संगि न जावै ॥ बहु लसकर मानुख ऊपरि करै आस।

पल भीतरि ताका होइ विनास ॥ ते आप जानै बलवंतु ।

ाम (1 जार जार नव्यसु । खिन महि होह जाह भसमंतु ॥ कसै न बदै आपि अहँकारी ।

धरमराइ तिसु करे खुआरी॥ गुरप्रसादि जाका मिटै अभिमानु।

गुरप्रसादि जाका मिट आममानु । सो जनु नानक दरगह परवानु ॥

मानुख की टेक वृथी सम जानु।
देवन कड एके भगवानु

बहुरि न तृसना लागै आइ मारे राखे एको आपि।

मानुख के किछु नाहीं हाथि।।

तिसका हुकमु बूझि सुखु होई। तिसका नामु रखु कंठिः परोह॥

सिमरि सिमरि प्रभु सोइ। नानक विघनु न लागै कोइ ॥

१. प्रगासु=आत्मज्ञानका प्रकाश । उथारु=उद्धार, मोश । भजजलु=संसार-सागर ।

२. साधू धूरि=संतोंकी चरण-धूल । किलविख=मेल, वलंक । गवाइण=खो दिये, नष्ट कर दिये । दिसटि समाइण=दृष्टिमें व्याप्त हो गया;अन्तरमें समा गया । ताप=तप, तपस्या । तुलि=तुल्य, यरावर । दासनि दास दसाइण=दासोंके दासका भी दास होना चाहता है।

३. ठसकर=फौज । मानुख=आझापालक सेवकांसे आश्य है। खिन=क्षण । न वदै=कुछ भी नहीं समझता। धरमराह=यमराज। खुआरी=वेइज्जत । दरगह परवानु=ईश्वरके दरवारमें जानेका उमे परवाना मिल जाता है।

४. टेक=आधार, अवलम्ब । वृथी=वृथा, झ्ठी । देवन काः= देनेके लिये । परोइ=पिरोक्तर पहन हे, धारण कर हे ।

इभागी ते जन जग माहि । सदा सदा हरि के गुन गाहि॥ बीचार । करहि जो नाम संसार ॥ गनी धनवंत से नि तनि मुखि बोलिह हरि मुखी। जानहु ते सुखी ॥ सदा सदा पैछानै । एक् एक **एको** इत उत की ओहु सोझी जाने। नाम संगि जिस का मनु मानिआ। नानक तिनहि निरंजनु जानिआ II डीठा । प्रभु संत-संगि अंतरि मीठा ॥ का लागा प्रभू नामु सगल समिग्री एकसु घट माहि। हसटाहि ॥ नाना रंग अनिक नउ निधि अमृतु प्रभ का नाम। विसाम ॥ देही महि इस का समाधि अनहत तह नाद। कहनु न जाइ अचरज विसमाद॥ तिनि देखिआ जिसु आपि दिखाए। नानक तिसु जन सोझी पाए<sup>र</sup>॥ तू मेरा सखा तुही मेरा मीतु। तू मेरा प्रीतम तुम सँगि हीतु॥ मेरी पति तू है मेरा गहणा। तुझ यिनु निमखु न जाई रहणा॥ त् मेरे लालन त् मेरे प्राण। त् मेरे साहिव त् मेरे खान॥ जिउ तुम राखहु तिउ ही रहना। जो तुम कहहु सोइ मोहि करना।। वसना । पेखऊ तहा तुम जह निरमय नाम जपउ तेरा रसना॥ मंडारु । मेरी नवनिधि त् अधार ॥ मनहि त् रंग ्सा

त् मेरी सोभा तुम सँगि रचिआ।

त् मेरी ओट त् है मेरा तिकआ!

मन तन अन्तरि तुही धिआइआ।

मरम तुमारा गुर ते पाइआ!

सतगुर ते दिंडआ इकु एकैं।

नानक दास हिरे हिरे टेकेंं।

#### सलोक

हिर हिर नामु जो जनु जपै सो आइआ परवाणु ।
तिसु जनकै बिल्हारणे जिनि मिजिआ प्रमु निरवाणु ॥
सितगुर पूरे सेविए दूखा का होइ नास ।
नानक नाम अराधिए कारजु आवै रासुँ॥
जिसु सिमरत संकट छुटिह अनँद मँगल विसाम ।
नानक जपीए सदा हिर निमस्त न विसरउ नामें॥
विस्तै कउड़त्तिण सगल मिह जगत रही लपटाइ।
नानक जिन वीचारिआ मीठा हिर का नाउँ॥
गुरु कै सबदि अराधिए नामि रंगि वैरागु।
जीते पंच वैराइआ नानक सफल मारू रार्गु॥
पतित उधारण पारब्रहमु संम्रथ पुरखु अपार ।
जिसहि उधारे नानका सो सिमरे सिरजणहाँ ॥
पंथा प्रेम न जाणई भूली फिरै गवारि।
नानक हिर विसराइकै पड़दे नरक अधिआर॥

- २. सो आइआ परवाणु=उसीका संसारमें आना सचा है। निरवाणु=मोक्षदायक।
- ३. कारजु आवै रासु=हरिनामकी पूँजी (अन्त समय) काम आये।
  - ४. विस्नाम=शान्ति । निमख=निमिष, पल ।
  - ५. विरवै कउड़त्ति=विषयरूपी कड़वी बेल ।
  - ६. गुरु के ''''वैरागु—गुरुके उपदेशकी आराधना करनी चाहिये, जिससे हरि-नामके प्रति प्रेम और विषयोंके प्रति वैराग्य उत्पन्न हो। पंच वैराहआ—विषयरूपी पाँच शत्रुओंको। मारू रागु—वह राग जो युद्धमें उत्साह वड़ानेके लिये गाया जाता है।

७. संम्रथ=समर्थ, सर्वशक्तिमान् ।

गाहि=गाते हैं। गनी=गिने जाते हैं। एको एकु-एकु=
 फेवल एक अद्वितीय परमात्मा। इत उत=दोनों लोक। सोझी=शान।

२. संत' " "हीठा=सत्सङ्गते प्रभावसे प्रभुको अपनी अन्तरात्माम ही देख लिया । सगल सिमग्री=नाना प्रकारकी सृष्टि । इसग्रह्=रीखरे हैं । विसमार=चमत्कार । सोझी=गुबुद्धि, विवेक ।

१. हीतु=हित, प्रेम । पित=लाज । गहणा=अवलम्बन, आधार । निमखु=निमिष, पल । खान=सबसे वड़ा सरदार । जह पेखउ=जहाँ भी देखता हूँ । रसा=रस, परमानन्द । रिचआ=रँगा हुआ या अनुरक्त हूँ । तिकआ=सहारा । दृड़िआ इकु एकै=इसे दृढ़तासे पकड़ लिया कि एक और केवल एक तू ही है ।

पटो अंटा भरम का मनहि भइओ फाटी बेरी पगइ ते सुरि कीनी बंदि खळाडूँ॥ सज्जा भेडिआ देई सीस उतारि। गर्विके तरसदे कदि नंग पस्सी नींहु महिंगा तक नालि विभा नेह कुड़ावै डेखु। न डेखें॥ पत्र भोग उरावणे जिचक पिरी सार् कंतड़े हुउ पसी तउ काजल हार तमोल रसु विनु पसे हमि रस छाईँ ॥ पहिला गर्ण कवृति करि जीवण की छड़ि आस । होह सभना की रेणुका तड आड हमारै पासे ॥ जिसु मनि वसै पारब्रह्मु निकटि न आवै पीर। भुष्य तिख तिसु न विआपई जसु नहिं आवै नीर्र ॥

विहुणा पाट पटंबर भाही सेती जाले। धूड़ी विचि छुडंदडी साहां नानक तै सह नालें॥ सोरिं सो रसु पीजिए कबहु न फीका होइ। नानक राम नाम गुन गाइअहि दरगह निरमल सोई॥ जाको प्रेम सुआउ है चरन चितव मन माहि। नानक विरही ब्रह्म के आन न कितहू जाहि ॥ मगनु भइओ प्रिअ प्रेम सिउ सूध न सिमरत अंग। प्रगटि भइओ सभ लोअ महि नानक अधम पतंगे ॥ संत-सरन जो जनु परै, सो जनु उधरनहार । संत की निंदा 'नानका', बहुरि-बहुरि अवतार ॥ साथ न चालै बिनु भजन, बिखिआ सगली छार । हरि-हरि नामु कमावना, 'नानक' इह धनु सार ॥

गुरु तेगबहादुर

( जन्म-संवत् १६७९ वि०, वैशाख कृ० ५ । जन्म-स्थान-अमृतसर, पिताका नाम-गुरु हरगोविन्द, माताका नाम-नानकी, मृत्यु—संवत १७३२ वि० अगहन सु० ५)

मन की मन ही माहि रही। ना हरि भजे न तीरथ सेए चोटी कालि गही।। दारा मीत पूत रथ संपति धन पूरन सभु मही। अउर सगल मिथिआ ए जानउ भजनु राम को सही ॥ फिरत फिरत बहुते जुग हारिओ मानसदेह लही। नानक कहत मिलन की वरिआ सिमरत कहा नही।

रे मन, राम सिउ करि प्रीति ।

स्रवन् गोविंद गुनु सुनउ अरु गाउ रसना गीति॥ करि साध संगति सिमरु माधो होहि पतित पुनीति। काल-बिआलु जिउ परिओ डोलै मुखु पसारे मीति ॥ आजु कालि फ़िन तोहि ग्रसिहै समिश्न राखउ चीति। कहै नानकु राम भजि छै जातु अउसर बीति॥

- १. मनिह भइओ परगासु=मनिक अंदर दिव्य प्रकाश भर गया। बेरी=वेड़ी। पगह ते=पैरोंमेंसे। बंदि खलासु=वन्धन-मुक्त।
- २. अय मेरे साजन ! अगर तू कहे, तो मैं अपना सिर उतार कर तुझे दे दूँ। मेरी आँखें तरसती हैं कि कब तुझे देखूँ।
- मेरी प्रीति तेरे ही साथ है; मैंने देख लिया कि और सब प्रीति झुठी है। तुझे देखे विना ये वल और ये भोग मुझे
- हरावने लगते हैं। ४. मेरे प्यारे ! तेरे दर्शनके लिये में बड़ी भोर उठ जाती हूँ । काजल, हार और पान और सारे मधुर रस, विना तेरे दर्शनके धूलकी तरह लगते हैं।
  - ५. क्वृिल करि=स्वीकार कर ले । छिड़=छोड़कर । रेणुका=पैरोंकी धूल, अत्यन्त तुच्छ ।
  - ६. पीर=दुःख । तिख=तृषा, प्यास । जमु=काल । नीर=निकट ।
  - ७. मेरा प्रीतम मेरे पास नहीं, तो इन रेशमी वल्लोंको लेकर क्या कल्लेंगी, मैं तो इनमें आग लगा दूँगी; प्यारे ! तेरे साथ पृत्रीं
  - ८. सोरिंठ=एक रागका नाम ा सो रसु=ब्रह्म-रससे आशय है। दरगह=परमात्माका दरवार। निरमल=निष्पाप। लोटती हुई भी मैं सुन्दर दीलूँगी।
  - ९. सुआउ=स्वभाव । चरन चितव मन माहि=परमात्माके चरणोंका ध्यान हृदयमें करते हैं। विरही=अत्यन्त प्रेमातुर । आन=
- अन्य स्थान, सांसारिक भोगोंसे आशय है।
  - १०. सूध=सुध, ध्यान । लोअ=लोक ।

जो नरु दुख मै दुखु नहिं मानै ।
सुख सनेहु अरु भय नहिं जाकै कंचन माटी जाने ॥
नहिं निदिया नहिं उसतित जाकै छोमु मोहु अभिमाना ।
हरख सोग ते रहै निआरउ नाहि मान अपमाना ॥
आसा मनसा सगछ तिआगै जगते रहै निरासा ।
कामु क्रोधु जिह परसै नाहिन तिह घट ब्रहमु निवासा ॥
गुर किरपा जिह नर कड कीनी तिह इह जुगति पछानी ।
नानक छीन भइओ गोविंद सिड जिड पानी सँगि पानी ॥

इह जिंग मीतु न देखिओं कोई ।
सगल जगतु अपने सुख लागिओं दुख मैं संगि न होई ॥
दारा मीत पूत सनवंधी सगरे धन सिव लागे।
जब ही निरधन देखिओं नरकउ संगु छाड़ि सम मागे॥
कहउँ कहा इआ मन वउरे कउ इन सिउ नेहु लगाइओं।
दीनानाथ सगल मैं मंजन जसु ताको विसराइओं॥
सुआन पूछ जिउ भइओं न सूधों बहुतु जतनु मैं कीनउ।
नानक लाज बिरद की राखहु नामु तुहारउ लीनउ॥

जामें भजन राम को नाहीं।
तिह नर जनम अकारथ खोइउ इह राखहु मन माहीं।।
तीरथ करे बिरत पुनि राखें, नहिं मनुवा विस जाको।
निहफल धरम ताहि तुम मानो साँचु कहत मैं याको॥
जैसे पाहन जल महि राखिउ भेदै नहिं तिहि पानी।
तैसे ही तुम ताहि पछानो भगतिहीन जो प्रानी॥
किल में मुकति नाम ते पावत गुर इह मेद बतावै।
कहु नानक सोई नर गरुआ जो प्रभ के गुन गावै॥

् साधोः मन का मान तिआगो ।
काम कोध संगति दुरजन कीः ताते अहनिसि भागो ॥
सुखु दुखु दोनों सम करि जानैः और मानु अपमाना ।
हरख-सोग ते रहै अतीता तिनि जिंग तत्तु पछाना ॥
उसतुति निंदा दोऊ त्यागेः खोजै पदु निरवाना ।
जन नानक इहु खेळु कठिन है। किनहू गुरमुखि जाना ॥

कहिरे, बन खोजन जाई।
सरव-निवासी सदा अलेगा तोही संगि समाई॥
पुरुष मध्य जिउ बासु बसतु है, मुकुर माहि जैसे छाई।
तैसे ही हरि यसे निरंतर, घट ही खोजहु माई॥
बाहरि भीतरि एके जानहु, इह गुरु गिआनु बताई।
जन नानक विनु आग चीन्हें, मिटैन भ्रम की काई॥

सम कछु जीवत को विउहार ।

मात पिता माई सुत बंधू अरु पुनि ग्रह की नार ॥

तन ते प्रान होत जब निआरे टेरत प्रेत पुकार ।

आध धरी कोऊ निह राखे धरि ते देत निकारि ॥

मृगतृसना जिउ जग रचना यह देखहु रिदे विचारि ।

कहु नानक भजु राम नाम नित जाते होत उधार ॥

राम सिमर राम सिमर इहै तेरो काज है।

माइआ को संगु तिआगि, प्रभु जू की सरिन लागि,

जगत-सुख मानु मिथिआ, झुठो सब साजु है॥

सुपने जिउ धनु पिछानु, काहे पर करत मानु,

बारू की भीत जैसे बसुधा को राजु है।

नानक जन कहत बात बिनिस जैहै तेरो गात,

छिनु-छिनु करि गइओ काछ तेसे जातु आज़ है॥

अव मैं कउनु उपाउ करउँ।
जिह विधि मन को संसा चूकै, भउ निधि पार परउँ॥
जनमु पाइ कछु भलो न कीनो, ताते अधिक डरउँ।
मन बच कम हरि गुन निहंगाए, यह जिअ सोच धरउँ॥
गुरमित सुनि कछु गिआनु न उपजिड, पसु जिउँ सोच भरउँ।
कहु नानक प्रभु विरदु पछानउँ, तव हुउँ पतित तरउँ॥

माई, मनु मेरो बिस नाहि।
निसवासुर बिखिअनि कउ धावत किहि विधि रोकउ ताहि॥
बेद पुरान सिमृति के मित सुनि निमख न हिए बसावै।
परधन परदारा सिउ रिचओ विरथा जनमु सिरावै॥
मदि माइआ कै भइओ वाबरो स्झत नह कछु गिआना।
घट ही भीतरि बसत निरंजनु ताको मरमु न जाना॥
जब ही सरनि साध की आइओ दुरमित सगल विनासी।
तब नानक चेतिओ चिंतामनि काटी जम की फाँसी ॥

मन रे प्रभ की सरिन विचारो।
जिह सिमरत गनका-सी उधरी ताको जमु उर धारो॥
अटल भइऔं धुअ जाकै सिमरित अरु निरभै पटु पाइआ।
दुख हरता इह विधि को मुआमी तै काहे विसराइआ॥
जव ही सरिन गही किरपानिधि गज गराह ते छूटा।
महिमा नाम कहा लड वरनड राम कहत वंधन तिह त्टा॥

१. विखिअनि कउ=विषयोंको, इन्द्रियोंके भोगोंकी ओर। मित= मत, सिद्धान्त। सिउ=से। निरंजनु=निराकार परमात्मा। मरमु=भेद, रहस्य। चेतिओ=चिन्तन या ध्यान किया। चिन्तामिन=समस्त चिन्ताओंको दूर करनेवाला, परमात्मा। अजामेलु पापी जगु जाने निमंख माहि निसतारा। नानक कहत चेत चिंतामनि तै भी उतरहि पारा ॥

प्रीतम जानि लेहु मन माही।
अपने मुख सिउ ही जगु फाँधिओं को काहू को नाही।।
मुख मै आनि बहुतु मिलि बैठत रहत चहू दिसि घेरै।
विपति परी सम ही सँगु छाड़त कोउ न आवत नेरै।।
घर की नारि बहुतु हितु जा सिउ सदा रहत सँग लागी।
जब ही हंस तजी इह काइआ प्रेत प्रेत करि मागी।।
इह विधि को बिउहार बनिओ है जा सिउ नेहु लगाइओ।
अंति बार नानक बिनु हरि जी कोऊ काम न आइओ<sup>र</sup>।।

हिर के नाम बिना दुख पावै।

भगित बिना सहसा निह चूकै गुर इह भेद बतावै॥
कहा भइउ तीरथ ब्रत कीए, राम सरिन निह आवै।
जोग जग्य निहफल तिह मानो जो प्रभु-जसु विसरावै॥
मान मोह दोनो को परहरि, गोविंद के गुन गावै।
कहु नानक इह बिधि को प्रानी जीवनमुकत कहावै॥

मन रे, साचा गहो विचारा ।
राम नाम विनु मिथिआ मानो सगरो इह संसारा ॥
जाको जोगी खोजत हारे, पाइओ नहिं तिहि पारा ।
सो स्वामी तुम निकटि पछानो, रूप-रेख ते निआरा ॥
पावन नाम जगत में हिर को, कबहू नाहि सभारा ।
नानक सरनि परिओ जगयंदन, राखहु विरद तुम्हाराँ ॥

साधो रचना राम बनाई । इिक बिनमें इक असथिर माने अचरज लखिओ न जाई ॥ हाम क्रोध मोह बिस प्रानी हिर मृरति बिसराई । इठा तन साचा करि मानिओ जिउ सुपना रैनाई॥ जो दीते सो सगल विनासै, जिउ बादर की छाई। जग नानक जग जानिओ मिथिआ, रहिओ राम सरनाई ॥

प्रानी कउ हरिजमु मिन निह आवै। अहिनिसि मगनु रहे माइआ में कहु कैसे गुन गावै॥ पूत मीत माइआ ममता तिउ इहु विधि आपु वँधावै। मृगत्सना जिउ झुठो इह जगु देखि ताहि उठि धावै॥ भुगति मुकति को कारनु स्वामी, मूढ़ ताहि विसरावै। जन नानक कोटिन में कोऊ भजनु राम को पावै<sup>२</sup>॥

जगत में झूठी देखी प्रीत।
अपने ही सुख सिउ सब लागे, किआ दारा किआ मीत॥
मेरी मेरी समै कहत हैं हित सिउ बाँधिओ चीत।
अन्तकाल संगी निह कोऊ, इह अचरज है रीत॥
मन मृरख अजहूँ निह समझत, सिख दै हारिओ नीत।
नानक भउजल-पारि परे, जो गावै प्रभु के गीतं॥

साधों, कउन जुगति अव कीजै। जाते दुरमित सकल विनासे, रामभगति मनु भीजै॥ मनु माइआ में उरिक्ष रिहओं है, बूझे निहें कछु गिआना। कउन नामु जग जाके सिमरे पानै पहु निरवाना॥ भए दइआल कृपाल संतजन तय इह नात यताई। सरव धरम मानो तिह कीये जिह प्रभन्कीरित गाई॥ रामनाम नर निसिनासुर में निमल एक उर धारै। जम को नासु मिटै नानक तिह, अपुनो जनम सवारे ॥

हरि विनु तेरों को न सहाई ! काकी मात-पिता सुत विनता, को काहू को भाई ॥ धनु धरनी अंक संपति सगरी जो मानिओ अपनाई ! तन छूटै कछु संग न चालै, कहा ताहि लपटाई ॥

१. गनका=एक वेश्या, जिसका नाम पिङ्गला था । धुअ=धुव । विधि को=ऐसा (पतितपावन )। कहा लज=कहाँतक । तूय= गया। निसतारा=मुक्त कर दिया।

२. फाँधिओ=फंदेमें पड़ा है। को काहू को=कोई भी किसीका। =तजदीक। जा सिउ=जिसके साथ। हंस=जीव। काइआ= 1, देह।

सहसा निह चूकै=संशय (द्वैतभाव) का अन्त नहीं
 को=कोई विरला।

४. गहो=प्रहण करो। विचारा=सिंहवेक, आत्मशान। हो=पहचानो। सभारा=सरण या ध्यान किया। विरद=वाना, नाम।

१. असथिर=स्वर, नित्य । रैनाई=रातका । होसै=दीवन है । सगळ=सकल । छाई=छाँछ ।

२. मिन निष्ट् आवै=हृदयमँ जमता नहीं। गुगनि=भीगः सांसारिक मुख।

३. किआ=क्या । दारा=जी । हित · · · · चीत=मन ते प्रेमने फँसा लिया । नीत≕नीतिकी, हितकारी; नित्य । गीन=गुणगन ।

४. भीजै=भीगे, विभोर हो जाये। निरवाना=मोध्र। सर्वः । गाई=मानो उसने सब धर्म-कर्म कर ठिये, जिसने प्रेममे परमानायः गुण-गान किया। निमस=निमिष, पट्ट। स्वार्गे=मुभार ऐसा है।

ोन दहयाल सदा दुख-भंजन ता सिउ रुचि न बढ़ाई । ग्रानक कहत जगत सभ मिथिआ ज्यों सुपना रैनाई ।

साधोः इह तनु मिथिआ जानो ।
इआ भीतर जो राम वसतु हैं, साचो ताहि पछानो ॥
इहु जग है संपति सुनने की, देखि कहा ऐंड़ानो ।
संगि तिहार कछू न चालै, ताहि कहा लपटानो ॥
असतुति निंदा दोऊ परिहर हरि-कीरति उर आनो ।
जन नानक सम ही में पूरन एक पुरख भगवानो ॥

हिर को नामु सदा सुखदाई।
जाको सिमरि अजामिल उधरिओ गनका हू गति पाई॥
पंचाली को राजसभा में रामनाम सुधि आई।
ताको दुखु हिरओ करुनामय अपनी पैज बढ़ाई॥
जिह नर जसु गाइओ किरपानिधि ताको भइओ सहाई।
कहु नानक में इही भरोसै गही आन सरनाई॥

माई में धनु पाइओ हरि नामु ।

मनु मेरो धावनते छूटिओ, करि बैठो विसरामु ॥

माइआ ममता तनते भागी, उपांजि निरमल गिआनु ।
लोभ मोह एह परिस न साकै, गही भगति भगवान ॥
जनम जनम का संसा चूका, रतनु नामु जब पाइआ ।
तिसना सकल विनासी मन ते, निज सुष माहि समाइआ ॥
जाकउ होत दइआछ किरपानिधि, सो गोविंद गुन गावै ।
कहु नानक इह विधि की संपै, कोऊ गुरमुषि पावै ॥

हरि जू राषि छेहु पति मेरी।
जम को त्रास महउ उर अंतरि, सरन गही किरिपानिधि तेरी।
महा पतित सुगध छोमी फ़्रानि, करत पाप अब हारा।
मैं मरवे को विसरत नाहिन, तिह चिंता तनु जारा॥
किये उपाव सुकति के कारिन, दहिदिस कउ उठि धाइआ।
घट ही भीतरि वसै निरंजन, ताको मरमुन पाइआ॥
गाहिन गुनु नाहिन कछु जपु, तपु, कउनु करमु अब कीजे।
नानक हारि परिउ सरनागति, अमै दानु प्रभ दीजे॥

33

( प्रेषिका-श्रीपी ॰ के ॰ नगदीशकुमारी )

#### दोहा

गुन गोबिंद गाइओ नहीं, जनमु अकारय कीन। कडु नानक हरि मजु मना, जिहि विधि जल की मीन।। बिखिअन सिउ काहे रचिओ, निमिख न होहि उदास । कहु नानक मजु हरि मना, परैन जम की फास ॥ तरनापो इउँही गइओ लिइओ जरा तन जीति। कहु नानक भजु हरि मना अउधि जाति है बीति ॥ विरध महओ सूझै नहीं काल पहुँचिओ आन । कहु नानक नर बावरे किउ न भजै भगवान ।। धन दारा संपति सकल जिनि अपनी करि मानि ! इन मैं कुछ संगी नहीं नानक साची जानि ।। पतित उधारन मैं हरन हरि अनायं के नाय'। कह नानक तिह जानिहो सदा वसतु तुम साथ।। तनु धनु जिह तोकउ दिओ तासिउ नेहु न कीन। कह नानक नर बाबरे अब किउ डोलत दीन।। तनु धनु संपै मुख दिओ अरु जिह नीके धाम। कह नानक सुनु रे मना तिमरत काहे न राम॥ सम सुख दाता रामु है दूसर नाहिन कोइ। कह नानक सुनि रे मना तिह सिमरत गत होई ॥ जिह सिमरत गत पाइये तिहि भज रे तैं मीत। कह नानक सुन रे मना अउधि घटति है नीत॥ पाँच तत्त कौ तनु रचिउ जानहु चतुर सुजान। जिह ते उपजिउ नानका लीन ताहि मैं मान ॥ घटि घटि मैं हरि जू वसे संतन कह्यो पुकारि। कह नानक तिह भजु मना भंड निधि उतरहि पारि॥ मुख दुख जिह परसै नहीं लोभ मोह अभिमान। कहु नानक सुन रे मना सो मूरत भगवान॥ उसत्ति निदिआ नाहि जिह कंचन लोह समानि। कह नानक सुन रे मना सुकत ताहि तें जानि॥ हरख (कोध) शोक जा के नहीं वैरी मीत समान। कहु नानक सुन रे मना ! मुक्ति ताहि तें जान ॥ भय काहू कउ देत नहिं नहिं भय मानत आनि । कह नानक सुन रे मना ! गिआनी ताहि बखानि ॥ जिहि विधिया सगरी तजी लिओ भेख वैराग। कह नानक सुन रे मना! तिइ नर माथै भाग॥ जिहि माया ममता तजी सन ते भयो उदास। कह नानक सुनु रे मना ! तिह घटि ब्रह्म-निवास ।

१. को=कोई भी । जो मानिओ अपनाई=जिसे अपनी मान भैठा था । रुचि=प्रीति । रैनाई=रातका ।

२. इमा⇒या, इस । पद्यानो≔पहचानो | ऍड़ानो≔गर्व किया । एक पुरख=नेमल अकाल पुरुष ।

३. उपरिको=उद्यार पा गया, मुक्त हो गया । गति=मोक्ष । पंचार्ली=द्रौपदी । पंच=प्रण, देक । क्षान=आकर ।

जिहि प्रानी हुउ मैं तजी करता राम पछान। कहु नानक वह मुक्त नर यह मन साची मान ॥ भय नासन दुर्मति हरण कलि में हरि को नाम। निस दिनि जो नानक भजे सफल होइ तिह काम ॥ जिह्वा गुन गोबिंद भजह करन सुनह हिर नाम। कहु नानक सुन रे मना ! परिह न जम के धाम ॥ ममता तजै लोभ मोह अहँकार। नानक आपन तरै औरन लेत उधार॥ जिउ स्वप्ना और पेखना ऐसे जग को जानि। इन मैं कछु साचो नहीं नानक बिन भगवान॥ निश दिन माया कारणें प्रानी डोलत नीत। कोटन में नानक कोऊ नारायण जिह चीत ॥ जैसे जल ते बुदबुदा उपजे विनसे नीत। जग रचना तैसे रची कहु नानक सुन मीत।। जो सुख को चाहे सदा सरिन राम की लेह। नानक सुनु रे मना ! दुर्लभ मानुख देह ॥ कारिन ध्यावहीं मूरख लोग अजान। कहु नानक विनु हरि भजन विर्था जन्म सिरान॥ जो प्रानी निसि दिनि भजै रूप राम तिह जानु। हरि जन हरि अंतरु नहीं नानक साची मानु॥ मनु माइआ में फँधि रहिओ बिसरिओ गोविंद नाम। कहु नानक बिन हरि भजन जीवन कउने काम ॥ प्रानी राम न चेतई मद माया के अंध। कहु नानक हरि भजन बिनु परत ताहि जम फंद ॥ सुख में बहु संगी भए दुख में संगि न कोइ। कहु नानक हरि भज मना ! अंत सहाई होइ॥ जन्म जन्म भरमत फिरिओ मिटि न जम को त्रासु। कहु नानक हरि भज्ज मना ! निर्भय पानहि बासु ॥ जतन बहुत मैं करि रहिओ, मिटिओ न मन को मान। दुर्मीत सिंउ नानक फॅंघिओं राखि लेहु भगवान॥ बाल ज्वानि और बृद्धपन तीनि अवस्थां जानि। कहु नानक हरि भजन बिनु विरथा सब ही मान ॥ करणो हुतो सु ना किओ परिओ लोभ के फंद। नानक समये रिम गइओ अब क्यों रोवत अंघ॥ मन मङ्आ में रिम रह्यो निकसत नाहिन मीत। नानक मूरत चित्र जिउं छाड़त नाहिनि भीत॥ नर चाहत कछु और, और की और मई। चितवत रहिओं ठउर नानक फाँसी गल परी ॥

जतन बहुत सुख के किये दुख की कियो न के कहु नानक सुन रे मना! हरि भावे सो है जगत भिखारी फिरत है सब को दाता र कहू नानक मन सिमरु तिह पूरन होवहिं क भूटे मानु कहा करै जगु सपने जिउ ज इन में कछु तेरो नहीं नानक कहिओ बख गरव करत है देह को विनसे छिन में मी जिहि पानी हरि जस कहिओ नानक तिहि जग जी जिह घटि सिमरन राम को सो नर मक्ता ज तिहि नर हरि अंतर नहीं नानक साची मा एक भक्ति भगवान जिह प्रानी कै नाहि र जैसे सुकर सुआन नानक मानो ताहि ह सुवामी को यह जिउ सदा सुआन तजत नहिं नित्त । नानक इह विधि हरि भजउ इक मन होइ इक चित्त ॥ तीरथ ब्रत और दान करि मन में धरे गुमान। नानक निषफल जात हैं जिउ कूँचर असनान॥ सिरु कॅंविओ पगु डगमगै नैन ज्योति ते हीन। कह नानक यह विघ भई तऊ न हरि रस लीन ॥ निज करि देखिओ जगत में कोइ काहु को नाहि। नानक थिर हरि भक्ति है तिह राखों मन माहिं॥ जग रचना सब झूठ है जानि लेहु रे मीत। कहू नानक थिर ना रहे जिउ बाल् की भीत।। राम गइओ रावनु गइओ जा क्रउ वह परिवार। कह नानक थिर कछु नहीं सुपने जिउँ संसार II चिंता ताकी कीजिए जो अनहोनी होइ। यइ मारगु संसार को नानक थिरु नहिं कोइ॥ जो उपजिओ सो बिनसिहै परो आशु के काल। नानक हरि गुन गाइ ले छाड़ि सकल जंजाल॥ बल छुट क्यों बंधन परे कछू न होत उगाय। कह नानक अत्र ओट हरि गज जिउ होहु सहाय ॥ बल होया बंधन छुटे सव किछु होतँ उपाम। (नानक) सव कुछ तुमरे हाथ में तुम ही होत सहाय॥ संग सखा सब तिज गये कोउ न नियहिओ साम। कह नानक इह विपत में टेक एक राजाणा। नाम रहिओ साधू रहिओ, रहिओ गुरू गोविंद । कहू नानक इह जगत में किन जिपओ गुरु गंद ॥ राम नाम उर में गहिओ जाके सम निह कीय। जिह सिमरत संकट मिटे दूरम तिहारो होय।

गुरु गोविन्दसिंह

(पूर्वनाम—गोविन्दराय, जन्म—वि॰ सं॰ १७२३ पौष शुक्ता ७, जन्म-स्थान—पटना । पिताका नाम—गुन वेगवहाटुर, ।ताका नाम—गजूरी । शरीरान्त—कार्तिक शुक्ता ५, वि॰ सं॰ १७६५)

गन्न जियो तिहँ को जग में मुख तें
हिर चित्त में जुद्ध विचारें।
रेह अनित्त न नित्त रहे जमु
नाव चढ़े भवसागर तारें॥
धीरज धाम बनाइ इहे तन बुद्धि
सु दीपक ज्यों उजियारें।
ज्ञानहि की बढ़नी मनो हाथ
ले कायरता कतवार बहारें॥

का भयो जो सबही जग जीत सु लोगन को यहु त्रास दिखायो । और कहा जु पै देस बिदेसन माहिं भले गज गाहि बँधायो ॥ जो मन जीतत है सब देस बहै तुमरे नृप हाथ न आयो । लाज गई कछु काज सञ्यो निहं लोक गयो परलोक गमायो ॥ माते मतंग जरे जर संग अनूप उतंग सुरंग सँवारे । कोटि तुरंग कुरंगहु सोहत पौन के गौन को जात निवारे ॥ भारी भुजान के भूप मली विधि नावत सीस न जात विचारे । एते भए तो कहा भए भूपति अंत को नाँगेहि पाँय सिधारे ॥

प्रानी ! परमपुरुष पग लागो ।
सोवत कहा मोह-निद्रा में, कबहुँ सुचित हैं जागो ॥
औरन कहा उपदेसत है पसु, तोहि प्रबोधन लागो ।
संचत कहा परे विसियन कहँ, कबहुँ विषय रस त्यागो ॥
केवल करम भरम से चीन्हहु, धरम करम अनुरागो ।
संप्रह करो सदा सिमरन को, परम पाप तिज भागो ॥
जातें दुःख पाप निहं भेटै, काल जाल ते त्यागो ।
जो सुख चाहो सदा सवन को, तो हिर के रस पागो ॥

रे मन! ऐसो करि संन्यास।
वन से सदन सबै कि समझहु, मन ही माहिं उदास ॥
जत की जटा जोग को मंजनु, नेम के नखन बढ़ाओ ।
ग्यान-गुरू, आतम उपदेसहु, नाम-विभृति लगाओ ॥
अस्प अहार सुल्प सी निद्रा, दया छिमा तन प्रीत ।
सील सँतोख सदा निरवाहियो, हुँयो त्रिगुन अतीत ॥
काम क्रोध हंकार लोभ हठ, मोह न मन सौं ल्यावै ।
तय ही आत्म-तत्त कीं दरसै, परम पुरुष कहँ पावै ॥

रासलीलाके पद जय आई है कातक की घत सीतल, कान्ह तये अतिही रिसया। सँग गोपिन खेल विचार करवो, जो हुतो भगवान महा जिसया॥ अपवित्रन लोगन के जिह के पग सबै लागत पाप तिह को सुनि तिरियन के सँग खेल, निवारह काम इहै वसिया ॥ मुख जाहि निसापति की सम है। वन मैं तिन गीत रिझयो अरु गायो । सुर को धुनि स्रउनन ब्रजह की त्रिया सच ही सुनि पायो ॥ धाइ चलीं हरि के मिलिबे कहुँ तउ सब के मन मैं जब भायो। मनों मृगनी कान्ह जुबती छिलें कहु घंटक हेर बनायो॥ गइ आइ दसो दिसि ते गुपिया रस कान्ह के साथ पर्गी। पिख के मुख कान्ह को चंदकला सु चकोरन-सी मन मैं उमगी॥ हरि को पुनि सुद्ध सुआनन पेखि किथों तिन की ठग डीठ लगी। प्रसन्न भयो पिख कै कवि 'स्याम' मनो मृग देख मृगी ॥ रूखन रस चूवन लाग शरें झरना गिरि ते सुखदाई। चुगैं न मृगा बन के लग रीझ रहे धुनि, जो सुनि पाई॥ देवगँधार विलावल सारँग की रिझ के जिह तान वसाई। देव मिलि देखत कौतुक मुरली नँदलाल बजाई ॥ ठाढ जमुना सुनि धुनि राग भले सुनिवे को चहे है। बन के गज औ इकठे मिलि आवत सिंह सहे है॥ सुर-मण्डल के सुर त्याग सबै सुर ध्यान कहे है। सो सुनि वन

ऊपर पंख पसार रहे है।

# मोहका महल ढहेगा ही

### महल-खंडहर

एक सची घटना है—नाम और स्थान नहीं वितालाना है, उसकी आवश्यकता भी नहीं है। एक विद्वान् संन्यासी मण्डलेश्वर थे। उनकी बड़ी अभिलापा थी गङ्गाकिनारे आश्रम बनवानेकी। एड़े परिश्रमसे, कई वर्षकी चिन्ता और चेष्टाके गरिणामस्वरूप द्रच्य एकत्र हुआ। भूमि ली गयी, गवन बनने लगा। विशाल भच्य भवन बना माश्रमका और उसके गृह-प्रवेशका भंडारा भी एड़े उत्साहसे हुआ, सैकड़ों साधुओंने भोजन केया। मंडारेकी ज्ठी पत्तलें फेंकी नहीं जा सकी थीं, जिस चूल्हेपर उस दिन मोजन बना था, उसकी अग्नि बुझी नहीं थी, गृह-प्रवेशके सुसरे दिन प्रभातका सूर्य स्वामीजीने नहीं देखा। उसी रात्रि उनका परलोकव स हो गया।

यह कोई एक घटना हो, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ऐसी घटनाएँ होती रहती हैं। हम इसे देखकर भी न देखें ....।

कौड़ी कौड़ी महल बनाया, लोग कहे घर मेरा। ना घर मेरा ना घर तेरा, चिड़िया रैन बसेरा॥

यह संतवाणी कितनी सत्य है, यह कहना नहीं होगा। जिसे हम अपना भवन कहते हैं, क्या वह हमारा ही भवन है ? जितनी आसक्ति, जितनी ममतासे हम उसे अपना भवन मानते हैं, उतनी ही आसक्ति, उतनी ही ममता उसमें कितनोंकी है, हम जानते हैं ? लाखों चींटियाँ, गणन से बाहर मिस्लयाँ, मच्छर और दूसरे छोटे कीड़े, सहस्रों चूहे, सैकड़ों मकड़ियाँ, दर्जनों छिपकिटयाँ,

कुछ पक्षी और पतंग, ऐसे भी दूसरे प्राणी जिन्हें हम जानतेतक नहीं—लेकिन मकान उनका नहीं है, यही कैसे ? उनका ममत्व भी तो उसी कोटि-का है, जिस कोटिका हमारा ।

मकान—महल—दोनोंकी गति एक ही है। बड़ी लालसासे, बड़े परिश्रमसे उसका निर्माण हुआ। उसकी साज-सजा, उसका वैभव—लेकिन एक-मूकम्पका हलका धकाः । आज तो किसी देशमें कभी भी मनुष्यकी पैशाचिकता ही मूकम्पसे भी अधिक प्रलय कर सकती है। महानाशके जो मेघ विश्वके भाग्याकाशपर घिरते जा रहे हैं—कहाँ कब वायुयानोंसे दारण अग्नि-वर्ण प्रारम्भ होगी, कोई नहीं जानता। परमाणु या उससे भी ध्वंसक किसी अस्रका एक आधात—क्या रूप होगा इन भवनों और महलोंका?

कुछ न हो—काल अपना कार्य वंद नहीं कर देगा। जो बना है, नष्ट होकर रहेगा। महलका परिणाम है खंडहर—वह खंडहर, जिसे देखकर मनुष्य ही डर जाता है। रात्रि तो दूर, जहाँ दिन-में जाते समय भी सावधानीकी आवश्यकता पड़ती है। मनुष्यका मोह उससे महल बनवाता है और महल खंडहर बनेगा, यह निश्चित है।

केवल महल ही खंडहर नहीं होता । जीवनमें हम जो मोहका विस्तार करते हें—थन, जन, मान, अधिकार, भृमि—मोहका महल ही ई यह सब और मोहका महल ढहेगा ही । उसका वास्तविक रूप ही है—खंडहर ।







# उदासीनाचार्य श्रीश्रीचन्द्रजी

### उदासीन-सम्प्रदायके प्रवर्तक

[जन्म-वि॰ सं॰ १५५१ भाद्रपद शु॰ ९। जन्म-स्थान-तलवंडी (लाहौरसे ६० मील पश्चिम)। पिताका नाम-श्रीनानकदेव-१। साताका नाम-श्रीसुलक्षणादेवी। गुरुका नाम-अविनाशीरामजी। अन्तर्थान-चम्बाकी पार्वत्य गुफाओंमें।]

( प्रेषक-पं० श्रीसीतारामजी चतुर्वेदी एम्० ५०, एळ्-एळ्० बी०)

प्रश्न—हे जीव ! तुम किसकी आज्ञासे। किसके समझानेपर इस संसारमें आये !

उत्तर—सद्गुरु अविनाशी मुनिद्वारा दीक्षित होकर पूर्वजन्मके लेखके अनुसार श्रौतप्रवज्या लेकर लोक-कल्याणके लिये मैं आया हूँ; अतः अव तुमलोग सावधान अर्थात् आत्मज्ञ होकर अलख पुरुष सिचदानन्द परमेश्वरका सारण करो और अपने ग्राम और नगरी अर्थात् समाजका उद्धार कर डालो । ज्ञान ही गुदड़ी है, क्षमा ही टोपी है, यत या संयम ही आड़बंद अर्थात् कमरवंद है। शील ही कीपीन है, अपनेको कर्मके बन्धनसे मुक्त समझना ही कन्या है, इच्छारहित होनेकी भावना ही झोली है, युक्ति ही टोपी है, गुरुके मुखसे सुना हुआ उपदेश ही बोली है, धर्म ही चोला है, सत्य ही सेली ( उपवीत ) है, मर्यादापालन ही गलेमें पड़ी हुई कफनी है। ध्यान ही यदुवा है, निरत ही सीना है, ब्रह्म ही अञ्चल है जिसे सुजान या चतुरलोग पहनते हैं। निर्लेप-बृत्ति ही मोरछल है, द्रेष-दीन निर्भयता ही जंगडोरा है, जाप ही जाँधिया है, गुण ही उद्यानी ( उड़नेकी विद्या ) है, अनहद नाद या अनाहत वाणी ही सिंगीका शब्द है, लजा ही कानकी मुद्रा 'कुंडल' रे, शिव ही विभृति है, हरिभक्ति ही वह मृगछाला है, जिसे गुरुपत्र पहनते हैं। संतोप ही सृत है, विवेक ही धागे हैं, जिनसे ये यहत-सी थेकलियाँ उस कन्यामें सिली हुई हैं। जिन्हें सुर्ति या वात्सस्य-प्रीतिकी सुई लेकर सद्गुरु सीता है। इसे जो अपने पास रखता है। वह निर्भय होता है । इस स्याम, श्वेत, पीत और रक्तवर्णके बस्नखण्डोंसे बनी हुई कन्याकी जो पहनता है, वही हमारा गुरुभाई है। तीन गुण अर्थात मन्त, रात तमकी चक्रमकरे अन्ति-मन्यन करके दुःख-मुर्गात पुण्डांत हमने अपनी देह जलायी है। शीभाने युक्त संयमान्यी महादेवजीहे चरणकमलेंमें हमारी अत्यन्त प्रीति समी हुई है। इसने भावका भोजन ही अमृत बनाकर प्राप्त १६या है। इसिंडो इमोर मनमे भन्ने-बुरेकी भावना ही

नहीं रह गयी है। पात्र-अपात्रका विचार ही हमारा बहुगुण-संयुक्त फरुहा, कमण्डल, तुम्बी और किश्ती है। जो साध उस परम अमृतके पेयको मन लगाकर पीता है, वही शान्ति पाता है। वह परम शक्ति इडा और पिङ्गलामें दौड़ती रहती है और फिर मुपुम्णामें स्वाभाविक रूपसे निवास करने लगती है। हमारा काम है कि हम सम्पूर्ण इन्छाएँ छोड़कर उस निराश ( इच्छाहीन ) मठमें निरन्तर ध्यान लगाये रहें और उस निर्भय नगरीमें गुरुज्ञानका दीपक जलायें, जहाँ स्थिरता ही हमारी ऋदि हो, अमरत्व ही हमारा दण्ड हो, धैर्य ही हमारी कुदाली हो, तप ही खड्ग हो, वशीकार या इन्द्रियोंको वशमें करना ही आसा अर्थात् टेका हो। समदृष्टि ही चौगान हो। जिससे कि किसी प्रकार मनमें हर्ष या शोक न आये । सहज वैरागीको इसी प्रकार मायाकी सम्पूर्ण मोहिनी त्यागकर वैराग्य साधना चाहिये। ऐसा करनेवाळेके लिये भगवान्का नाम ही पक्खर या कवल है। पवन या प्राणायाम ही उसका वह घोड़ा है, जिसके लिये कर्मोसे विरक्ति ही जीन है, तत्त्व ही उसका जोड़ा या वेश है, निर्भुण ही ढाल है, गुरुका शब्द ही धनुष है, बुद्धि ही कवच है, प्रीति ही बाण है, ज्ञान ही किंदी है, गुण ही कटारी है। इस प्रकार संयमके शस्त्रोंसे सुसजित साधक अपने मनको मारकर जब सवारी करने लगता है। तब वह मायाके विषम गढ़को तोड़कर निर्भयतापूर्वक अपने घर अर्थात् ब्रह्ममं लौट आता है। यहाँ पहुँचनेपर अनेक प्रकारके वाद्यों और शङ्खोंसे उसका स्वागत किया जाता है।

स्वतः अखण्ड आनन्दरूप ब्रह्म ही साधकका यज्ञोपवीत है, मानिषक निर्मल्ता ही उसकी थोती है, 'सोऽहम्' जप ही सची माल है, गुकमन्त्र ही शिला है, हरिनाम ही गायत्री है, जिसे वह स्थिर आसनपर बैठकर शान्तिके साथ जपता है। पूर्ण ब्रह्मका ध्यान ही उसका तिलक है, यश ही तर्पण है, प्रम ही पूजा है। ब्रह्मानन्द ही भोग है, निर्वरता ही संस्था है और ब्रह्मका साक्षातकार ही छापा है। इतना होनेपर वह अपने मनके सम्पूर्ण संकल्प-विकल्प स्वयं नष्ट कर डालता है। इस ब्रह्मकी प्रीति ही पीताम्बर है, मन ही मृगछाला है, चित्तमें उस चिदम्बर परमेश्वरका सारण ही रुनद्धन माला है। ऐसे व्यक्तिकी जो बुद्धि पहले रोएँवाले बाघंबर, कुलह या ऊँची टोपी, खौस अर्थात् जूते और खड़ाउँ जोंमें की नह सब प्रकारके चूड़े और शृङ्खला

आदि बन्धन तोड़कर उदासीन साधुका बाना ग्रहण लेता है और केवल जटाज्टका मुकुट बॉधकर ऐसा हो जाता है कि फिर उसे कोई बन्धन नहीं होता। नान पुत्र श्रीचन्द्रने यही मार्ग बताया है, जिसका रहस्य लेनेपर ही तत्त्व मिल सकता है। इस मात्राको जो धारण लेता है, वह आवागमनके सब बन्धनोंसे मुक्त हो जाता

# स्वामी श्रीसंतदासजी

[ जन्म—वि० सं० १६९९ फाल्गुन कृष्ण ९ गुरुवार, देहत्याग—वि० सं० १८०६ फाल्गुन कृष्ण ७ शनिवार ] ( प्रेषक—भण्डारी श्रीवंशीदासजी साधु वैष्णव )

ग-नाम में ध्यान धर, जो साँसा मिल जाय।
चौरासी विच संतदास, देह न धारे काय।
गशब्द विच परम सुख, जो मनवा मिलि जाय।
पासी आवे नहीं, दुख का धका न खाय॥
हाँ पाया संतदास, राम-भजन का सुक्ख।
हाँ सबे ही मिट गया, चौरासी का दुक्ख॥
को दीसे नहीं, गंदा सब संसार।
से बंदा होत है, कोइ गई नाँव ततसार॥

राम भजन की औषधी, जो अठ पहरी खाय। संतदास रच पच रहे, तो चौरासी मिट जाय।। राम रतन धन संतदास, चौड़े धरचा निराट। छाने छोले मेलिये, छुछ झूठ-कपट की साट॥ राम रतन धन संतदास, ध्यान जतन कर राख। इस धन की महिमा करत, सब संतन की साल॥ तीन लोक कूँ पूँठ दे, सोहि कहेगा राम। वहीं लहेगा संतदास, परम धाम विसराम॥

# रामस्नेही-सम्प्रदायके स्वामी श्रीरामचरणजी महाराज

न्म---र्सं० १७७६, हूँ ढाङ प्रान्तके सोडा नामक श्राममें । पिताका नाम---श्रीवकतरामजी, जन्मनाम---श्रीरामकृष्ण । देहत्याग--

( प्रेषक—संत रामिकशोरजी )

नमो राम रमतीत सकल व्यापक घणनामी। सब पोपै प्रतिपाल सबन का सेवक स्वामी।। करणामय करतार कर्म सब दूर निवारै। करणामय करतार कर्म सब दूर निवारै। चरण वंदन करें सब इंशन के ईश्च। पालक तुम जगत गुरु जग जीवन जगदीश।। तंदधन सुख राशि चिदानँद किह्ये स्वामी। पार मध्य नाहिं कौन विधि करिये सेवा। निराकार आकार अजन्मा अविगत देवा॥

रामचरण वंदन करें अलह अलंडित गृर । सुखम थूल खाली नहीं रह्या सकल भरपूर ॥ नमो नमो परब्रह्म नमो नहकेवल राया । नमो अभंग असंग नहीं कहुँ गया न आया ॥ नमो अलेप अलेप नहीं कोइ कर्म न काया ॥ नमो अमाप अथाप नहीं कोइ पार न पाया ॥ शिव सनकादिक शेष लों रटत न पार्य अंत । रामचरण वंदन करें नमो निरंजन वंत ॥ कुण्डलिया

शोक निवारण दुख हरण वियति विष्टं दनहार । अनादि अकल अल्पित अगम निगम न पार्वे पार ॥ निगम न पार्वे पार पूर सर्वश रणनामी । मुशक्ल से आसान करें करणानिधि सामी॥ ामचरण भज राम कूँ सो समर्थ बड़ दातार ।

गोक निवारण दुख हरण विपति विहंडनहार ॥

समर्थ राम कृपाछ हो दाता बड़े दयाल ।

किरपा लघु दीरघ करो निर्धन करण निहाल ॥

निर्धन करण निहाल हरो विपदा दे समता ।

निवल सबल कर ल्योह मूक मूढ़ करिहो वकता ॥

रामचरण कह रामजी ! येह तुमारी चाल ।

समर्थ राम कृपाछ हो दाता बड़े दयाल ॥

#### साखी

कहवो सुणवो देखवो चित की चितवन जाण । राम चरण इनके परे अकह ब्रह्म पीछाण ॥ राम राम रसना रटो, पालो श्रील सँतोष । दया भाव क्षमा गहो, रहो सकल निर्दोष ॥

#### कुण्डलिया

समर्थ राम दयाल इरण दुख सुख को दाता । कर्म जोग दुख आय मेट हरि करिंहें शाता ॥ वासूँ सब आसान करें ऊ आपण चाह्यो । हाथ किसी के नाहिं वेद बायक यूँ गायो ॥ तार्ते रिखये समर्था रामचरण विश्वास । राम सबल छिन एक में देवें सुक्ख विलास ॥

#### पद

निशिवासर हरि आगै नाचूँ। चरण कमल की सेवा जाचूँ॥ टेक॥ स्वर्गलोक का सुख नहिं चाऊँ ।
जन्म पाय हरिदास कहाऊँ ॥
चार पदारथ मनाँ विसारूँ ।
भक्ति विनाँ दूजो नहिं धारूँ ॥
ऋदिसिद्धि लक्ष्मी काम न मेरे ।
सेऊँ चरण शरण रहुँ तेरे ॥
शिव सनकादिक नारद गावै ।
सो साहिंव मेरे मन भावै ॥

#### सबैया

बीनित राम निरंजन नाथ में हाथ गहो हम तोर ऋणी है। और नहीं तिहुँ छोक में दीसत स्थाम सदा सुखदान धणी है॥ तेरे तो प्रभुजी! बड़े-बड़े दास हैं मो-से गरीव की कौन गिणी है। रामजी बिइद विचार हो रावरों मो-से कछू नहीं मक्ति वणी है॥

#### पद

रूटा राम रिझाय मनाऊँ, निश्चि बासर गुण गाऊँ हो। नटवा ज्यूँ नाटक कर मोहूँ, सिंधू राग सुणाऊँ हो॥ ॥ टेक।

शील संतोष दया आभूषण, क्षमा भाव बढ़ाऊँ हो ।
सुरति निरति साँई में राखूँ, आन दिशा निहं जाऊँ हो ॥
गर्व-गुमान पाँच सें पेळूँ, आपो मान उडाऊँ हो ॥
साहिव की सिलयन सूँ कबहू, राग द्वेष निहं लाऊँ हो ॥
पाँचूँ पकड़ पचीसूँ चूरूँ, त्रिगुण कूँ विसराऊँ हो ॥
चौथो दाव चेत कर खेळूँ, मौज मुक्ति की पाऊँ हो ॥
इस विधि करके राम रिझाऊँ, प्रेम प्रीति उपजाऊँ हो ।
अनंत जन्म को अन्तर भागो, रामचरण हिर माऊँ हो ।

# संत श्रीरामजनजी वीतराग

[ जन्म--वि॰ सं॰ १८०८ के आसपास चित्तौड़के समीपवर्ती किसी झाममें, वैश्यकुलमें, संत श्रीरामचरणजी महाराज रामस्नेहं सम्प्रदायवालोंके शिष्य ]

( प्रेपक- रामस्नेधी-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदारा, शाहपुरा )

संत सटासिट राम रटारिट काम घटाघटि दाम निवारे । लोभ कटाकिट पाप फटाफिट मोह नटानिट मानहूँ डारे ॥ चाल चटापिट संग लटापिट बेग उटापिट कारिज सारे । सोहि स्वटापिट मंन हटाहिट तीन मिटामिटि आप उधारे ॥ संतन के तन चन्दन लप हैं शीतल बैन सुगंध है बाणी । सांति करें उन्ह के दिनि आवत पावत नाम सुधा रस जाणी ॥ पारस प्रेम को परस लगाइ के ताहि करें निज आपसे ग्यानी राम ही जन वे संत सदा धिन मो मन बात ऐसि करि मानी

संतो देखि दिवाना आया।
निस दिन रामिंह राम उचारै जाकै नहीं मोह नहिं माया॥देव
आठौं पहर राम रस पीवै, विसर गये गुण काया।
अमल एकरिस उतरै नाही, दूँणा दूण चढ़ाया॥

छके दिवाना पद गलताना, दुविध्या दूँद मिटाया।
आपा रहत एकता बरते, ऐसा परचा पाया॥
विसरें नेम प्रेम के छाजे, बाजे अनहद त्रा।
अम्बर भरे झरे सुख सागर, झूळे वहाँ जन पूरा॥
अणभे छोल अगम की बाताँ, राम चरण जी भाखे।
दास रामजन सरण जिंमू की सदा राम रस चाखे॥

संतो संत भला है स्ता ।
जागि न जोने जगत दिस कबहूँ, ने सतगुरु का पूता ॥ देर॥
निज मंदिर मैं निर्भय सोने, जीते रिपु अवधूता।
जड़े कपाट दोऊ सम दम के, ग्यान दीप दिल जूता॥
दीनी सीख गरो जग संगी, काम हराम दुख दूता।
ध्यान समाधि अखंड लगाई, पाई जुक्ति अक्ता॥
अब तो संत साँइ सूँ राता, मिट्या काल का नूता।
रामजन जन राम समाना, भाजि गया भ्रम भूता॥

# संत श्रीदेवादासजी

[ जन्म—वि० सं० १८११ के लगभग—जयपुर राज्यमें । स्वामी रामचरणजी महाराजके शिष्य ] ( प्रेषक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुद्वारा, शाहपुरा )

रसना सुमिरे राम कूँ तो कर्म होइ सब नास। देवादास ऐसी करै, तो पानै सुक्ख बिलास ॥ ररा ममा को ध्यान धरि यही उचारै ग्यान। दुबिध्या तिमिर सहर्जे मिटै उदय भक्ति को भान॥ जल तिरवे को तूँ वडा भौ तिरवे कूँ राम। कह **सु**मरो आठूँ जाम ॥ संत सब फिर तिरे, तिरताँ लगे न बार। तिरे, तिरावै, बहुत ऊतऱ्या पार॥ कूँ देवादास रटि राम मुरत सों वै मूरल बड़ा अग्यान। देवादास कह पाङ्या हाय सूँ करे महल को ध्यान॥ देवा रसना गहलें चालि के हृदय सूरति नाम। आगे किया क् राह बतावे और बात की संत जाणत हैं रीत । . . उलटी अधिकी प्रीत ॥ कूँ जागत सुमिरे राम सूता करणी माँय । करै कृपा करणी सूँ कृपा नाँय ॥ होती करणी बिना ं कुपा देवादास जोहि । पर सब देवादास कृपाल की कुपा राजी होहि ॥ ता पर करे करणी कर करणा

नर देही की आस देवता करत है।

मूरख मूढ अग्यान भूल में फिरत है।

समझे नाहीं सार नूड़िया धार रै।

देवा सुमिरो राम और तज बार रै॥

खासा मलमल जोय पहरते मीरजी।

छण्पन भोजन आदि पावते खीर जी॥

अमराव अनेक साथ कूँ होत है बीर जी। देवादास बिन राम सहै दुख भीर जी॥ चुणाते मीर जी। बाँके कोट कबाण्याँ माहिं बैठते भीर जी॥ करत नहिं याकते। हुरुमा सेती केलि भये ते खाखते॥ बिन राम देवादास चार खूँट के मायँ चक्रव्रति एकही। वा सम दूजो नाहिं पृथ्वी में देखही॥ वे भी गये बिलाय कहूँ मैं तोय जू। ्रदेवादास वा सम नहीं अब कोय ज्।। पहले धन क्रूँ बिलस पीछे गयो बीत रै। दुख को बार न पार रखी चह रीत रे॥ धनवंता धन मार चढै तन भीत रे। देवा भक्ति बिना वह धारै नहीं प्रतीत री। मनखा देही पाय कियो नहिं चेतरी। राम भजन क्ँ भूल माया क्ँ हेत रे॥ मुख रेत रै। चौरासी मैं जाय पड़े देवा दुनि माने नाहिं दुःख सूँ हत रै॥ हाथ पाँव मुख नैन अवण सब सीस रै। देही पाय तज्यो जगदीम रै॥ वोले विस का बैन धर्म पर रीछ रै। देवा वै नर खासी मारक विम्या वीम :॥ जग सूँ होय निहकाम तजो जग नेह जी। आस वास सँग छादि मिय्या गुल लेह जी ॥

ग्यान भक्ति वैराग साज सुख लीजिये। देवादास दिल सोध राम रस पीजिये॥ भोग बाट अरु आस कटायाँ काटिये। े मोह क्रोध मद लोभ हटाया हाटिये॥ समता सील संतोष सुबुद्धि कूँ खाटिये। देवादास अठ पहर राम कूँ राटिये॥

### संत श्रीभगवानदासजी

[ आविभाव—पीपाड ग्राम ( मारवाड ), वैश्य कुल, वि० सं० १८२३, श्रीरामचरणजी महाराजके शिष्य—रामस्नेही-सम्प्रदाय ] ( प्रेषक—श्रीरामस्नेही-सम्प्रदायका मुख्य गुरुदारा, शाहपुरा )

तरू बिना सैल अर दीपक बिहूणों महल तेल बिना दीपक जो अँघेरों बखानियें। अंकुस बिहूणों राज, द्विज बिद्या हीण होइ अश्व जो लगाम कढ़ जड़ता जो मानियें॥ अक्खर जो मात्र हीण, दीनता बिचारें सिंघ रण में मुड़त राब पाणी छीण जानियें। ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना चातुर स्वरूप तन असोमत ठानियें। तेज बिना त्री अर सूरी दुध बिना होयें लजा बिना नारी, नग जोती ही न ठानियें।

लजा बिना नारी, नग जोती ही न ठानियें ।
पुषा बिना चंद्र अरु चंद्र बिना रेण ऐसें
फूल जो सुवास बिना निर्फल बखानियें ॥
धन्न जो धर्म हीन दीन बाच नृप बोले
मान्ँ तो कवान चलो तीर विना तानियें ।
ऐसे ही मनख तन भगवान ध्यान बिना
चातुर स्वरूप तन असोभत ठानियें ॥

जो नर राम नाम लिय लावै । तार्नुं, कोई भय नहि ब्यापै विघन चिलै होय जावै ।) अगल बगल का छाड़ि पसारा मन विश्वास उपावे। सर्वग साँई एकहि जाणे जो निर्मय गुण गावे॥ राहु केतु अरु प्रेत सनैश्वर मंगल नहीं दुखावे। सुरज सोम अरु गुरू बुद्ध ही ग्रुक्त निकट नहीं आवै॥ मैं हूँ बीर विजासन डाकण नाहर सिंह दूर रहावे। दिसासूल अरु भद्रा जाणूँ सूँण कुसूँण बिलावे॥ मूठ दीठ अरु मौत अकाली जम भी सीस निवावे। सब ले सरणे निर्मय बासा भगवानदास जिन गावे॥

छाडि के राम नाम लिव लाई ॥ टेर ॥
स्वाद किया भव जल में बूढे ऊँडे जाइ वसाई ।
पाँचाँका फँद माईं। उलझयों, सो तो युलझै नाईं। ॥
देखो मीन मरे रस सेती, गंध से मँवर विलाईं। ।
कुंजर तुचा, पतंग नैन सूँ, सारंग शब्द दिलाईं। ॥
एक एक इन्द्री के सागे पाँचा मृत्यु छ आई ।
तो सो सुल कैसी विधि पावै एके पाँच सधाई ॥
स्वारथ स्वाद मोह तिज भाजो लागो जन-सरणाई ।
मगवानदास भवसागर भारी तब सहजै तिर जाई ॥

# श्रीदरिया ( दरियाव ) महाराज

( रामसनेही धर्माचार्य )

( आविभीव—वि॰ सं॰ १७३३, भाद्रपद कृष्णा ८। पिताका नाम—मनसारामजी। माताका नाम—गीगावाई। गुरुका नाम—शीप्रेमदासजी महाराज। स्थान—जयतारण' नामक ग्राम, मारवाइ। देहावसान—अगहन शुक्का १५ वि॰ सं॰ १८१५)

#### सद्गुर

अंतर थे। यह जन्म की सत्तगुर माँग्यो आय । दरिया पति से रूटणीं। अन करि प्रीति बनाय ॥ जन दरिया हरि भक्ति की गुर वर्ताई बाट । भूला ऊजह आय था। नर्क पहन के घाट ॥ हून रहा भन सिंधु में, लोभ मोहं की धार । दिरया गुरु तैरू मिला, कर दिया परले पार ॥ निहें या राम रहीम का, में मतहीन अजान । दिरया सुध बुध ज्ञान है, सतगुर किया सुजान ॥ दिरया सद्गुरु कुपा करि, सन्द लगाया एक । लगरत ही चेतन भया, नेतर खुले अनेक ॥
जैसी सन्गुरु तुम करी, मुझ से कछू न होय ।
विप भाँडे विप काढ़ करि, दिया अमी रस मीय ॥
गुरु आये धन गरज कर, अंतर कृपा उपाय ॥
तपता से सीतल किया, सोता लिया जगाय ॥
दिरिया बान गुरुदेव का, बेधे भरम विकार ।
बाहर धाव दीखे नहीं, मीतर भया सिमार ॥
पड़े यतंगा अगिन में, देह की नाहिं सँभाल ।
दिरिया सिक सद्गुरु मिले, तो हो जाय निहाल ॥

#### नाम

तीन लोक को बीज है। ५१रो भारमो दोय अंक । दरिया तन मन अरप कै भजिये होय निसंक ॥ दरिया नाम है निरमला पुरण ब्रह्म अगाध । कहै सुनै सुल ना लहै, सुमिरे पानै स्वाद ॥ दरिया द्वामिरै राम को, कर्म भर्म सब चूर। निस तारा सहजी मिटें। ऊगै निर्मल राम बिना फीका लगै। सब किरिया सास्तर ग्यान । दरिया दीपक कहां करैं। उदय भया निज भान ॥ दरिया सूरज कगियाः नैन खुला भरपूर । जिन अंधे देखा नहीं, उण से साहब द्रा॥ दरिया सुमिरे राम को दुर्जी आस निवार ! एक आस लागा रहै। कदै न आवे हार ॥ नाम भाज बैठै नहीं। आन करें सिर भार । बहेंगे: चौरासी दरिया निश्चय की धार ॥ चाहै दरिया नर तन पाय करः कीया काज । रंक दोनों तरे, जो बैठे नाम जहाज ॥ अन्य अकारय नाम विन, भावे जान अजान। अन्त मरण जम काल की। मिटै न खेँचातान ॥ वहा, घट दरसन रॅंक राव । मुसलमान हिंद जन दरिया निज नाम विन, सब पर जम का दाव ॥ सुर्ग मिर्त पाताल तक, तीन लोक विस्तार। जन दरिया निज नाम विनः सभी काल को चार ॥ दरिया नर तन पाय कर, किया न राम उचार। आइया, लेय चले सिर भार ॥ बोझ उतारन जो कोइ साधू गिरह में माहिं राम भरपूर। दिरिया कह उस दास की, मैं चरणों की धूर ॥ बाहर बाना भेष का माहि राम का राज ह . कहं दरिया वे साधवाँ, हैं मेरे

दरिया सुमिरे राम को, कोटि कर्म की हात। जम औं काल का भय मिटे, ना काह की कान ॥ दिस्या राम सँमालताँ, काया कंचन सार। आन धर्म और सर्य सव, डाला सिर से भार॥ सद्गुरु संग न संचरा, राम नाम उर नाहिं। ते घट मरघट सारावा, मृत वसै तिन माहि॥ राम नाम ध्याया नहीं, हुआ बहुत अकात्र। दरिया काया नगर में, वंच भूत का राज ॥ सब जग अंधा राम बिन, सुझै न काज अकाज। राव रंक अंधा सबै, अंधों ही का राज ॥ दरिया सन जग आँधरा, सझी सी तबही जानिये जाको दरसे राम। सक्छ प्रन्य का अर्थ है, सकल बात की बात । दरिया समिरन राम का कर छीजे दिन रात ॥ स्रोह पलट कंचन भया। कर पारत को संग । दरिया परसै नाम को सहजहिं पलटै अंग ॥ दरिया धन वे साधवा, रहें राम लौ लाय। राम नाम बिन जीव कें, काल निरंतर खाय !! राम नाम रसना रहै। भीतर समिरे दरिया यह गति साधु की, पाया नांम दरिया दुजे धर्म से संसय मिटे न सूल । राम नाम रटता रहै। सब धर्मीका मूल लख चौरासी अगत कर, मानुप देह पाई । आई ॥ चौरासी राम नाम ध्याया नहीं, तो दरिया आतम मल भरा, वैसे निर्मल लावे प्रेम का, राम नाम जल धोय | राम नाम निस दिन रहै, दुजा नाहीं दरिया ऐसे साथ की में चलिहारी दरिया सुमिरन राम का, कीमत लखे न कोन ! दुक इक घट में संचरे, पाव वस्तु मन होय॥ फिरी दुहाई सहर में, चोर गंगे गंग भात । सत्रु फिर मित्रज भया भया राम का गह ॥ दरिया गैला जगत से, समझ भी मुल में बीहर ! नाम रतन की गाँठड़ी, गाइय दिन मत रोग्ड । पछी दरिया दुखिया जब छगी, पछा निहा सुखिया अवही होयगाः राज े होतान र दरिया अमल है आमुरी। विये होत राम रसायन जो पिये। सदा हाद गठवान।

#### भगवान्की महत्ता

्या साँचा राम है, और सकल ही झूठ ।

ामुल रिहये राम से, दे सबही को पूठ ॥

प विसार राम को, भ्रष्ट होत है सोय ।

प विसार राम को, बैठा सब ही खोय ।

रिया पड़े अकास चढ़, राखनहार न कोय ॥

रिया राम अगाध है, आतम को आचार ।

मिरत ही सुख ऊपजै, सहजहि मिटै विकार ॥

उद्योधन

(रिया सो सूरा नहीं, जिन देह करी चकचूर ।

गन को जीत खड़ा रहै, मैं यिछहारी सूर ॥

गट खुली जब जानिये, अंतर भया उजास ।

जो कुछ थी सो ही बनी, पूरी मन की आस ॥

यातों में ही बह गया, निकस गया दिन रात ।

सुहलत जब पूरी भई, आन पड़ी जम घात ॥

दिरिया काया कारबी, मोसर है दिन चार ।

जब छग स्वास सरीर में, अपना राम सँभार॥

#### संत-असंत-विवेचन

बगुला अनला, उन्न्वल ही होय हंस । चुगैं, वा के मुख में मंस ॥ वे सरवर मोती बाहर से उजल दसाः भीतर मैला अंग। कौवा भला, तन मन एकहि रंग ॥ सेती मानसरवर मोती चुगै, दूजा नाहीं दरिया सुमिरे राम को सो निज हंसा जान ॥ साध सरोवर राम जल, राग द्वेष कुछ नायँ। दरिया पीवै प्रीत कर, सो तिरपत हो जायँ ॥ दरिया लच्छन साध का, क्या गिरही क्या भेष । निःकपटी निर्पच्छ रह, वाहर भीतर रहनी करनी साथ की, एक राम का ध्यान। वाहर मिलता सो मिलै, भीतर आतम ग्यान ॥ दरिया मंगत साध की, सहजे पलटे यंस । कीट हाँइ मुक्ता चुरी, होय काग से हंस॥ मोनी मंगत साथ की जो कर जाने कोय। मो करै, (जेहि) कारज करना होय ॥ दरिया ऐसी प्रकीर्ण

दिशा योता मक्ल जम, जामत नाहीं कोय। जामे में फिर जामना जामा कहिये सोय॥ माया मुख जागे सबै, सो ख्ता कर जान ।
दिरिया जागे ब्रह्म दिसं, सो जागा परमान ॥
दिरिया तो साँची कहै, झुठ न मानै कोय ।
सब जग सुपना नींद में, जान्या जागन होय ॥
जन दिरया उपदेस दे, जाके भीतर चाय ।
नातर गैळा जगत से, बक बक मरे बळाय ॥
जन दिरया उपदेस दे, मीतर प्रेम सधीर ।
गाहक होय कोइ हींग का, कहा दिखावे हीर ॥
दिरिया साँच न संचरे, जब घर घाले झुठ ।
साँच आन परगट हुवै, जब झुठ दिखावे पूठ ॥

आदि अंत मेरा है राम।

उन बिन और सकल बेकाम॥

कहा करूँ तेरी अनुभै बानी।

जिन तें मेरी बुद्धि भुलानी॥

कहा करूँ ये मान बहाई।

राम बिना सबही दुखदाई॥

कहा करूँ तेरा संख और जोग।

राम बिना सब बंधन रोग॥

कहा करूँ इन्द्रिन का सुख।

राम बिना देवा सब दुख॥

दिरिया कहै राम गुरमुखिया।

हिर बिन दुखी राम सँग सुखिया॥

नाम बिन भाव करम नहीं छूटै।
साध संग और राम भजन बिन, काल निरंतर छूटै।
मल सेती जो मल को धोवै, सो मल कैसे छूटै।
प्रेम का साबुन नाम का पानी, दोय मिल ताँता टूटै॥
भेद अभेद भरम का भाँडा, चौड़े पड़ पड़ फूटै।
गुरमुख सब्द गहै उर अंतर, सकल भरम से छूटै॥
राम का ध्यान तू धर रे प्रानी, अमृत का मेंह बूटै।
जन दरियाव अरप दे आपा, जरा मरन तब टूटै॥

में तोहि कैसे विसरूँ देया।
ब्रह्मा विस्तु महेसुर ईसा, ते भी वंछै सेवा॥
सेस सहस मुख निस दिनध्यावै, आतम ब्रह्म न पावै।
चाँद स्र तेरी आरति गावैं, हिरदय भक्ति न आवै॥
अनँत जीव जाकी करत भावना, भरमत विकल अयाना।
गुरु परताप अखँड लौ लागी, सो तेहि माहिं समाना॥
जन दरियायह अकय कया है, अकय कहा क्या जाई।
पंछी का खोज मीन का मारग, घट घट रहा समाई॥

जीव बटाऊ रे बहता माई मारग माई ।

आठ पहर का चालना, घड़ी इक ठहरें नाई ॥

गरभ जन्म बालक भयों रे, तदनाये गर्भान ।

बृद्ध मृतक फिर गर्भ बसेरा, तेरा यह मारग परमान ॥

पाप पुत्र मुख दुख की करनी, बेड़ी यारे लागी पाँय ।

पंच ठगन के बस पड़्यों रे, कब घर पहुँचे जाय ॥

चौरासी बासो बस्यों रे, अपना कर कर जान ।

निस्चय निस्चल होयगों रे, पद पहुँचे निर्वान ॥

राम बिना तो को ठौर नहीं रे, जह जावे दहँ काल।

जन दरिया मन उलट जगत सँ, अपना राम सम्हाल ॥

साधी अलख निरंजन सोई।

गुद्द परताप राम रस निर्मल, और न दूजा कोई॥

सकल ज्ञान पर जान दयानिधि, सकल जोत पर जोती।

जाके ध्यान सहज अघ नासै, सहज मिटे जम छोती॥

जा की कथा के सरवन ते ही, सरवन जागत होई।

ब्रह्मा बिस्तु महेस अद दुर्गा, पार न पावै कोई॥

मुमिर धुमिर जन होईहैं राना, अति झीना से झीना।
अजर अमर अच्छय अविनासी, महाबीन परवीना॥

अनँत संत जाके आस पियासा, अगन मान चिरजीवैं।

जन दिरया दासन के दासा, महा कुपा रस पीवैं॥

राम नाम नहिं हिरदे घरा । जैसा पसुवा तैसा नरा ।। पसुवा-नर उद्यम कर खावे । पसुवा तौ जंगल चर आवे ॥ पसुवा आवे, पसुवा जाय । पसुवा चरे औ पसुवा खाय ॥ राम नाम ध्याया नहिं माई । जनम गया पसुवा की नाई ॥ राम नाम से नाहीं प्रीत । यह ही सब पशुवे जीवत सुख-दुख में दिन भरें । मुत्रा पछे चौर जन दरिया जिन राम न ध्याया । पसुवा ही व्यों जन

संतो, कहा गृहस्थ कहा त्यागी। जेहिं देखें तेहि बाहर भीतर, घट घट माय माटी की भीत, पवन का धंभा, गुन औगुन रे पाँच तत्त आकार मिलाकर, सहजैं गिरह मन भंयो पिता, मनला भइ माई, सुख दुख दो आसा तृस्ना बहनें मिलकर, गृह की सींज मोह भयो पुरुष, कुबुधि भई घरनी, पाँचो लड़क प्रकृति अनंत कुटुम्बी मिलकर, कलहल बहुत । लड़कों के सँग लड़की जाई, ताका नाम बन में बैठी घर घर डोले, स्वारय संग ख पाप पुन्य दोउ पार पड़ोसी, अनंत चासना राग द्वेष का बंधन छागा, गिरह बना उर चल सूआ, तेरे आद राज। पिंजरामें बैठा कौन बिल्ली का दुख दहै जोर। मारै पिंजरा तोर मरने पहले मरो धीर।जो पाछे मुक्ता सहज सद्गुक सन्द हुदै में घार। सहजाँ सहजाँ करो उ प्रेम प्रवाह धसै जब आम। नाद प्रकास परमः फिर गिरह बसाओ गगन जाय।जहँ विली मृत्यु न पहुँचै आम फले जहँ रस अनंत । जहँ सुख में पाओ परम क्षिरमिर क्षिरमिर बरते नूर। विन कर वार्ज ताल जन दरिया आनन्द पूर । जहूँ विरला पहुँचे भाग

### 

# श्रीकिशनदासजी महाराज

सन्तोष, उत्तम सत सुमिरण साचा । शील उत्तम नाम, उत्तम अमृत मुख-वाचा ॥ कह हक उत्तम आराध, काम दल मञ्जन भूरा। उत्तम तत्व-विचार, ज्ञान उदय रत उत्तम नित दान, उत्तम मर्जाद न मेटे। उत्तम आणंद, उत्तम अवगत पद भेटे ॥ उत्तम गुरु गम पाय, उत्तमशिप सुमिरण लागां। उत्तम मेर, उत्तम पूरन धर पाया॥ उत्तम

जीत, उत्तम सो निरमल क 'इन्द्रिय उत्तम अदीतः उत्तम घट अगदा पा जैसा उत्तम भाव, उत्तम है सब में कें चंद सम उत्तम छोत, उत्तम सबही में गुप लगै उत्तम नाम, उत्तम मवदी को र निज उत्तम एक अञ्च, आप की शरण उन्ह उत्तम ब्रह्म के जी 'किशनदास' सब उत्तम है, मभी जिन में जन जो उत्तम है, अखण्ड आगरे पी

# श्रीहरकारामजी महाराज

म नाम तत सार, सर्व ग्रन्थन में गायो। त अनंत पिछाण राम ही राम सरायो॥ द पुराण उपनिषद, कह्यो गीता में ओही। ह्या विण्णु महेश, राम नित ध्यावै सोही॥ घ्रुव, प्रह्लाद, कबीर नामदे आदि प्रमाणी। सनकादिक नारद शेष जोगेश्वर सारा जाणी॥ सो सद्गुरु प्रताप तें, कियो ग्रन्थ विस्तार। जन हरका तिहुँ लोक में, राम नाम तत सार॥

# स्वामी श्रीजैमलदासजी महाराज

[ स्थान दूरुचासर, बीकानेर ] ( प्रेपक--श्रीभगवद्दासजी शास्त्री, आयुर्वेदाचार्य )

अजहूँ चेतै नाहीं आव घटंती जाय। ज्यों तरु छाया तेरी काया देखत ही घांट जाय।। ऐसी दाव बहुरि नहिं लागे पीछे ही पछिताय। जैमलदास काच करि कानै ततही लेणा ताय।।

#### स्तवन

व्यापक है घट माहिं सो जन मेरा ॥ टेक ॥ जन्म मरण दूई नहिं वाके, आवागवन न फेरा । राग दोप भर्म का माँडा, नाहिं मोह अँधेरा ॥ त्रिगुण ताप मिटावनहारा, मेटन भर्म वसेरा। जैमलदास कहै सुन साई, मैं हूँ चाकर तेरा॥

#### राम-नामकी अपूर्वता

राम खजानो खूटै नाहीं। आदि अंत केते पिच जाहीं॥ राम खजाने ने रँग लागा। जामन मरण दोऊ दुख भागा॥ सायर राम खजाना नैसे। अंजिल नीर घटै वह कैसे॥ काया माँक्षि खजाना पाचै। रोम रोम में राम रमावै॥ जैमलदास भक्तिरस भावै। खानाजाद गुलाम कहावै॥

### स्वामी श्रीहरिरामदासजी महाराज

[ वीकानेर-राज्यान्तर्गत सिंहस्थल नामक याममें श्रीमान्यचन्दजी जोशीके पुत्र । स्वामीजी श्रीजैमलदासजीके शिष्य, संवत् १७०० में आपाइ कृष्ण १३ की दीक्षा । ]

( प्रेषक---महंत श्रीभगवद्यासजी शास्त्री )

राम नाम जपता रहे। तर्ज न आसा आन। जन एरिया उन जीव की।

भिटै न खाँचा-तान॥ राम नाम निज मुल है।

और मक्छ विस्तार। जन दृरिया पल मुक्ति कुँ।

सार सँभार ॥ प्राणियाः हरि Η̈́ पडिसे दूर। जन हरिया मन चेत है, है तन सास हज्र ॥ हिंद्या कलि में आय के कहा करत शासी विरिया अंत की मुखाँ परेगी ध्रर ॥ धनापती में दिन गया। सता रैन हरिया शुर की भक्ति बिन, कहा कियों नर आय ॥



साँचा मुख मानव तणाः जा मुख निकसै राम। जन हरिया मुख राम विनः सोई मुख हरिया तन जोवन थकै। किया दिया जो जाय। कीजै सुमरण राम को, दीजै हाथ हरिया दीया हाथ का, आडा आसी राम नाम कूँ सुमरताँ, पार उतारै सँमारियै, ढील करो मति कोय। राम बीच सबेर में, क्या जानू क्या होय॥ सँभारियै, जन लग पिंजर सास। राम सास सदा नहिं पाहुणा, ज्यूँ सावण का घास ॥

खवर करि खवर गाफील तुम से कहूँ , बहुरि नहिं पाय नरदेह थारी।

संर वार अंट ५२-

एक इकतार सिर धारि दूजा नहीं , मानि मेरा कह्या पुरुष नारी ॥ लोग लालब मद मोह लागा रहे, आपदा पामि पडपंच आन उपाधि बहु ताप हिस्दै उठै , राग अरु द्वेष मनमान ताणै ॥ काम अरु कोध भय जोध जोरावरी जहर अर कहर जरा माहि काल करवाण करी सिर ऊपरै । मारती जोय नहिं कोय आडा॥ मात अरु तात सुत भात भृत भामिनी ; **क्रटुँच परिवार की प्रीति ऋ**टी। दास हरिराम कहै खेल बीताँ पछै , मेल सौ अठिग्यो झाड़ि मूठी॥

मनवा रामभजन करि वल रे।

तज संकल्प विकल्प को तब ही आणा हुय निर्वल रे॥
देखि कुसंग पाँच निर्दे दीजी जहाँ न हरि की गल रे।
जो नर मोश्र मुक्ति कूँ चाहै संताँ बैसी मिसल रे॥
संद्याय शोक परे करि सब ही द्वंद दूर किर दिल रे।
काम कीध भर्म करि कानै राम सुमर हक हल रे॥
मनवा उल्लेटि मिल्या निज मन सुँपाया प्रेम अटल रे।
पाँच पचीस एकरस कीना सहज भई सब सल रे॥
नल सिल रोम रोम रग रग में ताली एक अटल रे।
जन हरिराम भये परमानँद सुरति शब्द सूँ मिल रे॥

प्राणी कर लो राम छनेही ।
विनस जायगी एक पलक में या गंदी नरदेही ॥
रातो मातो विषय स्वाद में परफूलित मन माहीं ।
जीव तणा आया जमकिंकर पकिं ले गया बाही ॥
मूरस्व मगन भयो माया में मेरी करि करि मान ।
अंतकाल में भई विद्याणी स्तौ जाय मसानै ॥
राग रंग रूप नर नारी सब हुय जाहिंगे खाका ।
जन हरिराम रहेगा अम्मर एक नाम अल्ला का ॥

रे नर ! या घर में क्या तेरा । जीव जंतु न्यारा घर माहीं सोई कहैं घर मेरा ॥ चीटी चिड़ी कमेड़ी उंदर घर माहीं घर केता । आया क्यों सबही उठि जायी बासो दिन दस लेता ॥ मैड़ी मंदिर महल चिणावे मारे ऊँडी नीवाँ। देन पूमे नर छाँडि चलेगो ज्यूँ हाली हल सीवाँ॥ नव रंग रूप सोलह सिणगारा माया हि जन हरिराम राम बिन दुनिया होसी ख

#### दोहा

परब्रह्म 'सत्तगुरु प्रणम्य, पुनि सब र हरिरामा भुर भवन में, या पद समा पहिले दाता हरि भया, तिन ते प पीछे दाता गुरु भयाः जिन दाखै बहा अग्नि तन बीच में। मथ करि क उलटि काल कुँ खात है। हरिया गुरु सब सुखदाई राम है। खरा भरोसा जन हरिया हरि सुमिरतों, तार न तो हूँ जन इरिया है मुक्ति कुँ, नीसरनी निज चिंद चाँपर सों सुमिरिये जी चाही हिम्मत मति छाँडो नराँ। मल ते कहताँ हरिया हिम्मत से किया, घ्रव का अञ्चल जो अक्षर पर्वत लिख्या, सोइ अब हुवणती ना डरूँ, हरिया होय ! राम नाम बिन मुक्ति की, जुक्ति न ऐसी जन हरिया निशिदिन भजो, तजी जन हरिया निशदिन भजो, रपना नाम बिना जीतव किसी। आयु जाय वे विरहिन वैसे भी उठै। जीवे कह जोसी कद आयसी। देख मैं मतबाला राम का मद मतवाला न हरिया हरि रस पीव करि, मगन भया मन मा

#### चेतावनी

पान तँबोळी चाबते, मिसी कवाडे दें।
जन हरिया दिन एक में, मुख धूदी यूर्वत
जन हरिया कर कंपिया, डोलन लाका दीप्र
तीहिं न अंधा चेतही, आपनपी जगटीय
एलँग पथरने पोहते, ले ले मीरल मोदि
सीवे सीढी साथ रे, दीड़ि मके तो दीड़ि
प्याल मरि मरि पर्दामणी, पियी पिटायी पीय
जन हरिया जय क्या करे, जम ले जागी जीव
कनक महल ता बीच में, दोले अंगन पाय
हरिया एके नाम विन, नाच गये युदु नाच।

चालते, खांघी पाग तेडे गाडे निरखते, से भी गये बिलाय ॥ ारिया छाया विना न सारते, निसिदिन करते एकल देह ॥ पोढिया, हरिया जंगल हाथ पाँव सिर कंपिया, आँख्याँ भयो अँधार । भया, हरिया चेत गँवार ॥ पाण्डुर लायणोः घर घर घर घर छागो घाह पुकार । हँसियार ॥ जन हरिया घर आपणो, राखै सो तन तरुवर के बीच में। वसें पँखेरू जन हरिया उडि जावसी, नहीं भरोसो रंच॥ चुणावते, ऊपर मैडी कली लपेट । महल काल की फेट ॥ ऊठिगे, लगी चुणत चुणावत पाहरू, आडा सजड़ किंवार। परा परा बैठे काल धके सों ले चल्यो। कोइ न मानी कार ॥ **क**भे पायगाँ द्वारे हैबर हस्ती पलक में, सब सों पड़ गई संघ ।। हरिया एक चरचतीः कामिनि करत चंदन सूती जाय मसान विच, मस्म भई सब देह ॥ जिक, करै राम नाम की कोइ संत तें मन की मेटि, रहै एकंत तप्णा छाँडिः निराशा हए (हरि हाँ) दास कहै हरिराम, स्वामि सुख जब छहै॥ आपा मेटो हरि भजो, तजो बिरानी आस्। हरिया ऐसा हए रही, जने कहावो दास ॥ लख चौरासी जोनि में है नरदेह । नायक हरिया अमृत छाँडि के विषय न करिये नेह ॥ देखि हरामड़ो रोष न कीजै राम । अब तो तेरी हुए रह्यो, और न मेरे काम ॥ राम नाम को कीजिये आठों पहर उचार । वंदीवान ज्यों, करिये कुक पुकार ॥ हरिया रत्ता तत्व का मत का रत्ता नाहिं। मत का रता से फिरै, तह तत्व पायो नाहिं॥ सो जानिये हुदै राम का नाम । भक्ति भँडारे ना कमी, रिधि सिधि केहे काम ॥ जो कोइ चाहै मुक्ति को तो समिरीजै राम । गैले चालिये। ऐसे आवे गाम ॥ में पावक वसै मों आतम घट माहिं। हरिया पय में पृत है। विन मिथयाँ कुछ नाहिं॥

#### छप्पय

राम बखानै वेदः राम को दाख पुराने ।
रामिह शाखा स्मृतिः राम शास्तर सो जाने ॥
राम गीता भागवतः राम रामायण गावै ।
राम विष्णु शिव शेषः राम ब्रह्मा मन भावे ॥
राम नाम तिहुँ लोक में। ऐसा और न कोय ।
जन हरिया गुरु गम विनाः कह्या सुन्या क्या होय ॥

#### कंडलिया

हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम।

मन माया विषया तजे, भजे निराशा नाम॥

भजे निराशा नाम, और की आश निवारे।

मर्म करें सब दूर, ध्यान निश्चय करि धारे॥

काइ न करें अनीति, नीति राखें मन माहीं।

सुरति शब्द के पास, आन दिसि जावें नाहीं॥

एको तन मन बचन का, मेटे सकल विराम।

हरिया सोई नर फकर, किया दोसती राम॥

वूँ कहा चिंत करै नर तेरि<sub>हि</sub>, तो करता सोइ चिंत करेगो। जो मुख जानि दियो तुझि मानवः सो सबहन को पेट भरेगो ॥ एकहि टूक कुकर के कारण, नित्य घरोघर वार फिरेगो। दास कहै हरिराम बिना हरि न तेरो काज

#### पद

रे नर राम नाम सुमिरीजै ।

या सों आगे संत उधिरया, वेदाँ साल भरीजै ॥ टेका

या सों आग संत उधिरया, वेदाँ साल भरीजै ॥

या सों ध्रुव प्रह्लाद उधिरेंग, करणी साँच करीजै ॥

या सों स्त्र मछंदर उधिरेंग गोरल ज्ञान गहीजे ॥

या सों गोपीचंद भरतरींग पैले पार लँघीजे ॥

या सों रंका बंका उधिरेंग भीषा जुग जुग जीजे ॥

या सों रामानंद उधिरियेंग पीषा जुग जुग जीजे ॥

या सों दास कत्रीर नामदेंग जम का जाल कटीजे ॥

या सों जन रैदास उधिरियेंग मीराँ वात बनीजे ॥

या सों काल कीता उधिरेंग वास अमरपुर कीजे ॥

या सों जन हिरराम उधिरियेंग दादू दीन भनीजे ।

जन हिरराम वर्ष पर्या के स्त्र की वास अमरपुर कीजे ॥

#### विनय

प्रभुजी ! प्रेम भक्ति मोहि आपो ।

मॉगि मॉगि दाता हरि आगे, जपूँ तुम्हारा जापो ॥टेक॥

आट नवे निधि रिधि मंडारा, क्या मॉगूँ थिर नाहीं।

दे मोको हरि नाम खजाना, खूटिकबू नहिं जाहीं॥

इंद्र अप्सरा सुक्ल बिलासा, क्या माँगूँ किनमंगा। दीजै मोहि परम सुख दाता, सेवत ही रहुँ संगा। तीन लोक राज तप तेजू, क्या माँगूँ जम प्राता। दीजै राज अभय गुरुदेवा, अटल अमरपुर वाता॥ आठ पहर औलग अणघड़की, ता सेती बिस्तारु। जन हरिराम स्वामि अरु सेवक, एकमेक दीदारु॥

### संत श्रीरामदासजी महाराज

[ खेड़ापा पीठके प्रधान आचार्य । जन्म-स्थान बीकोंकोर ( मारवाड़ ), सं० १७८३ फाल्गुन कृष्ण १३, सिंहथलके श्रीहिरिए। दासजीके शिष्य । ]

( प्रेपक-राभरनेही-सन्प्रदायाचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य )

राम दास सत शब्द की

एक धारणा धार।

भव-सागर में जीव है

समझ र उतरो पार।।

रामदास गुरुदेव सूँ

ता दिन मिलिया जाय।

आदि अंत लग जोड़िये



कहाय ॥ क्रोडीधज सब में न्यापक ब्रह्म है देख निरख सुध हाल। जैसी तुम कमज्या करो तेसी में फिर माल।। कमज्या कीजे राम की सतगुरु के उपदेश। कियाँ पावे नाम नरेस ॥ रामदास कमज्या करम कूप में जग पड़िया डूब्या सब संसार। राम दास सो नीसर्या सत्गुरु शब्द विचार ॥ खेत में करता एको मन। रामा काया पाप पुन्य में वँघ रया भरवा करम सूँ तन ॥ करम जाल में रामदास बंध्या सबही जीव। आस-पास में पन्व मुवा बिसर गया निज पीव ॥ बीज हाथ आयो नहीं जोड़े हर जस साख। रामदास खाली रहवा राम न जान्यो आख ॥ सेती मीठी कहे अंतर माँहि कपट। ताहि न धीजिये पीछे करे झपट ॥ रामा कूँ आदर नहीं दीठाँ मोड़े मुख। तहाँ न जाइये जे कोइ उपजे सुख॥ रामा

> संतो गृह त्याग ते न्यारा। सोई राम हमारा॥ टेर ॥

गृही बँध्या गृह आपदा त्यागी त्याग दिढ़ावे। गृही त्याग दोनूँ पख भृला आतमराम न पावे॥ गृही साधु संगत नहिं कीन्ही, त्यागी राम न गावे। गृही त्याग दोनूँ पख झूठा निरपख है सो पावे॥ ना मैं गृही ना मैं त्यागी ना घट दरसण भेखा। राम दास त्रिगुण ते न्यारा, घट में अवघट देखा॥ किंच नीच बिच राम, राम सेव के मन भावे। सब ठौड़, राम की आण कढ़ावे॥ राम राम सबही कह तीका। में अंत सकल देव सिर राम राम सब के सिर टीका॥ चार चक्र चबदे भवन राम नाम साराँ मिरे। राम को साधूजन सिवरण करे॥ या राम सरीसा और नः कोई । जिन सुमरवाँ सुख पार्वे सोई॥ राम नाम सूँ अनेक उधरिया। अनँत कोटि का कारज मरिया॥ जो हरि सेती लावै प्रीता। राम नाम ताही का मीता। राम नाम जिण ही जिण लीया । तिण तिण वास ब्रह्म में कीया। रामदास इक रामहि ध्याया । परम ज्योति के माहि ममागा ॥ क्यूँ न देवी दीवार। वालमा सनेही सरक मोसर इण यार॥ पिंजर जात है द्वग रामा जीय । सामो विरहण साँइयाँ आवौ मेंडा निह लाग कीय ॥ नैन टगटगी हुय रही पल ततकाल । मीगर परदेसी विलमो मती एह द्याल ॥ दीन साँई रामा जिव जीवत मिलो मायाम । देगी दुःग मृबाँ पछे पधारगो निगम ॥ पणी पार्म त्रमाइयाँ सार उपलाँ

मो कृत सामो देखियों नाहीं कदे उधार । अपनो विरद विचार हो पावन पतित अपार ॥ महरवान महाराज है रामा दीन दयाल । दया बड़ी है कोप ते कारण कृपा विसाल ॥ झूठा रूठा राम सूँ तूठा नारी अंग । बूठा विषयानंद मन तूठा हिर सूँ रंग ॥ अदल किया तो मारिया जनमाँ जनम दुखार ॥ फदल किया तो झूटिया तारन विरद मुरार ॥

#### माया

बिस्तार । माया विष की बेलडी तीन लोक झ्रै संसार ॥ सब कारणे रामदास फल दोय । त्रणा आपदा आशा बेली को फल लोक में, कहाँ न छूटण होय ॥ रामदास तिहँ लागी आशा तृष्णा आपदा घर सके जाय ॥ रामदास सब बालिया। कोई न दाझत है सब जीव। की अगनी जगे, पीव ॥ सिमरे समरथ ऊबरे, सो डकणायो संसार । डाकणी रामा माया काढ़ कलेजो खायगी सार ॥ जाकी सुध

#### कवित्त

राम ढाल तरवार राम बंदूक हमारे।

राम भूर सामंत राम अरि फौज सँहारे॥

राम अनढ़ गढ़ कोट राम निर्मय मेवासो।

राम साथ सामान राम राजा रेबासो॥

राम धणीप्रभुता प्रवल श्वास श्वास रक्षा करे।

रामदास समरथ धणीरेजिव! अव तूँ क्यूँ डरे॥

कहा देस परदेस कहा घर माँहीं बारे ।

रक्षक राम दयाल सदा है संग हमारे ॥

पर्वत अवघट घाट बाट बन माहिं सँगाती ।

ताके वेली राम ताप लागे नहिं ताती ॥

धाड़ चौर खोसा कहा उबरा माहिं उबार है।

मोहि भरोसो राम को रामा प्राण अधार है ॥

नमो निरंजन देव सेव किणि पार न पायो ।
अमित अथाह अतोल नमो अणमाप अजायो ॥
एक अखंड अमंड नमो अणमंग अनादं ।
जग में जोत उदोत नमो निरमेव सुखादं ।
नमो निरंजन आप हो, कारण करण अपार गत।
रामदास बंदन करे नमो नूर भरपूर तत।

मस्तक पर गुरुदेवजी हृदय विराजे राम रामदास दोन्ँ पखा सब विध पूरण काम ॥ चिंता दीनदयाल कूँ मो मन सदा अनंद। जायो सो प्रति पालसी रामदास गोविंद॥

#### सोरठा

घर जाये की खोड़ धणी एक नाँहिन गिने। बिरद आपनी ओड़ जान निमाज्यो बापजी॥

#### पद

दीन कूँ जी दीनबंधु ! दीन को नवेरो ।

महरवान विरद जान प्रान मेट घेरो ॥ टेर ॥
येह पुकार निराधार दरद मेट मेरो ।

जनम जनम हार मार तार अवे तेरो ॥
विषम घाट भव बैराट वेग ही नवेरो ।

बह्यो जात मैं अनाथ नाथ हाथ प्रेरो ॥

बार वार क्यूँ न सार द्याल बाल चेरो ।

रामदास गुरु निवास मेट जनम फेरो ॥

### संत श्रीदयालजी महाराज ( खेड़ापा )

[ जन्मकाल—मार्गशीर्ष शुक्ता ११, वि० सं० १८१६। निर्वाणकाल—माव क्र० १०, सं० १८८५।] ( प्रेषक—अीहरिदासजी शास्त्री, दर्शनायुर्वेदाचार्य)



ररो ममो रसणा रट ए, साँची प्रीति लगाय। रामा अमृत रसण चव, विन्न विलय हुय जाय॥ खाली स्वास गमाय मत, रामा सिंवरो राम। वय खूटे छूटे सदन, जीव कहाँ आराम॥ रामा काया सदन विचः ररे ममे की जोत।
रसना दीपक सींचियेः परमानन्द उदोत॥
लगन पतंगा होय के राम-रूप के माँय।
मनकृत जल एके भयाः सारकायत दरसाय॥

×
 ×
 ×
 वंदे या भव-सिन्धु में तेरा नाहीं कोय।
 फूटे वेदे वैस मत किद न तिरणा होय॥

आपा गरव गुमान तज, तरुणापो दिन दोय। रामा छाया वादली, सयन करो मत कोय॥ × × ×

#### नाम-माहात्म्य

राम-मंत्र से रामदास, जीव होत है ब्रह्म । काल उरग को गरल मिट, जनम-मरण नहीं श्रम ॥ महा पतित पापी अधम, नाम लेत तिर जाय । उपल तिरे लिखताँ ररो, रघुपति साख सहाय ॥ रामरूप हरिजन प्रगट, भाव भक्ति आराध । जुग जुग माहीं देख लो, रामा तारण साध ॥ मन वच कम सरधा लियाँ, वणै सजन के हेत । रामा साची भावना, जनम सफल कर लेत ॥ मान मान उपदेश गुरु, ध्याय ध्याय इक राम । जाय जाय दिन जाय है, उदै करो विश्राम ॥ रामा केवल नाम जप, कह हितकारी संत । इन मग परमानँद मिले, निरमें जीव सिधंत ॥

मौसर मिनला देह मिन्यो है, मत कोह गाफिल रहज्यो रे। खूटा स्वास बहुरि निहं आवै, राम राम भिज लीज्यो रे। जानत है सिर मोत खड़ी है, चलणो साँझ सबेरो रे। पाँच पचीसों बढ़े जोराबर, लूटत है जिब डेरो रे॥ नर नारायण सहर मिन्यो है, जा मैं सूँज अपारा रे।

राम कृपा कर तोहि बसायो, या मैं काज तुम्हारारे॥ जनम-जनम का खाता चूकै, हुय मन राम सनेहीरे। रामदास सतगुरु के सरणे, जनम सफल कर लेहीरे॥

तर तें त्या फूल डार धुर लगे न कोई। कागद अंक सकेल पनि सकेला नहि होई॥ सती साझ सिणगार तेल तिरिया इक बारा। ओला जल गल मिल्या फेर होवै नहिं सारा॥ मोह वासना नीर मेंझि नर देह कदे नहि गालिये। जन रामा हरि प्रेम बिच गल्या त भव दुख टालिये॥ भजो भजो रे राम तजो जग की चतुराई। सजो सजो रे साज काच तन जात विलाई॥ गया मिलै नहिं बहरि मुकर भंजन नहिं संदत। कोड़ जतन मिल प्रज्ञा कहै सोई मित मंदत ॥ जाता निश्चै जाय सब रहता हरि संगी सदा। चेत चिंतामणि उर मही ताँ पाया आतम मुदा ॥ जाय जाय दिन जाय ताहि लेखै अव लावो। गाय गाय इक राम बहुरि मौसर नहिं पाची ॥ साय साय गुरु ज्ञान लाय एकण मन धारण। ध्याय ध्याय अव ध्याय आय लागा जोधा रण ॥ कटक काल दुष्कर कही हरिजन पुर मध्य छूट है। जन रामा पासे गयाँ सहीत जमरो छूट है॥

# श्रीपूरणदासजी महाराज

[ दीक्षाकाल—फाल्गुन पूर्णिमा, वि० सं० १८३८ । निर्वाणकाल—कार्तिक द्यु० ५, वि० सं० १८९२ । जन्म-स्पान —मेलकी याम ( मालवा प्रान्त ), श्रीदयालजी महाराजके शिष्यं । ]

( प्रेषक-आचार्य श्रीहरिदासजी शास्त्री )

जा दिन तें या देह धरी दिन ही दिन पाप कमावनहारो। नीच क्रिया बुध हीन मलीन कुचील अचार बिचार बुहारो॥ औगण को नहिं छोर कहाँ लग, एक भरोसो है आस तुम्हारो। हो हिरया! बिनती इतनी, तुम मुख सूँ कहो पूरणदास हमारो॥

अब हरि कहाँ गये करुणा केत । अधम उधारण पतिताँ पावन कहत पुकारयाँ नेत ॥ मीय भरोसो लाखाँ बाताँ खाळी रहे न खेत । पूरणदास पर अजहुँ न सुरता अब क्यूँ मार न हत ॥

# संत श्रीनारायणदासजी महाराज

( प्रेषक-साधु श्रीभगवदासनी )

सत्तगुरू अरु संत जन, राम निरंजन देव। जन नारायण की विनति, दीजै प्रभुजी सेव॥ निरिया राम सुमिरिये। टार्ने जम की घात । आलम ऊँच न कीजिये अचनर बीत्यां जात ॥ राम नाम सतगुरु दिया, नरिया प्रीति लगाय । चौरासी योनि टलै, पेले पार लॅंघाय ॥ राम नाम जाण्यो नहीं, माया कूँ चित घार । जाकूँ जमड़ो मारसी, नरिया करें खुवार ॥ राम नाम जाण्यो नहीं, कीया बहुत करमा।
ते नर कामी कूकरा, मुँहड़े नहीं सरम्म॥
दास नरायण बीनवे, संतन को अरदास।
राम नाम सुमिराइये, राखो चरणाँ पास॥

### संत श्रीहरदेवदासजी महाराज

( प्रेषक-साधु श्रीमगवदासजी )

वंदन हरि गुरु जन प्रथम, कर मन कायक बेन। अखिल भवन जो सोधिये, समा न या कोइ सेन।।

#### छप्पय

चेते क्यूँ न अचेत, संत सबही दे हेला। माने वह परिवार, अंत तूँ जाय अकेला ॥ वित्त वा खर व्यवहार, आप का किया उचारे। तन चाले जब छाँड़ि, कछू हाले नहीं लारे॥ आपो विचार आगम निरख, थापो निज गम थापना। हरिदेव राम अहनिश कहै, यूँपद लहो सु आपना ॥ है अरवाँ नर साथ, आप अरवाँ सम एको । खरवाँ यपे कोठार, अपे धन खरव अनेको ॥ जस बहु जपे जहान, दिपे बहु न्याय दरीखाँ। निज तन रहे निशंक, शंक बहु छहै सरीखाँ॥ ऐसा भवाल अंतिम समे, जाताँ कुछ विरियाँ नथी। हरिदेव चेतरेमन मस्त, अल्प आयु एहडी कथी ॥ बड योधा कहाँ वीर, कहाँ वे मीर करारा। कहाँ वे दिल का धीर, कहाँ वजीर धरारा॥ कर्ता ज्योतिप कहाँ, कहाँ महा वैद्य सु कहिये। विपुलाँ धन व्यवहार, कहाँ जग सेट सु लहिये॥ कहाँ न्याय करावण करण, मरण मार्ग सबही गया । हिरदेव चेत रे मन चपल, तू किस गिणती में थया ॥ कोइ नर ऊपर पाँव, अधः सिर करके हाले । मन में करे मरोड़, महँत हुए जग में माले ॥ चल फोरे कर आप, चहे दर्पण मुख देख्यो । पुनि महा सोइ जुहार, माहिं परखन मन पेख्यो ॥ छाड़ै सुराम कहै में भगत, हरियाँ नाकज हिंधयो ॥ हरिदेव कहै यूँ नर अधम प्रगट असाधिह परिखयो ॥ सुमिरन है गम सेस, सहस मुँह करे सु जापा । विसरे कबहू नाहिं, जीह मुँह दूनी जापा ॥ अँखियो तिके अपार, पार निर्हे कोय पिछानो । सुमिरन पद सूँ सोय, सेस रिहयो सब जानो ॥ भू भार सहै धीरज मली, जाप सिहत आनंद लहै। हरिदेव राम सुमिरन अगम, शेष ग्रंथ याही कहै ॥

वंदन को गम युगल है, हिर है, का गुरुदेव।
ब्रह्म देह-दाता बने, सतगुरु दीयां भेव॥
आदि ब्रह्म जन अनँत के सारे कारज सोय।
जेहि जेहि उर निश्चै धरे, तेहि दिग परगट होय॥

### संत श्रीपरसरामजी महाराज

् जन्म सं० १८२४, स्थान वीठणोक्तर कोलायत—वीकानेर, निर्वाण—सं०१८९६ पौषकृष्णा ३—-श्रीस्वामी रामदासजीके शिष्य ]

नित प्रति गुष वंदन करूँ,
प्रण ब्रह्म प्रणंत ।
प्रमरान कर वंदना,
आदि अंत मध मंत ॥
उपदेश
परमराम सतगुष्ठ कहै,
सन मिन स्थान विचार ।



कारज चाहे जीव को कहूँ सो हिरदे धार ॥ प्रथम शब्द सुन साध का बेद पुराण विचार । सत संगति नित कीजिये कुल की काण निवार ॥ पूरा सतगुरु परख कर ताकी शरण सँभाय । — राम नाम उर इष्ट धर आन इष्ट छिटकाय ॥ राम राम मुख जाप जप कर सूँ कर कछु धर्म । उत्तम करतव आदरो छोडो नीचा कर्म ॥

मांस मद्द हो को अमल, भाँग सहित छिटकाय। चारी जारी परिहरोः अधरम पंथ उठाय ॥ जूबा खेल न खेलिये, भूल न चढो शिकार। वेश्या का सँग परिहरो, निहचैं नीति विचार ॥ भूट कपट निंदा तजो, काम कोध अहँकार। दुर्मति दुविद्या परिहरो, तृष्णा तामस टार ॥ राग दोप तज मछरता कलह कल्पना त्याग। सँकलप विकलप मेटि कर, साचे मारग लाग ॥ मान वडाई ईर्पा, तजो दंभ पाखंड। सिमरो सिरजनहार कूँ, जाके माँडी मंड ॥ दुनिया घड़िया देवता, पर हरता की पूज। अनघड़ देव अराधिये, मेटो मन की दूज॥ प्रतिपालन पोषण भरन, सब में करे प्रकास। निसं दिन 'ताकूँ ध्यायिये, ज्यूँ छूटे जम पास ॥ नाम नौका करो, सत्तगुरु खेवणहार। बृद्ध भानकर भाव को, यूँ भव-जल हुए पार II राम नाम अम्मर जड़ी, सतगुरु वैद्य सुजान। जन्म मरण वेदन कटे पावै पद निरवाण॥ जग कुँ चित उल्टाय कर, हरि चरणों लपटाय। चौरासी जोन में, जन्म न घारो आय।। मनछा बाचा कर्मणा, रटो रैन दिन राम। कुंड में ना पड़ो, पानौ मुक्ति मुकाम ॥ इन्द्री पालकर, पंच विषय रस मेटि । या विध मन कूँ जीतकर, पिव परमानँद भेटि॥ पूरव पून्य प्रताप सूँ, पाई मनखा देह। सो अब लेखें लाइये, छोड जगत का नेह।। चरणों सूँ चल जाइये, हरि हरिजन गुरु पास। पैंड पैंड असमेध जग्य, फल पावत निज दास ॥ हरि हरिजन गुरु दरस ते, नेज निर्मला होत । परसराम समदृष्टि खुल, घट मध ज्योति उद्योत ॥ हाथों सूँ बंदन करो, ज्यूँ कर होय सुनाय। फेर न जावो जमपुरी, भिड़ो न थंभा बाथ।। सीस निवायों परसराम, कर्म पोट गिर जाय। इस विध सीस<sup>े</sup>सुनाथ हुयः सतगुरु चरण लगाय॥ श्रवणों सुनिये परसरामः सतगुरु शन्द रसाल। ज्ञान उदय अज्ञान मिट, त्टे भ्रम जंजाल ॥ श्रवण सुनाथ हुइ, सुनो य्यान विग्यान । ऐसे परसराम, आतम अंतर ध्यान॥ धारो पीछे

करो दंडवत देह सूँ, ज्यूँ छूटे जमदंड। परसराम निर्भय रमो, सप्त द्वीप नव खण्ड॥ परिक्रमा प्रेम सूँ, सनमुख बैठो आय। करो फेरा जामण-मरन का सहजों सूँ टल जाय॥ ्मुख सूँ महा प्रसाद<sup>1</sup> ले, पावे उत्तम दास | ऐसे मुक्ख सुनाथ हुइ, वायक विमल प्रकास॥ नख चख सब नर देह का, या विध उत्तम होय। भाव भक्ति गुरु धर्म बिन, पसु समान नर लोय॥ नेम परतीत गह, भाव भक्ति विश्वास। जाका नर तन सफल है, जग सूँ रहे उदास॥ साँच गहो समता गहो, गहो सील संतोष। ग्यान भक्ति वैराग गहि, याही जीवत मोच्छ॥ धीरज धरो छिमा गहो, रहो सत्य व्रत धार। गहो टेक इक नाम की, देवो जगत जँजार॥ दया दृष्टि नित राखिये, करिये पर उपकार। माया खरचो हरि निमितः राखो चित्त उदार॥ जाति पाँति का भरम तज, उत्तम कमज्या देख। सुपात्र को पूजिये कहा गृहस्थ कहा भेख ॥ सुपात्र जानिये, कहे कहावे राम। सोइ पाँच पचीसूँ जीत के करे भक्ति निहकाम ॥ हरिजन पूजिये, के सतगुरु की सेव। ऐसा एक दृष्टि कर देखिये, घट घट आतम देव॥ कूँ पीजै छानकर, छान बचन मुख बोल। दृष्टि छानकर पाँव धर, छान मनोरथ तोल II बैठत चालताँ जागत सीवत नित्त । राम संत गुरुदेव के चरणों राखो चित्त॥ यह साधन हरिभक्ति के साध्यों ते सिंध होय। रामदास सतगुरु मिल्या भेद वताया मीय॥ सिष पूछचा सत्तगुरु कह्याः भले होन का भेव। परसराम, पावै निरंजन देव॥ बाच विचारै सतगुरु पर उपकार कर, दिया उत्तम उपदेश। सुनं सीखे धारन करें, मिट जाय कर्म कंटश ॥ सत्तगुरु दाख्या परसराम, परापरी का आँकूर सूँ, समझै सिप्य मुजान॥

### संजीवनी जड़ी ( संजीवन योध )

राम नाम सत औषधी, सत्तगुरु मंत हकीम । जग वासी जीव रोगिया, म्वर्ग नरक क्रम मीम ॥

कटियों विना, नहीं मुक्ति सुख जीव। कर्म रोग परसराम, दुखिया रहे सदीव ॥ नाम जड़ी पच शहद में, दें ऊँ युक्ति बताय । पच रहे, कर्म रोग मिट जाय ॥ सच मुख हमाम दस्तो कर रसना। ररो ममो चूँटी रस घसना॥ घसघस कंठ तासक भर पीजे।यूँ अठ पहरी साधन कीजे॥ अब सत्गुर पच देत बताई। गुरु आग्या सिष चलो सदाई॥ प्रयम कुसंग फ्वन बँध कीजे। साध सँगत घर माहिं बसीजे॥ समता सहज शयन कर भाई। अहं अग्नि मत तापो जाई॥ भोजन भाव भक्ति रुचि कीजे। लीन अलीन बिचार करीजे॥ तामस चरखो दूर उठाओ। विषरस चिगट निकट नहिं लाओ कपट खटाई भूल न लेना। मीठे लोभे चित नहिं देना॥ कुटक कुटिलता दूर करीजे। दुविधा द्वंद दूध नहिं पीजे॥ ळाळच ॡण लगन मत राखो। मुख तें कबहुँ झूठ मत भाखो।। आपा बोझ शीश निह धरना। हुय निर्मल मुख राम उचरना।। जगत जाल उद्यम परित्यागो । राम भजन हित निसदिन जागो।। निर्गुण इष्ट स्थिरता गहिये। आन उपास लाग नहिं बहिये॥ प्रेम सहित परमातम पूजा। भरम कर्म छिटका वै दूजा।। चेतन देव साधु को पूजे। राम नाम बिन सत्त न सूजे।। माला जाप तजे कर सेती। ररो ममो रट रसना सेती॥ अब सुन कुविषन कुवच बताऊँ। राम-जर्नो की चाल जताऊँ॥ भाँग धत्रा अमल न खाजे। तुरत तमाखू विष न उठाजे।। मांस मद्य वारांगन संगा।पर नारी को तजो प्रसंगा।। चढ़ शिकार तिणचर मत मारो। चोरी चुगली चित्त न धारो॥ जूवा खेल न खेली भाई।जन्म जुवा ज्यूँ जात बिलाई॥ दूत कर्म से दूरे रहिये। कुगती कपटी संग न बहिये॥ अनछान्यो जल पीजे नाही।सूक्षम जीव नीर के माँही॥ गादा पट्ट दुपट करीजै। निर्मल नीर छानकर पीजै॥ चार वर्ण का उत्तम धर्मा। राम नाम निश्चे निहकर्मा॥ लालच लोभ वेश तज देवै। अनन्त भाँति संतन कूँ सेवै॥ चार वरण में भक्ति कराओ। सो सतगुर के शरणै आओ॥ सतगुर विना भक्ति नहीं सुझै। भरम कर्म में जीव अलुझै॥ यह सर्व कुपच किरीकर टाले। पलपल अमृत जड़ी सँभाले॥ सतगुरु वैय करे ज्यूँ की जे। अग्या मेटि पाँव नहीं दीजे॥ पच सन राले परसरामः चाखे प्रेम पहरी साधतों, सकल कर्म का नाश ॥ भरम करम कद्धु रहन न पावे। नाम जड़ी का निश्चा आवे॥ राम नाम औपध तस सारा। पीवत पीवत मिटे विकारा॥

कंठ कमल तें हृदै प्रवेशा। तीन ताप मिट काम कलेशा।। उर आनँद हय गुण दरसावै । नाभि कमल मन पवन मिलावै॥ नाभी रग रग रोम रकारा। नख सिख विच औषध विस्तारा बंक पछिम हय मेर लखावे। दसवें द्वार परम सुख पावे॥ तिरबेनी तट अखँड आनंदा। सून्य घर सहज मिटै दुख द्वंदा।। सून्य समाधि आदि सुख पावै। सद औषध गुरु भेद वतावै।।

सब घट में सुख ऊपजे, दुःख न दरसे कोय। आरोग्यता, जीव ब्रह्म सम होय॥ परसराम महा रोग जामण मरण, फिर नहिं भुगते आय। अमर जड़ी का परसराम, निरणा दिया बताय ॥

### उपदेश ( छप्पय )

को

उठ

मनुष्य देह

आयो

ज्यूँ

काम, राम भज लाहा लीजे।

क्षण भंग, बहुर पीछे क्या कीजे ॥

जाय, हाथ कछु नाहिन परिहै। सेव बहुर धोखा मन धरिहै॥ सूवा सम्बल ताते ग्यान विचार कर, सतगुर सिर धर भजन कर। कहे, इस विध तेरा काज सर ॥ परसराम साची राम, दाम तेरा कहा लागै। जाम "रट तिरै भव-सिंधु, राम रुचि अंतर जागै॥ दुख दंद, घंध धोखा मिट जावै। संतोष, मोच्छ मारग सुधि पावै ॥ सुख मनुष्य देह अवसर दुर्लभ, बार बार नाहिन मिले। साधु नदी सँग परसराम, ब्रह्म समुद्र निश्चै मिले। आय, एक स्थानक में वासा। बसे बटाऊ परिमाण, करत सब बचन बिलासा।। कृत की बेर, ऊठ सब चले बटाऊ। भई भोर संसार सराय, जगत सब जान चलाऊ॥ सुत नार भ्रात माता पिता, को काहू सँग ना चले। राम भजन सुकृत कियो परसराम रहसी अवलम्बन झुठा रच्या, माया तना विकार । सब साधू जन कहत हैं। राम नाम तत सार ॥ सार, वार भजतों मत लावो। नाम तत प्रपंच, पीव परमातम त्यागो आन ध्यावो ॥ परसराम सत्तगुरु शवद, सो निश्चय कर धार । अवलम्बन যুতা रच्याः माया तना विकार ॥ यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार।
सुकृत सोदा कीजिये, कुल की कान निवार॥
कुल की कान निवार, धार विस्वास प्रभू को।
संत कई चेताय, कौल गर्भ का मत चूको॥
परसराम रट लीजिये, राम नाम तत सार।
यह अवसर आयो भलो, नर तन को अवतार॥
अंत सकल को मरना, कछु सुकृत करना॥ टेर॥
मुख रट राम बाँट कछु कर से, साधु सँगति चित धरना।

पंच विषय तज शील सँभावों, जिव हिंसा से दर्र बेहद रत गुरु पारख करके, गहों उसी का शरु ज्ञान भगति वैराग्य गहीं जे, यूँ भव सागर तर कुल अभिमान कदे नहीं की जे, घर धीरज कर जरु त्याग असार सार गह ली जे, ले वैराग्य विचरू रामदास गुरु आयसु सिर घर, मिटे जामण मरन परसराम जन परहित भाखत, सुनजों वर्ण अवस्त

### संत श्रीसेवगरामजी महाराज

[ दीक्षाकाल आपाद ग्रु० १५ वि० सं० १८६१, निर्वाणकाल पौष शुक्ता ८ सं० १९०४, खामी श्रीपरसरामजीके शिष्य ] ( प्रेषक—श्रीरामजी साधु )

#### सारण

राम राम रसना रह्या,

सुल का खुल्या कपाट।

रोम रोम रिच सूँ पिया,

र र र र उचरत पाठ॥

र र र र उचरत पाठ,



गल में कन्ता पहर कर, निस दिन रहूँ उदास । (संगत) सँपत एक शरीर है, रखूँ न तिन की आस ॥ रखूँ न तिन की आस, बास सूने घर करहूँ। कहा पर्वत बन बाग, निडर हुय निसंक बिचरहूँ॥ राम नाम से प्रीति कर, सिमरूँ श्वास-उदवास। गल में मैं कन्ता पहर, निस दिन रहूँ उदास॥

जिस बेघों साई मिलें, सोई बेघ करेस।
राम भजन के कारने, फिरहूँ देस बिदेस।।
फिरहूँ देस बिदेस, पेस तन मन हरि करहूँ।
जाकर हुय हरि अँतर, तिकन से काने टरहूँ॥
कसणी देवो अनेक मिल, सब तन माहिं सहेस।
जिस मेघों साई मिलें, सोई मेष करेस॥

### चेतावनी

सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलँव न करिये बीर। आयु घटे तन छीजहै, ज्यों अंजलि को नीर॥ ज्यों अंजिल को नीर, तीर छूटा ज्यूँ जावै स्वास बदीता जाय, बहुर पूठा निहं आवै जैसो छिलता नीर ज्यूँ, बहता धरे न धीर सेवग सिंवरो राम कूँ, बिलँव न करिये बीर सेवग सिंवरो राम कूँ, सतगुरु सरणे आय नर तन रतन अमोल है, बार बार निहं पाय बार बार निहं पाय, ताहि लेले कर लीजे आज जिसो निहं काल, काहिं अब जेज करीजे सतगुरु शिक्षा देत है, मत रीता उठ जाय। सेवग सिंवरो राम को, सतगुरु सरणे आय।

#### प्रेम

प्रेम बिना पढ़िवो कहा, प्रेम विना कहा गाय। बोलियो, मन किन के निह भाय॥ बिहुणी मन किन के नहिं भायः गाय क्यूँ स्वासा तोई। सुमरण से जोई॥ सुजानः सुरत संत सोई सेवगराम होय प्रेम जुत, सुन सब मन हरणाग। प्रेम बिना पहिंचों कहा, प्रेम बिना कहा गाय॥ रामजी, प्रेम प्रीति जव रीझै रीझे नहीं, चतुराई कर . प्रेम चिना जोय, होय नहिं प्रेम प्रकारा। कर चतुराई नहीं घट राम, वृथा खोदे सब स्वामा ॥ संतन की मांग। उपाय, सुन प्रेम ताते रामजी, प्रेम प्रीति जर होए॥ रीझै सेवग

### रामप्रताप-विश्वास

आछी करें सो रामजी, के सतगुर के संत । मूँडी बनै सो भाग की, ऐसी उर जारंत।

धारंत, तबे कछ विगड़े नाई। ऐसी उर राखै लाज, प्रतिशा साई ॥ उन दासन की क्या कहूँ, कहिंगे सेवगराम मैं संत अनंत । रामजी, के सत्गुर के संत॥ आछी करे सो अथ झूलना गुरुदेवको अंग

परसा गुरुदेव मो सिर तपे, निज नाम निज्ञान रुपायता है। सब माँज भरम्म करम दूरा, जिब जम की पास छुड़ावता है।। दिरयाव दुखन सूँ काढ लेवे, सुख सागर मायँ झुलावता है। कर सेवग रामहि सेव सदा, उर ज्ञान वैराग उपावता है।। बंदे चेतन होय चितार साई, सतगुरु दे ज्ञान चेतावता है। नित निरमे अति आनंद करे, काल कीरते जीव बँचावता है।। सचा सैंण सों साइ मिलाय देवे, जग झुठा कूँ झुठ बतावता है। कहै सेवगराम समझ नीके, सब सुख दे दुःख छुडावता है।

नर जाग जगावत हैं सतगुरु, अब सोय रह्याँ केसे सिझये रे। सठ! आग गिरे माँहि काँहि जरे, चलसाध सँगत में रॅजिये रे॥ नित लाग रहाँ निज नाम सेती, इक सँग विषयन का तिजये रे। तेरा भाग बडा भगवंत भजों, कहै सेवगराम समिझये रे॥ सब दानव देव पुनंग कहा, यह धर्म है चालूँ वरण का रे। पुन नर रु नार अंतज येहि, फिर मुसलमान हिंदुन का रे॥ तुम पैंडा पिंजर में पेश करो, नर यहि है राह रस्ल का रे। कहैं सेवग रामहि राम रटो, निज जानिये मंत्र मूल का रे॥

> चेतावनी इन देख दया मोहि आवत है, नर मार मुगद्दर खायेगा रे। याँ तो किये करम निशँक मानी, वहाँ तो ज्वाव कछु नंहि आयेगा रे ॥ पूछ हिसाब हजूर माहि, जब लेखा दिया नहिं जायगा रे। कहै सेवग स्थाम सूँ चोर भया। नर जम के हाथ विकायगा रे॥ देखों देखों दुनीन की दोस्ती रे, मोहि देख अचंभाहि आत हैरे। मार असार विचार नहीं, सठ छाइ अमी, विष खात है रे ॥ भोगत भोग अघाय नहीं, फिर वेहि दिनाँ वे ही रात है रे। हैरान भया, **मेदगराम** सुन कछ् बात कही नहिं जात है रे॥

#### पद

अब कहा सीय राम कह भाई। रैन गई वासर भयो आई ॥
पूर्व पुन्य ते नर देह पाई। हिर वे मुख मत भूल गमाई ॥
ताते एह उर करो विचारा। नर तन मिले न बारंबारा॥
जात कपूर उड़े कर सेती। तो बहुरे आवै निहं जेती ॥
तिरिया तेल चढ़े इक बारा। बहुरे न चढ़िह दूसरी बारा॥
केल फूल फल एक हि होई। बहुरे फल लागे निहं कोई ॥
काच फूट किरची हुय जावे। सो बहुरे सावत निहं यावे॥
सित्तया छिटक परीसिंध माँहीं। सो कबहूँ कर आवै नाहीं॥
एक बार कागज लिख सोई। सो कबहूँ कर आवै नाहीं॥
एक बार कागज लिख सोई। सो कबहूँ मीले निहं पूठा॥
जो मोती बींधत जो फूटा। तो कबहूँ मीले निहं पूठा॥
फाट पषाण तेड़ जो आई। सो कबहूँ मीले ने मिलाई॥
सती सिंगार किया सज सोई। या तन ओर करें निहं कोई॥
ऐसे ही यह नर तन किहये। सो बिनसै बहुरें निहं पहये॥
नर तन अखें होय तब भाई। सेवगराम राम लिब लाई॥

या में कोई नहीं नर तेरो रे। राम संत गुरुदेव विना है, सब ही जगत अँघेरो रे॥ हृदय देख विचार खोज कर, दे मन माही फेरो रे। आयो कौन चले कौन संगी, सहर सराय बसेरो रे॥ मात पिता सुत कुटुँब कबीलो, सब कह मेरो मेरो रे। जब जम किंकर पास गहे गल, तहाँ नहीं कोइ तेरी रे॥ धरिया रहे धाम धन सब ही, छिन में करो निवेरो रे। आयो बयुँ ही चले उठ रीतो, ले न सके कछु डेरो रे॥ मगन होय सब कर्म कमावे, संक नहीं हरि केरो रे। होय हिसाव, ज्वाब जब बूझे, वहाँ न होय उबेरो रे॥ निरपख न्याय सदा समता से, राव रंक सब केरो रे। जैसा करे तैसा भुगतानै, भुगत्यों होय निवेरो रे ॥ अबही चेत हेत कर हिर से, अजहूँ हिर पद नेरो रे। सतगुरु साध सँगत जग माँही, भव तिरने को बेरो रे ॥ होय हुँसियार सिंबर हे साँई, मान कह्यो अब मेरो रे। सेवगराम कह कह समझावै, परसराम को चेरो रे॥

# सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुख में सुमिरन सब करें सुख में करे न कीय। जो सुख में सुमिरन करें दुख काहेको होय॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और स्वजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्को पूछे कौन ? भगवान्का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है। नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये। जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्की भी एक संगमरमरकी मूर्ति धरी है।

प्रारब्ध अनुकूल है। सम्पत्तिका अभाव नहीं है। शरीर ख़ब्ध है। पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं। अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवान-की बात सोची जाय। प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है। पत्नी आरामसे बैठी मोजे बनती है। बच्चे खाते-खेलते हैं।

'भगवानका भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है। जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो समय ही नहीं मिलता। अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है।' आजका सुसभ्य सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा। भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम से-कम यह तो वह नहीं कहता। भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहतीं। प्रारम्ध सदा सानुकूल नहीं रहा करता। दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी। कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वहीं भद्रपुरुष कंगाल हो गया। आज उसे कहीं ग्रुख दिखानेमें भी लजा आती है।

विपत्तियाँ साथ आती हैं। मुकदमा चल रहा है और घरमें बचा बीमार पड़ा है। अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्की श्रीमूर्ति—जी, अब वह श्रीमूर्ति है। आराध्य प्रतिमा है। साक्षात् भगवान् हैं। घरका खामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तभावते प्रार्थना करता है। घरके सभी सदस्य बारी-बारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करवद्व प्रार्थना करते हैं।

कंगाली, चिन्ता और वीमारीसे ग्रल यह परिवार—भगवान्के भजन-पूजनके लिये अवकाश-का प्रश्न कहाँ है। भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें। उनका पूजन, उनकी प्रार्थना— जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवस्यक कार्य यही तो है।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपति-का वरदान माँगा—

विषदः सन्तु नः शश्वन्तत्र तत्र जगद्गुरो । भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम् ॥ (श्रीमद्रा० १ । ८ । २५)



क्ल्याण

# सुखमें विस्मृति और दुःखमें पूजा

दुल में सुमिरन सब करें सुल में करे न कोय। जो सुल में सुमिरन करें दुल काहेको होय॥

स्वास्थ्य, सम्पत्ति और स्वजन—सभी सुख प्राप्त हैं तो भगवान्को पूछे कौन ? भगवान्का कोई चित्र, कोई मूर्ति घरमें रहे—यह तो घरकी सजावटका एक अङ्ग है। नास्तिकता नहीं आयी, ईश्वर और धर्मके नामसे शत्रुता नहीं हो गयी, यही बहुत मानना चाहिये। जैसे घरमें सजावटके दूसरे उपकरण हैं, भगवान्की भी एक संगमरमरकी मृर्ति धरी है।

प्रारम्ध अनुकूल है। सम्पत्तिका अभाव नहीं है। शरीर खर्थ है। पत्नी अनुकूल है और संतान भी हैं। अब आमोद-प्रमोद तथा अधिकाधिक उपार्जनकी चिन्तासे अवकाश कहाँ है कि भगवानकी बात सोची जाय। प्रातःकाल होते ही चाय और अखबार आ जाता है। पत्नी आरामसे बैठी मोजे बुनती है। बच्चे खाते-खेलते हैं।

'भगवांनका भजन—हाँ करना तो चाहिये; किंतु यह बुढ़ापेका काम है। जिनके पास समय है, वे उसका सदुपयोग कर सकते हैं। यहाँ तो समय ही नहीं मिलता। अवकाश प्राप्त होनेपर भजन करनेका विचार तो है।' आजका सुसभ्य सम्पन्न व्यक्ति ऐसे विचार प्रकट करे तो उसे आस्तिक एवं भद्रपुरुष ही मानना होगा। भजन करना समयका दुरुपयोग है—कम से-कम यह तो वह नहीं कहता।

भगवती लक्ष्मी कहीं स्थिर नहीं रहतीं। प्राल्य सदा सानुक्ल नहीं रहा करता। दिवाला निकल गया—सम्पत्ति चली गयी। कल जो समाजमें सत्कृत था, सम्पन्न था, वही भद्रपुरुष कंगाल हो गया। आज उसे कहीं मुख दिखानेमें भी लजा आती है।

विपत्तियाँ साथ आती हैं। मुकदमा चल रह है और घरमें बचा बीमार पड़ा है। अब विपत्तिमें मनुष्य दयामय अशरणशरण भगवान्की शरण न ले तो जाय कहाँ ?

भगवान्की श्रीमृर्ति—जी, अब वह श्रीमृतिं है। आराध्य प्रतिमा है। साक्षात् भगवान् हैं। घरका खामी बड़ी विधिसे पूजा और आर्तभावते प्रार्थना करता है। घरके सभी सदस्य बारी-बारी-से पूजा करते हैं, आरती करते हैं और करबद्ध प्रार्थना करते हैं।

कंगाली, चिन्ता और वीमारीसे ग्रस्त यह परिवार—भगवान् के भजन-प्जनके लिये अवकाश-का प्रश्न कहाँ है। भगवान् ही तो एकमात्र आधार हैं इस विपत्तिमें। उनका प्जन, उनकी प्रार्थना— जीवनका सबसे महत्त्वपूर्ण अङ्ग—सबसे आवश्यक कार्य यही तो है।

देवी कुन्तीने इसीसे श्रीकृष्णचन्द्रसे विपति-का वरदान माँगा—

विपदः सन्तु नः शश्वत्तत्र तत्र जगद्गुरो। भवतो दर्शनं यत्स्यादपुनर्भवदर्शनम्॥ (श्रीमद्रा०१।८।२५)

सुखमें विस्मृति, दुःखमें पूजा



··· Inlry

### संसारके सम्मानका स्वरूप

संसारके लोग सम्मान करें, घरके लोग सत्कार करें—कौन नहीं चाहेगा ? सम्मान किसे मीठा नहीं लगता ?

लोग हमारा सम्मान करते हैं, लोग हमारा सत्कार करते हैं—कितना मोह है। इससे वड़ा अम कोई दूसरा भी होगा—कठिन ही है।

संसार केवल सफलताका सम्मान करता है। घरके लोग केवल अपने स्वार्थकी सिद्धिका सत्कार करते हैं। ज्यक्तिका कोई सम्मान या सत्कार नहीं करता।

एक व्यक्ति युवक है, खस्य है, सबल है।
भाग्य अनुकूल है। उपार्जन करके वर लौटा है।
घरके लोग वड़ी उमंगसे उसका खागत करते हैं।
पत्नीका तो वह पूज्य ही है, वह चरणोंपर पुष्प
चढ़ाती है, माता आरती उतारती है, पिता आलिङ्गन
करनेको आगे वढ़ते हैं। घरके भाई-बन्धु, सगेसम्बन्धी, सभी ख्ली-पुरुष उसके सत्कारमें जुट पड़ते
हैं। घरके लोग तो घरके हैं—पास-पड़ोसके लोग,
ब्राह्मण तथा जाति-भाई, छोटे-बड़े सभी परिचित
उससे मिलने दौड़े आते हैं। उसे आशीर्वाद मिलता
है, सम्मान प्राप्त होता है। अपरिचित भी उससे
परिचय करनेको उत्सुक हो उठते हैं।

उसमें गुण-ही-गुण दीखते हैं सबको । उसकी भूलें भी गुण जान पड़ती हैं । उसे स्वयं लगता है—संसार बड़ा शुस्तप्रद है । लोग बड़े ही सज्जन, सुशील और स्नेही हैं ।

यह उस व्यक्तिका खागत-सम्मान है ? यह उसके
गुणोंकी पूजा है ? वह भले भूल जाय, लोग मुखसे
भले वार-वार उसकी और उसके गुणोंकी प्रशंसा करते
न थकें—है यह केवल उसकी सफलताकी पूजा।
उसने सफलता प्राप्त की, उससे परिवारका खार्थ
सिद्ध हुआ—वस, उसके सम्मानका यही कारण है।

व्यक्ति वही है। उसके वे गुण कहीं नहीं चले गये। हुआ इतना कि वह निर्धन हो गया।

भाग्य उसके अनुकूल नहीं रहा । उसे उद्योगोंमें सफलता नहीं मिली ।

किसीके वराकी बात है कि वह रोगी न हो १ कालकी गतिको कोई कैसे अटका सकता है और चश्चला लक्ष्मी जब जाना चाहती हैं—उन्हें कोई रोक सका है १ इसमें मनुष्यका क्या दोष १

उसकी उम्र बड़ी हो गयी, वह शक्तिहीन हो गया, उद्योगोंमें असफल होकर कंगाल हो गया— इसमें उसका कुछ दोष है ?

द्सरे और घरके सभीका व्यवहार उसके प्रति ऐसा हो गया है जैसे यह सब उसीका दोष है। उसके गुण भी सबको दोष जान पड़ते हैं। वह कोई ग्रुम सम्मति मी देना चाहता है तो दुत्कार दिया जाता है।

पास-पड़ोसके परिचित उसके मित्रतक द्वार-के सामनेसे चले जाते हैं और पुकारनेपर भी उसकी ओर देखतेतक नहीं । बड़ी शिष्टता कोई दिखलाता है तो कह देता है—'बहुत आवश्यक कामसे जा रहा हूँ। फिर कभी आऊँगा।' 'वह फिर कभी'— जानता है कि उसे कभी नहीं आना है।

अपने घरके लोग, अपने सगे पुत्रतक उसे बार-बार झिड़क देते हैं। वह कुछ पूछता है तो उसे कहा जाता है—'तुमसे चुपचाप पड़े भी नहीं रहा जाता।'

उसकी अपनी पत्नी—वहीं पत्नी जो कभी उसके पैरोंकी पूजा करती थी—दो श्रणको उसके पास नहीं बैठती। कोई काम न रहनेपर भी वह उससे द्र—उससे मुख फिराकर बैठे रहना चाहती है। माता गालियाँ बकती हैं; पिता इजत वर्षीद कर देनेवाले बेटेको मारने दौड़ते हैं।

उसका वह पुराना खागत, वह सत्कार, वह स्नेह और आजका यह तिरस्कार, यह उपेक्षा— लेकिन संसारने उसका खागत किया कब था। संसार तो सफलताका खागत करता है। मनुष्य संसारके इस सम्मानके घोखेमें पड़ा रहे—पड़ा करे—उसीका तो अज्ञान है।

1

# संत श्रीविरमदासजी महाराज

### (रामस्तेही-सम्प्रदायके संत)

मीसर पाय मती कोइ हारो, जन्महीण मत होंबो। राम राम की सायद बोले, वेद-पुराणाँ में जोबो॥ सीका कोट ओस का पाणी, ऐसी नर देह होई।

होय जाय छिन मायँ बीगसे, बिनसत बार न कोई ॥ भज रे राम प्रीत कर हर सूँ, तज रे विषय विकारा । साची कहूँ मान मन मूरख, साँवळ सतगुरु म्हारा ॥

### श्रीलालनाथजी परमहंस

( प्रेषक--श्रीशंकरलालजी पारीक )

साधा में अधवेसरा, ज्यूँ घासाँ में लाय। जल बिन जोड़ें क्यूँ बड़ो, पगाँ बिल्में काँय।। साध बड़ा संसार, ज्ञान देय गार्फल तारे। दीसतड़ा दुख मायँ रहत कर जुग सूँ बारे॥ क्यों पकड़ो हो डालियाँ, नहचे पकड़ो पेड़। गउवाँ सेती निसतिरों, के तारैली भेड़॥

'लाद्' क्यों स्त्यां सरे, बायर जनो काल ! जोखों है इण जीव नै, जँवड़ो घालै जाल !! करमाँ सौं काला भया, दीसो हूँ दाध्या ! इक सुमरण सामूँ करी, जद पड़सी लाधा !! प्रेम-कटारी तन बहै, ग्यान-सेल का धाव ! सनमुख जुझैं सूरवाँ, से लों पै दरियाव !!

### संत श्रीजसनाथजी

[ साविर्भाव-वि० सं० १५३९। जन्मस्थान-कतिरियासर ( बीकानेर ); तिरोभाव-वि० सं० १५६३ ]

( प्रेषक---श्रीशंकरलालजी पारीक )

समसारे ।

कैंघा टेरें मार दिरावें, छाँट ल्ण फुँवारे ॥ वैठे जिवड़ो, थर थर काँप्यो, उबरूँ किसी उधारे । का उबरे कोई सुकृत कीयाँ, का करणी इदकारे ॥ आहूँ पौर विरलावत रहियो, ना जिपयो निरकारे । एकाँ हर रे नाँव विना (कुण) आवट कियो सारे ॥ लाड हुवे सायब री दरगाँ, खरची वस्त पियारे । गुरुपरसादें गोरख वचने, 'लिघ जसनाय' उचारे ॥ इण जिवड़े रे कारणै, हर हर नाँव चितार । ओ धन तो है दलती छाया, ज्यूँ धूँवै री धार ॥ करणी किरत कमाओ माई, करणी करी फरारे ।

जम रे हाथ छुरो है पैनो, तीखो है

शील सिनान सुरत संजोवी, करो जीव इकतारे ॥
अठै ऊँचा पोळ चिणाया, आगे पोळ उसारे ॥
ऊँचा अजब झरोखा राख्या बै पूणा ने बारे ॥
आगळ पक्का ऑगणा, वै खेलण ने स्यारे ॥
देढी पाग झकावँता, हालंता हंकारे ॥
कोटाँ होता राजवी, कैता घर महारे ।
होढी पोरायत राखता, कर नेर हुस्यारे ॥
जिण घर नोबत बाजती, चढता पाँच हजारे ।
साथ कोई नहीं चालियो, हण जिव री अय यारे ॥
पाछो घर ने जोहयो, सब जुग रहियो लारे ।
गुरु परसादे गोरख बचने, 'सिध जसनाथ' दिनारे ॥

# भक्त ओपाजी आढा चारण

[ गाँव-भावी, राजस्थान ] ( प्रेषक--चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी )

क्यूँ परपंच करै नर कूड़ा, विलकुल दिल में घार विवेक । दाता जो वाधी लिख दीनी, आधी लिखणहार नहिं एक ॥ पर आशा तज रे तू प्राणी, परमेम्बर भज हे भएउर । सुख लिखियो नाँह माँपजै, दुन्व लिलियो मुण होगी दूर ॥ काळाजीवः लोभ रै कारण खाळी मती जमारो खोय। करता जो लिखिया कूँकूँराः, काजल तणा करै नहिं कोय॥ भज २ तरण तारण नु प्राणिया ! दूजाँ री काँनी मत देख । किरोड़ प्रकार टलै निह किण सूँ, लिखिया जिके विधाता लेखा।

# भक्त कवियित्री समानबाई चारण

[ गाँव-भावी, राजस्थान ] ( ग्रेपक--चौधरी श्रीशिवसिंह महारामजी )

भव सागर नीर भरको त्रिसना तिहिं।

मध्य में मोह है ग्राह भयंकर।

जीव-गयंद रू आसा-त्रिषा,
स्त्रकुदुम्य मनोरथ संग भयो भर॥

मोह के फंद परयो वस कर्म तें, हाल सकै निहं चाल गयी गर। मो घनश्याम ! 'समान' , कहे, करिये अब बेग सहाय लगे डर॥

### संत बाबा लाल

(पंजानके प्रसिद्ध महात्मा, जन्म-स्थान-कुत्पुर ( लाहौरके पास ), जन्म-वि० सं० १६४७, खत्रीकुलमें; शरीरान्त-वि० सं० १७१२।)

#### चौपाई

जाके अंतर ब्रह्म प्रतीत । घरे मौन भावे गावे गीत ।। निसदिन उन्मन रहित खुमार । शब्द सुरत जुड़ एको तार ॥ ना गृह गहे न बन को जाय । ठाल दयाछ सुख आतम पाय ॥

#### साखी

आशा विषय विकार की, बाँध्या जग संसार । स्त्रव चौरासी फेर में, भरमत बारंबार ॥ जिंह की आशा कछु नहीं, आतम राखे सुन्य ।
तिंह की निहं कछु भर्मणाः लागे पाप न पुन्य ॥
देहा भीतर श्वास है। श्वासा भीतर जीव ।
जीवे भीतर वासनाः किस विध पाइये पीव ॥
जाके अंतर वासनाः वाहर धारे ध्यान ।
तिंह को गोविंद ना मिले। अंत होत है हान ॥

### भक्त श्रीनारायण स्वामीजी

(सारस्वत श्राह्मण, जन्म---वि० सं० १८८५ या ८६ के लगभग, रावलपिंडी (पंजाब) जिला। शरीरान्त---फाल्गुन कृष्ण ११, वि० सं० १९५७, श्रीगोवर्धनके समीप कुनुमसरोवरपर श्रीडद्धवमन्दिर।)

### श्रीकृष्णका प्रेम

स्थाम हगन की चोट बुरी री।

ज्यों ज्यों नाम लेति त् वाकीः

मो घायल पै नौन पुरी री॥

ना जानी अव सुध-बुध मेरीः

कौन विधिन में जाय दुरी री।

·नारायन' नहिं सूटत सजनी, जाकी जासों प्रीति जुरी री ॥

नाहें तू जोग करि भ्रञ्जटी मध्य ध्यान धरि, नाहे नाम रूप मिथ्या जानि के निहारि है। निर्मृत, निर्मय, निराकार ज्योति न्याप रही, ऐमो तल्लग्यान निज मन में तू धारि है॥ 'नारायन' अपने को आपुर्ही बलान करि, मोते वह भिन्न नहीं या विधि पुकारि है। जौलों तोहि नंद को कुमार नाहिं दृष्टि परचौ, तौ लों तू भले वैठि ब्रह्म को विचारि है।

प्रीतम, तूँ मोहिं प्रान तें प्यारो ।
जो तोहिं देखि हियो सुख पावत, सो वड़ भागनिवारो ॥
तूँ जीवन-धन, सरबस तूँ ही, तुर्ही दगन को तारो ।
जो तोकों पल भर न निहारू, दीखत जग अधियारो ॥
मोद बढ़ावन के कारन हम, मानिनि रूपिहें धारो ।
नारायन, हम दोउ एक हैं, फूल सुगंध न न्यारो ॥

जाहि लगन लगी घनस्याम की। घरत कहूँ पग परत कितेही, भूलि जाय सुधि धाम की-॥

छैल-छबीले

रुषि निहार निहें रहत सार कछु, घरि पल निसि दिन जाम की। जित मुँह उठे तितेहीं धावै, सुरित न छाया घाम की। अस्तुति निंदा करों भलें हीं, मेड़ तजी कुल ग्राम की। 'नारामन' बौरी भइ डोलें, रही न काढ़ू काम की।।

मूरल छाड़ि बृथा अभिमान ।
ओसर बीत चल्यो है तेरो दो दिन को महमान ॥
भूप अनेक भये पृथिवी पर, रूप तेज बलवान ।
कोन बचो या काल-ब्याल तें मिटि गये नाम निसान ॥
भवल धाम, धन, गज, रथ, सेना, नारी चंद्र समान ।
अंत समय संबहीं कों तिज कें, जाय बसे समसान ॥
तिज सतसंग भ्रमत बिपयन में, जा बिधि मरकट, स्वान ।
छिन भिर बैठि न सुमिरन कीन्हों, जासों होय कल्यान ॥
रे मन मूढ़, अनत जिन भटकें, भेरो कह्यों अब मान ।
'नारायन' ब्रजराज कुँवर सीं, बेगहीं किर पहिचान ॥

मोहन निस गयो मेरे मन में।
लोक-लाज कुल-कानि छूटि गई, याकी नेह-लगन में॥
जित देखूँ तितही वह दीखै, धर-बाहर, ऑगन में।
अंग-अंग प्रति रोम-रोम में, छाय रह्यो तन-मन में॥
कुंडल-झलक कपोलन सोहै, बाजूबंद मुजन में।
कंकन कलित लित बनमाला, नूपुर धुनि चरनन में॥
चपल नैन, भ्रकुटी बर बाँकी, ठाढ़ी सघन लतन में।
'नारायन' बिन मोल बिकी हैं। याकी नैंक हसन में॥

नयनों रे, चित चोर बतावों ।
तुमहीं रहत भवन रखवारे, बाँके बीर कहावों ॥
तुमहीं रहत भवन रखवारे, बाँके बीर कहावों ॥
तुम्हरे बीच गयो मन मेरी, चाहै सौंहैं खावों ।
अब क्यों रोवत हो दइमारे, कहुँ तो याह लगावों ॥
घर के भेदी बैठि द्वार पै, दिन में घर लुटवावों ।
नारायन' मोहि बस्तु न चहिये, लेवनहार दिखावों ॥

### लावनी

रूपरिषक, मोहन, मनोज-मन-हरन, सकल-गुन-गरबीले ।
छैल-छबीले चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥टेक॥
रतनजटित सिर मुकुट लटक रहि सिमट स्थाम लट घुँधुरारी ।
बाल बिहारी कन्हैयालाल, चतुर, तेरी बलिहारी ॥
लोलक मोती कान कपोलन झलक बनी निरमल प्यारी ।
लयोति उज्यारी, हमें हर बार दरस दै गिरिधारी ॥
बिज्जुछटा-सी दंतछटा मुख देखि सरद-सिस सरमीले ।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले ॥

मंद हँसन, मृदु बचन तोतले बय किसोर मोली-माली। करत चोचले, अमोलक अधर पीक रच रहि लाली। फूल गुलाब चिबुक सुंदरता, रुचिर कंटछिब बनमाली। कर सरोज में, बुंद मेहँदी अति अमंद है प्रतिपाली। फूलछरी-सी नरम कमर करधनी-सब्द हैं तुरसीले। छेल छनीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले। श्रॅंगुली शीन जरीपट कछनी, स्थामल गात सुहात मले। चाल निराली, चरन कोमल पंकज के पात मले। पग न्पुर झनकार परम उत्तम जसुमति के तात मले। संग सखन के, जमुनतट गौ-वछरान चरात मले। अज-जुयतिन को प्रेम निरखि कर घर-घर माखन गटकीले।

गावैं बाग-बिलास चरित हरि सरद-रैन रस-रास करें।
मुनिजन मोहैं, कृष्ण कंसादिक खल-दल नाम करें।।
गिरिधारी महाराज सदा श्रीव्रज बुन्दाबन बास करें।।
हरिचरित्र की स्रवन सुन-सुन करि अति अभिलाप करें।।
हाथ जोरि करि करें बीनती 'नारायन' दिल दरदीले।
छैल-छबीले, चपललोचन चकोर चित चटकीले॥

चपललोचन चकोर चित

### चेतावनी और वैराग्य

बहत गई थोरी रही, नारायन अब चेत। काल चिरैया चुग रही, निस दिन आयू खेत ॥ नारायन सुख भोग में, तू लंपट दिन रैन। अंतसमय आयो निकट, देख खोल के नैन॥ धन जौवन यों जायगी, जा विधि उड़त कपूर। नारायन गोपाल भिज, क्यों चाटै जग धूर॥ जंभक सुंभ निसुंभ अरु त्रिपुर आदि है सर । नारायन या काल ने। किये सकल भट चूर॥ हिरन्याच्छ जग में चिदितः हिरनकिंसपु यलयान । नारायन छन में भये, यह सब राख मसान॥ सगर नहूप जजाति पटः और अनेक महीप। नारायन अब वह कहाँ, भुज बल जीते दीर॥ कुंभकरन दसकंट से, नारायन रनधीर । भए सकल भट काल्बस, जिन के कुलिंग गरीए ॥ दुर्जीभन जग में प्रगट, जराएंप मिसुराल। नारायन सो अब कहाँ, अभिमानी भूपार ॥

में, भूपति भए अनेक। नारायन संसार मेरी करते रहे, है न गये तृन एक ॥ भूज बल जीते लोक सब, निरभय सुख धन धाम । नारायन तिन नृपन को छिख्यों रह गयो नाम ॥ हाथ जोरि ठाढो रह्यो, जिन के सन्मुख काल। नारायन सोऊ बली, परे काल के गाल॥ नारायन नव खंड में। निरमय जिन को राज । ऐसे विदित महीप जग, यसे काल महाराज॥ गज तुरंग रथ सेन अति, निस दिन जिन के द्वार । नारायन सो अब कहाँ, देखी आँख पसार ॥ नारायन निज हाय पै, जे नर करत समेर । सोउ बीर या भूमि पै, भये राख के देर॥ जिन के सहजहिं पग धरत, रज सम होत पत्रान । नारायन तिन को कहूँ, रह्यो न नाम निसान ॥ नारायन जिन के भवन, बिधि सम भोग बिलास। अंत समय सब छाँडि के, भए काल के ग्रास ॥ जिन को रूप निहार के, रिव सिस स्थ उहरात । नारायन ते स्वप्न सम, भए मनोहर गात ॥ चटक मटक नित छैल बन, तकत चलत चहुँ ओर । नारायन यह सुधि नहीं, आज मरें के भोर ।। नारायन जब अंत में, यम पकरेंगे बाँह। तिन सों भी कहियो हमें; अभी सोफतो नाँह॥ कोड नहीं अपनी सगी, बिन राधा गोपाल। नारायन तू बृथा मिति, परै जगत के जाल ॥ मन लाग्यो सुख भोग में, तरन चहै संसार। बने, दिवस रैन को प्यार ॥ नारायन कैसे विद्यावंत स्वरूप गुन, सुत दारा सुख भोग । नारायन हरि भक्ति बिन, यह सबही हैं रोग ॥ नारायन निज हिये में, अपने दोष विचार। ता पीछे त् और के, अवरान भले निहार ॥

### संत-लक्ष्ण

तिज पर औगुन नीर को, छीर गुनन सों प्रीति ।
हंस संत की सर्यदा, नारायन यह रीति ॥
तनक मान मन में नहीं, सब सों राखत प्यार ।
नारायन ता संत पे, बार बार बिह्हार ॥
अति कृषादु संतोप वृति, जुगल चरन में प्रीत ।
नारायन ते संत बर, कोमल बचन बिनीत ॥

उदासीन जग सों रहै, जया मान अपमान । नारायन ते संत जन, निपुन भावना ध्यान ॥ मगन रहैं नित भजन में, चलत न चाल कुचाल ! ते जानिये, यह लालन के लाल ॥ परहित प्रीति उदार चित्र, बिगत दंभ मद रोष । नारायन दुख में लखैं, निज कर्मन को दोष ॥ भक्ति कल्पतर पात गुन, कथा फूल बहु रंग। नारायन हरि प्रेम फल, चाहत संत बिहंग॥ संत जगत में सो सुखी, मैं मेरी को त्याग। नारायन गोबिंद पद, दृढ राखत अनुराग ॥ जिन कें पूरन भक्ति है, ते सब सों आधीन। नारायन तजि मान मद, ध्यान सिलल के मीन ॥ नारायन हरि भक्त की, प्रथम यही पहचान। आप अमानी है रहै, देत और को मान॥ कपट गाँठि मन में नहीं, सब सों सरल सुभाव। नारायन ता भक्त की लगी किनारे नाव ॥ जिन को मन हरि पद कमल, निसि दिन भ्रमर समान। नारायन तिन सों मिलें, कबूँ न होवे हान ॥

### श्रीकृष्णका स्वरूप-सौन्दर्य

रतिपति छिब निंदत बदन, नील जलज सम स्याम । नव जीवन मृदु हास बर, रूप रासि सुख धाम ॥ ऋत अनुसार सुहावने, अद्भुत पहरे चीर। जो निज छवि सों इस्त हैं, धीरजहू को धीर ॥ मोर मुक्ट की निरिख छिवि । लाजत मदन किरोर। चंद्र वदन सुख सदन पै, भावुक नैन चकोर॥ जिन मोरन के पंख हरि राखत अपने सीस। तिन के भागन की सखी कौन कर सकेरीस ॥ अलकावली, मुख पै देत बहार। रसिक मीन मन के लिये, काँटे अति अनियार ॥ मकराकृत कुण्डल अवण, झाई परत कपोल। रूप सरोवर माहिं है। मछरी करत कलोल।। सुक लजात लिख नासिकाः अद्भृत छिव की सार । ता में इक मोती परयो। अजव सराहीदार ॥ दसन पाँति मृतियन लरी। अधर ललाई पान । पै हँसि हेरवो, को लखि बचै सुजान ॥ मृद् मुसिक्यान निहारि के, धीर धरत है कौन। नारायन के तन तजे, के बौरा, के मौन॥

अधरामृत सम अधर रस, जानत वंसी सार। सप्त सुरन सो सप्त कर, कहत पुकार पुकार ॥ रतनन की कंटी गरें, मुक्तमाल त्रिविध ताप तीनों हरें, जो निरखत नँदलाल ॥ उदर माहिं त्रिवली सुभग, नाभि रुचिर गंभीर। छवि-समद्र के निकट अति, भई त्रिवेनी भीर ॥ गजमक्ता की लरी है, अति अमोल छिव कंद। सो अद्भुत कटि कोंधनी, पहिर रह्यो बजर्चद ॥ गोल गुलफ पै सिंज रहे, नृपुर सोभा ऐन।

जिन की धुनि सनि जगत सों। मिटे हैन अर दैन ॥ जुगल चरन दस अँगुरियाँ, दसधा भक्ति सुहाय। नखन ज्योति लखि चंद्रमा, गयो अकास उडाय॥ तेरे भावें जो करी, भलो बरो संसार। नारायन तुँ बैठकें, अपनो भवन बुहार॥ दो बातन को भूल मत, जो चाहै कल्यान। नारायन एक मौत को, दूजे नारायन हरि भजन में, तू जिन देर लगाय। का जाने या देर में, स्वास रहे या जाय॥

### स्वामी श्रीकुंजनदासजी

उत्तम नर जग जानहिं सपना । अहंकार उर राख न अपना ॥ लोभामर्ष दुरावहिं मन तें। जपहिं संभु संगति हरि जन तें।। काम क्रोध मोह सब त्यागी। करहिं जोग संकर अनुरागी॥ ध्यान धरहिं उर काम विहाई । ग्यान पाइ अभिमान नसाई ॥ उर संतोष तजी सब माया। सोच विचार जीव पर दाया॥

मध्यम नर अस अहर्हि जग, सकल विवर्जित बात। एक समान नहिं रह सदा, यहि विधि दिवस सिरात ॥ अधमहु पाइ सुसंगति तरहीं। उतम लोक उर आनँद भरहीं॥ विस्वामित्र आदि पुनि रावन । कुंभकरन आदिक भये पावन ॥ जग महँ बिदित सुतंग कुसंगा । फलै बिटप जिमि समय प्रसंगा ॥ संग तें भक्ति करहिं जो लोगा। अहै सोइ जग मुक्ति के जोगा॥

### श्रीपीताम्बरदेवजी

अब हरि मोसों छल न करो। सूधी बात विचारि कृपानिधि खजन दुखी लखि लाज मरो ॥ बहुत गई अब भई कीजिये तुम को कहा छरो ! कन अपनो पीताम्बर लीजे, दई दोष ते आप डरो ॥

मो मन ऐसी अटक परी । विपिन विहार निहारत सहचरि मूरति हिये अरी ॥ समान परी। जग के काज अकाज न सूझत प्रलय पीताम्बर' देखे बिन तलफत ज्यों जल विन मछरी॥

### श्रीरामानन्द स्वामी

( श्रीस्वामिनारायणसर्मप्रदायके आचार्य श्रीनारायण मुनि या सहजानन्दजीके गुरु । जन्म--सं० १७९५, श्रावण गृःणा ८, कर्यपरोत्रीय बाह्मणकुलमें । पिताका नाम-पण्डित अजय ग्रमी । माताका नाम-सुमित देवी । देहत्याय फणेणी नामक मानगर। सं० १८५८ मार्गशीर्ष शुक्रा १३ को समाधि।) वाम ॥

साकार है, दिन्य सञ्चिदानंद । • परब्रह्म साकार होत साकार से, भज रामानंद ॥ के उन के सब अवतार हैं, भोग लोक सुखधाम ।

विशिष्ट ज्ञान कमाय के, होवत पूरन निराकार का अर्थ है, मायाकार विहीत । रामानँद यह जान के, तू हो मुक्त प्रचीन ॥

# संत श्रीस्वामिनारायणजी

( श्रीखाभिनारायण-सम्प्रदायके प्रवर्तक स्वामी सहजानन्दजी या नारायण मुनि । श्रीरामानन्द स्वामीके द्वारा मं० १८५७ छ<sup>ा</sup>र

शुक्त ११ को दीक्षा ग्रहण की।)

किसी भी प्राणीकी हिंसा नहीं करनी चाहिये। अहिंसा महान् धर्म है । समीको अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मपर आरुढ़ रहना चाहिये। जिन ग्रन्योमें ईश्वरके स्वरूपका एएटन के उनको प्रमाण नहीं मानना चाहिये । श्रीतः म्मृति और सदान्वारद्वारा ही धर्मके स्वरूपका बोध होता है। परमात्मांके प्रीतिका अभाव होता है, उसीका नाम वैराग्य है। तथा माहात्म्यज्ञानके द्वारा उनमें जो आत्यन्तिक स्नेह होता है, वही भक्ति है । भगवान्से रहित अन्यान्य पदार्थीमें जो

जीव, ईश्वर और माया-इन तीनोंके खरूपको जान लेना ही ज्ञान कहलाता है।

### श्रीमुक्तानन्द स्वामी

( पूर्वाश्रम-नाम-सुकुन्द । जन्म-सं० १८१४ पौष कृ० ६ काठियावाड प्रान्तके अमरापुर नामक आममें । पिताका नाम-मागीवाना । देहानसान-सं० १८८७ आषाढ़ कृष्णा एकादशी । )

नारद मेरे संत-से अधिक न कोई। मम उर संत ह मैं संतन उर, बास करूँ थिर होई ॥ ना० ॥ कमला मेरी करत उपासन, मान चपलता खोई। यद्यपि वास दियो मैं उर पर, संतन सम निहं होई ॥ ना० ॥ 'मुक्तानंद' कहत यूँ मोहन, प्रिय मोहे जन निरमोही ॥ ना० ॥

भू को भार हरूँ संतन हित, करूँ छाया कर दोई। जो मेरे संत को रति इक दूपत, तेहि जड़ डारूँ मैं खोई ॥ ना० ॥ जिन नर तनु धरि संत न सेये, तिन निज जननि विगोई।

### श्रीब्रह्मानन्द स्वामी

(जन्म--सं० १८२९। गुरुका नाम-स्वामिनारायणजी)

ऐसे संत सचे जग माँहि फिरैं, निह चाहत लोभ हराम कूँ जी। अरु जीभहूँ से कवौं झूठ न भाखत, गाँठ न राखत दाम कूँ जी।

मदा सील संतोप रहे घट भीतर, कैंद किये क्रोध काम कूँ जी।। 'ब्रह्मानंद' कहे सत्य बारताकूँ ऐसे संत मिलावत राम कूँ जी॥

### श्रीनिष्कुलानन्द स्वामी

(जन्म--सं० १८२२ शेखपाट नामक गाँवमें। जन्म-नाम---छाल्जी। पिताका नाम---राम माई। माताका नाम---अमृतवा। जाति-विश्वकर्मा (बद्ध)। तिरोभाव-धोलेरा नगरमें सं० १९०४।)

संतक्रपा सुख ऊपजै, संतक्रपा सरे काम। संतक्तपा से पाइये पूरण पुरुषोत्तम धाम ॥ संतक्रपा से सद्गति जागे, संतक्रपा से सद्गुन। संतक्तपा विन साधुता, कहिये पाया कौन ॥ कामतुषा अरु कल्पतरः, पारस चितामणि चार । संत समान कोई नहीं, मैंने मन किये बिचार॥

स्याग न टके रे वैराग विना, करिये कोटि उपाय जी। रहे, ते केम करीने तजाय जी।। इच्छा वैरागनो, देश रही गयो दूर जी। आछो वन्यो। माँही मोह भरपूर जी ॥ मोहनुं, ज्यां लगी मूळ न जाय जी। फ्रोध लोभ

पाँगरे, जोग भोगनो याय जी॥ संग प्रसंगे विषे बीज नव दीसे बहार जी। उष्ण रते अवनी पांगरे, इंद्रिय विषय आकार जी !! घन वरसे वन लोहें चळे, इंद्रिय विषय संजोग जी। चमक देखीने अभाव छे, भेटे भोगवरो भोग जी॥ उपर तजे ने अंतर भजे, एम न सरे अस्य जी। वणस्यो रे वर्णाश्रम थकी, अंते करशे अनरय जी॥ भ्रष्ट थयो जोग भोग थी, जेम वगडयुं गयुं घृत मही काखण थकी। आपे थयुं रे अशुद्ध जी॥ पळमाँ जोगी ने भोगी पळमाँ, पळमाँ गृही ने त्यागी जी। नरनोः वणसमज्यो वैराग 'निष्कलानंद' ए

# श्रीगुणातीतानन्द स्वाभी

( এ-ম-র্যা০ — १८४१ आश्विन शुक्ता पूर्णिमा । जाति — बशिष्ठ-गोशीय ब्राह्मण । पिताका नाम — श्रीभोलानाथजी । माताका नाम — सामतनारं । वेहत्यम--१९२३ आधिन शुक्रा १२ ।)

िएय-सुरागे आत्म-मुख अत्यधिक ऊँचा है और भगवलामिका सुरा तो चिन्तामणिके समान है। भगवान्की प्राप्ति गंत-समासससे भी तेती है। क्योंकि संतजन ही

भगवान्में तल्लीन रहते हैं । पुरुषोत्तम भगवान्की ऐकान्तिक भक्तिमें निरन्तर लगे रहो। भगवत्पाप्ति ही मनुष्यका एकमात्र कर्तव्य है।

# संत शिवनारायणजी

( इनके सम्प्रदायानुसार जन्म—वि० सं० १७७३, कार्तिक शुक्क ३ ब्रहस्पतिवार; पिताका नाम—श्रीवाघरायजी, मातक नाम—श्रीसुन्दरिदेवी, गुरुका नाम—दुखहरण (बल्चिया जिल्नेवाले); देहत्याग वि० सं० १८४८ । जन्म-स्थान—चँदवार प्राप्त ( जहूराबाद परगना, जिला गाजीपुर । )

अंजन ऑजिए निज सोइ ॥
जेहि ॲजनसे तिमिर नासे, दृष्टि निरमल होइ ।
वेद सोइ जो पीर मिटावे, बहुरि पीर न होइ ॥
धेनु सोइ जो आप स्रवे, दूहिए विनु नोइ ।
अंबु सोइ जो प्यास मेटे, बहुरि प्यास न होइ ॥
सरस साबुन सुरित धोविन, मैल डारे धोइ ॥
गुरू सोइ जो भरम टारै, द्वैत डारे धोइ ॥
आवागमन के सोच मेटे, सब्द सरूपी होइ ॥

सिपाही मन दूर खेलन मत जैये ॥

घटही में गंगा घटही में जमुना, तेहि बिच पैठि नहैये।
अछेहो बिरिछ की शीतल छहिया तेहि तरे बैठि नहैये॥
माता पिता तेरे घटही में, नित उठि दरसन पैये।
'शिवनारायण' कहि समुझावे, गुरु के सबद हिये कैये॥

वृन्दावन कान्हा मुरिल बजाई ॥ जो जैसिह तैसिह उठि धाई, कुल की लाज गॅनाई। जो न गई सो तो भई है बावरी, समुक्षि समुक्षि पिछताई॥ गौवन के मुख त्रेन बसत है, बछवा पियत न गाई। 'शिवनारायण' श्रवण सबद सुनि, पवन रहत अलसाई॥

### संत तुलसी साहब

(-जन्म-संवत्—१८१७ वि० (मतान्तरसे वि० सं०१८४५ ), स्थान—हाथरस, शरीरान्त-वि० सं०१८९९ ( मतान्तरसे वि० ०१९०० ज्येष्ठ शुक्ता २।)

अरे बेहोस गाफिल गुरू ना लखा, बेपीर जंजीर खुदी खुद खोइ बदबोइ रह ना रखो, रहम दिल यार बिन प्यार साई।। बाँधै जम जकड़ करि खंभ दोउ दस्त है, फरक मन मृढ़ फिरि समझ भाई। इसम से खलक जिन ख्याल पैदा किया। तुलसी मन समझ तन फना जाई॥ अरे मन मस्त बेहोस बस हो रहा, असार बस सार जावै। माया मद मोह जग सरम के भरम से फंद फरफंद मा ॥ के पेख दिन चार परिवार सुख देखि ले - झूठ संसार नहिं काम आवै। दास तुलसी नर चेत चल बाबरे वूझ बिन या नहीं पार

तेरा है यार तेरे तन के माहीं।

कहते सब संत साध सास्तर भाई॥

पूजन आतमा आदि स्वने गाई।

भूखें को देख दीन देना जाई॥

तुलसी यह तत्त मत्त चीन्हे नाहीं।

चीन्हे जिन भेद पाइ बूझे साई॥

इंद्री रस सुख स्वाद बाद छे जन्म विगारा। जिम्या रस वस काज पेट भया विष्टा गारा॥ टुक जीवन के काज छाज मन में नहिं आर्व। अरे हाँरे (तुलसी)कालखड़ा सिर ऊपर पड़ी पड़ियाल पजाने॥

हाय हाय जहान में मीत हुरी।
काल जाल से रहन नहिं पायता है।।
दिन चार संसार में कार कर है।
फिर जाल के खाक मिलावता है।
तुलसी कर खाव का ज्याय हूं।।
लख लाम जो यार को पायता है।

भूल चेत अचेत में सोवता है,
दिन रात मॅंजिल कुल जात है रे॥
उस साह से बोल करार किया,
सोइ बोल का तोल बिचार ले रे।
(तुलसी) साह हिसाव कूँ जोवता है,
बिन साह के सूत सुन मार पड़े॥

दिना चार का खेल है, झूँठा जगत पसार। जिन विचार पति ना लखा, बूड़े भौ-जल धार॥ चार कुटंब सों छारु दिन इट पसार के संग बँधानी। सो पिता सुत निहारिः मात दार सो सार बिसारि के फंद फँदानो॥ सँवारि कियौ, पिंड नर ताहि विसारि अनंद सो मानो। याद करौ। तलसी तब की सुधि मख गर्भ रह्यौ लटकानो॥ उलटे को तन साज न काज कियौ, सो भये खर कुकर सूकर स्वाना। न बात किया सँग साथः सो हाथ से लात जो खात निदाना ॥ ज्ञान की गैल गली; सो अली अघ पाप से होत अज्ञाना।

नर का जनम मिलता नहीं। गाफिल गरूरी ना रखो ॥
दिन दो बसेरा बास है। आखिर फना मरना सही ॥
वेहोत मौत सिर पे खड़ी। मारे निसाना ताक के ॥
हर दम मिकारे खेलता। जम से रहे सब हार के ॥
पेरा पड़ा है काल का। कोई बचन पाने नहीं॥
जग में जुलम तोवा पड़ी। इन से पनह देवे दई॥
चलने के दिन थोड़े रहे। हर दम नगारा कूच का॥
नहिं प् तेरा मंगी भया। तुल्सी तवक्का ना किया॥

सोइ साल को खेत पयाल से जाना ॥

तुलसी लख लार से चीन्ह पड़ी।

दिन चार है बसेरा। जग में न कोइ तेरा॥
सबरी घटाऊ लोग हैं। उठ जाइँगे सबेरा॥
अपनी करो फिकर। चलने की जो जिकर॥
यहँ रहन का नहि काम है। फिर जा करो नहिं फेरा॥
तन भें पवन बसेई। जावे हवा नस देही॥

द्रक जीवने के कारने। दुख सहत क्यों जम केरा॥ मुख देख क्यों भुलाना। कुछ दिन रहे पर जाना॥ जैसे मुसाफिर रात रह। उठ जात है कर डेरा॥ पड़ा। जम द्वार पे खड़ा॥ सोवता तुलसी तयारी भोर कर। फिर रात को अँधेरा॥ क्या फिरत है भुलाना। दिन चार में चलाना॥ काया कुटम सब लोग यह । जग देख क्यों फुलाना ॥ धन माल मुल्क घनेरे। कहि कर गये बहतेरे॥ कितने जतन कर कर बढ़े। घट तंत ना तुलाना ।। दिवाने । चलना मँजिल बिहाने ॥ हसियार हो बाकी रहे पर आवता। जमराय का बुलाना॥ घड़ी घड़ी। कागज कलम तुलसी हुकम सरकार का। कहे देत हूँ उलाना॥ क्या गाफिल होउ हुसियार, द्वार पर मौत खड़ी॥ जम के चिंद चपरासी आये, हुकमी जुलम करार ॥ तन पर तलब तगादा लाये, है घोडे असवार ॥ पढि परवान पकरि कर बाँधे, दे घक्के अगवार ॥ लेकरं झपट चपट कर चोटी, धरि धरि जूतिन मार ॥ धरमराय जब लेखा माँगे, भागत गैल कर हिसाब कौड़ी कौड़ी का, लेत कठिन दरबार॥ तुलसीदास काल की फासी। फेरि नरक में डार ॥ भटकत मान खान चौरासी होत न जुग निर्वार ॥ नर तन मुख पर मूछ, नहीं कछु लाज लगे रे॥ जम जुलमी के प्यादे आये, पकरि करावें कृच॥ माता पिता कुटँब तन तिरियाः चलत न काहू पूछ ॥ धन माया सम्पति सुख सारे। माल मुलक कुल ऊँच ॥ काल कराल जाल विच याँघेः जो जुलम लख छूँछ।। तन सिराय पानी जस बुल्ला, फूटि फहम करि सोच ॥ करिकरिकर्म बंध विच वाँधे, पाप पुन्य धरि दूछ॥ तुलसी तलक पलक विच परले, जनम जीव तन तुछ।। सतगुर तेग तरक जम कादा, नाक कान कर बूच ॥

जात रे तन बाद विताना।
छिन छिन उमर घटत दिन राती;
सोवत क्या उठि जाग विहाना॥
यह देही बारू सम भीती;
विनसत पल बेहोस हैवाना॥

ज्यें गुलाल कुमकुम भरि मारे,

फेंक फूटि जिमि जात निदाना॥

यह तन की अन आस अनाड़ी,

तें विष बंधन फाँस फेंदाना॥

यह माया काया छिन मंगी,

रॅंग रस करि करि डारत खाना॥

सुख सम्पति आसिक इंद्री में,

विष वस चीज मीज मन माना॥

तुलसी ताव दाव यहि औसर,

वासर निसि गइ भजन न जाना॥

मन मस्त मसानी॥ मान रे पोखि पोेखि तन बदन बढ़ाया। सो तन बन जरै अग्नि निदानी॥ कुटुँब मैया सुत नारी। बंध मरत कोऊ सँग जात न जानी॥ संसार यह समझ दुखदाई। पर बंधन नहिं परत पिछानी।। जोइ जोइ पाप पुन्न जिन कीन्हे। आप आप भव भुगतत खानी॥ फूला बुच्छ फूल गिरि जावे। फूले पर कौन ठिकानी॥ तुलसी जगत जान दिन चारी। भारी भव बिच फाँस फँसानी॥

रूप दें रस रहदा गंदे। यह अँग अगिन जरे मन मृरख, बारू बदन बनाया वे। घाया कीट करम रंजक तन, भट्ठी बुरज उड़ाया वे॥ ज्यों काया महताब हवाई, जल बल खाक मिलाई। जम की जाल जबर नहिं छूटे, छूटे अंग खाबिंद का कर खोज खुदी कुल, खिलकत खोज नपाया वे। पैदा किया खाक से पुतले, यारी, यार भुलाया वे ॥ सब जहान दोजख दुनियाई, साहिब सुधि विसराई। जब लेखा लैं ज्वाव फिरस्ते, हाजिर होस हिराई॥ गाफिल गुनह गजब की बातेंं, कछु फहमीद न लाया वे । आतस हवा जिमीं जिन कीन्हा, आव और ताब बनाया वे ॥ मालिक मूल मेहर विसराई, आलिम इलम सोहाई। आदम बदन बनाया जिन ने, उनका कुफर कहाई॥ खिलकत फना फिरे दोजल में, यों कुफरान कहाया वे। भिस्त राह बुजुरुग बतलावें, सो कुछ ख्याल न लाया वे ॥

हकताला कर पेच पसारा, तुलसी पकड़ मैंगाई तोवा तोव गले नहिं फुरसत, मुरसिद यों समझाई सुपना जग जागि चलो री, अपना कोइ चाहो भलो री गुर बिन शान ध्यान बिन धीरज, बीरज बदन बन्यो री बौरी काल हाल धरि खावे, बेबस बदन बलो री जगत जम जाल जलो री यह जम जोर जवर बहुतेरा, हेरा न हाथ परो री मुनिमन भूत पकरि धरि खावे, चावे केहि भाँति छलो री

सब जिव जंत अंत धरि मारे, परेन मरम मिलो री पिया बिन ध्यान धुवाँ को तिम्मिर, सेमर सुवना फलो री सोचि फल फोड़ि खलो री येहि बिधि जीव जतन जगहीं में, पुनि पुनि जनम धरो री आसा अंत संत बिन सोवे, तुलसी नहि अंत हिलो री

पकड़ि पछपात पिलो री ।

री ॥

विदेसन कही कित भूली री।
या चमन में फूल भाँति भाँति के रँग।
तें पिया के पी पै करत अदूली री।
त् तो विसारी धृग तोहि ताहि को।
सुरति सुहाग भाग सो नसाय को॥
औसर बीति गई लखत न वाको।
तेरे मुख धूली री।
घर की डगर छूटी तन बीतो जात है।
याही नगर मैं समझ त् ले री॥
पिया के पदर को पकर पद औसर।
जनम सुफल सोइ चलत पंग पर।
हरख हजर भइ परख न वाको।

अजमूली

नहिं कीन्हा पेरा । या वावरिया मन बंधन दीन्हा फेरफार चहुतेग ॥ जुगन जुगन जम बंधन चीन्हा, भरम भृष्ठ भटकत गहिये। इसर ॥ तो सुरत तत मत न अब हिये न चैन हित चित छिन छिन सुना। तत्र नहिं पकरे सुपने खोज को, महत जबर जम धंग॥ काम क्रोध जद मदन विचारे, चलन चाल पीनी परिने। न री पवारि वर ध्य पीको

तुलसी

हुँढत सुख। धक जियन जोर धक ख्वाब खलक वस ललकि लोभ को तुलसि न नीक निवेरा ॥ मुसाफिर मॅजिल थाके चल जहँ से आये जाहु जहीं जब, उतनी ठौर कहावोगे ॥ अपना बूझो कवन गाँव घर, अजर अमर जोइ जाके हो । भरम परे जब रोके हो जम, जबर जँजीरन ठोके हो ॥ भज उसी नाम को याद करो, तज कुफर बाद बरबाद नरो । मिल फजल वहीं जद वाके हो। अबर अली की खबर तको, जब सबर सुभा दिल दूर रखो ॥ तुम रूह रकाने गगन चढी, असमान अरस पर जाय अड़ो । तब गजल गाम से पाके हो । सक सुभा यदन चक चाखे हो, जव जबर फिरिस्ते नाके हो ॥ अव फहम फना तजि बाट बसी, घर घाट मुकरवे चमक चसी। रिव सिजल लखो जब लाके हो ॥ तुलसी कहे तलब बिना के हो, कर मुरसिद को नहिं फाके हो ॥ फकीरी बूझेगाः जब गुनह समझ कूँ सूझेगा ॥ इक अदल मुरीदी काके हो॥

रे हंसा गवन किये तिज काया ॥

मात पिता परिवार कुटँब सब, छोड़ि चले घन माया ।

रंगमहल सुख सेज विछोना, रिच रिच भवन बनाया ॥

प्यारे प्रीत मीत हितकारी, कोई काम न आया ।

हंसा आप अकेले चाले, जंगल बास बसाया ॥

पुत्र पंच सब जाति जुड़ी है, भूमी काठ बिछाया ।

चिता बनाय रची धरि काया, जल बल खाक मिलाया ॥

प्रानपती जह डेरा कीन्हा, जो जस करम कमाया ।

हंसा हंस मिले सरवर में, कागा कुमति समाया ॥

तुलसी मानसरोवर मुकता, जुग जुग हंसन पाया ।

फागा कुमति जीव करमन से, फिर भवजनम धराया ॥

रे हंसा प्रान पवन इक संगा।
पाँच तत्त तन साज बनो है, पिरथी जल पवन उतंगा।
अगिनि अकास मास भयो भीतर, रिच कीन्हा अस अंगा॥
जय लग पवन बहे काया में, तब लग चेतन चंगा।
निकसी पवन भवन भयो स्ना, उइत भँवर तन मंगा॥

तन करि नास भास चिल जैहै, जब कोइ साथ न संगा। जम के दूत पूत ले जावैं, निहं कोइ आस असंगा। यह माया त्रिभुवन पटरानी, भच्छत जीव पतंगा। तुलसी पवर पार को रोके, मन मत मौज तरंगा।

रे हंसा इक दिन चल जैहो। यह काया बिच केल करत है, सो तन खाक मिलाया। खीर खाँड सुख भोग बिलासा। यह सुख सोक समैहो ॥ कौड़ी कौड़ी माया जोड़ी, जोड़ा लाख करोडी । चलत बार केंच्रु संग न लीन्हा, हाथ झाड़ि पछतेही ॥ जो कुछ पाप पुन्त करनी के। फल **फीके** धरमराय की रीत कठिन है, लेखा देत मुलैहो॥ तुल्सी तुच्छ तजो रँग काँचो, आवागवन जम जुल्लमी जती फटकारे, जनम जनम दुख पैहो ॥ नाम लो री नाम लो री, ऐसी काहे सुरत सुधि भूली री। बाद विबाद तजो बहु वायकः नाहक दुःख सही सूली री ॥ काल कराल भुलावत करमन, भ्रम तिज भज पद मूली री। बीतत जनम नाम बिन लानतः चालत मेट अदूली री॥ स्वास स्वास जावे तन तुलसी, क्यों भव सिंध फूली री।।

(अरे) कोई अमर नहीं है या तन में। करम अधार ॥ बिनसै । उपजे मरे बने फिर जुग जुग बंधन दुख सुख बारम्बार।। दुख बंधन भटकावत । आसा अपनपौ नहिं चीन्हा करतार ॥ केहर भेड़न सँग भूला। मन गुन इंद्रिन सँग करत बिहार ॥ सिंध मिले जब उपदेसी । सतगुर को मिलि भव के भरम निकार ॥ तुलसी जब मूल परिवया । तब निरमल होय लखि आवे समझ विचार ॥ सबसे हिलमिल बैर विसन तज, परम प्रतीत प्रवेस। दम पर दम इरदम प्रीतम सँग, तुलसी मिटा कलेस ॥

### संत शिवदयालसिंहजी (स्वामीजी महाराज)

(राधास्त्रामी सत्संगके मूळ-प्रवर्तक । जन्म-आगरा नगरके पन्नीगली मुहल्लेमें वि० सं० १८७५ भादों वदी ८ । खत्री-पितार। [ प्रेयक--श्रीजानकीप्रसादजी रायजादा 'विशारद' ]

जोड़ी री कोइ सुरत नाम से॥ यह तन धन कुछ काम न आवे। पडे लड़ाई जाम से ॥ अव तो समय मिला अति सुंदर। बच घाम से॥ - सीतल हो स्मिरन कर सेवा कर सतगुर । मनहि हटाओ काम मन इंद्री कुल, बस कर राखो। पियो घूँट गुरु जाम से॥ ठिकाना मिले मुकामा। से ॥ छटो मन के दाम भजन करो छोड़ो सब आलस। निकर चलो कलि-ग्राम दम दम करो बेनती गुरु से। वही निकारें तने चाम से ॥ ऐसा कोई। उपाव न रटन करो सुबह शाम से॥ प्रीति लाय नित करो साध सँग। हट रहो जग के खासो आम से ॥ स्वामी कहे सुनाई। राधा नाम से॥ लगो जाय सत मैली मई । मेरी चूनर कापै जाउँ धुलान ॥ अब हारी। मैं खोजत घाट घाट सुजान ॥ मिला न धुबिया

नइहर रहें कस पिया घर जाऊँ। मरे मेरे बहुत मान ॥ नित नित तरसूँ पल पल तड़पूँ। कोइ घोवे मेरी चूनर आन॥ काम दृष्ट और मन अपराधी। और लगावें कीचड़ सान ॥ का से कहँ सुने नहिं कोई। सब मिल करते मेरी हान॥ सखी सहेली सब जुड़ आई। लगीं भेद यतलान ॥ ध्रविया भारी। स्वामी प्रगटे ं आय जहान ॥

मुरलिया बाज रही । कोइ मुने संत धर ध्यान ॥ सो मुरली गुरु मोहिं सुनाई । लगे प्रेम के वान ॥ पिंडा छोड़ अंड तज भागी । मुनी अधर में अपृर्व तान ॥ पाया शब्द मिली हंसन से । खेंच चढ़ाई मुरत कमान ॥ यह बंसी सत नाम बंस की । किया अजर घर अमृत पान ॥ मेंवर गुफा दिग सोहं बंसी । रीझ रही में मुन मुन तान ॥ इस मुरली का मर्म पिछानो । मिली शब्द की खान ॥ गई मुरत खोला वह द्वारा । पहुँची निज अखान ॥ सत्त पुरुप धुन बीन मुनाई । अद्भुत जिन की शान ॥ जिन जिन मुनी आन यह वंसी । दूर किया सव मन या मान ॥ मुरत सम्हारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निशान ॥ सुरत सम्हारत निरत निहारत । पाय गई अब नाम निशान ॥ अलख अगम और राधास्वामी । खेल रही अव उस मैदान ॥

### संत पलटू साहब

( अयोध्याके संत, जन्म-स्थान—नगपुर जलालपुर, जिला—फैजाबाद; इनका स्थिति-काल विक्रमकी १९ वी श्वीक पूर्वाकी अनुमान किया जाता है। जाति—विनया, गोविन्द साहबक़े शिष्य; शरीरान्त अयोध्यामें हुआ।)

नुमान किया जाता हूं। जाति—व्यानवार पार एक नाव मिली केवट नहीं कैसे उतरे पार ॥
कैसे उतरे पार पथिक विस्वास न आवै।
लगै नहीं बैराग यार कैसे के पावै॥
मन में धरे न शान नहीं सतसंगति रहनी।

बात करें नहिं कान प्रीति यिन जैसे कहनी ॥ छूटि डगमगी नाहिं संत को वचन न माने । मूरख तजे विवेक चतुरदं अपनी आने ॥ पलटू सतगुरु सब्द का तिनक न फरे विवार । नाव मिली केवट नहीं कीसे उत्तरे पार ॥ धुविया फिर मर जायमा चादर लीजै धोय ॥
चादर लीजै धोय मैल है बहुत समानी।
चल सतगुरु के घाट भरा जहँ निर्मल पानी॥
चादर भई पुरानि दिनों दिन बार न कीजै।
सतसंगत में सौंद ज्ञान का साबुन दीजै॥
छूटे कल-मल दाग नाम का कलप लगानै।
चलिये चादर ओढ़ि बहुर निर्हें भन जल आनै॥
पलदू ऐसा कीजिये मन निर्हें मैला होय।
धुनिया फिर मर जायमा चादर लीजै धोय॥

दीपक बारा नाम का सहल भया उजियार ॥

महल भया उजियार नाम का तेज विराजा ।

सन्द किया परकास मानसर ऊपर छाजा ॥

दसो दिसा भइ सुद्ध बुद्ध भइ निर्मल साची ॥

बुटी दुर्मात की गाँठि सुमित परगट होय नाची ॥

होत छतीमो राग दाग तिर्गुन का छूटा ।

पूरन प्रगटे भाग करम का कलमा पूटा ॥

पल्टू अँधियारी मिटी बाती दीन्ही टार ।

दीपक बारा नाम का महल भया उजियार ॥

देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच ॥
भिला तिरै जल बीच सेत में कटक उतारी।
नामिंह के परताप बानरन लंका जारी॥
नामिंह के परताप जहर मीरा ने खाई।
नामिंह के परताप बालक पहलाद बचाई॥
पलटू हरि जम ना सुनै ताको कहिये नीच।
देखी नाम प्रताप से सिला तिरै जल बीच॥

हाथी घोड़ा खाक है कहै सुनै सो खाक ॥

कि सुनै सो खाक खाक है मुख्क खजाना।

कोरू बेटा खाक खाक जो साचै माना॥

महल अटारी खाक खाक है बाग-बगैचा।
सेत-अपेटी खाक खाक है हुक्का नैचा॥
साल-दुमाला खाक खाक मोतिन के माला।

नौवतलाना माक खाक है समुस्त-माला॥

पल्यू नाम खुदाय का यही मदा है पाक।

हाभी भोड़ा एसक है कहै सुनै सो खाक॥

देत हैत हैं आपुर्ती पलडू पलडू सोर॥ पलडू पलडू मोर राम की ऐसी इच्छा। कौड़ी घर में नाहिं आपु में माँगों भिच्छा ॥ राई परवत करें करें परवत को राई। अदना के सिर छत्र पैज की करें बड़ाई॥ लीला अगम अपार सकल घट अंतरजामी। खाहिं खिलावहिं राम देहिं हम को बदनामी॥ हम सों भया न होयगा साहिब करता मोर। देत लेत हैं आपुईां पलदू पलदू सोर॥

हिर अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥
जन की सही न जाय दुर्वासा की क्या गत कीन्हा ।
मुवन चतुर्दस फिरे समै दुरियाय जो दीन्हा ॥
पाहि पाहि किर परे जनै हिर चरनन जाई ।
तब हिर दीन्ह जवाब मोर बस नाहिं गुसाँई ॥
मोर द्रोह किर बचै करौं जन द्रोहक नासा ।
माफ करै अँबरीष बचौगे तब दुर्वासा ॥
पल्ट्र द्रोही संत कर तिन्हैं मुदर्शन खाय ।
हिर अपनो अपमान सह जन की सही न जाय ॥

ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ||
ना काहू से रोच दोऊ को इकरस जाना |
वैर भाव सक तजा रूप अपना पहिचाना ||
जो कंचन सो काँच दोऊ की आसा त्यागी |
हारि जीत कछु नाहिं प्रीति इक हरि से लागी ||
दुख सुख संपति विपति भाव ना यहु से दूजा |
जो बाम्हन सो सुपच दृष्टि सम सब की पूजा ||
ना जियने की खुसी है पल्डू मुए न सोच |
ना काहू से दुष्टता ना काहू से रोच ||

त् क्यों गफलत में फिरै िस पर बैठा काल ॥
सिर पर बैठा काल दिनों दिन वादा पूजे ।
आज-काल में कृच मुरल नहिं तो कहँ सूझे ॥
कौड़ी-कौड़ी जोरि व्याज दे करते बहा ।
सुखी रहै परिवार मुक्ति में होवत ठडा ॥
त् जाने में ठग्यो आप को तुही ठगावे ।
नाम सजीवन मूरि छोरि के माहुर खावे ॥
पल्टू सेखी ना रही चेत करो अब लाल ।
त् क्यों गफलत में फिरै सिर पर बैठा काल ॥

भजन आतुरी कीजिये और वात में देर ॥ और वात में देर जगत में जीवन थोरा। मानुष तन धन जात गोड़ धरि करी निहोसा॥

गंत वार अंत ५५-५६-

काँचे महल के बीच पवन इक पंछी रहता।
दस दरवाजा खुळा उड़न को नित उठि चहता।।
भिज लीजे भगवान यही में भल है अपना।
आवागीन छुटि जाय जन्म की मिटे कळपना।।
पळद्द अटक न कीजिये चौरासी घर फेर।
भजन आतुरी कीजिये और बात में देर॥

जहाँ तिनक जल बीखुड़े छोड़ि देतु है प्रान ॥
छोड़ि देतु है प्रान जहाँ जल से विलगावै ।
देह दूध में डारि रहै ना प्रान गँवावै ॥
जाको वही अहार ताहि को का लै दीजे ।
रहे ना कोटि उपाय और मुख नाना कीजे ॥
यह लीजे हप्टान्त सके सो लेह विचारी ।
ऐसो करे सनेह ताहि की में बलिहारी ॥
पलदू ऐसी प्रीति कह जल और मीन समान ।
जहाँ तिनक जल बीखुड़ै छोड़ि देतु है प्रान ॥

जो में हारों राम की जो जीतों तो राम ॥
जो जीतों तो राम राम से तन-मन लानों ।
खेलों ऐसो खेल लोक की लाज बहावों ॥
पासा फेंकों ज्ञान नरद बिस्वास चलावों ।
चौरासी घर फिरै अड़ी पौबारह नानों ॥
पौबारह सिरवाय एक घर भीतर राखों ।
कची मारों पाँच रैंनि दिन सन्नह भाखों ॥
पलटू बाजी लाइहों दोऊ विधि से राम ॥
जो मैं हारों राम की जो जीतों तो राम ॥

दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर !!

उस मालिक का नूर कहाँ को हूँ इन जावे !

सब में पूर समान दरस घर बैठे पावे !!

धरती नम जल पवन तेही का सबन परारा !

छुटै मरम की गाँठि सकल घट ठाकुरद्वारा !!

तिल भिर नाहीं कहीं जहाँ नहिं सिरजनहारा !

बोही आवे नजर फुरा बिस्वास हमारा !!

पलटू नेरे साच के झूठे से है दूर !

दिल में आवे है नजर उस मालिक का नूर !!

का ज़ानी केहिं औसर साहिब ताके मोर ॥ साहिब ताके मोर मिहर की नजरि निहारे । तुरत पंदम-पद देइ औगुन को नाहिं विचारे ॥ राम गरीविनवाज गरीविन सदा निवाजा।
भक्त-बळळ भगवान करत भक्तन के काज॥
गाफिल नाहीं परे साच है ली जब लावे।
परा रहे वहि द्वार घनी के धक्का खावे॥
आठ पहर चौंसठ घरी पलटू परे न भोर का जानी केहि औसर साहिव ताके गोर

पितवरता को लच्छन सब से रहे अधीन ॥
सब से रहे अधीन टहल वह सब की करती ।
सास समुर और भमुर ननद देवर से डरती ॥
सब का पोषन करें सभन की रेज विछावें ।
सब को लेब मुताय, पास तब पिय के जातें ॥
सूतै पिय के पास सभन को राखें राजी ।
ऐसा मक्त जो होय ताहि की जीती बाजी ॥
(पल्टू) बोलें मीठे बचन भजन में हैं लो लीन
पितवरता को लच्छन सब से रहें अधीन

हिर को दास कहाय के गुनह करें ना कोय ॥
गुनह करें ना कोय जेही विधि राखें रहिये।
दुख-मुख कैसउ पड़ें केहू से तिनक न किएये॥
तेरे मन में और करनवाला हे और।
त् ना करें खराब नाहक को निस दिन दीरें॥
वाको कीजै याद जाहि की मारी टूटें।
आधी को त् जाय घरिह में सम्में फूटें॥
पळटू गुनह किये से भजन माहि भँग होय।
हिर को दास कहाय के गुनह करें ना कोय।

जों लिंग लागे हाथ ना करम न की जे त्याग ॥

करम न की जे त्याग जक्त की चूछ पड़ाई।
ओहु ओर डारे तोरि एहर कुछ एक न पाई॥

उत्त कुल से वे गये नाहिं इत मिला टिकाना।
केहू और में नाहिं बीच के बीच गुलाना॥
जेहुँ जेहुँ पावे वस्तु तेहूँ तेहुँ करम को होई।
खातिर जमा को लेह जगत में मुहझ मोहं॥

पलदू पग घर निरम्ब करि तातें ली न हाम।
जों लिंग लागे हाथ ना करम न की जागा।

पलटू ऐसे दास को भरम की मंगा । भरम करें संमार होड़ आगन में प्या । भली बुरी कोड़ कई रहे महि मब का प्रधा ! धीरज धै संतोष रहे हढ़ है टहराई। जो कछु आवै खाइ बचै सो देइ छटाई॥ छने न माया मोह जगत की छोड़े आसा। वह तिज निरवह होय सबुर से करै दिलासा॥ काम क्रोध को मारि के मारै नींद अहार। पलटू ऐसे दास को भरम करे संसार॥

लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥ मारत अपने पाँय पूजत है देई-देवा। सतगुरु संत विसारि करें भूतन की सेवा ॥ चाहै कुसल गँवार असीं दे माहुर खावै। मने किये से लड़े नरक में दौड़ा जाने ॥ पोंडे जल के बीच हाथ में बाँधे रसरी। परे भरम में जाइ ताहि को कैसे पकरी ॥ पलटू नर तन पाइ कै भजन में हैं अलसाय। लिये कुल्हाड़ी हाथ में मारत अपने पाँय ॥ हरि को भजै सो बड़ा है जाति न पूछै कोय ॥ जाति न पूछै कोय हरी को भक्ति पियारी। जो कोइ कर सो वड़ा जाति हरि नाहिं निहारी ॥ पतित अजामिल रहे रहे फिर सदन कसाई। गनिका विस्या रहि विमान पै तुरत चढ़ाई ॥ नीच जाति रैदान आपु में लिया मिलाई । लिया गिद्ध को गोदि दिया बैकुंट पटाई ॥ के छुए लोहा कंचन होय। पलट्ट पारस हरि को भजे मो बड़ा है जाति न पूछे कोय II

निदक जीवे जुगन जुग काम हमारा होय ॥

काम हमारा होय विना कौड़ी को चाकर ।

कमर बाँधि के फिरे करे तिहुँ लोक उजागर ॥

उमे हमारी मोच पलक भर नाहि विसारी ।

लगी में दिन रात प्रेम से देता गारी ॥

संत गर्हे एट करे जगत का भरम छुड़ावे ।

निदक गुम हमार नाम से वही मिलावे ॥

सुनि के निदक मरि गया पल्टू दिया है रोय ।

कितक जीवे जुगन जुग काम हमारा होय ॥

मारिय के दास कहाय गागे। जगत की आस न गाविये जी। समस्य हाम्मीको जब पाया। जगत से दीन न भाविये जी॥ साहित के पर में कीन कभी। किस बात को अंते आविये जी। पान, की कुम सुन्द लाख परें। यह नाम सुन्ना रस चाविये जी॥

सील सनेह सीतल बचन यहि संतन की रीति है जी। सुनत बात के जुड़ाय जाबे, सब से करते वे प्रीति हैं जी॥ चितवनि चलनि मुसकानि नविन, नहिंराग द्वेप हार जीत है जी। पलटू छिमा संतोष सरल, तिन को गाबै खुति नीत है जी॥

बिना सतसंग ना कथा हरिनाम की,
बिना हरिनाम ना मोह भागे।
मोह भागे बिना मुक्ति ना मिलैगी,
मुक्ति बिनु नाहिं अनुराग लागे॥
बिना अनुराग के भक्ति न होयगी,
भक्ति बिनु प्रेम उर नाहिं जागै।
प्रेम बिनु राम ना राम बिनु संत ना,

सतसंग पलटू वरदान माँगै॥ पलटू नर तन पाइ कै मूरख भजै न राम । कोऊ ना सँग जायगा, सुत दारा धन धाम ॥ बैद धनंतर मरि गया, पलटू अमर न कोय। सुर नर मुनि जोगी जती। सबै काल बस होय ॥ पलटू नर तन पाइ कै, भजै नहीं करतार। जमपुर बाँधे जाहुगे, कहौं पुकार पुकार ॥ पलटू नर तन जातु है, सुंदर सुभग सरीर । सेवा कीजै साध की, भजि लीजै रघुवीर ॥ दिना चार का जीवना, का तुम करो गुमान । पलटू मिलिहैं खाक में, घोड़ा बाज निसान ॥ पलटू हरि जस गाइ ले, यही तुम्हारे साथ। बहता पानी जातु है, घोउ सिताबी हाथ ॥ राम नाम जेहि मुखन तें, पलटू होय प्रकास । तिन के पद बंदन करों, वो साहिब मैं दास ॥ तन मन धन जिन राम पर, कै दीन्हों वकसीस । पलटू तिन के चरन पर, मैं अरपत हैं। सीस ॥ राम नाम जेहिं उचरै, तेहिं मुख देहुँ कपूर। पल्टू तिन के नफर की, पनहीं का मैं धूर ॥ मनमा बाचा कर्मना, जिन के है विस्वास । पलट्ट हार पर रहत हैं। तिन्ह के पलट्ट दास ॥ पल्टू संसय छूटिंगे। मिलिया पूरा यार । मगन आपने ख्याल में, भाइ पड़े संसार ॥ अन्तृति निंदा कोउ करै, छगै न तेहि के साथ। पलट्ट ऐसे दास के सब कोइ नावे माथ ॥ आट पर्र लागी रहै। भजन-तेल की धार । पलट्ट ऐसे दाम को, कोउ न पावै पार ॥ सरवरि कवहूँ न कीजिये, सब से रहिये हार । पलटू ऐसे दास की डरिये - बारंबार ॥ संगति ऐसी कीजिये, जहवाँ उपजै ज्ञान । पलटू तहाँ न वैठिये, घर की होय जियान ॥ सतसंगति में जाइ के मन को कीजै सुद्ध । पलटू उहाँ न जाइये, जहवाँ उपज कुबुद्ध ॥ गारी आई एक से, पलटें भई अनेक। जो पलटू पलटै नहीं, रहै एक की एक II पलटू होरे साँच के, झुठे से है दूर। दिल में आवे साँच जो, साहिव हाल हजूर ॥ पलटू यह साँची कहै, अपने मन को फेर । तुझे पराई क्या परी, अपनी ओर निवेर ॥ पलटू मैं रोवन लगा, हेरि जगत की रीति। जहूँ देखो तहूँ कपट है, कासों की जै प्रीति II

मुँह मीठो भीतर कपट, तहाँ न मेरो बास । काह से दिल ना मिलै, तौ पलटू फिरै उदास ॥ सुन हो पलटू भेद यह, हँसि बोले भगवान। दख के भीतर मुक्ति है, सुखं में नरक निदान ॥ मन मिहीन कर लीजिये, जब पिछ लागे हाथ ॥ जब पिउ लागै हाथ नीच है सब से रहना। पच्छापच्छी त्यागि ऊँच बानी नहिं कहना॥ मान बड़ाई खोय खाक में जीते मिलना। गारी कोउ देइ जाय छिमा करि चुप के रहना ॥ सब की करै तारीफ आप को छोटा जानै। पहिले हाथ उठाय सीस पर सव को आनै ॥ हीरा झलके माथ। पलटू सोइ सुहागिनी मन मिहीन कर लीजिये जब पिउ लागै हाथ॥

# स्वामी निर्भयानन्दजी

(स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी सरस्वतीके शिष्य।)

मान मान रे मान मूढ़ मन ! मान है। सुपना है संसार बात यह जान छै॥ गुरु-चरनन की धूरि सीस पर धारि छै। सुद्ध नीर सौं मिल मिलिपाँय पखार लै ॥ बिसय-भोग मैं सुख नहिं खूब विचारि है। दैवी संपति धारि सुद्ध अधिकार है।।

तेर-मेर कों गेर देर क्यों करत है। हानि-लाभ कों देख बृथा क्यों जरत है।। आतम-तत्त्व विचारि क्यों दुख नहिं हरत है । दुर्छभ नरतन पाय नहीं क्यौं तरत है ॥ आतम ब्रह्म अनादि अनंत अपार है। सब देवों का देव यही सरदार है॥ चेतन सुद्ध अखंड सार का सार है। बड़भागी कोइ करत खुला दीदार है। द्रसन कर तत्कालिह पद निरवान है । सुपना है संसार बात यह जान है।

तन का ढाँचा हाड़ माँस मल खाल है ।

अमल चढ्गौ घनघोर वजावत गाल है। निज आतम सुवरूप न जानत हाल है ॥ 'निरभय' आतम ब्रह्म एक पहिचान है । सुपना है संजार वात यह जान है।

संत

निपाही

गोला मारै ज्ञान काः वनै, अज़ब उजाला होय॥ जिग्यास् उत्कट अजव उजाला होय अँधेरा सवही नामें। अंतरमुख हो लखै आतमा अपनो भागे॥ जिंग्याम् भोटा । कहै 'निर्भयानंद' होय संत सिपाही कीय ग्यान का मारी गीला॥ पाता है निज आतमा, विसयन मीं मन रोक। काम क्रीध के वेग की, जो सह जाने शोत !! जो सहि जावै झोक यार विक्षेप हटार्वे। निहा अर आहार जुक्ति मीं कक्ष्पराने ॥ घुटे जाने नाता है। कहै 'निर्मयानंद' विसयन सी मन रोक आतमा निज पाता रे ॥

### अखा भगत

अकल कला खेलत नर ज्ञानी। जैसेहि नाव हिरे फिरे दसो दिम, प्रुव तारे पर रहत निज्ञानी।। चलन बलन अवनी पर वाकी, मन की सुरत ठहरानी। तत्त्व समास भयो है स्वतंतर, जैसे हिम होत है पानी।। छुपी आदि अंत नहिं पायो, आइ न सकत जहाँ मन वानी। ता घर स्थिती भई है जिन की,कहि न जात ऐसी अकथ कहानी॥ अजब खेल अद्भुत अनुपम है, जाकूँ है पहिचान पुरानी। गगनहिंगेब भया नर बोले, एहि अखा जानत कोइ ज्ञानी॥

### भक्त श्रीलिलतिकशोरीजी

(असली नाम श्रीकुन्दनलालजी, जन्म-काल—अज्ञात, लखनऊके साह गोविन्दलालजी अग्रवालके पुत्र और श्रीराधारमणीय गोस्वामी श्रीराधागोविन्दजीके शिष्य, स्थान—वृन्दावन। शरीरान्न—वि० सं० १९३० कार्तिक शुक्क २)

मन, पछितेही भजन विन कीने। धन दौलत कछु काम न आवै। कमलनयन गुन चित विनु दीने॥ देखत कौ यह जगत सँगाती, भीने । सुख अपने तात मात मिटै **'**ललितिकसोरी' दुंद नाः चीने ॥ हरि आनँदकंद विना

मुसाफिर, रैन रही थोरी। जागु जागु, सुख नींद त्यागि दै, चोरी ॥ की होति वस्त भृरि भवसागरः दूरिः मंजिल मोरी । कुरमति मान हाकिम सों डरु 'र्लालतिकसोरी' वरजोरी ॥ जोर

लाभ कहा कंचन तन पाये। भने न मृदुल कमलदललोचनः दुग्व मोचन हरि हरिव न ध्याये॥ तन मन धन अरपन ना कीन्हे। प्रान प्रानपति गुननि जायनः भनः कलधौत धाम सब मिध्या उग्रयु गँवाय गर्यक विमुख रँग रातेः होलत । विमराय । सुख संपति प्टलितिकमोरी' मिट्टै ताप ना विन दृद् चितामनि उर लाये॥ माधीः ऐसेइ आयु मिरानी।

लजावत

देश

संतनः

विहानी ॥

छदंब

टम्ब न टाज

वस्तिः

माला हाथ लिलत तुलसी गर, ञॅग ञॅग भगवत छाप सुहानी । विराग वाहिर परम भजन रतः मति पर-जुवति नसानी॥ अंतस मुख सों भ्यान-ध्यान वरनत बहु। नित विषय-कहानी। रति कानन करौ हरि, 'ललितिकसोरी' क्रपा हरि संताप सुहृद सुखदानी ॥

दुनियाँ के परपंचों में हमा मजा कछू नहिं पाया जी ! भाई-त्रंधु पिता-माता, पित, सव सों चित अकुलाया जी॥ छोड़-छाड़ घर, गाँव-नाँव, कुल, यही पंथ मन भाया जी। ल्लितिकसोरी आनँदघन सों अब हिंठ नेह लगाया जी॥ क्या करना है संतति-संपतिः मिथ्या सत्र जग माया है। शाल-दुशाले हीरा-मोती में मन क्यों भरमाया है॥ पती-वंधू, सव गोरखधंध बनाया है। माता-पिताः लिलतिकसोरी आनँदघन हरि हिरदै कमल वसाया है॥ बन-वन फिरना विहतर हम को रतन भवन नहिं भावे है। लता तरे पड़ रहने में सुख नाहिंन सेज सुहावे है। सोना कर धरि सीत भला अति तिकया ख्याल न आवे है। लिलतिकसोरी नाम हरी का जिप-जिप मन सन्तु पावे हैं।। तिज दीनीं जब दुनियाँ दौलत फिर कीइ के घर जाना क्या। कंद-मूल-फल पाय रहें अत्र खट्टा-मीटा खाना क्या॥ छिन में साही वकसें हम को मोती-माल-खजाना क्या। .. लिलतिकसोरी रूप इमारा जाने ना तहँ आना क्या॥ नवनिद्धि हमारी मुट्टी में हरदम रहती। नहीं जवाहिर, सोना-चाँदी, त्रिमुबन की संपति चहती॥ भावें ना दुनिया की वातें दिलवर की चरचा गहती। र्टालतिकसोरी पार लगावे मावा की क्रांत्र

गौर-स्याम वदनारविंद पर जिसको बीर मचलते देखा। नैन-बान, मुसक्यान संग फॅम फिर निर्हें नैंक सँभलते देखा॥ लिलतिकसोरी जुगल इश्क में बहुतों का घर घलते देखा। इवा प्रेमसिंधु का कोई हमने नहीं उछलते देखा॥

देखों री, यह नंद का छोरा वरछी मारे जाता है वरछी-सी तिरछी चितवन की पैनी छुरी चलाता है हम को घायल देख बेदरदी मंद-मंद मुसकाता है लिलतिकसोरी जखम जिगर पर नौनपुरी तुरकाता है

### भक्त श्रीललितमाधुरीजी

( लखनऊमें जीहरी श्रीगोविन्दलालजीके पुत्र, गृहस्थका नाम साह फुन्दनलालजी। सं० १९१३ में अपने भाई कुन्दनलाल लेतिकिशोरीजी) के साथ सब कुछ छोड़कर वृन्दावन आ गये। )

देखों वाल वृंदाबन आनंद । नवल सरद निसि नव वसंत रितु, नवल सु राका चंद ॥ नवल मोर पिक कीर कोकिला कुजत नवल मलिंद । रटत श्रीराधे राधे माधव मारुत सीतल मंद ।। नवल किसोर उमंगन खेलतः नवल रास रसकंद । लिलतमाधुरी रसिक दोउ वरः निरतत दिये कर फंद ॥

# भक्त श्रीगुणमंजरीदासजी

( असली नाम---गोस्वामी गल्लूजी, जन्म वि० सं० १८८४ ज्येष्ठ ८, पिताका नाम---श्रीरमणदयालुजी, माताका नाम---श्रीसर स्थान-फर्रुखाबाद । )

श्रीराधारमन हमारे मीत । इलित त्रिभंगी स्थाम सलोने कटि पहिरें पटपीत ॥ उरलीधर मन हरन छवीले छके प्रिया की प्रीत । गुनमंजरी' विदित नागर वर जानत रस की रीत ॥ हमारे धन स्यामा ज्रकौ नाम । जाकों रटत निरंतर मोहन, नंदनँदन धनस्याम ॥ प्रतिदिन नव नव महा माधुरी, वरत्तति आटों जाम । प्रानमंजरिं नवकुंज मिलावै, श्रीवृंदावन धाम ॥

# भक्त रसिकपीतमजी

तरैटी श्रीगोवर्धन की रहिये। प्रति मदनगोपाल लाल के चरन कमल चित लैये॥ तन पुलकित त्रजरज में लोटत गोविंद कुंड में न्हेंये। रसिक प्रीतम हित चित की वातें श्रीगिरिधारीजी मीं किंद्ये॥

# श्रीहितदामोदर स्वामीजी

नमो-नमो भागवत पुरान। महातिमिर अग्यान बढ्चौ जवः प्रगट भये जग अद्भुत भान ॥ उदित सुमग श्रीसुक उदयाचलः समान । उड्गनन ग्रंथ छिपे जागे जीव निसि सोये अविद्याः कियो प्रकास विमल विग्यान ॥ स्रोताः बक्ता फुले अंबुज हिमकर मंद मदन अभिमान।

कर्मन के छ्टि गये वंधन, मुखान ॥ मिटचौ सुझे मोह अनुरागीः भक्ति-पंथ दरस्यौ निदान् । खर्प सुझे भरद सकामीः उल्क नहीं देखत दिनकर है विष्मान ।। जद्यपि मखोपरः महा राजत बढ़ची प्रताप और न समागः। दामोदर हित सुर मुनि वंदितः जय जय जय श्रीकृपानिधान॥

# भगवान हित रामदासजी

और कोऊ समझै सो समझो हम कूँ इतनी समझ मली। ठाकुर नंद किशोर हमारे ठकुराइन वृषमानु ठली॥ श्रीदामादिक सखा श्याम के श्यामा सँग ललितादि अली। व्रजपुर वास शैल वन विहरन कुंजन कुंजन रंग रली ॥ इन के लाड़ चहूँ मुख अपनो भाव बेलि रस फलन फली । कहै भगवान हित रामदास प्रभु सब तें इन की कृपा वली।

### श्रीकृष्णजनजी

सत्य सनेही साँवरो, और न दूजो कोय। रे मन ! तासों प्रीति कर, और सकल भ्रम खोय ॥ पानी में ज्यों बुदबुदा, ऐसी यह है देह। विनसि जाय पल एक मैं, या मैं नहिं संदेह॥ स्वासा चलत कुठार हैं) काटत तहवर आय । हो सचेत जै कृष्णजन, गिरिघर लाड़ लड़ाय ॥ समय-समय पर करत सोइ, असन-वसन निर्धार। रे मन ! तू अव सुख चहत, ऐसे प्रभुहिं विसार ॥ दैन कह्यौ तहँ नहिं दियौ, दियौ विषय के हेत । जनम गमायौ त्रादहीं, पायौ नरक निकेत ॥ लाय गये खग खेत सव, रह्यों सोई अब राख। मज हरि चरन सरीज सो, सब संतन की साख ॥ तिनका तोरै वज कों, मसक विदारे भेर। ऐसी लीला कृष्ण की तनक न लागे वेर ॥ काया सहर सुहावनो, जहाँ जौहरी नैन। हरि हीरा है देत सों मोल, बोल मृद् बैन ॥

### महात्मा बनादासजी

( प्रेयक-प्रिन्सिपल श्रीभगवतीप्रसादसिंहजी एम्० ए० )

(१)

राम भन्ने भये राम यही तन, गे मन बुद्धि औ चित्त अहं सन । विधि और निपेध न जानत वेद, गये सब खेद अनंद भये अव॥ मिष्टि प्रले थिति भृलि गई नहिँ जानत देस औ काल अहै कव। व्हाम बना रहम ब्रह्म, हमी स्वर, आवत है उठै स्वास जबै जब ॥

( ? )

अजव रॅग अनुभौ वरसे लाग । नाम कोच मद आम वासना अर्क जवामहि झरसै लाग ॥ लोभ मोह परहोह दोप दुग्य किल कुचाल सव तसमै लाग । ्नरी अमन अमन नव भाँतिहि अरुचि होत अब छरसै लाग ॥ हमागील मंतीप मुराई सांति महज सुख सरसै लाग। प्ताम बना' जिप नाम सो उपजा मुक्त करत नहिं अरसै लाग ॥

( ३ )

· प्रम चना' पर्दुने मुकाम के आँथैं कहत हवाला l नमा बलाई- भवित प्तरी, पलक न लागत हाला ॥ ालमानेनो रत्त इमेगा इस्जिम सुनि हम नीस । ट्रांक भवतः क्यदी भरि आवत पुरुकावली सरीस ॥ गर्गर गर जित सोति। यका मना तनहु यका दरसाई। ग्यान बिराग भक्ति से पूरे जगत न सकत समाई ॥ बैर प्रीति क्रिव परत न कतहूँ समता माँहिं मुकामा। ·दास बना' जहँ ये लच्छन तौ कवन भेद तेहिं रामा ॥ (8)

सेवत सेवत सेव्य के सेवकता मिटि वनादास' तव रीक्षि के स्वामी उर लगराय॥ नाचत बीते बहुत दिन रीह्यो नहिं रिझवार। वनादास' तेहि नाच को, बार वार धिरकार॥ कला कसल सो सुंदरी "घट को नहिं दीन। 'बनादास' जाकी अदा एक ताल

रहना एकांत सब वासना को अंत कियें।

सांतरस-साने औ न खेद उतसाह है। धीर कटी छायें, जाल जटा को मुँडायें, मोह-

कोह को नसायें, सदा बिना परवाह है।। उहिम कों डारें, मन मारें, औ विसारें वेद,

हारें हक सारे औ विचारें गुनगाह है। तरक, तकरीरी औ जगीरी तीनिहूँ छोक,

'वना' आस फरक तो फकीरी वाह-वाह है।।



काटइ परसु मरुय सुनु भाई । निज गुन देह सुगंध बसाई ॥ ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बहुम श्रीखंड । अन्न दाहि पीटत घनहिं परसु बदन यह दंड ॥

—( गोस्वामी श्रीतुल्सीदासूजी, रामचरितमानसः उत्तरकाण्ड) ひらのからのからのからから



विश्वपावनी बाराणिस में संत एक थे करते वास । रामचरण-लवलीन-चित्त थे, नाम-निरत, नय-निपुण, निरास ॥ नित सुरसरि में अवगाहन कर विश्वेश्वर-अर्चन करते। क्षमाशील पर-दुख-कातर थे, नहीं किसी से थे डरते॥ एक दिवस श्रीभागीरिय में ब्राह्मण विदय नहाते थे। दयासिंधु देविकनन्दन के गोप्य गुणों को गाते थे। देखाः एक बहा जाता है वृश्चिक जलधारा के साथ। दीन समझकर उसे उठाया संत विप्र ने हाथों हाय ॥ रखकर उसे हथेली पर निजा संत पोंछने लगे निशंक। खल, कृतम्न, पापी वृश्चिक ने मारा उनके भीषण डंक ॥ कॉप उठा तत्काल हाथ, गिर पड़ा अधम वह जल के बीच। लगा डूबने अथाह जल में निज करनी बस निष्ठुर नीच ॥ देखा उसे समूर्ष, संत का चित करुणा से भर आया। प्रवल वेदना भूल, उसे फिर उठा हाथ पर अपनाया॥ ल्यों ही सँभला, चेत हुआ, फिर उसने वहीं डंक मारा। हिला हाथ, गिर पड़ा, बहाने लगी उसे जल की घारा॥ देखा पुनः संत ने उसको जल में बहते दीन मलीन। हमें उठाने फिर भी उसको क्षमामूर्ति प्रतिहिंसा-हीन ॥ नहा रहे थे लोग निकट सब बोले क्या करते हैं आप ! (हिंसक जीव बचाना कोई धर्म नहीं है पूरा पाप॥ चक्ला हाथों हाथ विषम फल तब भी करते हैं फिर भूल। धर्म देश को हुया चुका भारत इस कायरता के कूल" ॥ अमाई ! क्षमा नहीं कायरताः यह तो वीरों का नाना। स्वल्प महापुरुषों ने इसका है सच्चा स्वरूप जाना॥

कभी न हूवा क्षमा-धर्म से, भारत का वह सन्ना । हुवा, जब भ्रम से था इसने पहना कायरता का व भक्तराज प्रह्लाद क्षमा के परम मनोहर थे आद जिन से धर्म बचा या जो खुद जीत चुके थे हर्पामर्पः बोले जब हँसकर यों ब्राह्मणा कहने लगे दूसरे ली आप जानते हैं तो करिये हमें बुरा लगता यह योग" कहा संत ने 'प्भाई! मैंने वड़ा काम कुछ किया नहीं स्वमाव अपना वरता इसने, मैंने भी तो किया वरी मेरी प्रकृति बचाने की हैं, इसकी डंक मारने की मेरी इसे हराने की है, इसकी सदा हारने नी क्या इस हिंसक के बदले में में भी हिंसक वन जाऊँ क्या अपना कर्तव्य भूलकर प्रतिहिंसा में गन जाऊँ जितनी वार डंक मारेगा उतनी वार यनाऊँगा आखिर अपने क्षमा-धर्म से निश्चय इसे हराऊँगा" संतों के दर्शन, स्पर्शन, भाषण अमोघ जगतीतल मं वृश्चिक छूट गया पापों से संत-मिलन से उस पर में। खुले ज्ञान के द्वार, जन्म-जन्मान्तर की स्मृति हो आर्न छूटा दुष्ट स्वभावः सरलताः शुचिता सर उम<sup>ाः सार्तः</sup> संत-चरण में लिपट गया वह करने को निज पत्नन सन्। छूट गया भव-व्याधि विषम से हुआ रुचिर वर् वी धीरान ॥ जय हिंसक जह जन्तु क्षमा से हो मकते हैं गापु मुहार । हो सकते क्यों नहीं मनुज जो माने जाते हैं महान है पढ़कर वृश्चिक और संत का यह रुचिकर मुलका गंवाः अच्छा छो मानियेः तज प्रतिहिंसाः हिसाः वैरः विगाः



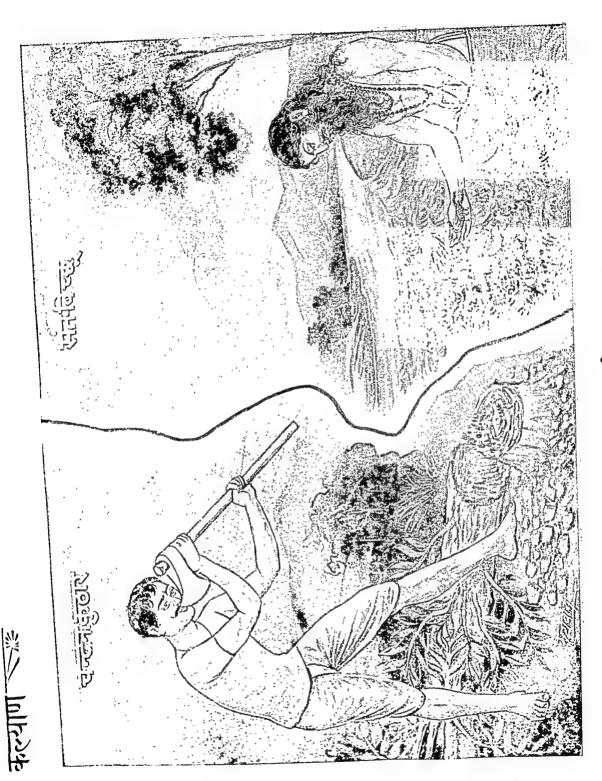



भक्तोंकी क्षमा

## भक्तोंकी क्षमा

प्रह्लादकी गुरु-पुत्रवर

जिसके भयसे त्रिभुवन कॉपता था, वह स्वयं कॉप उठा था पाँच वर्षके वालकके भयसे । सुरगण और लोकपाल जिस हिरण्यकशिपुके भयसे दिन-रात भयभीत रहते थे, वह अपने ही पुत्र प्रह्लादसे डर गया था । उसे आशङ्का हो गयी— 'कहीं मेरी मृत्यु इसके विरोधमें न हो ।'

'आप चिन्ता न करें!' दैत्यराजके पुरोहित आगे आये। 'यदि इसने हमारी वात न मानी तो हम इसे टिकाने लगा देंगे।'

पुरोहितोंको अपनी अभिचार-विद्याका गर्व था। प्रह्लाद भगवान्का भजन छोड़ दें, यह तो होना था नहीं। पुरोहितोंने मन्त्र-चलते छत्या राक्षसी उत्पन्न की। प्रह्लादने तो उरना सीखा नहीं था। राक्षसी दौड़ी उन्हें निगलने—यह कहना छीक नहीं है। उतने केवल दौड़नेकी इच्छा की।

जो निष्तिल-ब्रह्माण्डनायकके चिन्तनमें जागता रहता है, उसके 'योग-क्षेम'के रक्षणमें वह सर्वक्षमर्थ सो कैसे सकता है। कृत्याने उत्पन्न होते ही देखा कि वह प्रह्लादकी ओर तो पीछे सपटेगी, उसकी ओर महाचक झपटा आ रहा है—कोटिकोटि सूर्य जिसकी किरणोंमें छुप्त हो जायँ, वह महाचक सुदर्शन। चेचारी कृत्या थी किस गणनामें। लेकिन कृत्या अमीप होती है। उसे कुछ करना था—अपने उत्पन्न करने वाले पुरोहितोंके प्राण लेकर वह अहस्य हो गयी।

शण्ड और अमर्क—बालक प्रह्लादको मारनेको उद्यत दोनों पुरोहितोंकी लाश पड़ी थी। लेकिन प्रह्लाद भगवान्के भक्त थे न, व इतसे दुखी हुए कि मेरे कारण मेरे गुरुपुत्र मेरे। व हाथ जोड़कर प्रार्थना करने लो—प्यदि मेरे मनमें अपनेको मारनेवाले, अपनेको बिप देनेवाले, अपनेको पर्वतसे पंकावालोंक प्रति भी कभी होप न आया हो तो ये गुरुपुत्र जीवित हो जामें। यदि मेने अपनेको कुछ देनेवाले दैत्यों, सांग, हाथियों और मिहोंगे विना किसी भेदके आपका दर्शन किया हो तो मेरे द्यामय प्रसु ! ये गुरुपुत्र जीवित हो जामें।

गुमपुत्र जीवित हो गये—चे मत्रमुत्र जीवित हो गये। जो भगवानमे विमुख है, वह तो जीवित हो तो भी मृत है। प्रहादकी प्रार्थनांग गुमपुत्रोंमें प्राण ही नहीं आये, उनमें भगवरतिक भी आयी। उन्हें सचा जीवन मिला।

भगवान् नारावणके परम प्रिय भक्त महाराज अम्बरीय-

अम्बरीप भगवद्गिमें इतने तन्मय रहनेवाले कि र श्रीहरिको उनकी तथा उनके राज्यकी रक्षाके लिये अ चक्रको नियुक्त कर देना पड़ा था। अम्बरीव जैसे भगवद नियमित एकादशी वत करें तो क्या आश्चर्य। एकादश वतका पारण द्वादशीमें होता है। एक पारणके समय दुर्वा जी पहुँच गये। महाराजने भोजन करनेकी प्रार्थना व ऋषि उसे स्वीकार करके सान-संव्या करने चले गये।

द्वादशीमें पारण करना आवश्यक था। द्वादशी थी थं और दुर्वासाजी संन्या करते हुए ध्यानस्य होंगे तो लौटेंगे, यह कहा नहीं जा सकता था। व्रतकी रक्षा हो ह अतिथिको मोजन कराये विना मोजन करनेका अपराध न हो-—ब्राह्मणोंकी आज्ञासे इस धर्म-संकटमें राजाने ग जलसे आचमन कर लिया।

हुर्यां साजी छोटे। राजाने जल पी लिया, यह उन जान लिया। उनका तो नाम ही दुर्वां ता ठहरा—कीध मूर्ति। एक जटा उखाड़कर कृत्या उत्पन्न कर दी गाजा नष्ट करनेके लिये।

राजा विना हिले डुले ज्यों के त्यों निर्भय खड़े रहे भगवान्के चक्रने इत्याको उत्पन्न होते ही भसा कर दिया उ दौड़ा दुर्वासाके पीछे। अब तो लेनेके देने पड़ गर्थे। प्र बचानेके लिये भागे दुर्वासा ऋषि, चक्र पीछे पड़ा उनवे

महर्षि दुर्वासा ब्रह्मलोक गये तो ब्रह्माजीने दूरसे ह दिया—प्यहाँ स्थान नहीं है। कैलात गये तो शंकरजं रूखा-सा जवाव दे दिया— में असमर्थ हूँ। देवर्षि नारद कहनेपर वैकुण्ठ गये; किंतु भगवान् नारायणने भी ब दिया—प्रे विवश हूँ। में भी भक्तिक पराधीन हूँ अम्बरीपके ही पास जाइये।

चककी ज्वाला दारीरको जलाये दे रही थी। दुर्नासा दौड़े आये और सीधे अम्बरीपके पैरोंपर गिर पड़े। ब संकोच हुआ राजा अम्बरीपको। वे हाथ जोड़कर पार्थ करने लो चकसे—ध्यदि मेरा कुल ब्राह्मणांका भक्त र हो तो ये महर्षि तागरहित हो जायँ। यदि भगवान, नाराय मुझसे तनिक भी प्रसन्न हों तो महर्षि तागरहित हो जायँ।

त्रक शान्त हो गया । राजाने दुर्वाक्षाजीको मोज कराया पूरे एक वर्ष बाद और तब खर्य भोजन किया केवल जल पीकर वे एक वर्षतक महर्षिके लीटनेकी लग

# रसिक संत सरसमाधुरी

( जन्म--वि० मं० १९१२ । जन्म-स्थान--मन्दसौर ( ग्वालियर राज्य )। पिताका नाम-श्रीधासीरामजी। मानाका रूक श्रीपार्वतीदेवी । जाति-ब्राह्मण । )

(१)

जय जय श्री युगल विहारी। नृपति नव नागरि नागरः रसिकन रिझवारी ॥ अधम उधारन जन निस्तारन, तारन तरन भक्त भयहारी । गौर इयामल किशोर किशोरी, जोरी भोरी अति स्कुमारी। विधि हरि हर विनवत निशि वासर, अवतारन ह कीजिये कृपा कमल पद सेवा, सरसमाधुरी शरण तिहारी ॥ ( ? )

भजो श्री राधे गोविन्द हरी॥ युगल नाम जीवन-धन जानो, या सम और धर्म नहिं मानो । वेद पुरानन प्रगट वखानो, जपै जोइ है धन्य धरी॥ कलियुग केवल नाम अधारा, नवधा भक्ति सकल श्रृति-सारा। प्रेम परा पद छहै सुखारा, रसना नाम लगावो झरी॥ नृत्य करें प्रभु के गुन गायें, गदगद स्वर तन मन पुलकायें। टहल महल कर हिय हुलसावें, सरसमाधुरी रंग भरी॥

भज मन श्री राधे गोपाल । करुणा निधि कोमल चित तिन को, दीनन को प्रतिपाल ॥ जिन को ध्यान कियें सुख उपजै। दूर होत दुख जाल। माया रहत चरन की चेरी, डरपत जिन सों काल॥ वैयाँ डाल । विहरत श्रीवृन्दावन माँहीं। दोउ गल विलसत रास विलास रॅगीले गावत गीत रसाल ॥ हैंस हँस छीन लेत मन छल कर चञ्चल नैन विशाल। कों छिन में करें निहाल !! श्रनागत सरसमाधरी (8)

राधिकावल्लम ध्यान वरो उर, राधिकावल्लम इष्ट हमारे। राधिकावल्लभ नाम जयो नितः राधिकावल्लभ ही हिय धारे॥ राधिकावल्लभ जीवन है मम, राधिकावल्लभ प्राण तें प्यारे। राभिकावल्लम नैन बसे सरसमाधुरी होत नहीं छिन न्यारे॥ (५)

गावें स्थामा स्थाम को, ध्यावें स्थामा स्थाम। निरखें स्यामा स्याम को, यही हमारो काम ॥ यही हमारो काम, नाम दंपति लौ लागी। निज सेवा सुख रंग, महल लीला अनुरागी॥ रंग रॅंगे। मदमाते सरसमाधुरी मिलें सजाती संग खोल अंतस मृदु बोलें॥ ( ( )

जगत में भक्ति बड़ी सुख दानी॥

जो जन भक्ति करे केशव की सर्वोत्तम सोइ पानी आपा अर्पन करे कृष्ण को, प्रेम प्रीति मन मानी सुमरे सुरुचि सनेह स्याम को, सहित कर्म मन यानी श्रीहरि छवि में छको रहत नित, सोइ सचा दरि ध्यानी सब में देखे इष्ट आपनो, निजं अनन्य पन जानी नैन नेह जल द्रवत रहत नितः सर्व अंग पुलकानी हरि मिलने हित नित उमगे चित्र, मुध बुध सब विसरानी विरह व्यथा में व्याकुल निश्चि दिन, ज्यों मछली विन पानी। ऐसे भक्तन के वहा भगवतः वेदन प्रगट वलागी हुँस भेंटें, मेटें आवन जागी हरि सरसमाधरी (0)

भजन विन नर मरघट को भूत । इयामा इयाम रटे रसना से तिन को जान समूत विन हरि भजन करम सब अकरम, आटों गाँट वर्गत एक अनन्य भक्ति यिन कीये भ्रुग करनी करन्त निश दिन करत कपट छलयाजी, समझे नहीं अउत साउँग

ii (6)

भजन विन नर सव पश् भगान । खान पान में उमर वितायत, और नहीं पृष्ठ 🤲 मिल्यो आय भागन सों नर तन, अब तो मगड अजा सतसंगत में बैठ ऐंड तज, कर गांकिंद्र गुण गा-छिन पल घड़ी घटत है स्याँमा, काल गर्मा मर गर आय अन्वानक तक मोरगो, मीत मन्त्री क फेर कह्यू नाहीं यीन आये, निकम जाय जन 🌣 सरसमाधुरी सब तज हीर भज फड़ी हमारी ग

अंतकाल

सरसमाधरी

(9)

जगत में रहना है दिन चार !

त हेत कर हिर सीं प्यारे, हिर सुमरन की बार !!

ते पलक का नाहिं भरोसा, मौत बिछाया जार !

द्री भोग विषय वस हूथे, फँसे सकल नर नार !!

र ले भजन संत गुरु सेवा, सब करनी को सार !

हित सौदा सत्य यही है, जीत जनम मत हार !!

शला चली लग रही रेन दिन, मन में सोच विचार !

शला गया कोइ चला जात, कोइ चलने को तैयार !!

सरसमाधुरी नाम नाव चढ़, उतरो भव जल पार !!

(१०)

जगत में सकल वटाऊ लोग ।
कोइ आवत कोइ जात यहाँ ते, झूँठो सुख संजोग ॥
भुगते करम भरम चौरासी, जनम मरन दुख रोग ।
जो उपजै सो निश्चै विनसे, काको कीज सोग ॥
करे भजन निष्काम श्याम का, फिर निहं होत वियोग ।
सरसमाधुरी सत्य कहत हैं, करे अमर पुर मोग ॥
(११)

थोड़ा जीवन जगत में, सुन मेरे मन यार । सों। करो परस्पर सरसमाधुरी मबन प्यार ॥ राजी राखों सबन को राजी रहिये आप । मरसमाधुरी सहदता, मेटत नयविधि ताप ॥ जग दम्पति भव छाँड के जावे खाली हाथ। भावनाः चले जीव के साथ॥ संवा सुपना यह संसार है। मोह नींद से जाग। नेकी करों प्रमु से इरों। हरि मुमरन को लाग ॥ जो जन गर्मर नाम हरिः जागे ताके सरसमापुरी होह नुली, हर्दे युगल अनुराग ॥ यही शान अरु ध्यान है, यही योग तप त्याग । सरसमाध्री ं यमञ्जं सन्। विषयन में भत्त पागः॥

(१२)

जगत यह जान रंग या सपना ।

भात भिता परिवार नारि नर, हरि विन कोह न अपना ॥

निज स्वारंभ के समे समेदी, विविधि ताप में तपना ।

नितुरन मरन मिलन जीवन में, करिये नहीं कल्यना ॥

भाषा जाल जीव उरशायो, उपज उपज फिर लपना ।

सरसमाधुरी समक्ष मृद मन, साँचा हरि हरि जपना ॥

#### दोहा

जो सेवा श्रीयुगल की, तन मीं वने न मित्त । तो मन सौं कर भावना, समय-रामय की नित्त ॥ गृह बन मैं जित नित रहो, गहो मानगी गेत । 'सरसमाधुरी' भाव सौं, सह्चिर वन सुख छेत्र ॥ सुख की दंपित राप्ति हैं, तिन सों प्रेम यहात । 'सरसमाधुरी' टहल को, नित-प्रति रख चित चाव ॥ जुगल लगन मैं मन मगन, राखहु आठों जाम । 'सरसमाधुरी' सुरित सों, सुमिरहु स्थामा-स्थाम ॥

#### श्रीमद्भगवत्-सेवाके बत्तीस अपराध

वाहनादि असवार हो, पहर खडाऊ पदत्राण को पहर के हिर मंदिर नहिं जाय॥ जन्म अष्टमी आदि ले, हिर उत्सव दिन जान। नहिं श्रीहरी, यह अपराध पिछान॥ सेव करे हरि मंदिर में जाय के, करे नहीं नमन करे निहं प्रेम सों श्रीमत स्यामाँ स्याम ॥ अशुचि अंग जूँठे वदन, लघुशंकादिक बिन धोये कर दंडवतः यह अपराध प्रमान॥ एक हाथ सों ही करे, श्रीहरि चरण प्रणाम। युगल हस्त जोड़े नहीं, यह अपराध निकाम॥ सामने करे प्रदक्षिणा कीय। मूर्रात मन में निश्चय कीजिये, यह अपराधिह होय। मूरित के अगाड़ी, बैठे पाँव करे अवज्ञा समझ विनः पातक लेहु निहार॥ कमर प्रष्ट शुटनोंन को, वस्त्र बाँघ कर जीय। श्रीहरीः यह अपराधिह होय॥ वैठे मूर्रात के सामने, सोवे पाँव यह भी पातक प्रगट है, कियो शास्त्र निर्धार॥ श्रीहरि सन्मुख बैठ के भोजन करे जो आन्। भी पाप प्रत्यक्ष है, समझें संत सुजान ॥ हरि मंदिर में बैठ के मिय्या बोले जीय। वार्ताः यह भी पातक होय॥ चखानें हरि मूर्गत सन्मुख कोई। करे पुकार वकवाद। यह भी है अपराध ही, करनो वाद विवाद॥ हरि मंदिर में बैट के, जग चर्चा अनुवाद मनुष्य मंडली जोड़ के करे सहित उन्माद।। į

प्राणीन कों, और भये मतक जगत संताप । रोंग्रे मंदिर बैठ के, सो भी कहिये पाप॥ मॉहीं मंदिर बैठ के, करे इंपा जोय । हेप करे सों। यह भी पातक होय॥ प्राणीन सामने, देहि किसी को दंड। हरि **मरति** के मोध वरे हने। यह भी पाप प्रचंड ॥ मारे थीराकुर ं सामनेः जग लोगन को जान। के देवे आशिवदि ही। सोह पाप पिछान॥ मंदिर में बैठ के , बीले बचन कठोर। हरि दुखावे और को। यह पातक सिरमोर॥ उपरणा ओह के हरि सेवा में जाय। मंदिर विषे यह अपराध लखाय ॥ के। निंदा करे कखान। सन्मुख बैठ विछानिये, होय पुन्य की हानि ॥ 979 यह श्रीहरि मूरति संामने अस्तुति भाषे और। लोक हित, यहै पाप अति घोर ॥ हास्य करे जिय और की, बोले वचन अयोग। मंदिर माही बैठ के जीव दुखावे छोग॥ मंदिर बैठ माही के छोड़े वाय अपान । श्चि हो। यह भी पातक जान ॥ पवित्रता नष्ट निज समर्थ तिज लोभ वदाः करे कृपणता जान। सेव नहिं श्रीहरी कोः यथाशक्ति दित मान॥

समर्पे प्रभू के भोग लगे विन भखे वस्तु जो जीव यह, सो पातक अर् भोग धरे नहीं, श्रीमत लाड लडा सेवे नहीं, सो भी पाप ि भूत पितर अर देवताः तिन के भोगः सोइ समर्पे को, यह भी पाप व प्रभू पीठ फेर बैठनो, श्रीटाकुर की यही अवशा विमुखताः अतिशय पार । ठाकर सेवा करत में, जग जिय करे 1 नमन करे डर लोभ वश, यहै पाप को गुरु महिमा कोऊ करें सुनत रहे ज़ निज मुख अस्तुति नाह करे, सो भी कहियत देवता की करे, निंदा आप व यह भी कहियत पाप है, मन में समझ स अपने मुख ही सों घरे। आप यहाई लघुवा गुण धारे नहीं। यही पाप हे यह बत्तीस जो पाप हैं। त्याग करो हरि अपनावें ताको प्रभी, है प्रसन हरि श्रीवाराह पुराण में, यह सेवा अप इन को तिज के प्रीति सीं, भगवत पद आ भक्ति सेइये, श्रीअरचा अव भाव कर कृपा, मिछे युगल सर सरयमाधुरी कर

### संत लक्ष्मणदासजी

[ जन्म--१९वीं शताब्दीका पूर्वार्ड, जन्मस्थान--गोंडा जिलेका नगवा श्राम, जाति शाहाण ।]

( प्रेषक--प्रिन्सिपल श्रीभगवर्ताप्रसादिसहजी एम्० ए०)

लादी नाम खजनवा हो सुनौ मन बनजरवा। धीर गक्षीर के आमन मारी, प्रेम के दिही बयनवा हो॥ साँच के गोनिया माँ जिनिस भरेव है, किस लेव ज्ञान रसरवा हो। अन्तर के कोठरी माँ ध्यान लगावो, निसिदिन भजन विचरवा हो॥ राति दिवस वाके देस न ब्यापित स्थाम हीरा के उजेरवा हो। कहें लहन जन चलौ सतगुर घर अहुरि बहुरिन गवनवा हो॥

साँवरो धन धाम तुमारा ।। जामेव अलख पलक अजिनासी खोलेव गगन केवारा। तापर दरम दियो प्रभु है है त्रिमुयन छाँव अह नाद बेद जस बाजन छागे अनहद मन्द प मुनि जन सम नाम स्ट छाँगे मंतन हैन न सार मित्र गावे मास्ट खड़ी नार्चे, सेंग करत प्रभ देवन उत्त करत सुरपुर चिंद प्रग्छत सीन्य अतर गुळाव कुमकुमा केंगर अबिर छहा हा तापर घोरि घोरि मेंग मास्त चहुँ विधि पर्द में। छाँग वैसाट सक्छ छवि जाको छिकत भया मन में छन्छन दाम द्या मतगुर की स्पूर्णन चीना वि

# संत श्रीसगरामदासजी

कहे दाम सगराम रामरस का ले गटका।

मतं चूके अव दाव चार दिन का है चटका।

ये चटका चूक्याँ पले मिले न दूजी वार।

लख चौरामी जोनि में दुख को आर न पार॥

दुख को आर न पार घणा मारेगा मटका।

कहे दास सगराम राम रस का ले गटका॥

कहे दाम सगराम सुणो हो सजन मिंता।

सारी बात सूँ जाण थने क्यों व्यापै चिंता॥

क्यों व्यापै चिंता थने सुख-सागर सूँ सीर।

राम भजन विन दिन गया वो सालत है वीर ।। बो सालत है बीर आप जावे जन चिंता । कहे दास सगराम सुणो हो सजन मिंता ॥ कहे दास सगराम सुणो धन की धणियाणी । कर सुकृत भज राम जाण धन ओस को पाणी ॥ बहते पाणी धोय ले कृपा करी महाराज । कारज कर ले जीव को करयो जाय तो आज ॥ करयो जाय तो आज काल की जाय न जाणी। कहे दास सगराम सुणो धन की धणियाणी॥

# श्रीस्वामी रामकबीरजी

( प्रेपक---श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

बुरे ख्यालोंने पीछा छुड़ानेके लिये ये ग्यारह युक्तियाँ बहुत उपकारी हैं :—

(१) मालिकसे प्रार्थना करना, (२) आलप्तसे बचना, (३) कुमङ्गसे दूर रहना, (४) बुरी कितावें, किस्सा-कहानी न पढ़ना, (५) नाच-तमाशा, चेटक-नाटकमें- न जाना, (६) अपनी निरख-परख करते रहना, (७) इन्द्रियोंको बुरे विषयोंकी ओर झकने न देना, (८) जव

बुरे चिन्तवन उठें तो चित्तसे नोचकर फेक देना, (१) एकान्तमें मन-इन्द्रियोंकी विशेष रखवारी करना, (१०) परमार्थी शिक्षाओंको सदा याद रखना, (११) मौत और नरकोंके कएको याद दिलाकर मनको डरवाते रहना।

काम काम सब कोइ कहे, काम न चीन्है कोय। जेती मन की कल्पना, काम कहावत सोय॥

# संत दीनदरवेश

[ जन्म १८६३ वि०; स्थान डमोड़ा, गुजरात ]

( प्रेपक--श्रीवैद्य बदरुद्दीन राणपुरी )

जितना दीमे थिर नहीं, थिर है निरंजन नाम ।

टाट बाट नर थिर नहीं, नाहीं थिर धन-धाम ॥

नाहीं थिर धन-धाम, गाम-घर-हस्ती घोड़ा ।

नजर आत थिर नाहिं, नाहिं थिर माथ संजोड़ा ॥

कहे दीनदरवेश, कहा इतने पर इतना ।

थिर निज मन मत शब्द, नाहिं थिर दीसे जितना ॥

थेदा कर छे बंदगी पाया नर-तन सार ।

जो अब गांफिल रह गया, आयु बहे हस्य मार ॥

आयु बरे इस्त मार, इत्य नहिं नेक बनायो ।

पानी बेर्गान, कीन विधि जग में आयो ॥

कहा दीनदरवेश, फँस्यो माया के फंदा ।

पाना नर तन सार बंदगी कर छे देदा ॥

जिक विना करतार के, जीव न पावत चैन ।

चहुँ दिसि दुख में इवते, झूर रहे दो नैन ॥

झूर रहे दो नैन, रैन दिन रोवत वीते ।

हाय अभागी जीव पीव विनु को निह मीते ॥

कहत दीनदरवेश फिक अब दूर करीजे ।

तव ही आवै चैन, जीव जब जिक्र करीजे ॥

अमल चढ़ावा हो गया, लगा नशा चक्रचूर ।

आली क्यों वूझत नहीं, मिल गये माहेब नूर ॥

मिल गये साहेब नूर, दूर हुइ दुविधा मेरी ।

विकट मोह की फाँस, छूट गह मंगित तेरी ॥

कहत दीनदरवेश, अब यहाँ कहाँ रहावा ।

लगी नशा चकचूर हो गया असल चढ़ावा ॥

आली अगल छूटै नहीं, लग रहे आठों याम।
में उन में ही रम रहूँ, कहा और से काम॥
कहा और से काम, नाम का जाम पिया है।
जित को मिल गये आप उसी ने देख लिया है॥
कहे दीनदरवेश, फिरूँ प्रेमे मतवाली।
लग रहे आठों याम अमल नहिं छूटै आली॥

आली पिया के दरस की, मिटै न मन की आस । ंन दिनाँ रोयत फिरूँ, लगी प्रेम की फाँस ॥ त्या प्रेम की फाँस श्वास-उश्वास सँभारे। में उन की हुइ रोय, पीव नहिं हुए इमारे॥ कहत दीनदरवेश, आस नहिं मोहि जिया की। मिटै न मन की प्यास, आस मोहि दरस पिया की।

मॉर्ड घट-घट में वसे, दूजा न बोलनहार । देखो जलवा आप का, खाविंद खेवनहार ॥ खाविंद खेवनहार ॥ खाविंद खेवनहार ॥ खाविंद खेवनहार, नाथ का यही नजारा । तू कहा जान अवूझ, वागी हविश्व का प्यारा ॥ कहत दीनदरवेश, फकीरी इल्म बखाने ॥ माया माया करत है, खाया खरच्या नाँहि । आया जैसा जायगा, ज्यूँ बादल की छाँहि ॥ ज्यूँ बादल की छाँहि ॥ जान्या नहिं जगदीस, प्रीत कर जोड़ा पैसा ॥ कहत दीनदरवेश, नहीं है अम्मर काया। खाया खरच्या नाँहि करत है माया-माया ॥

वंदा बहुत न फूलिए, खुदा खमंदा नाँहिं। जोर जुलम मत कीजिये मरत लोक के माँहिं।। मरत लोक के माँहिं, तजुर्वा तुरत दिलावे। जो नर करे गुमान, वहीं नर खत्ता खावे।। कहत दीनदरवेश भूल मत गाफिल गंदा। खुदा खमंदा नाँहिं बहुत मत फूले वंदा।।

वंदा कहता मैं कहूँ करणहार करतार।
तेरा कहा सो होय नहिं, होसी होवणहार॥
होसी होवणहार, बोझ नर वृथा उठावे।
जो विधि लिख्या लिलार, तुरत वैसा फल पावे॥
कहत दीनदरवेश हुकुम से पान हलंदा।
करणहार करतार, तुही क्या करसी बंदा॥

ष्ठरै नगारा कृच का, छिन भर छाना नाँहि। कोई आज कोई काल ही, पाव पलक के माँहि॥
पाव पलक के माँहि, समझ ले मनवा मेरा।
धरथा रहे धन माल, होय जंगल में डेरा॥
कहत दीनदरवेश जतन कर जीत जमारा।
छिन भर छाना नाँहिं कृच का घुरै नगारा॥

हिंदू कहें सो हम बड़े, मुसलमान कहें हम्म। एक मूँग दो फाड़ है। कुण ज्यादा कुण कमा॥ कुण ज्यादा कुण कम्म, कमी करना नहिं कजिया। एक मजत है राम, दुजा रहिमान से रॅजिया॥ कहत दीनदरवेश। दोय सरिता मिल सिंधू। सब का साहव एक एक ही मुसलिम हिंदू॥ बंदा बाजी झूड है। मत साची कर मान। कहाँ वीरवल गंग है, कहाँ अकव्वर खान॥ कहाँ अकन्यर खाना भले की रहे भलाई। फतेह सिंह महाराज, देख उठ चल गये भार्र ॥ कहत दीनदरवेश, सकल माया का धंधा। मत साची कर मान, झुट है बाजी बंदा। मर जावेगा मुरला, क्यूँ न भजे भगवान। झुठी माया जगत की। मत करना अभिमान॥ मत करना अभिमान, येद शासतर युं कहते। तज ममता, भज राम, नाम सो अम्मर रावे॥ कहत दीनदरवेश। फेर अवसर कव आव। भज्या नहीं भगवातः और मुख मर जाने॥ काल झपट्टा देत है। दिन में बार हजार। मूरख नर चेते नहीं, कैमें उतरे पार॥ कैसें उतरे पार, मोह में हारणे याजी। भन्या नहीं भगवंत रह्यो माया में गती॥ कहत दीनदरवेश, छोड़ दे कुड़-कपटा। दिन में बार हजार, देत है काल अपना । राम हपैया रोकड़ी। खरच्या मुटन नॉिंट। साहेब सरिखा सेठिया, बंगे नगर के मॉिं!! वसे नगर के माँहिं, हुंडियाँ पिते न पानी। क्या पैसे की प्रीतः प्रीत श्रीहरिकी मानी ॥ दीनदरवेश त्याम येगम भीता। खरच्या खूटे नाँहिं, सम है सेक रहेग

ताकूँ मनवा धिक है, साहेब समरवा नाहिं। अलख पुरुष नहिं ओलख्यो, पड़यो मोह के माँहि॥ पड़यो मोह के माँहि शोलख्यो, पड़यो मोह के माँहि॥ पड़या प्तला जान, होयगा सूना डेरा॥ कहत दीनदरवेश ज्ञान की लगीन धाकूँ। साहेब समरया नाँहिं, धिक है मनवा ताकूँ॥ वंदा हिर के मजन विनः तेरा कोइ न मित्त। तूँ क्यूँ मटके बाबरे, कर ले नाम से प्रीत॥ कर ले नाम से प्रीत, वही मवतारक सैयाँ। परमानंद को पेख यार! क्यूँ राह-मुलैयाँ॥ कहत दीनदरवेश, कटे फिर काल का फंदा। जनम-मरण मिट जाय, हरी को मज ले बंदा॥ मायिक विषय संसार का, देखत मन लोभाय। मायिक विषय संसार का, देखत मन लोभाय। मनहि खींच हरि चरण में, रखो सदा लव लाय। रखो सदा लव लाय, लगा हिर से निरवाना।

उन का नाम है योग, भागवत साँह वखाना ॥
कहत दीनदरवेश, मिले उवरन का आरा !
कबहुँ न मन लोभाय, देख मायिक संसारा ॥
सुंदर काया छीन की मानो क्षणभंगूर ।
देखत ही उड़ जायगा, ज्यूँ उड़ि जात कपूर ॥
ज्यूँ उड़ि जात कपूर, यही तन दुर्लभ जाना ।
मुक्ति पदारय काज, देव नरतनिह यखाना ॥
कहत दीनदरवेश, संत दर्शन जन पाया ।
क्षणभंगुर संसार, सुफल भइ सुंदर काया ॥
देवाधिदेव दया करो, आयो तुम्हारे पास ।
भवोभवमें राचा रहूँ, तुम चरणन की आस ॥
तुम चरणन की आस, भिक्त-अनुराग वधैया ।
पल छिन विसरत नाह तुम्हीं हो मेरे सैंया ॥
कहत दीनदरवेश मिटे संसार उपाधी ।
आयो तुम्हारे पास, दया करो देवदेवाधी ॥

## संत पीरुद्दीन

[संत दोनदरवेशके शिष्य।] (प्रेषक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

खालिक विन दूजा कहाँ, साँई तेरा अबूझ।
न्रे नजर देखे विना किस विध पावत सूझ॥
किस विध पावत सूझ फिरे हम अंध अभागी।

मैरम नाम लिखाय तभी हम देखा जागी।। कहत पीरु दरवेश वही है मेरा मालिक । साँई पेख अबूझ, दूजा नहिं देखिय खालिक॥

### बाबा नबी

[संत दीनदरवेशके शिष्य ।] (प्रेषक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

में जानूँ एरि अधम उधारन पतित उवारन स्वामी रे।
भक्त वत्तल भृधरजी रे, है एक नाम बहुनामी रे॥
प्रथम भक्त प्रहलाद उवारे, ध्रुव को अमर पद दीन्हा रे।
मुदामा के सब संकट काटे, हँस हँस तंदुल लीन्हा रे॥
पांचाली को चीर बहायो, पांडव लिये उवारी रे।
कौरन मुल को आप विदारे, अर्जुन को स्थ धारी रे॥

गिरधारी तेरो नाम बड़ो है, जहर मीरा का पीया रे। नामदेव की गाय जिवाई, दामा के जीवण जीया रे॥ सेन काज नाई बनि आये, माधव का मल धोया रे। ब्रह्मन के घर वास त्यागकर, सदन कसाइ मन मोहचा रे॥ बहुरंगी तोहे कौन वखाने, गोविन्दजी गर्वहारी रे। दास नवी को सरणे राखो, इवत नैया तारी रे॥

#### वाबा फाजल

[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] ( प्रेपक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

भदुपति कृष्ण मुनस् मोही विदास्थि । लंबर मन की चालः चिदानँद बास्थि ॥

नैया वहे मँझधार, खेवैया तारिये | फाज़ल अपनो जान, हरी उनारिये ॥

# संत न्रहीन

् संग दीनदरवेदात्रे रामभक्त दिाप्य, अन्तिम जीवन सरयू-तटपर । ] ( प्रेयक—श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

भावरी भिलनी जानि के जूँठे खाये बैर ।
नाविक जन सरणे रख्यो कहा यवन सौं बैर ॥
कहा यवन सौं बैर जटायू खग थे प्राणी ।
वानर और किरात उचारे जाण अजाणी ॥
न्र फकीर जानें नहीं जात वरन एक राम ।
तुव चरनन में आय के अब तो कियो विश्राम ॥

# संत हुसैन खाँ

[ संत दीनदरवेशके शिष्य । ] ( प्रेपक---श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

बालमुकुन्दा माधवा केशव कृष्ण मुरार । यवन उधारन आइये निर्लंज नंदकुमार ॥ निर्लंज नंदकुमार नाथ छाँड़ो निटुराई । दूध दही घृत खाय यादव तेरी चतुराई ॥ हुसैन तेरा हो गया गिरधर गोविन्दा । केशव कृष्ण मुरार माधवा बालमुकुन्दा ॥

# संत दरिया खान

[ संत कमालके शिष्य | ]

( प्रेपक-श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

तेरा जलवा कौन दिखावे ॥
तेल न बाति बुझत ना ज्योती जाग्रत कौन लखावे ।
बिज चमके झिरमिर मेह वरसे नवरँग चीर मिजावे ॥
पल एक पिव दीदार न दीखे जियरा बहु तहपावे ।
दिरया खान को खोज लगाकर आपहि आप मिलावे ॥

## संत इलन फकीर

[स्थान-अहमदाबाद, दरिया खानके शिष्य।] (प्रेपक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा)

ख्वाय को देखके भूल मत राँचिये,

यह बाजीगर का खेल है जी।

रूप जोयन दिन चार का देखना,

जब लग दीप में तेल है जी॥

हम तुम दोनों हिलमिल रहें, यह

सराय पल-छिन का मेल है जी।

इस्लन फकीर पुकारकर कहे

क्यों दे अब भी बदफेल है जी॥



## संत शम्मद शेख

[ समय सतरहवीं सदी, संत माधवदासजीके दि। पा । ] ( प्रेषक-श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

सुहागिन पिय से नाची हो।
पल इक पीन को विसरत नाहीं (तेरी) प्रीती साची हो॥
रसना तेरी पीन रटन में, नैन पियामी हो।
जियरा तेरा पिन सँग विरमें, (तेरी) काया काची हो॥
तन मन झूला डोर बाँधकर पिन रँग राची हो।
शम्मद शेख पिन माधन मिलते (हुई) काल की हाँगी हो॥

# बाबा मलिक

[ स्थिति—मुगल वादशाह जहांगीरके समय, स्थान—पुन्तः । भरीच जिलेमें आनन्दनगर । श्रीसंत हरिदासजीके शिष्य । ]

( प्रेपक--श्रीमाणिकलाल इांकरलाल गणा )

वावा मोहे एक तिहारी आग ॥ टेक ॥ धन दौलत मेरे मन नहिं भावे, में हूँ तिहारो दाग । तेरा है में टाढ़ रहा हूँ, मोय रखो चरत के पान ॥ रोजे क्यामत कोइ न मेरा माह्य खानो साम । दास मिलक की लेहु खबरिया एक दिन जंगल नान ॥

#### बाबा गुलशन

[ गुरु—-न्नजदास नामक संत, ज्ञजवासी मुस्लिम संत। ] ( प्रेपक—-श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

गोहिन स्रत मोहन की, देखत जग लागि रहा सपना।
-चैन न साँविर स्रत बिनु, मोहे कोइ यहाँ न लगे अपना।।
। चंचलहरि के चरन लग्यो, रसना लिग प्रिय नामहि जपना।
हान तहकीक कर देख लिया, जग झुठ जँजाल मन की कस्पना।।

गुलशन काया कारमी कल मिट्टी का ढेर। पाक खुदा के जिक्र यिन बंदें न पावत ल्हेर॥ ठाढ़ी रह वज ग्वालिनी गुलशन पूछत तोर । वजवासी वो कहाँ गये मुरलीघर चित चोर ॥ पाजी नैन मार्ने नहीं, गुलशन कहचो समुझाय । इत उत नित भटकत फिरैं स्थाम छवी मन भाय ॥ स्थाम छवी जिन जिन लखी गुलशन चहै न आन । मुरलीघर सों मन लगा, उन्हें वही भगवान ॥

## संत दाना साहेब

[ समय वि० सं० १७५० से १८००, स्थान चाँपानेर, काजी गुलशनके शिष्य । ]

( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

मुरलीधर स्थाम की साँवरी सूरत निरखत नैना छाकि रहे।

वजवासी हुई वज टाढ़ि रहूँ, वंसीधर माधुर बेणु वहे॥

वरसाना कुंज वृँदावनमें, हरिदीसत नाहीं कौन कहे।

वाना वजसे नहिं दूर रहे, यह जन्नत का सुख कौन लहे॥

दाना के दिल में लगी, पीय दरस की आस।

विरहिन व्रज में आइ कै, ठाढ़ी ठौर उदास ॥
मनमोहन ! तुम हो कहाँ, व्रजवासी सुख दैन ।
सैयाँ तुम्हारे दरस बिनु, दाना बहावत नैन ॥
विलखत आयू बीत गइ, बीते जोबन वेश ।
अब तो दरस दिखाइये, दर पै खड़ा दरवेश ॥

## संत केशव हरिं

[ स्थान—सौराष्ट्र, जन्म-संवत् १९०७ ] . ( प्रेषक—श्रीमाली गोमतीदासजी )

जो शांत दांत सुसमाहित वीतराग।

जैने नयी जगत माँ रितमात्र राग॥

जैने सदा परम बोध पवित्र धाम।

एने अमे प्रणय यी करिए प्रणाम॥

जैनो ययो सपाल जन्म नृजाित रूप।

जैने सदा सुखद एक निज स्वरूप॥

जैनो सुन्वाक्षम विषे समये विराम।

एने अमे प्रणय यी करिए प्रणाम॥

देखाय तोय पण अन्तर माँहिं गूढ़।

जेने विवेक विनयादि विचार रूढ़॥
जे आत्मलाभ यिक केवल पूर्णकाम।

एने अमे प्रणय थी करिए प्रणाम॥
जे त्यागवान पण छेवट एक रागी।

रागी जणाय पण अंतर माँ विरागी॥
जेनुं सदा रटण केशव राम नाम।

एने अमे प्रणय थी करिये प्रणाम॥

## संत यकरंगजी

र्तिर्माद्रम जो हरिका गुन गाय है। विमर्पी यात नाकी सद दन जाय है॥

लाय कहूँ मानै नहि एकहु। अब कहो, कवलग हम समझायँ रे॥ °

योच विचार करो कुछ 'यकरँग'। आखिर वनत बनत बन जाय रे॥ साँवलिया मन भाया रे॥ स्रत मोहिनी मृरत, सोहिनी हिरदे बीच समाया देस में इँढा, विदेस में हूँढा, अंत को अंत न पाया काहू में अहमद, काहू में ईसा, काह में राम कहावा सोच-विचार कहै 'यकरँग' पिया, तिन पाया रे ॥ जिन हुँ दा

हरदम हरि-नाम भजो री ॥ जो हरदम हरि-नाम को भजिही, मुक्ति है जैहै तोरी। पाप छोड़ के पुन्य जो करिही, तब बैकुंठ मिलो री। करम से धरम बनो री ॥ 'यकरँग' पियसों जाइ कही कोइ, हर घर रँग मचो री। सुर नर मुनि सब फाग खेलत हैं, अपनी-अपनी जोरी। खबर कोई लेत न मोरी !!

मितवा रे! नेकी से वेड़ा पार। जो मितवा तुम नेकी न करिही, बुड़ि जैही मँसधार ॥ नेक करम से धरम सुधरिहै, जीवन के दिन चार। ·यकरॅंग<sup>,</sup> जागो खैर हद्दार की, जासी हो निस्तार॥

# संत पूरण साहेब

( कबीरपंथी साधु )

नरतन काहे को धरे हो चेतन! पशुवत कर्म करत हो जग मैं, विषयन संग जरे। सतसंगति चीन्ही नहिं कबहूँ, बहु भ्रम फंद परे॥ सुत दारा परिवार कुटुम सब, मोह-धार 'पूरन' परख पाय बिन हंसा, जनम-मरन न टरे II या तन की केती असनाई ! योरे दिनन मैं माटी मिलाई ॥ जल पृथ्वी मिलि बनो है सरीरा, अग्नि पवन ता मध्य समाई। सून्य स्वभाव अकास भरो है, त् नहिं जानत चेतन साँई ॥

धन-संपति छिनभंग सकल जगः छिनभंगी सब मान बहार धृक तिन कों जो इन कों मानतः 'पूरन' पारख विन दुलदाः समुझि बूझि कछु लीजिये मनुआ !जग मैं चित्त न दीति?। जो आपुहि बौराय गयो है, ताको संग न कीनिये। विषयन के मदमाते जियरा तिनके शान नहिं भीति । चोखो तीर पखान मैं मारो नास्ति हेतु निर्ध रीक्षि कहै 'पूरन' सुखरूप परख पदः तादि अमल रस पीतिः।

# मीर मुराद

[ कविराज नारण काहनदासके शिष्य, स्थान-वड़ोदा राज्यमें विलवाई माम।]

( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

मुरलीघर ! मुख मोड़के अब मत रहियो दूर । मुराद आयो शरण में, रिलयो हरी हजूर ॥ स्याम छन्नी हिरदे लखी, अन कहा निरखूँ आन।

मुराद दूसरा कोउ नहीं। नाम किया निरगत विलखत मन हरि के विनाः दरम विना गाँह भैन मुराद हरि के मिलन विना वरावा ज्यूँ वर्र नैनः

# संत भाण साहेब

[ जन्म—संवत १७५४ माघी पूर्णिमा, जन्म-स्थान—सौराष्ट्रमं याम कनखीलोड, पिताका नाम—नान्याण भगत, सन्तर ना अम्बाबाई, प्रसिद्ध संत।] ( प्रेषक--साधु द्यालदाम मंगलदास )

साचुं नाम साहेवनुं, जुदुं नहिं जराय। भाण कहे प्रेमे भजे, तो भारे कामज थाय !! भाण कहे भटकीस मा, मर्गा जीने मोिं समजीने जो सुद गरें। तो कर्ष नगी पं

बोले ए बीजो नहीं, परमेश्वर पोते।
अज्ञानी तो आँघळो, अळगो जहने गोते॥
एक निरंजन नामज साथे मन लाग्यो छे मारो।
गुरु प्रताप साधु नी संगत, आन्यो भवनो आरो॥
कूड़े कपटे कोइ न राचो, सतमारगने चाहो।
गुरुने बचने ग्यान प्रहीने, नित्य गंगा मां नाहो॥

वट प्रकासा गुरुगम लाघी, चौरासीनो छेड़ी। जेरे देव ने दूर देखता, नजरे माल्यो नेड़ो॥ अनँत करोड़ पृथ्वी माँ आतम, नजरे करीने निहालो। भ्रांति भ्रमणा भवनी भाँगी, शिवे जीव समाणो॥ जळ झाँझवे कोई ना राचो, जूठो जग संसारो। भाणदास भगवंतने भजिये, जेहि मत्र भुवन पमारो॥

# संत रिब साहेब

[ जन्म—संवत १७९३, स्थान—गुजरात आमादे ताल्छुकेमें नणछा नामक ग्राम । भाणसाहेबके शिष्य । ] ( प्रेषक—साधु दयालदास मंगलदास )

गम निरंजन देव भेद जाणें शिव शंकर । रात दिवस लव लाय रटत रामहिं निज अक्षर ॥ उनिहें दिया उपदेश रह्या कवहू निं शूला । राम नाम इक सार तत्व सबही का मूला ॥ रामा रघुवंसी सकल अखिल रूप आनंद है । रिवदास एक श्रीनाम बिन सकल जगत यह फंद है ॥



रसना राम सँभारिये, श्रवनहिं सुनिये राम। नयने निरखहु राम कूँ, रवीदास यहि काम॥ संत अनेकन जे भये, कीन्हीं राम पुकार। रवीदास सब छोड़ि के, रामहिं राम उचार॥

(प्रेषक-नैच श्रीवटरुदीनजी राणपुरी)

जग जीवन जै शब्द श्रिए सत्र सृष्टि उपाया।
ररा रमता राम ममा निज ब्रहा की माया॥
जीव कहे जै राम नाम से अघ सव भागै।
शासो श्वासा रटन स्वपन से सृता जागै॥
जै श्रीराम मुख उच्चरै हिय माहीं हेते करी।
रिवदास नाम कहि चीन्हताँ योनि जन्म न आवै फरी॥

#### दोहा

नैगिहि निरहीं राम कुँ, छए नैन के माहि। राम रमत नित हमन में, रिव कोड जानत नाहिं॥ रम-रम राम रमी रह्यो, निर्मुन अगुन के रूप। राम-स्याम रिव एक ही, मुंदर समुन सरूप॥ राम भजन विना नहिं निस्तारा रे।

जाग जाग मन क्यूँ सोता।

जागत नगरी में चोर न लूटे झल मारे जमदूता॥

जप तप करता कोटि जतन कर कासी जाइ करवत लेता।

सुना पीछे तेरी होय न मुकती ले जायगा जमदूता॥

जोगी होकर बसे जँगल में अंग लगावे भभूता।

दमड़ी कारण देह जलावे। ये जोगी नहिं रे जगधूता॥

जाकी मूरत लगी राम से काम कोध गर्दन लेता।

अधर तस्त्त पै आमन लगावे ये जोगी ने जग जीता॥

ऊँच्या नर सो गया चौरासी जाया मो नर जगजीता।

कह रिवदाम भाण परनाये अनुभविया अनुभव पोता॥

## संत मीजुद्दीन

[ जाति पठान, कल्छने, भाग साहेबने शिष्य, महा पक्तीर । ]

(प्रेषम-शंमाणितलाल इंकरलाल गामा)

निया तीहि भावत ना मरनंगा, यहि नाम अमीरस गंगा ॥ १री निमुच तेरी छोड़ न देखूँ, कबहुँ करूँ ना संगा। नंग तिहारे मुख्ती उपजतः परत भजन में भंगा॥ नाता हु: क्लिया निश्चिदनः चिर नहिं तजै भुजंगा। नामा तीहि उपूर न नारे, ज्यों स्वान नहाने गंगा॥ मर्कट कहा भूगन पहिनाये। अगर छेप लर अंगा।
सुरसरिता कहा गज अन्द्रनाये धूजि चढावत अंगा॥
काली कमरिया साँई और चढत न दूजा गंगा।
जालीक गुरू नेद बताया। मीज मिले सलगंगा।

# संत मोरार साहेब

[ मारवाद थराद नामक राज्यके राजकुमार, रिनसाहेनके शिष्य, जन्म—संवद् १९०२, समाधि-स्थान—खंभालिया, सौराहूर]

( येपना---सापु दयालदास मंगलदास )

मुजरो आय करत मोरार ।

गगनागत सुग्व सुजय श्रवन

कर आये गरीवनेवाज ॥

अजामील, गज, गनिका तारी

आरत सुनि कं अवाज ।

ऋगि की नारि अहल्या तारी

चरन-सरन सुख साज॥

भन्ना, रोना, मजन कसाई किये सबन के काज। व्याध, गीध, पशु, पारिध तारे पिततन के सिरताज॥ पतीतपावन नेह-निभावन राजत हो रघुराज। दाम मोरार मौज यह माँगै दीजे अभयपद आज॥

( प्रेयक नवैद्य श्रीबदरुद्दीनजी राणपुरी )

गोविंद गुण गाया नहीं, आळस आवी रे अभागी। अंतर न टळी आपदा, जुगते न जोयुं जागी॥ जनम गयो जंजाळ माँ, शब्दे लक्ष्य न लागी। भजन तूँ भूल्यो रामनुं, मोह ममता नव त्यागी॥ धन रे जोवन नाँ जोर माँ बोले आँख चढ़ावी। संत चरणने सेव्या नहीं, कर्मे कुबुद्धि आवी॥ अखंड ब्रह्मने ओळखो सुंदर सदा रे सोहागी। मोरार कहे महायद तो मळे, मनवो होय रे बेरागी॥



[रिंब साहेबके शिष्य।]

( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

रित्र साहेब गुरु सूरमा, काटी भव-जंजीर। कादर अपनो जानि के, ले गये भव-जल तीर।। यह तंसार सूना लगे, माया लगे विषधार। कादर कफनी पहिन के, खोंजे खेवनहार॥ तन पै भस्म रमाय के, लिया फकीरी वेश।

कावां कादर क्या हुआ, कैसे भया दरवेश ॥ हिर-सुमिरण में रॉच के, छाँडे जग-जंजाल। कादर अब कैसे रहे, भज मन श्रीगोपाल॥ कादर नैना खोलिये, आये खेवनहार। पामर बहु पछिताओंगे, नैया हुवे (मझ) धार॥

## संत गंग साहेब

[ खीम साहेबके सुपुत्र, रवि साहेबके शिष्य। ]

( प्रेषक-साधु दयाकदास मंगकदास )

आये मेरे आँगन मुकुट मणी । जन्म जन्म के पातक छूटे सतगुर शान सुनी ॥ कोटि काम रिव किरणें लाजें ऐसी शोभा बनी । कलीकाल के थाणे उठाए सून्य शब्द जब धुनी ॥ कमलनयन कृपा मुश्न पर कीन्हीं नैनन लिखि लीनी । चित्त चरण से विद्युरत नाहीं ऐसी आय बनी ॥ गंगदास गुरू किरपा कीन्हीं मन रिव भाण भणी । सीमदास यह शान वताई मिले मोहि धुन धनी ॥

# साईं करीमशा

[ मोरार साहेवके शिष्य । स्थान-कच्छ । ]

( प्रेषक--श्रीमाणिकलाल शंकरलाल राणा )

तेरो अवसर बीत्यो जाय बावरे, दो दिन को मेहमान ॥ टेक ॥ वहे वहे वादशाह देखे, नूरे नज़र बलवान । काल कराल से कीन बचे हैं, मिट गये नाम निशान ॥ गज घोड़े अरु सेना भारी, नारी रूप की खान । सभी एक दिन न्यारे होकर, जा सोये समसान ॥ मंत समागम समझ न जाने, रहे विषय गलतान ।

पचे रहे दिन रात मंद मिति, जैसे स्कर स्वान !! इक पल साहेब नाम न लीन्हा, हाय अभागे जान ! पतीतपावन देख पियारे, हो जावे कल्यान !! हरिहर छाँड़ आन कहें भटके रे मन मेरे! मान ! साँइ करीमशा साहेबजी से अब तो कर पहचान !!

# संत बहादुर शा

( प्रेषक--वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी )

अव चौथा पद पाया संतो ॥
नाभि कमल से सुरता चाली सुलटा दम उलटाया ।
त्रिकुटि महल की खबर पड़ी जब आसन अधर जमाया ॥
जाग्रत स्वप्न सुपुप्ती जाणी तुरिया तार मिलाया ।
अन्तर अनुभव ताली लागी शून्य मॅडल मैं समाया ॥

चाली सुरता चढ़ी गगन पर अनहद नाद वजाया। रुनश्चन रुनश्चन हो रणकारा वामें सुरत समाया। देवी देव वहाँ कछु नाहीं नहीं भूप नहिं छाया। रामदास चरणे भणे बहादुर शा निरख्या अमर अजाया।।

# संत त्रीकम साहेब

( स्तीम साहेबके शिष्य । )

[ प्रेषक--साधु दयालदास मंगलदास ]

सनमुख हेरा साहव मेरा । वाहिर देख्या भीतर देख्या देख्या अगम अपारा ॥ है तुश माहीं स्फल नाहीं गुरु विन घोर ॲंघेरा । यह संसार स्वप्न की बाजी तामें चेत सबेरा॥ आवागमन का फेरा टलिया पल में हुआ निरबेरा। त्रीकम संत खीमने चरणे तोडचा जम का जॅजीरा॥

#### संत लाल साहब

( प्रेवक--साधु दयालदास मंगलदास )

हरिजन हरि दरबार के, प्रगट करे पोकार। इाब्द पारखू लालदान, समुझे समझनहार।। नेत वे नेत अनेत क्यूँऑक्स!आज अरु काल में उड जाई। मोह का सोह में सार नहीं सुद्ध की अंध के धंध में जन्म जाई काल कूँ मारकर कुबुधि कूँ रोधकर भरम का कोट कूँ माँग माई खबर कर खबर कर खोज ले नाम कूँ याद कर शब्द संभाल भाई

## संत शाह फक्कीर

ध्यान लगावहु चिपुटी द्वार, गहि सुपमना विहेंगम सार । दैटि पताल में पश्चिम द्वार, चिह्नसुमें भव उत्तरहु पार ॥ ६९३ कमल नीके हम पूरा, अटर्ये दिना एको नहिं बूझी। ध्याद फकीस यह मब चंद्र, सुर्रात लगाउ जहाँ वह चंद्र॥ भनदर तानहिं मनहिं छ्यामै। सो भूला प्रमु-लोक सिधावै । सुनतिरिं अनहद छारो रंगः। बारे उटै दीएक बरे पतंत्र ॥ धाद ककीरां तहाँ समावेः। चिक्रवा पानी नदी मिलावे । मन-ककीं अति जोर है। मानत नाहीं धीर । कड़ा लगाम दे के पकरः। मचे 'शाह ककीर'॥

# गोस्वामी श्रीहरिरायजी महाराज

भगवान् श्रीकृष्ण ही एकमात्र शरण हैं

सर्वसाधनहीनस्य पराधीनस्य सर्वतः। पापपीनस्य द्रीनस्य श्रीकृष्णः शर्णं सम ॥ १॥

यश तथा भाग इत्यादि परमात्माकी प्राप्ति करानेवाले साभगोंमे संहत, सभी प्रकारसे परतन्त्र, विविध प्रकारके पापींमे पुष्ट गुझ दीनके लिये साधनहीन जीवोंके उद्धारक भीकृषण ही शरण हैं॥ १॥

संसारसुग्वसम्प्राप्तिसम्सुखस्य विशेषतः । बिर्मुग्वस्य सततं श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ २ ॥ अधिकतर सांसारिक अनित्य सुखोंकी प्राप्तिके लिये ही उप्रोगमें तत्पर, मिथ्या सांसारिक प्रपञ्चोंमें ओतप्रोत हो जानेसे सदा बहिर्मुखी प्रदुत्तिवाले सुझ दीनके लिये निःसाधन जीवोंके समुद्धर्ता भगवान् श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥२॥

सदा विपयकामस्य देहारामस्य सर्वथा।
दुष्टस्यभाववामस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥३॥
सर्वदा विपयोंकी इच्छा रखनेवाले, नितरां देहिक सुखमें
ही आनन्द माननेवाले और कामुकता तथा छुन्धता हत्यादि दुष्ट स्वभावोंसे अत्यन्त कुटिल मुझ साधनहीनके लिये निःसाधन जीवोंके उद्धार करनेवाले श्रीकृष्ण ही हरण हैं॥३॥

संसारसर्पद्रप्टस्य धर्मश्रष्टस्य दुर्मतेः। लोकिकप्राप्तिकप्टस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ४ ॥ संसाररूपी साँपसे डसे हुए, स्वधर्मको नहीं माननेवाले, दुएबुद्धि और अनेकों प्रकारके लौकिक पदार्थोकी प्राप्तिके लिये कप्ट उठानेवाले सर्वसाधनहीन मुझ दीनके समुद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं ॥ ४ ॥

विस्मृतस्वीयधर्मस्य कर्ममोहितचेतसः।
स्वरूपज्ञानग्रन्थस्य अक्षिष्णः शरणं मम ॥ ५ ॥
अपने धर्मको भूल जानेवाले, कर्म-जालसे किंकर्तव्यविमृद् चित्तवाले, स्वरूपज्ञानसे रहित मुझ साधनहीन दीनके
शरण निःसाधन जीवोंके उद्धारक श्रीकृष्ण ही हैं, अन्य
नहीं ॥ ५ ॥

संसारसिन्धुमग्नस्य भग्नभावस्य दुष्कृतेः। दुर्भावकग्नमनसः श्रीकृष्णः शरणं सम ॥६॥ संसारक्षी अगाध समुद्रमें हूने हुए, नष्ट सद्भावन वाले (प्रमुप्रेम-विहीन), दुष्कर्मकारी, बुरी भावनाओं संसक्त अन्तःकरणवाले सर्वसाधनहीन मुझ दीनके निःसाक जीवोंके समुद्धर्ता श्रीकृष्ण ही शरण हैं ॥ ६ ॥

विवेकश्वर्यभक्त्यादिरहितस्य निरन्तरम् । विरुद्धकरणासक्तेः श्रीकृष्णः शरणं मस ॥ ॥

विवेक, धैर्थ और भक्ति इत्यादि परमात्माकी ग्राप्ति करानेवाले कार्योसे सर्वथा रहित तथा निरन्तर परमात्माकी प्राप्तिके बाधक अनुचित कार्योमें तत्पर सर्वसाधनहीन ग्राप्त दीनके शरण श्रीकृष्ण ही हैं, जो साधनहीन अनेकों जीर्वोका उद्धार किया करते हैं ॥ ७॥

विषयाकान्तदेहस्य वैसुख्यहृतसन्मतेः । इिन्द्रयाश्वगृष्टीतस्य श्रीकृष्णः शरणं मम ॥ ८॥ कामादि विषयोंते अभिभूत शरीरवाले, परमात्माकी ओर-से विसुख होनेके कारण शुभ बुद्धिको गँवा देनेवाले, इन्द्रिय-स्पी दुष्ट घोड़ोंके अधीन हो जानेवाले, धर्वसाधनहीन गृष्ट दीनके शरण निःसाधन जीवोंके समुद्धारक भगवान् ष्टी-कृष्ण ही हैं ॥ ८॥

एतदृष्टकपाठेन होतदुक्तार्थभावनात् । निजाचार्यपदाम्भोजसेवको दैन्यमाप्नुयात् ॥९॥

इस श्रीकृष्ण-शरणाष्ट्रक पाठ करनेसे तथा इस अध्यामें कहे हुए अर्थोंका ध्यानपूर्वक मनन करनेसे अपने आचार्य श्रीमहाप्रभुजीके चरणकमलोंका उपासक दीनताको प्राप्त करता है, जिस दीनताके प्राप्त हो जानेपर वह भगवान्ती शरणमें जाता है और वे प्रसन्न होंकर उस भक्तको अपना लेते हैं। इसलिये दीनतापूर्वक प्रभुकी शरणमें जाना ही रम अष्टकका प्रधान उद्देश है ॥ ९॥

#### मगवान् श्रीनवनीतप्रियजीका स्तवन

अलकावृतत्तसद्दिके विरचितकस्त्रिकातिकके। चयत्त्रयशोदाबाले शोभितभाले मितिमेंडस्तु ॥ १ ॥ चुँचराले बालोंसे आच्छादित, अत्यन्त सुन्दर र्यातंत्र किये हुए कस्त्रीके तिलकसे विभृषित रमणीय ललाउपाले श्रीयशोदाजीके चञ्चल बालक श्रीकृष्णमें मेरी बुदि ॥ १ ॥ स्थिर रहे ॥ १ ॥ मुखरितन् पुरचरणे कटिबद्ध द्वाघण्टिका भरणे। द्वीपिकरजकृतभूषणभूषितहृद्ये मितमें इस्तु ॥ २ ॥ मधुर शब्द करनेवाले न् पुरोंसे मुशोभितचरणः कमरमें वैथी हुई क्षुद्रघण्टिकाओं ( छोटे-छोटे घुँघकओंसे युक्त मेखला ) से विभृषित वस्त्रवाले बाध-नखसे बनाये हुए आभरणोंको हृदयपर धारण करनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ २॥

करप्रतनवनवनीते हितकृतजननीविभीषिकाभीते। रितसुद्वहताच्चेतो गोपीभिर्वश्यतां नीते ॥३॥ ताजे माखनको करकमलोंमें धारण करनेवाले, सदा हित-बुद्धिसे दी हुई माता श्रीयशोदाजीकी डाँटसेडरे हुए और गोपिकाओंद्वारा वशमें किये हुए श्रीकृष्णमें मेरा चित्त प्रेम धारण करे॥३॥

बालदशामतिमुखे चोरितदुग्धे व्रजाङ्गनाभवनात् । तदुपालम्भवचोभयविश्रमनयने मतिर्मेऽस्तु ॥ ४ ॥

वाल्यावस्थाकी बुद्धि तथा चञ्चलता इत्यादिसे अत्यन्त मनोहर लगनेवाले वज-गोपियोंके घरसे दूध चुरा लेनेवाले गोपियोंके उलाहनोंके भयसे व्याकुल (भयभीत)-नयन श्री-कृष्णमें मेरी बुद्धि स्थिर हो ॥ ४॥

व्यक्तदं मिलिसाङ्गे स्वरूपसुषमा जितानङ्गे।

कृतनन्दाङ्गणिरङ्गणिविविधविहारे मितिमें इस्तु ॥ ५॥

व्यक्ते कीचड्से लथपथ शरीरवाले, अपने शरीरकी

मनोहरतासे कामदेवको जीत लेनेवाले अर्थात् अद्वितीय
सीन्दर्यशाली, श्रीनन्दजी महाराजके ऑगनमें अनेकों प्रकार
की गतिसे बाललीका करनेवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि

स्थिर हो॥ ५॥

करवरधतलघुलछुटे विचित्रमायूरचिन्द्रकामुकुटे। नासागतमुक्तामणिजटितविभूषे मितमें इस्तु ॥ ६ ॥ मनोहर हाथमे सुन्दर तथा छोटी लकुटियाको पारण करनेवाले मोरपिष्कक्ष चित्र-विचित्र चिन्द्रकाओंसे बनाये हुए मुकुटको धारण करनेवाले मोती और मणियोंसे जं! हुए नक्ष्वेसरको नासिकामें धारण करनेवाले बीनन्दिक्शोरमें मेरी हाक्षि स्थिर हो॥ ६॥

भिनन्द्रनतृतन्त्रमे विरचितनिज्ञगोपिकाकृत्ये। सानन्दितनिजभूरये प्रतसनमुदिते मतिर्मेऽस्तु॥७॥ अभिनन्द्रन विथे जानेपर तृत्य करनेवालेपर, अपनी देशमी गोविकाओं हे होटे-मोटे सभी प्रकारके काम कर्

देनेवाले, अपने सेवकोंको अनेक प्रकारकी लीलाओंका आस्वादन कराकर आनन्दमग्न कर देनेवाले तथा अधिक हास्यसे आनन्दित होनेवाले श्रीकृष्णमें मेरी मित स्थिर रहे॥ ७॥

कामाद्रि कमनीये नमनीये ब्रह्मस्द्राद्यैः। निःसाधनभजनीये भावतनौ मे मितर्भूयात्॥८॥ कामदेवसे भी परम सुन्दर, ब्रह्मा और रुद्र इत्यादिसे भी नमस्कार करने योग्य, साधनहीन मनुष्योद्वारा भी भजने योग्य, भावनारूपी श्रीअङ्गवाले श्रीनन्दनन्दनमें मेरी बुद्धि दृढ हो॥८॥

#### चौरासी अमृत-वचन

१—भगवदीय वैष्णव सदैव मनमें प्रसन्न रहे। अमङ्गलरूपः उदास न रहे।

२-श्रीभगवान्के मन्दिरमें नित्य न्तन उत्सव मनाये।

३—अपने ठाकुरजीकी सेवा दूसरोंके भरोसे न रक्खे । अपने मस्तकपर जो सेव्य स्वरूप विराजमान हो, उसकी सेवा हायसे करनी चाहिये।

४-किसीसे विरोध नहीं रखना। सबके साथ मधुर वचन बोलना।

५-विषय और तृष्णाका परित्याग करना।

६-प्रमुकी सेवा भयसहित एवं स्नेह रखकर करनी चाहिये।

७-अपने देहको अनित्य समझना ।

८-वैष्णवके सत्सङ्गमें रहना।

९-भगवत्स्वरूपमें और भगवदीय वैष्णवींमें सख्यभाव रखना ।

१०-अपनी बुद्धिको स्थिर रखना। बुद्धिको विचलित न करना।

११-श्रीभगवान्के दर्शनमें आलस्य नहीं करना।

१२-भगवानके दर्शनमें आलस्य रक्खे तो आसुरी-भाव उत्पन्न हो।

१३-जहाँतक सम्भव हो, प्रसाद कम लेना।

१४-वैष्णवको चाहिये कि अधिक निद्रा न हे।

१५-भगवदीयके पास स्वयं चलकर जाना चाहिये।

१६-किसीके ऊपर कोच नहीं करना । क्रीध करनेपर हृदयमेंसे भगवदावेश चला जाता है। १७-जहाँपर म्बधमंत्रं विरुद्ध चर्चा होती हो, वहाँ मीन रहना।

१८-अवैष्णवका मञ्जन करना ।

१९-श्रीप्रगुकी सेवामें अवैष्णवको ज्ञामिल न करना। भगवदीयकी सेवाका भी ध्यान रखना।

२०- सव समयमें धैर्य ख़ना।

२१-भन श्रीप्रमुक्तं चरणारविन्दमें एवकर सांसारिक कार्य फरते रहना ।

२२-भगवदीयवेः साथ नृतन रनेहभाव रखना ।

२३-सेवावे, अवसरमें प्रलाप न करना ।

२४-सेवा अत्यन्त प्रसन्नतापूर्वक करनी चाहिये।

२५-श्रीप्रभुकी सेवा करके उनसे किसी भी वस्तुकी याचना नहीं करना।

२६-श्रीटाकुरजीके नामसे जो वस्तु लायी जायः उसको प्रयम श्रीटाकुरजीको अङ्गीकार करानाः तदनन्तर प्रसादरूपमें उसका उपयोग करना ।

२७-सनमें भगवदीयोंके प्रति दास-भाव रखना । २८-किसी भी प्रकार भगवदीयसे द्वेषभाव नहीं रखना ।

२९-श्रीठाकुरजीके किसी उत्सवको न छोड़ना ।

३०-भगवदीयका सत्सङ्ग-स्मरण करना।

३१-मार्गकी रीतिके अनुसार प्रभुकी सेवा करना ।

३२-भगवदीयमें छल-छिद्र न देखना।

३२—नवीन वस्तु जो प्राप्त होः उसको श्रीठाकुरजीकी मामग्रीमें अवस्य धरना।

३४-स्ट्रीकिक प्रिय वस्तु प्राप्त हो जानेपर हर्षित न होना।

३५-लौकिक कुछ हानि हो जाय तो अन्तःकरणमें उसका शोक नहीं करना।

३६-सुल-दुः लको समान समझना।

३७-भगवद्वार्ता नित्य नियमपूर्वक करना।

३८-श्रीसर्वोत्तमजीका पाठ नित्य करना । पृष्टिमार्गीय वैष्णवोंके लिये यह पाठ गायत्रीके समान है ।

३९-श्रीयमुनाष्टक प्रभृति ग्रन्थोंका पाठ नित्य नियम-पर्वक करना ।

४०-मुख्य चार जयन्तीका वत और एकादशीका वत अवस्य करना ।

४१-श्रीठाकुरजीके लिये सामग्री पवित्रतासे सिद्ध करना।

४२-असमर्पित कोई भी वस्तु नहीं लेनी।

४३-मनको उदार रखना।

४४-सबके साय मित्रता रखना।

४५ स्वधर्म-सम्बन्धी कार्योमें तनः मन और धनो सहायंता करना ।

४६-अहंता-ममताका त्याग करना।

४७-सदैव क्षमापरायण रहना।

४८—जो कुछ प्राप्त हो जाय, उसीमें संतोष रखना।

४९-बाहर और भीतरकी गुद्धता रखना।

५०-आलस्यरहित रहना।

५१-किसीका पक्षपात नहीं करना अर्थात् न्याय-परायण रहना ।

५२-सब प्रकारके लौकिक भोगोंका त्याग करना।

५३-मनमें किसी बातकी इच्छा न करनी।

५४—सहजर्मे जो कुछ प्राप्त हो जायः उसीसे अपना . : काम चलाना ।

५५-किसी वस्तुमें आसक्त न रहना।

५६-शतु और मित्रमें समान बुद्धि रखनी।

५७-असत्य-भाषण न करना।

५८-किसीका अपमान न करना।

५९-निन्दा और स्तुतिको समानं समझना ।

६०-स्थिरता रखना । अपने चित्तको वशमें रखना ।

६१-इन्द्रियोंके विषयमें प्रीति न रखना।

६२-स्त्री, पुत्र, गृहादिमें आसक्ति नहीं रखनी।

६३—स्त्री, पुत्रादिके मुख-दुःखको अपना न मानना ।

६४-मनमें किसी बातका गर्व न करना।

६५-आर्जव रखना अर्थात् कुटिलतारहित रहना।

६६-मिथ्याभाषण न करना।

६७-सदैव सत्य-सम्भाषण करना ।

६८-शान्त चित्त रखना।

६९-प्राणीमात्रके ऊपर दया रखनी।

७०-एकाग्रचित्तसे प्रमुकी सेवा करनी ।

७१-अन्तःकरण कोमल रखना।

७२-निन्दित कार्य कदापि न करना ।

७३-कोई अपना अपराध करे तो उसके हिने

क्षमा करना ।

७४-महापुरुपोंके चरित्र पढ़ना । ७५-अपने मनमें किसी वातका अभिमान नहीं परना । ७६-जिस वातसे दूसरेके मनको दुःख होः ऐसा वचन र्था नहीं बोलना।

नपा परा नारणा । ७७-जो सत्य हो और सुननेवालेको प्रिय लगे, ऐसा ही चन वोलना ।

चन पारणा । ७८-पुरुषोत्तमसहस्रनाम तथा श्रीमहाप्रभुजीरचित न्योंका पाठ अवस्य करना ।

७९-जो कर्म करना, उसके फलकी इच्छा मनमें ाहीं रखनी।

८०-श्रीटाकुरजीकी सेवा और कीर्तनको फलरूप मानना।

८१-वैष्णवमण्डलीमें नित्य नियमपूर्विक जाना । निःशङ्क होकर कथा-वार्ता कहना और सुनना ।

८२-अन्याश्रय कदापि न करना । अन्याश्रय वाधक है । उससे सदैव डरते रहना ।

८३-श्रीप्रमुके शरणागत होकर रहना । अन्य देवतासे किसी प्रकारके फलकी इच्छा न रखना ।

८४-श्रीआचार्य महाप्रभुजी, श्रीगुसाईजी और आपके वंश्वजींके समान अन्यको न समझना । उनके समान अन्यको समझना अपराध है और अपने उद्धारमें अन्तराय होता है।

# श्रीरामकृष्ण परमहंस

(जन्म---२० फरवरी सन् १८३३ ई०। स्थान---जिला हुगली। ग्राम--कामारपुकुर, बंगाल। पिताका नाम---श्रीखुदीराम चट्टोपाध्याय। माताका नाम--श्रीचन्द्रमणि देवी । गुरुका नाम--श्रीतोतापुरीजी महाराज । देहावसान---१६ अगस्त सन् १८८६ ई०)

वाद-विवाद न करो । जिस प्रकार तुम अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहते हो, उसी प्रकार दूसरोंको भी अपने धर्म और विश्वासपर दृढ़ रहनेका पूरा अवसर दो । केवल वाद-विवादसे तुम दूसरोंको उनकी गलती न समझा सकोगे । परमात्माकी कुमा होनेपर ही प्रत्येक मनुष्य अपनी गलती समझेगा ।

x x x x

एक बार एक महातमा नगरमेंसे होकर कहीं जा रहे थे। संयोगसे उनके पैरसे एक दुष्ट आदमीका अँगूठा कुचल गया। उसने कोधित होकर महात्माजीको इतना मारा कि वे नेचारे मूर्छित होकर जमीनपर गिर पड़े। बहुत दवादारू करके उनके चेले बड़ी कठिनतासे उन्हें होशमें लाये। तब तो एक चेलेने महात्मासे पूछा, 'यह कौन आपकी सेवा कर रहा है।' महात्माने उत्तर दिया, 'जिसने मुझे पीटा या।' एक सच्चे साधुको मित्र और शत्रुमें भेद नहीं मालूम होता।

× × × ×

यह सन १ कि परमात्माका वास व्याघमें भी है, परंतु उगके पास जाना उनित नहीं । उसी प्रकार यह भी टीक १ कि परमात्मा तुएसे भी तुए पुरुपमें विद्यमान है, परंतु उसका सङ्ग करना उनित नहीं ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक गुरजीने अपने चेलेको उपदेश दिया कि संसारमें जो फुछ भी है, वह सब परमेश्वर ही है । भीतरी मतलबको न समझकर चेलेने उसका अर्थ अक्षरहाः लगाया । एक समय जब वह मस्त होकर सङ्कपर जा रहा था कि सामनेसे एक हाथी आता दिखलायी पड़ा । महावतने चिल्ला-कर कहा, 'हट जाओ, हट जाओ ।' परंतु उस लड़केने एक न सुनी । उसने सोचा कि मैं ईश्वर हूँ और हाथी भी ईश्वर

है, ईश्वरको ईश्वरसे किस बातका डर । इतनेमें हायीन सूँडसे एक ऐसी चपेट मारी कि वह एक कोनेमें जा गिरा। योड़ी देर बाद किसी प्रकार सँभलकर उठा और गुरुके पास जाकर उसने सब हाल सुनाया । गुरुजीन हँसकर कहा 'ठीक है, तुम ईश्वर हो और हाथी भी ईश्वर है, परंतु जो परमात्मा महावतके रूपमें हाथीपर बैटा तुमें सावधान कर रहा था, तुमने उसके कहनेको क्यों नहीं माना ?'

x x x x

एक किसान ऊलके खेतमें दिनभर पानी भरता था।
किंतु सायंकाल जन देखता, तन उसमें पानीका एक बूँद भी
दिखलायी नहीं पड़ता था। सन पानी अनेकों छिद्रोंद्वारा
यह जाता था। उसी प्रकार जो भक्त अपने मनमें कीर्ति,
सुख, सम्पत्ति, पदवी आदि निपयोंकी चिन्ता करता हुआ
ईश्वरकी पूजा करता है। वह परमार्थके मार्गमें कुछ भी
उन्नति नहीं कर सकता। उसकी सारी पूजा वासनास्त्री
विलॉद्वारा वह जाती है और जन्मभर पूजा करनेके अनन्तर

यर देखता है कि जैसी हालत मेरी पहले थी। वैसी ही अब भी है। उजति कुछ नहीं हुई है।

x x x X

दि जय सिंहका चेहरा अपने मुँहमें लगा लेता है, तब वहा भगंकर दिखलायी पड़ता है। उसको लगाये हुए वह अपनी छोटी बहिनके पास जाता है और दहाइ मारकर उसे उराता है। वह धवराकर एकदम जोरसे चिल्लाने लगती है और सोचती है कि 'अरे! अब तो में माग भी नहीं मकती, यह दृष्ट तो मुझे ला ही जायगा।' किंतु हरि जब सिंहका चेहरा उतार डालता है, तब बहिन अपने भाईको पहचान लेती है और उसके पास जाकर प्रेमसे कहती है, 'अरे, यह तो भेरा प्यारा भाई है।' यही दशा संसारके मनुष्योंकी भी है। वे मायाके छूठे जालमें पड़कर धवराते और डरते हैं। किंतु मायाके जालको काटकर जब वे बहाके दर्शन कर लेते हैं। तब उनकी धवराहट और उनका डर छूट जाता है। उनका चिच शान्त हो जाता है। और तब परमात्माको वे होवा न समझकर अपनी प्यारी आत्मा समझने लगते हैं।

पानी और उसका बुलबुला एक ही चीज है। बुलबुला पानीसे बनता है और पानीमें तैरता है तथा अन्तमें फूटकर पानीमें ही मिल जाता है; उसी प्रकार जीवात्मा और परमात्मा एक ही चीज है, भेद केवल इतना ही है कि एक छोटा होनेसे परिमित है और दूसरा अनन्त है; एक परतन्त्र है और दूसरा स्वतन्त्र है।

x x x x

रेलगाड़ीका इंजन वेगके साथ चलकर ठिकानेपर अकेला ही नहीं पहुँचता, बल्कि अपने साथ-साथ बहुत-से डिब्बोंको भी खींच-खींचकर पहुँचा देता है। यही हाल अवतारोंका भी है। पापके बोझसे दबे हुए अनन्त मनुष्योंको वे ईश्वरके पास पहुँचा देते हैं।

× × × × × दूसरों की हत्या करनेके लिये तलवार और दूसरे शक्तोंकी

आवश्यकता होती है, किंतु अपनी हत्या का आलगीन ही काफी है; उसी प्रकार दूसरोंको लिये बहुत-से धर्म-ग्रन्थों और शास्त्रोंको पढ़ने है, किंतु आत्मज्ञानके लिये एक ही महावास्थ करना काफी है।

× × ×

जब हाथी खुळ जाता है, तब वह धुक्षों अं उखाइकर फेंक देता है; लेकिन महावत जब उ अंकुश मार देता है, तब वह तुरंत ही शान्त हं यही हाल अनियन्त्रित मनका है। जब आप उ छोड़ देते हैं, तब वह आमोद-प्रमोदके निस्सा दौड़ने लगता है; लेकिन विवेकरूपी अंकुशकी मार उसे रोकते हैं, तब वह शान्त हो जाता है।

x x x ;

श्रितको एकाम करनेके लिये तालियाँ यज का नाम जोर-जोरते लो । जिस प्रकार दृक्षके नीचे बजानेसे उसपर बैठे हुए पक्षी इधर-उधर उड़ जाते प्रकार तालियाँ बजा-बजाकर हरि (ईश्वर) का ना कुल्सित विचार मनसे भाग जाते हैं।

x x x x

जबतक हरि (ईश्वर ) का नाम लेते ही आ न बहने लगे, तबतक उपासनाकी आवश्यकता है। ई नाम लेते ही जिसकी आँखोंसे अश्रुधारा बहने लगती है उपासनाकी आवश्यकता नहीं है।

× × × ×

एक लकड्हारा जंगलकी लकड़ी वेच-वेचकर यहें कहपूर्वक अपना जीवनयापन कर रहा था। अकस्मात् मार्गसे एक संन्यासी जा रहे थे। उन्होंने लकड्हारेके हुं को देखकर उससे कहा—प्वेटा। जंगलमें और आगे य तुमको लाभ होनेवाला है। लकड्हारा आगे यहा। उससे कर चन्दनका बुध्व मिला। उसने बहुताशी लगेंदि काट लीं और उसे ले जाकर बाजारमें वेचा। इसमें उनक बहुत लाभ हुआ। उसने सोचा—संन्यातीने चन्दनके हुआ नाम क्यों नहीं लिया? इतमा ही क्यों कहा कि प्रीर आं नाम क्यों नहीं लिया? इतमा ही क्यों कहा कि प्रीर आं बढ़ो। दूसरे दिन जंगलमें और आगे बढ़ा तच उने तिंदा यह खान मिली। उसने मन-माना ताँचा निकाल और खान मिली। उसने मन-माना ताँचा निकाल और बाजारमें वेचकर हपया प्राप्त किया। तीसरे दिन वह और

आगे बढ़ा और उसे एक चाँदीकी खान मिली। उसने उस-मेंसे मनमानी चाँदी निकाली और बाजारमें बेचकर और अधिक रुपया प्राप्त किया। वह और आगे बढ़ा, उसे सोने और हीरेकी खानें मिलीं। अन्तमें वह बड़ा धनवान हो गया। ऐसा ही हाल उन लोगोंका है, जिन्हें ज्ञान प्राप्त करने-की अभिलापा होती है। थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करने-की अभिलापा होती है। थोड़ी-सी सिद्धि प्राप्त करने-पर्व वे रुकते नहीं, बराबर बढ़ते जाते हैं। अन्तमें लकड़हारेकी तरह ज्ञानका कोप पाकर आध्यात्मिक क्षेत्रमें वे धनवान हो जाते हैं।

#### $\times$ $\times$ $\times$

एक छोटे पौधेकी रक्षा उसके चारों ओर तार बाँधकर करनी पड़ती है। नहीं तो वकरे, गाय और छोटे बच्चे उसे नष्ट कर डालते हैं; किंतु जब वह एक बड़ा दृक्ष बन जाता है, तब अनेकों बकरियाँ और गायें खच्छन्दताके साथ उसीके नीचे विश्राम करती हैं और उसकी पत्तियाँ खाती हैं। उसी प्रकार जबतक तुममें थोड़ी मिक्त है तबतक बुरी संगति और संसारके प्रपंचसे उसकी रक्षा करनी चाहिये। लेकिन जब उसमें हदता आगयी, तब फिर तुम्हारे सामने कुवासनाओंको आनेकी हिम्मत न होगी और अनेकों दुर्जन तुम्हारे पवित्र सहवाससे सज्जन बन जायँगे।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

चक्रमक पत्यर चाहे सैकड़ों वर्ष पानीमें पड़ा रहे, पर उसकी अभि-उत्पादक शक्ति नष्ट नहीं होती। जब आपका जी चाहे तभी उसे लोहेसे रगड़िये, वह आग उगलने लगेगा। ऐसा ही हाल हद भक्ति रखनेवाले भक्तोंका भी है। वे संसारके चुरे-से-चुरे प्राणियोंके बीचमें भले ही रहें, लेकिन उनकी भक्ति कभी नष्ट नहीं हो सकती। ज्यों ही वे ईश्वरका नाम सुनते हैं, त्यों ही उनका हृदय प्रफ़ल्लित होने लगता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

एक मनुष्यने कुओं खोदना शुरू किया । बीस हाथ लोदनेपर जब उसे सोता नहीं मिला, तब उसने उसे छोड़ दिया और दूसरी जगह कुओं खोदने लगा । वहाँ उसने कुछ अधिक गहराईतक खोदा, किंतु वहाँ भी पानी न निकला। उसने फिर तीसरी जगह कुओं खोदना शुरू किया । इसको उसने और अधिक गहराईतक खोदा, किंतु यहाँ भी पानी न निकला। तीनों कुओंकी खुदाई १०० हायसे कुछ ही कम हुई होगी। यदि पहले ही कुएँको वह केवल ५० हाथ धीरता-

के साथ खोदता तो उसे पानी अवश्य मिल जाता। यही हाल उन लोगोंका है, जो बराबर अपनी श्रद्धा बदलते रहते हैं। सफलता प्राप्त करनेके लिये सब ओरसे चित्त हटाकर केवल एक ही ओर अपनी श्रद्धा लगानी चाहिये और उसकी सफलतापर विश्वास करना चाहिये।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

पानीमें पत्थर सैकड़ों वर्ष पड़ा रहे, लेकिन पानी उसके मीतर नहीं घुस सकता; इसके विपरीत चिकनी मिट्टी पानीके स्पर्शिस ही घुलने लगती है। इसी प्रकार भक्तोंका दृढ़ हृद्य कठिन-से-कठिन दुःख पड़नेपर भी कभी निराश नहीं होता, लेकिन दुर्बल श्रद्धा रखनेवाले पुरुषोंका हृदय छोटी-छोटी बातोंसे हताश होकर श्रवराने लगता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका स्वरूप क्या है ? यह आनन्दकी वह दशा है, जिसका अनुभव एक पुरुष दिनभर परिश्रमके पश्चात् सायंकालको तिकयेके सहारे लेटकर आराम, करते समय करता है। चिन्ताओं और दुःखोंका रुक जाना ही ईश्वरपर पूर्ण निर्भर रहनेका सचा स्वरूप है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

जिस प्रकार हवा सूली पत्तियोंको इधर-उधर उड़ा ले जाती है, उनको इधर-उधर उड़नेके लिये न तो अपनी बुद्धि खर्च करनेकी आवश्यकता पड़ती है और न परिश्रम ही करना पड़ता है, उसी प्रकार ईश्वरके भक्त ईश्वरकी इंच्छासे सब काम करते रहते हैं, वे अपनी अक्ल खर्च नहीं करते और न स्वयं श्रम ही करते हैं।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

बहुतोंने बर्फका केवल नाम सुना है लेकिन उसे देखा नहीं है। उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंने ईश्वरके गुणोंको धर्म-प्रन्थोंमें पढ़ा है, लेकिन अपने जीवनमें उनका अनुभव नहीं किया। बहुतोंने वर्फको देखा है लेकिन उसका स्वाद नहीं लिया। उसी प्रकार बहुत-से धर्मोपदेशकोंको ईश्वरके तेजकी एक बूँद मिल गयी है लेकिन उन्होंने उसके तत्वको नहीं समझा। जिन्होंने वर्फको खाया है, वे ही उसका स्वाद वतला सकते हैं। उसी प्रकार जिन्होंने ईश्वरकी संगतिका लाभ भिन्न-भिन्न अवस्थाओंमें उठाया है, कभी ईश्वरका सेवक वनकर, कभी मिन्न वनकर, कभी भक्त वनकर और कभी एकदम उसीमें लीन होकर, वे ही बतला सकते हैं कि

परमेध्यरके गुण नया हैं और उनकी संगतिके प्रेमरसकी आम्बादन करनेमें कैमा आनन्द मिळता है।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

ए।यीके दें। तरहंक दाँत होते हैं, एक दिखलानेके और दूसरे मानेके । उसी प्रकार श्रीकृष्ण आदि अवतारी पुरुष और दूसरे महात्मा साधारण पुरुषोंकी तरह काम करते हुए दूसरोंके। दिखलायी पड़ते हैं, परंतु उनकी आत्माएँ वास्तवमें कमीरे मुक्त रहकर निजखरूपमें विश्राम करती रहती हैं।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

एक बाहाण और एक संन्यासी सांसारिक और धार्मिक विषयोंपर वातचीत करने लगे। संन्यासीने ब्राह्मणसे कहा, प्तशा ! इस संगारमें कोई किसीका नहीं है । बाहाण इसको र्फेसे मान सकता था। वह तो यही समझता था कि 'अरे में तो दिन-रात अपने कुटुम्बके लोगोंके लिये मर रहा हूँ। क्या ये मेरी सहायता समयपर न करेंगे ? ऐसा कभी नहीं हो सकता।' उसने संन्यासीसे कहा, 'महाराज-! जब मेरे सिरमें थोड़ी-सी पीड़ा होती है तो मेरी माँको बड़ा दुःख होता है और दिन-रात वह चिन्ता करती है; क्योंकि वह मुझे प्राणोंसे भी अधिक प्यार करती है । प्रायः वह कहा करती है कि भैयाके तिरकी पीड़ा अच्छी करनेके लिये मैं अपने प्राणतक देनेको तैयार हूँ। ऐसी माँ समय पड़नेपर मेरी सहायता न करे, यह कभी नहीं हो सकता। अंत्यासीने जवाव दिया, 'यदि ऐसी बात है तो तुम्हें वास्तवमें अपनी मॉपर भरोसा करना चाहिये, लेकिन में तुमसे सत्य कहता हूँ कि तुम बड़ी भूल कर रहे हो। इस बातका कभी भी विश्वास न करो कि तुम्हारी माँ, तुम्हारी स्त्री या तुम्हारे लड़के तुम्हारे लिये प्राणींका बलिदान कर देंगे। तुम चाहो तो परीक्षा कर सकते हो । घर जाकर पेटकी पीड़ाका बहाना करो और जोर-जोरसे चिछाओ । मैं आकर तुमको एक तमाशा दिखाऊँगा। व्राह्मणके मन्में परीक्षा करनेकी लालसा हुई, उसने पेट-दर्दका बहाना किया । डाक्टर, वैद्य, हकीम सब बुलाये गये, लेकिन दर्द नहीं मिटा। बीमारकी माँ, स्त्री और लड़के सभी बहुत ही दुखी थे। इतनेमें संन्यासी महाराज भी पहुँच गये। उन्होंने कहा, बीमारी तो बड़ी गहरी है, जयतक बीमारके लिये कोई अपनी जान न दे तबतक वह अच्छा नहीं होनेका ।

इसपर सब भीचक हो गये । संन्यासीने माँसे कहा,

'बूढ़ी माता ! तुम्हारे लिये जीवित रहना और मरना तेरें एक समान हैं, इसलिये यदि तुम अपने कमाऊ पूतके कि अपने प्राण दे दो तो मैं इसे अच्छा कर सकता हूँ। अगर तुम माँ होकर भी अपने प्राण नहीं दे सकती तो कि अपने प्राण दूसरा कौन देगा ?'

बुढ़िया स्त्री रोकर कहने लगी-प्वाबाजी! आपका कहना तो सत्य है। मैं अपने प्यारे पुत्रके लिये प्राण देनेको तैयार हूँ, लेकिन ख्याल यही है कि ये छोटे-छोटे बच्चे मुसरे बहुत छगे हैं, मेरे मरनेपर इनको वड़ा दुःख होगा। अरे में बड़ी अभागिनी हूँ कि अपने बच्चेके लिये अपने प्राण तक नहीं दे सकती।' इतनेमें स्त्री भी अपने सास-समुखी ओर देखकर बोल उठी, भाँ ! तुमलोगोंकी चृद्धावसा देखकर मैं भी अपने प्राण नहीं दे सकती। संन्यासीने घूमकर स्त्रीसे कहा, 'पुत्री ! तुम्हारी माँ तो पीछे हट गयी। लेकिन तुम तो अपने प्यारे पतिके लिये अपनी जान दे सकती हो । उसने उत्तर दिया, 'महाराज ! मैं वड़ी अभागिनी हूँ, मेरे मरनेसे मेरे ये मा-बाप मर जायँगे, इसिलये मैं यह इत्या नहीं ले सकती।' इस प्रकार सब लोग प्राण देनेके लिये बहाना करने लगे । तव संन्यासीने रोगीसे करा (क्यों जी, देखते हो न, कोई तुम्हारे लिये प्राण देनेको तैयार नहीं है। 'कोई किसीका नहीं है।' मेरे इस कहनेका मतलब अब तुम समझे कि नहीं ।' ब्राह्मणने जब यह हाल देखां तो वह भी कुटुम्बको छोड़कर संन्यासीके साथ वनको चल दिया।

#### × × × ×

छोहा जबतक तपाया जाता है, तबतक लाल रहता है। छिकिन जब बाहर निकाल लिया जाता है, तब काला पढ़ जाता है। यही दशा सांसारिक मनुष्योंकी भी है। जबतक वं मन्दिरोंमें अथवा अच्छी संगतिमें बैठते हैं, तबतक उनमें धार्मिक विचार भी रहते हैं; किंतु जब वे उनसे अलग है। जाते हैं, तब वे फिर धार्मिक विचारोंको भूल जाते हैं।

बालकके हृदयका प्रेम पूर्ण और अलण्ड होता है। जब उसका विवाह हो जाता है, तब आधा प्रेम उमका की ओर लग जाता है। फिर जब उसके बचे हो जाते हैं तो चौथाई प्रेम उन बच्चोंकी ओर लग जाता है। बचा हुआ चौथाई प्रेम पिता, माता, मान, कीर्ति, यश और अभिमान

बँटा रहता है। ईश्वरकी ओर लगनेके लिये उसके पास म बचता ही नहीं। अतएव बालकपनसे ही मनुष्यका गखण्ड प्रेम ईश्वरकी ओर लगाया जाय तो वह उसपर प्रेम ठगा सकता है और उसे (ईश्वरको) प्राप्त भी कर सकता । बड़े होनेपर ईश्वरकी ओर प्रेम लगाना कठिन हो जाता है।

× × × ×

राईके दाने जब बँधी हुई पोटलीसे नीचे छितरा जाते हैं, तब उनका इकटा करना कठिन होता है, उसी प्रकार जब मनुष्यका मन संसारकी अनेक प्रकारकी बातोंमें दौड़ता फिरता है, तब उसको रोककर एक ओर लगाना सरल बात नहीं है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

क्या सब मनुष्य ईश्वरके दर्शन कर सकेंगे ? जिस प्रकार किसी मनुष्यको सबेरे नौ बजे भोजन मिलता है, किसीको दोपहरको, किसीको दो बजे और किसीको सूर्य हूबनेपर, पर कोई भूखा नहीं रह जाता । इसी प्रकार किसी-न-किसी समय चाहे इस जीवनमें हो अथवा अन्य कई जन्मोंके बाद, ईश्वरका दर्शन सब मनुष्य अवश्य कर सकेंगे ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

जिस घरके लोग जागते रहते हैं उस घरमें चोर नहीं घुस सकते, उसी प्रकार यदि तुम (ईश्वरपर भरोसा रखते हुए) हमेशा चौकन्ने रहो तो बुरे विचार तुम्हारे इदयमें नहीं घुस सकेंगे।

× × × ×

जिस प्रकार विना तेलके दीपक नहीं जल सकता, उसी प्रकार विना ईश्वरके मनुष्य अच्छी तरह नहीं जी सकता।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

साँप बड़ा जहरीला होता है। कोई जब उसे पकड़ता है तो वह उसे काट लेता है। परंतु जो मनुष्य साँपके विपको मन्त्रसे झाड़ना जानता है, वह साँपको केवल पकड़ ही नहीं लेता, बल्कि बहुतसे साँपोंको गहनोंकी तरह गरदन और हार्थोमें लिपटाये रहता है। इसी प्रकार जिसने आध्यात्मिक शान प्राप्त कर लिया है, उसपर काम और लोभका विप नहीं चढ़ता।

संसारमें रही, लेकिन सांसारिक मत बनी । किसी कविने सन कहा है, भेंडकको साँपके साथ नन्ताओ, लेकिन ख्याल रमनो कि साँप भेंडकको निगलने न पाये ।?

× × × ×

एक बार एक पहुँचे हुए साधु रानी रासमणिके कालीजीके मन्दिरमें आये, जहाँ परमहंस रामकृष्ण रहा करते थे। एक दिन उनको कहींसे भोजन न मिला, यद्यपि उनको जोरोंसे भूख लग रही थी। फिर उन्होंने किसीसे भी भोजनके लिये नहीं कहा । थोड़ी दूरपर एक कुत्ता जूठी रोटीके टुकड़े खा रहा था । वे चट दौड़कर उसके पास गये और उसको छातीसे लगाकर बोले, भैया ! तुम मुझे बिना खिलाये क्यों सा रहे हो ?' और फिर उसीके साथ खाने लगे । भोजनके अनन्तर वे फिर कालीजीके मन्दिरमें चले आये और इतनी भक्तिके साथ वे माताकी स्तुति करने छगे कि सारे मन्दिरमें सन्नाटा छा गया । प्रार्थना समाप्त करके जब वे जाने छगे तो श्रीरामकृष्ण परमहंसने अपने भतीजे हृदय मुकर्जीको बुलाकर कहा-- 'बचा! इस साधुके पीछे-पीछे जाओ और जो वह कहे, उसे मुझसे कहो ।' हृदय उसके पीछे-पीछे जाने लगा । साधुने घूमकर उससे पूछा कि 'मेरे पीछे-पीछे क्यों आ रहा है !' हृदयने कहा, 'महात्माजी ! मुझे कुछ शिक्षा दीजिये।' साधुने उत्तर दिया, 'जब तू इस गंदे घड़ेके पानीको और गङ्गाजलको समान समझेगा और जब इस बाँसुरीकी आवाज और इस जन-समृहकी कर्करा आवाज तेरे कानोंको एक समान मधुर छोगी, तब तू सच्चा शानी बन सकेगा ।' हृदयने लौटकर श्रीरामकृष्णसे कहा । श्रीरामकृष्णजी बोले---'उस साधुको वास्तवमें ज्ञान और भक्तिकी कुंजी मिल चुकी है। पहुँचे हुए साधु बालक, पिशाचः पागल और इसी तरहके और और वेषोंमें घूमा करते हैं।

× × × ×

पराभक्ति ( अत्युत्कट प्रेम ) क्या है ? पराभक्ति (अत्युत्कट प्रेम ) में उपासक ईश्वरको सबसे अधिक नजदीकी सम्बन्धी समझता है। ऐसी भक्ति गोपियोंकी श्रीकृष्णके प्रति थी। वे उन्हें जगन्नाथ नहीं कहती थीं विन्क गोपीनाथ कहकर पुकारती थीं।

× × ×

सम्पत्ति और विषय-भोगमें लगा हुआ मन खपड़ीमें विपटी हुई सुपारीकी तरह है। जबतक सुपारी नहीं पकती तबतक अपने ही रससे वह खपड़ीमें चिपटी रहती है। लेकिन जब रस सूख जाता है तब सुपारी खपड़ीसे अलग हो जाती है और खड़खड़ानेसे उसकी आवाज सुनायी पड़ती है। उसी प्रकार सम्पत्ति और सुखोपभोगका रस जब सूख जाता है तब मनुष्य मुक्त हो जाता है।

× × × ×

दादको जितना खुजलाते जाओ, उतनी खुजली और यदती जाती है और उससे उत्तना ही आनन्द भी मिलता है, इंशरका गुणानुवाद करनेवाले भक्तोंको भी अधिकाधिक आनन्द्र मिलता है।

#### × × × X

दादके खुजलानेमें पहले जितना सुख होता है, उतना ही लुजलानेकं बाद असहा दुःख होता है। इसी प्रकार संसारके मुख पहले बड़े मुखदायक प्रतीत होते हैं, लेकिन पीछेसे उनसे असहा और अकथनीय दुःख मिलता है।

एक चोर आधी रातको किसी राजाके महलमें घुसा और राजाको रानीसे यह कहते सुना कि भी अपनी कन्याका विवाह उस साधुसे करूँगा जो गङ्गाके किनारे रहता है। चोरने सोचा कि 'यह अच्छा अवसर है। कल मैं भगवा पहनकर साधुओंके बीच जा बैठूँगा । सम्भव है राजकन्याका विवाह मेरे ही साथ हो जाय। दूसरे दिन उसने ऐसा ही किया। राजाके कर्मचारी सब साधुओंसे राजकन्याके साथ विवाह कर लेनेकी प्रार्थना करने लगे, लेकिन किसीने स्वीकार नहीं किया। तत्र वे उस चोर संन्यासीके पास गये और वही प्रार्थना उन्होंने उससे भी की, तव उसने कोई उत्तर नहीं दिया। कर्मचारी छौटकर राजाके पास गये और कहा कि 'महाराज ! और तो कोई साधु राजकन्याके साथ विवाह करना स्वीकार नहीं करता। एक युवा संन्यासी अवश्य है, सम्भव है वह विवाह करनेपर तैयार हो जाय।' राजा उसके पास स्वयं गया और राज-कन्याके साथ विवाह करनेंके लिये अनुरोध करने लगा। राजाके स्वयं आनेसे चोरका दृदय एकदमं बदल गया। उसने सोचा, 'अभी तो केवल संन्यासियोंके कपड़े पहननेका यह परिणाम हुआ है कि इतना बड़ा राजा मुझसे मिलनेके लिये स्वयं आया है। यदि मैं वास्तवमें सचा संन्यासी बन जाऊँ तो न माल्म आगे अभी और कैसे अच्छे-अच्छे परिणाम देखनेमें आयें ।' इन विचारोंका उसपर ऐसा अच्छा प्रभाव पड़ा कि उसने विवाह करना एकदम अस्वीकार कर दिया और उस दिनसे वह एक अच्छा साधु बननेके प्रयत्नमें लगा । उसने विवाह जन्मभर न किया और अपनी साधनाओं-से एक पहुँचा हुआ संन्यासी हुआ। अच्छी बातकी नकलसे भी कभी-कभी अनपेक्षित और अपूर्व फलकी प्राप्ति होती है। X

X

×

एक अहीरिन नदीके उस पार रहनेवाले एक हार पुजारीको दूध दिया करती थी। लेकिन नावकी व्यक्त टीक न होनेके कारण वह प्रतिदिन ठीक समयपर दूध न पहुँचा पाती थी । ब्राह्मणके बुरा-मला कहनेपर वेदर अहीरिनने कहा, 'महाराज ! मैं क्या करूँ, मैं तो अपने गरी बड़े तड़के खाना होती हूँ, लेकिन मल्लाहों और यात्रिकी लिये मुझे बड़ी देरतक ठहरना पड़ता है। ' पुजारीने करा 'अरे, ईश्वरका नाम छेकर तो लोग जीवनके समुद्रको पर करं लेते हैं और तू जरा-सी नदी भी पार नहीं कर सकती। वह भोली स्त्री पार जानेके सुलभ उपायको सुनकर वही प्रसन्न हुई । दूसरे दिनसे अहीरिन ठीक समयपर दूध पहुँचते लगी। एक दिन पुजारीने उससे पूछा, 'क्या बात है कि अब तुझे देर नहीं होती ?' स्त्रीने उत्तर दिया। 'आफे बतलाये हुए तरीकेसे ईश्वरका नाम लेती हुई मैं नदीके पार कर लेती हूँ, मल्लाहके लिये अब मुझे उहरना नहीं पड़ता।' पुजारीको इसपर विश्वास नहीं हुआ । उन्होंने पूछा, 'क्या तुम मुझे दिखला सकती हो कि तुम कि प्रकार नदीको पार करती हो ११ स्त्री उनको अपने साथ है गयी और पानीके ऊपर चलने लगी। पीछे घूमकर उसने देखा तो पुजारीजी बड़ी आफतमें पड़े थे। उसने कहाः 4महाराज ! क्या वात है आप मुँहसे ईश्वरका नाम है रहे हैं परंतु अपने हाथोंसे कपड़े समेट रहे हैं ताकि वे भीगें नहीं। आप उसपर पूरा विश्वास नहीं रखते ?' परमेश्वरपर पूरा भरोसा रखना और उसीपर अपनेको छोड़ देना प्रत्येक स्नी पुरुषद्वारा किये हुए अद्भुत चमत्कारकी कुंजी है।

X × X

जानकर अथवा अनजानसे, चेतन अवस्थामें भगवा अचेतन अवस्थामें, चाहे जिस हालतमें मनुप्य ईश्वरका नाम ले, उसे नाम लेनेका फल अवश्य मिलता है। जो मनुष्य स्वयं जाकर नदीमें स्नान करता है, उसे भी नहानेका पह मिलता है और जो जबरदस्ती नदीमें दकेल दिया जाता है। उसे भी नहानेका फल मिलता है अथवा गहरी नींदमें गीर उसके अपर कोई पानी उँड़ेल दे तो उसे भी नहानेका पट मिलता है ।

दुर्लभ मनुष्य-जन्म पाकर भी जो इसी जन्ममें

ईश्वरको प्राप्त करनेका प्रयत्न नहीं करता उसका जीना यर्थ है।

× × × ×

सांसारिक मनुष्योंकी बुद्धि और ज्ञान ज्ञानियोंकी बुद्धि और ज्ञानके सहदा हो सकते हैं। सांसारिक मनुष्य ज्ञानियोंके सहदा कष्ट भी उठा सकते हैं। सांसारिक मनुष्य तपस्वियोंकी तरह त्याग भी कर सकते हैं। लेकिन उनके प्रयत्न व्यर्थ होते हैं। कारण इसका यह है कि उनकी शक्तियाँ ठीक मार्गपर नहीं लगतीं। उनके सब प्रयत्न विषय, भोग, मान और सम्पत्ति मिलनेके लिये किये जाते हैं, ईश्वर मिलनेके लिये नहीं।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

शहरमें नबीन आये हुए मनुष्यको रात्रिमें विश्राम करने-के लिये पहले सुख देनेवाले एक स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये, और फिर वहाँ अपना सामान रखकर शहरमें घूमने जाना चाहिये, नहीं तो, अँधेरेमें उसे वड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। उसी प्रकार इस संसारमें आये हुएको पहले अपने विश्राम-स्थानकी खोज कर लेनी चाहिये और इसके पश्चात् फिर दिनका अपना काम करना चाहिये। नहीं तो, जब मृत्युरूपी रात्रि आयेगी तो उसे बहुत-सी अड़चर्नोका सामना फरना पड़ेगा और मानसिक व्यथा सहनी पड़ेगी।

1

वड़ो तो तुम वहाँतक पहुँच जाओगे; लेकिन तुम यह कहो कि मेरा धर्म दूसरोंके धर्मसे अच्छा है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

अगर तुम संसारसे अनासक्त रहना चाहते हो तो तु। को पहले कुछ समयतक—एक वर्ष, छः महीने, एक मई या कम-से-कम वारह दिनतक किसी एकान्त स्थानमें रहव मिक्तिका साधन अवस्य करना चाहिये। एकान्तवासमें तुग् सर्वदा ईश्वरमें ध्यान लगाना चाहिये। उस समय तुग्ह मनमें यह विचार आना चाहिये कि संसारकी कोई वस्तु मे नहीं है। जिनको मैं अपनी वस्तु समझता हूँ, वे अति शी नष्ट हो जावँगी। वस्तवमें तुग्हारा मित्र ईश्वर है। वा तुम्हारा सर्वस्व है, उसको प्राप्त करना ही तुम्हारा ध्ये होना चाहिये।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मैले शीशेमें सूर्यकी किरणोंका प्रतिविग्न नहीं पड़ता उसी प्रकार जिनका अन्तःकरण मिलन और अपिनत्र है तथ जो मायाके वशमें हैं, उनके हृदयमें ईश्वरके प्रकाशका प्रतिविग्न नहीं पड़ सकता। जिस प्रकार साफ शीशेमें सूर्यका प्रतिविग्न पड़ता है, उसी प्रकार स्वन्छ हृदयमें ईश्वरका प्रतिविग्न पड़त है। इसलिये पवित्र बनो। को प्रकाश हम है रहे हैं। किंतु जब तारे निकल आते हैं तो उनका अनिमान नूर्ण हो जाता है और फिर तारे समझते हैं कि हम संसारको प्रकाश देते हैं पर थोड़ी देरमें जब आकाशमें पाँच नामको लगता है तो तारोंको नीचा देखना पड़ता है और व कान्तिहीन हो जाते हैं। अब चन्द्रमा अभिमानमें आकर समझता है कि संसारको प्रकाश में दे रहा हूँ और मारे प्रकाश नाचता फिरता है। पर जब प्रातःकाल सूर्यका उदय होता है तो चन्द्रमाकी भी कान्ति फीकी पड़ जाती है। धनी लोग यदि स्टिकी हन बातोंपर विचार करें तो वे धन-का अभिमान कभी न करें।

#### × × × ×

्रंश्वरकी इत्पाकी ह्वा वरावर वहा करती है। इस समुद्रक्रपी जीवनके महाह उससे कभी नहीं लाभ उठाते, चिंतु तेज और सवल मनुष्य सुन्दर हवासे लाभ उठानेके लिये अपने मनका परदा हमेशा खोले रखते हैं और यही कारण है कि वे अति शीव निश्चित स्थानपर पहुँच जाते हैं।

× × × ×

और धनके पीछे थोड़े ही पड़ा रहेगा।' ऐसा विचारकर कर ब्राह्मणसे कहा कि, 'महाराज ! आपने स्वयं गीताका पृ अध्ययन नहीं किया है । मैं आपको शिक्षक बनानेका 🗤 देता हूँ, लेकिन आप अभी जाकर गीताका अध्ययन है अच्छी तरह कीजिये। अहाराण चला गया, लेकिन वह कात यही सोचता गया कि 'देखो तो राजा कितना बड़ा मूर्वी वह कहता है कि तुमने गीताका पूर्ण अध्ययन नहीं कि और मैं कई वर्षोंसे उसीका बरावर अध्ययन कर रहा हूँ। उसने जाकर एक बार गीताको फिर पढ़ा और राजाके <sup>सामने</sup> उपस्थित हुआ। राजाने पुनः वही बात दोहरायी और उसे दिर कर दिया । ब्राह्मणको इससे दुःख तो बहुत हुआ। लेकि उसने मनमें विचारा कि 'राजाके इस प्रकार कहनेका कुछन कुछ मतलव अवस्य है। वह चुपके से घर चला गया और अपनेको कोठरीमें बंद करके गीताका ध्यानपूर्वक अध्यपन करने लगा । धीरे-धीरे गीताके गूढ़ अर्थका प्रकाश उसकी बुद्धिपर पड़ने लगा और उसको स्पष्ट माल्म होने लगा वि सम्पत्ति, मान, द्रव्य, कीर्तिके लिये दरवारमें या किसी दूगरी जगह दौड़ना व्यर्थ है। उस दिनसे- वह दिन-रात एक . व ----- चार्च न्या और राजाके पार

चमत्कार दिखलानेवालों और सिद्धि दिखलानेवालों के गास न जाओ । वे लोग सत्यमार्गसे अलग रहते हैं । उनके मन ऋद्धि और सिद्धिके जालमें पड़े रहते हैं । ऋद्धि-सिद्धि ईश्वरतक पहुँचनेके मार्गके रोड़े हैं । इन सिद्धियोंसे सावधान रहो और इनकी इच्छा न करो ।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

धनका क्या उपयोग है ? उसकी सहायतासे अन्न, वस्त्र और निवासस्थान प्राप्त किये जा सकते हैं। बस, उनके उपयोगकी मर्यादा इतनी ही है, आगे नहीं है। निस्तंदेह, धनके बलगर ईश्वर तुझे नहीं दिखायी दे सकता। अथवा धनसे कुछ जीवनकी सार्थेकता नहीं है। यही विवेक-की दिशा है, क्या तू इसे समझ गया?

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

विल्लीका वचा सिर्फ इतना ही जानता है कि ध्यावँ, म्यावँ, करके अपनी माताको किस प्रकार पुकारना चाहिये। फिर आगे क्या करना है, सो सब विल्लीको मालूम रहता है। वह अपने बच्चोंको, जहाँ उसे अच्छा लगता है, ले जाकर रखती है। घड़ीभरमें रसोईघरमें, घड़ी ही भरमें मालिकके गुदगुदे विल्लीनेपर! हाँ, पर विल्लीके बच्चेको सिर्फ इतना ज्ञान अवश्य होता है कि अपनी माँको कैसे पुकारूँ। इसी न्यायसे, मनुष्य जब अनन्य भावसे अपनी परम दयालु माता परमात्माकी पुकार करता है, तब वह तुरंत ही दौहता हुआ आकर उसका योगक्षेम सँभालता है। सिर्फ पुकार करना ही उसका काम है! हाँ,

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

दान और दया आदि गुणांका आचरण यदि निष्काम बुद्धिते होता है तो फिर उसकी उत्तमताके लिये कहना ही क्या है। इस आचरणमें यदि कहीं भक्तिकी पुष्टि मिल गयी। तक तो फिर इंभर-प्राप्तिके लिये और क्या चाहिये ! जहाँ दया, क्षमा, शान्ति आदि सद्गुण हैं, वहीं ईश्वरका वास है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

जब हम कटाईमें मन्खन टालकर उसे आँचार रखते है, तन उसमें कवतक आवाज होती है! जबतक उसमें

जो मक्खनकी तरह अच्छी तरह पककर निःशब्द हो गया है, घी बन गया है, वही ब्रह्मसाक्षात्कार किया हुआ सचा ज्ञानी पुरुष है। मक्खनको जिज्ञासु कह सकते हैं। उसमें जो पानी-का अंश है, उसे अग्निक संस्कारसे निकाल डालना चाहिये। यह पानीका अंश अहंकार है। जबतक यह अहंकार निकलता नहीं, तबतक कैसा नृत्य करता है! पर जहाँ एक बार वह जलांश—अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया कि बस पक्का घी बन गया। फिर उसमें गड़बड़-सड़बड़ कुछ नहीं।

बुद्धि पङ्कु है। श्रद्धा सर्वसमर्थ है। बुद्धि बहुत नहीं चलती, वह थककर कहीं-न-कहीं ठहर जाती है। श्रद्धा अवित कार्य सिद्ध कराती है। हाँ, श्रद्धाके बलपर मनुष्य अपार महोदिध भी लीलासे पार कर सकता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

पहले हृदय-मिन्दरमें उसकी प्रतिष्ठा करो, पहले हृंश्वर-का अनुभवपूर्वक ज्ञान कर लो, तब वक्तृत्व और भाषण भी चाहे करो, इससे पहले नहीं। लोग एक ओर तो संसार-कर्दममें लोटते रहते हैं और दूसरी ओर शाब्दिक ब्रह्मकी खिचड़ी पकाया करते हैं। जब विवेक-वैराग्यकी गन्ध भी नहीं है, तब फिर सिर्फ 'ब्रह्म-ब्रह्म' बकने-से क्या मतलब ? उससे क्या लाभ होगा ? मन्दिरमें देवता-की खापना तो की नहीं, फिर सिर्फ शक्कुच्चिन करनेसे क्या लाभ ?

पहले दृदयमन्दिरमें माधवकी प्रतिश करनी चाहिये। पहले भगवत्प्राप्ति कर लेनी चाहिये। यह न करके छिर्फ 'मों-भों' करके शङ्ख वजानेसे क्या होगा ? भगवत्प्राप्ति होनेके पहले उस मन्दिरकी सब गंदगी निकाळ डाळनी चाहिये । पापरूपी मल धो डालना चाहिये । इन्द्रियोंकी उत्पन्न की हुई विपयामितिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहुँ चिपयामितिको दूर कर देना चाहिये । अर्थात् पहुँ चिप्तको शुद्ध करना चाहिये । जहाँ मनकी शुद्ध हुई कि किर उस पवित्र आमनपर भगवान् अवस्य ही आ वैदेसा । परंतु यदि उसमें गंदगी बनी रही तो माधव वहां कदापि न आयेगा । इदय-मन्दिरकी पूर्ण स्वच्छता होनेपर माध्य उस जगह प्रकट होगा । किर चाहे तो शङ्ख भी न बजाओ ! सामाजिक सुधारके विपयमें तुम्हें बोलना है ! अच्छा, बोलो । परंतु पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लो और किर वैसा करो । ध्यान रक्खो, प्राचीन कालके ऋषियोंने ईश्वर-प्राप्तिके लिये ही अपनी यहस्थीपर तुलक्षीपत्र रख दिया था । यस, यही चाहिये । अन्य जितनी बातें तुम्हें चाहिये, वे सब किर तुम्होरे पैरोंमें आकर पड़ेंगी ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

समुद्रतलके रत्नोंकी यदि तुम्हें आवश्यकता हो तो पहले हुनकी लगाकर समुद्रतलमें चले जाओ । पहले हुनकी लगाकर रत हाथमें कर लो । फिर दूसरी बात । पहले अपने हृदय-मन्दिरमें माधवकी प्रतिष्ठा करो। फिर शङ्काध्वनिकी बात करो । पहले परमेश्वरको पहचानो। फिर चाहे ब्याख्यान झाड़ो और चाहे सामाजिक सुधार करो !

v x x `x

स्मरण रहे कि मूल वस्तु एक ही है, केवल नामोंकी भिन्नता है। जो ब्रह्म है, वही परमात्मा है और वही भगवान्। ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म कहता है, योगी परमात्मा कहता है और भक्त भगवान् कहता है। वस्तु एक है, नाम भिन्न-भिन्न हैं।

× × × ×

मेरी माता जरात्का आधार और आधेय भी है। वही जगत्का निमित्त कारण है और उपादान कारण भी है।

x x x x

आकाश भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु यदि अपने समीपका आकाश देखा जाय तो उसका कोई रंग ही नहीं है। समुद्रका जल भी दूरसे नीला देख पड़ता है; परंतु जब उसके पास जाओ और योड़ा सा जल हाथमें लेकर देखों तो मालूम होगा कि उस जलमें कोई रंग है । है । इसी तरह कालीके समीप—मेरी माताके निकट का उसको देखों, उसका अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त करों, उक्ष साक्षात्कार लग्न करों; तब यह देख पड़ेगा कि वह किं और निराकार बहा ही है !

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

सव बातें केवल मनपर ही अवलिम्बत होती हैं।
यदि तुम्हारा मन वद्ध है तो तुम भी वद्ध हो को
हो और यदि तुम्हारा मन मुक्त है तो तुम भी
मुक्त हो जाओगे । मनका रंग पानीके समान है
जो रंग उसमें दिया जायगा, वही उसका रूप हो जायगा।
उसमें लाल रंग डालो, वह लाल दील पड़ेगा; पीला रंग
डालो, पीला हो जायगा। मन स्वयं निर्मुण है। केवर
स्थितिके कारण ही उसमें गुण या अवगुण दील पड़ते हैं।

× × × ×

यदि सनको कुसंगति लग जाय तो उसका परिणान हमारे आचार-विचार और वाणीपर भी प्रकट होने लती है। इसके बदले यदि मनको अच्छी संगतिमें—मत्तनों के समाग्रममें लगा दिया जाय तो वह ईश्वर-विन्तनों रमण करने लगता है और फिर ईश्वरकी वयाओं के अतिरक्त उसको कुछ नहीं सहाता।

× × × ×

यदि कोई मनुष्य श्रद्धायुक्त अन्तःकरणसे ईश्वरस्य नाम लेगा तो उसके सब पाप नष्ट हो जायँगे, निःगंदेर वह मुक्त हो जायगा। हरिनामके विषयमें ऐसी दृढ़ भागा होनी चाहिये कि भी ईश्वरका नाम-सरण करता हूँ, अव भी पास पाप कैसे रह सकते हैं। पापके लिये अव भी पाप कोई स्थान ही नहीं है। अब मैं बद्धदशामें नहीं रह गवता।

सबसे पहले ईश्वरकी प्राप्ति कर लेनी नाहिये। दी साध्य वस्तु है, यही कर्तव्य है और यही मुख्य उदार है। इसके बाद और दूसरे काम करने चाहिये।

X X X X

ऐसा कुछ नियम नहीं है कि भगवान्के भन्दे

तांसारिक कार्योंमें सुस्थिति ही प्राप्त होती रहे । भगवान्का भक्त कदाचित् दरिद्र भी हो सकता है परंतु वह मनमें बड़ा श्रीमान् होता है। शंख, चक्र, गदा और पद्मके धारण करने-वाले भगवान्का दर्शन यद्यपि देवकी-वसुदेवको कारागृहमें हुआ, तथापि उस समय वे कारागृहसे मुक्त नहीं हुए।

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

देह सुग्वी हो या दुखी; परंतु जो असली भक्त है, वह तो ज्ञान और भक्तिके ऐश्वर्यमें ही दिन-रात मस्त रहता है। पाण्डवोंका उदाहरण ही देखो न— कितनी विपत्ति उनको भोगनी पड़ी, कैसे संकट उनके ऊपर आये; परंतु ऐसी कठिन विपत्तिमें भी उन्होंने भगवान्के ऊपरसे तिलमात्र भी श्रद्धा, भक्ति और निष्ठा नहीं हटायी। उनके समान ज्ञानी और उनके समान भक्त क्या कहीं हैं?

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

कर्मका त्याग तुमसे कभी करते न बनेगा। प्रकृतिका धर्म है कि वह तुमसे कर्म करा ही लेगी, चाहे तुम्हारी इच्छा हो या नहो। जब ऐसा ही है, तब कर्म पूरी तरहसे क्यों न किया जाय ! कर्म अवश्य करो, परंतु उसमें आसक्त न रहो। अनामक भावसे किया गया कर्म ईश्वरप्राप्तिका साधन है। अनामक्त कर्मको साधन और ईश्वर-प्राप्तिको साध्य वस्तु समझो।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

भक्तिरहित कर्मसे कुछ लाभ नहीं । वह पङ्क है । कर्मके ) लिये भक्तिका आधार होना आवश्यक है । भक्तिके ही ) आधारपर गव गुछ करना चाहिये । धर्मके लिये ही कर्मकी आवश्यकता है । धर्म न होगा तो कर्मसे क्या लाभ ।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

संगारमे राने और संगारके सब काम करनेमें कुछ दोष गरी है, दिवल दासीके समान अपने मनका भाव होना चाहिये। जब दासी आने मालिकके घर आदिके विषयमें प्हमारा घर प्हमारा यानू आदि करती है, तब बह अपने मनमें भलीभाँति आनती है कि यह कुछ मेरा घर या बाबू नहीं है। इसी

तरह संसारमें प्रत्येक गृहस्थको अलिप्त भावसे रहना चाहिये और सब काम अलिप्तभावसे ही करते रहना चाहिये। यदि संसारमें रहकर और संसारी काम करनेपर परमेश्वरका विस्मरण न हो। तो इससे अच्छा और कौन साधन हो सकता है!

#### $\times$ $\times$ $\times$ $\times$

जबतक विवेक या सदसिद्वार और वैराग्य-सम्पत्ति तथा सम्मान और इन्द्रिय-सुलके प्रति तिरस्कारका प्रादुर्भाव नहीं हुआ, तबतक ईश्वरप्राप्तिकी चर्चा ही व्यर्थ है। वैराग्यके अनेक प्रकार हैं। एक मर्कट-वैराग्य होता है। जब संसारी दुःखोंसे शरीर अत्यन्त सताया जाता है, तब यह वैराग्य होता है; परंतु यह वैराग्य बहुत दिन नहीं टिकता। जब सारा संसारी सुख अनुकूल है और जब इस बातका बोध होता है कि संसारी सुख अनित्य है, केवल दोपहरकी छाया है, अतएव यह सुख मिथ्या है, इससे सच्चे और नित्य सुखकी प्राप्ति नहीं होगी, तब समझो कि तुम्हें वैराग्य हुआ।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

ईश्वर-प्राप्ति हो—ऐसी जिसकी इच्छा है, उसको निरन्तर सत्सङ्ग करना चाहिये। संसारी मनुष्य सदासे व्याधिग्रस्त हैं। इस व्याधिको दूर करनेके लिये साधुओंके ही विचार ग्रहण करने चाहिये। साधु जो कहते हैं, उनसे सुनकर ही कार्यसिद्धि नहीं हो सकती; अपितु जैसा वे कहें, वैसा करना चाहिये। औपध पेटमें जानी चाहिये और कठिन पथ्यका पालन करना चाहिये।

आकाशमें रात्रिके समय बहुत-से तारे दिखलायी पड़ते हैं, परंतु सूर्योदय होनेपर वे अहश्य हो जाते हैं; इससे यह कदापि नहीं कहा जा सकता कि दिनके समय तारे नहीं हैं। उसी प्रकार मनुष्यों! माया-जालमें फँसनेके कारण यदि परमात्मा न दिखलायी पड़ें तो मत कहो कि परमेश्वर नहीं है।

जल एक ही वस्तु है। परंतु लोगोंने उसको अनेक नाम दे रक्खे हैं। कोई पानी कहता है। कोई वारि कहता है और कोई आब कहता है। उसी प्रकार सिचदानन्द है एक, परंतु उसके नाम अनेक हैं। कोई उसे अछाहके नामसे पुकारता है, कोई हरिका नाम लेकर याद करता है और कोई बड़ा कहकर उसकी आराधना करता है।

$$\times$$
  $\times$   $\times$   $\times$ 

ऑल-मिचीनीके खेलमें जब एक खिलाड़ी पालेकों खू लेता है, तब वह राजा हो जाता है, दूसरे खिलाड़ी उसे चोर नहीं बना सकते। उसी प्रकार एक बार ईश्वरके दर्शन हो जानेसे संसारके बन्धन फिर हमको बाँध नहीं सकते। जिस प्रकार पालेकों छू लेनेपर खिलाड़ी जहाँ चाहे, वहाँ निडर धूम सकता है, उसे कोई चोर नहीं बना सकता, उसी प्रकार जिसको ईश्वरके चरण-स्पर्शका आनन्द एक बार मिल जाता है, उसे फिर संसारमें किसीका भय नहीं रह जाता। वह सांसारिक चिन्ताओंसे मुक्त हो जाता है और किसी भी माया-मोहमें फिर नहीं फँसता।

पारत-परयरके स्पर्शते लोहा एक बार जब सोना बन जाता है, तब उसे चाहे जमीनमें गाड़ दो अथवा कतवारमें फेंक दो, वह सोना ही बना रहता है, फिर लोहा नहीं होता; उसी प्रकार सर्वशक्तिमान परमात्माके चरण-स्पर्शते जिसका हृद्य एक बार पवित्र हो जाता है, उसका फिर कुळ नहीं विगड़ सकता, चाहे वह संसारके कोलाहलमें रहे अथवा जंगलमें एकान्त-वास करें।

पारस-पत्थरके स्पर्शसे छोहेकी तळवार सोनेकी हो जाती है और यद्यपि उसकी स्रत वैसी ही रहती है, तथापि छोहेकी तळवारकी तरह उससे छोगोंको हानि नहीं पहुँच सकती। इसी प्रकार ईश्वरके चरण-स्पर्शसे जिसका हृदय पवित्र हो जाता है, उसकी स्रत-शक्छ तो वैसी ही रहती है, किंतु उससे दूसरोंको हानि नहीं पहुँच सकती।

समुद्र-तलमें स्थित चुम्बककी चहान समुद्रके ऊपर चलनेवाले जहाजको अपनी ओर खींच लेती है, उसकी कीलें निकाल डालती है, सब पटरोंको अलग-अलग वर देती है और जहाजको समुद्रमें डुबो देती है। इसी प्रका जन मनुष्यको आत्मज्ञान हो जाता है, जन वर अपनेको ही समानरूपसे विश्वभरमें देखने लगता है, का उसका न्यक्तित्व और स्वार्थ एक क्षणमें नष्ट हो जाते हैं और उसका जीवातमा परमेश्वरके अगाध प्रेम-सागरमें हुन जाता है।

#### $\mathbf{x}$ $\mathbf{x}$ $\mathbf{x}$

दूध पानीमें जब मिलाया जाता है, तब वह तुरंत मिल जाता है; किंतु दूधका मक्खन निकालकर डालनेसे वह पानीमें नहीं मिलता बहिक उसके ऊपर तैरने लगता है। उसी प्रकार जब जीवात्माको ब्रह्मका साक्षात्कार हो जाता है, तब वह अनेक बद्ध प्राणियोंके बीचमें निरन्तर रहता हुआ भी बुरे संस्थारोंने प्रमावित नहीं हो सकता।

नयी उम्रकी तरुणीको जवतक बच्चा नहीं होता, तवतक वह गहकार्यमें निमम रहती है; किंतु बच्चा हो जानेगर ११० कार्योसे वह घीरे-घीरे बेपरवाह होती जाती है और वर्येशी ओर वह अधिक ध्यान देती है। दिनमर उसे वह प्रेमके साथ चूमती, चाटती और प्यार करती है। इसी प्रकार मनुष्य अज्ञानकी दशामें संसारके सब कार्यों में लगा रहता है। विंतु ईश्वरके भजनमें आनन्द पाते ही वे उसे नीरस प्रतीत होने लगते हैं और वह उनसे अपना हाय खींच लेता है। ईश्वरकी सेवा करने और उसके इच्छानुसार चलनेमें ही उसे अत्यन आनन्द मिलता है। दूसरे किसी भी काममें उसको गुन नहीं मिलता। ईश्वरदर्शनके मुखसे फिर अपनेको सीन नहीं सकता।

घरकी छतपर मनुष्य सीदी, बाँस, रस्ती आहि को साधनोंके बीगसे चढ़ सकता है। इसी प्रकार है । मंगारत पहुँचनेके छिये भी अनेक मार्ग और साधन है। मंगारत प्रत्येक धर्म इन मार्गीमेंसे एक मार्गको प्रदक्षित करता है।

(१) खप्र-सिद्ध--जिसको खप्रके ही साक्षात्कारसे पूर्णता प्राप्त होती है। (२) मन्त्र-सिद्ध--जिन्हें दिव्य मन्त्रोंसे पूर्णता प्राप्त होती है ि (३) हठात् सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें एकाएक सिद्धि मिल जाती है और जो एकाएक पापोंसे मुक्त हो जाते हैं-जिस प्रकार एक दरिद्रको अकस्मात् द्रव्य मिल जाय या अकस्मात् उसका विवाह एक धनवान् स्त्रीसे हो जाय और वह धनी वन जाय। (४) कृपा-सिद्ध वे कहलाते हैं, जिन्हें ईश्वरकी कृपासे पूर्णता प्राप्त होती है। जिस प्रकार चनको साफ करते हुए किसी मनुष्यको पुराना तालाव या घर मिल जाय और उसके बनवानेमें उसे फिर कप्ट न उठाना पड़े उसी प्रकार कुछ लोग भाग्यवश किंचित् परिश्रम करनेसे ही सिद्ध हो जाते हैं। (५) नित्य-सिद्ध वे कहलाते हैं जो सदैव सिद्ध रहते हैं। लौकीकी बेलोंमें फल लग जानेपर फूल आते हैं । इसी प्रकार नित्य-सिद्ध गर्भसे ही सिद्ध होते हैं, उनकी बाहरी तपस्या तो मनुष्य-जातिको सन्मार्गपर लानेके लिये एक नाममात्रका साधन है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

एक माँके कई लड़के होते हैं। एकको वह जेवर देती है, दूसरेको खिलोना देती है और तीसरेको मिठाई देती है। सब अपनी-अपनी चीजोंमें लग जाते हैं और माँको भूल जाते हैं। माँ भी अपने घरका काम करने लगती है। किंतु इस बीचमें जो लड़का सब वस्तुओंको फेंक देता है और माँके लिये चिलाने लगता है, माँ दौड़कर उसको चुप कराती है। इसी प्रकार, मनुष्यो ! तुमलोग संसारके फारोबार और अभिमानमें मस्त होकर अपनी जगन्माताको भूल गये हो। जब तुम इन सबको छोड़कर उसको पुकारोगे, तब यह शिष्ठ ही आयेगी और तुमको अपनी गोदमें उठा लेगी।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

परमात्माके अनेक नाम और अनेक रूप हैं। जिन नाम और जिस रूपसे हमारा जी नाहे, उसी नाम और उसी स्वरूपसे हम उसे देख सकते हैं।

X X X X X X वय भूते प्रतिदिन अपने पेह्न्दी चित्ता वचनी स्ट्री

है, तब मैं उपासना किस प्रकार कर सकता हूँ ! जिसकी त् उपासना करता है, वह तेरी आवश्यकताओंको अवश्य पूर्ण करेगा । तुझे पैदा करनेसे पहले ही ईश्वरने तेरे पेटका प्रवन्ध कर दिया है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मक्त ! यदि ईश्वरकी गुह्य वार्तोको जाननेकी तेरी लालमा है तो वह स्वयं सद्गुरु भेजेगा । गुरुको हुँदनेमें तुझे कष्ट उठानेकी आवश्यकता नहीं है ।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

मनुष्य तिकयेकी खोलीके समान है। किसी खोलीका रंग लाल, किसीका नीला और किसीका काला होता है, पर रूई सबमें है। यही हाल मनुष्योंका भी है। उनमेंसे कोई सुन्दर है तो कोई काला है, कोई सजन है तो कोई दुर्जन है; किंतु परमात्मा सभीमें मौजूद है।

× × × ×

आराधनाके समय उन लोगोंसे दूर रहो। जो भक्त और धर्मनिष्ठ लोगोंका उपहास करते हों।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

इसमें संदेह नहीं कि यह गांनारिक जीवन उस मनुष्य-के लिये बहुत भयानक है, जिएके अन्तःकरणमें ईश्वरके लिये प्रेम और भक्ति न हो । श्रीनैतन्यदेवने एक बार नित्यानन्दजीसे कहा या कि 'जो मनुष्य गांगारिक विपयोंका गुलाम हो गया, उसको मुक्ति नहीं मिल सकती; पगंतु जो मनुष्य परमेश्वरमें श्रद्धा रचता है, उसको कुछ भय नहीं । ईश्वरकी प्राप्ति हो जानेके बाद यदि मनुष्य इस मंगारके सब विपयोंका उपभोग करना रहे तो उसकी कोई छानि न होगी।' नैतन्यदेवके शिष्योंमें बहुतेरे संगारीकन से, पगंतु जाममात्रके लिये ही भांगारी' से।

× × × ×

जाय - उपका शन हो जाय तो जान पड़ेगा कि उसका रंग काला नहीं है, किंतु अत्यन्त मनोहर है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

भगवान् राधाकृष्ण अवतारी थे। इसमें किसीकी श्रद्धा रहे या न रहे, इस वातका कोई विशेष महत्त्व नहीं है। इंश्रारीय अवतारपर किसीका (चाहे वह हिंदू हो या ईगाई) विश्वास होगा, किसीका न होगा; परंतु भगवान्के प्रति गोपियोंके समान अत्यन्त प्रगाढ़ प्रेमलक्षणा भक्ति हृदयमें उत्पन्न होनेकी तीव आतुरता प्रत्येक मनुष्यमें होनी चाहिये। मनुष्य चाहे पागल भी हो जाय, परंतु उसे विषयासक्तिसे पागल नहीं होना चाहिये—भगवद्भक्तिसे होना चाहिये।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

•••••• इसीलिये में कहता हूँ कि इस युगमें अन्य मागोंसे भक्तियोग ही सुलभ है। उससे कर्मकी व्यापकता सहज ही संकुचित हो जाता है। ईश्वरका अखण्ड चिन्तन होता है। इस युगमें ईश्वरप्राप्तिका यही सुलभ मार्ग है।

श्वानमार्गसे (सिंद्रचारसे अर्थात् श्वानिवचारसे) अथवा कर्ममार्गसे (अर्थात् निष्काम कर्माचरणसे) ईश्वरप्राप्ति होगी, परंतु इस कल्यिगमें भक्तिमार्गसे ये मार्ग अधिक कठिन हैं। यह नहीं कि भक्त अन्य स्थानपर पहुँचे और श्वानी या निष्कामकर्मी अन्य स्थानपर। तीनोंके पहुँचनेका अन्तिम मोक्षप्रद स्थान एक ही है। केवल मार्ग भिन्न-भिन्न हैं।

× × × ×

प्रेमके मुख्य दो लक्षण हैं—(१) जगत् मिथ्या है इस बातका बोध होना; (२) जो शरीर साधारण लोगोंके लिये अत्यन्त प्रिय वस्तु है, उसकी कुछ परवा न होना। माव कच्चे आमके समान है, और प्रेम पके आमके तुल्य है। प्रेम भक्तके हाथमें एक रस्ती है। उसीसे वह ईश्वरको बाँधकर अपने वशमें करता है—किंवहुना, अपना दास ही बना लेता है। भक्तकी प्रेममय पुकार जहाँ भगवान्को सुनायी दी कि भगवान् दौड़े आते हैं। फारसी

पुस्तकोंमें लिखा है कि इस शरीरमें चमड़ेके भीतर मांक मांसके भीतर हड्डी, हड्डीके भीतर मजा, इसी प्रकार एक भीतर एक पुट बतलाकर सबके अंदर प्रेम बतलाया है।

> × × × × ईश्वर-प्राप्तिकी सीढ़ियाँ

'साधुसमागम' यही पहली सीढ़ी है। सत्सङ्गसे ईश्वरें प्रित मनमें श्रद्धा उत्पन्न होती है। 'श्रद्धा' दूसरी सीढ़ें है। श्रद्धांसे 'निष्ठा' होती है। निष्ठा जहाँ जमी कि पिर ईश्वर-कथाके सिवा और कुछ सुननेकी इच्छा नहीं होती—जीव चाहता है कि निरन्तर उसी परमात्माकी कुछ सेवा करें। यह तीसरी सीढ़ी है। निष्ठांके लिये यह आवश्यक नहीं कि अमुक ही उपास्य देवता हो। उपास्य देवता चाहे तुम्हारा गुरु हो, सगुण ईश्वर हो, निर्गुण ईश्वर हो, कोई अवतारी पुरुष हो अथवा कोई कुलदेवता हो, सब एक ही है। बैब्जवोंकी निष्ठा विष्णु या भगवान् श्रीकृष्णपर होती है। शाक्तोंकी शक्तिपर—इसे ही काली, दुर्गा इत्यादि नाम दिये गये हैं।

भक्तिं निष्ठाकी परिपक्तताका परिणाम है। यह चौधी सीढ़ी है। भक्ति अपनी परिपक्ततासे भावं में परिणत हो जाती है। भावकी अवस्थामें ईश्वर-नाम-स्मरण होते ही मनुष्य निःशब्द या स्तब्ध हो जाता है। यही पाँचवीं सीढ़ी है। सामान्य संसारीजनोंकी गति इसी अवस्थातक पहुँचती है। इसके आगे नहीं जाती।

भहाभाव छठी सीढ़ी है। ईश्वर-दर्शनके याद महाभाव प्राप्त होता है। भहाभाव भगवद्गक्तिका । अ आत्यन्तिक खरूप है। इस अवस्थामें भक्त पागल गा रहता है। कभी हँसता है और कभी रोता है। उसे अपने शरीरही कुछ भी सुध नहीं रहती। साधारण संसारी जीवोंमें देश बुद्धि होनेसे इस अवस्थाका अनुभव उन्हें कभी नहीं होता।

प्रेम—यह सातवीं और आखिरी मीदी है। महानाव और प्रेम बहुधा साथ-ही-साथ रहते हैं। प्रेम ईअर-भिन्छी शिखर है। जीवात्मा साक्षात्कारके बाद गाद प्रेममें निम्म होता है। इस अवस्थाके मुख्य दो स्थाण हैं—(१) बाद गगत्की कोई सुध न होना। (२) अपने शरीरकी कुछ रुध न होना। श्रीचैतन्यदेव इस अवस्थाको पहुँचे थे। वे मानेशमें इस प्रकार निमग्न रहते थे कि उन्हें अपने शरीरकी भी परवा नहीं रहती थी और देखे हुए स्थानकी भी उन्हें समृति न रहती थी। कोई भी वन देखकर उसे वृन्दावन ही समझते थे। एक समय वे जगन्नाथपुरी गये थे, वहाँ 'समुद्र' देखकर वे उसे यमुना ही कहने छगे और उसी आवेशमें आकर वे समुद्रमें कृद गये। इस तरह उनकी विदेहावस्था देख उनके शिप्योंने उनकी आशा ही छोड़ दी थी। ऐसी अवस्था प्राप्त होनेपर भक्तको इष्ट-प्राप्ति होती है। उसे साक्षात्कार होता है और इस संसारमें जन्म छनेकी सार्थकता होती है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

प्रश्न—इन्द्रिय-निग्रह बहुत कठिन है। इन्द्रियाँ मतवाले घोड़ोंकी तरह हैं। उनके नेत्रोंके सामने तो अँधेरा ही रहना चाहिये !

उत्तर—ईश्वरकी एक बार कृपा हुई—उसका एक बार दर्शन हुआ कि फिर कुछ भय नहीं रहता। फिर षड्रिपुओंकी कुछ नहीं चल सकती—उनकी शक्ति मारी जाती है।

नारद और प्रह्वाद इत्यादि नित्यसिद्ध पुरुषोंक नेत्रोंके लिये ऐसे अन्धकारकी कुछ आवश्यकता नहीं पड़ती। जो लड़के अपने पिताका हाथ पकड़कर खेतकी मेड़-पर चलते हैं, उन्हींको, हाथ छूट जानेसे, कीचड़में गिर जानेका भय रहता है; किंतु जिन लड़कोंका हाथ पिताने पकड़ लिया है, उनकी स्थिति विल्कुल निराली ही रहती है। वे कभी गड़ुमें नहीं गिर सकते।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

बालकके समान जिसका मन सरल रहता है, सचमुच उसीको ईश्वरपर श्रद्धा होती है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

ईश्वरके चरणकमलोंमें लवलीन हो जानेवाला ही इस संसारमें धन्य है। यह चाहे शुकरयोनिमें ही क्यों न उत्पन्न हुआ हो। उसका अवस्य ही उद्धार होता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

यद्यपि व्यभिचारिणी स्त्री अपने गृहकार्यमें मग्न रहती दिखायी देती है, तथापि उसका मन उसके जारकी ओर ही लगा रहता है। इसी प्रकार मनुष्यको अपने सांसारिक कार्योको करना चाहिये। प्रभु-चरणोंमें रत होकर ही अन्य झगड़ोंमें हाथ डालना चाहिये। व्यभिचारिणी स्त्रीके गह-कार्योमें लगी रहनेपर भी उसका मन उसके चाहनेवालेकी ओर ही लगा रहता है।

 $\times$   $\times$   $\times$   $\times$ 

अकवर बादशाहके जमानेमें दिल्लीके पास किसी वनमें एक फकीर रहता था। उसके दर्शनके लिये कई लोग उसकें कुंटियापर जाया करते थे। वह चाहता था कि मैं इन लोगों का कुछ आदर-सत्कार कर सकूँ। परंतु वह अत्यन्त दिरु था, इसलिये वह उछ नहीं कर सकता था। तब एक दिर उसने अपने मनमें सोचा कि अकवर बादशाह साधु औ फकीरोंको बहुत चाहता है; यदि मैं उससे निवेदन करूँग तो वह मुझे कुछ द्रव्य अवश्य ही देगा, जिससे ं अतिथियोंका उचित सत्कार कर सकूँगा। इस प्रकार मनं सोचकर वह बादशाहके पास गया। उस समय बादशा नमाज पढ़नेके समय अकवर बादशाहने यह प्रार्थना की विर्धिय ! मुझे धन दे, सत्ता दे और दौलत दे ! य सुनकर फकीर बहाँसे उठकर बाहर जाने लगा। त बादशाहने उसे संकेतसे बैठनेको कहा।

नमाज पढ़कर वादशाहने फकीरसे पूछा, 'आप मुझसे मिलने आये थे, परंतु विना कुछ वातचीत किये ही लौटकर चले जा रहे हैं; यह क्या बात है ?' फकीरने जवाव दिया, 'मैं हजूरके दरवारमें इसल्ये आया था कि '''''', परंतु आपको निवेदन करनेसे कोई फायदा नहीं है ।' जब वादशाहने वार-वार आग्रह किया, तब फकीरने कहा, 'मेरी कुटियापर बहुतेरे लोग आया करते हैं। मैं दिख्न हूँ, इसल्ये में उनका स्वागत नहीं कर सकता। अतएब कुछ द्रव्य माँगनेके लिये आपके यहाँ आया था।' तब बादशाहने कहा 'तो फिर बिना कुछ माँगे ही लौटकर क्यों चले ला रहे हैं ?' यह सुनकर फकीरने कहा, 'खुदाबंद! आप तो स्वयं भिग्वारी हैं! आप खुदाबे धन और दौलत माँग रहे वि । जब आपकी यह दशा मेंने देखी, तब मैंने सोचा कि जो स्वयं दिख्न है, वह मुझे क्या दे सकेया! यदि कुछ माँगना ही है तो अब मैं भी खुदाबे ही माँगूँगा।

× × × ×

# शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

वड़ा सुन्दर शरीर है। सृष्टिकर्ताने जैसे पूरे संयमसे उसे साँचेमें ढाला हो। खास्थ्य और सौन्दर्य तो सहचर हैं। खास्थ्य नहीं रहेगा तो सीन्दर्य टिकेगा कैसे।

दूसरे ही उसके सौन्दर्यकी प्रशंसा करते हों। ऐसा नहीं है। यह स्वयं सजग है अपने सौन्दर्यके प्रति। उसका बहुत-सा समय शरीरको सजानेमें ही जाता है।

क्या है यह सौन्दर्य ? यदि शरीरपरसे चमड़ा उतार दिया जाय—आप इस लोयड़ेको छूना तो दूर, देखना भी नहीं चाहेंगे। मांस, रक्त, मजा, मेद, स्नायु, केशका एक बड़ा-सा धिनौना लोथड़ा, जिससे छू जानेपर स्नान करना पड़े—जिसकी ॲतड़ियोंमें भरा कफ, पिक्त, मूत्र और विष्ठा यदि फट पड़े—चमन आ जाय आपको।

वही सुन्दर शरीर—आप कड्ठाल किसे कहते हैं ! आपका यह कड्ठाल ही तो है जिसपर आपका सौन्दर्य-गर्व है । यह कड्ठाल—यह साक्षात् प्रेतके समान कड्ठाल, जो रात्रिको आपके कमरेमें खड़ा कर दिया जाय तो आप चीखकर भागें । किंतु यही हमारी-आपकी देह है । हमारी-आपकी देहका पूरा आधार यही है और यही है जो कुछ तो टिक सकता है । देहका बाकी सब घिनौना तत्त्व तो सड़ जाता है कुछ घंटोंमें । इस कड्ठालको आप सुन्दर कहते हैं ! इसे छोड़ देनेपर तो देहमें वही मांस, मेद, मजा, स्नायु, मल आदिका लोथड़ा रहता है । क्या हुआ जो लोयड़ा चमड़ेसे ढका है ।

कङ्कालपर मांस, मेद, मजाका लेप चढ़ा है, स्तायु-जाल बँधे हैं और जपरसे चमड़ा मँढ़ दिया गया है। यही है शरीर और इस शरीरपर सुन्दरताका आरोप—सुन्दरताका गर्व! यह शरीर तो चिताकी आहुति है। चिताकी धू-धू करती लपटें इसकी प्रतीक्षा कर रही हैं।

X

X

नारी तो सौन्दर्यकी प्रतिमा है। सुकुमारता और र की वह पुत्तलिका यदि सुसजित हो—उसके सौ मादकता कितनोंको प्रमत्त करती ही है!

भगवान् न करें, किसीको रोग हो। लेकिन को किसीसे अनुमति लेकर नहीं आता, किसीकी इच् सम्मतिकी अपेक्षा नहीं करता। किसे कब कौन-स अपना ग्रास बना लेगा—कौन कह सकता है।

अनुपम सौन्दर्य, परम सुकुमार रूप—िकसी भी तो चेचक हो सकती है। कुसुमकोमल, पाटलिन्दक जब चेचकके द्वारा मधुमक्खीके वर्रके छत्तेका मा बना दिया जाता है—अपनेको रिसक माननेवाले उसकी ओर देखनातक नहीं चाहते। घरके लोग है विचकाते हैं।

चेचकसे ही कुछ अन्त तो नहीं है। रोगोंकी कोई संख्या नहीं। किसीके सौन्दर्यको हड़प जानेके किं मुहाँसे-जैसे सामान्य रोग ही पर्याप्त हैं; फिर कहीं राजराग कुछ आ टपके १ गलित कुछके घाय—छूना तो दूर लोग देखनातक नहीं चाहते। आकर्पण, मोह और सम्मानका भाजन सौन्दर्य घृणा एवं तिरस्कारने पच नहीं पाता।

क्या अर्थ है सौन्दर्यका १ सौन्दर्यके मोहका १ सीन्दर्यके आकर्षणका १ चेचक या कोढ़ कहीं चले नहीं गये हैं । कितना तुच्छ, कितना नस्वर है सीन्दर्य उनके सम्मुख ।

वृद्धावस्था सौन्दर्यकी चिरशत्रु है। कोई रोग आये, न आये; वह तो आयेगी ही। लेकिन मृत्यु वृद्धावस्थाकी भी प्रतीक्षा नहीं करती। वह तो चाहे जब आ सकती है। अन्ततः शरीरपर स्वत्व तो चिताका ही है। चिताकी लाडों उसे भस्स होना ही पहेगा।

## कल्याण

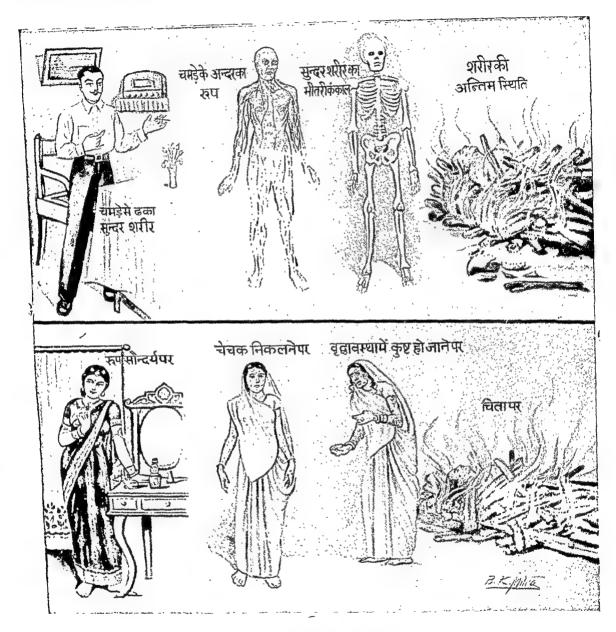

शरीर-सौन्दर्यकी वास्तविकता

स्वामी विवेकानन्द

( जन्म-ता० १२ जनवरी सन् १८६३ ई०, जन्मनाम-नरेन्द्रनाथदत्त, पिताका नाम-विश्वनाथदत्त, देहत्याग-ता० ४

जुलाई सन् १९०२, परमहंस रामकृष्णके प्रथान शिष्य।)

हरेक मनुष्यमें आस्तिक्य-बुद्धि होती ही है, परंतु कोई उसे समझते हैं और कोई उसके ज्ञानसे विमुख रहते हैं । जो चेतन एक ज्ञारीरमें है, वही सब संसारमें है । उस चेतन-की उत्पत्ति या नाज्ञ नहीं होता । एक ज्ञारीरमें जो चेतन है वह जीवात्मा, और जो सर्वव्यापक है वह परमात्मा है; दोनों अच्युत हैं ।



× × ×

हिंदू-धर्मकी उत्पत्ति वेदोंसे हुई है और वेद अनादि, अनन्त तथा अपौरुपेय हैं। किसी पुस्तकका आरम्भ और अन्त नहीं, यह सुनकर आपलोगोंको आश्चर्य होगा; पर इसमें आश्चर्य करनेकी कोई बात नहीं है। वेद कोई पुस्तक नहीं, किंतु उन सिद्धान्तोंका संग्रह है, जो अदूर या अकारच हैं। जिन लोगोंने ऐसे सिद्धान्त हूँ निकाले, उन्हें ऋषि कहते हैं। ऋपियोंको हम पूर्ण—ईश्वरखरूप समझते हैं। यहाँपर इस बातका उल्लेख कर देना अनुचित न होगा कि उन तत्त्वविवेचकोंमें कुछ स्त्रियाँ भी थीं। मिन्न-भिन्न व्यक्तियोंके परस्पर सम्बन्ध या व्यष्टि (एक पुरुष) का समष्टि (विश्व) से सम्बन्ध जन सिद्धान्तोंसे निश्चित हुआ, वे ही सिद्धान्त त्रिकालबाधित हैं। उनका पता लगानेके पहले भी वे वर्तमान थे; आगे चलकर हम उन्हें भूल जायँगे तो भी उनका अस्तित्व नष्ट न होगा। न्यूरनके आविष्कारके पहले भी गुरुत्वाकर्षणका नियम सका हुआ नहीं या।

 का भार सहनेकी शक्तिके लिये याचना करते हैं।' इस जन्म तथा अन्य जन्ममें उससे बढ़कर और किसीपर प्रेम न हो, यह भावना मनमें दृढ़ कर लेना ही उसकी पूजा करना है। मनुष्यको संसारमें कमल-पत्रके समान अलिप्त रहना चाहिये। कमल-पत्र जलमें रहकर भी नहीं भींगता; इसी तरह कर्म करते हुए भी उससे उत्पन्न होनेवाले सुख-दु:खसे यदि मनुष्य अलग रहे तो उसे निराशासे सामना नहीं करना होगा। सब काम निष्काम होकर करो, तुम्हें कभी दु:ख न होगा।

आत्मा पूर्ण ईश्वरस्वरूप है। जड शरीरसे उसके बद्ध होनेका आमास होता है सही, पर उस आभासको मिटा देने-से वह मुक्त-अवस्थामें देख पड़ेगा । वेद कहते हैं कि जीवन-मरणः मुख-दुःखः अपूर्णता आदिके बन्धनोंसे छूटना ही मुक्ति है। उक्त बन्धन विना ईश्वरकी क्रुपाके नहीं छूटते और ईश्वरकी कृपा अत्यन्त पवित्र-हृदय विना हुए नहीं होती। जब अन्तःकरण सर्वथा ग्रुद्ध और निर्मल अर्थात् पवित्र हो जाता है, तब जिस मृत्पिण्ड देहको जड या त्याज्य समझते हो, उसीमें परमात्माका प्रत्यक्षरूपसे उदय होता है और तभी मनुष्य जन्म-मरणके चक्रसे छूट जाता है । केवल कल्पना-चित्र देखकर या शब्दाडम्बरपर मुग्ध होकर हिंदू समाधानका अनुभव नहीं करते । दस इन्द्रियोंद्वारा जो न जानी जाती हो। ऐसी किसी वस्तुपर हिंदुओंका विश्वास बिना अनुभव किये न होगा । जड-सृष्टिसे अतीत जो चेतन तत्त्व हैं हिंदू उससे विना किसी विचवईके (प्रत्यक्ष ) मिलेंगे । किसी हिंदू साधुसे पूछिये बाबाजीः क्या परमेश्वर सत्य है ?' वह आपको उत्तर देगा ·निःसंदेह सत्य है; क्योंकि उसे मैंने देखा है। आत्मविश्वास ही पूर्णताका वोघक है। हिंदू-धर्म किसी मतको सत्य या किसी सिद्धान्तको मिथ्या कहकर अंधश्रद्ध वननेको नहीं कहता। हमारे ऋषियोंका कथन है कि जो कुछ हम कहते हैं, उसका अनुभव करो--- उसका साक्षात्कार करो । मनुष्यको परिश्रम करके पूर्ण पवित्र तथा ईश्वररूप बनना चाहिये । ईसाई-धर्ममें आसमानी पिताकी कल्पना की गयी है । हिंदू-धर्म कहता है - उसे अपनेमें प्राप्त करो, ईश्वर बहुत दूर नहीं है।

×

X

इसमें संदेह नहीं कि धर्मका पागलपन उन्नतिमें बाधा टाटता है। पर अंधश्रद्धा उसने भी भयानक है। ईसाइयोंको प्रार्थनाके लिये मन्दिरकी क्या आवश्यकता है ! क्रॉसके चिह्नमें पवित्रता कैसे आ गयी ! प्रार्थना करते समय आँखें क्यों मूँद लेनी चाहिये १ परमेश्वरके गुणींका वर्णन करते हुए 'ऑटर्ट्रेंट' ईसाई मृतियांकी करपना क्यां करते हैं! 'कैथलिक' पन्यवालोंको मूर्तियोंकी क्यों आवश्यकता हुई ? भाइयो ! श्वास-नि:शासके बिना जैसे जीना सम्भव नहीं, वैसे ही गुणोंकी किसी प्रकारकी मनोमय मूर्ति बनाये बिना उनका चिन्तन होना असम्भव है। हमें यह अनुभव कभी नहीं हो सकता कि हमारा चित्त निराकारमें छीन हो गया है; क्योंकि जड विषय और गुणोंकी मिश्र-अवस्थाके देखनेका हमें अभ्यास हो गया है। गुणोंके दिना जड विषय और जड विषयोंके विना गुणांका चिन्तन नहीं किया जा सकता इसी तत्वके अनुसार हिंदुओंने गुणांका मूर्तरूप--हश्यस्वरूप बनाया है। मूर्तियाँ ईश्वरकं गुणांका समरण करानेवाले चिह्नमात्र हैं। चित्त चञ्चल न होकर सहुणोंकी मूर्ति—ईश्वर—में तल्लीन हो जाय-इसी हेतुसे मूर्तियाँ बनायी गयी हैं। हरेक हिंदू जानता है कि पत्थरकी मूर्ति ईश्वर नहीं है। इसीसे वे पेड़ा पक्षी। अग्नि, जल, पत्थर आदि सभी हक्य वस्तुओंकी पूजा करते हैं । इससे वे पाषाण-पूजक नहीं हैं । (वह मूर्तिमें भगवान्-को पूजता है) आप मुखसे कहते हैं 'परमात्मन्! तुम सर्व-व्यापी हो।' परंतु कभी इस वातका आपने अनुभव भी किया है ! प्रार्थना करते हुए आपके हृदयमें आकाशका अनन्त विस्तार या समुद्रको विशालता क्या नहीं शलकती ! वही 'सर्वन्यापी' शन्दका दृश्यस्वरूप है। X

आप हिंदुस्थानकी सतियोंका इतिहांस पढ़ हिंदू-धर्मको भयानक समझते होंगे; परंतु सतियोंके पवित्र हृद्योंतक अभी · आपकी दृष्टि नहीं पहुँची है । सती होना पति-प्रेमका अतिरेक है । उसमें विकृति आनेका दोष धर्मपर क्योंकर छादा जा सकता है ? यूरोपके इतिहासमें देखिये, कुछ शताब्दियोंके पहले धर्मकी आड़ लेकर अंग्रेजोंने असंख्य स्त्री-पुरुषोंको जीते-जी जला दिया था। कई ईसाइयोंने असंख्य छियोंको 'डाइन' कहकर अग्निनारायणके अधीन कर दिया था । ऐसी अविचारकी बातें हिंदुस्थानमें नहीं होतीं। सम्भव है कि हिंदू-ंधर्मवालोंके विचार अभीतक सफल न हुए हों, उनसे भूलें हुई हों; पर सर्वजीवहितकारी यदि कोई वर्म है तो में

X

जोर देकर कहता हूँ कि वह हिंदू-धर्म ही है। हिंदूर स्त्रियाँ पतिके मृत देहके साथ अपने शरीरकी आहुति दे हैं। पर कोई हिंदू कभी किसीका अपकार करनेजी। मनमें नहीं लाता।

> X X

एक ग्रीकप्रवासीने बुद्धदेवके समयके भारतकी द जो वर्णन किया है। उसमें स्पष्ट लिखा है कि भारतकी स्त्री पर-पुरुव-संसर्ग नहीं करती और कोई पुरुष: नहीं बोलता।' इस वर्णनसे हिंदुओंके उच्च चरित्रका प आपको होगा। कोई बुद्ध-धर्मको हिंदू-धर्मसे पृथक् स हैं, पर उनकी यह भूल है। हिंद्-धर्म बुद्धधर्मसे भिन किंतु दोनोंके संयोगसे संसारका बहुत कुछ कार्य हुआ जिस प्रकार यहूदी-धर्मसे ईसाई-धर्मकी उत्पत्ति हुई। प्रकार हिंदु-धर्मका उज्ज्वलस्वरूप स्पष्ट करनेके लिये बुद का आविर्माव हुआ। यह दियोंने ईसाके साथ छल किया फॉसीपर लटकाया; परंतु हिंदू-धर्मवालीने बुद्धको अवतारः कर उसकी पूजा ही की। बुद्धदेवका अवतार हिंदू-ध मिटानेके लिये नहीं, किंतु उसके तत्व और विचार दृश्यस्व में लानेके लिये—समता, एकता और गुप्त तत्वश प्रकाश करनेके लिये हुआ था। वर्ण या जातिका विचार कर सारी मनुष्यजातिका कल्याण करना उनका उरे था। गरीवः अमीरः स्त्रीः ग्रूद्र—समीको ज्ञानी वनितेकः उद्देश्यसे प्रेरित हो कई ब्राह्मण-शिप्योंके आग्रह करनेपर उन्होंने अपने सब अन्य संस्कृत-भाषामें न रचकर र मापामें रचे जो उस समय बोली जाती थी।

एक आत्माका जो मूलरूप है, वही सम्पूर्ण विश्वका भी यही नहीं; किंतु सब दश्य-अदस्य पदार्थ एक ही मूलहप्रके अन आभास हैं । सूर्यकी किरणें लाल, पीले, सफेद आदि सं कॉंचोंमेंसे बुदे-जुदे रंगोंकी भले ही दीख पड़ती हों, याग उनका रंग मिन्न नहीं है। वेदान्त कह रहा है-'तत्त्वमित्।' अर्थात् वही त् हैं, जगत्से त् अपनेको अलग समझ। तू मनमें देत रखता है। इसीसे दुःल भागता है। य तुझे अखण्ड मुख भोगना हो तो अवण्ड एकताका अनुन कर । 'सर्वे खस्विदं ब्रह्म' इस भिद्धान्तमे बदान्तमे भिद्ध र दिया कि जगत्के सव पदार्थीमें बहा भरा है। अंगि वर समस्त दृश्यसृष्टि ब्रह्मका ही व्यक्त रूप है। पुरुषमें जो ब्रह्म है वहीं स्त्रीमें है। छाती निकालकर चलनेवाल तरण श्रीर पड़ा

 समान जिनकी कमर झुकी हुई है। उन ळाठीके सहारे पैर खनेवाळे वृद्धोंके ब्रह्ममें अन्तर नहीं है। हम जो कुछ देखते ुं, छूते हैं या अनुभव करते हैं, वह सब ब्रह्ममय है। हम रहामें रहते हैं, उसीमें सब व्यवहार करते हैं और उसीके आश्रयसे जीते हैं।

· ब्रह्मकी उपासना करनेसे आपको किसीका भय न रहेगा l सिरपर आकाश फट पड़े या बिजली गिर पड़े, तो भी आपके आनन्दमें कमी न होगी। साँप और शेरोंसे दूसरे लोग भले ही डरें, आप निर्भय रहेंगे; क्योंकि उन कर जन्तुओंमें भी आपका शान्तिमय स्वरूप आपको दीख पड़ेगा । जो ब्रह्मसे एकरूप हुआ, वही वीर-वही सचा निर्भय है । महात्मा ईसामसीहका विश्वासघातसे जिन लोगोंने वघ किया, उन्हें, भी ईसाने आशीर्वाद ही दिया । सच्चे निर्भय अन्तः करणके विना यह वात नहीं हो सकती। 'मैं और मेरा पिता एक हैं'--ऐसी जहाँ मावना हो, वहाँ भयकी क्या शक्ति है कि वह पास भी आनेका साहस करे । समस्त विश्वको जो अपनेमें देखता है-उसमें तल्लीन होता है। वही सचा उपासक है। उसीने जीवनका सचा कर्तव्य पालन किया है । इमारे विचारः शरीर और मन जितने निकट हैं, उससे भी अधिक निकट परमात्मा है। उनके अस्तित्वपर ही मनः विचार और शरीरका अस्तित्व निर्भर है। हरेक वस्तुका यथार्य ज्ञान होनेके लिये हमें बहाजान होना चाहिये। हमारे हृदयके अत्यन्त गूढ़ भागमें उसका वास है। सुख-दुःख, शरीर और युगोंके बाद युग आते और चले जाते हैं। परंत वह बहा अमर है। उसीकी सत्तासे संसारकी सत्ता है। उसीके सहारे हम देखते, सुनते और विचार करते हैं। वह तत्त्व जैसा हमारे अन्तःकरणमें, वैसा ही सुद्र कीटमें भी है। यह वात नहीं कि सत्पुक्पोंके 'हृदयमें उसका वास है और चोरोंके नहीं। जिल दिन हमें इस बातका अनुभव होगा। उसी दिन सव गंदेह भिट जायेंगे। जगत्का विकट प्रश्न इमारे गामने उपस्थित है। इसका उत्तर धार्चे खिल्वदं ब्रह्म इस भावनाके अतिरिक्त क्या हो नकता है ? भौतिक शास्त्रोंने . जो भाग सम्पादन किया है। वद सचा जान नहीं; सत्य ज्ञान उनसे दूर है। उनका जान विशुद्ध शान-मन्दिरका सोपानभर है। भाव कुछ ब्रह्ममय हैं --यह अनुभव होना ही सन्चा शान है। यही धर्मका रहता है विवेचक बुद्धिके आगे इसी धर्म-शान ही विजय होगी।

> X X

परमात्मा सर्वशक्तिमान् , सर्वश्च, सर्वान्तर्यामी तथा नित्य मुक्त है। यही मुक्त-दशा और उससे उत्पन्न होनेवाली चिर-शान्ति पाप्त करना सब धर्मोंका अन्तिम लक्ष्य है। जिस अवस्थामें कभी अन्तर नहीं पड़ता, उस पूर्ण अवस्था और किसी समय भी छीनी न जानेवाली स्वाधीनता प्राप्त करनेकी सब धर्मीकी पबल इच्छा है; क्योंकि सची मुक्ति वह स्वाधीनता ही है । हस स्वाधीनता प्राप्त करनेके राज-पथपर चलते हुए रास्ता भूल-कर भटक रहे हैं।

#### X

संसारकी प्रत्येक वस्तुमें सूर्यः चन्द्रः अग्निः तारागणमें तथा हमारे हृदयोंमें प्रकाशित होनेवाला तेज परमात्माका ही है। सारा संसार परमात्माके प्रकाशसे प्रकाशमान है। संसारमें अच्छा या बुरा—जो कुछ हम देखते हैं, उसी विश्वात्माका रूप है। वह हमारा मार्गदर्शक और हम उसके अनुचर हैं । अच्छे कर्म करनेवालेकी तरह पापीके मनमें भी वही-आवश्यकताओंको पार करनेकी-पुक्तिकी इच्छा होती है। दोनोंके मार्ग भिन्न भले ही हों, एकका मार्ग मुविधाका और दूसरेका असुविधाका हो सकता है; परंतु इससे हम यह नहीं कह सकते कि एक परमात्माके पूजनमें निमम और दूसरा उससे विमुख है। भिन्न मार्ग तो नेवल उपाधि-मेदमात्र है। जिन मेदोंसे संसारमें भिन्नता दीख पड़ती है। उन्हें हटा दीजिये; सबका मूल एक ही दृष्टिगोचर होगा। उपनिषदोंने यही बात सिद्ध की है। गुलाबकी मधुर सुगन्ध, पक्षियोंके चित्र-विचित्र पक्ष और हमारा चेतन एक ही परमात्माके विविध स्वरूप हैं । सब संसार उसीपर अवलम्बित है। वही अमर चेतनरूप है और समस्त संसारका संहारकर्ता भी। व्याधको देख खरगोश जैसे चारों ओर भागने छगते हैं, हम भी वैसे ही ईश्वरके उग्र रूपको देखकर भाग रहे हैं। खरगोश विलोंमें धुसकर व्याधसे जान भले ही वचा ले, पर सर्वन्यापी परमात्मासे पृथक् होकर हम कहाँ रह सकेंगे ?

#### X

में एक बार काशी गया या। वहाँके एक मन्दिरमें बहुतः से हुए-पुष्ट और उपद्रवी वंदर थे। में दर्शन कर मन्दिरहे वाहर निकला और ऐसे तंग रास्तेसे चला कि जहाँ एक ओ वड़ा भारी तालाव और दूसरी ओर वहुत ऊँची दीवार थी वंदरोंने वीच रास्तेमें मुझे घेर लिया। अव में वहाँसे भागा मुझे भागते देख बंदर और भी मेरे पीछे पड़ गये औ

काटने भी लगे। यह तमाशा देख दूर खड़े हुए एक आदमीने कहा—'आप डरकर भागते क्यों हैं! उनसे निर्भय हो सामना कींजिये, वे आपसे खुद डरकर भाग जायँगे।' मैंने ऐसा ही किया और सब वंदर धीरे-धीरे भाग गये। यही बात संसारकी है। अनेक विष्न-वाधाओंसे—ईश्वरके भयानक रूपसे हम डरकर भाग जायँगे तो मुक्तिसे हाथ धो बैटेंगे। हम विपत्तियोंसे जितना डरेंगे, उत्तना ही वे हमें चक्करमें डाल देंगी। भय, दुःख और अज्ञानका डटकर सामना कीजिये। किसी कविने कहा है—

'नहीं जो खारसे डरते वहीं उस गुरुको पाते हैं।'
× × ×

परमातमा सुख और शान्तिमें निवास करता है, यह बात सत्य है; तो फिर दुःख तथा विपत्तियोंमें उसका अस्तित्व क्यों न माना जाय । दुःखोंसे डरना रस्तीको साँप समझकर हरनेके बराबर है । आनन्ददायक और दुःखकारक, नयनमनोहर और भयानक— सभी तरहकी वस्तुओंमें ईश्वरका वास है। जब सबमें आपको परमातमा दीख पड़ेगा, तब किस दुःख या संकटकी मजाल है जो आपके सामने भी खड़ा रहे। येदलुद्धि नष्ट होकर जब नरक और खर्ग एक-से ही सुलदायक हो जायँगे, तब सब विध-बाधाएँ अपने-आप मुक्तिके दरवाजे-से हटकर आपका रास्ता साफ बना देंगी और तभी आपकी सत्य स्वरूपसे भेंट होगी। भिन्नता दूरकर समता बढ़ाइये। भयके अन्धकारसे निर्भयताके प्रकाशमें चले आहये।

X X X

हम मुँहसे लंबी-चौड़ी बातें करते और तत्त्वज्ञानकी सिरता बहा देते हैं। परंतु सामान्य कारणोंसे क्रोधसे लाल हो अहंकारके अधीन हो जाते हैं। उस समय क्षुद्र देहका अहंकार ही खिंछका चेतन बन जाता है। चेतनको इतना क्षुद्र बना लेना मानवजातिकी उन्नतिमें बड़ी भारी बाधा है। ऐसी अवस्थामें हमें सोचना चाहिये कि मैं निस्सीम चेतन हूँ, मुक्त हूँ। क्रोध और क्रोधका कारण भी मैं ही हूँ, फिर त्यर्थ अहंकारके वशीभूत होना क्या मेरे लिये उचित है ?

× × ×

परमेश्वरकी प्रार्थना करते समय इम अपना सारा भार उनको सौंपते हैं और दूसरे ही क्षण क्रोध और अभिमानके वर्ज्ञीभृत होकर उसे छीन लेते हैं। इस प्रकार कहीं उनकी उपासना होती है ! सची पूजा तलवारकी धारपर चलने अथवा खड़े पहाइपर सीधे चढ़नेके समान कठिन है। इस कठिनताको युष्ठ जान जो अपना रासा तय करता है, वही सातर साम्राज्यतक पहुँचता है। विम-नाधाओंसे हरता त्रेलोक्पिक्त सन्चे वीरका काम नहीं, वह तो ऐसी आपितको हुँहा है करता है। सन्चे हृदयसे यत कीजिये, आपको अमृतके दर्दे विषकी घूँट पीनी नहीं पड़ेगी। हम देव और देख दोतेंहे स्वामी होनेके योग्य हैं। हमें परमात्मासे यही प्रार्थना करते चाहिये—'सर्वव्यापिन्! हम तुम्हें सर्वस्व अर्पण कर चुके हैं। हमारे अच्छे-बुरे कर्म पाप-पुण्य, सुख-दु:ख--सभी तुग्रें समर्पित हैं।'

× × ×

हमारे यह हजारों चित्तोंपर प्रमुख प्राप्त करनेके लिये हें रहे हैं; परंतु दुःखकी बात है कि हजारों चित्त हमपर ही प्रमुख दिखा रहे हैं। मुखदायी वस्तुओंका रसाखाद लेनेकी हमारी इच्छा है, परंतु वे ही वस्तुएँ हमारा कलेजा खा रही हैं। सिष्टिकी सारी सम्पत्ति हजम कर जानेके हमारे विचार हैं। परंतु सिष्ट ही हमारा सर्वस्त छीन रही है। ऐसी विपरीत यहें क्यों होती हैं ! हम कर्ममें आसक्ति रखते हैं— सिष्टिके जालें अपने-आप जा फँसते हैं— यही इस विपत्तिका कारण है।

× × ×

कुरुम्बी-मित्र, धर्म-कर्म, बुद्धि और बाहरी विग्लिके प्रति लोगोंकी जो आसक्ति देखी जाती है। वह केवल सुन प्राप्तिके लिये हैं । परंतु जिस आसक्तिको लोग सुसका सापन समझ बैठे हैं। उससे सुखके बदले दुःख ही मिलता है। िगा अनासक हुएं हमें आनन्द नहीं मिलेगा । इच्छाओंका अङ्गा हृदयमें उत्पन्न होते ही उसे उखाइकर फेंक देनेकी जिनमें शक्ति हैं। उनके समीप दुःखोंकी छायातक नहीं पहुँच सकती। अत्यन्त आसक्त मनुष्य उत्साहके साथ जिस प्रकार कर्म करता है, उसी प्रकार कर्म करते हुए भी उससे एकदम नाग तोड़ देनेकी जिसमें सामर्थ्य है। वही प्रकृतिद्वारा अनन सुर्खोंका उपमोग कर सकता है। परंतु यह दशा तव प्राम हो सकती हैं। जब कि उत्साहमें कार्य करनेकी आगित और उससे पृथक् होनेकी अनायक्तिका यह समान हो। गुहर होग बिल्कुल अनासक देख पड़ते हैं। न उनका किमीयर प्रेम होता र और न वे संसारमें ही लीन रहते हैं। मानो उनका हुर्य पन्याया बना होता है। वे कभी दुखी नहीं दील पड़ते। परंतु मंगार्स अनकी योग्यता कुछ भी नहीं हैं; क्योंकि उनका मनुष्पत नष्ट हो चुका है। इस दीवारने जन्म पाकर कभी दृशाना अनुमव न किया होगा और न इसका किमीतर देन ही

। यह आरम्भरे अनारक है। परंतु ऐसी अनारकिसे ो आसक्त होकर दुःख भोगना ही अच्छा । पत्यर बनकर ठेनेसे दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ता-यह बात सत्य '; परंतु फिर सुखोंसे भी तो विश्वत रहना पड़ता है। यह केवल चित्तकी दुर्बलतामात्र है। यह एक प्रकारका मरण है। जह यनना हमारा साध्य नहीं है । आसक्ति होनेपर उसका त्याग करनेमें पुरुषार्थ है । मनकी दुर्बछता सब प्रकारके बन्धनोंकी जड़ है। दुर्वल मनुष्य संसारमें तुन्छ गिना जाता हैं, उसे यश:-प्राप्तिकी आशा ही न रखनी चाहिये । शारीरिक और मानसिक दुःख दुर्बळतासे ही उत्पन्न होते हैं। हमारे आस-पास लाखों रोगोंके कीटाणु हैं; परंतु जबतक हमारा श्ररीर सुदृढ़ है। तयतक उसमें प्रवेश करनेका उन्हें साहस नहीं होता। जयतक हमारा मन अशक्त नहीं हुआ है, तयतक दु: खोंकी क्या मजाल है जो वे हमारी और ऑख उठाकर भी देखें। शक्ति ही हमारा जीवन और दुर्वलता ही मरण है। मनोबल ही मुखसर्वस्तः चिरन्तन जीवन और अमरत्व तया दुर्बलता ही रोगसमूह, दुःख और मृत्यु है।

#### × × ×

किसी वस्तुपर प्रेम करना-अपना सारा घ्यान उसीमें ल्गा देना—दूसरोंके हित-साधनमें अपने-आपको भूछ जाना---यहाँतक कि कीई तलवार लेकर मारने आये, तो भी उस ओरसे मन चलायमान न हो-इतनी शक्ति हो जाना भी एक प्रकारका देवी गुण है। वह एक प्रवल शक्ति है, परंतु उसीके साथ मनको एकदम अनासक्त बनानेका गुण भी मनुष्यके लिये आवश्यक है। क्योंकि केवल एक ही गुणके यलपर कोई पूर्ण नहीं हो सकता । भिखारी कभी मुखी नहीं रहते; क्योंकि उन्हें अपने निर्वाहकी सामग्री खुटानेमें होगोंकी दया और तिरस्कारका अनुभव करना पड़ता है। यदि इस अपने कर्मका प्रतिकल चाहेंगे तो हमारी गिनती भी भिखारियोंमें होकर हमें सुख नहीं मिलेगा । देन-लेनकी विशक-युत्ति अवलम्यन करनेसे इमारी हाय-हाय कैसे छूट सकती ए। धार्मिक लोग भी कीर्तिकी अवेक्षा रखते हैं। प्रेमी प्रेमका बदला चाहते हैं। इस प्रकारकी अवेशा या स्पृहा ही सब दुःगोंकी जड़ है। कभी-कभी व्यापारमें हानि उठानी पड़ती हैं, प्रमक्त बदले दुःख भोगने पड़ते हैं; इसका कारण क्या १ १ हमारे कार्य अनामक्त होकर किये हुए नहीं होते—आशा हमें फॅसाती है और संसार हमारा तमाशा देखता है। प्रतिफल-यी आशा न रलनेवांछको ही सची यशः प्राप्ति होती है।

ţ

4

是我以外是

साधारण तौरसे विचार करनेपर यह बात व्यवहारसे विक दीख पड़ेगी; परंतु वास्तवमें इसमें कोई विरोध नहीं, विं विरोधामासमान है। जिन्हें किसी प्रकारके प्रतिफलकी इच्ह नहीं, ऐसे लेगोंको अनेक कष्ट भोगते हुए हम देखते हैं परंतु उनके वे कष्ट उन्हें प्राप्त होनेवाले सुखोंके सामने पासंगे बराबर भी नहीं होते। महात्मा ईसाने जीवनभर निःस्वाश् भावसे परोपकार किया और अन्तमें उन्हें फाँसीकी सजा मिली यह बात असत्य नहीं है। परंतु सोचना चाहिये कि अनासि के बल्पर उन्होंने साधारण विजय-सम्पादन नहीं किया था करोड़ों लोगोंको मुक्तिका रास्ता बतानेका पवित्र यश उन् प्राप्त हुट्य अनन्त सुलके आगे उनका शरीर-कष्ट सर्वश् नगण्य था। कर्मके प्रतिफलकी इच्छा करना ही दुःलोंव निमन्त्रण देना है। यदि आपको सुली होना हो तो कर्म प्रतिफलकी इच्छा न कीजिये।

X X Y

इस बातको आप कभी न भूलें कि आपका जन देनेके लिये हैं, लेनेके लिये नहीं। इसलिये आपको जो कुर देना हो। वह बिना आपत्ति किये बदलेकी इच्छा न रखक दे दीजिये; नहीं तो दुःख भोगने पहेंगे | प्रकृतिके नियम इतरे कठोर हैं कि आप प्रसन्नतासे न देंगे तो वह आपसे जबरदर्सा छीन लेगी। आप अपने सर्वस्वको चाहे जितने दिनीत्व छातींसे लगाये रहें, एक दिन प्रकृति उसे आपकी छातीपः सवार हो लिये विना न छोड़ेगी। प्रकृति बेईमान नहीं है आपके दानका बदला वह अवश्य चुका देगी; परंतु बदला पानेक इच्छा करेंगे तो दुःखके सिवा और दुःछ हाथ न लोगा इससे तो राजी-खुशी दे देना ही अच्छा है । सूर्य समुद्रका जल सोखता है तो उसी जलसे पुनः पृथ्वीको तर भी कर देत है। एकमे लेकर दूसरेको और दूसरेसे लेकर पहलेको देन स्ष्टिका काम ही है। उसके नियमोंमें बाथा डालनेकी हमार शक्ति नहीं है। इस कोठरीकी हवा जितनी वाहर निकलती रहेगीः बाहरसे उतनी ही ताजी हवा पुनः इसमें आर्त जायगी और इसके दरवाजे आप वंद कर देंगे तो शहरते हवा आंना तो दूर रहा, इसीमेंकी हवा विषाक्त होकर आपको मृत्युके अधीन कर देगी । आप जितना अधिक देंगे, उससे हजारगुना प्रकृतिसे आप पायेंगे । परंतु उसे पानेके लिये धीरज रखनी होगी। अनामक्त बनना अत्यन्त र्काठन है । ऐसी वृत्ति वननेके लिये महान् शक्ति भार

होनी चाहिये । हमारे जीवनरूपी वनमें अनेक जाल विछे हुए हैं। वहुत-से साँप, विच्छू, सिंह, सियार स्वेच्छासे घूम रहे हैं। उनसे वचकर अपना रास्ता सुधारनेमें हमारे शरीरको चाहे जितने कह क्यों न सहने पड़ें, हाथ-पैर टूटकर हमारा सारा शरीर खूनसे लथपथ क्यों न हो जाय, हमें अपनी मानसिक हदतां ज्यों-की-त्यों बनाये रखनी चाहिये—अपने कर्तव्यपथसे जरा भी न डिगना चाहिये।

× × ×

अपनी पूर्वदशापर विचारकर क्या हम यह नहीं समझ लेते कि जिनपर इम प्रेम करते हैं, वे ही हमें गुलाम बना रहे हैं--ईश्वरकी ओरसे विगुख कर रहे हैं--कठपुतिलयोंकी त्तरह नचा रहे हैं; परंतु मोहवश हम पुनः उन्हींके चंगुल्में जा फँसते हैं। संवारमें सचा प्रेम, सचा निःस्वार्थभाव दुर्लभ है---यह जानकर भी हम संसारसे अलिम रहनेका उद्योग नहीं करते । आसक्ति हमारी जान मार रही है । अभ्याससे कौन-सी वात सिद्ध नहीं होती ! आसक्तिको भी अभ्याससे हम हटा सकते हैं। दु:ख भोगनेकी जवतक इम तैयारी न कर लॅंगे, तबतक वे हमारे पास भी नहीं आयेंगे। हम खुद दु: खोंके िहिये मनमें घर बना रखते हैं; फिर यदि वे उसमें आकर वसें तो इसमें उनका क्या अपराध है! जहाँ मरा हुआ जानवर पड़ा रहेगा, वहीं कौए और गीध उसे खाते हुए दीख पहुँगे। रोग जब किसी शरीरको अपने वसनेयोग्य समझ लेता है, तभी उसमें प्रवेश करता है। मूर्खता और अभिमानको किनारे रखकर हमें पहले यह सीखना चाहिये कि हम दुःखोंके शिकार न वर्ने । जव-जब व्यवहारमें आपने टोकरें खायी होंगी, तव-तव उसकी तैयारी आपने पहलेसे ही कर रक्ली होगी। दुः लके मार्गदर्शक हम ही हैं। बाह्यसृष्टि भी उन्हें हमारे सामने ढकेलती है; पर हम चाहें तो उनका सहजमें प्रतीकार कर सकते हैं। बाह्य जगत्पर हमारा अधिकार नहीं, परंतु अन्तर्जगत्पर पूर्ण अधिकार है। यदि हम इसी भावनाको दृदकर पहलेसे ही सचेत रहें तो हमें दुःखोंसे सामना नहीं करना पड़ेगा |

जय हमें कोई दुःख प्राप्त होता है, तय हम उसका दोप किसी दूसरेपर लादना चाहते हैं, अपनी मूलको नहीं देखते। 'दुनिया अन्धी है,' 'इसमें रहनेवाले सब लोग गदहे हैं।' यह कहकर हम अपने मनको संतोष कर लेते हैं। परंतु सोचना चाहिये कि दुनिया मतलबी है—बुरी है, तो उसमें हम क्यों रहते हैं! सवपर यदि गदहेका आरोप किया

जा सकता है, तो हम उस विशेषणसे कब हूरते हैं। व सब कुछ नहीं, संसारका निरीक्षण करनेके पहले हमें अन सहम निरीक्षण करना चाहिये। संसारको वृथा दोप देव झूठ बोळना सच्चे वीरका ळक्षण नहीं है। वीर यिनये के सच बोळिये। आपमें शक्ति होगी तो दुःख आपसे होता क्योंकि वह किसीके भेजनेसे आपके पास नहीं आता का स्वयं उसे बुळाते हैं।

× × ×

आप अपने पुरुषार्थकी प्रशंसा करते समय होगोंने यही दिखानेका यत करते हैं कि भी सब कुछ जानता हूँ। है चाहे सो कर सकता हूँ; में ग्रुद्ध-निर्दोष हूँ-ईभर हैं। निष्कलंक हूँ; संसारमें यदि कोई स्वार्थत्यागी हो तो वह है ही हूँ।' परंत उसी समय आपके शरीरपर कोई छोटी सी कंकडी फेंके तो तोपका गोला लगनेके समान आपको दुए होता है; छोटे-से बच्चेकी एक यप्पड़ से आप आगवपूरा है। जाते हैं। आपका मनोवल इतना भ्रीण है,--आपकी सहन शक्ति इतनी अल्प है-तव फिर आप सर्वसमर्थ कैसे हैं। जब मन ही इतना दुर्वल है कि एक अकिञ्चन मूर्खके उद्योगी आपकी शान्ति भंग हो जाती है, तब दुःख बेचारे आपका की क्यों न करेंगे ! परमात्माकी शान्तिको भंग करनेकी भला किएमी सामर्थ्य है ? यदि आप सचमुच परमेश्वर हैं तो सारा संसार भी उलटा होकर टॅंग जाय-आपकी शान्ति कभी भंग गरी हो सकती। आप नरकके ओरसे छोरतक चले जायें—गर्गी आपको कष्ट न होंगे । वास्तवमें आप जो मुख गुँहरी करते हैं, उसका अनुभव नहीं करते; इसीसे संसारको दोपी ठहाते हैं । आप अपने दोपोंको पहले हटा दीजिये। तय लोगोंरी दोषी कहिये । 'अमुक मुझे दुःख देता है।' 'अमुक मेरे कान उमेठता हैं यह कहना आपको शोभा नहीं देता। कोई किसीको दुःख नहीं देता, आप स्वयं दुःख भोगते हैं। इसमें छोगोंका क्या दोप है ? दूमरांके दोप देलनेमें आ जितना समय लगाते हैं, उत्तना अपने दोप सुधारनमें लगाह्ये। आप अपना चरित्र सुधारेंगे, अपना आचरण पाँवत पनायेंग तो संसार आप ही सुघर जायगा । संधारको मुधार्यो साधन इम मनुष्य ही हैं। जिस दिन आप एर्ण हो जानेंदे उस दिन संसार अपूर्ण न रहेगा । आप स्वयं पाँवन वर्गने उद्योगमें लिगये। यही कर्मका रहस्य है।

x x x x x मनुष्यमें विशेषता उत्पन्न करनेवाले नियम गीमगायन

द निकाले हैं और वे सब समय, देश तथा पात्रोंके अनुकूल । कोई श्रीमान् हो या दिर्द्र, संसारी हो या संन्यासी, जमकाजी हो या आरामतलब—हरेक मनुष्य अपनी वेशेषताको—अपने स्वरूपको—हट कर सकता है। इसमें संदेह नहीं कि जड शास्त्रोंके खोजे हुए जड नियमोंके सूक्ष्म रूपोंका अब पता लग गया है। पत्रवें ब्रह्ममयं जगत्'—इस सिद्धान्तसे यह सिद्ध हो चुका है कि जड विश्व, सूक्ष्म विश्व, अन्तःसृष्टि आदि भेद झुटे हैं; वे केवल शब्दमेदमात्र हैं। हम अपने या संसारके स्वरूपको शङ्ककी उपमा दे सकते हैं। शङ्कका विश्वत निम्न भाग जड विश्व या स्थूल शरीर और सूक्ष्म अग्रभाग चेतन या आत्मा है। उसीको हम ईश्वर कहते हैं। वास्तवमें जीव और शिवमें भेद नहीं है।

× × ×

हरेक वस्तुकी शक्ति स्थूल रूपमें नहीं किंतु सूक्ष्म रूपमें होती है। उसकी गति अत्यन्त शीघ होनेसे वह हमें दीख नहीं पड़ती; परंतु जब वह स्थूल वस्तुके द्वारा प्रकट होती है, तब उसका अनुभव हमें हो चलता है। कोई बलवान् पुरुष जब किसी बोझको उठाता है, तब उसकी नसें पुष्ट दीख पड़ती हैं; परंतु इससे यह न समझ लेना चाहिये कि बोझा उठानेकी शक्ति उन नसींमें है। उस पुरुषके ज्ञान-तन्तुओंकी शक्ति उन नसींद्वारा प्रकट हुई है। ज्ञानतन्तुओं-को उनसे भी सूक्ष्म वस्तुद्वारा शक्ति प्राप्त होती है और उस सूक्ष्म वस्तुको हम विचार कहते हैं। जलके नीचेसे जब बुलबुला उठता है, तब वह हमें दिखायी नहीं देता; परंतु ज्यों-ज्यों वह

अपरको आने लगता है, त्यों त्यों उसका रूप अधिक स्पष्ट हो चलता है। विचारोंकी भी यही वात है। जब वे बहुत सूक्ष्म होते हैं, तब हमें उनका अनुभव नहीं होता-हृदयमें वे कब उठते हैं, इसका भी पता नहीं चलता। परंतु मूल-स्थानको छोड़कर जब वे स्थूल रूपसे प्रकट होने लगते हैं, तव उन्हें हम अपने चर्मचक्षओंसे भी देख छेते हैं। छोगोंकी यह शिकायत सदा ही बनी रहती है कि अपने विचार और कार्योंपर हमारा अधिकार नहीं चलता। यदि विचारोंके उठते ही इम उनका नियमन कर सकें—स्थूल कायोंकी सूक्ष्म शक्तिको अपने अधीन बनाये रहें-तो यह सम्भव नहीं कि हमारा मन अपने काव्में न रहे। और जब हम अपने मनपर पूरा अधिकार जमा लेंगे। तब दूसरोंके मनपर अधिकार जमाना हमारे लिये कठिन नहीं रह जायगा: क्योंकि सब मन एक ही विश्वव्यापी समष्टि मनके अंशरूप हैं। मिट्टीके एक ढेलेसे ढेरकी कल्पना की जा सकती है। अपने मनपर अधिकार जमानेकी कला जान लेनेपर दूसरोंके मनपर हम सहज ही अधिकार जमा लेंगे। मनोनिग्रह सबसे बड़ी विद्या है। संसारमें ऐसा कोई कार्य नहीं, जो इसके द्वारा सिद्ध न हो। मनोनिग्रहसे शरीरसम्बन्धी बड़े-बड़े दुःख तिनके-से प्रतीत होंगे । मानसिक दुःलोंको मनोनियही पुरुषके पास आनेका साहस न होगा और अपयश तो उसका नाम सुनकर भागता फिरेगा । सब धर्मोंने नीति और अन्तर्वाह्य पवित्रताका संसारको किस लिये उपदेश किया है ? पवित्रता और नैतिकतासे मनुष्य अपने मनका निग्रह कर सकता है और मनोनियह ही सब सुखोंका मूल है।

## श्रीविजयकृष्ण गोस्वामी

(जन्म--वैगला सन् १२४८, १९श्रावणा; देहत्याग--सन् १३०६, २० ज्येष्ठ; जन्म-स्थान---ग्राम दहकुल, जिला नदिया, वंगाल।)

जो प्रभुको प्राप्त कर लेते हैं, वे कहते हैं—प्रभु तुम्हारी जय हो। में मर जाऊँ।' जो व्यक्ति प्रभुको प्राप्त कर लेता है, यह पिर अपना अन्तित्व नहीं रखना चाहता, उसका कुछ भी नहीं रखता। 'भें कर्ता हूँ, में शानी हूँ'—यह सब चला जाता है। यह जाता है केवल इतना ही कि भें प्रभुका दास हूँ। वे नित्य अत्य हैं। कर्ताना नहीं हैं, कहानी नहीं हैं, उन भी आगरे अस्त तक्षणण्ड चल रहा है। सूर्य, चन्द्रमा, वानु, भेष, गदी, अनुद, हुन, दता, समस्य प्राणी अवना-अस्ता कार्य वर रहे हैं। भेर प्रभु साधारण चीज नहीं हैं जो

1

); |

3.4

वाणीसे बताये जा सकें। उनको देखा जा सकता है। वे ही धर्म हैं। उनसे प्राण परितृप्त होते हैं। मैं नितान्त ही अनुपयुक्त हूँ; आपलोग आशीर्वाद करें कि मैं जैसे अपनी माँके पास खड़ा होता हूँ, वैसे ही उनके पास खड़ा हो सकूँ। वे मेरी माँ हैं, जननी हैं, इस प्रकार कब उन्हें पुकार सकूँ, जा। में आडम्बर नहीं चाहता। हे सत्यदेवता! सब सत्य है। में और कुछ भी नहीं चाहता; तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं

× × ×

दीननाथ, दीनवन्धु! में और कुछ नहीं चाहता। में नराधम हूँ, में अबोध हूँ, में मूर्छ हूँ। दयामय, तुग्हीं एक-मात्र दयाछ हो। हे प्रभु! हे कंगालके धन! बड़े दयाछ हो तुम! हम प्रकार परिचय दिये विना क्या मेरी रक्षा होती? मेरे हृदयके धन! प्रभु! में कुछ नहीं जानता। में कुछ नहीं जानता। में कुछ नहीं जानता। में कुछ नहीं जानता। में क्या कहूँ! मेरी इच्छा होती है यह कहने-धी कि इस दारीरका एक-एक दुकड़ा मांस भी तुम हो; परंतु तुमको अपना अस्थि-मांस बताकर भी मुझे तृप्ति नहीं। मेरे प्राणकी वस्तु तुम हो। तुम्हारे दारणायन्न हूँ में।

× × ×

मा ! मेरा सब कुछ भुला दो; जान-बूझकर जो अभिमान करता हूँ, वह सब भुला दो, जिससे मैं शयनमें, स्वप्नमें भी तुम्हें 'माँ' कह सकूँ। जैसा लड़कपनमें मुझे कर रक्ता था, वैसा ही फिर कर दो। तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ मैं, तुच्छ हूँ में, वेस सुन्ति भर्म सुन्ति भर्म हो। मेरी माँ। तुम्हीं धन्य हो, तुम्हीं धन्य हो।

x. x x

मॉके सामने प्रार्थना कैसी । हठ करता हूँ, कितना क्या कहता हूँ, क्या-क्या चाहता हूँ । तुमलोग कहते हो—मॉ मुझे रुपये नहीं देती, दवा नहीं देती । नहीं, मॉ मुझको सब देती है । धन देती है, दवा देती है, शरीरपर हाथ फरती है, सुलाती है, राज-रजवाड़े कोई मुझे कुछ भी नहीं देते ।

x x ×

मेरे प्रभु! मैं और कुछ नहीं चाहता, तुमको चाहता हूँ । प्रभु! तुम अपमानमें, शोकमें, दुःखमें फेंककर मुझे जलाते हो—इससे क्या ! मुझे अपना बना लेनेके लिये तुम्हारी जो इच्छा हो, वही करो । यथार्थमें ही यदि उनकी चाह होती है तो वे मिलते हैं । खोजते-खोजते, हाहाकार करते-करते, देखता हूँ—पीछे-पीछे कौन फिर रहा है ! कौन हो तुम! तुम कौन हो मेरे पीछे ! एक बार, दो बार देखता हूँ, पहचान लेता हूँ । 'परिपूर्णमानन्दम' से सारा ब्रह्माण्ड भर गया। उनके लिये भाषा नहीं है, शब्द नहीं हैं। विचार आया—कितना क्या कह जाऊँ, उनकी कितनी बातें प्रकट कर दूँ। परंतु उसी समय निर्वोधकी तरह—अज्ञानीकी तरह हो जाता हूँ । (क्या कहूँ !) न उनकी कहीं उपमा है, न तुलना है। तुँगके खपन-दर्शनकी माँति।

करते हैं, उनके ऊपर मानो पत्थर झूलता रहता है कि किं प्रकार जरा-ता अहंकार-अभिमान आते ही तिरपर कि पड़ेगा। जिन लोगोंकी धर्मकी ओर दृष्टि नहीं है, उत्तं बात दूसरी है। जैसे धानको हवामें उड़ानेपर एक तत धान गिरता है और दूसरी ओर भूसा, उसी प्रकार भगत् अच्छे-बुरेको पृथक-पृथक कर देते हैं।

× × ×

धर्मके साथ धन, मान या सांसारिक वस्तुकी आर करनेपर वह भाग जायगा। समय-समयपर अच्छा आहार मं आवश्यक है, किंतु शरीर-रक्षाके लिये अन्नका नित्य प्रयोक्त है; इसी प्रकार उपासनाके सम्बन्धमें भी समझना चाहिये।

X X

यथार्थ भक्तिरस सुधाकी तरह है। जितना पीया जायणा उतनी ही और पीनेकी इच्छा होगी।

× × ×

अविश्वासी आदमी ईश्वरके पास मन-प्राणको वन्ध रखता है और कुछ दिनोंके बाद लौटा लेता है; पर्त् पूर्ण विश्वासी अपनेको सम्पूर्णरूपसे उनके हाथों के डालता है।

× × ×

पापका विष भीतर रहता है और प्रकाश गहर। बाहरी प्रकाशको रोककर निश्चिन्त मत हो जाना। भीतरमे जहरको बिल्कुल बाहर निकाल फेंकना।

x x x

चास्तविक धर्मका लक्षण है—ईश्वर अनन्त ब्रह्मण्डम सुजन करके उसे चला रहे हैं। उनकी विधिः व्यवस्था नियम, प्रणाली—सब अव्यर्थ हैं। प्रत्येक पदार्थकी और दृष्टिपात करनेपर सबमें असीमताका बोध होता है। जिन्दी सृष्टि होती है, उसके लिये व्यवस्था है, नियम है। विधि हमलोग जो जरा-सी अधिक हवा, झड़, तूपान, गर्मी क्ष्मलोग जो जरा-सी अधिक हवा, झड़, तूपान, गर्मी क्षमलोग प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलों रामा असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलों रामा असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलों रामा असंतोष प्रकट करते हैं, यह इसलिये कि मूलों रामा असिशास है। इस अविश्वासकी जड़ क्या है! परिनन्ता कि देश होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि विश्वास होती है; इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि विश्वास होती हैं, इसीलिये धार्मिकोंका एक लक्षण है कि विश्वास समान प्रमन्नते हैं, इसीलिये द्वार्यों क्यान कर्य होते विश्वास समान समझते हैं, इसीलिये इस्ति इस्ति अत्यान कर्य होते होते समान समझते हैं।

विताते हैं। असंतोषका जन्म अविश्वाससे होता है। परंतु वास्तविक धार्मिक पुरुपकी स्थिति है सुखर्मे रक्खो या दुःखर्मे। तुम्हारी दी हुई सम्पत्ति-विपत्ति दोनों ही मेरे लिये समान है। इस अवस्थाकी प्राप्तिके लिये आत्मदृष्टि होनी चाहिये।

x x x

विश्वासी भक्त हरि-संकीर्तनके समय भाव-विभीर होकर तन्मयताको प्राप्त हो जाते हैं। वे अपनी सुधि भूल जाते हैं, परंतु जो लोग भावके घरमें चोरी करते हैं, भावकी नकल दिखाते हैं, उनके लिये इस राज्यका द्वार बंद रहता है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

हरि-नाम लेते-लेते नशा आ जाता है। माँग-गाँजा आदिका नशा कुछ भी नहीं है। नामका नशा कभी छूटता नहीं। सर्वथा स्थायी रहता है। हरिनाममें प्रेम-प्राप्तिका यह कम है—

(१) पापका बोध, (२) पाप-कर्ममें अनुताप, (३) पापमें अप्रवृत्ति, (४) कुसङ्गसे घृणा, (५) सत्सङ्गमें अनुराग, (६) नाममें रुचि और जगत्की चर्चामें अरुचि, (७) भावका उदय और (८) ग्रेम।

#### विधि

- (१) सच योलो, दलबंदी छोड़कर सत्यिनष्ठ बनो।
- (२) परिनन्दाका परित्याग करो । दूसरेके दोषकी कोई बात कहना ही निन्दा नहीं है, दूसरेको छोटा बतानेकी चेष्टा ही परिनन्दा है।
- (३) सत्र जीवोंके प्रति दयाः अर्थात् दूसरेके मुखसे मुखी और दुःखसे दुखी होना।
  - (४) पिता-माताकी सेवा करो।
- (५) साधुपुरुपमें भक्ति करो । जो सत्यवादी जितेन्द्रिय हैं। यही साधु हैं। अपना विश्वास स्थिर रखकर साधु-सङ्ग करो।

#### निषेध

- (१) दूगरेका जूँटा मत खाओ ।
- (२) मादक वस्तुका रोवन मत करो।
- (३) मॉस मत खाओ।

£,

### वाग्द्वारकी रक्षा

जो व्यक्ति महामती। मधुरभाषी और अप्रमत्त होकर क्रोध। मिन्या वाक्षमः कृष्टिलता और लोक-निन्दाका सर्वया स्याग

मं वाव अंव ६१-

कर देता है उसकी वाणीका द्वार सर्वया सुरक्षित रहता है।

सत्यवादी बनो, सच्ची वाणी वोलो, सत्यका चिन्तन करो, सत्कार्य करो। असार वृथा कल्पना न करो, वृथा वाणी मत बोलो।

#### पर-निन्दा

परिनन्दा न करो । परिनन्दा मत सुनो । जहाँ परिनन्दा होती हो, वहाँ मत बैठो । दूसरेका दोष कभी मत देखो । अपने अंदर छिपे हुए दोषोंको जो खोज-खोजकर देखता है, उसमें परिनन्दा करनेकी प्रवृत्ति नहीं होती, दूसरेका दोष देखनेकी इच्छा नहीं होती।

परिनन्दा सर्वथा त्याग करने योग्य है। प्रत्येकमें कुछ-न-कुछ गुण है। दोषके अंशको छोड़कर गुणका अंश ग्रहण करो। इससे इदय परिशुद्ध होगा। निन्दनीय विषय (दोष) का ग्रहण करने और उसकी आलोचना करनेसे आत्मा अत्यन्त मिलन हो जाती है। जिस दोषके लिये निन्दा की जाती है, वहीं दोष कमशः निन्दकमें आ जाता है। दूसरेको किसीके सामने नीचा गिरानेके लिये कुछ भी कहने या भाव प्रकट करनेका नाम ही निन्दा है। बात सत्य होनेपर भी वह निन्दा है। दूसरेके उपकारके लिये जो कुछ किया जाता है, वह निन्दा नहीं है। जैसे पिता पुत्रके उपकारके लिये उसकी छुरी बातोंको बताता है। स्वयं कोधित होकर जब कोई बात कही जाती है, तब उससे दूसरेका उपकार नहीं होता। कुछ कहना हो तो केवल उपकारकी ओर ही दिष्ट एककर कहना चाहिये।

मनुष्यमें हजारों दोषोंका रहना कुछ भी असम्भव नहीं हैं, परंतु उसमें जितना-सा गुण है, उसीको लेकर उसकी प्रशंसा करनी चाहिये। सरल हृदयसे किसीकी प्रशंसा करनेपर ईश्वरोपासनाका काम होता है। दूसरेके गुण-कीर्तनसे पाय-ताप भाग जाते हैं, शान्ति-आनन्दका आगमन होता है। निन्दा करनेपर अपने सद्गुण नष्ट होकर नरककी प्राप्ति होती है।

#### हिंसा

अहिंसा परम धर्म है। हिंसाका अर्थ है हननकी इच्छा। हननका अर्थ है आघात। किसी भी व्यक्तिके प्राणींपर आघात न ठगे, इस तरह चलना चाहिये। काम और क्रोध भी हिंसाके समान अपकार नहीं करते।

### क्रोध

होथ आनेपर गीन रही। जिसके प्रति क्रोध आया है, उनके नामनेने हट जाओ। किसीके कुछ कहनेपर अथवा अन्य किमी कारणसे क्रोधके लक्षण दीखनेपर अलग जा बैठों और नाम-कीर्तन करों।

#### . अभिमान

अभिमानका नाश कैसे हो ? अपनेको सवकी अपेक्षा हीन ममझनेपर । जवतक अपनेको दीन नहीं बना सकोगे तवतक कुछ नहीं हुआ। कुळी-मजदूर, अच्छा-बुरा—मभीके प्रति भक्ति करनी पड़ेगी। सभीसे अपनेको छोटा समझना पड़ेगा। मनमें अभिमानका अणुमात्र भी प्रवेश हो जाता है तो बड़े-बड़े योगियोंका भी पतन हो जाता है। अभिमान भयानक शत्रु है। मैं कामका त्याग करूँगा, कोषका त्याग करूँगा, कोषका त्याग करूँगा, वह अभिमान सवकी अपेक्षा बड़ा शत्रु है।

जनतक इन्द्रियोंपर विजय नहीं होती, तबतक अभिमान-से कितना अनिष्ट हो सकता है यह समझमें नहीं आ सकता। इन्द्रिय-दमन होनेपर ही समझमें आता है कि अभिमानसे कितनी हानि होती है।

#### भगवदिच्छा

बहुत बार यह अनुभव होता है कि अपनी शक्ति कुछ है ही नहीं । जब जो कुछ होता है, भगवानकी इच्छासे ही होता है। यदि यथार्थरूपसे शिशुकी माँति हम रह सकें तो भगवान माताकी तरह सर्वदा हमारी देख-रेख रखते हैं।

अपनी ओरसे कुछ भी स्थिर नहीं करना है। भगवान् की इच्छापर निर्भर होकर रहना है। अपने ऊपर भार लेते ही कष्ट आ जाता है। भगवान्की इच्छासे जो घटना होती है, उस घटनामें कोई विशेष प्रयोजन है। भगवान् जब जिस भावमें रक्खें, उसीमें आनन्द मानना चाहिये। अपनी पसंदगीकी कोई बात नहीं। प्रभो! जैसे बाजीगर काठकी पुतलीको नचाता है, वैसे ही मुझे नचाओ। तुम्हीं मेरे जीवनके आधार हो। (तुम्हारी इच्छाके अतिरिक्त मेरे मनमें कभी कुछ आवे ही नहीं कि मैं यह करूँ, यह न करूँ।)

### चतुरङ्ग साधन

(१) स्वाध्याय-अर्थात् सद्ग्रन्थोंका अध्ययन और नाम-जप ।

- (२) सत्सङ्ग ।
- (३) विचार—अर्थात् सर्वदा आत्मपरीक्षा। अनं वड़ाई मीठी लगती है या विषके समान, परिनन्दा प्रीतिक लगती है या अप्रीतिकर। धर्मभावना (दैवी सम्पत्ति के भगवान्की ओर रुचि) प्रतिदिन घट रही है या वढ़ हो है यह आत्मपरीक्षा है और इस प्रकार करना स्व आवश्यक है।
- (४) दान-शास्त्रकार कहते हैं कि 'दान' शहर अर्थ है दया। किसीके प्राणोंको किसी भी प्रकार क्लेश देना। शरीर, वाणी अथवा अन्य किसी प्रकारते किसी प्रणांको क्लेश पहुँचानेसे दया नहीं होती। वृक्ष, हता, कीट, पतंग, पशु-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके प्रति दया कर्तव्य है।

#### भीतर प्रवेश

शरीरमें प्रधान यन्त्र है जीम । जीभके वश हो जानेरर सब कुछ वरा हो जाता है। जवतक आँख, कान आदि इन्द्रियाँ बाहरी विषयोंकी ओर खिचती हैं, तवतक शरीले लाँधकर भीतरकी ओर प्रवेश नहीं किया जा सकता और भीतर प्रवेश किये बिना शरीरको किसी तरह भू*हा वर्री* जा सकता। किसी तरह एक बार भगवान्का दर्शन हो जाय, तब तो शरीरकी ओर दृष्टि नहीं रहती। सहज्ञ ी शरीरको भूला जा सकता है। परंतु यह स्थिति सवकी गी होती। इसल्यि किसीके प्रति प्रेम करना होगा। वह प्रेम होना चाहिये अकृत्रिम और स्वार्थरिहत । ऐसे प्रेमशी प्राप्तिः के लिये अहिंसाका अभ्यास करना पड़ेगा। किमीको भी कष्ट न पहुँचाना। मारने, गाली देने, यहाँतक कि सर्वनात कर देनेपर भी किसीका अमङ्गल न चाहना। तनः मनः वननः से इसका अभ्यास करना पड़ेगा। इस प्रकार मनमे दंग और हिंसाके नष्ट होनेपर प्राणीमें प्रेम आता है। इस प्रेम से किसी स्थानमें अर्पण करके उसका चिन्तन करते ग्रंगं सव कुछ भूला जाता है । इस अवस्थामें सहज ही भगनान से प्राप्त किया जा सकता है। एक भी मनुष्यको विशेषरामे प्रेम करना धर्म-साधनका सर्वप्रधान अङ्ग है।

#### सेवा

जैसे अपनी आवश्यकताको पूर्ण करनेकी राखा होती है। वैसे ही दूसरेकी आवश्यकता पूर्ण करनेके लिये ज्यादुम्य होते। पर सेवा होती है। शिशुकी सेवा माँ इसी भावने पर्गा है। शिशुके अभावकी पूर्तिके लिये माताका अश्विर होना ही सेवा है। अंदर अनुराग नहीं है, दूसरींकी देखा-देखी सहायता करते हैं। इसका नाम सेवा नहीं है।

वृक्ष-सेवा, पशु-पक्षी-सेवा, पिता-माताकी सेवा, पित-सेवा, संतान-सेवा, प्रभु-सेवा, राज-सेवा, भृत्य-सेवा, पत्नी-सेवा—इस भावसे करनेपर ही सेवा होती है । नहीं तो, उसे सेवा कहना उचित नहीं है । अहङ्कार नष्ट करनेका उपाय है—जीवकी सेवा । पशु-पक्षीके भी चरणोंमें नमस्कार करना होगा । यहाँतक कि विष्ठाके कीड़ेसे भी घृणा नहीं करना । जैसे तार सूरकर गिर जाता है, वैसे ही अहङ्कारसे योगियोंका भी हठात् पतन हो जाता है।

जाति-धर्मका विचार न करके सभी भक्तोंकी सेवा करो। माता-पिताको साक्षात् देवता जानकर उनकी पूजा करो। स्त्रीको भगवान्की र्शाक्त जानकर श्रद्धा करो, उसका भरण-पोपण करो, देख-रेख करो। जो पुरुष पत्नीको साक्षात् देवीके रूपमें नहीं देखता, उसके घरमें श्लान्ति और मङ्गल नहीं होता। स्त्रीको विलास-सामग्री अथवा दासी मत समझो।

सत्र जीवींपर दया करो । वृक्ष-लता, पशु-पक्षी, कीट-पतंग, मानव-सभीपर दया करो । किसीको भी क्लेश मत पहुँचाओ ।

अतिथिका सत्कार करो । अतिथिका नाम-धाम मत पूछो । अतिथिको गुरु और देवता जानकर उसकी यथासाध्य पूजा करो ।

#### मक्ति

भक्तिको कृपणके धनकी तरह गुप्त रखना होगा। शास्त्रकार युवतीके स्तनोंके साथ उसकी दुलना किया करते हैं। वालिका खुले शरीर घूमती-फिरती है। पर युवती होनेपर वस्त्रके द्वारा रतनोंको ढक लेती है। पर युवती होनेपर वस्त्रके द्वारा रतनोंको ढक लेती है। स्वामीके अतिरिक्त- गिता-माता-गुरुजन कोई भी उन्हें नहीं देख पाता। भक्तिका भी यगी रूप है। भक्तिको भी भगवानके अतिरिक्त सभीके सामने गावधानीके साथ गुप्त रखना चाहिये। पहले, जय भावका उच्छ्वास आरम्भ हुआ, आँखोंसे छुछ जल उपक पड़ता, तब मनमें आता कि लोग इसे देखें। पर पीठे यह चिन्ता हुई कि कैसे इसको छिपाऊँ। तब हुद्रमें एकान्त स्थानमें इसे छिपा रखनेकी इच्छा हुई, (वर्गीक ) भिक्त गायनीय है।

#### साधुका लक्ष्ण

मागुका एकण और कर्तव्य यही है कि उसके समीप

जो भी विषय आयें, उन सबको वह भगवान्के निकट रख दे, फिर उनमेंसे जिसपर भगवान्की सुरपष्ट ज्योति पड़ती दिखायी दे, उसीको स्वीकार करे। जो इसी नियमके अनुसार सारे कार्य करते हैं, वे ही यथार्थ साधु हैं। साधु सभी विषयोंमें, ईश्वरकी इच्छा क्या है—यह समझकर चलते हैं।

जिसके समीप जानेपर हृदयके श्रेष्ठ माव प्रस्फुटित हो जाते हैं, भगवान्का नाम अपने-आप ही जीभसे उच्चारित होने लगता है और पापबुद्धि लजित होकर भाग जाती है, वही साधु है।

निरन्तर भगवान्का नाम-जप करते रहनेसे शरीरमें एक नवीन सौन्दर्यका उदय होता है। जिनके प्रत्येक द्वासमें भगवान्के नामका जप होता है। वे धीरे-धीरे भागवती तनु प्राप्त करते हैं। उनके रक्त-मांससे—प्रत्येक रोमकूपसे, आस्थिसे अपने-आप ही भगवन्नामका जप होता रहता है।

#### शिष्योंके प्रति

(१) सत्य बोलो । (२) परिनन्दाका त्याग करो ।
(३) पिता-माताको प्रत्यक्ष देवता जानकर उनकी सेवा करो । (४) पित और पत्नीमें भगवत्सम्बन्ध स्थापित करो । (४) पित और पत्नीमें भगवत्सम्बन्ध स्थापित करो । कभी कोई किसीका भी अनादर, अवहेलना और अपमान मत करो । (५) प्रतिदिन पञ्चयक्त देवयक्ष, पितृयक्ष, म्रुष्यक, मनुष्ययक्ष और भूतयक्ष करो । (६) हिंदू, मुसल्मान, ईसाई, बौद्ध, जैन, शाक्त, शेव, वैष्णव, संन्यासी, एहस्य—सभी साधु भक्तोंकी भक्ति करो । साधुओंके सम्बन्धमें किसी सम्प्रदाय या वर्णाश्रमका विचार मत करो । (७) अपनेको किसी सम्प्रदाय या दलके अंदर मत समझो । जो जिस धर्म या सम्प्रदायमें हों वे उसीमें रहकर साधन करें । (८) सभी प्रकारके मादक पदार्थोंका त्याग करो । ये साधनमें घोर विच्नरूप हैं । (९) मछली भी न खाओ, उससे (हिंसा) तथा तमोगुणकी वृद्धि होती है । और (१०) उन्छिष्ट मत खाओ।

### प्रार्थना

प्रभो ! मैं गलेमें पत्थर बाँधकर सागरमें डूब चुका हूँ । अब मुझमें अपनी शक्ति नहीं रह गयी है । तुम्हीं मेरा उद्धार करो ।

तुम्हीं मेरे सब कुछ हो । समस्त ब्रह्माण्ड तुम्हारी रचना है, तुम्हारी दयाका परिचय है । तुम्हीं माता हो, तुम्हीं पिता हो, तुम्हीं भाई-बहन हो । प्रभो ! तुम्हीं दाता, तुम्हीं राजा-प्रजा हो, साध्वी स्त्री—सभी कुछ तुम हो । चोर-डाक्, साधु- लम्पट—सभी तुम हो। सारी प्रशंसा, स्तुति, प्रेम—सभी तुम्हारा है। तुम बाजीगर हो, केवल जादूके खेल खेलते हो। सार तुम हो, वस्तु तुम हो, प्रयोजन तुम हो। इहलोक, स्वर्गलोक, यमलोक, सत्यलोक, जनलोक, तपोलोक, ब्रह्मलोक,

पितृलोक, मातृलोक, वैकुण्ठ, गोलोक—सभी तुम हो।
मैं कुछ नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, खाक-धूल—कुछ भी नहीं हूँ।
तुम मेरे घर-द्वार हो, तुम मेरे दर्पण हो। तुम मञ्ज हो, मधुर हो, मधुर हो। भधुरं मधुरं मधुरं मधुरम्।

# स्वामी श्रीशिवरामिकंकर योगत्रयानन्दजी महाराज

( जन्म—हचड़ा जिलेके वराहनगरके गङ्गातटपर । गृहस्थाश्रमका नाम—श्रीशशिभूषण सान्याल । अगाध पण्डित, सिद्ध योगी, मा शानी और परम भक्त । )

(१) शिवकी—परमेश्वरकी उपासना और चित्तवृत्ति-निरोधरूप योग—ये दोनों एक ही चीज हैं। जीवात्माका परमात्माके साथ संयोग ही 'योग' है। जीवात्मा यद्यपि सदा ही सर्वव्यापक परमात्माके साथ युक्त होकर रहता है, तब भी 'आवरण' और 'विक्षेप' इन दो शक्तियोंके कारण जीवको

यह वात माल्म नहीं होती। जिस उपायद्वारा इन दो शक्तियोंका नाश होता है, उस उपायका नाम योग है। अतः योगद्वारा जीवके अज्ञानका नाश होता है, अज्ञानका नाश होनेसे ही उसे माल्म हो जाता है कि जीव परमात्मासे भिन्न नहीं है।

(२) नास्तिक होकर, ईश्वरको दूर करनेकी चेष्टा करके, 'सभी जडशक्तिके परिणाम हैं'—ऐसे विश्वासको हृदयमें सुदृढ़ आसन देनेकी चेष्टा करके कोई पुरुष न तो कृतार्थ हो सके हैं और न हो सकेंगे ही।

(३) यथाविधि प्रार्थना करनेसे, श्रद्धापूर्ण, विमल हृदयसे प्रार्थना करनेसे फलप्राप्ति हुई है, हो रही है, होगी—यही सत्योक्ति है।



(४) सत्योक्तिसे पृथ्वी, अन्तरिक्ष और दिन-रातका प्रसार हुआ है, सत्योक्तिसे प्राणिमात्रको विश्राम मिलता है, सत्योक्तिसे ही प्राणिमात्रका विचलन—स्पन्दन हुआ करता है, अलका स्पन्दन होता है, सूर्यका नित्य उदय होता है। अर्थ श्रातमा प्रतिकृत न हो, तो यह बात समझमें आ

जायगी कि सत्योक्ति ही सर्वजनोंकी अन्तर्यामिणी है। सत्योक्ति ही अखिल ज्ञान-विज्ञानकी प्रसृति है। प्रवृत्ति निवृत्तिकी नियामिका है।

(५) जो विश्वके प्राण हैं, जो विश्वके यह हैं, जो विश्वके यह हैं, जो विश्वके आत्मद और बलद हैं, जिनका शासन सभी कोई मानते हैं, देवतालोग भी जिनका शासन माना करते हैं, जिनकी छाया—आश्रय—शरणागित अमृत है (सर्वमुखनिधान मुक्तिका एकमात्र साधन है), जिनका विस्मरण ही मृत्यु हैं, उन मङ्गलमय प्रभुके अतिरिक्त हमलोग फिर किनकी प्रीतिकें लिये कर्म करेंगे ?

## श्रीनन्दिकशोर मुखोपाध्याय

( पिताका नाम---श्रीकालीपद मुखोपाध्याय । हिंदी, संस्कृत स्रीर अंग्रेजीके प्रकाण्ड पण्डित । )



उपदेश देना साधारण बात है। पर विकट परिस्थितिमें भगवत्कृपा-का अनुभव करते हुए प्रमुदित रहना—तिनक भी विचलित नहीं होना—भगवद्भक्तके ही वशकी बात होती है।

जीवनमें उतारे विनाः खयं

पालन किये विना—उपदेश व्यर्थ होता है। शास्त्र-वाक्य भगवद्वाक्य-तुल्य है। प्रत्येक हिंदूको उन्हें आदर देना आवश्यक है। शास्त्र-विपरीत आन्गण अकल्याणकर होता है।

एक पशु मर जाता है और उसकी बगलमें ही दूमग पागुर करता रहता है। यही दशा आज मनुष्यकी हो गर्य है। वह प्रतिदिन लोगोंको मृत्युमुखर्म जाते देलकर भी

श्चन्त है। भगवानको पानेके छिये तनिक भी प्रयास नहीं ता। मानव-जीवन फिर कब मिले, पता नहीं। त्यन्त दुर्लभ है । अति शीघ्र इसका उपयोग रा चाहिये।

सत्य परम धर्म है । सत्योक्ति ही त्राता है ।

दुर्गाः राम और कृष्ण-सभी एक हैं। इन सभी नामोंमें अचिन्त्य शक्ति है। किसी एक नामको अपना वना लो । रात-दिन जपते जाओ । कल्याण निश्चित है ।

विश्वासपूर्वक भगवान्पर निर्भर रहो । लोक-परलोकका निर्वाह वे करेंगे।

## स्वामी रामतीर्थ

( जन्म-वि० सं० १९३०) जन्म-स्थान-पंजावप्रान्तके गुजरानवाला जिलेके अन्तर्गत मुरारीवाला गाँव, गोमाई-वंशके गाह्मण, देहावसान-वि० सं० १९६३ कार्तिकी अमावस्थाके दिन जल-समाधि द्वारा । टिहरीके निकट । )

िखा मनसव इर्क जिस दिन मेरी तकदीर में। नकदी मिली स्वहरा मिला जागीर में ॥

### कोई तमना नहीं

न है कुछ तमना न कुछ जुस्तजू है। कि वहदत में साकी न सागर न बुहै॥ मिलीं दिल को आँखें जभी मारफत की ।

जिधर देखता हुँ, सनम रू बरू है॥ गुलिस्तों में जाकर हर इक गुरु का देखा । तो गेरी ही रंगत व मेरी ही वृ है॥ भिग तेरा उद्रा हुए एक ही हम। रही कुछ न इसरत न कुछ आरजू है॥ X

#### लावनी

#### शुद्ध सिचदानन्द ब्रह्म हूँ

शृह्य सिवासनम्य ब्रह्म हुँ अजर अमर अज अविनासी। जाम जान से मोश हो जाने कट जाने जम की फाँसी॥ अनादि मदा अद्वेत हैत का जा में नामोनिशान अगंद मदा मृग जा का कोई आदि मध्य अवसान नहीं।। मरी प्राप्त हैं, मनन निम्न्तर करें मोक्ष-हित मंन्यासी। शुद्ध मिशानन्य महा है अजर अमर अज अविनामी॥ मिदिनी है। ब्रह्म हमारा एक जल्ह आस्थान नहीं। रमा है सन में महासे कोई भित्त वस्तु इस्मान नहीं॥ देग विचारें, निता प्रक्र के हुना कभी कुछ आन नहीं। पनी म हो पीशनुस में निसे महा का शान नहीं।

ब्रह्मज्ञान हो जिसे उसे नहिं पड़े भोगनी चौरामी। शुद्ध सचिदानन्द ब्रह्म हुँ अजर अमर अज अविनासी॥

#### प्यारेकी गलीमें

ऐ दिल ! यहाँ प्यारेकी गली है । यहाँ अपनी जानका दम भी मत मार, अर्थात् जानका घमंड मत कर या जानकी परवा मत कर और अपने प्यारेके आगे जान एवं जहान और दिलका दम मत मार, अर्थात् अपने प्यारेके सामने इन प्राण इत्यादिका घमंड मत कर, या इन्हें प्यारा मत समझ ।

जान ( अपने प्यारेकी अपेक्षा ) अधिक मृहय नहीं रखती है, इसलिये जानका शोक मत कर । यदि तू अपने प्यारेके रास्तेमें जानपर खेलता है। तो चुर रह (तू इस कामपर भी शेली मत कर )।

यदि तुझको ( अपने प्यारेकी प्रीतिमें ) कुछ कष्ट है तो उसकी चिकित्माके विषयमें कुछ चर्चा न कर । उमके कप्रको अर्थात् उनकी प्रीतिकी राहमें जो कए हो। उसे चिकित्सामे भी उत्तम समझ और चिकित्साके विषयमें चर्चा न करः अर्थात् चप रह ।

जब तहे विधाम हो गया। तो मंशय-मंदेरकी करानी छोड़ दे। जब उन प्यारेने अपना मुलड़ा दिला दिया। तो फिर हील और हजत न कर ।

जिनका कोई धर्म ही नहीं है। ऐसे छोगोंका ख्याल होड़ और मुर्खनाको तत्त्वशन मन कहा एवं युनानवालेकि विचारों और उनके आख्यानोंका दम मन मार 1

मदिराजीने ओए। सुन्दर मुखद्मा, मनराण जुलका सहिरा और प्रियतम तथा समा और शयनगारके विषयम भी नर्ना न कर ।

कुम और ईमानको उसके मुखड़े और जुल्फके आगे छोड़ दें और उस प्यारेके जुल्फ और मुखड़ेके सामने कुफ और ईमानकी चर्चा न कर ।

याद रख, त् उस ( प्यारे ) से आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसलिये त् इसके मिलाप ( दर्शन ) की चर्चा मत कर और इस हेतु कि त् उस ( प्यारे ) के बिना भी नहीं रह सकेगा। इसलिये वियोगकी भी चर्चा न कर।

याद रखः प्रकाशमान सूर्य उस (प्यारे) के मुखड़ेकी प्योतिकी एक चमक है। इसिलये ऐ मगरवी! उसके सामने प्रकाशमान सूर्यकी भी चर्चा न कर।

### मिलनकी मौज

हे वाक्-इन्द्रिय ! क्या तुझमें है शक्ति उस आनन्दके वर्णन करनेकी ? धन्य हूँ मैं ! इतकृत्य हूँ मैं !!

जिस प्यारेके घूँघटमेंसे कभी हाथ, कभी पैर, कभी आँख, कभी कान कठिनताके साथ दिखायी देता था, दिल खोलकर उस दुलारेका आलिङ्गन प्राप्त हुआ। हम नंगे, वह नंगा, छाती छातीपर है। ऐ हाड़-चामके जिगर और कलेजे! तुम बीचमेंसे उठ जाओ। मेद-भाव! हट। फासले भाग! दूरी दूर हो। हम यार, यार हम। यह शादी (आनन्द) है कि शादी-मर्ग (आनन्दमयी मृत्यु अथवा आनन्दिनमम् मौत)। आँस् क्यों छमाछम वरस रहे हैं। क्या यह विवाह-कालकी झड़ी है, अथवा मनके मर जानेका मातम (शोक)! संस्कारोंका अन्तिम संस्कार हो गया। इच्छाओंपर मरी पड़ी। दु:ख-दिद उजाला आते ही अँधेरेकी तरह उड़ गये। भले-बुरे कमोंका बेड़ा डूव गया!

आँसुओंकी झड़ी है कि अमेदताका आनन्द दिलानेवाली वर्षा-ऋतु १ ऐ सिर ! तेरा होना भी आज सुफल है । आँसो ! तुम भी धन्य हो गयीं । कानो ! तुम्हारा पुरुवार्थ भी पूरा हुआ । यह आनन्दमय मिलाप सुवारक हो, सुवारक हो, सुवारक हो ! सुवारकका शब्द भी आज कृतार्थ हो गया ।

ऐ मेरे पगलेपनके आह्वाद ! ऐ मेरे समस्त रोगोंकी ओषि ! ऐ मेरे अभिमान और मानकी ओषि ! ऐ मेरे लिये जालीनूस और अफलातून ! तू आनन्दवान् हो ।

अथवा ऐ मेरे प्रेमोन्मादके आह्नाद ! तू आनन्दवान् हो । तू ही तो मेरे समस्त रोगोंकी ओषि है । तू ही मेरे अभिमान और मानकी ओषि है, तू ही मेरे लिये राज्य

अहंकारका गुड्ढा और बुद्धिकी गुड़िया जल गये। हे नेत्रो ! तुम्हारा पह काला वादल बरसाना धन्य हो। इ मस्तीभरे नयर्नोका सावन धन्य ( मुवारक ) है।

### कुञ्जाकी कमर सीधी करो

एक हाथमें स्वादिष्ट मिठाई और दूसरेमें अहर बच्चेको दिखाकर कहा जाय कि इन दोनोंमेंसे कौनसी ए वस्तु तुम्हें स्वीकार है, तो नासमझ बचा मिठाईको एवं करेगा, जो उसी क्षण स्वाद दे जाती है। यह नहीं जन कि अशर्फींसे कितनी मिठाई मिल सकती है। यही दर उन संसारी लोगोंकी है जो श्रेष्ठ बनानेवाली सची खतन्त्रतारे अशर्पीको छोड़कर जुगन्की चमकवाली क्षणभङ्गर हार देनेवाली मिठाई अङ्गीकार कर रहे हैं। ग्वालपन छोड़रा जन्मजात स्वत्व (राजगदी) को सँभालनेके लिये कृष भगवान्का कंसको मारना अल्यावश्यक कर्तव्य थाः नि कंस तब मरेगा जब कुब्जा सीधी होगी। पानः सुगरीः चन्दन, इत्र, अवीर आदि लिये कंसकी सेवाको कुना न रही है, इतनेमें महाराजसे भेंट हो गयी । बाँकें साथ कुब्जाकी बोल-चाल भी अत्यन्त टेढ़ी थी। एक मुक्स मारनेसे कुबरीकी पीठ सीधी हो गयी। नाम तो गुम्बा ही रहा, किंतु सीधी होकर अपने उपकारीके चरणोंपर गिरी। अब कंससे सम्बन्ध कैसा ? पान, सुपारी, चन्दन, इन अवीरसे भगवान्का पूजन किया और उन्हींकी हो रही। सीधी कुब्जाको सहृद्य सखी बनाते ही कुण्ण भगवान्की फं<sup>मग्र</sup> विजय है और स्वराज्य (पैतृक अधिकार) प्राप्त है। विषयोंके वनको त्यागकर सच्चे साम्राज्यको सँभारनेर लिये अहंकार (अहंता) रूपी कंसको मारना परम आवःयह है, नहीं तो, अहंकार-रूपी कंसकी ओरसे होनेवाली भाँ<sup>ति</sup> भाँतिकी पीड़ाएँ और चित्र-विचित्र अत्याचार कर्श नैतरे दम न लेने देंगे। अहंकार (कंस) तय मरेगा। जय पृत्ती सीधी होकर कृष्ण ( आत्मा ) की भेदी ( आत्माके कलारी जाननेवाली ) हो जायगी ।

कुब्जा क्या है ? श्रद्धाः विश्वाम । सर्वसाधारणके गर्ने उल्टी (कुत्वरी) श्रद्धाः अहंकारकी सेवामें दिन-रात कर्मे रहती है । धर मेरा है' इस क्यमें अथवा अन्तरास्त्री मेरी है' इस रूपमें, स्त्री-पुत्र मेरे हैं' इस क्यमें, धार्यर और द्धि मेरे हैं इस रंगमें । इस प्रकारके वेशोंमें अनर्थ करनेाली अद्धा कुब्जा (उल्टा विश्वास ) प्रतिसमय अहंकार
व्यास या अहंता ) को पुष्टि और बल देती रहती
नवतक यह संसारासक्त दृष्टिवाली अद्धा सीधी होकर
( कृष्ण ) की सहगामिनी और तद्रूपा न होगी,
क न तो अहंकार (कंस ) मरेगा और न स्वराज्य
गा। मारो जोरकी लात इस कुब्जाको, जमाओ विवेकमुक्का इम उल्टे विश्वासको, अलिफ (।) की भाँति
कर दो इस कुबरी अद्धाकी कमर।

कद्दे-अलिक पैदा कुनम् चूँ रास्त पुरते-मूँ कुनम् । अर्थात् जव नृन अक्षरकी पीठको सीधा करता हूँ तो अर्थक कदको में उत्पन्न कर देता हूँ।

अपने असली स्वरूप (परमात्मा) में पूर्ण विश्वास न्न करो, देह और देहाध्यास कैसे, तुम तो मुख्य र हो।

### सब ओर तू ही तू

जिस ओर हम दौड़े, वे सब दिशाएँ तेरी ही देखीं। ग्रांत् सब ओर तू ही था और जिस स्थानपर हम पहुँचे। राव तेरी ही गलीका सिरा देखा। अर्थात् सर्वत्र तुझे पाया।

जिस उपासनाके स्थानको हृदयने प्रार्थनाके छिये एण किया, उस हृदयके पवित्र धामको तेरी भ्रूका झुकाव ला, अर्थात् उस स्थानपर त् ही झाँकता दृष्टिगोचर हुआ।

हर सरवे-स्वाँ (प्रिय वृक्ष अर्थात् प्रेमपात्र ) की। कि इस संसार-वाटिकामें हैं। उसे तेरी नदी-तटकी । टिकाका उगा हुआ देखा। अर्थात् जो भी इस जगत्में पास रिश्मोनर हुआ। वह सब तुझसे ही प्रकट हुआ। उहाथी दिया।

भल रात हमने पूर्वी वायुरे तेरी सुगन्य सूँघी और उस प्राची पवनके साथ तेरी सुगन्धका समूह देखाः अर्थात् उसमे तेरी ही सुगन्य वसी हुई थी।

नंगरंक समल मुन्दर पुरुपोंके मुखमण्डलींको को १८७६ कि इमने देखाः किंतु तेरे मुखड़ेके दर्पणसे उन्हों देखाः अर्थात् इन समस्त मुन्दरीमें तेरा ही रूप पाया। समस्य संवार्द्ध प्यारोकी मस्त ऑखीमें हमने जब

देखा, तो तेरी जादूभरी नरगिस (ऑख) देखी।

जबतक तेरे मुखमण्डलका सूर्य समस्त परमाणुर्जोपर न चमके तबतक संसारके परमाणुर्जोपर तेरी ही ओर दौड़ते हुए देखा, अर्थात् जबतक तेरी किरण न पड़े तबतक सत्यका जिज्ञासु तेरा ही इच्छुक रहेगा।

### नानात्व खेल है

सोनेको क्या परवा है, जेवर (आभूषण) रहे चाहे न रहे। सोनेकी दृष्टिस तो जेवर कभी हुआ ही नहीं। सोनेके जेवरके ऊपर भी सोना, नीचे भी सोना, चारों ओर भी सोना और बीचमें भी सोना, हर ओर सोना-ही-सोना है। आभूषण तो केवल नाममात्र है। सोना सब दशाओं में और सब दिशाओं में एकरस है। मुझमें नाम और रूप ही कभी स्थित नहीं हुए, तो नाम-रूपके परिवर्तन और रूपान्तर, रोग और नीरोगका कहाँ प्रवेश है १ यह मेरी एक विचित्र आश्चर्य महिमाका चमत्कार है कि मैं सबमें भिन्न-भिन्न 'अहं' कल्पित कर देता हूँ, जिससे यह सब लीला व्यक्ति-व्यक्तिमें विभक्त होकर मेरा-तेराका शिकार (आलेट) हो जाती है। एक-दूसरेको अफसर-मातहत, गुरु-शिष्य, शासक-शासित, दुखी-सुखी स्वीकार करके मदारीकी पुतिलियोंकी तरह खेल दिखाने लगते हैं।

यह मेरी काल्पनिक बनावट मेरे प्रतिविंब या आभासके कारण अपने-आपको मान बैठी है। इसके कारण मुझमें कदापि भिन्नता नहीं आती; क्योंकि समस्त अस्तित्व और सृष्टिः जोइन्द्रियगोचर है, मुझसे है। पिंजरेमें चिड़िया उछल्रती है, कूदती है, प्रसन्न होती है, शोक भी मानती है; किंतु व्याध जानता है कि इसमें क्या शक्ति है, चुप तमाशा देखा करता है। आनन्दस्वरूप में सदा एकान्त हूँ। आप-ही-आप मेरेमें नानात्वका वाधक होना क्या अर्थ रखता है ?

अंदर बाहर, ऊपर नीचे, आगे पीछे हम ही हम। उर में, सिर में, नर में, सुर में, पुर में, गिर में हम ही हम॥

### प्राणका दर्पण

तुझको हँसते हुए देखकर में तृत नहीं हुआ हूँ, में तृप्त नहीं हुआ हूँ; पर प्यारे ! तेरे अधर और दाँतोंपर बिट्टार ।

सोसन (पुप्प) ने चमेलीका चिंद बहानेको

तलवार म्याची, सोमनको तलवार क्रियने दी १ तेरी खूँख्वार नर्रामम ( पुष्पस्पी नेत्र ) ने; क्योंकि नेत्रोंकी आकृतिकी तुल्या नर्राममंद्र पुष्पसं की जाती है।

तेरा चमकता हुआ मुखड़ा भरे प्राणका दर्पण हुआ। इस प्रकार भेरे प्राण और तेरे, दोनी एक ही हुए; क्योंकि तेरे मुखड़ेमें भेरे प्राण और मेरे मुखड़ेमें तेरे प्राण दिखायी देते हैं।

#### निजानन्दकी मस्ती

प्रातःकालकी वायुका दुमक-दुमक चलना ही अपने प्यारं यार (म्बरूप) का संदेशा ला रहा है और जरा-सी ऑख भी लगने नहीं देता; क्योंकि आँख जब जरा लग जाती है, तो झट उस प्यारं (खरूप) की हृष्टि (प्रकाश) का तीर लगना आरम्भ हो जाता है, जिससे में सोने न पाक, अर्थात् उसे भूल न जाऊँ।

अगर अकस्मात् अल्ल और होशमें आने टगता हूँ, या मन-वृद्धिका सङ्ग करने लगता हूँ तो उसी समय प्यारा छेड़खानी करने लग जाता है। ताकि फिर बेहोश और आत्मानन्दसे पागल हो जाऊँ, अर्थात् मैं पुनः संसारका न रहूँ, सिर्फ प्यारे (स्व-खरूप) का ही हो जाऊँ।

( इस छेड़खानीसे ) ऐसा यालूम होता है कि प्यारेका हमसे एक मतल्य (स्वार्य) के कारण प्यार है और वह मतल्य हमारा दिल लेना है। मला सख्तीसे वह क्यों दिल छीनता है, क्या वैसे हमको इन्कार है ! अर्थात जब पहलेसे ही हम प्यारेके हवाले दिल करनेको तैयार बैंटे हैं, तो फिर वह सख्तीसे क्यों छीनना चाहता है !

दिलको प्यारेके अर्पण करनेसे न लिखनेकी फ़रसत रही और न किसी काम-कानकी। आप तो वह बेकार (अकर्ता) था ही, अब हमको भी वैसा ही बेकार कर दिया है।

जब प्रेमका समय आता है तब वह (प्यारा) झट हमबगल (सङ्ग या मूर्तिमान) हो जाता है। ऐसी दशामें हम किसपर गुस्सा निकालें; क्योंकि सामने तो वह स्वयं खड़ा है।

समी समय वह हाजिर है। जाग्रत्में पृथ्वी-जलके रूपमें साथ है। हँसते समय वह साथ मिलकर हँसता है और रोते समय वह ( अमेद हुआ ) साम रोता है। अर्थाद् दशाओंमें वह ही खयं मौजूद है।

कभी चमकती हुई विजलीके रूपमें हँवता है कभी वरसते हुए घने बादलोंके रूपमें रोता है। इस प्रत्येक रूप और रंगमें वही प्यारा प्रकट हुआ है देता है |

ऐ प्यारे जिज्ञासु ! इश्क (प्रेम) के धनको । जानो, इसको मत खोओ, बल्कि इस प्रेमकी आगण्य घर-बार और धन-दौळतको बार वो ।

इस प्रेमके दर्दका इलाज करना तो अज्ञानी पुर ही मंजूर होता है; क्योंकि जब प्रेम ही माग्नुक (इछं हो) तो क्या ऐसी नीरोगतामें भी बीमार है !

इंतजारः मुसीबतः बला और जंगळका काँटा—र सब उसी समय जलकर गुलनार ( आगका पुष्प ) हो जिस समय ज्ञानांत्रि मीतर प्रज्वलित हुई ।

दौलतः बलः विद्या और इजत तो नहीं चा उस (अनन्य भक्त या ब्रह्मवित्) बेपरवाह बादशाहरी केवल आत्मशान (ब्रह्म-विद्या) की ही आवश्यकता है।

कई वर्षोंकी आशाएँ, जो स्वरूपके अनुभवधं परें ओटका काम कर रही हैं, इन सब छोटी-वड़ी आशाओं (आत्मशानसे) जला दो और जब इस तरहरे इच्छाओं दीवार उड़ जाय, तब फिर प्यारे (स्वस्वरूप) के दर्शन आनन्द हो।

मंसूर एक मस्त ब्रह्मवेत्ताका नाम है, जब व स्लीपर चढ़ाया गया, तब उस समय एक पुरुपने उस प्यारेकी गली अर्थात् स्वस्वरूपके अनुभव करनेका गरः पूछा। मंसूर तो चुप रहा; क्योंकि वह उस समय गली था, परंतु स्लीकी नोकने अर्थात् सिरेने, जिसको चुपने दार कहते हैं, मंसूरके दिलमें साफ खुलकर बतला दिया वि यह रास्ता है, अर्थात् प्यारेके अनुभवका केवल दिलके भीता जाना ही रास्ता है।

इस शरीरसे शारीरिक प्राण कृदकर तो अहंतरी गङ्गामें पड़ गये हैं। अब इस मृतक शरीर (मुदें) तो (प्रारब्ध-मोग-रूपी) पक्षी आयें और महोत्सव कर हैं। क्योंकि साधुके मरनेके पश्चात् भंडारा अर्यात् मोजन दिस जाता है और मस्त पुरुष अपने शरीरको ही एवक अंत ता भंडारा समझता है, इसिलये राम जब मस्त हुए तो रीरको मृतक देखकर मंडारेके लिये पिक्षयोंको बुलाते हैं। जब इस निजानन्दके कारण नेत्र, मस्तिष्क और द्यमें वेसुध उमझने लगे, तो उस समय अपने पास दैत ग्रानिवाली सांसारिक बुद्धि त् मत रख; क्योंकि यह बुद्धि यभिचारिणी राँड है।

जय राम अति मस्त हुए तो बोल उठे कि इस उरीरसे अय सम्बन्ध लूट गया है, इसलिये इसकी जिम्मेदारीकी सिरसे बला टल गयी। अब तो राम खून पीनेवाली तलवार ( मुसीबत ) का भी स्वागत करता है; क्योंकि रामको यह मौत बड़ा स्वाद देती है।

यह देह-प्राण तो अपने नौकर (ईश्वर)के हवाले करके उससे नित्यका ठेका छे लिया है। अब ऐ प्यारे (स्वस्वरूप)! तू जान, तेरा काम; इमको इस (श्वरीर) से क्या मतळब है।

नीकर बड़ा ख़ुश होकर काम कर रहा है, राम अब बादशाह हो चैठा है; क्योंकि खिदमतगार ( सेवक ) बड़ा चतुर मिला हुआ है।

नीकर ऐटा अच्छा है कि दिन-रात जरा भी योता नहीं, मानो उसकी आँखोंमें नींद ही नहीं और दम-भर भी उसको सुस्ती नहीं; वह हर घड़ी जगाता ही रहता है।

पे राम ! मेरा नौकर कौन है और मालिक उसका कौन है ! में क्या मालिक हूँ या नौकर हूँ ! यह क्या आधर्यजनक रहस्य है (कुछ नहीं कहा जा सकता)।

में तो अकेला, अद्वेत, नित्य, असङ्ग और निर्विकार हूँ, मालिक और नौकरका भाव कहाँ ! यह क्या गळत बोलचाल हैं।

में अकेला हूँ, में अकेला हूँ, जल-यलपर में अफेला हूँ । वाणी और वाक्-इन्द्रियका मुझतक पहुँचना किंटन है, अर्थात् वाणी इत्यादि मुझे वर्णन नहीं कर सकतीं।

ऐ तुनियाके वादशाही ! और ऐ सातों आसमानींके तारो ! में तुम सबपर राज्य करता हूँ । मेरा राज्य सबसे बड़ा है ।

भे अपने प्यारे (स्वस्त्य ) की जादूमरी दृष्टि हूँ। विज्ञानन्द्रभरी मस्तीकी श्ररायका नशा हूँ। अमृत-स्वरूप में हुँ। भवें (माया ) भेरी तळनार हैं।

संत हार संत इर-

यह मेरी मायाकी जुल्फें (अविद्याके पदार्थ) पेचदार (आकंषंक) तो हैं मगर जो मुझे (मेरे अवली स्वरूपकी ओर) सीधा आकर देखता है, उसको तो वास्तविक रामके दर्शन हो जाते हैं और जो उत्टा (पीछेको) होकर (मेरी मायारूपी काली जुल्फोंको) देखता है, उसको (प्राम' शब्दका उत्टा शब्द 'मार') अविद्याका साँप काट डाळता है।

अमानसकी रातको एक बजे गुफाके सामने गङ्गीने नरम-नरम विछीना (रेणुकाका) विछा दिया है। राम बादशाह लेट रहा है, गङ्गी चरणोंको छूती हुई वह रही है।

### गला रुका जाता है

जब लड़की पतिकें साथ विवाही जाकर अपने माता-पिताके घरसे अलग होने लगती हैं। तो लड़की और माता-पिताके रोमाञ्च हो जाते हैं और आश्चर्य-दश्चा ज्याप्त होनेसे गला एक जातां हैं।

कड़कीको फिर घर वापस आनेकी अथवा माता-पिताके घरका ही वने रहनेकी कोई आशा मालूम नहीं देती, इस वास्ते सर्वदाकी जुदाई होते देखकर माता-पिता और लड़कीके रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गढ़ा इक आता है।

( छड़की फिर मनमें यह कहने लगती है कि ) हे माता-पिता ! यह घर-बार तथा संसार तो आपको और मेरा पित मुश्नको मुनारक हो। पर यह ( जुदा होते समयकी ) आखिरी छबि ( अवस्था ) आप जरूर याद रक्खें कि 'रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला इक रहा है।'

ऐसे ही जब मनुष्यकी वृत्ति-रूपी लड़की (अपने) पति (स्वस्वरूप) के साथ विवाही जाती। अर्थात् आत्मासे तदाकार होती है। तब उसके माता-पिता (अहंकार और बुद्धि) के रोंगटे खड़े हो जाते हैं और गला मारे बेबसीके रुकता जाता है तथा उस वृत्तिको अब वापस आते न देखकर इन्द्रियोंमें रोमाञ्च हो जाता है। उस तमय वृत्ति भी अपने सम्बन्धियोंसे यह कहती मालूम देती है ऐ अहंकार-रूपी पिता ! और बुद्धि-रूपी माता ! यह घर-वार एवं दुनिया अब तुम्हें मुनारक हो और हमें हमारा दुलहा (स्वस्वरूप) सलामत हो। (अहंकारकी) यह सौत दुनियामें अति उत्तम है और इस मौतके दामपर आनन्दको खरीदो, इसमें चूँ-चरा

( नयों) की ) न करना ही धर्म है। यद्याप इस ( मीत ) को न्यरीक्त तमय रीगटे खंड़ ही जाते हैं और गळा इक जाता है।

पे प्यारे ! जिसे आप जामत् समझ रहे हो, वह तो धार स्वय्न अर्थात् गुपृति हैं। क्योंकि यह सब विषयके पदार्थ तो क्लोरोफार्म दवाईकी तरह हैं जिसको सूँघने अर्थात् भागनेमे सब रोम खड़े हो जाते हैं और गला हक जाता है।

जो एन्छामात्रको दिलमें रखते हैं, वे पागल कुत्तेको चुम्मा (बोसा) देते हैं, ऐसी फूटी प्रारब्धको देखकर रोमाञ्च हो जाते हैं और गला एक जाता है।

पहोंमें ऐसा कथा पारा बैठ गया है ( मस्तीका इतना जोड़ा चढ़ गया है ) कि हिलनेकी भी ताकत नहीं रही और न अब बिच्छूका डंक ही कुछ असर करता है। बिक ऐसी हालत हो रही है कि धोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला बका जाता है।'

प्यारेकी दृष्टि (दर्शन) रूपी अनुभवके प्याले ऐसे रिप्तकर पिये हैं कि अपने खिर और तनकी भी सुध-बुध नहीं रही। अब न तो दिन सुझता और न रात ही नज़र आती है, बल्कि रोमाञ्च हो रहे हैं और गला रुका जाता है।

पाँचों ज्ञान-इन्द्रियोंके द्वार तो बंद थे, मगर माल्म नहीं कि किस तरफसे यह (मस्तीका जोश) अंदर आकर काबिज हो गया है, जो बलाका नशा है और सितम दा रहा है, जिससे रोमाञ्च खड़े हो रहे हैं और गला स्का जा रहा है।

यह ज्ञानकी मस्तीकी कैसी आँधी आ रही है और निजानन्दका जोश कैसे बढ़ रहा है कि पृथ्वी, चाँद, सूर्य, तारेकी भी सुध-बुध नहीं रही, अर्थात् हैत बिल्कुल भासमान नहीं हो रहा, बिल्क रोंगटे खड़े हो रहे हैं और गला एक रहा है।

मन-रूपी मन्दिरमें जो नाना प्रकारकी इच्छाएँ नाचं रही थीं, वे घरके दीपकरें (आत्मानुभवरें) सब जल गर्यों, अर्थात् अपने अंदर ज्ञान-अग्नि ऐसे प्रज्वलित हुई कि सब प्रकारकें संकल्प जल गये तथा रोंगरे खड़े हो सबे और गला रक गया।

यह दुनिया शतरंजके खेळकी तरह है। इस (शतरंज-रूपी खेळ) को लपेटकर अब गङ्गामें फेंक दिया। वह पीला मरा और वह घोड़ा मरा, यह देखकर रोम खड़े हो और गला रुक रहा है।

अब अपना प्यारा छाती-पर-छाती रखकर पड़ा है। तो कहाँका द्वेत और कहाँकी एकता है। किसको वर्का अब ताकत है। केवळ रोंगटे खड़े हैं और गला स्का है।

(यह जो आनन्द आ रहा है, यह क्या है!) संकल्पमयी (भाषमान) शरीरकी मीतका आनन्द है समेटनेसे भी नहीं सिमटता है। अब तो (इस आनन्द भड़कनेसे) इस पाञ्चमीतिकको उठाना भी कठिन हो गर है, क्योंकि आनन्दके मारे रोम खड़े हैं और गला कर रहा है।

कलेजे (हृदय) में शान्ति है और दिलमें अब कै है। खुशीसे रामका हृदय भरा हुआ है और नैन (आनन्द के) अमृतसे लवालब भरे हुए हैं। अर्थात् आनन्दके मो ऑस टपक रहे हैं और रोम खड़े हो रहे हैं तथा गल कक रहा है।

> × × प्रेस समुद्रकी बाढ़

जन उमड़ा दरिया उल्फत का, हर चार तरफ आवादी है। हर रात नई इक शादी है, हर रोज मुवारकवादी है। बुश खंदा है रंगी गुरु का, खुश शादी शाद मुरादी है। वन सूरज आप दरखशाँ है, खुद जंगल है, खुद वादी है। नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नए आजादी है।।2का। इर रग रशे में, हर मू में, अमृत भर-भर भरपूर हुआ। सब कुलफ्त दूरी दूर हुई, मन शादी मर्ग से चूर हुआ। हर बर्ग बचाइयाँ देता है, हर कर्रह जर्रह तूर हुआ। जो है सो है अपना मजहर, स्वाह आबी नारी बादी है। क्या उंद्रक है, क्या शहत है, क्या शादी है, आजादी है॥ रिम-क्षिम, रिम-क्षिम ऑस् बरसें, यह अवर वहारें देता है। क्या खून मजे की बारिश में वह तुरुह वसर का लेता?॥ किश्ती मौजों में हूचे हैं, बदमत उसे कव संता है। यह गर्कावी है जी उठना, मत झिशको उफ बाबादो है। क्या अंद्रक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी हैं। मात्म, रंजूरी, बीमारी, गलती, कमजारी, नारारी। होकर ऊँचा-नीचा, मिहनत जाती (है) इन पर जॉ बारी !

्न सब की मददों के बाइस, चश्मा मत्ती का है जारी i पुम शीर कि शीरीं तूकों में, कोह और तेशा फरहादी है। क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है॥ इस मरने में क्या राजत है, जिस मुँह को चार को इस की । थूके है शाहंशाही पर, सब नेमत दौलत हो फीकी। मय चाहिये दिल सिर दे कुँको, और आग जलाओ मही की। क्या सस्ता वादा विकता है 'ते लो' का शोर मनादी है ॥ क्या ठंडक है, क्या राहत है, क्या शादी है, आजादी है ॥ इल्लित मालूल में मत इबी, सब दारण-कार्य तुम ही हो। तुम ही दफ्तर से खारिज हो, और केते चारज तुम ही हो ॥ तुम ही मसरूक बने मैठे, और होते हारिज तुम ही हो। तू दावर है, तू बुकला है, तू पापी, तू फरयादी है॥ नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है।। दिन शबका सगड़ा न देखा, गो शुरज का चिट्टा सिर है। जब बुकती दीदए-रौशन है, हँगामाए-स्त्राव कहाँ फिर है ॥ आनन्द सखर समुद्र है जिस का आगाज न आखिर है। सव राम पसारा दुनिया का, जादूगर की टस्तादी है। नित राहत है, नित फरहत है, नित रंग नये आजादी है॥ अर्थ

जब प्रेमका समुद्र बहुने तम पड़ा तो हर तरफ प्रेमकी वस्ती नजर आने लग पड़ी और सत-दिन शादी तथा मुनास्कवादीने मुँह दिखाना ग्रुरू कर दिया। अब दिल मुन्दर पुष्पकी तरह हँगता और खिलता रहता है; चिन्न नित्य आनन्द-प्रसन्न है। आप ही सूर्य वनकर चमक रहा है और आप ही जंगल-घाटी बन रहा है। अहा! कैसा नित्य आनन्द है। नित्य शान्ति है। नित्य सर्व प्रकारकी खुशी और आजादी हो रही है।

हर रग और नाइमिं तथा रोम-रोममें आनन्द-रूपी अमृत भरा हुआ है। जुदाईके सब दुःख और कष्ट दूर हो गये और मन इस अहंकारके मरने ( मीत ) की खुदानि चूर हो गया दे; अब प्रत्येक पत्ता ववाइयाँ दे रहा है; क्योंकि परमाणुमात्र भी इस आनामिने अभिके पर्वतकी तरह प्रकाश-मान हो गया। अब जो है तो अपना ही हाँकी-स्थान या जाहिर करनेका स्थान है। चाहे वह पानीका प्राणी है, चाहे अभिका और चाहे हवाका ( यह समस्त वाम्तवमें मुझको ही जाहिर करनेवाल हैं )।

आनत्या वर्षामे आँस् रिम-शिम वरल रहे हैं। और यह

जानन्दका बादल क्या-क्या अच्छी बहार दे रहा है 'इस् जोरकी वर्णीमें वह (चित्त ) क्या खूब अमेदता (इक्ता) का आनन्द ले रहा है। शरीर-क्ष्णी नौका तो अन्यकों लहरोंमें ह्वने लग रही है, मगर वह सच्चा (क्यान्य) उन्मत्त उसे कव खेता है! (वह तो शरीरका क्यान्य नहीं करता; ) क्योंकि उसके लिये यह (देहान्यान्य) हुन्या वास्तवमें जी उठना है। इसलिये हे प्यारो ! इस मैन्स् मन्त शिक्षको (क्योंकि क्षित्तकनेमें अपनी वरवादी है) उप मृत्युमें तो क्या ही ठंदक है, क्या ही आराम है। इसका कुछ क्यांन्य की हो आनन्द और क्या ही स्वतन्त्रता है। इसका कुछ क्यांन्य की हो सकता । मुलती है तो म्बप्त फिर शेष नहीं रहता। वरं चारों ओर अनन्त और नित्य आनन्दका समुद्र उमङ्ता दिखायी देता है। यह संसार डीक रामका प्रमारा है और जादूगर (राम) की उन्तादी है। इसलिये यहाँ वास्तवमें नित्य चैन है। शान्ति रे और नित्य राग-रंग और नयी आजादी है।

# प्यारेके पास पहुँचनेके लिये

जयतक तुम कंत्रीके समान अपने अहंकाररूपी िं छिरको भानरूपी आरेके नीचे नहीं रक्खोगे, तबतक उस प्यारेके सिरके बालोंको नहीं प्राप्त हो सकते।

जयतक सुरमेकी तरह पत्यरके नीचे पिस न जाओंगे, तयतक सच्चे प्रियतमकी आँखीतक नहीं पहुँच सकते।

जयतक मोतीकी तरह तारसे नहीं छिदोगे, प्यारेके कानतक नहीं पहुँच सकते।

शानी कुम्हार जवतक तेरी अहंकाररूपी मिट्टीके आबखोरे न बना लेगा, तबतक प्यारेके लाल अधरोंतक तू न पहुँच सकेगा ।

जबतक कलमके समान सिर चाकूके नीचे न रख होगे। कदापि उस प्यारेकी अँगुलियोतिक नहीं पहुँच सकते। जबतक मेहँदिकि समान पत्यरके नीचे पिस न जाओंगे? तवतक प्यारेके चरणींतक कदापि नहीं पहुँच सकते। जवतक फूळकी तरह डालीसे अलग नहीं किये जाओगे, प्यारेतक किसी सूरतसे पहुँच नहीं सकते।

बाँसुरीके समान सिरसे पैरतक अहंकारसे खाली हो जाओ; नहीं तो, बाँसुरी बजानेवाले प्यारेके ओठोंका चुम्बन मिलना कदापि सम्भवनहीं।

× X × भारत-प्रेम

ऐ ड्रूबते हुए सूर्य ! त् भारत-भूमिपर निकलने जा रहा है। क्या तू कृपा करके रामका यह संदेशा उस तेजोमयी प्रतापी माताकी सेवामें ले जायगा ! क्या ही अच्छा ही। यदि यह मेरे प्रेमपूर्ण आँस् भारतके खेतोंमें पहुँचकर ओसकी बूँदें बन जायें। जैसे एक शैव शिवकी पूजा करता है। वैष्णव विष्णुकी, बौद्ध बुद्धकी, ईसाई ईसाकी और मुसल्मान मुहम्मदकी, वैसे ही मैं प्रेमाग्निमें निमग्निचत्तसे भारतको दीव, वैरणव, बौद्ध, ईसाई, मुसल्मान, पारसी, सिक्ख,

संन्यासी, अछ्त इत्यादि भारत-संतानके प्रत्येक बच्चेके में देखता और पूजता हूँ । ऐ भारत माता ी में तेरे फ़्ले रूपमें तेरी उपासना करता हूँ । तू ही मेरी गङ्गी है र्ह मेरी कालीदेवी है। तू ही मेरी इष्टदेवी है और तूही के शालग्राम है। भगवान् कृष्णचन्द्र, जिनको भारतकी कि खानेकी रुचि थी। उपासनाकी चर्चा करते हुए कहते हैं। जिनका मन अन्यक्तकी ओर लगा हुआ है, उनके बहुत-सी कठिनाइयाँ हैं, क्योंकि अव्यक्तका रासा प्रतेक लिये अत्यन्त कठिन है ।

ऐ मेरे प्यारे कृष्ण ! मुझे तो अब उस देवताकी उपाछत करने दे जिसकी समस्त पूँजी एक पूढ़ा बैला एक हरी हुई चारपाई, एक पुराना चिमटा, थोड़ी-सी राख, नाग और एव खाळी खोपड़ी है। क्या यह महिम्न-स्तोत्रके महादेव हैं। नहीं, नहीं । ये तो साक्षात् नारायण-स्वरूप भूखे भारतवाली हैं। यही मेरा घर्म है और भारतके प्रत्येक मनुष्यका गई धर्म, यही साधारण मार्ग, यही व्यावहारिक वेदान्त और गी भगवान्की भक्ति होनी चाहिये। केवल कोरी शावाशी देने या योड़ी-सी सहिष्णुता दिखानेसे काम नहीं चलेगा । भारत माताके प्रत्येक पुत्रसे में ऐसा क्रियात्मक सहयोग चाहता हूँ जिससे वह चारों ओर दिन-प्रति-दिन बढ़नेवाले राष्ट्रिय जीवनहा संचार कर सके । संसारमें कोई भी बचा शिशुपनके विना युवावस्थाको प्राप्त नहीं हो सकता। इसी तरह फोई भी मनुष्य उस समयतक विराट् भगवान्से अमेद होनेके आनन्दका अनुभव नहीं कर सकता, जबतक कि समस राष्ट्रके साथ अभेदभाव उसकी नस-नसमें पूरा जोश न मार्ज लगे । भारत माताके प्रत्येक पुत्रको समस्त देशकी सेवाके लिये इस दृष्टिसे तैयार रहना चाहिये कि ।समस्त भारत पेरा ही शरीर है। ' भारतवर्षका प्रत्येक नगर, नदी, वृक्ष, पहाइ और प्राणी देवता माना जाता और इसी भावसे पूजा जाता है। क्या अभी वह समय नहीं आया जब हम अपनी मातृभ्भिः को देवी मानें और इसका प्रत्येक परमाणु हमारे मनमें गग्एं देशके प्रति देश-भक्ति उत्पन्न कर दे ! जय प्राण-प्रतिग्र करके हिंदूलोग दुर्गाकी प्रतिमाको साक्षात् शक्ति गार लेते हैं) तो क्या यह ठीक नहीं कि हम अपनी मातृभ्गिती महिमाको प्रकाशित करें और भारतरूपी सबी हुगांमं जीवन और प्राणकी प्रतिष्ठा करें १ आओ, पहले हम अपने हदर्गी को एक करें; फिर हमारे सिर और हाथ अपने आप विल जायँगे । X X

×

ईश्वरानुभवके छिये संन्यासीका सा माव रक्लो । भारत-ताकी महान आत्मासे अपनी लघु आत्माको अमेद करते र अपने स्वार्थका नितान्त त्याग करो । ईश्वरान् भव अर्थात् रमानन्दको पानेके छिये सच्चे ब्राह्मण बनी। अर्थात् अपनी ,बिको देश-हित-चिन्तनमें अर्पण करो । आत्मानन्दके ातुमवके लिये सन्चे क्षत्रिय बनो, अर्थातु अपने देशके लिये मितक्षण अपने जीवनकी आहति देनेको तैयार रहो। गरमात्माको पानेके लिये सच्चे चैस्य बनो, अर्थात् अपनी सारी सम्पत्तिको केवल राष्ट्रकी घरोहर समझो । इहलीक या परलोकमें राम भगवान या पूर्णानन्दको प्राप्त करनेके लिये अपने परोक्ष धर्मको अपरोक्षरूप ( ज्यावहारिक ) बनाओः अर्थात् तमको पूर्ण संन्यास-भाव ग्रहणकर सच्चे ब्राह्मणः क्षत्रिय और वैदयकी शुरवीरता घारण करनी होगी। और जो सेवा पहले पवित्र शहींका कर्तव्य था, उसे अपने हाय-पैरोंसे स्वीकार करना होगा। अञ्चत जातियोंके कर्तव्य-पालनमें संन्यासी-भावका संयोग होना चाहिये। आजकल फल्याणका केवल एक वही द्वार है।

#### X X X

'यदि सूर्य मेरी दाहिनी ओर और चन्द्र मेरी वार्यी ओर खड़े हो जायेँ और मुझे पीछे हटनेको कहें, तो भी मैं उनको आज्ञा कदापि-कदापि नहीं मानुँगा ।

हम रूले टुकड़े लायेंगे, भारत पर बारे जायेंगे। हम सूले चने चवायेंगे, भारत की बात बनायेंगे।। हम नंगे उमर बितायेंगे, भारत पर जान मिटायेंगे। सूलों पर दौड़े जायेंगे, काँटों को राख बनायेंगे।। हम दर-दर घनके खायेंगे, आनँद की झलक दिखायेंगे। एव दिखे-नाते तोहेंगे। दिल हक आतम-सँग जोहेंगे।। एव विषयों से मूँह मोहेंगे, सिर एव पापों का फीड़ेंगे।

#### सत्य

सत्य किसी व्यक्तिविशेषकी सम्पत्ति नहीं है। सत्य हैं ताकी जागीर नहीं है। हमें ईसाके नामसे सत्यका प्रचार नहीं करना चाहिंथे। सत्य कृष्ण अथवा किसी दूखरे व्यक्तिकी सम्पत्ति नहीं है। वह तो प्रत्येक व्यक्तिकी सम्पत्ति है।

सत्य तो वह है जो तीनों कालॉमें एक समान रहता है। जैसा फल या, वैसा ही आज है और वैसा ही सदा आगे रहेगा। विसी घटना-विशेषसे उसका सम्बन्ध नहीं जोड़ा जा एकता। आप सर्वको प्राप्त कर सकें, आप ब्रह्मत्वका अनुभव कर सकें, इसके लिये यह जरूरी है कि आपकी प्यारी-से-प्यारे अभिळाषाएँ और आवश्यकताएँ पूर्णतः छिल-भिन्न कर दं जायँ, आपकी जरूरतें और प्यारी-से-प्यारी ममताएँ आसक्तियाँ आपसे पृथक् कर दी जायँ और आपके चिर परिचित अन्धविश्वास मिटियामेट कर दिये जायँ। इनहें आपका, आपके द्यारीरका कोई सम्बन्ध न रहे।

तुम एकमात्र सत्यपर आरुढ़ हो। इस बातसे भयभीर मत हो कि अधिकांश लोग तुम्हारे विरुद्ध हैं।

सम्पूर्ण सत्यको प्रहण करनेके लिये तुम्हें सांसारिक हच्छाओंका त्याग करना होगा, तुम्हें सांसारिक राग-द्वेपहें खपर उठना होगा। अपने उन सारे रिस्ते-नातोंको नमस्काः करना पड़ेगा। जो तुम्हें बॉधकर गुळाम बनाते और नीचें घसीटते हैं। यही साखात्कारका मूह्य है। जबतक मूह्य अद न करोगे। सत्यको नहीं पा सकते।

#### त्याग

स्याग तो आपको छर्नोत्तम स्थितिमें रखता है; आपकें उस्कर्षकी स्थितिमें पहुँचा देता है।

त्याग निश्चय ही आपके बलको बढ़ा देता है। आपकं शक्तियोंको कई ग्रुना कर देता है। आपके पराक्रमको हद कर देता है। नहीं—आपको ईश्वर बना देता है। वह आपकं चिन्ताएँ और मय हर लेता है। आप निर्भय तथा लानन्दमर हो जाते हैं।

खार्यपूर्ण और व्यक्तिगत सम्बन्धोंको त्याम दो; प्रत्येक में और सबमें ईश्वरत्वको देखो; प्रत्येकमें और सबमें ईश्वरवे दर्शन करो ।

त्याग क्या है ! अहंकारयुक्त जीवनको त्याग देना नि:संशय और नि:संदेह अमर जीवन व्यक्तिगत औ परिच्छित्र जीवनको खो डालनेसे मिलता है ।

वेदान्तिक त्याग कैसे हो ? आपको सदा त्यागक्षं चडानपर ही खड़ा होना पड़ेगा; अपने-आपको इस उत्का दशामें टहतापूर्वक जमा कर, जो काम सामने आये, उसरें प्रति अपने-आपको पूर्णतः अर्पण करना होगा । तव आ पकेंगे नहीं; फिर कोई मी कर्तव्य हो, आप उसे पूरा क सकेंगे।

त्यागका आरम्भ सबसे निकट और सबसे प्रिय वस्तुओं

5 年 七十岁 大

पारना चाहिये। जिसका स्वाम करना प्रस्मावस्थक है। वह रे मिथ्या जारंगार अर्थात् भी यह कर रहा हूँ?, भी कर्ता हूँ?, भी भी का हूँ गई। भाग हमांग मिथ्या व्यक्तित्वको उत्पन पारते रे-इनको स्वाम देना होता।

स्याग आपनो हिमालबके वने जंगलमें जानेका आदेश नहीं देनाः त्याग अपसे कपड़े उतार डालनेका आग्रह नहीं भनताः त्याग आपडो नंगे पाँच और नंगे सिर धूमनेके लिये नहीं भएता।

त्याग न तो अकर्मण्यः लाचारी और नैराश्यपूर्ण निर्वेलता है और न दर्पपूर्ण तपश्चर्या ही । ईश्वरके पवित्र सन्दिर अर्यात् अपने शरीरको विना प्रतिरोध मांसाहारी निर्देशी भेहियोंको साने देना कोई स्थाग नहीं है !

त्याराके अतिरिक्त और कहीं वास्तविक आनन्द नहीं मिल सकता; त्यागके विना न ईश्वर-प्रेरणा हो सकती है। न प्रार्थना।

ईश्वरत्व और त्याग पर्यायवाची शब्द हैं । तंत्कृति और सदाचार उसकी बाह्य अभिव्यक्तियाँ हैं ।

अहंकारपूर्ण जीवनका छोड़ देना ही त्याम **है और वहीं** सीन्दर्य है ।

हृदयकी शुद्धताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोकी आसक्तिसे अलगः पृथक् रखना । त्यागका अर्थ इससे रंचमात्र कम नहीं ।

यह शरीर मेरा है—इस अधिकार-भावको छोड़ दो। स्तोर स्वार्थपूर्ण सम्यन्धींको, भोरें और तेरें के मार्वोको छोड़ दो। इनसे ऊपर उठो।

स्पागके भावको ग्रहण करो और जो कुछ प्राप्त हो। उसे दूसरोपर प्रकाशित करो । स्वार्थपूर्ण शोषण मत करो । ऐसा करनेरो आप अवस्य ही श्वेत। उज्व्यल हो जायँगे ।

कामनासे रहित कर्म ही सर्वोत्तम त्याग अयवा पूजन है।

#### इन्छाका त्याग

इच्छाओंका त्याग कर दो। उनसे जगर उठो। आपको दुगुनी श्रान्ति मिलेगी—तात्कालिक विश्रान्ति और अन्तर्मे इन्छित फल। स्रारण रक्खों कि आपकी कामनाएँ तभी विद्र होंगी, जब आप उनसे ऊपर उठकर परम सर्यमें पहुँचेंगे। जब आप जानकर या अनजाने अपने आपको बहात्वमें लीन कर देते हैं। तभी और केवल तभी आपकी कामनाई पूर्ण होनेका काल सिख होता है।

आपका कर्य सफल हो, इसके लिये आपको उ परिणासपर ध्यान नहीं देना चाहिये, आपको उतके पर परवा नहीं करनी चाहिये। साधन और उदेश्यको मिल एक कर दो। कास ही आपका उद्देश्य या लक्ष्य वन अप

बस, परिणाम और फलकी परवा मत करो । का अथवा असफलता मेरे लिये कुछ नहीं है, मुझे काम ब करना होगा; क्योंकि मुझे काम प्यारा लगता है। मुझे व कैवल कामके -लिये ही करना चाहिये। काम करना उद्देश्य है; कममें प्रकृत रहना ही मेरा जीवन है। स्वरूप, मेरी असली आतमा स्वयं शक्ति है। अतः मुझे क करना ही होगा।

परिणामके लिये चिन्ता मत करो, लोगोंसे कुछ आशा न रक्खों। अपने कामपर अनुकृत अयबा प्रति शालोचनाके विषयमें व्यक्तित मत होओं।

जब आप इच्छाओंको छोड़ देते हैं, तभी, केवल होती हैं । जनतक आप अपनी अभिलायार धनुषडोरीको तनी रक्खेंग, अर्थात् इच्छा, आकाहा श्रे अभिलाधा करना जारी रक्खेंग, तवतक तीर दूसे पक्ष क्षांस्थलतक कैसे पहुँचेगा । ज्यों ही आप उत्ते छोड़ देते विस्ति वह सम्बन्धित प्रतिपक्षीके हृदयको भेद देता है।

### ्हदयको पवित्र करो

मित्रोंद्वारा और शतुर्जोद्वारा किया हुआ दुःखदा छिद्रान्वेपण आपको अपने सञ्चे आत्माके प्रति सतेज र सकता है, जैसे कि सतके भयानक स्वप्न आपको यकाय क्रमा देते हैं।

आपको इसी झण, इसी धड़ी साक्षात्कार हो सकता है बस, अपनी आमक्तियोंको हटा दो । साथ ही सब प्रवास मृणा और ईप्यांको छोड़ दो; आप मुक्त हैं।

ईच्यों क्या है, घुणा क्या है! आश्रीतका विलोग हैं विपर्यय ! हम किसीसे घुणा क्यों करते हैं। क्योंकि हमें कि दूसरेसे मोह होता हैं।

सदा याद रखिये कि जब आप इंच्यां और हैंग छिद्रान्वेषण और दोपारोषण, वृणा और निन्दांके दिन अपनेसे बाहर किसीके प्रति भेजते हैं। तो आप विमे ही विना ानी ओर बुलाते हैं। जब कभी आप अपने भाईकी आँखमें नका खोजते हैं, तभी आप अपनी आँखमें ताड़ खड़ा र लेते हैं।

छिद्रान्वेषणकी कैंचीसे जब कभी आपकी मेंट हो, तब गप झट अपने भीतर दृष्टि डाल कर देखें कि वहाँ कैसे-कैसे गव उदय हो रहे हैं।

शरीरसे ऊपर उठो । समझो और अनुभव करो कि मैं अनन्त हूँ, परम आत्मा हूँ और इसिलये मुझपर मनोविकार और लोभ भला कैसे प्रभाव डाल सकते हैं।

अपने चित्तको ज्ञान्त रक्लो, अपने मनको गुद्ध विचारींसे भर दो । तय कोई भी आपके विरुद्ध खड़ा नहीं हो सकता। ऐसा देवी विधान है।

हृदयकी पवित्रताका अर्थ है अपने-आपको सांसारिक पदार्थोंकी आसक्तियोंसे मुक्त कर लेना। उन्हें त्याग देना। हाँ, त्याग, त्याग इसके अतिरिक्त कुछ और नहीं—यही हृदयकी पवित्रताका अर्थ है।

धन्य हैं वे जिनका हृदय पवित्र है; क्योंकि वे ईश्वरके दर्शन करेंगे । आप भी इस पवित्रताको प्राप्त कीजिये और ईश्वरके दर्शन कीजिये।

### द्सरोंके साथ वर्ताव

यदि आप मनुष्यकी पूजा करें; दूसरे शब्दोंमें, यदि आप मनुष्यको मनुष्य नहीं, ईश्वररूप मानें; यदि आप सभीको ईश्वररूप, परमात्मारूप समझें और इस प्रकार मनुष्यकी उपासना करें, तो यह ईश्वरकी उपासना होगी।

जो कोई आपके पास आवे, ईश्वर समझकर उसका स्वागत करो, परंतु साथ-ही-साथ अपनेको भी अधम मत समशो । यदि आज आप बंदीखानेमें पहे हैं तो कल आप प्रतापवान भी हो सकते हैं।

होग चाहे आपसे भिन्न मत रक्लें; चाहे आपको नाना प्रकारकी कठिनाइयोंमें टालें और चाहे आपको बदनाम करें; पर उनकी कृषा और कोप, उनकी धमिकयों, आखासनों और प्रतिशाओंके होते हुए भी आपके मनहापी सरोवरसे दिन्य, पविच-से-पविच ताजा जल निरन्तर बहना चाहिये। आपके अंदरने अमृतका प्रवाद बहना चाहिये, जिससे आपके लिये बुरी पातोंका सोचना उसी प्रकार असम्भव हो जाय, जिस प्रकार राद्य और ताजा जल-स्रोत पीनेवालोंको विष नहीं दे सकता। दूसरोंके प्रति आपका क्या कर्तव्य है ! जब लोग बीमार पड़ जायँ तो उनको अपने पास ले आओ और जिस प्रकार आप अपने शरीरके घावोंकी सेवा-शुश्रूषा करते हैं, उसी प्रकार उनके घावोंको अपना घाव समझकर उनकी सेवा-टहल करो ।

### प्रेम और मैत्री

प्रेमका अर्थ है न्यवहारमें अपने पड़ोसियोंके साथ, उन लोगोंके साथ जिनसे आप मिलते-जुलते हैं, एकता और अभेदताका अनुभव करना।

सचा प्रेम सूर्यके समान आत्माको विकसित कर देता है। मोह मनको पालेके समान ठिडुराकर संकुचित कर डालता है।

प्रेमको मोह मत समझो । प्रेम और है, मोह और है। इन्हें एक समझना भूल है।

विषय-वासनाहीन प्रेम ही आध्यात्मिक प्रकाश है।

प्रेम ही एकमात्र दैवी विधान है । और सब विधान केवल सुव्यवस्थित लुटमार हैं । केवल प्रेमको ही नियम भंग करनेका अधिकार है ।

. 'प्रेम' इस हदतक गलत समझा गया है कि प्रेम शब्द-के उचारणमात्रसे ही प्यारे लोगोंके हृदयोंमें दिव्य ईश्वरीय ज्योतिकी जगह 'कामुकता' और 'मूर्ज़ता'के भावोंका उद्रेक होने लगता है।

जिस मनुष्यने कभी प्रेम नहीं किया, वह कदापि ईश्वरानुभव नहीं कर सकता। यह एक तथ्य है।

दिखावटी प्रेम, झूटी भावनाएँ और कृत्रिम भावुकता— ये सब ईश्वरके प्रति अपमान हैं।

आधि-व्याधि क्या है ! प्रेमके अभावमें संकोचन या संकीर्ण वृत्ति; केवल परलाँईके हिलने-इलनेसे पर फड़फड़ाना और दिनके झुठे स्वप्नोंके भयसे चिल्लाना।

यह सत्य है कि वक्रवादियों, वाहरी नाम-रूपोंमें विश्वास करनेवालों और लज्जाजनक 'प्रतिष्ठा'के निर्लंड्ज दासोंकी संगतिके समान और कोई विषेला पदार्थ नहीं है। परंतु यह भी सत्य है कि जहाँपर प्रेमका डेरा जमता है, वहाँपर कोई भी गुस्ताख आवारा पर नहीं मार सकता।

पहले दिल जीतो। फिर विवेकसे अनुरोध करो। जहाँसे बुद्धि निराध लौटती है। वहाँ फिर भी प्रेमको आशा हो सकती है। ऐसी कहानी है कि यात्रीक शरीरपरसे आँधी कोट न उत्तरया सकी थीं। परंतु गरमीने उत्तरवा दिया था।

ओ तिरस्कार करने योग्य सत्कारभावना ! किसी देशमें उस समयतक एकता और प्रेम नहीं हो सकता, जबतक छोग एक दूसेरक दोपींपर जोर देते रहेंगे ।

ऐसी मित्रताएँ जहाँ हृदयोंका मेल-मिलाप नहीं होता, भीषण घड़ाका करनेवाले द्रव्यसमुदायसे भी अधिक बुरी सिद्ध होती है। क्योंकि अन्तमें ऐसी मित्रतासे भयङ्कर फूट पड़ जाती है।

यदि अपने किसी मित्रके विषयमें कोई अयोग्य बात माद्ग हो, तो उसे भूल जाओ; यदि उसके सम्बन्धमें कोई अच्छी वात माद्म हो, तो उसे फौरन कह दो।

### सांसारिक वस्तुओं में विक्वास

चंचारकी कोर्ट भी वस्तु विश्वास और भरोसा करनेके योग्य नहीं है। उन लोगोंपर परमेश्वरकी अत्यन्त कृपा है जो अपना आश्रय और विश्वास केवळ परमात्मापर रखते हैं और हृद्यसे सक्चे साधु हैं।

वस्तुतः संसारकी कोई भी वस्तु अविनाशी नहीं । जो मनुष्य इन वस्तुओंपर भरोसा करता है ( और अपनी प्रसन्नताका निर्भर परमात्मापर नहीं रखता ) वह अवश्य हानि उठाता है । यंसारके धनी पुरुष बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंके समान हैं । अर्थात् ये लोग हैं तो विल्कुल नंगे और कंगाल, परंतु अपने-आपको बड़ी पोशाकोंवाल समझते हैं । ऐसे बड़ी पोशाकोंवाले नंगोंसे हमें क्या सुख मिल सकता है ।

ज्यों-ही आप बाह्य पदायांकी ओर प्रेरित होकर उनको पकड़ना और अपनाना चाहते हैं, त्यों-ही वे आपको अलकर आपके हायसे निकल भागते हैं। किंतु जिस क्षण आप इनकी ओर पीठ केरोगे और प्रकाशोंके प्रकाशस्वरूप अपने निजात्माकी ओर मुख करोगे, उसी क्षण परम कल्याणकारक अवस्थाएँ आपकी खोजमें लग जायँगी। यही देवी विधान है।

जब कभी मनुष्य किसी सांसारिक वस्तुसे दिल लगाता है; जब कभी मनुष्य किसी पदार्थके साथ उसीके लिये प्रेम करने लगता है; जब कभी मनुष्य उस पदार्थमें सुख हूँ हुनेका प्रयत्न करता है; तभी उसको घोखा होता है। इन्द्रियाँ उसे उल्दू वना देती हैं। आप सांसारिक पदायोंमें आसिक एक सुख नहीं पा सकते। यही देवी विधान है।

### धर्म

संसारके सभी धर्मग्रन्थोंको हमें उसी भावसे ग्रहण कर चाहिये, जिस प्रकार हम रसायन-शास्त्रका अध्ययन करते। जहाँ हम अपनी प्रत्यक्ष अनुभूतिको ही अन्तिम अक्ष मानते हैं।

किसी धर्मपर इस कारण श्रद्धा मत करो कि यह कि बड़े भारी प्रसिद्ध मनुष्यका चलाया हुआ है। सर आईड़ न्यूटन एक बहुत प्रसिद्ध मनुष्य हुआ है तो भी उसरें प्रकाश-सम्बन्धी निर्गम करपना असत्य है।

स्मरण रहे कि धर्म हृदयकी वस्तु है, पुण्य भी हृदयकी वस्तु है; और पाप भी हृदयसे सम्बन्ध रखता है। वस्तुक पाप और पुण्य पूर्णरूपसे आपके चित्तकी स्थिति और दशाग निर्भर करते हैं।

#### सची विद्या

सची विद्या उस समय आरम्भ होती है, जब मनुष्य समस्त बाहरी सहारोंको छोड़कर अपनी अन्तरङ्ग अननताकी ओर ध्यान देता है। उस समय मानो वह मौलिक शानका एक स्वामाविक स्रोत बन जाता है अथवा महान् नवीन नवीन विचारोंका चक्सा बन जाता है।

सची विद्याका पूर्ण उद्देश्य लोगोंसे ठीक काम कराना ही नहीं, वरं ठीक कामोंमें आनन्द लेना सिखलाना है। फेवल परिश्रमी बनाना ही नहीं, वरं परिश्रमसे प्रेम करता सिखलाना है।

#### सत्सङ्ग-सद्ग्रन्थ

आप अपने असली स्वरूपकी ओर ध्यान करनेश प्रयत्न करें, सम्बन्धियोंकी तिनक भी परवा न करें। सलाई। अच्छे ग्रन्थ और एकान्त-सेवनद्वारा अपने खरूपमें निष्ठा होती है और अपने स्वरूपमें निष्ठा होनेसे सारा संसार सेवक पन जाता है।

सत्सङ्घः उत्तम प्रन्य और भजन-वंदगी—ये तीन नीजि तीनों लोकोंका राजा बना देती हैं और हमाग कुमप्र परमेश्वरको हमसे अप्रसन्न करवा देता है। जिसके वारण हमार तरह-तरहके कष्ट आते हैं।

### व्यावहारिक-अमली वेदान्त

व्यावहारिक अथवा अमली वेदान्त क्या है-

- १. साहसपूर्ण आगे बढ़नेवाला परिश्रमः न कि जकड़ देने-ाला आलस्य ।
  - २. काममें आराम, न कि थकानेवाली बेगार वृत्ति।
  - ३. चित्तकी शान्ति, न कि संशयरूपी धुन ।
  - ४. संघटन, न कि विघटन।
  - ५. समुचित सुधार, न कि लकीरके फकीर।
  - ६. गम्भीर और सत्य भावनाः न कि लच्छेदार बातें ।
- ७. तथ्य और सत्यभरी कविताः न कि कपोल-कल्पित कहानियाँ।
- ८. घटनाओंके आधारपर तर्का न कि केवल प्राचीन लेखकोंके प्रमाण ।
  - जीता-जागता अनुभवः न कि जीवनश्र्न्य वचन ।
     यही सब मिळकर व्यावहारिक वेदान्त बनता है ।

#### सुधारकके प्रति

ऐ नवयुवक भावी सुधारको ! भारतवर्षके प्राचीन धर्म और रीति-रिवाजका अपमान न करो । भारतवाितयों में फूटका नया बीज बोनेसे इनमें एकताका लाना अत्यन्त किटन हो जायगा । भारतवर्षकी भौतिक अवनित भारतके धर्म एवं परमार्थ-निष्ठाका दोष नहीं है; वरं भारतकी विकसित और हरी-भरी फुलवािरयाँ इसलिये छुट गर्यी कि उनके आस-पास काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ नहीं थी। काँटों और झाड़ियोंकी बाड़ अपने खेतोंके चारों ओर लगा दो, किंतु उन्नति और सुधारके बहाने सुन्दर गुलायके पौधों और फलवाले वृक्षोंको न काट डालो। प्यारे काँटों और झाड़ियों ! तुम मुनारक हो, तुम्हीं इन हरे-भरे लहलहाते हुए खेतोंके रक्षक हो। तुम्हारी इस समय भारतवर्षमें बहुत जहरतं है।

ऐ नवयुवक भावी सुधारक ! त् भारतवर्षकी प्राचीन रीतियों और परमार्थनिष्ठाकी निन्दा मत कर । निरन्तर विरोधके नये बीज बोनेसे भारतवर्षके मनुष्य एकता प्राप्त नहीं कर सकते ।

जो मनुष्य लोगोंका नेता बननेक योग्य होता है, वह अपने महायकोंकी मूर्वता, अपने अनुगामियोंकी विश्वास-धातकता, मानव-जातिकी कृतप्रता और जनताकी गुण-माहक-धीनताकी कभी शिकायत नहीं करता।

रं व्याव अंत ६३—

भूले-भटकोंके उद्धारमें लगनेवाले आप कौन हैं ? क्या स्वयं आपका उद्धार हो चुका है ?

जो शक्ति हम दूसरोंकी जाँच-पड़ताल करनेमें नष्ट करते हैं, उसे हमें अपने आदर्शके अनुसार चलनेमें लगाना चाहिये। ज्यों-ही हम संसारके सुधारक बननेके लिये खड़े होते हैं, त्यों-ही हम संसारके बिगाड़नेवाले बन जाते हैं!

### विवाह और पति-पत्नीका सम्बन्ध

यह मत कहो कि विवाह और धर्ममें विरोध है, वरं जिस प्रकार आत्मानुभवका जिज्ञासु सच्चे परमानन्द, तत्त्व वस्तु और मूल तत्त्वोंपर विचार करता है, उसी प्रकार (विवाहावस्थामें ) देखों कि आनन्दकी ग्रुद्ध अवस्था क्या है और असली आत्मा क्या है।

ऐसे विवाह-सम्बन्धः जो केवल मुखके रंग-रूपः आकार-प्रकार अथवा शारीरिक सौन्दर्यकी आसक्तिसे उत्पन्न होते हैं, अन्तमें हानिकारक और बहुत ही निरान्द्र्द सिद्धःहोते हैं।

पतिका उद्देश्य होना चाहिये कि वह अपने वैवाहिक सम्बन्धको उच्चतर और सात्त्विक बनाये। विलासिता और पारिवारिक सम्बन्धोंके दुरुपयोगसे मनुष्य पथ-भ्रष्ट हो जाता है।

जबतक पति और पितयाँ एक-दूसरेके लिये परस्पर मुक्तिदाता बनना अङ्गीकार नहीं करते, तबतक संसारभरकी धर्म-पुस्तकें कुछ लाभ नहीं कर सकतीं।

जबतक पत्नी पितका वास्तिवक हित-साधन करनेको तत्पर न हो और पित पत्नीकी कुशल-क्षेमकी वृद्धिके लिये उद्यत न हो, तबतक धर्मकी उन्नति नहीं हो सकती; तबतक धर्मके लिये कोई आशा नहीं है।

### अपना पर्दा आप ही

सच है, जबतक अपने-आपको स्वयं लेक्चर नहीं दोगे, दिलकी तपन क्यों बुझनेकी है ?

तो खुद हिजावे-खुदी पे दिल ! अज मियाँ वर खेज । 'अपना आवरण त् आप बना हुआ है, अतएव ऐ दिल ! अपने भीतरसे त् आप जाग ।'

हमवगरु तुझसे रहता है, हर आन 'राम' तो । वन परदा अपनी वस्तु में हायरु हुआ है तू॥ अपने हाथोंसे अपना मुँह कवतक ढाँपोगे ?

> वर चेहरा-ए तो नकाव ता के। वर चठमा ए-ख़ोर-सहाव ताके॥

प्तेरे चेहरेपर परदा कवतक रहेगा, सूर्यपर बादछ कवतक रहेगा ?'

### 'एकमेवाद्वितीयम्'

गे-रोकर गपयाको इकटा करना और उससे जुदा होते गमय फिर रोना, यह मपयेक पीछे पागल बनना अनुचित है। अपने ख़म्प्रके धनको सँभालो। बात-बातमें खोग नया कहेंगे, हाय ! अमुक ब्यक्ति क्या कहेगा'—इस भयमे म्एयते जाना, औरंकी आँखोंसे हर बातका अंदाजा लगाना, केवल जनताकी सम्मतिसे सोचना, अपनी निजी आँख और निजी समझको खोकर मूर्ख और पागल बनना अनुचित है। मिटाओ द्वैतका नाम और चिह्न और अपने-आपको सँभालो। दीवाली घड़ीके पेंडुलमके अनुसार दु:ख और सुखमें थरथराते रहना हताश कर देनेबाला पागलपन है। इसे जाने दो। अपने अकाल स्वरूपमें स्थित हो जाओ।

धनमें, भ्मिमें, संतितमें, मानमें और संसारकी सैकड़ों वस्तुओंमें प्रतिष्ठा हूँ दुनेवालों ! तुम्हारे सैकड़ों उत्तर सब-के-सब अग्रुद्ध हैं। एक ही ठीक उत्तर तब मिलेगा, जब अहंकारको छोड़, देह और देहाध्यासके भावको ध्वंस कर और हैत—भिन्न दृष्टिको त्यागकर सब्चे तेज और प्रतापको सँभालोगे। इस प्रकार और केवल इस प्रकार अन्यका नाम नहीं रहने पाता, हैत और नानात्वका चिह्न बाकी नहीं रहता । परम स्वतन्त्र, परम स्वतन्त्र, एकमेवाहितीयम्, एकमेवाहितीयम्।

#### $\times$ × ×

क्लेश और दुःख क्या है १ पदार्थोंको परिक्लिश दृष्टिसे देखना, अहंकारकी दृष्टिसे पदार्थोंका अवलोकन करना । केवल इतनी ही विपत्ति संसारमें है और कोई नहीं । संसारी लोगो ! विश्वास करो, दुःख और क्लेश केवल तुम्हारा ही बनाया हुआ है; अन्यया संसारमें वस्तुतः कोई विपत्ति नहीं है ।

संसारके बगीचेमें पुष्पसे इतर कुछ नहीं । अपना भ्रम छोड़ो, यही एक काँटा है ।

भी स्वतन्त्र हूँ, में स्वतन्त्र हूँ, शोकसे नितान्त दूर हूँ। संसार-रूपी बुढ़ियाके नखरे और हाव-भावसे मैं नितान्त मुक्त और परे हूँ। ऐ संसार-रूपी बुढ़िया! यह सुन, नखरे-टखरे मत कर, तुझमें मेरा चित्त आसक्त नहीं।'

### ईश्वरमें रहकर कर्म कीजिये

सफलता प्राप्त करनेके लिये, समृद्धिशाली बननेके कि आपको अपने कामसे, अपने जीवनके दैनिक व्यवहाले अपने शरीर और पुढोंको कर्मयोगकी प्रयोगागिने मेस स देना होगा, दहन कर देना होगा। आपको अवस्य है उनका प्रयोग करना होगा, आपको अपना शरीर और क खर्च करना पड़ेगा। उन्हें जलती हुई अवस्थामें रखना पड़ेगा। अपने शरीर और मनको कर्मकी सलीवपर चढ़ाओ; कर करो, कर्म करो; और तभी आपके मीतरसे प्रकार प्रदीस होगा।

श्रारीर निरन्तर काममें छगा रहे और मन आराम और प्रेममें डूबा रहे, तो आप यहीं इस जीवनमें पाप और तारे मुक्ति पा सकते हैं।

ईश्वर आपके द्वारा काम करने लगे । फिर आपके लिं कर्तव्य-जैती कोई चीज न रहेगी । ईश्वर आपके मीताले चमकने लगे; ईश्वर आपके द्वारा प्रकट हो; ईश्वरमें ही रिशे सिहये; ईश्वरको खाइये और ईश्वरको ही पीजिये; ईश्वरमें श्वास लीजिये और सत्का साक्षात् कीजिये । शेष काम अपने आप होते रहेंगे ।

राम आपसे कहता है, अपना कर्तव्य करो, एर न कोई प्रयोजन हो और न कोई इच्छा। अपना काम भर करो। काममें ही रस लो; क्योंकि काम स्वयं सुखरूप है। क्योंकि ऐसा काम ही साक्षात्कारका दूसरा नाम है।

अपने काममें जुट जाओ; क्योंकि काम तो तुम्हें करने ही होगा । काम ही तुम्हें साक्षात्कारपर पहुँचा देगा। इसके सिवा कामका और कोई हेतु न होना चाहिये।

#### परमानन्द-सुख.

अनन्त ही परमानन्द है । किसी अन्तवान्में परमानन्द नहीं होता । जबतक आप अन्तवान् हैं, तबतक आग्री परमानन्द, परम सुख नहीं मिल सकता । अनन्त ही परमानन्द है, केवल अनन्त ही परमानन्द है ।

आपके ही भीतर सचा आनन्द है। आपके ही भीतर दिव्यामृतका महासागर है। इसे अपने भीतर हूँदिये, अनुमा कीजिये। भान कीजिये कि वह और भीतर है। आत्मा न तन है, न मन है, न बुद्धि है, न मित्रप्क है, न इच्छाएँ हैं, न इच्छा-प्रवृत्ति हैं और न इच्छित पदार्थ; आप इन सबसे कार है। ये सब प्रादुर्भावमान, नाम-रूप हैं। आप ही मुस्काने हुए पूळों और चमचमाते हुए तारोंके रूपमें प्रकट होते हैं। इंग्र

रमें ऐसी कौन चीब है, बो आपमें किसी अभिलापाको क कर सके।

सोना और लोहा खरीदनेके लिये ही ठीक हैं। चरा उसे अधिक उनका उपयोग नहीं। आनन्द इन मौतिक प्रयोकी श्रेणीमें नहीं है, अतः यह सोने और चाँदीरे कदापि, कसी प्रकार सोल नहीं लिया जा सकता।

जो ऐसा मानते हैं कि उनका आनन्द कुछ विशेष गरिक्षितिबींगर अवलिम्बत है, वे देखेंगे कि मुखकादिन सदा उनसे दूर-ही-दूर हटता जाता है । अगिया बेतालके समान निरन्तर उनसे भागता रहता है।

महान् सुली और धन्य है वहः जिसका जीवन निरन्तर यिव्यान है।

सुखी है वह जो निरहंकार जीवनके स्वासको स्त्री और पुरुषकी भीड़में वैसा ही प्रेरक देखता है जैसा वह गुलावकी बाटिकाओं और शाहबस्त्तके बामोंमें साँस लेता है ! बही संसारको स्वर्गीय उपवनमें वदल देता है !

#### परमानन्दका सागर लहरा उठा

ऐ परमानन्दकं महातागर ! उठोः खूव मौजपे छहरें हो और त्कान वरण करो । पृथ्वी और आकाशको एक कर दो । विचारों और चिन्ताओंको हुवा दोः दुकहे-दुकहे कर हालोः तितर-वितर कर दो । मुझे क्या प्रयोजन !

हटो । ऐ संकल्पो और इच्छाओ ! हटो । तुम संसारकी क्षणमंगुर प्रशंसा और धनसे सम्बन्ध रखती हो । शरीर चाहे जिस दशामें रहे, मुझे उससे कोई बास्ता नहीं । सारे शरीर मेरे ही हैं।

अरे, चोर ! अरे, निन्दक, प्यारे डाक् ! आओ, स्वागत, शीग आओ; डरते क्यों हो !

मेरा अपना आप तेरा है और तेरा अपना आप मेरा है । अच्छा जाने दो, यदि तुम चाहो तो, खुदीहे हे जाओ उन वस्तुओंको जिनको तुम मेरी समझते हो । और यदि उनित समसो तो, एक ही चोटसे इस देहको मार डाठो, और उसके दुसके इसहे कर डाठो।

शरीरको है जाओ और जो कुछ कर सकी। कर डाली | यरा, नाम और यशकी चर्चा मत करो ! हे जाओ इसे ! और कुचल डालो ! पिर भी देखोंगे, में ही एक अकेल सुरक्षित और स्वस्थ हूँ | नमस्कार ! प्यारे ! नमस्कार!

#### फ़रकर वचन

हे सत्यके जिज्ञासुओ ! राम तुमको विश्वास दिलाता कि यदि तुम आत्मिक परिश्रममें रात-दिन को रहोंगे। र तुम्हारी शारीरिक आवश्यकताएँ अपने-आप निष्टत पर होंगी । तुम्हें कुछ आवश्यकता नहीं कि तुम अपने असर आसनको छोड़कर चपरासी और दास छोगोंके कामण्यमा धर्म मान बैठों ।

संसारमें नियम है कि ज्यों-ज्यों मनुस्यका पद केंहोता है, शारीरिक अम और स्थूल (मोटे) काम
उपरामता मिलती जाती है। जैसे जल इस प्रकारका के
काम नहीं करता, वरं जजकी उपिष्टातिसे ही सब का
पड़े होते हैं; जजका साक्षी होना ही चपरासियों, सुकदं
बाजों और अरजीनवीयों इत्यादिको इलचलमें डाल दे
है, वैसे ही कर्ता-मोक्ताकी पूँछको उतारकर सचाई
उन्मादमें मम्न और मस्तकी साक्षी-रूप स्थितिका होना
काम-संधेको पड़ा चलता है। जिस साक्षीक मयसे चन्
सर्व प्रकाश करते हैं, जिसके मयसे निद्याँ वहती हैं, जिस
आश्राहमें वायु चलती है, ऐसे साक्षीको कामना अ
चित्तारें क्या प्रयोजन।

#### x x x

साहसरी काम छो । माया कुछ वस्तु ही नहीं । जय पत्तेकी ओटमें पहाड़को छिपा रहे हो । जब साहसका सम् ज्वारपर आता है। तो कौन-सा हिमाछय है जिसको कु कर्कटकी तरह बहाकर आगे नहीं छे जा सकता । वह कौ सा समुद्र है जिसे तुम नहीं सुखा सकते । वह कौन-सा सूर्य जिसे परमाण नहीं बना सकते !

बह कौन-सा उकदा है जो वा हो नहीं सकता। हिम्मत करे इनसान, तो क्या हो नहीं सकता।।

जहाँपर सत्, प्रेम और नारायणका निवास है, वहाँ शों मोह, दुःख, दर्द आदिका क्या काम ? क्या राजाके खेंगे समने कोई छंडी गुज्जी कटक तकती है? सूर्य जित समय उ हो जाता है, तो कोई भी लोया नहीं रहता । पग्रुओंकी ऑलें खुळ जाती हैं । नांदेयों जो वर्फकी चादरें ओहे : थीं, उन चादरोंको फेंककर चळ पहती हैं । इसी अः स्पोंका सूर्य आत्मदेव जव आपके हृदयमें निवास करता तो वहाँ शोक, मोह और दुःख कैसे ठहर सकते हैं ? ब नहीं, कदापि नहीं । दीपक जल पड़नेसे पतंगे आप-ही-आप उसके आस-पास आने शुरू हो जाते हैं । चक्क्मा जहाँ बह निकलता है, प्यास बुझानेवाले वहाँ स्वयं जाने लग पड़ते हैं । पृत्र जहाँ खिल पड़ा, भीरे आप-ही-आप उधर खिंचकर चले आते हैं । इसी प्रकार जिस देशमें धर्म (ईश्वरका नाम ) रोशन हो जाता है, तो संसारके सर्वोत्तम पदार्थ, वैभव आप ही खिंचे हुए उस देशमें चले आते हैं । यही कुदरतका कान्न है, यही प्रकृतिका नियम है ।

सफलतापूर्वक जीवित रहनेका रहस्य है अपना हृदय मातृवत् बना लेना, क्योंकि माताको तो अपने सभी बच्चे, छोटे या बड़े, प्यारे लगते हैं।

अपने दृदयमें विश्वासकी अग्निको प्रज्वलित रक्खे बिना। शानकी मशाल जलाये बिना आप कोई भी काम पूरा नहीं कर सकते। एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते।

जिस समय सन लोग तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, वह समय होरे रोनेका होगा; क्योंकि इसी प्रकार झूठे पैगम्बरोंके ।ऑने उनकी प्रशंसा की थी।

धन्य हैं वे लोग जो समाचार-पत्र नहीं पढ़ते, क्योंकि को प्रकृतिके दर्शन होंगे, और फिर प्रकृतिके द्वारा पुरुषके न होंगे।

प्रार्थना करना कुछ शन्दोंका दुहराना नहीं है। प्रार्थना-अर्थ है परमात्माका मनन और अनुभव करना।

जितना अधिक आपका हृदय सौन्दर्यके साथ एकस्वर र धड़कता है, उतना ही अधिक आपको यह भान होगा समस्त प्रकृतिभरमें आप ही अकेले साँस ले रहे हैं।

लोग तथा अन्य वस्तुएँ तभीतक हमें प्यारी लगती हैं। तक वे हमारा स्वार्थ सिद्ध करती हैं। हमारा काम निकालती | जिस क्षण हमारे स्वार्थके सिद्ध होनेमें गड़बड़ होती है। | क्षण हम सब कुछ त्याग देते हैं।

किसी अत्यन्त एकान्त गुफामें कोई पाप करें, आप वेलम्ब यह देखकर चिकत होंगे कि आपके पैरों तलेकी स खड़ी होकर आपके विरुद्ध साक्षी देती है। आप अविलम्ब होंगे कि आसपासकी दीवारों और वृक्षोंमें जीम लग गयी और वे बोलते हैं। आप प्रकृतिकों, ईश्वरको घोखा नहीं सकते। यह अटल सत्य है और यही देवी विधान है।

शक्तिशाली मुद्रामें विश्वास मत करो, ईश्वरपर भरोसा स्वो । इस पदार्थपर अथवा उस पदार्थपर भरोसा न करो । ईश्वरमें विश्वास करो । अपने खरूप, अपने आकि

जहाँ कहीं रहो, दानीकी हैसियतसे काम करो; भिज्ञः की हैसियत कदापि ग्रहण मत करो, जिससे आपका क विश्वव्यापी काम हो, उसमें व्यक्तित्वकी गन्ध भी न रहे।

अहंकारी मत बनो, घमंडी मत बनो। यह कभी स समझो कि आपकी परिच्छिन आत्मा किसी वस्तुकी खामी है। सब कुछ आपकी असली आत्मा, ईश्वरकी वस्तुएँ हैं।

जो व्यक्ति कल्पनाओंमें निवास करता है, वह भ्रम और आधि-व्याधिके संसारमें निवास करता है, और चाहे व बुद्धिमान् और पण्डित ही क्यों न जान पड़े, परंतु उसरी बुद्धिमत्ता और पाण्डित्य उस लकड़ीके लडेके समान खोखे हैं जिसे दीमकने खा लिया हो ।

जैसा आप सोचते हैं, वैसे ही बन जाते हैं। अपने आपको पापी कहो, तो अवस्य ही पापी बन जाओं। अपनेको मूर्ज कहो, तो अवस्य ही आप मूर्ज हो जाओं। अपनेको निर्बल कहो, तो इस संसारमें कोई ऐसी शिंक नहीं है, जो आपको बलवान् बना सके। अपने सर्वशिकत को अनुभव करो, तो आप सर्वशिक्तमान् हो जाते हैं।

अपने प्रति सच्चे बनिये और संसारकी अन्य किसी बातकी ओर ध्यान न दीजिये।

बिना काँटे गुलाब नहीं होता, वैसे ही इस संसारमें विशुद्ध भलाई भी अलभ्य है। जो पूर्णरूपसे श्रुम है, वर तो केवल परमात्मा है।

एक-एक करके हमें अपने सम्बन्धोंको काटना होगा। बन्धनोंको यहाँतक तोड़ना पड़ेगा कि जब अन्तिम अनुगहके रूपमें मृत्यु सामने आये तो हम सभी अनिच्छित पदार्षोंको त्यागकर विजयी हो जायँ।

दैवी विधानका चक्र निर्दयतापूर्वक घूमता रहता है। जो इस विधानके अनुकूल चलता है, वेह इसपर मगरी करता है; परंतु जो अपनी इच्छाको ईरवर-इच्छा, दंवी विधानके विरोधमें अझाता है, वह अवश्य ही कुच्छा जायगा और उसे ( यूनानी साहित्यमें वर्णित स्वर्गमे आण चुरानेवाले ) प्रोमिथियसके समान पीझ भोगनी पंत्री (जिसका मांस गिद्धोंसे नुचवाया गया था)।

मुरलीसे मधुर राग निकालना यही है कि अपने गो

.वनको मुरली बना लो; अपने सारे शरीरको मुरली बना लो। उको स्वार्थपरतासे खाली करके इसमें ईश्वरीय स्वास भर दो।

सच तो यह है कि परिस्थिति जितनी ही कठिन होती , वातावरण जितना ही पीड़ाकर होता है, उन परिस्थितियोंसे नेकलनेवाले उतने ही बलिष्ठ होते हैं। अतः इन समस्त बाहरी कछों और चिन्ताओंका स्वागत करों। इन मिस्लितियोंमें भी वेदान्तको आचरणमें लाओ। और जब आप वेदान्तका जीवन व्यतीत करेंगे, तब आप देखेंगे कि समस्त वातावरण और परिस्थितियाँ आपके वशमें आ रही हैं। वे आपके लिये उपयोगी हो जायँगी और आप उनके स्वामी बन जायँगे।

यदि आप विषय-वासनासे पथम्रष्ट हो गये हैं। यदि आप कामुकताके दलदलमें फँसे हुए हैं। तो यही समय है कि अपनी सुदृद संकल्प-शक्तिको जाम्रत् करके ब्रह्मभावनाको प्राप्त करो और उसे बनाये रक्खो ।

तुम एक ही साथ इन्द्रियोंके दास और विश्वके खामी नहीं बन सकते। तुम चाहो कि हम संसारका भी मजा छेते रहें, दुनियाके छोटे-मोटे और गंदे विषय-भोगों एवं पाश्चिक कामनाओंकी भी तृप्ति करते रहें और साथ-ही-साथ ईश्वर-साक्षात् भी कर छैं, तो यह नहीं हो सकता।

आपकी भीतरी कमजोरी क्या है ! वह है आपके दृदयमें अज्ञानका ऐसा काला धब्बा जिसके वशीभूत होकर आप अपनेको शरीर और इन्द्रियाँ मान बैठे हैं। इस भ्रमको मिटा दीजिये, दूर कर दीजिये और फिर देखिये—आप स्वयं शक्ति हो जायँगे।

सभा-समाजों और समुदायोंपर भरोसा मत करो । प्रत्येक व्यक्तिका कर्तव्य है कि वह स्वयं अपने भीतरसे बलवान हो।

दूसरोंकी आँखोंसे अपने आपको देखनेका स्वभाव मिथ्या अहंकार और आत्मश्लाघा कहलाता है।

बुरे विचार, सांसारिक इच्छाएँ झुटे शरीर और झुटे मनसे सम्बन्ध रखती हैं । ये अन्धकारकी चीजें हैं ।

## श्रीशिवयोगी सर्पभूषणजी

( प्रेषक-के॰ श्रीहनुमंतराव हरणे )

- (१) सत्य और नित्य होकर, लैकिक व्यवहारके भ्रमसे परब्रह्म वस्तुको भूलकर, त् अपना विनाश न कर ।
- (२) शरीर, पत्नी और पुत्रोंको अपना मानकर, त्ने उनमें विश्वास कर रक्ला है। सो (मैं पूछता हूँ) मरणकालमें ये स्वयं तेरे साय जायँगे अथवा उस द्रव्यको तेरे साथमें भेजेंगे जिसको त्ने बटोर-बटोरकर कमाया है? अथवा जो यातनाएँ तुझे नरकमें भोगनी पहेंगी, उन यातनाओंसे तुझे ये सब बचायेंगे क्या?
- (३) (सोच) तेरा जन्म होनेसे पहले त् कौन था और ये कौन थे ! तेरे रहते ये जुदा नहीं होंगे ! जब तेरा पुनर्जन्म होगा तय फिरसे आकर ये तेरी सहायता करेंगे भ्या ! ये हश्यप्रयञ्च तो कृतियाके स्वप्नके समान हैं ।
- (४) यह शरीर तो विजली-जैसे दीखकर और पानी-फे ऊपर रहनेवाले बुलबुलोंके सरीखा क्षणभरमें ही अहस्य

- हो जाता है। त् सत्यः नित्य और आनन्दस्वरूप होकर भी शरीर-सुखके लिये जो प्रयत्न करता है सो तो मानो पानीमें अँगुली डुबोकर चाटनेके समान ही है।
- (५) एकत्र हुए सब लोगोंके चले जानेके बाद जैसे बाजारका अस्तित्व नहीं रहता है, बैसे ही तेरा पुण्य समाप्त होते ही यह जो धन-दौलत आदि ऐश्वर्य है, यह सब चला जायगा । सन्चे मोक्षको छोड़कर लौकिक सुलोंकी आशा करना तो घृतकी आशासे जूँठा लानेके समान ही है ।
- (६) जैसे मधुकी आशासे उस मधुसे लिपटे हुए तीक्ष्ण खड़को चाटकर दुःखका अनुभव करना पड़ता है, वैसे ही एक क्षणका रित-मुख प्राप्त करने जाकर अपार दुःख मोगना पड़ता है। यह जानकर सद्गुक्की शरण होने और लौकिक व्यवहारको छोड़कर तत्वज्ञानको प्राप्त करके दुःख-रिहत होकर, उस परमानन्दमें लीन होनेको छोड़कर तृ बुरा मत वन।



a compression of the

### 'दुःखालयमशाश्वतम'

मंपार ही दु:ग्वालय है। दु:ख ही यहाँ निवास करते रें। कियी भी अवस्थामें यहाँ सुख मिलेगा—एक भ्रम ही रे यह । इतना यहा भ्रम कि संवारके सभी छोग इसमें भाना है। रहे हैं।

मुनुमार शिशु—आनन्दकी मृति । कवियोंकी करपना थालकके आनन्दकी बात करते यकती नहीं। बुद्ध पुरुष अपने वाल्यकालकी चर्चा करते हुए गहद हो उठते हैं। 'पित लीट आता वचपन !' कितनी लाखसा भरी है इसमें ।

कोई वालक भी मिला है आपको जो बालक ही बना रहना चाहता हो १ प्रत्येक यालक 'यड़ा होने' को समुत्सुक रहता है। क्योंकि वह वालक है-अपनी उत्सुकता छिपाये रहनेकी दम्भपूर्ण कला उसे आती नहीं। बदि शिशुतामें सुख है—वालक क्यों अपनी शिशुतामें संतुष्ट नहीं रहता !

वालकका अज्ञान छेकिन बालकमें अज्ञान और असमर्यता न हो तो वह बालक रहेगा १ वह चाहता है तान, वह चाहता है सामर्थ्य । आपकी भी स्पृहा अज्ञान मीर अशक्तिके लिये नहीं है, यह आप जानते हैं।

अवोध बालक और उसकी अविकि—उसे प्यास लगी —रोता है। भृख लगे—रोता है। शरीरको मच्छर कार्टे-ता है। शरीरमें कोई अन्तापीड़ा हो-रोता है। रोना-दन ही उसका सहारा है। इदन ही उसका जीवन है। दन सुखका लक्षण तो नहीं है न !

सुकुमार कची लचा-मच्छर तो दूर, मिस्खयाँ मी ाटती हैं और उन्हें उड़ाया नहीं जा सकता। माता पता हीं क्यां-क्या अटर-संटर खा लेती है--उसका परिणाम ागु भोगता है। उसके शरीरमें पीड़ा होती है। किंतु बता नहीं कता । कितनी विवशता है । कीन ऐसी विवशता चाहेगा ?

क्या हुआ जो शिशु कुछ बड़ा हो गया । उसका शान ज्तमा ? उसकी सभी आवश्यकताएँ दूसरे पूरी करें तो पूरी । उसका मन लल्जाता है, वह मचलता है और अनेक र इच्छा-पृतिके स्थानपर बुड़की या चपत पाता है। अज्ञान और पराधीनताका नाम सुख तो नहीं है !

बालक युवक हुआ । उत्साह, साहस और शक्तिका

स्रोत फूट पड़ा उसमें । युवक क्या सुली है! क्या सुखकी अवस्था है !

कामनाओंका दावानल हृदयमें प्रज्वलित ह वासनाएँ प्रदीस हो उठीं और नहाँ नाम है। नोप ह

वासनाः असंतोषः अहंकारः कोघ—युवाव सबको लिये आती है । चिन्ता, श्रम, शान्ति, निराध युवक इनसे कहाँ छूट पाता है !

वासना—वासना तो संतुष्ट होना जानती नहीं औ ही दुःखका मूल है। यह दुख स्पष्ट करनेकी वात X

युवक वृद्ध हो गया । अनुभव परिपक्त हो गये खाकर उसके आचरण व्यवस्थित हो गये। तोच-कुछ करनेकी बात समझमें आ गयी । अनुभा समादरणीय वृद्ध-तत्र क्या वार्धक्यमें सुख है ।

कोई मूर्ख भी बुढ़ांपेमें सुखकी बात नहीं करेगा अनुभव स्या काम आवे ! समझ आयी; पर आना रहा किस कामका ! करनेकी शक्ति तो रा गयी। शरीर असमर्थ हो गया। रोगोंने घर कर देहमें । आँखा काना नाका दाँता हाया पैर आदि र जवाब देने लगीं ।

अशक्तिः पीड़ा और चिन्ताको छोड़कर हुड़ी क्या १ श्रारीरको रोगोंने पीड़ित कर रक्ला है और मन असमर्थतासे गीड़ित है। छोग तिरस्कार करते हैं। ओर दुःख-ही-दुःख तो है ।

श्रीरका अन्तिम परिणाम है मृत्यु —यह मृत्यु नि नाम ही दारुण है। मृत्युकी कल्पना ही कीयत कर है। जिस अरीरपर इतना ममत्व-मृत्यु उसे छी

चितागर जलनेके लिये छोड़ देती हैं। जन्म और मृत्यु—जीवनका प्रारम्म धोर दुःवते । और उपका पर्यवसान दुःखमें हुआ । रोता आयाः रं गया | जिसका आदि-अन्त दुःख है, उसके मध्यमें र कहाँसे आयेगा ! उसके मध्यमें भी दुःख-ही-दुःख है ।

पदुःसमेव सर्वे विवेकिनाम् ।'

## संसार-कृपमें पड़ा प्राणी

भन-कूप—यह एक पौराणिक रूपक है और है विथा परिपूर्ण । इस संसारके कूपमें पड़ा प्राणी कूप-ंडूकसे भी अधिक अज्ञानके अन्धकारसे प्रस्त हो रहा है । अहंता और ममताके घेरेमें घिरा प्राणी—समस्त चराचरमें परिज्यात एक ही आत्मतत्त्व है, इस परम सत्यकी बात स्वप्नमें भी नहीं सोच पाता ।

कितना भयानक है यह संसार-कूप—यह सूखा कुआँ है। इस अन्धकूपमें जलका नाम नहीं है। इस दु:खमय संसारमें जल—रस कहाँ है। जल तो रस है, जीवन है; किंतु संसारमें तो न सुख है, न जीवन है। यहाँका सुख और जीवन—एक मिथ्या भ्रम है। सुखसे सर्वथा रहित है संसार और मृत्युसे प्रस्त है—अनित्य है।

मनुष्य इस रसहीन सूखे कुएँमें गिर रहा है। कालकापी हाथींके भयसे भागकर वह कुएँके मुखपर उगी लताओंको पकड़कर लटक गया है कुएँमें। लेकिन कबतक लटका रहेगा वह ! उसके दुर्बल बाहु कबतक देहका भार सम्हाले रहेंगे। कुएँके ऊपर मदान्य गज उसकी प्रतीक्षा कर रहा है—बाहर निकला और गजने चीरकर कुचल दिया पैरोंसे।

कुएँमें ही गिर जाता—कृद जाता; किंतु वहाँ तो महाविपधर फण उठाये फ़्लार कर रहा है। कुद्ध सर्प प्रस्तुत ही है कि मनुष्य गिरे और उसके शरीरमें पैने दंत तीक्ष्ण विप उँडेळ दें।

अभागा मनुष्य—वह देरतक लटका भी नहीं रह सकता। जिस लताको पकड़कर वह लटक रहा है, दो चूहे—काले और खेत रंगके दो चूहे उस लताको कुतरनेमें लगे हैं। वे उस लताको ही काट रहे हैं। लेकिन मूर्ख मानवको मुख फाड़े सिरपर और नीचे खड़ी मृत्यु दीखती कहाँ है। वह तो मग्न है। लतामें लगे शहदके लत्तेसे जो मधुविन्दु यदा-कदा टपक पड़ते हैं, उन सीकरोंको चाट लेनेमें ही वह अपनेको कृतार्थ मान रहा है।

यह न रूपक है, न कहानी है। यह तो जीवन है—संसारके रसहीन अन्धकूपमें पड़े सभी प्राणी यही जीवन बिता रहे हैं। मृत्युसे चारों ओरसे प्रस्त यह जीवन—काल्रूपी कराल हाथी कुचल देनेकी प्रतीक्षामें है इसे। मौतरूपी सर्प अपना पण फैलाये प्रस्तुत है। कहीं भी मनुष्यका मृत्युसे छुटकारा नहीं। जीवनके दिन—आयुकी लता जो उसका सहारा है, कटती जा रही है। दिन और रात्रिरूपी सफेद तथा काले चूहे उसे कुतर रहे हैं। क्षण-क्षण आयु क्षीण हो रही है। इतनेपर भी मनुष्य मोहान्य हो रहा है। उसे मृत्यु दीखती नहीं। विषय-सुखरूपी मधुकण जो यदा-कदा उसे प्राप्त हो जाते हैं, उन्हींने रम रहा है वह—उन्हीं-को पानेकी ही चिन्तामें व्यप्त है वह!

## महात्मा श्रीमस्तरामजी महाराज

(काठियावाइ और भावनगर राज्यके आसपासके स्थानोंमें विचरण करनेवाले एक राजस्थानी संत )

खाटा मीठा देख कै जिभिया भर दे नीर । तत्र लग जिंदा जानिये काया निपट कथीर ॥ चाह नहीं चिंता नहीं मनवाँ वेपरवाह । जाको कछू न चाहिये सो जग साहंसाह ॥

फिकिर सभी को खा गया, फिकिर सभी का पीर । फिकिर की फाँकी जो करे, उसका नाम फकीर॥ पेट समाता अन्न है, देह समाता चीर। अधिक संग्रही ना बनै, उसका नाम फकीर॥

## संत रामदास बौरिया

दीपकपर गिरकर पितंगा स्वयं ही जल जाता है, वह इस प्रतीक्षामें नहीं रहता कि दीपक मेरी तरफ लौ बढ़ावे। इम किसीसे कुछ कहें, इससे पहले यह सोच लें कि

हमने अपने अंदर वह ताकत पैदा कर ली है या साथ-ही-साथ अगर हम कहना ही चाहते हैं तो अपे शक्ति रखनी चाहिये।

## श्रीसत्यभोला स्वामीजी

( गोंडा जिला, अंजावलपुर माम )

नारी को है धर्म पिया को हुकम बजावै। किर सेवा बहु भाँति पिया को सोवत जगावै॥ कहै 'सत्यभोला' पुकारि नारि सोइ सयानी है। पिया को लेइ रिझाइ पिया मनमानी है॥ अहै मित्र को धर्म मिताई चित मैं राखै। परै मित्र पर भीर तबै गुन आपन भासै॥

कहै 'सत्यभोला' पुकारि मित्र सोइ सत्य कहाई।
परे मित्र पर भीर मित्र है करे सहाई॥
बिन पनहीं पोसाक, बसन बिन गहना छुठो।
बिना सुर गौनई, घृत बिन भोजन रूठो॥
कहै 'सत्यभोला' पुकारि लबन बिन ब्यंजन जैसे।
भजन बिना नर देह जगत मैं सोहत तैसे॥

## स्वामी श्रीसन्तदेवजी

( सत्यभोटा स्वामीजीके शिष्यके शिष्य । अंजावलपुरके निवासी )

ऐसो को जेहि राम न भावे केहि मुख राम न आवे जी। बिना राम सब काम सकल के कैसे के बनि आवे जी।। भला बुरा में राम सहाई, राम मिले सुख पावे जी। 'संतदेव' गहे संत राम कों, राम संत गुन गावे जी।।

कोई निंदै कोइ बंदै जग मैं मन मैं हरस न माखो जी। आठो जाम मस्त मतवारो राम नाम रस चाखो जी। बिहॅंसि मगन मन करो अनंदा, सार सब्द मुख भाखो जी। 'संतदेव' जाय बसो अमरपुर, आवागवन न राखो जी।

## भक्तं कारे खाँ

(भक्त मुसल्मान)

छुठबल के थाक्यो अनेक गजराज भारी, भयो बलहीन, जब नेक न छुड़ा गयो। कहिबे को भयो करुना की, किव कारे कहैं, रही नेक नाक और सब ही डुबा गयो॥ पंकज से पायन पयादे पलंग छाँहि।
पाँवरी विसारि प्रभु ऐसी परि पा गया।
हाथी के हृदय माहिं आधो हिरंग नाम मोय।
गरे जो न आयो गरुइेस तीर्ली आ गया।

## श्रीखालसजी

तुम नाम-जपन क्यों छोड़ दिया।

कोष न छोड़ा झूठ न छोड़ा;

सत्य बचन क्यों छोड़ दिया॥

झूठे जग में दिल ललचाकर;

असल बतन क्यों छोड़ दिया।

कौड़ी को तो खूब सँभाला; लाल रतन क्यों छोड़ दिया।। जिन सुमिरन से अति सुख पावै; तिन सुमिरन क्यों छोड़ दिया। 'खालस' इक भगवान-भरोसे; तन-मन-धन क्यों छोड़ दिया।।

## स्वामी श्रीयुगलानन्यशरणजी

[ श्रीअयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म—संवत् १८७५ कार्तिक शुक्त ७ कल्युनदीके तटवतीं ईसरामपुर ( इस्लामपुर ) के सारस्वत ब्राह्मणवंशमें।]
( प्रेपक-श्रीअच्चूधर्मनाथसद्दायजी वी०ए०, बी०एल्०)

१-श्रीतीतारामजीके भक्तोंकों चाहिये कि ये छः गुण ग्रदा धारण करें—१ मनको सदा वशमें रक्खें। यह ग्रहानीच टग-चोर है, दैवी-सम्पत्तिको चुराना चाहता १।२ मृत्युको सदा समीप जान भजन करनेमें तिनक भी प्रमाद न करे। ३ सदा भगवान्के अनुकूल कार्य ही करे। जिसमे भगवान् प्रसन्न हों, वही काम करे। ४ सदा यह समझता रहे कि भगवान् मेरा यह कर्म देख रहे हैं, इससे नीच आचरण नहीं होगा। ५ हस्य पदार्थोंसे मोह न करे जिससे कि भगवान्की तरफ मन लगे। ६ दुःखको सुरारे शेष्ठ माने और संसारके दुःखसे रहित हो जाय।

२-यह मन महाठग है, अनन्त-अनन्त प्रकारोंसे सदा यह भजनरूपी धनको हरता रहता है। इसीलिये संतजन सायधान होकर अपना घर बचाकर उसका अनादर करते रहते हैं। प्रथम घरको छटाकर बादमें पछताना अच्छा नहीं।

३-जिशसुके दस लक्षण हैं—१ दया, २ नम्रता, ३ संतरनेट, ४ दम्भशूत्यता, ५ असङ्गता, ६ भावनिष्काम, ७ तीन वैराग्य, ८ शान्ति, ९ एकान्तवास और १० केवल भगवान्के लिये ही कर्म करना। सच्चे संतमें ये दसों लक्षण पाये जाते हैं। कोरे वेपधारीमें इनमेंसे एक भी नहीं होता। जयतक जिशास संतोंके इन स्वामाविक गुणोंको धारण नहीं सरता, तयतक निरे याग्जालसे भगवान्के दर्शन नहीं होते।

४-मृत्यु निश्वय है। धर्मके अतिरिक्त कुछ साथ नहीं जाता । अतः भगवान्का भजन करो-जो सर्वोपरि धर्म है ।

५-सञ्जांके रुञ्जण-परायी स्त्री माताः पराया धन संर गार अंट ६४-६५विषः पराया दुःख अपने दुःखके समान । ईश्वर कौन है ? मैं कौन हूँ १ जगत् क्या है १ इसका सम्यक् ज्ञान ।

६-शरणागतके मुख्य लक्षण-श्रीमगवान्का अखण्ड स्मरण, शान्ति, समता, संत-सेवा, नम्रता, प्रिनन्दारिहत, मानापमानमें सम, प्राणिमात्रमें मैत्रीमाव।

७—महामूर्ख वह है जो यह जानते हुए भी कि, एक दिन अवश्य मरना है, परलोककी चिन्ता न करके विषया-सक्त हो श्रीभगवान्को सुला देता है।

८-श्रीराम-भजन और धर्म करनेमें तिनक भी विलम्ब मत करो, जो कल करना हो उसे आज ही कर डालो जिससे कल प्रसन्नता और उत्साह रहे। मनको सदा काबूमें रक्लो। निश्चय समझो-यह मन महाधूर्त है।

९—चार बातें संत भी बचोंसे सीखते हैं—१ भोजनादि चिन्ता-त्याग, २ आपसमें लड़कर क्रोधकी गाँठ नहीं रखना, ३ रोगी होनेपर भी भगवान्क्री निन्दा नहीं करना, ४ संगियोंके दु:ख-सुखमें आसक्त न होना।

१०-श्वानके ये दस गुण संत भी लेते हैं—१ भूखा रहता है, यह चिह्न भलोंका है। २ गृह-रहित होता है, यह गुण विरक्तका है। ३ सदा सजग निद्रा लेता है, यह गुण प्रेमी भक्तका है। ४ मरे पीछे उसके पास कुछ भी परिग्रह नहीं निकलता, यह गुण विरक्तका है। ५ कभी स्वामीका द्वार नहीं छोड़ता, यह सच्चे सेवकका गुण है। ६ थोड़ेसे ही स्वानमें निर्वाह कर लेता है, यह दीनताका—संतोप-मृतिका

स्थाण है। ७ नहाँसे कोई उटा दे, वहाँसे उट नाम, यह गुण प्रमन्न चित्तवालेका है। ८ सुलामे आता है, उटाये नाता है, यह गुण अमानियोंका है। ९ स्वामी नव चाहे दें, माँगता कुछ नहीं, यह गुण तपित्रयोंका है। १० कोई उसकी और देखे तो नह भग्तीकी और देखता है, यह चिह्न भक्तिसन्धुमें छीन पूर्ण संतोंका है।

आदिहि श्री गुरुदेय सरन हट करि विश्वास सँभारे । त पीछे परतीति नाम श्री घाम मनोहर घारे॥ स के बाद नवल मृरत निज नैनन नित्य निहारे। ति भुगलानन्यसरन सुंदर पथ चलत न सपनेहु हारे॥

शीताराम नाम ही में बंद संहिता पुरानः ज्ञानः ध्यानः भावना समाधि सरसतु हैं। सीताराम नाम ही में तत्व भक्ति योग यग्यः पर व्यूहः, विभव स्वरूप परसतु हैं॥ सीताराम नाम ही में पाँचों मुक्तिः, भुक्तिः वरदायकः, विचित्रः, एक रस दरसतु हैं।

युगळअनन्य सीताराम नाम ही में) मोद विसद बिनोद वार बार वरसतु हैं।

दोहा

गद गद बानी पुलक तन, नैन नीर मन गी।
नाम रटत ऐसी दसा, होत मिल्त एखी।
नवधा, दसधा, परा, रस रूपा भक्ति विचित्र।
विविध भाव अनुराग सुख, नामाधीन सुमित्र।
जो लों रग रग से नहीं, सुधिन नाम निज सा।
निकसत परम प्रकासमय, मधुर मोहन्वत प्या।
रिट हो मन मित लीन सहित श्री नामिह तौले।
श्री युगल अनन्य असंख्य मौज मानस नहिं जोले।

है वड़भागी सोइ सुन्नि संत सियावर के अनुरागी अवागी। चाह नहीं जिन के मन में कुछ दाह की रीति लखें लव आगी। माँग के खात मधूकरी धाम में नाम में चित्त लगाय विवागी। युग्म अनन्य के पूज्य सदा प्रिय प्रान हूँ ते जो को समागी।

जूआ, चोरी, मसखरी, ब्याज, घूस, परतार। जो चाहै दीदार को, एती बस्तु निकार॥

# स्वामी श्रीजानकीवरशरणजी

(जन्म-स्थान—फ्रेजाबाद जिलान्तर्गत कलाफरपुर ग्राम, पिताका नाम—मेहरवान मिश्र, सरयूपारीण ब्राह्मण, दीव्रहरू गुगलानन्यशरण स्वामीजी, मृत्यु संवत् १९५८ वि० माघी अमावस्था ।)

चित लै गयो चुराय चुलफों में लला। इस जानी, वे कुपासिंधु हैं, तब उनसे मई प्रीति मला। विरही जनको दुःख उपजावत करत नयी नयी अजय करा। प्रीतिलता पीतम बेदरदी छाँडि हमें कित गयो चरा।

# स्वामी श्रीसियालालशरणजी 'प्रेमलता'

मानुस सरीर मिल्यों केवल भगति-हितः
ताहि विसराय घावै भोगन की ओर है।
गर्भ में करार कियों पायों अति दुःख जहाँ,
बार-बार प्रभु-सनमुख कर जोर है।
रावरी सपय नाथ! रिटहों सुनाम तनः
नासिये कृपाल बेगि यह नर्क घोर है।
ऐप्रेमलता' भृलि के करार रह्यों छिपि इतः
रटत न नाम सियाराम सोई चोर है॥

नाम को स्वाद लियों न सुजीम तें काहें को साधु भये तिज गेहा। जाति जमाति बिहाय भली विधि नाम-सनेही सौं कीन्ह न नेहा॥ काहे कों स्वाँग बनायों फकीर को भावे जो मौज अमीर की थें। 'प्रेमल्टता' सियराम रटे बिनु भोग विरक्त को स्वान की खंह

नाम-नावपर चढ़िंहें जे, इहिं विधि जन कलिकार सोइ बिनु अम तिर घोर भन्न, पैहिंहें श्रीसियहार साम नाम संजीवनी, श्रीसिय नाम मिर्गम प्रेमलता हनुमान रह, ज्यायो जीव अहीं रहिंहें नाम जो जीव जग, जीह पुकारि पुकार पु

## महात्मा श्रीगोमतीदासजी

[ अयोध्याके प्रसिद्ध संत, जन्म प्राय: २०० वर्ष पूर्व पंजावमें सारस्वत ब्राह्मण, दीक्षागुरु श्रीसरयूदासजी ]

( प्रेपक-श्रीअच्चूथर्मनाथ सहायजी बी० ए०, बी० एल्० )

(१) संसारमें जितना काम करो लौकिक वा पार-कि नियम-बद्ध होकर करो; क्योंकि नियमसे मन ने-आप बँधता है।

नेम जगावे प्रेम को, प्रेम जगावे जीव। जीव नियम पालन करनेकी भारा आवश्यकता होती है, ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता होती है, ही नियम पालन करनेकी भी भारी आवश्यकता है। अतः रिवार नियमपूर्वक श्रीयुगल-नाम और श्रीमन्त्रराज नियम जोर और श्रीमानस-रामायणजीका पाठ भी नियमक कर लिया करो।

- (२) संसारका सब काम करते हुए भजन अहर्निश ते रहो, गाफिल एक क्षणके लिये भी मत रहो। हुकुम 'काम काजमें रहके भजनमें रहे।'
- (३) भजन करें और भजन करावें, धैर्य रक्खें और वधान रहें —यही कल्याणका मार्ग है।
- (४) आलस्य अपना शत्रु है, इसे अपने पास कदापि ो आने देना चाहिये।

- (५) जबतक मनुष्यके ऊपर दुःख नहीं आता तभीतक उसके लिये उपाय कर लेना चाहिये कि दुःख आने न पावे। यदि आ ही जाय तो उसको धैर्यके साय छाती ठोंककर सहन करना चाहिये।
- (६) दुःख आनेपर सरकारसे धैर्यके लिये प्रार्थना करनी चाहिये। यह नहीं कि दुःख छूट जाय वर्ष्टिक दुःख सहन करनेकी शक्ति भगवान्से माँगनी चाहिये।
- (७) धर्मार्थमें आमदनीका दसवाँ हिस्सा सबको लगाना चाहिये। इससे धनः धर्म और ऐश्वर्यकी वृद्धि होती है।
- (८) भजनके लिये—१-कम बोलना, २-कम खाना, ३-रातको ज्यादा जागना, ४-सत्मङ्ग करना, ५-एकान्तवास करना—बहुत जरूरी है; परंतु जवतक मन काबूमें नहीं, सर्वथा एकान्तवास करना उचित नहीं।
- (९) जो श्रीहनुमान्जीका भरोसा रखता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं। 'रामके गुलामनको कामतद रामदूत' 'तुमरो भजन रामको पावे।'

## पं० श्रीरामवल्लभाशरणजी महाराज

[स्थान—जानकीधाट, अयोध्या ] (प्रेपक—श्रीदतुमान शरणजी सिंधानिया )

१ -- भगनहर्शनके लिये इन बातोंको अवस्य करना पड़ता - मन्द्राजन, गुमनेवा, संतसेवा, उत्साह और धैर्य। न्दानुशनसे दर्शन हो गकते हैं, किंतु गुम्हेदकी पूर्ण कृपा ।गी नार्षि। संतिका भ्लकर भी अपराध न करे, प्रवल प्रमाहके विना कोई अनुशान सफल नहीं होता। अन्नदोष रिस्मारोपसे बचना चार्षि।

्र एस संभारमें सदा रहना नहीं है। इसिंख्ये किसीसे तेर करी करना चाहिये और किसीसे द्वेष भी नहीं करना जोगे।

तम भगती गेला वी जीवका पर्म है । शीरनुमान्जी
 भी वी देनी वाल भी चित्रिक्त जिल्ला होला देते
 । लक्सी की से गेलांग भी यही आदर्ग दिखला रहे हैं ।

४—मानसी सेवा सेवाओंसे उत्तम है। किंतु विना शरीरसे सेवा किये हुए मानसी सेवा सिद्ध नहीं होती।

५—सब साधनोंसे श्रीरामनाम-जय सर्वश्रेष्ठ साधन है। चलते-फिरते, उठते-बैठते श्रीसीताराम-नाम-जय करते रहना चाहिये। चौबीसों घंटे नामजय होनेपर जब काल आयेगा तब सदाके अम्यापसे अन्त समयमें भी नाम स्मरण हो जायगा।

६—भगवान्में अनन्य भक्ति होनेपर ही साधना आगे बढ़ती हैं। दारणागतिका मर्म पूर्ण आत्मसमर्पण है। विना प्रमुन्त्रेमके सब साधन ऊसर भूमिमें वर्णके समान व्यर्थ हो जाते हैं। निष्काम भावना अत्यन्त दृढ़ होनी चाहिये।

## संत श्रीहंसकलाजी

[ जन्मस्थान—सारन जिलेमें गङ्गा-सरयूके संगमके समीप गंगहरा गाँव, जन्म-संवत् १८८८, पूर्वाश्रमका नाम नागा पाठक, दीक्षागुरु महात्मा रामदासजी । पूरा नाम रामचरणदासजी हंसकला, मृत्यु संवत् आश्विन शुक्ता १२ सं० १९६८ ]

( प्रेषक-श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी बी० ए०, बी० एल्०)

स्वाँसहु भर या जियब की, करें प्रतीति न कोय। ना जाने फिर स्वाँस को, आवन होय न होय॥ परिजन भाई बापु, देखें देखत नित मरत। अमर मोहबस आपु, याते अचरज कवन वड़॥

सोई निषिद्ध अरु त्याज्य सो, जाते बिसरे राम। त्याग सूत्र यह राखु मन, विधि जिपनो हरिनाम॥ जियको फल पिय तबहि जब, आठ पहर तब नाम। पिय तेरो सुमिरन बिना, जियबो कबने काम॥

## संत श्रीरूपकलाजी

[ बिहारके प्रसिद्ध संत, मृत्यु संवत् १९८९ पौप शुक्क द्वादशी। ]

( प्रेषक--श्रीअच्चू धर्मनाथसहायजी वी० ए०, वी०एल्०)

धन्य धन्य जे ध्यावही, चरण-चिन्ह सियराम के। धनि धनि जन जे पूजही, साधु संत श्रीधाम के।। तजि कुसंग सत्संग नितः कीजिय सहित विवेक। उम्प्रदाय निज की सदा, राखिये सादर हि खेह बद्ध कर्म महँ, पर यह मानस नेम। सदा, सादर खड़ा हर जोडे सन्मुख ान मन धन सब वारि, मनचित हिय अति प्रेम ते। चारि, चितइये राजिवनयन छिब ॥ आखिन नम्मुख धूर, विषय वासना तनु ममत । सहित सब मजदूर, आपन करता भौं नहीं। हर्म तरन सुखद निष्ठा अचलः अति अनन्य वत नेम। पेय सुभाव स्तुति मगनः नयन चारि सुख प्रेम ॥ तुम्हरे सामने काहू न बसाय। की

अनहोती पिय करि सकी, होनिहार मिट जाय ॥
प्रियतम तुम्हरे छोह ते, शान्त, अचञ्चल, धीर ।
वचन-अल्प, अति प्रिय, मृदुल, शुद्ध, सप्रेम, गॅमीर ॥
श्रीजानिक-पद-कंज सिल, करिह जासु उर ऐन ।
विनु प्रयास तेहि पर द्रविह, रघुपति राजिवनैन ॥

होठ पर नाम वही, चित्त वही देह कहीं। हाथ में कंजचरन, जाप वही आप वहीं॥ हाथमें कंज-चरन, जाप वही आप वहीं। इष्ट पर ध्यान वहीं, चित्त वही देह कहीं॥

खात पियत बीती निसा, अँचवत भा भिनुसार। रूपकला धिक धिक तोहि, गर न लगायो यार॥ दोष-कोष मोहि जानि पिय, जो कछु करहु सो धोर। अस विचारि अपनावहु, समिश्च आपुनी और॥

## संत श्रीरामाजी

(विहारके प्रसिद्ध रामभक्त सारन (छपरा) जिलेके खेड़ाय गाँवमें, श्रीवास्तव कायस्य कुलमें जन्म, पिताका नाम श्रीरामयादलालकी रामिप्रयाशरणजी), माताका नाम श्रीलालप्यारीदेवी, जन्म सं० १९२६ भाद्रपद कृष्ण सप्तमी, मृत्यु संवत् १९८५ जेठ वदी दून।

१—जीव जब भगवान्की शरणमें जाता है, तब उसे बातोंकी प्रतिज्ञा करनी पड़ती है—(१) मैं आपके नुकूल रहूँगा।(२) जो आप मना करेंगे वह न करूँगा।
३) आप ही मेरे रक्षक हैं।(४) आप मेरी रक्षा अवस्य

करेंगे । ( ५ ) मैं आपका हूँ दूसरेका नहीं, सब मरकारका है दूसरेका नहीं । ( ६ ) आप हमारे हैं ।

२—चार वार्ते सदा स्मरण रखनी चाहिये—(१) मृत्यु अवस्य है, मृत्यु अवस्य है, मृत्यु अवस्य है। (२) मेरा कुछ भी है, मेरा कुछ भी नहीं है, मेरा कुछ भी नहीं है। (३) पेटभरका ठिकाना है, केवल पेटभरका ठिकाना है। ) सरकार ही मेरे अपने हैं, सरकार ही मेरे अपने हैं। ३—संसारका काम करना मना नहीं है। काम

..9.4

छोड़ना नहीं चाहिये। परंतु यह समझना चाहिये कि सब काम सरकारका ही है। इसे कोई वंद नहीं कर सकता । हमको यह काम सरकारकी ओरसे मिला है। यह समझकर सब काम करने चाहिये।

## संत श्रीरामसखेजी

ये दों उचन्द्र वसो उर मेरे। रथ सुत अरु जनकनंदिनी, अरुन कमल कर कमलन फेरे॥ संग कुंज सरजू तटः। आस पास ललना घन घेरे। चन्द्रवती सिर चँवर हुरावै, चन्द्रकला तन हूँ मि हैंसि हेरे ॥ लिलत भुजा लिये अरमपरम सुकि, रहे हैं कैंगे क्योलन नेरे। प्राममखें अब कहिन परत लिवि, पान पीक मुख सुकि सुकि हेरे॥

## स्त्रामी श्रीमोहनीदासजी

गहु मन ! चरन-सीताराम ॥ जो चरन हर-हृदय-मानस वसत आठौं जाम । जेहि परित वनिता मुनी की गई है निज धाम ॥ जा चरनतें निकिम सुरसिर भई मिव की वाम । 'दास मोहनि' चहत सो पद करहु पूरन काम ॥

## संत बाबा श्रीरघुपतिदासजी महाराज

[स्थान—मिल्की प्राम—मृगुक्षेत्र । मृत्युतिथि—६ अगस्त सन् १९३३ ] ( प्रेषक—श्रीरामप्रसाददासजी बैरिया )

१. तन काममें, मन राममें।

२. जिसके जन, दास, आश्रित सुखी रहें, उस घर, राष्ट्र एवं समाजका विनाश नहीं होता ।

३. ग्रहस्थोंके लिये सब नारी जननी नहीं, परनारी जननी-सम है। संत साधुओंके लिये नारीके साथ परका विधान नहीं, संतवेश धारण करनेपर निज-नारी भी जननी-तुल्य होती है। ४. गृहस्थोंके ,लिये धनका अर्थ रुपया-पैसा, चाँदी सोना है। संत-साधुओंके लिये धनका अर्थ योग अर्यात् भगवान्में अपनेको जोड़ना है।

५. जन घरकेपालन् जानवर गाय-नैल सुन्ती रहेंगे, तन घरमें किसी प्रकारका अभाव नहीं रहेगा।

६. शूद्र भक्त हो तो वह जातिसे ब्राह्मण नहीं होगा, पर ब्राह्मणका पूजनीय एवं आदरका पात्रं बन जायगा।

## श्रीमञ्जुकेशीजी

मानहु प्यारे ! मोर िषखावन । धूँदे बूँद तालाव भरत है का भादों का सावन ॥ तैगिहि नाद-विंदु को धारन अंतःसुख सरमावन । ध्विन गूँजै जब जुगल रंघ से परसे चिकुटी पावन ॥ हिय वी तीत्र भावना थिर करू पड़ै दूध में जाँवन । फ्केसी' सुरति न ट्टन पावै दिन्य छटा दरसावन ॥

रे मन ! देस आपन कौन ! जहँ बसै प्रियतम प्रकृति-पति सुमुख सीतारीन ॥ विना समझे विना बूझे करें इत उत गीन।
सुख मिळत निहं तोहि सपने सदा खोजत जीन।
अजहुँ स्झत नाहिं तोहि कछु करत आयु हि होन।
कहित 'केसी' तहाँ चलु झट जहाँ अविचल भीन॥

राम-रहस के ते अधिकारी।
जिनको मन मिर गयउ और मिटि गई कल्पना सारी॥
चौदह भुवन एकरस दीलै, एक पुरुष इक नारी।
किसी' बीज मंत्र सोइ जानै, ध्यावै अवधिकहारी॥

जो माने मेरी हित मिखवन ॥ (तो) सत्य कहीं निज मन की बात हिम-तप-वर्पा-बात् । यसिये मन को सब विधि तातः छुरं जासी यह आवागमन ॥ पहिले पध्री पृथ्वी पगुरत, फिर पंख जमें नम में विचरत । में पैरतः आयें जल (पै) भृलत नहिं निज मीत पवन॥ की वानि हेरि निधान पुनि महामंत्र गज-ध्वनि सौं टेरि। सिय-स्वामिनि केरि चेरि, 'केसी' समझावति ध्यायिय सिया-खन ॥

संयम साँचो वाको किहये।।
जामें राम मिलन की मुक्ता गजराजन प्रति लिहये।
मोहनिसा महँ नींद उचाटै चरन सिवा-सिव गहिये॥
भूर्भुवः स्वः के झोंकन तें वार बार बिच रिहये।
नवल नेह नित बाढ़ै 'केसी' कहहु और का चिहये॥

चेतहु चेतन बीर, सबेरे ॥
इष्ट स्वरूप विठारहु मन में करकमलन धनु तीर ।
एकछटा करुना-त्रारिधि की अनुछन धारहु धीर ॥
भक्त-विपति-मंजन रघुनायक मंत्र विसद हर पीर ।
किसी। प्रीतम पाँच पर्लारिय ढारि सुनयनन नीर ॥

सन्मुख, सांति एक आधार ॥ राम सहज स्वरूप झंकत भावयुत श्रंगार । कहत याको सिद्ध योगी तिल की ओट पहार ॥ छाँड़ि यह दुर्लभ नहीं कछु, करत संत विचार । सुखसिंधु सुखमाकंद 'केसी' परम पुरुष उदार ॥

त्रिपयरस पान पीक सम त्याग ॥
वेद कहैं मुनि साधु सिखावें विषय-समुद्री आग।
को न पान करि भो मतवाला यह ताड़ी को झाग।
वीतराग पद मिलन कठिन अति काल कर्म के लग।
'केसी' एकमात्र तोहिं चाहिय रामचरन-अनुराग।

धाय धरो हरिचरन सबेरे ॥
को जान के बार फिरे हम चौरासी के फेरे ।
जन्मत-मरत दुसह दुख सहियत करियत पाप घनेरे ॥
भ्िल आपनो भूप-रूप भये काम-कोहके चेरे ।
किसीं नेक लही नहिं थिरता काल-कर्म के प्रेरे ॥

मारे रहो, मन ॥
राम भजन बिनु सुगति नहीं है, गाँठ आठ दृढ़ पारे रहो ॥
अविस्वास करि दूरि सर्वथा, एक भरोसा धारे रहो ॥
सदा खिन्न-प्रिय सिय-रघुनंदन, जानि दर्प सब डारे रहो ॥
'केसी' राम नाम की ध्वनि प्रिय, एक तार गुंजारे रहो ॥

रामलगन माते जे रहते ॥
तिन की चरन-धूरि ब्रह्मादिक, सिर धारन को चहते ।
याही ते मानव सरीर की, महिमा बुधजन कहते ॥
सो वपु पाय भजे निह रामहि, ते सठ डहडह डहते ।
किसी। तोहिं उचित मारग सोह जिहि मुनिनायक गहते ॥



## श्रीश्यामनायकाजी

(प्रेषक-श्रीअच्चूधर्मनाथ सहायजी बी०ए०, बी०एल्०)

मन क्रम वचन नाम रुचि जेही । सोइ नामी को सत्य सनेही ॥ मन क्रम वचन नाम को नेमी । चिन्हिये तब नामी पद-प्रेमी ॥ नामी रूप प्रेम फुर ताही । मन क्रम वचन नाम रुचि जाही ॥ विह्वल प्रेम राम जब देही।
सुधि बुधि तव एको निह रहही॥
श्रीसिय-पद-पंकज गहै, पिय-मुख चन्द चकोर।
सीताराम सप्रेम जपै, स्वास सुर्रात मन मोर॥
सीयराम मन प्रेम ते, सुमिरौ ध्यान लगाय।
सुर्रात निरंतर धरौ हद्द, स्वास वृथा निह जाय॥

# मक्त भारतेन्दु हरिश्चन्द्रजी

् (जन्मस्थान—काशी । जन्म—९ सितम्बर १८५०। देहरमाग—६ जनवरी १८८५। रसिक भक्त, हिंदीके महान् कथि : लेखक ।)

सब दीनिन की दीनता, सब पापिन की पाप। सिमटि आइ मीं मे रह्यों, यह मन समुझहु आप।।

....

### प्रेम-सरोवर

जिहि लहि फिर कछ लहन की आस न चित में होय। जयंति जगत पावन-करन प्रेम बरन यह दोय ॥ प्रेम प्रेम सब ही कहत प्रेम न जान्यी कोय। जो पै जानहि प्रेम तो मरै जगत क्यों रोय।। प्राननाथ के न्हान हित धारि हृदय आनंद । प्रेम-सरोवर यह रचत रुचि सों श्री हरिचंद ॥ ष्रेम-सरोवर यह अगम यहाँ न आवत कोय। आवत सो फिर जात नहिं रहत यहीं को होय ॥ प्रेम-सरोवर मैं कोऊ जाह नहाय विचारि। कछ के कछ है जाहुगे अपने हि आप विसारि॥ प्रेम-सरोवर नीर को यह मत जानेह कोय। यह मदिरा को कुंड है न्हातिह बौरौ होय॥ प्रेम-सरोवर नीर है यह मत कीजी ख्याल। परे रहें प्यासे मर्रे उलटी ह्याँ की चाल ॥ प्रेम-सरोवर-पंथ मैं चिलहैं कौन प्रवीन। कमल-तंतु की नाल सों जाको मारग छीन ॥ प्रेम-सरोवर के लग्यौ चम्पावन चहुँ ओर। भॅवर विलच्छन चाहिए जो आवै या ठौर ॥ लोक-लाज की गाँठरी पहिले देह ड्वाय। प्रेम-सरोवर पंथ मैं पाछें राखे पाय ॥ प्रेम-सरोवर की लखी उलटी गति जग माँहि। जे इसे तेई भले तिरे तरे ते नाँहि॥ प्रेम-सरोवर की यहै तीरथ विधि परमान। लोक वेद कों प्रथम ही देहु तिलांजलि-दान ॥ जिन पाँचन सों चलत तुम लोक बेद की गैल। सो न पाँच या सर धरी जल है जैहै मैल। प्रेम-सरोवर पंथ मैं कींचड़ छीलर एक। तहाँ इनारू के छगे तट पैं बृक्ष अनेक ॥ लोक नाम है पंक को वृक्ष बेद को नाम। ताहि देखि मत भूलियो प्रेमी सुजन सुजान ॥ गहवर बन कुल बेद को जहूँ छायो चहुँ ओर। तहँ पहँचै केहि भाँति कोउ जा को मारग घोर ॥ तीछन बिरह दवागि सो भसम करत तरुवंद । प्रेमीजन इत आवहीं न्हान हेत सानंद॥ या सरवर की हों कहा सोभा करों बखान। मत्त मदित मन भौर जह करत रहत नित गान ॥ कवहँ होत नहिं भ्रम-निसा इक रस सदा प्रकास । चक्रवाक विख्रत न जहँ रमत एक रस रास ॥ नारद सिव सुक सनक से रहत जहाँ यह मीन। सदा अमृत पी के सगन रहत होत नहिं दीन ॥ आनंदघनः सूरः नागरीदास। क्रण्णदासः हरिवंसः चैतन्यः गदाधरः व्यास ॥ इन आदिक जग के जिते प्रेमी परम प्रसंस। तेई या सर के सदा धोभित सुंदर हंस ॥ तिन विन को इत आवई प्रेम-सरोवर न्हान। फँस्यो जगत मरजाद में वृथा करत जब ध्यान ॥ अरे बृथा क्यों पचि मरौ ज्ञान-गरूर बढाय। बिना प्रेम फीको सबै लाखन करह उपाय॥ प्रेम सकल श्रुति-सार है प्रेम सकल स्मृति-मूल। प्रेम पुरान-प्रमान है कोउ न प्रेम के तल।। ब्या नेम, तीरथ, धरम, दान, तपस्या आदि। कोऊ काम न आवई करत जगत सब बादि ॥ करत देखावन हेत सब जप तप पूजा पाठ। काम कछ इन सों नहीं। यह सब सूखे काठ ॥ विना प्रेम जिय कपने आनँद अनुभव नाँहि। ता बिनु सब फीको लगै समुझि लखहु जिय माँहि॥ ज्ञान करम सों औरहू उपजत जिय अभिमान। हद निहचै उपजै नहीं विना प्रेम पहिचान॥ परम चतुर पुनि रसिकवर कैसोह नर होय। बिना प्रेम रूखी छगै बाजि चतुरई सोय॥ जान्यों बेद पुरान भे सकल गुनन की खानि। ज़ यै प्रेम जान्यौ नहीं कहा कियो सब जानि ॥ काम क्रोध भय लोभ मदं सबन करत लय जीन। महा मोहहू सों परे प्रेम भाखियत तौन ॥

बिनु गुन जोबन रूप धन बिनु स्वार्थ हित जानि । सुद्ध कामना तें रहित प्रेम सकल रस-खानि॥ अति सूछम कोमल अतिहि अति पतरो अति दूर। प्रेम कठिन सब तें सदा नित इक रस भरपूर ॥ जग में सब कथनीय है सब कछ जान्यों जात। पै श्री हरि अरु प्रेम यह उभय अकथ अलखात ॥ बँध्यो सकल जग प्रेम में भयो सकल करि प्रेम। चलत सकल लहि प्रेम कों बिना प्रेम नहिं छेम ॥ पै पर प्रेमं न जानहीं जग के ओछे नीच। प्रेम जानि कछ जानिको बचत न या जग बीच ॥ दंपति-सुख अरु विषय-रस पूजा निष्ठा ध्यान। इन सों परे बखानिए शुद्ध प्रेम रस-खान॥ जदिप मित्र सुत बंधु तिय इन मैं सहज सनेह। पै इन मैं पर प्रेम नहिं गरे परे को एह॥ एकंगी विन कारने इक रस सदा समान। पियहि गनै सर्वस्व जो सोई प्रेम प्रमान॥ डरे सदा चाहै न कछु सहै सबै जो होय। रहै एक रस चाहि के प्रेम बखानी सोय॥

#### दशावतार

जयति वेणधर चक्रधर शंखधर। पद्मधर गदाधर शृंगधर वेत्रधारी । मुकुटधर क्रीटधर पीतपट-कटिन धरः कंठ-कौरतुभ-धरन दुःखहारी ॥ मत्स को रूप धरि बेद प्रगटित करनः कच्छ को रूप जल मथनकारी। दलन हिरनाच्छ बाराह को रूप धरि दंत के अग्र धर पृथ्वि भारी।। रूप नरसिंह धर भक्त रच्छाकरनः हिरनकस्यप-उदर नख बिदारी । रूप बावन धरन छलन वलिराज को। छत्री सँहारी ॥ रूप परसुधर राम को रूप घर नास रावन करनं, धनुषधर तीरधर जित सुरारी। मुसलधर हलधरन नीलपट सुभगधरः उलटि करवन करन जमुन-बारी ॥ बुद्ध को रूप धर बेद निंदा करन, रूप धर कल्कि कलजुग-सँघारी। जयित दस रूपधर कृष्ण कमलानाथ। अतिहि अज्ञात लीला विहारी ॥

गोपधर गोपिधर जयित गिरराजधर, राधिका बाहु पर बाहु धारी। मक्तधर संतधर सोह 'हरिचंद' धर बिल्लभाधीस द्विज वेषकारी॥

विरह

(१)

सन्दर स्थाम कमलदल लोचन कोटिन जुग बीते बिन देखे। तलफत प्रान विकल निसि बासर नैनन हूँ नहिं लगत निमेखे॥ कोउ मोहिं हँसत करत कोउ निंदा नहिं समुझत कोउ प्रेम परेखे। वावरो लेखे जगत जगत के लेखे॥ बावरी ता - दै ऊधव ज्ञान सुनावत करहु जोगिन के भेखे। कहत रावरी रीझ बलिहारी यह प्रेमिन लिखत जोग के लेखे॥ बहुत सुने कपटी या जग मैं तुम से तो तुमही पेले। तुम्हारो दोष 'हरीचंद' कहा करम की रेखे॥ २

मोहन दरस दिखा जा।

ब्याकुल अति प्रान-प्यारे दरस दिखा जा।

बिछुरी मैं जनम जनम की फिरी सब जग छान।
अबकी न छोड़ों प्यारे यही राखो है टान।

'हरीचन्द' विलम न कीजै दीजै दरसन दान॥

हमें दरसन दिखा जाओ हमारे प्रान के प्यारे ॥ तेरे दरसन को ऐ प्यारे तरस रही आँख वरमों ने , इन्हें आकर के समझाओ हमारे आँखों के तारे ॥ सिथिल भई हाय यह काया है जीवन ओट पर आया , भला अब तो करो माया मेरे प्रानों के रख़वारे ॥ अरज 'हरिचंद' की मानो लड़कपन अब भी मत टानों , बचा लो प्रान दरसन दो अजी ब्रजराज के बारे ॥ ( 8 )

पिय प्राननाथ मनमोहन सुन्दर प्यारे। किनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥ गोप-गोपी-पति घनस्यास गोकुल-राई। निज प्रेमीजन-हित नित नित नव सुखदाई॥ बल-भाई । बृन्दाबन-रच्छक ब्रज-सर्बस प्रानहुँ ते प्यारे प्रियतम मीत कन्हाई॥ श्री जसुदानंद दुलारे । राधानायक छिनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥१॥ तुव दरसन विन तन रोम रोम दुख पागे। तुव सुमिरन विनु यह जीवन विष सम लागे ॥ तुमरे सँयोग बिनु तन बियोग दुख दागे। अकुलात प्रान जब कठिन मदन मन जागे॥ मम दुख जीवन के तुम ही इक रखवारे। छिनहूँ मत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥२॥ तुमहीं मम जीवन के अवलम्ब कन्हाई। तुम विनु सब सुख के साज परम दुखदाई ॥ तुव देखे ही सुख होत न और उपाई। तुमरे विनु सब जग सूनो परत छखाई॥ मेरे नैनों जीवनधन के छिनहूँ मत भेरे होहु हगन सीं न्यारे॥३॥ तुमरे विनु इक छन कोटि कलप सम भारी। तुमरे विनु स्वरगहु महा नरक दुखकारी।। तुमरे सँग बनहू घर सों विद बनवारी। हमरे तौ सब बुछ तुमही हो गिरधारी॥ हमारे राखी मान द्रलारे । छिनहूँ मंत मेरे होहु हगन सों न्यारे॥४॥ (4)

इन दुिषया अँखियान कों सुख क्षिरजोई नाँहिं। देखें बने न देखतें बिन देखें अकुळाहिं॥ बिनु देखें अकुळाहिं बिकल अँसुबन झर लावें। धनमुख गुरुजन-लाज भरी ये लखन न पावें॥ चित्रहु लिख 'इरिचंद' नैन भरि आवत छिन छिन। सुपन नींद तिज जात चैन कबहुँ न पायो इन॥१॥ बिनु देखें अकुलाहिं बिरह-दुख मिर भिर रोवें। खुली रहें दिन रैन कबहुँ सपनेहुँ नहिं सोवें॥ 'हरीचंद' संजोग विरह सम दुखित सदाहीं। हाय निगोरी ऑखिन सुख सिरजीई नाहीं॥२॥ बिनु देखे अकुलाहें बाबरी है है रोवें। उघरी उघरी फिरैं लाज तिज सब सुख खोवें॥ देखें 'श्रीहरिचंद' नैन भरि लखें न सिवयाँ। कठिन प्रेम-गति रहत सदा दुखिया ये अखियाँ॥ ३॥

## विनय-प्रार्थना

( \ \ )

तुम क्यों नाथ सुनत नहिं मेरी।
हम से पतित अनेकन तारे पावन की विरुदार्वाछ तेरी॥
दीनानाथ दयाछ जगत पति सुनिये विनती दीनहु केरी।
'हरीचंद' को सरनहिं राखौं अव तौ नाथ करहु मत देरी॥

(0)

अहो हिर वेहू दिन कब ऐहैं।
जा दिन मैं तिज और संग सब हम ब्रज-बात बसेहें॥
संग करत नित हिर-भक्तन को हम नेकहु न अबेहें।
सुनत अबन हिर-कथा सुधारत महामत्त है जैहें॥
कब इन दोउ नैनन सीं निसि दिन नीर निरंतर बहिहें।
'हरीचंद' श्री राधे सुध्ण कुष्ण कब कहिहें॥
(८)

अहो हरि वह दिन बेगि दिखाओं।
दै अनुराग चरन-पंकज को सुत-पितु-मोह मिटाओ॥
और छोड़ाइ सबै जग-बैभव नित व्रज-बात बसाओ।
जुगल-रूप-रत-अमृत-माधुरी नित दिन नैन पिआओ॥
प्रेम-मत्त है डोलत चहुँ दिति तन की सुधि विसराओ।
नित दिन मेरे जुगल नैन सों प्रेम-प्रवाह बहाओ॥
श्री बह्नभ-पद-कमल अमल में मेरी भक्ति हदाओ।
'हरीचंद' को राधा-मांधव अपनो करि अपनाओ॥

(९) उधारौ दीनवंधु महराज।

जैसे हैं तैसे तुमरे ही नाहिं और सों काज ॥
जौ बालक कपूत घर जनमत करत अनेक विगार ।
तौ माता कहा वाहि न पूछत भोजन समय पुकार ॥
कपटहु भेष किए जो जाँचत राजा के दरवार ।
तौ दाता कहा वाहि देत नहिं निज प्रन जानि उदार ॥
जौ सेवक सब माँति कुचाली करत न एकौ काज ।
तऊ न स्वामि सयान तजत तेहि वाँह गई की लाज ॥

विधि-निपेध वर्खु हम नहिं जानत एक आस विखात । अब तो वारे ही वनिहें नहिं हैंहे जग उपहास ॥ हमरो पुन कोऊ नहिं जानत तुमरो प्रन विख्यात । 'हरीचंद' गहि लीजे युज मरि नाहीं तो प्रन जात ॥

- --

( 20)

मरोसो रीझन ही छिल मारी।
हमहूँ को विस्तास होत है, मोहन पातित उधारी।।
जो ऐसो सुभाव निहं हो तो क्यों अहीर कुछ मायो।
तिजिके कौस्तुभ सो मिन गछ क्यों गुंजा हार धरायौ॥
कीट मुकुट तिर छाँडि पखौआ मोरन को क्यों धारवौ।
फेंट कसी टेंटिन पै, सेवन कौ क्यों खाद विसारवौ॥
ऐसी उछटी रीझि देखिकें, उपजित है जिय आस।
जग निदित 'हरिचंद हुँ' को अपनावहिंगे किर दास॥

( 25)

हमहूँ कबहूँ सुख सों रहते । छाँड़ि जाल सबा निसिदिन सुख सों। केवल कृष्णहिं कहते ॥ सदा मगन लीला अनुभव मैं। हम दोउ अविचल बहते । पहरीचंद' घनस्याम विरह इका, जग दुख तुन सम दहते ॥

( १२ )

हमें तुम देही का उतराई । पार उतार देहिं जो तुम को किर के बहुत खेवाई ॥ जोजन धन बहु है तुम्हरे दिग सो हम लेहिं छोड़ाई । हम तुम्हरे वस हैं मन-मोहन चाहो सो करी कन्हाई ॥ निरजन बन में नाव लगाई करी केलि मन-माई । 'हरीचंद' प्रभु गोपी-नायक जग-जीवन जजराई ॥

( १३ )

व्रज के लता-पता मोहिं कीजे। गोपी-पद-पंकज पावन की रज जा में क्षिर भीजे।। आवत जात कुंज की गल्यिन रूप-सुपा नित पीजे। श्री राघे राघे मुख यह वर 'हरीचंद') को दीजे।।

( 88 )

तुर्वें तो पतितन ही सों प्रीति । छोकक बेद-विकद चलाई क्यों यह उलटी रीति ॥ सब विधि जानत ही निश्चय करितुम सों छिप्यो न नेक । बेद-पुरान-प्रमान तजन को मेरो यह अविवेक ॥ महा पतित सब धर्म-विवर्जित श्रुतिनिन्दक अध-सान । मरजादा तें रहित सनस्वी मानत कखु न प्रमान ॥ जानत मए अजान कही क्यों रहे तुम्हें छोड़ि जग को नहिं जो मोहिं विगर्य बिलहारी यह रीक्षि रावरी कहाँ 'हरीचंद' सों नेह निबाहत हरि कहुं (१५)

नाय तुम ग्रीति निवाहत साँची । करत इकंगी नेह जनन सो यह उलटी जेहि अपनायो तेहि न तज्यो फिर अहो क जेहि पकरयो छोड़त नहिं ता को परम हं सो मूले पै तुम नहिं भूलत सदा रे हरीकंद? को राखत है। बिल वाँह व

( १६ )

प्यारे अव तो तारेहि बनिहैं।
नाहीं तो तुम की का किहें को मेरी
छोक बेद में कहत सबै हरि अभयन
तेहि करिहीं साँचों के झुठों तो मीहिं
मछे बुरे जैसे हैं तैसे तुम्हरे ही
हरीचंद' को तारेहि बनिहै को अब

(80)

दीनदयाल कहाह कै घाड के दीनन सो क्यों त्यों 'हरिचंद' जू बेदन में कहनानिधि नाम कहे एती क्लाई न चाहिये तार्पे कृपा करिके जेहि ऐसो ही जो पै सुभाव रहा तो गरीव-नेवाज क्यें

( 36 )

आजु हों जो न मिले तो कहा हम तो तुमरे स मेरो उराहनो है कछु नाहिं सबै फल आपुने म जा 'हरिचंद' मई सो मई अब प्रान चले चहें प्यारे जु है जग की यह रीति विदाकी समें सब

( ?? )

नाथ तुम अपनी और निहारों ।
हमरी और न देखहु प्यारे निज गुन-गनजौ छखते अब छीं जन-औरान अपने गुनतौ तरते किमि अजामेल से पापी है।
अब छौं तो कबहूँ नहिं देखे जब के और
तौ अब नाथ नई क्यों टानत भाषाहु है
तुब गुन छमा दया सी मेरे अध नहिं वां
तासों तारि लेहु नँद-नंदन प्हरीचंद' व

( २० )

मेरी देखहु नाय कुचाली ।
लोक बेद दोउन सों न्यारी हम निज रीति निकाली ॥
जैसो करम करें जग में जो सो तैसो फल पावै।
यहं मरजाद मिटावन की नित मेरे मन में आवै॥
न्याय सहज गुन तुमरो जग के सब मतवारे मानें।
नाथ ढिठाई लखहु ताहि हम निहच्चय झुठो जानें॥
पुन्यहि हेम हथकड़ी समझत तासों नहिं बिस्वासा।
दयानिधान नाम की केवल या 'हरिचंद हि' आसा॥

अहो हिए अपुने विरुद्धि देखों। जीवन की करनी करनानिधि सपनेहुँ जिन अवरेखों॥ कहुँ न निवाह हमारों जो तुम मम दोसन कहुँ पेखों। अवगुन अमित अपार तुम्हारे गाइ सकत निहें सेखों॥ किर करना करनामय माधव हरहु दुखिह लिख मेखों। 'हरीचंद' मम अवगुन तुव गुन दोउन को निहें लेखों॥

२१ )

( २२ )

तुम सम कौन गरीब-नेवाज ।
तुम साँचे साहेब करुनानिधि पूरन जन-मन-काज ॥
सिह न सकत लखि दुखी दीन जन उठि धावत ब्रजराज ।
बिह्वल होइ सँवारत निज कर निज भक्तन के काज ॥
स्वामी ठाकुर देव साँच तुम वृन्दाबन-महराज ।
'हरीचंद' तिज तुमिहें और जे जाँचत ते बिनु लाज ॥

(२३)
तुमरी भक्त-बळ्ळता साँची।
कहत पुकारि कृपानिधि तुम बिनुः
और प्रभुन की प्रभुता काँची।।
सुनत भक्त-दुख रहि न सकत तुमः
बिनु धाए एकहु छिन बाँची।
द्रवत दयानिधि आरत ल्खतहः

साँच झूठ कछु लेत न जाँची।। दुखी देखि प्रहलाद भक्त निज, प्रगटे जग जै जै धुनि माँची।

'हरीचंद' गहि बाँह उन्नारयौ, कीरति नटी टमह टिस जाँड

कीरति नटी दसहुँ दिसि नाँची॥ ( २४ )

मेरे माई प्रान-जीवन-धन माधी। नेम धरम व्रत जप तप सबही जा के मिलन अराधीं॥ जो कछु करों सबै इन के हित इन तजि और न गाओं। 'हरीचंद' मेरे यह सरवस भजों कोटि तजि वाभी॥

( २५ )

तुम विन प्यारे कहूँ सुख नाईं। मिटक्यों बहुत खाद-रत-लंगर टीर-टीर जग माईं। प्रथम चाव किर बहुत थियारे जाइ जहाँ लल्नाने। तहँ ते फिर ऐसो जिय उच्चटत आवत उल्टि टिकाने। जित देखो तित खारथ ही की निरम पुरानी वार्त। अतिहि मिलन व्यवहार देखि के चिन आवत है तार्ते। हीरा जेहि समझत सो निकरत काँचो काँच नियारे। या व्यवहार नफा पार्टें पछतानो कहत पुकारे॥ सुंदर चतुर रिकिक अह नेही जानि प्रीति जित कीनो। तित खारथ अह कारो चित हम भले सबहि लख लीनो। सब गुन होईं जुपै तुम नाईं। ती विनु लोन रसोई। ताही सों जहाज-पच्छी-सम गयो अहो मन होई॥

( २६ ) भूळि भव-भोगन झुमत फिरशौं।

खर कूकर स्कर लीं इत उत डोलत रमत किर्यों।। जह जह छुद्र लहाी इंद्री-सुल तह तह भ्रमत फिरयों। छन भर सुख नित दुखमय जे रस तिन में जमत फिरयों।। कबहुँ न दुष्ट मनिह किर निज वस कामिह दमत फिरयों। 'हरीचंद' हरि-पद-पंकज गहि कबहुँ न नमत फिरयों।। (२७)

तोसों और न कछु प्रभु जाँचौं।
इतनो ही जाँचत करना-निधि तुम ही मैं इक राचौं॥
खर कूकुर छौं द्वार द्वार पै अरथ-छोभ निह नाचौं।
या पाखान-सिरत हियरे पै नाम तुम्हारोइ खाचौं॥
बिस्फुर्छिंग से जग-दुख तिज तब विरह-अगिन तन ताचौं।
इरीचंद' इक-रस तुमसों मिछि अति अनंद मन माचौं॥

(२८)
कहाँ छौँ निज नीचता बखानौं ।
जब सों तुम सों विछुरे तव सों अघ ही जनम सिरानौं ॥
दुष्ट सुभाव वियोग खिस्याने संग्रह कियो सहाई ।
स्खी छकरी वायु पाइ कै चलौ अगिन उलहाई ॥
जनम जनम को बोझ जमा करि भारी गाँठ वँधाई ।
उठि न सकत गर पीठ दृटि गई अव इतनी गरुआई ॥
बूड़त तेहि हैके भव-धारा अव निहं कछुक उपाई ।
'हरीचंद' तुम ही चाहौ तौ तारो मोहिं कन्हाई ॥

( २९ )

प्रभु में सेवक निमक-हराम ।
खाइ खाइ के महा मुटैहों करिहों कछू न काम ॥
बात बनैहों लंबी-चौड़ी बैठ्यौ बैठ्यौ धाम ।
त्रिनहु नाहिं इत उत सरकेहों रहिहों बन्यौ गुलाम ॥
नाम बेंचिहों तुमरो करि करि उलटो अघ के काम ।
'हरीचंद' ऐसन के पालक तुमहि एक घनस्याम ॥

( ३० )

उमिर सब दुख ही माँहि सिरानी। अपने इनके उनके कारन रोअत रैन बिहानी।। जह जह सुख की आसा किर के मन बुधि सह लपटानी। तह तह धन संबंध जनित दुख पायो उलिट महानी।। सादर पियो उदर भिर विष कह धोखे अमृत जानी। 'इरीचंद' माया-मंदिर सों मित सब बिधि बौरानी।। (३१)

बैस तिरानी रोवत रोवत । सपनेहुँ चौंकि तिनक निहं जागौं बीती सबही सोवत ॥ गई कमाई दूर सबै छन रहे गाँठ को खोवत । औरहु कजरी तन लपटानी मन जानी हम धोवत ॥ ( ३२ )

प्रभु हो अपनो विरुद सम्हारो । जथा-जोग फल देन जनन की या थल बानि विसारो ॥ न्यायी नाम छाँड़ि करुनानिधि दया-निधान कहाओ । मेटि परम मरजाद श्रुतिन की कृपा-समुद्र बहाओ ॥ अपुनी ओर निहारि साँवरे विरुद्हु राखहु थापी । जामैं निवहि जाँहि कोऊ विधि 'हरिचंदहु' से पापी ॥

## (३३) लावनी

वहीं तुम्हें जाने प्यारे जिस को तुम आप ही बतलाओं।
देखें वहीं बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओं।।
क्या मजाल है तेरे न्र की तरफ आँख कोई खोले।
क्या समझे कोई, जो इस झगड़े के बीच आ कर बोले।
खयाल के बाहर की बातें मला कोई क्योंकर तोले।
ताकत क्या है, मुअम्मा तेरा कोई हल कर जो ले।
कहाँ खाक यह कहाँ पाक तुम मला ध्यान में क्यों आओ।
देखें वहीं बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओं॥१॥

गरचे आज तक तेरी जुस्तजू खासो आम सब किया किये। लिखी किताबें हजारों लोगों ने तेरे ही लिये॥ बड़े बड़े झगड़े में पड़े हर शख्स जान रहते थे दिये। उम्र गुजारी रहे गल्ताँ पेचाँ जब तक कि जिये॥ पर तुम हो वह शै कि किसी के हाथ कभी क्योंकर आओ। देखे वही बस, जिसे तम खद अपने को दिखलाओ ॥२॥ पहिले तो लाखों में कोई बिरला ही झकता है इधर। अपने ध्यान में, रहा वह चूर झुका भी कोई अगर॥ पास छोड़कर मज़हब का खोजा न किसी ने तुम्हें मगर। तुमको हाजिर, न पावा कभी किसी ने हर जाँ पर॥ दूर भागते फिरो तो कोई कहाँ से पाये बतलाओ। देखे वही बस, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥३॥ कोई छाँट कर ज्ञान फूल के ज्ञानी जो कहलाते हैं। कोई आप ही, ब्रह्म बन करके भूले जाते हैं॥ मिला अलग निरगुन व सगुन कोई तेरा भेद बताते हैं। गरज कि तुझ को। दूँढ़ते हैं सब पर नहिं पाते हैं॥ 'हरीचंद' अपनों के सिवा तुम नजर किसी के क्यों आओ l देखे वही बत, जिसे तुम खुद अपने को दिखलाओ ॥४॥

( ३४ ) लावनी

चाहे कुछ हो जाय उम्र भर तुझी को प्यारे चाहैंग। सहेंगे सय कुछ, मुहब्बत दम तक यार नियहैंगे॥ तेरी नजर की तरह फिरेंगी कभी न मेरी यार नजर। अब तो यों ही, निभैगी यों ही जिंदगी होगी वसर॥ लाख उठाओं कौन उठे है अब न छुटैगा तेरा दर। जो गुजरैगी, सहैंगे करैंगे यों ही यार गुजर॥ करोगे जो जो जुल्म न उनको दिल्बर कभी उलाईंगे। सहैंगे सब कुछ, मुहच्यत दम तक यार नियहिंग ॥१॥ करेंगे तरसेंगे गम खायेंग चिहायेंग। घर-वार हुवार्यंग ॥ व ईमाँ, विगाड़ेंगे फिरैंगे दर दर बे-इजत हो आवारे कहरायेंगे। रोऍंगे हम, हाल कह औरों को भी क्लायंगे॥ हाय हाय कर सिर पीटेंग तड्पॅंगे कि करारीं। सहैंगे सब कुछ, मुह्ज्यत दम तक यार निवारी ॥२॥ रुख फेरो मत मिलो देखने को भी दृर से तरगाओं। इधर न देखोः रकीयों के घर में प्यार जाओं।

गाली दो कोसो झिड़की दो खफ़ा हो घर से निकलवाओ । कत्ल करो या, नीम-विस्मिल कर प्यारे तड़पाओ ॥ जितना करोगे जुल्म हम उतना उलटा तुम्हें सराहेंगे । सहेंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥३॥ होके तुम्हारे कहाँ जाँय अब इसी शर्म से मरते हैं । अब तो यों ही, जिंदगी के बाकी दिन भरते हैं ॥ मिलो न तुम या कत्ल करो मरने से नहीं हम डरते हैं ॥ मिलों तुम को, बाद मरने के कौल यह करते हैं ॥ 'हरीचंद' दो दिन के लिये घबरा के न दिल को डाहेंगे । सहैंगे सब कुछ, मुहब्बत दम तक यार निवाहेंगे ॥४॥

( ३५ )

#### छावनी

14

プログログログログ まいまい

जबतक फॅंसे थे इस में तबतक दुख पाया औ बहुत रोए। मेंह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए॥ विना बात इस में फॅस कर रंज सहा हैरान रहे। मजा विगाडा, अपना नाहक ही को परेशान रहे॥ इधर उधर झगड़े में पड़े फिरते बस सर-गरदान रहे। अपना खोकर, कहाते बेवकुफो नादान रहे॥ बोझ पिक्र का नाहक को फिरते थे गरदन पर ढोए। मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥१॥ मतलव की दुनिया है कोई काम नहीं कुछ आता है। अपने हित को, मुहब्बत सब से सभी बढ़ाता है॥ कोई आज औ कल कोई सब छोड़ के आखिर जाता है। गरज कि अपनी गरज को सभी मोह फैलाता है॥ जब तक इसे जमा समझे थे तब तक थे सब कुछ खोए । मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥२॥ जिसको अमृत समझे थे हम वह तो जहर हलाहल था। मीठा जिसको। जानते थे वह इनारू का फल था। जिसको सुख का घर समझे थे वह तो दुख का जंगल था। जिन को सचा, समझते थे वह इहुठों का दल था॥ जीवन फल की आसा में उलटे हमने थे विष बोए ! मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥३॥ जहाँ देखो वहीं दगा और फरेब औ मक्कारी है। दुख ही दुख से, बनाई यह सब दुनिया सारी है।। आदि मध्य औ अंत एक रस दुख ही इसमें जारी है। कृष्ण-भजन विनुः और जो कुछ है वह ख्वारी है।।

'हरीचंद' भव पंक छुटै नहिं विना भजन-रत के भोए । मुँह काला कर, बखेड़े का हम भी सुख से सोए ॥४॥ उद्योधन—चेतावनी

( ३६ )

रसने ! रद्ध सुंदर हरि-नाम । मंगल-करन हरन सब असगुन करन कल्पतक काम ॥ त् तौ मधुर संलोनो चाहत प्राकृत स्वाद मुदाम । 'हरीचंद' नहिं पान करत क्यों कृष्ण-अमृत अभिराम ॥

( ३७ )

आय के जगत बीच काहू सों न करे बैर कोऊ कछू काम करे इच्छा जो न जोई की। बाह्मण की छित्रन की बैसिन की स्ट्रन की अन्त्यज मलेछ की न न्वाल की न मोई की॥ भले की बुरे की 'हरिचंद' से पतितहू की थोरे की बहुत की न एक की न दोई की। चाहे जो चुनिंदा भयो जग बीच मेरे मन तौ न तू कबहुँ कहूँ निंदा कर कोई की॥

( 36 )

तुझ पर काल अचानक टूटैगा।
गाफिल मत हो लवा वाज ज्यों हॅंसी-खेल में ल्ट्रैगा॥
कब आवैगा कौन राह से प्रान कौन विधि छूटैगा।
यह नहिं जानि परेगी वीचहि यह तन-द्ररपन फ्टेगा॥
तब न बचावैगा कोई जब काल-दंड दिर कूटैगा।
'हरीचंद' एक वही बचैगा जो हरिपद-रस घूँटैगा॥
(३९)

डंका कूच का वज रहा मुसाफ़िर जागो रे भाई। देखों लाद चले सब पंथी तुम क्यों रहे भुलाई॥ अब चलना ही निहचै है तो ले किन माल लदाई। 'हरीचंद' हरि-पद बिनु नहिं तो रहि जैहों मुँह बाई॥ (४०)

यारो इक दिन मौत जरूर।

फिर क्यों इतने गाफिल होकर बने नदो में चूर॥
यही चुडैलें तुम्हें खायँगी जिन्हें समझते हूर।
माया मोह जाल की फाँसी इससे भागो दूर॥
जान बूझकर घोखा खाना है यह कौन शकर।
आम कहाँ से खाओंगे जब बोते गये बबूर॥

राजा रंक सभी दुनिया के छोटे यहे मजूर । जो माँगो बाँधित को मारे वही सर भर-पूर ॥ भ्रष्टा भगड़ा भ्रष्टा टंटा झ्टा सभी गरूर । ब्हरीचंद' हरि-प्रेम विना सब अंत भूर का धूर ॥

(88)

चेत रे सोबनवाले किर पर चोर खड़ा है।
सारी वैस वीत गई अव भी मद में चूर पड़ा है।
सहि अपमान स्वान-सम निरल्ज जग के द्वार अड़ा है।
जरा याद उस समय की भी कर सब से जीन कड़ा है।
रेखु न पाप नरफ़ में तेरा जीवन जनम सड़ा है।
इसीचंद? अब तौ हरि-पद भज़ क्यों जग-कींच गड़ा है।

(88)

क्यों वे क्या करने जम में त् आया या क्या करता है।

गरम-नास की भृछ गया सुध मरनहार पर मरता है।

स्वाना पीना सोना रोना और विषय में भूछा है।

यह तो स्अर में भी हैं तू मानुस वन क्या पूछा है।

एक वात पर्धुओं में बद्कर तुझ से पाई जाती है।

त् ज्ञानी हो पापी है वहाँ पाप्र-गंध नहिं आती है।

तो क्यों नाहक हम मनुष्य हैं इस गरूर में एंडा है।

जान बूझ अनजान बना है देखो नहिं पतियाता है।

हरीचंद' अब भी हरि-यद सज क्यों अवस्पीर गैंबाता है।

(83)

अपने को तू समझ जरा क्या मीतर है क्या भूल है। तेरा असल रूप क्या है तू जिसके ऊपर फूल है।। हड्डी चमड़ी लहू मांस चरती से देह बनाई है। भीतर देलो तो चिन आवे ऊपर से चिकताई है। भीतर देलो तो चिन आवे ऊपर से चिकताई है।। भीतर देलो तो चिन अवे ऊपर से चिकताई है।। नीली पीली नस कीड़ों से भरा पेट का लोटा है।। तीनक कईं खुल जाय तू खू खू कर सब नाक िकोड़ेगा। मरी पेट में मल की गटरी ऊपर व्हाय सुकरता है। तिसकों छू कर बायु चक्रे तो नाक बंद तर करता है।। मल से उपना मल में लियटा मित-मलीन तू धूरा है। सल से उपना मल में लियटा मित-मलीन तू धूरा है। इस करीर पर इतना फूल रे अंधे मराकर है। जिसके खुरते ही तू गंदा मिलने ही से सनता है। इसीचंद उस परमातम को। गरहे क्यों नहिं भनता है।

(88)

गोर्वासाव--प्रेम

(84)

अधो जो अनेक मन होते ।
तो इक स्थाम-बुँदर को देते, इक है जोग केंग्रेत ।
एक सों सब ग्रह-कारन करते एक सों धरते ध्यान ।
एक सों स्थान रंग रँगते तांज लोक-स्थान कुळ-कान ॥
को जप करे, जोग को साधै, को पुनि मूँदै नैन ।
हिये एक रस स्थाम मनोहर मोहन कोटिक मन ।
ह्याँ तो हुतो एक ही सन सो हरि है गए चुग्छं।
ह्रीचंदर कोउ और खोंजि कै जोग सिखायह जाई ॥

(84)

सखी ए नैना बहुत हुरे।
तब सों भए पराए हरि सों जब सो जाइ हुरे।
सोइन के रस-वस है डोलत तल्फत तिनक हुरे।
मेरी सीख प्रीत सब छाँड़ी ऐसे वे निएरे।
जग खीइयो बरज्यों पे ए नहिं हुट सों तिनक मुरे।
हरीचंदर देखत कसलन से बिप के हुते हुरे।

(80)

सखी मन-मोहन मेरे मीत।
छोक बेर कुरू-कानि छाँडि हम करी उनहिं में गीत।
छोक बेर कुरू-कानि छाँडि हम करी उनहिं में गीत।
विगरी जग के कारज सगरे उन्छों सबरी नीत।
अब ती हम कवहूँ नहिं तिबंहें गिय की प्रेम प्रतीत।
यहै बाहु-बळ आत यहे इक यहे हमारी गीन
पहरीचंह' निवरक विहरेंगी गिय वल होड जग जीत।

(86)

हमारे नैन वहीं निर्यों । बीती जानि औषि सब पिय की जे हम में चरियां। अवगाह्यों इन सकल अंग ब्रज अंजन को घोयो । लोक बेद कुल-कानि बहाई सुख न रह्यों खोयो ॥ डूबत हों अकुलाइ अथाहन यहै रीति कैसी। 'हरीचंद' पिय महाबाहु तुम आछत गति ऐसी॥

### (88)

पहिले ही जाय मिले गुन में श्रवन फोरे
 स्प-सुधा मिथ कीनो नैनहू पयान है।
हँसिन नटिन चितविन मुसुकानि
 सुधराई रिसकाई मिलि मित पय पान है।
मोहि मोहि मोहन-मई री मन मेरो भयो
 'हरीचंद' भेद ना परत कछु जान है।
कान्ह भये प्रानमय प्रान भये कान्हमय
 हिय में न जानि परे कान्ह है कि प्रान है॥

#### (40)

बोल्यों करें नूपुर श्रवन के निकट सदा,
पद-तल लाल मन मेरे बिहरवों करें।
वाजी करें बंसी धुनि पूरि रोम-रोम मुख,
मन मुसुकानि मंद मनिह हँस्यों करें॥
'हरिचंद' चलनि मुर्रान बतरानि चित,
छाई रहें छिब जुग हगन मरयों करें।
प्रानहू ते प्यारों रहें प्यारों तू सदाई तेरों
पीरों पट सदा जिय बीच फहरयों करें॥

### ( ५१ )

मारगं प्रेम को को समुझे 'हरिचंद' यथारथ होत यथा है। लाभ कछू न पुकारन में बदनाम ही होन की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो मली बिधि और उपाय सबै विरथा है। बावरे हैं बुज के सगरे मोहिं नाहक पूछत कौन विथा है।

### ( 42 )

जिय पै जु होइ अधिकार तो विचार कीजै
लोक-लाज मलो बुरो भलें निरधारिए।
नैन श्रीन कर पग सबै पर-बस भए
उते चिल जात इन्हें कैसे के सम्हारिये॥
'हरीचंद' भई सब माँति सों पराई हम
इन्हें ज्ञान किह कहो कैसे के निबारिए।
मन मैं रहे जो ताहि दीजिये विसारि मन
आपै बसे जा मैं ताहि कैसे के विसारिए॥

## ( ५३ )

ब्यापक ब्रह्म सबै थल पूर्त हैं हमहूँ पहिचानती हैं। पै बिना नँदलाल बिहाल सदा 'हरिचंद' न ज्ञानहि टानती हैं।। तुम ऊधौ यहै कहियो उन सीं हम और कहू नहिं जानती हैं। पिय प्यारे तिहारे निहारे विना अँखियाँ दुखियाँ नहीं मानती हैं।।

### ( 48 )

पहिले बहु माँति भरोसो दियो अब ही हम लाइ मिलावती हैं। 'हरिचंद' भरोते रही उनके सिलयाँ ने हमारी कहावती हैं।। अब वेई जुदा है रहीं हम सों उलटो मिलि कै समुझावती हैं। पहिले तो लगाइ कै आग अरी जल कों अब आपुहि धावती हैं।।

#### ( ५५ )

हम तो सब भाँति तिहारी भई तुम्हें छाँड़ि न और सांनेह करों। 'हरिचंद' जूछाँड़ियौ सबै कछु एक तिहारोई ध्यान सदा ही धरों॥ अपने को परायो बनाइ कै लाजहू छाँड़ि खरी विरहागि जरीं। सब ही सहौं नाहिं कहीं कछु पै तुब लेखे नहीं या परेखे मरीं॥

### ( ५६ )

पूरन पियूष प्रेम आतव छकी हों रोम
रोम रस भीन्यों सुधि भूली गेह गात की।
लोक परलोक छाँड़ि लाज सों बदन मोड़ि
उघरि नची हों तिज संक तात मात की॥
'हरीचंद' एतेंहू पैं दरस दिखावै क्यों न
तरसत रैन दिना प्यासे प्रान पातकी।
एरे बृजचंद तेरे मुख की चकोरी हूँ मैं

एरे घनस्याम तेरे रूप की हों चातकी॥

#### ( 40 )

छाँड़ि कुल बेद तेरी चेरी भई चाह भरी
गुरुजन परिजन लोक-लाज नासी हैं।
चातकी तृषित तुव रूप-सुधा हेत नित
पल पल दुसह वियोग दुल गाँसी हों॥
'हरीचंद' एक व्रत नेम प्रेम ही को लीनी
रूप की तिहारे ब्रज-भूप हों उपासी हों।
ज्याय लै रे प्रानन बचाय लै लगाय कंठ
एरे नंदलाल तेरी मोल लई दासी हों॥

( 46 )

थाकी गित अंगन की मित पर गई मंद सूख झाँझरी सी हैं के देह लागी पियरान। बाबरी सी बुद्धि मई हँसी काहू छीन लई सुख के समाज जित तित लागे दूर जान। 'हरीचंद' रावरे बिरह जग दुखमय भयो कछू और होनहार लागे दिखरान। नैन कुम्हिलान लागे बैनहु अथान लागे आओ प्राननाथ अब प्रान लागे मुरझान॥

( ? )

## भगवान श्रीराधा-कृष्ण और श्रीसीता-रामके चरण-चिह्नोंका वर्णन

जयित जयित श्रीराधिका चरन जुगल करि नेम।
जाकी छटा प्रकास तें पावत पामर प्रेम॥
कहें हरि-चरन अगाध अति कहें मोरी मित थोर।
तदिप कृपा-गल लहि कहत छिमय ढिठाई मोर॥

छप्य

स्वस्तिक स्यंदन संख सक्ति सिंहासन सुंदर।
अंकुस ऊरध रेख अन्ज अठकोन अमलतर॥
बाजी वारन चेनु वारिचर बज्र विमल बर।
कुंत कुसुद कलधौत कुंम कोदंड कलाधर॥
असि गदा छत्र नवकोन जब तिल त्रिकोन तर तीर गृह।
हरिचरन चिह्न बित्तस लखे अधिकुंड अहि सैल सह॥

खस्तिक-चिह्नका भाव

जे निज उर मैं पद धरत असुभ तिन्हें कहुँ नाहिं। या हित स्वस्तिक चिह्न प्रमु धारत निज पद माहिं॥

#### रथका चिह्न

निज भक्तन के हेतु जिन सारिथपन हूँ कीन । प्रगटित दीन-दयाछता रथ को चिह्न नवीन ।। माया को रन जय करन वैठहु या पें आइ। यह दरसावन हेत रथ चिह्न चरन दरसाइ॥

राङ्गका चिह

भक्तन की जय सर्वेदा यह दरसावन हेतु। संख चिह्न निज चरन मैं धारत भव-जल-सेतु॥ परम अभय पद पाइहौ याकी सरनन आइ। मनहुँ चरन यह कहत है शंख बजाइ सुनाइ॥ जग-पावनि गंगा प्रगट याही सों इहि हेत। चिह्न सुजल के तत्त्व को धारत रमा-निकेत॥

शक्ति-चिह्नका भाव

विना मोल की दासिका सक्ति स्वतन्त्रा नाहिं। सक्तिमान हरि याहि तें सक्ति चिह्न पद माहिं॥ भक्तन के दुख दलन को विधि की लीक मिटाइ। परम सक्ति यामें अहै सोई चिह्न लखाइ॥

#### सिंहासन-चिह्नका भाव

श्री गोपीजन के सुमन यापें करें निवास। या हित सिंहासन धरत हरि निज चरनन पास॥ जो आवे याकी सरन सो जग राजा होइ। या हित सिंहासन सुभग चिह्न रह्यो दुख खोह॥

## अंकुश-चिह्नका भाव

मन-मतंग निज जनन के नेक़ न इत उत जाहिं। एहि हित अंकुस धरत हरि निज पद कमलन माँहिं॥ याको सेवक चतुरतर गननायक सम होइ। या हित अंकुस चिह्न हरि चरनन सोहत मोइ॥

### ऊर्ध्व रेखा-चिह्नका भाव

कबहुँ न तिनकी अधोगित जे सेवत पद-पद्म । ऊरध रेखा चिह्न पद येहि हित कीनो सद्म ॥ ऊरधरेता जे भये ते या पद कों सेइ । ऊरध रेखा चिह्न यों प्रगट दिखाई देइ ॥ यातें ऊरध और कछु ब्रह्म अंड में नाहिं। ऊरध रेखा चिह्न है या हित हरि-पद माँहिं॥

#### कमल-चिह्नका भाव

सजल नयन अरु हृदय में यह पद रहिये जोग । या हित रेखा कमल की करत कृष्ण-पद भोग ॥ श्रीलक्ष्मी को बास है याही चरनन-तीर । या हित रेखा कमल की धारत पद बलबीर ॥ विधि सों जग, विधि कमल सों, सो हरि सों प्रगटाइ । राधावर-पद-कमल में या हित कमल लवाइ ॥ फूलत सारिवक दिन लखे सकुचत लिय तम रात । या हित श्रीगोपाल-पद जलज चिन्द दरसात ॥ श्रीगोपीजन-मन-भ्रमर के ठहरन की ठौर। या हित जल-सुत-चिन्ह श्रीहरिपद जन सिरमौर ॥ बढत प्रेम-जल के बढ़े घटे नाहिँ घटि जात । यह दयाञ्चता प्रगट करि पंकज चिन्ह लखात॥ काठ ज्ञान वैराग्य में वँध्यो बेधि उडि जात। याहि न वेधत मन-भ्रमर या हित कमल लखात ॥

#### अष्टकोण-चिह्नका भाव

आठो दिसि भूलोक कौ राज न दुर्लभ ताहि। अष्टकोन को चिन्ह यह कहत जु सेवे याहि॥ अनायास ही देत है अष्ट सिद्धि सुल-धाम। अष्टकोन को चिन्ह पद धारत येहि हित स्थाम ॥

#### अध्व-चिह्नका भाव

हयमेघादिक जग्य के हम ही हैं इक देव। अस्व-चिन्ह पद घरत हरि प्रगट करन यह भेव ॥ याही सों अवतार सब हयग्रीवादिक देख। अवतारी हरि के चरन याही तें हय-रेख ॥ बैरह जे हरि सों करहिं पावहिं पद निर्वान। या हित केसी-दमन-पद हय को चिन्ह महान ॥

#### हाथीके चिह्नका भाव

ζ.

जाहि उधारत आपु हरि राखत तेहि पद पास । या हित गज को चिन्ह पद धारत रमा-निवास ॥ सब को पद गज-चरत मैं #सो गज हरि-पग माँहिं। यह महत्व सूचन करत गज के चिन्ह देखाहिं॥ सब कवि कविता मैं कहत गजगित राधानाथ। ताहि प्रगट जग मैं करन घरघो चिन्ह गज साथ।।

#### वेणु-चिह्नका भाव

सर नर मुनि नर नाह के बंस यहीं सीं होत। या हित बंसी चिन्ह हरि पद मैं प्रगट उदोत ॥ गाँठ नहीं जिनके हृदय ते या पद के जीग। या हित यंसी चिन्ह पद जानह सेवक लोग॥ जे जन हरि-गुन गावहीं राखत तिन को पास। या हित बंसी चिन्ह हरि पद मैं करत निवास॥ प्रेम भाव सों जे विधे छेद करेंजे माहिं। तेर्ह या पद में बसें आइ सके कोउ नाहिं॥ मनहूँ घोर तप करति है बंधी हरि-पद पास । गोपी सह त्रैलोक के जीतन की धरि आस॥

### मीन-चिह्नका भाव

अति चंचल वहु ध्यान सें आवत हृदय मैंशार। या हित चिन्ह मुन्मीन को हरिन्यद में निर्धार ॥ जब लौं हिय में सजलता तव लीं याको बास। सुष्क भए पुनि नहिं रहत झा यह करत प्रकास ॥ जाके देखत ही बढ़े क्रज-तिय-मन में काम। रति-पति-ध्वज को चिन्ह पद याते धारत स्याम ॥ हरि मनमय कों जीति के ध्वज राख्यी पद लाइ। यातैं रेखा मीन की इरि-पद में दरसाइ॥ महा प्रलय में मीन बनि जिमि मनु रच्छा कीन। तिमि भवसागर कों चरन या हित रेखा मीत ॥

## वज्र-चिह्नका भाव

चरन परसं नित जे करत इन्द्र-तुल्य ते होत। बज चिन्ह हरि-पद-कमल थेहि हित करत उदौत॥ पर्वत से निज जनन के पापहिं काटन काज। बज-चिन्ह पद मैं धरत ऋष्णचंद्र महराज ॥ बजनाभ यासों प्रगट जादव सेस लखाहिं। थापन-हित निज बंस भुवि बज्र चिन्ह पद माहि॥

## बरछी-चिह्नका भाव

मनु हरिहू अघ सों डरत मित कहुँ आवे पास। या हित बरछी धारि पग करत दूर सें नास ॥

## कुमुद-फूलके चित्रका भाव

श्रीराधा-मुलचंद्र छखि अति अनंद श्रीगात। कुमुद-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद या हित प्रगट लखात ॥ थीतल निष्ठि लखि फुलई तेज दिवस लखि बंद । यह सुमाव प्रगटित करत कुमुद चरन नॅंदनंद ॥

# स्वर्णके पूर्ण कुम्भके चिह्नका भाव

नीरस यामें नहिं बसें बसें जे रस भरपूर। पूर्ण कुंभ को चिन्ह मनु वा हित धारत सूर॥

श्रीगोपिन की सौति लिख पद-तर दीनी हारि। यातें बंसी चिन्ह निज पद में भरत मुरारि॥ आई केवल वज-वध् क्यों नहिं सव सुर-नारि। या हित कोषित होइ हरि दीनी पद तर डारि॥ मन चोरयो वह त्रियन को इन श्रवनन मग पैटि। ता प्राछित को तप करत मनु इरि-पद-गर चेटि॥ बेन सरिस हू पातकी सरन गये रिव लेत। बेनु-घरन के कमल-पद बेनु चिन्ह यहि हत॥

<sup>\*</sup> सबँ पदा हितपदे निमग्नाः ।

गोपीजन-विरहागि पुनि निज जन के त्रयताप।

मेटन के हित चरन मैं कुंभ घरत हरि आप॥

सुरसिर श्रीहरि-चरन सों प्रगटी परम पवित्र।

या हित पूरन कुंभ को घारत चिन्ह विचित्र॥

कवहुँ अमंगल होत नहिं नित मंगल सुख-साज।

निज भक्तन के हेत पद कुंभ घरत ब्रजराज॥

श्रीगोपीजन-वाक्य के पूरन करिबे हेत।

सुकुच कुंभ को चिन्ह पग घारत रमानिकेत॥

### धनुषके चिह्नका भाव

इहाँ स्तब्ध निहं आवहीं आविहं जे नइ जाहिं। धनुष चिन्ह एहि हेतु है कृष्ण-चरन के माँहि॥ जुरत प्रेम के घन जहाँ हग बरसा बरसात। मन संध्या फूलत जहाँ तहँ यह धनुष लखात॥

#### चन्द्रमाके चिह्नका भाव

श्रीसिव सों निज चरन सों प्रकट करन हित हेत। चंद्र-चिन्ह हरि-पद बसत निज जन कों सुख देत ॥ जे या चरनहिं सिर धरें ते नर रुद्र समान। चंद्र-चिन्ह यहि हेत् निज पद राखत भगवान॥ निज जन पै बरखत सुधा हरत सकल त्रयताप। चंद्र-चिन्ह येहि हेतु हरि धारत निज पद आप ।। भक्त जनन के मन खदा यामैं करत निवास। यातें मन को देवता चंद्र-चिन्ह हरि पास ॥ बहु तारन को एक पति जिमि सिस तिमि ब्रजनाथ। दच्छिनता प्रगटित करन चंद्र-चिन्ह पद साथ।। जाकी छटा प्रकास तें हरत हृदय-तम घोर। या हित सिस को चिन्ह पद धारत नंदिकसोर॥ निज भगिनी श्री देखि कै चंद्र बस्यौ मनु आइ। यातें प्रगट ब्रजचंद्र-पद चंद्र-चिन्ह

#### तलवारके चिह्नका भाव

निज जन के अध-पसुन कों बधत सदा करि रोस। एहि हित असि पग मैं धरत दूर दरत जन-दोस॥

#### गदा-चिह्नका भाव

काम-कलुष-कुंजर-कदन समरथ जो सब भाँति। गदा-चिन्ह येहि हेतु हरि धरत चरन जुत क्रांति॥ भक्त-नाद मोहिं प्रिय अतिहि मन महें प्रगट करंत। गदा-चिन्ह निज कमल पद धारत राधाकंत॥

#### छत्रके चिह्नका भाव

भय दुःख आतप सों तपे तिनको अति प्रिय एह। छत्र-चिन्ह येहि हेत पग धारत साँवल देह॥ बज राख्यो सेर-कोप तें भव-जल तें निज दास। छत्र-चिन्ह पद मैं धरत या हित रमानिवास॥ याकी छाया में बसत महाराज सम होय। छत्र-चिन्ह श्रीकृष्ण पद यातें सोहत सोय॥

#### नवकोण-चिह्नका भाव

नवी खंड पित होत हैं सेवत जे पद-कंजु। चिन्ह धरत नवकोन को या हित हरि-पद मंजु॥ नवधा भिक्त प्रकार किर तब पावत वेहि लोग। या हित है नवकोन को चिन्ह चरन गत-सोग॥ नव जोगेश्वर जगत तिज यामें करत निवास। या हित चिन्ह सुकोन नव हिर-पद करत प्रकास॥ नव ग्रह निहं बाधा करत जो एहि सेवत नेक। याही तें नवकोन को चिन्ह धरत सिवेवेक॥ अष्ट सिखन के संग श्रीराधा करत निवास। याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास॥ याही हित नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास॥ याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद पास॥ याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि। याही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि। वाही तें नवकोन को चिन्ह कृष्ण-पद जानि। ताही रेखा कहत जग यामें ओत न प्रोत॥

#### यव-चिह्नका भाव

जीवन जीवन के यहै अन्न एक तिमि येह। या हित जब को चिन्ह पद धारत साँवल देह॥

#### तिल-चिह्नका भाव

याके सरन गए विना पितरन कीं गित नाहिं। या हित तिल को चिन्ह हरि राखत निज पद माँहिं॥

#### त्रिकोण-चिह्नका भाव

स्वीया परकीया बहुरि गनिका तीनहु नारि।
सब के पति प्रगटित करत मनमथ-मयन मुरारि॥
तीनहु गुन के भक्त कीं यह उद्धरन समर्थ।
सम त्रिकोन को चिन्ह पद धारत याके अर्थ॥
ब्रह्मा-हरि-हर तीनि सुर याही तें प्रगटत।
या हित चिन्ह त्रिकोन को धारत राधाकत।
श्री-भू-लीला तीनहू दासी याकी जान।
यातें चिन्ह त्रिकोन को पद धारत भगवान।

स्वर्ग-भूमि-पाताल में विक्रम है गए घाइ। याहि जनावन हेत त्रय कोन चिन्ह दरसाइ॥ जो याके सरनिह गए मिटे तीनहूँ ताप । या हित चिन्ह त्रिकोन को धरत हरत जो पाप ॥ भक्ति-ज्ञान-बैराग हैं याके साधन यातें चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन लखि लीन॥ त्रयी सांख्य आराधि के पावत जोगी जीन। सो पद है येहि हेत यह चिन्ह त्रिश्रुति को मौन ॥ बृन्दावन द्वारावती मधुपुर तजि नहिं जाहिं। यातें चिन्ह त्रिकोन है कृष्ण-चरन के माहिं॥ का सुर, का नर, असुर का सब पें दृष्टि समान। एक भक्ति तें होत बस या हित रेखा जान॥ नित सिव जू बंदन करत तिन नैननि की रेख। या हित चिन्ह त्रिकोन को कृष्ण-चरन मैं देख ॥

वृक्षके चिह्नका भाव

बृक्ष-रूप सब जग अहै बीज-रूप हरि आप। यातें तर को चिन्ह पग प्रगटत परम प्रताप !! जे भव आतप सों तपे तिनहीं के सुख हेतु। बृक्ष-चिन्ह निज चरन मैं धारत खगपति-केतु ॥ जहूँ पग धरें निकुंजमय भृमि तहाँ की होय। या हित तर को चिन्ह पद पुरवत रस कों सोय ॥ यहाँ कल्पतर सों अधिक भक्त मनोरथ दान। बुक्ष चिन्ह निज पद धरत यातें श्रीभगवान ।। श्रीगोपीजन-मन-बिहँग इहाँ करें विश्राम। या हित तरु को चिन्ह पद धारत हैं घनस्याम ॥ केवल पर-उपकार-हित ब्रक्ष-सरिस जग कौन। तातें ताको चिन्ह पद राधा-रौन ॥ धारत प्रेम-नयन-जल सों सिंचे सद्ध चित्त के खेत। बनमाली के चरन में बुक्ष चिन्ह येहि हेत ॥ पाइन मारेह देत फल सोइ गुन यामैं जान। वक्ष-चिन्ह श्रीकृष्ण-पद पर-उपकार-प्रमान ॥

#### वाण-चिह्नका भाव

सब कटान्छ व्रज-जुवित के वसत एक ही ठौर । सोई बान को चिन्ह है कारन नहिं कछु और ॥

#### गृह-चिह्नका भाव

केवल जोगी पावहीं नहिं यामैं कछु नेम। या हित गृह को चिन्ह जिहि गृह लहें करि प्रेम॥ मित हूबों भव-सिंधु में यामें करों निवास । मानहु ग्रह को चिन्ह पद जनन योलावत पास ॥ सिव जू के मन को मनहुँ महल वनाये स्थाम । चिन्ह होय दरसत सोई हरि-पद-कंज ललाम ॥ ग्रही जानि मन बुद्धि को दंपित निवसन हेत । अपने पद कमलन दियों दयानिकेत निकेत ॥

### अग्निकुण्डके चिह्नका भाव

श्री बल्लम हैं अनल-वपु तहाँ सरन जे जात। ते मम पद पावत सदा येहि हित कुंड लखात। श्री गोपीजन को बिरह रह्यों जौन श्री गात। एक देस में सिमिटि सोइ अग्निकुंड दरसात। मन तिप के मम चरन में कथित धान सम होइ। तब न और कक्षु जन चहै अग्निकुंड है सोइ। जग्य-पुरुष तिज और को को सेवे मितिमंद। अग्निकुंड को चिन्ह येहि हित राख्यों व्रजचंद।

### सर्प-चिह्नका भाव

निज पद चिन्हित तेहि कियो ताको निज पद राखि । काली-मर्दन-चरन यह भक्त-अनुग्रह-साखि ॥ नाग-चिन्ह मत जानियो यह प्रभु-पद के पास ॥ भक्तन के मन बाँधिबे हित राखी अहि पास ॥ श्री राधा के बिरह मैं मित त्रि-अनिल दुख देइ । सर्प-चिन्ह प्रभु सर्बदा राखत हैं पद सेइ ॥ याकी सरनन दीन जन सर्पहि आवहु धाय । सर्प-चिन्ह एहि हेतु पद राखत श्री वजराय ॥

### शैल-चिह्नका भाव

सत्य-करन हरिदास वर श्री गिरिवर को नाम। सैल-चिन्ह निज चरन में राख्यो श्री घनस्त्राम॥ श्री राधा के विरह में पग पग लगत पहार। सैल-चिन्ह निज चरन में राख्यो यहै विचार॥

श्रीगोपारुतापिनी श्रुतिके मतसे चरण-चिह्न-वर्णन

परम ब्रह्म के चरन मैं मुख्य चिन्ह ध्वज-छत्र । ऊरध अध अज लोक सों सोई द्वै पद अत्र ॥ ध्वजा दंड सो मेरु है बन्यो स्वर्णमय सोय । सूर्य-चन्द्र की कान्ति जो ध्वज पताक सो होय ॥ आतपत्र को चिन्ह जोइ ब्रह्मलोक सो जान। येहि बिधि श्रुति निरने करत चरन-चिन्ह परमान॥ रथ बिनु अस्व लखात है मीन चिन्ह द्वै जान। धनुष विना परतंच को यह कोउ करत प्रमान॥

## चिह्नोंके मिलित भाव

दो चिह्नांके मेल

## हाथी और अङ्कराके चिह्नका भाव

काम करत सब आपु ही पुनि प्ररक्तहू आप। या हित अंकुस-हस्ति दोउ चिन्ह अरन गतपाप॥

### तिल और यवके चिह्नका भाव

देव-काज अरु पितर दोउ याही सों सिधि होइ। याके बिन कोउ गित नहीं येहि हित तिल-जब दोइ॥ देव-पितर दोउ रिनन सों मुक्त होत सो जीव। जो या पद को सेवई सकल सुखन को सींव॥

## कुमुद और कमलके चिह्नका भाव

राति दिवस दोउ सम अहै यह तौ स्वयं प्रकास। या हित निसि दिन के दोऊ चिन्ह कुष्ण-पद पास॥ तीन चिह्नोंके मेल

## पर्वत, कमल और वृक्षके चिह्नोंके भाव

श्री कालिंदी कमल सों गिरि सों श्री गिरिराज। श्री बृन्दाबन बृक्ष सों प्रगटत सह सुख साज॥ जहाँ जहाँ प्रभु पद धरत तहाँ तीन प्रगटंत। या हित तीनह चिन्ह ए धारत राधाकंत॥

## त्रिकोन, नवकोन और अप्रकोनके भाव

तीन आठ नव मिलि सबै बीस अंक पद जान। जीत्यौ विस्वे बीस सोइ जो सेवत करि ध्यान॥

चार चिह्नोंके मेल

अमृत-कुम्म, धनुष, बंशी और गृहके चिह्नोंके भाव वैद्यक अमृत-कुंभ सों धनु सों धनु को वेद। गान वेद बंसी प्रगट सिल्प वेद गृह भेद॥ रिग यजु साम अथर्व के ये चारहु उपवेद। सो या पद सों प्रगट एहि हेतु चिन्ह गतखेद॥ सर्प, कमल, अग्निकुण्ड और गदाके चिहाँके भाव रामानुज मत सर्प सों सेष अचारज मानि। निवारक मत कमल सों रिविहि पग्न प्रिय जानि॥ विष्णुखामि मत कुंड सों श्रीवल्लभ वपु जान। गदा चिन्ह सों माध्व मत आचारज हनुमान॥ इन चारहु मत मैं रहै तिनहिं मिलें भगवंत। कुंड गदा अहि कमल येहि हित जानहु सब संत॥

शक्ति, सर्प, बरछी और अङ्कराके भाव

सर्प चिन्ह श्री संभु को सक्ति सु गिरिजा भेस। कुंत कारतिक आपु है अंकुस अहै गनेस॥ प्रिया-पुत्र सँग नित्य सिव चरन बसत हैं आप। तिन के आयुध चिन्ह सब प्रगटित प्रवल प्रताप॥

पाँच चिह्नोंके मेल

## गदा, सर्प, कमल, अङ्करा और राक्तिके चिह्नोंके भाव

गदा बिष्णु को जानिये अहि सिव जू के साथ। दिवसनाथ को कमल है अंकुस है गननाथ॥ सिक्त रूप तहुँ सिक्त है एई पाँचौ देव। चिन्ह रूप श्रीकृष्ण-पद करत सदा सुभ सेव॥ जिमि सब जल मिलि नदिन मैं अंत समुद्र समात। तिमि चाहौ जाकौ भजौ कृष्ण चरन सब जात॥

छः चिह्नंकि मेल

## ं छत्र, सिंहासन, रथ, अश्व, हाथी और धनुषके चिह्नोंके भाव

छत्र सिंहासन बाजि गज रथ धनु ए पट जान। राज-चिन्ह मैं मुख्य हैं करत राज-पद दान॥ जो या पद को नित भजे सेवे करि करि ध्यान। महाराज तिन को करत सह स्यामा भगवान॥ सात चिह्नोंक मेल

वेणु, मतस्य, चन्द्र, चृक्ष, कमल, कुमुद् और गिरिके चिह्नांके भाव आवाहन हित वेनु झप काम बहावन हेत। चंद्र विरह-वरधन करन तरु मुगंधि रस देत॥ कमल हृदय प्रफुलित-करन कुमुद प्रेम-दृशन्त। गिरिवर सेवा करन हित धारत राधाकांत॥





※/ 回版や金

T.

रास-विलास-सिंगार के ये उद्दीपन सात। आलंबन हरि संग ही राखत पद-जलजात॥ आठ चिह्नोंके मेल

## वज्र, अग्निकुण्ड, तिल, तलवार, मच्छ, गदा, अष्टकोण और सर्पके भाव

बज़ इन्द्र वपु, अनल है अमिकुंड वपु आप।
जम तिल वपु, तलवार वपु नैरित प्रगट प्रताप।।
बरुन मच्छ वपु, गदा वपु वायु जानि पुनि लेहु।
अष्टकोन वपु धनद है, अहि इसान कहि देहु॥
आयुध वाहन सिद्धि झष आदिक को संबंध।
इन चिन्हन सों देव सों जानहु करि मन संध।।
सोइ आठों दिगपाल मनु सेवत हरि-पद आइ।
अथवा दिगपति होइ जो रहै चरन सिरु नाइ॥

#### पुनः

भंकुश, वरछी, शक्ति, पवि, गदा, धनुष, असि, तीर । आठ शस्त्र को चिन्ह यह धारत पद बल्बीर ॥ आठहु दिसि सों जनन की मनु-इच्छा के हेत । निज पद में ये शस्त्र सब धारत रमा-निकेत ॥

नौ चिह्नकि मेल

## वेणु, चन्द्र, पर्वत, रथ, अग्नि, वज्र, मीन,गज और खस्तिक चिह्नोंके भाव

बेनु - चन्द्र - गिरि - रथ - अंनल - बज्र - मीन - गज - रेख । आठों रस प्रगटत सदा नवम स्वस्तिक हु देख ॥ बेनु प्रगट श्रृंगार रस जो बिहार को मूल । चरन कमल में चन्द्रमा यह अद्भुत गत सूल ॥ कोमल पद कहूँ गिरि प्रगट यहै हास्य की बात । रन उद्यम आगे रहै रथ रस बीर लखात ॥ निसचर न्तृलहि दहन हित अग्निकुंड भय-रूप । रीद्र सर्प को चिन्ह है दुष्टन काल सरूप ॥ गज करुना रस रूप है जिन अति करी पुकार । मीन चिन्ह वीभत्स है बंगाली न्यवहार ॥ नाटक के ये आठ रस आठ चिन्ह सों होत । स्वस्तिक रों पुनि सांत को रस नित करत उदोत ॥ कर-पद मुख आनंदमय प्रभु सब रस की खान । ताते नव रस चिन्ह यह धारत पद भगवान ॥

3

दस चिह्नोंके मेल वेणु, शंख, गज, कमल, यव, रथ, गिरि, गदा, वृक्ष और मीनके भाव

बेनु बढ़ावत श्रवन कों, संख प्रुकीर्तन जान।
गज सुमिरन कों कमल पद, पूजन कमल वखान॥
भोग रूप जव अरचनिह, बंदन गिरि गिरिराज।
गदा दास्य हनुमान को, सख्य सारथी-साज॥
तक तन मन अरपन सबै, प्रेम लच्छना मीन।
दस बिधि उद्दीपन करिह भिक्त चिन्ह सत तीन॥

मत्स्य, अमृत-कुम्भ, पर्वत, वज्र, छत्र, धनुष, बाण, वेणु, अग्निकुण्ड और तळवारके चिह्नोंके भाव

प्रगट मत्स्य के चिन्ह सों विष्णु मत्स्य अवतार । अमृत-कुंभ सों कच्छ है भयो जो मयती बार ॥ पर्वत सों बाराह भे धरनि-उधारन-रूप । बज्र चिन्ह नरिष्ह के जे नख बज्र-सरूप ॥ बामन जू हैं छत्र सों जो है बटु को अंग । परसुराम धनु चिन्ह हैं गए जो धनु के संग ॥ बान चिन्ह सों प्रगट अी रामचन्द्र महराज । बेनु-चिन्ह हलधर प्रगट ब्यूह रूप सह साज ॥ अग्निकुंड सों बुध भए जिन मख निंदा कीन । कलकी असि सों जानिये म्लेच्छ-हरन-परबीन ॥ भीर परत जब भक्त पर तय अवतारिहं लेत । अवतारी श्रीकृष्ण पद दसों चिन्ह एहि हेत ॥

ग्यारह चिह्नोंके मेल

## शक्ति, अग्निकुण्ड, हाथी, कुम्म, धनुष, चन्द्र, यव, वृक्ष, त्रिकोण, पर्वत और सर्पके चिह्नोंके भाव

श्री सिव जू हरि-चरन में करत सर्वेदा बास। आयुध भूषन आदि सह ग्यारह रूप प्रकास ॥ सिक्त जानि गिरि-नंदिनी परम सिक्त जो आप। अग्नि-कुंड तीजो नयन अथवा धूनी थाप॥ गज जानौ गज को चरम धरत जाहि भगवान। कुंभ गंग-जल को कही रहत सीस अस्थान॥ धनुध पिनाकहि मानियै सब आयुध को ईस। चंद्र जानि चूड़ारतन जेहि धारत सिव सीस॥

श्रीतनु नवधा मिक्तमय सोह नवकोन छखाह ।

मृक्ष महानट वृक्ष है रहत जहाँ सुरराह ॥

नेत्र रूप वा सूल को रूप त्रिकोनिह जान ।

पर्वत सोह कैलात है जहँ विहरत भगनान ॥

सर्प अभ्रुखन अंग के कंकन में ना सेस ।

एहि विधि श्री सिव बसहिं नित चरन माँहि सुम बेस ॥

इनकी सम करि सकै भक्तन के खिरताज ।

सुतोप जो रीक्षि के देहिं भिक्त सह खाल ॥

न निज प्रभु को जा दिवस आत्म-समर्पन कीन ।

रन-भ्यन-वसन-भय-सेज आदि तिज दीन ॥

स-सर्प-गज-छाल विष परवत माँहि निवास ।

सीं अंगीकृत कियो तत्यौ सबै सुलरास ॥

#### अन्य मतीके अनुसार चिह्नीके वर्णन

स्तक पीवर वर्ण को, पाटल है अठ-कोन। (ग को छत्र है) हरित कल्पतर जीन।। बर्ण को चक्र है, पाटल जब की माल। रेखा अरुन है। लोहित ध्वजा विसाल ॥ । बीजुरी रंग को, अंकुस है पुनि स्याम। ाक त्रय चित्रित बरनः पदा अ**र**न अठ-धाम ॥ व चित्र रँग को बन्यी, मुकुट स्वर्न के रंग। ासन चित्रित बरन सोभित सुमग सुढंग II म चेंबर को चिन्ह है नील वर्न अति खच्छ। अँगुष्ट के मूल मैं पाटल वर्न प्रतन्छ ॥ । पुरुषाकार है पाटल रंग प्रमान। अष्टादस चिन्ह श्री हरि दहिने पद जान ॥ हरि के दिन्छन चरन ते राधा-पद नाम। ग बाम पद चिन्ह अब सुनह बिचित्र छलाम ॥ ा रंग को मत्स्य है। कल्स चिन्ह है लाल। ं चंद्र पुनि स्नेत हैं। अरुन त्रिकोन निसाल ॥ म बरत पुनि जंबु फल, काही घनु की रेख। हुर पाटल रंग को। संख स्वेत रँग देख। । स्याम रॅंग जानिये, बिंदु चिन्ह है पीत । । अरुन षटकोनः जम दंड स्याम की रीतः॥ ाळी पाटळ रंग की पूर्ण चंद्र घृत रंग। रंग चौकोन है पृथ्वी चिन्ह सुहंग।। वा पाटल संग के दोंड चरनन के जान। म नाम पद चिन्ह सो राघा दिन्छन मान॥ या विधि चौंतिस चिन्ह हैं जुगल चरन जरू छाँड़ि सकल भवजाल को भजी याहि है हैं

#### श्रीखा**मिनी**जीके चरण-चिहाँके भाव छप्पय

छत्र चक्र ध्वज छता पुष्प कंकन अंबुज ए अंकुस उत्तरघ रेख अर्ध सिंस जब बाएँ गृ पास गदा रथ जन्यनेदि अरु कुंडल ज बहुरि मत्स्य गिरिराज संख दिहेने पद मा श्रीकृष्ण प्रानिधिय राधिका चरन चिन्ह उन्नीस धरिचंद' सीस राजत सदा कलिमल-हर कल्यानः

## वाम पद-चिह्न

#### छत्रके चिह्नका भाव

सत्र गोपिन की स्वामिनी प्रगट करन यह अ गोप-छत्रपति-कामिनी धरथो कमल-पद छ प्रीतम-बिरहातप-समन हेतु सकल सुलधा छत्र चिन्ह निज कंज पद धरत राधिका वार जदुपति ज्ञजपति गोपपति त्रिभुवनपति भगवा तिनहुँ की यह स्वामिनी छत्र चिन्ह यह जार

#### चक्रके चिह्नका भाव

एक-चक्र ब्रजभूमि में श्रीराधा को राज चक्र चिन्ह प्रगठित करन यह गुन चरन पिराठ मान समै हरि आप ही चरन पर्लोटत आठ कुम्ण कमल कर चिन्ह सो राधा-चरन ल्लाप इहन पाप निज जनन के हरन हृदय-तम पोर तेज तत्व को चिन्ह पद मोहन चित को चोर

#### ध्वजके चिह्नका भाव

परम बिजय सब तियन सी श्रीराचा पद जान यह दरसावन हेतु पद ध्वज को चिन्ह महान

#### छता-चिह्नका भाव

पिया सनोरथ की छता चरन वसी मनु आय छता चिन्ह है प्रगट सोह राघा-चरन हिनाय करि आश्रय श्रीकृष्ण को रहत नदा निस्पार छता-चिन्ह एहि हेत सो रहत न विनु आभार देवी बृंदा विधिन की प्रगट करन यह वान छता चिन्ह श्रीसिधका धारत पद-जरजात सकल महौषिष गनन की परम देवता आप। सोइ भवरोग महौषधी चरन लता की छाप॥ लता चिन्ह पद आपु के बृक्ष चिन्ह पद स्थाम। मनहुँ रेख प्रगटित करत यह संबंध ललाम॥ चरन धरत जा भूमि पर तहाँ कुंजमय होत। लता चिन्ह श्री कमल पद या हित करत उदोत॥ पाग चिन्ह मानहुँ रह्यौ लपटि लता आकार। मानिनि के पद-पद्म में बुधजन लेहु बिचार॥

## पुष्पके चिह्नका भाव

कीरितमय सौरम सदा या सों प्रगटित होय। या हित चिन्ह सुपुष्प को रह्यो चरन-तल सोय॥ पाय पलोटत मान में चरन न होय कठोर। कुसुम चिन्ह श्रीराधिका धारत यह मित मोर॥ सब पल याही सों प्रगट सेवहु येहि चित लाय। पुष्प चिन्ह श्री राधिका पद येहि हेत लवाय॥ कोमल पद लिख कै पिया कुसुम पाँवड़े कीन। सोइ श्रीराधा कमल पद कुसुमित चिन्ह नवीन॥

#### कंकणके चिह्नका भाव

पिय-विहार में मुखर लखि पद तर दीनो डारि । कंकन को पद चिन्ह सोइ धारत पद सुकुमारि ॥ पिय कर को निज चरन को प्रगट करन अति हेत । मानिनि-पद मैं बलय को चिन्ह दिखाई देत ॥

#### कमलके चिह्नका भाव

कमलिदिक देवी सदा सेवत पद दे चित्त । कमलि चिन्ह श्रीकमलि पद धारत एहि हित नित्त ॥ अति कोमलि सुकुमार श्री चरन कमलि हैं आप । नेत्र कमलि के दृष्टि की सोई मानौ छाप ॥ कमलि रूप वृंदा विपिन बसत चरन मैं सोइ ॥ अधिपतित्व स्चित करत कमलि कमलि पद होइ ॥ नित्य चरन सेवन करति विष्णु जानि सुख-सद्भ ॥ पद्मादिक आयुधन के चिन्ह सोई पद-पद्म ॥ पद्मादिक स्व निधिन को करति पद्म-पद्म ॥ यातें पद्मा-चरन मैं पद्म चिन्ह पहिचान ॥

#### ऊर्ध्व रेखाके चिह्नका भाव

अति सूधो श्री चरन को यह मारग निरुपाधि। ऊरध रेखा चरन में ताहि लेहु आराधि॥ सरन गए ते तरिहोंगे यहै लीक किह दीन। ऊरघ रेखा चिन्ह है सोई चरन नवीन॥

. अङ्कराके चिह्नका भाव

बहु-नायक पिय-मन-सुगज मित औरन पे जाय। या हित अंकुस चिन्ह श्री राधा-पद दरसाय॥ अर्ध-चन्द्रके चिह्नका भाव

पूरन दस सिन-नखन सों मनहुँ अनादर पाय । स्थि चंद्र आधो भयो सोई चिन्ह लखाय ॥ जे अ-मक्त कु-रिसक कुटिल ते न सकहिँ इत आय । अर्ध-चंद्र को चिन्ह येहि हेत चरन दरसाय ॥ निष्कलंक जग-बंद्य पुनि दिन दिन याकी बृद्धि । अर्ध-चन्द्र को चिन्ह है या हित करत समृद्धि ॥ राहु ग्रसै पूरन सिहि ग्रसै न येहि लखि बक । अर्ध-चन्द्र को चिन्ह पद देखत जेहि शिव-सक ॥

#### यवके चिह्नका भाव

परम प्रिथत निज यश-करन नर को जीवन प्रान । राजस जब को चिन्ह पद राधा धरत सुजान ॥ भोजन को मत सोच करु भज्ञ पद तज्जु जंजाल । जब को चिन्ह लखात पद हरन पाप को जाल ॥

## ् दक्षिणपद-चिह्न

#### पाश-चिह्नका भाव

भव-बंधन तिन के कटें जे आवें करि आस ।
यह आसय प्रगटित करत पास प्रिया-पद पास ॥
जे आवें याकी सरन कबहुँ न ते छुटि जाहिं।
पास-चिन्ह श्री राधिका येहि कारन पद माहिं॥
पिय मन बंधन हेत मनु पास-चिन्ह पद सोम।
सेवत जाको संमु अज मिक्त दान के छोम।

#### गदाके चिह्नकां भाव

जे आवत याकी सरन पितर सबै तरि जात। गया गदाधर चिन्ह पद या हित गदा छखात॥

#### रथ-चिह्नका भाव

जामें श्रम कछु होय नहि चलत समय बन-कुंज। या हित रथ को चिन्ह पग सोभित सब मुख-पुंज॥ यह जग सब रथ रूप है सारिथ प्रेरक आप। या हित रथ को चिन्ह है पग में प्रगट प्रताप॥

### वेदीके चिह्नका भाव

अमि रूप है जगत को कियो पुष्टि रस दान।
या हित वेदी चिन्द है प्यारी-चरन महान॥
जग्य रूप श्रीकृष्ण हैं स्वधा रूप हैं आप।
यातें वेदी चिन्ह है चरन हरन सब पाप॥

### कुण्डलके चिह्नका भाव

प्यारी पग न्पूर मधुर धुनि सुनिवे के हेत। मनहुँ करन पिय के वसे चरन सरन सुख देत॥ सांख्य योग प्रतिपाद्य हैं ये दोउ पद जलजात। या हित कुंडल चिन्ह श्री राधा-चरन लखात॥

## मत्स्यके चिह्नका भाव

जल बिनु मीन रहै नहीं तिमि पिय बिनु हम नाहिं। यह प्रगटावन हेत हैं मीन चिन्ह पद माँहिं॥

### पर्वतके चिह्नका भाव

सब ब्रज पूजत गिरिवरिह सो सेवत है पाय। यह महात्म्य प्रगटित करन गिरिवर चिन्ह लखाय॥ शांखके चिह्नका भाव

कबहूँ पिय को होइ नहिं बिरह ज्वाल की ताप। नीर तत्व को चिन्ह पद यासों धारत आप॥

भक्त-मंजूषा आदि अन्योंके अनुसार वर्णन

बेंड़ो अंगुष्ट मध ऊपर मुख को छत्र। दिन्छन दिसि को फरहरै ध्वज ऊपर मुख तत्र॥ पुनि पताक ताके तले कल्पलता की रेख। जो ऊपर दिसि कों बढ़ी देत सकल फल लेख।। ऊरध रेखा कमल पुनि चक्र आदि अति स्वच्छ। दिन्छन श्री हिर के चरन इतने चिन्ह प्रतच्छ ॥ श्री राधा के बाम पद अष्ट पत्रको पद्म। पुनि कनिष्ठिका के तले चक्र चिन्ह को सद्मा। अप्र श्रृंग अंकुस करौ ताही के ढिग ध्यान। नीचे मुख को अर्घ सिस एड़ी मध्य प्रमान।। ताके ढिग है बलय को चिन्ह परम सुख-मूल। दिच्छिन पद के चिन्ह अब सुनहु हरन भव-सूल ॥ संख रह्यों अंगुष्ठ में ताको मुख अति हीन। चार अँगुरियन के तले गिरिवर चिन्ह नवीन॥ ऊपर सिर सब अंग-जुत रथ है ताके पास। द्दिलन दिसि ताके गदा बाँए सक्ति बिलास॥

एड़ी पें ताके तले ऊपर मुख को मीन चरन-चिन्ह तेहि भाँति श्री राधा-पद लखि लीन॥

दूसरे मतसे श्रीस्वामिनीजीके चरण-चिह्न

बाम चरन अंगुष्ठ तल जब को चिन्ह लखाइ। अर्घ चरन लों धूमि के ऊरध रेखा जाइ॥ चरन-मध्य ध्वज अञ्ज है पुष्प-लता पुनि सोह। पुनि कनिष्टिका के तले अंकुस नासन मोह॥ चक्र मूल में चिन्ह है कंकन है अरु छत्र। एड़ी में पुनि अर्घ सिस सुनो अत्रै अन्यत्र॥ एड़ी में सुभ सैल अरु स्यंदन ऊपर राज। सिक्त गदा दोउ ओर दर अँगुठा मूल विराज॥ कनिष्ठिका अँगुरी तले वेदी सुंदर जान। कुंडल है ताके तले दिन्छन पद पहिचान॥ तुलसी-शब्दार्थ-प्रकाशक मतानुसार युगलस्कर पके चरण-चिह्न

#### छप्पय

अरुस कुलिस मुचारि सथीये चारि जंबुधर ॥
अष्ठुस कुलिस मुचारि सथीये चारि जंबुधर ॥
अष्ठकोन दस एक ल्रष्टन दिहने पग जानौ ।
वाम पाद आकास शंखवर धनुष पिछानौ ॥
गोपद त्रिकोन घट चारि सिस मीन आठ ए चिन्ह्वर ।
श्रीराधा-रमन उदार पद ध्यान सकल कल्यानकर ॥
पुष्प लता जव बल्य ध्वजा ऊरध रेखा बर ।
छत्र चक्र बिधु कल्स चारु अंकुस दिहने धर ॥
कुंडल बेदी संख गदा बरछी रय मीना ।
बाम चरन के चिह्न सप्त ए कहत प्रवीना ॥
ऐसे सत्रह चिह्न-जुत राधा-पद बंदत अमर ।
सुमिरत अधहर अन्वध्वर नंद-सुअन आनंदकर ॥

गर्गसंहिताके मतानुसार चरण-चिह्न

चक्रांकुस जब छत्र ध्वज स्वस्तिक विंदु नवीन। अष्टकोन पवि कमल तिल संख कुंभ पुनि मीन॥ उरध रेख त्रिकोन धनु गोखुर आधो चंद। ए उनीस सुभ चिन्ह निज चरन धरत नँद-नंद॥

अन्य मतानुसार श्रीमतीजीके चरण-चिद्व

केतु छत्र स्यंदन कमल ऊरध रेखा चक। अर्घ चंद्र कुस बिन्दु गिरि संख सक्ति अति वक॥ कोनी लता लवंग की गदा विन्दु है जान। सिंहासन पाठीन पुनि सोभित चरन विमान॥

ए अष्टादस चिह्न श्री राधा-पद में जान।
जा कहँ गावत रैन दिन अष्टादसौ पुरान॥
जग्य श्रुवा को चिह्न है काहू के मत सोइ।
पुनि लक्ष्मी को चिह्नहू मानत हरि-पद कोइ॥
श्रीराधा-पद मौर को चिह्न कहत कोउ संत।
है फल की बरछी कोऊ मानत पद कुस अंत॥

श्रीमद्भागवतके अनेक टीकाकारोंके मतानुसार श्रीचरण-चिह्न लाँबो प्रभु को श्री चरन चौदह अंगुल जान। षट अंगुल विस्तार मैं याको अहै प्रमान॥ दिच्छिन पद के मध्य मैं ध्वजा-चिह्न सुभ जान। अँगुरी नीचे पद्म है, पिन दिन्छन दिसि जान ॥ अंकुस वाके अग्र है, जब अँगुष्ठ के मूल। स्वस्तिक काह ठौर है इरन भक्त-जन-सूल॥ तल सों जहँ लौं मध्यमा सोभित ऊरध रेख। ऊरधं गति तेहि देत है जो वाको लखि लेख।। आठ अँगुल तिज अग्र सों तर्जीन अँगुठा बीच। अष्टकोन को चिह्न लखि सुभ गति पावत नीच ॥ बाम चरन मैं अग्र सों तिज के अंगुल चार। विना प्रतंचा को धनुष सोभित अतिहि उदार॥ मध्य चरन त्रैकोन है अमृत कलस कहुँ देख। द्दे मंडल को बिंदु नम चिह्न अग्र पें लेख।। अर्ध चंद्र त्रैकोन के नीचे परत लखाय। गो-पद नीके धनुष के तीरथ को समुदाय॥ एड़ी पे पाठीन है दोउ पद जंबू-रेख। दिच्छन पद अंगुष्ठ मधि चक्र चिह्न कों लेख ॥ छत्र चिह्न ताकें तले सोभित अतिहि पुनीत। बाम अँगूठा संख है यह चिह्नन की रीत॥ पूरन प्रागट्य तहँ उन्निस परत रुखाइ। अंस कला मैं एक द्दै तीन कहूँ दरसाइ॥ चक्रवर्तिनी जान। तोपिनी बाल-बोधिनी यहै वैष्णव-जन-आनंदिनी तिनको प्रमान ॥ त्तरन-चिद्ध निज ग्रंथ में यही लिख्यो हरिराय। विष्णु पुरान प्रमान पुनि पद्म-वचन कों पाय॥ स्कंद-मत्स्य के वाक्य सों याको अहै प्रमान। एयग्रीव की संहिता वाहू में यह जान ॥

श्रीराधिकासहस्रनामके मतानुसार चरण-चिह्न कमल गुलाव अटा सु-रथ कुंडल कुंजर छत्र। फूल माल अरु बीजुरी दंड मुकुट पुनि तत्र॥ पूरन सिंस को चिन्ह है बहुरि ओढ़नी जान। नारदीय के बचन को जानहु लिखित प्रमान॥ भगवान् श्रीसीतारामचन्द्रजीके चरण-चिह्न

स्वस्तिक ऊरध रेख कोन अठ श्रीहल-मृति ।

अहि बाणांबर बज्र सु-रथ जब कंज अप्टदल ॥

कत्पबृक्ष ध्वज चक्र मुकुट अंकुस सिंहासन ।

छत्र चँवर जम-दंड माल जब की नर को तन ॥

चौबीस चिन्ह ये राम-पद प्रथम सुलच्छन जानिए ।

'हिरचंद' सोह सिय बाम पद जानि ध्यान उर आनिए ॥

सरज् गोपद महि जम्बू घट जय पताक दर ।

गदा अर्घ सिस तिल त्रिकोन पटकोन जीव वर ॥

शक्ति सुधा सर त्रिबलि मीन पूरन सित बीना ।

बंसी धनु पुनि हंस तून चिन्द्रका नवीना ॥

श्री राम-वाम पद-चिन्ह सुभ ए चौविस सिव उक्त सव ।

सोइ जनकनंदिनी दच्छ पद भजु सब तजु 'हिरचंद' अव ॥

रिसकनके हित ये कहे चरन-चिन्ह सब गाय। मित देखें यहि और कोउ करियो वही उपाय।। चरन-चिन्ह व्रजराय के जो गार्वाह मन लाय। सो निहचै भव-सिंधुकों गोपद सम करि जाय॥ लोक-बेद-कुल-धर्म बल सब प्रकार अति हीन। पै पद-बल ब्रजराज के परम ढिठाई कीन॥ यह माला पद-चिन्ह की गुही अमोलक रत्न। निज सुकंठ में धारियो अहो रसिक करि जत्न॥ भटक्यौ बहु विधि जग विपिन मिल्यौ न कहुँ विश्राम । अब आनंदित है रह्यी पाइ चरन घनस्याम॥ दोऊ हाथं उठाइ के कहत पुकारि पुकारि। जो अपनो चाहौ भलौ तौ भजि लेहु मुरारि॥ सुत तिय गृह धन राज्य हू या में सुख कछु नाहिं। परमानंद प्रकास इक कृष्ण-चरन के माहिं॥ मोरौ मुख घर ओर सों तोरौ भव के जाल। छोरौ सव साधन सुनौ भजौ एक नँदलाल॥ अहो नाथ व्रजनाय जू कित त्यागौ निज दास। वेगहि दरसन दीजिये व्यर्थ जात सव साँस॥

## भक्त सत्यनारायण

( जन्म-सं० १९४१ वि० माघ शुक्का ३, व्रजमापाके सफल किव )

(१)

(३).

माधव, अब न अधिक तरसेए ।
जंसी करत सदा सों आये, वही दया दरसेए ॥
मानि लेंड हम क्र कुढंगी, कपटी कुटिल गँवार ।
केंसे असरन सरन कही तुम, जन के तारनहार ॥
तुम्हरे अछत तीन-तेरह यह, देस-दसा दरसाव ।
पे तुम को यहि जनम धरे की, तनकहुँ लाज न आवे ॥
आरत तुम हि पुकारत हम सब, सुनत न त्रिभुवनराई ।
अँगुरी डारि कान में वैठे, धरि ऐसी निदुराई ॥
अजहुँ प्रार्थना यही आप सों, अपनों विरुद सँवारी ।
सस्य दीन दुखियन की विपदा, आतुर आइ निवारी ॥
(२)

अव न सतावौ ।

करनाघन इन नयनन सों, द्वे बुँदियाँ तौ टपकावौ ॥ सारे जग सों अधिक कियौ का, हमने ऐसो पाप । नित नव दई निर्दर्ध बनि जो, देत हमें संताप ॥ साँची तुमीं सुनावत जो हम, चौंकत सकल समाज । अपनी जाँघ उघारें उघरित, वस, अपनी ही लाज ॥ तुम आले, हम बुरे सही, बस, हमरो ही अपराध । करनो हो सो अजहूँ कीजे, लीजे पुन्य अगाध ॥ होरी-सी जातीय प्रेम यह फूँकि न धूरि उड़ावौ । जुग कर जोरि यही 'सत' माँगत, अलग न और लगावौ ॥

बस, अब निहंं जाति सही।
विपुल बेदना बिबिध माँति, जो तन-मन ब्यापि रही।।
कवलों सहें अविध सहिबे की, कछु तौ निश्चित कीजै।
दीनबंधु यह दीन दसा लिख, क्यों निहं हृदय पसीजै।।
बारन दुखटारन, तारन में प्रमु, तुम बार न लाये।
फिर क्यों करना करत स्वजन पे करनानिधि अल्साये॥
यदि जो कर्म जातना मोगत, तुम्हरे हूँ अनुगामी।
तौ किर ऋपा बतायो चिहयतु, तुम कि को स्वामी॥
अथवा बिरुद बानि अपनी कछु, के तुमने तिज दीनीं।
या कारन हम सम अनाथ की, नाथ न जो सुधि लीनीं॥
बेद बदत गावत पुरान सब, तुम भय-ताप नसावत।
सरनागत की पीर तनक हूँ, तुम्हें तीर सम लागत॥
हम से सरनापन्न दुखी कीं, जाने क्यों बिसराये॥।
सरनागत बत्सल प्सत' यों ही, कोरो नाम धराये॥।

(8)

हे घनस्याम, कहाँ घनस्याम !

रज मॅडराति चरन रज कित सों, सीस धरें अठजाम ॥ स्वेत पटल ले घन कहें त्यागी सुरभी सुखद ललाम। मोर्रान घोर सोर चहुँ सुनियत, मोर सुकुट किहि ठाम॥ गरेजत पुनि-पुनि, कहाँ बताबौ सुरली मृदु सुरधाम। तङ्पावत हो तिङ्तिहिं, छिन-छिन, पीताम्बर निर्ह नाम॥

# महंत श्रीराधिकादासजी

( निम्बार्क सम्प्रदायके महात्मा )

स्वधर्मनिष्ठाका स्थान जीवनके सभी उद्देश्यों तथा कार्योंमें प्रधान होना चाहिये।

श्रीहरि तथा गुरुकी आज्ञा और उपदेशोंपर दृढ़ विश्वास ही हमारे कल्याणका सुगम मार्ग है।

प्रत्येक मनुष्यको ब्राह्ममुहूर्तमे अपने इष्टदेवका ध्यानः

भजन, जप स्वधर्मनिष्ठाके साथ करना चाहिये।

प्रत्येक गृहस्य एवं विरक्तको अपनी दैनिक दिनचर्यामेंसे कुछ समय भगवत्-चिन्तनमें अवश्य लगाना चाहिये। ऐसा करनेसे आत्मविकास होता है।

भगवत्-आराधनके साथ सत्-शास्त्रोंका अध्ययन बहुत

आवश्यक है। ज्ञान-प्राप्तिके इच्छुकोंको खाध्याय करना चाहिये।

परोपकार, सेवा, नम्न व्यवहारवाले मनुष्य भगवान्के प्रियजन हैं, ऐसा समझकर उपर्युक्त बातोंको अपने जीवनमें सभीको नित्य अपनाना चाहिये ।

प्राणिमात्र भगवान्के हैं, ऐसा जानकर सभीसे प्रेम करना चाहिये। रागद्देपकी भावना कभी मनमें नहीं लानी चाहिये।

देश-काल-मर्यादानुसार स्वधर्माचरण करते हुए सभीको सबका हित साधन करनेमें तत्पर रहना चाहिये।

# ( वृन्दावनवासी ) सुप्रसिद्ध महात्मा श्रीरामऋष्णदासजी

[ जन्म-स्थान जयपुर, वि॰ सं॰ १९१४ के भाद्रपरमें जन्म, वृत्दावनवासी सिद्ध महातमा, देहावसान आधिन कृण ४ संवत् १९९७ वि॰।]

( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी पिलखुवा )

१—भगवान्का भजन ही सार है, शेष तो सब यों ही मरते रहते हैं। यह मनुष्यदेह बड़ी मुश्किलसे मिलती है फिर भी यदि हमने भजन नहीं किया तो क्या किया? भजन करते कोई मर भी जायगा तो भी अच्छा है। एक बार श्रीव्यासजी महाराजने श्रीनारदजीसे पूछा था कि 'महाराज! यदि कोई भजन करता हुआ मर जाय तो उसका क्या होगा?' श्रीनारदजी महाराजने कहा कि 'जिस प्रकार कोई चटनी खाता हो तो वह चटनी खानेवाला जहाँपर भी जायगा, वहींपर वह चटनी खानेकी इच्छा करेगा। इसी प्रकार भजन करते-करते जो मर जायगा, वह अगले जन्ममें भी भजन करेगा। क्या तुम यह नहीं देखते कि बड़े-बड़े घरानेके छोटे-छोटे लड़के घरको छोड़कर मजन करनेके लिये साधु होने आते हैं। यदि इन्हें भजन करनेका चस्का पहलेसे न लगा हुआ होता तो भला इतनी छोटी आयुमें घर छोड़कर कैसे चले आते?

२-अब अनुष्टान तो होते ही नहीं हैं। पहले हमारे सामने बहुत अनुष्टान हुआ करते थे। अब तो नामका ही सहारा है। देख लो, श्रीवृन्दावनमें अभीतक कहीं कीर्तन होता है कहीं मिन्दरोंमें दर्शन होते हैं। कुल-न-कुल होता ही रहता है। फिर भी पहले-जिया नहीं होता। सब नामकी महिमा है, वह कहीं जाती थोड़े ही है। श्रीअयोध्याजीमें भी श्रीरामजीका कीर्तन-दर्शन खूब होता है। और जगह तो वहुत नास्तिकता आ गयी है।

३--प्रश्न-महाराजजी ! कुछ उपदेश कीजिये !

उत्तर—घरको छोड़कर मजन करो या फिर वरवालोंको मी मजनमें लगाओ । यही उपदेश है और क्या उपदेश है १ मजन करो यह मनुष्यदेह बच्चे पैदा करनेको या खाने-सोनेको नहीं मिली है । यह तो यस, भजन करनेके लिये मिली है, इसलिये मजन करो ।

# भक्त श्रीराधिकादासजी (पं॰ रामप्रसादजी) (चिड़ावानिवासी)

( जन्म-स्थान चिडावा, जयपुर, जन्म माघ कृष्ण १९३३ वि०, पिताका नाम श्रीलङ्मीरामजी मिश्र, देहावसान श्रावण शुक्त त्रयोदशी सं० १९८९, वृन्दावनके प्रेमी वृन्दावनवासी संत )

स्वमेव ब्रूहि प्राक् स्वजनपरिवारादि निस्तिलं स्वया दृष्टं कादो जनकजननीस्वादिकपदम्। विहायातः सर्वं भज हरिमदो वाञ्छसि पदं यदि त्वं वा याम्यैः सभयमसि दण्डैरिय मनः॥

तू ही कह, पहले जो स्वजनपरिवासिद तूने देखे थे उनमें कितने रहे हैं ! जिनमें तू पिता-माता आदिका भाव करता था वे सब कहाँ हैं ! इसिलिये ( वे सब नहीं रहे तो ये भी नहीं रहेंगे ) ऐसा विचार कर । यदि उस भगवद्धाम-प्राप्तिकी इच्छा करता है अथवा यमराजके दण्डसे डरता है तो श्रीहरिको भज।

नरदेष्टमिदं बहुसाधनकं यद्याप्य सनिद्वहृद्यवककः। पशुदेहमगेह्वनस्थितिकं प्रतिपद्य करिष्यसि किं भजनम्॥

रे मन! नाना प्रकारके साधनोंसे सम्पन्न इस नर-शरीरको प्राप्त करके भी जो तेरे हृदयके नेत्रोंमें निद्रा छायी हुई है तो क्या पशु-शरीरको पाकर भजन करेगा ?

जो मन-मंदिर-अंदर मैं न कहूँ हरि-रूप-घटा-छिन छाई। जो न कहूँ बज-बीधिन की श्रुतिमृग्य अहो! रज सीस चढ़ाई॥ जो हरिदासन के न उपासक है मन सौं तिज मान बड़ाई। दास 'प्रसाद' बृथा तिन की जननी जिन के निज कोख लजाई॥

## ठा० श्रीअभयरामजी व्रजवासी

धन-धन वृंदावन के मोर । कुंजन ऊपर नृत्य करत हैं, जिन की देखें नंदिकसोर ॥ जिन की बोली लगें सुहाई, कूकैं निस-दिन हिर की ओर । 'अभयराम' येहूं वड़भागी, इन के दरसन कीजे भोर ॥

धन-धन बृंदाबन की चैंटी ।
महाप्रसाद को किनका लैकै, जाय बिलै में बैठी॥
है गयो ग्यान ध्यान हिरदै मैं, ब्याधि जनम की मेटी।
'अभयराम' येहू बङ्भागिनि रज मैं रहें लपेटी॥

# महात्मा श्रीईश्वरदासजी

जाल टलै मन कमें गले, निरमल थावे देह।
भाग हुवे तो भागवत, साँभलजे अवणे ह॥
जो जागे तो राम जप, सुवै तो राम सँभार।
ऊटत वैटत आतमा, चलताँ ही राम चितार॥
हर हर करतो हरख कर, आलस मकर अयाण।
जिण पाँणी सूँ पिंड रच पवन विलग्गो प्राणें॥
नारायण न विसार जै, लीजै नित प्रत नाम।

लोभी जै मिनखा-जनम, कीजै उत्तम काम ॥
राम सँजीवन-मंत्र रट, बयणाँ राम विचार।
अवणाँ हर गुण संभले, नैणाँ राम निहार॥
नारायण रै नाम सूँ, प्राणी कर ले प्रीत।
ओघट विणयाँ आतमा, चत्रभुज आसी चीत॥
सरव रसायन मैं रसी, हर रस समी न काय।
दुक अंतर मैं मेल्हियाँ, सब तन कंचन थाय॥

## स्वामी श्रीयोगेश्वरानन्दजी सरस्वती

( प्रेपक---श्रीस्रजमलजी ईसरका )

जाग्रत्, स्वप्नः सुनुप्ति इत्यादि समस्त अवस्थाओं में शरीरत्रयसे अत्यन्त विलक्षणः, केवल शुद्ध ज्ञान ज्योतिर्मयः, सर्वानुभः (सवका अनुभव करनेवाला ) और अज्ञानादि समस्त अवस्थाओं का अन्तर्यामी साक्षीः, कृटस्थः, मुख्यः, ब्रह्मस्वरूप आत्मा है। शृत्यवादियों से अत्यन्त विलक्षण और विपरीत अनुभव ब्रह्म और आत्माके विषयमें ब्रह्मात्मानुभवी

जीवन्मुक्तका है। आत्मा और परमात्माके विषयका उपर्युक्त सिद्धान्त जीवन्मुक्तोंका स्वानुभविक है। इस गम्भीर और सूक्ष्म रहस्यको जाननेमें असमर्थ अज्ञानियोंने पुत्रात्मवादसे लेकर शून्यवादपर्यन्त नाना प्रकारके वाद-विवाद और तर्क वितकोंमें प्रस्त होकर आत्माके नाना स्वरूपोंका प्रतिपादन किया है।

# स्वामीजी श्रीपरिव्राट्जी (जोधपुर-प्रान्तवासी)

( प्रेषक--व्यास श्रीउदेरामजी स्यामलाल )

क्या मन चकरायो पाई नर देह तजी नहीं नीचता ॥टेर॥ गरीब होवे तो ललचावे, पैसेवाले भी पछतावे, कोई तरह से जक नहीं पावे । नावा दौड़ मचाबै, मन मंगत सब ही का दीखे, गावे ॥ लाव लाव सब मोघासाएँ मन में राखे, भूख मिटे नहिं सब कुछ चाखे, भाखे । करे ऊचपण सेखी योथी करे बडाई, लोभ मोह में दुःख पावे, तो भी मूँछ चढाई ॥

तेड रक्खा है।

कोई की शिक्षा नाहि माने, उलटी तान आपरी ताने,

मैं हूँ समझदार इम जाने।

हरदम सब की निन्दा करता, घड़ा पाप का हरदम भरता,

जम से भी नहिं हरता॥

करी कमाई नरतन पाया, पूँजी खो पीछे पछताया,

आछी करणी कर नहिं पायो।
अन्त समय में रोवे, कहे परिवाट् भजो भगवतने,

वृथा उम्र मत खोवो॥

१ - मनके संकल्प-विकल्प। २ -- हे जीवात्मा। ३ -- मत कर। ४ -- जिसने पानीसे इस पिडको रच पवनके साथ प्राणीका सम्बन्ध

#### भजन

किया क्या तुम ने आकर के अगर सोचो तो साची है ।
किया सिणगार काया का मगर काया तो काची है ॥देर॥
मिले है जो लिखा तेरे, दौड़ झूठी करे हरदम ।
करम के फेर में पड़कर, छोड़ दी बात आछी है ॥
फेंसा है कर्म के फल में, कर्म भी निहं बने तुझ से ।
विषय के झोंक में फेंसकर, अकर्मी बात जाची है ॥
है योड़े काल का जीना, श्वास आवे या निहं आवे ।
आज अर काल करने में, रचेगी क्या यह राची है ॥
शरण ले जाय श्रीहरि की, छोड़ अहंकार निजमन का ।
रहेगा फेर पछितावा, कहै शिव मौत नाची है ॥

थारो भरोसो भारी। मारा समस्य थारो भरोसो भारी।

में हूँ शरण तुम्हारी ॥ टे में हूँ अनाथ, नाथ मारो तू है, भूले मत त्रिपुरारी। दीन दयाल दया बिन करियों, फुरकेला आँख तुमारी॥ कोई सबल तपस्या कीनी, बर पायो वहु भारी। वासूँ रीझ मुझे मत बिसरे, छोटा भक्त उधारी॥ पाप पुण्य को लेखो नाहीं, में हूँ मिजाजी भारी। ऐसी गलती देख हमारी, होना मत प्रमु आरी॥ तारण आप, हूबता मैं हूँ, पकड़ो बाँह हमारी। कहै शिव-शंकर धणी उवारो, त्राहि त्राहि भयहारी॥ यारो भरोसो भारी ०॥

# अवधूत श्रीकेशवानन्दजी

[स्थान--गुप्तकुटी (रतलामं)]

( प्रेषक--श्रीगोपीबल्लभजी उपाध्याय )

काहे को सोच रहा रे भूरख नर,

काहे को सोच रहा रे॥ टेक॥ कीरी कुंजर सब को देत है, जिन के निहं व्यापार रे। पद्म अनेक को घास दिये है,

कीट-पतंग को सार रे॥

अजगर के तो खेत नहीं है, मीन के नहीं गौरा रे। हंसन के तो बनिज नहीं है, चुगते मोती न्यारा रे॥ जिन के नाम है विष्णु, विश्वम्मर, उनको क्यों न सँभारा रे। छोड़ दे काम क्रीध, मद-ममता, मान ले कहा हमारा रे॥ माग लिखा है उतना पहहै, यही केशवानंद विचारा रे॥ सत्संग बदरिया बरसे, होन लगी प्रेम कमाई हो राम ॥ टेका सम दम बैल विवेक हराई, तनुमध खेत चलाई हो राम। जोत जोत के कियो है निरमल, धर्म के बीज बोवाई हो राम। जग गयी बेल निशी-दिन बादै, सत के टेका दिवाई हो राम। अदा बसंत फुलेला बहुरंग, ज्ञान के फल लगवाई हो राम। पिक गये फल तिर्पेत हो गये दिल, मन से वासना उठाई हो राम। पिक गये फल तिर्पेत हो गये दिल, मन से वासना उठाई हो राम। जिर गये कर्म खुटि गये बीजा, तीनों लोक की चाह मिटाई हो राम। कहत केशवानंद, पायो है आनंद, ऐसी सत्संग महिमा हो राम। माग दिना नहीं मिळती सत्संग, जिन की पूरव कमाई हो राम।



## आत्मज्योति (गजल)

घटिह में हूँ ह ले प्यारे ये बाहर क्या भटकता है अखंड है ज्योति जिस मणि की, हमेशा वो दमकता है जले बिन तेल वाती के, पवन से निहें वह बुझता है

पाई जिन के सहारे से, वो स्रज भी चमकता है हुए तमनाश जब घट का, जहाँ पर दीप जरता है विरोधी ज्ञान बाहर के, न अंतर वृत्ति भरता है मिटे अज्ञान से मूला, कार्य त्ला में होता है जरे 'संचित' तथा 'क्रियमाण', एक प्रारब्ध रहता है खुटे प्रारब्ध फूटे घट, तबिह महाकाश मिलता है कहे 'केशव' लखे जब ही, गुरु की शरण बसता है

## गुरु-शरणागति (होली)

विना ज्ञान मुक्ति निहं होई। लाख उपाय करो नर कोई ॥ के तन सुखाय के पिंजरा कियो है। नखं सिख जटा वेंधाई। अन्न को त्याग फलाहार कियो है। तो भी न चाह उठाई। वृथा सब उमर है खोई॥

अपर से बहु त्याग कियो है, भीतर आश लगाई। ऑसों मूँद ध्यान धर बैटे, भार के आग कमाई॥ देखों ऐसे मृरख लोई॥ घर के माँहि अँधार रहत है, कोटिन करे उपाई। विन प्रकाश के तम नहिं नित है, चाहे दंड से मारिभगाई। देखों ऐसे भ्रम के खोई॥

मल, विक्षेप दूर सब करके, गुरू शरण जो आई।
'अहं ब्रहा' केशब ने लख्यों है, ताही से तम है नसाई।
कहे केशबानंद जनोई॥

### असार संसार (दादरा)

समझ मन सपने को संसार || टेक ||
सपने माँहि बहुत सुख पायोः राजपाट परिवार |
जाग पड़ा तब लाव न लश्करः ज्यों का ल्यों निरुआर ||
मातः तातः भ्राताः सुतः बनिताः मिथ्या सर्व विकार |
कर सत्संग ज्ञान जब जाग्योः नहिं कोई म्हारोन थार ||
चमक चाम को देखि न भूलोः यह सब माया असार |
छुटते ही स्वास सब विखर जायँगेः ज्यों मनके का तार ||
कर निष्काम प्रेम मिक्त कोः जो चाहो भवपार |
सत्य धर्म को कबहुँ न त्यागोः केशवानंद निरधार ||

## संत जयनारायणजी महाराज

[ जन्म-स्थान--आगरं ( मालवा प्रान्त )। समाधिस्थान--धाँसवास ]

( प्रेषक---श्रीगोपीवल्लभजी जपाध्याय )

जिस प्रकार मध्याह्नकालकी तपी हुई
रेतीमें पहे हुए घृतको पीछा उठा लेनेके लिये
कोई बुद्धिमान पुरुष समर्थ नहीं होता, उसी
प्रकार मनुष्य-शरीरका नाश हो जानेपर फिर
उसकी प्राप्ति अत्यन्त दुर्लभ है। मनुष्यशरीरके सिवा अन्य सर्व ऊँच-नीच शरीरोंकी प्राप्ति दुर्लभ नहीं है। जिन स्त्रीपुत्रादिके लिये अधिकारी मनुष्य-शरीरको
करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ

करता है, उन स्त्री-पुत्रादिकी प्राप्ति भी कुछ दुर्लभ नहीं है। वह तो स्वर्ग-नरक तथा चौरासी लक्ष योनियोंमें जहाँ-तहाँ शरीरके समान ही सब बिना प्रयत्नके आज्ञानुसार हो जाती है।

यह अधिकारी शरीर एक वार प्राप्त होकर फिर प्राप्त होना महाकठिन है। इस भरतखण्डमें जो जीव मनुष्य-शरीर पाकर पुण्यकर्म करता है, वह स्वर्गादि उत्तम लोकोंको प्राप्त होता है और जो पाप करता है, वह नरकको प्राप्त होता है। और जो दोनों ओरसे लक्ष्य हटाकर ब्रह्मविद्या प्राप्त करते



हुए आत्मसाक्षात्कार कर लेता है, वह सदाके लिये मुक्त हो जाता है। इसलिये मनुष्यका सर्वोत्तम कर्तव्य है कि वह मनुष्य-जन्म पाकर आत्मसाक्षात्कार करके जीवन सफल करे।

× × ×

जो अधिकारी पुरुष मनुष्य-द्यारीर पाकर आत्मसाक्षात्कार नहीं कर पाता, उसकी महान् हानि होती है। श्रुतिमें कहा है— इह चेदवेदीदथ सत्यमस्ति न चेदिहावेदीन्महती विनष्टिः।

अर्थात् जो अधिकारी पुरुष शरीरको पाकर आनन्द-स्वरूप आत्माको नहीं पहचानता, वह अज्ञानी पुरुष जन्म-मरणादि अनेक दुःख पाता है तथा जो आनन्द-स्वरूप आत्माको जानता है, वह मोधरूप अमृत-को पाता है। यह मोध्र आत्मज्ञान विना नहीं होता। श्रुतिमें कहा है—'ऋते ज्ञानात्र मुक्तिः' 'नान्यः पन्या विद्यतेऽयनाय' अर्थात् आत्मज्ञानके विना कभी मुक्ति नहीं होती। इसके सिवा मुक्तिके लिये दूसरा कोई मार्ग नहीं है। एक आत्मज्ञान ही मोध-प्राप्तिका परम मार्ग है।'

## परमहंस अवधृत श्रीगुप्तानन्दजी महाराज

[ स्थान—विष्णुपुरी [ मालवा प्रान्त ] ( प्रेपक—श्रीगोपीवल्लभजी उपाध्याय )

मत पड़ रे भरम के कूप रूप छख अपना, अजी एजी, मनुष-तन तूँने पाया है। कर देखों तत्त-विचार कौन तूँ कहाँसे आया है।। टेक।। यह तन धन संचा जानि खेळ में छागा,

अजी एजी, विसरि गया अपनी सुधि सारी। खान-पान में लग्या, विषयों की बढ़ गई बीमारी॥ इस चमक चाम को देखि फिरत है फूल्या,

अजी एजी, कुफर के पलड़े में झूल्या। बकने लग्या तुफान, जमा सब अपनी को भूल्या॥

#### रामनाम (कव्वाली)

शुभकर्म करो निष्काम, राम भिज उतरो भवपारा ॥टेक॥
जिनों ने सुमिरा हरिका नाम, उन्हों के सब सिध हो गये काम।
लगी निहं कौड़ी एक छदाम, छूटि गया सभी कर्म का गारा॥
जगत में पाणी तिरे अनेक, लेकर रामनाम की टेक।
जिनों ने निहं धारा कोई भेख, नाम नौका चिंद उत्तरे धारा॥
ररा सब के माँही रमता, ममा कर सब माँही समता।
जब भाव उदय हो समता, अपने चित में करो विचारा॥
गुप्त प्रकट में एकहि जान, सीख ले गुप्तगुरु से ज्ञान।
अब तो मत रख तूँ अज्ञान, मानमद तिज दो सभी विकारा॥

#### (२) तत्त्वज्ञान ( लावनी-रंगत ख्याल )

काया मंदिर माँहि पियारे, आतम ज्योतिर्लिंग रहै।
मनीराम है तिसका पुजारी, तरह तरह के भोग घरे ॥टेक॥
गौण पुजारी और आठ हैं, अर्थन अपने काज चले।
शब्द अह स्पर्श रूप रस गंध को लेके हाजिर खड़े।
नौ तो पूजा करें शान से, मन, बुधि, चित, ऽहंकार मिले।
दस पुजारी हैं कर्मकाण्ड के, करते अपने कर्म भले।
सय मिलि पूजा करे हैं देव की, जन्म जन्म के पाप दहै॥
धूप-दीप हैं साधन सारे, अह जितने पतरा पोथी।
निज आतम वितिरेक जो किरिया, और सभी जानें थोथी।
सत्-चित् आनँद तीन पुष्प धरि, निश्चम में बुद्धी सोती।
मन वाणी की गम्य नहीं जहूँ, मंद होय सब ही जोती।
आप स्वयं परकाश विराजे, नेति-नेति कर वेद कहे॥

जोती सरूप है आप तुही फिर, किय जोती की आय करे। अंतर बाहर तीन काल में, सबही का परकाय करे। बुद्धी और अज्ञान में आके, तुही रूप आभाग भरे। अहं बहा' यह बिस्ती करके, तुही अवरण नाज्ञ गरे। सब तेरी चमक की दमक पड़ी, पवनन पानी सभी और। गुप्तक परघट आप बिराजे, तेरे तो मरयाद नहीं। सादि-अनादि शब्द कहे दो, तेरे तो कोई आदि नहीं। बेद शास्त्र में नाना झगड़े, तुझ में तो कोई आदि नहीं। माया, अविद्या, जीव ईश में, तुझ में कोई उपाधि नहीं। काल का भय नहिं जरा भी तुझ में, काहे को विरया दुःख सहै।

## (१) चेतावनी (कव्वाली)

सुनि ले मुसाफिर प्यारे, दो दिन का है यह डेरा ।
करनी करो कोई ऐसी, पावे स्वह्म तेरा ॥टेक।
योनी छुटे चौरासी, यम की कटे सब फाँसी ।
पावे तुझे अविनाह्मी, होवे नहीं फिर फेरा ॥
निष्काम कर्म को कीजे, मक्ती के रस को पीजे ।
फिर ज्ञान-तिलक को लीजे, कहना करो अब मेरा ॥
पाकर के अपना रूपा, हो जा भूपन का भूपा ।
सो सब से अजब अन्पा, कछु दूर नाहिं नेरा ॥
यह ज्ञान लखो गुप्ताई, सुन लीजो बाबू भाई ।
हम कहते हैं समझाई, छुटि जाय पाप का बेरा ॥

## (४) रामनाम रस प्याला (भजन)

पीले राम नाम रस प्याला तेरा मनुवा होय मतवाला ॥ जो कोई पीवे युग युग जीवे, दृद्ध होय निहं चौरासी के बचे फेर ते किट जाय यम का जाला। इस प्याले के मोल न लागे। पकड़ हरी की माला। जन्म जन्म के दाग छुटें सब, नेक रहे नहिं काला॥ सतसंगति में सौदा कर छे, वहाँ मिले हाला। गुर-वेद का शस्तर पकड़ो, तोड़ भरम ताला ॥ गुप्त ज्ञान का दीपक बालो, जब होवे सब ही शत्रू मार गिराओं) कर पकड़ि ज्ञान का भाला ॥

# अवधूत, महाप्रभु बापजी श्रीनित्यानन्दजी महाराज

( प्रेपक-श्रीगोपीबङ्भजे: उपाध्याय )

## शानीकी दृष्टि (राग-महार)

मो सम कीन वड़ी घरवारी। जा घर में सपनेह दुख नाहीं, केवल सुख अति भारी ॥टेक॥ पिता हमारा धीरज कहिये, मोर महतारी । क्षमा

शान्ति अर्ध-अंग सखि मोरी, विसरे नाहिं विसारी ॥ सत्य हमारा परम मित्र है, वहिन दया सम वारी। साधन सम्पन्न अनुज मोर मन, मया करी त्रिपुरारी ॥ शय्या सकल भूमि लेटन को, बसन दिशा दश धारी। शानामृत भोजन रुचि रुचि करूँ, श्रीगुर की बलिहारी ॥ मम सम कुद्रम्य होय खिल जाके, वो जोगी अर नारी। वो योगी निर्भय नित्यानंद, भययुत दुनिया-दारी ॥

## अलौकिक व्यवहार

रमता जोगी आया नगर में, रमता जोगी आया ॥टेक॥ बेरंगी सो रंग में आया, क्या क्या नाच दिखाया। तीनों गुण औ पंचभृत में, साहब हमें पाँच-पचीस को लेकर आया। चौदा भुवन समाया । चौदा भुवन से खेले न्यारा, यह अचरज की माया।। ब्रह्म निरंजन रूप गुरू को, यह हरिहर की माया। हर घट में काया बिच खेले, बनकर आतम राया॥ भाँत-भाँत के वेष घरे वो, कहीं धूप कहीं छाया। समझ सेन गुरु कहे नित्यानंद, खोज हे अपनी काया॥

## प्रभुसारण

जा को नाम लिये दुख छीजे, जैसे पृथ्वी जल बरसन से । रोम रोम सब भीजे, जा को नाम लिये दुख छीजे।।टेका। नाम जिन का रट्या ध्रुवजी मात बचन सिर घर के। पलभर उर से नहीं विसारचो, मर्द तिसी को कहिजे॥ पाँच बरष की अरुप अवस्था, राजपाट सब तज के। जाय वसे बन माँहि अकेले, यह राज अटल मोहि दीजे॥ ऐसी टेर जव सुनी श्रीहरि ने, आय दरस प्रभु दीने। कही श्रीमुख से सुनहु घ्रुवजी, ये राज अटल तुम लीजे ॥



ऐसी हढ़ भक्ति जो करते। ते जन जग को जीते। कहत नित्यानंद यार चित्त सुन! अब ऐसा अमित रस पीजे ॥

> मङ्गल द्वादशी ॐ नमा भगवते वासुदेवाय

न भू उसे है सब का निदा न॥ मो दाग्नि में प्राण अपान हो मो। प्रिया के प्रिय हो चिदा भ ॥ भ क्ति ग ति है चिरा ग। प्रभावा वह बनो, शी करो शुद्ध स्वभा व ॥ ते जो मयी में कुछ भी नहीते। वा र्ता भवार्ताः मय वासवा चिति प्राण परा चिदा सु । सभी वा भी नहीं दे॥ वु छ ž वा णी परा चिति भावना वा । को देवो सब

[ प्रत्येक पंक्तिका पहला और अन्तिम अक्षर लेनेसे 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय' मन्त्र बन जाता है। ]

#### अभिमान

हमारी ॥टेक॥ किस पर करत गुमान रे मन, मान हाड़ चाम का बना यह पींजरा, सकल युरुष भज नारी। तिस को तुम अपने कर मानों, यही भूल बड़ भारी.॥ बहे तू क्यों बिन वारी॥ दो दिन की है चमक चाम की, सो तूँ लेह विचारी। बिन बिचार कछु सार मिले ना, छाँड़ सकल चित यारी॥ आप तू खुद गिरधारी॥ दो दिन का है जीना जगत में, सो तूँ जाने अनारी। भवसागर से तिरना होय तो, हो अतिशय हुशियारी॥ ्तव ही होवे भव पारी॥

इस में संशय मत मन .राखो, यह सत्य भज हे वारी। कहे अलमस्त नित्यानंद स्वामी, सो मुख है अति भारी॥ कही तोसे में सारी॥

## संत सुधाकर

( प्रेषक--पं० श्रीरामनिवासजी शर्मा )

कान्हा तेरी वेणु बजे रस की वेणु बजे रस की, मोहन तेरी वेणु बजे रस की ॥ तेरी वेण को नाद अवण कर, जागी प्यास दरस की || कान्हा० || रैन-दिना चित चैन गहत नहिं, लागी लगन परस की ॥ कान्हा० ॥ में तेरी 'सुधाकर' मेरो बतियाँ अरस-परस की ॥ कान्हा० ॥ एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥ मनोहर, मोहन श्याम लाओ ॥ एक० ॥ गो-ग्वालन सुध होने हितः उन्नत भारत सुनाओ ॥ एक० ॥ गीता-मर्म दिखा व्रजभूमि-सुधाकर, ज्योति सब का तमस हटाओ ॥ एक बार प्रिय आओ, जग को फेर दिपाओ ॥ कान्ह को है अद्भुत खरूप विख कान्ह की बिचित्र छिब सारी जनताई है। सुधाकर करके बिचार नीके देखि लेहु कान्ह तें न न्यारी कोई वस्तु दृष्टि आई है। . क्वान्ह को भयो है जन्म कान्ह ही प्रमोद छायो कान्ह को ही देत कान्ह आनँद-यधाई है॥

बने दुष्ट कान्न् रहे ना उच्च धर्म जहूँ। हो सुनीति का खून सुजन जन दंहित हों जहूँ॥ जहूँ न होय सन्मान सत्य का मर्यादा का। दुर्जन करें बखान अमित उच्छृंखलता का॥ दिन-रात प्रजा की पीर जहूँ न कुछ शान्ति-सुख छान दे। राज-धर्मका लेश भी तहूँ न सुधाकर जान ले॥

यज्ञ-याग जप-होम भूलि

भूलि बैटे देश-धर्म-कर्म की कहानी को।
भूलि बैटे जाति-धर्म कुल-धर्म देश-धर्म,
भूलि बैटे राज-धर्म वेद-शास्त्र वानी को॥
मला होगा किल माँहिं कैसे जग मानवों का,
भूलि बैटे प्रेमियों की प्रीति रस-सानी को।
सुधाकर एक आज अब तो उपाय है यह,
भाव धारे स्थामा-स्थाम जग-सुखदानी को॥

# योगी गम्भीरनाथजी

लहराई है ॥

पुजा-पाठ

(जन्म-स्थान---जम्मू (काइमीर), गुरुका नाम--वावा गोपालनाथजी गोरखपुरवाले, देहावसान-सन् १९१७ ई० २३ मार्च।)

वास्तवमें अनेक रूपोंमें एक ही परमात्माका निवास है, उनमें भेद-दृष्टि नहीं रखनी चाहिये । यद्यपि रूप अनेक हैं तथापि उनमें सत्य एक ही है ।

चन्द्र कान्ह, सूर्य कान्ह, ग्रह कान्ह, तारा कान्ह,

कान्हमय लता-पता भूमि

भगवान्के नामपर भरोसा करना चाहिये। भगवन्नाम-से आपकी समस्त इच्छाओंकी पूर्ति हो जायगी।

सदा सत्य बोलना चाहिये । छल-प्रपञ्चसे दूर रहना चाहिये । 'अहम्' में नहीं चिपकना चाहिये । दूसरोंको कभी दुरा-भला नहीं कहना चाहिये । समस्त धमों और मत-मतान्तरका आदर करना चाहिये । भिखारियों, दीन-दुखियों और असहायोंको बड़े प्रेमसे भिक्षा देनी चाहिये और विचार करना चाहिये कि इस प्रकार हम ईश्वरकी ही पूजा कर रहे हैं । बीती बार्तोंको कभी नहीं सोचना चाहिये। जो कुछ हो गया वह बदला नहीं जा सकता। पीछे न देखकर आगे बढ़ते रहना चाहिये।

यदि परमेश्वरसे कभी कुछ माँगनेकी आवश्यकता पड़ जाय तो सदा उनसे प्रेम-भक्तिकी ही याचना करनी चाहिये।

अपने धर्म-प्रन्थोंका अवलोकन करते रहना चाहिये। इस दिशामें श्रीमद्भगवद्गीता पर्याप्त है। समस्त देश और कालके लिये श्रीमद्भगवद्गीता एक अचूक पथ-प्रदर्शक है।

ईश्वरसे सूत्य कुछ भी नहीं है, कण-कणमें वे परिन्याप्त हैं। सारे पदार्थ और रूप उन्हींके हैं।

आध्यात्मिक क्षेत्रमें यह विचार करनेकी आवश्यकता होती है कि क्या सत् है और क्या असत् है; क्या नित्य है

सं० वा० अं० ६८—

और क्या अनित्य है। आत्माका क्या म्बरूप है और अनात्माका क्या लक्षण है। मुक्ति क्या है और बन्धन क्या है। बन्धनके हेतु कीन हैं और उपने नाशके उपाय क्या हैं। मगवान, जीव और जगतके नीच क्या मन्दन्व है। इत्यादि-इत्यादि।

मुक्तिभी इच्छा रखनेवालोंको विचारपूर्वक यह इदयक्षम कर छेनेकी आवश्यकता है कि विषय-वासनाको जितना ही अवसर दिया जायगा, उतना ही बन्धन और क्लेशकी दृद्धि होती जायगी । भोगवासनाका संकोच और तत्त्वज्ञान-वापनाका विकास ही दुःख-निवृत्ति और कृतार्थता-प्राप्तिका प्रथम सोपान है। वासनाधीन होकर विषय-भोग करनेपर सम्पूर्ण प्रकारसे मनुष्यत्वकी हानि होती है और परमानन्द-प्राप्तिका प्रषः हो जाता है। इस बातका विचार करते-करते ही बैराग्य र उठता है। इसीके साथ सारासार विचारके द्वारा—परमात्मा सार पदार्थ है। उसके व्यतिरिक्त अन्य सभी कुछ असार है। इस तत्त्वको समझकर परमात्माके साथ सजीव सम्बन्ध सा करना होगा। उसके बाद अपने अधिकारका विचार क कर्म, उपायना, ज्यान, ज्ञान इत्यादि विभिन्न साधन-मागों से कौन-सा मागे अपने लिये सहज हो परमात्माके साधाका विशेष अनुकूछ होगा। इसका निर्णय करके ऐकान्तिक पुरुषा के साथ उसी प्रथपर अग्रसर होनेकी सावस्यकता है।

## श्रीकृष्णनन्दजी महाराज (रंकनाथजी)

[जन्म—वि० सं० १८४८ नजरपुरा गाँव (होशंगावाद)। जाति—नामंदीय श्राह्मण । पिताकाः नाम—श्रीकाशीरामजी देहावसान—वि० सं० १९१२ भादी सुदी ११। उम्र ८४ वर्ष ।]

( प्रेमक--- श्रीराचेक्यामजी पाराशर )

रामकृष्ण रामकृष्ण रामकृष्ण कहो रे मन ॥ टेक ॥ काल चक मस्तक पै उदय अस्त मझ रे ॥ संत शास्त्र कहे बानि ताहि को समझ रे ॥ हिर रस बिन जितने रस सब रस अकाल रे ॥ जग विकार मंद मित सब ही को तज रे ॥ श्रीळाळजीकूँ भक्तिप्रिय समझ भज रे ॥ श्रीळाळजीकूँ भक्तिप्रिय समझ भज रे ॥ जात पाँत नाहीं देखि तार लियो गज रे ॥ रक सदा काल सेवि संतन की रज रे ॥ जाका प्रसुपद से न अनुसार, और मन ताके निकट न जैये॥ टेक ॥ सुक्तं प्रसुपद से न अनुसार, और मन ताके निकट न जैये॥ टेक ॥ सुक्तं अंत करण से जानिये कारो नाग ॥ स्वच्छ न होय अन्त समुकारे दूध म्हवाबी काग ॥ स्वक्त समान जीवत है जग में जीवन जिनको अकाज ॥ संक कहत उर ज्ञान न उनके ना छूटे उर दाग ॥

मत दीजो बहुप्पन रे प्रभु ॥ टेक ॥
पूँजी मेरी चृया जायगी जोड़ रह्यो कन कन रे।
पृद्धि पावै रज गुण बहुपन मो सो नहीं होत सहन रे॥
पर्व आये बामें बहुतेरी ऐसी चपछ वो मन रे।
रक माँगू याहि प्रभु तुम से लग्गो रहु चरनन रे॥

जिनकी लगन न नाय से लगी || टेक || मृतक समान जीवन है जाको पृरव जन्म को दागी | प्रमु जस सुनि कल्लु प्रेम न आयो कहा कियो निज स्यागी || रहत प्रपंच नाथ पद मूरत ताहि जान वह भागी। प्रमु जस सुनि मन द्रवत न कवहूँ सो मन जान अभागी॥ रंक कहत प्रभु जस अधनासक ज्यों गंजिन कूँ आयी॥

हरे मन जब लौं न भजे नंदनंदनको ॥ टेक ॥ तय लीं दाह मिटै नहीं तेरी मिटे न त्रास भव-फंदन की । ज्यों हों तृष्णा थके नहीं तेरी त्यो ही न मुलझ भव-बंधनकी ॥ तत्र लो नाहिं घड़े सत्संगति घड़ेगो संग मति मंदन को । रंक भजन विनु आयसु भोगे बुचा रूख जस चन्दन को ॥ जिनको धन्य जगत में जीवन जिनको सब जग करे बखान॥डेका मुख ते भजन करत वे निश दिन करते दान देत बोलत सत । पग ते गमन करत मंदिर में कथा में साधव कान ॥ वे बैरी ना काह के जग में कोड़ करे वैर अजान। उनसे जिनको बुरो भलो नहीं मन में कोउ कर दे अपमान ॥ सत् संगत में आनंद जिनको करे नित प्रमु को ध्यान। नाम रुपेटी वाणी बोहे राखे सब को मान॥ दुख सुख निज लेखे बराबर और लाम निज हान। रंक उनको प्रणाम हमारो वे जन हमारे प्रान ॥ भजन करो जग जानु प्रमु को भजन करो जग जानु ॥ टेका। जोग जम्यू तप दान नेम बत तीर्थ गमन पहिचातु। इन में विधन अनेक प्रकार के सत्त यचन पहिचातु ॥ कुळ अभिमान से भजन बनत नहिं तातें फिरत विगानें। सरम हाल रही भरम सवन पर तामुं जग बदातुं॥

जोगी जगी दानि ब्रित नेमी ये सुत प्रभु को स्याणुं रे।
भजन समान भक्त कछु जामे ना भक्त बाल है तानुं॥
ये साधत जिन वृच्छ की धेनु जे कहे से कहेत दुझान रे।
भक्ति वच्छ हरि धेनु चरवावे बछोड़ेगी पान्हु॥
भासत जुग सत त्रेता जप कीन्हु द्वापर पूजा ठानुं।
रंक भक्ति केवल किल काल मुं श्रीपत को पत जानुं॥
काया गढ़का वासी मन रे तुखे कहँ लग देउँ शिखापण रे।
नीच माँग छिब ल्रिट रह्या त्ने जोड़ियों कण कण रे॥
मान वड़ाई अहंकार में यो वृथा जाय निज तन रे।

मिक्त ज्ञान वैराग्य मिळे ना तू जीत शत्रु को रण रे ।।
रंक कहे कुमती आफत से तू हुइ जाइस निरधन रे ।
कामना नाहिं भळी मन जान करेगी जमपुर में हैरान ।
जिनने कामना जीती यारो उनक लहजा भारी।
ज्ञान राज की मारफत से हुई आलखत यारी।।
कामना के बद्दा में मन वासव जग मूल भुळाना।
फेर जनम फिर मरना यारो फिर फिर आना जाना।।
जिनके कामना अंत बसी है उनके अंत अँधेरा।
अन्तकाल जम दूत संग है जाता जमपुर घेरा।।

## श्रीदीनदासजी महाराज

[ नाम—श्रीसदाशिवजी शुङ्घ । आविभीव—१८९२ वि० सं० । जन्म-स्थान—रहटगाँव ( होशंगाबाद जिला ) । जाति——नार्मदीय प्राह्मण । पिताका नाम——नरोत्तमजी शुङ्घ । गुरुका नाम——श्रीकृष्णनन्दजी रंकनाथ । ]

( प्रेषक--श्रीराधेश्यामजी पाराञ्चर )

many att and a state of

गुन गाई लीजो रामजी को नाम अति मीठो ॥ टेक ॥ रामरस मीठो सो तो मीठो नहीं कोई रे जाने जिनने पियो दूजो स्वाद लागे सीठो । जो नर राम रसायन त्यागे तैले जमका

दूत कूटी कूटी कर पीठो ॥

राम नाम बाल्मीक भजन करियारे लगी समाधि उपर हुई गयो मीठो। महामुनि की पदवी पाई भील

करम तन मन से छूट्यो।

निश्चय कर आवे तेले प्रभु पद पावे रे जैसो गुड़ में लिपटत चींटो।

मुंड की टूटे वाकी चुंगल नहीं घूटे रे ऐसो भजन में मन कर ढीटो॥

प्रेम को संजोगी भाव भक्त को भोगी रे नहीं सुहात तप पंथ आगी को।

दीनदास भजन करत है झाँझ मृदंग करताल छै फूटो॥

मिल राम से प्रीत करो अपनी ॥
कहा सोवत नर मोहनी समु काल अचानक डारे झपनी ।
प्रेम कुटी मुँ बैठ के मनुवा गल विच डार लो वो नाम कफनी ॥
मूल मंत्र जो श्वास उसास में यहि माला निस दिन जपनी ।
दीनदाम घरो राम भरोमो शीतल करे तन की तपनी ॥
राम नाम चित घरतो रे मन भव सागर से तरतो ॥
राम-नाम मारी हिय में घरतो तीन ताप नहीं जरतो।

राम-रलायन प्रेम कटोरन पी पी आनंद भरतो॥ राम-रिंक की संगत करतो नहीं भवकूप में परतो। दीनदास देखें सब मत मुं नाम बिना नहीं सरतो॥

- तृष्णा बुरी रे बलाय जगत में ॥ टेक ॥ इस तृष्णा ने कई घर घाले ऋषी मुनी समुदाय। बड़े बड़े रजधानी छूटे रैयत कर रही त्राहि॥ ध्यानः वचन दे वाचन सुमिरन प्रभु दरशन को जाय। खान-पान बनितादिक देखे ताहि में छलचाय॥ या तृष्णा है ऐसी जैसे कार्तिक स्वान फिराय। भटकत भटकत फिरे रैन दिन तोहू न शान्ति छलाय ॥ पहिले मुख लागत है मीठो फिर सिर धुनि पछताय। है कोई ऐसो संत भूरमा याहि को देय छुड़ाय।। सदा ध्यान रख रामचरण को याही में मुख-सार। जिन के चरण-कमल की रजपर दीनदास बिल जाय ॥ जिन के साधन संग नहीं हेतः सो नर मरयो पड़यो भव-खेत॥टेक॥ भजन करत इरषा जो करे तिनको जानियो जीवत-प्रेत। नामामृत का त्याग करत है सो ख़ल विखर सचेत ॥ उपर नम्र अन्न कठिनाई जैसे वगुला स्वेत। दीनदास भजो नाम कल्पतरु भवसागर पर सेता।

जाग सबेरा चलना बाट ॥ टेक ॥ जाग सबेरा नहीं तो होयगा अबेरा, कब उतरोंगे भव चौड़ो पाट ॥ मोह कीच भ्रम वस मन फँस गयो मान मनीकी सिर बाँधी गाँठ । यो मन चंचल हाथ न आवत मन छे गठीलो भैया आठों गाँठ ॥ भजन करार करिन तू आयो भूल गयो धन देखित ठाठ। दीनदास रघुवीर भजन बिन छुटे नहीं तेरे मन की गाँठ॥

पड़े वाँकी बखत कोई आवे नहीं काम ॥ टेक ॥
तन मन से धन धाम सँवारो कियो संग्रह धन कस कर चाम ॥
वात पित कफ कंट कुं रोकत टकमक देखत मुत अरु बाम ॥
जब काया में आग लगाई भगे लोग देखे जरतो चाम ॥
वाँकी बख्त को राम बसीलो सीतापित शुभ मुंदर श्याम ॥
दीनदास प्रभु कृषा करे जब अंत समय मुख आवत राम ॥

रसना राम नाम क्यों नहीं बोलत ॥ टेक ॥ निश्चि दिन पर-अपवाद बखानत क्यों पर-अघ को तोलत ॥ यंत समागम प्रेम कटोरा राम रसायन घोलत । तहाँ जाय कुशब्द उचार के क्यों ग्रुभ रस तूँ टोलत ॥ जो कोई दीन आवे तब सन्मुखं मर्म बचन किह वोलत । मर्म बचन में सार न निकसत ज्यों काँदे खु छोलत ॥ नर मुख मंदर सुंदर पाय के सुधा बचन क्यों न बोलत । दीनदास हिर चिरित बखानत आनंद सुख क्यों न डोलत ॥

भजन कर आयु चली दिन रात ॥ टेक ॥
या नर देही सुंदर पाई उठो बड़ी परभात ।
राम भजन कर तन मन धन से मान ले इतनी बात ॥
कुटंब कबीला सुख के साथी अंत कूँ मारत लात ।
दीनदास सुत राम-धाम तिज क्यों जमपुर को जात ॥

----⇔э@e-<del>--</del>--

## संत श्रीनागा निरङ्कारीजी

( जन्म-अठीलपुरनरेशके घर, पंजाव-प्रान्तीय । स्थान-कानपुर जनपदका पाली राज्य । )

पड़ी मेरी नइया विकट मॅझधार।

यह भारी अथाह भवसागर, तुम प्रभु करो सहार्॥

ऑधी चलत उड़त झराझर मेघ नीर बौछार।

झाँझर नइया भरी भार से, केवट है मतवार॥

किहि प्रकार प्रभु लगूँ किनारे, हेरो दया दीदार।

तुम समान को पर उपकारी, हो आला सरकार॥

खुले कपाट-यिन्त्रका हिय के जहँ देखूँ निरविकार । 'नागा' कहै सुनो भाई संतो सत्य नाम करतार ॥

अब तो चेत मुसाफिर भाई ॥ बार-बार पाहरू जगावत, छोड़त नहिं अलसाई। अब तो मिलना कठिन पिया का, उलटी भसम रमाई॥ घर है दूर मेरे साई को, जीव जंत सब उड़ जाई। 'नागा' कहै सुनो माई संतो सत्य नाम की करो दुहाई॥

# सिन्धी संत श्रीरामानन्द साहब छिकमान

( प्रेषक---श्रीश्यामसुन्दरजी )

तुम शान्ति करो कोई शोर नहीं।

तुई दूरि करो कोई होर नहीं॥

तुम साधु बनो कोई चोर नहीं।

तुम आपु छखो तब तुं ही तूँ ही॥

ना मानो तो कोई जोर नहीं।



मेरे प्यारे ! इस दुनियामें ऐसे रही, जैसे जेलमें जेलर तथा है । जेलमें जेलर तथा कैदी दोनों रहते हैं । जेलर आजाद रहता है पर कैदी वन्धनमें रहता है । तुम जेलरकी माँति आजाद होकर अपने आत्माका विलास जानकर सब काम करते रहो ।

## संत अचलरामजी

( प्रेषक--वैद्य श्रीवदरुद्दीनवी राणपुरी )

मुझ को क्या हूँ है बन-बन में, मैं तो खेल रहा हर फन में।। पिंड ब्रह्मांड में व्याप रहा हूँ चौदह लोक भुवन में।। अकास वायु तेज जल पृथ्वी इन पाँचों भूतन में। सूर्य चन्द्र में विजली तारे मेरा प्रकाश है इन में। सारे जगत का करूँ उजारा हुआ प्रकाश सब जन में ॥ कमती-ज्यादा नहीं रोम रोम रग-रग सब में पूरण एक बराबर पहाड़ और राइ तिल में । अन्नलराम सतगुरु

कमती-ज्यादा नहीं किसी में एक गार हूँ सब में ॥ रोम रोम रग-रग में ईश्वर इन्द्रिय प्राण तन मन में । अचलराम सत्तुमुक कृपा बिन नहीं आवत लेखन में ॥

## पण्डित श्रीपीताम्बरजी

[ शान--कच्छ देश। बन्मकाल वि० सं०१९०३]

(प्रेषक--श्रीधर्मदासजी)

जय जानत है निज रूपहि कूँ । तय जीवन्मुक्ति समीपहि कूँ ॥ भ्रम बंद निवृत्ति सदेहहि कूँ । सुख सम्पति होवत गेहहि कूँ ॥ विदवान तजै इस देहहि कूँ । तब पावत मुक्ति विदेहहि कूँ ॥ तम लेश भजे सद नाशिह कूँ। तज देत प्रयंच अभासिह कूँ॥ सरिता इव सागर देशिह कूँ। चिन् मात्र मिलाय विशेपिह कूँ॥ चिद होय भजे अवशेषिह कूँ। निह जन्म पीतांवर शेपिह कूँ॥

## सद्गुरु श्रीपतानन्द आत्मानन्द स्वामी महाराज

(प्रेषक--श्रीआत्मानन्ददास रामानन्द बगदालवार)

मनुष्यो ! तुमने कभी सोचा है क्या, यह जो विशाल रूपसे विश्मृतिकी किपत सृष्टि दीख रही है वह वास्तवमें क्या है ? इसीको तुमने सत्य मानकर मान, अहंकृति, वैभव, विषयाभिलाषासे इस स्वप्नवत् क्षणभंगुर देहको ही अपना सर्वस्य समझ लिया है और केवल विचारहीन पशुवत् आचरण-्को ही चातुर्य और प्राज्ञ कहानेका प्रयत्न किया जा रहा है। इस अभिलाषामें न तमको धर्मकी पहचान है न ईश्वरकी। धर्म और ईश्वरको तुमने विषयामिलाषाकी पूर्तिका एकमात्र साधन बना लिया है। इतने अन्याय, इतना स्वार्थमय खेल खेलकर भी, तुमने जिस इच्छासे और जिस कामनासे इस अमूल्य मानव-शरीरको धारण किया था। क्या उसमें तुमने कोई सफलता प्राप्त की है ? भाइयो ! इसी -भूल और विस्मृतिसे विश्वके नियम चक्रमें इस स्थानको प्राप्त करके चौरासी लक्ष योनियोंके दुःखोंको सहन बन गया है। करते हुए तुम्हारा जीवन दुःखमय इसीलिये तुममें सचे दुःख और मुखका ज्ञान ही नहीं रहा । अपना जो सखमय स्वरूप है। उसको तुमने पुराणोंके गयोड़े वतलाया और जिसने दुःखकी प्रज्विलत ज्वाला भड़काकर सारे प्राणियोंको अस्तित्वहीन बना दिया है, उस भौतिक जड़वाद राक्षसको तुमने अपना परम मित्र मान लिया है! सोचो, विचार करो । भौतिकताका आधार यह शरीर कालके

एक थपेड़ेसे मिट जायगा और तुमने यह जो भौतिकताका रंगीला महल बना लिया है, वह क्षणोंमें जहाँ-का-तहाँ विलीन हो जायगा ! यदि तुम मनुष्य हो तो अपनी ओर मुङ्कर देखो, सोचो-यहाँपर तुम्हें क्या त्यागना है और क्या ग्रहण करना है। विचारसे देखनेसे तुमको यह सहज माल्र्म होगा कि विविध रूपोंमें जो विकृतिमय वस्तुएँ हमको दीख रही हैं, वे केवल अस्तित्वहीन और अपने स्वरूपपर ही प्रत्यारोपित हैं। प्रत्यारोप उसी अवस्थामें होता है कि जय अपने स्वरूपकी विस्मृति हो जाती है, जैसे रज्जुके भूलनेसे सर्पका आरोप या सुवर्णके भूलनेसे अलंकारका आरोप होता है। वास्तवमें हम अपने स्वरूपको भूलकर ही जन्म-मृत्युके यन्त्रमें पीसे जा रहे हैं । खरूप-स्मृति होनेपर तो यह जन्म-मृत्युका खेल इमको बाल-लीलावत् और हास्थास्पद प्रतीत होगा। मैं सत्य और आन्तरिक प्रेरणासे अखिल मानव-समाजको यह प्रार्थनामय संकेत करना चाहता हूँ कि वे अपने ईश्वरमय खरूपकी प्राप्तिके विना जो कुछ भी करना-कहना चाहते हैं, सब न्यर्थ वाणी-विलास है। मेरी मङ्गलमय स्वात्मारूपी प्रभुसे प्रार्थना है कि वे अखिल मानव-जातिके कल्याणके लिये शीघ मङ्गल-प्रभातका प्रादुर्भाव करके अखिल मानव-प्राणीको स्वरूपामृतका पीयूष पिलाकर सबको जन्म-मृत्युकी बाघासे मुक्त कर अजरामर बना दें।

# महाराज चतुरसिंहजी

( उद्यपुरके महाराणा फतहरिंत् जीके जेठे माई श्रीसरत्तिहजीके चौथे पुत्र । जन्म-नि० सं० १९१६ माध कृष्ण १४ । परधामगमन-सं० १९८६ आपाइ कृष्ण ९ । महान् भक्ता, विद्वान्, किन, वैराग्यवान् )

मों संगार विमार चित, उमों अन्नार करतार। मों करतार सँभार नित, उमों अनार संसार॥ माम मुन्नों नाम में नहीं अनोखों बात। दो सूच आखर तऊ आखर याद न आत॥ जो टेरो तैं राम की तो देरो मत-पार। नाहिंत फेरो जगत की, परि है वारंबार॥

## संत टेऊँरामजी

( सिन्धके प्रेमप्रकाशसम्प्रदायके मण्डलाचार्य। देह-त्याग सन् १९४२)

उसी देव को पूजत हूँ में, जिसका दरजा आला है। सन के अंदर व्याप रहा जो, सन से रहत निराला है।। देह निना जो परम देव है, जाका नाम अकाला है। टेऊँ तिसका ध्यान धरे मैं पाया धाम निश्चाला है।। जो कुछ दीसै सोई है प्रभु, उस निन और न कोई है। नाम-रूप यह जगत नना जो, नामुदेव भी नोही है।। अस्ति भाति प्रिय रूप जो, सत् चित् आनंद सोई है। कह टेऊँ गुरु भ्रम मिटाया, जह देखूँ तह अई है।। टेऊँ गफलत नींद में, बीते जन्म अनेक। मनुष्य जन्म को पाइ के, तजी न सोवन टेक॥ मात-गर्भ में सोय पुनि, सोये मा की गोद। यौनन में तिय संग तुम, सोये किया विनोद॥

बूढ़ेपन में खाट पर, सोय रहे दिन रैन।
अरथी पर चढ़ अन्त में, कीन चिता पर सैन॥
ऐसे सोवत खोय दी, टेऊँ मानुष देह।
हाथ मले बिन हाथ कछु, आवत ना फिर एह॥
मानुष जन्म लेके, काम नीके नाहि कीने,
आम के उखाड़ तर कीकर लगाये हैं।
पशुवत पेट भरे, हरि का न ध्यान कीना,
भव-कूप माँहि पड़ि, बहु दु:ख पाये हैं॥
काम, कोध, लोम माँहि, आयु सब खोय दीनी,
साधु-संग बैठके न हरि गुन गाये हैं।
कहे टेऊँ तीन लाज, तोड़ के न काज कीना,
आप जाने बिन तन रत्न गँवाये हैं॥

# स्वामी श्रीस्वयंजोतिजी उदासीन

( ऋपिकेशनिवासी उदासीन सम्प्रदायके प्रसिद्ध संत )

परसं जगुः। सर्वेषामपि शास्त्राणां रहस्यं तत्र समाप्यते-॥ भगवज्रक्तिनिष्टां गीता हि सैव साधनरूपा च फलरूपा च निष्ठयोः। उपसंहता ॥ ज्ञानकर्माख्ययोस्तसाद्गीतान्त ह्याश्रमधंर्मेभ्यस्तथा । वर्णधर्मभयो सर्वेभ्यो गरीयसी ॥ सामान्येभ्यो -भगवद्गक्तिरेकैव यस्माद्न्यावेक्षाविरहिणः । भगवतो 🕛 भक्तो तस्यैवानुग्रहाज्ज्ञानात्कृतार्थो भवति मुमुक्षुभिः । भगवद्गक्तिरेकैवातो धर्माः सन्तु न वा सन्तु सापेक्षैः खलु किंच तैः ॥ ( राजयोगप्रदीपिका, पञ्चम प्रकाश श्लोक ३७०-३७४ )

( राज्यागप्रदापका, प्रश्नाम समस्त शास्त्रोंका भगवद्-मक्तिकी निष्ठाको ही आचार्योंने समस्त शास्त्रोंका

परम रहस्य बतलाया है, श्रीमद्भगवद्गीताका भी भगवद् भक्तिमें ही उपसंहार हुआ है। भगवद्भक्ति ज्ञानिष्ठा एवं कर्मानष्ठा दोनोंका साधन भी है और फल भी [ इसीलिये गीताके अन्तमें उसका उपसंहार किया गया है। निस्तंदेह भगवद्भक्ति अकेली ही सम्पूर्ण सामान्य वर्णधर्मों एवं आश्रमधर्मोंसे बड़ी है; क्योंकि निश्चय ही भगवान्का भक्त अन्य किसी साधनकी अपेक्षा न रखकर केवल उनकी कृपासे ही ज्ञान प्राप्तकर कृतार्थ हो जाता है। इसलिये मोध चाहनेवालोंको एकमात्र भगवद्भक्तिका ही अनुष्ठान करना चाहिये—उपर्युक्त धर्मोंका आचरण चाहे हो या न हो; क्योंकि उन धर्मोंसे क्या होना-जाना है, जो मुक्तिके स्वतन्त्र साधन नहीं हैं अपितु ज्ञानादिकी अपेक्षा रखते हैं।

## स्वामीजी श्रीभोलेबावाजी

( वेदान्तके प्रसिद्ध लेखक, आगरा माळ्वाले वावाके शिष्य )

## हरिगीत छन्द

मानव । तुझे नहिं याद क्या १ तू ब्रह्म का ही अंश हैं। कुल गोत्र तेरा ब्रह्म है, सद्ब्रह्म तेरा वंश है।। चैतन्य है तू अज अमल है, सहज ही सुख राशि है। जन्मा नहीं, मरता नहीं, कूटस्थ है अविनाशि है।। निस्संग है, वेरूप है विनु टंग है। तीनों शरीरों से रहित, साक्षी सदा विनु अंग है ॥ सुख शान्ति का भण्डार है, आत्मा परम आनन्द है। क्यों भूलता है आप को ? तुझ में न कोई इन्द्र है ॥ क्यों दीन है तू हो रहा ? क्यों हो रहा मन खिन्न है ? । क्यों हो रहा भयभीत, तू तो एक तत्त्व अभिन्न है॥ कारण नहीं है शोक का, तू शुद्ध बुद्ध अजन्य है। क्या काम है रे मोह का, तू एक आत्म अनन्य है ॥ तू रो रहा है किस लिये ? आँसू बहाना छोड़ दे। चिन्ता चिता में मत जले; मन का जलाना छोड़ दे ॥ आलस्य में पड़ना तुझे प्यारे ! नहीं है सोहता । अज्ञान है अच्छा नहीं, क्यों व्यर्थ है तू मोहता ? ॥ त आप अपनी याद कर, फिर आत्म को तू प्राप्त हो । ना जन्म ले मर भी नहीं। मत ताप से संतप्त हो ॥ जो आत्म सो परमात्म है, तू आत्म में संतृप्त हो । यह मुख्य तेरा काम है, मत देह में आसक्त हो ॥ त् अज अजर है अमर है, परिणाम तुझ में है नहीं। मचित् तथा आनन्दघन, आता न जाता है कहीं ॥ प्रशान शाश्वत मुक्त तुझ में रूप है नहिं नाम है। कुटस्थ भूमा नित्य पूरण काम है निष्काम है॥ माया रची तू आप ही, है आप ही तू फँस गया। कैमा महा आश्चर्य है। तू भूल अपने को गया ॥ संधार-सागर डूव कर, गोते पड़ा है खा रहा। अज्ञान में भव सिन्धु में बहता चला है जा रहा ॥ हे सर्वत्यापक आत्म त् मव विश्व में है भर रहा। छोटा अविद्या से बना है, जन्म ले ले मर रहा ॥

माने खयं को देह तुः ममता अहंता कर रहा। चिन्ता करे है दूसरों की, न्यर्थ ही है झर रहा ॥ कर्ता बना भोक्ता बना शता प्रमाता बन गया । दलदल ग्रुभाग्रुभ कर्म में निस्तंग भी तृ सन गया ॥ करता किसी से राग है, माने किसी से द्रेप है। इच्छा करे मारा फिरे तू देश और विदेश है।। हैं डाल लीन्ही पैर में जंजीर छालीं कामना । रोवे तथा चिल्लाय है, जब ऋष्ट का हो गामना ॥ धन चाहताः सुतः दारः नाना भोग है तृ चाहता । अंघे कुँवें में कर्म के गिर कप्ट नाना पावता ॥ माया नटी के जाल में फँस हो गया कंगाल तू। दर-दर फिरे है भटकता, जग नेट मालामाल तृ॥ त् कर्म बेड़ी में वेंथा। जन्मे पुनः मर जाय है। केंचा चढ़े है स्वर्ग में फिर नरक में गिर जाय है ॥ मजब्त अपने जाल में माया तुझे है वाँधती। दे जन्म तुझ को मारतीः गर्मामि में फिर राँधती ॥ चिन्ता क्षुधा मय शोकमय रातें तुझे दिखलावती। भव के भयानक मार्ग में वहु भाँति है भटकावती ॥ संसार दलदल माँहि है माया तुझे धसकावती। त् जानता जँचा चहूँ, नीचे लिये है जावती ॥ ज्ञानामि होली बाल के, माया जली को दे जला। ज्ञानामि से जाले विनाः टलनी नहीं है यह वला ॥ यह ज्ञान ही केवल तुझे सुख मुक्ति का दातार है। ना ज्ञान बिन सौ कल्प में भी छूटता संसार है।। सव वृत्तियों को रोक कर, तू चित्त को एकाग्र कर। कर शांत सारी वृत्तियाँ, निज आत्म का नित ध्यान कर ॥ जब चित्त पूर्ण निरुद्ध हो, तब तू समाधी पायगाः। जवतक न होगा चित्त थिरः नहिं मोह तवतक जायगा ॥ जब मोह होगा दूर तब तू आत्म को लख पायगा। जब होय दर्शन आत्म का, कुतकृत्य त् हो जायगा ॥ मन कर्म वाणी से तथा जो ग्रुद्ध पावन होय है। अधिकारि सो ही योग का है ज्ञान पाता सोय है ॥

हो तू सदाचारी सदा मन इन्द्रियों को जीत रे। ना खप्त में भी दूसरों की तू बुराई चीत रे॥ क्या क्या करूँ कैसे करूँ, यह जानना यदि इष्ट है। नो झारत संत बतायँगे। जो इप्ट या कि अनिष्ट है ॥ श्रद्धायहित जा शरण उन की त्याग निज अभिमान दे । निर्देग्भ हो निष्कपट हो। श्रति संत को सन्मान दे ॥ भी और भेरा खारा दे मत छेश भी अभिमान कर । सब का नियंता मान कर विश्वेश का ही ध्यान धर ॥ मत मान कर्ता आप को। कर्तार भगवत जान रे । ता स्वर्ग द्वारा जाय खल तेरे लिये सच मान रे ॥ निशि दिन निरंतर वरसती सुख मेघ की शीतल शडी। भीतर न तेरे जा सके है आड़ समता की पड़ी ॥ मसता अहंता त्याग दे, वर्षा सुधा की आयगी। र्दुर्गा-जलन बुझ जायगी, चिन्ता-तपन मिट जायगी ॥ ममता अहंता वायु का झोंका न जवतक जायगा। विज्ञानदीपक चित्त में तेरे नहीं जुइ श्रति संत का उपदेश तवतक बुद्धि में नहिं आयगा । नहिं शांति होगी लेश भी नहिं तत्त्व समझा जायगा ॥ सिद्धान्त सचा है यही जगदीश ही कर्तार है। सव का नियंता है वही ब्रह्माण्ड का आधार है।। विश्वेश की मर्जी विना नहिं कार्य कोई चल सके। ना सूर्य ही है तप सके, नहिं चन्द्र ही है हल सके ॥ 'कुछ भी नहीं मैं कर सकूँ, करता सभी विश्वेश है।' ऐसी समझ उत्तम महा, सचा यही आदेश है ॥ पूरा करूँगा कार्य यह, वह कार्य मैंने है करा। पूरा यही अज्ञान है, अभिमान यह ही है खरा ॥ भीं क्षुद्र है, भोरा' बुरा, भुझ' भी मृषा है त्याग रे । अपना पराया कुछ नहीं, अभिमान से हट भाग रे ॥ यह मार्ग है कल्याण का हो जाय तू निष्पाप रे। देहादि भीं मत मान रे, भीहं किया कर जाप रे ॥ यदि ज्ञांति अविचल चाहता, यदि इष्ट निज कल्याण है । संशय रहित सच्च जान तेरा शत्रु यह अभिमान है ॥ मत देह में अभिमान कर, कुल आदि का तज मान दे। निहं देह मैं। निहं देह मेरा। नित्य इसपर ध्यान दे ॥

है दर्प काला सर्पः सिर उसका कुचल देः, मार दे। ले जीत रिपु अभिमान को, निज देह में से टार दे॥ जो श्रेष्ठ माने आप को, सो मृढ चोटें खाय है। त श्रेष्ठ सब से है नहीं, क्यों श्रेष्ठता दिखलाय है॥ मत तू प्रतिष्ठा चाह रे मत तू प्रशंसा चाह रे। सब को प्रतिष्ठा देः प्रतिष्ठित आप त् हो जाय रे॥ वाणी तथा आचार में माधुर्यता दिखला सदा। विद्या विनय से यक्त होकर सौम्यता सिखला सदा ॥ कर प्रीति शिष्टाचार में वाणी मधुर उचार रे। मन बुद्धि को पावन बना, संसार से हो पार रे॥ प्यारा सभी को हो सदा, कर तू सभी को प्यार रे। निःस्वार्थ हो निष्काम हो, जग जान तू निःसार रे ॥ छोटे बड़े निर्धन धनी, कर प्यार सब को एक सम । वहें सभी सिल एक के, कोई नहीं है बेश कम। मत त् किसी से कर घुणा, सब की भलाई चाह रे। तव मार्ग में काँटे धरे, बो फूल उस की राह रे ॥ हिंसा किसी की कर नहीं, जो बन सके उपकार कर । विश्वेश को यदि चाहता है, विश्वभर को प्यार कर ॥ जो मृत्यु भी आ जाय तो उस की न तू परवाह कर । मत दूसरे को भय दिखा, रह आप भी सब से निडर ॥ निःस्वार्थ सेवी हो सदा, मन मिलन होता स्वार्थ से। जब तक रहेगा मन मिलन, निह भेट हो परमार्थ से ॥ जे शुद्ध मन नर होय हैं, वे ईश दर्शन पाय हैं। मन के मिलन निहंस्वप्न में भी, ईश सम्मुख जायँ हैं॥ पीड़ा न दे तू हाथ से, कड़वा वचन मत बोलरे। संकल्प मत कर अञ्चभ त्र सच बोल पूरा तोल रे॥ ऐसी किया कर भावनाः नहिं दूर तुझ से लेश है। रहता सदा तेरे निकटः पावन परम विश्वेश है॥ त् शुद्ध से भी शुद्ध अति जगदीश का नित ध्यान धर। हो आप भी जा ग्रुद्ध तू, मैलान अपना चित्त कर ॥ हो चित्त तेरा खिन्न ऐसा शब्द त् मत सुन कभी। मत देख ऐसा दृश्य ही, मत सोच ऐसी वात भी ॥ जो नारि नर भगवद्विमुख संसार में आसक्त है। विपरीत करते आचरण, निज स्वार्थ में अनुरक्त 🖁 ॥ कंजुस कासी क्रूर जे, पर-दार-रत पर-धन हरें। मत पास उन के जा कभी, जो अन्य की निन्दा करें॥

रह दूर हरदम पाप से, निष्पाप हो निष्काम हो। निर्दोष पातक से रहितः निःसंग आत्माराम हो ॥ भगवत् परम निष्पाप हैं, तू पाप अपने धोय रे। भगवत् तुरत ही दर्श दें अघहीन यदि तू होय रे ॥ जे लोक की परलोक की, नहिं कामनाएँ त्यागते। संसार के हैं श्वान जे, संसार में अनुरागते ॥ कंचन जिन्हें प्यारा लगे, जे मूढ़ किंकर काम के। नहिं शान्ति वे पाते कभी, नहिं भक्त होते राम के ॥ रह लोभ से अति दूर ही, जा दर्प के तू पास ना। बच काम से अरु क्रोध से, कर गर्व से सहवास ना ॥ आलस्य मत कर भूल भी, ईर्षा न कर मत्सर न कर। हैं आठ ये वैरी प्रबल, इन वैरियों से भाग डर ॥ विश्वास से कर मित्रता, श्रद्धा सहेली ले बना। प्रज्ञा तितिक्षा को बढा, प्रियन्याय का कर त्याग ना।। गम्भीरता शुभ भावना, अरु धैर्य का सम्मान कर। हैं आठ सच्चे मित्र ये, कल्याणकर भवभीर-हर ॥ शिष्टाचरण की ले शरण, आचार दुर्जन त्याग दे। मन इन्द्रियाँ स्वाधीन कर, तज द्वेष दे, तज राग दे ॥ सुख शान्ति का यह मार्ग है, श्रुति संत कहते हैं सभी। दुर्जन दुराचारी नहीं पाते अमर पद हैं कभी॥ अभ्यास ऐसा कर सदाः पावन परम हो जाय रे। कर सत्य पालन नित्य ही, निहं झूठ मन में आय रे ॥ इद्धे सदा रहते फँसे, मायानटी के जाल में। त् सत्य भूमा प्राप्त कर, मत काल के जा गाल में।। है सत्य भूमा एक ही, मिध्या सभी संसार रे। तल्लीन भूमा माँहि हो कर तात! निज उद्धाररे॥ कर मुख्य निज कर्तव्य त् स्वाराज्य भूमा प्राप्त कर। मत यक्ष राक्षस पूजने में, दिन्य देह समाप्त कर ॥ सच जान जो हैं आलसी, निज हानि करते हैं सदा। करते उन्हों का संग जो, वे भी दुखी हों सर्वदा॥ आलस्य को दे त्याग त्र मन कर्म शिष्टाचार कर। अभ्यास कर, वैराग्य कर, निज आत्म का उद्धार कर ॥ मधमक्षिका करती रहे हैं। रात दिन ही काम ज्यों। मत दीर्घसूत्री यन कभी, करत् निरन्तर काम त्यों ॥ तन्द्रा तथा आलस्य में मत खो समय को तृ वृया। कर कार्य सारे नियम से, रिव चन्द्र करते हैं यथा॥ उद्यमी सन्तुष्ट तू, गम्भीर धीर उदार हो । धारण क्षमा उत्साह कर, शुभ गुणन का भंडार हो ॥ कर कार्य सर्व विचार से समझे बिना मत कार्य कर । शम दम यमादिक पाल त्र तप कर तथा स्वाध्याय कर ॥ जो धेर्य नहिं हैं धारते, भय देख घवरा जाय हैं। सब कार्य उन के व्यर्थ हैं। नहिं सिद्धि वे नर पायँ हैं। चिन्ता कभी मिटती नहीं, नहिं दुःख उन का जाय है। पाते नहीं सुख लेश भी नहिंशान्ति सुख दिखलाय है।। गरमी न योड़ी सह सकें, सदीं सही नहिं जाय है। नहिं सह सके हैं शब्द यक, चढ़ क्रोध उन पर आय है ॥ जिस में नहीं होती क्षमा, नहिं शान्ति सो नरपाय है। शुचि शान्त मन संतुष्ट हो। सो नर सुखी हो जाय है।। मर्जी करेगा दूसरों की मुख नहीं तू पायगा। निहें चित्त होगा थिर कभी। विक्षिप्त तू हो जायगा ॥ संसार तेरा धर नहीं, दो चार दिन रहना यहाँ। कर याद अपने राज्य की, स्वाराज्य निष्कंटक जहाँ॥ सम्बन्ध लाखों व्यक्तियों से यदि करेगा तू सदा। तो कार्य लाखों भाँति के करता रहेगा सर्वदा॥ कैसे मला फिर चित्त तेरा शान्त निर्मल होयगा। लाखों जिसे बिच्छू डसें। कैसे बता सो सोयगा॥ त् न्यायकारी हो सदाः समबुद्धि निश्चल चित्त हो। चिन्ता किसी की मत करें निर्द्देन्द्र हो मन शान्त हो ॥ प्रारब्ध पर दे छोड़ सब जग, ईश में अनुरक्त हो। चिन्तन उसी का कर सदा, मत जगत् में आसक्त हो ॥ कर्ता वही धर्ता वही, सब में वही सब है वही। सर्वत्र उस को देख त् उपदेश सचा है यही॥ अपना भला ज्यों चाहता, त्यों चाह तू सब का भला। संतुष्ट पूरा शान्त हो, चिन्ता बुरी काली बला ॥ हे पुत्र ! थोड़ा वेग भी यदि दुःख का न उठा सके। तो शान्ति अविचल तत्त्व की, कैसे भला तू पा सके॥ हो मृत्यु का जब सामनाः तब दुःख होवेगा घना। कैसे सहेगा दुःख सो, यदि घेर्य तुझ में होय ना ॥

कर त् तितिक्षा रात दिन, जो दुःख आवे झेल ले। वर ही अमर पद पाय है। जो कप्ट से नहिं है हले॥ है हु:ख ही सन्मित्र सब कुछ दु:ख ही सिखलाय है। यल बुद्धि देता दुःख पंडित धीर बीर बनाय है।। यल बुद्धि तेरी की परीक्षा दुःग्व आकर लेय है। जो पाप पहिले जन्म के हैं दूर सब कर देय है॥ निर्दोप तुझ को देय कर पायन बनाता है तुझे। क्या सत्य और असत्य क्या, यह भी सिखाता है तुझे ॥ त् कष्ट से ववरा न जा रे कष्ट ही सुख मान रे। जो कार्य नहिं हो सिद्ध तो भी लाभ उसमें जान रे।। बार पटकें खाय है। तब महा महान पीटता। लड़ता रहे जो धैर्य से माया-किला सो जीतता ॥ यदि कप्ट से घनराय के त्युद्ध से हट जायगा। तो तू जहाँ पर जायगाः बहु भाँति कष्ट उठायगा ॥ जन्मे कहीं भी जायके, निहं प्रक्त होगा युद्ध से। रह युद्ध करता धैर्य से, जबतक मिले नहिं शुद्ध से ॥ इस में नहीं संदेह जीवन शंशटों से युक्त है। वह ही यहाँ जय पाय है, जो घैर्य से संयुक्त है॥ समता क्षमा से युक्त ही मन शान्त रहता है यहाँ। जो कष्ट सह सकता नहीं, सुख शान्ति उस को है कहाँ ?॥ जो जो करे तू कार्यः कर सब शान्त होकर धै से। उत्साह से अनुराग से, मन शुद्ध से बलवीर्य से ॥ जो कार्य हो जिस काल का, कर तू समय पर ही उसे। हे मत विगड़ने कार्य कोई मूर्खता आलस्य से॥ दे ध्यान पूरा कार्य में, मंत दूसरे में ध्यान दे। कर तू नियम से कार्य सब, खाली समय मत जान दे॥ सब धर्म अपने पूर्ण कर छोटे बड़े से या बड़े। मत सत्य से तू डिग कभी, आपत्ति कैसी ही पड़े। नि:स्वार्थ होकर कार्य कर, बदला कभी मत चाहरे। अभिमान मत कर लेश भी, मत कष्ट की परवाह रे॥ क्या खान हो क्या पान हो, क्या पुण्य हो क्या दान हो । सब कार्य भगवत् हेतु हों, क्या होय जप क्या ध्यान हो॥ कुछ भी न कर अपने लिये, करकार्य सब शिव के लिये। पूजा करे या पाठ, कर सब प्रेम भगवत् के छिये।।

सब कुछ उसी को सौंप देः निश्चिदिन उसी को प्यारक सेवा उसी की कर सदा दूजा न कुछ न्यापार कर सेवक उसी का बन सदा, सब में उसी का दर्श कर 'मैं' और 'मेरा' मेट दे, सब में उसी का स्पर्श कर निर्द्वन्द्व निर्मल चिक्त हो, मतशोक कर मतहर्ष कर सब में उसी को देख तूं, मत राग, मत आमर्थ कर मानुष्य जीवन में यद्पि आते हजारों विन्न हैं जो युक्त योगी होंय हैं, होते नहीं मन-विन्न हैं हो संसटों से युक्त जीवन कुछ न तू परवाह कर भगवत् भरोसे से सदा, सख शान्ति से निर्वाह कर विद्या सभी ही भाँति की छे सीख त आचार्य से। उत्साह से अति प्रेम से, मन बुद्धि से अह धैर्थ से। एकाग्र होके पढ सदा, सब और से मन मोड़ के। सब से हटाकर वृत्तियाँ, स्वाध्याय में मन जोड़ के ॥ वेदाङ्ग पढ्, साहित्य पढ़, फिर काव्य पढ़तू चाव से। पढ़ गणित ग्रन्थन, तर्क शास्त्रन, धर्मशास्त्रन भाव है ॥ इतिहास, अष्टादश पुराणन, नीतिशास्त्रन देख रे। वैद्यक तथा पढ़ वेद चारों, योग विद्या पेख रे॥ सद्यन्य पढ़ त् भक्ति शिक्षक, ज्ञानवर्धक शास्त्र पढ़ ! विद्या सभी पढ श्रेयकारिणि, मोश्रदायक शास्त्र पढ़॥ आदर सहित अनुराग से सद्ग्रन्यका ही पाठ कर। दे चित्त शिष्टाचार में, दुष्टाचरण पर लात घर॥ क्या प्रन्य पढने चाहियें, आचार्य यह बतलायँगे। पढ़ने नहीं हैं योग्य क्या क्या ग्रन्थ वे जतलायँगे॥ आचार्यश्री बतलायँ जो, वे ग्रन्थ पढ्ने चाहियें। जो ग्रन्थ धर्म विरुद्ध हैं, नहिं देखने वे चाहियें॥ पढ़ ग्रन्थ नित्य विवेक कें। मन ख़च्छ तेरा होयगा। वैराग्य के पढ़ ग्रन्थ त् बहुजन्म के अघ धोयगा॥ पढ ग्रन्थ सादर भक्ति के आह्नाद मन भर जायगा। श्रद्धासहित स्वाध्याय करु संसार से तर जायगा॥ जो जो पढ़े सब याद रख, दिन रात नित्य विचार कर। अतियाँ भले स्मृतियाँ पुराणादिक सभी निर्धार कर ॥ अभ्यास से सत् शास्त्र के जब बुद्धि तीव बनायगा। तो तीव प्रज्ञा की मदद से तत्त्व तू छख पायगा।।

जो नर दुराचारी तथा निज स्वार्थ में रत होंय हैं। गिर कूप में वे मोह के सुख-शान्ति से नहिं सोंय हैं॥ भटका करें ब्रह्माण्ड में, बहुमाँति कष्ट उठावते। मतिमन्द श्रुति के अर्थ को सम्यक् समझ नहिं पावते ॥ मत मोह में तू फँस कभी, निर्मुक्त हो संमोह से। कर बुद्धि निर्मल खच्छ, रह तू दूर दुखकर द्रोह से ॥ जब चित्त होगा स्वच्छ, तब ही शान्ति अक्षय पायगा । जो जो पढेगा शास्त्र तु, सम्यक् समझ में आयगा। आचार्य द्वारा शास्त्र पढ़ः हो शान्त मन एकाग्र से। विक्षिप्तता को दूर करके, बुद्धि और विचार से ॥ कर गर्व विद्या का नहीं। अभिमान से निर्मुक्त हो। शानी अमानी सर्छ गुरु से, पढ़ विनय संयुक्त हो ॥ एकाग्रताः मन शुद्धताः उत्साह पूराः घैर्यता I श्रद्धानुरागः, प्रसन्नताः, अभ्यास की परिपूर्णता ॥ मन बुद्धि की चातुर्यता, होनें सहायक सर्वे ही। फिर देर कुछ भी नहिं छगे। हो प्राप्त विद्या शीघ ही ॥ हो बुद्धि निर्मल सात्त्विकी, हो चित्त उत्तम घारणा। हो कठिन से भी कठिन तो भी सहज हो निर्धारणा ॥ हों स्थूल अथवा सूक्ष्म बातें सब समझ में आयेंगी। इक बार भी सन ले जिन्हें। मिस्तष्क से नहिं जायँगी ॥ विद्या सभी कर पात मत पाण्डित्य का अभिमान कर । अभिमान विद्या का बुरा, इस पर सदा ही ध्यान धर ।) मत बाद कर, न विवाद ही, कल्याणहित स्वाध्याय कर । मया सत्य और असत्य क्याः यह जानकर निज श्रेय कर ॥ विद्या बताती है तुझे क्या धर्म और अधर्म है। विद्या जताती है तुझे, क्या कर्म और अकर्म है ॥ विद्या सिखाती है तुझे, कैसे छूटे संसार से। विद्या पढ़ाती है तुझे कैसे मिले भण्डार से ॥ गुरु-वाक्य का कर अनुसरणः विश्वास श्रद्धायुक्त हो। यतलाय है जो शास्त्रः कर आचार संशयमुक्त हो ॥ जो जो यताते शास्त्र गुरु, उपदेश सर्व यथार्थ है। संशय न उनमें कर कभी, यदि चाहता प्रमार्थ है ॥ संध्यादि जितने कर्म हैं। सब ही नियम से पाल रे। उत्साह से, अनुराग से, मन दोष सारे टाळ रे॥ जे कर्म पातकरूप हैं, मत चित्त से भी कर कभी। जो जो करे त कर्म निशिदिन। शुद्ध मन से कर सभी ॥ हो प्रेम प्रा कर्म में, परिपूर्ण मन उत्साह हो। तन मन लगाकर कर्म कर, फल की कभी नहिं चाह हो ॥ चातर्यता से कर्म कर, मत लेश भी अभिमान कर। सब कार्य भगवत् हेत्-करः विश्वेश पूजन मान कर् ॥ चौथे पहर में रात के, जब पुण्य बहा मुहूर्त हो। दे त्याग निद्रा प्रथम ही, मत नींद में अनुरक्त हो ॥ विश्वेश का मन ध्यान कर, कल्याण अपने के लिये। विश्वेश से कर प्रार्थनाः निज भक्ति देने के लिये।) जय नाम भगवत् भावप्रिय काः भाव में तल्लीन हो । हो प्रेम केवल ईश में, भगवचरण मन मीन हो॥ अपना पराया भूल जा, हरि-प्रेम में अनुरक्त हो। आसक्ति सब की छोड़ केवल विष्णु में आसक्त हो॥ जप नाम हरि का जोर से, धीरे भले ही ध्यान में। हरि नाम का हर रोम में से, शब्द आवे कान में ॥ विश्वेश को कर प्यार, प्यारे ! आत्म का कल्याण कर । सब को मिटा दे । सर्व हो जा। ईश का नित गान कर ॥ मुख शान्ति का मंडार तेरे चित्तमें हीं गुप्त है। पदी हटा, हो जा मुखी, क्यों हो रहा संतप्त है॥ सुख-सिन्धुमें तू मझ हो। मन-मैल सारा दे वहा। हो ग्रुद्ध निर्मल चित्तः त् ही विश्व में है भर रहा ॥ पावन परम ग्रुचि शास्त्र में से, मन्त्र पावन सार चुन । उनका निरंतर कर मनन, विश्वेश के गा नित्य गुण । जो संत , जीवनमुक्तः, ईश्वरभक्तः पहिले हो गये। उनकी कथाएँ गा सदा, मन ग्रुद्ध करने के लिये॥ सद्गुरु कृपा-गुण-युक्त का, उठ प्रात ही घर ध्यान रे। निज देह से अरु प्राण से, प्यारा अधिकतर मान रे॥ सिर को झुकाकर दण्डवत कर नमन आठों अंग से। कल्याण सब का चाह मन से, दूर रह जन संग से॥ एकान्त में फिर जाय के तू वेग का परित्याग कर। . दाँतोन करके दाँत मल, मुख धोय जिह्ना ताफ कर.॥ रवि के उदय से पूर्व ही हो शुद्ध जा तू सान से। श्चि वस्त्र तन पर धार के। कर प्रातसंख्या मान है। उचार पावन मन्त्र कर, मन मन्त्र में ही जोड़कर। कर अर्थ की भी भावना, भव-वासनाएँ छोड़कर॥ कर ब्रह्म से मन पूर्ण, सब में ब्रह्म व्यापक देख रे। कर क्षीण पापन रेख पर भी मार दे तू मेख रे॥ जो कर्म होवे आज का, ले पूर्व से ही सोच सब। यह कार्य कैसे होयगा, किस रीति से हो और कब।। जो कार्य जिस जिस काल का हो। पूर्ण मन में धार ले। जिस जिस नियम से कार्य करना हो भले निर्धार ले॥ सम्मुख सदा रह ईश के, तेरा सहायक है वही। करुणा-जलि हरि की शरण ले श्रेयकारक है वहीं॥ जो लेय करणानिधि शरण, संसार सो ही तर सके। जिस पर कृपा हो ईश की साधन वही है कर सके ॥ श्वेश की ही ले शरण, संसिद्धि तय ही प्राप्त हो। बल उसी का कर भरोसा, मात्र उस का भक्त हो II कुछ तुझे हो इप सो केवल उसी से माँग रे । ाकर भरोसा अन्य का आज्ञा सभी की त्याग रे॥ न्वे हृदय से प्रार्थना, जन भक्त सचा गाय है। भक्तवत्सल कान में, वह पहुँच झट ही जाय है॥

धेश करणाकर तुरत ही भक्त पर करणा करे।

वों. करोड़ों जन्म के अघ, एक क्षण में ही हरे॥

वे हृदय की प्रार्थना, निश्चय सुने जग-वास है।

्रं भक्त से है दूर वह, रहता सदा ही पास है II

ज्यों करेगा प्रार्थना, भय दूर होता जायगा। प्रार्थना, कर प्रार्थना, कर प्रार्थना सुख पायगा।। 
र मिथ्या वस्तुओं में, यदि तुझे नहिं राग हो। 
प नहीं, हिर-चरण में, जल्दी तुझे अनुराग हो।। 
प्रार्थना विश्वेश से, प्रमु! भक्ति अपनी दीजिये। 
प्रार्थना किर प्रेम से, प्रमु! मम विनय सुन लीजिये। 
प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रमु! मम विनय सुन लीजिये। 
प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रमु! मम विनय सुन लीजिये। 
प्रार्थना फिर प्रेम से, प्रमु! मम विनय सुन लीजिये। 
अंध को प्रमु आँख दीजे, दर्श अपना दीजिये। 
चरण की रज सेव में, मुझ को लगा प्रमु! लीजिये। 
एसागर पार में नहिं जा सक्तूँ हूँ हे प्रमो!। 
प्रह मेरी नाव के नहिं आप जवतक हों विभो!। 
ता यहाँ है ज्वारमाटा, रोक उस को लीजिये। 
रसागर पार मुझ को शीघ ही कर दीजिये।

सर्वज्ञ हैं प्रभु सर्वविद्, करुणा दया से युक्त हैं। स्वाभाविकी बल किया से, प्रभु सहज ही संयुक्त हैं॥ नहिं में हिताहित जानता, प्रभु ! ज्ञान मुझ को दीजिये। भूले हुए मुझ पथिक को, भव पार खामी ! कीजिये॥ प्रमु! आप की मैं हूँ शरण, निज चरण-सेवक कीजिये। मैं कुछ नहीं हूँ माँगता, जो आप चाहें दीजिये॥ सिर आँख से मंजूर है, मुख दीजिये दुख दीजिये। जो होय इच्छा कीजिये, मत दूर दर से कीजिये॥ हैं आप ही तो सर्व, फिर कैसे करूँ मैं प्रार्थना। सब कुछ करें .हैं आप ही। क्या बोलना क्या चालना ॥ फिर बोलना किस भाँति हो, है मौन ही सब से भला। रक्षक तुही भक्षक तुही, तलवार तू तेरा गला॥ विश्वेश प्रभु के सामने, कर प्रार्थना इस रीति से। या अन्य कोई भाँति से, सचे हृदय से प्रीति से॥ सची प्रार्थना, विश्वेश सुनता है सभी। विश्वेश की आज्ञा बिना, पत्ता नहीं हिलता कभी॥ फिर कार्य कर अपना सभी, दिन का नियम से ध्यान से। एकाग्र होकर धैर्य से, आनन्द मन, सुख चैन से॥ धबरा न जा। मन शान्त रखा मतक्रोध मन में लाकभी। प्रभु देवदेव प्रसन्नता हित, कार्य जो हो, कर सभी॥ जब शयन का आवे समय, एकान्त में तब बैठ कर। जो कार्य दिन में हो किया, लेसोच सबमन खर्थ कर॥ जो जो हुई हों भूल दिन में। सर्व लिख ले चित्त पर। आगे कभी नहिं भूल होने पाय ऐसा यत कर॥ जो कार्य करना हो तुझे, अच्छी तरह से सोच है। मत कार्य कोई कर बिना सोचे बजा ले ठोक ले॥ सोचे बिना जो कार्य करते, अन्त में गिर जायँ हैं। जो कार्य करते सोचकर, वे ही सफलता पायँ हैं॥ राजा नहुष जैसे गिरा था, स्वर्ग से ऋषि-शाप से । आसक्त हों जो भोग में, हों तत वे संताप से॥ सब कार्य कर तू न्यायं से अन्याय से रह दूर तू। आश्रय सदा ले धर्म का, मत कुद्ध हो, मत कूर त्॥ हो उच्च तेरी भावना, मत तुच्छ कर त् कामना। कर्तन्य से मत चूक चाहे मृत्यु का हो सामना॥ जो पास भी हो मृत्यु तो भी मृत्यु से कुछ भय न यर । डरपोक कायर मृत्यु से भयभीत रहते, तून डर ॥

आचार अपना ग्रुद रख, मत हो दुराचारी कभी। मत कार्य कोई रख अधूरा, कार्य पूरे कर सभी॥ मत तुच्छ भोगों की कभी भी भूछ के कर कामना। है ब्रह्म अक्षय नित्य सुख, कर तू उसी की भावना ॥ पुरुषार्थ अन्तिम सिद्ध कर, आशा जगत् की छोड़ रे। भय शोकप्रद हैं भोग सब, मुख भोग से तू मोड़ रे॥ विश्वेश सुख के सिन्धु में ही चित्त अपना जोड़ दे। रिश्ता उसी से जोड़ दे, नाता सभी से तोड़ दे॥ जैसे झड़ी बरसात की सब चर अचर की जान है। त्यों ही द्या विश्वेश की, सब विश्व जीवनदान है ॥ सब पर दया है एक-सी, क्या अज्ञ है क्या प्राज्ञ है। सब के मिटाती दु:ख, सब को ही बनाती तज्ज्ञ है।। सचमुच मिटाती कष्ट सारे शान्ति अक्षय देय है। कुंडी उसी की खटखटा, यदि चाहता निज श्रेय है।। अध्यातम का अभ्यास कर संसार से वैराग्य कर। कर्तव्य यह ही मुख्य है, विश्वेश में अनुराग कर ॥ संसार जीवन से बना, अध्यात्म जीवन आपना। सुख शान्ति जिस में पूर्ण, जिस में दु:खना, संतापना।। जीवन विता इस भाँति से, नहिं प्राप्त फिर संसार हो। सद् ब्रह्म में तल्लीन होकर सार का भी सार हो ॥ शिष्टाचरण में प्रीति कर, हो धर्म पर आरूढ़ तू। हो ग्रुम गुणों से युक्त तू, रह अवगुणों से दूर तू॥ जो धर्म पर आरूढ हैं, वे शूर होते धीर भी। हैं सत्य निशिदिन पालते, नहिं सत्य से हटते कभी ॥ यदि पुण्य में रत होयगा, तो धीर तू वन जायगा। जो पुण्य थोड़ा होय तो भी कीर्ति जग फैलायगा॥ मत स्वप्न में भी पाप का आचार कर तू भूल कर। निष्पाप रह, निष्काम रह, पापाचरण पर धूल धर॥ हो पुण्य में तू रत सदा, दे दान तू सन्मान से। उत्ताह से सुख मान कर, दे दान मत अभिमान से ॥ हैं वस्तु सब विश्वेश की अभिमान तेरा है वृथा। निज स्वार्थ तज कर कार्य कर, बादल करें वर्षा यथा।। अभिमान मत कर द्रव्य का, अभिमान तज दे गेह का। अभिमान कुल का त्याग दे। अभिमान मत कर देह का ॥ श्रानेन्द्रियाँ, सब ईश को ही मान रे। मन बुद्धि शिव को अर्प दे, शिव का सदा कर ध्यान रे॥

### स्वामी श्रीनिर्गुणानन्दजी

समझ मन ! इक दिन तन तजना !! बाँकी छिव छिकि छिकित रहत चित्त, नितप्रति हिर भजना । जगत-जाल-ज्वाला-मालाकुल, निसिबासर दजना ॥ कर कुकर्म सुभ चहत चित्त नर, आठ पहर लजना । 'निरगुन' बेग सम्हार अपनपी, हिर सम को सजना ॥ जग में काज किये मन भाये ॥
गुन-गोविंद सुने न सुनाये, ज्यर्थिह दिवस गँवाये ।
हिर-भक्तन को संग न कीन्हों, दुस्संगत चित लाये ॥
काम-क्रोध-मद-लोभ-मोह-चस, परधन चित्त लुभाये ।
सत्कर्मादिक काज न कीन्हें, दोऊ लोक हैंसाये ॥
बीती ताहि विसार चित्तसौं, 'निर्गुन' तज पछताये ।
निसिन्नासर भज नंदनँदन कों, करनी के फल पाये ॥

### स्वामी श्रीदीनदयार्लागरिजी

प्रीति मित अतिसे त् काहू सन करें मीत !

भले के प्रतीति मानि प्रीति दुख-मूल है।
जा में सुख रंच है विसाल जाल दुःख ही को,
लूटि ज्यों बतौरन की बरछी की हूल है।।
सुन ले सकंद माहिं कान दै कपोल-कथा,
जातें मिटि जाइ महा मोहमई सूल है।
तातें करि 'दीनदयाल' प्रीति नंदलाल संग,
जग को संबन्ध सबै सेमल को फूल है।।

काहू की न प्रीति दृढ़ तेरे संगृ है रे मन,

कासों हिंठ प्रेम करि पचि-पचि मरे है।

ये तो जग के हैं सब लोग ठग रूप मीत!

मीठे बैन-मोदक पै क्यों प्रतीति करे है॥

मारिहें प्रपंच बन बीच दगा फाँस डारि,

काहे मितमंद मोही दु:ख-फंद परे है।

प्रेम त् लगाउ सुखधाम धनस्याम सों जो,

नाम के लिये तें ताप पाप कोटि हरे है॥

### भजनका अधिकार

#### क्रोधका नाश

एक बृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सचा था। कहीं कोई कामनाः कोई विपयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्भजनकी प्रवल इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही दृष्टिमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—'मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।'

वृद्ध संतने कहा-जुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।' युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास साड़ू देती मंगिनको पास बुलाया। वे बोले—'जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाड़ू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तिनक सावधान रहना! वह मारने दौड़ सकता है।'

भंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सन्चे महात्मा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके लौटा । भंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाडू लगाने लगी । धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा । भंगिन असावधान नहीं थी । वह झाडू फेंककर दूर भाग गयी ।

जो मुखमें आया, युवक बकता रहा। दुवारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा। संतने उससे कहा—'अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो। भगवान्का भजन तुमसे अभी कैसे होगा। अच्छा, एक वर्ष बाद आना। एक वर्षतक नाम-जप करते रहो।'

× × ×

युवकका वैराग्य सचा था, भजनकी हच्छा सची थी। संतमें श्रद्धा भी सची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। वह स्नान करने गया तो संतने फिर भंगिनको बुलाकर आदेश दिया—'वह साधु फिर आया है। इस बार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जब वर पास आवे। झाड़की एकाध सींक उसके पैरोंसे छू जाय। डरना मतः वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुन होना।

भंगिनको आशापालन करना था। स्नान करके लैके युवकके पैरसे भंगिनकी झाड़ छू गयी। एक वर्षकी प्रतीक्षके पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट भंगिन— फिर बाधा दी इसने। युवकको कोध बहुत आयाः किंतु मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल भंगिनको कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लैट गया।

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने कहा— 'अभी भी तुम भूँकते हो । एक वर्ष और नाम-जप को और तब यहाँ आओ ।'

××××

एक वर्ष और बीता । युवक संतके पास आया । उर्षे पूर्वके समान स्तान करके आनेकी आज्ञा मिली । संतने भंगिनको बुलांकर कहा—'इस बार जब वह स्तान करके लीटे, अपनी कूड़ेकी टोकरी उँड़ेल देना उसपर । पर देखना टोकरीमें केवल कूड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज न हो।'

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आश्वासन दिया—'वर कुछ नहीं कहेगा।'

आप समझ सकते हैं—युवकके जपर जब भीगते कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया ? न वह माले दौड़ा, न रुष्ट हुआ । वह भंगिनके सामने भूमिपर महाक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला— भाता ! तुम्हीं मेरी गुरु हो । तुमने मुझपर बड़ी हुपा की । तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और क्रोपहल शतुको जीत सका ।?

दुवारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँचा। संतने उसे हृदयसे लगा लिया । वे बोले—'अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए।'

कोघ पाप को मूल है, कोघ आपही पाप। कोघ मिटे विनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप॥



भजनका अधिकार

### भजनका अधिकार

#### कोधका नाश

एक वृद्ध अनुभवी संतके समीप एक युवक विरक्त होकर पहुँचा। वैराग्य सच्चा था। कहीं कोई कामना, कोई विपयासक्ति रही नहीं थी। भगवद्धजनकी प्रवल इच्छा थी। वृद्ध संतने एक ही हिएमें यह सब समझ लिया। युवक उनके चरणोंमें गिरकर प्रार्थना कर रहा था—'मुझे अपने श्रीचरणोंमें स्थान दें।'

वृद्ध संतने कहा-'तुम स्नान करके पवित्र होकर आओ।' युवक स्नान करने गया और वृद्ध संतने आश्रमके पास साडू देती मंगिनको पास बुलाया। वे बोले—'जो नया साधु अभी स्नान करने गया है, वह लौटने लगे तब तुम इस प्रकार मार्गपर झाडू लगाना, जिससे उसके ऊपर उड़कर धूलि पड़ जाय। लेकिन तनिक सावधान रहना! वह मारने दीड़ सकता है।'

भंगिन जानती थी कि वृद्ध संत सच्चे महातमा हैं। वह देखती थी कि अच्छे विद्वान् और दूसरे साधु उनके पास उपदेश पानेकी इच्छासे आते हैं। उसने आज्ञा स्वीकार की।

युवक स्नान करके छौटा। मंगिन जान-बूझकर तेजीसे झाड़ू लगाने लगी। धूल उड़कर युवकपर पड़ी और क्रोधके मारे वह पास पड़ा पत्थर उठाकर मारने झपटा। मंगिन असावधान नहीं थी। वह झाड़ू फेंककर दूर भाग गयी।

जो मुखमें आया, युवक बकता रहा । दुवारा स्नान करके वह महात्माके पास लौटा । संतने उससे कहा— अभी तो तुम पशुके समान मारने दौड़ते हो । भगवान्का भजन तुमसे अभी कैसे होगा । अच्छा, एक वर्ष बाद आना । एक वर्षतक नाम-जप करते रहो ।'

× × ×

युवकका वैराग्यं सचा था। भजनकी इच्छा सची थी। संतमें श्रद्धा भी सची थी। भजन करके वर्ष पूरा होते ही वह फिर संतके समीप उपस्थित हुआ। उसे फिर स्नान करके आनेकी आज्ञा मिछी। वह स्नान करने गया तो संतने फिर मंगिनको बुलाकर आदेश दिया— वह साधु फिर आया है। इस वार मार्गमें इस प्रकार झाड़ू लगाना कि जर पास आवे, झाड़ूकी एकाघ सींक उसके पैरोंसे छू र डरना मत, वह मारेगा नहीं। कुछ कहे तो चुपचाप सुनहे

मंगिनको आज्ञापालन करना था। स्नान करके युवकके परसे मंगिनकी झाड़ छू गयी। एक वर्षकी प्रत पश्चात् वह दीक्षा लेने जा रहा था और यह दुष्ट मंगि फिर बाधा दी इसने। युवकको क्रोध बहुत आया; मारनेकी बात उसके मनमें नहीं आयी। वह केवल मंगि कुछ कठोर वचन कहकर फिर स्नान करने लौट गया

जब वह संतके पास स्नान करके पहुँचा, संतने व 'अभी भी तुम भूँकते हो । एक वर्ष और नाम जप और तब यहाँ आओ ।'

× . × ×

एक वर्ष और बीता। युवक संतके पास आया। उसे पूर्वके समान स्नान करके आनेकी आज्ञा मिली। संतने भंगिनको बुलाकर कहा—'इस बार जब वह स्नान करके लौटे, अपनी कुड़ेकी टोकरी उँड़ेल देना उसपर। पर देलना टोकरीमें केवल कुड़ा-कचरा ही हो, कोई गंदी चीज नहें।'

भंगिन डरी; किंतु संतने उसे आधासन दिया—वि कुछ नहीं कहेगा।

आप समझ सकते हैं—युवकके ऊपर जब भीगने कूड़ेकी टोकरी उँडेली, युवकने क्या किया ? न वह मार्ते दौड़ा, न रुष्ट हुआ । वह भीगनके सामने भूमिपर मसक टेककर प्रणत हो गया और फिर हाथ जोड़कर बोला— 'माता ! तुम्हीं मेरी गुरु हो । तुमने मुझपर बड़ी कृपा भी। तुम्हारी ही कृपासे मैं अपने बड़प्पनके अहङ्कार और फोधरूप श्रुको जीत सका।'

दुवारा स्नान करके युवक जब संतके पास पहुँची। संतने उसे हृदयसे लगा लिया । वे बोले—'अब तुम भजनके सच्चे अधिकारी हुए ।'

क्रोध पाप को मृह है, क्रोध आपही पाप। क्रोध मिटे बिनु ना मिटे कबहुँ जीव-संताप॥



भजनका अधिकार



भजन बितु बैल बिराने हैहो।

भजन बिनु बैल बिराने हुँहों।
पाउँ चारि, सिर सींग, गूँग मुख, तब कैसें गुन गैहों॥
चारि पहर दिन चरत-फिरत बन, तऊ न पेट अघेहों।
टूटे कंघ अरु फूटी नाकनि, को लों धों मुस खेहों॥
लादत जोतत लकुट बाजिहें, तब कहँ मूँड़ दुरहों।
सीत, घाम, घन, बिपति बहुत बिधि, भार तरें मिर जेहों॥
हिर-संतन को कहां न मानत, कियों आपुनों पैहों।
'सूरदास' भगवंत भजन बिनु, मिथ्या जनम गँवेहों॥

भजन बिनु कूंकर-सूकर जैसी

जैसें घर बिलाव के मूसा, रहत बिषय-बस वैसी॥ बग-बगुली अरु गीध-गीधनी, आइ जनम लियो तैसी। उनहूँ कें गृह सुत दारा हैं, उन्हें भेद कहु कैसी॥ जीव मारि के उदर भरत हैं, तिन को लेखो ऐसी। 'स्रदास' भगवंत भजन बिनु, मनो ऊँट, बृष, भैंसी॥

—सूरदास

नुरदास

### परमहंस श्रीबुद्धदेव

( प्रेपक-श्रीबुद्धिप्रकाशजी शर्मा उपाध्याय )

#### विदेह मुक्त

कुछ करता दीखे नहीं थिर बैठा चुप चाप ॥ थिर बैठा चुपचाप दौड़ उद्योग की नाई। ॥ प्रमु शरणं चित चैन सैन चिन्ता विसराही॥ काम क्रोध अभिमान का दीना बीज जलाय। यह देह अब खोखला चाले कुम्म चकाय॥
गर्मवास अब है नहीं, नहीं आवण की आस।
निज सत्ता से हूँ नहीं जीता प्रभु विश्वास॥
'खुद्ध देव' निष्कर्म में, नहीं दोष के ताप।
कुछ करता दीले नहीं, थिर बैठा जुप चए॥

### परिव्राजकानन्द रामराजाजी

( प्रेपक-श्रीगिरिजाशंकरजी शास्त्री अवस्थी, एम्० एस्० १

जोग तो वहीं सराहिये, भोग विलग है जाय।
तेल तक काई पड़े, जल तोसाफ देखाय।
आशा जल को साफ कर, काई बासा मान।
बुद्धिहि तेल सराहिये, मन माठा में आन।
मन बुद्धिहि एक ठौर कर, गुन लीजैसब काम।

रित पित के संयोग से, बीतल सारी याम ॥
विना द्वेत के रूप निहें, गुन लीजे मन माहि ।
देत छोड़ि अदैत भा, आपे आप लखाहि॥
कारण सब सम्बन्ध का, जह देखो तह बन्ध।
कारण के छूटे विना, छूटै निह सम्बन्ध॥

### महात्मा श्रीतेलङ्ग स्वामी

आत्मशानकी प्राप्तिके लिये योग सीखना पड़ता है। के लिये ग्रह-त्याग या अरण्यवासकी कोई आवश्यकता नहीं। प्रकारके कुछ नियम हैं जिनका केवल चिन्तन करके तुरूप आचरण करनेसे योगफल और आत्मश्रानकी प्राप्ति जाती है। आत्मश्रान प्राप्त करनेके लिये अन्य किसी एकी किन साधना नहीं करनी पड़ती, केवल उनका ही ध्यान करनेपर योगफल प्राप्त किया जाता है; उनको भी व योग कहते हैं। योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सव योग कहते हैं। योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सव योग कहते हैं। योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सव योग कहते हैं। योगफल प्राप्त करनेके लिये जिन सव योग कहते हैं। योगफल प्राप्त करनेके लिये विना एफलकी प्राप्ति नहीं हो सकती। उन नियमों और प्रकारों-इस नियमावलीमें स्थान दिया गया है। इस प्रकार वरण करने और इदयमें इस प्रकारके भावोंको प्रहण करनेनिश्चय ही योगफलकी प्राप्ति हो सकती है। वे नियम प्रकार हैं—

असंतुष्ट मनुष्य किसीको भी संतुष्ट नहीं कर सकता।
 सर्वदा संतुष्ट रहता है वह सबको प्रफुछ कर सकता है ।

- २. जिह्वा पापकी बातें कहनेमें बहुत ही तथर रहती उसको संयत करना आवश्यक है।
- आलस्य सब अनयोंका मूल है। यत्नपूर्वक आलस्य परित्याग करो ।
- ४. संसार धर्माधर्मकी परीक्षाकी भूमि है। सावधान हो। धर्माधर्मकी परीक्षा करके कार्यका अवलम्बन करो।
- किसी धर्मके प्रति अश्रद्धा न रक्लो, सभी धर्म म हैं और उनमें अवश्य ही सत्य निहित है।
- ६. दरिद्रको दान दो । धनीको दान देना व्यर्थ है
   क्योंकि उसको आवश्यकता नहीं है, इसी कारण वह आगिन्र नहीं होता ।
- ७. साधुका सहवास ही स्वर्ग तथा असस्यङ्ग ही नरव वासका मूळ है ।
- ८. आत्मज्ञान, सत्पात्रमें दान और संतोपका आश्र करनेपर ही मोक्षकी प्राप्ति होती है।

- जो शास्त्र पढ़कर तथा उसके अभिप्रायको जानकर
   उसका अनुष्ठान नहीं करते, वे पापीसे भी अधम हैं।
- १०. किसी भी कार्यके अनुष्टानके मूळमें धर्म होना चाहिये, नहीं तो सिद्धि न होगी।
- रश. कभी किसीकी भी हिंसा न करो। सत् या असत् उद्देश्यसे कभी किसी प्राणीका वध न करो।
- १२. जो आदमी पाप-कलङ्कको विना धोये, मिताचारी और सत्यानुरागी विना हुए गेरुआ वस्त्र धारणकर ब्रह्मचारी यनता है, वह धर्मका कलङ्करूप है।
- १३. विना छप्परके घरमें जैसे वर्षाका पानी गिरता है। चिन्तनरहित मनमें भी उसी प्रकार शत्रु प्रवेश करते हैं।
- १४. पापी लोग इहकालमें अनुतापामिसे दग्ध होते हैं। वे जन-जन अपने कुकर्मोंको याद करते हैं। तन-तन उनके प्राणीं-में अनुताप जाग उठता है।
  - १५. (क) मननशीलता अमरत्वकी प्राप्तिका मार्ग है, मनन-शून्यता मृत्युका मार्ग है।
    - ( ख ) गर्व न करो, कामोपभोगका चिन्तन न करो ।
  - १६. शत्रु शत्रुका जितना अनिष्ट नहीं कर सकता, कुपथ-गामी मन मनुष्यका उससे भी अधिक अनिष्ट करता है।

\* jk

- १७. मधुमिक्षका जैसे पुष्पके सीन्दर्य अथवा सुगन्ध-का अपचय न करके मधुसंग्रह करती है, तुम भी उसी प्रकार पापमें लिप्त न होकर ज्ञान प्राप्त करो।
- १८. यह पुत्र मेरा है, यह ऐश्वर्य मेरा है, अति अज्ञानी लोग भी इस प्रकार चिन्तन करके क्षेत्रा पाते हैं। जब अपना-आप अपना नहीं होता, तब पुत्र और सम्पत्ति किस प्रकार अपने हो सकते हैं?
- १९. कम ही लोग भवसागर पार होते हैं, अधिकांश लोग तो धर्मका ढोंग रचकर किनारेपर ही दौड़-धूप करते गहते हैं।
- २०. संग्राममें जिसने लाखों मनुष्योंको जीत लिया है नह मनुष्य नास्तविक विजयी नहीं है। जिसने अपने-आपको जीत लिया है वही वास्तविक विजयी है।
- २१. पाप मुझपर आक्रमण नहीं कर सकता—यह गोनकर निश्चिन्त न रहो। एक-एक बूँद जलसे घड़ा भर जाता है, वैसे ही निर्वोध मनुष्य कमशः पापमम हो जाते हैं।
  - र्र किमीको फटोर बचन मत बोलो कठोर बचन

बोलनेसे कठोर बात सुननी पड़ेगी । चोट करनेपर चोट सहनी पड़ेगी । रुलानेसे रोना पड़ेगा ।

२३. जो लोग वासनाको नहीं जीत सकते। उनका मन नंगे वदन, जटा-धारण, भस्म-लेपन, उपवास, मृत्तिका-इाय्या—इत्यादिसे पवित्र नहीं हो सकता।

२४. दूसरोंको जैसा उपदेश देते हो, स्वयं भी वैसे ही बन जाओ, जिसने अपनेको वशीभृत कर लिया है, वह दूसरको भी वशमें कर सकता है। अपनेको वशमें करना ही कठिन है।

२५. पाप और पुण्य सब निजकृत होते हैं, कोई आदमी दूसरेको पवित्र नहीं कर सकता।

२६. यह जगत् जल-बुद्बुद् मृग-मरीचिकाके समान है, जो इस जगत्को तुच्छ जानता है, मृत्यु उसको नहीं देख पाती।

२७. दौड़ती हुई गाड़िक समान उत्तेजित क्रोधको जो संयत कर सकता है, वही यथार्थ सारिय है, दूसरे लोग तो केवल रास पकड़े हुए हैं।

२८. प्रेमके बलसे क्रोधको जीतो, मङ्गलके द्वारा अमङ्गलको जीतो, निःस्वार्थताके द्वारा स्वार्थको जीतो तथा सत्यके द्वारा मिथ्याको जीतो।

२९. गुरु जो उपदेश दें, उसको मन लगाकर सुनो और पालन करो।

३०. व्यर्थ मत बोला करो, जो अधिक बोलता है, वह निश्चय ही अधिक झूठ बोलता है। जहाँतक हो, बात कम करनेकी चेष्टा करो, उसके साथ ही शान्ति प्राप्त होगी।

× × × × ×

योग सीखनेके लिये वनमें जाना या अनाहारी होना नहीं पड़ता । चित्तवृत्तिके निरोधका नाम ही योग है । वशमें की हुई इन्द्रियादिको इष्टर्षाधनमें लगानेकी क्षमता जिसमें है, उसके लिये घर या वन दोनों समान ही हैं । एकाग्रता योगका प्राण ह, इस एकाग्रताके कारण जब जीवातमा और परमात्मामें कोई भेद लक्षित न होगा, तभी साधक वास्तविक योगी होगा । ईश्वरकी प्राप्तिके लिये योगाङ्गोंका सहारा नहीं लेना पड़ता; भक्तिके द्वारा ही साधक ईश्वरमें समाहित हो सकता है । मक्त भक्तिके द्वारा भगवानको प्रसन्न करके उनमें समाहित होता है । इसीको समाधि कहते हैं ।

समाधिका अर्थ है ब्रह्ममें मनका स्थिर हो जाना, परमात्मा और जीवात्माका एकीकरण; अत्य समाधि योगकी फल-स्वरूपा है। जब चित्र वशीभृत होकर मब कार्योंसे निःस्पृह होकर आत्मामें ही अवस्थान करता है, तब उसीको समाधि कहते हैं। जब विश्वद अन्तःकरणद्वारा आत्माका अवलोकन करके आत्मामें ही परितृप्त होता है, तब साधकको केवल बुद्धिद्वारा प्राप्त, अतीन्द्रिय, आत्यन्तिक सुखकी उपलब्धि होती है। जिस अवस्थामें स्थित होनेपर आत्मतत्त्वसे च्युत नहीं होता, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर अन्य लाम लाम नहीं जान पहते, जिस अवस्थामें स्थित होनेपर गुक्तर हु:ल भी विचलित नहीं कर सकते, उसी अवस्थाका नाम योग है।

मनको आत्मामें निहित करके स्थिर बुद्धिके द्वारा घ विरितिका अभ्यास करो, अन्य कोई चिन्तन न करो। स्वभाववाला मन जिन-जिन विषयोंमें विचरण करे, र विषयोंसे उसको छोटाकर आत्माके वशीभूत करो। और तमोगुणसे विहीन योगी इस प्रकार मनको वशीभृत करके अनायास ही ब्रह्मताक्षात्काररूप सर्वेत्हार को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र ब्रह्मदर्शी पुरुष्ठ समाहित सप मूतोंमें आत्माको और आत्मामें सब मूतोंको देख कामनासून्य होकर जो योगका अभ्यास करते हैं। समाधिस्थ या मुक्त होने योग्य हैं। ईश्वरमें छीन होकर जी और परमात्माके मिलनका नाम 'मुक्ति' है।

### परमहंस स्वामी श्रीदयालदासजी

'तरबमित' आदि महावाक्यमें भागत्याग-लक्षणा स्वीकृत हुई है। इस सिद्धान्तके ज्ञानके लिये 'तत्' और 'त्वं' पद-का वाच्यार्थ कहा जाता है। सर्वशक्तिमानः सर्वव्यापक इत्यादि धर्मयुक्त मायाविशिष्ट ईश्वर चेतन ही 'तत्' पदका वाच्यार्थ है। और अल्पशक्तिमान्। अल्पन तथा परिन्छिन्नादि धर्मसे युक्त अविद्याविशिष्ट जीव-चैतन्य ही 'खं' पदका वाच्यार्थ है । ये दोनों ही एक हैं, यह 'अिंत' पदके द्वारा सिद्ध होता है । इस प्रकार जीव-ब्रह्मकी एकता शक्तिवृत्तिद्वारा सिद्ध होनेपर भी यह कैसे संगत हो सकती है ! क्योंकि सर्वशक्तिमत्ता अल्पशक्तिमत्ता, सर्वज्ञता और अल्पज्ञता, न्यापकता और परस्पर विरुद्ध धर्म हैं, अतएवं इनकी ्कता नहीं हो सकती। अतएव महावाक्यमें लक्षणा स्वीकार करनी पड़ती है । परंतु जहत् और अजहत् लक्षणा महावाक्य-रें प्रयुक्त नहीं हो सकती, क्योंकि जहत् लक्षणामें वाच्यार्थ-हा पूर्ण त्याग तथा वाच्यके साथ सम्यन्धयुक्त अन्य अर्थ रक्षित होता है। 'तत्वमित' महावाभ्यमें तत्पदका वाच्य ृश्वर-चेतन तथा त्वं पदका बाच्य जीव-चेतन है। अतएव नहत् छक्षणाद्वारा इन दोनों चेतनसत्ताका त्याग करनेपर लक्ष्य-हे लिये अतिरिक्त अन्य चेतन पदार्थ नहीं रहता । इस कारण ाहावाक्यमें जहत् लक्षणाका प्रयोग युक्त नहीं होता । अजहत् व्ह्रणाका प्रयोग भी सङ्गत नहीं हो सकता। क्योंकि अजहत् ध्यणामें वाच्यार्थका अतिरिक्त अर्थ लक्षित होता है और ाहावास्यस्थित वान्यार्थ परस्परविरुद्ध-भाषापन्न हैं । इस इरोधको दूर करनेके लिये अजहत् लक्षणा स्वीकार करनेते

काम न चलेगा। अतएव महावास्यमें अजरत् लक्षणाक प्रयोग नहीं हो सकता । अन्ततः भागत्याग-लक्षणाका महावाक्यके अर्थ-विचारमें प्रयोग करना होगा। और ए तथा 'त्वं' पदके अर्थमें स्थित विरोधी भाग सर्वज्ञता : अस्पज्ञतादि धर्म तथा आभाससहित माया और आभाससी अविद्या-इस वाच्यांशका त्याग करते हुए 'तत्' और ' पदके चेतन अंशमात्रमें लक्षणा करनी पहुँगी। अर्थात् सर्वर और अल्पज्ञतादि धर्मयुक्त एकताविरोधी समष्टि और व्या भावमें स्थित स्थूल, सूक्ष्म और कारण, इन त्रिविध शरीरीं मिथ्यारूप जानकर इनके आधार, प्रकाशक तथा सम्बन्ध रहित ग्रुद्ध, निर्विकार, अंद्रितीय, सचिदानन्द व्रह्महों है निजस्तरूप निश्चय करना होगा, इसीका नाम भागत्यागरूःण है | इससे यह सिद्ध हुआ कि आत्माकी अलण्डरूपमें धारण करनेपर आवरणदोष निष्टत्त हो जाता है और यही अपरोश ज्ञान'के नामसे अभिहित होता है। 'तत्त्वमित' महाशावयां भाग-त्यागलक्षणाद्वारा जीव और ब्रह्मकी एकता कांयत हुर्र है, इस अर्थको हढ़ करनेके लिये अन्य दृशन्त भी फा जाते हैं। जैसे, 'समुद्र जलविन्दु ही है।' इस वास्पर्में समुद्रः पदका वाच्यार्थ महदर्मयुक्तः जल और जलविन्दुका वाच्यार्थ अल्पधर्मविशिष्ट जलमात्र हैं; अतएव शक्तिवृत्तिवे इन दोनें की एकता सिद्ध करनेपर भी यह असम्भव जान पड़ता है। क्योंकि महत् और अन्य धर्ममें परस्परं विरोध ही दीख पट्ना है, एकता सम्भव नहीं है । इसिल्ये समुद्र और विन्हुपर्वना केवल जलमात्रमें भागत्याग-लक्षणा करनेपर, मगुद्रया मध्य धर्म और जलविन्दुका अल्य धर्म परित्यक्त हो जायगा तथा समुद्र और विन्दुकी जलमात्रमें एकता लक्षित होगी। इसी प्रकार एकताके विरोधी समिष्ट और व्यष्टिभावमें प्रतीयमान स्थूल, सूक्ष्म और कारणरूप वाच्यमागका त्याग कर 'तत्' और 'त्वं' पदके चेतनभागमात्रकी एकता लक्ष्य करनी पड़ती है। भागत्यागलक्षणाद्वारा (सामवेदीय) 'तत्त्वमिष' महावाक्य जैसे जीव और परमेश्वरकी एकताका प्रतिपादन करता है, उसी प्रकार अन्य तीन महावाक्योंके द्वारा भी जीव और ईश्वरकी एकता प्रतिपन्न होती है।

अयमात्मा ब्रह्म' (अथर्वविदीय) इस महावाक्यमें 'आत्मा'पद जीववाच्य है तथा 'ब्रह्म'पद ईश्वरवाच्य है, उपर्युक्त रीतिसे भागत्याग-लक्षणांक द्वारा चेतनमात्र ही लक्ष्य है। ब्रह्मरूप आत्माकी अपरोक्षता ही 'अयं' पद सिद्ध करता है। इसी प्रकार—'अहं ब्रह्मास्मि' (मैं ब्रह्म हूँ) इस (यजुर्वेदीय) महावाक्यमें 'अहं' पद जीववाच्य और 'ब्रह्म' पद ईश्वरवाच्य है, तथा उपर्युक्त रीतिसे दोनों पद भागत्यागलक्षणाद्वारा चेतनमात्रको लक्ष्य करते हैं। और 'प्रज्ञानमानन्दं ब्रह्म' इस (ब्रह्म'यदका अर्थ ईश्वर है। उपर्युक्त रीतिसे दोनों पदोंमें भागत्यागलक्षणा करनेपर चेतनमात्र लक्षित होता है। ब्रह्मरूप आत्मा आनन्दस्वरूप है, आनन्द पद इस अर्थका ज्ञापक है। सहुरुके मुखसे महावाक्यका अर्थ-अवण करनेसे अखण्ड ब्रह्मात्माका बोध और कैवल्यमुक्ति प्राप्त होती है।

सजातीय, विजातीय और स्वगत—इन तीन प्रकारके भेदोंसे अतीत पदार्थ ही अख़ण्ड नामसे ख्यात है। वृक्षोंके परस्पर भेदका नाम 'सजातीय भेद' है, वृक्ष और पशुके भेदका नाम 'विजातीय भेद' है, तथा वृक्ष और उसके पत्र-पुष्पादिमें जो भेद होता है उसका नाम 'स्वगतभेद' है। आत्मामें ये तीनों ही भेद नहीं हैं; क्योंकि आत्मा दो या अनेक होता तो उसमें सजातीय भेद सम्भव होता; परंतु चेतन केवल एक है, इसिल्ये उसमें सजातीय भेद नहीं है, और अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भव था; परंतु अनात्म पदार्थ सत्य होते तो विजातीय भेद सम्भव था; समान मिथ्या हैं; अतएव आत्माका विजातीय भेद भी नहीं

हैं। आत्मा यदि सावयव होता तो इसमें स्वगत भेद सम्भव था, परंतु निरवयव आत्माका स्वगत भेद नहीं हो सकता। अथवा देश-काल और वस्तुसे अपरिच्छिन्न पदार्थका नाम अखण्ड है। व्यापकताके कारण आत्मामें देश-परिच्छेद नहीं। आत्माकी नित्यताके कारण काल-परिच्छेद नहीं तथा एकत्वके कारण वस्तुपरिच्छेद भी नहीं है। इस प्रकार त्रिविध भेदमे रहित आत्मा अखण्डरूपमें अवस्थित है।

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'तत्-त्वं' और 'त्वं-तत्'—इस प्रकार भावनाके द्वारा महावाक्यकी परोक्षता और परिन्छिन्नताकी भ्रान्ति नष्ट होती है। 'तत्-त्वं' वाक्यके द्वारा 'तत्' और (त्वं) पदके अर्थकी अभिन्नता कही जाती है। (त्वं) पदका अर्थ ( साक्षी नित्य आत्मा ) परोक्षताको दूर करता है, एवं 'त्वं-तत्' वाक्यके द्वारा 'त्वं' पदके साथ तत्पदके अभिनार्थके कारण तत् पदका व्यापकतारूप अर्थ परिच्छिन्नताकी भ्रान्तिका नाश करता है। इसी प्रकार 'अहं ब्रह्म', 'प्रज्ञानं ब्रह्म', अात्मा ब्रह्मं आदि महावाक्योंके द्वारा परिच्छिन्नताकी हानि तथा 'ब्रह्म अहं', 'ब्रह्म प्रज्ञानं' और 'ब्रह्म आत्मा' महावाक्यके द्वारा परोक्षताकी हानि दूर होती है। ब्रह्मरूप आत्मासे पृथक् जो कुछ देखने या सुननेमें आता है। तथा शास्त्रमें स्वर्ग-नरकः पुण्य-पापादि जो कुछ कथित हुआ है, उस सबको मिथ्या भ्रमरूप जानो; परंतु मिथ्याकल्पित वस्तु अपने अधिष्ठानकी हानि नहीं कर सकती; क्योंिक स्वममें मिथ्या भिक्षाके द्वारा राजा दरिद्र नहीं होता, मस्सूमिके मिथ्या जलसे भूमि आर्द्र नहीं होती, मिथ्या सर्प रज्जुको विषाक्त नहीं कर सकता। अतएव समस्त ग्रुभाग्रुभ कियाका कर्त्ता होनेपर भी अपने अनुपमेय आश्चर्यस्वरूपको परमार्थतः अकर्ता ही जानो । सारांश यह है कि ब्रह्मसे अभिन्न तुम्हारे यथार्थ स्वरूपमें स्थूल, सूक्ष्म और कारण—इन त्रिविध शरीरोंके शुभाशुभ कर्म तथा उसके फल जन्म, मरण, स्वर्ग, नरकः मुख और दुःख—सब अविद्याकित्पत हैं, अतएव उपर्युक्त कल्पित पदार्थ तुम्हारे ब्रह्मभावको विकृत नहीं कर सकते । ज्ञान-प्राप्तिके पहले भी आत्मा ब्रह्मस्वरूप या और उसके साथ भृत-वर्तमान-भविष्य, किसी भी कालमें **शरी**र और धर्मादिका सम्बन्ध नहीं है। आत्मा सदा ही नित्यमुक्त है, ब्रह्मके साथ आत्माका किसी कालमें भी भेद नहीं होता।

### स्वामी श्रीएकरसानन्दजी

[जन्म—वि० सं० १९२३, भाद्रशुक्ता (ऋषिपंचमी ), पिताका नाम—प० राधाक्तणाजी, महाराष्ट्रीय ब्राह्मण, माताका नाम—श्रीषड् याः, स्थान—भूमियाणा । देहावसान—आश्विन कृष्णा २, वि० सं० १९९५ ]

१-संसारको स्वप्नवत् जानो-

उमा कहों में अनुभव अपना। सत हरि भजन जग्त सब सपना॥

२-अति हिम्मत रक्लो-

भीरज धर्म मित्र अरु नारी। आपत काल परिविये चारी॥

३-अखण्ड प्रफुल्लित रहो दुःखमें भी---

फिरत सनेह मगन सुख अपने । हर्ष विपाद सोक नहिं सपने ॥

४-परमात्माका स्मरण करो, जितना बन सके-

दह धरे कर यह फल भाई

भजिअ राम सब काम बिहाई॥

५-किसीको दुःख मत दो, बने तो सुख दो-परहित सरिस धर्म नहिं माई।

पर पीडा सम नहिं अधमाई॥

६-सभीपर अति प्रेम रक्खो---

सरक स्वभाव सबिह सन प्रीती । सम सीतक निहं त्यागिहं नीती ॥ ७-नूतन बाछवत् स्वभाव रक्खो-

सनक सुत पितु मातु भरोसे। रहे असोच बने प्रभु पोसे॥

८-मर्यादानुसार चलो-

नीति निपुन सोइ परम सयाना । श्रति सिद्धांत नीक तेहि जाना ॥

९-अखण्ड पुरुषार्थं करो गङ्गा-प्रवाहवत्ः आल्सी मत बनों---

करहु अखंड परम पुरुवारथ।
स्वारथ सुजस धर्म परमारथ॥
१०—जिसमें तुमको नीचा देखना पड़ेः ऐसाकाम
मत करो-

गुरु पितु मातु स्वामि सिख पाले । ंचलत कुमग पग परत न खाले॥

दो - यह रहस्य रघुनाथ कर विग न आनहिं कांग। जानें ते रघुपति ऋपाँ सपनेहुँ मोह ग होय॥

# श्रीरामानुजाचार्य स्वामीजी श्रीदेवनायकाचार्यजी महाराज

( प्रेषक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

मारतमं जन्म लेकर भी जो अपने वेद-शास्त्रोंको नहीं मानता, वह तो पशुसे भी गया-बीता है। याद रक्खो, शास्त्र मनुष्योंके लिये ही हैं, पशुओंके लिये नहीं । कुछ मनुष्य कहते हैं कि 'हम शास्त्रोंको क्यों मानें ? हम शास्त्रोंको नहीं जानते ।' हम उनसे पूछते हैं कि आप पशु हैं या मनुष्य ? जितने भी कानून हैं, सब मनुष्यके लिये हैं। आपने देखा होगा कि मनुष्य यदि सड़कपर मल-मूत्र कर दे तो वह पकड़ लिया जाता है, परंतु यदि पशु कर दे तो उसका कुछ भी नहीं होता; क्योंकि सब जानते हैं कि यह पशु हैं और इसे शान नहीं है। अतः मनुष्यके

लिये ही शास्त्र हैं और हमें शास्त्रांको अवस्य ही मानग चाहिये।

हमने अपने चाल-चलन पुराने रहन-सहन आदि मवकी छोड़ दिया है इसीसे आज हम पराधीन हो गये हैं। पिह ने मनुष्य जप-तपमें, भजन-पूजनमें भी अपना कुछ समय अवस्य छगाते थे और विना स्नान किये भोजन करनेमें पाप मानत थे; परंतु आजकल तो प्रातःकाल विना स्नान-ध्यान किये ही लोग चाय-विस्कुट खाना प्रारम्भ कर देते हैं। यह बड़ा अनर्थ है, इससे बचना चाहिये।

पण्डित वही है कि जो विदान होकर भी आद करें।

तर्पण करे, संध्या-वन्दन करे, भजन-पूजन करे और सदाचारी तथा जितेन्द्रिय हो ।

स्वयं कष्ट सहकर भी दूसरोंको सुख पहुँचाना चाहिये। जिस प्रकार नमक अपनेको तो साग-दालमें गला देता है; प्रंतु साग-दालको अच्छा बना देता है। वैसे ही मनुष्यको परहितके लिये अपनेको गला देना चाहिये।

सब तो मर जाते हैं परंतु जिसने भगवान्की भक्ति की, वह नहीं मरता; जिसने देशकी सेवा की, वह नहीं मरता; जिसने मंदिर, कुँआ, बावड़ी बनवाया, वह नहीं मरता। ऐसे धर्मात्मा मनुष्योंका नाम सदा अमर रहता है। बेनका नाश हो गया क्यों? अधर्मसे। और पृथुकी जय हुई क्यों! धर्मका पालन करनेसे।

हम आज सर्वथा आत्मविस्मृत हो गये हैं ? हमारे देशके ही मनुष्य अपनी बोली न बोलकर अंग्रेजी बोलते हैं और इसमें शान समझते हैं । हमारा खाना भी आज अंग्रेज़ी हो गया है और हम होटलोंमें अपवित्र विदेशी खाना खाने लगे हैं।

परम मन्त्रका जप करो और गो-ब्राह्मणकी रक्षा करो। भगवान् श्रीकृष्णने गो-ब्राह्मणकी ही रक्षा की थी। भगवान् श्रीरामने भी गो-ब्राह्मणोंकी ही रक्षा की थी । तुम भी गो-ब्राह्मणकी सेवा करो ।

किसी भी देशमें चले जाइये, हमारे भारतकं समान कोई भी पवित्र देश नहीं मिलेगा । भारतकी तरह कहीं भी आपको श्रीगङ्गाजी नहीं मिलेंगी, जिसके परम प्रतित्र जलको पान करके हम कृतकृत्य हो जाते हैं।

कोई भी ऐसा देश नहीं है कि जिसके निवासी अपने देशसे प्रेम न करते हों ? परंतु दु:ल की बात है कि हम आज अपने देशसे प्रेम न कर दूसरोंकी नकल करते हैं ! जिन श्रीगङ्गाजीका हजारों कोसकी दूरीपर नाम लेनेमानमें पाप कट जाते हैं, हम उसी श्रीगङ्गाजीके पित्रत्र जलको न पीकर जूठा-गंदा सोडावाटर पीते हैं; वताओ, हमारा कितना पतन हो गया है। पहिले हमें अपने खान-पानको शुद्ध करना चाहिये।

दुःखके साथ कहना पड़ता हैं कि आज हमारे बहुत-से महामहोपाध्याय और विद्यावाचस्पति लोगोंके लड़के अंग्रेजी कालेजोंमें पढ़ते हैं, इससे बढ़कर पतन और क्या होगा १ हमें अपने लड़कोंका संस्कार कराकर उन्हें सदाचारी बनाना चाहिये, उनसे संध्या-वन्दन कराना चाहिये और उन्हें देववाणी संस्कृत पढ़ानी चाहिये।

### स्वामी श्रीअद्वैतानन्दजी महाराज

( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी )

अपने-अपने वर्णाश्रमधर्मानुसार चलनेपर ही कस्याण होगा।

वदः शास्त्रः पुराणः रामायणः गीताः महाभारतको प्राणींसे प्यारा समझकर इनके अनुसार चलो ।

मांस, मछली, अंडे, मदिरा आदि खाना-पीना तो दूर, इन्हें छूओ भी मत ।

गो-ब्राह्मणोंको, देव-मंदिरोंको प्राणोंसे भी प्यारा समझो और श्रद्धासे सिर द्युकाओ, प्रणाम करो, सीधे हाथपर लो। भूलकर भी कभी बंदरोंको मत मारो। मोर, नीलगाय आदि किसी भी जीवको कभी मंत सताओ।

बड़ा भयानक समय आनेवाला है । अपने सनातनधर्मको मत छोड़ना, इसे पकड़े रहना, इसीसे कल्याण होगा ।

हरा वृक्ष कभी मत काटना और पीपलको तो भूलकर भी नहीं, तथा नित्य श्रीतुलसीका पूजन करना। इससे भगवान् प्रसन्न होते हैं। अपने घरोंमें अंडे, प्याजः लह्सुनः, सलजमः तम्याक् मत आने देना । ये पापोंकी जड़ हैं ।

जितना वन सके, खूब श्रीभगवन्नामासृतका पान करना, सदाचारी पूज्य ब्राह्मणोंके श्रीचरणोंकी धूलिको मस्तकपर लगाना और धर्मपर इद रहना।

भूलकर भी सिनेमा मत देखनाः सहभोजमें सिमलित मत होना।

परस्त्रीको भयानक विषके समान मानकर त्याग देना, सर्वथा दूर रहना; इसीमें भलाई है।

पतितपावनी श्रीगङ्गा-यमुनाका परम पवित्र जल पीना और श्रीगङ्गा-यमुनाका पूजन कर पुण्य लूटना।

देवी-देवताओंका पूजन करनाः शास्त्रोंमें श्रद्धा रखनाः भजन-पूजन करते रहना। यही कल्याणका मार्ग है।

सनातनधर्म-विरोधीका सङ्ग न करना । इसीमें भलाई है।

### स्वामी श्रीब्रह्मानन्दजी महाराज

( प्रेषक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

प्रश

मङ्गलमय देव कौन है ? व्या किनपर की जाय ? ायाकी फाँसी कैसे छुटे ! म्रताका लक्षण क्या है ? र्म किसे नहीं वाँधते ? ण्य-क्षीणका हेत क्या है ? द्यदर्शी कौन होता है ? द्ध भाव क्योंकर हों ? न्धका कारण क्या है ? न्यवादके योग्य कौन है ? ष्ठ पुरुष कौन है ? धिनेवाली साँकल क्या है ! ख कैसे प्राप्त होता है ? न्मोंका हेत कौन है ? रकके समान क्या है ? र्ग कैसे प्राप्त होता है ? दा जामत् कौन है ? ात्यन्त रात्रु क्या है ? रम मित्र कौन है ? खिताका हेत् क्या है ? गनका साधन क्या है ? रृत्युके समान कौन है ? रम प्रेमका विषय क्या है ? उम्पत्तिवान् कौन है ? इद बन्धन कौन-सा है ? शीव्रता किसमें की जाय ? मदिरासम मादक कौन है ? अन्धा कौन है १ धर्मका मूल क्या है ! चित्तकी एकाग्रता कैसे हो ? सर्वोत्तम लाभ क्या है ? संग्रह करने योग्य क्या है ! अत्यन्त दुःखद कौन है ? भरोसा किसपर रखना !

उत्तर

परमातमा । दीन जनोंपर । सञ्चे ज्ञानसे । अभिमानका अभाव । आत्मज्ञानीको । गुणोंका गर्व । उत्तम साधक ! ममत्वके त्यागसे । हद आसक्ति। समदृष्टि पुरुष । अहंकाररहित । भोगवासना । तप्णाके त्यागसे । अज्ञान । क्रोधादि ब्ररी वृत्तियाँ। जीव-दयासे । विवेकी जन । विषयरत प्रबल इन्द्रियाँ। विजय किया हुआ मन। तृष्णा । पूर्ण वैराग्य । प्रमाद । सत्य आत्मा । संतोषी जन । विषयासक्ति। परमार्थ-साधनमें । धन । कामातुर । दया 1 प्रमुके ध्यानसे । ब्रह्मकी प्राप्ति । श्रेष्ठ गुण । दराशाएँ ।

प्रभु-कृपापर ।

प्रश्न

श्रेष्ठ जीवन क्या है ? तत्त्व-प्रदर्शक कौन है ? परम समाधि क्या है ? जगत् किसने जीता है ! उत्तम कर्म कौन-सा है ? शरवीर कौन है ? सखका उपाय क्या है ? भारी विष कौन-सा है १ धन्यवादके योग्य कौन है ! उत्तम कीर्ति किनकी है ? निक्रष्ट कर्म कौन-सा है ? सद्गुर किसकी मानें ? दुस्तर पीड़ा कौन-सी है ? आनन्द कौन पाता है 🖁 उत्तम भूषण क्या है ? चिन्तनीय वस्त क्या है ? सचा शिष्य कौन है ? महान् तीर्थ कौन-सा है ? त्याग करने योग्य क्या हैं? क्षमा करनेका फल क्या है ? सदैव सुनने योग्य क्या है ? पाप क्यों होते हैं ? सात्त्विक तप कौन-सा है १ ब्राह्मणोंका धर्म क्या है ? क्षत्रियका मुख्य धर्म क्या है ? वैश्यका मुख्य धर्म क्या है ? शूद्रके कल्याणका हेत् क्या है ! सदैव दुखी कौन है ? सर्वथा पूज्य कौन है ! मिक्त क्षीण कैसे होती है ? साधन-ज्ञान कैसे घटता है ? सदैव क्या करना चाहिये ? संसार दृढ़ कैसे होता है ! सचा शानी कौन है !

उत्तर

प्रभु-भक्तिसे पूर्ण। ब्रह्मविद्या । ब्रह्मसे एकता। जिसने मनको जीता। भजन-कीर्तन । कामविजयी। अनासक्ति । विषय-भोग । परोपकारी । भक्तजनोंकी । कामनायुक्त । तस्वदर्शीको । आवागमनकी । निष्कामी पुरुष। शीलस्वभाव । ब्रह्मतत्त्व, भगवान् । गुरु-आज्ञाकारी । आत्म-ग्रुद्धि । दुर्भावनाएँ । दुःखकी निवृत्ति । भगवद्गुणानुवाद । कामनासे । इन्द्रियसंयम् । सर्वधा संतोष । दीन-रक्षा। परोपकार, सास्विक दान । निष्कपट सेवा। भोगे-लम्पट । समदर्शी । भोगेच्छासे । अहंकारसे । धर्मका पालन । अति रागरे ।

संशयरहित ।

प्रश भारी पातक क्या है ! जीतेजी मृतक कौन है ? मोह कैसे नष्ट हो ? दृढ फाँसी क्या है ? प्रभ किसके अधीन हैं १ सखद आहार कौन-सा है ! उत्तम प्रकृति कैसे हो ? संगति किसकी बरी है ? छ्टाईका कारण क्या है ? महत्त्वका हेत् क्या है ? उत्तम सहकारी कौन है ? स्वर्गका साम्राज्य क्या है ! समाधिका फल क्या है ? भारी कष्टोंका हेतु क्या है ? भगवान कैसे रीझते हैं ! धर्मका साधन क्या है ? साधक क्या त्याग करें ? प्रेमका खरूप क्या है ? क्षणमंगुर क्या है ? प्रवल राजु कौन है ! मन कैसे वशमें हो ?

स्त्रीमें कुदृष्टि । आलसी । भोगोंमें दोषदृष्टि होनेपर । विषयोंसे सुखकी आशा । प्रेमियोंके। अल्प और सादा । शान्त वृत्तिसे। दुराचारीकी । याचना । अयाचकता । आत्मिक बल । तष्णाका अभाव । शान्ति-प्राप्ति । मनके दुर्वेग। सची प्रार्थनासे। सरल निष्कपट व्यवहार। कुतर्क दृष्टि । प्रेमास्पदका हो रहना । संसारके भोग। न जीता हुआ मन।

अभ्यास, वैराग्यसे।

उत्तर

शानका लक्षण क्या है ! पापोंका मूल क्या है ? स्वार्थका हेत् क्या है ? सत्यका लक्षण क्या है ? कमोंका प्रेरक कौन ? ईश्वर क्या करते हैं ? धर्म सफल कैसे हो ? उत्तम गति कैसे प्राप्त हो ? वाणी पवित्र कैसे हो ? सावधान किससे रहे १ सदा भय किससे करना है ? परमपदका साधन क्या है ! हानिकारक कौन है ? दु:खोंका कारण कौन है ? अद्धा कैसे बढती है ! तप क्षीण किससे होता है ? पराक्रम कैसे बढता है ! देह दुखी क्यों रहती है ! बुद्धि निर्मल कैसे हो ? आरोग्यता कैसे रहती है १ भक्तिका परिणाम क्या है ?

एकता और समता । स्वार्थ । अज्ञान । जो एकरस रहे। अपने संस्कार । कर्म-फल-दान। सद्भावोंसे । सत्संगरे । सत्य भाषणसे । मन-इन्द्रियोंसे। दुर्ब्यसनोंसे। सदा अभ्यास । व्यर्थ आडम्बर । अधिक व्यय । निष्कामतासे । कोध या दम्भसे। ब्रह्मचर्यसे । मिथ्याहार-विहारसे। स्वाध्यायसे । सदाचारसे । भगवान्के प्रेमकी प्राप्ति ।

उत्तर

### स्वामी श्रीबहार्षिदासजी महाराज

( प्रेपक-भक्त श्रीरामशरणदासजी )

(१) भारतवर्ष भगवान्की अवतार-भूमि है। श्रीभगवान्ने यहाँ विविध रूपोंमें चौबीस अवतार धारण किये हैं। साथ ही यह तपोभूमि भी है। यहाँके पुण्यक्षेत्र श्रीनैमिषा-रण्यमें ८८ हजार सिद्ध महात्माओंने तपश्चर्या की है। ऐसी पुण्यस्मलीमें वे ही लोग नित्य निवास कर सकते हैं और मुखसे जीवनयापन कर सकते हैं , जो श्रीभगवद्भक्त और तपोनिष्ठ हों। फिर चाहे वे सद्गृहस्थ हों या संतजन। इस पूज्य पद्धतिके विरुद्ध जो किञ्चित् भी अनिधकार नेष्टा करेगा वह अक्षम्य अपराधी माना जायगा। आज कहीं भी रावण, हिरण्यकशिपु, वेन और कंसका अस्तित्व गहीं दिखलायी पड़ता; किंतु विभीपण, प्रहाद और ध्रुवके चार चित्रोंसे आज भी नतुर्दिक —दिग्दिगन्त आलोकित हो रहा

है। यह भारतीय सिद्धान्त सदासे महामान्य रहा है और अन्ततक रहेगा। आज चाहे जडवादकी जडतासे इसे न महत्त्व दें। किंगु इसमें हमारी ही क्षति है। हमारा ही पतन है और हमारा ही सर्वनाश है।

(२) भारतवर्ष धर्मप्राण देश है। जो धर्मकी खिल्ली उड़ाते हुए धर्मप्राण पुरुषोंका उपहास कर रहे हैं वे सावधान हो जायँ और भगवान श्रीमनुकी इस अमर वाणीको न भूलें—

धर्म एव हतो हन्ति धर्मो रक्षति रक्षितः।

और धर्मप्रिय वन्धुओंसे तो मैं यहीं कहूँगा कि वे सदा-सर्वदा और सर्वथा 'स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मे भयानहः' इस श्रीभगवन्याणीकी वार-वार आद्दित करते हुए पर्मानी वित्वेदीयर अपनेको उत्तर्ग कर दें । यही उनका धर्म हे और हंखरीय आदेशका पालन है। ऋषि-ऋण-ने मुलिसा भी यही महामन्त्र है।

(३) आज मर्चन मतराणनाका बाहुल्य है। जन-मम्दायका आधिक्य है तथा अन्धानुकरण-कर्ताओंका वैजिएन हैं। बिनु स्या अनन्त तारागणींके होते हुए भी अमावस्थावे पोर अन्धकारका आत्यन्तिक ध्वंस हो जाता े ! नहीं नहीं। कवापि भी नहीं। विकालमें भी नहीं। अन्धकारका अन्त नी वास्तवमें एकमात्र नीमके हारा ही होता है । टीक ्मी प्रकार शास्त्रपद्रतिमे पराङ्मुख अनन्त लोगोंका भी प्राधान्य हो जाय तो क्या उससे शाश्वती शान्ति और स्थायी आनन्दका आविर्माव हो जायगा ! नहीं। कदापि नहीं । एक धर्मात्मा पुरुपके द्वारा, एक तपीनिष्ठ महात्माके द्वारा, एक भगवद्धत्त व्यक्तिके द्वारा विश्वका कल्याण और जगत्क उद्धार हो मकता है। एक प्रह्लाद और एक विभीषणके द्वारा दैत्यकुलका मुख उच्चल हो गया और वे सुवनभूषण वन गये । आज यत्र-तत्र-सर्वत्र प्रत्येक संस्था और सम्प्रदाय जन-संख्याकी वृद्धिके साधनमें संलग्न हैं। और धर्म-निष्ठ पुरुप अँगुलियोंपर गितने योग्य भी दृष्टिगोचर नहीं ही. रहें हैं। तो क्या इससे उनका महत्त्व कम हो जायगा ? अनन्त नदियोंके वीचमं अकेटी श्रीगङ्गाजीकी महिमा नया न्यूनतम है ! किसी मनुष्यके खजानेमें करोड़ों रुपये हों. पर वे हों खोटें; तो उनसे क्या हो सकता है ! उन्हींकी जगह एक न्वरा रुपया हो तो उसले अनेक कार्य हो सकते हैं। विक सोटे रुपये रखनेके जुर्गमें उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। अधर्म करनेवाला अपनादभाजन बनता है और धर्माचरण करनेवाला प्रशंसाका पात्र होता है। अनेकानेक प्रगाल जंगलमें हौआ-होआ करते हैं, इसते क्या वनराजका कुछ विगड़ जाता है ? किंतु अकेले उठकर मैदानमें सिंहनार व रनेवाले केशरीका वह प्रवल प्रताप होता है कि सारा वन्य-प्रदेश: प्रकस्पित हो जाता है और सारा अरण्यमण्डल आतिङ्कित हो उठता है तथा वहाँके सभी जीव स्तम्मित और मृतप्राय हो जाते हैं।

(४) वैदिक धर्मकी विजय-वैजयन्ती पहराते हुए भाष्यकार भगवान जगद्गुर श्रीशंकराचार्यजी महाराजने अकेले होते हुए भी वौद्धधर्मके बाहुत्यका विष्यंस कर दिया

और दसों दिशाओं में अपने वैदिक सिद्धान्तकी दुः दी। क्या उन बौद्धोंके सम्मुख उनका महत्व कुछ उनका आदर्श न्यून था ! इसी तरह एक भी महापुरुष अनेकानेक अकर्मण्य प्राणियोंको उपहास मकता है और उसका लोहा माननेके लिये सम होना पड़ता है। अगणित आलसियोंका आधिक्य हं कर्तव्यनिष्ट पुरुषका पराभव नहीं होता। बिन्न प्रतिमा और भी प्राञ्चल हो जाती है।

(५) वर्णव्यवस्या वैदिक धर्मका बीज है। वर्ण को माने विना वैदिक धर्मकी सत्ता ही सिद्ध नहं वर्णव्यवस्था ही हिंदू धर्मकी चहारदीवारी है। इंध्यान और पशु-पक्षियोतकमें वर्णव्यवस्था हिंशों है। किर भला इस वैदिक और प्रकृतिसिद्ध वर्ण को कौन मिटा सकता है! हाँ, जो मिटानेपर तुले सम्भव है वे स्वयं मिट आयँ। कर्मणा वर्णव्यवस्था है। श्रीकृत्ण स्वयं श्रीगीताजीमें कहते हैं—

चातुर्वेषर्वं मया सुष्टं गुणकर्मविभागतः क्या कोई इस भगवदुक्तिको मिटानेमें सम् भगवानने स्वयं—

तस्माच्छाखं प्रमाणं ते कार्योकार्यस्थवस्थिती ज्ञान्था **ज्ञास्त्रविधानोक्तं कर्मं कर्त्वीमहार्ह**सि (गीता १६

कहकर अर्जुनके लिये बाल-व्यवस्थाका विधान । और जो उसे नहीं मानता है उसके लिये भी कहा है य: शास्त्रविधिमुत्स्च्य वर्तते कामकातः त स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न पर्रा गतिम्। ( गीता १६।

जो पुरुष शास्त्रविधिको त्यागकर अपनी है वर्तता है, वह नतो सिद्धिको प्राप्त होता है और न परमा तथा न सुखको ही प्राप्त होता है। वर्णव्यवस्थाको मिट्रा कर्मणा वर्णव्यवस्थाका मनमाना प्रचार करना सर्वया। विरुद्ध है और इसका परिणाम भी उन्हें भीगना ही हो।

(६) आज घर्मके परिवर्तन करनेकी आवश्यकता म जा रही है, किंतु क्या यह सम्भव है ! इस शरीरका प्राण है जो इसकी सतत संजीवनी है। क्या इसके तिणा ोई खतरा नहीं है ! जो योगिजन प्राणोंका नियमन करते , उनका भी प्राण सुषुम्णा नाड़ीमें सूक्ष्म गतिसे संचालित होता हता है। क्या उनका आत्यन्तिक ध्वंस मृत्युस्वरूप न ोगा ? रात्रिमें सूर्य-चन्द्रके अभावमें हम दीपक, टार्च, वेजलीकी रोशनी जलाते हैं तो क्या उससे सार्वभौम प्रकाश ग्राप्त हो सकता है ? क्या एकके यहाँका प्रकाश दूसरेके अन्धकारस्थलको खटकता नहीं है ! ठीक इसी तरह आज इम भारतीय वैदिक धर्मको दुकराकर दूसरोंके नाना वाद-वेवादोंको, मतमतान्तरोंको महत्त्व प्रदान करते जा रहे हैं, क्या यह हास्यास्पद और घृणास्पद नहीं है ? क्या आज वर्म और ईश्वरके अभावने उन अनायोंको स्पर्धाका विषय नहीं बना रक्ला है जो रात-दिन धर्म और ईश्वरको ढोंग कहकर चिल्लाया करते हैं ? क्या उनका अन्तः करण पूर्ण प्रशान्त है ? क्या उनका जीवन सम्यक् सुख-शान्तिमय है ? यदि नहीं तो क्यों ? इसीलिये कि उनका कोई आधार-आधैय नहीं है। हमारा भारतवर्ष श्रीभगवदाश्रित रहकर और धर्मा-चरण करके सदा-सर्वदा सुरक्षित रहा है और अन्ततक रहेगा। हाँ, जिन लोगोंने धर्म और ईश्वरको ढोंग बतलाया, उनका कहीं भी अस्तित्व दृष्टिगोचर नहीं हो रहा है। वास्तवमें धर्म ही हमारा जीवन-सर्वस्व है, पैतृक सम्पत्ति है, जन्मसिद्ध अधिकार है। ईश्वर ही एकमात्र हमारे आधार हैं। उनके त्रिना हमारा जीवन मृतप्राय है। भगवान्के विना ये समस्त भोग रोगमय हैं। ईश्वर तथा धर्मको मानकर ही हम फल-पूल सकते हैं-उन्हें मिटाकर नहीं। 'नप्टे मूले नैव शाखा न पत्रम्'। धर्मके पथमें चलते हुए हमें जो कुछ धर्म-संकटका सामना करना पड़ेगा, उसके लिये हमें तैयार रहना चाहिये और सदा बद्धपरिकर रहकर प्राणपणसे उसका प्रतीकार करना चाहिये। सोनेको जब तपाया जाता है तभी वह खोटेसे खरा बनकर कुन्दन हो जाता है। हीरेको जब खराद-पर चढ़ाते हैं तत्र उसकी प्रतिभा निखरकर वह महान् मूल्यमय हो जाया करता है। इससे उसकी कुछ क्षति थोड़े ही होती है, बिंक उसके ऐस्वर्य-सौन्दर्यका मूल्य अधिक हो जाता है। इसी तरह धर्मके पथमें भी समझना चाहिये। परम पूज्यपाद प्रातःसारणीय श्रीगोस्वामीजी महाराजने कहा है-

सिबि दंशीन हरिचंद नरेसा । सहे धर्म हित कोटि कलेसा ॥ रंतिदेव बिल भूष सुजाना । सहे धर्म हित संकट नाना ॥ इसे हमें कदापि भी नहीं भूलना चाहिये।

· (७) घर्मक्षेत्रोंमें रहते हुए भी धार्मिक जीवनयापन करना चाहिये । यही धर्मशास्त्रकी विशेष आज्ञा है । इसका मतलब यह नहीं है कि अन्यत्र अधर्म ही करना चाहिये । लिखा है—

अन्यक्षेत्रे कृतं पापं पुण्यक्षेत्रे विनश्यति । पुण्यक्षेत्रे कृतं पापं वज्रलेपो भविष्यति ॥

दूसरी जगह किया हुआ पाप पुण्यक्षेत्रमें नष्ट हो जाता है पर पुण्यक्षेत्रमें किया हुआ पाप तो वज्रलेप हो जाता है । इसे हमें कदापि नहीं भुलाना चाहिये।

किसी बड़भागीका पुण्यक्षेत्रमें निवास करना ही सौभाग्य-सूचक है। फिर जिसकी वह जन्मभूमि हो उसका तो कहना ही क्या है ! जिसके विषयमें कहा गया है—

अहो मधुपुरी धन्या स्वर्गाद्पि गरीयसी। विना कृष्णप्रसादेन क्षणमेकं न तिष्टति॥

उस प्रचुर पुण्यभूमिमें जो बड़भागी आये हुए हों वे चाहे शरणार्थी हों या तीर्थयात्री हों अथवा नित्य निवासी हों, उन्हें बड़ी ही सावधानीसे श्रीभगवद्धामका सेवन करना चाहिये। मनसा, वाचा, कर्मणा वजरजके महत्त्वको समझना चाहिये। भाशुरा तीन लोकते न्यारी' और भोकुल गाँव को पैंड़ों ही न्यारो है<sup>,</sup> इस लोकोक्तिका उदात्त अर्थ अनुभव करना चाहिये। किंचित् भी मर्यादाके विरुद्ध, शास्त्रके विरुद्ध, धर्मके विरुद्ध अनधिकार चेष्टा नहीं करनी चाहिये। अन्यथा वह अनन्त गुना कटुफलदायक सिद्ध होगी। यहाँ सदासे ही वैष्णवताका बोलवाला रहा है। विधर्मीपनका नहीं। अतएव हमें विशुद्ध वैष्णवधर्मका अनुष्टान करना चाहिये। दानवताकी दुर्दमनीय लीलाका दुर्दश्य यहाँ कदापि भी नहीं उपस्थित करना चाहिये। यह भगवान्की भन्यभूमि है, जहाँ भगवान्की भक्ति-भागीरथी सर्वत्र लहरा रही है। उसमें अपने आपको अवगाइन कराके सदाके लिये पाप-तापसे मुक्त हो जाना चाहिये और अपने पूर्वार्जित पापोंका पूर्णतः प्रायश्चित्त करके पावन बन जाना चाहिये—कृतार्थहो जाना चाहिये और एक ही साथ भगवान्के नाम-रूप-लीला-धामका रसास्वादन और नित्य लीलाका दिव्य दर्शन करना चाहिये और उन्हींका बनकर उनके श्रीवजरजमें मिल जाना चाहिये।

# स्वामी श्रीआत्मानन्दजी महाराज

( प्रेपक—भक्त श्रीरामशरणदासजी )

जिस प्रकार पहला ग्रास खाते हैं, तब उस पहले ग्राससे ही तृप्ति शुरू होने लगती है और अन्तिम ग्रासमें अन्तिम तृप्ति होती है, लेकिन तृप्ति शुरूसे ही होने लगती है, इसी प्रकार जिस दिन हमारा जन्म होता है, काल भी हमें उसी दिनसे ही खाने लगता है। हाँ, अन्तिम श्वास उसका अन्तिम ग्रास होता है। श्रेष्ठ पुरुष इसीलिये नहीं रोते। वे जानते हैं कि पहलेसे ही खाये जाते रहे हैं अब क्या रोना है!

जिस प्रकार जिसे भृख-प्यास लगी हो, वही जब अन्न-जल खाये-पीयेगा तभी उसकी भूख-प्यास दूर होगी, किसी दूसरेके खाने-पीनेसे दूर नहीं होगी, इसी प्रकार अपने करनेसे ही सब कुछ होगा, दूसरेसे नहीं।

जब तुम अपने मनसे बुराई उठा दोगे तो तुम आप-ही-आप रह जाओगे । बुराई दूसरेमें तो है ही नहीं, अपनेमें ही है । 'समीप होनेसे' अपनेमें तो मनुष्य बुराई देख नहीं सकता, उसे दूसरेमें प्रतीत होती है । जिस प्रकार अपनी ही आँखोंमें काजल होनेपर भी अपनेको नहीं दीखता है, इसी प्रकार अपनेमें बुराई होनेपर भी नहीं दीखती है । यदि अपने मुखपर खराबी है तो दर्पणमें भी वही खराबी दीखेगी। सो यदि तुम दर्पणमें अपने मुखको अच्छा देखना चाहते हो तो अपने मुखको पहले साफ करो । फिर दर्पणमें भी आप ही ग्रुद्ध दीखने लगेगा।

प्रश्न-महाराजजी ! मन एकाग्र नहीं होता ?

उत्तर-तुमने कौन-सा उपाय मनको रोकनेका किया कि जिससे मन एकाग्र नहीं होता ?

भक्त---महाराजजी । जैसे संध्या-वन्दन करने बैठे कि मन चला !

उत्तर—जैसे जंगली पशुको एकदम वाँधनेसे वह नहीं रकता । हाँ, उसे एक घंटे बाँध दिया और फिर छोड़ा। फिर अगले दिन दो घंटे बाँध दिया फिर छोड़ दिया। ऐसे ही उसे आदत डालेंगे तो वह फिर हिल जायगा। इसी प्रकार मनको आज एक मिनिट, अगले दिन दो मिनिट रोका जाय तो धीरे-धीरे आदत ए जायगी। गीतामें भी 'चञ्चलं हि मनः कृष्ण' कहा है। चञ्चल मनका वशमें करना एकदम कठिन है; परंतु धीरे-धी अभ्यास करनेसे वह वशमें हो जाता है।

प्रश्न कौन-सी अवस्थामें गृहस्थको छोड़ देना चाहिये!

उत्तर—िवना वैराग्यके तीसरी अवस्था बीतनेपर चौपी अवस्थामें गृहस्थका त्याग करे । बाकी जिस दिन भी वैराग्य हो जाय, उसी दिन गृहस्थका त्याग कर संत्याह छे छे । पर वैराग्य होना चाहिये सच्चा । बिना वैराग्यके संन्यासी होना उचित नहीं है ।

जितने सीधे हैं, भोले हैं और छल-कपटसे रहित हैं उतने ही वे सिद्ध पाये जाते हैं। और जितने चतुर हैं उनमें वह बात नहीं पायी जाती।

आत्माको खींचनेवाले जो पदार्थ हैं, उन पदार्थोंमें तो ग्लानि हो और इधर अभ्यास हो, तभी काम चलता है।

जिस प्रकार हाथसे दीपकको छोड़कर कोई अँधेरेको अँधेरेसे दूर करना चाहे तो यह असम्भव है, इसी प्रकार बिना अभ्यास और वैराग्यके मनका निग्रह करना भी असम्भव है।

अँधेरेसे अँधेरा दूर नहीं होता, इसी प्रकार विपर्योंके तन्तुओंसे यह मनरूपी हाथी बाँधा नहीं जा सकता । यह तो प्रवल अभ्याससे ही वशमें होता है।

बुरे कर्मसे बचना चाहिये। बुरे कर्मका फल यहाँपर भी भोगना होता है और धर्मराजके यहाँ भी। ईश्वर यहाँ इसिलये भुगवाते हैं कि जिससे दूसरे लोगोंको भी शिक्षा मिले और कोई बुरे कर्म न करे।

एक उदरसे पैदा हुए भाइयोंमें परस्पर मेल बड़े ही पुण्योंसे होता है। यह कलिकालकी महिमा है कि आज भाई-भाईमें भी प्रेम नहीं है।

प्रश्न--आत्माका स्वरूप क्या है ? उत्तर-सत्-चित्-आनन्द--यदी आत्माका खरूप है।

---

# काशीके सिद्ध संत श्रीहरिहरबाबाजी महाराज

( प्रेषक--भक्त श्रीरामशरणदासजी )

प्रश्न—बाबा ! हमारा क्लेश कैसे मिटेगा !

उत्तर—राम-राम जयो। श्रीतुलसीदासजीने कहा है—
राम नाम बिनु सुनहु खगेसा । मिटहिं न जीवन केर कलेसा ॥

श्रीराम-नाम जपनेसे सब क्लेश मिट जायँगे !

प्रश्न-श्रीमहाराजजी ! हमें क्या करना चाहिये !

उत्तर—सुवह-शाम श्रीभगवान्का नाम खूब जपो और श्रीमद्भागवतका श्रवण करो । जितने भी भगवद्भक्त या भागवत हुए हैं इसमें प्रायः सभीकी कथा है। इसींसे इसका नाम 'भागवत' है।

प्रश्न-वावा ! श्रीभगवान्के नाममें प्रेम कैसे हो ?

मिक स्वतंत्र सकल गुनखानी । बिनु सतसंग न पाविहं प्रानी ॥

विना सत्सङ्गके भक्तिलाभ नहीं होता और भक्तिसे ही सब लाम होता है ।

प्रश्न---महाराजनी ! कुछ लोग कहते हैं कि श्रीभगवानके दर्जनसे विशेष लाभ नहीं होता !

उत्तर—मगवान्के दर्शन हो गये तो फिर बाकी ही क्या रह गया ? इससे बढ़कर और छाम क्या होगा ? भक्ति करो, ग्रुद्ध भाव रक्खो, श्रीमगवान्का नाम जपो— यही सार है।

प्रश्न—बावा । हमें क्या करना चाहिये ! उत्तर—शिव-शिव जपो, ॐ नमः शिवाय जपो । प्रश्न—बावा ! शिव-शिव मालापर जपें या उँगलियोंपर ! उत्तर—मालापर ही जपो या कैसे भी जपो । पर जपो ! प्रश्न—क्या सामने मूर्ति रखनेकी भी जरूरत है ! उत्तर—हाँ, मूर्ति भी सामने रक्खो । प्रश्न—बाबा ! और कुछ भी करें !

उत्तर—पहले स्नान करो, फिर मृतिको स्नान कराओं और फिर उस मृतिका चन्दनादिके द्वारा पूजन करके तब फिर भगवान्का नाम जपो । जपो भगवान्का नाम निष्काम । श्रीरामनामके बराबर कुछ भी नहीं है । जो भी श्रीरामनाम जपता है उसके सब काम पूरे हो जाते हैं और उसे मोक्सकी भी प्राप्ति हो जाती है।

जब श्रीसूर्यनारायण निकलें तो उन्हें दण्डवत् करो औ जब स्नान करो, तब श्रीसूर्यनारायणको जल दो । श्रीसूर्य नारायण भगवान्को प्रणाम करके ही श्रीराम-श्रीराम जपन चाहिये ।

उत्तर—मिक्तिसे ज्ञान होता है और ज्ञानका अर्थ है— मगवान्का दर्शन हो जाना।

प्रश्न नावा ! आजकल कुछ लोग कहते हैं कि वर्णन्यवस कुछ नहीं है, जात-पाँत कुछ नहीं है इसे नहीं मान चाहिये !

उत्तर—कौन है जो मर्यादाको मेटेगा १ जब भगवा मर्यादा बनायी है तो उसे कौन मेट सकता है १ च वेद, छः शास्त्र, पुराण सभी वर्ण-विभाग मानते हैं।

### स्वामी श्रीममानन्दजी

[ स्थितिकाल--- उन्नीसवीं शताब्दी । समाधिस्थान--- प्राम तिवारीपुर, जिला फतेपुर ] ( प्रेपक---डा० श्रीवालगाविन्दजी अग्रवाल, विशारद )

चेतन भिन्न अपर नहिं कोई । जो भासे सब सत चित आनंद दूसर हुवा न होई । आपु आपु में सब कुछ भासे चित विलास है सोई ॥ सर्व यह चेतन जोई । आपिह नहा नहां नहिं जाने आपुहि जाने सोई ॥

ममानन्द कछु जतन नहीं है आपा मिटे सुख होई देत नहिं मासै कोई

आपुहि में आप समाया | स्वयं प्रकास न सोवत जागत नहिं कहुँ गया न आय नहिं उत्पति नहिं परलय सृष्टि ईश्वर जीव न साय वेद क़रान शिप्य नहिं मुरशिद अलख अरूप अजाया ॥ नाम रूप किया रज्जु सर्प जिमि अद्भुत खेल दिखाया। मग्नानन्द स्वरूप अखण्डित गुरु दृष्टि दरशाया ॥ चेतन में चित दृष्टि प्रभासत दृष्टि में सृष्टि अनन्त नई है। दृष्टि के नासत सृष्टि विनासत दृष्टि प्रकासत सृष्टि भई है ॥ दृष्टि का साक्षी सदा निलेंप अरूप अजिकय मोदमई है। रघुवीर सो ज्ञान अखंडित रूपमनन्दित पूरण ब्रह्म सोई है॥

निशिदिन अमृत बरसत सारे। मधुर ध्वनि मध्र बादर उजियारे ॥ चन्द्र सहस भरि भरि कटोरी सुरति पियत पियत छिक अगर जिया रे॥ अखण्डित मग्नानन्द पिया हेरत भये आप पिया रे॥

**⇔೨@**€⇒

### श्रीउड़िया स्वामीजी महाराज

#### साधकके लिये

साधकके लिये विपयी पुरुषोंका सङ्ग और विषयमें प्रेम— । पतनके कारण हैं।

ईश्वरमें प्रेम होनेसे विषय-प्रेम दूर हो जाता है। साधकको शरीर स्वस्थ और खान-पानका संयम रखना त्राहिये।

भजन गुप्तरूपसे करना चाहिये। अपनेको भजनानन्दी कट न करना चाहिये।

भजनसे कभी तृप्त न होना चाहिये। भगवान्से सांसारिक विषयकी प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। खोटे पुरुषोंका सङ्ग त्यागकर सदा ब्रह्मचर्यका पालन हरना चाहिये।

पापकर्म, छल, कपट, मान, धन और स्त्रीका अनुराग, गर-निन्दा और परचर्चाका प्रेम, गर्व, अभिमान, धूर्तता तथा पाखण्ड आदि दोषयुक्त मनुष्योंका सङ्ग—सदा त्याग करना चाहिये।

परदोषदर्शन भगवत्प्राप्तिमें महान् विघ्न है । साधकको साम्प्रदायिक झगड़ोंमें नहीं पड़ना चाहिये। निरन्तर जप, पाठ, पूजन और ध्यानमें समय बिताना चाहिये।

एकान्त स्थानमें रहनेका अभ्यास करना चाहिये। निद्रा या आलस्य सतावे तो ऊँचे खरसे सद्ग्रन्थ-पाठ अथवा भगवन्नामजप करना चाहिये।

आसक्ति छोड़कर किये हुए सभी शुभ कर्म भजनमें शामिल हैं।

सब प्रकारके दुःखींको शान्तिपूर्वक सहना चाहिये।

कोधीके प्रति क्षमा और वैरीके प्रति प्रेम करना चाहिये तथा बुरा करनेवालेके साथ भी भलाई करनी चाहिये।

अपनेको सबसे छोटा समझना, अभिमान न करना किसीका दोष न देखना, किसीसे घृणा न करना, कम बोलना, अनावश्यक न बोलना, सदा सत्य और मीठे वक्त बोलना, यथासाध्य सबकी सेवा करना, दीनोंपर दया करना, विवाह-उत्सव आदि जनसमूहमें कम शामिल होना, पापेंसे सावधान रहना और ईश्वरपर पूर्ण विश्वास रखना—ये सापक के आवश्यक गुण हैं।

सुवर्ण और स्त्री इन दोनोंसे बचकर बहो। ये भगवात् और जीवके बीचमें खाई बनाते हैं, जिससे यमराज मुँहमें धुल डालता है।

अविनाशी भगवान् और जीवके बीचमें तीन धाराएँ ( निदयाँ ) हैं—( १ ) कुल, ( २ ) काञ्चन और (३) कामिनी। जो इन तीनोंको पार कर लेता है (इनमें आसक नहीं होता ), वह भगवान्के पास पहुँच जाता है।

तीन बातें सदा याद रखनी चाहिये (१) दीनताः (२) आत्मचिन्तन और (३) सद्गुरुसेवा ।

भजनके विघ्न ये हैं—

- (१) लोकमें मान-प्रतिष्ठा होना ।
- (२) देश-देशान्तरमें ख्याति होना ।
- (३) धन-लाभ होना।
- (४) स्त्रीमें आसिक्त होना।
- ( ५ ) संकल्पसिद्धि अर्थात् जिस पदार्थकी मनमें इन्छ। हो वही प्राप्त हो जाना ।

भगवत्प्राप्तिके लिये ये अवश्य करने चाहिये—

(१) सहनग्रीलताका अम्यास ।

- (२) समयको व्यर्थ न गँवाना ।
- (३) पदार्थ पास होनेपर भी भोगनेकी इच्छा न करना।
- (४) निरन्तर इष्टदेवका चिन्तन करना।
- (५) सद्गुस्की शरण ग्रहण करना।

श्रीभगवान् चार मनुष्योंपर अधिक प्रेम करते हैं और चारपर अधिक क्रोध करते हैं।

किन चारपर अधिक प्रेम करते हैं ?

- (१) दान करनेवालेपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो कंगाल होते हुए भी दान करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।
- (२) शूरवीरपर प्रेमं करते हैं, लेकिन जो शूरवीर विचारवान् होता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।
- (३) दीनपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो धनी होकर भी दीन हो जाता है उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।
- (४) भक्तपर प्रेम करते हैं, लेकिन जो बचपन या जवानीसे ही भक्ति करता है, उसपर ज्यादा प्रेम करते हैं।

किन चारपर अधिक कोध करते हैं ?

- (१) लोभीपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो धनी होकर लोभ करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।
- (२) पाप करनेवालेपर क्रोध करते हैं। लेकिन जो बुढ़ापेमें पाप करता है। उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।
- (३) अहंकारीपर कोध करते हैं, लेकिन जो भक्त होकर अहंकार करता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।
- (४) क्रियाभ्रष्टपर क्रोध करते हैं, लेकिन जो विद्वान होकर क्रियाभ्रष्ट होता है, उसपर ज्यादा क्रोध करते हैं।

विश्वास करो, मङ्गलमय श्रीहरि तुम्हारे साथ निरन्तर खेल कर रहे हैं। दुखी क्यों होते हो १ दुखी होना अपनेको अविश्वासकी अवस्थामें फेंकना है। सारी परिस्थितिके रचियता ईश्वर हैं। जिस प्रमुने तुम्हें पैदा किया है, जिस प्रमुने तुम्हारी जीवन-रक्षाके हेतु नाना वस्तुओंकी सृष्टि की है, जिस प्रमुने सूर्य और चाँद-जैसी मनोहर दिव्य वस्तुएँ दी हैं; वही प्रमु तुम्हें बुद्धियोग भी प्रदान करेगा।

किंतु आवश्यकता है-सर्वतीभावेन अपनेको उसके अपर छोड़ देनेकी---निछावर कर देनेकी। अपनी सारी अहंता और ममताको उसीके चरणोंमें रख दो । अहंता और ममता ही बन्धन हैं । बन्धनमें क्यों पड़े हो १ इस महा-दु:खदायी बन्धनको अपना महाशतु समझ उतारकर फेंक दो ।

भगवत्प्राप्तिके चार उपाय हैं-(१) भगवद्दर्शनकी तीव्र उत्कण्ठा, (२) निरन्तर नामजप, (२) विषयोंमें अरुचि, (४) सहनशीळता।

में चार बातें सबको बतलाता हूँ-१-सहनशक्ति, २-निरिममानता, ३-निरन्तर नामस्मरण और ४-१भगवान् अवश्य मिलेंगे' इस बातपर पूर्ण विश्वास । जहाँ इसमें संदेह हुआ कि सब गया । इन चार बातोंमें जब तुम पास हो जाओंगे तब समझ लो कि सब कुछ हो गया ।

जिस कार्यसे भगविचन्तनमें कमी हो उसको कभी न करे । एक वक्त या दो वक्त भूखे रहनेसे यदि भजन बढ़ता हो तो वही करना चाहिये । जहाँतक हो खर्च कम करे, आवश्यकताओंको न बढ़ावे । विरक्तको तो माँगना ही नहीं चाहिये । साधु दाळ-रोटी माँगकर खा छे या गृहस्थके घरमें जो मिले वही खाना चाहिये ।

#### उपयोगी साधन

प्र०-चित्तशुद्धिका साधन क्या है और यह कव समझना चाहिये कि चित्त शुद्ध हो गया ?

उ०-चित्तशुद्धिके लिये दो बातोंकी आवश्यकता है-विवेक और ध्यान । केवल आत्मा-अनात्माका विवेक होनेपर भी यदि ध्यानके द्वारा उसकी पुष्टि नहीं की जायगी तो वह स्थिर नहीं रह सकता । इसके सिवा इस वातकी भी बहुत आवश्यकता है कि हम दूसरोंके दोष न देखकर निरन्तर अपने चित्तकी परीक्षा करते रहें।

जिस समय चित्तमें राग द्वेषका अभाव हो जाय और चित्त किसी भी दृश्य पदार्थमें आसक्त न हो, उस समय समझना चाहिये कि चित्त ग्रुद्ध हुआ; परंतु राग-द्वेषसे सुक्त होनेके लिये परमात्मा और महापुरुषोंके प्रति राग होना तो परम आवश्यक है।.

प्र०-राग-द्वेष किन्हें कहते हैं ?

उ॰ - जिस समय मनुष्य नीतिको भूल जाय, उसे सदाचारके नियमोंका कोई ध्यान न रहे, तब समझना चाहिये कि वह राग-द्रेषके अधीन हुआ है। राग-द्रेषका मूल अहंकार है। अहंकारके आश्रित ही ममता और परत्वकी भावनाएँ रहती हैं। ममता ही राग है-परत्व ही द्वेष है।

प्र०-समयको किस प्रकार विताना चाहिये !

उ०-सबके लिये एक मत नहीं है। जो गुरुके पास रहनेवाले भक्त हैं उनको गुरुकी सेवामें अधिक समय लगा-कर भजनमें कम समय लगाना चाहिये और जो गुरुके समीप नहीं रहते उन्हें भजनमें अधिक समय लगाना चाहिये। यदि गुरु सेवा न कराते हों तो भजनमें ही अधिक समय लगाना चाहिये। गुरु यहस्य हों तो उनकी सेवा करनेकी जरूरत रहती है। यदि वे भी सेवा स्वीकृत न करें तो भजनमें ही अधिक समय लगावे। विरक्त संन्यासीको धन नहीं देना चाहिये। उन्हें धन देनेसे पाप लगता है। सबको अधिक समय तो भजनमें ही लगानेकी चेष्टा करनी चाहिये।

प्रo-भगवान् तो हमें दीखते नहीं इसिलये उनकी शरण कैसे हों ?

उ॰-विराट् स्वरूप भगवान् तो हमें दीखते ही हैं, शक्ति, शान्ति और सौन्दर्य-ये भगवान्के ही खरूप हैं।

प्र०-सवका सर्वोच ध्येय क्या होना चाहिये ?

उ०-परमानन्दकी प्राप्ति और दुःखोंकी आत्यन्तिक निवृत्ति' ही सबका ध्येय होना चाहिये। इसके साधन हैं—

१-निष्काम भावसे परोपकार-प्राणिमात्रकी सेवा।

२-भगवद्विग्रह और भगवद्भक्तोंकी सेवा।

३-भगवन्नामजप और ध्यान।

प्र० -विधवा स्त्रीको भगवत्प्राप्तिके लिये क्या कर्ना चाहिये ?

उ०—भगवान्को सर्वस्व समझकर उनमें प्रेम करना और शास्त्रोक्त वैधव्यधर्मका पालन करते हुए जीवन-निर्वाह\_करना यह विधवा स्त्रीका धर्म है। स्त्रियोंके लिये सेव्य-सेवकभाव ही उत्तम है। यह सबके लिये उत्तम है; किंतु स्त्रियोंके लिये तो इसके सिवा कोई भी भाव उपयोगी नहीं है। और भावोंमें पतनकी सम्भावना है। इस भावमें भय रहता है इसलिये इसमें पतनकी सम्भावना नहीं है। यह स्वामी-सेवकभाव ही सबके लिये सर्वोक्तम है।

सत्सङ्ग, भगवत्सेवा, श्रीमद्भागवतका पाठ और भगवन्नाम-कीर्तन—ये भगवत्प्राप्तिके साधन हैं।

शरीर, वाणी, धन और अन्तःकरण किस प्रकार शुद्ध होते हैं!

- (१) इ.ठ. हिंसा और व्यभिचारके त्यागरे शरीर हा होता है।
  - (२) भगवन्नामके जपसे वाणी ग्रुद्ध होती है।
  - (३) दानसे धन शुद्ध होता है।
  - (४) धारणा और ध्यानसे अन्तःकरण शुद्ध होता है। सिर्फ चार वातोंसे ज्ञानकी प्राप्ति होती है--
  - (१) कथा-पुराण सुननेसे।
- (२) लोगोंका मरना देखकर अपनी मृत्युका विचार करनेसे।
  - (३) साधु-महात्मा, विरक्त पुरुषोंकी संगति करनेहै।
  - (४) संसारी व्यवहारको भ्रुठा समझनेसे।

राजिसंहासनपर बैठते ही राजाके समीप मन्त्री तपा अन्य कर्मचारी आ जाते हैं, उसी माँति अविवेकके उरप होते ही काम, क्रोध, मद, लोभ आदि आ जाते हैं। 'अहं। के उदय होते ही स्वस्थता नष्ट हो जाती है। स्वस्थता के मानी हैं—'स्व' में स्थित होना।

'स्व' में तुम तभी स्थित रह सकोगे, जब तुम अपने 'अहं' को-अलग कर दोगे। तुम अभ्यासी बनो, त्यागी बनो। विना अभ्यासके आगे नहीं बढ़ सकते। ज्यों ही अभ्यासमें प्रमाद करोगे, त्यों ही चित्तमें नाना तरहकी स्फुरणाएँ होनी प्रारम्भ हो जायँगी।

जवतक काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि चिताकारामें डेरा डाले पड़े हैं, तबतक न तो ज्ञानकी प्राप्ति हो सकती है और न भक्ति-तत्त्वकी ही उपलब्धि हो सकती है।

जबतक ज्ञानका 'अहं' है, तबतक ज्ञानी नहीं कहा जा सकता । जबतक भक्तिका 'अहं' है, तबतक भक्त नहीं कहा जा सकता ।

अज्ञान, अविवेकका नाश करना शान तथा प्रेम-तत्त्वकी आमन्त्रित करना है। सारे अज्ञान एवं अविवेककी सृष्टि अहं' ने की है। इसिलये 'अहं' को ही अपराधी समझकर गिरफ्तार करो। उसीका नाश करो। 'अहं' का नाश होते ही दिव्यताका अनुभन्न होने लगेगा। किर तुम अपने अंदर एक बढ़ती हुई ज्योतिका अनुभव करने लगोगे।

यदि तुम ज्ञानकी प्राप्ति करना चाहते हो तो आवश्यकता इस बातकी है कि देश, जाति तथा शरीरकी आसिकको अलंग करो । चित्र हस्य जगत्में आसक्त है, वह परमतत्त्वका नहीं कर सकता। जिस अवस्थामें पहुँचनेके लिये प रहे हो, उसके समीप पहुँचनेके पूर्व तुम्हें बहुत-से समाप्त करना होगा, अपनी सारी बुराइयोंको दूर गिवक संसामें उत्तरना होगा।

ोध पापका प्रधान कारण है। पापियोंका चिह्न क्रोधं समें क्रोध है, चाहे वह कोई भी हो, उसे पापी । चाहिये। राग-द्वेप-मिश्रित क्रोध मनुष्यको उत्थानधी ओर जानेसे रोकता है। विशेषतया गुरुजनों और 
ोंके प्रति क्रोध करना ही नहीं चाहिये।

जल किसीने रामहोषमय जीवन बिताया है, वही उन्नति-नहली पगडंडीपर चलनेसे बिन्नत रहा है। आबस्यकता एड मनपर शासन करनेकी।

गीताका एक श्लोक मुझे बहुत ही पर्वद है। यह सबके उपयोगी है। सभी सम्प्रदायके क्षेग इससे खाम उठा है हैं।

अस्यासयोगयुक्तेन चेतसा नान्यगामिना।
परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयम् ॥
(८।८)

जिसने अभ्यासमय जीवन विताया है। उसीने परम य पुरुषकी प्राप्ति की है।

मेरिया ( यगुक्षेत्र ) के अंगालीनावा सुनाया करते थे । 
ह वार त्युक्तिकाकी झाड़ीमें साधु-महात्मालींका सत्सङ्ग हो । या। सभी अपने-अपने अनुमय प्रकट कर रहे थे । 
तमें झाड़ीमेंसे एक बृदा साधु निकला । कोगींक बहुत 
ग्रह करनेपर बुद साधुने कहा—साधन दो तरहके हैं—
१) अन्तरंग और (२) यहिरंग। दोनों ही आवस्यक । (१) निरन्तर चिन्तन करते रहना चाहिये। किसी 
ग भी चित्रमें 'दत्त्वचिन्तन' से इंतर विचार न होने 
ग्राहिये। (२) प्रतिग्रह (दूसरेसे केना), परिग्रह (सञ्चय 
प्रका), उपग्रह (वार-यार खाना), परचर्चा ( निन्दास्तुति करना)—इन चारोंसे यच जाय तो मजनका फल

अविवेदांके लिये शाल भारस्वलय यतीत होता है, समी-को ज्ञान भार है। अशान्त लेयोंको सन भार है। अनाव्य-दर्शको शरीर भार है। इसी आश्चयका एक स्लोक है—

भारोऽविवेकिनः शार्धः भारो ज्ञानं च रागिणाम् । भज्ञान्तस्य मनो भारो भारोऽनात्मविद्रो चपुः ॥

ग्रुद्धि छ: तरहकी होती है—मनकी ग्रुद्धिः वाणीकी ग्रुद्धिः अन-ग्रुद्धिः हस्त-ग्रुद्धिः कच्छ-ग्रुद्धिः किया-ग्रुद्धि ।

मनकी बुद्धि-मनको विषय-भोगके पदार्थोंसे पृथक करके सत्य चिन्तन करनेसे डोती है ।

वाणीकी जुद्धि-सत्य, मधुर, सरल मागण तथा श्रीहरिका गुणगान करनेसे होती है।

जल-मुद्धि—साधुके लिये मिक्षान पानेसे मुद्धि होती है; किंतु ग्रहस्थियोंको मुद्ध आजीविका ही अपेक्षित है।

हत्त-शुद्धि-प्रतिग्रह न छेनेले तथा हाथोंद्वारा ग्रुभ कर्म करनेले होती है ।

कल्क-गुद्धि-वीर्यकी रक्षा करनेरे, पूर्ण ब्रह्मचर्यमय जीवन वितानेसे होती हैं।

कियाशुद्धि-ग्रद्ध, निष्कपट व्यवहार करनेसे होती है। प्रत्येक कार्यमें श्रदता होनी चाहिये।

प्रेम या मयके विना वैराग्य नहीं होता। मय इस बातरे होना चाहिये कि ये सब बस्तुएँ भगवान्की हैं, इन्हें सुद्धे अपने काममें नहीं लाना चाहिये न्हनें अपनी समझकर मोगना पार है। इस प्रकार जब भगवान्की तरफ मन लग जायगा तब विषयों में और विषयी लोगों में तुम्हारा मन नहीं लगेगा। भगवान्में प्रेम न होनेसे ही अन्य पदार्थों में मन जाता है। जबतक बढ़प्पनका अभिमान रहेगा तबतक प्रेम या वैराग्य नहीं हो सकता। कोच न करनेकी प्रतिज्ञा करनेसे कोचका त्याग हो सदेगा। यदि किसी दिन कोच आ जाय तो उस दिन सपाय सरें।

#### x x x x

राग-द्वेष किछ प्रकार दूर किया जाय १ पहले श्वाम कर्म-का आचरण और अग्रामका त्याग करे । त्यागद्वारा अन्तः-करण ग्राह हो जानेते साधक ईश्वरोपासनाका अधिकारी होता है। फिर उपासना करनी चाहिये। उपासना परिपक्ष हो जानेमर मगवानका मिलन होता है। मगवानके मिलनते राग-द्वेष जाता रहता है और ईश्वर, जीन तथा जगत्का पूर्ण तथा यथार्थ शान हो जाता है।

प्रेम सत्त्वगुण, काम रजीगुण और प्रसाद या मोह वमो-गुण हैं। सत्त्वगुण हुए विना शन नहीं होता। अतः प्रेम परमार्थ है और काम स्वार्थ है। जहाँ स्वार्थ है वहाँ काम है। जिस समय स्वार्थ नहीं रहता, उसी समय प्रेम होता है। जीवका स्वभाव प्रेम करना है। जानीका प्रेम वैराग्यमें होता है, कामीका प्रेम संसारमें होता है और मक्तका प्रेम भगवान्में होता है। जानी शिवरूप है, वह कामका शत्रु है; भक्त विष्णुरूप है, काम उसके अधीन है तथा मन ब्रह्मा-रूप है, संसार उसकी संतान है।

शान अशानका नाश करता है, व्यवहारका नाश नहीं करता। देवी सम्पत्ति ज्ञानको पुष्ट करती है और आसुरी उसका आन्छादन करती है। इसिल्ये शुम कर्मको छोड़ना नहीं चाहिये। चित्तका स्वभाव ही चिन्तन करना है। शुम कर्म छोड़ देनेसे चित्त विषय-चिन्तन करेगा। कर्म बुद्धिका विषय है, साक्षीका नहीं। अतः विचारवान् पुरुष कर्म करता हुआ उसका साक्षी बना रहे।

जो परमात्माके दर्शन करना चाहे, खदा सुख भोगना चाहे तथा भव-बन्धनसे छूटना चाहे उसे कामिनी और काञ्चनमें आवक्ति नहीं रखनी चाहिये। जो इनमें मन लगाये रहते हैं उन्हें सिद्धि नहीं मिलती। भगवान् उनसे सदा दूर रहते हैं।

जिसका रूप और शब्दमें थोड़ा-सा भी अनुराग है वह सगुणोपासनाका ही अधिकारी है। निर्गुणोपासनाका अधिकारी वहीं है जिसका रूप या शब्दमें विल्कुळ प्रेम न हो।

बंगलामें एक कहावत है 'येमिन मन तेमिन भगवान' अर्थात् जैसा मन होता है वैसा ही भगवान् होता है । भगवान्-का स्वरूप भक्तकी भावनाके अनुकूल ही है ।

जिस भाषणसे सत्त्वगुण, ज्ञान और भक्तिकी दृद्धि हो तथा मन शान्त हो ऐसा भाषण करना ही मुख्य कर्तव्य है।

भगवत्सारण और भगवद्गक्तोंका सङ्ग करना ही भक्तोंका मुख्य कर्तव्य है ।

निद्रा, तन्द्रा, आलस्य, विक्षेप और संशय—ये सब साधनके विष्ठ हैं।

श्रद्धाः भक्तिः नम्नताः उत्साहः धैर्यः मिताहारः आचारः श्रारीरः वस्त्र और ग्रह आदिकी पवित्रताः सिचन्ताः इन्द्रिय-संयम और सदाचरणका सेवन तथा कुचिन्ता और कुसङ्कका सर्वथा परित्याग—ये सब सच्वगुणको बढानेवाले हैं।

भगविचन्तनमें समय व्यतीत करना मनुष्यका मुख्य कर्तव्य है। भक्तके लिये भगवान्की सम्पत्तिका अपव्यय करना महापाप है। अनावश्यक भाषणका परित्याग करना चाहिये।

सर्वदा नियम-निष्ठामें तत्तर रहना चाहिये, मन फ्रार रखनेके लिये प्रयत्न करना चाहिये तथा भगवान्को सर्वव्यक्त समझकर ईप्या, द्वेष, घृणा, शत्रुता और कुत्सितभावका ला करना चाहिये।

अनावश्यक कर्मका परित्याग करना चाहिये; तर 'भगवान् सर्वदा मेरे समीप हैं' ऐसा निश्चय रखना चाहिये। सरलता भक्तिमार्गका सोपान है तथा संदेह और कार अवनतिका चिह्न है।

शारीरिक स्वास्थ्य, संयम एवं भगवत्-सेवा ही भगवलाहि का मुख्य साधन है ।

संसारकी चमकीली वस्तुओंको देखकर अपनेको न भ्र जाना चाहिये।

विस्वास करो, फल अवस्य मिलेगा ।

रोते-रोते आये हो, ऐसा काम करो कि हँसते-हँसते जाओ।

न्याय-मर्यादाका उल्लङ्घन न करना चाहिये।

हे भगवन् ! आप मुझे जिस प्रकार रक्लेंगे मुझे उसी प्रकार रहना स्वीकार है । आपसे मेरी यही प्रार्थना है कि मैं आपको न भूलूँ ।

शरीरके लिये आहार है, आहारके लिये शरीर नहीं।

भक्त सञ्छास्त्र, सत्सङ्ग, सदालोचना, सिंद्रचार और सत्कर्मकी सहायतासे भगवान्के प्रेममयत्व, मङ्गलमयत्व, वर्ष-मयत्व, ज्ञानमयत्व और सर्वकर्तृत्वका अनुभव करनेके योग्य होता है।

यदि मनुष्यको प्रेमी, निःस्वार्थी, उदार प्रकृति, तिर भिमान, श्रोत्रिय और भगविष्ठ गुरु प्राप्त हो तो उनके ही चरणकमलोंमें आत्मविसर्जन करना मनुष्यका मुख्यकर्तस्य है।

भगवत्-विषयका प्रश्नकर्ताः उत्तरदाता एवं श्रोता तीर्नी ही पवित्र होते हैं।

हे जगन्मङ्गल ! हे परमिपता ! मेरी वाणी आपके गुण-कीर्तनमें, कर्ण महिमा-श्रवणमें, हाथ युगल चरण-सेवामें, वित चरण-चिन्तनमें, मस्तक प्रणाममें और दृष्टि आपके स्वरूपभूत साधुओंके दर्शनमें नियुक्त रहे । भगवान्का नित्य स्मरण ही ज्ञान, भक्ति और वैराग्यका

भक्त मोक्षकी आज्ञा नहीं करता, कामना-रहित मगवत्येम उसका एकमात्र प्रयोजन है।

जैसे निरन्तर विषय-चिन्तन करनेसे विषयमें आसिक ति है वैसे ही भगविचन्तन करनेसे भगवान्में अनुराग ति है।

भगवान् मेरे समीप हैं और सदा रक्षा करते हैं ऐसा स्थ्रय करना चाहिये।

मौन, चेष्टाहीनता और प्राणायामसे शरीर, मन और वाणी शीभूत होते हैं।

गाहिस्ययसम्बन्धी कार्य यथासमय नियमानुकूल सम्पादन जरनेसे भजनमें सहायता मिलती है।

जबतक कोघ, द्वेष, कपट, स्वार्थपरता, अभिमान और गेकनिन्दाका भय हमारे हृदयमें विद्यमान रहेगा तबतक ज्ठोर तप करनेपर भी भक्ति-लाभ करना दुष्कर है।

ब्रहाचर्यमय जीवन परम पुरुषार्थमय जीवन है।

सद्भाषणः सिद्धचारः सद्भावना और न्यायनिष्ठाका गरित्यागं कर बाह्य आङम्बरसे धर्मात्मा नहीं बन सकता।

जो भक्त ब्रह्मचर्य धारणकर शेष रात्रिमें व्यान-भजनका अभ्यास करता है, उसको प्रातःकाल स्नान करनेकी आवश्यकता नहीं है।

रसास्तादके छोभसे भोजन करनेसे तमोगुण बढ़ता है। एसनेन्द्रिय वशीभृतन होनेसे अन्य इन्द्रियाँ वशमें नहीं होती।

संध्या-समय भोजन न करना चाहिये। भोजनके समय भाषण न करना चाहिये। भोजनसे पहले हाय-पैर घोना चाहिये और पवित्र वस्त्र धारणकर पवित्र स्थानमें उत्तर अथवा पूर्व मुख होकर गोजन करना चाहिये। तामस भोजन सर्वदा वर्जनीय है। दूसरोंके अवगुणोंका देखना ही अवनितका कारण है। प्रत्येक व्यक्तिसे गुण ग्रहण करना ही उन्नतिका कारण है।

अहितकारीके प्रति क्षमा तथा सम्पत्-विपत्, मान-अपमान और सुल-दुःखमें समचित्त रहना ही भक्तका रुक्षण हैं।

राग देष, अञ्च शान और अभिमान जीवके बन्धन हैं। कुचिन्ता, कुप्रवृत्ति और कुसङ्ग अवनति है तथा सिचन्ता, सत्प्रवृत्ति और अस्तङ्ग उन्नतिका उपाय है। विश्वास ही फल-लाभका उपाय है।

देवता, वेद, गुरु, मन्त्र, तीर्थ, ओपधि शीर महान्मा— ये सब श्रद्वासे फल देते हैं, तर्कते नहीं ।

अनेक विष्न होनेपर भी जो धीर पुरुष कर्त व्यसे चळावमान नहीं होता वही भगवान्का कृषापात्र है ।

द्याः तितिक्षाः संयमः वैराग्यः अमानित्यः अद्भित्यः शिष्टाचारः सत्यपरायणताः सदाचारः अय्यार्यहतः उत्मादः अध्यवसाय और अन्यभिचारिणी भक्ति—ये सय उन्नतिकं लिये आवश्यक हैं।

अधिक भाषण करना मिय्यावादीका चिह्न है।

हास्य-परिहास करना, तमाशा देखना, छलसे त्रात करना और अन्यायसे दूसरोंका धन हरण करना अभक्तींका कक्षण है।

दूसरोंकी समालोचना न करना वैराग्यका लक्षण है। अधिक जप करनेसे शरीरके परमाणु मन्त्राकार हो जाते हैं।

विद्वान् होकर धान्त रहना अर्थात् वाद-विवाद न करना श्रेष्ठ पुरुषोका लक्षण है।

श्रद्धापूर्वक विधिवत् तीर्थभ्रमण करनेते चित्त-शृद्धि होती है । तीर्थोमें कुभावनाके उद्य होनेसे पाप-संग्रह होता है।

भी दुर्बल हूँ , भी अपवित्र हूँ '—यह मनकी दुर्बलताका लक्षण है। भैर्य एवं उत्साहसे कार्यमें तत्पर होना पवित्र मनका लक्षण है।

मनका शान्त रहना ही आरोग्य श्ररीरका लक्षण है।

प्रातः, मध्याहः, संध्या-समय और शेष रात्रिमें ध्यान करनेसे विशेष एकाप्रता होती है । मन्त्र-ध्यान स्थूल है, चिन्तामय ध्यान सूक्ष्म है और चिन्तारहित ध्यान परा-भक्ति है।

विधर्म, परवर्म, धर्माभाव, उपधर्म और छलधर्म भी अधर्मकी नाई त्यागने योग्य हैं।

आलस्य, अनुसंधानका त्याग, संसारी मनुष्योंसे भय एवं वासना भगवद्भक्तिके विष्न हैं।

भक्तकी भगवान्, भजन और गुहवाक्य इनको छोडकर और किसीमें श्रद्धा नहीं होती।

काम-कोबादि मनकी तरङ्गें हैं; मन शान्त हो जानेते शानः विज्ञानः वैराग्य और आनन्द प्राप्त होते हैं। ध्यान अधिक होनेसे मनकी शान्ति होती हैं। जिस दिन ध्यान अधिक हो और जप कम हो, उस दिन कोई चिन्ता न करनी चाहिये; किंतु यदि जप अधिक हो, ध्यान कम हो तो उसके लिये चिन्तित होना चाहिये।

जप और ध्यानमें चित्त न लगनेपर जिस पुस्तकमें तुम्हारा अधिक प्रेम हो। उसका पाठ करो। अधिक पुस्तकें देखना भी भजनका विष्न ही है।

वायुरिहत स्थानमें निष्कम्प, स्थिर और शान्तभावसे आधा-आधा घंटा बैठनेका अभ्यास करो।

भोग्यवस्तुके साथ अधिक प्रेम होनेसे चित्त नीचे जाने-की सम्भावना है, इस बातको अच्छी तरह याद रक्खो ।

प्रीतिः संतोषः प्रसन्नताः उत्साहः वैर्यः साहस और निर्भयता भगवत्पाप्तिके सहायक हैं ।

जिस विषयको ग्रहण करके अनेक विष्न होनेपर भी त्यागनेकी सामर्थ्य न हो, उसीको निष्ठा समझना चाहिये । निष्ठा अनेक प्रकारकी है । जैसे—धर्मनिष्ठा, नियमनिष्ठा, समयनिष्ठा, भक्तिनिष्ठा और ज्ञाननिष्ठा आदि ।

शारीरिक खास्थ्यसे मनकी शान्ति होती है। अति भोजन और अपथ्य भोजन सर्वया त्याज्य है। जिस वस्तुको खानेसे शरीरमें रोग उत्पन्न हो उसका सर्वया त्याग करना चाहिये। भजन, भोजन और निद्रा प्रतिदिन नियत समयमें ही होनी चाहिये। विछौना, ओढ़ना और वासस्थान परिष्कृत रखना चाहिये। किंतु विछासिताका सर्वथा त्याग करना चाहिये। शिष्टाचारको कभी न छोड़ना चाहिये। हाँ, परनिन्दाका अवश्य त्याग करना चाहिये।

आलस्य सबसे अधिक विष्नकारक है। आलस्यमे शरीर और मन दोनों ही दुर्बल होते हैं।

भगवन्नाम-सरण करनेके छिये सुसमय-कुसमय, श्रुचि-अशुचि अथवा सुस्थान-कुस्थानका विचार न करना चाहिये।

जिस समय विष्न उपस्थित हो, उस समय सरल भावसे भगवान्की प्रार्थना करनी चाहिये।

ध्यानारम्भके समय प्रथम ध्येय-मूर्तिके चरणसे मस्तक-पर्यन्त मनको धुमाना चाहिये और पहले छः मिनिटसे अधिक ध्यान न करना चाहिये ।

इप्टदेवमें प्रेम होनेसे निद्रा नहीं आती।

विश्वास और निर्भरता होनेसे निद्रा आदि सम्पूर्ण दोष दूर हो जायँगे।

जो व्यक्ति कुप्रवृत्तिमें तत्पर, मनुष्यत्व-हीन, संसार-

विष्ठाका कृमि, पशुधर्मी, मोहान्ध, उन्नतिकी आशासे रहित तथा प्रवृत्तिपरायण होता है, उसे भगवत्प्राप्ति नहीं होती।

जो व्यक्ति विचारपरायण, सत्यनिष्ठ, संयमशील, शानिन नामी, दुःख-निवृत्तिमें तत्पर, पिवत्रताका ही आदर्श रखने-वाला, भगवान्को ही लक्ष्य बनानेवाला, श्रद्धा और वीर्षको ही बन्धु बनानेवाला तथा भगवनामका ही आभूषण पहनने-वाला होता है, वह भगवान्को प्रेमरज्जुसे बाँष लेता है।

जिस प्रकार सुकरातने प्रसन्न वदनसे विप-पान कर लिया, किंतु सत्यका त्याग नहीं किया, हरिदासने काजीके अत्याचार से हरिनाम नहीं छोड़ा, हिरण्यकशिपुके अत्याचारसे प्रहाद विचलित नहीं हुआ, इसी प्रकार धर्मनिष्ठ, सत्यवादी, कर्तव्य-परायण मगवद्मकको मगवन्निष्ठासे विचलित न होना चाहिये।

साधकके लिये लोकसंग्रह अत्यन्त विश्वकारी है तथा ब्रह्म चर्य, सरलता, निर्भरता और वैराग्य सहायक हैं। साधन परिपक्क हो जानेपर लोक-संग्रह हानिकारक नहीं होता।

भगवान्की दया और निजकी चेष्टा दोनोंते ही उन्नति होती है। वृद्धावस्थामें भगवत्प्राप्तिकी इच्छा होनेपर भी भांक लाभ होना कठिन है। भगवद्भक्तको प्रत्येक कार्यके आरम्भ में भगवान्का ध्यान करना चाहिये।

निद्रा, घृणा, देष और अभिमान जीवके लिये वन्धनकी श्रद्धला हैं।

समय व्यर्थ न बिताना चाहिये । जिस समय कोई काम न हो उस समय जप, मानसपूजा अथवा सद्ग्रन्थोंका पाट करना चाहिये ।

मनमें कुत्सित चिन्ता उत्पन्न होनेसे उसके हटानेके क्रिये जप अथवा धर्मचिन्ता या वैराग्यभावना करनी चाहिये।

प्रथम ध्यान एवं मानस-पूजाका अन्यास बढ़ाकर मनके स्थिर करनेकी चेष्टा करनी चाहिये। मन अधिक टहरने मगवान्में अनुराग उत्पन्न होता है। पहले पहल मन टहरनी कठिन होता है। मन न लगे तो मानिसक जप करनी चाहिये। कुछ काल अभ्यास करनेके पश्चात् थोड़ा-योड़ा आनन्द आने लगता है, फिर कुछ समयतक अभ्यास हट हो जानेसे अधिक ध्यान करनेका उत्साह उत्पन्न होता है। उसके बाद ध्यानकी मात्रा अधिक हो जानेसे चित्त भगवरंत्रम में डूब जाता है। यही अवस्था साधनका पूर्ण पद है। इसी अवस्थाको भगवरसाक्षात्कार समझना चाहिये।

साक्षात्कार तीन प्रकारका होता है—( १) इष्ट्रेयका प्रत्यक्ष दर्शन, ( २) स्वप्नदर्शन और (३) तहीनता। इनमें खप्तदर्शन अघम, प्रत्यक्ष दर्शन मध्यम और तल्लीनता उत्तम है । तल्लीनताके पश्चात् साघक जगत्को खप्तवत् देखता है । जवतक ऐसा शुभ दिन प्राप्त न हो, तबतक कष्ट सहन करके श्रद्धा और धैर्यके साथ मजन-साघन करना चाहिये । कितने ही साधक संसारी कर्म त्यागकर दिन-रात जप करते रहते हैं; परंतु किसी प्रकारका कष्ट उपस्थित होनेपर वे उसे सहन करनेमें असमर्थ हो जाते हैं। इसका कारण केवल ध्यानका अभाव है । इसिल्ये जपके साथ ध्यान, मानसपूजा और ईश्वरप्रार्थना भी करनी चाहिये।

प्रतिदिन नियत समयमें इष्टदेवको हृदयसिंहासनपर विराज-मान कर मानसिक द्रव्यद्वारा पूजा करनी चाहिये । पूजाके उपरान्त जप आरम्म करना चाहिये । नाम-जपसे सम्पूर्ण पापाँका क्षय एवं सम्पूर्ण कामनाएँ पूर्ण हो जाती हैं । अन्य चिन्ताएँ त्यागकर यथासाध्य नाम-जप करना ही मङ्गल है । साधकके लिये नाम-जप, सद्ग्रन्थ-पाठ, पवित्रता और नियम-निष्ठा मक्ति-प्यमें सहायक हैं ।

सम्पूर्ण निदयोंका जरू गङ्गाजीमें मिलकर गङ्गारूप हो जाता है। भगवानको निवंदन करनेसे सम्पूर्ण पदार्थ पवित्र हो जाते हैं। भक्तिमार्ग ज्ञानमार्गकी अपेक्षा सरू और सुमधुर है। किंतु श्रद्धाहीन तर्कवादीको हुर्लभ है।

यक्तके लिये 'लंसार नित्य है या अनित्य' यह विचार करना आवश्यक नहीं है। उसे तो जो कुछ दिखळायी

देता है वह छीलामय पुरुपोत्तमका छीलास्थान है।

मक्तके लिये नाम-स्मरण तथा ध्येय-मूर्तिको प्रेमके साय देखना ही मुख्य साधन है । देखनेका अभ्याप जितना अधिक होगा, चित्तकी चञ्चलता उतनी ही कम होगी।

वाणीके मौनसे कोई मुनि नहीं होता | मनकी चञ्चलता-के अभावसे मुनि होते हैं |

भजनमें चार विष्ठ हैं—लय, विक्षेप, कषाय और रसास्वाद । लय—ध्यानके आरम्भमें निद्धा-तन्द्रासे ध्येयको भूल जाना ही लय है। विक्षेप—ध्यानके समय अगली-पिछली बातें याद करना विक्षेप है। कषाय—ध्यानके समय राग-द्वेष-का स्क्ष्म संस्कार चित्तमें रहनेसे शून्य हो जाना कषाय है। रसास्वाद—स्वस्प आनन्दमें ही अपनेको कृतकृत्य मान लेना रसास्वाद है।

सत्कर्म और सिचन्तासे अपना और संसारका लाभ है तथा असत्कर्म और असिचन्तासे अपनी और संसारकी हानि है।

भक्त निरन्तर अभ्यासके बळसे रागद्वेघरहित होकर विधि-निषेचरूपी भवसागरको पार कर जाता है ।

साधकको स्त्रीः घन और नास्तिकसम्बन्धी चरित्रोंकी समाकोचना नहीं करनी चाहिये।

भक्तिपरायण पुरुषोंको स्त्रियोंसे जितना भय होता है, भक्तिपरायणा स्त्रियोंके लिये भी पुरुष उतना ही भयदायक है।

### संत श्रीरामानन्दजी एम्० ए०

[जन्म-ई० सन् १९१७ के लगमग ।]

( प्रेषक-श्रीकपूरीलाळजी अग्निहोत्री, एम्० ए० )

#### साधकोंके लिये

यह जानते हुए कि विश्वके प्राणियोंके स्वरूपमें प्रभु ही विकासकी विभिन्न दशाओंको व्यक्त कर रहे हैं। यदि हम व्यक्तियोंके विभिन्न व्यवहारोंमें उनके विकासकी माँगके अनुसार, उनकी सेवा करें। तो हम सभी प्रभुका दर्शन कर सकेंगे और सभी बुछ प्रभु ही दीखेगा।

अपने शन्दोंकी और व्यवहारकी दूसरोंमें होनेवाछी प्रति-क्रियांके प्रति सावधान रहते हुए, असफलताओं और दूसरोंके अशोधनीय शन्दों और व्यवहारसे निक्त्साहित हुए बिना दूसरोंकी सेवाको सौभाग्य माननेवाला मनुष्य शोब ही प्रेम-प्रसारका केटड यन जाता है।

प्रत्येक नार्ग जगन्माता महाशक्तिका प्रतीक है। जिस विश्वम्भरने सुम्हारे उत्थान और विकासका भार लिया है, वही दूसरींका भी कल्याणकर्ता है। तुम्हारा यह सोचना कि तुम किसीके भाग्य-विधाता हो, अपराध है।

अपनेको बदल ढालनेके लिये 'रामनाम' से अधिक प्रभावशाली और अनुभृत दवा मैं नहीं जानता हूँ। इसपर जितना कोई निर्भर करेगा, जितना अधिक जप करेगा, उतने ही शीघ अपनेमें उसे परिवर्तनका अनुभव होगा।

विश्वासके साथ डाल दो अपने आपको उसके श्रीचरणों-परः। प्रत्येक दशामें ईश्वरेच्छाको नम्नतासे स्वीकार करते हुए प्रसन्न रहो। यही शरणार्गात और समर्पण है।

ध्यान करो—में शक्तिमय, ज्ञानमय, आनन्दमय और मङ्गलमय हूँ! राम अनन्त शक्तिमय, अनन्त ज्ञानमय, अनन्त आनन्दमय और अनन्त मङ्गलमय हैं! में राममय हूँ— अमृतमय हूँ!

### गृहस्थ संत

संत विरक्त हो हो, यह आवश्यक नहीं है। संतोंका न कोई वर्ण है, न आश्रम। वे सभी वर्णोंमें, सभी आश्रमोंमें, सभी देशोंमें, गृहस्थ-विरक्त सभीमें हुए हैं— हो सकते हैं। छी-पुरुष सबमें संत होते आये हैं।

### अत्रि-अनुसूयाः

महर्षि अत्रि और उनकी पत्नी श्रीअनुसूयाजी—ब्रह्मा, विष्णु और शंकरजी भी जिनके पुत्र बने चन्द्रमा, दत्तात्रेय तथा दुर्वासारूपमें, जो महर्षि-मण्डलीमें सदासे पूज्य हैं—धन्य है उनका गार्हस्थ्य। जगज्जननी श्रीजानकीजी-को भी जो पातिव्रत-धर्मका उपदेश कर सकें—अनुसूयाजीको छोड़कर दूसरा कौन ऐसा हो सकता है।

#### सहारांज जनक

पूरे राज्यका संचालन करते हुए उससे सर्वया अनासक, अपने शरीरका भी जिन्हें मोह नहीं—इसीसे तो वे 'विदेह' कहे जाते हैं। विरक्तशिरोमणि श्रीशुकदेवजी भी जिन्हें गुरु बनाकर ज्ञानोपदेश प्राप्त करने गये, उन परम ज्ञानीके सम्बन्धमें क्या कहा जाय। क्या हुआ जो वे धित्रय थे, क्या हुआ जो वे नरेश थे। उनका तत्त्वज्ञान, उनकी अनासकि, उनकी भगवद्गकि—जगत् उससे सदा प्रकाश पाता रहेगा।

### तुलाधार वैश्य

संत होनेके लिये जैसे विरक्त होना आवश्यक नहीं, वैसे ही अमुक साधन भी आवश्यक नहीं। उपनिषदोंके अध्ययन, योगके अभ्यास, सविधि यज्ञ या देवार्चन तथा माला-झोली लटकाये बिना कोई संत नहीं होगा—ऐसी कोई बात नहीं । ये उत्तम साधन हैं; किंतु ये ही साधन नहीं हैं । भगवान्ने गीतामें बताया—

'खकर्मणा तसभ्यच्ये सिद्धि विन्दति मानवः।'

तुलाधार वैश्य थे—व्यापार उनका स्वर्म था और उसीसे वे अर्चन करते थे घटघटिवहारी प्रभुका। व्यापार उनके निजी लाभका साधन नहीं था, वह आजीविकाका साधन था—यह गौण बात है। उनके पास प्राहकोंके नाना रूपमें जो जगित्रयन्ता आते थे, उनकी सेवाका साधन था व्यापार। प्राहक आया—वे सोचते थे पे इस वेषमें प्रभु आये। इस समय इनके इच्छानुसार इनकी सेवा कैसे हो ?' प्राहकका हित, प्राहकका लाभ-यह था उनके व्यापारका आदर्श और ईमानदारीके इस व्यापारने—इसी साधनने उन्हें संत बना दिया। ऐसे संत बन गये वे कि एक वनवासी, त्यागी, तपसी ब्राहण को अपनी तपस्या छोड़कर उनसे धर्मीपदेश प्राप्त करने आना क्षावश्यक जान पड़ा।

#### धर्मच्याध

वे शूद्ध थे— उनके द्वारपर भी उसी त्यागी तपली ब्राह्मणको आना पड़ा— आना पड़ा धर्मीपदेश प्राप्त करने और उन्होंने अपना परम धर्म प्रत्यक्ष दिख्ला दिया—'ये मेरे धर्म हैं, ये मेरे आराध्य हैं, में और कोई ज्ञान और धर्म नहीं जानता।' यह कहकर उन्होंने अपने माता-पिताके दर्शन करा दिये। माता-पिताकी तत्परता, विनम्नता और श्रद्धापूर्वक सेवा—यही साधन था जिसने उन्हें विप्र-वन्य संत वना दिया था।





गृहस्य संत

# कल्याण



विरक्त संव

### विरक्त-संत

#### महर्षि याज्ञवल्क्य

परम योगीश्वर, ज्ञानियोंके शिरोमणि महाराज जनकके भी गुरुदेव महर्षि याज्ञयल्य प्रारम्भमें गृहस्थ ही
थे । जब वे गृहस्थ थे महाराज जनककी सभामें जो
गायें सर्वश्रेष्ठ ज्ञानीके लिये थीं, उन्हें अपने शिष्यको उन्होंने हाँक देनेको कहा । शालार्थमें वे विजयी हुए, सभी
शृष्योंने उन्हें सर्वश्रेष्ठ माना, किंतु ध्यान देने योग्य तो उनकी नम्रता है । उनसे गीएँ ले जाते समय लोगोंने पूला—
'याज्ञवल्य ! तुम अपनेको सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी मानते हो ?'
उन्होंने सरलतासे उत्तर दिया—'ज्ञानियोंको तो मैं
नमस्कार करता हूँ । मुझे तो गायोंकी आव्ययकता है,
इसलिये ले जा रहा हूँ ।' वही महर्षि समय आनेपर विरक्त
हो गये । संन्यासाश्रम स्त्रीकार किया उन्होंने । एक
कोपीन और जलपात्रके अतिरिक्त उनके पास कुछ
नहीं था ।

#### भगवान् ऋषभदेव

सम्पूर्ण पृथ्वीके चक्रवर्ती सम्राट् थे मगवान् ऋष्म-देव। लेकिन वे तो पृथ्वीपर आये ही थे अवधृत वेशका परम आदर्श विश्वको दिखाने। उन्होंने उपदेश किया पा—'वह गुरु गुरु नहीं, वे खजन खजन नहीं, वह पिता पिता नहीं, वह माता माता नहीं, वह भाग्य माग्य नहीं और वह खामी हामी नहीं जो आती मौतसे बचा न सके।' संसार मृत्यु-मस्त है, इसमें सर्वत्र मृत्युकी ही दुर्दमनीय छाया है। यह प्रत्यक्ष दिखलानेके लिये चक्रवर्ती सिंहासनका उन्होंने त्याग कर दिया। त्यागकी पराकाला—भोजन और जलतकका त्याग, मृत्यमें एक पत्यरका दुकड़ा रख लिया उन्होंने और मौन होकर उन्मक्तके समान वर्नों-में विचरते रहे। वनमें दावाग्नि लगी—उनकी वह पवित्र देह आहुति वन गयी; किंतु जो शरीर नहीं,

जिसकी शरीएमें तनिक भी आसिक नहीं, उसे अग्निका क्या भय। अग्नि हो या काळ हो, वह उनकी वन्दना ही तो कर सकता था।

#### श्रीशुकदेवजी

महाराज परीक्षित् जब राज्य त्याग करके मृत्युकी प्रतीक्षामें निर्जल व्रत लेकर भगवती भागीरथीके किनारे आ बैठे, सभी ऋषि-मुनि उन परम भागवतके समीप आये। उनमें भगवान् परशुराम और भगवान् व्यास थे, समस्त देवता-असुरोंके पिता महर्षि कर्यप थे, परम तेजस्वी महर्षि भृगु थे, सभी देवर्षि-महर्षि थे; किंतु षोडरावर्षीय नवजलभरसुन्दर दिगम्बर अवधृत व्यासनन्दन श्रीशुक्तदेवजीके आनेपर सब उठ खड़े हुए। सबसे उच्चासनपर महाराजने उन्हें बैठाकर उनकी पूजा की। यह ज्ञान, वैराय, त्याग और मिक्तका अपार प्रभाव और ऐसे ऋषियोंके भी उन परम वन्दनीयने सुनाया क्या—श्रीमद्भागवत। 'श्रीकृष्णाचन्द्रके श्रीचरणोंमें अनुराग ही समस्त साधनोंका परम फल है।' यही उनका अमृतोपदेश है।

### श्रीशङ्कराचार्य

डिन्छनप्राय वैदिक धर्मकी स्थापना की किसने ? किसने कन्याकुमारीसे हिमालयतक सनातन-धर्मका विजय-घोष कराया ? जगद्गुरु श्रीशङ्कराचार्यके अतिरिक्त इसमें भला दूसरा कौन समर्थ था । वे विरक्तशिरोमणि, उन्होंने तो स्पष्ट घोषित किया—'समस्त दृश्य प्रपञ्च मिथ्या है। अज्ञानी ही मोहवश इसे सत्य मानकर इनमें आसक रहता है। सत्य तो केवल एक चेतन सत्ता है। निर्विकार, नित्य, निर्गुण, अनवन्छिन, ज्ञानस्वरूप ब्रह्मसत्ता । उसकी अनुभूति ही ज्ञान है और उस ज्ञानसे ही जीव अपने जीवल्यसे मुक्त होता है।'

#### रवामी श्रीनिरंजनानन्दतीर्थजी महाराज

[ जन्म संबद् १९०३, जन्म स्थान—कांधा, उन्नाव ] ( प्रेयक—अजिह्मानन्दनी मिक्र )

भव हे सीताराम फिरत मन काहे भटका ॥ टैक ॥
युष पद सेइ संत संगति करि अहंकार को पटका ।
राम नाम को रटिह निरंतर सीखि मजन का लटका ॥
है संसार असार कक्षू निह माया मोह में अटका ।
तिह खूटन का शेंगि जतन कर विषय भोग को सटका ॥
छाडि हरासा मन का तन का धन का सुल का खटका ।
निक्षल मन ते प्रेम भाव से लखि हे स्वामी घट का ॥
वीति गई आयुर्दा हतनी हाय न मन को हटका ।

विषय वासना का नहिं खूटा ईतन ते यदि चटका ।।
अन्त समय पश्चितावा करिहै करि करि कर का के टोटका ।
सो आई कहु काम न जब ही परी यमन का झटका ।।
तीर्य निरंजन कहि समुझावत राम मजन का फटका ।।
मव सागर ते पार करहया है वेड़ा वेखटका ।।
दोहा—आत्मा में परमात्मा छखहु सुमिरि ऑकार।
जयोति सरूप हिय ध्वान करि उत्तर जाय मव पार ।।

### स्वामी <mark>श्रीदयानन्</mark>दजी सरस्वती

( आर्यसमानके प्रसिद्ध प्रवर्तक )

जैसे शीतसे आतुर पुरुषका अप्रिके पास जानेसे शीत निवृत्त हो जाता है। उसी प्रकार परमेश्वरकी समीपता प्राप्त होनेसे भी सब दोश-हुःख छूटकर परमेश्वरके ग्रुण। कर्म। स्त्रभावके सहश्च जीवके भी ग्रुण। कर्म। स्त्रभाव पतित्र हो जाते हैं। इसल्विधे परमेश्वरकी भक्ति अर्थात् स्तुति। प्रार्थना और उपासना अवस्थ करनी चाहिये।

परमेश्वरकी नित्यप्रति प्रार्थना और उपायना सबको अनन्यचित्त होकर अवत्य करनी चाहिये। क्योंकि वो मनुष्य नित्य प्रेम-मक्तिते परमेश्वरकी उपायना करते हैं। उन्हीं उपायकोंको परम करणामय अन्तर्यामी परमेश्वर सोक्करपी मुख प्रदान कर सदाके ळिये आनन्दका भाषी वनाते हैं।

परमेश्वरकी उपासना अर्थात् योगदृत्ति ही सब क्लेडॉ-का विनाध करनेवाळी और सब शान्ति आदि गुणींको प्रदान करनेवाळी है ।

बही एक परमेश्वर इम सब मनुष्योंका उपारपदेव हैं। जो मनुष्य उरको छोड़कर दूष्पेकी उपारमा करता है, वह पशुक्ते समान बनकर सब दिन दुःख भोगता रहता है। इस्टिंग्य प्रभुग्रेममें अत्यन्त मग्न हो, अपनी आत्मा और मनको परमेश्वरमें जोड़कर सब मनुष्योंको पवित्र वेदमन्त्री-हारा ममवानकी स्तुति-ग्रार्थना और उपासना करनी चाहिये।

जो ब्रह्म निमल सुलकारक, पूर्णकाम, सदा दृप्त और जगत्में व्याप्त है, वहीं सब वेदोंसे प्राप्य है। जिसके

मनमें इस बहाकी प्रकटता अर्थात् यथार्थ ज्ञान है। वही मनुष्य मगवान्के आनन्दका भागी है और वही सदैव सबसे अधिक सुर्ती है। ऐसे मनुस्थको धन्य है। जो नर इत वंसारमें अत्यन्त प्रेमः वर्मः विद्याः सत्यङ्गः सुविचारताः निर्वेरताः जितेन्द्रियता आदि श्रम गुणों तथा प्रत्यक्षीर प्रमाणोंसे परमेश्वरका आश्रय छेता है। वही जन सीमायः बाळी है। क्योंकि ऐसा जन ययार्थ सत्य विद्याके द्वारा समूर्ण दुःखोंने सूटकर परमानन्द परमेश्वरका नित्य सङ्गरूपः सोमोश है। उसको प्राप्त करता है। फिर वह जन्म-मरणरूपी दुःव-सागरको प्राप्त नहीं होता । परंतु जो विषयलम्पट, विचाररहितः विद्याः धर्मः, जिलेन्द्रियताः, सरसङ्गसे रहितः छलः, कपटः दुरामहादि दुष्ट गुणोंसे युक्त है। वह कभी भी मोक्षमुलको प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि वह ईश्वर-भक्तिते विसुल है। ऐसा जन जन्म-मरण आदि पीड़ाऑसे पीड़ित होवर सरा दुःखसागरमें ही ड्वा रहता है। इसलिये सव मनुप्योंको उचित है कि परमेश्वर तथा उनकी आजाके विकद्ध गर्भी मी कोई आचरण न करें। अपितु परमेश्वर तथा उगरी आज्ञामें सदा तत्पर होकर इस खेक तथा परलोककी गिडि यमानत् करें । यही मनुष्य-जीवनकी कृतकृत्यता है ।

योगाभ्यायद्वारा भगवान्के समीप होने और उपयो सर्वान्तर्यामीरूपसे प्रत्यक्ष करनेके दिये जो ग्रापन हैं, वे साधकको अवस्य करने चाहिये। अतः जो मक्त उपागनारा

C7710 C1--

एम करना चाहे उसके लिये उचित है कि वह किसीसे न रक्ले, सबसे प्रीति करें। सत्य बोले, मिश्या कभी न लें। चोरी न करें, सत्यका व्यवहार करें। जितेन्द्रिय हों, श्यलम्पट न हो। निरिममानी हो, अभिमान कभी न रे। राग-द्वेष छोड़ भीतर और बाहर पवित्र रहें। धर्म-वंक पुरुषार्थ करनेसे न लाभमें प्रसन्नता और न हानिमें प्रसन्नता प्राप्त करें। आलस्यको छोड़ सदा प्रसन्न होकर रुषार्थ किया करें। सदा सुख-दु:खका सहन करें। धर्मका । अनुष्ठान करें। सदा सुख-दु:खका सहन करें। धर्मका । अनुष्ठान करें। सदा सत्-जान्जोंको पढ़े-पढ़ावे। सत्पुरुषोंका क्ष करें और 'ओरम्' परमात्माके इस पवित्र नामका भर्म-विचारसहित नित्यप्रति जप किया करें। अपने आत्मा-को परमात्माके आज्ञानुसार समर्पित कर हें!

# × × × × × प्रार्थना

हे सिचदानन्द ! हे नित्यग्रद्ध, बुद्ध, मुक्तस्वभाव ! हे अद्वितीयानुपम जगदादिकारण ! हे करुणाकराऽस्मित्पता ! हे परम सहायक | हे सकलानन्दप्रद | सकलदः ख-विनाशक | हे अविद्यान्धकारनिर्मूलक ! विद्याके प्रकाशक ! हे अधमी-द्धारकः, पतितपावन । हे विश्वविनोदक । निरञ्जन । निर्विकार । सर्वान्तर्यामिन् ! दीनदयाकर ! सत्यगुणाकर ! परम सुखदायक ! राजविधायक ! प्रीतिसाधक ! निर्वेळपाळक ! इत्यादि अनेक अनन्तिविशेषणवाच्य मञ्जलप्रद प्रभो । आप सर्वदा सबके निश्चित मित्र हो । हमको सत्य सखदायक चर्वदा आप ही हो ! हे सर्वोत्कृष्ट स्वीकरणीय बरेश्वर । आप षबसे परमोत्तम हो । अतः हमको परम सुख देनेवाले आप ही हो । प्रभो ! इम जो कुछ माँगेंगे सो आपसे ही माँगेंगे: क्योंकि सब सुखोंका देनेवाला आपके सिवा और कोई नहीं । इसलोगोंको सर्वथा आपका ही आश्रय है, अन्य किसीका नहीं । इसलिये हमलोग सर्वशक्तिमान्, न्यायकारी, दयामय सबसे बड़े पिताको छोड़कर नीचका आश्रय कभी न लेंगे । भगवन् ! आपका तो यह स्वभाव ही है कि अङ्गीकृत-को कभी नहीं छोड़ते। हे मित्र! जो (भक्त) आपको आत्मादि दान ( आत्मसमर्पण ) करता है, आप उरुको त्यावहारिक तथा पारमार्थिक सुख अवश्य प्रदान करते हो । हे प्राणप्रिय ! स्वभक्तोंको परमानन्द प्रदान करना आपका सत्पन्नत है । प्रभो । यही आपका स्वभाव इसको सदा

मुखदायक है। हे परमैश्वर्यवान् प्रभो ! हम हृदयसे अत्यन्त प्रेमपूर्वक आपको गावें, आपकी यथावत् स्तुति करें । आपकी क्रपासे हमारा परमैश्वर्य सदा बढ़ता रहे और हम परमानन्दको प्राप्त हों | हे प्रमो ! आपकी कृपासे हम उत्तम विद्वानी तथा दिव्य गुणोंसहित उत्तम प्रीतियुक्त होकर सदा आपमें रमण तथा आपका ही सेवन करनेवाले हों । हे प्रभो ! आप देवोंके भी देव तथा उनको भी आप ही परमानन्द प्रदान करनेवाले हो । आप सबके अत्यन्त आश्चर्ययुक्त मित्र, सर्व-सखकारक तथा सबके सखा हो। हे सहनशीलेश्वर! आपके समान हमलोग भी परस्पर प्रसन्नतापूर्वक एक दूसरेके रक्षक हों, आपकी कपासे सदैव आपकी ही स्तुति, प्रार्थना और उपासना करनेवाले हों। आपको ही पिता, माता, बन्धु, राजा, खामी, सहायक, सुखद, सुद्धद तथा गुरु जानें। क्षणमात्र भी आपको भूलकर न रहें। आपके तुल्य वा अधिक कभी किसीको न मानें। आपके अनुग्रहसे हम सब लोग परस्पर प्रीतिमान्। रक्षकः, सहायकं तथा परम पुरुषार्थी हों। एक दूसरेके दुःखको न देख सकें। सब मनुष्योंको परस्पर निर्वैर, अत्यन्त प्रीतिमान तथा पाखण्डसे रहित करें । हे प्रमो ! आप इसको अपने अनन्त परमानन्दके भागी करें । अपने उस दिव्यानन्दसे हमको एक क्षण भी अलग न रक्लें । हे प्रभो ! इस परस्पर प्रेस, परम वीर्य और पराक्रमसे निष्कलंक चक्रवर्ती राज्यको भोगें। इस सब सजन नीतिमान् हों, इममें परस्पर विद्वेष अर्थात अप्रीति न रहे: किंत अपना तन, मन और धन तथा विद्या-इन सबको परस्पर सबके सुखमोगमें ही परम प्रीतिसे लगा हैं। हे कुपासागर ! आप इसारे आधिसौतिक, आधिदैविक तथा आच्यात्मिक इन त्रिविध तापोंको धीष्ठ दूर करें जिससे कि हमलोग अत्यानन्दमें तथा आपकी अखण्डोपासनामें सदा रत रहें । हे विश्वगुरो ! सुझको असत्य और अनित्य पदार्थों-से तथा असत्य कार्योंसे खुड़ाकर सत्य तथा नित्य पदार्थी और श्रेष्ठ व्यवहारमें सदा स्थिर करें | हे न्यायाधीश प्रभो | आप अपनी कृपासे मुझको काम, कोष, छोम, मोह, भय, श्चोक, आलस्य, प्रमाद, ईर्षा, देष, विषय-तृष्णा, नैष्ट्रर्य, अभिमानः दुष्टस्त्रभाव तथा अविद्या आदि दुर्गुणोंसे चुड़ा सदा श्रेष्ठ कार्योमें ही यथावत् स्थिर करें ! में अति दीन होकर आपसे यही माँगता हूँ कि मैं आप और आपकी आज्ञासे भिन पदार्थोंमें कभी भी प्रीति न कलें। इत्यादि।

# संत श्रीराजचन्द्र

[ जन्म-स्थान ववाणिया ( सौराष्ट्र ), जन्म-सं० १९२४ वि०, देहावसान सं० १९५७ । ] ( प्रेषक-वैद्य श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

पुण्य केरा पुंज थी बहु ग्रुभ देह मानव नो भल्यो। ये अरे भव चक नो नहीं एके टल्यो ॥ करताँ टले सुख प्राप्त लहो । लेश ये लक्षे क्षण क्षण भयंकर भाव मरणे अहो राची रहो ॥ कां



लक्ष्मी अने अधिकार वधतां तो ते बध्युं कहो । कुटुंब के परिवार यी बधवापणुं एनेय -प्रहो ॥ बधवापणुं नुं संसार नर ने हारी देह जवो । एमां बिचार नहीं अहो हो तमने इवो ॥ एक पल

CENTED OF

# वावा किनारामजी अघोरी

( जन्म बनारस जिलेके चन्दौली तहसीलमें रामगढ़ गाँव। पिताका नाम श्रीअकवरासिंह। दीक्षागुरु श्रीकालूराम अघोरी। सि संत एवं अघोरमतके प्रचारक।)

संतो भाई मैं भृल्यो कि जग वौरानो, यह कैसे किर कि हिये।
याही वड़ो अचंभो लागत, समुझि समुझि उर रिहये।
कये ग्यान अस्तान जग्य ब्रत, उर में कपट समानी।
प्रगट छाँड़ि किर दूर बतावत, सो कैसे पहचानी।
हाड़ चाम अरु मांस रक्त मल, मजा को अभिमानी।
ताहिं खाय पंडित कहलावत, वह कैसे हम मानी।।
पढ़े पुराण कोरान वेद मत, जीव दया निहं जानी।
जीविन भिन्न भाव किर मारत, पूजत भूत भवानी।।
वह अर्देष्ट सूझै निहं तिनकी, मन में रहै रिसानी।
अंधिह अंधा डगर बतावत, विहरिह बिहरा बानी।
राम किना, सतगुरु सेवा विनु, भूल मरधो अग्यानी।।

'राम किना' अगम यह राह बाँकी निपट

निकट को छाँड़ि के प्रीति ठाने॥ साँचि कहिय साँचो सुनिय, साँचो करिय विचार। साँच समान न और कछु, साँचो संग सम्हार॥ पाँच तत्व गुन तीनि है, रच्यौ सकल ब्रह्मंड। पिंड माहँ सो देखिये, भुवन सहित नव खंड॥ सो सब प्रभु सहँ रिम रह्यों, जड़ चेतन निज टौर। तातें राम सँभारि गहु, सब नामन को मौर॥ नहीं दूरि नहिं निकट अति, नहीं कहूँ अस्यान l हढ़ गहि करें, जपै सो अजपा जान II आपु बिचारे आपु में, आपु आपु महँ होय। रमि रहै, यह पद पार्व सोय॥ आपु निरंतर यया योग्य ब्यवहार को, जानि रहे निस्पेद। अभय असंक असोच है, जाने अजपा येह॥ अनुभव सोई जानिये, जो नित रहे विचार । राम किना सत शब्द गंहि, उत्तर जाय भी पार॥ चौह चमारी चूहड़ी, सव नीचन ते नीच। तूँ तो पूरन ब्रह्म था, चाह न होती बीच॥

# श्रीकौलेशर बाबा

[ स्थान —सारन जिला, निहार ]

( प्रेषक-श्रीअच्चूपर्मनाथ सहायजी, बी० एठं, बी० एठ्० )

- (१) प्राणिमात्रसे प्रेम करनेसे भगवान्की प्राप्ति सहजमें हो सकती है। प्रेमका दर्जा बहुत बड़ा है। इसीसे मनुष्य ईश्वरको प्राप्त कर सकता है। पर प्रेम सच्चा होना चाहिये 'रामहि केवल प्रेम पिआरा'।
- (२) संत तो संत ही हैं, जीवमात्रकी सेवा करना ही उनका जीवन है।
- (३) हृदयसे बुरी वासनाओंको निकाल रखना । जितना ही हृदय गुद्ध, कोमल, पवित्र, सास्विक और साफ रहेगा, उतने ही जल्दी भगवान् उसमें आयेंगे ।

'जेकर घर मइल, तेकर घर गइल । जेकर घर साफ, तेकर घर आप॥' (४) 'झुटमुट खेले सचमुच होय । सचमुच खेले बिरले कोय ॥ जो कोई खेले मन चित लाय । होते होते होइए जाय ॥

(५) जब बृहो तब सूहो, जब ना वृह्मे तब जुह्मे ।

(६) कहता तो बहुता मिला, गहता मिला न कांय।
सो कहता विह जान दे, जो नहीं गहता होय॥
सुमिरन की सुधि यों करो, जैसे कामी काम।
एक पलक विसरे नहीं, निसिदिन आठों याम॥
पुन्यवान नर होइ जे, तिन कर यह पहचान।
ईश्वर डर जाके सदा, पुन्यवान सोइ जान॥
नाम मिलावे रूप को, जो जन खोजी होय।
जो यह रूप हृदय बसे, छुवा रहे निहें कोय॥
(७) भगवान्के इस वचनको याद रक्ली—
जो 'तूँ' होगा मेरा, तो जगत करूँगा तरा।
जो 'तूँ' नहीं मेरा, तो जम मार बहुतेरा॥

# महात्मा श्रीमंगतरामजी

( प्रेषक--संगत समतावाद

निःवैरी निष्कामता, सत्युरुषों से हेत । दुर्लभ पाइय संतजन, 'मंगत' मस्तक टेक ॥

1

### धर्मापदेशकोंके लक्षण

- (१) जबतक अपना अन्तःकरण बिल्कु छ शुद्ध न हो, अर्थात् वासनारूपी विकारसे निर्मल न हो चुका हो, तबतक उसे किसीको उपदेश करनेका कोई हक नहीं है।
- (२) जो व्यक्तिगत स्वार्थके लिये अर्थात् अपने गुजरानके लिये अथवा मानके लिये उपदेश करता है वह उपदेशक दुराचारी है, देश और धर्मको बिगाड़नेवाला है।
- (३) जिसके अंदर सत्यः आत्म-निर्माण करनेकी शक्तिः निष्कामता और उदासीनता नहीं है, वह बड़े-से-बड़ा

विद्वान् भी मूर्ख है।

(४) उपदेशकके लिये विद्या और निदिध्यास—दोनों आवश्यक हैं। निर्मानता और निष्कामताको धारण करनेवाला उपदेशक ही संसारको सच्चा सुख प्रदान कर सकता है।

(५) जिसने स्वयं अपने मनको पापोंसे रहित किया है, ईश्वरीय प्रेम और

विश्वासको दृढ़ किया है, जो हर समय ईश्वरका स्मरण करता है, दुनियासे स्वतन्त्र होकर एक ईश्वरपर ही भरोसा रखता है और सब जीवोंको ईश्वरका स्वरूप मानकर उनको सुख पहुँचाना अपना परम धर्म समझता है, वही उपदेशक धर्मका यथार्थ प्रकाश करनेवाला है।

# साधु श्रीयज्ञनारायणजी पाण्डेय

( जन्म मिर्जापुर जिलेमें चन्द्रप्रमाके तटपर पसही नामक गाँव )

पूतके कुपूत होनेपर भी माता कुमाता नहीं होती। माताका हृदय तुम्हारे पास नहीं, इसल्यि उसके प्यारका तुम्हें अनुभव नहीं। माँके बनो, माँको याद करो, माँको

पुकारो—निरापद हो जाओगे तुम। विश्वास करो—यह घुव सत्य है।

रामचरितमानसका पाठ करो । जितना कर सको,

सं० वा॰ मं॰ ७३--

करो । दो ही दोहा, एक ही दोहा सही, पर छोड़ो मत । पाठ करते जाओ । श्रीराममें मन लगेगा । श्रीराममें मन लगनेका अर्थ जगत्से मुक्ति है ।

दो बंटे रात रहते जग जाओ । ध्यान करो, जप करो । यह न हो सके तो गा-गाकर धीरे-धीरे प्रभु-प्रार्थना करो । सोनेके पहले भी प्रार्थना करो । सत्सङ्ग हूँ दृते रहो । तीर्थोंमें जाते रहो । साधु-महाताः ओंकी सेवा करते रहो । तुम अपनी जिम्मेदारीते मुक्त माने जाओगे ।

पापसे डरो; झूट मत बोलो । परायी स्त्रीपर कुदिए क्यों भी मत डालो । सर्वत्र भगवान्को देखनेका प्रयत्न करो। तुम्हारा जीवन सफल हो जायगा।

### संत श्रीपयोहारी बाबा

( जन्म—सिलीटा ग्राम जिला बनारसं। उत्तरप्रदेशके गाजीपुर जिलेमें गांगी नामक छोटी-सी नदीके तटपर सिसीड़ा नाम गाँवमें कुटीपर निवास। केवल दूध (पय) हेनेसे इनका नाम पयोहारी बाबा पड़ गया।)

जिन्होंने संसारको ही सर्वस्व मान लिया है, उनकी बात नहीं, पर जो संसारके उस पारपर भी विश्वास करते हैं— उन्हें भगवान्का भजन करना आवश्यक है। भजनमें बड़ा सुख है, पर जबतक भजन नहीं किया जाय, कैसे पता चले।

मन नहीं लगता, कोई बात नहीं । बिना मनके नाम रटो, रटते जाओ । अभ्याससे तीक्ष्ण मिर्च भी प्रिय लगने लगती है । भगवन्नाम तो बहुत मधुर है ।

रात-दिन सोनेमें ही मत बिताओं । कितने जन्म और

कितने काल्से सोते आये हो। अव जग जाओ, सजग हो जाओ। मगवान्को पानेके लिये चल दो, तुरंत चले। नहीं तो सदा रोते ही रहोगे।

मन, वाणी और शरीरसे पवित्र रही ।

भगवान्का गुण गाओ, सुनो । भगवान्का सभी गुण गान करें—इसके लिये प्रयत करो । पर पहले स्वयं गुणगान करो । तुम्हारा मञ्जल होगा ।

# परमहंस स्वामी श्रीराधेश्यामजी सरस्वती

[ जन्म-संवत् १८७२ ]

( प्रेषक—हा० श्रीबालगोविन्दजी अग्रवाल )

जन लग रुखें न आप को, तन लग नहीं जुड़ात। आप लखे शीतल भयो, नहिं कहुँ आवत जात। हिय मिन्दिर शोधा नहीं, करे अन्य की सेव। मृग-नृष्णा में भरिम के, लख्यों न आतमदेव।। नव खिड़की का पींजरा, चिड़िया बोल अमोल।

कुछ दिन में उड़ जायगी। रहा पोल का पोल ॥ मन दर्पण काई लगी। नहिं दरसत है शान ॥ जैसे घन की ओट में छिपा रहत है भान ॥ जब लग फ़रना प्राण में। तब लग झूटा ज्ञान ॥ अचल भयो फ़रना नहीं। बूँद में सिन्धु समान ॥

# श्रीशंकराचार्य ज्योतिष्पीठाधीश्वर स्वामीजी श्रीब्रह्मानन्दजी सरस्वती महाराज

- १, पहले अपनेको बनाओ। फिर दूसरेकी चिन्ता करो।
- २. धर्म इन्द्रियोपर नियन्त्रण करता है इसीलिये इन्द्रियोंके गुलाम धर्मको हीआ समझते हैं ।
  - ३. धर्मका मार्ग प्रत्येक क्षेत्रमें स्थायी सफलताका मार्ग है।
  - ४. धर्मका खण्डन करनेवाला सबके हितका विरोधी है ।
- ५. एकको (भगवान्को ) मजबूतींस पबड़ हो तो अनेकोंकी खुशामद नहीं करनी पड़ेगी।
- इ. दुर्जनके लिये दुर्जन मत बनो । दुर्जनकी दुर्जनकी
   को अपनी सज्जनतासे दवाओ।
  - ७. सिद्धियोंके चक्करमें टोकरें खाते यत फिरो । भगगान्या

मजन करो, सिद्धियाँ स्वयं तुम्हारे चरणोंमें ठोकर खायँगी । पराधीनताका नहीं, स्वाधीनताका मार्ग अपनाओ ।

- ८. परमार्थका मार्ग व्यवहारसे ही होकर जाता है । इस-लिये व्यवहारको शास्त्र-मर्यादाके अनुसार बनाओ । व्यवहार अमर्यादित हुआ तो परमार्थका पता नहीं चलेगा ।
- ९. परमात्मा व्यापक है, तुम्हारे अंदर भी है। पासकीचीजको दूर देखोंगे तो हूँ दुनेमें देर लगेगी।
- १०. जो काम स्वयं कर सकी, उसीमें हाथ लगाओं । दूसरोंके वलपर काम उठानेमें अशान्ति भोगनी पड़ेगी।
- ११. अपनी दिनचर्या ऐसी बनाओ जिससे अनन्तराक्ति और अखण्डानन्द प्राप्त हो । ऐसा न करो कि सब शक्ति क्षय हो जाय और दुःखके पहाड़ोंसे घिर जाओ ।
- १२. कहीं भी किसी भी परिस्थितिमें रहो, मनमें कमजोरी मत आने दो । जहाँ रहो मस्त रहो ।
- १३. पापियोंके ऐश्वर्यको देखकर धर्म-फलमें संदेह मत करो । फाँसीकी सजाका जो मुल्जिम होता है, उसको फाँसीके पहले इन्छानुसार भोग-सामग्री दी जाती है ।
- १४. कोई गलती हो जाय तो उसे सुधार लेना चाहिये। दुराग्रह करके गलतीका समर्थन करनेसे अनर्थपरम्परा बढ़ती जायगी और तुम्हारा जीवन नष्ट होगा और दूसरोंकी भी हानि होगी।

१५. भगवान्का भजन करो, पर उनसे कुछ माँगो मत; क्योंकि जितना भगवान् दे सकते हैं उतना तुम माँग ही नहीं सकते । माँगना और देना दोनों अपनी हैसियतके अनुसार होता है । तुम माँगोगे तो अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान् जीवकी हैसियतसे माँगोगे और यदि भगवान् स्वयं देंगे तो वे सर्वज्ञ मर्वशक्तिमान्की हैसियतसे देंगे । इसलिये इसीमें लाभ है कि शुभ कर्म करों और उसका फल कुछ माँगो मत, भगवान्पर छोड़ दो, जैसा वे चाहें करें।

१६. यदि कोई तुम्हारी निन्दा करे तो मीतर-मीतर प्रसन्न होना चाहिये, उससे शत्रुता नहीं करनी चाहिये; क्योंकि निन्दा करके वह तुम्हारा पाप अपने ऊपर ले रहा है—तुम विना प्रयनके ही पागेंसे मुक्त हो रहे हो। इसलिये निन्दकको परमार्थमें सहायक ही मानना चाहिये। इसलिये कबीर कहते थे—

निंदन नेर राखिर आँगन कुटी छवाय।

- १७. जिसे आत्मानन्दका अनुभव है, वह विषयानन्दमें नहीं फँसेगा। क्या कोई चक्रवर्ती सम्राट्दो गाँवकी सीरकी इच्छा कर सकता है ?
- १८. ऐसा करो कि गर्भवासमें फिर न आना पड़े, तभी मनुष्य-जन्म सार्थक होगा।
- १९. मालीसे सम्बन्ध रक्खोंगे तो पूरी वाटिकासे लाभ उठा सकोगे। भगवान्से सम्बन्ध बना लो तो भगवान्की वाटिकारूप यह सारा संसार तुम्हारा हो जायगा।
- २०. कोई काम हो सोच-समझकर करो। आतुरता चाहे जिस काममें हो, अच्छी नहीं । सत्सङ्ग भी सोच-समझकर करना चाहिये; क्योंकि साधुवेषमें भी न जाने कितने सी० आई० डी० और चोर-डाक् भरे पड़े हैं। जिनके सम्पर्कसे हानि हो सकती है। इसिल्ये सतर्क रहना आवश्यक है।
- २१. विषयीका सङ्ग साक्षात् विषयसे अधिक भयावह है। विषय तो साक्षात् अग्नि है और विषयी अग्निके सम्पर्कमें रहनेवाले चिमटेके समान है। अमि (अङ्गार) को हाथमें उठाकर जल्दीसे फेंक दो तो उतना नहीं जलोगे, पर यदि चिमटा कहीं छू जाय तो चाहे जितनी जल्दी करो पर, फफोला अवश्य पड़ जायगा। इसलिये चिमटोंसे सदा बचते रहो।

२२. पहले तो यही प्रयत्न करना चाहिये कि विषयी और दुर्जनोंसे व्यवहार न करना पड़े । पर यदि कोई कार्य आ ही जाय तो उनसे वैसा ही सम्बन्ध रक्खो जैसा पाखानेसे रखते हो । आवश्यकता पड़नेपर पाखानेमें जाते हो, पर काम हुआ कि वहाँसे हटे, जल्दी-से-जल्दी बाहर आनेकी कोशिश करते हो । इसी प्रकार इन लोगोंसे काम लेकर जल्दी-से-जल्दी दूर हट जाना चाहिये।

२३. सदा उचित और अनुचितका ध्यान रक्खो । ऐसा
नहीं कि जिसने टुकड़ा डाल दिया, उसीके दरवाजे पूँछ हिलाने
लगे । उदर-पोषणके लिये अपने भाग्यपर विश्वास रक्खो ।
किसीके दबावमें आकर अनुचित कार्य करके पापका संग्रह
मत करो; क्योंकि जब उस पापका फल तुम्हारे पास आयेगा
तब तुम्हें अकेले ही भोगना पड़ेगा । उस समय कोई हिस्सा
वँटाने नहीं आयेगा । इसलिये जो कुछ करो, पाप-पुण्यका
विचार करके करो । ऐसा बीज मत बोओ जिसमें काँटे फलें ।

२४. <u>टगो मत चाहे टगा जाओ;</u> क्योंकि संधारमें हमेशा नहीं रहना है, जाना अवश्य है और साथ कुछ नहीं जावगा— यह भी निश्चित है। यदि किसीको उग लोगे तो उमी हुई वस्तु
तो नए हो जायगी या यहीं पड़ी रह जायगी; पर उसका पाप
तुम्हारे साथ जायगा और उसका फल भोगना ही पड़ेगा।
यदि तुमको कोई उम ले तो तुम्हारा भाग्य तो वह ले नहीं
जायगा—विचार कर लो कि उसीके भाग्यकी चीज थी।
थोगेमे तुम्हारे पास आ गयी थी। अब ठीक अपनी जगह
पहुँच गयी। या ऐसा सोच लो कि किसी समयका पिछला
ऋगा उसका तुम्हारे उपर या सो अब चुक गया। इस
विचारने उमा जानेमें ज्यादा हानि नहीं। उमनेमें ज्यादा हानि है।

२५. सावधान रही कि कोई काम यहाँ ऐसा न हो जाय कि जिसके लिये चलते समय पछताना पड़े । यदि सतर्क नहीं रहोगे तो नीचे गिरनेसे यच नहीं सकते । संसारका प्रवाह नीचे ही गिरायेगा।

२६. शासन-सत्ताकी मच बातें मानोः पर धर्मविरुद्ध बातें मत सानोः क्योंकि---

धर्म एव हतो हिन्त धर्मो रक्षित रिक्षतः।

यह स्वामाविक नियम है कि जो वेद-शास्त्रोक्त अपने
धर्मकी अवहेलना करता है, वह नाशको प्राप्त होता है।
और जो धर्मानुसारी आचरण करता है, उसकी रक्षा धर्म
करता है। इसिलिये प्रत्येक व्यक्ति और समाजके कल्याणकी
हिन्ति ही हमारा यह कहना है कि कोई भी शासन-सत्ता हो,
उसकी सब बातें मानो, पर अर्मविकद्व बातें मत मानो।
राष्ट्र तो हमारा है। जहाँतक राष्ट्रकी उन्नतिका प्रकृत है, हम
सर्वथा सहमत हैं; परंतु यदि सरकार धर्मका विरोध
करनेमें राष्ट्रका हित समझती है तो इतने अंशमें हम उससे
सहमत नहीं। हम तो यही कहेंगे कि जनताको स्वधर्मपालनमें लगाना भी शासन-सत्तांका ही कार्य है; क्योंकि
यह नीति है कि—

विषये योजयेन्छत्रं मित्रं धर्मेण योजयेत्। अर्थात् शत्रुको विषयकी ओर प्रवृत्त करो और मित्रको अर्थात् जिसकी भलाई चाहते हो उसको खधर्म-पालनमें लगाओ। इसल्यि यदि शासनाधिकारी प्रजाको मलाई चाहते हैं तो उन्हें स्वधर्मपालनमें प्रोत्साहन देना चाहिये।

२७. धर्महीन शिक्षा ही समाजमें बढ़ते हुए नैतिक पतनका कारण है ।

२८. शासन-पत्ता सावधान रहे । मौतिक उन्नतिके लिये प्रयत्नशील होनेके साथ-साथ यदि शिक्षामें धार्मिक, दार्शनिक और यौगिक तत्त्वोंका प्राधान्य न किया गया तो केवल अर्थ और कामकी प्रवृत्तियाँ जागेंगी और सम पशुभावमय भोगप्रधान वनाकर रसातलमें पहुँचा देंगी।

२९. मौकिक उपदेश उतना प्रभावशाली और सामी होता जितना चरित्रका आदर्श । इसल्पि यदि दू पर प्रभाव रखना चाहते हो तो चरित्रवान् यनो । च शुद्ध होनेसे संकल्प-वल बढ़ता है और संकल्प-शक्ति हो कि सिक्टिका कारण होती है ।

'क्रियासिद्धिः सस्वे भवति महतां नोपकरणे'

( प्रेयक---भक्त श्रीरामशरणदासजी )

३०.यदि हस श्रीभगवलामका श्रीभगवान् के लिये ही उपये करते हैं, उनके प्रेमके लिये ही लगाते हैं तब तो डीव करते हैं और यदि श्रीभगवलामको संसारी चीजोंके किं लगाते हैं तो हम नामका अपमान करते हैं। श्रीभगवलामका तो बस, भगवान्के लिये ही उपयोग करो। यरि तुम्हें विवाह करना है तो उसके लिये नाम जपनेकी जरूरत नहीं, उस समय देवानुष्ठान करनेकी जरूरत है। नाम तो भगवान्के लिये ही होना चाहिये।

३१. श्रीमगवन्नाम बहुत सुन्दर है, परंतु वह भी तत्वको चाहता है। गोस्वामी श्रीतुलसीदासजी महाराज कहते हैं— रमा विलास राम अनुरागी। तजत बमन इव नर वहमागी।

आज देखनेमें आ रहा है कि जो श्रीरामभक्तिकी हींग मारते हैं, वे भी रमाकी खोजमें रहते हैं और किमी प्रशा हमें धन मिले—इसीकी चिन्तामें डूवे रहते हैं। किसी भी प्रकार सबको अपने अनुकूल कर लेना और उनसे रुपये कमाना तम उन रुपयोंको चाहे जहाँ विलास-वासनामें खर्च करना-वसा प्री रह गया है। आजकल धर्मकी ओटमें सब कुछ हो रहा है। देने वाले भी धन तो दे देते हैं पर यह खयालतक नहीं परते कि हमारा धन कहाँ जा रहा है। आपको मालूम है कि जी जिला महातमा हैं। उनके पीछे लक्ष्मी क्यों दौड़ती है ! इमीनिय कि यह हमारे पति श्रीविष्णु भगवान्को छोड़ दे। इने वड़ा विम्न समझना चाहिये और इससे वचना चाहिये। जो मन्चे महात्मा हैं। उनके लिये यह लक्ष्मी तुच्छातितुच्छ है। लोगींह सामने भक्त बनकर रोना-हँसना और उनगे भन हैना बड़ा बुरा है। ऐसा रोना-हँमना तो एक वेश्या भी वर सकती है। यह कोई बड़ी बात नहीं है। व्याप्यान रेगर ऐसा कोई भी कर सकता है।

३२. श्रीभगवन्नाम तो मवको अवस्य स्मरण करना चाहिये परंतु साथ ही पाखण्डसे सर्वथा दूर रहना चाहिये। तभी विशेष लाभ होगा।

३२. हम अपनेको सनातनधर्मी भी कहते जायँ और फिर वेद और शास्त्रोंके विरुद्ध भी चलते जायँ यह बड़े दुःख तथा आश्चर्यकी वात है। वे अपनेको सनातनधर्मी कैसे कहते हैं ? यह टीक नहीं कि दिनभर माला भी घुमाते रहें और मिथ्या भी खूब बोलते रहें।

३४.गुरुओंका कर्तव्य है कि वे अपने शिष्योंकी बुद्धिको ग्रुद्ध करें । यह जानते हुए भी कि शिष्य ग्रुट बोलता है, अन्य पाप करता है, उससे कुछ भी न कहकर उलटे यह कह दें कि 'कोई बात नहीं, तुम्हारा कल्याण हो ही जायगा।' बड़ा ही अनर्थ है। वेद-शास्त्रको सामने रखना और अत्याचार-अनाचार करना उचित नहीं है। प्रभु घट-घटकी देख रहा है। वह अंधानहीं है। इसे याद रखना चाहिये।

३५. एक मनुष्यने हमसे प्रश्न किया कि भहाराजजी! जब श्रीभगवन्नामसे ही सब काम हो सकता है तो फिर हम संध्या, तर्पण, यह और दान आदि क्यों करें ?' हमने उत्तर दिया—हाथी भी खेतोंमें हल चला सकता है; फिर बैलसे ही हल क्यों चलाया जाता है ? हाथी एक हल नहीं, दस हल चला सकता है; परंतु हाथीसे कोई हल नहीं चलाता, बैलसे ही सब चलाते हैं। इसी प्रकार छोटेसे कामके लिये भगवन्नाम-जैसे महान् साधनकी क्या जलरत है ?

३६. तास्त्रोंमें स्त्रियोंके लिये आज्ञा है कि वह एकमात्र अपने पूज्य पतिकी ही सेवा करे। इसीमें स्त्रीका कल्याण है। एकमात्र अपने पतिकी सेवा करते-करते उसकी वृत्ति तदाकार हो जायगी। मृत्युके समय पतिका ही ध्यान रहेगा। इससे वह स्त्री-योनिसे मुक्त होकर पुरुष-योनिको प्राप्त हो जायगी और पुरुप वनकर वह फिर मुक्ति प्राप्त करेगी। शास्त्रोंने स्त्रियोंके लिये पति-सेवा करनेकी आजा उनके साथ होष करके नहीं दी है, विलक्ष स्त्रियोंके कल्याणके लिये ही यह विधान है। स्त्रियोंको अपने पतिसे कहना चाहिये कि प्पतिदेव! आप तो परमात्माका ध्यान करके मनुष्ययोनिसे मुक्त हो जायँ और इधर में आपका ध्यान करके स्त्री-योनिसे मुक्त हो जाऊँगी। इस प्रकार हम दोनोंका कल्याण हो जायगा।

३७. पितको भी परमात्माका ही ध्यान करना चाहिये। स्त्रीका नहीं । वह यदि स्त्रीका ध्यान करेगा और स्त्रीका ध्यान करते-करते मरेगा तो उसे स्त्री होना पड़ेगा।

३८ हमारा यही कहना है कि स्त्रियोंका पित-नेवासे ही कल्याण हो सकेगा । स्त्रियोंको उतना लाभ श्रीकृष्णभिक्तसे भी नहीं होगा जितना कि उन्हें पित-सेवासे हो सकेगा । हमारे शास्त्रोंमें इसीसे पित-सेवापर जोर दिया गया है । स्त्रीको जब भी बच्चा होता है, तभी उसे मृत्युका सामना करना पड़ता है । पुरुषकी मृत्यु एक बार ही होती है । इस बार-बारकी मृत्युसे बचनेके लिये उसे पुरुपकी सेवा करनी चाहिये और आगे पुरुष-शरीर मिलनेपर परमात्माका ध्यान करना चाहिये, जिससे मृत्युसे आत्यन्तिक छुटकारा प्राप्त हो और सदाके लिये मुक्ति मिल जाय।

( प्रेषक--श्रीशारदाप्रसादजी नेवरिया )

३९. भगवान्का भक्त होकर कोई भी दुखी नहीं रह सकता, यह हमारा अनुभव है।

४०. ईश्वरप्राप्तिकी वासना जवतक दृढ़ नहीं होगी तबतक अनेक वासनाओंके चक्करमें पतंगेकी माँति न जाने कहाँ-कहाँ उड़ते फिरोगे ।

४१. यदि कोई पापकर्म हो जाय तो परमात्मासे यही प्रार्थना करनी चाहिये कि भगवन् ! हमारा इन्द्रियोंपर अधिकार नहीं है, क्षमा किया जाय, भविष्यमें फिर ऐसा नहीं होगा । परंतु ऐसा नहीं कि पाप भी करते जाओ और भगवान्का भजन भी—भगवान्की कृपाके बलपर पाप करनेका विधान नहीं है।

४२. पेटके लिये धर्म मत छोड़ो, ईश्वरको अंधा वनानेका व्यर्थ प्रयास मत करो । चरित्रवान बनो, पाप करनेसे डरो ।

४३. शास्त्र-मर्यादाओंको छिये रहोगे तो छोकमें ऐसे ही कार्य होंगे जो परलोकको उज्ज्वल बना देंगे।

४४. राष्ट्रके चरित्र-बलकी वृद्धि और हर प्रकारसे राष्ट्रकी उन्नतिके लिये देशमें धार्मिक शिक्षाकी आवश्यकता है।

४५. मनमें सदा भगवान्का स्मरण बना रहे और मर्यादाका उछाङ्चन न हो, यही महात्मापन है।

४६. जगत्के व्यवहारमें केवल कर्तव्यबुद्धि रक्लो उसमें इष्ट बुद्धि मत रक्लो—यानी संसारमें कमल-पत्रव बने रहो।

४७. मनसे कभी किसीका अनिष्ट-चिन्तन न करो

४८. मनुष्य-जीवनकी सफलता भगवत्-प्राप्तिमें है यह तन वार-वार मिलनेका नहीं । इसलिये आगेकी यात्र लिये। अभीसे भगवत्-भजनरूपी धन साय ले लो ।

# महर्षि रमण

( घरका नाम—श्रीवेंकटरामन । जन्म— ३० दिसम्बर सन् १८७९ ई० । पिताका नाम—श्रीसुंदरमग्यर । देहावसान—१४

समर्पणका सञ्चा अर्थ समझनेके बाद ही समर्पण सफल रोता है। ऐसा ज्ञान बार-बार विचार करने और अनुज्ञीलन हरनेके बाद ही होता है। निश्चितरूपमें उसका परिणाम आत्मसमर्पण है। मन, वचन और कमेंसे किये हुए किसी उमर्पण और ज्ञानमें अन्तर नहीं है। समर्पण तभी सम्पूर्ण हो किता है जब बह संदेहरिहत हो। यह सौदेका विषय नहीं । भगवान्से कुछ माँगा भी नहीं जा सकता। ऐसे उमर्पणमें सब समा जाता है। ज्ञान या वैराग्य वही है, भिक्त और प्रेम भी वहीं है।

किसी भी उपायसे अहंकार तथा ममताका नाश करनेश नाम ही मुक्ति हैं; फिर भी ये दोनों एक दूसरेके आश्रमें टिके रहते हैं। इसिलये एकका नाश दूसरेके नाशका कारण बन जाता है। मन-वाक्से अगोचर ऐसी मनोदशा प्राप्त करने के लिये अहंकारको निकाल देना ज्ञानमार्ग है और ममताको मार भगाना भक्तिमार्ग है। इन दोनोंमेंसे कोई एक मार्ग पर्याप्त है। भक्ति और ज्ञानमार्गका परिणाम भी समान है। इसके विषयमें शङ्का करनेका कोई कारण नहीं हैं।

# स्वामी श्रीकृष्णानन्दजी महाराज

( प्रेषक--श्रीब्रह्मदत्तजी )

१-मनको ग्रुम गुणोंसे संस्कृत करना हो तो उसके मल— हुँसा, असत्य, क्रोध आदिको हटाना आवश्यक है।

२-हिंसा-त्यागके विना दान दिखलावा या दम्भमात्र हो गता है, जिसका चतुर मनुष्य भोले लोगोंको ठगनेके लिये इष्पयोग करते हैं।

३-ऐसा कौन-सा सदुपदेश है जिसका विवेकच्युत मनुष्य [रूपयोग नहीं करता ? चोरोंके भयसे धनोपार्जन नहीं त्यागा । सकता ।

४—मनको यज्ञादि कमोंमें लगाये रखना ही उसके अनर्थकारी प्रवल वेगको रोकनेका सफल उपाय है।

५—जो इहलैंकिक भोगोंको ही सब कुछ समझता है उसके कर्तव्य-पालनकी नींव बहुत निर्वल होती है और वह छोभादिके हल्केसे आधातसे ही गिर सकती है।

६-इहलौकिक मोगोंको ही सब कुछ समझनेसे साधारण जामाजिक व्यवहारोंमें ग्रुद्ध प्रेम तथा कर्तव्यकी दृष्टिका लोप हो जाता है।

७-सामान्य सुख-दुःखोंसे उपरामकी वृक्ति, उदासीनता, सहनशीलता, अनासक्ति आदिको भी प्राणी किसी अन्य बिलक्षण नित्यसुखके लिये अपनाता है।

८-नवजात शिशुके मुख-दुःखका क्या कारण है ? विना किसी बुद्धि-ग्राह्म प्रत्यक्ष कारणके मुख-दुःखकी धारा अकस्मात् क्यों टूट जाती है ? मनुष्यके सुखके लिये किये जानेवाले प्रयत्न क्यों विफल हो जाते हैं ? यह जीवनधारा क्यों और कहाँसे आती है ? और कहाँ कैसे चली जाती है ?—इत्यादि प्रश्नोंका समाधान, देहकी अवधिमात्रतक ही प्राणीके अस्तिल वादहारा नहीं हो पाता ।

९-शास्त्रीय प्रवृत्तिमार्ग लैकिक सुन्यवस्थाका साधक है और निवृत्तिमार्ग केवल ब्रह्मविद्यापरायण महात्माओंकी सहायता करता है।

१०-शास्त्रीय प्रवृत्ति तथा निवृत्ति दोनों एक ही लक्ष्ये परम साधन होनेसे परस्पर सहकारी हैं। विरोधी नहीं।

११—निवृत्तिमार्गी महात्मा अपने तपः गुद्धाचरण तथा ब्रह्माभ्यासके द्वारा आध्यात्मिक वायुमण्डलकी सामान्यतथा अप्रत्यक्ष गुद्धि और प्रवृत्तिमार्गियोंके लिये परम लक्ष्यका निर्देश न करें तो प्रवृत्तिमार्ग केवल भोग-लिप्साका ही कारण वनकर संसारका संहार करनेवाला वन जाय ।

१२—मानव-जीवनके उच आदर्शको प्राप्त करनेमें धन और राक्ति आवश्यक साधन हैं। परंतु ध्यान रहे इनकी प्राप्ति-का आधार दम्म, झूठ, दुराचार, अन्याय और देश-शेह नहीं होना चाहिये।

१३-ज्ञानी मृक भाषाद्वारा ब्रह्मज्ञानका उपदेश करता है। ज्ञानीसे सामान्य लौकिक सेवाका कार्य लेना आयुर्वेदः विद्यामें प्रवीण धन्वन्तरिसे ओपधि कुटवानेके समान ही है। १४-ब्रह्मचर्याश्रम शास्त्रीय दृष्टिकी प्राप्तिके लिये द्वार है।
१५-जो लोग भोग-वासनामें आसक्त हैं, अतएव
साक्षात् परम लक्ष्यके मार्गपर नहीं चल सकते। उनके लिये
शास्त्रीय प्रवृत्तिलपी गृहस्थाश्रम है।

१६-ब्रह्म-साक्षात्कारद्वारा परम इष्टकी सिद्धि करना और इस लक्ष्यकी प्राप्तिके लिये आदर्श वातावरण बनाना ही वान-प्रस्थ तथा संन्यासका कर्तन्य है।

१७-परम आनन्दकी उपलब्धिके लिये मनका और वाणीके भी व्यापाररूपी विक्षेपका निरोध आवश्यक है। १८-पञ्ज व्यवहारके औचित्य और अनीचित्यका निर्णः अपने शारीरिक बळके आधारपर ही किया करता है ।

१९-परम ज्ञानीकी स्वामाविक र्घाच और ग्राम्बादेश कुछ अन्तर नहीं रह जाता ।

२०-सामान्य मानवीय या शास्त्रीय परिमापामं ति धर्मं कहा जाता है। वही शानीकी स्वामाविक प्रवृत्ति होती है जैसे अग्निकी दाह-प्रवृत्ति ।

२१—ज्ञानीसे आत्म-अनात्मकी ग्रन्थि खोलनेके लि ब्रह्मविद्याका उपदेश लेनेमें ही संसारका हित है।

### भक्त श्रीरामदयाल मजूमदार

( प्रे०--श्रीविमलकृष्ण 'विचारल' )

'मरण, देहका मरण तो है ही, पर मैं सियार-कुत्तेकी मौत नहीं महँगा । श्रीमगवान्का स्मरण करते-करते ही महँगा।' पहलेसे ही इस प्रकार दृढ़ प्रतिका करो । 'सदा श्रीभगवान्का स्मरण कहँगा' इसे बार-बार प्रतिदिन स्मरण करो। कभी भूलो नहीं।

गीताका आश्रय लेनेपर उस देशमें पहुँचा जा सकता है, उसी भूमाको प्राप्त किया जा सकता है; किंतु मगवती गीताको कृपा बिना उनका आश्रय कौन प्राप्त कर् सकता है ? कृपा उसी व्यक्तिको प्राप्त होती है, जो गीतासे प्रेम करता है, गीतामें प्रेम करता है और गीताके प्रेमका अनुभव करके गीताके उपदेशको जीवनमें उतारनेकी चेष्टा करता है।

यदि समीप ही बहुत कुछ प्राप्त हो जाया तो समहाना बहुत दूर है। ऐसा न हो और बहुत दूर भी कुछ मिल जाय तो समझना कि अभी विलम्ब है और जब समीप या दूर कुछ भी न रहे। तब समझना कि प्राप्त हो गया है।

आलला, अनिच्छा और मंद इच्छाको प्रथय मत देना। इतनेतर भी ऐसा हो तो विचार करना कि अञ्चभ प्राक्तन मुझे अञ्चभ कार्यमें प्रवृत्त कर रहा है। मुझे असम्बद्ध प्रलापमें डाल रहा है। अञ्चभ घड़ी आते ही प्रणाम करते-करते, प्रार्थना करते-करते पुरुपार्थका वल वहाना।

इताश मत होओ। आश्वस्त होओ। विश्वास रक्खो।

जीवित रूपसे प्रमुको पुकारो । मनुष्यके सामने अ दुःखकी बात मतकहो । उनके साथ वार्ते करनेका अभ्य करो । उनके साथ जो लोग हैं, उनको जनाओ । वे तु मार्ग दिखा देंगे ।

जो चाहते हो। वह मिलेगा ही। गुक्ते भ्रम जानः उस भ्रमको दूर करनेके लिये तपस्या करो । तपस्या भारतकी विशेषता है। इस तपस्याको छोड़कर दूसरी त चेष्टा करनेसे कुछ भी मङ्गल नहीं होगा।

साधनामें सचमुच कष्ट है। परंतु साधनासे उनकी निश्चय प्राप्ति होगी। ऐसा विश्वास होनेपर सारे कष्ट अग्राह्म जाते हैं।

जिसका चित्त ब्रह्ममें रमण करता है, उसीको आन है, निश्चय ही आनन्द है । तुम हम 'अस्प' को छे सोचते हैं, आनन्द मिळ गया। परंतु वह आनन्द नहीं आनन्दके आभासका छेप छमा छेनेसे तो दुःख ही होगा।

नाम-कीर्तन करो । दूसरी चिन्ता जितनी ही जे मनमें उठे, उतने ही घने-घने उचस्वरसे नाम-कीर्तन क छय कट जायगा।

नाम-जप करो । सब कुछ मिलेगा । जब नाम-र रुचि न हो। तब समझना पाप है । साधु-सङ्गर्भे ना महिमा अवण करो ।

### प्रभु श्रीजगद्दन्धु

( जन्म—सन् १८७१ई० । जन्म-स्थान—--डाह्यपाड़ा ( मुर्शिदांबाद ), बाह्यण-कुळ । देहाबसान—-अपनी कुटी श्रीजहनरें सितम्बर १९२१ ई० ।)

दूसरेकी चर्चा विषयत् छोड्रो, न खयं करो, न कार्नोसे सुनो । निन्दासे धर्म नहीं होता, केवल पाप मिलता है । परचर्चा और बाह्यहाष्ट्र सदाके लिये त्याम करो । दूसरेके बाबत ख्याल करनेसे अपना चित्त मिलन होता है । मालिन्य दूर करो । घरकी दीवारपर लिख रक्खो—परचर्चा निपेश, बाह्यहाष्ट्र त्याम ।

> निन्द्या नैधते धर्मः पापं छम्यं हि केवलम् । ततो निन्दां न कुर्वन्ति सहाभागवता जनाः॥

जीवहिंसासे मनुष्यकी उन्नति कभी नहीं होती । हिंसा करनेवालेका परिणाम कष्ट ही होता है । अहिंसाके साथ सिंहिविकमसे चलो । तुम किसीको आधात न करो । जीवदेहमें नित्यानन्दका वास है । जीवदेहपर आधात करना मानो नित्यानन्दको ही आधात फरना है। अविकित नित्यानन्दको खरूप समझो। आत्मसंयमसे ही आत्मरक्षा होती है। पवित्रता सदा निष्ठा। आत्मशीचसे शरीर होती है। निष्ठा ही आरोग्य है। अनिष्ठमं छ और मृत्यु है। किसीकी हथा अङ्गर छमने दो। निष्ठिक होनेसे कोई भी उसके का

बाधा नहीं दे सकता । तुमलोग पवित्र रहकर हरिनाम क

श्रीकृष्ण सब जानते हैं, तो भी अपने मुखरे सबको का चाहिये, निर्जनमें स्थिर-चित्त होकर प्रार्थना और निर्के करना चाहिये। उनको न जनानेसे, उनके पास न जो वे कुछ नहीं कर सकते। अचलकी भाँति पड़े रहते वे देखते रहते हैं।

# महात्मा श्रीहरनाथ ठाकुर

[जन्म-भंगला सन् १२७२ की १८ वीं जापाद । जन्म-स्थान-सोनासुखी गाँव (बाँतुहा जिला)। विताया साथ-जयराम बस्बोपाध्याय (के औरस)। माताका नाम-श्रीधनावती सुन्दरी देवी।]

#### श्रीकृष्ण-प्रेम

सदा इिएोममें मस्त रही हिरताममें रसते रही, परोपकारके वती बने रही, अवस्य ही श्रीकृण कृपा करेंगे । श्रीकृणका मोल बस एक लालमा है, अन्य कोई धन या रख देकर श्रीकृणको नहीं पा सकते । जपबल, तपबल, वर्मल, अध्ययन आदि किसी बस्तुने उन्हें वहामें नहीं किया जा सकता, इसीलिये

वरामें नहीं किया जा जनका रूपायन कहता हूँ प्रेम बना रहे। श्रीकृष्णके लिये सब समान कहता हूँ प्रेम बना रहे। श्रीकृष्णके लिये सब समान हैं। जगत्को अपना समझो। जगत् कृष्णका हैं। कृष्ण हमारे हैं। इसलिये उनकी वस्तु अवश्य ही प्रिय होगी। जगत्को जगत्रू पेस मत प्यार करो; जगत्को श्रीकृष्णका ज्ञानकर प्यार करो; ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका हेव न होगा; करों। ऐसा करनेसे हिंसा नहीं होगी, किसीका हेव न होगा; करों क्या किसी वस्तुको कोई दूसरेकी समझ लेता है तब उसे कमी अपनी नहीं समझ सकता। चरवाहे अपने उसे कमी अपनी नहीं समझ सकता।



मालिककी गौओंको चराते हुए आपसमें उ गौओंको अपनी कहकर बतलाया करते हैं, कर हैं—भाई, हमारी गौओंको जेर लाओ, मेरी र वीमार है, मेरी गौके बछड़ा हुआ है इत्यादि । पर यह सब कहते हुए भी इनक सुल-दुःख उन्हें कुछ नहीं होता। क्योंकि आने दिलमें वे जानते हैं कि गौएँ उनकी नहीं हैं केवल मुँदसे अपनी यतलाते हैं । हमी प्रका

यदि यह बात अनको जँच जाय कि यह गय जो उस है श्रीकृष्णका है। तो किसी भी वस्तुमें आसिक न होगी और फिर भी सब वस्तुओं को अपनी कह सकेंगे। इसीका नाम मंन्यामा आत्मसंयम आदि है। इसीके चिन्तनमें जीव मुक्त होता है। ऐसा जीव ही जीवनमुक्त होता है। इसिकंथ सदा इसी भावों रहो। इसी भावों रहते हुए परोपकार करनेते कभी अर्दका नहीं होगा। अर्हकारके न होनेसे अभिमानरहित होंगे और

अनन्त शान्ति-निकेतनको न भूछ जायँ। उस द्यामय**रे** 

हमारी यही प्रार्थना है। प्रशु हमारी मानसिक आकाञ्चाको

निवाईको पानेसे चैतन्य करतळात होंसे, तब तम निश्चन्त विस्कालतक किसी भी रूपमें नहीं रह सकते । मैं अभी हूँ हो बाओं । तब केवल द्वम ही आनन्दमें सगन होओं । से सम्भव है एक क्षणमें न रहें । इसीलिये कहता हैं कि हो ; नहीं। वस्कि तुम्हारे कारण कितने ही छोव प्रेमानन्दमें प्रवाहित दिनकी प्रध्वीको चिरकाछीन मानकर जिसमें हमछोग जस

होंगे। कितनोंको तम प्रेममें हवा दोते ।

#### श्रीकृष्यनास

अवस्य पूरी करेंगे । इस्टीटिये कहता हूँ कि चिसकार तथा सर्वदा ही इंश्वरके नाममें मच वने रहो। कमी भी मनमें सभी अवस्थाओं के निष्कपट वन्सु श्रीकृष्णको और सटाके श्चीच तथा अञ्चाचका विचार मत आने दो । इस संवारमें सम्बन्धी श्रीकृष्ण-मामको मूलकर दो दिनके पार्थित सुख-दु:खा, अरुचि कुछ है ही नहीं। यदि कुछ हो भी तो बह श्रीकृष्णके पुत्र-परिवारको अपना समक्षक हम कहीं मूछ न कर नैतें। नाम-स्थारी श्रृचितम हो जाता है। इसीछिये कहता हूँ कि नाम न सूछना सभी शक्तिगीके जातार तथा शीक्षतकरूप शक्तमं, स्वप्नमं सदा इची नाममें हुवे रहो । यह नाम ही नाममें विश्वात करना तथा कायमनोपानयले उनीका आध्रम सन्त्र हैं। नाम ही कन्त्र और नाम ही ईक्षर हैं। नामचे ग्रहण करना सक्का कर्तव्य है। जिस मिनके निकट रहनेरें बददर और कुछ भी नहीं है । श्रीकृष्णका नाम सदा ईक्षरका नाम केना पहें, उसे सवा मित्र समझन शीकृष्णने भी बढ़ा तथा गुरू वस्तु है । इस नाम चाहिये और वो लोग पृथ्वीके बन्वर्नीको और भी हद औ महामन्त्रके उच्चारणसे भवरोग निवारण होता है, दैहिक कहा करनेकी चेष्टा करते हैं, वे कमी भी पवित्र बन्धुपदकों व्याधियोंका तो पूछना ही क्या किसी प्रकारको चित्ता न प्राप्त नहीं कर चकते। यहाँके जो-जो कर्तव्य हैं, उसे करों । नामोबारण करो—वारा संबार तुम्हारा ही हो कर्तव्यक्षानके विचारते करो और नामको अपना परम व्य जायमा—तुम इक्के हो लाओगे। निदानन्तमें सस रहोंगे— और प्रीतिशयक निकन्त सानकर उसे प्रापीति भी प्रिप निरानन्दर्भी अया भी देखनेको न मिलेमी। तुम्देशाधिमीतिकः समझो । किरीको भी अपने प्राण अर्थण न करो । प्रस्तीः आधिदीकः,आव्याक्षिक किसी प्रकारका मय न रहेगा, सभी मय वार्यरको प्रश्वीको ही मदान कर दो और श्रीकुणके प्राप्त औ भवभीत होकर भाग खड़े होंगे। सदाके खिने तुम निश्चित्त सनको उन्हें ही प्रदान कर सुखी होओ। कहकार : हो बाओंमे । इसीचे कहता हूँ कि नाम केना जीवांका एकमान होओंगे, तो किसीका भी भय व रहेता । जो संसारक औ ध जानार । इता करण हाज तार पा जानार । फर्तम्य तथा उद्देश्य है । ताम भूछ कानेपर इन्द्रका इन्द्रत्व तथा संवारके मूछ कारण हैं। उन्हें प्रेम करनेते सदका प्रै भी महानरक भोगाँव परिवाणित होता है। श्रीकृष्णको शुक्रनेत ही करता होता है। जैसे वृक्षको सहसँ कालस्वान करतेसे तस सायाचे दास और श्रीकृणाको सरणा करनेसे ही जीवनमुक्त हो सभी अङ्गोंका निकास होता है। उसी प्रकार श्रीकृष्णसे प्रे बाओंगे। जिसे जितने क्षण नीना हो। उसे श्रीकृष्णका नाम करनेपर समीते प्रेम करना होता है । जिसके वे मिन हैं। उस हेकर सीयन सार्यक बनाना चाहिये । श्रीकृष्णको भृत बानेपर स्मावरः जङ्गम समी मित्र हैं। इसलिये समी कारणोंके कार ब्रजल और शिवल भी कुछ नहीं है । सुल-दुःस क्षणस्थायी उन श्रीकृष्णसे प्रेम करना सनका कर्तन्य है। इसीसे ग्राम्ब हैं, इनके पेरमें पड़कर श्रीकृष्णके नामको भूछ जाना विषयान कहा है कि, जो मनुष्य श्रीकृष्णका भक्त करता है :

बड़ा चतुर है।

श्रीद्वाणको अपेक्षा श्रीकृष्णका नाम अधिक सक्ति-खारी तथा परम शान्तिदाक्क है। ऐसा सबीव महामन्त्र दुक्त किल्युममें इक्ते अधिक सुगम और कोई नहीं है। क्यें कोर्ट भी नहीं है। इद विश्वासके साथ नाम लेते रहो, विना शसके भी नाम लेना व्यर्थ नहीं जाता । इस सणस्थायिनी प्रयोगी निरक्षान्तिका स्थान समझकर मुख्यवेमें पड् जाना टीय नहीं । इस पृथ्वीपर हम जो बुळ देखते हैं। सर्वत्र वे-ही-वे हैं। उनके चिरसायी होनेसर भी हमारे लिये वे छणसायी

करनेके वसवर है।

भगवान्को प्राप्त करनेके दूसरे भी अनेक मार्ग हैं, हि इस युगमें दुर्धेका सबसे अधिक भय होता है। वो उप दूसरे अुगर्में बताये गये हैं) वे अब इस युगर्मे स्त्रमदायदः हो सकते। जन दुष्ट शक्तियाँ संख्यामें बहुत हो वाली तव भगवान्का केवल नाम लेनेते ही उनका नाश हो जाता

्दयाङ परमात्मन् । हमें नाम लेनेते प्रेत का हैं: नयोंकि पृथ्वी तो जैसी है वेंसी ही है किंतु हम तो सिखकारचे और प्रेमके भावसे प्रवक्ष बनारचे । अन्य कि

संव वाव अंव ७४----------

वस्तुके लिये आपसे क्या प्रार्थना करें ! आपने हमें सब कुछ दिया है और अब भी आप हरेक वस्तु, जिसकी हमको आवश्यकता होती है, दे रहे हैं। हम नहीं जानते कि आपके पास क्या-क्या अमृल्य रहा हैं। हम तो सदैव आपकी कुपा चाहते रहते हैं।

उस मनुष्यको भगवान्से बुछ नहीं माँगना चाहिये जो केवल उनका प्रेम प्राप्त करनेकी इच्छा रखता है। हमेशा अपने मनमें भगवान्को स्मरण रखना चाहिये और उनसे ही अपने दुःख प्रकट करना चाहिये। वे ही कैवल रमारे दुःखभरे शब्दांको सुनते हैं। जब मनुष्य हर समय उनको याद रखता है तो वे उसके कहनेको अवश्य सुनेंगे, वे अपने भक्तोंके शोकसे भरे अशुओंको कदापि नहीं देख सकते हैं।

### सत्सङ्गति तथा सद्विचारोंका प्रभाव

यदि मनुष्य बुरी सङ्गितमें पड़ जाते हैं तो वे प्रायः अपनी इच्छाके विरुद्ध भी बुरे काम कर डालते हैं। इसलिये मनुष्यको सदेव कुसङ्गितिसे घृणा करनी चाहिये और सदेव अच्छी सङ्गितिकी खोजमें रहना चाहिये। अच्छे मित्र न मिल सकें तो अकेले रहना ही उचित है। मनुष्य सच्चा सुख चाहता है तो उसे सदेव अच्छी सङ्गित करनी चाहिये। दुष्ट मनुष्योंकी सङ्गिति ध्यानमें न लानी चाहिये। मनुष्यके परम प्रिय मित्र बुरे खानोंमें जानेके लिये और दुष्ट जनोंकी सङ्गित करनेके लिये विवश करें तो उनके प्रति भी घृणा करनी चाहिये।

यदि मनुष्यको किसी कामके करनेमें डर हो तो उसपर विचार करनेसे भी डरना चाहिये। ऐसे कामोंसे दूर रहना चाहिये जिनके केवल स्मरण करनेसे चित्त दुखी होता है। बुरे विचार बुरे कामोंसे अधिक शक्तिशाली हैं; इसलिये ऐसे विचार पूर्णतया मनसे निकाल देने चाहिये। मनुष्यको अपने विचार सदैव पवित्र बनाने चाहिये। यदि विचार अच्छी तरह पवित्र बन जायँगे तो उनका प्रकाश विजलीके समान अँधेरी कोठरीमें भी प्रकाश करेगा। विचारकी शक्ति सचमुच महान् है। विचार इतने बलवान् होते हैं कि इनके द्वारा ऐसे ऐसे कार्य मनमें आ जाते हैं जिनकी ओर मनुष्यका मन जा भी नहीं सकता। सांसारिक विचार शरीरका नाश कर देते हैं; किंतु भगवान्को समर्पित हुए सब विचार हृदय, शरीर और आत्माको प्रसन्न बनाते हैं। जिस प्रकार स्वच्छ शरीर और आत्माको प्रसन्न बनाते हैं। जिस प्रकार स्वच्छ

साबुनसे शरीर साफ हो जाता है, उसी प्रकार सद्विचारि हृदय शुद्ध हो जाता है। जितना अधिक निर्मल साबुन होता है उतना ही अधिक शरीर निर्मल हो जाता है। इसी प्रकार मनुष्यके जितने ही अधिक शुद्ध विचार होते हैं, उतना ही अधिक उसका हृदय शुद्ध वन जाता है।

### जीवनकी समस्या

इस संसारमें हरेक पदार्थ नाशवान है। जो आज है वह कल न रहेगा; अतएव यदि मनुष्य इस संसारके किसी पदार्थपर आवश्यकतारे अधिक प्रेम करते हैं तो वे वहुत भूल करते हैं। कुछ मनुष्य अज्ञानवरा अपने बचोंको वहत ही अधिक प्यार करते हैं और ऐसा करनेपर भी उनकी आज्ञाके त्रिना उनके बच्चे उनसे विदा हो जाते हैं। तर उनको विछोहके कारण असहनीय दुःख उठाना पड़ता है। यह संसार कुछ दिनोंके लिये है और इसके दुःख-मुख भी थोड़े समयके लिये हैं, इसलिये मनुष्यको यह कदापि उचित नहीं है कि वह सांसारिक दुःख-सुखमें पड़कर स्थायी सुकको भूल बैठे । भगवान् ही केवल सर्वकालमें हमारे सच्चे पित्र हैं, वे ही सच्चे बन्धु और प्राणाधार हैं, इसलिये उन्हें कभी न भूलना चाहिये। कितनी बार हमको माता, पिता, पुत्र, कन्या, स्त्री तथा पति मिले। हम क्षणभरके लिये अपने पूर्वजन्मके सम्बन्धियोंके विषयमें विचार नहीं करते हैं और वे भी हमको भूल गये हैं।

इस संसारमें कोई भी पदार्थ स्थिर नहीं है। जो कुछ आज दिया गया है, कल ले लिया जायगा। जो देता है वही फिर उसे वापस ले लेता है। कुछ समयके लिये हम उसकी अपनी रक्षामें रखते हैं, इसलिये हम उसकी अपनी समझने लगते हैं; किंतु जब हम उससे पृथक होते हैं, तब हमको शोक होता है। कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जिसको हम अपना कहकर पुकार सकें। यहाँतक कि यह नाशवान् शरीर भी ईश्वरका है और जब वे चाहें तब ले सकते हैं। आश्चर्यकी बात है कि दूसरेकी सम्पत्तिको अपनी समझते हुए जब हम उससे अलग होते हैं तब हम दुर्गी होते हैं। अतएव चतुर शानचान् मनुष्यको किसी प्रकारण दुःख-सुखका चिन्तन न करते हुए केवल कर्म करना चाहिये। उसको किसी मनुष्यके विपयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये। उसको किसी मनुष्यके विपयमें अधिक चिन्तन न करना चाहिये। तमी वह सदाके लिये सुखी वन सकता है।

### प्राणिमात्रके प्रति प्रेम

यह प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह दूसरेके बच्चोंको ने बच्चोंके समान समझे । इस प्रकार सांसारिक रीतिकी गाका उल्लच्चन करता हुआ वह भगवान्का प्रेमपात्र । सकता है । दीनोंके दुःलको भोजन तथा अन्य पदार्थोंके रा यथाशक्ति दूर करना चाहिये ।

भगवान्ने सार्वजनिक प्रेम उत्पन्न करनेके लिये अपने डोसियोंके प्रति तथा दुरवालोंके प्रति प्रेमका सम्बन्ध वापित किया है। मन्ष्य पहले अपने माता, पिता, भाई, ाहिन आदिसे प्रेम करता है। जब वे बड़े हो जाते हैं तब । अपने मित्रों तथा साथियोंसे प्रेम करने छगते हैं । जब उनके विवाह हो जाते हैं तब वे दूसरे कुटुम्बवालींसे प्रेम करने लगते हैं। जब उनको अपने बच्चोंके विवाह करने पड़ते हैं तब वे बहत-से अन्य मनुष्योंसे प्रेमका नाता जोड़ते हैं। इस प्रकार प्रेमका सम्बन्ध यहाँतक बढ जाता है कि मन्प्य अपने पासवाले सम्बन्धियोंके प्रति प्रेम करना भूल बैटते हैं। इस प्रकार उनका प्रेम सार्वजनिक हो जाता है। तभी मनुष्य भगवानको सची सेवा करते हैं और असीम सुखका अनुभव करते हैं। दूसरोंके शति प्रेम करनेमें कुछ भी नहीं खर्च करना पड़ता है; किंतु मन्ध्यको इतना ही करना पडता है कि वह अपने हृदयके किंवाड़ोंको पूरा-पूरा खोल दे । इस प्रकार सार्वजनिक प्रेम करना सीखना चाहिये ऐसा करनेपर शनै:-शनै: उसका हृदय कोमल हो जायगा।

वादशाहोंके वादशाहको भी उसी तरह मरना पड़ता है जिस प्रकार एक भिखारी मरता है। इस संसारमें मनुष्य अपने साथ मुछ भी नहीं छाता है और न वह विदा होते समय इस संसारमें कोई वस्तु छे जाता है, केवल अपने मले- बुरे कामोंको ही इस संसारमें छाता है और मरनेके बाद उनको छे जाता है, अत्य उसको अच्छे ही कर्म करनेमें लगे रहना चाहिये। और दीनोंकी सेवा करना सर्वोत्तम कर्म है। यदि वह धन कमानेकी प्रयल इच्छामें छगा है तो उसे अवकाश नहीं मिलेगा। यदि ऐसी इच्छा नहीं है और दूगरोंकी सेवा करना चाहता है तो वह समय बचाकर अपने मनको इस ओर छगा सकेगा।

#### शारीरिक शक्ति तथा भोजनकी ओर घ्यान

र्शाक्त ही जीवन है । इस जीवन-शक्तिका सम्पादन वस्ता प्रत्येक मनुष्यका प्रथम कर्तव्यं होना चाहिये । यदि

मनुष्य कोई उद्देश्य रखता है तो उसके सफल करनेके लिये जीवनशक्तिका बनाये रखना प्रधान साधन है। यदि द्यारी स्वस्य होता है तो सांसारिक कर्तव्योंके पालन करनेने अन्यस्त आनन्द प्राप्त होता है। किंतु यदि शरीर स्वस्य नहीं रहता है तो आनन्दमय जीवन व्यतीत करना असम्भव है। सब कर्तव्य स्वास्थ्यपर ही निर्भर हैं तो इससे अविक कीन-र्ध शोकप्रद बात हो सकती है कि आरोग्यतास्थी अनृह्य खजानेको नष्ट कर दिया जाय। इसके विपरीत मनुष्यका कर्तव्य है कि वह स्वास्थ्यकी ओर अधिक ध्यान रहन्ते । जिस तरह वर्षात्रमुतुमें पानीके बहावके कारण गहे पड़ जाते हैं तो उनकी मरम्मत की जाती है। उसी प्रकार यदि मनुष्यका स्वास्थ्य किसी कारणारे विगड़ गया हो तो उसे पूर्णरूपने ठीक कर लेना चाहिये। चाहे उसको कितना ही कष्ट क्यों न उठाना पड़े।

भोजनपर विशेष ध्यान रखना चाहिये। लामदायक भोजन करना चाहिये और बुरे तथा उत्तेजक पदार्थों मे गृणा करनी चाहिये। यदि हम शरीरको खस्थ रखना चाहते हैं तो मनमे पहले अपने भोजनको नियमित कर लेना चाहिये। कमी भोजनको नियमित कर लेना चाहिये। कमी भोजनका परिमाण अधिक नहीं होना चाहिये। कितु हुए दें विपरीत आवश्यकतासे कम भोजन करना भी अनुचित है। अच्छा और शक्ति-उत्पादक भोजन निःसंदेह शरीरको खस्थ बनाता है। मिट्टीके बने हुए पदार्थ मिट्टी ही यन रहेंगे और खणीर बने हुए पदार्थ स्वर्ण ही कहलायेंगे। मिट्टीका स्वर्ण नहीं बन सकता है और सोना मिट्टीक न्यम नहीं बदल सकता है। ठीक इसी प्रकार अपनित्र और कुपथ्य भोजन शरीर शक्तिको ही केवल नाश नहीं करता है; कितु इससे चरित्रपर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

### माता-पिताकी सेवा

जिस माताने अपने हृदयके रक्तसे प्रयत्न करके शरीरको पालाः उस माताका सम्मान प्रेम और भक्ति करना चाहिये। जिस मनुष्यने अपने माता-पिताकी सेवा करनेका पाट नहीं बाद किया है। वह कभी भी ईश्वरकी सेवा करनेके योग्य नहीं हो सकता है। विद्यार्थीका प्रथम कर्तव्य यह है कि वह शब्दिके हिण्जे ध्यानपूर्वक याद करे। यदि ऐसा नहीं करेगा तो वह परीक्षामें पान नहीं हो सकता। इसी प्रकार मनुष्यक्र पहला कर्तव्य यह है कि वह अपने माता-पिताकी सेवा करे

नहीं तो, जीवनरूपी परीक्षामें सफल होना उसके लिये असम्पद्ध है।

जिस ओर दृष्टि जाती है उसी ओर माताका प्रेम व मोंक प्रति प्रकट होता है। यदि ऐसा प्रेम न होता तो संसार भी खिर न रहता। जित प्रकार कोई भी हुछ बिना लिल प्रकार कोई भी हुछ बिना लिल प्रकार कोई भी हुछ बिना लिल के नहीं रह सकता। यदि माता अपने पुत्रसे प्रसन्न होती है और उसको आशीर्वाद देती है तो उस पुत्रको इस संगरमें कियी यातकी कमी नहीं रहती है। वह खदैव अपने जीवनको सुख तया बान्तिसे व्यतीत करता है और अन्तमें भगवानके चरणोंको प्राप्त होता है। इसके विपरीत यदि सुखी-से-सुखी मनुष्य अपनी माताको कह देता है तो उसके यहरे सब सम्पत्ति शीप्त ही बिदा हो जाती है। चाहे कितना भी धार्मिक वह क्यों न हो, अन्तमें वह अवश्य नरकका अधिकारी होगा।

देखिये। माताका गौरव स्पष्टरूपमें कहाँतक है। हम गायका दूध पीते हैं इसल्प्रिय वह हमारी माता है; पृथ्वीपर इम निवास करते हैं इसिलये वह भी हमारी माता है। बहत-से देव तथा देवियाँ हमारे कल्याणका ध्यान रखती हैं। इसलिये हम उनकी भी पूजा करते हैं। साधु हमको कुमार्गसे बचाकर सदैव सन्मार्गपर लाते हैं इसलिये हम उनका भी सम्मान करते हैं: गुरु इमको मोधके लिये शिक्षा देते हैं इसलिये इस उनको भी आदरकी दृष्टिसे देखते हैं। अब ध्यान देकर विचारिये कि माता इसको दूघ पिलाती है। अपनी छातीपर सलाती है, सदैव इमारी कुशलताका ध्यान रखती है और गृहसम्बन्धी तथा धर्मसम्बन्धी सभी कार्योमें शिक्षा देती है तथा हमको बतलाती है कि क्या करना चाहिये और क्या व करता चाहिये और इस प्रकार वह हमारे भविष्यका सदैव त्यान रखती है। इससे सिद्ध होता है कि केवल मातामें ही ती, पृथ्वी, देव और देवियाँ, साधु और गुरुके गुण विराजमान हैं। एक माताकी प्रसन्न रक्खा जाय तो इनमेंसे विक्यो प्रसन्न किया जा सकता है।

माता-पिताके चरणोंकी सेवामें घरपर रहना सन देव-धानोंके दर्शनके तुल्य हैं; क्योंकि माता-पिताकी सेवा की आयगी तो सन देवता प्रसन्न होंगे और इस प्रकार घरपर हते हुए भी मनुष्यका मनोरय सफल होगा।

#### स्री और उसका स्थान

स्त्री चित कहलाती है; क्योंकि हम संसारकी वहुत-यानोंमें चित्रिहीन होते हुए उससे सहायता लेते हैं वे हस प्रकार उसकी सङ्गतिसे चालिक प्राप्त कर लेते हैं। ह सहसमिणी है; क्योंकि वह हमारे धार्मिक कार्योंने सहाय देती है। वह जाया है; क्योंकि वह हमारे उत्तराधिकारि अपने गर्भमें धारण करती है। अतए यही कारण है। स्त्री जीवनकी हरेक शबस्यामें, धर्ममें, धनमें, इन्जामें जै मोक्षमें प्रधान सहायक है। वही हमको नरकमें ले जाती और वही हमको मोधका मार्ग दिखल सकती है। अतए हमको उसके अनादर करनेका विचार कराधि हत्यों ह लागा चाहिये।

अपनी स्त्रीको गुणवती बनानेके लिये शिक्षा देते रहन चाहिये। उसको ऐसी शिक्षा देनी चाहिये कि वह दीन मनुष्योंकी सहायता करें, नहीं तो, इस संकारने सुव तमा शानित प्राप्त न होकर भय और अपयश मिलेगा। खींपुरुष दोनोंको एकसय बन जाना चाहिये। जबतक वे दोनों अपना स्वार्थ छोड़कर एकसय नहीं हो जाक्यों, तबतक वे मोक्ष नहीं प्राप्त कर सकते। इस संसार्थ स्त्री-पुरुषक सम्बन्ध अपने स्वार्थके लिये नहीं है। अपनी स्त्रीको ऐसी श्रिष्ठा देनी चाहिये कि वह पहले-पहल माता-पिताकी सेवा करके दीन दुलियोंकी सेवा करना सीखे। जित्रको मनुष्यने अपनी पत्री बना लिया है, उसको अपना कर्तन्य पूर्णस्वसे सिल्लानेंगें कदिया है, उसको अपना कर्तन्य पूर्णस्वसे सिल्लानेंगें कदिया न चुकना चाहिये।

भगवानकी पूजा करना ग्रहस्थ होकर भी असम्भव नहीं है। किंतु हरमें चतुराईकी आवश्यकता है। इसके अतिरिक्त कोई मार्ग सुराम हो ही नहीं सकता । पत्नीरिक्त होते हुए भगवानकी भक्तिके लिये अयक करना बहुत करिन है। इस मार्गमें आवश्यकता इस वातकी है कि खी-पुरुप एक-मय हो जायें। आप कदाचित् पूछेंगे कि किस प्रकार भित-भित्र सरूपोंमें होते हुए भी वे एकमय हो सकते हैं। ऐसा होनेके लिये की तथा पुरुप होनों ही अत्यन्त निम्ह्यार्थ भगवे परस्पर प्रेम करना सीखें। उनको अपने स्वार्थका भाग लेखामात्र न रखना चाहिये। वे कपटको छोड़कर परस्पर हा खब्दार करें। इहतापूर्वक इस प्रकार कार्य बरनें अकथनीय सुख प्राप्त होगा।

शास्त्रोंमें पत्नी सहधर्मिणी कही गयी है। वहीं मनगुन सुखी तथा धार्मिक है जो इस संशारमें ऐसी व्यी स्पता है, उसके गृहमें शान्ति और पवित्रता आती है। जो मनुष्य है। उसका जीवन मृत्युके समान है और मृत्यु ही वास्तवमें धार्मिक स्त्री नहीं रखता है, उसको वैकुण्ट भी नरकके समान उसका जीवन है।

# महात्मा अश्विनीकुमार दत्त

( जन्मस्थान—पटुआखाली, वंगाल, पिताका नाम—जजमोहन'दत्त, माताका नाम—प्रसन्नमयी, जन्म—सन् १८५६, २५ जनवरी, देहावसान—सन् १९२३, ७ नवम्बर)

क्रमशः शास्त्राध्ययनः शास्त्र-श्रवण तथा भगवान्के स्वरूप-प्रतिपादक तर्क करते-करते और सुनते-सुनते भगविद्वय-में मित होती हैं। उसमें भाव होता है। ऐसे मधुर विषयकी आलोचना करते-करते उसमें लोभ न हो। यह नहीं हो सकता। लोभ होनेपर प्राणमें आकर्षण होता है। आकर्षण होनेपर रागात्मिका भक्ति उदय होती है। बार-बार भगवान्का नाम सुनते-सुनते मनुष्य कवतक स्थिर रह सकता है ! कितने ही नास्तिक भगवान्की कथा सुनते-सुनते पागल हो गये हैं।

जो सर्वान्तःकरणसे भक्त होना चाहता है, भगवान् उसके सहायक होते हैं। उसकी कामना सिद्ध होती ही है। किसीको यह बात मुँहपर भी नहीं लानी चाहिये कि इस संसारमें भक्त होनेका कोई उपाय नहीं है। यदि ऐसा कहा जाय तो यह भगवान्के प्रति भयानक दोषारोपण होगा। कोई दुराचारी भी भगवान्को पुकारे तो वह भी थोड़े ही दिनोंमें धर्मात्मा हो जाता है और नित्य शान्ति प्राप्त करता है। तब फिर निराश होनेका कारण कहाँ है! सभी कमर कसकर अग्रसर हो सकते हैं, भगवान् सभीको कृतार्थ करेंगे। हम जितने भी जगाई-मधाई (महापापी) हैं, सभीका उद्धार हो जायगा।

चुम्वक पत्थर जैसे लोहेका आकर्षण करता है, उसी प्रकार वे हमलोगोंका आकर्षण करते हैं। कीचड़से सने हुए लोहेके समान होनेके कारण हम उनमें लग नहीं पाते हैं, रोते-रोते जब कीचड़ धुल जायगा, तब हम चटसे उनमें लग जायगे। उनको पुकारना पड़ेगा तथा पापके कारण रोना पड़ेगा; इसीसे उनकी कुपाकी अनुमृति होगी। इसमें विद्या, धन और मानकी आवस्यकता नहीं है। वे जिसपर कुपा करते हैं, वही व्यक्ति उनको पाता है।

भगवान्को पुकारने, उनकी कृपा प्राप्त करने तथा उन्हें प्राण समर्पण करनेके मार्गमें कुछ वाधाएँ हैं। कुसङ्गा कुन्तिन-दर्शन, कुसङ्गीत-अवण, कुप्रन्य-अध्ययन आदि भक्ति-प्रयोग बाहरी कण्टक हैं। और काम, कोष, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, उच्छृङ्खलता, सांसारिक दुश्चिन्ता, पटवारी-बुद्धि अर्थात् कौटित्य, बहुत बोलनेकी प्रवृत्ति, कुतर्क करनेकी इच्छा, धर्माडम्बर तथा लोकभय आदि भक्तिपथके मानस-कण्टक हैं।

### मक्तिपथके सहायक

आत्मचिन्तन भक्तिपथका प्रधान सहायक है। प्रत्येक दिन यदि हम विचार करें कि, हम किस प्रकार जीवनयापन करते हैं, कितना सत्कर्म करते हैं, कितना अस्कर्म करते हैं, पिपके साथ किस प्रकार संप्राम करते हैं तो हम अपनी यथार्थ अवस्था देखकर सिहर उठेंगे। इस प्रकार जो अपनी यथार्थ अवस्थाको समझते हैं, वे ही भगदान्के शरणापन होनेके लिये व्याकुल होते हैं। यही भक्तिका प्रथम सोपान है। जैसे कुसङ्ग भक्तिपथका कण्टक है, उसी प्रकार सत्सङ्ग भक्ति-पथका सहायक है। साधुजन अपने सदुपदेशरूपी किरण-मालाके द्वारा लोगोंके हृदयके पापरूपी अन्धकारको पूर्णतया नष्ट कर देते हैं। जो लोग प्राणोंसे भगवचर्चा करते हैं। उनकी चरणधूलि प्रहण करना हमारा कर्तव्य है। इस प्रकारके व्यक्तिके पास उपस्थित होते ही फल प्राप्त होता है। सङ्ग निश्चय ही रंग लाता है'। साधुसङ्गसे जो उपकार होता है उसका दृष्टान्त है—जगाई-मधाईका उद्धार।

जो जिस देवताका उपासक है वह उसी देवताकी पूजा-आराधना करके भक्तिलाभ कर सकता है। जिनका मूर्तिमें विश्वास नहीं होता, उनके लिये प्रकृतिमें भगवान्को उपलब्ध करके उनका चिन्तन और लीला-कीर्तन आदि करना ही श्रीकृष्ण-सेवा है। विश्वमय भगवान्के आश्चर्य रचना-कौशल और विविध क्रीड़ाको देखकर किसका प्राण उसमें डूव नहीं जाता ?

धर्मग्रन्थोंका पठन और श्रवण विशेष उपकारी होता है। भगवान्के खरूपका वर्णन, लीला-कीर्तन, भक्ति-प्रचार और भक्तोंके चरित्र जिन ग्रन्थोंमें प्रचुर परिमाणमें पाये जायँ, उनका अध्ययन और श्रवण करनेपर मन भक्तिपथमें अग्रसर होता है। नाम-कीर्तन, श्रवण और जप भक्तिपथके प्रधान सहायक हैं। जिन्होंने भगवान्के नाम और छीछा-कीर्तनरूपी ब्रतका अवलम्बन किया है, उस प्रियतम भगवान्का नाम-कीर्तन करते-करते उनके हृदयमें अनुरागका उदय होता है और चित्त द्रवीभृत हो जाता है। वन्धु-वान्धवोंको साथ छेकर प्रतिदिन किसी समय नाम-संकीर्तन करनेके समान आनन्दका व्यापार और कुछ भी नहीं है। सचमुच ही उस समय आनन्द-सागर उमड़ उठता है, प्राणोंमें शान्ति प्राप्त होती है, विपयवासना अन्ततः उस समय तिरोहित हो जाती है। नाम-संकीर्तन करते-करते प्रेमका संचार और पापका नाश होता है।

नाम-जप करनेके लिये नामका अर्थ और शक्ति जान लेनी चाहिये। जो जिस नामका मन्त्रके रूपमें जप करते हैं उनको उसका अर्थ और शक्तिको जान लेना आवस्यक है। जो साधक मन्त्रका अर्थ और शक्ति नहीं जानता, वह सौ-सौ वार जप करनेपर भी मन्त्र सिद्ध नहीं कर पाता। कमशः नाम-जप करनेपर जो लाभ होता है, उसको भक्त कवीरने अपने जीवनमें समझ पाया था। कबीर अपने एक दोहेमें कहते हैं—

(कबीर) तूँ तूँ करता तूँ भया मुझमें रही न हूँ । बिलहारी उस नाम की जित देखूँ तित तूँ॥ जप करते-करते साधक इस अवस्थाको प्राप्त होता है, भगवान्में डूब जाता है, चारों ओर भगवान्के सिवा और कुछ नहीं देख पाता, उसे समस्त ब्रह्माण्डमय भगवत्स्कृर्ति होने लगती है।

तीर्थ-भ्रमण या तीर्थमें वास करनेसे हृदयमें भक्तिका भाव जागरित होता है। तीर्थको पुण्यभूमि क्यों कहते हैं १ भूमिका कुछ अद्भुत प्रभाव, जलका कोई अद्भुत तेज अथवा मुनियोंका अधिष्ठान होनेके कारण तीर्थ पुण्यस्थान कहलाते हैं।

ज्वालामुखी तीर्थमें पहाड़से निकलनेवाली अमिशिखाः सीताकुण्डमें उप्ण जलका प्रस्वणः केदारनाथमें तुषार-मण्डित गिरिश्टङ्गः, हरद्वारमें प्रसन्नसिल्ला भागीरथीका दर्शन करनेपर किसके प्राण भक्तिरससे आप्नुत नहीं हो जाते ? और वृन्दावनमें श्रीकृष्णका स्मरण करके, नवद्वीपमें श्रीगौराङ्गकी लीलाका ध्यान करके, अयोध्यामें श्रीरामचन्द्रके कीर्ति-चिह्नको देखकर किसके दृद्यमें पवित्र भावका उदय नहीं होता ? और केवल साधु-स्मृतिकी बात ही क्यों कहें ? तीर्थस्थलोंमें महापुरुषोंका साक्षात्कार प्राप्त कर कितने लोग

कृतार्थ हो गये हैं; यह याद करनेपर भी प्राणोंमें भक्ति संचार होता है।

अस्मिन्न अस्मिन अस्

#### भक्ति-रस

जब ईश्वरमें निष्ठा होती है, जब संसारासिक छक्ष जाती है, तभी मन शान्त होता है। शान्तरस मिन प्रथम सोपान है। परमेश्वर परम ब्रह्म परमात्मा है— ज्ञान भक्तके चित्तमें शान्तरसमें उदय होता है।

दास्त्ररितमें भक्तके मनमें ममताका संचार होता वह भगवान्की सेवा करनेमें व्यस्त होता है। श्रीकृष्ण-से सिवा उसको और कुछ अच्छा नहीं लगता। वह भगव कुछ भी कामना नहीं करता, केवल उनकी सेवा व चाहता है।

सख्यरसका प्रधान लक्षण यह है कि भक्तके ह भगवान्की अपेक्षा और कोई प्रियंतर नहीं है। गुहराज कहते हैं—'पृथ्वीपर रामकी अपेक्षा कोई प्रियंतर नहीं।' जो भक्त प्राणोंके भीतर भगवान्के क्रीड़ा करता है, वही सख्यरसकी माधुरीका उपभोग सकता है। सख्य-रितमें भक्त भगवान्को अपना अ बना लेता है। वृन्दावनके मार्गमें अन्ध वित्वमङ्गले प्रदर्शक श्रीकृष्ण बलपूर्वक जब उनका हाथ छुड़ाकर के हैं, तब बिल्वमङ्गल कहते हैं—

हस्तमुरिक्षप्य यातोऽसि बलात् कृष्ण किमजुतम्। हदयाद् यदि निर्यासि पौरुषं गणयामि ते॥ श्रीकृष्ण ! तुम बलपूर्वक हाथ छुड़ाकर चले जां इसमें आश्चर्य क्या है ! हृदयसे यदि तुम दूर है। तब मैं जानूँ कि तुम्हारेमें चल है। भक्तने अपने स सर्वथा हृदयका अलङ्कार बनाकर बाँध रक्ता है भगवान्के लिये भागनेका रास्ता नहीं है!

वात्सल्य-रसमें भगवान् गोपाल है। मक्त उनको समान प्यार करता है, स्नेह करता है, गोदमें ले ले माता यशोदाके सामने भगवान् गोपाल-वेशमें उ होकर प्रेमिमक्षा करते थे, वह उनको थोड़ा-सा प्रेम कि कर फिर विमुख कर देते थे। फिर यदि वह अन्त जाते थे तो गोपालके वियोगमें भक्त अनुतापसे छटपटाने

प्राणोंमें मधुर रसका संचार होनेपर—'सती जैसे पतिके सिवा दूसरेको नहीं जानती'— मक्त भी उसी प्रकार भगवान्के सिवा और किसीको नहीं जानता। इस अवस्थामें भक्त और भगवान् सती और पित हैं। महाप्रभु श्रीचैतन्य इसी भावमें वेसुध हो गये थे। चैतन्य और भगवान् राधा और श्रीकृष्ण हैं, जीवात्मा और परमात्मा हैं। जो इस मधुररसमें डूब गया है उसके फिर बाहरके धर्म-कर्म नहीं रह जाते। वह 'वेदविधि छोड़ चुका।' पागल हाफिजने इसी कारण अपने शास्त्रोक्त कर्मकाण्डका त्याग कर दिया था। वृन्दावनकी गोपिकाओंका कामगन्ध-हीन प्रेम मधुररसका परम आदर्श है।

इस रसके आवेशमें प्राणमें किस भावका उदय होता है।
यह हम क्या जानें ? उस समय हृदयवल्लभको वक्षःश्वलं चीरकर हृदयके भीतर भरकर रखनेपर भी प्यास नहीं चुझती। भगवान्के साथ हृदय-से-हृदय मिलाकर, मुँह-से-मुँह मिलाकर रहना क्या है, इसको क्या हम कुछ समझ सकते हैं ? इसी भावके आवेशमें विभोर होकर विस्वमङ्गलने कहा—'इस विभुका श्रारीर मधुर है, मुखमण्डल मधुर है, मधुर है, मधुर है, भधुर है, भधुर है, भधुर है। शुर है, मधुर है, मधुर है। शुर है, मधुर है। सुर है। शुर है।

भक्तिका चरमोत्कर्ष यहींतक है। इसके आगे क्या है। उसे कौन बतलायेगा ?

### निष्काम कर्मयोग

यह संसार कर्मभूमि है । स्वयं भगवान् महाकर्मी हैं । वे इस महागण्ड-ग्रहके महाग्रहस्य हैं । स्वावर-जङ्गमात्मक विश्वव्यापी इस महागरिवारमें जिसको जिस वस्तुकी आवश्यकता है। उसको वह वस्तु ठीक तौरसे प्रदान करनेका प्रभु सदा प्रवन्ध करते रहते हैं । इस संसारमें कर्मके विनाकोई ठहर नहीं समता । आत्म-रक्षा और जगत्-रक्षाके लिये सभी कर्मन्कमें धूम रहे हैं । निष्काम कर्मयोगके िवा हमारे उद्धारका और कोई मार्ग नहीं है । जातीय उत्थान-पतन कभी कर्मनिरपेश्व नहीं हो सकता । भारतवर्ष जवसे निष्काम कर्मके उच्च आदर्शको भूल गया। तमीसे इस देशकी अधोगति प्रारम्भ तुर्र । कर्मको अन्तर्गुल कर लेनेपर जैसे उसके द्वारा वाहरी भङ्गल-साधन होता है। उसी प्रकार भीतरका मङ्गल भी संगाधित होता है। वर्मकुण्डा अकाल संन्यासी। और कर्मासक भोर विषयी किसीके लिये भी यह धारणाका विषय नहीं रह गया।

भगवान् सचिदानन्द हैं। हमारे जीवनमें भी इस

सिचदानन्दकी लीला चलती है। हम जवतक अपने इदयों में इस सिचदानन्दको प्रतिष्ठित नहीं करेंगे, तवतक 'कर्मयोग' कर्मभोग' में ही पर्यवसित होगा। जगत्में व्याप्त होकर क्रमशः आंशिक भावमें जो सिचदानन्दकी प्रतिष्ठा हो रही है, इसको कोई अस्वीकार नहीं कर सकता।

दार्शनिकचूड़ामणि काण्टने भी यही यात कही है— 'इस प्रकार कर्म करो कि तुम्हारे कर्मका मूल्यूत्र सार्वभौम विधिके रूपमें ग्रहण किया जा सके।'

सुप्रसिद्ध जोसेफ मैजिनीने कार्यकर्ताओं को उपदेश दिया है— 'तुम परिवारके लिये, या देशके लिये जो काम करने जा रहे हो, उस प्रत्येक कार्यके पहले अपनेसे पूछो, में जो करने जा रहा हूँ, वह यदि सभी लोग करते तथा सबके लिये किया जाता तो उसके द्वारा समस्त मानव-समाजका लाभ होता या हानि ! यदि तुम्हारा विवेक कहता है कि हानि होती तो उस कार्यको मत करो, यदि उसके द्वारा स्वदेश तथा स्वपरिवारका आपाततः कोई लाम भी होता हो तथापि उस कार्यको मत करो।'

### अहङ्कारसे हानि

ऋषियोंने, भक्तोंने इस देशकी अस्थि-मजामें तास्विक भाव इतनी दृदतासे प्रविष्ट करा दिया था कि आज भी साधारण किसान तीर्थ-अमण करके लौटनेपर अपनी तीर्थयात्राके विषयमें कुछ वर्णन करनेके लिये इच्छुक न होगा; क्योंकि ऐसा करनेसे उसके मनमें आहंकार उत्पन्न हो जायगा। आज भी ऐसे बहुत-से लोग हैं जो तमाचारपत्रोंमें नाम न छपे, इस कारण बहुत गुप्त रीतिसे दान देते हैं।

'कर्ताके श्रीचरणोंमें प्रार्थना करता हूँ, किसी जातिके प्रति हिंसा-देषसे दग्धबुद्धि होकर हम कहीं निःसार बाह उन्नतिके मोहसे मुग्ध न हों। हम ऋषिनिर्दिष्ट सान्तिक छह्यको स्थिर करके शुभेच्छाके द्वारा समस्त भूखण्डको व्यार करें। हमारा सारा व्यक्तिगतः जातीय और राष्ट्रिय उद्यम अनुष्ठान और प्रचेष्टा केवल विष्णुप्रीत्यर्थ हो।'

#### श्रेम

आजकल बाजारमें शैतान प्रेमके नामसे अनिष्टकर पदा बेंच रहा है। युवकगण इसे न समझकर उसे खरीद रहे हैं प्रेमके नामपर काम और मोह बिंक रहे हैं। असली प्रेम जगत् सार है, अमूल्य पदार्थ है, स्वर्गसे प्रेरित होता है पृथ्वीः स्वर्गमें परिणत करनेके लिये। स्वयं प्रेमस्वरूप मगवा ा करते हैं। जहाँ भगवद्-बुद्धि नहीं है, वहाँ प्रेम ो सकता। प्रेमकी भित्ति हैं भगवान्। युवको ! देखो तुम्हारे प्रेमके मूलमें भगवान् हैं या नहीं ? करते हो, उसके साथ भगवचर्चा करनेकी इच्छा नहीं ? पवित्रता-संचयके लिये परस्पर सहायता नहीं ?

ावित्रता नहीं, वहाँ प्रेम नहीं । प्रेमखरूपकी सत्ता है। पृथ्वीका कोई कलङ्क जिस प्रेममें लगा है, भी 'प्रेम'के नामके उपयुक्त नहीं है । तुम जिससे हो, एक बार उसकी ओर ताककर देखों, उसका पर भगवान् याद आते हैं या नहीं !

सायन्थ्रमें सर्वदा आत्मपरीक्षा करो । ग्रुम्हारा प्रेमआत्मसंयमको नष्ट करता है या नहीं ? कर्तव्यकि इच्छाको कम करता है या नहीं ? उसके
विरहमें प्राण विशेषरूपसे चञ्चल होते हैं या नहीं ?

हर चञ्चल आमोद करनेकी इच्छा होती है या से जो प्रेम करता है वह दूसरे किसीको प्रेम करे
दिर्घाका उदय होता है या नहीं ? यदि देखों कि
नष्ट होता है, कर्तव्य-कार्यमें बाधा पड़ती है,
भोद करनेकी इच्छा होती है, ईप्यांका उदय होता
ज्ञान लो कि तुम्हारा यह कलङ्कित प्रेम यथार्थ
है!

[ सर्वप्रधान धर्म है—स्वार्थरहित होना । प्रेम कमी

अपनेको नहीं पहचानता । दूसरेके लिये सदा उन्मत्त रहता है। स्वार्थपरता और प्रेम परस्पर-विरोधी हैं। जहाँ खार्प परता है वहाँ प्रेम नहीं है। जितनी ही प्रेमकी वृद्धि होती है, उतना ही स्वार्थपरताका हास होता है। प्रेमी प्रेमासक मुखके लिये अपने मुखका त्याग करता है। साधारण मुख स्वच्छन्दताके किसी नगण्य-से पदार्थका भोग प्राप्त होनेगर भी पहले प्रेमास्पदको भोग मिलना चाहिये, अन्यथा प्रेमी उसका भोग नहीं कर सकता। और विषम संकट उपिसत होनेपर जब मरुभूमिमें प्यासके मारे प्राण जानेको प्रस्तुत हो जाते हैं, एकसे अधिक दो आदमीतकके पीनेयोग्य पानीका पता नहीं मिलता, वहाँ भी प्रेमास्पदके जीवनकी रक्षा पहले की जाती है। पिथियस कहता है, 'डामन, तुम रहो, मैं मरूँगा। फिर डामन कहता है, भन, यह नहीं होगा, मैं ही मरूँगा। कदापि डामन पिथियसको। और पिथियस डामनको मरने नहीं दे सकते। दोनों ही अपने प्राण देकर अपने मित्रके प्राण बचानेके लिये पागल हैं । यही प्रेमीका चित्र है । प्रेम प्रतिदान नहीं चाहता, मोह प्रतिदान चाहता है।

दिते-केते बदला पाते, मिट जाती है प्रेम-पिपासा। —यह विनिमयका भाव तो विणक्-वृत्ति है। यथार्थ प्रेमी कभी विणक् नहीं हो सकते। वे प्रेम करके ही सुखी होते हैं, प्रेमास्पदका प्रेम पानेके लिये व्याकुल नहीं होते। वे प्रेम करेंगे, इस हेतु मैं प्रेम नहीं करता?—यह प्रेमीका धर्म है।

लोकमान्य बालगंगाधर तिलक

गम्य वाह्य सुखोंकी अपेक्षा बुद्धिगम्य की अर्थात् आध्यात्मिक सुखकी अधिक तो है ही, परंतु इसके साय यह भी है कि विषय-सुख अनित्य दशा नीति-धर्मकी नहीं है। इस सभी मानते हैं कि अहिंसा, सत्य र्म कुछ बाहरी उपाधियों अर्थात् सुख-

में कुछ बाहरा उपाधिया जनाए उप अवलिम्बत नहीं है, किंतु ये सभी अवसरोंके लिये और में एक समान उपयोगी हो सकते हैं, अतएव नित्य हैं। मैं एक समान उपयोगी हो सकते हैं, अतएव नित्य हैं। निवन्यनसे छुटकारा पानेके लिये कर्मको छोड़ देना निवत मार्ग नहीं है, किंतु ब्रह्मात्मैक्य-ज्ञानसे बुद्धिको रके परमेश्वरके समान आचरण करते रहनेसे ही मोक्ष मिलता है। कर्मको छोड़ देना उचित नहीं है, कर्म किसीसे छूट नहीं सकता। प्रतीक कुछ भी हो, भक्तिमार्गका फल प्रतीकमें नहीं है, किंतु उस प्रतीकमें जो हमारा आन्तरिक भाव होता है उस भावां है, इसलिये यह सच है कि प्रतीकके वारेमें झगड़ा मचानेसे कुछ लाभ नहीं। जिस का कोई न हो हृदय से उसे लगावे। प्राणिमात्र के लिये प्रेम की ज्योति जगावे।

सब में विभु को व्यास जान सब को अपनावे।
है बस ऐसा वहीं भक्त की पदवी पांवे॥
चतुराई चेतना सभी चूल्हें में जावे।
बस, मेरा मन एक ईश-चरणाश्रय पांवे।
आग लगे आचार-विचारों के उपचय में,
उस विभु का विश्वास सदा हद रहे हृदय में॥

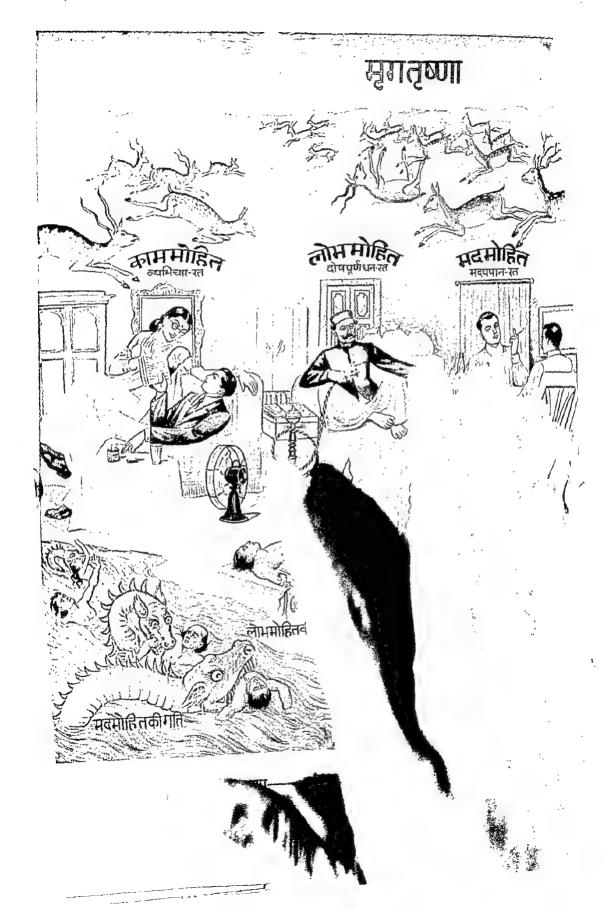

# मृगतृष्णा—संसार-सुखोंका नम रूप

### परिणाममें नरक-भोग

मरुप्रदेश और उसमें भी ज्येष्ठकी तपती दोपहरी।
ार मार्तण्डकी अग्नि-वर्षा और नीचे भड़भूजेके भाइकी
कासे प्रतिद्वन्द्विता करती वालुका-राशि। न कहीं वृक्षकी
या है, न जलका लेश। चिलचिलाती दोपहरीमें सूर्यकी
रणें—जैसे प्यासी प्रेतिनियोंका समूह धराका समस्त रस
स लेनेको खप्पर लेकर निकल पड़ा हो।

वड़ी उष्णता, भयंकर उत्ताप, तीव्र पिपासा—हरिनोंका गृंड दौड़ता जा रहा है। प्राणोंकी शक्ति पैरोंमें आ गयी है। री छलाँगें भरते मृग दौड़ रहे हैं। एक आशा—एक वश्वास—'आगे समुद्र लहरा रहा है। वहाँ पहुँचते ही ताप ग़न्त हो जायगा। प्यास बुझ जायगी।'

एक दल नहीं है। अनेक यूथ हैं मृगोंके। वे दौड़ते जा रहे हैं—दौड़ते ही जा रहे हैं। प्रत्येक यूथ अपने आगेके यूथको देखता है और सोचता है—वे मृग पहुँच गये। मिट गयी उनकी पिपासा। वे सुखी हैं, तृप्त हैं। हमें भी वहीं पहुँचनां है। प्रत्येक यूथ अपनेसे आगेके यूथको ही देखता दौड़ा जा रहा है।

यह दौड़, यह प्रगति—ज्वाला बढ़ती जा रही है, ताप उत्तरोत्तर भीषण होता जा रहा है। लहराती किरणोंमें दीख़ता जल आगे ही दीख पड़ता है। तड़पन, मूर्छा, मृत्यु—वहाँ दूसरा क्या मिलना है। जहाँ जल है ही नहीं, वहाँ जल या शीतलता मिल कैसे सकती है।

मृग पशु हैं.—पशु ही हैं संसारके भोगोंमें आसक्त मानव भी । उनकी तृष्णा भटका रही है उन्हें । स्त्रीमें सुल है । धनमें सुल है । मान-प्रतिष्ठामें, पद-अधिकारमें या व्यसनोंके सेवनमें सुल है ।' मृग-मरीचिकामें मृगोंको छहराता समुद्र दीखता है—मानवको भोगोंमें सुख दीख रहा है । संसारके भोग—मरुभ्मिकी उत्तप्त रेणुका तो रात्रिमें शीतछ हो जाती है; किंतु भोगोंकी ज्वाला शीतछ होना जानती ही नहीं । 'वे सुखी हैं। वे सम्पन्न हैं। उनके पास इतने भोग-साधन हैं। हमें भी वे साधन प्राप्त करने हैं। हमें भी उस स्थितिमें पहुँचना है। हम वहाँ पहुँचकर सुखी होंगे।' प्रत्येक अपनेसे आगे, अपनेसे समृद्धको देखता है। प्रत्येक पूरा प्रयास करता है वहाँतक बढ़ जानेका। सब असंतुष्ट हैं, सब अधिक-अधिक भोग-सामग्री पानेके प्रयत्नमें लगे हैं। बढ़ती जा रही है तृष्णा, बढ़ती जा रही है अशान्ति, बढ़ता जा रहा है संघर्ष और बढ़ता जा रहा है दुःख!

भोगोंके सेवनसे मिलते हैं रोग। भोगोंकी प्राप्तिसे मिलता है संघर्ष, भय, अशान्ति। भोगोंकी प्राप्तिके उद्योगमें मिलता है श्रम, द्रेष, कदुता, छीना-झाटी, बैर और हिंसा। जहाँ मुख़ है नहीं, वहाँ मुख़ मिलेगा कैसे। भोगोंमें तो मुख़ है नहीं। वहाँ तो अशान्ति, असंतोष, संघर्षकी ज्वाला है। वहाँसे श्रान्ति, निराशा और दुःख ही मिलते हैं।

$$\times$$
  $\times$   $\times$ 

मरुभूमिमें भटकते मृग मूर्छित होते हैं, तड्ग-तड्गकर मरते हैं; किंतु एक बार मरते हैं। लेकिन संसारके भोगोंमें आसक्त मानव—जीवनभर दुःखा, नैराश्य एवं अज्ञान्ति भोगनेके बाद मृत्युका ग्रास होता है। सहस्र-सहस्र बार दारुण मृत्युका ग्रास बनता है वह। क्योंकि—

भोगोंको प्राप्त करता है वह पापसे । भोगोंकी प्राप्तिके प्रयासमें पाप होते हैं और भोगोंकी प्राप्ति होनेपर प्रमत्त मानव पाप करता है। पापमय ही हैं भोग। छल, कपट, ईप्तां, द्वेष, कलह, चोरी, हिंसा, अनाचार आदि पापोंका मूल है सांसारिक भोगोंकी तृष्णा।

पापका परिणाम है नरक । भोगासक्त प्राणी पापरत होता है और पापरत होकर नरकमें जाता है। सहस्र-सहस्र जन्मोंतक उसे यमदूत नरककी दारुण यन्त्रणा देते रहते हैं। व्यभिचार-रत, अर्थसंचयरत और मद्यरत मानवकी नरककी दुर्दशा कितनी भयानक होती है। यो अपने कुकमोंका परिणाम प्राणीको बाध्य होकर भोगना ही पड़ता है!

# महामना पं० श्रीमदनमोहनजी मालवीय

( जन्म--चि० सं० १९१८, पौष कृ० ८, प्रयाग । पिताका नाम--पं० श्रीव्रजनाथजी । देहावसान---वि० सं० २००३ फाँही ফু০্ঁখ, काशीधाममें । )

### हिंदू-धर्मोपदेश

हिताय सर्वलोकानां निग्रहाय च दुप्कृताम् । धर्मसंस्थापनार्थाय

प्रणम्य परमेश्वरम् ॥ य्रामे ग्रामे सभा कार्या

यामे यामे कथा शुभा।

मल्लशाला प्रतिपर्वमहोत्सवः ॥ अनाथा विधवा रक्ष्या मन्दिराणि तथा च गौः। धर्म्यं संघटनं कृत्वा देशं दानं च तद्धितम् ॥ स्त्रीणां समाद्रः कार्यो दुःखितेषु द्या तथा। अहिंसका न हन्तव्या आततायी वधाईणः॥ अभयं सत्यमस्तेयं ब्रह्मचर्यं धृतिः क्षमा । सदामृतमिव स्त्रीभिश्च पुरुषेस्तथा ॥ कर्मणां फलमस्तीति विस्मर्तब्यं न जातु चित्। पुनः पुनर्जन्म मोक्षस्तद्नुसारतः॥ सततं विष्णुः सर्वभृतेष्ववस्थितः। शोकपापहरः शिवः॥ पुक एवाद्वितीयो यः पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलम् । दैवतं देवतानां च लोकानां योऽव्ययः पिता ॥ सर्वधर्माणां हिंद्धर्मोऽयमुच्यते । उत्तमः सर्वभूतहिते प्रचारणीयश्र रक्ष्यः

परमेश्वरको प्रणाम कर, सब प्राणियोंके उपकारके लिये, बुराई करनेवालोंको दबाने और दण्ड देनेके लिये और धर्मकी स्थापनाके लिये, धर्मके अनुसार संघटन एवं मिलाप कर गाँव-गाँवमें सभा करनी चाहिये। गाँव-गाँवमें कथा बिठानी चाहिये। गाँव-गाँवमें पाठशाला और अखाड़ा खोलना चाहिये और पर्व-पर्वपर मिलकर महोत्सव मनाना चाहिये।

सब भाइयोंको मिलकर अनायोंकी, मन्दिरोंकी और लोकमाता गौकी रक्षा करनी चाहिये और इन सब कामोंके लिये दान देना चाहिये | स्त्रियोंका सम्मान करना चाहिये | दुखियोंपर दया करनी चाहिये |

उन जीवोंको नहीं मारना चाहिये जो किसीपर चोट नहीं



करते । मारना उनको चाहिये जो आतताः हों अर्थात् जो स्त्रियोंपर या किसी दूसरें धन वा प्राणपर आक्रमण करते हों और हें किसीके घरमें आग लगाते हों । ऐसे लोगोंहें मारे बिना यदि अपना वा दूसरोंका प्राण ह धन न बच सके तो उनको मारना धर्म है स्त्रियोंको और पुरुषोंको भी निडरपन, सचां

चोरी न करना, ब्रह्मचर्य, धीरज और क्षमाको अमृत समान सदा सेवन करना चाहिये।

इस बातको कभी न भूलना चाहिये कि भर्छ क्रमीं फल भला और बुरे कर्मींका फल बुरा होता है और क्रमीं अनुसार ही प्राणीको बार-बार जन्म लेना पड़ता है या मो मिलता है।

घट-घटमें बसनेवाले विष्णु—सर्वन्यापी ईश्वरका सुमित सदा करना चाहिये, जिनके समान दूसरा कोई नहीं, जो ए ही अद्वितीय हैं और जो दुःख और पापके हरनेवाले कि स्वरूप हैं, जो सब पवित्र वस्तुओंसे अधिक पवित्र, जो र मङ्गल कमोंके मङ्गलस्वरूप हैं, जो सब देवताओंके देवता और जो समस्त संसारके एक अविनाशी पिता हैं।

सब धमोंसे उत्तम इसी धर्मको हिंदू-धर्म कहते हैं। ह प्राणियोंका हित चाहते हुए धर्मकी रक्षा और प्रचार कर हमारा धर्म है।

# <del>ईश्वर और उसकी सर्वव्यापकता</del>

एक ही है और इसका नियन्ता तथा व्यवस्थाप प्र अविनाशी सर्वव्यापक सर्वज्ञ शक्ति अयवा परमाला जिसके बिना कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। यह र रक्तो कि यह विश्व उसी अदितीय शक्तिका साधात्कार । जैसा कि उपनिषदोंने बताया है कि हश्य अयवा अह सबका कर्ता तथा भर्ता वही परमात्मा है। इस बातका प्र रक्तो कि वह शक्ति—उसे ब्रह्म कही अयवा हंश्वर करी समीप और दूर तथा सदा वर्तमान है । जीवित सृहिता जीवन है। जब कभी आपको इस शक्तिके अस्तित्यों स पैदा हो तो आप अपनी दृष्टि आकाश्व श्री और फेरिये, जो उन ताराओं और अहींथे विचित्र प्रकारसे सुशोभित है, जो असंख्य सुगोंसे मनोहारी हंगते अमण करते आये हैं। उस प्रकासकी ओर ध्यान दो जो अस्यन्त दूरस्थ सुवंसे प्रध्यीपरके जीवांकी रक्षांके लिये आध्यर्थकारी वेगसे यात्रा करके आता है। अपनी दृष्टि तथा अपने मस्तिष्कको अपनी शक्तिकरण अद्भुत मशीनकी ओर श्रुकाओं, जिसे परमात्माने आपको दिया है और इस कल्की अद्भुत बनावट और शक्तिपर गम्भीरतापूर्वक विचार करो। अपने चारों और निगाह फेरो और स्वादिष्ट फलोंको देखों। इस बातको समरण रक्को कि सम्पूर्ण और सादिष्ट फलोंको देखों। इस बातको समरण रक्को कि वह परमात्मा, जिसे हम बात अथवा ईश्वर कहते हैं। इस सम्पूर्ण जीवायारी स्तृष्टिमं उसी प्रकार वर्तमान है जैसे मुझमें या आपमें। यही सब धार्मिक उपदेशका तक्ष है—

सार्तेच्यः सततं विष्णुविंसार्तच्यो न जातु चित् । सर्वे विधिनिपेधाः स्युरेतयोरेव किङ्गराः ॥

ईश्वरको सदेव सराण रखना चाहिये। उसे कभी न मुळाओ। तभी धार्मिक आदेशों तथा निषेशोंका इन्हों दो सक्योंने पालन हो जाता है। यदि आप यह याद रम्हेंनो कि परमात्मा निवसान है और वही सभी जीवधारियोंमें विवसान है तो उस इंश्वर तथा अन्य जीवधारी माइयोंने आपका सचा सम्बन्ध सदा बना रहेगा। इसी विश्वासने कि परमात्मा सभी प्राणधारियोंमें विद्यमान है, मूळ उपदेशोंका निर्माण हुआ है जिनमें सभी प्रकारके मानवधर्मके आदेशों तथा धर्मोंका समावेश हो जाता है। जैसे-

आतमनः प्रतिकृष्टामि परेषां न समाचरेत्। अर्थातः, दूतरोके प्रति कोई भी ऐसा आचरण न करो जिसे तुम अपने प्रति किये जानेपर अप्रिय समझते हो। ठया—

यग्रदात्मित् वेच्छेत ं तत्पस्थापि चिन्तपेत्। अर्थात्, जो दुःछ तुम अपने प्रति चाहते हो, वैदा ही दुर्भेदं दुर्भोके प्रति भी करना आवस्यक है, ऐसा समझता चाहिये।

ये दो प्राचीन आदेश मनुष्यमात्रके लिये पूर्ण आकरणीय हैं।

यदि कोई मनुष्य आपकी बही अथवा आपकी अन्य मोई वस्तु चुरावे तो आपको दुःख होता है। इसी प्रकार दुसरींकी घड़ी आदि जुराकर आग उसे दःल न पहँचाई जब आर बीमार या प्यासे रहते हैं उस समय आप च हैं कि कोई आपको ओपधि देता और आपकी प्यास ह देता । इतिलये यदि आपका कोई भाई या आपकी व उसी प्रकारकी सेवाकी आवस्यकतामें हो तो आवका यह है कि उसकी सेवा करें । इन दो अकरणीय तथा करा आदेशोंको आप याद रक्खें; क्योंकि धर्मके ये ही दो ह नियम हैं, जिनकी प्रशंता संतारके तभी धर्मोंमें की गयी धर्म तथा नीतिके ये ही आत्मा हैं। ईसाई-धर्म तो इसे अ सुल्य धर्म मानता है। परंतु चास्तवमें यह एक बहुत पुरातन उपदेश हैं। जो ईसाके जन्मसे हजारों वर्ष प महामारतमें प्रशंसा पा चुका था। में किसी संकुचित विच ऐसा नहीं कहता । मेरा अभिज्ञाय यह है कि आएके हृद यह बात हुंद हो जाय कि वे प्राचीन उपदेश हमारे : परम्परासे चले आते हैं और हमारी अमूल्य वपीती हैं । केवळ हिंदुओंके ही लिये नहीं हैं बिटक सारी मन जातिकी अमूल्य निधि हैं । आप इन्हें अपने इदयमें सी कर लीजिये और मुझे पूर्ण विश्वात है कि ईश्वर तथा मन दोनोंके साथ आपका सम्बन्ध सत्य तथा प्रिय रहेगा ।

### ्जन्म-भूमि शारतकी महिमा

आपको यह भी ध्यानमें रखना चाहिये कि यह ।
आपका जन्म-सान है । यह एक सुन्दर देश है । सभी वा
के विचारसे संवारमें इसके समान कोई दूररा देश नहीं
आपको इस बातके लिये कृतश तथा गौरवानिकत होना चा
कि उस कुपालु परमेश्वरने आपको इस देशमें वैदा किया
आपका इसके प्रति एक मुख्य कर्तव्य है । आपने इसी म की, गोर्दर्स जनम लिया है। इसने आपको मोजन दिशा,
दिया तथा आपका पालन-पोषण करके आपको बड़ा बत् है । यही आपको सब प्रकारकी सुविधा, सुल, लाम र यश देती है । यही आपकी क्रीहा-पृमि रही है और
आपके वीवनका कार्य-क्षेत्र बनेगी तथा आपकी समी लाख तथा उमरोंका केन्द्र रहेगी । यही आपके पूर्वेचों तथा आर्य बड़े-से-यहे अथवा छोटे-से-छोटे मनुष्यका कार्य-क्षेत्र है । अतएव पृथ्वीके घरातल्यर यही गृम्मि आएके लिये स्व बढ़कर प्रिय और आररायीय होनी चाहिये ।

अहिंसा धर्म और अपनी रक्षाका हक इसमें कुछ शक नहीं कि ध्वहिंसा परमो धर्मः? आ

我的每日前并不敢於

\$

1

हमारा मुख्य धर्म है। लेकिन मनस्मृतिमें यह भी लिखा है कि किसी आततायीको विना विचारे मार दो । आततायी उसे कहते हैं जो चोरी-डाका डालने, लूट-मार करने, आग लगाने या वेकसूरोंके सतानेके इरादेसे हमला करे । अंग्रेजी कानूनमें भी यह बात आती है। मुसल्मानी तहजीवमें भी इसकी इजाज़त है। हमारे यहाँ भौ-गोहार' और 'त्रिया-गोहार' बहुत मशहूर हैं कि जब कभी गौ या किसी देवीपर मुसीबत आयी। उतने पुकार की कि फौरन तमाम गाँव इकटा हो गया और पाजी-दुशेंको भगा दिया । भाइयो ! अब हम अपने पुराने आचारको छोड़ बैठे हैं। नयेको भी ग्रहण नहीं किया । सन् १८६० ई० में जाब्ता फौजदारी बनाया गया था। उसकी रूसे भी आत्मरक्षा करनेका हक हर एकको हातिल है। ताज़ीराते हिंदमें भी ऐसी धाराएँ हैं, जो इस वातकी इजाजत देती हैं कि अपनी जायदाद वो जिस्मनीज दसरोंके बदन वो जायदादकी रक्षाका हर एकको पूरा हक हातिल है। अपनी या किसी औरकी जात व जायदादे मन-कुछा, व गैरमनकूलाको, चोरी-डकैती, नुकसान, मुदाखलते बेजाके फ़ेल्हे बचाने या उसकी कोशिशकी रोक-थामके लिये न्नोरका इस्तैमाल करनेकी कानून इजाज़त देता है। मेरी एयमें एक पुस्तिका हर एक भाषामें छपवाकर हर एक मनुष्य-हो जाननेके लिये वितरण करनी चाहिये। जान्ता फीजदारीके ानानेवालोंमेंसे लार्ड मेकाले एक थे। उन्होंने आत्मरशाके इक्की बाबत कुछ भूमिका लिखी है। उसका सारांश यह है के हिंदुस्तानमें छोग जुल्मको सत्रके साथ बर्दाश्त कर छेते 📒 उनमें मर्दानगीकी तबीयत पैदा करनेके छिये अपनी आके हकका अधिकार हर एकको दिया जाता है। वेन्यम गहबने भी लिखा है कि 'हर एक मनुष्यको अपनी रक्षा करनी भावस्यक है। १ हम बहुत कम इस हक्क को इस्तैमाल करते । मदोंकी निस्वत तो नहीं कहता। परंतु अगर मैं ज़िन्दा हा तो कम-से-कम वह-वेटियोंको तो पिस्तौल और बंदक बलाना विखा दूँगा । वे कालीकी मूर्ति अपनी रक्षा खुद कर क्तेंगी । लेकिन मर्दी ! तुम इनकी क्या मुँह दिखाओंगे ? भगर मर्द हो तो तुमको अपनी हिफ़ाज़तके हक्ककी आगाही ोनी चाहिये।

#### तीन प्रतिज्ञा

परमात्माको याद रखते हुए, हम ईश्वरकी पैदा
 ौ हुई वस्तुओंसे दुश्मनी नहीं रक्लेंगे । अपनी किसी

हरकतरे किसी पड़ोसीके दिलमें अपनी निस्तत सक्रं पैदा नहीं करेंगे।'

दूसरी प्रतिशा यह होनी चाहिये कि 'हम हिंदुसाकां इंज्जतका खयाल रक्खेंगे। यूरोपके लोग हँसते हैं कि वे लोग एक दूसरेकी बहू-वेटियोंपर हमले करते हैं। लिखें चलाते हैं' '''''

'किसी भी मजहबकी माँ, बहन और वेटियाँ हो वे सब इञ्जलके लायक हैं। अपनी औरतके छिन्न तमाम औरतोंको अपनी बहनके बरावर जानना चाहिये।'

### अघोगतिका कारण धर्म-विम्नुखता

" इमारी इस अधोगितका मुख्य कारण यह है कि हिंदू-जाित अपने धमें कि विमुल हो रही है। अलायुमें बालकों और वािलकाओंका विवाह करने से हमारा बल घर रहा है। हिंदू-समाजमें अने क बुराइयोंने अपना घर कर लिया है। हिंदू-समीजमें अने क बुराइयोंने अपना घर कर लिया है। हिंदू-समीकी शिक्षा क्या है? यह धमें हमें और कि साम करना सिखाता है। सहनदील होना बताता है। और किसीपर आक्रमण करने की शिक्षा नहीं देता। साथ ही यह भी आदेश देता है कि यदि तुम्हारे धर्मपर कोई आक्रमण को लो अपनी रक्षा कि लिये प्राणतक निल्लावर करने में कमी संकोच न करो। इस धर्मको छुद्ध हृदय से और अलाख पालन करने से ही हिंदू-मुसल्मानों में एकता स्थापित हो सकती है। जनतक हिंदू-मुसल्मान दोनों ही इतने बल्वान् और संपरित नहीं हो जाते कि वे दूसरी जातिक गुंडों और बदमाओं अपनी रक्षा कर सकें, तवतक उनमें एकता स्थापित नहीं हो सकती।

#### गोमाता

भाप जानते हैं कि भारतके कल्याणके लिये गो-सा अनिवार्य है। संजारका जो उपकार गोमाताने किया है उसके महत्त्वको जानते हुए भी लोग उपेक्षा करते हैं और गो-स्थाके प्रश्नपर ध्यान नहीं देते। यह उनका भ्रम और अन्याय है। जो लोग गो-वध करते अथवा गो-यध करता अपना धर्म समझते हैं उनके अज्ञानका ठिकाना नहीं। गो-जैसे उपकारी प्राणीका वध करना कभी भी धर्मवद्भत नहीं कहा जा सकता। दुःखकी वात है कि जो लोग गोमाताको पूज्यदृष्टिसे देखते हैं और उनकी पूजा कर बैताणी पा उत्तरना चाहते हैं, वे भी गो-सेवासे विसुख दिखायी देते हैं "। उब सजनोंसे में अनुरोध करता हूँ कि गो-रक्षाके प्रश्नपर विशेष व्यान दें और प्राणपणते इस बातकी चेष्टा करें कि भारतमें फेर वही दिन आ जाय जब गौ सचमुचमें माता समझी जाय और उसकी रक्षाके लिये हम अपने प्राणींका मोह न करें। मझे पूरा विश्वास है कि यदि आप ऐसा संकल्प कर लेंगे और गो-रक्षाके अनुष्ठानमें तन-मन-धनसे लग जायँगे तो वे दिन दूर नहीं हैं। जब फिर देशमें दूधकी नदियाँ बहें और प्रत्येक भारतीय गोमाताको पूज्यदृष्टिसे देखे। याद रहे कि इस्लाम या कुरान-शरीफमें गोवधका विधान नहीं है जो हमें उसके रोकनेमें मज़हबकी अङ्चन पड़े। गो-माताकी सभी संतान हैं। हिंद्, मुसल्मान या ईसाईका सवाल गोमाताके यहाँ नहीं है। उदार अकबरको इस बातका ज्ञान था। उसने गी-वध वंद करवा दिया था। सँभलो और औरोंको समझाओ कि दिव्य जीवनके लिये गो-सेवा कितने महत्त्वकी चीज है। विश्वात रक्खों कि यदि आप गो-पालनके लिये तैयार हो गये तो परमात्मा अवस्य आपकी मदद करेगा और आप जरूर अपने काममें सफल होंगे।'

### धर्म

'प्रह्लादने अपने साथी बालकोंको बचपनमें धर्म-पालनकी शिक्षा दी थी। इसका पालन जवानीमें नहीं विक्क वृद्ध होनेपर पालन कर लेंगे, ऐसा विचार त्यागकर कौमार-अवस्थामें ही धार्मिक शिक्षाकी नींवपर जीवनकी भिक्ति खड़ी कर दो। 'कौमारे आचरेद्धर्मम्' धर्मभावना आजीवनकी बना लें। मनुष्य-जीवन अन्य जीवोंके जीवनसे विशेषता रखता है। दूसरे प्राणी, पशु, पक्षी, हाथी, घोड़ा, कुचे आदि इन्द्रियोंका सुख पाते हैं। उनमें और मनुष्यमें सब गुण समान होते हैं। वे हमलोगोंकी तरह भोजनप्रेमी हैं, वे सोते हैं, आराम करते हैं; किंतु उनमें विवेक-बुद्धि नहीं है। मछली मछलीको खाती है। एक पशु दूसरे पशुका शिकार करता है। उन प्राणियोंमें विचार नहीं है।'

''''''थोड़े ही व्यक्ति ऐसे हैं जिन्हें देखा जाता है कि अधर्मसे सांसारिक सुख पा रहे हैं। परंतु उनका परिणाम अच्छा नहीं होता। उन्हें अधर्मसे शान्ति नहीं मिळती। उनका आत्मा टूट जाता है। वे पापका बुरा फळ अवस्य पाते हैं।'

'पर नारी पैनी छुरी ताहि न दीजै दीउ'

## 'मातृवत् परदारेषु'

'दूसरी स्त्रीपर माताका भाव रखना चाहिये। जो स्त्री अवस्थामें बड़ी हो वह मातृवत् है, जो बराबरीकी है वह बहन-तुन्य है और जो छोटी है उसे पुत्रीवत् मानो। शारीरिक बलकी शक्ति बहाचर्यवत-पालनसे प्राप्त होती है। गन्धवंने अर्जुनसे हार जानेपर कहा था कि 'तुम बहाचारी हो, इसलिये में तुम्हें जीत नहीं सका।' गाड़ीमें दो वैलोंके आगे बहाचारी बटवा रहता है जो चढ़ावपर अपनी शक्तिसे गाड़ीको खींचकर ले जाता है।'

'जो छात्र विवाहित हैं, ये यहाँ ब्रह्मचारी वनें। उनका रहन-सहन आचार-विचार लक्ष्मणकी तरह हो। लक्ष्मणने चौदह वर्ष ब्रह्मचर्यका पालन किया, उसीसे वे मेघनादका वध कर सके। उसी तरह विवाहित छात्र अपनी धर्मपत्नीको छोड़कर अन्य स्त्रियोंको मातृवत् देखें। इसी ब्रह्मचर्यपालनसे मनुष्य ऊपर उठता है, ऐसा न करें कि अपना जीवन नीचे गिरे।'

"" संसारमें सब पदार्थ बदलते रहते हैं, सुल-दुःख होते रहते हैं; किंतु धर्म नित्य है, वह कभी नहीं बदलता। यदि प्राण भी जाता हो तो धर्म न त्यागो।

#### महामारत

'महाभारतकी क्या महिमा है, इसका वर्णन करना कठिन है। इसे 'पञ्चम वेद' कहा गया है। जो महाभारतका पाठ करता है, वह वेद-पाठका लाभ उठाता है। यदि एक क्लोक भी पढ़ ले तो भी उसे कुछ-न-कुछ आनन्द तो अवस्य मिलता है। मनुप्यका धर्म है कि गङ्गास्तान, हर या हरिकी पूजा और महाभारतका पाठ अवस्य करे। इन तीन कामोंको जो करता है वह अपने जीवनको सफल करता है। पूरा ज्ञान या मोश्चज्ञान महाभारतमें भर दिया है। अध्यातम-शक्तिके साथ-साथ सांसारिक व्यवहार महाभारतसे मिलता है। शान्तिपर्व, वनपर्व आदिमें सांसारिक व्यवहार देखो।

महाभारतमें गन्धारीकी वीरता, कुन्तीकी धीरता, विदुरकी नीति, वासुदेवका माहात्म्य, पाण्डवोंकी सत्यता आदि अनेक उपदेश भरे हैं। पतिकता गान्धारीने पतिके अन्धे होनेसे अपनी आँखोंपर आजन्म पट्टी वाँधी। एक वार उन्होंने अपनी पुत्र दुर्योधनसे कहा कि भरे सामने वच्चेकी तरह खड़े हो जाओ तो मेरी दृष्टि जिस-जिस अङ्गपर पड़ेगी उस-

उस अङ्गपर शस्त्रका भय नहीं रहेगा। 'कैंतु दुर्योधन लंगोटी लगाकर माताके सामने आया, इसीसे भीमने गदा कमरमें मारी और दुर्योधनकी मृत्यु हुई। हर एक छात्र महाभारतके अध्यायोको पढ़े और उनसे अमृत्य उपदेशोंका लाभ उठावे। वे अधिक न पढ़ सकें तो महाभारतका सारांश गीताका पाठ करें। गीतामें उन्हीं श्रीकृष्ण भगवान्ने उपदेश दिया है। जिन्होंने सत्य तथा धर्मका, पक्ष लिया था। सब ानते हैं कि राज्यके कारण कौरव और पाण्डवोंका झगड़ा आ। यद्यपि अंधे धृतराष्ट्रके पुत्रोंको राज्य करनेका अधिकार था तथापि उन्होंने अन्याय किया और पाण्डवोंको राज्यसे क्काल दिया। श्रीकृष्ण भंगवान्ने पाँच गाँव माँगे पर दुर्योधनने ईकी नोक बराबर भी जमीन न दी।

माता कुन्तीने कृष्ण भगवान्से कहा कि पोरे पुत्रोंको ही उपदेश दो जो विदु छाने अपने पुत्र संजयको दिया था। । दुछाका पुत्र संजय अधिक शनु-सेना देख युद्धक्षेत्रसे माग । गाया था। माताने कहा कि पतेंने मेरी कोखमें दाग छगाया। एकको कंछकित किया। तू मर जाता तो अच्छा था। अन्तमें संजय युद्धमें गया और माताके उपदेशसे विजयी । जात क्यक्तिने दान, तपस्या, सत्य, विद्या तथा अर्थका अभ न किया, उसका जन्म व्यर्थ है। माता कुन्तीका उपदेश पाकर पाण्डवोंने विजय पायी और अर्जुनके कारण । तिश ज्यदेश आज मी सहसों मनुप्योंको शान्ति-सुख र रहा है।

#### गीता

गीता संसारका एक अनमोल रत्न है और उसके एक-एक अध्यायमें कितने रत्न भरे पढ़े हैं। इसके पद-पद और अक्षर-अक्षरसे अमृतकी धारा बहती है। गीता पढ़नेका बहा माहात्म्य कहा गया है—

गीताशास्त्रमिदं पुण्यं यः पठेत्ययतः पुमान्। भयशोकादिवर्जितः॥ पदमवाभोति विष्णो: प्राणायामपरस्य गीताध्ययनशीलस्य नैव सन्ति हि पापानि पूर्वजन्मकृतानि च॥ मलिमोंचनं पुंसां जलस्नानं दिने दिने। संसारमङनाशनम् ॥ सकुद्गीतास्मसि स्नानं गीता सुगीता कर्तच्या किमन्यैः शास्त्रविस्तरैः। सुखपद्माहिनिः सता ॥ या स्त्रयं पद्मनामस्य विष्णोर्वकाद्विनिःस्तम् । भारतामृतसर्वस्व गीतागङ्गोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते॥ •जो मनुष्य इस पवित्र गीताशास्त्रको पवित्र और हा होकर पढ़ता है, वह भय और शोकरहित होकर विणुदेश प्राप्त होता है।

गीता अध्ययन करनेवाले तथा प्राणायाम करोजां को पूर्व जनममें किये हुए पायोंका फल नहीं लगता। प्रीती जल-स्नान करनेवालेका बाहरी मल धुल जाता है। हि गीतारूपी जलमें एक बारके ही स्नानमानते संग्रारूपी म् नष्ट हो जाता है।

सय शास्त्रोंको छोड़कर गीताका ही भनीमाँति ग करना चाहिये जो कि स्वयं भगवानके मुखकमल्से विक हुई है।

महाभारतरूपी असृतका सार विष्णु भगवान्के हैं निकला है। यह गीतारूपी अमृत पीनेसे फिर जन्म नहीं है पड़ता।

"कहनेका तात्पर्य यह है कि जितना भी वन उतना गीताका पाठ करना चाहिये। प्रातः स्नान के गीताका पाठ कर चुकनेपर यह चिचार करो कि हमें। करना चाहिये। जैसे क्षेंघेरेमें लालटेन हमें प्रकाश रेती हैं। हमें ठीक मार्ग बतलाती हैं। ठीक उत्ती प्रकार गीता भी कर्तव्य और अकर्तव्यका ज्ञान कराती है। यह आध्यात्मिक और सांसारिक दोनोंका ऊँचे-ते-ऊँच उप देती है।

संतारमें जितने नगर और गाँव हैं, वहाँ प्रति ततार लोगोंको मिलकर गीता-पाठ करना चाहिये। मैं अमहत कि आपलोग इसमें अवस्य सहयोग देंगे; क्योंकि गीता-प्रचारकी भाषनाका मूल हिंदू-विश्वविद्यालय है। अनेक साधु, महात्मा और विद्वान् रहते हैं। यहाँ देशा विद्यार्थी पढ़नेके लिये आते हैं। इनका कर्तन्य है कि शें गीताका अध्ययन करके देशमरमें उसका प्रचार हैं उसका एक सरल उपाय यहाँ है कि प्रति रिकारों समय निश्चित है उस समय वहाँ आकर अध्ययन करें या हैं

# परमात्माकी स्तुति हमारा सर्वप्रथम कर्तव्य

ि सबसे पहला कर्तव्य हमारा यह है कि परमात्माकी स्तुति करें, उनके गुणगान करें, जो विध हैं, सिष्टि-रचना करनेवाले हैं। हमारा शान इसीलिये हैं हम परमात्माको समझें। हमारे प्राचीन धर्मग्रन्थ प्रद् उसी परम शक्तिका गुणगान करते हैं। हमारे प्रशास्त्रमें उसकी विराट रचनाका वर्णन है। आकाशमें तारागण उसीकी विभृति हैं। उसीकी ज्योतिसे यह चना हो रही है। केवल आकाशकी विभृतियाँ नहीं, पृथ्वीमण्डलपर मिन्न-मिन्न प्रकारके मनुष्य, जीव, सब उसीके मिन्न-मिन्न आकार हैं। ये सब रूप के बनाये हुए हैं। पृथ्वीमण्डलके किसी भी मागपर चले पे, एक दाँचेके मनुष्य मिलेंगे। सबकी शरीर-रचना सी है। सबकी रचना गर्ममें होती है, ईरवर ही करता गी, सिंह, मयूर आदिका कैसा-कैसा विचित्र रूप-रंग या है जो समझमें नहीं आता कि कैसे किया। वह लिपा सब कुछ करता रहता है। मिन्न-भिन्न प्रकारके पेड़-, पूल-फल आदि उसीकी रचनाका चमत्कार है। इनकी वट मनुष्य नहीं कर सकता।

### मानव-शरीरका कर्तव्य

भानव-शरीर अनेक जन्मोंके पुण्योंसे प्राप्त होता है।
शरीर देवोंको दुर्लभ है उसे व्यर्थ नष्ट कर देनेमें हमारी
ह है। हम अपने कर्तव्यको भुला दें, उसका सरण न
रं, उसके बनाये नियमोंका पालन न करें, तब हम दुखी
हों तो कीन होगा ? पञ्चतत्त्वका यह सुन्दर शरीर है।
सकी प्रभासे देदीप्यमान हो रहा है। उसके सम्बन्धसे सबसे
म्यन्धित हैं। उसके कारण ही एक-एक छोटे-छोटे शरीरपी ब्रह्माण्डका चमस्कार होता रहता है। भीतर-ही-भीतर
वर हाउसका काम करता रहता है और सब काम होते
हते हैं। वहीं स्टोर है, जिसमें पदार्थोंका रस एकत्र होता
हता है (ईस्वर अंस जीव अविनासी)। उसकी कृपाको
तव चाहते हैं। जब व्योति निकल जाती है तो शरीर शीव
नष्ट कर दिया जाता है, उसे फैंक देते हैं। कोई देखना भी
नहीं चाहता। क्या विचित्र परिवर्तन हो जाता है। मातास्वी सब उस शरीरसे मोह त्याग देते हैं।

#### उपदेश-पश्चामृत

हमारा कर्तव्य है कि हम अपने भाव और विचार मातृ-भागामें प्रकट करें । पहले हमारा जन्म होता है और माताकी शिक्षा मिलती है । माताकी बोलीका हम अनुकरण करते हैं । अतः मातृभागाका गौरव रखना पहला कर्तव्य है, फिर अंग्रेजी भागामें देश, काल तथा पात्रके अनुसार बोलनेका अभ्यास करें ।

आज मैं आपलोगोंको पञ्चामृत पान कराना चाहता हूँ । पञ्चामृतमें दूध, दही, धी, मधु (मिटाध ) और मिश्री रहती है । मैंने माताका दूध पिया, फिर गोमाताका दूध पिया, जिससे मेरा शरीर बना । माताने ही शक्ति दी जिससे बोल रहा हूँ । माताने ही आधिमौतिक, आधिदैविक तथा आध्यात्मिक बल दिया है । माताकी कृपासे ही शरीरवल बढ़ा । तब बुद्धिबल पा सका । ग्रुद्ध मित्रत भोजन, ग्रुद्ध वस्तु-सेवनसे शरीर, धन, सम्पत्ति, विद्या, पाण्डित्य और यश प्राप्त हुआ । पवित्र व्यवहार और सदाचार ही शरीरकी परीक्षा है । इनके द्वारा मनुष्य पचहत्तरसे ऊपर सो वर्षतक ही नहीं, वरं इससे अधिक जीनेकी शक्ति रखता है । उसे मृत्युका भय नहीं रहता, उसमें तेज दिखायी पड़ता है ।

हम नित्य प्रातःकाल, मध्यकाल और संध्याकालकी संध्यामें सूर्यभगवान्से स्तृति करते हैं कि सौ वर्षतक सुनें, बोलें और दीन न हों। हममें शक्ति हो, मुख हो, परमात्माका स्मरण रहे। ईसाई धर्मवाले ईश्वरसे माँगते हैं कि हमें नित्य भोजन मिले। उन्हें रोटी ही बहुत है। उनका आदर्श सिर्फ लोक मुख, व्यक्तिगत, शारीरिक मुखतक सीमित है। परंतु हम परमात्मासे इस लोकके मुखके साथ परमानन्दकी प्रार्थना करते हैं। हम इस जीवनसे अच्छा दिव्य जीवन चाहते हैं। जवतक हमारा यह मौतिक शरीर है, तबतक दीन न हों, तगड़े रहें। इसका तात्पर्य यह है कि हममें शक्ति रहे, हमारा जीवन उज्ज्वल हो।

हम नारायणका स्मरण करते रहें। जिन माता-पिताने जन्म दिया है, उनका स्मरण करते रहें तथा उनकी सेवा करते रहें। गुरुने ज्ञान दिया है, उस गुरुको न भूकें; क्योंकि गुरुने ऐसी बुद्धिका विकास किया है जो बारहरे सोलह वर्षकी अवस्थामें ही तेजस्वी दीलने लगते हैं और कोई-कोई तेरह, चौदह, पंद्रह या सोलह वर्षकी आयुमें।

पञ्चामृतमें केवल पाँच चीजें ही नहीं ली गयीं; किंतु छ: चीजें भी ली गयी हैं, जैसे 'ॐ' नमः शिवाय' पञ्चाक्षर मन्त्र कहलाता है। यद्यि इसमें छः अक्षर लिये गये हैं। प्रत्येक मनुष्यका कर्तव्य है कि वह परमात्माकी स्तुति करे। जिस प्रभुने जन्म दिया है, उसका समरण करे। एक परमात्माके द्वारा शरीर मिला है, उसीसे ज्ञान प्राप्त होता है। इसी कारण संध्यामें गायत्री मन्त्रका जप करते हैं। गायत्री सब वेदोंकी माता है। गायत्री मन्त्रमें सवितारूपी परमात्माका ध्यान करते हैं, जो धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष प्रदान करनेवाला है।

## ईश्वरकी सत्ता और उसका रचना-कौशल

जो सिवता तीनों लोकोंको प्रकाश देता है, उसे नमस्कार है। चौदह लोकोंमेंसे प्रधान तीन लोक भूर्भुवः स्वः हैं। जनलोकमें अनेक जीवजन्तु रहते हैं। गौरीशंकर पर्वत-शिखरकी ऊँचाईके बराबर गहरे महासागरोंमें सुन्दर मछिखाँ रहती हैं। इंगलैंडके अजायब-घरमें चार-पाँच मील नीचे-की सुन्दर मछित्याँ हैं, उनके मस्तकपर वैसी ही सुनहरी पट्टी है जैसी हमारे देशकी स्त्रियाँ बिंदियाँ बाँघती हैं। इतने गहरे समुद्रमें ऐसी सुन्दर मछिलयाँ किसने बनायीं। एक परमात्मा ही सबका बनानेवाला है। इसी तरह पृथ्वीपर अनेक जीव-जन्तु हैं। कितने सुन्दर नर-नारी हैं, कितने फूल-पत्ते हैं। एक ही स्थानपर गेंदा और गुलाव दोनों पैदा होते हैं, पर दोनों अपने-अपने रूप और गुण रखते हैं, अपनी-अपनी सुगन्य रखते हैं। बिल्ली, कुत्ते, बछड़े कैसे उछलते-कृदते हैं। उनमें क्या शक्ति भरी है। उनको देखकर हमारा मन उछलने लगता है। कैसे-कैसे पश्नी हैं। मोरकी कैसी सुन्दर पूँछ है। कोयलकी कैसी सुन्दर बोली है। सुगोका कैसा सुन्दर कण्ठ है और उसकी चोंच कितनी सुन्दर है। इन सबका वनानेवाला कोई-न-कोई अवश्य है। इसी तरह आकाशमें कैसे-कैसे यह चलते रहते हैं और समय-समयपर अपना प्रकाश देते हैं। नक्षत्र अपना भ्रमण करते रहते हैं। सूर्य इजारों मील दूर है, पर उदय होते ही आठ मिनटमें हमारे पास उसकी किरणें आ जाती हैं। ये सब ग्रह अपनी-अपनी कक्षामें हैं। यदि एक भी टूटे तो संसारमें प्रलय हो जाय, पर वही परमात्मा सबको चला रहा है। वह सबमें विचरने-वाला सब कुछ देखने तथा करनेवाला है। जैसे माता अपनी संतानकी देख-रेख करती है वैसे ही परमात्मा भक्तकी रक्षा करता है। उस भगवान्की सत्ता बुद्धने भी मानी है और उसे पानेके लिये नियम बतलाये हैं। सदाचार, यम, नियम-द्वारा हृदय शुद्ध करनेका आदेश दिया है। सत्य बोले हृदय पवित्र करे, तब ज्ञान-चक्षुसे परमात्माका दर्शन हो।

परमात्मा इस शरीरके अंदर बैठा है जैसे कोई मोटरमें सवार हो। शरीर कपड़ेकी तरह है, जिसे हम जीर्ण होनेपर बदल लेते हैं। आत्मा सब जीवोंमें एक-सा है। मच्छड़में वही आत्मा है। मच्छड़ कानमें कहता है मैं भी वही हूँ। मक्सी उड़ती रहती है, उसे भी दुःख या सुख होता है। उस आत्माका दर्शन पवित्र हृदयवालेको हर जगह होता है। शीशोकी तरह मन उज्ज्वल करे, बुद्धिको शीशोके समान

निर्मल कर ले, तब ध्यान आता है। आत्मा स्तकी त जो मणियोंको गूँथे रहती है। वह कीट-पतंगमें रहती पहली शिक्षा इन बातोंसे मिलती है कि परमात्मा है। उ सत्ता नित्य है। दूसरी शिक्षा यह मिलती है कि जब परम सबमें है तो कौन किसे मारे, किसे कष्ट दे। कोई अप कष्ट नहीं देता। वैसे ही एक परमात्माका सब वैभव वही हममें और तुममें है— अब हों कासों बैर करों।

### उपयोगी नियम

प्रत्येक मनुष्यको ऐसा कोई काम नहीं करना च जो वह मातासे न कह सके। ऐसा नियम मैंने किया ह इस नियमसे मैं कई पापोंसे बचा, मुझे शक्ति मिली मेरा जीवन उत्साह और दिव्य ज्योतिसे उज्ज्वल होता ग

### परम उपयोगी बातें

जो काम करे वह परमात्मा श्रीकृष्णको अपंण 'कर ह ईश्वरको पवित्र भाव, पवित्र विचार अर्पण किये जाते हैं। व्यवहार परमात्माको अच्छे नहीं लगते । ईश्वर सत्यका प्रे है। पाँचवीं शिक्षा मुझे यह मिली कि ब्रह्मचर्य-व्रत पालन के सब धमोंसे हिंदू-धर्ममें एक विशेषता यह है कि वह ब्रह्मचर महत्त्व बतलाता है । ब्रह्मचर्य जीवन है । ब्रह्मचर्य पालनकर पचीस वर्षतक विद्या प्राप्त करे। संध्या नि कर्म और ईश्वर-प्रार्थना कर शरीर और आत्माको पुष्ट के पचीससे पचासतक गृहस्य बने, कुल-मर्योदाका पालन व माता-िपताकी सेवा करे, अपनी पत्नीके सिवा अन्य ही मातृभाव रक्खे । संतान पैदा करे, सामाजिक जीवन विता अतिथि-सत्कार, श्राद्ध, तर्पण, कुटुम्य-पालन करे। प्चा पचहत्तरतक वानप्रस्थ रहे । गृहस्थीका भार संतानको दे वं उनको शिक्षा देकर उनका जीवन उज्ज्वल करे। परमार की ओर लक्ष्य बढ़ावे। पचहत्तर वर्षके उपरान्त संन्या हो । लोक-सुखसे विमुख हो, परमात्माका चिन्तन औ ध्यान करे।

ब्रह्मचर्यका आजीवन पालन करे। केवल मंतान प्रां के लिये विवाह कहा गया है, विपयमोगके लिये नहीं। र जीव भोग-विलासमें लिस रहते हैं, केवल मनुष्य विवेश अपना जीवन उज्ज्वल करता है, प्राणायाम कर मन है इन्द्रियोंको रोकता है। मनुष्य परोपकार कर अपना है दूसरोंका हित करता है। एक बार मेरे वर्चोंको एक अंग्रेड ापित्तसे बचाया या, मैं उसके उपकारको नहीं भूल सकता।

यदि पाप किया है तो प्रायश्चित्त कर ले, फिर आगे पाप करे। सबेरे और शामको संध्या कर ईश्वरसे प्रार्थना कर । जैसे स्नानसे शरीर शुद्ध होता है, बैसे ही मजनसे द्रय। सबसे पहले धर्मभार और परमात्माका स्मरण, दूसरा ग्रम माता-पिता और गुरुकी सेवा, तीसरा काम प्राणिमात्र-ग्रा लाभ, चौया काम देशसेवा और तब जगत्की सेवा-ग्रा भार ले।

### विद्यार्थियोंसे

'यह शरीर परमात्माका मन्दिर है। इसमें ईश्वरका निवास है। सदैव उसको अपने भीतर अनुभव करो और इस मन्दिरको कभी अपवित्र न होने दो। इस मन्दिरको अपवित्र बना देनेवाली कुछ बातें हैं जिनसे सदा बचो। भूलकर भी स्वप्नमें भी असत्य मुँहसे न निकले, इसकी कोशिश बराबर करो। यदि कहीं भूलसे झूठ निकल जाय तो उस असत्यके लिये प्रार्थना करो, क्षमा माँगो, सच्चे और पवित्र हृदयसे उसके चरणोंमें गिरो और पुनः असत्य न बोलनेका बत लो। उसे अपना प्राण देकर भी पालो।

इस पवित्र मन्दिरका रक्षक ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य ही हमें वह आत्मबल देता है जिसके द्वारा हम संसारको जीत सकते हैं। ब्रह्मचर्यकी ही यह महत्ता है कि मेघनादको परास्त करनेके लिये लक्ष्मण-जैसा ब्रह्मचारी चुना गया। अर्जुनने भी ब्रह्मचर्यके बल्रेस जयद्रथको हराया था। महावीर, भीष्म, अर्जुन, लक्ष्मण, शङ्कर ब्रह्मचर्यकी मूर्ति हैं। हम ब्रह्मचर्यके द्वारा अपने शरीरके भीतर वह विद्युत् शक्ति भर सकते हैं जिसे प्राप्तकर हम विश्वविजयी बन सकते हैं। लक्ष्मण और अर्जुनको सदा ध्यानमें रक्खो। ब्रह्मचर्यके पालनमें उनका स्मरण बड़ी सहायता देगा। भारतवर्षका मस्तक इन्हीं ब्रह्मचारियोंने कँचा एक्खा है और आज इसकी रक्षाका भार तुम्हारे सिरपर है। महापुरुषोंके चित्र अपने कमरेमें लगा लो और उन्हींके उपदेश एवं आचरणपर अपने मनको लगाओ। हृदयको कभी कल्जपित न होने दो। मनको सदा प्रफुल्ल और उल्लित रक्खो।

तुमलोग धर्मके सैनिक हों, धर्मकी रक्षांके लिये सरस्वतीके सैनिक हो । सैनिक-आदर्श अपने सामने रक्खों । प्रातःकाल पाँच बजेके पूर्व अवश्य विस्तर छोड़ दो और नित्य-कर्मादिसे निवृत्त होकर एकान्तमें भगवान्से प्रार्थना करों ।

आह्निक (डायरी) लिखनेसे मनुष्यको उन्नतिमें बहुत सहायता मिलती है। संसारके अनेक महापुरुपोंके चरित्रमें यह पाओगे कि वे अपनी दुर्बलताको डायरीमें नोट करते जाते थे और उसे दूर करनेके लिये भी अथक प्रयत्न करते जाते थे। डायरीमें अपना इदय खोलकर रख दो। वहाँ अपने सम्मुख भगवान्को समझकर अपनी बुराइयों, दोपों और अपराधोंके लिये पश्चात्ताप करो और परमात्मासे क्षमा माँगो। तुम्हारे जीवनको पवित्र, मुखी, नियमयुक्त बनानेके लिये गीताका यह स्रोक बहुत लाभदायक सिद्ध होगा—

### युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु । युक्तस्यमावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥

सभी बातोंमें संयम सीखो। वाणीमें संयम, भोजनमें संयम रक्खो और अपने सभी कार्योंमें शीलवान् बनो। शील-से ही मनुष्य मनुष्य बनता है। 'शीलं परं भूषणम्'। शील ही पुरुषका सबसे उत्तम भूषण है।

कठोर काममें अनवरत लगे रहनेका अभ्यास डालो।
पढ़ते समय सारी दुनियाको एक ओर रख दो और पुस्तकोंमें, लेखककी विचारघारामें हूब जाओ। यही
तुम्हारी समाधि है, यही तुम्हारी उपासना है और यही
तुम्हारी पूजा है। कठिन परिश्रम करना सीखो।
खूब गड़कर, जमकर मेहनत करो और अपने उच्च और
पितृत्र आदर्शको कभी मत भूलो। शास्त्र और शस्त्र, बुद्धिबल
और बाहुबल, दोनोंका उपार्जन करो। सादा जीवन और उच्च
विचारका आदर्श न भूलो। स्त्री-जातिका सदा आदर करो। जो
बड़ी हैं उन्हें माताके समान देखो। जो वरावरकी हैं, उन्हें
वहनके समान और जो छोटी हैं उन्हें पुत्रीके समान देखो।
उनके प्रति कभी कोई रूखापन या अपराध न करो।

### महात्मा गाँधी

(पूरा नाम—श्रीमोहनदास कर्मचन्द गाँषी, जन्म-षि सं १९२५ आश्विन कृष्ठ १२ (ई० सन् १८६९, २ अधूरा), जन्म-स्थान—पोरचंदर अथवा सुदामापुरी (काठियाबाड ), पिताक नाम—श्रीकर्मचन्दजी गाँधी, माताका नाम पुतलीवाई, देहावसन—३० जनवरी १९४८)

### ईश्वरके अस्तित्वकी अनुभूति

ं भें घुँधले तौरपर जरूत यह अनुभव करता हूँ कि जब मेरे चारों ओर सब कुछ बदल रहा है, मर रहा है, तब भी इन सब परिवर्तनोंके नीचे एक जीवित शक्ति है जो कभी नहीं



बदलती, जो सबको एकमें ग्रथित करके रखती है, जो नयी सृष्टि करती है, उसका संहार करती है और फिर नये सिरेसे पैदा करती है। यही शक्ति ईश्वर है, परमात्मा है। मैं मानता हूँ कि ईश्वर जीवन है, सत्य है, प्रकाश है। वह प्रेम है। वह परम मङ्गल है।

#### जीवनमें ईश्वरका स्थान

'आजकल तो यह एक पैज्ञान-सा बन गया है कि जीवनमें ईश्वरका कोई स्थान नहीं समझा जाता और सच्चे बरमें अडिग आस्था रखनेकी आवश्यकताके बिना ही विश्वेच जीवनतक पहुँचनेपर जोर दिया जाता है। '''' पर मेरा अपना अनुभव तो मुझे इसी शानपर ले जाता है कि जिसके नियमानुसार सारे विश्वका संचालन होता है, उस शाश्वत नियममें अचल विश्वास रक्खे बिना पूर्णतम जीवन सम्मव नहीं है। इस विश्वाससे विहीन व्यक्ति तो समुद्रसे अलग आ पड़नेवाली उस बूँदके समान है जो नष्ट होकर ही रहती है।'

### ईश्वर और उसकी साधना

" यदि हमारे अंदर सची श्रद्धा है, यदि हमारा हृदय वास्तवमें प्रार्थनाशील है तो हम ईश्वरको प्रलोभन नहीं देंगे, उसके साथ शर्ते नहीं करेंगे। हमें उसके आगे अपनेको शून्य—नगण्य—कर देना होगा। " जबतक हम अपनेको शून्य—नगण्य कहीं पहुँचा देते, तबतक हम अपने अंदरके दोषोंको नहीं हटा सकते। ईश्वर पूर्ण आत्म-समर्पणके बिना संतुष्ट नहीं होता। वास्तविक स्वतन्त्रताका

इतना मृस्य वह अवस्य चाहता ह । और जिस क्षण मनुष इस प्रकार अपनेको भुला देता है, उसी क्षण वह अपनेशे प्राणिमात्रकी सेवामें लीन पाता है । वह उसके लिये आनर और अम-परिहारका विषय हो जाती है । तब वह एक विस्कुल नया मनुष्य हो जाता है और ईश्वरकी सिक्षी सेवामें अपनेको खपाते हुए कभी नहीं यकता।

#### रामनाम

···· करोड़ोंके हृदयका अनुसंधान करने और उनी ऐक्य भाव पैदा करनेके लिये एक साथ रामनामकी धुन जैसा दूसरा कोई सुन्दर और सवल साधन नहीं है। इर्र नौजवान इसपर एतराज करते हैं कि मुँहसे रामनाम बोल्ले क्या लाभ जब कि हृदयमें जबर्दस्ती रामनामकी धुन जान नहीं की जा सकती। लेकिन जिस तरह गायनविद्या-विशास जनतक सुर नहीं मिलते। बरावर तार कसता रहता है औ ऐसा करते हुए जैसे उसे अकस्मात् योग्य खर मिल नात है। उसी तरह इस भी भावपूर्ण हृदयसे रामनामका उनारण करते रहें तो किसी-न-किसी वक्त अकस्मात् ही हरपके बुपे हुए तार एकतान हो जायँगे। यह अनुभव हैं। अकेलेका नहीं हैं। कई वृत्तरींका भी है। मैं खुद इस बातवा साक्षी हूँ कि कई एक नटखट लड़कोंका त्कानी खभाव निरन्तर रामनामके उच्चारणते दूर हो गया और वे राममर्ग बन गये हैं। लेकिन इसकी एक शर्त है। धुँहरे रामनाम बोलते समय वाणीको हृदयका सहयोग मिलना नाहिये। क्योंकि भावनाशून्य शब्द ईश्वरके दरवारतक नहीं पहुँकी।

के बलसे वानर-सेनाने रावणके छक्के छुड़ा दिये, रामनापके सहारे हनुमानने पर्वत उठा लिया और राक्षसंके घर अनेक सास रहनेपर भी सीता अपने सतीलको बचा छकी। भरते चौदह सालतक प्राण धारण कर रक्ला; क्योंकि उनके कण्डे रामनामके सिवा दूसरा कोई शब्द न निकलता था। इन्हरं तुळसीदासने कहा कि कल्लिकालका मक थो शलनेक विषे रामनाम ले ।

'इस तरह प्राकृत और संस्कृत दोनों प्रकारके मनुष्य तमनाम लेकर पवित्र होते हैं। परंतु पावन होनेके लिये तमनाम हृदयसे लेना चाहिये, जीम और हृदयको एक-त्स करके रामनाम लेना चाहिये। मैं अपना अनुभव सुनाता हूँ। मैं संसारमें यदि व्यभिचारी होनेसे बचा हूँ तो रामनाम-की बदौलत। मैंने दावे तो बड़े-बड़े किये हैं, परंतु यदि मेरे पास रामनाम न होता तो तीन स्त्रियोंको मैं बहिन कहनेके लायक न रहा होता। जब-जब मुझपर विकट प्रसंग आये हैं, मैंने रामनाम लिया है और मैं बच गया हूँ। अनेक संकटोंसे रामनामने मेरी रक्षा की है।'

'मेरा विश्वास है कि रामनामके उश्चारणका विशेष महत्त्व है। अगर कोई जानता है कि ईश्वर सचमुच उसके हृदयमें बसता है, तो मैं मानता हूँ कि उसके लिये मुँहसे रामनाम जपना जरूरी नहीं है। लेकिन मैं ऐसे किसी आदमीको नहीं जानता। उल्टे, मेरा अपना अनुभव कहता है कि मुँहसे रामनाम जपनेमें कुछ अनोखापन है; क्यों या कैसे, यह जानना आवश्यक नहीं।'

'जिन्हें योड़ा भी अनुभव है, वे दिलसे गायी जानेवाली रामधुनकी, यानी भगवान्का नाम जपनेकी शक्तिको जानते हैं। मैं लाखों सिपाहियोंके अपने बैण्डकी लयके साथ कदम उठाकर मार्च करनेसे पैदा होनेवाली ताकतको जानता हूँ। फौजी ताकतने दुनियामें जो बरबादी की है, उसे रास्ते चलनेवाला भी देख सकता है। हालाँ कि यह कहा जाता है कि लड़ाई खतम हो गयी, फिर भी उसके बादके नतीजे लड़ाई-से भी ज्यादा बुरे साबित हुए हैं। यही फौजी ताकतके दिवालियापनका सबूत है।

मैं विना किसी हिचिकिचाहटके साथ कह सकता हूँ कि लाखों आदिमियोंद्वारा सच्चे दिलसे एक ताल और लयके साथ गायी जानेवाली रामधुनकी ताकत फौजी ताकतके दिखावेसे विल्कुल अलग और कई गुना बढ़ी-चढ़ी होती है । दिलसे भगवान्का नाम लेनेसे आजकी बरबादीकी जगह टिकाऊ शान्ति और आनन्द पैदा होगा।

'जो रामनामका प्रचार करना चाहता है, उसे खयं अपने हृद्यमें ही उसका प्रचार करके उसे ग्रुद्ध कर लेना चाहिये और उसपर रामनामका साम्राज्य स्थापित करके उसका प्रचार करना चाहिये। फिर उसे संसार भी ग्रहण करेगा और लोग भी रामनामका जप करने लगेंगे। लेकिन हर

किसी स्थानपर रामनामका जैसा-तैसा भी जप करना पाखण्ड-की वृद्धि करना है और नास्तिकताके प्रवाहका वेग बढ़ाना है।'

प्रामनामके प्रभावका आधार इस वातपर है कि आपकी उसमें सजीव श्रद्धा है या नहीं । अगर आप गुस्सा करते हैं, सिर्फ शरीर-हिफाजतके लिये नहीं, विहक मौज-शौकके लिये खाते और सोते हैं, तो समिश्चये कि आप रामनामका सच्चा अर्थ नहीं जानते । इस तरह जो रामनाम जपा जायगा, उसमें सिर्फ होठ हिलेंगे, दिलपर उसका कोई असर न होगा । रामनामका फल पानेके लिये आपको जपते समय उसमें लीन हो जाना चाहिये और उसका प्रभाव आपके जीवनके तमाम कामोंमें दिखायी पड़ना चाहिये ।

भी आदमी रामनाम जपकर अपनी अन्तरात्माको पिवत्र बना लेता है, वह बाहरी गंदगीको वरदाश्त नहीं कर सकता। अगर लार्लो-करोड़ों लोग सच्चे दृदयसे रामनाम जपैं तो न तो दंगे—जो सामाजिक रोग है—हों और न बीमारी हो। दुनियामें रामराज्य कायम हो जाय।

'विषय जीतनेका सुवर्ण नियम 'रामनाम' के सिवा कोई नहीं है।'

× × ×

'रामनाम उन लोगोंके लिये नहीं है जो ईश्वरको हर तरहसे फुसलाना चाहते हैं और हमेशा अपनी रक्षाकी आशा उससे लगाये रहते हैं।

'स्वप्नमें व्रतभंग हुआ तो उसका प्रायश्चित्त सामान्यतः अधिक सावधानी और जागृति आते ही रामनाम है।!

'विकारी विचारसे बचनेका एक अमोब उपाय रामनाम है।'

'कोई भी न्याधि हो, अगर मनुष्य हृदयसे रामनाम ले तो न्याधि नष्ट होनी चाहिये। रामनाम यानी ईश्वर, खुदा, अल्लाह, गाँड।

'रामनाम पोथीका बैंगन नहीं, वह तो अनुभवकी प्रसादी है। जिसने उसका अनुभव किया है, वहीं वह दवा दे सकता है, दूसरा नहीं।'

'प्राकृतिक चिकित्सामें मध्यिवन्दु तो रामनाम ही है न ! रामनामसे आदमी सुरक्षित वनता है । शर्त यह है कि नाम भीतरसे निकलना चाहिये ।'

'सत्य और अहिंसापर अमल करनेके लिंग

जितनी दवाइयाँ हैं उनमेंसे सबसे अच्छी दवाई रामनाम है।

'रामनामका जन्तर-मन्तरसे कोई बाह्ता नहीं।' 'सम्बा डाक्टर तो राम ही है।'

'श्रद्धापूर्चक रामनामका उद्यारण करनेसे एकाग्रचित्त हो सकते हैं।'

'रामनामका चमत्कार सब लोगोंको प्रतीत नहीं होता; क्योंकि वह हृद्यसे निकलना चाहिये। कण्ठसे तो तोता भी निकालता है।'

'भगवान् न मन्दिरमें है, न मस्जिदमें; न भीतर है, न बाहर; कहीं है तो दीनजनोंकी भूख और प्यासमें है। चलो, हम उनकी भूख और प्यास मिटानेके लिये नित्य कार्ते या ऐसी जात मेहनत उनके निमित्त रामनाम लेकर करें।'

'लेकिन अगर ईश्वरका नाम जपनेवाले लोग शराब पीते हैं, व्यभिचार करते हैं, बाजारोंमें सङ्घ खेलते हैं, जूआ खेलते हैं और काला बाजार वगैरह करते हैं तो उनका रामधुन गाना बेकार है।'

'हमें तो ईश्वरका नाम भूलना ही नहीं चाहिये। हमारे दृदयमें जितनी बार धड़कन होती है उतनी बार तो, अर्थात् निरन्तर, हमें उसका चिन्तन जरूर करना चाहिये। इसमें स्वदेशी अवश्य सहायभूत है, परंतु दोनों बात एक नहीं है। स्वदेशी देहका धर्म है, ईश्वर-स्तवन आत्माका गुण है।

'' विषय जीतनेका सुवर्ण नियम रामनाम अथवा दूसरे कई ऐसे मन्त्रहें । द्वादश मन्त्रभी यही काम देता है । अपनी-अपनी भावनाके अनुसार मन्त्रका जप करना चाहिये । मुझे छड़कपनसे रामनाम सिखाया गया था । मुझे उसका सहारा बराबर मिछता रहता है, इससे मैंने उसे सुझाया है । जो मन्त्र हम जपें, उसमें हमें तल्छीन हो जाना चाहिये । मन्त्र जपते समय दूसरे विचार आवें तो परवा नहीं । फिर भी अद्धा रखकर मन्त्रका जप यदि करते रहेंगे तो अन्तको अवस्य सफछता प्राप्त करेंगे । मुझे इसमें रत्ती भर शक नहीं है । यह मन्त्र उसकी जीवन-डोर होगी और उसे तमाम संकटोंसे बचायेगी । ऐसे पवित्र मन्त्रोंका उपयोग किसीको आर्थिक छामके छिये हरगिज नहीं करना चाहिये। इस मन्त्रका चमत्कार है हमारी नीतिको सुरक्षित रखनेमें और यह अनुभव प्रत्येक साधकको थोड़े ही समयमें मिछ जायगा । हाँ, इतना

याद रखना चाहिये कि तोतेकी तरह इस मन्त्रको न पहे। उसमें अपनी आत्मा लगा देनी चाहिये। तोते यन्त्रकी तरह ऐसे मन्त्र पढ़ते हैं। हमें ज्ञानपूर्वक पढ़ता चाहिये " अवाञ्छनीय विचारोंको निवारण करतेकी भावना रखकर और वैसा करनेका मन्त्रकी शिंकमें विश्वास रखकर।

'जब तुम्हारे विकार तुमपर हावी होना चाहें। तब तुम घुटनोंके बल झककर भगवान्से मददकी प्रार्थना करो।' 'रामनाम अचूक रूपसे मेरी मदद करता है।'

'रामकी मदद लेकर हमें विकारोंके रावणका वध करना है और यह सम्भवनीय है। जो रामपर भरोसा रख सको तो तुम श्रद्धा रखकर निश्चिन्तताके साथ रहना। सबसे वड़ी बात यह है कि आत्मविश्वास कभी मत खोना। खानेका खूब नाप रखना, ज्यादा और ज्यादा तरहका भोजन न करना।'

'अभ्याससे ही चित्त एकाग्र होता है। ग्रुम और एर विषयमें लीन होनेसे एकाग्र बननेका अभ्यास हो सकता है। जैसे—कोई रोगीकी सेवा करनेमें, कोई चरखा चलानेमें और कोई खादीका प्रचार करनेमें। श्रद्धापूर्वक रामनामका उच्चारण करनेसे एकाग्र हो सकते हैं।

(राम-जपके द्वारा पापहरण इस प्रकार होता है। गुढ़ भावसे नाम जपनेवाळों में श्रद्धा होती ही है—नाम-जपके द्वारा पापहरण होगा ही। इस निश्चयसे वह आरम्भ करता है। पापहरण अर्थात् आत्मग्रुद्धि। श्रद्धाके साथ नाम जपनेवाळा थक ही नहीं सकता अर्थात् जो जीभसे बोळा जाता है। वह अन्तमें दृदयमें उतरता है और उससे आत्माकी ग्रुद्धि होती है। यह अनुभव निरपवाद है। मानस-शास्त्रियोंका भी यही विचार है कि मनुष्य जैसा विचार करता है। त्राम-जपस है। रामनाम इस नियमका ही अनुसरण करता है। नाम-जपस मिरी श्रद्धा अट्टर है। नाम-जपकी जिसने खोज की। वह अनुभवी था और उसकी यह खोज अत्यन्त महत्त्वकी है। यह मेरा दृढ़ विश्वास है। निरह्मरकी भी ग्रुद्धिका द्वार खुळा रहना चाहिये, यह नामजपसे होता है। (देखो गीता ९। २२, १०।१७) माळा इत्यादि एकाग्र होनेक साधन हैं।

पोना-हँसना दिलमेंसे निकलता है । मनुष्य दुःख मानकर रोता है। उसी दुःखको सुख मानकर हँमता है। इसीलिये राम-नामका सहारा चाहिये। सब उनको अर्पण करना तो आनन्द-ही-आनन्द है।'

आश्चर्य है, वैद्य मरते हैं, डाक्टर मरते हैं, उनके पीछे हम भटकते हैं। लेकिन राम जो मरता नहीं है, हमेशा जिंदा रहता है और अचूक वैद्य है, उसे हम भूल जाते हैं।

'इसी तरह बूढ़े, वरुचे, जवान, धनी, गरीब सबको मरते हुए पाते हैं तो भी संतोषसे बैठना नहीं चाहते हैं, लेकिन थोड़े दिनके जीनेके लिये रामको छोड़ सब प्रयत्न करते हैं।'

'कैसा अच्छा हो कि इतना समझकर हम राम-भरोसे रहकर जो व्याधि आवे, बरदाश्त करें और अपना जीवन आनन्दमय बनाकर व्यतीत करें।'

'नामकी महिमा सिर्फ तुल्सीदासने ही गायी है, ऐसा नहीं है । बाइविलमें भी मैं वही पाता हूँ । दसवें रोमनके १३ कलममें कहते हैं जो कोई ईश्वरका नाम लेंगे वे मुक्त हो जायेंगे।'

("For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved." The New Testament Romans 10: 13)

'मनुष्य जानता है कि जब मरनेके नजदीक पहुँचता है सिवा ईश्वरके कोई सहारा नहीं है, तो भी रामनाम छेते हिर्चाकचाहट होती है। ऐसा क्यों ?'

### प्रार्थना

'''''''पार्थना करना याचना करना नहीं है। वह तो आत्माकी पुकार है।'

'हम जब अपनी असमर्थता खूब समझ लेते हैं और सब कुछ छोड़कर ईश्वरपर भरोसा करते हैं तब उसी भावना-का फल प्रार्थना है।'

'एक मनुष्यको हम पत्र लिखते हैं। उसका भला-बुरा उत्तर मिलता भी है और नहीं भी मिलता। वह पत्र आखिर कागजका दुकड़ा ही है। ईश्वरको पत्र लिखनेमें न कागज चाहिये, न कलम-दावात ही और न शब्द ही। ईश्वरको जो पत्र लिखा जाता है उसका उत्तर न मिले, यह सम्भव ही नहीं। उस पत्रका नाम पत्र नहीं, प्रार्थना है, पूजा है। मन्दिरमें जाकर ऐसे करोड़ों लोग प्रतिदिन लिखते हैं और उन्हें श्रदा है कि उनके पत्रका उत्तर भगवानने दे

ही दिया है । यह निरपवाद सिद्धान्त है—भक्त भले ही उसका कोई बाह्य प्रमाण न दे सके। उसकी श्रद्धा ही उसका प्रमाण है। उत्तर प्रार्थनामें ही सदा रहा है, भगवान्-की ऐसी प्रतिश्रा है।

"" 'प्रार्थना या भजन जीभरे नहीं हृदयरे होता है। इसीसे गूँगे, तुतले, मूढ़ भी प्रार्थना कर सकते हैं। जीभपर अमृत हो और हृदयमें हलाहल तो जीभका अमृत किस कामका ! कागजके गुलाबसे सुगन्ध कैसे निकल सकती है!'

''''''स्तुति, उपासना, प्रार्थना अन्ध-विश्वास नहीं, बल्कि उतनी अथवा उससे भी अधिक सच वातें हैं, जितना कि हम खाते हैं, पीते हैं, चलते हैं, बैठते हैं ये सच हैं। बल्कि यों भी कहनेमें अत्युक्ति नहीं कि यही एकमात्र नच है; दूसरी सब बातें झूठ हैं, मिथ्या हैं।

'ऐसी उपासना, ऐसी प्रार्थना वाणीका वैभन्न नहीं है। उसका मूल कण्ठ नहीं, बल्कि हृदय है। अतएव यदि हम हृदयको निर्मल बना छें, उसके तारोंका सुर मिला छें तो उसमेंसे जो सुर निकलता है, वह गगनगामी हो जाता है। उसके लिये जीभकी आवश्यकता नहीं। यह तो स्त्रमात्रतः ही अद्भुत वस्तु है। विकाररूपी मलकी शुद्धिके लिये हार्दिक उपासना एक जीवन-जड़ी है।

### साधु-जीवन

" 'साधु-जीवनसे ही आत्म-शान्तिकी प्राप्ति सम्भव है। यही इहलोक और परलोक, दोनोंका साधन है। साधु-जीवनका अर्थ है सत्य और अहिंसामय जीवन, सम्पूर्ण जीवन। भोग कभी धर्म नहीं बन सकता, धर्मकी लड़ तो त्यागमें ही है।'

### × × × भक्ति

'भक्ति-धारा लेखनीसे नहीं वह सकती । वह बुद्धिका विषय नहीं है। वह तो द्धृदयकी गुफामेंसे ही निकल सकती है; और जब वहाँसे फूट निकलेगी, तब उसके प्रवाहको कोई भी शक्ति नहीं रोक सकेगी । गङ्गाके प्रवल प्रवाहको कौन रोक सकता है ?'

# पूजा-मानकी भूख भक्ति नहीं।

'जो भक्त स्तुति या पूजाका भूखा है, जो मान न

मिलनेसे चिद जाता है, वह भक्त नहीं है। भक्तकी सची सेवा आप भक्त बननेमें है।

× × ×

#### सत्य

'मत्य' शब्द 'सत्'से बना है। सत्का अर्थ है अस्ति— सत्य अर्थात् अस्तित्व। सत्यके बिना दूसरी किसी चीजकी हस्ती ही नहीं है। परमेश्वरका सन्चा नाम ही 'सत्' अर्थात् 'सत्य' है।'

'इस सत्यकी आराधनाके लिये ही हमारा अस्तित्व, इसीके लिये हमारी प्रत्येक प्रवृत्ति और इसीके लिये हमारा प्रत्येक क्वासोच्छ्वास होना चाहिये। ऐसा करना सीख जानेपर दूसरे सब नियम सहजमें हमारे हाथ लग जा सकते हैं। उनका पालन भी सरल हो जा सकता है। सत्यके बिना किसी भी नियमका शुद्ध पालन अशक्य है।

'सत्यकी आराधना भक्ति है और भक्ति 'सिर हथेली-पर लेकर चलनेका सौदा' है, अथवा वह 'हरिका मार्ग' है जिसमें कायरताकी गुंजाइश नहीं है, जिसमें हार नामकी कोई चीज है ही नहीं। वह तो 'मरकर जीनेका मन्त्र' है।

'''सत्य एक विशाल दृक्ष है। उसकी ज्यों-ज्यों सेवा की जाती है, त्यों-त्यों उसमें अनेक फल आते हुए दिखायी देते हैं। उनका अन्त ही नहीं होता। ज्यों-ज्यों हम गहरे पैठते हैं, त्यों-त्यों उनमेंसे रत्न निकलते हैं, सेवाके अवसर हाय आते रहते हैं।

### शुद्ध सत्यकी शोध

''''राग-द्वेषादिसे भरा हुआ मनुष्य सरल हो सकता है; वह वाचिक सत्य भले ही पाल ले, पर उसे गुद्ध सत्यकी प्राप्ति नहीं हो सकती। गुद्ध सत्यकी शोध करनेके मानी हैं राग-द्वेषादि द्वन्द्वसे सर्वथा मुक्ति प्राप्त कर लेना।'

#### अहिंसा

अहिंसा मानो पूर्ण निर्दोषता ही है । पूर्ण अहिंसाका अर्थ है प्राणिमात्रके प्रति दुर्भावका पूर्ण अभाव ।'

'( अहिंसामें ) किसीको न मारना इतना तो है ही, कुविचारमात्र हिंसा है। उतावल ( जल्दबाजी ) हिंसा है। जिध्या-भाषण हिंसा है। द्वेष हिंसा है। किसीका बुरा चाहना

हिंसा है। जगत्के लिये जो आवश्यक वस्तु है। उसप रखना भी हिंसा है।

' अहिंसा बिना सत्यकी खोज असम्भव है। और सत्य ऐसे ओतप्रीत हैं, जैसे सिक्केके दोनों चिकनी चकतीके दो पहलू। उसमें किसको उल किसे सीधा ! तथापि अहिंसाको साधन और सत्यक मानना चाहिये।'

सत्यके दर्शन विना अहिंसाके हो ही नहीं इसीलिये कहा है कि 'अहिंसा परमो धर्मः' ।

" अहिंसा कोई ऐसा गुण तो है नहीं जो सकता है। यह तो एक अंदरसे बढ़नेवाली चीज का आधार आत्यन्तिक व्यक्तिगत प्रयत्न है।'

× × ×

प्रमकी मात्रा अधिक है, असत्यसे सत्य अधिक है बाजी और जोर-जब तो बीमारियाँ हैं; सत्य और स्वास्थ्य हैं। यह बात कि संसार अभीतक नष्ट नहीं है, इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कि संसारमें रोग स्वास्थ्य है।

अगर मनुष्य और पशुके बीच कोई मौं।
सबसे महान् अन्तर है तो वह यही है कि मनुष्य
इस धर्मका अधिकाधिक साक्षात्कार कर सकता
अपने व्यक्तिगत जीवनमें उसपर अमल भी कर स
संसारके प्राचीन और अर्वाचीन सब संत पुरुष अ
शक्ति और पात्रताके अनुसार इस परम जीवन-धर्म
उदाहरण थे। निस्संदेह यह सच है कि हमारे ३
हुआ पशु कई बार सहज विजय प्राप्त कर लेता है
यह सिद्ध नहीं होता कि यह धर्म मिथ्या है। इससे
यह सिद्ध होता है कि यह आचरणमें कठिन है।'

्जब मनुष्य अपनेमें निर्दोष होता है तो व नहीं बन जाता। तव वह सिर्फ सन्ना आदमी व अपनी वर्तमान स्थितिमें हम आंशिक रूपसे म आंशिक रूपसे पशु हैं और अपने अज्ञान, विक उद्दण्डतामें कहते हैं कि हम धूँसेका जवाव धूँसे और इस कार्यके लिये कीधकी उपयुक्त मात्रा अ पैदा करते हैं तो अपनी योनिक तात्पर्यकी उचित ढंगपर पूर्ति करते हैं। हम यह मान छेते हैं कि प्रतिहिंसा या बदला हमारे जीवनका नियम है, जब कि प्रत्येक शास्त्रमें हम देखते हैं कि प्रतिहिंसा कहीं अनिवार्य नहीं, बल्कि क्षम्य मानी गयी है। संयम—नियन्त्रण—अलबत्ता अनिवार्य है। "" संयम हमारे अस्तित्वका मूल मन्त्र है। सर्वोच्च पूर्णताकी प्राप्ति सर्वोच्च संयमके विना सम्भव नहीं। इस प्रकार कष्ट-सहन मानव-जातिका बैज (पहिचानका छक्षण) है।'

 $\times$   $\times$   $\times$ 

'''''अहिंसा और कायरता परस्पर-विरोधी शब्द हैं। अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण है; कायरता बुरी-से-बुरी बुराई है। अहिंसाका मूल प्रेममें है; कायरताका घृणामें। अहिंसक सदा कष्ट-सहिष्णु होता है, कायर सदा पीड़ा पहुँचाता है। सम्पूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता है'''।'

#### . ब्रह्मचर्य

'ब्रह्मचर्यके मूल अर्थको सब याद रक्लों। ब्रह्मचर्य अर्थात् ब्रह्मकी--सत्यकी शोधमें चर्या अर्थात् तत्सम्बन्धी आचार। इस मूल अर्थमें सर्वेन्द्रिय-संयमरूपी विशेष अर्थ निकलता है।'

" महाचर्यका अर्थ है मन, वचन और कायासे समस्त इन्द्रियोंका संयम । " जबतक अपने विचारोंपर इतना कब्जा न हो जाय कि अपनी इच्छाके बिना एक भी विचार न आने पाये, तबतक वह सम्पूर्ण ब्रह्मचर्य नहीं।'

"" इस ब्रह्मचर्यका पालन बहुत कठिन, करीब-करीव असम्भव माना गया है। इसके कारणकी खोज करनेसे मालूम होता है कि ब्रह्मचर्यको संकुचित अर्थमें लिया गया है। जननेन्द्रिय-विकारके निरोधभरको ही ब्रह्मचर्यका पालन मान लिया गया है। मेरे ख्यालमें यह व्याख्या अधूरी और गलत है। विषयमात्रका निरोध ही ब्रह्मचर्य है। निःसंदेह जो अन्य इन्द्रियोंको जहाँ-तहाँ भटकने देकर एक ही इन्द्रिय-को रोकनेका प्रयत्न करता है, वह निष्फल प्रयत्न करनेवाली

कानसे विकारी वातें सुनना, आँखसे विकार उत्पन्न करनेवाली वस्तु देखना, जीभसे विकारोत्तेजक वस्तुका स्वाद लेना, हाय-से विकारोंको उभारनेवाली चीजको छूना और फिर भी जननेन्द्रियको रोकनेका इरादा रखना तो आगमें हाय डालकर जलनेसे यचनेक प्रयत्नके समान हैं। इसिल्ये जननेन्द्रियको

रोकनेका निश्चय करनेवालेके लिये इन्द्रियमात्रका, उनके विकारोंसे रोकनेका निश्चय होना ही चाहिये। ""मेरा तो यह निश्चित मत और अनुभव है कि यदि हम सब इन्द्रियोंको एक साथ वशमें करनेका अभ्यास डालें तो जननेन्द्रियको वशमें खनेका प्रयत्न तुरंत सफल हो सकता है।

'मुझे यह बात कहनीं ही होगी कि ब्रह्मचर्य-ब्रतका तय-तक पालन नहीं हो सकता, जबतक कि ईश्वरमें, जो जीता-जागता सत्य है, अट्टूट विश्वास न हो।'

#### अस्वाद

'ब्रह्मचर्यके साथ यह बत बहुत निकट सम्बन्ध रखनेवाला है। मेरे अनुभवके अनुसार इस बतका पालन करनेमें समर्थ होनेपर ब्रह्मचर्य अर्थात् जननेन्द्रिय-संयम विल्कुल सहज हो जाता है।'

'अस्वादका अर्थ होता है स्वाद न लेना। स्वाद मानी रस। जैसे दवाके खानेमें हम इसका विचार न रखते हुए कि वह स्वादिष्ट है या कैसी, शरीरको उसकी आवश्यकता समझकर उचित परिमाणमें ही सेवन करते हैं, वही बात अन्न-के विषयमें समझनी चाहिये। ''''किसी भी वस्तुको स्वाद लेनेके लिये चखना न्नतका भंग है। स्वादिष्ट लगनेवाली वस्तु-का अधिक परिमाणमें लेना तो अनायास न्नतका भंग हो गुया।'

'अस्वाद-व्रतका महस्व समझ लेनेपर हमें उसके पालनके लिये नया प्रयत्न करना चाहिये; इसके लिये चौबीसों बंटे खानेके बारेमें ही सोचते रहनेकी जरूरत नहीं। सिर्फ सावधानी-की, जाग्रतिकी पूरी आवश्यकता रहती है। ऐसा करनेसे थोड़े ही समयमें हमें मालूम हो जायगा कि हम कब स्वादके फेरमें पड़ते हैं और कब शरीर-पोषणके लिये खाते हैं। वह मालूम हो जानेपर हमें दृढ़तापूर्वक स्वादोंको घटाते ही जाना चाहिये।'

#### अस्तेय

'—अस्तेयका अर्थ है चोरी न करना।'''' दूसरेकी चीजको उसकी आज्ञाके बिना लेना तो चोरी है ही, पर मनुष्य अपनी मानी जानेवाली चीजकी भी चोरी करता है, जैसे—एक बाप अपने बच्चोंको जनाये बिना, उनसे छिपाने-की नीयत रखकर गुपचुप कोई चीज खा ले।' 'पर अस्तेय इससे बहुत आगे जाता है। एक चीजकी जरूरत न होते हुए, जिसके अधिकारमें वह है, उससे चाहे उसकी आज्ञा लेकर ही लें, तो वह भी चोरी है। अनावश्यक कोई भी वस्तु न लेनी चाहिये।'

'इससे सूक्ष्म और आत्माको नीचे गिराने या रखनेवाली चोरी मानसिक है। मनसे हमारा किसी चीजके पानेकी इच्छा करना या उसपर जूठी नजर डालना चोरी है।'

'वस्तुकी माँति ही विचारोंकी चोरी भी—चोरी होती है। अमुक उत्तम विचार हमें नहीं सूझा, पर अहंकारपूर्वक यह कहना कि हमें ही वह पहले सूझा, विचारकी चोरी है।'

### अपरिग्रह

—अपरिग्रहको अस्तेयसे सम्बन्धित समझना चाहिये। वास्तवमें चुराया हुआ न होनेपर भी अनावश्यक संग्रह चोरी-का-सा माल हो जाता है। परिग्रहका अर्थ है संचय या इकडा करना। सत्यशोधक, अहिंसक परिग्रह नहीं कर सकता।

ग्राम्य अपने परिग्रहकी जाँच करते रहें और जहाँतक बने उसे घटाते रहें । सञ्चे सुधारका, सञ्ची सम्यताका लक्षण परिग्रह बढ़ाना नहीं है, बिस्क विचार और इञ्छापूर्वक उसको घटाना है। परिग्रह घटाते जानेसे सञ्चा सुख और सञ्चा संतोष बढ़ता जाता है, सेवा-शक्ति बढ़ती है।

#### अभय

--अभयके मानी हैं बाहरी भयमात्रसे मुक्ति--मौतका भय, धन-दौलत छुट जानेका भय, कुटुम्ब-परिवारिवषयक भय, रोगभय, शस्त्र-प्रहारका भय, प्रतिष्ठाका भय, किसीके बुरा माननेका भय। भयकी यह पीढ़ी चाहे जितनी लंगी बढ़ायी जा सकती है।

·····भयमात्र देहके कारण हैं । देह-विषयक राग दूर

हो जानेसे अभय सहजमें प्राप्त हो जा सकता है। इस हिंडे मिद्रम होता है कि मयमात्र हमारी कल्पनाकी उपज है। धनसे, परिवारसे, शरीरसे 'अपनापन' हटा दें तो फिर मक् कहाँ ! 'तेन त्यक्तेन भुजीथाः' यह रामवाण वचन है। कुटम्ब, धन, देह ज्यों-के-त्यों रहें, कोई आपित्त नहीं, हके बारेमें अपनी कल्पना बदल देनी है। यह 'हमारे' नहीं, यह ईश्वरके हैं, 'मैं' उसीका हूँ; 'मेरी' कहलाने वाली इस संसारमें कोई भी वस्तु नहीं है, फिर मुत्ते भय किसके लिये हो सकता है ! इसलिये उपनिषदकारने कहा है कि 'उसका त्याग करके उसे मोग' अर्थात् हम उसके रक्ष बनें। वह उसकी रक्षा करने भरकी ताकत और सामग्री दे देगा। इस प्रकार स्वामी न रहकर हम सेवक हो जाये। शून्यवत् होकर रहें तो सहजमें भयमात्रको जीत लें, सहजमें शान्ति पा जायें, सत्यनारायणके दर्शन प्राप्त कर लें।'

#### ग्रेमं

े पिरे रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाइके निरन्तर जारी रहते हुए भी जीवन अटल रहता है। विनाइके निरन्तर जारी रहते हुए भी यह विक्व बराबर चलता ही रहता है। असत्यपर सत्य सदा जय पाता है। प्रेम पृणाको जीत लेता है। ईश्वर कीतानपर सदैव विजय पाता है।

एः 'जहाँ ग्रुद्ध प्रेम होता है वहाँ अधीरताको सान ही नहीं होता । ग्रुद्ध प्रेम देहका नहीं, आत्माका ही समाव है। देहका प्रेम विषय ही है। ' ' 'आत्म-प्रेमको कोई वन्धन बाधारूप नहीं होता है परंतु उस प्रेममें तपश्चर्या होती हैं और धैर्य तो इतना होता है कि मृत्युपर्यन्त वियोग रहे तो भी क्या हुआ ?'

'जगत्का नियमन प्रेम-धर्म करता है। मृत्युके होते हुए भी जीवन मौजूद ही है। प्रतिक्षण विष्यंस चल रहा है, परंतु फिर भी विश्व तो विद्यमान ही है। मत्य असत्य-पर विजय प्राप्त करता है, प्रेम द्वेपको परास्त करता है और ईश्वर निरन्तर शैतानके दाँत खट्टे करता है।'

× × संतोप

ध्देखनेमें आता है कि जिंदगीकी जरूरतोंको बड़ा<sup>ति</sup>

नुष्य आचार-विचारमें पीछे रह जाता है। इतिहास यही तलाता है। संतोषमें ही मनुष्यको सुख मिलता है। चाहिये तिना मिलनेपर भी जिस मनुष्यको असंतोष रहता है, उसे। अपनी आदतोंका गुलाम ही समझना चाहिये। अपनी तिकी गुलामीसे बढ़कर कोई दूसरी गुलामी आजतक नहीं खी। सब शानियोंने और अनुभवी मानस-शास्त्रियोंने, कार-पुकारकर कहा है कि मनुष्य स्वयं अपना शत्रु है और ह चाहे तो अपना मित्र भी बन सकता है। बन्धन और चि मनुष्यके अपने हायमें है। जैसे यह बात एकके लिये ची है, वैसे ही अनेकके लिये भी सची है। यह युक्ति केवल ादे और शुद्ध जीवनसे ही मिल सकती है।

× × × × संयम

'संयमहीन स्त्री या पुरुषको तो गया-बीता समिक्षये। न्द्रियोंको निरङ्कुश छोड़ देनेवालेका जीवन कर्णधारहीन विके समान है। जो निश्चय पहली चट्टानसे ही टकराकर र-चूर हो जायगी।'

× असत्य और व्यभिचार

'''''में तो असत्यको सब पापोंकी जड़ मानता हूँ। रि जिस संस्थामें झुठको बर्दाश्त किया जाता है, वह संस्था भी समाजकी सेवा नहीं कर सकती; न उसकी हस्ती ही रादा दिनोंतक रह सकती है।'''व्यिभचारी तीन दोष रता है। झुठका दोष तो करता ही है; क्योंकि अपने पापको प्रपाता है। व्यिभचारको दोष मानता ही है और व्यक्ति-। भी पतन करता है।'

'''''' थोड़ा-सा झ्ठ भी मनुष्यका नाश करता है, से दूभको एक बूँद जहर भी।'

× × × क्रोध

"" कोधके लक्षण शराव और अफीम दोनोंसे लिते हैं। शरावीकी माँति कोधी मनुष्य भी पहले आवेशवश लि-पीला होता है। फिर आवेशके मन्द होनेपर भी कोध घटा तो वह अफीमका काम करता है और वह मनुष्यकी दिको मन्द बना देता है। अफीमकी तरह वह दिमागको रेद डालता है। कोधके लक्षण कमशः सम्मोह, स्मृतिभ्रंश तर बुद्धनाश माने गये हैं।

सं वा अं ७७-

हिंदूधर्म

"'हिंदू वह है जो ईश्वरमें विश्वास करता है। आत्माकी अनश्वरता, पुनर्जन्म, कर्म-सिद्धान्त और मोक्षमें विश्वास करता है और अपने दैनिक जीवनमें सत्य और अहिंसाका अभ्यास करनेका प्रयत्न करता है और इसल्यि अत्यन्त व्यापक अर्थमें गोरक्षा करता है और वर्णाश्रम-धर्मको समझता है और उसपर चलनेका प्रयत्न करता है।

× × ×

" वर्णाश्रम-धर्म संसारको हिंदूधर्मकी अपूर्व मेंट है। हिंदूधर्मने हमें भयसे बचा लिया है। अगर हिंदूधर्म मेरे सहारेको नहीं आता तो मेरे लिये आत्महत्याके सिवा और कोई चारा नहीं होता। मैं हिंदू इसलिये हूँ कि हिंदूधर्म ही वह चीज है जो संसारको रहने लायक बनाता है।'

× × ×

'हिंदूधर्मकी प्रतिष्ठा सत्य और अहिंसापर निर्मर है और इस कारण हिंदूधर्म किसी धर्मका विरोधी नहीं हो सकता है। हिंदूधर्मीकी नित्य प्रदक्षिणा यह होनी चाहिये कि जगत्के सर्वप्रतिष्ठित धर्मोंकी उन्नति हो और उसके द्वारा सारे संसारकी।

> × × गीता और रामायण

X

ंमेरे लिये तो गीता ही संसारके सब धर्मग्रन्थोंकी कुञ्जी हो गयी है। संसारके सब धर्मग्रन्थोंमें गहरे-से-गहरे जो रहस्य भरे हुए हैं) उन सबको मेरे लिये वह खोलकर रख देती है।

× × ×

भगवद्गीता और तुल्सीदासकी रामायणसे मुझे अत्यधिक शान्ति मिलती है। मैं खुल्लमखुल्ला कबूल करता हूँ कि कुरान, बाइविल तथा दुनियाके अन्यान्य धर्मोंके प्रति मेरा अति आदरभाव होते हुए भी मेरे हृदयपर उनका उतना असर नहीं होता, जितना कि श्रीकृष्णकी गीता और तुल्सीदासकी रामायणका होता है।

× × ×

'रामचिरतमानसके लिये यह दावा अवश्य है कि उससे लाखों मनुष्योंको शान्ति मिली हैं; जो लोग ईश्वर-विमुख थे वे ईश्वरके सम्मुख गये हैं और आज भी जा रहे हैं। मानसका प्रत्येक पृष्ठ भक्तिसे भरपूर है। मानस अनुभवजन्य जानका भण्डार है।

#### प्रकीर्ण

जो सनुप्य अपनेपर काबृ नहीं रख सकता है। वह दूसरोपर कभी सञ्चा काबू नहीं रख सकता।

पानीका स्वभाव नीचे जानेका है। इसी तरह दुर्गण नीचे ले जाता है, इसलिये सहल होना ही चाहिये। सद्गुण केंचे ले जाता है। इसलिये मुश्किल-सा लगता है।

संकटका सामना करनेके बदले उससे दूर भागना उस श्रद्धासे इन्कार करना है, जो मनुष्यकी मनुष्यपर, ईश्वरपर और अपने आपपर रहती है । अपनी श्रद्धाका ऐसा दिवाला निकालनेसे बेहतर तो यह है कि इन्सान इक्कर गर व

जो दसरोंकी सेवा करता है उसके हृदयमें ईश्वर क्ष्

आप अपनी गरजसे रहता है।'

**धारीबोंकी सेवा ही ईश्वरकी सेवा है।** 

**इम ऑंडोंसे अ**सत्य कड़वे क्चन न निकाहें । का किसीकी निन्दा या गंदी वार्ते न सुनें । ऑखोंसे इतिरं विचलित करनेवाला कुछ न देखें, जीभरे सच ही वे ईश्वरका नाम जपें। कानोंसे भजन-कीर्तन सुनें। हमें व बढावे ऐसा कुछ सुनें और आँखोंसे ईश्वरकी सील दे संतजनींके दर्शन करें। जो ऐसा करेगा, वही सत्यके दर वायेगा ।

### श्रीअरविन्द

( जन्म---१५ अनस्त सन् १८७२ ई०, कल्प्यता । देहावसान---५ दिसम्बर १९५० ई० )

#### साधनाका सामान्य क्रम



त्मिना सदा छगे रहना ठीक नहीं । साधनाका जो मावपक्ष अर्थात् परा शस्तिके अवतरणका अनुभव—वही मुख्य है। हं कोई यही प्रतीक्षा करता रहे कि पहले निम्न प्रकृति सदाके वे सर्वया शुद्ध हो छे। तब परा प्रकृतिके आनेकी बाट ही जायः तो ऐसी प्रतीक्षा तो सदा करते ही रह जाना गा। यह सच है कि निम्न प्रकृति जितनी ही छुद्ध होगी। ाना ही परा प्रकृतिका उत्तर आना आसान होगा। पर यह सच है, बल्कि उससे भी अधिक सच है कि परा तिका उतरना जितना होगा। उतनी ही निम्न प्रकृति र्गत होगी । पूर्ण शुद्धि या खिररूपरे पूर्ण अवतरण एकवारगी ही नहीं हो सकता। यह दीर्घकालमें निरन्तर भैर्यपूर्वक क्रमशः ही होनेका काम है । चित्तकी शुद्धि और भगवत् शक्तिका अवतरण दोनोंका काम एक साथ चलता है और दिन-प्रति-दिन अधिकाधिक स्थिरता और इड़ताके साथ

दोनों एक-दूसरेको आलिङ्गन करते हैं--साधनाका गर् सामान्य क्रम है।

### दिव्यीकरणका प्रथम सोपान

किसीका सद्भावका आत्यन्तिक अभिनिवेश निर्मा होकर भी तबतक नहीं ठहरताः जयतक अपनी मानर्व बोधशक्ति बदलकर दिव्य नहीं हो जाती—दिव्य भावको आत्मसात् करके यह किया परदेके अंदर ऊपरी आवरणरे छिपकर मीतर हुआ करती है और ऊपरी आवरणकी गोप-शक्तिको केवल मृहताकी-सी स्थितिका अनुभव होता है और ऐसा भी प्रतीत होता है कि जो कुछ दिल्य भाव-सा पहंछ मिला था वह भी चला गया; पर जब जीव जागता है, उसकी बोधशक्ति जाग उठती है। तब वह देख सकता है कि कि। प्रकार भीतर-ही-मीतर आत्मसात् करनेकी किया हो रही है और कोई भी दिव्य भाव पाया हुआ नष्ट नहीं हुआ है, वील जो दिच्य माव उत्तर आया था। वह अब खिर होवर वैटाई।

विशालता और अपार शान्ति और मौनका गायकको जो अनुभव होता है यह आत्मा शान्त वहा है। वह योगीय तो इसी आत्मा या शान्त बहाको पाकर उसमें रहना एकमाव ध्येय होता है। परंतु हमारे योगमें तो भगवत्यताकी अनुभृतिका तथा जीवके कमशः उस भगवन्वैतन्यको प्राप्त होनेका—िही इस दिन्यीकरण कहते हैं। -यह केवळ प्रयम छोपान दे।

#### जीवनका एकमात्र सत्य

--

जीवनसे हमें यह शिक्षा मिलती है कि इस संशारमें बराबर ही प्रत्येक चीज मनुष्यको निराज्ञा प्रदान करती है । एकमात्र भगवान् ही उसे निराज्ञा नहीं करते, अगर वह पूर्णरूपसे उनकी ओर मुझ जाय । तुम्हारे अपर जो चोटें पड़ रही हैं, उनका यह अर्थ नहीं है कि तुम्हारे अंदर कोई हुरी चीज है—चोटें तो सभी मनुष्योंपर पड़ती हैं; क्योंकि वे ऐसी चीजोंकी कामनाओंसे भरे होते हैं जो बराबर नहीं टिक सकतीं और वे उन्हें खो बैठते हैं, अथवा अगर वे उन्हें पाते भी हैं तो उन्हें उनसे निराज्ञा ही प्राप्त होती है, वे चीजें उन्हें कभी संतुष्ट नहीं कर सकतीं । अतएव भगवान्की ओर मुझना ही जीवनका एकमात्र सत्य है ।

#### हमारा उद्देश्य

योगका उद्देश्य है भगवान्की सत्ता और चेतनामें प्रवेश करना और उनके द्वारा अधिकृत होना, एकमात्र भगवान्के लिये भगवान्से प्रेम करना, अपनी प्रकृतिके अंदर भगवान्की प्रकृतिके साथ समस्वर होना और अपने संकल्प, कर्म तथा जीवनमें भगवान्का यन्त्र बनना । इसका उद्देश्य कोई बड़ा योगी या अतिमानव होना ( यद्यि वह अवस्था आ सकती है ) नहीं है अथवा अहंकारकी शक्ति, दम्भ या सुलभोगके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है । यह योग मोक्षके लिये भगवान्को हस्तगत करना नहीं है । यह योग मोक्षके लिये भगवान्को हा यद्यि इससे मोक्ष प्राप्त होता है और अन्य सभी चीजें आ सकती हैं, परंतु ये सम चीजें हमारा उद्देश्य कभी नहीं होनी चाहिये । एकमात्र भगवान् ही हमारे उद्देश्य हैं ।

#### साधनाके अङ्ग

साधनाका अर्थ है-योगका अभ्यास करना ।

त्रास्याका अर्थ है साधनाका फल पानेके लिये और निम्न प्रकृतिगर विजय प्राप्त करनेके लिये अपनी संकल्पशक्ति-को एकाग्र करना।

आराधनाका अर्थ है भगवान्की पूजा करना, भगवान्के साथ प्रेम करना, उन्हें आत्मसमर्पण करना, उन्हें पानेकी अभीष्ता करना, उनका नाम जयना, प्रार्थना करना ।

ध्यानका अर्थ है अपनी चेतनाको भीतरमें एकाग्र करनाः समाधिके अंदर चले जाना । ध्यानः तपस्या और आराधना—ये सव साधनाके अङ्ग हैं।

#### विश्वास रक्को

मगवान्पर, मगवान्की कृपापर विश्वास रक्खो । साधना-के सत्यके ऊपर मन, प्राण और शरीरकी कठिनाइयोंपर आत्माकी अन्तिम विजयके ऊपर विश्वास रक्खो । साधन-मार्ग और गुरूपर विश्वास रक्खो । उन बातोंकी अनुभूतिपर विश्वास रक्खो जो हेगेल या हक्सले या बर्टण्ड रसेलकी फिलासफीमें नहीं लिखी हैं; क्योंकि अगर ये बातें सच्ची न होतीं तो फिर योगका कोई अर्थ ही नहीं रह जाता ।

#### भक्तिका साधन

अहैतुकी भक्तिके मार्गमें प्रत्येक चीजको साधन बनाया जा सकता है—उदाहरणार्थ कविता और संगीत केवल कविता और संगीत ही नहीं और भक्तिको अभिन्यक्ति मात्र भी नहीं रह जाते, बल्कि वे स्वयं प्रेमकी और भक्तिकी अनुभृतिको ले जानेवाले साधन बन जाते हैं। ध्यान स्वयं मनको एकाग्र करनेका प्रयास ही नहीं रह जाता, बल्कि प्रेम, आराधना और पूजाकी एक धारा बन जाता है।

#### मक्ति और ज्ञान

मनके द्वारा साधनाके विषयमें कुछ जानना आवस्यक नहीं है। अगर साधकके हृदयकी गम्भीर नीरवतामें भिक्त और अभीप्ता हो, अगर उसमें भगवान्के लिये सन्ना प्रेम हो तो उसकी प्रकृति स्वयं ही उद्घाटित होगी। उसे सन्नी अनुभृति प्राप्त होगी। श्रीमाँकी शक्ति उसके अंदर कार्य करेगी और आवस्यक ज्ञान उसमें आ जायगा।

#### निर्भरता और प्रयास

साधकको भगवान्पर ही निर्मर करना चाहिये। पर साथ ही कुछ उपयोगी साधना भी करनी चाहिये। भगवान् साधनाके अनुपातमें फल नहीं देते बल्कि अन्तरात्माकी सचाई और इसकी अभीष्माके अनुपातमें देते हैं। (अन्तरात्माकी सचाईसे मेरा मतलब है भगवानके लिये उसकी चाह और उच्चतर जीवनके लिये उसकी अभीष्मा।) फिर इस प्रकार दुश्चिन्ता करनेसे भी कोई लाभ नहीं कि भी ऐसा होऊँगा, मैं वैसा वनुँगा, मैं क्या वनुँगा। बल्कि यह कही भीं जो कुछ चाहता हूँ वैसा वननेको मैं तैयार नहीं हूँ, बल्कि जैसा भगवान् चाहते हैं वैसा मैं बनना चाहता हूँ। — श्रेष सभी चीजें, बस, इसी आधारके ऊपर होनी चाहिये।

#### मगवत्कुपाविषयक सत्य

भगवत्कुपाके विषयमें कोई संशय नहीं हो सकता । यह
भी पूर्णतः सत्य है कि यदि मनुष्य सच्चा है तो वह
भगवान्तक पहुँचेगा, पर इसका यह अर्थ नहीं कि वह
तत्काल सरलतारे बिना देरी पहुँच जायगा । तुम्हारी भूल
इसमें है कि तुम भगवान्के लिये पाँच-छः वर्षका- समय
निर्धारित करते हो और संशय करते हो कि क्यों फल नहीं
मिलता । मनुष्य केन्द्रीय तौरपर सच्चा हो सकता है फिर
भी ऐसी अनेकों वस्तुएँ उसमें हो सकती हैं जिन्हें परिवर्तित
करना जरूरी हो, इससे पूर्व कि अनुभूति प्रारम्भ हो सके ।
उसे अपनी सचाईसे सदा धीरज मिलना चाहिये; क्योंकि
यह भगवान्के लिये अमीप्ता है जिसे कोई भी वस्तु, वह
चाहे देरी हो या निराज्ञा या बाधा या अन्य कुछ, नहीं
बुझा सकती।

#### दों आवश्यक चीजें

जीवनमें सब प्रकारके भय, संकट और विनाशके प्रति सदास्त्र होकर चलनेके लिये दो ही जरूरी चीजें हैं और ये दोनों ऐसी हैं जो सदा एक साथ रहती हैं—एक भगवती माताकी कृपा और दूसरी तुम्हारी ओरसे ऐसी अन्तः श्चिति जो श्रद्धा, निष्ठा और समर्पणसे गठित हो ।

#### आवश्यक निर्देश

एक बात प्रत्येक व्यक्तिको याद रखनी चाहिये कि
प्रत्येक कार्य योग एवं साधनाकी दृष्टिसे तथा श्रीमाँकी
चेतनाके अंदर प्राप्त दिव्य जीवनमें वर्धित होनेके उद्देश्यसे
किया जाना चाहिये । अपने मन और उसकी धारणाओं पर
आग्रह करना, अपने प्राणगत वेदनाओं और प्रतिक्रियाओं के
द्वारा अपने-आपको परिचालित होने देना, यहाँ जीवनका
नियम नहीं होना चाहिये । साधकको इन सबसे पीछे
हटकर अन्तरमें खित होना चाहिये, अनासक हो जाना
चाहिये और इनके खानपर ऊपरसे सच्चा ज्ञान और मीतरसे
अन्तरात्माके सच्चे अनुभवोंको प्राप्त करना चाहिये । ऐसा
तवतक नहीं किया जा सकता, जवतक कि मन और
प्राण समर्पित नहीं हो जाते, जवतक कि वे अपने उस

अज्ञानके प्रति जिसे वे सत्यः सुकृत और त्यायके नामसे पुकारते हैं, अपनी आसिक्तका परित्याग नहीं कर देते । सारी विपत्ति इसीसे उत्पन्न होती है, अगर इसको अतिक्रम कर लिया जाय तो वर्तमान समयकी विपत्ति और किनाईके स्थानपर भगवानके साथ प्राप्त एकताके अंदर जीवन, कर्म और सामंजस्यका तथा सभी चीजोंका सच्चा आधार उत्तरोत्तर स्थापित हो जायगा।

#### उद्घोधन

हे भगवान्के सैनिक और बीर योद्धा ! कहाँ है तेरे लिये शोकः लजा या दुःख-कृष्ट ! क्योंकि तेरा जीवन ते एक गौरवकी वस्तु है । तेरे कर्म हैं आत्मिनवेदनः विजय है तेरा देवत्व-लाभः पराजय है तेरी सफलता !

युद्ध कर, जबतक तेरी भुजाएँ मुक्त हैं। अपनी भुजाओंके अपनी वाणीसे, अपने मस्तिष्कसे और सब प्रकारके अहाँ है युद्ध कर। क्या त् अपने शत्रुकी कालकोठरीमें जंजीरेंहे बँधा है और उसकी लगामीने तुझे मौन कर दिण है। युद्ध कर अपने नीरव सर्व आकामक अन्तरात्माते और युद्ध प्रसारित संकल्पशक्तिसे और जब तू मर जाय त्य भी युद्ध कर उस विश्वन्यापिनी शक्तिसे जो तेरे अंदर विराजमान भगवान्से निःसुत हुई थी।

समुद्रकी तहमें कोई इलचल नहीं होती, पर जगरें होता है उसका उल्हासपूर्ण वज्रिननोंष तथा तटोन्मुल तीम अभिधावन, वस, ऐसी ही अवस्था होती है प्रचण्ड कर्मरें निरत मुक्तात्माकी। आत्मा कर्म नहीं करता, यह तो केवल अपने अंदरसे दुर्धर्ष कर्मका प्रश्वास छोड़ता रहता है।

#### सभीमें भगवान्

भगवान् सत्, चित्, आनन्द हैं। जगत्के सब पदाषों अपनेको वितरण करते हैं और पुनः अपने सत्, चित् और आनन्दकी शक्तिद्वारा अपनेको समेट छेते हैं। यह जगत् भागका शक्तिके कर्मका ही जगत् है। यह शक्ति असंख्य प्रकारके जीवोंमें नाना रूपमें अपनेको परिणत करती है और प्रशंक चस्तुके अंदर इसी शक्तिकी विशेष-विशेष शक्तियाँ रहती है। प्रत्येक चस्तु भगवान्का एक-एक रूप है, भगवान् जीने भिर वने हैं, वैसे ही हरिण भी बने हैं, देवता बने हैं और शाम भी वने हैं। आकाशमें जछते हुए अचेतन मूर्य वने हैं और जगत्के दृश सचेतन मनुस्य बने हैं। गुणोंके दृशा जी

विकृतिकी सृष्टि बनती है वह केवल एक नीचेका खेल हैं, मूल भाव नहीं है। मूल वस्तु है भागवत-शक्तिके आत्मप्रकाशकी लीला। उच्च मनीषी पुरुष धीर, मनुष्योंके नेता, महान् गुरु, ऋषि, शानी, धर्मसंस्थापक, साधु, मानव-प्रेमी, उच्च किव, महान् शिल्पी, असाधारण वैज्ञानिक, इन्द्रिय-विजयी, संन्यासी, जगज्जयी, शिक्तमान् मनुष्य आदि—सभीमें भगवान् ही अपनेको प्रकट कर रहे हैं। जो कुछ कार्य हो रहे हैं, महान् कान्य, सर्वाङ्गसुन्दर रूप-सृष्टि, गम्भीर प्रेम, महान् कर्म, दिल्य सिद्धि आदि सभी भगवान्के कर्म हैं। सभी आत्मप्रकाश-लीलामें भगवान् हैं।

इस सत्यको सभी प्राचीन शिक्षा-दीक्षाओंने स्वीकार किया है और इसपर श्रद्धा की है, आधुनिक मनुष्योंके मनकी एक दिशा इस सत्यसे विमुख हो रही है, वह उसमें केवल तेज और शक्तिकी ही पूजा देखती है, वह समझती है कि इस भावसे शक्तिमान्की पूजा करनेसे मनुष्यके आत्माको हीन बनाया जाता है। पर यह केवल आसुरी अभिमानका तत्त्व है!

इसमें कोई संदेह नहीं कि इस सत्यको लोग भूलसे दूसरे भावमें ग्रहण कर सकते हैं, परंतु इस सत्यकी वास्तविक उपयोगिता है। जगत्में भगवान्की जो लीला चल रही है, उत्तमें इस सत्यको स्वीकार किये विना काम नहीं चलता। इस सत्यकी वास्तविक सार्थकता और उपयोगिता क्या है, यही बात गीताने दिखलायी है। सभी मनुष्योंमें, सभी जीवोंमें भगवान् हैं, इस ज्ञानपर इस सत्यको प्रतिष्ठित करना पड़ेगा, जिससे यह उच्च-नीच और उज्ज्वल-मिलन आदि सभीमें समभाव रखनेका विरोधी न हो जाय। मूर्ब, नीच, दुर्वल, अधम, पितत आदि सभीके अंदर भगवान्को देखना पड़ेगा और सभीसे प्रेम करना होगा। विभूतिकी भी जो पूजा होगी सो उसके बाहरी व्यक्तित्वकी नहीं, परंतु उसके अंदर जो एक भगवान् प्रकाशित हैं, उनकी पूजा होगी।

# विश्वकवि श्रीरवीन्द्रनाथ ठाकुर

( जन्म-स्थान कलकत्ता । जन्मतिथि ७ मई सन् १८६१ । पिताका नाम—महर्षि देवेन्द्रनाथ ठाकुर । निथनतिथि—७ अगस्त सन् १९४१ )

मस्तक मेरा नत कर दो हे अपने चरणधूलिके तलमें। तुरत दुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनिक जलमें ॥ निजको देकर गौरव-दान । निज-अपमान ॥ केवल करता केवल अपनेको ही घेरं घूम-घूम मरता दल-दलमें। तुरत डुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जलमें ॥ जाँच रहा है शान्ति परम कान्ति प्राणमें परम तव ॥ मुते आड़ रस खड़े रही तुम मेरे हृदय कमलके दलमें। तुरत हुवा दो अहंकार सब मेरा प्रभु नयनोंके जरुमें॥

आज हमें अच्छी तरह समझ-बूझकर निर्णय करना होगा कि जिस सत्यके द्वारा भारतवर्षने अपने-आपको निश्चित रूपसे प्राप्त किया था, वह सत्य क्या है १ वह सत्य मुख्यतः विणक्-चृत्ति नहीं, स्वराज्य नहीं, सार्वदेशिकता नहीं; वह सत्य है विश्व-जागतिकता । वह सत्य भारतवर्षके तपोवनमें साधित हुआ है, उपनिषद्में उचारित हुआ है, गीतामें ब्याख्यात हुआ है । बुद्ध और महावीरने उस सत्यको संसारमें समग्र मानव-जातिके नित्य व्यवहारमें सफल बनानेके लिये तपस्या की है। और कालान्तरमें, नाना प्रकारकी दुर्गति और विकृतियोंमेंसे गुजरते हुए भी, कबीर, नानक आदि महा-पुरुषोंने उसी सत्यका प्रचार किया है। भारतवर्षका सत्य है ज्ञानमें अद्दैत तत्त्व, भावमें विश्व-मैत्री और कर्ममें योग-साधना । भारतवर्षके हृदयमें जो उदार तपस्या गम्भीर-भावसे संचित है। वही तपस्या आज हिंदू। मुसल्मानः जैन, बौद्ध और अंग्रेजोंको अपनेमें मिलाकर एक कर लेनेके लिये प्रतीक्षा कर रही है, दासरूपमें नहीं, जड़रूपमें नहीं, विलेक सात्त्विक भावसे , साधक-भावसे । जबतक ऐसा न होगा , तवतक हमें दुःख ही उठाना पड़ेगा, अपमान सहना पड़ेगा; तवतक नाना दिशाओंसे वारम्वार हमें व्यर्थ होना पड़ेगा, असफल पड़ेगा। हमारे भारतवर्पमें ब्रह्मचर्य, ब्रह्मज्ञान, सव जीवोंपर दयाः सव प्राणियोंमें आत्मोपलव्यि और स्व-आत्माकी अनुभृति किसी भी युगमें केवल एक काव्य-कया या मतवादके रूपमें नहीं थी, किंतु प्रत्येक जीवन- में इसे सत्य बनानेके लिये अनुशासन था। उस अनुशासनको यदि हम न मूलें और अपनी सम्पूर्ण शिक्षा-दीक्षाको उस अनुशासनके अनुगत कर लें, तभी हमारी आत्मा विराट्में अपनी स्वाधीनता प्राप्त कर सकेगी और तब फिर कोई भी सामयिक बाह्य अवस्था हमारी उस स्वाधीनताको विद्यत नहीं कर सकेगी।

× × ×

प्रवलतामें सम्पूर्णताका आदर्श नहीं है । समयके सामञ्जस्यको नष्ट करके प्रबलता अपनेको स्वतन्त्ररूपमें दिखलाती है, इसीलिये वह बड़ी मालूम होती है, परंतु असल-में वह छोटी है। भारतवर्षने उस प्रवलताको नहीं चाहाः उसने परिपूर्णताको ही चाहा था। वह परिपूर्णता निखिलके साय योगमें है और वह योग अहंकारको दूर करता है विनम्र होकर । यह विनम्रता एक आध्यात्मिक शक्ति है, दुर्बल स्वभावके लोग इसे नहीं पा सकते । वायका जो प्रवाह नित्य है। उसकी शक्ति शान्तताके द्वारा ही आँधीसे अधिक है। इसी-लिये आँधी केवल संकीर्ण स्थानको ही कुछ समयके लिये क्षच्य कर सकती है और शान्त वायु-प्रवाह समस्त पृथ्वीको नित्यकालतक वेष्टित किये रहता है। यथार्थ नम्रताः जो साचिकताके तेजसे उज्ज्वल है, जो त्याग और संयमकी कठोर शक्तिरे इद प्रतिष्ठित है, वही नम्रता ही समस्तके साथ विना बाधाके मिलित होकर सत्य रूपमें समस्तको प्राप्त करती है। वह किसीको दूर नहीं करती। विच्छित्र नहीं करती। विच्छित्र अपनेको त्याग करती है और समीको अपना बनाती है। इसीलिये महात्मा ईसाने कहा है कि जो विनम्न है। वही जगत्-विजयी है, क्षेष्ठ धनका अधिकार एकमात्र उसीको है।

जीवनमें यह जो मृत्युका दुःख-क्लेश हमें बराबर सहना पड़ता है, इसका कारण क्या है—यही न कि हम दो जगह रहते हैं। हम परमात्मामें भी हैं और संसारमें भी हैं। हमारे एक तरफ 'अनन्त' और दूसरी तरफ है 'सान्त'। 'अनन्त' को कोई अन्त नहीं और 'सान्त' का अन्त है। हसीलिये मनुष्य बराबर केवल यही सोचा करता है कि क्या करनेसे इन दोनों तरफोंको सत्य किया जा सकता है। हमारे इस संसारके पिता, जो इस पार्थिव जीवनका स्त्रपात कर गये हैं, केवल उन्होंको पिता मानकर हमारे अन्तःकरणको संतोष नहीं होता। कारण, इम जानते हैं कि दीखनेवाला यह शारीरिक

जीवन समाप्त भी हो जायगा । इसीसे हम दूसरे एक पिताई पुकार रहे हैं, जो केवलमात्र इस पार्थिव जीवनके ही नह बल्कि नित्यजीवनके पिता हैं। उनके पासतक पहुँच जारे तो हम मृत्युमें वास करते हुए भी अमृतलोकमें पहुँच करें हैं, यह आश्वास, चाहें किसी भी प्रकारसे हो, हमें अपर्न अन्तरात्माचे ही मिला है। इसीलिये राह चलते-चलते मनुष क्षण-क्षणमें ऊपरकी ओर ताका करता है। इसीलिये संमाले प्रुख और भोग-विळासोंमें रहते हुए भी उसकी आसामें एक तरहकी वेदना जाग उठती है और तब वह अपनी इन्छारे ही परम दुःखको अपनाने और दोनेको तैयार हो जाता है। क्यों ? क्योंकि वह समझता है कि मनुष्यके अंदर कितना बड़ा सत्य है, कितनी बड़ी चेतना है, कितनी बड़ी शिंक है। जनतक मनुष्य छोटी-छोटी बातोंके लिये मरता रहेगा तबतक दुःख-पर-दुःख, विपत्ति-पर-विपत्ति, चोट-पर-चोट उत-पर पड़ती ही रहेगी | कौन उसे बचासकता है ! परंतु ज्यों ही उरे अपने दुःख और चोटोंके अंदर उस अमृतलोकका आस्वाह मिलता है, त्यों ही उसकी यह प्रार्थना और सब प्रार्थनाओंके आगे बढ़ जाती है—मा मा हिंसी: । बचाओ मुझे बचाओ प्रतिदिनके हाथसे, छोटोंके हाथकी मारसे बचाओ सुरे। में बड़ा हूँ, मुझे मृत्युके हायसे, स्वार्थके हायसे, भौ-मैं<sup>। के</sup> अभिमानके हाथसे बचाकर हे जाओ है परमात्मा मेरा यह जीवन तुम्हारे उस परिपूर्ण प्रेममें जाना चाहता है। अपनेको दुकड़ोंमें खण्ड-खण्ड करके प्रतिदिन अपने अहंकार्पे घूम-घूमकर मुझे कोई आनन्द नहीं मिल रहा है। भामा हिंसी:' मुझे इस विनाशसे बचाओ ।

x x x

इस संसारमें जिस प्रेमकी बदौलत मनुष्यको अपनी सच्चा स्थान मिलता है, संसारके सारे मनुष्योंसे उसका सन्वी सम्बन्ध स्थापित होता है, उस प्रेमको पाये विना मनुष्य भव्य कैसे वियक्तियोंसे छुठकारा पा सकता है। संसारके दुःख-करोंने कीन उसे बचा सकता है। पारस्परिक प्रेमके विना मनुष्यार चारों ओरसे वार-बार विपत्तियों आर्येगी ही आर्येगी। पापी आग उसे जलकर मारेगी ही मारेगी। इसीते, संसारकी गंव पुकारोंपर उसकी और—एक पुकार बराबर जागती रहती है—एक अनन्त ! तुम्हारे भीतरसे सारे संसारके साथ मेरा जो नित्य सम्बन्ध है, उस सम्बन्धमें मुझे वाँचो, तभी मृत्युकं भीतरसे में अमृतमें पहुँच सकूँगा।

# श्रीमगनलाल हरिभाई व्यास

( गुजरातके वसो नामक आमके निवासी । जाति—बाह्मण, देहत्याग—संवत् २००५, आषाढ़ कृष्णा सप्तमी, सोमवार )

(१) दूसरेकी चीज लेनेकी इच्छा कभी हीं करनी चाहिये। इस नियमके पालनसे गिरी नहीं होगी, घूस नहीं ली जा सकेगी, उसीका न्याय्य स्वत्व नहीं छीना जायगा, पत कुछ भी नहीं लिया जायगा, दुराचार हीं होगा, परस्रीके प्रति विकारसे नहीं देखा गायगा और अपना हक ही लिया गायगा। जिस वस्तुका मूल्य न दिया गया



ो, उसे लेनेकी इच्छा भी नहीं करनी चाहिये। इस नेयमका पालन करनेवाला सबका प्रिय होता है, उसमें सब विश्वास रखते हैं, उससे सबको शान्ति मिलती है और सभी उसका प्रिय चाहते हैं।

- (२) जैसा अन्न वैसी बुद्धि । जैसा सङ्ग वैसी बुद्धि । अतएव सजनका सङ्ग करो । आत्माका कल्याण करनेवाली पुस्तक पदो और मेहनत करके अपने हकका खाओ । पराया अन्न जहाँतक बने नहीं खाना चाहिये । यदि कभी खाना ही पड़े तो भाववान् गुणवान् भगवान्के भक्त और उद्यमीका अन्न खाओ।
- (३) तुम दुखी हो ! तुम जरूर दूसरेकी निन्दा करते होओंगे। दूसरेका दुःख देख-सुनकर प्रसन्न होते होओंगे। सुखी होना हो तो दूसरेकी निन्दाका त्याग करो। जो उपिस्यत नहीं है, उसके अवगुणोंका, दोषोंका कथन निन्दा कहलाता है, उसका त्याग कर देनेपर तुम सुखी हो जाओंगे। जो दूसरोंका दुःख देखकर प्रसन्न होता है, उसके पास दुःख अवश्य आता है, दूसरेको दुखी देखकर सहायता करो, दया करो। यदि कुछ भी न बने तो उसका दुःख दूर करनेके लिये भगवान्से प्रार्थना करो।
- (४) परायी वस्तु लेनेकी इच्छा करनी ही नहीं। परायी वस्तु ही पाप है। दान नहीं लेना चाहिये। मेहनत करके खाना चाहिये। विना मेहनतके जो जिसका खाता है, वह उसका गुलाम हो जाता है और इस प्रकार उसके अधीन हो जाता है। स्वतन्त्र वह है, जो अपनी सच्ची मेहनतकी कमाई खाता है।
- (५) वेकार कभी न बैठो । या तो कोई उद्यम करो, जगत्के लिये उपयोगी काम करो, जगत्की सेवा

करो अथवा ईश्वरकी भिक्त करो; परंतु कभी बेकार न बैठो । आत्मिचिन्तन करना ही कर्म है । मिथ्या वचन मत वोलो । दूसरोंकी निन्दा न करो । दूसरोंकी बुराई न करो । दूसरोंकी बुराईकी इच्छा भी न करो । दूसरोंकी बुराई देखकर प्रसन्न मत होओ। अपने विनश्वर शरीरसे जबतक जीओ, तबतक कर्म करके प्राणिमात्रकी किसी-न-किसी

प्रकारकी सेवा करो।

- (६) कभी कोध नहीं करना । घवराना नहीं । क्रिया जो कुछ भी करो, पर करो शान्तिचित्तसे, प्रसन्न मनसे । मतलब यह कि इस प्रकार बर्तना चाहिये कि मन सदा प्रसन्न रहे, सदा शान्त रहे । प्रतिदिन ध्यान रक्खों कि मन प्रसन्न और शान्त तो है १ बोलने पहले यह देख लो कि जो कुछ बोलते हो वह सत्य और प्रिय तो है १ यह अभ्यास सहज ही नहीं सिद्ध होता है । अनेक वर्षों के प्रयत्नसे सिद्ध होगा, परंतु इसके सिद्ध किये बिना छुटकारा नहीं । इसलिये खूब धीरज और लगनके साथ इस अभ्यासको सिद्ध करनेका यत्न करना चाहिये।
- (७) जैसा सङ्ग वैसा मन । इसिलये शान्त, सदाचारी और ज्ञानी भक्तका सङ्ग करना चाहिये । वैसा व्यक्ति न मिले तो भगवान्के अवतारकी कथाओं के प्रन्थोंको बाँचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके प्रन्थोंको बाँचना चाहिये । ज्ञान और भक्तिके प्रन्थोंको बाँचना चाहिये । विषयवासनाको निर्मूल करनेवाली पुस्तकोंको बाँचना चाहिये । जैसा बाँचोंगे, वैसा ही आचरण करनेकी बुद्धि होगी । जगत्की अनित्यता और आस्मा—परमात्माकी नित्यताको प्रयत्न करके बुद्धिमें उतारना है । मन सुलकी इच्लामें दुःखसे भरपूर जगत्के मोगोंकी ओर फँसा है । उसमेंसे उसे वापस लौटाकर परमात्मा, जो आनन्दका भण्डार है, उसमें लगाना है । इस कार्यमें समर्थन प्रदान करनेवाले पुरुषोंका सङ्ग तथा पुस्तकोंका अध्ययन करना चाहिये । इसके विरुद्ध दूसरे सङ्गोंका त्याग करना चाहिये ।
- (८) जिसके चित्तमें विकार नहीं होता, वह सदा ही मुक्त है। चित्त सदा प्रसन्न रहे, ऐसा अभ्यास करो। इस अभ्यासके लिये जिनसे चित्त अप्रसन्न होता हो, उन सबका त्याग करो।

# संत श्रीमोतीलालजी महाराज

[ जन्म—आवण कृष्णा १३, वि० सं० १९४१ । जन्मस्थान—उरई (संयुक्तप्रान्तः), गुजरातके खेडावाल ब्राह्मण।]
( प्रेषक—श्रीहरिकिशनजी झवेरी )

भक्त अपने प्राण-प्रियतम प्रभुके दृष्टिसे ओझल हो जानेपर उनसे कहता है—

'प्रभो ! आप मौन क्यों हैं, बोलिये, आप कहाँ चले गये ! मुझे आपका यह खेल पसंद नहीं । यदि आपको यही खेल खेलना है तो मुझे संकेतसे कह दीजिये, मैं खेल कर रहा हूँ रे !

यदि आप दर्शन नहीं देना चाहते हैं तो दयामय ! आपका दिल बड़ा है पर मुझे इस तरह क्यों छटपटाते और सिसकाते हैं, यदि तंग ही करना है तो फिर मृत्यु देकर खतम कर दीजिये, जिससे छुटकारा ही हो जाय।'

इस विश्वमें जो विषय-सुखका भान होता है, वह वास्तव-में सुख ही नहीं है अपितु लहरकी तरह सुखका केवल-आभासमात्र है। विषयरूपी हवाके कारण जो लहरें उठती हैं, उन्हींके कारण सचे सुख-चन्द्रका सम्यक् दर्शन नहीं हो पाता । इस विषयरूपी पवनको रोकनेके लिये अतृष्णारूपी ईंटों और संतोषरूपी सीमेंटसे बनी दृढ़ अभ्यासरूपी दीवारकी जरूरत है। अतः सद्गुरुके उपदेशामृतके आधार ( नींव ) पर उस दीवारको बनाओ और अपने इष्टके भजन-रूपी चूनेको पीसकर रक्खो, फिर अनीर्धा और अमोहका पानी छिड़ककर जमीनको तर कर छो और उसपर काम-रहित मसाले और मत्सररहित प्लास्तर दीवारके ऊपर लगाते जाओ । इस प्रकारकी अच्छी चहारदिवारी त्यागवृत्ति और मुख-दु:खके प्रति मनमें समत्व रखकर बनाओ । इस दीवारके बन जानेके बाद विषयरूपी पवन फिर अंदर नहीं आ सकेगा और सरोवरके पानीका हिलना बंद होकर वह स्थिर हो जायगा। तब तुम सच्चे सुख-चन्द्रको सम्यक् प्रकारसे देख सकोगे।



भाल चन्द्रसर तीन नयनधर , नागहारधर मुण्डमालधर ॥ शिव०॥ जटारंग सारंग अङ्गधर, उमा श्री वाम दक्षनाथधर ॥ शिव०॥ ग्रल कण्ठधर नीलकण्ठधर । नन्दिपीठ भवभूत ंभार धर ॥ शिव०॥ क्रिया कर्म कारण अनन्त सर , 'मोति' कर सार <u>स</u>धर धर ॥शिव०॥

लिलेते लिलत नाम गोविन्द । ( टेक ) गाओ सुमधुर मुरली ध्वनि स्वर, श्रीमाधव गोविन्द॥ लिलेते ॥

ताप विदारण भक्त उधारण केशव बालमुकुन्द । अनुपम अलख सुधर विम्बाधर तारण तर मुचकुन्द ॥ लिखें०॥

अच्युत धरणीधर धर सर पर रवि स्वभक्त अरिवन्द । नारायण नर तारण कारण हरण विषय नदनन्द ॥ लिलेते ॥

जय गोपाल लाल ललना वज तारण शरणानन्द ; भोती' जपत देव गुणगण तब छूट जाय भवफन्द ॥ लिले॰ ॥

जय मुरलीधर जय पीताम्बर कस्तूरीका तिलक मुधर धर। वनमालाधर रत्नरागधर कौस्तुभमणिधर श्रीराधावर॥ कुण्डलधर भुजधर कंकणधर कटी किंकिणि नूपुर मुरधर। अधर मुधाधर मुरलि अधर धर गोपी कर धर नाचत खर पर॥ अङ्क अङ्क आभरण दिन्यधर रूप कलाधर प्रकृति मारगर। पाप त्रिताप निवार मंजुकर भोति भक्त भव तार पार वर॥

झूलनेमें क्या हमारा झुक रहा , यारकी सूरत पे दिल क्यों झुक रहा ! कण्डमें कारीगरी नायाय यी , फिर किसीकी आँखपर क्यों झुक रहा ! दिलकी हरकत पेश थी या हूर या , कुछ भी हो परदेमें प्याला धुक रहा ! आँख थी मेरी न पहलू पर गयी, क्या कहूँ किस पर यहाँ कुछ झुक रहा। या अंधेरेमें तमाशा देखता, रोके हँसना क्यों जिगर फट झुक रहा? तेलमें पड़ उड़ गई क्या मिक्खयाँ। मर मिटा 'मोती' कहो क्यों झकरहा? वाह अव क्या पूछते हो क्या कहा? जल रहा 'मोती' इसीसे झक रहा।

## तपस्वी अबुउस्मान हैरी

( जन्मस्थान---खुरासान, मस्तं फकीर )

पृथ्वीमें तीन प्रकारके मनुष्य श्रेष्ठ हैं-

- (१) जो ज्ञानी ज्ञान-भक्तिकी ही चर्चा करता है।
- (२) जो साधक सांसारिक वस्तुओं में आसक्तिरहित होता है।
- (३) जो ऋषि अलौकिक रीतिसे ईश्वरकी प्रशंसा करता है।

चार बातोंसे जीवका कल्याण होता है-

- (१) ईश्वरके प्रति दीनता रखना।
- (२) ईश्वरके सिवा सभी पदार्थोंमें निःस्पृहता रखना।
- (३) ईश्वरंके ध्यानपरायण होना ।
- (४) विनयी होना।

विनयके तीन मूल हैं-

- (१) अपने अज्ञानका स्मरण करना।
- (२) अपने पापका सारण करना।
- (३) अपनी त्रुटियों और आवश्यकताओंको प्रभुके प्रति निवेदन करना।

जो मनुष्योंके साथ लजाके सम्बन्धमें बातें करता है। परंतु ईश्वरसे लजित नहीं होता। उसका कथन बिरलाही सन्धा होता है। जो कलके लिये चिन्ता और पैरवी न करके प्रभुमें रत रहता है। वहीं सचा सहनशील है।

जनतक तुम संसारते ही सुख-संतोष प्राप्त करनेकी आशामें रहोगे, तनतक ईश्वरकें प्रति संतोषी नहीं बन सकोगे। यदि तुम संसारियोंका भय रक्खा करोगे तो तुम्हारे अन्तरमें ईश्वरका भय नहीं रहेगा।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेसे मय नहीं करता और ईश्वरके सिवा दूसरेसे कोई आशा नहीं रखता, उसने अपने सुख-संतोषकी अपेक्षा प्रसुकी प्रसन्नताकी ओर अधिक ध्यान दिया है। ऐसे ही मनुष्यका ईश्वरके साथ मेळ होता है।

ईश्वरका भय तुम्हें ईश्वरके पास ले जायगा । दम्म और अभिमान तो तुम्हें ईश्वरसे दूर ही रक्खेंगे।

दूसरींका तिरस्कार करना और उनको नीच मानन बड़े-से-बड़ा मानसिक रोग है।

इन तीन बातोंको अपना महान् रात्रु मानना चाहिये-

- (१) धनका होम।
- (२) लोगोंते मान-बड़ाई प्राप्त करनेकी लालसा।
- (३) लोकप्रिय बननेकी आकाङ्का।

ईश्वरकी ओर वृत्ति रखनेते तुम्हारी उन्नति ही होगी इस रास्तेमें कभी अवनति तो होती ही नहीं।

# तपस्वी अबुल हुसेन अली

( निवास-स्थान बगदाद, हिजरी सन् ३९१ में देहान्त )

तुम ईश्वरके अतिरिक्त जो कुछ भी जानते हो, सब भूल जाओ और जहाँ-तहाँकी बातें न जानते हो तो जाननेके लिये भटको मत । केवल ईश्वरमें ही लीन रहो । रॅंग जाओ ।

जनतक तुम्हारे मनमें संसार वर्तमान है। तनतक प्रसु तुमसे दूर हैं। संसारकी ओर तुम्हारी दौड़ नंद होनेपर ईश्वर- की ओर तुम्हारी गति होगी, जरूर होगी और ईश्वर प्रकाश तुम्हारे अन्तरमें उदय होगा, फिर ईश्वरके सिवा व दीखेगा ही नहीं। ईश्वरके सिवा कोई दूसरी वस्तु तुम्ह स्मृतिमें और वाणीमें आयेगी नहीं। यही योगकी अस अवस्था है।

#### तपस्वी शाहशुजा

( जन्म-स्थान---करमान देश, राजवंशमें उत्पत्ति )

साधुताके तीन लक्षण हैं—(१) संसारकी मान-बड़ाई-को तुम्हारे अन्तरमें स्थान नहीं मिलना चाहिये। उदाहरणके लिये सोना-चाँदी तथा परथर-मिडी तुम्हारी दृष्टिमें समान होना चाहिये। जैसे मिडी हायसे फेंक दी जाती है, उसी तरह हायमें आये हुए सोने-चाँदीके लिये मी होना चाहिये।

(२) लोगोंकी दृष्टि तुम्हारी ओर नहीं रहनी चाहिये अर्थात् लोगोंकी प्रशंसासे तुम्हें फूल नहीं जाना चाहिये और न लोक-निन्दासे ग्लानि ही होनी चाहिये।

(३) तुम्हारे हृदयमें किसी भी लौकिक विषयकी कामना नहीं रहनी चाहिये। संसारी लोगोंको इन्द्रियोके विषयोंसे और स्वादिष्ट भोजनसे जैसा आनन्द मिलता है, वैसा ही आनन्द तुर्में कामनाओंके त्याग और भोगोंके प्रति होना चाहिये। जब तुम ऐसे बनोगे, तभी काधु समायम करने. योग्य बन सकोगे। ऐसा हुए विश्व साधुताकी बातोंमें क्या रक्खा है।

सहनशीळताके तीन ळक्षण हैं—(१) निन्दाका (२) निर्मेळ संतोष, (३) आनन्दपूर्वक ईश्वरकी आ का पाळन।

जो मनुष्य अशुद्ध दर्शनसे अपनी आँसोंको और भोगोंसे इन्द्रियोंको बचाता है, नित्य ध्यानयोगसे इ निर्मल रखकर और स्वधर्मके पालनसे अपने चरित्रकें करता है एवं सदा ही धर्मसे प्राप्त पवित्र अन्नका । करता है, उसके ज्ञानमें कभी कमी नहीं आती।

#### तपस्वी इत्राहिम आदम

( परले गलबके बादशाह, पीछे फकीर )

तुमने जिन ( धन, सद्गुण आदि ) को कैद कर रक्खा है, उन्हें ( दान तथा लोकसेना आदिके लिये ) मुक्त कर दो, और जिन ( इन्द्रियाँ, काम, कोध, लोमादि शतु आदि ) को स्वतन्त्र कर रक्खा है, उन्हें कैद कर लो।

इस दुनियाकी सफरके लिये मैं चार तरहकी सवारियाँ रंखता हूँ—

१-जब सम्पत्तिका प्रदेश आ पड़ता है। तब कृतज्ञता-

की सवारीपर सफर करता हूँ ।

र—जब पूजाका प्रदेश आता है, तब मैं प्रभु-वे बाहनका उपयोग करता हूँ ।

३—विपत्तिके प्रदेशमें सहनशीलतापर सवारी ह हूँ और---

४-पापके प्रदेशसे बाहर निकलनेके लिये मैं पश्चान रूपी वाहनका उपयोग करता हूँ ।

#### तपस्त्री हैहया

(रीडस-निवासी)

१-त् बीज बोता है नरकामिके और आशा रखता है स्वर्गभोगकी, इससे अधिक मूर्खता और क्या होगी !

२-पश्चात्ताप करके छोड़ा हुआ पाप यदि फिरले किया जाय तो वह पश्चात्ताप करनेंछे पहेळेके सत्तर पापोंसे भी अधिक हानिकारक होता है ।

३-मृतुष्य रोगकी सम्भावना होनेपर मौजन करना वंद कर देता हैं। परंतु दण्ड और मृत्युका निश्चित भय होनेपर भी पाप करनेसे नहीं रुकता, यही आश्चर्यकी पात है

४—सावधान रहना; क्योंकि यह संसार होतानकी रूक है। इस दूकानसे भूळकर भी कोई चीज न टे टेना। न तो, यह होतान तुम्हारे पीछे पहकर उस वस्तुके वदन तुम्हारा धर्मरूपी धन दट टेगा।

५—संसारकी मान-बड़ाई ग्रीतानकी धराव है। जो मनुष् इस सुराको पीकर मस्त होता है, वह अपने पार्मेंके हि पश्चात्ताप और आत्मग्लानिरूपी तीत्र तपस्या नहीं कर सकता और उसे ईश्वरीय लाभ भी नहीं मिल सकता ।

६-संसार-लोखप मनुष्यके लिये संसारमें शोक और चिन्ताका सामान आगे-पीछे तैयार रहता है और परलोकमें सजा तथा पीड़ा तैयार रहती है, फिर उसे मुख-शान्ति तो मिलती ही कहाँसे।

७-इन तीन मनुष्योंको बुद्धिमान् समझना चाहिये--

- (१) जो संसारकी आसक्तिका त्याग कर देता है।
- (२) जो मरनेसे पहले ही सारी तैयारी कर रखता है।
- (३) जो पहलेसे ही ईश्वरकी प्रसन्नता प्राप्त कर लेता है।

८-साधक भी तीन प्रकारके होते हैं---

(१) विरागीः (२) अनुरागी और (३) कर्मयोगी। विरागीका धन सहनज्ञीलता है। अनुरागीका धन प्रमुक्ते प्रति प्रेम और कृतज्ञता है और योगीका धन सबके प्रति समता और बन्धुभाव है।

९-सची धीरजं और प्रमुपरायणताकी परीक्षा विपत्तिमें ही होती है।

१०-ईश्वरका मय एक ऐसा वृक्ष है कि जिसके प्रभु-प्रार्थना और आर्तनादरूपी परम मुखदायक महान् फल हैं।

११-जो ईश्वरको ही अपना सर्वस्व मानता है, वही यथार्थ घनवान् है। जो सांसारिक वस्तु-स्थितियोंको ही अपनी सम्पत्ति मानता है उसको सदाके लिये दरिही—निर्धन समझना चाहिये।

# तपस्वी फजल अयाज

ईश्वरके प्रति नम्न रहना, उनकी आज्ञाके अनुसार आचरण करना और उनके इच्छानुसार जो कुछ हो, उसीको सिर चढ़ाना, इसका नाम प्रभुके प्रति विनय है।

जो मनुष्य ईश्वरके सिवा दूसरेकी आशा नहीं रखता और ईश्वरके अतिरिक्त दूसरेका भय नहीं रखता। उसीको सचा ईश्वर-निर्भर जानना चाहिये।

जो मनुष्य अपने वन्धुओंके प्रति बाहरसे प्रेम दिखलाता है और अंदर शत्रुता रखता है, उसपर तो ईश्वरका शाप ही उत्तरता है। जिसके हृदयमें सदा प्रभुका भय रहता है, उसकी जीभ अनर्गल नहीं बोलती। उसके हृदयमें रहनेवाले प्रभु-भयकी अग्नि उसकी संसारासक्ति और विषय-कामनाको जलाकर भस्म कर देती है।

संसारमें प्रवेश करना सहज है पर निकल सकना बहुत कठिन।

जो मनुष्य अपनेको महान् ज्ञानी मानता है, वह अज्ञानी और विनयरहित है।

# तपस्वी हुसेन बसराई

( समय लममग--१३०० वर्षे पूर्व, स्थान--गदीना )

विश्वयी मनुष्य तीन वार्तोके लिये अफसोस करते हुए मरते हैं---

- (१) इन्द्रियोंके भोगोंसे तृप्ति नहीं हुई।
- (२) मनकी आशाएँ पूरी न होकर अधूरी ही रह गर्यो ।

(३) परलोकके लिये पाथेय नहीं लिया जा सका। इस संसारमें इन्द्रियोंको वाँधनेके लिये जितनी मजबूत सौकलकी जहरत है। उतनी मजबूत साँकलकी जहरत

पशुओंको गाँधनेके लिये नहीं है। जो मनुष्य वंसारको नाशवान् और धर्मको सदाका साथी समझकर चलता है, वहीं उत्तम गति पाता है। और जो नाशवान पदायोंमें मोह न रखकर संसारका सारा मार प्रभुपर ही छोड़कर भाररहित बन जाता है, वह सहज ही संसार-सागरसे तर जाता है।

जो मनुष्य प्रभुको पहचानता है, वही उनपर विश्वास और प्रेम रख सकता है, परंतु जो मनुष्य केवल संसारको ही पहचानता है, वह तो प्रभुके प्रति शत्रुता ही किया करता है।

जो मनुष्य विचार कर नहीं बोलता, वह विपत्तिमें पड़ता है। जो मनुष्य विचार कर मौन नहीं रहता, उसका एन दुष्ट इच्छाओंका स्थान बन जाता है और जो मनुष्य अपनी दृष्टिको वशमें नहीं रखता, उसकी दृष्टि उसे कुमार्गमें ले जाती है।

जिसने वासनाओंको पैरोंसे कुचल दिया है, वही मुक्तात्मा हो सका है। जिसने ईप्योंका त्याग किया है, वही प्रेम प्राप्त कर सका है और जिसने धैर्य धारण किया है, उसीको ग्राप्त कर परिणामकी प्राप्ति हुई है।

मनुष्योंकी अपेक्षा तो भेंड और बकरे भी अधिक सावधान हैं; क्योंकि वे रखवालेकी आवाज सुनते ही तुरंत उसकी तरफ दौड़ जाते हैं, खाना-पीना भी छोड़ देते हैं परंतु मनुष्य इतने लापरवाह हैं कि वे ईश्वरकी ओर जानेकी पुकार (बाँग) सुननेपर भी उसकी तरफ नहीं जाते और आहार-विहारादिमें ही रचे-पचे रहते हैं। तुम्हारी मृत्युके बाद संसार तुम्हारे लिये कैसे विचार प्रकट करेगा, इसको जीते-जी ही जानना हो तो दूसरे मनुष्योंकी मृत्युके पश्चात् उनके लिये संसार कैसे विचार प्रकट करता है, इसे देख लो।

तुम्हारे मनका चिन्तन ही तुम्हारे लिये दर्पण-रूप है; क्योंकि तुम्हारा ग्रुभ या अग्रुभ जो कुछ होनेवाला है, वह उसीमें दीख जायगा ( जैसा चिन्तन वैसा परिणाम )।

अनासक्तिकी तीन अवस्थाएँ हैं—(१) साधक सर्य बड़ा महात्मा, शोधक या बड़ा उद्धारक है, इस रूपमें नहीं बोलता। वह केवल प्रभुकी आज्ञाका ही अनुबाद करता है। (२) जिस वातको प्रभु पसंद नहीं करते, उसकी तरफ अपनी इन्द्रियोंको नहीं जाने देता। (३) जिस बातसे प्रभु प्रसन्न होते हैं, वह उसीका आचरण करता है।

# तपस्वी जुन्तुन मिसरी

( मिश्रनिवासी )

मनुष्य छः विपत्तियों में डूबा रहता है—(१) पारलेकिक कर्त्तव्योंकी ओरसे लापरवाह, (२) शरीरको शैतान (दुर्गुण, दुराचाररूपी शत्रुओं) के अधिकारमें सौंप देना, (३) मृत्युके समयकी निराशा, (४) ईश्वरको संतोष देनेकी अपेक्षा मनुष्यके संतोषको विशेष महत्त्व देना, (५) सात्त्विक कार्योंको छोड़कर राजस-तामस प्रवृत्तियोंमें लगे रहना, (६) अपने दोषोंके समर्थनमें पूर्वके धार्मिक पुरुषोंके दोषोंका हवाला देना।

बीमारको पागलपनकी अवस्थामें जो वैद्य दवा और परहेज बताता है, वह वैद्य भी मूर्ख माना जाता है, इसी प्रकार जो मनुष्य सांसारिक धन, कीर्ति इत्यादिके मदमें मतवाला हो रहा है, उसे उपदेश देना भी मूर्खताका ही काम है।

निम्नलिखित चार लक्षण मनुष्यके मानसिक रोगी होनेका प्रमाण है—

- (१) ईश्वरकी उपासनामें आनन्द न मिलना।
- (२) ईश्वरसे डरकर न चलना।
- (३) बोध प्राप्त करनेकी दृष्टिसे प्रत्येक वस्तुको न देखना ।

(४) ज्ञानकी बात सुनकर भी उसके मर्मको ग्रहण न कर सकना।

ईश्वरका कटु आदेश पालन करनेमें भी प्रसन्नता वनाये रखना चाहिये। ईश्वरका आदेश सुनना-समझना चाहते हो तो सबसे पहले अभिमानका त्याग करो और आदेश सुननेके बाद उसका पालन करनेमें निमम हो जाओ तथा विपत्तिकालमें भी प्रभु-प्रेमके ही श्वासोच्छ्वास लो।

सहनशीलता और सत्यपरायणताके संयोग विना प्रभुः प्रेम पूर्णताको नहीं प्राप्त हो सकता।

सच्चे प्रेमीके दो लक्षण हैं—(१) स्तुति-निन्दाः मानापमानमें समभाव रखनाः (२) धर्मके पालन और अनुष्ठानमें कोई भी लौकिक कामना न रखना।

विश्वासके तीन लक्षण हैं—(१) तमाम पदार्थीमें ईश्वरको देखना। (२) समस्त कार्य ईश्वरकी और दृष्टि रखकर ही करना। (३) प्रत्येक अवस्थामें ईश्वरसे सहायताकी याचना करना।

प्रभुके प्रति विश्वासके तीन चिह्न हैं—(१) जीविन दशामें विषयासक्त लोगोंको अत्यन्त विरोधी (विनर्धत ार्गपर चलनेवाले ) जानकर उनसे दूर रहना, (२) ।न देनेवालोंकी प्रशंसा या खुशामद न करना। (३) दुःख नेवालेकी निन्दा और तिरस्कार न करना।

निर्भयताकी प्राप्तिके क्या लक्षण हैं १ संसार-प्रेमी लोगोंसे गःस्पृह इच्छारिहत होना और मनको साधन भजनमें लगाकर देपनके मोहसे—लोक-कीर्तिसे दूर रखना। संसार क्या है ? जो तुम्हें ईश्वरसे अलग रक्खे । अधम कौन है ? जो मनुष्य ईश्वरके मार्गका अवलम्बन नहीं करता।

सङ्ग किसका करना चाहिये ! जिसमें भौं' और 'तू' नहो। इस संसारमें सुखी कौन है ! दूसरे तमाम पदायों और लोगोंसे जिसने ईश्वरको ही सर्वोपरि समझा हो।

# तपस्वी जुन्नेद बगदादी

( बगदादनिवासी )

अहंभावको छोड़कर विपत्तिको भी सम्पत्ति मानना— सीका नाम सञ्चा संतोष है।

तुम जो धन, धामादि प्राप्त करनेके लिये दौड़-धूप रते हो, इसके बदले जिस ईश्वरने स्वयं तुम्हारे प्रत्येक । वश्यक कार्यको पूरा करने, तुम्हारा योग-क्षेम वहन रनेका भार ले रक्ला है, उसपर श्रद्धा और निर्भरता। प्र करनेके लिये प्रयत्न करो तो तुम सदाके लिये सभी । तोंमें परिपूर्ण हो जाओगे, इसमें कोई संदेह नहीं है।

प्रायश्चित्तकी तीन सीढ़ियोंपर चढ़ना चाहिये— १) आत्मग्लानिः (२) फिर पाप न करनेका निश्चयः ३) आत्मशुद्धि ।

गया हुआ समय वापस लौटकर किसी प्रकार भी नहीं ताता, इसीलिये समयके सदृश कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है।

जो आँखें ईश्वरकी आज्ञाके अधीन रहनेमें कल्याण नहीं देखतीं, उन आँखोंसे अन्धा होना अच्छा है; जो जीम ईश्वरकी चर्चामें नहीं लगती, उससे गूँगा रहना ही अच्छा; जो कान सत्यको नहीं सुन सकते, उनसे बहरा रहना ही अच्छा और जो शरीर ईश्वरकी सेवामें नहीं लगता, उसका तो मर जाना ही सबसे अच्छा है !

उच्च और पवित्र भावना एक ऐसी विचित्र वस्तु है जो मनुष्यके अन्तःकरणमें आती तो है पर स्थिर.नहीं रहती। मनुष्यपर उसका तो वड़ा प्रेम है, पर मनुष्यका उसपर प्रेम हो तभी वह टिक सकती है।

किसी भी वस्तुको उसके मूलखरूपमें देखंना, यही उसका वास्तविक दर्शन है।

# तपस्वी यूसुफ हुसेन रयी

जो गम्भीर भावसे ईश्वरका स्मरण-चिन्तन करते हैं। ही दूसरे पदार्थोंको भूल जाते हैं।

जो ईश्वरके प्रति विशेष प्रेम करते हैं, उनको लोगोंकी गिरसे क्लेश और अपमान ही अधिक मिलते हैं, परंतु प्रभुके बन्दे भी ऐसे जबर्दस्त होते हैं कि उनके बदलेमें उनके प्रति विशेष दया ही करते हैं।

तमाम अवस्थाओंमें प्रभुके और प्रभु-भक्तोंके दास वनकर इना—इसीका नाम अनन्य और एकनिष्ट भक्तिहै । अंदर प्रभु-प्रेम करना और बाहरसे अपने साधनको प्रसिद्ध न होने देकर गुप्त रखना, यही साधनको मुख्य लक्षण है।

विशुद्ध प्रभुप्रेम इस जगत्में दुर्छभ पदार्थ है। मनसे कपट-बुद्धिको दूर करनेके छिये जब मैंने प्रवह प्रयत्न किया। तभी प्रमु-प्रेमने अपने सद्गुणोंके हर्षे आकर इदयपर अधिकार जमा छिया।

होमी मनुष्य सबसे अधम है और निर्ह्णेन हैं सर्वोत्तम है।

#### तपस्त्री बायजिद बस्तामी

जो मनुष्य प्रभुके सिवा दूसरे पदार्थोका अनुसरण करता है, उसे मनुष्य ही नहीं कहना चाहिये; क्योंकि ऐसे मनुष्य अपनी मनःशक्तिका पूरा उपयोग किये विना केवल अपने आसपास जो-जो अनित्य पदार्थ देखते हैं, उन्हींको प्राप्त करना चाहते हैं और इससे सदा साथ न रहनेवाले लौकिक पदार्थ ही उनको मिलते हैं।

अन्तः करणमें एक भण्डार है। उस भण्डारमें एक रत है और उस रतका नाम है 'प्रमु-प्रेम'। जो इस रतको प्राप्त कर सकता है। वहीं संत हो सकता है।

जो मनुष्य साधनारूपी शस्त्रसे समस्त जागतिक कामनाओंका मस्तक काट डालता है, जिसकी समस्त आकाङ्काएँ केवल प्रभु-प्रेममें ही अदृश्य हो जाती हैं, ईश्वर जिसको चाहते हैं उसीके प्रति जो प्रेम करता है और ईश्वर जैसे रखना चाहते हैं, उसी प्रकार रहना चाहता है, उसी-को सन्ना योगी और सन्ना पुरुषार्थी जानना चाहिये।

जो ईश्वरको जानता है। वह ईश्वरके सिवा दूसरे विषयकी वात ही नहीं करता।

ईश्वर जिसपर प्रसन्न होता है, उसे तीन प्रकारका स्वभाव देता है—(१) नदीके जल-जैसी दानशीलता, (२) सूर्यके सहश उदारता और (३) पृथ्वी-जैसी सहनशीलता।

ये सारे बाद-विवाद, शब्दाङम्बर और अहंता-ममता केवल पर्देके बाहरकी ही चीजें हैं। पर्देके अंदर तो नीरवता, स्थिरता तथा शान्ति ही व्याप रही है।

जो मनुष्य लैकिक मान-बड़ाई प्राप्त करनेके लिये लगा रहता है, उसे परमात्माकी कृपा या समीपता नहीं मिल सकती; परंतु जो मनुष्य प्रमुको पानेके लिये सं होकर लैकिक मान-बड़ाईको तिलाञ्जलि देना जा ईश्वरीय-मार्गसे पतित न होकर उसकी समी प्रतिष्ठा और परम-पद भी प्राप्त कर सकता है।

तुम या तो जैसे अंदर हो बैसे ही बाहरसे देते रहो और या जैसे बाहरसे दौखते हो है बन जाओ।

धर्मकी भूख बादलके समान है। जहाँ वह लग जाती है और चातककी तरह आतुरतारूणी जाती है तो फिर तुरंत ही ईश्वरीय कृपारूपी अमृर होने लगती है।

जो मनुष्य अपनी ही शक्तिसे प्रमुको पाना च वह तो उलटा मृत्युके ही मुखमें जा पड़ता है।

एक बार प्रभुने पूछा क वायिजद । तू क्य है !' मैंने कहा प्रभो ! तुम्हारी जो इच्छा हो। उ अपनी इच्छा बनाना चाहता हूँ ।' तब उन्होंने क तो सहज बात है और जगत्की रचना हुई तभीरे लिये खुला सदावत है । जो कोई जितना भी मेरा उतना ही मैं उसका बनूँगा।'

एक बार मैंने प्रभुते याचना की कि 'तुम्हारे पा और किस रास्तेंसे तुरंत पहुँचा जा सकता है!' द कहा 'यह तो बहुत ही सहज बात है। तू अपने ! उटाये हुए अहंता-ममतारूपी मिथ्याभिमानको नीचे दे, तो तुरंत ही मेरे पास पहुँच जायगा!'

## तपस्विनी रिवया

( जन्म--- तुर्किस्तानके बसरा नगरमें )

दारुण दशामें रिवया प्रभुते गर्थना करती है—हे प्रभो ! मुझे प्रपनी इस दुर्दशका शोक नहीं है । तिझे मुद्दू नहीं और त् मुझपर प्रसन्न हे, बस, यही एक प्रार्थना है।'

एक रातमें प्रमुखे प्रार्थना करते ए रिवयाने प्रमुखे कहा---



्हे प्रभी ! तेरी ही सेवाम भेरा रात-दिन बीते, ऐसी हुन्छा है। पर मैं क्या करूँ ! तूने मुझे पराबीन दाती वर्न है, इसीलिये मैं सारा समय तेरी उपासनाम नहीं है सकते प्रमु ! इसके लिये मुझे धामा कर ।'

महे प्रभु ! यदि में नरकके डरते ही तेरी पूजा परे होऊँ तो मुझे उस नरकवी आगमें जला डाल और में स्वर्गके लोमले तेरी सेवा करती होऊँ तो वह स्वर्गका हार : भ्ये यंद कर दे; किंतु यदि मैं तेरी प्राप्तिके लिये ही तेरा जन करती होऊँ तो त् अपने अपार सुन्दर स्वरूपसे मुझे ञ्चित न रख।

ईश्वरपर सतत दृष्टि रखना ही ईश्वरीय ज्ञानका छ है।

ईश्वरकी प्रार्थनासे पिवत्र हुए हृदयको जो उसी यतिमें उस प्रभुके चरणोंमें अर्पित कर देता है, अपनी सारी भाल भी उस प्रभुपर ही छोड़ देता है और खुद उसके यान भजनमें मस्त रहता है, वही सचा महात्मा है।

पूरे जागे हुए मनका यही अर्थ है कि ईश्वरके सिवा ्सरी किसी चीजपर चले ही नहीं। जो मन उस परवरिकार-जी खिदमतमें लीन हो जाता है उसे फिर दूसरे किसीकी त्या जरूरत ? सेंबक अपने प्रमुंपर संतुष्ट है। यह कब समझा जाय ! सम्पत्ति मिलनेपर लोग जैसे उपकार मानते हैं। वैसें हीं दु:खकी प्राप्ति होनेपर भी प्रमुका उपकार समझें तंत्र ।

मानव! ईश्वरके मार्गमें न ऑखोंकी जरूरत है न जींभं-की। उसके लिये तो एक पवित्र हृदयकी ही आवश्यकता है। अतएव ऐसा प्रयत्न कर कि तेरा मन उस पवित्रताको प्राप्त करनेके लिये सतत जाग्रत् रहे।

पूरे जायत् मनका अर्थ यही है कि ईश्वरके अतिरिक्त दूसरे किसी विषयकी इच्छा या उद्देश्य मनमें रहे ही नहीं और जिसका मन सर्वेश्वर्यसम्पन्न परम प्रभुकी स्मृतिमें ही नित्य डूबा रहे।

#### तपस्वी अबृ हसन स्वर्जानी

( महमूद गजनीके समसामिक )

ईश्वर जब स्त्रयं अपने दासको अपना मार्ग दिखलाता । तभी उसकी गति और स्थिति अध्यात्मराज्यमें होती है।

ईश्वरको पानेके लिये जिसका हृदय तङ्गता रहता है उसीकी माता धन्य है; क्योंकि उसका सारा हित ईश्वरमें ही समाया होता है।

तन, मन, धन और वाणिक द्वारा छोग ईश्वरके अपराध करते हैं। इसके बदले यदि वे शरीरको उसकी सेवामें तथा वाणीको उसके गुणानुवादमें छगाये रक्खें तो मन भी अपराध करनेसे बाज आये। मन भी प्रमुको ही अर्पण कर देना चाहिये, परंतु यह तभी हो सकता है जब कि अपना सर्वस्व प्रमुको अर्पण कर दिया जाय। और जैसे ही इन चार वस्तुओंको तुम प्रमुको अर्पण करते हो, वैसे ही उनकी ओरसे भी तुमको ये चार वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रमुका

प्रेम, (२) तेजस्विता, (३) प्रभुमय जीवन और (४) प्रभुमें मिल जाना।

जनतक तुम मानुषी भानोंमें रहोगे, तनतक तुमको जीवनकी कड़ता और खटासका स्वाद चखना ही पड़ेगा। जब इन भानोंसे मुक्त होकर प्रभुकी ओर बढ़ोगे तभी प्रभुमय, सिचदानन्दमय जीवन प्राप्त कर सकोगे।

मेरे पास न शरीर है, न वाणी और न मन; क्योंकि इन तीनोंको मैंने ईश्वरके अधिकारमें सौंप दिया है।

जो प्रभुप्रेमी हो गया। वहीं प्रभुको प्राप्त करता है और जिसने प्रभुको प्राप्त किया। वह अपनेको भी भूल जाता है और उसका भौंग्यन भी खो जाता है।

पश्चात्तापरूपी वृक्ष रोपो तो कड़वेके बदले मीठा फल प्राप्त हो । लोगोंके आगे दुःख रोनेकी अपेक्षा प्रमुके आगे ही रोओ तो सम्पत्ति भी प्राप्त हो ।

#### तपस्वी महमद अली हकीम तरमोजी

- १. उवत कौन है १--जिसको पाप नहीं दवा सकता।
- २. मुक्त कौन है १—सांसारिक लोभ जिसको गुलाम नहीं बनाता।
- ३. मर्द कौन है !--आसुरी दृत्ति जिसको बाँघ नहीं सकती ।
- प्रानी कौन है !—जो ईश्वरकी प्राप्तिके लिये सर्वभावसे एकनिए हो गया है ।
- ५. जो मनुष्य वैराग्यरहित होनेपर भी ज्ञानकी ही बातें किया करता है, वही इस जगत्में सर्वोपरि नास्तिक, ठग और पाखण्डी है।
- ६. जिसकी दृष्टिमें जन्म और मरण दोनों समान हैं, वही सचा साधु है।
- ७. ईश्वरके ही प्रसङ्गमें सदा अनुराग रखना—यह प्रभुप्रेम-का स्वाभाविक और महत्त्वपूर्ण लक्षण है ।

# विजयी और पराजित

गर्वका अन्त

इस युगके—यूरोपके तीन महान् गर्विष्ठ— नेपोलियन, मुसोलिनी और हिटलर । तीनों अपनेको अपराजित माननेवाले । तीनोंने विश्व-साम्राज्यका खप्न देखा । तीनों तपे—खूब तपे; किंतु—

सम्राट् नेपोलियन—वह कहता था—'शब्द-कोपसे 'असम्भव' शब्द निकाल देना चाहिये। यूरोपको उसकी विजयवाहिनीने रौंदकर घर दिया। नेपोलियन जिधर गया—विजय उसका खागत करनेको पहलेसे प्रस्तुत मिली।

वही नेपोलियन—एक नन्हे-से समुद्री टापूमें कारागारमें मरा वह । उसकी विजयका क्या महत्त्व रह गया ? एक साधारण कैदी बनकर वह जेलमें जब सड़ता रहा—कहाँ गया उसका गर्व ?

मदान्ध म्रसोलिनी—पूरा दानव बन गया था वह । अपनी वायुसेनापर उसे बड़ा गर्व था। शक्तिके मदमें चूर म्रसोलिनी—उसने कहा था—'युद्ध तो विश्वकी अनिवार्य आवश्यकता है।' नन्हे-से देश अबीसीनियापर वर्बर आक्रमण करके प्रसन्न होता रहा वह । उसने उस असमर्थ देशके निवासियोंपर विषेली गैसें डलवायीं—विजयके लिये।

वही मुसोलिनी— युद्धको विश्वकी अनिवार आवश्यकता बतानेवाला, वही सीन्योर मुसोलिनी— युद्धने ही उसे समाप्त कर दिया। फाँसीके तस्ते पर प्राणान्त हुआ उसका।

× . x . x

हिटलर—हिटलरका तो नाम ही आतङ्कका प्रतीक बन गया था। हिटलरने जैसे एक हाथमें हथकड़ी और दूसरे हाथमें बम लेकर विकास चुनौती दे दी थी—'हथकड़ी पहिनो! मेरी परतन्त्रता स्वीकार करो। नहीं तो मैं तुम्हारे ऊपर बम पटक दूँगा। भून दूँगा में तुम्हें।'

युद्धकी अग्नि स्वयं हिटलरने लगायी और उस युद्धने उसके सामने ही जर्मनीको खंडहर कर दिया । हिटलर—एडाल्फ हिटलरका अस्तित इस प्रकार मिट गया कि उसके शवका भी किसी-को पता न चला।

× × ×

भगवान् गर्वहारी हैं। मनुष्यका गर्व मिध्या है। धनका, बलका, सेनाका, ऐश्वर्यका—विसी का, कितना भी बड़ा गर्व—गर्व तो मिटेगा— मिटकर रहेगा। गर्व भूलकर भी नहीं करना!



विजया और पराजित-रावका अन्त



सभी मृत्युके मुखमें

# सभी मृत्युके मुखमें

नेवलेने सर्पको पकड़ रक्खा है, सर्पने मेढकको और मेढक मक्खियोंके आखेटमें मझ है। एक रूपक है यह।

सारा संसार मृत्युके मुखमें पड़ा है।
मृत्युने पकड़ रक्खा है, केवल निगल
जानेकी देर है—किसी क्षण वह निगल
लेगी। प्रतिदिन लोग हम सबके सामने
मरते हैं। हम स्वयं किसी क्षण मर
सकते हैं।

मृत्युके मुखमें पड़ा हुआ भी यह मनुष्य दूसरोंको सताना, दूसरोंको पीड़ा देना, दूसरोंका स्वत्व हरण करना, दूसरोंको मारना छोड़ता नहीं है। स्वार्थसे प्रमत्त मनुष्य—सर्वथा विवेकशून्य चेष्टा है उसकी।

छल-कपट, हिंसा-चोरी, झूठ-ठगीसे प्राप्त धन—क्या काम आयेगा यह धन? क्या सुख देंगे ये भोग ?

बड़े छोटोंको, सबल निर्बलोंको, धनी निर्धनोंको सताने, धमकाने, ठगने—

चूसनेमें लगे हैं। मनुष्य मनुष्यका शत्र , बना घूम रहा है! किसलिये?

उसका वैभव, उसका उपार्जन, उसके खजन—जिस सुखके लिये, जिन खजनों- के लिये, जिस शरीरके लिये वह यह पाप कर रहा है, वे सब नष्ट होंगे। महाकाल उन सब भोगों, पदार्थों और व्यक्तियोंको पीस देनेवाला है। स्वयं मनुष्य मर्त्य है—मृत्युके मुखमें पड़ा है।

यह पापकी कमाई—जन्म-जन्मतक मृत्युरूपी सर्पके मुखमें पड़े रहनेकी यह तैयारी—इसे छोड़े बिना कल्याण नहीं है। इस मोहसे छूटकर ही मृत्युसे छूटा जा सकता है।

भगवान्—केवल भगवान् ही बचा सकते हैं कालसर्पसे प्रस्त प्राणीको। उन दयामयकी शरण—उन मङ्गलमयका स्मरण—कल्याणकी कामना हो तो यही एकमात्र मार्ग है।

### तपस्वी अबू बकर वासती

( निवासस्थान—पहले फरगान, पीछे वासन )

जहाँ उपदेश अधिक दिया जाता है) वहाँ गम्भीरता कम होती है और जहाँ गम्भीरता अधिक होती है, वहाँ उपदेश कम होता हैं।

विधाताने तुम्हारे लिये जो विधान कर रक्ता है, उसका विरोधं करना—यह हलका स्वभाव है, अर्थात् जो विधि-विधान है उसको प्रार्थना या प्रयतके द्वारा बदलना चाहते हो, यह उत्तम नहीं है।

सारे सांसारिक पदार्थोंके कर्ता परमात्माको प्राप्त करना—किसी भी पदार्थको प्राप्त करनेकी अपेक्षा सुलम है, तथापि तुम उसके पाससे सांसारिक पदार्थोंको ही प्राप्त करने और उसका हिस्सेदार होनेकी इच्छा करते हो यह कैसी बात है ! जो भी भक्त या भेषधारी मनुष्य सांसारिक लेख सामने गर्न करता है, अपना बड़प्पन दिखलाता है— अपने ज्ञान-वैराग्यकी हँसी ही कराता है; क्योंकि : उसके भीतरसे संसारकी सत्यता और मोह-ममता नि गयी होती तो उनसे (संसार और सांसारिकांसे) कि हो जानेके कारण वह जरा भी गर्वनहीं करता।

तुम किसी भी विषयके वैराग्य या निवृत्तिके लिये व गर्व करते हो १ ईश्वरके सम्मुख तुम्हारे ये सव (ता वैराग्यः निवृत्ति और गर्व ) मञ्छरकी पाँजसे भी तुच्छे जिस सनुष्यका अन्तःकरण प्रभुचिन्तनकी ज्योतिसे प्रकाि होता है और जो सदा प्रभुके विश्वासकी वात कहता है। व सच्चा सूफी या ज्ञानी है।

## तपस्वी सहल तस्तरी

(स्थान--तस्तर)

- पवित्र भोजनके बिना एकान्तमें भी उत्तम साधना नहीं हो सकती और ईश्वरार्पण किये बिना कोई भी वस्तु पवित्र नहीं हो सकती।
- २. इन चार बार्तोका पालन करोगे। तभी तुमसे विद्युद्ध साधना हो सकेगी—(१) भूखकी अपेक्षा कम भोजन करना। (२) लोक-प्रतिष्ठाका त्यागः (३) निर्धनताका स्वीकार और (४) ईश्वरेच्छामें संतोष।
- ३. अन्याय छे प्राप्त वस्तुका उप मोग करनेवा छेके सारे अङ्ग पाप से लिप्त हो जाते हैं। उसकी अपनी इच्छा न हो तो भी वह पाप में ही डूबता चलता है। जो मनुष्य (न्याय-पूर्वक प्राप्त ) पवित्र वस्तुका उपयोग करता है। उसके सारे अङ्ग साधनाके अनुकूल वर्तते हैं और वाह्य संयोग-रूप में ईश्वरकृपा भी उसको विशेष रूप से आकर प्राप्त होती है।
- ४. जो मनुष्य चाहता है कि उसे सन्नी निवृत्ति प्राप्त करनी है तो उसको सब प्रकारके पापकमोंसे और विपरीत ज्ञानसे हाथ खींच छेना चाहिये।
  - ५. तुम जो भी काम करो) वह यदि उसकी आसाके

अनुसार नहीं है तो उससे तुमको दुःख ही प्राप्त होगा।

- ६. ईश्वरभंक्त जबतक अहत्य वस्तु-िश्यितिको और प्रे नहीं पैदा करता और भ्रत्यु तिरपर है?—यह बात य नहीं रखता, तबतक उसमें सर्वाङ्गसुन्दर तपश्चर्या आ ही नहीं।
- ७. ईश्वरके विवा दूसरे किसी भी पदार्थमें जो मनुष्य सुमानता है उसका मन ही दूषित है। इसिलये उसके हरिय में प्रभुविश्वास और पविज्ञताकी ज्योतिका प्रकट होंग कटिन है।
- ८. तुम बाहरसे निर्धन दीख पड़नेबाले साधु पुरुषों के प्रति अवज्ञा और गर्व दिखलाते हो। पर मह अपी तरह जान लो कि वे ही प्रभुकी सच्ची संतानः पूर्ण प्रति निधि और सर्वोत्तम सम्पत्तिवान् हैं।
- ९. इन छः विषयोंका अवलम्बन करना टीक है— (१) ईश्वरीय अन्यका अवलम्बन, (२) ऋषि-मृनिर्योर्षे द्वारा प्रचारित ईश्वरीय आजाओंका अनुस्तण, (३) तान पानको पवित्र रखना। (४) हिंसा और निन्दा करनेवारों हैं हिंसा और निन्दा करनेसे बचना। (५) निषद विषयों

दूर रहना और (६) जो कुछ भी देनेका विचार उठे। तुरंत ही दे डालना।

१० धर्मके तीन मूल हैं—(१) विचार तथा आचार-में महात्माओंके मार्गपर चलना, (२) पवित्र खान-पान करना, (३) सत्कार्यमें ही स्थिति और प्रीति रखना।

११. ये दो वातें मनुष्यके लिये घातक हैं—(१) लोक-में मान-प्रतिष्ठा-प्राप्तिके लिये दौड़ना और (२) निर्धनतासे भयभीत होना।

१२. इस जगत्में प्रभुके समान कोई भी सचा सहायक नहीं और प्रभुप्रेरित महापुरुषके समान कोई सन्मार्गदर्शक नहीं।

१३. मनको सत्यमार्गपर चलानेकी पहली सीढ़ी है सत्यका स्वीकार; दूसरी सीढ़ी है संसारसे उपरित; तीसरी सीढ़ी है आचरणकी उच्चता और पिवत्रता तथा चौथी सीढ़ी है प्रमुके प्रति अपराधोंके लिये क्षमा प्रार्थना।

१४. जो पुरुष मनकी मिलनतासे मुक्त और सिंद्वचार-शील है, ईश्वरके सानिष्यके कारण जिसका मायावन्धन छिन्न-भिन्न हो गया है और जिसकी दृष्टिमें धूल और सुवर्ण एक समान है, वही सचा सूफी या ज्ञानी ऋषि है।

१५. अल्पाहारमें दिव्य शान्तिमें और लोक-संसर्गके त्यागमें साधुता रहती है।

१६. कोई भी अत्यन्त आवश्यक वस्तु तुम्हारे पास न

हो तो समझो कि मुम्हारे भलेके लिये ही प्रभुकी ऐसी इच्छा है, इस प्रकार सच्चे समाधानके साथ शान्त रहनेका नाम ही प्रभुपर निर्भरता है।

१७. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंके तीन लक्षण हैं—(१) दूसरोंके सामने याचक न बनना। (२) मिलनेपर भी न लेना। (३) और लेना भी पड़े तो उसे बाँट देना।

१८. आत्म-समर्पण किये बिना कोई प्रभुके ऊपर निर्भर नहीं रह सकता और स्वार्थ-साधनका त्याग किये बिना आत्म-समर्पण नहीं हो सकता।

१९. प्रभुपर निर्भर रहनेवालोंको तीन वस्तुएँ प्राप्त होती हैं—(१) प्रभुमें पूर्ण श्रद्धाः (२) अध्यात्मविद्याका प्रकाश और (३) परमात्माका साक्षात्कार।

२०. ईश्वरने तुमको जो देना स्वीकार किया है, उसमें जरा भी संदेह न रखना—इसीका नाम निर्भरता अर्थात् प्रभुके ऊपर निर्भर रहना है।

२१. जिस वस्तुकी जरूरत हो, वह वस्तु जिसके पास हो उसीसे जान-पहचान करनी चाहिये। तुम्हें मोक्ष चाहिये तो वह भी ईश्वरके पास भरपूर होनेके कारण उसीसे जान पहचान करनेपर प्राप्त होगा, सांसारिक भाई-वन्धुओंसे नहीं।

२२. प्रभुको पानेके लिये दीनता और हीनता ( लैकिक पदार्थ न रखना ) के समान दूसरा सहल मार्ग नहीं है।

#### तपस्वी मारुफ गोरखी

ईश्वरके आश्रयपर रहनेवाले मनुष्योंके ये लक्षण हैं— (१) उनके विचारका प्रवाह ईश्वरकी ओर ही बहता रहता है। (२) ईश्वरमें ही उनकी स्थिति होती है और (३) ईश्वरकी प्रीतिके लिये ही वे सारे काम करते हैं।

जिस मनुष्यको सत्ता और प्रमुत्व प्रिय है। उसको कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। मैं एक ऐसा मार्ग जानता हूँ कि जिस मार्गपर चलनेसे ईश्वरके पास जल्दी पहुँचा जा सकता है। वह मार्ग यह है कि तुम कभी मनुष्यके पाससे किसी वस्तुकी इच्छा न करो और तुम्हारे पाससे किसी वस्तुकी कोई इच्छा करे, तब बैसी वस्तुको कभी तुम अपने पास न रहने दो।

#### तपस्वी सरी सकती

(स्थान-नगदाद)

 धनवान् पड़ोसी और राजतभाके पण्डितोंसे दूर ही रहो ।

२. नीचे डिप्ले परिमाणसे अधिक मिले तो बह

निष्प्रयोजन और भारस्वरूप ही है—(१) प्राण वचा सके, इतना अन्न, (२) प्यास बुझे, इतना जल, (३) लजा निषारण हो। इतना बस्न, (४) रहने-जितना पर और (५) उपयोगी हो इतना ज्ञान।

- ३. अपने दोर्षोंको न देखने और न सुधारनेका ही नाम धर्मान्धता है।
  - ४. कहनीके अनुसार रहनी न हो-इसीका नाम ठगई है।
- ५. जिस शक्तिके द्वारा इन्द्रियों और मनको वश कर सको। उसीका नाम शक्ति है।
- ६. जो मनुष्य सम्पत्तिका सदुपयोग नहीं कर सकता, उसकी सम्पत्तिका इतनी जल्दी विनाश होगा कि वह उसे जान भी नहीं सकेगा।
- ७. मन तीन प्रकारका होता है—एक प्रकारका मन पर्वतके समान अचल होता है, अतएव उसको कोई चलाय-मान नहीं कर सकता। दूसरे प्रकारका मन वृक्ष-जैसा होता है, अतएव उसको बाह्य संयोगरूपी वायु बराबर सञ्चालित करती रहती है। तीसरे प्रकारका मन खर—तिनकेके समान

होता है, उसको बाह्य संयोगरूपी पवन जिधर चाहता है, उधर ही उड़ाया करता है।

- ८. जिस अन्तःकरणमें सांसारिक् ठाठसाएँ भरी होती हैं, उनमें ये पाँच बातें नहीं रह सकतीं—(१) ईश्वरका भय, (२) ईश्वरसे आशाः (३) ईश्वरके ऊपर प्रेमः (४) ईश्वरसे ठजा और (५) ईश्वरके साथ मित्रता।
- किसी भी मनुष्यके आत्म-ज्ञानकी माप इसीते होती
   के वह ईश्वरके समीप कितना पहुँचा हुआ है।
- १०. सत्यके लिये जो मनुष्य धैर्य प्राप्त कर सकता है। वहीं आगे बढ़ता है।
- ११. ईश्वर कहता है कि 'हे भक्त ! जब तेरे मनमें मेरा स्मरण-मनन अधिक प्रबल होगा, तभी मैं तेरे जगर आसक्त हूँगा ।'

#### तपस्वी अबु उस्मान सैयद

१. अभिमानीकी अपेक्षा तो जो मनुष्यं सीधा-सादा पापी होता है वही श्रेष्ठ है; क्योंकि पापी मनुष्यमें तो कुछ नम्रता और पापके स्वीकारकी भावना होती ही है अथवा हो सकती है, परंतु मिथ्याभिमानी तो सदाके लिये पापकी बेड़ियोंमें बँधा रहकर दुर्गतिके घोर अन्धकारकी ओर ही दुलकता जाता है।

२. जो मनुष्य लोभके कारण धनिकोंका धन या अत लेनेके लिये हाथ फैलाता है, वह कदापि मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जो मनुष्य आपद्धर्मके कारण बाध्य होकर धनी आदमी-का अन्न खाता है, उसको वह नुकसान नहीं पहुँचा सकता।

३. जो मनुष्य दूसरोंके ही दोषोंको देखता और विचारता रहता है। उसका अपना जीवन भी दूषित ही होता जाता है।

## तपस्वी अबुल कासिम नसराबादी

( जन्मभूमि-नसराबाद [ खुरासन ])

जो मनुष्य अपने श्रोताओंको केवल मौिखक ज्ञानसे ही ईश्वर-प्राप्तिका मार्ग दिखलाता है, वह तो उनको दुर्दशा-में ही डालता है और जो मनुष्य अपने उत्तम आचरणद्वारा ईश्वरीमार्ग दिखलाता है, वही सुन्दर स्थितिको प्राप्त करवाता है।

जिसने अपने जीवनमें धर्म-नीतिका पालन नहीं किया, वह सची उन्नति प्राप्त कर ही नहीं सकता। जिसमें मानसिक नीति ही नहीं, वह आध्यात्मिक नीति कहाँसे समझ सकेगा ? और जिसमें आध्यात्मिक नीति नहीं, वह प्रमुके पास पहुँचेगा कैसे और किस प्रकार सदाके लिये सचिदानन्द-पर-पर विराजमान होगा ? जिस मनुष्यने उच नीति प्राप्त की हो और जो बाह्य विषयोंसे तथा आन्तरिक दोपांसे निलेंप की हो, उसके सिवा दूसरा कोई भी क्या इस महत्तम पदकी प्राप्त कर सकता है ?

जो मनुष्य प्रसन्नताकी भूमिकामें जानेकी इच्छा परे। उससे कहो कि ईश्वर जिस रीतिसे प्रसन्न होता है, उमी मीत-को वह धारण करे तथा उसीका आश्रय है। तपस्वी अबू अली दकाक

तुम्हें सच्चा सुख प्राप्त करना हो तो तुम अपना मार भी अपने ऊपरसे प्रभुके ही ऊपर डाल दो और बाहरसे शवके समान अकर्ता तथा अंदरसे प्रभुका ही मजन करनेवाले बने रहो। जो मनुष्य अपने प्रेमपात्रके ऊपर अपने प्राणोंको न्योळावर नहीं कर सकता, वह वास्तविक प्रेमी ही नहीं है।

साध्यको सिद्ध करनेमें प्रारम्भरे ही जिसको अनुभवी पुरुषका संयोग नहीं मिला और उच्च गुणोंकी प्राप्तिके लिये जबतक किसी सिद्ध आत्माकी सेवा नहीं की गयी, तबतक ईश्वरके साथ योग होना कठिन है।

सम्पूर्ण जीवनमें एक बार भी जिसने ठीक-ठीक

ईश्वरकी अर्चना कर छी, वह मनुष्य नरकमें भले ही जाय, तथापि उसके भीतर एक बार जो ईश्वरी प्रकाश पड़ा हुआ है, उस प्रकाशको वह जब कभी प्रकट करता है या स्मरण आता है, तभी वह नरककी आग भी बुझ जाती है और वह नरक स्वर्गके समान हो जाता है।

राजाओं और बड़े लोगोंके संसर्गसे दूर रहना; क्योंकि इनका मनोभाव छोटे बच्चोंके समान अख्यिर तथा इनका प्रताप बिगड़े हुए बाघके समान जोरावर और घातक होता है।

#### तपस्वी अब् इसाक इब्राहीम खैयास

( स्थान---ईराक देशमें रय नामक नगर )

१. जो आदमी लोगोंके आगे तो ईश्वरकी बातें करता है, परंतु भीतरसे लोगोंमें मान प्राप्त करने या ऐसी ही दूसरी-तीसरी वस्तुओंको स्थान देता है, वह शीघ्र या देरसे बेआबरू होकर आफतमें ही जा पड़ता है। पश्चात् जब वह अपने अयोग्य आचरणको अयोग्य समझकर पश्चात्ताप करता है तथा वैसे कार्योसे निवृत्त होकर प्रभुपरायण बनता है, तभी वह तमाम संकटोंसे बाहर निकलता है।

२. जो मनुष्य संसार-त्याग तथा प्रभुपरायणताका वाना पहनकर लोगोंसे ही प्रार्थना करता फिरता है, उसकी ओर लोगोंकी कुछ भी दया या श्रद्धा नहीं रहने पाती और अन्तमं वह हतना हल्का पड़ जाता है कि उसका जीवन निराशा और कष्टसे भर जाता है और उसके हाथमें केवल अफसोस और अवगुण ही रह जाते हैं।

#### तपस्वी हारेस महासवी

लोगोंके आगे अपना दोष स्वीकार करनेमें जिसको लेशमात्र भी संकोच नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि इसमें जो अपना कल्याण देखता है; अपना सत्कार्य दूसरोंके सामने प्रकट करनेकी इच्छा नहीं करता तथा जो दृढ़ संकल्पवाला है, वही सत्यनिष्ठ और सच्चा साधक है।

ऐसा काम करो कि प्रभुके प्रीतिपात्र बनो । संसार-का प्रीतिपात्र बन जाना तो अधोगतिमें ही जा गिरना है । यही अन्तिम और सारभृत बात है । जो मनुष्य साधनाके लिये तैयार होता है या इच्छा करता है, उसको रास्ता दिखाना तो प्रभु अपना आनन्द तथा प्रयम कार्य मानते हैं।

ईश्वरकी महिमा जाननेवाले लोग सदा प्रमु-कृपारूपी अमृत-सरोवरमें मग्न रहते हैं, प्रमुके निर्मलता-पवित्रतारूपी सागरमें वे बार-बार डुबकी मारते हैं और प्रमु-प्रेमरूपी अमृत्य मोती चक्षुद्वारा बाहर लाते हैं। इस प्रकारकी विशुद्धि और अमृत्य सामग्रीके कारण ही वे प्रमुदर्शन और प्रमुमयता प्राप्त करते हैं।

### तपस्वी अबू तोराब

१. जय ईश्वरमक्त सत्यनिष्ठासे अनुष्ठानमें लगता है। तय आरम्भमें ही अनुष्ठानकी मधुरताके खादका उसको अनुभव होता है।

२. चित्तको पवित्र करने-जैसी कल्याणकारक साधना

दूसरी कोई भी नहीं; क्योंकि यह चित्त ही चिन्तामणि जैसे सव पदार्थोंको उत्पन्न करनेवाली भूमिका है। जिसका विचार और चिन्तन पवित्र होता है, उससे अपवित्र किया नहीं हो सकती, विक्त विशुद्ध कियाएँ ही होती हैं।

## तपस्वी मंसूर उमर

साधक दो प्रकारके होते हैं—पहले प्रकारके साधक जगत्को ही पहचानते हैं और इस कारण उसीकी प्रसन्नताके लिये कठोर साधनाके पीछे लगे रहते हैं। और दूसरे प्रकारके साधक प्रभुको पहचानते हैं; इसलिये उसीकी प्रसन्नता प्राप्त करनेका प्रयन्न करते हैं।

श्रेष्ठ लोग दो प्रकारके होते हैं--जो केवल ईश्वरका

ही साक्षात्कार करना चाहते हैं और दूसरी किसी वर्ल्ज़ी हुन्छा नहीं करते, वे उच्च कोटिके हैं; और जो लोग किसी मी आगे अपनी आवश्यकताएँ नहीं दिखलाते तथा ऐस समझते हैं कि निर्वाहके विषयमें और जीवन तथा मण्डे विषयमें ईश्वरने जो कुछ निर्धारित किया होगा, वही होगा—वह किसीसे भी बदला नहीं जा सकता। अतएव वे ईश्वरे सिवा दूसरी सारी वस्तुओंसे निःस्पृह रहते हैं।

#### तपस्वी अहमद अन्ताकी

१. मनुप्यके जीवनमें अभी जो दिन बचे हैं उसका भी यदि वह ज्ञानपूर्वक सदुपयोग करे तो उससे भी पूर्वकी सारी भूलों और पापोंको धोकर वह प्रभुसे क्षमा प्राप्त कर सकता है।

२. आन्तरिक रोगके ये पाँच औषध हैं—(१) सत्संग, (२) धर्म-शास्त्रका अध्ययन, (३) अस्य आहार-विहार, (४) रात्रिकी और प्रातःकालकी उपासना तथा (५) जो भी कुछ करे उसे एकाग्रतापूर्वक तथा सारी शक्तिसे करनेकी पद्धति।

३. सदाचरणके दो प्रकार हैं—(१) जनसमाजके प्रति धर्मसे और नीतिपूर्वक बर्तना—इसका नाम बाह्य-

सदाचार है; और (२) प्रमुके प्रति ध्यान-भजन, भद्धाः प्रार्थनाः, संतोषः, कृतज्ञताः, दर्शनकी आतुरताः, प्रेमः। आज्ञापालन इत्यादिके रूपमें जो आचरण होता है। वर्ष आन्तरिक सदाचार है।

४. भयका फल है पापसे दूर रहना और परमातम् अद्धाका फल है उसकी खोज करना । जो मनुष्य अपनेको नीतिमान् या उपदेशकके रूपमें परिचय देता है तथापि पापते दूर नहीं रहता; तथा जो अपनेको अद्धाल अथवा भक्तके रूपमें परिचय देता है, फिर भी प्रभुको नहीं खोजता या उसकी आज्ञा नहीं पालन करता—ये दोनों प्रकारके मनुष्य झुठे हैं, बड़े पाखण्डी हैं और महान् ठग भी हैं।

# तपस्वी अबू सैयद खैराज

१. ईश्वर जब अपने दासके ऊपर कृपा करता है, तब उसके लिये गुणानुवादका द्वार खोलता है, फिर उसको एकताके मन्दिरमें ले जाता है और बहाँ उसकी दृष्टि महिमा और गौरवपर पड़ती है। जब वह इस स्थितिमें पहुँचता है, तभी वह अहंतां और ममतासे पूरा-पूरा छूटकर प्रभुमें—सिच्चदानन्द-पदमें स्थित होता है।

२. ईश्वरके गुणानुवादके तीन प्रकार हैं—(१) केवल जीमके द्वारा ही गुणानुवाद गाया जाय और अन्तःकरण उसमें जुड़ा हुआ न हो। (२) जीमके द्वारा गुणानुवाद- गानके साथ ही अन्तःकरण भी उसमें जुड़ा हुआ हो। है। प्रकारके गुणगानसे पुण्यका संचय और प्रभु-कृपाकी प्राप्ति होती है। (३) केवल अन्तःकरणसे ही गुणानुवाद गाता हो और जीम जरा भी न हिले। इस प्रकारके गुणानुवादपा पुण्य इतना अधिक होता है कि स्वयं प्रभुके सिवा और कोई उसको जान ही नहीं सकता।

३. जब परमात्माका साक्षात्कार होता है, तब अन्तःकरणमें अन्य किसी भी विषयका या किसी भी प्रकारके अस्तित्वका आभासतक नहीं रहता।

#### तपस्वी अहमद खजरुया बलखी

( स्थान---खुरासानमें बळख नगर )

प्रश्न-प्रभुप्रेमीके क्या लक्षण हैं ?

उत्तर—प्रभुप्रेमीके मनको इहलोक या परलोकके कोई भी पदार्थ अच्छे नहीं लगते । उसका अन्तःकरण प्रभुकी ही महिमा और मनन-चिन्तनमें डूबा रहता है और प्रभुसेवाके सिवा दूसरी कोई भी उसमें वासना नहीं रहती। अपने परिवारमें रहकर वह खाता-पीता, बोलता-चलता और बैठता-उठता है, फिर भी वह अपनेको विदेशी मेहमान ही जानता है; क्योंकि अपने परम सखा प्रभुके हृदयमें उसने जो उच्च स्थिति प्राप्त की है, उस स्थितिको उसके परिवार या संसारमें कोई भी शायद ही समझ या अनुभव कर सकता है।

# तपस्वी अबू हाजम मकी

तुम संसारकी कामनाओंसे निवृत्त हो जाओ । जो संसारमें आसक्ति रक्खेगा, उसके सारे साधन और भजन परलोकमें विनष्ट हो जायँगे और ऐसा कहलायेगा कि 'देखो, ईश्वरने जिन वस्तुओंको तुच्छ समझकर थोड़ा-योड़ा, जहाँ-तहाँ, जैसे-तैसे विखेर रक्खा है, उन अत्यन्त तुच्छ (असत्, जड और दु:खरूप) वस्तुओंको इस मूर्ख आदमीने दृदयके हारके समान गलेमें धारण कर रक्खा है!

इस संसारकी लौकिक वस्तुओंमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं, जो तुमको निर्मल आनन्द प्रदान कर सके; क्योंकि संसारमें निर्मल आनन्दका स्रजन ही नहीं हुआ। तो भी यदि तुम ऐसे तुच्छ पदार्थोंमें आसक्त रहोगे तो वह बतारोके बदले रूपया दे देनेके समान, परलोकके महान् पदार्थोंसे दूर ही रखनेवाळा होगा।

# तपस्वी बशद हाफी

( जन्मभूमि--मरम )

'लोग मेरी योग्यताको जान हें तो कितना अच्छा हो।' जो ऐसी इच्छा करता है, वह स्वर्गीय मधुरता प्राप्त नहीं कर सकता; क्योंकि लोगोंमें जानकार होनेकी इच्छा करना—यह भी असार संसारमें सारबुद्धि और आसक्तिका ही लक्षण है।

तीन चातें कठिन हैं—( १ ) निर्धनतामें भी

उदारता रखना। (२) एकान्तमें भी वैराग्यकी रक्षा करना। और (३) जिसका भय लगता हो उसको भी सच-सच ही कह देना।

प्रत्येक क्षण अपने जीवनमें सूक्ष्म विचार करो और संदेहजनक वस्तुसे अलग रहो, यही पुण्यकी ओर प्रीति होनेका लक्षण है।

## तपस्वी यूसुफ आसबात

रे. पापिनचृत्तिके ये लक्षण हैं—(१) पाखण्डी छोगोंसे दूर रहना। (२) अस्त्यका त्याग करना। (३) अहंकारियों-से दूर रहना। (४) प्रभुकी ओर अग्रसर होना। (५) कल्याणके मार्गपर ही चलना। (६) अधर्म। अनीति और पापकर्म छोड़नेकी हद प्रतिशा करना। (७) कृत पापोंको दूर करनेके लिये प्रयत्नशील रहना और (८) नालायकके साय नालायक न बनना।

२. वैराग्यके ये लक्षण हैं—(१) सांसारिक प्रवृत्ति

और वस्तुश्चितिका त्याग करना, (२) त्याग की हुई तथा नाशको प्राप्त हुई वस्तुकी याद भी न करना, (३) उपास्य प्रभुका ही स्मरण-सेवन करना, (४) प्रभुप्राप्तिके लिये दूसरे सारे स्वार्थोंका त्याग करना, (५) अन्तःकरणकी पवित्र बनाना, (६) ऐसा हरेक आचरण, जो प्रेमपात्र प्रभुको प्रिय लगे, करना, (७) आहार और निद्राक्तो, जहाँतक बन सके, कम करना, (८) वैराग्यका यह भी एक लक्षण है कि जो सामक ईश्वरमें ही शान्ति नहीं पाता, उसमें समा वैराग्य ही नहीं होता।

३. सात्त्रिकताके ये लक्षण हैं—(१) जो बात कोई गुप्त रखना चाहता है उसको जाननेकी इच्छा न होना। (२) संदेहवाली वस्तुओंसे दूर रहना और भले-बुरेका विचार करना। (३) भविष्यकी चिन्ता न करना। (४) लाभ-हानिमें समानता रखना। (५) दूसरी बातोंको छोड़कर प्रभुकी प्रसन्नताकी ही ओर ध्यान रखना। (६) राजस और तामस खान-पान तथा सहवाससे दूर रहना। (७) संग्रह किये हुए पदार्थोंका सदुपयोग करना और (८) अपना गौरव प्रदर्शित करनेसे दूर रहना।

४. धैर्य धारण करनेके ये लक्षण हैं—(१) ओछी प्रवृत्तियोंपर अङ्कुश रखना, (२) प्राप्त शानको दृढ़ करके आचरणमें लाना, (३) प्रभुप्रेमकी प्राप्तिके पीछे लगे रहना, (४) घबराहट और उतावलापन न करना, (५) सात्तिकताका अनुसरण करनेकी अभिलाषा होना, (६) साधनकी सिद्धिमें दृढ़ होना, (७) उचित कार्योंके लिये पूर्ण प्रयत्न करना, (८) आचार-व्यवहारमें सच्ची निष्ठा, सत्यपरायणता रखना, (९) ग्रुमप्रयत्न करते रहना और (१०) अग्रुद्धि—अपवित्रता दूर करना।

५. सत्यनिष्ठाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) जैसा भीतर हो वैसा ही मुँहसे बोलना, (२) वाणी और वर्ताव एक रखना, (२) लोकप्रतिष्ठाकी लालसा छोड़ देना, (४) कर्त्तापनके अहंकारसे दूर रहना, (५) इस लोककी अपेक्षा परलोककी श्रेष्ठताको बढ़कर समझना और (६) प्रदृत्तिको कानूमें रखना।

६. निर्भरताके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१) ईश्वर जिस बातके लिये जामिन हो गया है उस बातकी चिन्ता न करना। (२) जिस समय जो कुछ प्राप्त हो उसमें संतोष रखना। (३) तन-मन-धनको सदा प्रभुकी ही सेवा-साधनामें जोड़े रखना। (४) प्रभुता (मालिकी) का परित्याग करना। (५) भें पद' को छोड़ देना। (६) सांसारिक सम्बन्धोंका त्याग करना। (७) मन। वाणी और कमेंसे सत्यका ही अनुसरण करना। (८) तलकान प्राप्त करना और (९) सांसारिक लोगोंकी आधा छोड़कर निराशाको ही पकड़ना।

७. ईश्वर-प्रेमीके कुछ लक्षण ये हैं—(१) एकान्तमें रहना, (२) संसारमें डूब जानेका भय, (३) प्रभुके गुणानुवादमें सुखास्वादन, (४) साधन-भजनमें सुखका भान और (५) ईश्वरीय आदेशके अनुसार आचरण।

८. लजाके कुछ लक्षण इस प्रकार हैं—(१)
मानित शरमः (२) विचार करके बोलनाः (३)
जिसके करनेसे क्षमा माँगनी पड़ेः ऐसे कार्योंसे समय रहते
ही दूर रहनाः (४) जिस कार्यके करनेमें लजा लगेः वैसे
विचारोंसे ही दूर रहनाः (५) नेत्रः कान और जीमको
वशमें रखनाः (६) भोजनमें सावधानता रखना तया
(७) शवः समाधि-स्थान तथा इमशानका स्मरण करना।

# तपस्वी अबू याकृब नहरजोरी

तुम जिस सम्पत्तिकी प्राप्तिके लिये प्रभुका उपकार मानना आवश्यक समझो और उपकार मानो, उस सम्पत्तिका विनाश नहीं होगा । और जिस सम्पत्तिके लिये उसका उपकार न मानकर, अपनेको ही बड़ा पराक्रमी मान बैठो, वह सम्पत्ति टिकनेवाली नहीं।

जब साधक पूरा-पूरा श्रद्धाछ बनता है तब विपत्ति

भी उसके लिये सम्पत्ति बन जाती है। संसारके ऊपर भरोता रखना, यह तो उसके लिये विपत्तिका ही कारण हो जाता है।

ईश्वरीय आनन्द प्राप्त करनेके तीन साधन है— (१) सर्वभाव और एकनिष्ठापूर्वक साधन-भजनः (२) संसार और संसारियोंसे दूर रहना और (३) ईश्वरके विवा किसी दूसरेका स्मरण न हो। ऐसा प्रयत्न करना।

## तपस्वी अबू अब्दुल्ला मुहम्मद फजल

इन चारोंमें कोई-सा भी काम करनेवालेको धर्म छोड़ जाता है—(१) जिस विषयका ज्ञान होता है, उस विषयमें भी वह ज्ञानके अनुसार नहीं चळता, (२) जिस विषयका ज्ञान न हो, उस विषयमें भी काम करनेके दिये घुसता है, अथवा तीसमार खाँ वन वैठता है, (३) प्राम ज्ञानको छिपाकर योग्य मनुष्यको भी नहीं सिलाता और (४) दूसरे लोग ज्ञानका आदान-प्रदान करते हों तो उसमें विष्न डालता है।

प्रमु-प्रेमकी चार स्थितियाँ हैं—(१) ईश्वरके गुणानुवादमें प्रेम और आनन्द उत्पन्न होना, (२) मीतर भी प्रभुका गुणानुवाद हुआ करनाः (३) विषयानुरागको नष्ट कर ईश्वरसे दूर रखनेवाली तथा वियोग करानेवाली सारी बातोंसे दूर रहनाः (४) अपने पाण्डित्यकी अपेक्षाः तथा इस लोक और परलोकमें ईश्वरके सिवा दूसरा जो कुछ है, उस सबकी अपेक्षा प्रभुकों ही श्रेष्ठता प्रदान करना।

# तपस्वी अबू बकर ईराक

लोगोंके द्वारा प्रभु इन आठ बातोंको चाहते हैं— ईश्वरीय आज्ञाके प्रति पूज्यभाव तथा प्रभुके बनाये सारे जीवोंके प्रति प्रीतिभाव—इन दो बातोंको अन्तःकरणसे देखना चाहते हैं। एकेश्वरवादको स्वीकार करना और लोगों-के साथ मधुर वचन बोल्ना—इन दो बातोंको जिह्नामें देखना चाहते हैं। ईश्वराज्ञाका अनुसरण और प्रभुपरायण व्यक्तिकी सेवामें उत्साह—इन दो बातोंको देहमें देखना चाहते हैं। ईश्वरेच्छामें धीरज और लोगोंके प्रति गम्भीरता— इन दो बातोंको चरित्रमें देखना चाहते हैं।

नीचे लिखी पाँच वस्तुएँ सदा तुम्हारे साथ ही रहती हैं—(१) परमेश्वर, (२) सांसारिक जीवन, (३) पापवासना अथवा आसुरी बुद्धि, (४) घर-संसार और (५) जन-समाज। इनमें ईश्वरके साथ मिलनकी रक्षा करो, और उसने जो कुछ कहा है तथा जो कुछ कहता है, उसके अनुसार वस्तो। सांसारिक जीवनसे विरुद्ध चलना, आसुरी बुद्धिके साथ शत्रुता करना, संसारके सम्बन्धमें

धीरज रखना तथा जन-समाजके प्रति दयालु आचरण रखना। यदि तुम इस प्रकार करनेमें समर्थ होओगे तो तुम भी मुक्तात्मा हो जाओगे; ऐसा न करोगे तो अधोगितिके अन्ध कूपमें जा गिरोगे। दोनों मार्ग सामने हैं, जँचे जिसपर चलो!

जबतक तुमने सांसारिक आसक्तिको निर्मूल नहीं कियाः तबतक प्रभुको पानेकी कभी भी आशा न रक्खो ।

तुम्हारे और ईश्वरके वीच जो साधन और सहायक हो, उसकी ओर पूज्य और पिवत्र भाव रक्खों; और तुम तथा तुम्हारी बाह्य प्रवृत्तिके बीच जो कुछ साधनादि हो, उसकी ओर सहनशीलता रक्खों।

प्राप्त सम्पत्तिको प्रभुके प्रीत्यर्थ समर्पण करना तथा उस मार्गमें समर्पण करानेके लिये प्रभुका हृदयसे उपकार मानना—इसीका नाम है प्रभुके प्रति कृतज्ञ बनना— न कि मुँहसे केवल चार शब्द कृतज्ञताके उच्चारण करना।

#### तपस्बी अहमद मशरूक

जो मनुष्य ईश्वरको भूलकर अन्य विषयोंमें आनन्द लेता है, उसके मारे आनन्दोंका परिणाम दुःखरूप होता है। ईश्वरकी सेवा-पूजामें जिसको प्रीति नहीं पैदा होती, उसकी अन्य सब प्रीतियोंका परिणाम भयरूप होता है; और जो प्रभुमें हृदय लगाता है, उसको सब आपत्तियोंसे प्रभु बचा लेते हैं।

प्रभुका सम्मान करनेमें प्रभुके भक्तोंका भी सम्मान आ जाता है; परंतु प्रभुभक्तोंका सम्मान करनेमें तो प्रभुके सम्मानके अतिरिक्त प्रभुको पानेका महत्त्वपूर्ण द्वार भी खुल जाता है।

## तपस्वी अबू अली जुरजानी

साधकके नीभाग्यके चार निह्न हैं—(१) साधन-का सहज समक्षमे आना, (२) धर्मवालनमें मेहनत न जान पड़ना, (३) साधुजनोंके प्रति स्नेह्शील होना और (४) सबके साथ सदाचरणसे पर्तना। जिस साधुने अपने प्राणोंको प्रभुमें ही स्थापित किया है। जिस साधुका पार्थिव जीवन वदल गया है तथा जिसने ईस्वर-दर्शनसे अमृतत्व प्राप्त किया है। उसके सारे कार्योंमें प्रेरक, प्रभु, कर्चा और नेता भी ईश्वर ही होते हैं; क्योंकि उसने

संव यात खंब ८०-

अपने पास तो तिनक भी कर्तव्यः कर्तृत्व या प्रभुत्व-जैसी कोई भी वस्तु रक्ली नहीं।

जिसने अपना सम्पूर्ण हुदय प्रमुको अर्पण कर दिया है और देहको लोकसेवामें लगा दिया है, वहीं सचा त्यागी, दाता और तत्त्वज्ञानी है।

तुम प्रभुमय रहनेमें ही श्रेष्ठता समझोः लौकिक असाधारणता या चमत्कारोंका अभिलाषी होनेमें नहीं; क्योंकि ऐसी इच्छा जागी तो फिर तुम्हारी चित्तवृत्ति प्रर् मार्गमें स्थिर रहनेवाली नहीं, जिस स्थिरताको तुमों ईर आयी हुई देखना चाहता है। अधीनता (अर्थात् प्रभु आज्ञा और इच्छाके अधीन रहना) प्रमुभक्तिका धाम चैर्य उस धाममें प्रवेशका द्वार है और आत्मविसर्जन: उस मन्दिरके अंदरका भाग है कि जिस धाममें सदाके हि सर्वोत्तम सुख, चेतना और शान्ति-ही-शान्ति रहा करती है

# तपस्वी अबू बकर केतानी

अन्न-जल न मिलनेपर भी जो अत्यन्त प्रफुल्ल रहता है और मृत्युपर्यन्त साधन-भजनमें लगा रहता है; बिल्क जो दुःखको भी प्रभुक्ती कृपा समझ सकता है और मृत्यु आनेपर भी जो इँसता दीखता है, वही सञ्चा वैरागी है।

प्रायश्चित्त यद्यपि एक ही शब्द है, फिर भी इसमें ये छ: भाव रहते हैं—(१) पूर्व किये गये पापोंके लिये खेद, (२) फिरसे पापमें प्रवृत्ति न हो इसके लिये स (३) ईश्वरके लिये किये जानेवाले कर्तव्योंमें जो रह गयी हों उनको दूर करना, (४) अन्य लोगे जो अवाञ्छनीय आचरण हो गया हो उसका वद देना, (५) शरीरका रक्त-मांस, जो अवाञ्छनीय बदा हो, उसको क्षय करना और (६) जिस् पापकी मधुरता चक्खी हो, उस मनको साधनाक भी चखाना।

# तपस्वी अबू नसर शिराज

भक्तके हृदयमें जब प्रभुप्रेमकी ज्वाला पूरे जोरसे भभक उठती है, तब ईश्वरके सिवा दूसरी जो भी कोई वस्तु उसमें रहती है, उसको वह ज्वाला जलाकर भस्म करके वाहर फेंक देती है।

नीति तीन प्रकारकी है—( १ ) 'संसारियोंकी नीति'—इसमें वाणीकी मधुरता, चतुराई, बाह्य विषयोंका

श्चानः धनिकों-अफसरों और राजाओंका गुणानुवाद (२) समयका सदुपयोगः कहे अनुसार चलनाः द न ठगानाः प्रमु-प्रार्थनामें तथा हरिभक्तोंसे भेंट होनेपर प्रदर्शित करना—ये सब 'सत्पुरुषोंकी नीति' है। आन्तरिक शोधनः गृद्ध रहस्योंका शानः इन्द्रियः चित्तसंयमः वासनाका त्याग और साधना—ये सब 'धर्मात्माआं की नीति' है।

## तपस्वी फतह मोसली

सब आदमी जानते हैं कि अन्न बिना भी मनुष्य जी सकता है, परंतु उसके साथ इतना नहीं जानते कि जो मनुष्य अपने अन्तः करणको साधु-समागमसे अथवा भक्त-जनोंके चिरित्रोंसे विश्वत रखता है, उसके अन्तः करणकी तो ह्युमसे मृत्यु ही हो जाती है—अर्थात् वह अधर्म, अनीतिमें

ही डूबता चला जाता है।

जो मनुष्य पूर्ण निष्काम वनकर इंश्वरकी गण लेता है, उसीके अन्तःकरणमें प्रभुप्रेम प्रवेश कर एकता है। क्योंकि जो केवल प्रभुको ही पानेकी कामनावाला होता है। वह प्रभुक्ते सिवा सारी वस्तुओंसे विमुख बनता है।

# तपस्वी मम्शाद दनयरी

जो मनुष्य सांसारिक पदार्थोंके ऊपर आसक्त नहीं होता, इतना ही नहीं, बल्कि उल्टा अपनी देह और जीवन-तकको दुःखरूप और दोषमय समझकर उससे भी असंतुष्ट रहता है, वही सच्चा विरागी—विगतरागी है।

जबतक तुम्हारा अन्तःकरण सांसारिक विषयोंसे

उपरत होकर प्रभुके मार्गमें आसक्त और स्थिर नहीं हो जाता तथा परमेश्वरके दिये हुए वचनोंमें तुमको दृढ़ विश्वास नहीं हो जाता, तबतक तुम चाहे जितनी क्रिया, उपासना, ध्यान, उपवास और वत किया करो, तथा चाहे जितने विषयोंका सूक्ष्मज्ञान इकड़ा किया करो, परंतु ऋषियोंकी कृपा, आचरण, अवस्था या पद तुम्हें प्राप्त होनेवाला नहीं है।

# ख्वाजा कुतुबुद्दीन बिस्तियार काकी

( प्रेषक--डाक्टर एम्० इफीज सैयद एम० ए०, पी-एच्० डी० )

१—साधकको चाहिये कि खाना कम खाय। स्वादके लोभसे अधिक भोजन करना भोगीके लक्षण हैं।

२-भोजन इसिल्ये किया जाता है कि शरीर स्वस्थ रहे और उस शरीरसे ईश्वरकी आराधना की जाय । साधकका वस्त्र भी सात्त्विक हो और उसमें किसी प्रकारका दिखावटी-पन न हो ।

३-साधकका धर्म है कि वह कम सोये और कम

बोले । सांसारिक व्यवहारोंसे अपनेको अलिप्त रक्खे ।

४-विना पूर्ण त्याग और वैराग्यके भगवान्की प्राप्ति नहीं होती। दृष्टान्तके तौर हजरत वायजीद वस्तामीको भी सत्तर सालकी आराधनाके बाद, पूर्ण ज्ञानकी प्राप्ति उस समय हुई थी जब कि उन्होंने अपने पासकी बची हुई दो वस्तुओंको ( एक मिट्टीका बर्तन और एक वस्त्र ) भी त्याग दिया था।

# ख्वाजा फरीदुद्दीन गंजशकर

( प्रेषक--डा० एम्० हफीज सैयद एम्० ए०, पी-एचं० डी०)

१-ईश्वरके मार्गपर चलनेवाला साधक अपने आहार-की चिन्ता नहीं करता । अगर समयपर आहार न मिलनेसे उसका मन चिन्तित होता है तो वह ईश्वरीय दृष्टिकोणसे पापी समझा जाता है । ईश्वर ही सबका अन्नदाता है और वही सबको आहार पहुँचाता है । इसलिये सदा उसी भगवान्के ही अधीन रहना चाहिये ।

२-सचा बुद्धिमान् व्यक्ति वह है जो संसारके सब कामोंको ईश्नरपर छोड़ देता है और हरि-इच्छाको ही अपना आदर्श यनाता है। ३-त्यागी साधुओंके लिये आवश्यक है कि वे इस संसार और परलोकसे अपने द्वदयको खच्छ रखते हुए उनसे किसी प्रकारका सम्बन्ध न रक्खें।

४—साधकका परम धर्म है कि वह हर समय सोते-जागते, उठते-बैठते भगवान्के स्मरणमें ही अपनेको लगाये रक्खे।

५—जबतक साधक ईश्वरके ध्यानमें लीन रहता है, वह जीवित समझा जाता है और जब वह भगवद्-भजन नहीं करता, तब मृतकके समान समझा जाता है।

## ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती

( प्रेपक—डा॰ एम्० इफीज सैयद एम्० ए०, पी-एच्० डी० )

१—जो व्यक्ति ईश्वर-उपासनाकी निन्दा करता है वह पुष्ट है। ईश्वरके नामपर दान-पुण्य करना हजार वारकी नमाजसे कहीं अच्छा है।

२—िकसी धार्मिक सज्जन पुरुषको गाली देना व्यभिचारके समान है। ईश्वर मेहनत-मजदूरी करनेवालींसे प्रेम रखता है। परंतु जो व्यक्ति अपने आहारके लिये अपने पुरुषार्थपर ही अभिमान रखता है, वह अधर्मी समझा जाता है; क्योंकि अन्नदाता ईश्वर ही है और वहीं सबको आहार देता है।

३-विपत्तिके समय जो मनुष्य दुखी होता है, वह ईश्वर-के दृष्टिकोणसे अविश्वासी समझा जाता है।

४—अगर कोई मनुष्य ईश्वरकी उपासना करता हो और उस समय कोई मिखारी और गरीब उसके पास आ जाय, तो उसका धर्म है कि अपनी उपासना छोड़कर गरीब व्यक्तिकी ओर ध्यान दे और उसकी सहायता करें।

५-तीन प्रकारके मनुष्य स्वर्ग नहीं प्राप्त कर सकते-

(१) वे जो झूठ बोलते हैं, (२) जो कंजूस हैं और (३) वे जो पराये धनको अपनाना चाहते हैं।

६—ज्ञानी पुरुष वे हैं जो ईश्वरकी मिक्तमें लीन रहते हैं और सोते-जागते ईश्वरका ही स्मरण करते हैं। पूर्ण ज्ञानी वे हैं जो इस लोक और परलोकसे अपने मनको हटाकर सबसे विरक्त हो जाते हैं।

(७) ज्ञानी अपने अंदर देवी गुणोंको पैदा करता है और ईश्वरसे पूर्ण प्रेम करता है। ईश्वरकी प्राप्तिके लिये अपना तन, मन, धन सब कुछ छुटानेके लिये तैयार रहता है।

## संत शेख सादी

( प्रेषक--श्रीरामअवतारजी चोरसिया 'अनन्त' )

सच्चे फकीरका आदर्श दूसरा ही होता है। अगर वह अपनेको खुदाका बंदा स्वीकार करता है तो खुदाके सिवा और किसीको नहीं जानता-समझता, आखिर खुदासे नाता रखनेवालेको दुनियाके भले-बुरेसे क्या लेना-देना ?

इंसानको चाहिये कि अपनी अच्छी हालतमें उन लोगोंकी तरफ मददका हाथ बढ़ाता रहे जो दीन-दुखी हों, सहायताके मोहताज हों, इसिलये कि दीन-दुखियोंकी मदद-इमदाद करनेसे इंसानकी बला टलती रहती है। जो धन दीन-दुखियोंकी मददमें काम नहीं आता, वह आखिर जालिमके हाथका शिकार होता है।

जो आदमी अक्लमंद होता है। वह लोगोंके खेल-कूदसे ही सभी कुछ सीख लेता है। मगर जो बेवकूफ होता है वह हिकमतके तत्त्व-ज्ञानके सौ अध्याय सुननेके बाद भी कुछ नहीं सीखता।

अगर मनुष्य पेटको भोजनसे खाळी रक्खे यानी थोड़ा भोजन करे तो उसे ईश्वरीय ज्ञानका प्रकाश नजर आने छगे । इसके विरुद्ध जो नाकतक भोजनसे भरे रहते हैं, वे सानो अक्छसे खाळी रहते हैं । वे अक्सर शैतानकी तरफ बढते हैं।

दुनियवी आदमीकी आँखें या तो संतोषसे भर सकती हैं या कब्रकी मिट्टीसे।

अगर तुम्हारे पास सोना, चाँदी हो तो उससे तुम खुद

ही न फायदा उठाओं, बल्कि दूसरोंको भी फायदा उठानेका मौका दो ।

एक तरफ तो जिंदगी बितानेकी उम्मीद और दूसरी तरफ जिंदगी जानेका डर । इसिल्ये जिंदगी वितानेकी उम्मीदमें जिंदगीको तकलीफमें डालना अक्लमंदीकी रायके खिलाफ है।

न तो काम-काजसे घबरानाः न दुःखी होनाः क्योंकि अमृत हमेशा अँधेरेमें ही रहता है ।

सब्र कडुवा होता है मगर उसका फल मीठा होता है। ईश्वरीय दया-दृष्टिपर गौर कीजिये। वह सबके गुण देखता है, दोष भी देखता है; मगर किसीकी रोजी नहीं छीनता।

अगर तुम्हें अपने पैरके नीचे दबी हुई चींटीबी हाटत माल्म है तो समझना चाहिये कि उसकी वैसी हाटत है है जैसी हाथीके पैर तले दबनेसे तुम्हारी हो सकती है। दूगंके दु:खको अपनेसे मिलान किये वगैर अपनी असली हाला नहीं जान सकते।

जब तुम झगड़ेका सामान देखों तो खामोश हो जाओं। इसिलये कि खामोश-मिजाज झगड़ेका फाटक बंद कर देता है। इसके साथ ही बदमिजाजीके साथ मेहरवानी तौलकर देखों; नतीजेमें तेज तलबार नरम रेशमको हमीगड़ न काट सकेगी। मीटी जुबान और आजिजीमें यह ताशिर होती है कि तुम हाथीको भी सिर्फ एक बालके जरिये जहाँ भी चाहो, ले जा सकते हो।

इंसान अगर लालचको ठुकरा दे, तो बादशाहसे भी ऊँचा दर्जा हासिल कर ले; क्योंकि संतोष ही हमेशा इंसानका माथा ऊँचा रख सकता है।

हम इस खाकमें पीछे मिलें, पहले अपनेको ही खाक बना डालें।

अगर इंसान सुख-दुःखकी चिन्तासे ऊपर उठ जाय तो आसमानकी ऊँचाई भी उसके पैरोंके तले आ जाय।

आदतसे ही बुरा काम करनेवाला आदमी एक-न-एक दुश्मनके हाथमें गिरफ्तार रहता है। वह कहीं भी जाय, सजा देनेवाले हाथोंसे छुटकारा नहीं पा सकता। और तो और, अगर ऐसा आदमी बलाके चंगुलसे छूटनेके लिये आसमानपर भी जा पहुँचे, तो अपनी आदतसे अपनी बदकारीसे बलाके हाथों गिरफ्तार हो जायगा।

जो शल्स किसी मनमानी करनेवाले और बद-मिजाज आदमीको नसीहत करता है। वह खुद नसीहतका मोहताज है।

लालची आदमी पूरी दुनिया पानेपर भी भूखा रहता है। मगर सब्र करनेवाला एक रोटीसे ही पेट भर लेता है।

भोग-विलास एक आग है, दोजलकी आग। उससे बचते रहना, उसे तेज मत करना; तुम उसकी आँच सहनेकी ताकत कहाँसे पाओगे ? इसलिये उसपर सत्रका ठंडा पानी छिड़क देना ।

जो आदमी अच्छे जमानेमें ताकत और अख्तियार रहते हुए नेकी नहीं करता, वह बुरे जमानेमें ताकत और अख्तियार चलेजानेके बाद वेहद परेशानी उठाता है। जालिमसे ज्यादा वदनसीव और कोई नहीं होता; क्योंकि मुसीवतके वक्त कोई उसका दोस्त नहीं रहता।

सबसे बहुत काम निकल आते हैं । मगर जल्द्याज मुँहकी खाते हैं। मैंने जंगलमें अपनी आँखों देखा है कि धीरे-धीरे चलनेवाला तो मंजिलपर पहुँच गया, मगर तेज दौड़नेवाला बाजी खो बैठा । तेज चलनेवाला घोड़ा तो चलते-चलते थक गया, मगर धीरे-धीरे चलनेवाला ऊँट बराबर चलता रहा।

लोगोंके छिपे हुए ऐव जाहिर मत करो । इससे उसकी इज्जत तो जरूर घट जायगी, मगर तेरा तो एतवार ही उठ जायगा ।

जो शस्स नसीहत नहीं सुनता, वह लानत-मलामत सुननेका शौक रखता है, तू अगर नसी-हतसे दूर भागता है तो तुझे लानत-मलामतके पास रहना चाहिये।

# मौलाना हजरत अली

[ पैगम्बर हजरत महम्मदके दामाद—उनकी वाणीसे अनुवादित ] ( प्रेषक—वैद्य श्रीबदरुद्दीन राणपुरी )

अकेला रहना मर्द का मला उससे जो बैठे बुरेके साथ। बुरेके साथ बुराई सीखें और न कुछ भी लागे हाथ।। नित उठि नेक संगतिमें बैठो जिससे सीखों इस्म नेकी। नेक न पावों तो रही अकेले बुरे संगसे मला एकी।। × × × जीभ चुप्पीरे पुरुप सलामत चुप रहनेमें बहुत है गुन। जीभ बाँधो ध्यानको खोलो आप चुप रहो औरकी सुन॥ बहुत बोलेसे बन्धन होता ज्यों तोता बुल्बुल मैना। बोलत ही गिंजरेमें डाले पंछीसे किसका क्या लेना॥

सास उसीसे सुमिरन कर ले और हिरस हवा सब छोड़ । हक बिना सब हिरस हवा है तुम हकसे मुहव्वत जोड़ ॥ जो जो सुख दुनिया उकवाके सबसे दिलको जल्द निवार । जो पावेगा वसल हकका तो यह सब होंगे ताबेदार॥

× × ×

अन्वल आखर जाहिर वातन दरसता सुनता सो है। है सव ही में सवसे न्यारा और नहीं सब ही वो है॥ मैं और त् की दुई छोड़कर एक देख कुछ दो नहीं है। ऐसा समझ फना हो उसपर त् नहीं तव सही वह है॥

#### श्रीअनवर मियाँ

[ जन्म-वैशाख बदी ७ शुक्रवार, वि० सं० १८९९, स्थान-विसनगर, पिताका नाम-अजा मियाँ, गुरुका नाम-सैय देवरशाह फकीर । 1

( प्रेषक:-वैश श्रीवदरुद्दीन राणपुरी )

समझ मन मेरा ॥ समझ मन मेरा रे यहाँ कोई नहीं तेरा। क्या गफलतमें कहता है तूँ नाहक मेरा मेरा ॥ समझ०॥ बाप भाई और लड़का लड़की औरत कुटुँब कबीला। दोस्त आस्ना सब दुनियाँके, क्यूँ गफलतने घेरा ॥ समझ० ॥ महल झरोला काम न आवे, साहेबकी दरगामें। एक दिन ऐसा आयेगा बंदे, जंगल होगा डेरा ॥ समझ०॥ खाओ, पीओ, खरचो प्यारे, धर्म-पुण्य कुछ कर लो। संग तम्हारे हो उजियाला, आगे राह अँघेरा ॥ समझ० ॥ ज्ञानी ! तुम बेपारको आये, कुछ तो सौदा कर ली । जव मुड़ीमें खोट पड़ेगी, फोकट जायगा फेरा ।।समझ मन मेरा रे।।

इरिको देखा दरसन में, समझकर मगन हुआ मन में ॥ टेक ॥ जलमें देखा, थलमें देखा, देखा पवन-अगनमें, रे भाई। कंकर पाथर सबमें देखा, मनवा भया मगनमें ॥ हरि०॥ झाड़में देखा, पातमें देखा, देखा फूल-फलमें, रे भाई। ठाम-ठाममें दरसन पाया ज्ञानरूप दरपनमें ॥ हरि०॥ तुममें देखा, हममें देखा, देखा सब पुरुषनमें, रे भाई। कोई उस विन नजर न आया, हमको जग-दरसनमें ॥ हरि०॥ अकास देखा, पताल देखा, देखा गहन-गगनमें, रे भाई। तीन लोकमें उसको देखा, रमता सबके मन में ॥ हरि०॥ उसके बिना कोइ चीज न देखी, दरिया बस्ती वनमें, रे भाई।

चौदह भवनमें आप समाया, तरह-तरहके फनमें ॥ हरि॰॥ हर जगहमें उसको देखा, नूर भया लोचनमें, रे भाई। उस बिन दूजा कळू न देखा, बोला सत्य बचनमें ॥ हरि०॥ उससे डोरी लगी है सबकी, खींचे सब कारनमें, रे भाई। बाजीगर ज्यूँ पूत्रलियोंका खेल करें लोकनमें॥ हरि॰॥ कभी हमारा संग न छोडे जाग्रत और सुपनमें रे भाई। आठ पहर हाजिर ही रहता, 'ज्ञानी' के चेतनमें ॥ हरि॰॥

मेरे दिलमें दिलका प्यारा है मगर मिलता नहीं। चश्मोंमें उसका नज़ारा है मगर मिलता नहीं॥ हुँढता फिरता हुँ उसको दर बदर औं कू-बक्। इर जगह वो आशिकारा है मगर मिलता नहीं॥ ऐ रकीबो गर खबर हो, तो लिल्लाह दो जवाव। मेरे घरमें मेरा प्यारा है मगर मिलता नहीं॥ शेख हूँ है हरममें औ बिरहमन देरमें। इर जगह उसको पुकारा है मगर मिलता नहीं॥ पड़ा जख्मी तड़पता हूँ फिराके यारमें। तीर मिजगा उसने मारा है मगर मिलता नहीं॥ मेरे अन्दर वोही खेले औ खिलावे मुझको वोह। घरमें दुलहनका दुलाराः है मगर मिलता नहीं॥ क्या करें कुछ बस नहीं, अनवर यहाँ लाचार है। पास वह दिलवर हमारा है मगर मिलता नहीं॥

# श्रीखळील जिब्रान

( जन्मस्थान--सीरियाके लगनानमें बशेरी नामक याम। समय--ई० सन् १८८३ जनवरी। मृत्युके समय उप्र ४८ वर्षः मृत्युस्थान---न्यूयार्कः )

मेरे मित्रो ! स्मरण रखो कि जो सिका तुमने वृद्धः अशक्त या आवश्यकतासे पीड़ित दरिद्रके हाथमें दिया है। वह सिक्का नहीं रह जाता l वह ईश्वरीय हुद्रयके साथ तुम्हारे रृदयको जोड़नेवाली स्वर्ण-शृङ्खला बन जाता है।

प्रेम मृत्युसे बलवान् है और मृत्यु जीवनसे बलवान्।

यह जानते हुए भी मनुष्य मनुष्यके वीचमें कितने क्षुद्र भेद खड़े कर लेता है।

में किसीकी हत्या करने-जैसा क्षुद्र वन्ँ, इसरे पूर्व अच्छा यही है कि कोई और मुझे मार डाले। आवश्यकता और विलासके मध्य कोई रेगा कोई

ानुष्य नहीं खींच सकता । केवल देवदूत यह काम कर तकता है और देवदूत—यह तो हमारे सिद्धचारोंका ही नाम है ।

इतना स्मरण रखना, कोई वासना यहाँ अपूर्ण नहीं दिती। आकांक्षा, इच्छा, कामना, राग—देर-सबेर जीवनमेंसे इन्हें अपनी तृप्तिकी शोध करनी ठहरी और जीवनको वह प्रदान करना ठहरा। (तात्पर्य यह कि पाशिवक वासनाएँ उठेंगी तो उनकी पूर्तिके लिये पशु होना पड़ेगा। शुभ वासनाएँ ही उठें, इसीमें जीवनका हित है।)

महान् शोक अथवा महान् आनन्द—तुम्हारे सत्यको यही प्रकट कर सकते हैं और कोई नहीं । इसका यह अर्थ हुआ कि सत्यकी प्राप्तिके लिये या तो तुम्हें अपार कष्ट सहने होंगे या आनन्दकी मस्ती प्राप्त करनी होगी—दोमेंसे एक ।

तुम्हें जिसकी आवश्यकता नहीं है, वह मुझे दे दो; इसमें कोई उदारता नहीं है। जिसकी आवश्यकता तुम्हें मुझसे अधिक है, वह तुम मुझे दे दो—यही सची उदारता है।

मैं कब समझूँगा कि मुझे जो अन्याय (कष्ट आदि) मिला, वह मेरे द्वारा किये अन्यायोंका केवल पासँग मात्र है। अपने मर्यादित ज्ञानसे दूसरेको मापनेके बदले यह मापनेका काम ही छोड़ दो।

वृत्तियों कामनाओंका संघर्ष यह और कुछ नहीं है, जीवन व्यवस्थित होना चाहता है। उसकी माँगको समझो।

धनी और कंगालके मध्यका अन्तर कितना नगण्य है। एक ही दिनकी धुधा या एक ही घंटेकी प्यास दोनोंको समान बना देती है।

में ही अग्नि हूँ और मैं ही कूड़ा-करकट हूँ। मेरी अग्नि मेरे कूड़े-करकटको भस्म कर दे—इसका नाम है— शाश्वत जीवन।

अपना मन ही अपनेको भ्रममें डालता है और अपने नियम-संयमको भंग करता है। लेकिन मनसे परे एक तत्त्व है जो नियम-संयम भंग करनेवाले मनके वशमें नहीं होता। मनको वशमें करनेके लिये उसका आश्रय लेना ही पड़ेगा

यह आश्चर्य देखो, मेरे दुःखका एक भाग—प्रधान भाग मेरे सुख पानेकी इच्छाओंमें ही है। मुझे यह जानकर

नवीनता लगी कि सुख पानेकी इच्छाका ही अर्थ है—दुःख ।
मैंने अपने आपको सात अवसरींपर क्षुद्र बनते देखा—

१-जव मैं मनुष्यके सामने विनम्न रंक बना, इस आशासे कि इससे संसारमें उन्नत अवस्था प्राप्त करूँगा।

२—जब मैं निर्वल लोगोंके समक्ष गर्वसे फुदकता चलने लगा। जैसे मेरी शक्ति मेरे विकासका एक भाग न होकर दुर्बलोंसे स्पर्धा करनेका साधन हो।

३-कठिनाइयोंसे मरे कार्य-क्षेत्र और सरलतासे मिलने-वाला सस्ता (वैषियक ) सुख-इन दोनोंमेंसे एकको पसंद करनेका अवसर आनेपर जब मैंने सरलतासे मिलनेवाला सस्ता सुख चुना।

४-जब मैंने अपराध करके पश्चात्ताप एवं परिमार्जन करनेके बदले उसका समर्थन करते हुए कह दिया—'ऐसे तो चला ही करता है। दूसरे भी तो यही करते हैं।'

५—जब अपनी दुर्बलताको मैंने सहन कर लिया, इतना ही नहीं—इस दुर्बलताको सहन कर लेनेमें भी अपनी भक्ति मान ली।

६-जब मैंने कुरूप चेहरेकी ओर घृणा प्रदर्शित की, किंतु यह नहीं जाना कि घृणाका ही एक आच्छादन यह कुरूपता है।

७-जब किसीके द्वारा प्रशंसा सुनकर मैंने समझा कि सचमुच मैंने श्रेष्ठ कार्य किया है। दूसरोंके द्वारा प्रशंसा पाने-को अच्छाईकी कसौटी मान लेना—यह तो हद हो गयी।

इस प्रकार सात अवसरोंपर मैंने अपने आपको क्षुद्र बनते देखा।

नंगी पृथ्वीपर सोये मनुष्यके स्वप्न और गुदगुदे गद्दे-पर सोनेवाले मनुष्यके स्वप्नमें कोई अन्तर नहीं होता। जबसे मुझे इस बातका पता लगा, मैंने समझ लिया कि कहो-न-कहो; किंतु संसारमें न्यायात्माका न्याय ही चलता है। जीवनका मार्ग न्यायका मार्ग है—इसमें मेरी अचल श्रद्धा हो गयी।

संसारणका अर्थ है शान्त मिलन; किंतु विसारणका अर्थ ? संत कहते हैं कि यही मुक्ति है। जो भूल गया—भूलने योग्य सब कुछ जो भूल गया, वह उन सबके बन्धनोंसे मुक्त हो गया।

तुम्हारे ज्ञानके ऊपर पड़े हुए जडत्वके आवरणको दूर करनेके लिये तुमको प्रकृतिकी ओरसे एक वस्तु प्रदान की गथी है—वह है तुम्हारी वेदना |

## संत पीथागोरस

(जन्म-ईसापूर्व ५८६ वर्ष। देहान्त-ईसाके लगभग ५१० वर्ष पूर्व।)

संतोंके द्वारा निर्दिष्ट क्रमके अनुसार देवाधिदेव— परमेश्वरकी पूजा करो तथा धर्म-पालनमें गौरवका अनुभव करो।

अपने माता-पिता, गुरुजनों तथा सगे-सम्बन्धियोंका आदर करो। पुण्यात्माओंसे मित्रता करो, उनकी मधुर सीख तथा सदाचरणके अनुसार जीवन विताओ, छोटे- से अपराध—साधारण भूलके लिये उनसे अपने प्रेम-सम्बन्ध- का विच्छेद न करो।

इसको सच मान लो और उदर, आलस्य, भोग-विलास तथा क्रोधपर विजय प्राप्त करना सीख लो। दूसरोंके तथा अपने प्रति और आत्मसम्मानके ओर ले जानेवाला कोई नीच कर्म—कुकर्म मत करो

कर्म और वचनसे सत्यका आचरण करो। वस्तुके प्रति अन्याय न हो जाय। इसका सदा १ इसको जान लो कि सब-के-सब अवश्य मर जायँ आता है और चला जाता है।

यदि कोई असत्य बोलता है तो तुम शान्त रही तुम उसे मत करो जिसे नहीं समझ पाते हो, जे उसका ज्ञान प्राप्त करो, इससे तुम्हारा जीवन मधुर हो

# चीनी संत कन्फ्यूसियस

( अन्म-ईसापूर्व ५५० या ५५१ वर्ष, ल्यू राज्यमें। पिताका नाम--शुहलेंग हेह । देहान्त-ईसापूर्व ४७८ वर्ष।)

ईश्वरके प्रति अपराध करनेवालेके लिये कोई दूसरा नहीं बचता है जिसकी वह प्रार्थना कर सके।

यदि आप ईमानदारीसे जनताका सुधार करना चाहते हैं तो कौन ऐसा प्राणी है जो अपना सुधार नहीं चाहेगा अथवा अपनी गळती नहीं सुधारेगा ?

यदि आप स्पष्टरूपसे भलाईकी कामना करेंगे तो निस्संदेह लोग भले होंगे।

जो उत्थानके योग्य हैं, उनका उत्थान करो और जो अयोग्य हैं, उन्हें उपदेश दो जिससे कि वे कल्याणमार्गकी ओर अग्रसर हो सकें।

शासन वही उत्तम है जो अपने अधीनस्थोंको सुखी रक्खें और जो अपनेसे दूर हैं, उन्हें आकर्षित करे।

बुद्धिमान् और उत्तम शासक वही है जो प्रजापर बोझ डालकर भी उसे क्षुब्ध नहीं होने देता। वह स्वयं भी किसी प्रकारका प्रमाद नहीं करता, चाहे उसे अधिक आदिमयोंसे व्यवहार करना पड़े अथवा कम आदिमयोंसे, साधारण काम हो या महान्।

जिन विषयोंका स्वयं उन्हें ज्ञान नहीं, बुद्धिमान् पुरुष उन विषयोंमें अपना निर्णय कभी प्रकट नहीं करते।

जो स्वयं अपना ही सुधार नहीं कर सकता, उसे दूसरोंके सुधारकी बात करनेका भला, अधिकार ही क्या है!

जो काम शीव्रतासे किया जाता है, वह पूर्णतया कर्मी सम्पादित नहीं होता।

मनुष्यको कभी तुच्छ विषयोंपर विचार नहीं करना चाहिये। यदि वह उन्हींमें उलझा रहेगा तो महान् कार्य यें ही रह जायँगे।

स्वामीकी सेवा करते समयः सेवाको सदा मुख्य और पारिश्रमिकको गौण समझो ।

दूसरोंने उसकी पूछ नहीं की, इस वातको जान-कर भी जो उद्दिस नहीं होता, क्या वह महापुरुप नहीं है!

महान् पुरुष वही है जो कथनके पूर्व ही किया करता है और केवल उसी वातको कहता है जिमे कि उसे करना है। वह सदा साम्प्रदायिक झंझटोंसे दूर रहता है।

महान् पुरुष क्षणमात्रके लिये भी सत्यथका त्याग नहीं करते—भीषण-से-भीषण दुःख और विपत्तिके समयमें भी वे अचल रहते हैं।

शुभके जानकारसे शुभका इच्छुक उत्तम है। उग्ने भी उत्तम वह है जो निरन्तर शुभमें ही रमण करता है।

जो गुण अपनेमें हो नहीं, उसे जो दिखानेका दोंग करता है, क्या ऐसे दाम्भिकके हृदयमें कभी सत्यकी प्रतिश हो सकती है ! सरलता और सचाईके साथ मनुष्यको आत्मसंशोधनका प्रयत करना चाहिये।

सचा मनुष्य कभी उद्दिम नहीं होता ।

जो व्यवहार तुम दूसरोंसे अपने प्रति नहीं चाहते। वैसा व्यवहार तुम भी दूसरोंके प्रति कभी मत करो।

जो भय और शोकसे रहित हो गया है, वही महान् है।

भद्र पुरुष सदा दूसरोंके गुणोंको ही बखाना करते हैं, दोषोंकी तो वे कभी आलोचना ही नहीं करते।

( इसी प्रकार सच्चा मित्र सदा अपने मित्रके गुणोंको ही प्रकाशमें लाता है, दोषोंको सदा वह छिपाता है।)

स्वार्यका दमन और आचारके स्वाभाविक नियमींका पालन करना ही सची भद्रता है।

सञ्चे पुरुष सदा कर्मठ होते हैं, वे व्यर्थ बकवाद कभी नहीं करते। वे सम्मानित होते हुए भी अभिमानसे सदा दूर रहते हैं।

सचा पुरुष सदा साहसी होता है, पर साहसी पुरुष सदा सचा ही हो, सो बात नहीं। साहस तो चोर-डाकुओंमें भी होता है, पर उन्हें भला कोई नहीं कहता।

कोध आनेपर बुद्धिमान् पुरुष सदा परिणामपर विचार करते हैं । लाभका संयोग उपिश्यत होनेपर कर्तन्यकी ओर देखते हैं।

दूसरोंका सम्मान करो, लोग तुम्हारा भी सम्मान करेंगे।

जो कदाचित् ही पूर्व अनिष्टोंको याद करता है, उसके योहे ही शत्रु होते हैं।

वचन दे देनेके बाद, मनुष्यको कभी भी काम करनेमें पीछे नहीं हटना चाहिये।

बहुत-से आदमी विल्कुल ईमानदार हो सकते हैं। चाहे उन्होंने सदाचारसम्बन्धी पुस्तर्कोका अध्ययन ही न किया हो।

बुद्धिमान् पुरुष कभी यह नहीं सोचते कि उन्होंने सब कुछ सीख लिया है, भले ही वे जिज्ञासुओंको उपदेश देनेमें पूर्ण समर्थ हों।

मनुष्यको केवल ज्ञानप्राप्तिके लिये नहीं भटकना चाहिये उसे जीवनमें उतारनेका भी अभ्यास करना चाहिये।

जाननेपर यह समझना कि मैं जानता हूँ और न जाननेपर यह अनुभव करना कि मैं नहीं जानता—यही सच्ची जानकारी है।

कर्तव्य-कर्ममें प्रमाद मनुष्यके नैतिक पतनका स्चक है।

जो विद्यार्थी केवल कल्याण-सूत्रोंके अध्ययनमें ही संलग्न है, पर जिसे मोटा खाने और मोटा पहननेमें संकोच होता है, वह कभी शिक्षा पानेका अधिकारी नहीं।

गुणोंका दुराव असम्भव है, उन्हें लोग जानेंगे ही।

जो केवल अपने ही दोषोंको देखें, ऐसे पुरुष बड़े ही दुर्लभ होते हैं।

तुम इसकी चिन्ता मत करो कि लोग तुम्हें नहीं जानते, बल्कि चिन्ता करो कि तुम जानने योग्य नहीं हो।

खानेको मोटा भोजन, पीनेको ग्रुद्ध जल और सहारेके लिये अपनी मुड़ी हुई बाँह हो—ऐसी स्थितिमें भी मनुष्य मुखी रह सकता है।

विना आत्म-संयम किये कोरी बुद्धिमानी कायरताम और स्पष्टवादिता अशिष्टतामें बदल जाती है।

किसी विशाल वाहिनीके नायकको छीना जा सकता है, परंतु किसी गरीब आदमीसे उसकी दृढ़ताको नहीं छीना जा सकता।

गुण-ग्रहणमें असफलताः प्राप्त ज्ञानका परीक्षण और व्याख्या न कर सकनाः मार्ग-दर्शन करा दिये जानेके उपरान्त भी सत्पयपर न चल सकनाः अपने दोष्ट्रांको दूर न कर सकना—ये मनुष्योंको दुःख देनेवाले कारण हैं।

#### चीनी संत मेनसियस

(चीनी संत कल्प्यूसियसके शिष्य। जन्म-ईसाके पूर्व चौयी शताब्दीके प्रथम चरणमें। मृत्यु---२८९ ई० पूर्व।)

प्रत्येक व्यक्तिके हृदयमें सहानुभूति, शालीनता, मृदुता और न्यायपरता रहती है; जिसमें इन सद्गुणोंका अभाव होता है वह वास्तवमें मनुष्य ही नहीं है। प्रेम मानवका हृदय है, सदाचार उसका प्रय है।

में जीवन और सदाचार दोनों चाहता हूँ। यदि वे साय-ही-साय मुझे नहीं मिलते हैं तो जीवनको छोड़ दूँगा और सदाचारपर हट रहूँगा । मेरी इच्छित और पार्श वस्तुओं मेंसे जीवन भी एक वस्तु है पर यदि जीवनहे भी बड़ी कोई वस्तु है तो उसे मैं दुराचारसे अपने पार नहें रक्तूँगा । इसी प्रकार मेरी घृणित वस्तुओं मेंसे मृत्यु भी एक वस्तु है, पर यदि इनमें मृत्युरी भी बड़ी और भयंकर और घृणित वस्तुओं है वचना नहीं चाहूँगा ।

# दार्शनिक खेटो

( समय ईसापूर्व ४२७ वर्ष )

अन्याय सहन करनेकी अपेक्षा, अन्यायकारी बनना अधिक निन्दनीय ( घृणित ) है ।

प्रकृतिके अनुसार सभी मनुष्य समान हैं तथा एक ही कारीगरद्वारा समान मिडीसे ही बनाये गये हैं। इस अपने-आपको निःसंदेह घोखा दे हें (भ्रममें डाल हें), किंतु भगवान्को तो निर्धन कृषक और शक्तिशाली राजकुँवर समानरूपरे ही प्रिय हैं।

× × × ×

ईश्वर सत्य है (सत्यता ही ईश्वर है) तथा प्रकाश उसका प्रतिबिम्ब (छाया) है। जिसने भली प्रकार रहना (जीवन-यापन करनी) सीखा है, वहीं सत्य (यथार्थता) को प्राप्त करेगा, और फिर तभी, उससे पूर्व नहीं, वह सब कहोंसे सक्त भी है। जायगा।

x x x X

सभी उपाधियोंके मनुष्योंको, चाहे वे सफल हैं अथवा असफल, चाहे वे विजय प्राप्त करें अथवा न करें। चाहिये कि वे अपने कर्तव्य-कर्मको करके संतोषपूर्वक विश्राम करें।

महात्मा सुकरात

[ जन्म-ईसापूर्व ४७० वर्ष, स्थान एथेन्स नगर । पिताका नाम-सोफोनिसकस । माताका नाम फायनेरेट । मृत्यु-ईसापूर्व ३९९ वर्ष । ( प्रेषक-श्रीकृष्णवहादुर सिन्द्रा, बी० ६०, एळ्-एळ्० बी०)

'इमारा ध्येय सत्य होना चाहिये न कि सुख ।'

किसी वस्तुका निर्णय करनेके लिये तीन तत्त्वोंकी आवश्यकता होती है—अनुभव, ज्ञान और व्यक्त करनेकी क्षमता ।

अच्छा जीवन, ज्ञान और भावनाओं तथा बुद्धि और सुख दोनोंका सम्मिश्रण होता है।

'हमारी आत्मा अमर हैं ''''क्या तुम जानते हो कि आत्मा अमर है और अनश्वर है १ ग्लाकन (शिष्यका नाम) ने आश्चर्यसे मेरी ओर दृष्टिपात किया और कहा—'भगवन् !



नहीं, क्या आप सिद्ध कर सकते हैं। 'शुद्ध पुरुषोंसे पूछ-ताछ करना गरम हितकारी है। क्योंकि उनको मैं उन गरियों

हितकारी है। क्योंकि उनको मैं उन यात्रिकें समान समझता हूँ जो लम्बा मार्ग तय इर चुके हैं और शायद उसी मार्गपर हम एउसे जाना है।

प्दार्शनिक कीन है ! जिसको प्रत्येक प्रकारके शनरो प्राप्त करनेका ज्वर होता है, जिसको सदा जाननेकी रूपा वनी रहती है और जो कभी संतुष्ट नहीं होता है, वहीं गुज्जा दार्शनिक है।'

जो सत्यकी झलकके प्रेमी हैं वही छच्चे दार्शितक रे।'

# यूनानके संत एपिक्यूरस

[ काल-ईसापूर्वं वर्षं ३४२-२७० ]

( प्रेषक नैद्य श्रीवदक्दीन राणपुरी )

जिस समय हमलोग कलह-विवाद करते हैं, परस्परकी हानि करते हैं, क्रोधसे उन्मत्त होते हैं, उग्र चण्डमूर्ति धारण करते हैं, उस समय हमलोग कितना नीचे गिर जाते हैं ! उस समय हमलोग हिंस्र पशुआंके समान हो जाते हैं!

लोगोंकी क्या भलाई करोगे ! तुमने क्या अपनी कुछ भलाई की है !

दूसरेके दोषका क्या संशोधन करोगे ! अपने दोषका क्या संशोधन किया है!

तुम यदि उन लोगोंकी भलाई करना चाहो तो उनके पास जाकर बहुत-सा बकवाद मत करना, बस्कि तत्त्वज्ञानकी शिक्षाके फलसे किस प्रकार मनुष्य तैयार होता है, उसीका उदाहरण अपने जीवनमें दिखाओ । जो लोग तुम्हारे साथ भोजन करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा भोजन देखकर अच्छे हो सकें, जो तुम्हारे साथ पान करते हैं, वे जिसमें तुम्हारा पान करना देखकर अच्छे हो सकें, तुम वैसा ही करो ।

आत्म-त्याग स्वीकार करो, सबको रास्ता दे दो, सबकी बातों और आचरणोंको सह लो, इसी प्रकारसे तुम उन लोगोंकी मलाई कर सकोगे। उन लोगोंके ऊपर कोघ उगल-कर, उनपर कटु वाक्योंकी वर्षा करके तुम उन लोगोंकी मलाई नहीं कर सकोगे।

'मेरी जो इच्छा है, वही हो'—इस प्रकार आकाङ्का न करके यदि तुम ऐसा विचार करो कि 'चाहे जैसी घटना हो, मैं उसे प्रसन्नतापूर्वक ग्रहण करूँगा' तो तुम सुन्ती होते । दूसरे किसी आदमीके दोषसे तुम्हारा अनिष्ट होगा, ऐना

अपने मनमें मत सोचो ।

अपनेको तत्त्वज्ञानी कहकर कभी प्रसिद्ध मत करो, दूसरे साधारण लोगोंके सामने तत्त्वज्ञानकी वार्ते अधिक मत बोलो, तत्त्वज्ञानके जो उपदेश हैं, उन्हें तुम कार्यमें परिणत करो।

जिनसे इमलोगोंका कोई लगाव नहीं है, उन्हीं विषयोंसे इमलोग प्रकृतिका अभिप्राय जान सकते हैं। जब कोई बालक दूसरे किसी बालकका प्याला तोड़ डालता है, तब इम लोग स्वभावतः यही कहते हैं—'वह संयोगसे टूट गया' अतएव दूसरेका प्याला टूटनेपर तुम जिस भावसे देखते हो, अपना प्याला टूटनेपर भी तुम्हें उसी भावसे देखना उचित है। और भी बड़े-बड़े विषयोंमें इसका प्रयोग करो। किसी दूसरेका लड़का अयवा स्त्री मर गयी है, यह सुनते ही कीन नहीं कहेगा—'यह विधाताका अखण्डनीय नियम है, यही मनुष्योंकी साधारण गति है।' किंतु तुम्हारा अपना लड़का अयवा तुम्हारी अपनी की मृत्यु-मुखमें पड़ती है, तब तुम कहते हो—'हाय! में कैसा अभागा हूँ' किंतु ऐसे समयमें एक बार तुम्हें यह विचार कर देखना चाहिये कि दूसरेके अवसरपर तुमने किस प्रकार विचार किया या। प्रकृतिका नियम सबके लिये ही समान है।

# रोमके संत मारकस अरलियस

(पिताका नाम-पिनयस वेरस, अन्म-ईसापूर्व १८० वर्ष, अप्रैक माइमें, देहान्त-१२१ वर्ष ईसापूर्व, १७ मार्च)

प्रत्येक कार्य करते समय उसे अपने जीवनका अन्तिम कार्य समझना चाहिये। इसी प्रकार जीवनके प्रत्येक दिनको अपना अन्तिम दिन जानना चाहिये।

सजन ही ईश्वरीय कार्यकी पूर्तिमें योग देता है और धर्माचरण सिखाता है। छोटे-से-छोटा कार्य भी करना चाहिये तथा वस्तुओंके लौकिक और अलौकिक रूपके प्रति सदा सावधान रहना चाहिये।

यदि आप हँगड़े और असमर्थ हैं तो दूसरेकी सहायता और कृपासे सत्यनगरके दिन्य प्राचीरपर चढ़नेमें लजाका अनुभव नहीं करना चाहिये।

#### संत पाल

( जन्म-साईलीसियाके अन्तर्गत टारञ्चसमें । पिताका नाम- पॉल्स । ईसाके समसागयिक । )

यह जान हो कि तुम ईश्वरके मन्दिर हो। तुममें ईश्वरका अंश है। यदि कोई ईश्वरके मन्दिरका नाश करता है तो नह नष्ट हो जाता है। ईश्वरका मन्दिर पवित्र होता है और इ तुम्हीं हो।

उदारता विना विश्वात और आशाके टहर ही नहीं कती । इन तीनों दिव्य सद्गुणोंमें जो अमृत्य रूपसे श्वरीय कृपाके फलस्वरूप न्यायतः हमें प्राप्त हैं, उदारता वंश्रेष्ठ है और शाश्वत—अमर जीवन ही उसका पुरस्कार है।

इसके अतिरिक्त, मैं एक सर्वोत्तम मार्ग दिखाता हूँ। दि मैं मानव और देवदूतकी तरह मघुर वाणी बोळता हूँ और उदारतासे शृत्य हूँ तो मैं पीतलकी शनशनाहर करतालकी खनखनाहरके समान हूँ । यदि मैं भविष्य-योग्य हूँ, सारे रहस्य और ज्ञान समझता हूँ और पह स्थानान्तरित करनेका मुक्षमें मुद्दढ़ विश्वास है, पर उ नहीं है, तो मैं कुछ भी नहीं हूँ ।

उदारता सहनशीलता और दयाका नाम है। उ ईंच्यां, दिखाने, अहंता, दुर्व्यनहार, स्वार्थ, जल्ड दुराचारणसे परेकी वस्तु है। वह दुष्टतापर गर्नित नहीं है, सत्यसे आनन्दित रहती है, कायोंमें उसकी स्वार्थ पचि होती है, वह सबका विश्वास करती है, सबसे रखती है और सबका साथ निवाहती है।

### पैलस्टाइन (गैलिली) के संत फिलिप

( महात्मा ईसाके सम-सामयिक )

हे आनन्दों के आनन्द, परमानन्दस्वरूप परमेश्वर ! पिके बिना किसी आनन्दकी सत्ता ही नहीं है, आप बिदानन्द हैं। मैं आपको कब प्राप्त करूँगा !

हे समस्त गुणोंकी निधि परमेश्वर! आप मुझे अपने निद्ध और ऐश्वर्यकी कुछ किरणोंसे ही धन्य कर दें— तार्य कर दें। मेरे हृदयमें निरन्तर आपके प्रेमकी ब्वाला जलती तया आपमें ही लीन होनेकी मेरी उत्सुकता बनी रहे।

आपको प्रत्यक्ष देखने, रात-दिन आपके ही भजन कर्तिनमें छगे रहने, आपके दिन्य ऐश्वर्य और आक रसास्वादन करते रहने, सदा आपके प्रेममें ही आक्त और किसी-न-किसी अंशमें आपके स्वरूपमृत हो जानेवं मेरी परम इच्छा है।

#### पैलस्ताइनके संत पीटर बालसम

• ( जन्म-स्थान---पन्यूथिरोपोलिस प्रान्तका एक प्राय । अस्तित्वकाल ३११ ई० के लगभग । )

मैं ईश्वरीय शासन्के नियम मानता हूँ । ईश्वर ही समस्त कि लोकान्तरके अधिपति हैं ।

मुझे लोहेके अंकुशसे छेदकर दुकड़े-दुकड़े भले ही कर

दोः पर मैं आसुरी शक्तिके सामने कभी मस्तक नतः । करूँगा। मैं ईश्वरके लिये सर्वस्व स्वाहा कर दूँगा।

मैंने ईश्वरसे निवेदन किया है; मेरी सदा यही यार रहेगी कि मैं आजीवन उनके ही लोकमें निवास फर्टें।

#### सीरियाके संत इमम

( काळ—ईसाकी चतुर्थ शतान्दी )

मैंने कभी धनका संचय नहीं किया। मैंने घरतीपर हों भी अपना कोई राज्य खापित नहीं किया, मेरे हृदयमें सोने और चाँदीके लिये कोई वासना नहीं है। दिगी सांसारिक पदार्थमें मेरी रुचि नहीं है। जिनके हृदयमें कृपा है वे मुझपर कृपा करें। मेरी दिखावटी पोशाकको हटा लीजिये तो आप देखेंगे कि मेरा श्रीर की ड़ोंसे भरा हुआ है, उसमें आपको मिलनता—अपवित्रता और दुर्गन्थका ही दर्शन होगा। मेरे तनको ढकनेवाले छग्न और छलका परदा उठते ही आप मुझे एक कुरूप और वीमत्स शवके रूपमें देखेंगे।

अपने आगेकी पीढ़ीके सत्यप्रेमियोंके लिये मेरा यही संदेश है कि रात-दिन परमेश्वरके भजनमें लगे रहना चाहिये। जिस प्रकार कड़े श्रमके परिणामस्वरूप किसान अच्छी फसल काटता है। उसी प्रकार अविच्छिन्न भगवद्भक्तिसे परमानन्दकी प्राप्ति होती है। अनवरत ईश्वरका भजन करते रहना चाहिये।

## सीरियाके संत थैलीलियस

में अपने पापी शरीरको इसिलये यातना दे रहा हूँ कि ईश्वर मेरे क्लेश और संकटसे द्रवीभृत होकर मेरे पाप क्षमा कर दें तथा मुझे मिलनेवाले जन्मके दुःखोंसे मुक्त कर दें या उन्हें कम कर दें।

ईश्वरकी दयासे आत्मसंतोष और पश्चात्तापके लिये हमें समय मिला हुआ है, यदि हम उपेक्षा करते हैं तो यह हमारे लिये बड़े अभाग्य और दुःखकी बात है।

## संत ग्रेगरी

( फारस-- कैपोडोसियाके संत । मस्तित्वकाल ३३०--३९१ ई० के लगभग । )

सांसारिक वैभव और विपत्तिको हमें कभी वास्तविक रूप तथा महत्त्व नहीं देना चाहिये। हमें अपना ध्यान दूसरी ओर रखना चाहिये। हमारी हिष्ट सदा स्वर्गपर रहनी चाहिये। इस बातको सदा स्मरण रखना चाहिये कि पाप ही सबसे बड़ा दुर्गुण है और पुण्योंसे परमात्माकी प्राप्ति होती है।

परमात्मामें ही हमें पूर्ण आत्मसमर्पण करना चाहिये जिससे हम सदा पूर्ण रूपसे उन्हींमें अवस्थित रहें।

हमें सदा परमात्माके ही गुणींका स्तवन करना चाहिये।

वे हमारी समस्त इच्छाओंको बहुत मूल्यवान् समझने-की कृपा करते हैं। उनकी यह बहुत बड़ी इच्छा रहती है कि हम उन्हें चाहें तथा उनसे प्रेम करें। हम उनसे जब पस्तुओंके लिये कृपायाचना करते हैं, तब वे इसे अपने ही प्रति की गयी कृपा समझते हैं; मानो ऐसा करके हम लोगोंने उन्होंका उपकार किया है। उनते याचित वस्तु पाकर हमें जितनी प्रसन्नता होती है, उससे कहीं अधिक प्रसन्नता उस वस्तुको हमें देनेमें उन्हें होती है। हमें इस बातके लिये सदा सावधान रहना चाहिये कि हम परमात्मासे तुच्छ वस्तुओं के लिये प्रार्थना न करें या अपनी इच्छाओं को संकुचित और सीमित न कर दें। हमें उनसे असार जुच्छ वस्तुओं की याचना नहीं करनी चाहिये, यह माँग उनकी उदारताके अनुकृल नहीं हो सकती। उनकी दृष्टिमें कोई भी ऐसी बड़ी वस्तु नहीं है जिसे साधारण-से-साधारण मनुष्य या बड़े-से-बड़ा सम्राट् अथवा महान् से-महान् विद्वान् अपित न कर सके। परम पवित्र और पूर्ण प्रेमसे अपने-आपको परमात्माके चरणोंपर समर्पित कर देना चाहिये।

## अलेक्जिन्द्रयाके संत मैकेरियस

(काल-ईसाकी चतुर्थ शताब्दी)

परधाममें ईश्वर और उनके देवदूर्तोंके पास फिर न आना पड़े; संसारके पदार्थोंको महत्त्व नहीं पहुँचनेपर इस वातका स्मरण रखना चाहिये कि संसारमें देना चाहिये।

#### संत आगस्तीन

( चर्चके विश्वय और डालटर बन्म-१३ नवम्बर । सन् ३०४, टगस्टी ( अफ्रीका ) । पिताका नाम-पैट्टीशियस । माताका नाम-मोनिका । मृत्यु-सन् ४३१ )

है नित्यनवीन-अनादि सीन्दर्यके मूळ अधिष्ठान परमेश्वर । अपने समयका अधिकांश को देनेके बाद मैंने आपको अपना प्रेमास्पद स्वीकार किया है। आप निरन्तर मुझमें विद्यमान थे, पर मैं आपके दूर था। आपने मुझे अपने पास बुळाया, पुकारा और मेरा बहिरापन नष्ट कर दिया। आपने मेरा स्वर्ध किया और आपके प्रेमाळिङ्गनकी आकांक्षाका मेरे मनमें उदय हुआ। वह आपको कम चाहता है जो साथ-ही-साथ अपने मनमें किसी दूसरी वस्तुकी, जो आपकी पूजाके ळिथे नहीं है—अभिळाबा रखता है।

हे प्रेमस्वरूप परमेश्वर | अनन्त-शाश्वत ज्योतिःखरूप देव | मेरे दृदयमें कृपापूर्वक अपनी आवनश्वर प्रेमन्व्योति पर दीजिये |

मेरे लिये विपत्तिमें रहना श्रेयस्कर है, में विपतिने स्वस्थ रहता हूँ; नर्योकि परमेश्वरने मेरे लिये हवीका विधान किया है। यदि हम उनकी इच्छाके विपरीत स्वितंक वरण करेंगे तो हम अपराधी हैं, ईश्वरने तो हमों लिये उसी स्थितिकी व्यवस्था की है जो उनकी तथ्य समझि सर्वण उसित और न्यायपूर्ण है।

#### देवी सिंक्लेटिका

(जन्म-स्थान---अकनवोन्डरिया नगर ( मिस्रदेश), समय चतुर्व अताब्दी ।)

अरे, इमलोग कितने हर्षित और प्रसन होते यदि हमने दिस्य धाम और ईश्वरके लिये उतने प्रयन किये होते जितने संसारी लोग धन-संचय और नश्वर पदायोंके लिये करते हैं।

पृथ्वीपर वे डाकुओं और चोरोंका सामना करते हैं। समुद्रमें अपने-आपको अंधड़ और तूफानके सम्मुख झोंक देते हैं। उनके जहाज नष्ट हो जाते हैं। वे संकटोंको सहन करते हैं। अपने जीवनकी बाजी लगा देते हैं। सब कुछ स्वाहा कर देते हैं पर इमलोग इतने महान् और शक्तिमान् स्वामी (ईश्वर) की सेवा तथा अमूल्य पदार्थ (परम धाम) की प्राप्तिमें विभ-वाधाओंसे भयभीत हो जाते हैं।

हमें सावधान और सचेत रहना चाहिये। हम अनवरत युद्धमें संख्यन हैं। यदि हम सावधान नहीं हैं तो शत्रु किसी भी समय आक्रमण कर सकता है।

कर्मी-कर्मी जहाज झंझावात और अंपड्रमेंसे सुरिक्ष निकल आता है, पर यदि शान्तिकालमें भी नाविक हरन विशेष प्यान नहीं रखता है तो झंझावातके एक होंके ही वह ( जहाज ) इब सकता है।

पक अजात समुद्रके समान इस जीवनमें इमा यात्रा हो रही है। हमारे मार्गमें चहान, रेता और जला टीले मिलेंगे। कमी-कभी हमारी यात्रा शान्तिपूर्ण थे निर्वित्र होती है और कमी-कभी हम त्पानद्वारा उछाल थे बहा दिये जाते हैं। ""'हम कभी सुरक्षित नहीं हैं। का संकटमुक्त नहीं हैं। यदि हम सो जावँगे तो निःमंदेर न हो जायँगे।

#### संत बरनर्ड

(काल-सन् १०९१-११५३ ई०)

जो मनुष्य अपने बाह्य कार्योमें लगा रहता है तथा उसके भीतर क्या हो रहा है—हसको ओर प्यान नहीं देता है, वह समझता है कि मैं ही सब कुछ हूँ पर वास्तवमें वह कुछ भी नहीं है।

बाह्यवित्ताले व्यक्तिकी हिष्ट सदा बाह्य कार्योपर

रहती है, वह संतोष कर लेता है—अपना मन मना के हैं कि वह जो कुछ भी कर रहा है, ठीक है; न तो उस ध्यान इस ओर जाता है और न वह समझता ही है। कोई गुप्त कीहा—दोष अयवा अभाव उसे नित्यप्र क्षीण तथा कमजोर बनाता जा रहा है। ऐसा ध्यान करता है, अपने जीवनको धार्मिक विकानोंकि अपने

बनाता है। पवित्रता और तपस्यासे जीवन बिताता है पर ईश्वरकी उसके लिये यही घोषणा है कि वह मुझसे दूर ही है। वह मन्द्रय बाह्यरूपते साधनाः तपस्या और वत-पालनमें केवल हायका उपयोग करता है, उसका हृदय तो नितान्त नीरस और कटोर होता है। उसके सारे कर्मोंकी पूर्ति स्वाभाविक रूपसे किसी विशेष नियम या संयमके अन्तर्गत होती है। वह अपना कोई मी कार्यक्रम अधूरा नहीं छोड़ता है, पर अपने छोटे-से-छोटे लाभके लिये वह अमृत्य-से-अमृत्य पदार्थकी हानि कर बैठता है। वह अपनी इच्छाका दास बना रहता है, कामना, तुच्छ तथा नश्वर वैभव और धन-लिप्साका शिकार हो जाता है। इनमेंसे किसी-न-किसी या प्रायः सारे दुर्गुणोंसे उसका हृदय आकान्त रहता है।

#### संत फांसिस

( अस्तीसाईके महात्मा । जन्म ११८२, मृत्यु १२२६ ई० )



水

ď

1

H

×

Ħ 8

579 w.

प्रभो ! मुझे अपनी शान्तिका साधन बना । देवकी जगह मुझे प्रेमका बीज बोने दे। अत्याचारके बदले क्षमाः संदेहके बदले विश्वास, निराशाके खानपर आज्ञा, अन्धकारकी जगह प्रकाश और विपादकी भूमिमें आनन्दका निर्माण करनेकी शक्ति मुझे दे।

भगवन् | दया करके मुझे वह शक्ति दे कि किसीको मेरी सानवनाकी आवश्यकता ही न पड़े । लोग मुझे समझें: इसकी जगह मैं ही उनको समझूँ; लोग मुझे प्यार करें इससे पहले मैं ही उन्हें प्यार कहूँ । हमें प्राप्त वही होता है जो दिया जाता है। क्षमा करनेसे ही मनुष्य क्षमाका पाः बनता है और आत्मोत्तर्गमें ही नित्य-जीवनका मार निहित है।

### संत एडमंड

( आनंदिशप ऑफ केन्टरवर । पिताका नाम-रेनास्ड रिच, माताका नाम-मेविकिया, स्थान-वकशायर ( प्वरियहत मृत्यु---१६ नवम्बर, सन् १२४२ सीयसीमें ।)

हजारी मनुष्य प्रार्थनाके समय अनेक उद्गार प्रकट कर घोला खाते 🖁 । पाँच हजार शब्दोंकी अपेक्षा सच्चे भावसे हृदयरे निकले केवल पाँच शब्दीका ही प्रभाव विशेषरूपरे पहता है । मन्ष्य जिन शब्दोंको मुखसे निकालता है, उनकी वास्तविकताका अनुभव उसे अपने हृदयमें करना चाहिये ।

परमेश्वर ! मैंने आपमें विश्वास किया है । लोगींको मैं आपकी आराधना और उपासनाकी सीख दी है। आप 🛭 बातके साक्षी हैं कि मैंने पृथ्वीपर आपको छोड़कर और ह भी नहीं चाहा है। आप जानते ही हैं कि मेरा हृदय स आपकी इच्छाके अनुरूप आचरण करना चाइता है, इसीर मेरी हार्दिक अभिळाषा पूर्ण करनेकी कृपा कीजिये।

#### साध्वी एलिजानेथ

( अन्म-सन् १२०७, इंगरीमें । पिताका नाम-इंगरी-नरेश सिवान्दर द्वितीय, माताका नाम-रानी गरहयूह ( Gertrude पतिमा नाग-राई। मृत्यु-१९ नवस्वर १२३१ ई०।)

ट्रे प्राणेशर ! मुझे इस योग्य बना दीजिये कि मैं आप-को होएकर किसी भी अन्य वस्तुसे, जो आपके लिये न हो। ग्रेम न करूँ । हे परमेश्वर ! आपकी मधुर इच्छाके अतिरिक्त ग्रेरी अन्य वस्तुएँ मेरे हिये क्लेशकारिणी और अरुचिकर ही, यदि वे आपकी पूजामें काम न आ सकें।

देव | जो आपकी इच्छा है। वहीं मेरी इच्छा हों | जिस-

प्रकार परधाममें आपकी ही इच्छाके अनुरूप नियमपूर्वक कार्य सम्पन्न होते रहते हैं। उसी प्रकार पृथ्वीपर सभी प्रा तया विशेषरूपमें मेरेद्वारा आपकी मधुर हच्छाकी विधि पूर्वि होती रहे । प्रेम प्रियतमसे एकात्मवीध होनेका ना प्रियतमके हाथमें सर्वातम-समर्पण ही प्रेम है।

परमेश्वर | में पूर्णरूपसे अपने-आपको आपके ह

सौंपती हूँ । मैं हृदयसे समस्त ऐश्वर्य और समृद्धिका त्याग करती हूँ । यदि मेरे पास लोक-लोकान्तरका साम्राज्य होता तो मैं उसे छोड़कर दीनता और विरक्तिके सहारे आपका ही आश्रय ग्रहण करती । आप मेरे लिये स्वयं दैन्यका वरण करते रहते हैं ।

हृदयेश्वर ! मैं आपको बहुत चाहती हूँ । यह सच है कि आपके प्रेमको पानेके लिये पवित्र मनसे दैन्यको ही अपनाती हूँ; क्योंकि दैन्य आपको अत्यन्त प्रिय है । देव ! मैं अपने अहंकारको छोड़ती हूँ जिससे मैं आपमें ही ह हो जाऊँ और मेरा अहंकार त्याग आपकी प्रसन्ता कारण बने ।

प्रियतम! मेरे परमेश्वर! आप पूर्णरूपते मेरे हो जां और मैं पूर्णरूपते आपकी हो जाऊँ। मुझे सर्वाधिक प्रेम केक आपसे ही करने दीजिये। मुझे अपने आपसे भी आप (ईश्वर)हे तथा आपमें परिन्यास समस्त वस्तुओंके लिये ही प्रेम करने दीजिये। मैं एकाग्रचित्त और हृदयसे आपको ही प्रेम करूँ।

### टॉमस अकिनस

(जन्म—ईस्वी सन् १२२६ के अन्तिम चरणमें । पिताका नाम—लेण्डरफ, काउन्ट ऑफ अकिनस। माताका नाम—धियोदोर। देहान्त—७ मार्च, १२७४ ई०।)

#### मृत्यु-समयकी वाणी

शीघ्र अति शीघ्र आनन्दमय प्रभु मुझपर कृपा-वृष्टि करें, मेरी सारी कामनाएँ पूरी होंगी। मैं उनमें छीन होकर पूर्ण तृप्त हो जाऊँगा। मैं उनके आनन्दमें सम्प्रावित हो उठूँगा। उनके परम धामकी समृद्धित उन्मत्त हो जाऊँगा। मैं अपने जीवनमूळ—परमात्मामें सत्यके प्रकाशका दर्शन करूँगा। मैंने प्रमुसे सदा यही याचना की थी कि सीधे में आचारानिष्ठ प्राणीकी तरह इस संसारसे पार हो जाऊँ हैं अब मैं इसके लिये उनको धन्यवाद देता हूँ।"" उन्होंने अपने अन्य सेवकोंकी अपेक्षा मुझपर विशेष हुमा है कि इतने शीव इस असार-संसारसे मुक्त कर मुझे अप आनन्दधाममें बुलाया है। मेरे लिये कोई दुखी न हो। अनन्दिवमोर हूँ।

### संत लेविस

( टोलोसीके विशय—जन्म—ई०सन् १२७४ विगनोळेस नाम—मेरी (इंगरीके राजाकी पुत्री)। मृत्यु—१९ अगस्त, १२९७ )

भगवत्तेवा ही जिनका कर्म है। उनके लिये विपत्ति बड़े लाभकी वस्तु हैं; इससे हमें सहनशीलता, विनम्रता और भगवच्छरणागतिकी शिक्षा मिलती है। हमारे मीतर समस्त सहुणोंका सुचार रूपसे अम्यास बढ़ता है। सम्पत्तिके मदसे प्रान्तमें । पिता नेपल्स और सिसकीके राजा चार्ल्स द्वितीय । माताबर

जीवात्मा अन्धाः उन्मत्त और चझल हो जाता है। धन और वैभवके उन्मादमें वह अपने-आपको तथा ईश्वरको भूल जाता है। इससे वासनाएँ बलवती होती हैं, अहंबार बढ़ता है और मन स्वार्थसे आकान्त हो जाता है।

## साध्वी कैथेरिन

( जन्म-सन् १३४७ ई० इटलीका सायेना नगर, देहत्याग-२९ अप्रैल सन् १३८० ई० )

जो जीव आत्मविस्मृत होकर एवं समस्त संसारको भुलाकर केवल सप्टाकी ओर दृष्टि रखता है। वही सिद्ध है।

जो जीव अपने तन-मनकी अयोग्यता और निर्बलताको समझ सकता है और उसके लिये 'जो कुछ भी सुखदायक या मङ्गलकारी है वह सब उसे ईश्वरसे प्राप्त होता है' ऐसा अनुभव करता है, वही सर्वभावसे ईश्वरको आग-समर्पण कर सकता है और वही परमात्मामें ताडीन है।

जो जीव ईश्वरके साथ योगयुक्त होकर जितना उगमें मिल सकता है। उतना ही वह अपने पापों और मिलन भागी की तरफ घृणा प्रकट कर सकता है। जिसके हृदयमें अपने पापों और मिलन भावोंके प्रति घृणा उत्पन्न नहीं होती, उसके हृदयमें ईश्वरका प्रेम संचरित नहीं होता, यह निश्चित वात है।

तुम विनयी बनो । परीक्षा और दुःखके समय सहिष्णुता रक्खो । सौभाग्यके समय गर्वमें फूल न जाओ । अपने आप-को सर्वदा संयम और शासनमें रक्खो । इस प्रकार आचरण करनेसे तुम ईश्वर और मनुष्योंके प्रियपात्र बन सकोगे ।

## थोमस ए केम्पिस

[ काल सन् १३८०-१४७१ ई० ] ( प्रेषिका---बहिन श्रीकृष्णा सहगळ)

### वाणीका दुरुपयोग

यदि बोलना उचित और आवश्यक ही मालूम पड़े तो ऐसी चीजोंके बारेमें बोलो, जिनसे आत्माकी उन्नति होती है। शब्दोंका अपव्यय और आत्म-निरीक्षणका अभाव ही मुखका बुरा उपयोग करना सिखाते हैं। हाँ, आध्यात्मिक सत्सङ्ग और चर्चासे आत्मिक उन्नतिमें बड़ी सहायता मिलती हैं।

आत्माकी प्यास बड़ी-बड़ी बातोंसे नहीं बुझती, सदाचार-मय जीवनसे ही मनको शक्ति मिलती है। पवित्र और शुद्ध अन्तःकरण ईश्वरमें हमारे विश्वासको दृढ़ करता है।

तेरे असंयमित और बेकावू मनोविकारों से अधिक तेरी उन्नतिमें वाधक और तुझे दुःख देनेवाली और कौन चीज है ! जब कोई आदमी किसी वस्तुकी अनुचित वाञ्छा करता है या उसके प्रति अपवित्र आग्रह करता है तो उसका हृदय अज्ञान्त हो जाता है । वासनाओंकी विजयते ही हृदयको ज्ञान्ति मिलती है। न कि उनके अधीन होनेसे ।

अपनेको बहुत बड़ा बुद्धिमान् न समझ लो बिल्क अपने अज्ञान और अपनी छोटाईको स्वीकार करते रहो । इम सभी अत्यन्त निर्बल प्राणी हैं; किंतु तुम अपनेसे अधिक निर्बल और किसीको न समझो ।

सत्कर्मोपर गर्व मत करो । मनुष्यका निर्णय कुछ होता है, ईश्वरका मन कुछ होता है । प्रायः जो वार्ते हमें प्रिय लगती हैं, वही भगवान्को अधिय होती हैं । अपनी योग्यता या चतुराईपर घमंड न करो, इससे तुम भगवान्को अधसन्न करोगे, स्मरण रक्लो कि तुम्हारे अंदर जो कुछ अच्छा है, सब भगवान्से ही तुम्हें मिला है ।

आज्ञा-पालन और आधीनता

मेंने प्राय: सुना है कि उपदेश और सलाह देनेकी

अपेक्षा, दूसरोंके उपदेश सुनना और सलाह लेना ज्यादा कल्याणकारी है। मनुष्यके लिये यह एक बहुत अच्छी बात है कि वह एक पथ-प्रदर्शककी आज्ञाकारितामें रहे और उसके आदेशानुसार जीवन व्यतीत करे, न कि मनमाना चले। उच्छृङ्खल होनेकी अपेक्षा अधीनतामें रहना कम खतरनाक है।

प्रत्येक मनुष्यको अपना दृदय मत दिखाओ। जो विवेकी है और भगवान्से डरता है, उसके सामने अपनी समस्याएँ रक्खो।

जो व्यक्ति अधीन रहना तथा प्रसन्नतापूर्वक आज्ञापालन करना नहीं जानता, वह भलीभाँति योग्यतापूर्वक शासन भी नहीं कर सकता।

#### नित्य-साधना तथा शान्ति और कल्याणके उपाय

यदि त् सर्वदा आत्मपरीक्षा नहीं कर सकता तो प्रति-दिन एक बार प्रातः या सायंकालमें तो अवश्य आत्मदर्शन-में प्रवृत्त हो।

अपनी आँखें अपनी ओर फेर; दूसरेके कमोंका निर्णायक (जज) मत बन। दूसरेसे अपनेको अच्छा मत समझ। कौन जाने भगवानके सम्मुख तू ही सबसे बुरा निकले; क्योंकि वह तो मनुष्यके भीतरकी सब बातें जानता है।

यदि इम जीवन-युद्धमें भलीभाँति वीरों एवं शक्तिमानों-की भाँति दृढ़तापूर्वक खड़े हों तो इम देखेंगे कि दिन्य धामसे ईश्वरकी सहायता हमें मिल रही है; क्योंकि ईश्वर उनकी सहायताके लिये सदा तैयार रहता है जो उसके लिये लड़ते हैं और उसकी विभृतिमें जिनका विश्वास है। वह हमें कृष्ट भी इसीलिये देता है कि हमें ( बुराइयों और कठिनाइयोंसे ) युद्ध करनेका अवसर मिले और हम उनपर विजय प्राप्त कर सकें।

# × × × × पर-छिद्रान्वेपण

दूसरेकं दोप और कमजोरियोंको, चाहे वे किसी प्रकारकी हों, सहन करने और निभानेमें धीर और सहनशील होनेका
अभ्यास कर; कारण, तुझमें बहुत-सी ऐसी कमजोरियाँ हैं
जो दूसरोंको सहनी पड़ती हैं। जब तू अपनेको ही अपनी
इच्छाके अनुकूल नहीं बना पाता है तो दूसरोंसे अपने
इच्छानुसार बन जानेकी आशा कैसे रख सकता है ! हम
लोग प्रसन्नता और उत्साहपूर्वक दूसरोंको पूर्ण बनानेकी इच्छा
करते हैं, किंतु अपने दोषोंको दूर नहीं करते। दूसरेके दोषोंपर
शासन करना चाहते हैं, पर स्वयं शासित होनेकी बात हमारे
मनमें नहीं आती। हम दूसरोंकी दुर्बलता, छूट और अपरिचित
स्वाधीन आचरणसे असंतुष्ट और दुखी होते हैं, किंतु अपने
लिये तो हम जो कुछ करते हैं, उसमेंसे किसी बातके लिये
इनकार सुनना पसंद नहीं करते। दूसरोंको इम कठिन
व्यवस्थाके अधीन रखना चाहते हैं; किंतु अपने किसी

#### प्रभुके साथ घनिष्ठ मैत्री एवं प्रेम

जो प्रभुको प्राप्त कर लेता है, वह संसारका सर्वोत्कृष्ट धन और बैभव प्राप्त कर लेता है और जो प्रभुको खो देता है वह सभी कुछ खो देता है। जो प्रभुसे हीन है, वही दरिद्र है और जो उसके साथ आलाप करता है वही सच्चा धनी है।

किस प्रकार प्रभुसे बातचीत की जाती है, इसे जानना

ही विज्ञता है और किस प्रकार प्रभुको हृदयमें प्रत्यक्ष करन यह जानना ही परम ज्ञानका विषय है।

कष्टोंसे पराजित और निराश न हो, वरं भगवात् इच्छापर अपनेको सम्पूर्णतया छोड़ दे। जो भी कष्ट-दुःख ३ पड़े, उसे प्रभुकी महिमाके लिये चुपचाप सहन कर। य याद रख कि शिशिरके बाद वसंत, रातके बाद दिन औ त्फानके बाद शान्तिका आगमन अवश्य होता है।

यदि त् केवल भगवान्की इच्छा-पूर्ति और पड़ोसियोंक कल्याणकी चेष्टा करनेमें लग जाय तो निश्चय ही त् आन्तिक स्वाधीनता प्राप्त करनेमें समर्थ होगा। यदि तेरा हृदय सरह एवं पवित्र हो तो संसारका प्रत्येक प्राणी तेरे लिये जीवनका दर्पण और पवित्र प्रन्थके सहश अनुभव होगा। संसारकी कोई वस्तु इतनी क्षुद्र और अपदार्थ नहीं कि उसमें भगवानः की विभूति वर्तमान न हो।

× × ×

बातचीत आरम्भ होनेपर शब्दोंके अपव्ययको रोकनेकी अपेक्षा मनुष्यके लिये एकदम मौन रहना सदा ही अपिक सरल है। बाहर प्रलोभनोंसे अपनी रक्षा करनेकी अपेक्षा घरमें एकान्त-सेवन करना अधिक सरल है। इसिलये जो आत्मिक एवं आध्यात्मिक उन्नतिके अभिलापी हैं। उनका जन-समाजसे दूर रहना आवश्यक है।

सानन्द बाहर जानेपर भी कभी-कभी दुःखके साम गर लौटना पड़ता है। संध्याकालके आमोदके बाद कई बार प्रातःकाल दुःखका संदेश लिये हुए आता है। शारीिक सुखका यही हाल है; वह मृदु हँसी हँसते-हँसते आता है। किंतु अन्तमें अपने तीन दंशनसे हँसता और मार डालता है।

## दार्शनिक संत पिकस

( मिरन्दुलाके राजकुमार, जन्म--१४६२ ई०, मृत्यु--१४९४ ई०।)

संसारके बहुत-से लोगोंका यह विचार है कि मान-प्रतिष्ठा, अधिकार और राजकीय भोग-विलासमें ही जीवनका सर्वोत्कृष्ट सुख संनिहित है। मुझे इनका विशेष अनुभव है, ये मेरे जीवनके विशेष अङ्ग थे। मैं विश्वासपूर्वक कहता हूँ कि मेरे आत्माको इनमेंसे एक-से भी शान्ति और संतोषकी प्राप्ति न हुई। मुझे एकान्त और ईश्वरके चिन्तनमें ही आनन्द मिल सका।

मेरा ऐसा मत है कि यदि सीजर (रोमके एमार्) अपनी समाधिसे बोल सकते तो वे यही कहते कि पिनमा हमलोगोंसे जो जगत्के राजकार्यमें तत्पर थे, एकान्तमें रहनेपार्व कहीं अधिक प्रसन्न और सुखी हैं। यदि मृत प्राणी जीवित ही सकते तो वे दूसरी मृत्युकी यातना तत्काल स्वीकार कर लेते, पर सांसारिक कार्यों और मान-प्रतिष्ठामें पड़कर अपनी मुनित्यों वास्तविक शान्तिको खतरेमें न डाव्दों।

## संत एगनाशियस लायला

( जन्म-ई० सन् १४९१ स्थान लायलामें। पिताका नाम-डॉन बरट्राम। माताका नाम-मेरी। मृत्यु-३१ जुलाई सन् १५५६ )

हमारे लिये परमात्माने जो विधान निश्चित किया है, उसीके अनुरूप हमें आचरण करना चाहिये। हमें दूसरा रास्ता, यह बहाना कर कि यही सुरक्षित और सुविधापूर्ण है, नहीं अपनाना चाहिये। शैतान अपनी कलासे जीवके सम्मुख एक स्थिति उत्पन्न कर देता है, जो पवित्र होते हुए भी जीवके लिये असम्भव होती है अथवा उसके स्वरूपसे भिन्न होती है—जिससे इस नवीनताके मोहमें वह अपनी वर्तमान स्थितिमें, जिसमें ईश्वरने उसे रक्खा है और जो

उसके लिये सर्वश्रेष्ठ है, अरुचि और शिथिलताका अनुभव करे। .... मैं परमात्मासे प्रेम करता हूँ और वे मुझे बहुत चाहते हैं।

हे मेरे परम प्रेमास्पद परमात्मा ! हे परमानन्द-खरूप ईश्वरू !! यदि मनुष्य आपकी शक्ति अच्छी तरह जान जाते तो वे कभी आपके प्रति अपराध नहीं करते । आप मेरे-ऐसे पापीसे भी सम्बन्ध निवाहते हैं, आप कितने भले हैं !

## कुमारी टेरसा

( जन्म-२८ मार्च १५१५, अवीलाका ओल्ड केसटाइलमें । पिताका नाम-आलफॉनसस सेनचेज ऑफ केपीडा । माताका क्य-वियट्रीस अहेम्दा । देहावसान-४ अक्टूबर सन् १५८२ )

परमेश्वर ! मैं आपके संलाप-सुखका रसास्वादन तबतक नहीं कर सकती, जबतक अपने-आपको दिन्य भागवत-प्रेमकी आगमें पूर्णरूपसे मोमकी तरह गला देने और अपनी लौकिक विषयासक्तिको आपके प्रेमके चरणींपर चढ़ा देनेकी परम अभिलापाका मुझमें उदय नहीं होता है। आपका सौजन्य अपार है, दुराचारी और पापीसे भी आप प्रेम करते हैं तथा उनके हितमें निरन्तर लगे रहते हैं। जो लोग थोड़े समयके भी लिये आपकी सेवामें लग जाते हैं, उनके समस्त दोष और अपराध पश्चात्तापकी बाढ़में नष्ट—निर्मूल हो जाते हैं। ऐसा तो मुझे स्वयं अपने-आपका ही अनुभव है। . . . . मैं इसका

कारण नहीं समझ पाती हूँ कि लोग आपके सम्पर्कमें आकर आपकी मैत्रीसे आत्मकल्याण क्यों नहीं कर लेते !

मुझे ऐसा लगता है कि केवल दुः लोंको सहनेके लिये ही मुझे जीवित रहना चाहिये। मैं ईश्वरसे बड़े प्रेमसे दुः लकी ही याचना करती हूँ । कभी-कभी मैं उनसे दृदय लोलकर यही कहती हूँ कि आप मुझे मृत्यु और दुः ल—दोनोंमेंसे कुगापूर्वक एक अवश्य दे दें। मुझे अपने-आपके लिये और किसी वस्तुकी आवश्यकता नहीं है। ज्यों-ज्यों समय वीतता है त्यों-ही-त्यों मुझे बड़ा आराम मिलता है कि मैं अपने प्रियतम परमात्माके निकटतर हो रही हूँ; क्योंकि मेरे जीवनकी एक एक घड़ी समाप्त होती जा रही है।

## संत फिलिप नेरी

( फ्लोरेन्स नगर (इटली )के संत । जन्म—सन् १५१५ ई० । पिताका नाम—कान्सिस नेर । माताका नाम—स्यूकेशिया सोल्डी । देहावसान—२५ मई १५९५ ई० लगभग )

हे परमेश्वर ! वस कीजिये—वस, योड़ी ही देरके लिये इस समय अपने माधुर्य-स्रोतको मेरे सामनेसे मोड़ लीजिये। हे देव ! इस समय कुछ देरके लिये आप मेरे पाससे चले जाइये, चले जाइये। में मर्त्य मानव हूँ, इस स्वर्गीय आनन्दका में अधिक देरतक रसास्वादन नहीं कर सकता हूँ । मेरे परम प्रिय ! प्राणधन परमेश्वर ! मैं मर रहा हूँ; आप मेरी सहायता कीजिये ।

हे परमेश्वर ! में यह अच्छी तरह जानता हूँ कि हम छोगोंपर आपका अनन्त प्रेम है । आपने हमछोगोंको आपसे प्रेम करनेके छिये नयों एक ही—इतना छोटा और इतना संकीर्ण हृदय दिया है !

#### मेरी मगडालेन

( फ़ीरेन्स ( स्टली ) की साध्वी देवी । जन्म-ई० सन् १५६६ । देहान्त--२५ मई सन् १६०७ )

ईश्वरकी इच्छा ही परम प्रिय और मधुर है। जब हम अपना प्रत्येक कार्य परम पवित्र और सुदृढ़ समर्पण-भावनासे ईश्वरकी प्रसकता और पूजाके छिये करने छग जाते हैं, तब हमारे और ईश्वरके बीचका सम्बन्ध अभित समृद्ध हो उठता है।

प्राणियो ! आओ, आओ, ईश्वरसे प्रेम करो, वे तुम्हें

बहुत चाहते हैं। हे प्रेम! जब मुझे यह पता चलत तुम्हें लोग फम जानते हैं और वे तुम्हें बहुत कम क तब मुझे मरणान्तक पीड़ा होती है। प्रेम! प्रेम तुम्हें कहीं अन्यत्र स्थान न मिलता हो तो पूर्णरु पास चले आलों। मैं तुम्हें शरण प्रदान करूँ। प्रेमात्माओ! तुम प्रेम क्यों नहीं करते! तुम्हें प्रे जीवन दिया है!

### जर्मन संत जेकब ब्यूमी

[ काल सन् १५७५—१६२० ई० ] ( प्रेषक—वैद्य श्रीबदरुदीन राणपुरी )

जहाँ किसी प्रकारका भी संसार नहीं है, ऐसे प्रदेशमें एक क्षण भी यदि तू अपनेको रख सके तो तू भगवानका ।व्द सुन सकता है, यदि थोड़ी देर भी अपने विचार और ज़्छाको त् यंद कर सके तो भगवानकी आश्चर्यजनक वाणी [सुन सकता है।

प्रभुमय जीवनके तीन उपाय हैं—(१) अपनी च्छाका त्याग करके तुझे प्रभुकी शरण जाना चाहिये । १) अपनी हच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये । १) अपनी हच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये । १) अपनी हच्छाके ऊपर तुझे धिक्कार देना चाहिये । ते हो तुझे दुःख सहन करना सीखना चाहिये। तससे त् संसारके मोहसे खूटनेके दुःखको सहन कर सके। स प्रकार यदि तृ कर सकेगा तो भगवान तेरे साथ वार्ते करेगा । तरे तेरी इच्छाको वह अपनेमें प्रविष्ट कर लेगा।

प्रभुके वाथ एक होनेसे वह तुझको प्रभु जैसा कर डाल्ता । प्रेमसे मनुष्य उसकी महिमा प्राप्त करता है। प्रेममें रहनेवाले इदयकी महिमा कभी कही नहीं जा सकती; क्योंकि वह विवासमको ईश्वरकी सृष्टि-जैसा बड़ा बना देता है।

यदि त् जगत्को और अनित्य वस्तुओंको देखा करेगा

और उनको पानेकी इच्छा किया करेगा तो तुसको सुख-शान्ति नहीं मिलेगी। जगत्की सारी प्रवृत्ति हो निवृत्तिकी शान्ति जीवको मिले, यह असुरको पसंद परंत उसको आदर-मान मत प्रदान कर ! प्रकार वह जो कहे उसे बिल्कुल मत कर। उसके क अनुसार करनेसे अन्यकार बढ़ेगा, उससे वासना व उत्तरे प्रभुके सीन्दर्यके बीच परछाई पहेगी और व दृष्टिसे तू उस परमात्माके प्रेममय मुखके तेजको नहीं सकेगा। विष्न करना तो असुरका स्वभाव है। गरंब मर्जीके विना असुर कुछ भी नहीं कर सकेगा। इसलिये तुः यदि अपनी आत्मामें भगवान्का तेज देखना है। उ प्रकाशका अनुभव करना है तो तेरे लिये यह बहुत नंजर का रास्ता है; किंतु अपनी आत्माकी दृष्टिको जद परा मत जाने दे । स्वर्गकी अथवा पृथ्वीकी कोई भी वर्त उ मत भरः बल्कि हृढ़ श्रद्धांसे उसके तेजमें प्रविष्ट हो ह पवित्र प्रेमसे प्रभुका तेज प्राप्त कर और उसकी शक्ति ! प्राप्त हो; इसके लिये उसके जैसा शरीर त् भारण कर ह ऐसा कर कि तैरा सारा जीवन प्रभुमय हो जाप भगवान्के प्रेमका रास्ता तो जगत्के मतमें मूर्वका रामा परंतु भगवान्के वालककी दृष्टिमं वही बुद्धिमानीका राहा ।

## भाई लारेंस

( जन्म-सन् १६१० ई०, फ्रांसके लोरेन प्रान्तमें, जन्म-नाम-निकोलस इरमन, भगवान्का विश्वासी परम भक्त )

भगवान्के साथ निरन्तर वार्तालापके अभ्यासद्वारा अपने-को भगवत्-सान्निध्यके भावमें भलीभाँति स्थिर कर लेना चाहिये। भगवान्के साथ (मानसिक) वार्तालापको छोड़कर तुच्छ एवं मूर्खताभरी वार्तोको सोचना लजाकी बात है।

हमें चाहिये कि अपने भगविद्धशासको सजीव बनायें। भगवान्में हमारा विश्वास कितना कम है, यही तो शोचनीय विषय है। भगविद्धशासको अपने आचरणका आधारस्तम्भ न बनाकर लोग मनोविनोदके लिये प्रतिदिन बदलनेवाले तुच्छ साधनोंका आश्रय लेते हैं। भगविद्धशासकी साधना ही भगवान्की सच्ची आराधना है और यही हमें पूर्णताके अति निकट ले जानेके लिये पर्याप्त है।

लैकिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्रमें हमें कुछ न रखकर सर्वस्व भगवान्को समर्पित कर देना चाहिये और उनके प्रत्येक विधानमें संतोषका अनुभव करना चाहिये, चाहे वह विधान सुखके रूपमें प्रकट हो अथवा दुःखके । आत्मसमर्पण हो जानेपर विधानके सभी रूप हमारे लिये समान हो जायँगे । प्रार्थनामें जब हमें नीरसता, भावशून्यता अथवा शियिलताका अनुभव हो, उस समय हमें भगविद्धश्वासकी आवश्यकता होती है; क्योंकि भगविद्धश्वासके अनुपातसे ही भगवान् हमारे प्रेमकी परीक्षा लेते हैं । यह वही समय है जब हम समर्पणके सुन्दर एवं सफल कार्य कर सकते हैं । ऐसाएक भी कार्य बन जानेपर वह हमारी आध्यात्मिक उन्नतिको प्रायः अग्रसर करनेमें सहायक होता है ।

बुद्धि और आत्मशक्तिद्वारा होनेवाली क्रियाओं में हमें एक विशेष अन्तर देखना चाहिये। आत्मशक्तिसे सम्पन्न होनेवाली क्रियाओं के सामने बुद्धिद्वारा होनेवाली क्रियाओं का कुछ भी महत्त्व नहीं। हमारे लिये यही एक कर्तन्य है कि भगवान्से प्रेम करें और उन्हों में ही रमण करें।

भगवत्प्रेमसे रिक्त निम्नहकरणके जितने भी साधन सम्भव हो सकते हैं, यदि उनको जुटा हैं तो भी उनसे हमारे एक भी पापका नाश नहीं हो सकता । सम्पूर्ण हृदययोगके द्वारा भगवान्से प्रेम करनेपर हमारे पापोंका स्वतः मार्जन हो जाता है। उसके लिये चिन्ताकी कहीं गुंजाइश नहीं रह जाती। ऐसा लगता है, मानो भगवान्ने बड़े-से-बड़े पापियोंपर महान्- से-महान् अनुग्रह कर अपनी दयाका एक अनुपम कीर्तिस्तम्भ खड़ा कर दिया है।

बड़े-से-बड़े क्लेशों और महान्-से-महान् सुर्खोका आध्यात्मिक जगत्में जो मुझे अनुभव हुआ, उसके सामने भौतिक जगत्के दुःख-सुख कुछ भी नहीं । मैं तो भगवान्से यही माँगता हूँ कि कहीं मुझसे उनका अपराध न वन जाय; इसके सिवा न तो मुझे किसी बातकी परवा है और न किसी-का भय ही।

भगविद्वश्वासके प्रति मेरी जो महत्ताकी भावना एवं आदरबुद्धि है, वही मेरे आध्यात्मिक जीवनका मूळ आधार है। इस तथ्यको एक बार हृदयङ्गम कर लेनेपर मुझे केवल इसी बातका सदा ध्यान रहा है कि मेरे सब काम भगवत्प्रीत्यर्थ हों और इससे इतर विचारोंके लिये मेरे मनमें कहीं कोई स्थान न रहे।

जो व्यक्ति भगवान्के प्रति पूर्ण समर्पण कर देता है और उनके लिये प्रत्येक कष्ट सहन करनेको कटिबद्ध हो जाता है, भगवान् उसे न तो कभी घोखा दे सकते हैं और न बहुत समयतक उसे यन्त्रणाका भोग ही कराते हैं।

भगवच्छरणागितके लिये न तो किसी विज्ञानकी आवश्यकता है और न किसी विशेष कलाकी ही; आवश्यकता है दृढ़ निश्चयसे युक्त दृदयकी, जो अनन्य भावसे भगवान्का चिन्तन करे और उन्होंमें सर्वभावेन रमण करे।

जो वस्तुएँ एवं क्रियाएँ हमें भगवदिभमुख न करें, भगवन्मार्गमें केवल कंटकरूप ही वनें, उनका सच्चे हृदयसे त्याग ही भगवच्छरणागितकी प्रक्रियाका सुन्दर स्वरूप है। स्वतन्त्रता एवं सरलतापूर्वक निरन्तर भगवान्के साथ वार्तालाप करनेका हम अपनेको अभ्यासी बनायें। उनको अपने अत्यन्त निकट अनुभव करें; उनके सम्मुख प्रतिक्षण अपनेको समझें। जिस कार्यके करनेमें हमें संदेह हो, उसके विषयमें भगवान्की इच्छा जाननेके लिये, एवं जिस कार्यको हम स्पष्टरूपसे मानते हैं कि भगवान् हमसे करवाना चाहते हैं, उसको समुचित हंगसे करनेके लिये हम उनसे उनकी सहायताकी याचना करें और कार्यको करनेके पहले उसे

भगवानुको समर्पित कर दें तथा उसके सम्पन्न हो जानेपर उन्हें इसके लिये हार्दिक धन्यवाद दें ।

अपनी त्रुटियों एवं कमजोरियों अथवा पापेंसे निरुत्साह न होकर भगवान्के अनन्त गुणोंपर भरोसा रखते हुए उनकी सहेतुकी कृपाके लिये हम पूर्ण श्रद्धाके साथ प्रार्थना करें ।

जब हम अपनी शङ्काओं के समय निक्पाय होकर भगवान-से अनके समाधानके लिये प्रार्थना करते हैं। तब वे दयाछ हमें सदा प्रकाश प्रदान करते हैं।

भगवान्की शरणमें जानेकी सर्वोत्तम प्रक्रिया तो यहीं है कि छोगोंकी प्रसन्नताका विचार न करके हम अपने निरय-प्रतिके कार्योको जहाँतक हो सके, एकमात्र भगवत्पीत्पर्थ ही करें।

हमें चाहिये कि निश्चितरूपंचे हार्दिक प्रसन्नताके साथ अपना सारा विश्वास भगवान्में स्थापित कर दें और उन्हींके पदारिवन्दोंमें पूर्णरूपेण आत्मसमर्पण भी करें । ऐसी दह निश्च बनाये रखना चाहिये कि भगवान् कभी किसी कालमें भी हमें घोला नहीं दे सकते।

भगवत्मीत्वर्ष छोटेसे-छोटा कार्य करते हुए हमें कमी उकताना नहीं चाहिये। भगवान् कार्यकी महत्ताकी ओर नहीं देखते; वे देखते हैं एकमात्र हमारी मावनाको, जिससे प्रेरित होकर हम कार्य करते हुँ। ऐसा प्रायः होता है कि आरम्भमें हम प्रयब करते हुए भी कमी-कभी असफल हो जाते हैं; इसपर न तो आश्चर्य प्रकट करना चाहिये और न निराज्ञा ही। प्रयबको अविरतरूपसे जारी रखनेपर अन्तमें हमें एक ऐसी सुन्दर स्थिति प्राप्त होगी, जो हमसे बिना हमारी किसी सावधानीके ऐसे कार्य कराती रहेगी जिनसे हमें अस्वन्त प्रसन्नता प्राप्त होगी।

श्रद्धा, विश्वास तथा दया—ये धर्मकी साररूप त्रिपुटी हैं) इसके सेवनसे हमारा जीवन भगवत्संकरपमय हो जाता है और इसके अतिरिक्त जो कुछ वच रहता है। उसका कोई महत्त्व नहीं। हाँ, उसको हम श्रद्धा एवं दयासे अभिभूत कर अपने लक्ष्यकी प्राप्तिमें प्रयुक्त कर सकते हैं।

श्रद्धाके सामने सब कुछ सम्भव है; विश्वास कठिनको सुगम बनाता है और प्रेम तो उसे सुगमतर बना देता है। और जो इन तीनों सहुणोंका इटतापूर्वक अम्यास करता है उसके छिये तो कहना ही क्या, समस्त मार्ग कण्टकहीन होकर उसका स्वागत करता है।

मगवच्छरणकी प्राप्तिकी भिन्त-भिन्न प्रकारकी प्रक्रि ओंको मैंने बहुत-सी पुस्तकोंमें पढ़ा और आव्यकि जीवन बनानेके लिये विविध प्रकारके राधनीका अध्य भी किया। परंतु मुझे ऐसा लगा कि जिस बातकी छोर मैं हूँ यदि पुस्तकोंमें छिखे हुए सब साधनींके अनुर चर्दें तो ये मेरा मार्ग सुगम बनानेकी अपेक्षा और जटिल बना हैंगे। मेरी लालसा एकमात्र सब प्रका भगवानका ही हो जानेमें थी। अन्तमें मैंने निश्वयि कि पूर्ण (भगवान्) की प्राप्तिके लिये में सम्पूर्ण लीक वस्तुओंका त्याग कर दूँ । और पापमोचन भगवान्में पूर्णकी आत्मसमर्पण कर मैंने उनके प्रेमके छिये ही उनके हि अन्य सब वस्तुओंका परित्याग कर दिया। तया में इ प्रकार रहने लगा मानो मेरे और भगवानके सिवा सं<sup>550</sup> दसरा कोई है ही नहीं। कभी मैं अपनेको भगवान्के हम् ऐसा समझता, जैसे न्यायाधीशके चरणोंपर गिरा हुआ के अपराधी ! और कभी अपने पिता, अपने परमात्माके हम अपने हृदयमें उनका साक्षात्कार करता। अधिकतर वप सम्भव भगवान्को मैं अपने सम्मुख समझक्र पूजा<sup>-अर</sup> करता । जन-जब मेरा मन इधर-अधर मटकताः उत्ती-अ क्षण मैं उसे खींचकर भगवान्में लगा देता। इस प्रक्रिया सुझे पर्याप्त संतापका अनुभव हुआ। तथापि कठिनार्यो उपस्थित होनेपर और मनके बलात् विचलित हो जानेपर मैं बिना किसी धवराहट या अञ्चान्तिके तत्परताके साथ अर्थ अम्यासमें लगा रहता। उपासनाके निर्धारित समयमें <sup>हैं।</sup> मैं भगवान्में संलग्न रहता, उसी प्रकार मैंने सारे दिन रहनेक अपना नियम बना लिया। सब समयः प्रतिपत्तः प्रतिस्था यहाँतक कि कार्यमें अति व्यस्त रहनेपर भी में अपने मनर भगवद्विस्मरण करानेवाले समस्त विचारासे बचाता रहता !

मगवान्के प्रति मैंने सब प्रकारके अपराध किये हैं। गेव जीयन दुर्गुण और अष्टाचारको मूर्ति ही है। ऐसा पानस मैं अपने-आपको सबसे अधिक दीनहीन समझता हैं। अपने अपराधोंके पश्चात्तापसे अभिमृत होकर में भागाना समुख इनको स्वीकारकर क्षमा माँगता हूँ और अपने आगरी उनके हाथोंमें सौंप देता हूँ। वे जैना चाहें, मेरे साथ व्यवश करें। परंतु दण्ड देना तो दूर रहा, भगवान मेरे अगरोपी ओर देखतेतक नहीं, कृपा-दयासे सराशेर होकर वे मेरे आल्क्टिन करते हैं। अपने साथ-साथ खिलाते हैं और अपने करकमळींचे ग्रुसे परीवते हैं, यहाँतक कि अपने मण्टारशे वावी मुझे सौंप देते हैं। हजारों प्रकारसे वे मेरे साथ बात-चीत तथा क्रीड़ाएँ करते हैं और पूर्णरूपसे मुझे अपना कृपा-गात्र बना छेते हैं। इस प्रकार समय-समयपर मैं अपने-आपको भगवान्की पवित्र संनिधिमें अनुभव करता रहता हूँ।

कदाचित् इम यह समझ पाते कि भगवान्की कृपा एवं सहायताकी हमें कितनी अधिक आवश्यकता है तो हम कभी एक क्षणके लिये भी भगविद्यस्पण न कर सकते। आप मेरी बात मानिये और इसी क्षण पिवत्र एवं हद निश्चय कीजिये कि अबसे जान-बूझकर भगवान्को कभी नहीं सुला-येंगे और जीवनके शेष दिन परम पावन भगवत्-सांनिध्यमें ही व्यतीत करेंगे। यदि भगवान्की यह इच्छा हो कि उनके प्रेमके लिये आप अन्य सब सुलों एवं आश्वासनोंसे विश्वत करेंगे।

भगवान्में इमारी अनन्य श्रद्धा हो, इसके लिये आवश्यक है कि इम अन्य सब प्रकारकी चिन्ताओं को तिला खिल दे दें। बाहरी विशेष विधि-विधानों को, जिनमें मनुष्य प्रायः विवेक श्रून्य हो कर प्रवृत्त होते हैं और जो चाहे देखने में कितने ही अच्छे क्यों न हों, नमस्कार कर लें; क्यों कि आखिर ये बाहरी साधन ध्येयकी प्राप्तिके लिये ही तो किये जाते हैं, और जब भगवत्-सांनिध्यके अनुभवमें हम स्वयं भगवान् को ही प्राप्त कर लेते हैं जो हमारे ध्येय हैं, तो फिर इन साधनों का आश्रय ग्रहण करने की हमें क्या आवश्यकता रह जाती है। अपने द्धुदयके अनेक भावों द्वारा कभी भगवान् की स्तुति, आराधना एवं आराधनाकी अभिलापा करते हुए और कभी उन्हीं को आत्मसमर्पण तथा धन्यवाद देते हुए कृत शतापूर्वक हम उन्हीं की संनिधिमें रहें और उन्हीं में समण करें।

नितान्त निष्कपट एवं दीनभावसे हम अपने समस्त अपराधोंको भगवान्के सम्मुख स्वीकार कर हैं और सदैव विनम्न बने रहें । प्रार्थना करते समय शब्दाहम्बर रचा जाय, ऐसा में आपको कदापि परामर्श नहीं दे सकता; क्योंकि प्रार्थनाके समय जब हम वाग्विलासकी कीड़ामें फँसकर लंबे-चौड़ स्तुति-पाठ आलापने लगते हैं, तो हमारा मन बहुधा अवसर पाकर चुपकेंसे भाग निकलता है। प्रार्थनाके समय भगवान्के सम्मुख आप अपने-आपको ऐसा समझें कि में एक मृह अथवा पक्षाधातसे मस्त भिक्क हूँ। अत्यन्त दीन-दीन अवसामें एक परम द्याद्ध भनवान्के द्वारपर पढ़ा

हूँ । उस समय आपका एक ही काम है कि अपने मनको सब ओरसे बटोरकर एकमात्र परमिता भगवान्की संनिधिके अनुभवमें लगा दें। फिर भी यदि कभी आपका मन पूर्वाभ्यासके कारण भगवान्से हटकर इधर-उधर भटकने लगे तो इसके लिये आप विशेष चिन्तित न हों। नयोंकि खेद एवं विषाद मनको अधीन करनेमें सहायक होनेकी अपेक्षा उसे और भी विक्षिप्त बना देते हैं। विल्क आत्मवलके द्वारा अपने मनको फिरसे शान्तिपूर्वक वापस खींचकर भगवानमें लगावें । इस प्रकार यदि आप लगातार दृदतापूर्वक अभ्यारा करेंगे तो भगवान् निश्चय ही आपपर अनुग्रह करेंगे। पार्थनाकालमें मनको सुगमतापूर्वक वशमें तथा शान्त रखनेका एक और भी उपाय है, वह यह कि अन्य सब समय हम सावधान रहें। देखते रहें कि मन कहीं विषयोंका चिन्तन तो नहीं कर रहा है। जब कभी वह भटके, आप उसे पुचकारकर लौटावें और भगवत्सांनिध्यके अनुभवमें जोड़ दें। ु इस प्रकार बार-बारके अभ्याससे जब भगविचन्तन उत्तरोत्तर बढेगा, तब प्रार्थना-कालमें मनको शान्त रखनेमें आपको कुछ भी कठिनाई नहीं होगी और यदि कभी किसी समय वह विषयोंका चिन्तन करने भी लगेगा तो वहाँसे उसे हटानेमें आपको कोई परिश्रम नहीं होगा। क्योंकि भगवत्सांनिध्यकी ातुभूतिमें जो परम सुख मिलता है, उसका वह रसास्वादन कुछ तो कर ही चुका होगा।

आप दुःखों एवं क्लेशोंसे छूट जायँ, इसके लिये में भगवान्से कदापि प्रार्थना नहीं करता । मैं तो उन द्यामयसे यही हार्दिक प्रार्थना करता हूँ कि जितने समयतक वे आपको इन दुःखों एवं क्लेशोंमें रक्खें, आपको इन्हें सहन करनेकी शक्त तथा धैर्यसे भी सम्पन्न बनादें । जिन भगवान्ने कृपावश आपके लिये दुःखोंका विधान रचा है, आप उन्हें अपने संनिकट अनुभव कर सुखी हों । वे जब चाहेंगे, इन्हें दूर कर देंगे । सचमुच वे लोग भाग्यशाली हैं, जो दुःखमें भी भगवान्को अपने पास समझते हैं । आपको भी इसी प्रकार भगवान्को अपने पास समझते हैं । आपको भी इसी प्रकार भगवान्को अपने अत्यन्त समीप समझते हुए प्रसन्नतापूर्वक दुःख भोगनेका अभ्यास करना चाहिये और जितने कालतक वे आपको दुःखरूप विधानमें रक्खें, आप उनसे और दुःख न माँगकर, केवल उसे सहर्ष सहन करनेका ही वल माँगें । सांसारिक प्राणी यदि इन वातोंको न समझ पार्वे तो इसमें आश्चर्यंकी कोई वात नहीं; क्योंकि वे

देहाभिमानी होनेके कारण जड देहके मुख-दुःखसे प्रसन्न और विषण्ण होते रहते हैं। रोग एवं क्लेशोंको वे भगवान्की ओरसे आया हुआ मङ्गलविधान न मानकर शरीरके कप्टसे दुखी हो नाना प्रकारकी यन्त्रणाओंको बाध्य होकर रो-रोकर भोगते हैं; परंतु जो लोग रोगको भगवान्का कुपाप्रसाद मानते हैं और समझते हैं कि यह सब तो हमारे अन्तःकरणकी शुद्धिके लिये ही प्रभुका रचा हुआ अनुठा ढंग है, वे भयानक रोगमें भी प्रायः अत्यन्त मुख एवं आश्वस्तताका अनुभव करते हैं।

कितना अच्छा होता यदि आप विश्वास कर सकते कि
भगवान् किसी-न-किसी रूपमें हम सबके सदैव संनिकट रहते
हैं; स्वस्थ अवस्थाकी अपेक्षा रोगमें तो और भी विशेषरूपमें वे
हमारे पास उपस्थित रहते हैं। भगवान्के अतिरिक्त आप
किसी दूसरे चिकित्सकपर भरोसा न करें; क्योंकि मैं समझता
हूँ, आपके रोगका इलाज उन्होंने अपने ही हाथमें ले रक्खा
है। भगवान्में पूर्ण विश्वास कीजिये और देखिये कि इससे
आपके स्वास्थ्यपर कितना अच्छा प्रभाव पड़ता है।
भगवान्को छोड़कर केवल औषध आदिमें विश्वास रखनेसे
तो सुधारकी अपेक्षा हानि ही होती है।

दूसरे, रोगको दूर करनेके जितने भी उपाय आप करते हैं, उन सबकी सफलता भी तो भगवान्की इच्छापर निर्भर करती है। भगवान् स्वयं ही जब हमारे लिये दुःखका विधान रचते हैं तो फिर भाई! उनको छोड़कर उसे दूर करनेकी और किसकी सामर्थ्य है। सचमुच हमारे अन्तःकरणके मलको दूर करनेके लिये ही भगवान् हमें शारीरिक रोग प्रदान करते हैं। शरीर और अन्तःकरणके रोगोंका नाश

करनेवाले एकमात्र भगवान्रूपी वैद्यकी शंरण ग्रहण कर सुख-शान्ति लाभ करना चाहिये।

भगवान् आपको जैसी भी स्थितिमें रक्षें, उसीमें आपको संतुष्ट रहना चाहिये। आप मुझे चाहे कितना भी अधिक सुखी समझें, पर मैं आपकी इस रुग्णावस्थाते ईर्घ्य ही करता हूँ। क्योंकि, दुःखके समय भगवान्के दर्शन विशेषरूपमें होते हैं। भाई! भगवान् साथ हों तो भारी-के भारी दुःख— क्लेशको भी भोगते हुए जो आनन्द प्राप्त होता है, उसके सामने स्वर्गका सुख कुछ भी महत्त्व नहीं रखता और भगवान्के बिना महान्-से-महान् सुख भी नारकीय यन्त्रणा ही देनेवाला होता है। भगवान्के लिये जो कुछ भी दुःख भोगना पड़े, उसमें एक विलक्षण सुखानुभूति होती है।

'हमारा समस्त जीवन-व्यापार भगवत्प्राप्तिके लिये ही होना चाहिये। भगवान्में जितना-जितना हम प्रवेश करते हैं, उतना ही अधिक उनको जाननेकी उत्सुकता बढ़ती है। अपने प्रेमास्पदके परिचयके अनुपातसे ही उसके प्रति हमारा प्रेम होता है। जितना अधिक हमें उसकी महिमाका शान होता है उतनी ही महान् एवं गम्भीर हमारी भिक्त उसके प्रति बढ़ती है। सर्वशक्तिमान् सर्वव्यापक भगवान्की असीम महिमाका जिस-किसीको भी अनुभव हो जाता है, वह संसारकी आधि-व्याधि और विषमताको सहजमें ही उल्लान कर जाता है। सुख और दुःख दोनोंमें उसकी समान स्थिति हो जाती है; क्योंकि भगवान् और उनकी कृपाके अतिरिक्त उसके अनुभवमें कोई दूसरी वस्तु आती ही नहीं। यही भगवत्प्रेमकी महिमा है।'

## संत दा-मोलेनस पिगल

[ जन्म सन् १६४० ई० ]. ( प्रेषक--वैध श्रीबदरुद्दीन राणपुरी )

जिस स्थितिमें संकल्प-विकल्प नहीं होताः वह भगवान्को प्राप्त करनेकी सुयोग्य स्थिति है।

अन्तः करणकी शान्तिका रास्ता यह है कि सब बातों में भगवान्की इच्छाके अनुसार चले।

अपनी इच्छाकी चञ्चलता अपने विक्षेपका एक विशेष कारण है। हम भगवान्की इच्छाके अधीन नहीं रहते हैं और इसी कारण हमको बहुत दुःख और विक्षेप घेरे रहते हैं। अपने हृदयमें स्थित भगवानकी गदीको स्वन्छ रम्पनेकं लिये तुमको पुरुषायीं होना चाहिये, जिससे वह महार् वहाँ आराम कर सके ।

वाणी बंद करके नम्न शरणागत भावते ही भगवान हो पास जाना हो सकता है। महापुरुष, उनका मत तथा





1 10000

उनका जीवन साधकके लिये दर्पण होता है, भूमिका होती है, रास्ता होता है। वह द्वार होता है, जिससे वे नित्य जीवनके क्षेत्रमें प्रविष्ठ हो सकते हैं।

जो लोक-कल्याणके लिये जन्म लेता है, जो दुःख भोगता है, वह महात्मा मोक्षका मार्ग बता देता है। शरणागितके रूपमें बिताया गया सामान्य जीवन भी जीवके अपने किये हुए तपकी अपेक्षा अधिक मूल्यवान् होता है। भगवान्की सेवा करना हो तो दूसरोंका भला करो और दुःख सहन करो। जो मनुष्य विषय-सुख और संतोषके रास्ते पूर्ण होना चाहता है, वह अपनेको घोखा देता है। अपने बाहर जाकर मदद मत खोजो, अत्यन्त कल्याण तो मौनमें, दुःखमें शान्तिसे धीरज रखनेमें रहता है।

रोये विना और दुःखके विना भगवान्को कौन पा सकता है ? देवके सुखकी अपेक्षा भगवान्का दिया हुआ दुःख अधिक श्रेष्ठ है । अच्छा लाभ सुखमें नहीं है, बल्कि शान्तिसे भोगे जानेवाले दुःखमें है ।

शान्ति खोनेसे दुश्मनको अंदर आनेका रास्ता मिलता है। जो जीव भगवान्को पानेके लिये बहुत खोता है उसको सदाके लिये बहुत मिलता है।

सञ्चे विरही मनुष्यका स्वभाव ऐसा होता है कि वह विषय-सुखका अनादर करता है।

आनन्द और अन्तरकी शान्ति प्रभुमय जीवनका फल है, परंतु जो जीव अपने दृदयके अंदर भगवान्की शरणागित नहीं लेता, उसको वह नहीं मिलता।

सचा संत यही चाहता है कि अपने विषयमें लोग कुछ भी न जानें) और भगवान् जो देता है उसमें संतोप मानता है।

सचा दीन मनुष्य अपने हृदयमें आराम लेता है और शान्त रहता है। दुःखा विष्न और मृत्यु भी उसके आनन्दके स्थान हैं।

सचा दीन मनुष्य जगत्में जो कुछ मान मिलता है, उसको धिकारता है। अपनेको भी धिकारता है।

सचा दीन मनुष्य बहुत देखता है तो भी कितीके विषयमें अपना निर्णय नहीं देता। वह मानता है कि मैं स्वयं ही खराब हूँ। सचा दीन मनुष्य, जो अपनेको दुःख देता है, उसको अच्छा बतलाता है। इस प्रकारके अच्छे हेतुबाले मनुष्यके ऊपर कौन कोथ करेगा ?

बुद्धिमान् आदमी करते हैं अधिक और वोलते हैं कम।

दिव्यज्ञानसे दीनता आती है, विद्वत्तासे अभिमान बढ़ता है, बुद्धिमान और ज्ञानी कहलानेकी अपेक्षा मृखं कहलानेमें अधिक मान है। बुद्धिमान और सच्चा आध्यात्मिक मनुष्य आवश्यकताके विना नहीं वोलता, जरूरी कामके बिना किसीको जवाब नहीं देता और संतोप मानकर रहता है।

जगत्की वस्तुओंके अधीन होना उस दुद्धिमान् और सारवान् मनुष्यको नरकके समान लगता है।

हे भगवन् ! ऐसे कितने कम जीव हैं जो बाहरकी वस्तुओंके प्रति अन्धे, वहरे और गूँगे हैं तथा पूर्ण अन्तर्मुण होकर रहते हैं ?

### जान हंटर

( काल १७२८---१७९३ )

जो मनुष्य कठिनाइयोंसे हताज्ञ हो जाता है और हो सकता; परंतु जो मनुष्य विजय प्राप्त करनेका संकल्प आपत्तिके सामने सिर झुका देता है, उससे कुछ भी नहीं कर छेता है, वह कभी असफल नहीं होता।

### संत बीचर

[ काल-१७७५-१८६३ ई० ]

( प्रेषिका--बिह्न श्रीकृष्णा सहगर )

जीवन मृत्यु है और मरणान्त ही जीवन है। हम जो कुछ भी हग्गोचर होते हैं, यथार्थमें वह नहीं हैं। समाधि (कब्र, अनन्त) के इस ओर हम वनवासी हैं, उस पार नागरिक हैं; इस ओर अनाथ हैं, उस ओर सनाथ; इस ओर बंदी हैं, उस ओर स्वतन्त्र; इस ओर अज्ञात छद्मवेशी हैं;

परंतु उस ओर प्रकाशित तथा भगवान्की संतितिके नामसे उद्घोषित किये जाते हैं।

प्रभुकी प्रमुता उसके दायें हाथमें नहीं। भगवानका आधिपत्य उसकी विवेक-शक्तिमें नहीं। ईश्वरका साम्राज्य (प्रमुता) तो उसके प्रेममें ही है।

## श्रीराल्फ वाल्डो ट्राइन

जितना हम सोचते हैं कि इस पुरुषमें इतनी बुराई है उतनी ही बुराई हम उसे देते हैं। जितना जो कमजोर होगा उतना ही अधिक दूसरोंके विचारोंका प्रभाव उसपर पढ़ेगा। इस प्रकार जितना हम दूसरोंको बुरा समझते हैं, उतना ही उनके प्रति बुराईके हम भागी होते हैं। उसी प्रकार जब हम किसी मनुष्यको अच्छा, सच्चा और ईमानदार समझते हैं तो उसके जीवनपर हम अपना बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं। यदि हम उन्हें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्कमं आते हैं तो वे भी हमें प्यार करते हैं जो हमारे सम्पर्कग्हरा वैज्ञानिक सिद्धान्त है ध्यदि तुम चाहते हो कि संसार तुमसे प्रेम करेतो तुम पहले संसारके लोगोंसे प्रेम करेतो तुम पहले संसारके लोगोंसे प्रेम करेतो तुम पहले संसारके लोगोंसे प्रेम करे। ।

एक प्रकारसे चारों ओर प्रेम-ही-प्रेम है। प्रेम जीवनकी कुझी है। प्रेमका प्रभाव इतना होता है कि उससे संसार हिल उठता है। सबके साथ प्रेम करनेका ही विचार चौवीस घंटे करो, तो तुम्हें सब ओरसे प्रेम-ही-प्रेम मिलेगा। लोगोंसे

यदि तुम घृणा करोगे तो चारों ओरसे तुम्हें घृणा ही प्राप्त होगी।

बुराई करनेसे विष पैदा होता है, ईर्ष्या तीरकी तरह लौटकर हमीको बेधती है और दृदयमें ऐसा घाव करती है कि जो कभी भी अच्छा नहीं हो सकता, क्रोधािम अपने ही दृदयको जलाया करती है।

प्रेम करो तो तुम्हारे हृदयमें प्रेमकी सरिता वरेगी और तुम्हारी अत्यन्त आवश्यकताके अवसरपर तुम्हें बल मिलेगा। अपनेमें विश्वास रक्तों तो तुम्हारे वचनों और कायोंमें सैकड़ों हृदय विश्वास करेंगे।

एक-तूसरेको अपने कोमल करोंसे गले लिगटाओं और प्रेमकी मिठाससे उन्हें अपनाओं । मीठे वचन योल्नेसे कभी न चूको जब कि हमें जीवनयापन करना है। मीठे वचन प्रायः स्वर्गके अमृतरूपी पदार्थके तुल्य हैं।

## दार्शनिक इमर्सन

(जन्म-स्थान-अमेरिकाका बोस्टन नगर। जन्म-२५ मई, १८०३ ई०। पिताका नाम-विलियम इमर्सन। मृत्यु-काल-२७ अप्रैल, १८८२ ई०।)

सर्वोच्च दृष्टिसे जीवनकी बातोंपर विचार करना ही प्रार्थना है। प्रार्थना जागरुक-आनन्दमग्न आत्माका स्वगत-भाषण है। प्रार्थना भगवान्की शक्तिके रूपमें उनकी कृतियोंकी प्रशंसा करती है। स्वार्थ-साधनके लिये की गयी प्रार्थना तो चोरी और क्षुद्रता है। ऐसी प्रार्थना तो द्वेत-भावको लेकर चलती है, इसमें खरूपगत और चेतनागत एकताका भाव नहीं होता। ज्यों ही मनुष्य भगवान्में एकाकार होता है, उसकी याचना समाप्त हो जाती है और वह अपने समस्त कर्म प्रार्थनासे परिपूर्ण देखता है।

## श्री जान रस्किन

(काल-१८१९-१९००)

धैर्य वीरताका अति उत्तमः मूल्यवान् और दुष्पाप्य अङ्ग है। धीरज सारे आनन्दों और शक्तियोंका मूल है।

## श्रीस्टॉफोर्ड० ए० ब्रुक्स

( काल १८३२--१९१६ई० )

कोई भी मनुष्य वास्तिवक उत्क्रष्टताको प्राप्त नहीं कर सका, जिसने किसी अंश (सीमा) तक इस बातका अनुभव नहीं किया कि उसका जीवन जातीय है; तथा जो कुछ भी उसे भगवान्से उपलब्ध हुआ है, ईश्वरने उसको वह सब मानवजातिके लिये ही दिया है।

४ 
 ४ 
 ४ 
 इंश्वरकी सची उपासना यही है कि जिसके हम उपासक
 छैं। उसीके प्रतिरूप वन जायँ । सूर्यके सहश जहाँसे

प्रकाश, पिवत्रता, विवेक तथा शक्ति एक ही आत्मामें बहती है, उसका सामीप्य प्राप्त करें। हम पिवत्रतासे उसे देखें, प्रेमसे उसमें निवास करें, सत्यके द्वारा उसके शाता बनें, सम्मानके भावसे उसको समझें, नम्रतासे उसमें आनन्द तथा प्रसन्नताका अनुभव करें, प्रफुल्तित मनसे उसके कार्योंमें आश्रय प्राप्त करें तथा बलपूर्वक उसके कार्योंको करें। मूलतत्त्व यह कि भगवान्का विशान प्राप्त करके उसके अनन्त सौन्दर्यका रसपान करें।

## संत चार्ल फिलमोर

यदि हमें अपनी प्रार्थनाका उत्तर नहीं मिलता है तो इसका एकमात्र कारण यह है कि हमने धर्मानुकूल कार्य नहीं किया। 'आप माँगें और इन्छित वस्तु न मिले—' इसका कारण यह है कि आपने अनुचित रूपसे उसकी माँग की।' इसका आश्रय यह नहीं है कि हम भगवान्से उस वस्तुके लिये प्रार्थना करते हैं, जिसकी हमें आवश्यकता ही नहीं है; इसका अर्थ तो केवल इतना ही है कि भगवान्से माँगनेके तरीकेमें हमसे कहीं-न-कहीं भूल हो जाती है तथा भगवान्के चित्तके साथ हमारा सम्बन्ध धर्मानुकूल नहीं है। असपलता भगवान्में नहीं, हमारे भीतर है। हमें कभी भी

हतोत्साह नहीं होना चाहिये। जनतक हमें अपनी प्रार्थनाओं-का उत्तर न मिल जाय, हमें उनमें लगे रहना चाहिये।

मैंने अनुभव किया है कि भगवान्का राज्य मनुष्यके ही भीतर है; यदि हम उसे कहीं अन्यत्र खोजते हैं तो अपने समयका अपन्यय और भगवान्के विधानको निष्फल करते हैं।

असंख्य छोटे-छोटे समपार्च अवयवोंके सर्वाङ्गसुन्दर विन्याससे ही हीरेकी दीति स्थिर रहती है, उनमेंसे प्रत्येक एक-दूसरेकी ज्योतिसे प्रकाशित होता रहता है। इसी प्रकार मनुष्यका श्रीर चेतना—शानके केन्द्र-विन्दुऑसे परिनिर्मित हैं। वे उपर्युक्त क्रमसे विन्यस्त होनेपर आपके भीतर प्रकाशका प्रसारण करते रहेंगे तथा आप भी हीरेकी ही तरह चमकेंगे।

समस्त वस्तु चेतनतारे परिव्याप्त है; हमें सत्यरे मिथ्या और प्रकाशसे अन्धकारको पृथक करनेकी शिक्षा लेनी है।

# श्रीजेम्स एलन

जहाँपर आशङ्का, दुःख, चिन्ता, भय, कष्ट, क्षोभ और निरुत्साह होता है वहींपर विश्वासका अभाव भी होता है। ये मानसिक परिस्थितियाँ स्वार्थके प्रत्यक्ष फल हैं और इनका आधार बुराइयोंकी शक्ति और प्रधानताके सहज विश्वासपर है। इस कारण ये नास्तिकताके वास्तिक स्वरूप हैं और यरावर इन्हीं निषेधात्मक आत्म-विनाशक मानसिक अवस्थाओंके अनुसार ही रहना और उनका कारण बनना सच्ची नास्तिकता है।

कोई कठिनाई, चाहे वह कितनी ही बड़ी क्यों न हो, ऐसी नहीं, जो शान्ति और शक्तिके साथ चित्त एकाम्र करनेपर जीती न जा सकती हो; और कोई न्यायानुमोदित उद्देश्य ऐसा नहीं, जो अपनी आध्यात्मिक शक्तियोंके विवेकपूर्ण प्रयोग और संचालनसे तुरंत प्राप्त न किया जा सके।

जिन बड़े अधिकारों और उच्च स्थानोंको महान् पुरुषोंने प्राप्तकर उनका उपमोग किया था, वे केवल छलाँग मारकर एकाएक नहीं पहुँचे थे, बिल्क वे केवल रात्रिमें, जिस वक्त उनके साथी सोते थे, बराबर जागकर पूर्ण उन्नतिके लिये परिश्रम किया करते थे।

इच्छा ही नरक है और उसीमें सारी पीड़ाएँ केन्द्रस्य हैं। इच्छाओंको छोड़ना स्वर्ग प्राप्त करना है, जहाँपर सब प्रकारके सुख यात्रीकी प्रतीक्षा करते हैं।

जिस समय आप अपने स्वार्थको छोड़कर त्यागपर उद्यत हो जायँगे। उसी समय स्थायी सुख आपको प्राप्त होने छगेगा।

दूसरोंके प्रेममें जिस हृदयने अपनेको भुला दिया है। उसको केवल सर्वोत्तम परमानन्दका ही सुख प्राप्त नहीं है, बल्कि अब वह अमरत्वमें प्रवेश कर गया; क्योंकि परमेश्वरका अनुभव अब उसे प्राप्त हो गया।

नर-नारी अन्धे बनकर इधर-उधर सुखकी खोजमें मारे-मारे फिर रहे हैं। उनको सुख नहीं मिल सकता। और न तो उनको उस समयतक सुख मिलेगा जबतक वे इस बातको नहीं मान लेते कि मुख उनके अंदर ही है, उनके चारों ओर विश्वमें भरा पड़ा है और अपनी स्वार्थमयी खोजसे वे अपनेको मुखसे अलग हटाते चले जा रहे हैं।

त्यागके बिना न तो कोई उन्नित हो सकती है और न किसी उद्देश्यकी पूर्ति। सांसारिक सफलता वहीं तक प्राप्त हो सकेगी, जहाँ तक कि मनुष्य अपने पाश्चिक विचारोंका हनन कर लेगा, अपने मस्तिष्कको अपनी आयोजनापर शिर रक्लेगा और स्वावलम्बी होते हुए अपने व्रतपर दृढ़ रहेगा। अपने विचारोंको वह जितना ही ऊँचा उठा लेगा, उतना ही वह सच्चा धर्मातमा और साहसी बन जायगा, उतनी ही उसे स्थायी सफलता भी मिलेगी और वह सुखका भागी होगा।

जितनी भी सफलताएँ हैं, चाहे वे व्यापारमें हों या मानसिक या आध्यात्मिक, वे सब विचारोंको ठीक मार्गपर लगानेसे ही मिलती हैं। सबके लिये एक ही नियम है, एक ही विधि है, अन्तर केवल उद्देश्यमें है।

आत्मसंयम धनसे भी मूल्यवान है । शान्तिसे मनुष्यका स्थायी कल्याण होता है ।

एक विद्वान्का कथन है कि मनुष्यके लिये सत्य वैसी ही अमूस्य वस्तु है जैसे कि स्त्रीके लिये शील । जिस मनुष्पमें सत्य नहीं है उसे मनुष्य कहलानेका कोई अधिकार नहीं है और वह पशुओंसे भी गया-बीता है । अतएव हमें सत्य बोलना चाहिये। हम चाहे कहीं हों और किसी दशामें हीं सत्यका कभी परित्याग न करें।

मनुष्य जबतक मनसा, वाचा और कर्मणा धुरु योखना नहीं छोड़ देता, जबतक उसे इस भयानक पापका दुष्पिणाम भलीमाँति अवगत नहीं हो जाता, तबतक वह सद्या ईमानदार नहीं वन सकता । जिस प्रकार पागल मनुष्य आसमानगे सूर्यको पकड़कर नहीं ला सकता, उसी प्रकार येहंमान ईमानदारको नुकसान नहीं पहुँचा सकता । येहंमान यि कभी ईमानदारको घोखा देनेका प्रयत्न करेगा तो वह धोखा लैटकर वेईमानको ही हानि पहुँचायेगा और ईमानदार साफ बच जायगा।

अपनी बुद्धि और अपने नैतिक बलको कायम रखकर और सरलतासे जीवन विताकर मनुष्य बड़ा हो सकता है। उसकी किसी असली वस्तुकी हानि नहीं होती। वह केवल बनावटीपनको निकालकर फेंक देता है जिससे उसका चरित्र-रूपी असली सोना चमंकता रहता है। जहाँ सचाई है वहीं प्राकृतिक सरलता होती है।

पक्षपातहीन मनुष्य बुद्धिमान् होता है । उसकी बुद्धि उसकी सहायक होती है । उसके काम उसकी रक्षा करते हैं । बुद्धिके द्वारा वह सुमार्गमें चलकर सुखी होता है ।

पक्षपातहीनताका स्तम्भ इस प्रकार बड़ा वजनी और मजबूत होता है और उञ्चतिके मन्दिरको सुशोभित करता हुआ वह उसके भारको सँभाले रहता है।

सहानुभृति ऐसी सार्वभौमिक भाषा है जिसे जानवर भी समझ लेते हैं और उनकी कद्र करते हैं। चाहे जानवर हो चाहे मनुष्य, दु:ख सभीको उठाना पड़ता है, इसल्चिये सहानुभृतिका अनुभव सभी प्राणी करते हैं।

स्वार्यी मनुष्य दूसरोंको हानि पहुँचाकर अपना भला करते हैं, किंतु सहानुम्ति करनेवाला अपने स्वार्थका त्याग करके दूसरोंको लाम पहुँचाता है । स्वार्थका त्याग करनेसे कोई वास्तविक हानि नहीं होती; क्योंकि स्वार्थीका आनन्द योड़े समयके लिये होता है, किंतु सहानुम्ति करनेवालेकी अच्छी कृति चिरस्थायी होती है।

मामूली काममें भी सहातुभूतिसे बड़ा काम निकलता हैं। क्योंकि लोग उस पुरुषकी ओर हमेशा द्युकते हैं जिसका स्वभाव कोमल और दयाल होता है तथा उस पुरुषकी ओर से खिंचे रहते हैं जो निर्दय और कठोर होता है। सहातुभृति करनेवाला साधारण बुद्धिका भी मनुष्य सहानुभृति न करनेवाल बुद्धिमान् पुरुषसे हर जगह बाजी मार ले जाता है।

स्वावलम्यन और स्वाभिमानमें अन्तर है। पहला बहुत ही ऊँचा गुण है और दूसरा निम्नकोटिका अवगुण। स्वावलम्यनमें कोई तुच्छ चीज नहीं हो सकती और स्वाभिमानमें कोई बड़ी चीज नहीं हो सकती।

जीवनका कोई भाग ऐसा नहीं जिसमें खावळम्बके

आधारपर मनुष्य उन्नति नहीं कर सकता । अध्यापक, धार्मिक, उपदेशक, व्यवस्थापक, प्रवन्धक और ओवरसियर (जिसके पास बहुत-से आदमी रहते हैं) को तो अवश्य ही स्वावलम्बी होना चाहिये।

खावलम्बमें चार महान् गुण है-

(१) निश्चयः (२) दृद्ताः (३) गौरवः (४) स्वतन्त्रता ।

मनुष्यको अपने और अपने समाजके हितके लिये परिश्रम करना चाहिये। जनतक वह लँगड़ा न हो जाय, जनतक वह अपाहिज न हो जाय, तनतक उसे दूसरोंके सहारे नहीं रहना चाहिये। यदि सहारे रहना स्वतन्त्रता है तो उसे निकृष्ट दर्जेकी गुळामी समझना चाहिये। जो दूसरोंके सहारे रहेगा उसका लोग समय आनेपर खुले आम अपमान करेंगे।

× × ×

अधिक खाना भी खास्यके लिये बुरा है और कम खाना भी बुरा है। खाने-पीनेमें मनुष्यको संयमी होना चाहिये। जो मनुष्य संयमी नहीं होते, वे ही मदिरा आदिका सेवन करने लगते हैं और विषय-वासनामें लिस हो जाते हैं। इन सब ऐबोंसे संयमी मनुष्य बचे रहते हैं। वे उतना ही भोजन करते हैं जितना वे पचा सकते हैं और जो खास्थ्यके लिये लामदायक होता है। शरीर और खास्थ्यके लिये बहुत सादे और हलके मोजनकी जलरत है। हम साधारणतया यह कह सकते हैं कि गायका दूध बहुत ही हल्का, सादा, स्वादिष्ट और खास्थ्यप्रद है। यह प्रायः बालकसे लेकर चृद्धतक सभीके लिये उपयोगी है। इसका सेवन मनुष्य प्रत्येक अवस्थामें कर सकता है।

आपका काफी वल कोधादिके कारण नष्ट होता है। शरीरको मस्म कर देनेके लिये कोधसे बढ़कर कोई चीज नहीं। कोधी मनुष्य दिन-रात अपनेको जलाता रहता है। चिन्ता भी मनुष्यके शरीरके लिये विषतुल्य है। चिन्ताकी उपमा चितासे दी जाती है। ईर्घा, द्वेष, निन्दा, घृणा सब शरीरको खुलानेवाली हैं। इनसे मन और शरीर दोनोंकी अवनति होती है। सबेरेसे शामतक काम करके मनुष्य इतना नहीं यकता, जितना कोध करके अथवा चिन्ता करके एक घंटेमें यक जाता है। हमने देखा है कि कभी-कभी मनुष्य कोधके आवेशमें आकर गिर पड़ते हैं, बेहोश हो जाते हैं और तो क्या आत्महत्यातक कर लेते हैं।

पिता हो चाहे खामी, मित्र हो चाहे सम्बन्धी, दूसरोंको

जो आशा दिलाता है, उन्हें प्रसन्न करता है और अच्छे कामोंको करनेके लिये उत्साहित करता है, वह सदैव प्रसन्नचित्त रहता और आत्मोन्नति करता है। वह अपना और पराया दोनोंका भला करता है; परंतु इसके विपरीत जो केचल दोप हूँ द्वा करता है और दूसरोंकी सदा निन्दा किया करता है, वह अपना और पराया दोनोंका शत्रु है । बहुत-से लोग कोधके आवेशमें अंट-संट बोल दिया करते हैं। परिणाम यह होता है कि परस्परमें द्वेष और शत्रुता हो जाती है और दोनों ही आत्मोन्नतिके मार्गसे पीछे इट जाते हैं।

किन्हीं-किन्हीं मनुप्योंमें यह आदत भी होती है कि दूसरोंको दुःख और विपत्तिमें देखकर उन्हें सान्त्वना देनेके स्थानमें उनके दुःख और विपत्तिका कारण बतलाने लगते हैं। यह ऐसा ही है जैसा कि आग लगनेपर उत्टा उसर मिडीका तेल छिड़क देना। दुःख और विपत्तिसे जो लेग प्रसित हैं, उन्हें सान्त्वना देनी चाहिये और जहाँतक हो सके उनकी सहायता करनी चाहिये, न कि पिछली बातोंकी यार दिलाकर उनके जीको जलाना चाहिये। जरा-जरा-सी वातों चिढ़ने, नाक-भौं सिकोड़ने, डाँटने-डपटने और गाली-गलैंक देनेकी आदत छोड़ देनी चाहिये और उनको समझान खुझाना और उत्साह दिलाना चाहिये। दुर्वल-से-दुर्वल मनुष्य भी उत्साह दिलानेसे बहुत कुछ कर सकेगा। दूसरोंके रोग हुँद्देनेसे और उनको निन्दा करनेसे उनके अवगुण दूर नहीं होंगे, किंतु उलटे बढ़ेंगे। इसलिये कभी किसीके अवगुणोंको नहीं देखें, किंतु गुणोंको देखकर प्रवृत्त रहनेका उपदेश देते रहें। इसीमें स्वयं आपका और दूसरोंका उपकार है।

#### महात्मा टालस्टाय

( जन्म रूस मास्कोके समीप एक गाँवमें, सन् १८२८, मृत्यु सन् १९१० )



लोग अनेक प्रकारसे ईश्वरका स्मरण करते हैं। लेकिन उसे समझने और अनुभव करनेका मार्ग सबका एक ही है।

मनुष्य यह अनुभव किये बिना नहीं रह सकता कि उसके जीवनके साथ कुछ किया जा रहा है, वह किसीका हथियार है। लेकिन अगर वह किसीका

हथियार है, तो ऐसा कोई अवश्य होनां चाहिये जो उसे निमित्त बनाकर काम करता हो। वह कोई जो उसे निमित्त बनाकर काम करता है, ईश्वर है।

मनुष्यको प्रेम करना चाहिये, लेकिन वह वास्तविक प्रेम उसीसे कर सकता है, जिसमें कोई बुराई नहीं है। इसलिये ऐसी कोई चीज जरूर होनी चाहिये, जो विल्कुल निर्दोष है। और केवल एक ही ऐसी वस्तु है, जिसमें कोई दोष नहीं है—ईश्वर।

सबसे पहला प्रश्न है—'हम क्या करें ?' इसका मैंने स्वयंको यह उत्तर दिया—'मुझे अपनेसे या दूसरोंसे झूठ नहीं बोलना चाहिये और सत्यसे भयभीत नहीं होना चाहिये। चाहे उनका कुछ भी परिणाम क्यों न निकले। यह बात हम सब जानते हैं कि दूसरोंसे झूठ बोलनेका अर्थ क्या है। फिर भी हम सुबहसे शामतक झूठ बोलते रहते हैं। 'घरपर

नहीं हैं' जब कि हम घरपर होते हैं; 'बहुत खुशी हुई' जब कि हमें बिल्कुल खुशी नहीं होती, 'आदरसहित' जब कि हममें आदरकी कोई भावना नहीं होती; 'मेरे पास पैसा नहीं हैं' जब कि हमारे पास खूब पैसा होता है, आदि-आदि। हम यह तो जानते हैं कि दूसरे व्यक्तियोंसे झूठ बोलना—विशेष कर कुछ विशेष बातोंमें— बुरा होता है, किंतु ख़यंते छुठ बोलनेमें हमें जरा भी डर नहीं लगता। हम यह सोचनेकी चेष्टा ही नहीं करते कि दूसरोंसे बोले गये सबसे हुरे, निष्ध और छलपूर्ण झूठका भी परिणाम उस झूठकी तुलनामें उष्ट नहीं होता जो हम स्वयंसे बोलते हैं और जिसके आधारपर हम अपने सारे जीवनकी रूपरेखा बनाते हैं। इसलिये पिर हम इस प्रश्नका उत्तर देना चाहते हैं कि 'हम क्या करें!' तो हमें स्वयं अपनेसे इस प्रकार झूठ बोलनेका अपरापी नहीं होना चाहिये।

किंतु जब हमारे सारे काम, सारा जीवन घटपर आधारित है और हम बड़ी सावधानीके साथ इस असत्यको दूगरोंके सामने और स्वयं अपने सामने भी सत्य कहकर रणते हैं तब फिर हमारे लिये इस प्रश्नका उत्तर देना कैंग्ने सम्भव हैं। सकता है १ झूठ न बोलनेका मतलय है सत्यमें न टरना। बुद्धि और अन्तरात्माके निष्कर्षोंको स्वयंग्ने हिंगानेके दिये बहाने न खोजना और जब दूसरे इस प्रकारके बहाने बनायें तो

उन्हें स्वीकार न करना; अपने चारों ओरके व्यक्तियोंसे मत-भेद रखनेमें भयभीत न होना; इस वातसे न घवराना कि इमारी बुद्धि और अन्तरात्मा जो कुछ कहती है उसे मानने-वाला कोई दूसरा नहीं; इस बातसे भी न डरना कि सत्य हमें किस स्थितिपर पहुँचा देगा । हमें यह दृढ़ विश्वास रखना चाहिये कि सत्य और अन्तरात्माकी पुकार चाहे हमें किधर भी क्यों न ले जाय, वह झुठपर आधारित जीवनसे बुरा नहीं हो सकता। ऊँची स्थितिवाले हम-जैसे विचारकोंके लिये इंड न बोलनेका अर्थ है अपने लेखे-जोखेरी भय न खाना। शायद इम पहलेसे ही दूसरोंके इतने ऋगी हैं कि उससे उन्गण नहीं हो सकते, फिर भी अपनी स्थितिको न जाननेसे तथ्योंका सामना करना अधिक अच्छा है। असत्य मार्गपर हम चाहे कितने भी दूर क्यों न जा चुके हों। वहाँसे छौट पड़ना उसपर चलते रहनेकी अपेक्षा बेहतर है। दूसरोंसे झूठ योलनेमें हानि ही होती है। सारी उलझनें झुठकी अपेक्षा सत्यसे ही अधिक प्रत्यक्षरूपसे और अधिक शीवतापूर्वक मुलझायी जा सकती हैं। दूसरोंसे झूठ बोलनेसे केवल गुत्थी उलस जाती है और उसके हलमें बाधा पड़ जाती है, किंतु । स्वयं अपने सामने किसी झुठको सत्य कहकर उपस्थित करनेसे तो मनुष्यका समस्त जीवन ही नष्ट हो जाता है।

गलत रास्तेपर चलना आरम्भ करके भी यदि कोई व्यक्ति उसे ही ठीक समझे तो उस रास्तेपर उठाया गया उसका कदम ही उसे अपने लक्ष्यसे अधिक दूर ले जाता है। यदि कोई मनुष्य बहुत समयतक झुठे रास्तेपर चलता रहता है, किर उसे पता चलता है या बताया जाता है कि वह गलत मार्गपर है, तब भी इस विचारसे डरकर कि वह इस मार्गपर बहुत दूर निकल आया है, यदि वह अपने आपको यह कहकर आश्वासन देता है कि इसी मार्गपर चलकर वह अब भी ठीक राहपर पहुँच जायगा, तो वह कभी भी ठीक रास्तेपर नहीं पहुँचेगा। यदि कोई मनुष्य सत्यसे हरता है और उसे देखकर उसे अङ्गीकार न कर झुठको ही सत्य मान लेता है तो वह यह कभी नहीं समझ सकेगा कि उसे क्या करना चाहिये।

हमलोग। जो न केवल धनिक हैं वर विशेष स्थितिमें हैं और शिक्षित कहें जाते हैं। झूटे मार्गपर इतनी दूर बढ़ चुके हैं कि हमारे लिये स्वयंको समझ पाना और उस झूट-को स्वीकार करना। जिसके यीच हम जीवन विता रहे हैं। तभी

सम्मव हो सकता है जब या तो हममें दृढ़ निश्चय हो या हमने मार्गके घोर कप्टोंका अनुभव प्राप्त कर लिया हो।

धन्यवाद है उन कप्टोंको जो मुझे झूटे मार्गपर चलनेके कारण मोगने पड़े । मैंने जीवनके असत्यको देख लिया और उसे स्वीकारकर में अपनेमें इतना साहस ला पाया (पहले केवल मनमें ही) कि विना परिणामकी चिन्ता किये बुद्धि और अन्तरात्माके बताये मार्गपर चल सकूँ । और मुझे उस साहसका पुरस्कार मिला। मेरे चारों ओर जीवनका जो जिटल, अस्त-व्यस्त, भ्रामक और अर्थहीन रूप विखरा हुआ या वह तत्काल स्पष्ट हो गया और मेरी जो स्थिति पहले विचित्र और वोक्षिल थी, वह अकस्मात् स्वामाविक और सरल बन गयी। इस नयी स्थितिमें मेरे कार्यने अपनी ठीक दिशा निश्चित कर ली और उसका रूप वैसा ही रह गया जैसा मैंने पहले सोचा था। यह नया कार्य कहीं अधिक शान्तिदायक, सुरुचिपूर्ण और आनन्दप्रद था। वे ही चीजें, जिनसे पहले मैं भयमीत होता था, आकर्षक बन गयीं।

इसिलये मैं सोचता हूँ जो मनुष्य ईमानदारीसे अपनेसे यह प्रश्न करता है कि भी क्या करूँ और उसका उत्तर देनेमें स्वयंसे झ्ठ नहीं बोलता बल्कि बुद्धिद्वारा निर्देशित मार्गको महण करता है, वह इस प्रश्नका उत्तर दे चुकता है। यदि वह अपनेसे झूठभर न बोले तो उसे मालूम हो जायगा कि उसे क्या करना चाहिये। जो एकमात्र वस्तु उसे अपना मार्ग खोज निकालनेमें बाधक हो सकती है, वह है अपना और अपनी स्थितिका झूठा तथा बहुत ऊँचा अनुमान लगाना । यही बात मेरे साथ थी और इसलिये इस प्रश्नका कि 'इम क्या करें' मुझे पहले मेरे उत्तरसे ही उद्भूत होने-वाला एक दूसरा उत्तर समझमें आया—वह यह कि सच्चे अर्थमें पश्चात्ताप किया जाय अर्थात् अपनी स्थिति और कार्य-का हमने जो मूल्याङ्कन कर रक्खा है, उसे पूरी तरहसे बदल दिया जाय । अपनी स्थितिको उपयोगी और महत्त्वपूर्ण समझनेके वजाय हमें उसकी हानि और तुच्छता स्वीकार करनी चाहिये अपनी शिक्षापर अहंकार करनेके वजाय हमें अपने अज्ञानको स्वीकार करना चाहिये; अपनी दया और नैतिकतापर गर्व करनेके बजाय हमें अपनी अनैतिकता और निर्दयताको स्वीकार करना चाहिये और अपने महत्त्वके वजाय अपनी नगण्यताको स्वीकार करना चाहिये।

\_02}\_\_\_\_

## श्री एच० पी० ब्लेवास्तकी

[जन्म सन् १८०१, मृत्यु १८९१ ई०, थियासोफी मतकी प्रवर्तिका, रूसीमहिला।]
( प्रेषक—श्रीमदनविद्वारीजी )

शुद्ध जीवन, उन्मुक्त मन, पिवत्र हृदय, उत्सुक बुद्धि, आवरणरिहत आध्यात्मिक दृष्टि, सबके प्रति भ्रातृ-प्रेम, सलाह और शिक्षा लेने-देनेकी तत्परता, अपने प्रति किये गये अन्यायोंका वीरतापूर्वक सहन, सिद्धान्तोंकी निर्भीक घोषणा, अन्य लोगों-

पर अन्यायपूर्वक आक्षेप होनेपर उनका दृदतापूर्वक संरक्षण तथा ब्रह्मविद्याप्रदर्शित मानव-उन्नति एवं पूर्णताके आदर्शोगर निरन्तर दृष्टि—ये ही स्वर्ण-सोपान हैं। जिनके द्वारा जिहातु ब्रह्मज्ञान-मन्दिरतक पहुँच सकता है।



## डाक्टर एनी बेसेंट

( थियोसोफीकी प्रधान प्रचारिका, जन्म आयलैंण्डमें सन् १८४७, मृत्यु १९३३ ई० )

उन्नतिके मार्गपर चलनेवाले पुरुषका ज्ञान ज्यों-ज्यों वढ़ता जाता है, त्यों-ही-त्यों उसका यह विश्वास दृढ़ होता जाता है कि संसारकी समस्त क्रियाएँ पूर्ण नीतिसे तथा न्याय-पूर्वक होती हैं। उन्नति करके जब पुरुष ऊर्ध्व लोकों में जाकर तथा वहाँकी लीलाको दृष्टिगोचर कर—उस ज्ञानको जाम्रत् अवस्थाकी उपाधिमें लाने लगता है, तब यह निश्चय अधिक होता जाता है और इससे आनन्द भी अधिक बढ़ता है कि सत्य-नीतिका व्यवहार इस प्रकार होता है कि उसमें कभी भूल-चूक नहीं होती और उसके अधिकारी ऐसी निर्मान्त अन्तर्दृष्टि और सुनिश्चित शक्ति काम करते हैं कि उसमें किसी प्रकारका दोष नहीं आता है।

जो मनुष्य प्राप्त अवसरका यथाशक्ति पूर्णरूपसे परोपकारमें सदुपयोग करता है, उसे इसके फलस्वरूप आगामी जन्ममें परोपकार करनेका विशेष समागम—योग मिलता है। जो मनुष्य इस जीवनमें अपने संसर्गमें आनेवाले प्रत्येक मनुष्यकी सहायता करता है, उसे आगामी जन्ममें ऐसे सम्बन्धोंमें देह मिलता है, जिनमें परोपकार और सेवा करनेका पर्याप्त समय सुलम रहता है।

केवल इमारे कर्म ही हमको रोकते हैं और हमारी इच्छाएँ ही हमें बाँधती हैं—एक बार भी इस सत्यका अनुभव हो जानेसे मुक्तिका द्वार सुल्यम हो जाता है। प्रकृति उस मनुष्यको बन्धनमें नहीं रख सकती है, जिसने ज्ञानद्वारा बल ( शक्ति ) प्राप्त कर लिया है और इन दोनों ( ज्ञान और शक्ति ) को ईश्वरार्पण कार्योंमें सदुपयोग करता है।

'हिंदू-शास्त्रोंके अनुसार मनुष्य अपने विचारोंद्वारा ही बना है। मनुष्य जैसा सोचता है वैसा बन जाता है अतएव हमें नित्य उस अनन्तका चिन्तन करना चाहिये।' इसाइलके एक ज्ञानी राजाने बुरे मनुष्योंके सहवाससे वचनेके लिये सावधान करते हुए कहा है—'जैसा मनुष्य अपने हृदयमें सोचता है वैसा ही वह है।' भगवान बुद्धने भी कहा है कि 'जो कुछ हम हैं अपने विचारोंद्वारा ही बने हैं।' विचार कार्यको जन्म देता है अर्थात् कार्य विचारद्वारा ही पैदा होते हैं; हम जैसे विचार करते हैं, वही रूप हमारा स्वभाव धारण कर लेता है। आधुनिक मनोविज्ञान कहता है कि शरीर विचारका अनुगमन करता है।

विचारोंमें जब ऐसी प्रवल शक्ति है तब स्वभावतः गर् जानना हमारे लिये अत्यन्त आवश्यक हो जाता है कि इन विचारोंसे अधिक-से-अधिक लाभ उठानेके लिये इनका प्रयोग हम कैसे करें । ध्यान या मननद्वारा हम इस विचार-शक्तिका अच्छे-से-अच्छा प्रयोग कर सकते हैं । इसकी सबसे गरह मार्ग निम्नलिखित है । सभी लोग स्वयं प्रयास करके इमरी उपयोगिताकी परीक्षा कर सकते हैं ।

अपने स्वमावका निरीक्षण करके उसका कोई अवगुण या दोष हुँ हु लो । अब देखों कि इस अवगुणका विपरीत गुण पंग है ! मान लो कि तुम बड़े चिड़चिड़े स्वभावक हो। अव इसके विपरीत गुण धैर्यकों ले लो और नियमित रूपमें निय प्रातःकाल सांसारिक कार्योंमें प्रवृत्त होनेक पूर्व ही चार गांव मिनटतक शान्त भावसे बैटो तथा (धैर्य) पर विचार परंग । इसके गुण तथा इसकी सुन्दरताका अपने मनमें मनन तरो । चिढ़नेका अवसर आनेपर किस प्रकार घैर्यका प्रयोग हरोगे, इसकी कल्पना करो । आज उसके एक पहलूपर, कल केसी दूसरे पहलूपर ध्यान करो । मन जब इघर-उघर भागे तब उसे झट अपने विषयपर लगाओ । ध्यानमें ही तुम अपनेको पूर्ण वैर्यवान तथा घैर्यके एक आदर्शके रूपमें देखो तथा इस संकल्पके धाय इस ध्यानको समाप्त करो— ध्यह धैर्य जो मेरा वास्तविक स्वरूप है, इसीका मैं आज अनुभव करूँगा और आजके जीवनमें धैर्यका प्रदर्शन पूर्णरूपेण करूँगा ।'

कदाचित् कुछ दिनोंतक कोई परिवर्तन दृष्टिगोचर न होगा तथा चिड्चिड्यम अभी भी तुम अनुभव करोगे और उसे प्रकट भी कर दोगे; किंतु नित्य प्रातःकाल अम्यास करते जाओ। धीरे-धीरे ऐसा होगा कि जैसे ही चिड्चिड्यम-की कोई बात तुम्हारे मुँहसे निकलेगी, वैसे ही तुम्हारे मनमें यह भाव भी पैदा होगा कि हमें घैर्यवान होना चाहिये था। फिर भी अभ्यासमें लगे रहो। चिड्चिड्यमका भाव क्रमशः क्षीण होता जायगा और अन्तमें तुम देखोगे कि चिड्चिड्यम्न तुम्हारे अंदरसे एकदम विद्यप्त हो गया है तथा धैर्य तुम्हारा स्वाभाविक गुण यन गया है।

यह एक प्रयोग है जिसका कोई भी व्यक्ति अभ्यास करके इसकी सत्यताको अपने छिये सिद्ध कर सकता है। एक बार इसकी सत्यता प्रमाणित हो जानेपर वह ऐसे प्रयोग-द्वारा सभी गुणोंको अपना सकता है और इस प्रकार विचारोंकी शक्तिका सदुपयोग कर अपना स्वभाव आदर्श बना सकता है। विचारोंका दूसरा उपयोग हम दूसरोंतक अच्छे विचारोंको भेजकर कर सकते हैं। किसी दुखी व्यक्तिको धेर्यका चिचार भेजकर हम उसकी सहायता कर सकते हैं। एक मिन्न जो सत्यक अन्वेपणमें है, उसके पास जो कुछ सत्यता हम जानते हैं, उसे स्वच्छ और निश्चित विचारोंद्वारा भेजकर इम असकी हैं। मानसिक वायु-

मण्डलमें हम ऐसे विचार भेज सकते हैं जो ग्रहणशील स्वभाववालोंके उत्थानमें प्रेरणा दे सकते हैं, उनको पावन बना सकते हैं एवं उनके हृदयमें उत्साह उत्पन्न कर सकते हैं। जिन्हें हम प्रेम करते हैं, उनके पास सुरक्षक विचार भेजकर उनके लिये रक्षक तैयार कर सकते हैं। जिस प्रकार सरनेका मीठा पानी प्यासेंकी सहायता करता है, उसी प्रकार सत्य और उत्कृष्ट विचार सतत आशीर्वाद और हितकामनाके रूपमें लोगोंको लाभान्वित करता रहता है।

इसके विपरीत चित्रको भी हमें नहीं भूलना चाहिये। जिस प्रकार अच्छे विचारींसे भलाई होती है, उसी प्रकार बुरे विचारोंसे तत्काल बुराई भी होती है। विचारोंसे चोट भी पहुँचांयी जा सकती है तथा कष्ट-निवारण भी किया जा सकता है। दुःख भी हो सकता है सुख भी। बुरे विचार, जो वायु-मण्डलमें भेजे जाते हैं। दूसरींतक पहुँचकर उनके मस्तिप्क्रमें विष पैदा कर देते हैं। क्रोध और बदला लेनेबाले विचार हत्या करनेमें प्रोत्साहन एवं प्रेरणा दे सकते हैं। दूसरोंकी ब्राई करनेवाले विचार किसीपर झुटा दोषारोपण करनेवाले-की जिह्नाको पैनी कर सकते हैं तथा उसके क्रोधरूपी वाणमें और तेजी हा देते हैं। दुष्ट विषयोंसे भरा हुआ मिस्तिष्कः एक ऐसा चुम्बक बन जाता है। जो दूसरोंके वैसे ही बुरे विचारोंको अपनी ओर आकर्षित करता रहता है और इसी तरह उस मौलिक बुराईमें और भी परिवृद्धि होती जाती है। बुरा विचार करना बुराई करनेकी ओर प्रथम कदम है तथा एक कलुषित कल्पनाका परिणाम नुराई ही होता है। ध्मनुष्य जैसा सोचता है वैसा वह बनं जाता है' यह उक्ति अच्छे और बुरे दोनों तरहके कार्योमें समभावते लागू होती है। सभी मनुष्योंके अंदर एक ऐसी उत्कृष्ट प्रवृत्ति रहती है जो बुराईसे दूर रहनेके लिये प्रेरणा देती रहती है। यह प्रवृत्ति बुरे विचारोंमें रत रहनेसे नष्ट हो जाती है तथा मनुष्य खच्छन्दतासे बुराई करने स्माता है।

### संत सियारामजी

( जन्मस्थान ग्राम साथी, जिला चित्रकूट-वाँदा )

अपने बुँहते आगी स्तृति करना दम्भ है, जब कोई दूसरा आगदी तारीफ करे, तब आग उसमें न फैंसें। अपनी कमजोरियोंका स्वाल करें कि ध्यभी तो यह बात कुछ भी नहीं है, बहुत-बी कमी है, जो उनको नहीं मान्स।'

विक तारीफ करनेवालेसे कह दें कि भाई । में इस तारीफके टायक नहीं हूँ । अपनी कमजोरियोंको में ही जानता हूँ ।

जाग

पालन करना—हतनी वार्ते पशु, पक्षी, कीड़े, मकोड़े और मनुष्यांमें एक-जैसी होती हैं। यदि मनुष्य-शरीर पाकर हतना ही किया तो वह पशुआंके बरावर रहा और वह मरकर अधोगतिको प्राप्त होगा! परंतु यदि उसने विचार किया और धर्मको समझा तथा हु:खके कारणको नाश किया, योड़ेसे सुखके लिये अपने आपको हु:खमें न डाला, इन्द्रियोंके विषयोंकी परचा न की, उनको जीत लिया। तो उसने देवलोकको जीत लिया। मरनेपर उसकी बहुत उत्तम गति होगी और यहाँ भी वह मुखी रहेगा।

राजा भूतराष्ट्र अन्धे थे, इसिंख्ये वे नेत्रोंका सल नहीं ले सकते थे। उनकी स्त्री गान्यारी सची पतित्रता थी। इसलिये उसने भी नेत्रींका सख लेना छोड़ दिया था। वह आँखोंमें पड़ी बाँधे रखती यी । बद्ध महाराजकी स्त्रीने जब देखा कि उसके पतिने पलंगपर सोना तथा नमक, खटाई, मिठाई आदि खादिष्ट पदायोंको खाना छोड हिया. तच उसने भी ऐसा ही किया। इन बार्तोंसे उसका पति जन्मभर उससे प्रसन्न रहा । राज-पाट छोड दिया। परंत उससे प्रेम नहीं छोड़ा। जो सबी पतिवता होती हैं। वे उस सखको नहीं प्रहण करतीं। जिलको पति नहीं प्रहण करता और उसके साय-शाय अपना भी सुधार करती आती हैं। परंत जो दिखलावेकी पतिवता होती हैं। ये मनमाना करती हैं। बहिक पतिके कल्याणके रास्तेमें विष्नरूपमे खड़ी हो जाती हैं। इससे वे इस जन्मको गॅवाती हैं और परलोक भी बिगाड़ लेती हैं। परंत जो सन्ती पतित्रता होती हैं। वे देवलोकको जीत लेती हैं। यहाँ भी उनका यहा होता है और वे सावी रहती हैं तथा मरनेपर बहुत उत्तम गतिको प्राप्त होती हैं।

को पुरुष किसी दुरमनसे ठड़ना चाहता है और दुरमन-के पक्षके आदिमिर्गोको अपनी तरफ मिलकर जीतना चाहता है, उस मूर्वको जीतकी आशा छोड़ देनी चाहिये; क्योंकि जब दुरमनके पक्षके आदमी दुरमनकी ही तरफदारी करनेवाले हैं, तब वे कब फतह होने देंगे ? हसी तरह जो पुरुष काम-कोच आदि विषयोंको नष्ट करना चाहता है। उसे चाहिये कि उनके पक्षके लहनेवालोंको अपनी सहायतामें न रक्के, नहीं तो, उसका पक्ष निर्वं रहेगा और वह घोला खायेगा ! जितना पापका अंग्र है वह उनके पक्षका है और जो पुष्य अर्थात् चर्मका अंग्र है, वह उनके विषद्ध पक्षका है । को मनुष्य किश्चित् मात्र भी पायसे काम लेना चाहता है। उपने लिये इनको जीतना कठिन ही नहीं, बहिन अर परंतु जो पुरुष अपने हृदयसे प्रथम पापका बीज ना है, नेवल धर्म अर्थात् सचाईपर खड़ा होता है! लक्षण मनुस्मृति या गीताके सोलहवें अध्यादमें क निर्णय किया गया है), वहीं Sooner or late तथा देरसे ) फतह पानेकी उम्मीद रख सकता है!

यदितुम सफलता चाहते हो तो तुमको ईश्वरके सा
प्रण करना चाहिये कि 'चस, अन पाप निच्छुल नहीं।
सचाईसे कमी नहीं शिक्तां।' और ईश्वरसे सुध मनरे प्रार्थ
कि वे तुमको सहायता प्रदान करें। जब तुम धर्मपर
होकर पुरुषार्थ करोगे, तभी सफलताकी आशा व हो। नहीं तो, प्रथम तो तुमको सफलतानी तीसे। पीछे पापसे हृदय मिलन होकर गिर जाओंगे। मिलन सर्यका प्रकाश कमी नहीं होता।

अभ्यासमें उन्मति न होनेका सबसे प्रथम कारण पूरा न होना है। दूसरा, पिछले कर्मोंका असर है। भोजनका सास्विक न होना है। यह गुण और का दो प्रकारका होता है। चौथा कारण खानका सास्विक है। और पाँचवाँ, वर्तमानमं व्यवहार सास्विक न है

भोग बलबान् होता है । बहुँ-बहु ऋषिनु बुद्धिको फेर देता है, फिर भी पुरुषार्थके साथ लहा है। यदि पुरुषार्थ बलबान् हो तो उसीकी बिजय हो इसलिये अभिमानसे बचना चाहिये और आलस्यरिंह आयेको प्रत्येक मिनट साबधान रहना चाहिये।

कोशिशके फलके लिये ईश्वरपर ही निर्भर रहता च यदि सफलता हो गयी तो ठीक है, परंतु यदि दें सफलता न हो तो अफसोल नहीं करना चाहिये। क्योंकि र प्रमु करते हैं) ठीक करते हैं। जीव अपनी कु उल्टा समझकर ईश्वरको दोप लगाता है, अपने पापां नहीं देता। इसीलिये दुखी रहता है। जो पापिक आग वह ईश्वरपर विश्वास रखता है कि प्रमु न्यापवरी दयाल भी हैं। वे जीवको जो दुखा देते हैं, वह पिना अपराषोंके नहीं देते। चाहे वे अपराध पूर्धनर्माकं चाहे इसी जन्मके। और असीकी दयापर विश्वास हुए विना शिकायत किये हुए उनसे यह प्रापंना करते वह इसु। अपने जो दुखा दिया है, वह आरंग न्या किया है। अन आपने यह विनती है कि नूपा सर्वे बुद्धि-वल तथा वैर्य दीजिये कि मैं इस दुःखको सहार जाऊँ।
यह आपकी मेरे ऊपर बड़ी दयालुता होगी।' जो पुरुष सन्चे
दिलसे ईश्वरसे वारम्वार प्रार्थना करता है, प्रभु कभी-न-कभी
उसकी प्रार्थनाको स्वीकार कर ही लेते हैं। जितने प्राणधारी
हैं, दुःख सबको होता है। जो ईश्वरविश्वासी धार्मिक तथा
धेर्यवान हैं, वे सहार जाते हैं। जो अधीर हैं वे रोते रहते हैं।

गीतामें भगवान् कहते हैं जो सुख-दुःखः मान-अपमानः स्तुति-निन्दाः हानि-लाभ इत्यादि द्वन्द्वोंको सहारते हैं, वे ही मोक्षके अधिकारी होते हैं; क्योंकि ये सब जीवके भोग हैं, जो उसके प्रारम्ध-अनुसार होते हैं। इनसे भागना पाप है। जो कुछ आ गया उसको धैर्यके साथ भुगत लेना ही धार्मिक पुरुषोंको उचित है।

देह धरें का दण्ड है सब काहू को होय ।

क्षानी भुगते ज्ञान से मृरख भुगते रोय ॥

बड़े-बड़े साधु-महातमाओंपर भी दुःख आता है, परंतु वे

इस तरह रोते-पीटते नहीं । वे अपने मनको प्रभुकी बंदगीमें

लगाये रहते हैं और इस तरहसे समय निकाल देते हैं । जहाँ
जहाँ भक्तोंका मन फँसा होता है, वहाँ-वहाँसे वे किसी-न
किसी तरह इटा लेते हैं । उनकी महिमाको कोई समझ नहीं

सकता । यहाँ एक बड़े भारी सेठ थे, जो श्रीकृष्ण भगवान्के

भक्त थे और वृन्दावन-वास करते थे । जब उनका जवान

लड़का, जो उनके साथ ही यहाँ रहता या, मर गया, तब उन्होंने

यही खुशी मनायी और बिरादरीको पीले पत्र भेजे कि मुझको

बहुत आनन्द हुआ जो मेरा लड़का वृन्दावनमें मरा, वह

सीधा परधामको जायगा । देखो ! भक्तोंका दृदय और धैर्य

ऐसा होता है ।

भगवान् कहते हैं जो संसारको लात मारकर मेरी शरणमें

आता है, उसकी जरूरतोंको मैं आप ही पूर्ण करता हूँ और कराता हूँ । इसलिये तुमको ईश्वरपर पूर्ण भरोसा रखना चाहिये । परमेश्वर तो हमेशा हैं, वे ही तो असली रक्षक हैं । जिसका हृदय ग्रुद्ध है उसकी रक्षा परमात्मा आप ही करते हैं और ऐसा ही सत्यङ्ग प्राप्त करा देते हैं । जिनका पिछला पुण्य अधिक है, उनको मुकाबला कम करना पड़ता है । और जिनका कुछ कम है, उनको कुछ अधिक मुकाबला करना पड़ता है, परंतु परीक्षा होती जरूर है । प्रह्लाद, श्रुव, मीराँबाई आदि सबकी परीक्षा हुई है । और अब भी होती रहती है । जितनी ही कठिन परीक्षामें पास होकर जीव निकलता है, उतनीही उसकी उन्नति अधिक होती है और वह ईश्वरका प्यारा बनता है । और जल्दी ही इस आवागमनरूपी बन्धनसे मुक्त होकर भगवानकी गोदमें जा पहुँचता है ।

इस जन्ममें जो हानि-लाम, संयोग-वियोग, मुख-दुःख प्राप्त हो रहा है, वह पिछले जन्मोंके अनुसार हो रहा है। इसिलये तुमको ईश्वरके न्यायपर सब करना चाहिये।

जो दुष्ट लोग हैं, वे अपने स्वभावको नहीं छोड़ सकते; क्योंकि उनको उसीमें सुख प्रतीत होता है, चाहे पीछे उनको उसका बुरा फल भोगना पड़े । परंतु पीछेकी वे परवा नहीं करते । वे तो अभी जिससे सुख मिले वही करते हैं; परंतु जो ईश्वरभक्त हैं, वे उनकी दुष्टतासे बुरा नहीं मानते; क्योंकि—

खल परिहास मोर हित होई।

महात्मा तुलसीदासजी कहते हैं—दुष्टोंके हँसनेसे और मेरी बुराई करनेसे मेरा भला है। इसलिये उन्होंने रामायणकी रचना करते हुए दुष्टोंको भी प्रणाम ही किया है।

## संत श्रीशाहन्शाहजी

( राजपुर [ देहरादून ] में आश्रम, प्रसिद्ध संत, देहान्त १ अप्रैल सन् १९५३ ई० )

राम नाम जपते रहो जिस विध जिपया जाय । कभी तो दीनदयालजी बोलेंगे मुसुकाय ॥ बोलेंगे मुसुकाय छोड़ दो आनाकानी । रहो नाममे निरतः न हो जिससे कछु हानी ॥ कहं शाहनशाह आप स्था लेते रहो नाम । काम करेंगे पूर्ण सभी रे तुमरे शीगम ॥

प्रेम

प्रेम गलीमें पग धरा, औ सिरका करे वचाव।
हुवेगी मँझवारमें, कागजकी यह नाव॥
कागजकी यह नाव कभी न पार पहुँचावे।
आधे चितका प्रेम तुशे अध-यीच हुवावे॥

कहे शाहन्शाह प्रेम नहीं जाने कछु नेम।
यदि नेम कछु राखें नहीं है पूरा प्रेम॥
प्रेम गलीमें बास कर, राखें भीतर मान।
कभी न पूरा समक्षिए, वाका ज्ञान औ ध्यान॥
वाका ज्ञान औ ध्यान सभी तुम विरया जानो।
प्रेम पूर्ण जो पुरुष उसे ही ज्ञानी मानो॥
कहे शाहन्शाह प्रेम रहे तब रहे न नेम।
नेम न उतरे पूरा यदि न होवे प्रेम॥

चोट प्रेम लागी जिसे, औं सूझे संसार । वाको झूठा जानिए, कपटी औं मकार ॥ कपटी औं मकार भेद जो मनमें राखे। ब्रह्मानन्दके रसको कभी न कपटी चाखे॥ कहे शाहन्शाह राखे जो टट्टीकी ओट। कभी निशाने लागे नाहीं उसकी चोट॥

मन प्रेमीका हर घड़ी, रहे तहाँ जहाँ प्रीत । जगत न वाको भासता, उलटी ताकी रीत ॥ उलटी ताकी रीत रसम नहीं जाने जगकी । बात करे वह सदा ही सबसे प्रेमके मगकी ॥ कहे शाहन्शाह करे निछावर तन मन औ धन । सब बातोंमें देखें हैं वह प्रभुको जामन ॥

जिलकी प्रेम कमानका, द्ध्य लागा बान।
आठ पहर चौसठ घड़ी, राखे वाका ध्यान॥
राखे वाका ध्यान रखे नहीं कान वह मनमें।
लागी रहे है लगन सदा ही उसके तनमें॥
कहे शाहन्शाह जाने दुनियाँ गाँठ है बिसकी।
लगा रहे है ध्यान उसीमें लागी जिसकी॥

नाम प्रेम जाने सभी, विरला बरते प्रेम । जहाँ प्रेम निहं नेम है, जहाँ नेम निहं प्रेम ॥ जहाँ नेम निहं प्रेम इसे निश्चय कर जानो । रहे दया भरपूर जो उसको प्रेमी मानो ॥ कहे शाहन्शाह तजे वह सगरे औघट काम । जात बरण कुल भेद तजे वह रूप अरु नाम ॥ रहे प्रेम नित जिस हृदय, तामें भगवत बास । सदा रहे भरपूर वह, कमू न निबटे रास ॥ कमू न निबटे रास आस हों सगरी पूरी।

हरिसे राखे काम जगत पर डारे धूरी ॥
कहे शाहन्शाह दुख-सुख सारे सुखसे सहे।
जिस विध राखे राम उसी विध राजी रहे॥
जप तप वत सब ही करे, त्यागे बस्तर अन ।
शाहन्शाह बिन प्रेमके, कभू न हो परसन्न ॥
कभू न हो परसन्न, प्रभू धूनीके तापे।
पावे निश्चय ग्यान तजे जो झुठे स्यापे॥
कहे शाहन्शाह दूर होवें तीनों ही ताप तन ।
करे जो हरिको याद छोड़के सगरे तप जप॥

#### प्रार्थना

दयासिंघु भगवंतजी, सुनिए हमरी टेर ।

मिलनेको हमरे प्रभु, काहे करी है देर ॥

काहे करी है देर हरी कछु मुखसे बोले ।

करें खुला दीदार बेग घूँघट-पट खोले ॥

कहें शाहन्शाह हमसे क्या कुछ औगुण भया ।

अब लों स्वामी हम पर जो नहीं भई है, दया ॥

बिना तुम्हारी मेहरके, दरस कभी नहिं होय ।

चाहे हम सब माल धन, सहित जानके खोय ॥

सहित जानके खोय बुद्धी बिद्या सगरी ।

नहीं होवें दीदार बिना किरपाके तुमरी ॥

नहीं बनेगा काम हरि किरपाके बिना ॥
दीनसरण दुखहरण हो, तुम स्वामी में दास ।
तुमरी ऋपा-कटाक्ष बिन, कभी मिटै नहिं त्रास ॥
कभी मिटै नहीं त्रास आस छूटे नहीं तनकी ।
दूर न हो आभास फास निकसे नहिं मनकी ॥
कहे शाहन्शाह ध्यानमें हो जो तुमरे छीन ।
मिटे ताप संताप रहे कवहुँ न दीन ॥

कहे शाहन्शाह छोड़ सकल चतुरई मना।

जाना तुमको हे प्रभु, घट घट जाननहार।

फिर परदा क्यों राखियों, हे मेरे करतार॥

हे मेरे करतार! करो अब दूर यह परदा।

दया दृष्टि अब करो जानके अपना वरदा॥

कहे रंक हो दयाल गुक्ताई कृपानिधाना।

राखो अपने साथ मिटा आना औ जाना॥

हमने तो तुमपर भलाई औं बुराई छोड़ दी। भूतके करमोंकी अपने आज गरदन तोड़ दी॥ टूटा रिस्ता गाँठा है तुमसे जहाँसे तोड़कर। दुनियाके नखरेकी हाँडी अब तो हमने फोड़ दी॥ चाहे तुम मानो न मानो हमने तो माना तुम्हें। टूटी यी जो तार पहले उसको फिरसे जोड़ दी।। ऐ शाहन्शाह सच्चे दिलसे करके रुख तेरी तरफ। बाग अब तो दुन्याए-दूकी तरफसे मोड़ दी।।

## भक्तराज श्रीयादवजी महाराज

[ जन्म-स्थान सुदामापुरी, भादशुक्त ( वामन ) द्वादशी, संवत १९१२, देहावसान ज्येष्ठ कृष्णा ११ संवत् १९८८ ] ( प्रेषक-अभिवानीशंकर 'सिंद' जोशी )

- १. जवानीमें मौज करना और बुढ़ापा आनेपर माला लेकर भगवान्को भजना, आम खाकर गुठलीका दान करने-जैसा है, अतः जवानीसे ही प्रमुकी भक्ति करनी चाहिये।
- २. घनी मनुष्यके आमने-सामने बैठनेसे तो साधु पुरुषके आगे बैठना अच्छा है। भक्तजन तो भगवान्के स्मरण-कीर्तनको ही अपनी आजीविका समझते हैं।
- ३. बबूलके पेड़के नीचे बैठनेसे कॉंटा लगता ही है। वैसे ही दुष्टजनोंकी संगतिसे दुःख होना अवश्यम्भावी है।
- ४. जिस प्रकार सर्पके एक ही जहरीले दंशनसे मनुष्य मर जाता है। उसी प्रकार नरकमें जानेके लिये एक ही पाप काफी है।
- ५. जैसे टूटे हुए नगारेकी आवाज अन्छी नहीं होती। वैसे ही अनीतिमान् गुरुका वोध भी भक्तपर असर नहीं करता।
- ६. फलवाली डाल जैसे झकी रहती है, वैसे ही
  गुणवान् पुरुष भी नम्न बने रहते हैं।
- जिसके हृदयमें प्रमुका वास होता है वहाँ 'अहं'
   भाव नहीं रहता; जहाँ 'अहं' भाव रहता है वहाँ प्रमुका
   निवास नहीं होता।
- ८. जिन विश्वरूप भगवान्की कृपासे तुम्हें घन प्राप्त हुआ है, उन्हींकी सेवामें खर्च करनेमें ही उसकी शोभा है।
- ९. जैसे इनकी शीशी खोलनेसे सदा सुगन्ध ही आती है, दैसे ही सद्गुरुके मुखसे सदा उपदेश-वाक्य ही निकला करते हैं।
- १०. जो आदमी दूसरेको कुएँसे बाहर निकालना चाहता है, उसे पहले अपने पैर मजबूत कर लेने चाहिये। इसी तरह जो गुरु बनना चाहे, उसे पहले स्वयं पूरा ज्ञानी पनना चाहिये।

- ११. जैसे नाव चारों ओर पानीसे घिरी हुई रहती है, फिर भी जल उसमें प्रवेश नहीं कर सकता, उसी प्रकार संसारकी घोर वासनाओं के बीचमें रहते हुए भी संतजन अलिप्त रहते हैं।
- १२. मनुष्यको अपने घरपर स्नेह होता है, परंतु पैसोंवाली तिजोरीपर उससे ज्यादा स्नेह होता है, उसी प्रकार भगवान्को सारा संसार प्यारा है, पर उसमें भी जो भक्तजन हैं वे उनको अधिक प्यारे हैं।
- १३. जिस प्रकार सूर्यके सामने जानेवालेको अपनी छाया नहीं दीखती, इसी प्रकार भगवान्के सम्मुख जानेवालेको अज्ञान और नरकका मुँह भी नहीं देखना पड़ता।
- १४. शक्तिसे उपरान्त पैसे खर्च करके तीर्थयात्रा करनेकी अपेक्षा तो घर बैठे ही मन शुद्ध करना अधिक उत्तम तीर्थ-सेवन है ।
- १५. मला करनेवालेका मला तो प्रायः सभी करते हैं, पर जो बुरा करनेवालेका भी मला करता है, वही असलमें भगवान्का मक्त है।
- १६. सांसारिक पुरुषोंको जैसे कुटुम्बियोंके यहाँ जाना अच्छा लगता है, दैसे ही जब तुम्हें भगवान्के मन्दिरमें जाना अच्छा लगे, तभी समझना कि अब भक्तिका प्रारम्भ हुआ है।
- १७. ईश्वर मनुष्यके लिये अवतार लेता है, परंतु मनुष्य अपनेको ईश्वरके अर्पण नहीं करता।
- १८. जैसे सब निदयाँ समुद्रकी ओर जाती हैं, वैसे ही सब धर्म प्रभुका ज्ञान बतलाते हैं।
- १९. संसार तो मुसाफिरखाना है। असली घर तो प्रमुका घाम है।
  - २०. जिसे घरमें चोर न घुसने देना हो, उसे तीमक

जलता हुआ रखना चाहिये, वैसे ही जिसे पापोंसे बचना हो, उसे सदा प्रभुका स्मरण करते रहना चाहिये ।

२१. अन्धेके हायमें जैसे रोशनी दूसरोंके लिये ही होती हैं। वैसे ही आजकलके अधिकांश ज्ञानियोंका ज्ञान भी

दूसरोंके लिये होता है।

२२. कसाईके घर पुष्ट बना बकरा आखिर मारा ही जाता है, वैसे ही मौज-मजा उड़ानेवालोंकी अन्तमें दुर्रशा होती है।

## महात्मा श्रीनाथ्रामजी शर्मा

( गुजरातके प्रसिद्ध महात्मा )

तजनो ! परम कारुणिक और भक्तवत्सल कोई अदृश्य सत्ता जो सर्व प्राणिपदार्थोंकी गहराईमें रहती है, वह तुम मवका भला हो, इस प्रकारके शुभ विचार करनेके लिये तुम सबके अन्तः करणको तथा सदाचारका सेवन करनेके लिये तुम्हारी इन्द्रियों तथा स्थूल शरीरको सामर्थ्य प्रदान करनेकी कुमा करे।

हे विवेकियो ! प्राणिमात्रको दुःख अप्रिय है और सुख प्रिय है, अतः तुम जो बुद्धिमान् हो तो तुमको भी दुःखकी निवृत्ति और अखण्ड सुखकी प्राप्ति इष्ट होनी चाहिये, इस घारणामें कोई भी आपत्ति नहीं जान पड़ती।

हे सुग्वेच्छुओ ! जो वस्तु स्वभावसे ही सर्वदुःखोंसे रहित और परम सुखरूप हो, उस वस्तुका संदेहरित अनुभव होनेसे या उस वस्तुमें अभेद भावसे स्थिति होनेसे मनुष्यका अन्तःकरण दुःखरित परम सुखका अनुभव करता है और इससे वह 'में दुःखरित परम सुखमय स्थितिको प्राप्त हो गया हूँ'—ऐसा जानता है। ऐसी स्थितिको प्राप्तिके लिये सब मनुष्योंको प्रकट या अप्रकट स्वाभाविक इच्छा होती है। और ऐसा जान पड़ता है कि अपनी इस इच्छाकी पूर्तिके लिये सब मनुष्य प्रयत्न करते हैं; परंतु इनमें बहुत अधिक मनुष्य विवेककी कमीके कारण भूलसे भरा प्रयत्न करते हैं, इस कारण उनके शरीरान्तपर्यन्त वे अपनी अभीष्ट स्थिति प्राप्त करनेके लिये भाग्यशील नहीं बनते। विवेकयुक्त प्रयत्नसे ही इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परंतु भूलसे भरा प्रयत्न इच्छित फलकी प्राप्ति होती है, परंतु भूलसे भरा प्रयत्न इच्छित फलकी प्राप्ति करानेमें हेतुभूत नहीं हो सकता, यह

हे मनुष्य-देहधारियो ! तुममेंसे जिनको अज्ञात और सत्यरूप अतीन्द्रिय पदार्थोंका बोध करानेवाले सत्-शास्त्रके बचनोंमें तथा परमात्माके अनन्य भक्तोंके और ब्रह्मज्ञानियोंके बचनोंमें विश्वास न हो, परंतु अपने अन्तःकरणके विचारोंमें ही विश्वास हो, तो उनको अपने व्यावहारिक हितके लिये तथा

साक्षात् या परम्पराके द्वारा सम्बन्धमें आनेवाले अन्य मनुष्योंके हितके लिये नीतिके मार्गपर चलना आवश्यक है। इन्द्रियोंके तथा अन्तःकरणके दुष्ट वेगके वशमें होकर चोरी। हिंसा, ठगई और मिथ्या-भाषण आदि दोषोंका सेवन करना उचित नहीं । परंत अस्तेय, अहिंसा, ईमानदारी और सत्यभाषणादि शुभ गुणोंका ही सेवन करना उचित है। जैसे विचार और जैसे बर्तावकी तुम अन्य मनुप्योंसे अपने लिये इच्छा रखते हो, वैसे ही विचार और वैसे ही बर्ताव तुम दूसरे मनुष्योंके प्रति करो । अन्य किसी भी प्राणीको वर्तमान या भविष्यमें पीड़ा न हो और तुमको स्वयं वर्तमान या भविष्यमें पीड़ा न हो, इस प्रकारके अपनेको संतोष देने वाले स्वतन्त्र बर्ताव तुम रक्खो, इसमें कोई हानि नहीं है। परंतु इसके विरुद्ध स्वतन्त्र बर्ताव रखनेमें हानि है, यह तुम न भूलना। कालकी कोई अवधि नहीं है, विश्व विशाल है और ज्ञान मर्यादारहित निरवधि है—यह सर्वदा सरण रख कर तुमको अपने ज्ञानका गर्व करके अन्य किसीका तिरस्कार नहीं करना चाहिये । मान प्रदान करनेयोग्य पुरुषको अवस्य मान प्रदान करो और सबके साथ विनयसे वर्ताव करनेका स्वभाव बनाओ । किसी भी विषयमें दोनों पहलुओंगर धैर्य और सावधानीसे पूरा विचार किये विना सहसा निर्णय मत दो और उस निर्णयको सत्य मानकर दूसरेकी निन्दा भी न करो । कुविचारों और दुराचारोंसे दूर रहकर निपक्ष भावणे। तुमसे जहाँतक हो सके, सत्य वस्तुकी खोज करो। यदि ग्रुभ विचारसे और ग्रुभ क्रियाओंसे तुम्हारे अन्तःकरणकी पवित्रतामें और शान्तिमें वृद्धिका अनुभव हो तो उन ग्रुभ विचार तथा ग्रुभ क्रियाको उत्साहपूर्वक करते रहो।

हे शास्त्रोक्त कर्ममें प्रीति रखनेवाले ! तुम अपने अन्तः करणको पवित्र करनेवाले शास्त्रोक्त कर्माको शास्त्रविध्ये पूरी तौरपर समझकर, उन कर्मोको तथा उनके फटों पूर्म सम्बन्धको ययार्थरूपमें जानकर, उनके शास्त्रोक्त फटों पूर्म

विश्वास रखकर और अपने अन्तःकरणको उन कमोंमें यहुत प्रीतियुक्त तथा एकाग्र रखकर कर्म करो । इस प्रकार यदि तुम शास्त्रोक्त कर्मोंको करोगे तो अवश्य तुम्हारे हृदयकी पवित्रता बढ़ेगी और तुमको परमार्थके साधन सम्पादन करनेकी अधिक योग्यता प्राप्त होगी । विधिका त्याग करके कर्म तथा फलके सम्बन्धको पूर्णतया न समझकर, पूरा विश्वास न रखकर, विना प्रीतिपूर्वक तथा विक्तको एकाग्र न रखकर किया गया कर्म फलदाता नहीं होता, उसमें केवल अम ही होता है—यह कदापि न मूलना । तुम जो शास्त्रोक्त कर्म करते हो, उस कर्मके द्वारा शास्त्रमें कहे गये फलका तुम्हारे अन्तःकरणमें कितना अनुभव होता है, यह देखते रहना और उस कर्ममें जो-जो सुधार करनेकी आवश्यकता जान पड़े, वह उचित सुधार तुम्हें प्रीतिपूर्वक करते रहना चाहिये ।

हे प्रभुकी अनन्य भक्तिकी इच्छा करनेवालो ! तुम अपने अन्तःकरणकी ओर दृष्टि करो और तुम्हारे अन्तः-करणमें प्रीतिका स्रोत किन-किन प्राणियोंकी ओर बह रहा है। इसे सावधानतापूर्वक निश्चय करो । पश्चात् परमात्मासे भिन्न किसी प्राणि-पदार्थकी ओर तुम्हारे अन्तः करणके जो-जो स्रोत बड़े और बेगरे बहनेवाले जान पड़ें। उन-उन स्रोतों-को, छोटे और मन्द गतिवाले बनानेका प्रयत्न करो तथा परगात्माकी ओर बहनेवाले अपने अन्तःकरणके स्रोतको उत्तरोत्तर अधिक वड़ा तथा अधिकाधिक वेगयक्त करनेके लिये सर्वदा आदरपूर्वक प्रयत्न करते रहो । इस प्रकार निरन्तर आदरपूर्वक प्रयत्न करते हुए अपने अन्तःकरणके अन्य प्राणि-पदार्योकी ओर बहनेवाले स्रोतोंको लगभग ग्रुष्क तथा वेग-रहित कर डालो और परमात्माकी ओर बहुनेवाले अपने अन्त:-करणके स्रोतोंको अधिक वड़ा तथा अधिक तीव वेगवान् बनाओं । परमात्मामें अगाध और अट्टट विशुद्ध प्रीति रखना ही भक्ति है। केवल परमात्माकी प्रतिमाका भटकते मनसे पूजन करना वास्तविक भक्ति नहीं। यह कदापि न भूलना । यदि तुमको परम कृपालु और आनन्द-महोदधि परमात्माके समीप पहुंचना है और वहीं सर्वदा निवास करना है तो देशीभमानगर, सासारिक कृष्णापर लात रखकर वहाँ जाओ, जयतक देहाभिमान और संसारानुराग तुम्हारे चित्तमें रहेगा। तयतक तम वहाँ जा नहीं सकते-यह सदा स्मरण रक्खों।

१ निक्तिरोधकी इच्छा करनेवाले ! तुम नेती— भौतीको नाना प्रकारके आवनीको दुम्भकोंको तथा मुद्राओं-

को ही योग मानकर वहाँ ही अटके न रहो । चित्तकी प्रकारकी वृत्तियोंका रोध करना ही योग है। इसिल्ये योगको ही प्राप्त करनेका प्रयक्ष करो । पहले अपने चि शास्त्रोक्त कर्मसे और प्रभुमित्तिसे पवित्र करो और फिर इसहुरके उपदेशके अनुसार अपने चित्तको एकाग्र तथा कि करनेका प्रयक्त करो ।

हे ब्रह्मज्ञान सम्पादन करनेकी इच्छा करनेवालो ! तु यदि सर्वव्यापक और सबके कारणरूप ब्रह्मका ज्ञान सम्प करना है तो तुम विवेकादि चार साधनोंका मलीः सम्पादन करो। संसारको असार समझकर श्रोत्रिय, ब्रह्म और परम कारुणिक सद्गुरकी शरणमें जाओ; बहुत मानप और दीनतासे उसकी सेना करो । उनके हितकर उपदेशं खूब भावसे अवण करो, उनको ग्रहण तथा धारण क एकान्तमें उन उपदेशोंका युक्ति और आदरके साथ म करते रहो । तुमको उनके उपदेश किये हुए ब्रह्म-स्वरु लेशभर भी संशय न रहे, तब तुम उस ब्रह्मके आक अपने अन्तः करणकी वृत्तियोंके प्रवाहको चलानेका प्रयत्न व अन्य जड पदार्थोंके आकारमें वने हुए, अन्तःकर चिरकालसे पड़े हुए स्वभावको धीरे-धीरे क्षीण कर डाल अनात्माकार वृत्तियोंको रोकनेमें और आत्माकार वृत्तिः तथा ब्रह्माकार वृत्तियोंके प्रवाहको सतत चलानेमें पहले तुर बहुत परिश्रम प्रतीत होगाः परंतु इससे घवराना नहीं । धै प्रीति और सावधानतापूर्वक चिरकालतक वह प्रयत्न निरः करते रहनेसे तुम्हें अपना श्रम सफल दीख पड़ेगा। ये साधनोंके द्वारा साध्यकी प्राप्ति होती है, यह तम्हारे-सञानको अज्ञात हो। यह सम्भव नहीं । तुमको दुःखरा परमानन्दरूप धर्वोत्तम स्थिति प्राप्त करनी हो तो इस सा को प्राप्त करनेके लिये तुम्हें उसके साधनींका अनुष्ठान बहुत उत्तम रीतिसे करना चाहिये।

हे दुर्लभ मनुष्य-जन्मको पानेवालो ! यदि तुमको तुम दुराचरण और दुर्व्यक्षन सन्मार्गमें प्रवृत्त होने नहीं ? तो तुम सत्सङ्गमें रहना शुरू करों। सद्भन्योंका अध्ययन व और दान तथा दूसरे पुण्य कर्मोंको करते रहो । तुमको दुराचरण या दुर्व्यक्षन लग गया हो या तुमने जिस दुराच या दुर्व्यक्षनको पकड़ रक्ता हो। उसे छोड़ देनेका प्रय धीरे-धीरे करते रहो । यदि ऐसा प्रयत्न तुम धीरतापृह करते रहोगे तो परमात्माकी कुपासे तुम सन्मार्गमें प्रवे करनेके अपने प्रयत्नमें अधिक या न्यून परिमाणमें जल्दी या देरसे अवस्य कृतकार्य होगे।

हे दयाछ स्वभाववालो ! जैसे तुम दुःखरहित परमानन्द-स्वरूपको प्राप्त करनेकी इच्छा करते हो, वैसे ही तुम्हारे पोप्यवर्गमें अथवा सधवा या विधवा स्त्रियाँ हों तो, उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेकी इच्छा हो सकती है, इसलिये उनको भी ऐसी स्थिति प्राप्त करनेमें जो-जो उपयोगी सामग्री आवश्यक हो तथा उनको यह कार्य सिद्ध करनेके लिये जितने समयकी आवश्यकता हो, उतनी सामग्री और उतना समय उनको मिले, ऐसी सर्व प्रकारकी सुविधा करकेतुम अपने इदयको अवश्य उदारतावाला बनाओ।

अपने पुत्र-पुत्रियोंको भी तुम बचपनसे ही पवित्रताके पालनमें, नीतिके पालनमें और ग्रुमकर्ममें प्रीतिमान् बनाओ। बचपनमें पड़ा हुआ ग्रुम संस्कार बड़े होनेपर बहुत उपयोगी हो जाता है। इसे कदापि न भूलो।

धन-तृष्णा और पुरुषके लिये स्तीतृष्णा सत्यकी यथार्थ प्रतीति नहीं होने देती, इसलिये विवेकके द्वारा इन तृष्णाओं-को कम करनेका प्रयत्न करना चाहिये। क्रोध, अविवेक, अभिमान, ईर्प्या, दम्म, मय, शोक और आश्चर्य—इन दोषोंको भी विवेकके द्वारा बलहीन कर डालो। जबतक अन्तःकरण रजोगुण और तमोगुणके दोषोंसे मिलन रहेगा, तबतक तुमको सत्यका यथार्थ मान नहीं हो सकेगा। इसिल्ये पवित्र पुरुषोंका सङ्ग करके मनके इन दोषोंको

क्रमशः निवृत्त करते रही तथा मनकी पवित्रता और शान्तिको बढ़ाते रही। यह सब तुम्हें अपने ही इहलोक या परलोकके सुखके लिये या मोक्षकी प्राप्तिके लिये ही करना है। किसी दूषरेके ऊपर उपकारके रूपमें नहीं, यह मत भूले।

सर्वदा ग्रुम विचार और श्रुम कर्म यदि न भी कर सकते हो तो विशेष हानि नहीं है, परंतु कुविचार और कुकर्म अवश्य ही महान् हानिकर हैं। इसलिये दुविचार और कुकर्मसे तो सब मनुष्योंको सदा बहुत दूर रहना चाहिये।

जिस विन्वार या जिस कियाके द्वारा परम शान्ति और परम सुखकी प्राप्तिकी प्रवल सम्भावना हो, उसी विचार और उसी कियाके पश्चपाती बनो, परंतु मत-मतान्तरका, बहमका या रूढ़िका पश्चपाती किसी भी सत्यसुखकी इच्छा करनेवाले मनुष्यको नहीं होना चाहिये।

अपने तथा प्रतीत होनेवाले जगत्के वास्तविक कारणकी तुम्हें खोज करनी है, वह कारण एक और अद्वेतस्वरूप है, अतएव तुम्हें प्रतीत होनेवाले भेदोंको धीरे-धीरे विवेष विचारसे दूर करते रहना चाहिये।

जिस-जिस वस्तु, किया या विचारके सेवनसे गुमको अपने अन्तःकरणमें मूढ़ता, व्याकुलता, चञ्चलता और क्लेशंका अनुभव होता हो, उस-उस वस्तु, क्रिया या विचार से अपने अन्तःकरणको मुक्त करने तथा मुक्त रखनेका सतत प्रयत्न करते रहो।

## भक्त श्रीरसिकमोहन विद्याभूषण

( जन्म-स्थान-बंगालके वीरभूमि जिलेमें एक वका ग्राम, गौडीय वैष्णव-सम्प्रदायके महान् विद्वान्, १०७ वर्षकी उन्नमें देह-त्याग)

#### खाघीनता

हमारे मनमें निरन्तर परस्पर आधात करती हुई जो वासनाएँ समुद्रके तरङ्गोंकी माँति हमको उत्धिस, विश्विस और प्रक्षिस कर डालती हैं; निरन्तर जो विद्रोह, संग्राम हमारे हृदय- क्षेत्रको वैलाक्षावके अशान्तिमय रणक्षेत्रसे भी घोर अशान्ति- सय कर डालता है—अनन्त ज्वालामुखीकी सृष्टि कर रहा है; हम निरन्तर जो सारहीन मोग-लालसाकी कामनासे परिचालित और विचालित हो रहे हैं, उन सब कामनाओंको निरस्त किये विना कहाँ तो हमारा यथार्थ स्वराज्य है और कहाँ स्वाधीनता है ! जो लोग निरन्तर पाश्वी वासनाजालमें, वासनाकी बेडियोंमें जकड़े हुए हैं, राज-द्रोहमें उनकी स्वाधीनता या

स्वराज्य-प्राप्तिकी कोई सम्भावना नहीं है। मैं तो आपकी इन सब बातोंका कोई अर्थ ही नहीं समझ पाता।

यदि आप सचा स्वराज्य और ययार्थ स्वाधीनता-प्राप्तिकी ही अपने जीवनका पुण्यव्रत मानते हैं, तो सर्वप्रधम अपते गृह-श्रवु कामनाके विजयके लिये प्रस्तुत होइये। सबसे पहले वह उपाय खोजिये, जिसके द्वारा हृदयनिहित स्वार्ध-मंतान अजेय वासनाके संग्राममें विजय प्राप्त हो। मनुष्यको दुःष स्यों उत्पन्न होता है! मनु कहते हैं—

सर्वं परवशं दुःखं सर्वमात्मवशं सुसम्। अतएव पराधीनता दुःखका मृह्य है। यह सभी म्बीका करते हैं। किंतु 'पर' कौन है और 'अपना' कौन है १ इसके लिये न्याययुक्त वैज्ञानिक विचारमें प्रवृत्त होनेपर जान पड़ेगा कि केवल स्वेच्छाचारी, अत्याचारी राजा ही हमारा 'पर' नहीं है। केवल उसकी स्वार्थप्रेरित विधि-व्यवस्थाके अधीन होकर चलना ही हमारे दु:खका हेतु नहीं है | इससे हमारा यह कहना नहीं है कि यह दु:ख़का बिल्कुल ही कारण ही नहीं है। परंतु उस दुःखकी मात्रा अति अस्प है। उसको हम अनायास अग्राह्य भी कर सकते हैं। परंतु हमारे लिये अत्यन्त (पर) है—हमारी हृदयगत न्यायरहित वासनाओंका समह । नाना प्रकारकी स्वार्थवासनाएँ रात-दिन हमें व्याकुल करती रहती हैं। जिसको हम दासत्व कहकर गुणा करते हैं। स्वाधी-नताका छोप करनेवाला मानकर दूर करनेकी चेष्टा करते हैं। वह शत्र हे हमारे हृदयमें रहनेवाली वासना। हम वस्तुतः राजकीय विधानके दास नहीं हैं; हम रात-दिन दास हैं अपनी वासनाक । हमने चाह-चाहकर वासनाओंकी बेडीसे अपने पैरों-को जकड़ (We have forged our own shackles ) रक्खा है। इस बेड्सि अपनेको मुक्त किये विना हमारी सची स्वाधीनताकी आशा विडम्बनामात्र है-स्वराज्य-प्राप्तिकी व्यर्थ आशा केवल मनमोदक खानेके समान है। हमारी वास्तविक स्वाधीनता तथा स्वराज्यकी प्राप्तिका उपाय स्वयं भगवान् श्रीकृष्णने भगवद्गीतामें बतला दिया है--

एवं बुद्देः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना। जिह शर्वु महाबाही कामरूपं दुरासदम्॥ (३।४३)

अर्जुन ! तुम इस प्रकार आत्माको जानकर तथा मनको बुद्धिके द्वारा निश्चल करके कामरूप दुरासद शतुका विनाश करो । संकल्पते उत्पन्न कामनाओंका पूर्णतया त्याग करो, मनके द्वारा इन्द्रियोंको संयत करो, धृतिगृहीत बुद्धिके द्वारा भीरे-धी । चित्तको वश्चमें लाओ—यही स्वाधीनता-प्राप्तिका उपाय ६, यही स्वराज्य-लाभका उपाय है।

सांस्थ्यशनका एक विशिष्ट सिद्धान्त भगवद्गीतामें व्याख्यात हुआ है। पुरुष स्वयं कर्त्ता नहीं है। प्रकृतिके गुणस्य इन्द्रिगोंके द्वारा सारे कर्म निष्यव हो रहे हैं। जीव उस प्रकृति-के अईकारके द्वारा विमृद्ध होकर की कर्ता हूँ। यह समझ रहा है। कारकारविवृद्धातमा कर्त्ताहमिति मन्यते।

इती कारण जीव पराधीन है। इतीष्टे जीवका दासमाव ( Slave-mentality )है। प्रकृति ( Nature ) ने स्वर्ग

एक जीवयन्त्र (Mechanism ) की सृष्टि कर रक्ती है। प्रकृतिके गुणरूप इन्द्रियाँ और इन्द्रियहत्तियाँ तेलीके अनगर बाँधे बैलके समान निरन्तर जीवोंको दासत्वकी वेदीमें याँधे रखती हैं। प्रकृतिके इस संयोग-सम्यन्धकाविनाक्त किये बिना जीवकी मुक्ति नहीं, स्वाधीनता नहीं और न उसे स्वराज्यकी ही प्राप्ति हो सकती है; यही सांख्यज्ञानका मिद्धान्त है। गीताके प्रकृतेः कियमाणानि गुणैः कर्माण सर्वकः' इस क्षोकमें सांख्यज्ञानकी प्रतिस्विन है। आश्चर्यका विपय यह है कि जर्मन दार्शनिक काण्टने भी किपलके इस सिद्धान्तकी प्रतिस्विन करते हुए कहा है—"Freedom from the mechanism of Nature, and subjection of the Will only to laws given it as belonging to the Rational world.—'Abridged from Kant."

मनुष्य जबतक प्रकृतिके दासत्वसे मुक्त नहीं होता, तब-तक उसकी आत्माको स्वराज्य-प्राप्ति नहीं होगी तथा वह स्वतन्त्रता-प्राप्तिमें मी समर्थ न होगा। अपना शरीर, अपनी इन्द्रियाँ, अपना मन—ये भी हमारे स्वत्वके प्रतिद्वन्द्वी हैं। भूख, प्यास और निद्राकी इच्छा अनवरत हमारी स्वाधीनताके मस्तकपर लात मार रही है—नाना प्रकारकी इन्द्रियमुखकी वासनाएँ हमारी नकेल पकड़कर गधे या बैलके समान हमको इधर-उधर मटका रही हैं। नाना प्रकारकी वासनाएँ अनवरत हमारे स्वाधीन भावोंका विनाश कर रही हैं।

क्षण-क्षणमें हमारे शरीरमें जगह-जगह जो खुजलाहट
पैदा होकर हमें अत्यन्त अस्थिर कर डालती है—क्या यह
हमारी स्वाधीनताको नष्ट करनेवाली नहीं है ? रात-दिन क्षणक्षण हमारी स्वाधीनता हमारे देहस्थ सहस्र-सहस्र जीवाणुओंहारा आहत हो रही है । इसके अतिरिक्त रोग है, शोक है,
क्रोध है, कामका तो बाहुत्य है ही । मान-अभिमान और
यश-लिप्धाकी असह्य खुजलाहट हमें उन्मक्तके समान परिभ्रान्त
कर रही है । अधिक क्या, राजनीतिक प्रसङ्गोंमें सदस्य
आदिके चुनावके समय हमें कितने छोगोंकी अधीनता
स्वीकार करके विना खाये-पिये, रातों जाग-जागकर कितना
क्रेश सहन करना पड़ता है—यह सब तो सदा ही सबकी
ऑलांके सामने होता है । स्वाधीनता कहाँ है ?

× × ×

मनुप्यके हृदयमें जो कुनुम-कोमला वृत्तियाँ हैं, उनमें प्रेमभक्ति सर्वोत्कृष्ट मानी गयी है। हम माता-पिताके प्रति

भक्ति करते हें, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आनद्ध होते हैं; कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब सहुरुके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं ऊपर आपात-अहस्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदृद्का संधान पाता है और कुसुम-कोमला भक्ति जब उसको खोजनेका प्रयास करती है, तत्र मानव-हृदय उस चिरमधुर, चिरसुहृद्-का संधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम प्रार्थना है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-हृदयकी अति समुन्नतः समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अईरात्रिमें नीरव-निर्जनमें। संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी वातें कहने लगता है, तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है, सांसारिक दुश्चिन्तासे कल्लाषित और दग्ध हृदय पवित्र और प्रशान्त हो जाता है। वासना-प्रपीड़ित दुर्बल हृदयमें तड़ित्-शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता है। साधकका विषाद्युक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणों से समुज्ज्वल और सुप्रसन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान्-की सिन्चदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख-मण्डल समुद्रासित हो उठता है । हृदयका घनीभूत आनन्द्र हिमालयके तुषारके सहश विगलित होकर यमुना-जाह्नवींकी धाराके समान नयन-पथरे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतस वक्षःस्थलको स्रशीतल कर देता है । दैन्य-दारिद्रथकी तीव पीड़ा, गर्वित समाजकी द्दस गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताड़ना, रोग-शोककी दु:सह यातना तथा स्वार्थ-लम्पटोंकी कायरतापूर्ण लाञ्छना—ये सब इस सरल ब्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें प्रतिबिम्बित हो जाती है । उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-धाराका संचार करती है। उसके एक-एक झंकारसे संसार-की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति हृदयमें आकर दर्शन देती है, तब भय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता । इ.दयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव-रुद्ध हो जाता है । प्रेमाभक्तिकी मन्दाकिनीके प्रवाहमें संसार-तापका भीषण सरस्थल, सहसा आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सहसा उद्गमके समय उसकी अमोघ कियाएँ इन्द्रजालके समान जान पड़ती हैं; परंतु कार्यतः ये क्रियाएँ नित्य सामी रूपमें तथा शाक्वतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नश्चर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख-दावानलके मीतर भी उसको स्निग्ध शीतल जाह्नवी-सल्लिक सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीव हैं, निरन्तर संसारके दुःखानल्से संतप्त हैं। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विद्यामें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता, हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य—दुर्भिक्ष, लाञ्छन-गञ्जन और दुर्वातनाकी तरक्कें सागर-तरक्कोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभृत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते । भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य सख-शान्तिकी प्राप्तिका एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उसके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय हम नहीं निकाल पाते। इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है ? एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घंटाका समय भी हम भगवत्प्रार्थनामें नहीं लगा सकते ! यथार्थ वात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मित-गतिका अत्यन्त अभाव है। इसको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वपा मिथ्या है ।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा रखते हैं। वे अनेकों कायोंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन साधनके लिये समय निकाल लेते हैं । देहके अभावकी पूर्तिक लिये जैसे दैहिक भृख-प्यास खभावतः ही उदित होती है। उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भूख प्यास लगती है । आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवस्रसादवी प्राप्तिके लिये सहज ही त्र्याकुल होता है । निर्जन और शाना स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी वातः प्राणींकी <sup>व्यसा</sup> कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उटता है और जवतक उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होताः तवतक गाधकः के हृदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐदित शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। खस्य सबल देहकी समयानुसार भूखमें अन्न और प्यासमें जल न मिले तो गर अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उटता है, परंतु आत्माका आवेग देहके आवेगकी अपेक्षा कर्दी अधिकतर प्रबट होता है।

अन प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें मगवत्-उपासनाके लिये भूख-प्यास क्यों नहीं लगती !--इसका उत्तर बहुत सहज है। अनेक जन्मोंके संचित अविद्यालप रहेण्माके गाड़े और घने आवरणमें हमारी आत्माकी मगवत-उपासनाकी जठराशि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है। उस अग्नि को एक बार प्रनः संदीत करना पहेगा, प्रव्वलित करना पहेगा। इसके विना आत्माका यह मन्दाग्नि ( Despepsia ) रोग दर न होगा। और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या। वह आत्महत्या इस जगतकी आत्महत्याके समान नहीं है। साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छूटकारा होकर उसकी सद्गति मिल सकती है। परंतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अपोधणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान भीपण अपराव है । इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है। चिकित्सा कठिन नहीं है। औपय भी विकट नहीं है। यदि उपयक्त औषघ मलीमाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपैयिक ओषधिके समान निर्विष्ठ निर्विवाद तरंत फल प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवानका नाम-जप करनाः नाम-कीर्तन करना और सरल न्याकल हदयशे सकाम या निष्काम मावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोध महीषध है।

#### X सकाम प्राथना

राजाम प्रार्थनाओंके लिये ग्रहस्य होग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम असङ्गत नहीं कह सकते। असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदायोंके लिये छड़के छड़िक्याँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊपम मचाते हैं। जमस्पता जमदीरवरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्थामायिक नहीं है। भगबहिभूति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यशस्य उपासनाके वशीभृत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वह भी प्राकृतिक नियमके वाहर नहीं।

एम विशाल अखिल महाण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करोते जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त राह्मलामे रचित है। यह इस प्रकार गटित है कि एक-दूसीका महानक हो सके एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साथ समाहामें मेरिएए है। हममेरी प्रत्येक ही इसके अंश्वस्तरूप है। अतर्ब आवर्यकता होनेपर हम अपने अहस्य सजातीय भानमय जीवीक द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओंसे वार्तालाप करके उनके द्वारा कैरें हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओंसे प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्मव हो सकता है।

परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, वे खार्यपूर्तिं लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते । 'धनं देहि जन् देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीः होनेपर भी शुद्ध मक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते । यहाँतव कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निष्टत्ति होते है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिकं भी निरितशय तुच्छ मानते हैं । भागवत परमहंस लोगोंमें जे विश्वद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते ।

श्रीमद्रागनतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्तेवाके सिवा अपने स्वार्थ सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते । श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धर्न न जर्न न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामग्रे। मम जन्मित जन्मनीको मनताद् मक्तिरहैतुकी त्विध ॥

अर्थात वे गोविन्द ! मैं घन, जन, दिव्य स्त्री अथव यशस्करी विद्या-कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थन है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहैतुकी भक्ति हो।' यह भी कामना तो है। परंतु इस कामनामें अपन भोग-सराः इन्द्रिय-विलास-यहाँतक कि सर्वदःखीक अत्यन्त नित्रचिखरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरम हो गयी है । यदि भगवत्सेवामें या उनके सुष्ट जीवोंकी सेवा अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है, तो ग्रुद्ध भक्त प्रसद चित्तसे, अम्लान बदनसे उसको भी स्वीकार करता है श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान श्रीगौराङ जब महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेक आदेश देते हैं। तत्र अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छावे अनुसार वर माँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त थोड़ी दूरपर सुपचाप खड़ा इस व्यापारको देख रहा है गौराङ्गसन्दर वोले—'वासु ! तुम चुप क्यों हो। तुम क्य चाहते हो !' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा--'दयामय। यति आप इस अधमको कोई बरदान देना चाहते हैं। तो यही क र्दे कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पहे में सबके पाप-तार्गेको प्रहण करके अनन्त काल्तक दःक

भक्ति करते हैं, पत्नी और सखा आदिके साथ प्रणयसूत्रमें आयद्ध होते हैं; कनिष्ठ भाई-बहिन और पुत्र-पुत्री आदिसे स्नेह करते हैं। ये सभी प्रेमके विभिन्न रूप हैं। मनुष्यका हृदय जब सहुमके सदुपदेशसे सांसारिक आत्मीय लोगोंके कहीं ऊपर आपात-अदृश्य किसी अतीन्द्रिय नित्य सुदृद्का संधान पाता है और कुसुम-कोमला भक्ति जब उसको खोजनेका प्रयास करती हैं। तब मानव-दृदय उस चिरमधुर, चिरसुदृद-का संधान पाकर उसके सम्मुख मनकी बात और प्राणोंकी पीड़ा प्राण खोलकर रख देता है; इसीका नाम 'प्रार्थना'है। अतएव यह प्रार्थना-व्यापार मानव-दृदयकी अति समुन्नतः समुज्ज्वल स्वाभाविक क्रियाविशेष है। अर्द्धरात्रिमें नीरव-निर्जनमें, संसारके विविध विचित्र व्यापारोंसे मुक्त होकर हृदय जब हृदयेश्वरके चरणोंमें जी खोलकर सारी बातें कहने लगता है, तब वह व्यापार स्वभावतः ही अति सुन्दर अति मधुर होता है। उसमें हृदयका भाव अति लघुतर हो जाता है, सांसारिक दुश्चिन्तासे कछुषित और दग्ध हृदय पवित्र और प्रशान्त हो जाता है। वासना-प्रपीड़ित दुर्बल हृद्यमें तड़ित्-शक्तिके सदृश नवीन बल संचारित होता है। साधकका विषादयुक्त मुख-मण्डल आनन्दमयकी आनन्द-किरणोंसे समुज्ज्वल और सुप्रवन्न हो उठता है। सत्यस्वरूप श्रीभगवान्-की सिच्चदानन्द-ज्योतिसे उसका मुख-मण्डल समुद्धासित हो उठता है । दृदयका घनीभूत आनन्द, हिमालयके तुषारके सदृश विगलित होकर यमुना-जाह्नवीकी धाराके समान नयन-पथसे प्रवाहित होकर संसारके त्रितापतप्त वक्षः खलको सुशीतल कर देता है। दैन्य-दारिद्रथकी तीव पीड़ा, गर्वित समाजकी इस गर्जना, दुर्जनकी दुष्ट ताङ्ना, रोग-शोककी दुःसह यातना तथा स्वार्थ-लम्पटोंकी कायरतापूर्ण लाञ्छना-ये सब इस सरल व्याकुल आन्तरिक प्रार्थनामें तिरोहित हो जाती हैं। नित्य-मधुर नित्य-सखाकी सुधा-मधुर-मुखच्छवि चित्तमुकुरमें प्रतिबिम्बित हो जाती है । उनकी मधुमयी वाणी कानोंमें मधु-धाराका संचार करती है। उसके एक-एक शंकारसे संसार-की विविध यन्त्रणा चित्तसे दूर हो जाती है। नयी-नयी आशाओंमें सौन्दर्य-माधुर्यमयी मोहिनी मूर्ति दृदयमें आकर दर्शन देती है, तब भय और निराशाको हृदयमें स्थान नहीं मिलता । इदयमें पापमयी कुवासनाओंके प्रवेशका द्वार अव-रुद्ध हो जाता है । प्रेमामिककी मन्दाकिनीके प्रवाहमें संसार-तापका भीषण मरूस्थल, सहसा आनन्दके महासागरमें परिणत हो जाता है। प्रार्थनाके इस प्रकारके महाप्रभावके

सहसा उद्गमके समय उसकी अमोघ कियाएँ इन्द्रजालके समान जान पड़ती हैं; परंतु कार्यतः ये कियाएँ नित्य धार्य- रूपमें तथा शाखतरूपमें साधक-हृदयमें प्रतिष्ठित होकर साधकको इस नश्चर मर्त्य-जगत्में अमर कर देती हैं। दुःख- दावानलके भीतर भी उसको स्निग्ध शीतल जाह्नवी-सिल्ले सुखमय निकेतनमें संरक्षित करती है।

हम सांसारिक जीव हैं। निरन्तर संसारके दु:खानल्हे संतप्त हैं। विष्ठाकुण्डका कृमि जिस प्रकार निरन्तर विधामें रहता हुआ उसकी दुर्गन्धका अनुभव नहीं कर पाता, हमारी दशा भी ठीक वैसी ही है। रोगके बाद रोग, शोकके बाद शोक, दैन्य---दुर्भिक्ष, लाञ्छन-गञ्जन और दुर्वातनाकी तरङ्गें सागर-तरङ्गोंकी भाँति क्षण-क्षण हमें अभिभृत किये डालती हैं। तथापि हम मुक्तिके उपायका अनुसंधान नहीं करते । भगवत्-प्रार्थनासे जो नित्य सख-शान्तिकी प्राप्तिका एक अमोघ उपाय प्राप्त होता है, उसके लिये एक क्षण भी अवकाशका समय इस नहीं निकाल पाते । इससे बढ़कर दुर्भाग्यकी बात और क्या हो सकती है ? एक दिन-रातमें चौबीस घंटे होते हैं, तेईस घंटा छोड़कर केवल एक घंटाका समय भी इम भगवत्प्रार्थनामें नहीं लगा सकते ! यथार्थ वात यह है कि इस विषयके प्रति हमारी मति-गतिका अत्यन्त अभाव है। इसको अवकाश नहीं मिलता, यह कहना सर्वया मिथ्या है।

आत्मोन्नतिके लिये जो अपने हृदयमें सदिच्छा खते हैं। वे अनेकों कार्योंमें सतत नियुक्त रहकर भी अपने भजन साधनके लिये समय निकाल लेते हैं । देहके अभावकी पूर्तिक खिये जैसे दैहिक भूख-प्यास स्वभावतः ही उदित होती है। उसी प्रकार भगवत्-चरणामृतके प्यासे आत्माको भी भ्रा प्यास छगती है । आत्मा स्वाभाविक अवस्थामें भगवद्यसादवी प्राप्तिके लिये सहज ही व्याकुल होता है। निर्जन और शाना स्थानमें बैठकर उनके चरणोंमें मनकी वात, प्राणींकी व्यया कहनेके लिये अधीर और व्याकुल हो उठता है और जनतक उनके साक्षात्कारका सौभाग्य नहीं प्राप्त होताः तवतक साधन के द्वदयको और कुछ भी अच्छा नहीं लगता। हमारे ऐहिन शरीरके सम्बन्धमें भी यही नियम है। खस्य मगल देहकी समयानुसार भूखमें अब और प्यासमें जल न मिल तो ना अत्यन्त व्याकुल और व्यस्त हो उटता है, परंतु आत्मारा आवेग देइके आवेगकी अपेक्षा कहीं *अधिकतर* प्र<sup>दट</sup> होता है।

अब प्रश्न यह उठता है कि फिर आत्मामें भगवत्-उपासनाके लिये भूख-प्यास क्यों नहीं लगती !--इसका उत्तर बहुत सहज है। अनेक जन्मींके संचित अविद्यारूप श्लेष्माके गाढे और घने आवरणमें हमारी आत्माकी भगवत-उपासनाकी जठरामि (God-hunger) एक प्रकारसे बुझ-सी गयी है। उस अग्रि को एक बार पुनः संदीप्त करना पड़ेगा, प्रज्वलित करना पड़ेगा। इसके विना आत्माका यह मन्दामि ( Despepsia ) रोग दूर न होगा। और उसका विषमय फल होगा आत्महत्या। वह आत्महत्या इस जगत्की आत्महत्याके समान नहीं है। साधारण आत्महत्यामें जो अपराध होता है, सुदीर्घकालके बाद उस महापापसे आत्माका छटकारा होकर उसको सद्गति मिल सकती है। परंतु निरन्तर भगवत्सेवाविमुख होनेके कारण आत्माके अपोषणसे होनेवाली आत्महत्या एक महान भीषण अपराध है । इस विषयमें समस्त नर-नारियोंको सावधान होनेकी आवश्यकता है। चिकित्सा कठिन नहीं है, औपथ भी विकट नहीं है। यदि उपयुक्त औषघ मलीमाँति विचारपूर्वक चुनी जाय तो वह होमियोपे थिक ओषधिके समान निर्विष्ठ निर्विवाद तुरंत फल प्रदान करती है। प्रतिदिन कुछ समय भगवानका नाम-जप करना। नाम-कीर्तन करना और सरल व्याकुल हृदयरे सकाम या निष्काम भावसे उनके चरणोंमें प्रार्थना करना ही वह अमोघ महौषध है।

#### सकाम प्राथना

सकाम प्रार्थनाओं के लिये ग्रहस्य लोग जो उपासना आदि किया करते हैं; उसको हम असङ्गत नहीं कह सकते। असहाय अवस्थामें अपने आवश्यक पदायों के लिये लड़केलड़िक्याँ जिस प्रकार माता-पिताके सामने ऊधम मचाते हैं, जगत्पिता जगदीश्वरके सामने निःसहाय जीवका उसी प्रकार प्रार्थना करना अस्वामाविक नहीं है। भगविद्वभृति इन्द्रादि देवगण वैदिक याग-यग्ररूप उपासनाके वशीभृत होकर जो फल प्रदान करते हैं, वह भी प्राञ्चतिक नियमके बाहर नहीं।

्म विशाल अखिल महाण्डके कार्यकलापकी पर्यालोचना करनेसे जान पड़ता है कि यह विचित्र ब्रह्माण्ड अत्यन्त शृङ्खलाने रचित है। यह इस प्रकार गठित है कि एक-दूसरेका सहापक हो सके, एक पदार्थ दूसरे पदार्थके साय समान्त्रमें संस्कृष्ट है। हममेंसे प्रत्येक हो इसके अंशस्त्ररूप हैं। अत्यन आन्यकता होनेपर हम अपने अहरय सजातीय शानमय जीपोंके द्वारा सहायता प्राप्त कर सकते हैं। अपने

प्रत्यक्ष परिचित बन्धुओं वार्तालाय करके उनके द्वारा जैसे हम अपना कार्यसाधन कर सकते हैं, उसी प्रकार अदृश्य उच्चतर जीव अर्थात् देवताओं से प्रार्थना करके विशेष फल प्राप्त करना हमारे लिये सम्भव हो सकता है।

परंतु जिनका चित्त अधिक उन्नत है, वे म्वार्यपूर्तिके लिये प्रार्थना करनेके लिये तैयार नहीं होते। 'धनं देहि जनं देहि' इत्यादि प्रार्थनाएँ अनुन्नत साधकके लिये प्रयोजनीय होनेपर भी ग्रुद्ध भक्तलोग ऐसी प्रार्थना नहीं करते। यहाँतक कि जिस मुक्तिके द्वारा समस्त दुःखोंकी अत्यन्त निवृत्ति होती है तथा सर्वानन्दकी प्राप्ति होती है, वे इस प्रकारकी मुक्तिको भी निरितशय तुच्छ मानते हैं। भागवत परमहंस लोगोंमें जो विश्रद्ध भक्त हैं, वे मुक्तिकी भी कामना नहीं करते।

श्रीमद्भागवतमें इसके अनेकों प्रमाण पाये जाते हैं। शुद्ध भक्तजन केवल भगवत्सेवाके सिवा अपने स्वार्थ-सम्बन्धकी कोई दूसरी प्रार्थना नहीं करते। श्रीकृष्णचैतन्य महाप्रभु कहते हैं—

न धनं न जनं न सुन्दरीं कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद् भक्तिरहैनुकी व्विधि॥

अर्थात् (हे गोविन्द ! मैं घन, जन, दिव्य स्त्री अथवा यशस्करी विद्या---कुछ भी नहीं चाहता । मेरी यही प्रार्थना है कि जन्म-जन्मान्तर तुम्हारे चरणोंमें मेरी अहैतुकी भक्ति हो। ' यह भी कामना तो है, परंतु इस कामनामें अपना भोग-सुख, इन्द्रिय-विलास—यहाँतक कि सर्वद:खोंको अत्यन्त निवृत्तिस्वरूप मोक्षकी प्रार्थनातक भी निरस्त हो गयी है। यदि भगवत्सेवामें या उनके सृष्ट जीवोंकी सेवामें अनन्त दुःख भोग करना पड़ता है। तो शुद्ध भक्त प्रसन्न चित्तसे, अम्लान वदनसे उसको भी स्वीकार करता है। श्रीगौराङ्ग-लीलामें देखा जाता है कि भगवान् श्रीगौराङ्ग जव महाप्रकाश-लीला प्रकट करके भक्तोंको वर माँगनेका आदेश देते हैं, तब अन्यान्य भक्त अपनी-अपनी इच्छाके अनुसार वर माँगते हैं। वासुदेव नामक एक प्रसिद्ध भक्त थोड़ी दूरपर चुपचाप खड़ा इस न्यापारको देख रहा है। गौराङ्गसुन्दर बोले—ध्वासु ! तुम चुप क्यों हो, तुम क्या चाहते हो !' वासुदेवने हाथ जोड़कर कहा-- 'दयामय ! यदि आप इस अधमको कोई बरदान देना चाहते हैं, तो यही बर दें कि समस्त जगत्की दुःख-यातना मुझको ही भोगनी पहें। में सबके पार-तार्गिको ग्रहण करके अनन्त काल्तक दुः**स**- नरकमें पड़ा रहूँ, जगत्के जीव आनन्द प्राप्त करें।' इस प्रार्थनामें देखा जाता है कि जो लोग आत्म-सुखकी इच्छा छोड़कर परदु:खरो कातर होते हैं, समस्त क्लेशोंकी यातना सहन करके भी वे जगत्के जीवोंको सुख-शान्ति प्रदान करनेके लिये निष्कपट और युक्तचित्तसे भगवान्से प्रार्थना

करते हैं। वह प्रार्थना पूर्ण हो या न हो, किंतु प्रार्थिकारे हृदयकी विशाल उदारता तथा परदु:ल-विमोचनके लिये उसका प्रभुसे अलौकिक अद्भुत प्रार्थना करना विश्वप्रेमका एक विपुल उञ्चतम कीर्तिस्तम्म है।

यही विशुद्ध भक्तकी प्रार्थनाका विशुद्ध आदर्श है।

## भक्त कोकिल साईं

( जन्म-स्थान सिन्ध प्रानाके जेकमाबाद जिलेका मीरपुर याम, जन्म सं० १९४२, पिताका नाम श्रीरोजलदासकी और मानक नाम श्रीसुखदेवीजी। परलोकवास वृन्दाबनमें सं० २००४।)

'ईश्वरके टेलीफोनका नम्बर निरहंकारता है। वह ईश्वर-की ओरसे सदा जुड़ा रहता है। कभी इंगेज नहीं होता। इधरसे ही जोड़नेकी जरूरत है। अहंकार छोड़कर अटल मनसे ऊँचे स्वरसे भगवान्के नाम-गुण-लीलाका कीर्तन करे। जैसे वायुके सम्बन्धसे पुष्पकी सुगन्ध नासिकातक पहुँचती है। वैसे ही सत्पुरुषके सम्बन्धसे निर्मलचित्त अनायास ही ईश्वरतक पहुँच जाता है।'

'व्याकरणके अनुसार भक्तिका अर्थ है विश्वासपूर्वक निष्कपट सेवा। हृषीकेश और उनके प्यारे संतोंकी सर्व शुभ इन्द्रियोंसे सेवा करना ही भक्ति है।'

'साधनाको छोटी वस्तु मत समझो। यह सद्गुरुकी दी हुई सिद्ध अवस्था है। यह रास्ता नहीं, मंजिल है। आनन्द-की पराकाष्ठा है। रास्ता समझोगे तो मंजिल दूर जानकर मन आलसी होगा। है भी यही बात। साधना ही मंजिल है। जो लोग बिना किसी लालचके रास्तेपर नहीं चल सकते, उनके लिये ही मंजिल अलग बतानी पड़ती है; नहीं तो भैया, मंजिलपर पहुँचकर करोगे क्या? करना तो यही पड़ेगा।

शितना सत्तंग करे, उससे दुगुना मनन करे। योड़ा खाकर अधिक चबानेसे स्वाद बढ़ता है। जैसे नींचके बिना महलका टिकना असम्भव है, वैसे ही मननके बिना सत्तंगका। जैसे मोजनके एक-एक ग्रासरे भूख मिटती है, तृप्ति होती है और शरीरका बल बढ़ता है, वैसे ही सत्तंगकी जुगाली करनेसे विषयकी भूख मिटती है, रसकी वृद्धि होती है, प्रेमका एक अङ्क परिपृष्ट होता है।

भिक्तिके मार्गमें पहले-पहल ईश्वरताकी बड़ी आवश्यकता है। ईश्वरकी नित्यता, सर्वशक्तिमत्ता, सर्वश्वता, दयाछता आदि सोचकर ही तो जीव उनसे डरकर सदाचारका पालन करते हैं । उनके समीप पहुँचनेकी इच्छा करते हैं और उनकी जानते हैं। जब प्रमुका प्यार रग-रगमें भर जाता है। तब सहज ही ईश्वरता भूल जाती है। जब उनसे कुछ लेना ही नहीं। तब महाराज और ग्वारियामें क्या भेद रहा! वे हमारे प्यारे हैं, इसलिये हम उनकी कुशल चाहते हैं। एकने कहा— वे बड़े दयाछ हैं। वे दूसरेने कहा— वे तो अपने ही हैं।

•जबतक जीव व्याकुल होकर ईश्वरके चरित्रमें हुवकी न ह्यायिगा। तवतक ईश्वरके घरकी झाँकी नहीं देख सकेगा। जैसे तागेको कोमल करके सुईमें पिरोते हैं। वैसे ही विरहा भावनासे मनको कोमल करके ईश्वरमें लगाना चाहिये। ईश्वरके लिये व्याकुलता अनायास ही संसारको छुड़ा देती। और मन प्रियतमके पास रहने लगता है।

'जबतक यह संसार, इसका जीवन, इसकी जानकरी, इसकी सुख प्यारेसे अलग, प्यारेके सम्बन्धसे रहित मालूम पहता है, तमीतक इसको असत्य कहनेकी जरूरत रहती है। जब इसके कण-कणमें, जरें-जरेंमें श्रीप्रियतमकी ज्योति जगमगा रही है, उन्हींकी चमकसे सब चमक रहा है, व व्यारे हैं। अपना सुख, अपना आनन्द सबके अंदर उँड़ेल रहे हैं, उनथे ही सब सराबोर हैं, वे ही अपने प्रेमोद्यानमें रसमयी, मधुगयी। लास्यमयी कीड़ा कर रहे हैं, तय इसको अनत्य केंसे वह !'

्हमने यह अच्छी तरह सोच-समझकर देखा है कि यह असमर्थ जीव कादरचित्त और कमजोर-दिल है। दुःव्यों इसे कोई-न-कोई पुकारनेकी जगह जरूर चाहिये। अगर इसके सभी रास्ते वंद होंगे तो यह निष्काम भिक्तमार्गिय नहीं चल सकेगा। जब चलते-चलते इसका प्यार वियवमाँ। गाढ़ा हो जायगा, तब इसे कोई दूसरी इन्द्रा नहीं गेर्गी। विश

अपने आप पूर्ण निष्काम हो जायगा । सब कुछ प्रियतमके छिये चाहेगा ।

#### × × ×

'नाम-जपके समय घाम, रूप, छीला और सेवाका चिन्तन होनेसे ही सच्चे भगवद्रसका उदय होता है। इसके विना जो नाम-जप होगा, उससे वृत्तियोंकी शिधिलतामात्र होगी, द्रवता नहीं। वह मिट्टीके उस ढेलेके समान होगी जो गीला तो है, पर पिघलकर किसीकी ओर बहता नहीं है। तदा-कारता तय होती है, जब चित्तवृत्ति पिघलकर इष्टदेवके साँचेमें ढलती है। केवल नामजपके समय जो आनन्द होता है, वह संसारकी चिन्ता और दु:खका भार उतर जानेका आनन्द है। इस भारमुक्त वृत्तिपर जब चिरह-तापकी व्याकुलताकी आँच लगती है, तब पिघलकर वह इष्टदेवके आकारके साँचेमें ढलती है और लीलारसका अनुभव होने लगता है। इसलिये नाम-जपसे यदि चरित्र-समाजका

अनुभव न होता हो तो दीच-बीचमें लीलाके पर गा-गाकर लीलाका भाव जाप्रत् करना चाहिये । नाम-जासे विद्धेपकी निवृत्ति और पदसे लीलाका आविर्भाव होता है, फिर विद्धेप आवे तो नाम-जप करो । जपसे मन एकाग्र हो तो फिर लीला-चिन्तन करो ।?

धर्मपालन नहीं है। इसके लिये जीवनका सारा समय ही अपित करना पड़ता है। चलते-फिरते, काम-धंधा करते भी हृदयमें महापुरुषोंकी वाणीके अर्थका विचार करता रहे। उनमें अनेक भाव संझें। उन भावोंसे मिलती-जुलती रिकिक जनोंकी वाणियोंको हूँदकर मिलान करे। उनमें लीलाके जो सुन्दर-सुन्दर भाव हैं। उनका अनुभय करे। इससे संसारके संकल्प मिटेंगे और भगवान्के प्रति मन-बुद्धिका अर्पण होगा। यह मनीराम बड़े रिसक हैं। चस्का लगा जानेगर नये-नये रस घोलते रहते हैं।

## श्रीजीवासक

धीरज तात छमा तुम मातः ६ सांति सुलोचिन बाम प्रमानौ । सत्य सुपुत्रः, दया भगिनी अरु श्रात भले मन-संयम मानौ ॥ ज्ञानको भोजन, वस्त्र दसौँ दिसि, भूमि पलंग, सदा सुखदानी । 'जीवन' ऐसे सगे जग मैं सब कष्ट कहा अब योगी कौँ जानी ॥

## श्रीबल्लभरसिकजी

जोरी घन सी गाँठिले, छोरी तन मन गाँठि।
टोरी होरी कहत है, बोरी आनँद गाँठि॥
छूटि-छूटि अंचल गये, टूटि-टूटि गये हार।
च्हि-लूटि छि पिय छके, घूँटि-घूँटि रस सार॥

मन पटुका मन कर गहाँ। फगुवा कह तव नैन।
मन दीये, मन ही लिये, भये दुहुँन मन चैन॥
होरी खेल कहै न क्यों, दुहुनि मैं न सुख दैन।
ब्लाइभरिकिं सखीन के, रोम रोम में बैन॥

## संत श्रीरामरूप स्वामीजी

[ श्रीचरणदासनीके शिष्य ]

( प्रेपक-श्रीरामलखनदासजी )

व्या वन बन भटकना, कवहुँ न मिलिई राम।
रामरूप सतसँग विना, सब किरिया बेकाम॥
धन मंतोषी साधु वे, साँचे वेपरवाह।
रामरूप हरि सुमरिके, मेटी जगकी चाह॥
उत्तम हरिके संत हैं उत्तम हरिके नाम।

मध्यम सुख संसारका रामरूप किस काम ॥ पाप गये ता गेहसे जहँ आये हरिदाल । रामरूप मंगल भये हरि मिलनेकी आस ॥ श्रीसुक मुनि सनकादि ज्यों और जो शुव प्रह्लाद । रामरूप इक रस रहे, मध्य अंत अरु आदि ॥

### संतका महत्व

प्रभो ! इन लोगोंको क्षमा कीजिये, ये वेचारे नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। यह प्रार्थना है महात्मा ईसामसीहकी।

किनके लिये यह प्रार्थना ईसामसीहने की थी। यह आप जानते हैं ! जिन यहूदियोंने ईसाको स्लीपर चढ़वाया था। जिनके दुराप्रहसे उस सत्पुरुषके हाय-पैरोंमें की ठें ठोंकी गयी थीं। उन अपने प्राणहर्ता लोगोंको क्षमा कर देनेके लिये ईसाने भगवान्से प्रार्थना की।

स्लीपर ईसाको चढ़ा दिया गया था। उनके हाय-पैरोंमें कीलें ठोंक दी गयी थीं। उनके शरीरकी क्या दशा होगी—कोई कल्पना तो कर देखे। उस दारुण कष्टमें, प्राणान्तके उस अन्तिम क्षणमें भी उस महापुरुषको भगवान्से प्रार्थना करना या—यह प्रार्थना करना था कि वे भक्तवत्सल पिता उसको पीड़ित करनेवालोंको क्षमा कर है।

शरीर नश्वर है। कोई भी किसको कष्ट देगा ! शरीरकों ही तो। शरीरके सुल-दुःखको लेकर मित्रता-शत्रुता तो पशु भी करते हैं। मनुष्यका पशुत्व ही तो है कि शरीरके कारण शत्रुताका विस्तार करता है।

उत्पीडकको उसके अन्यायका दण्ड देना यह सामान्य मनुष्यकी वात है। उत्पीडकके अपरोध चुप-चाप सहन कर लेना सत्पुरुषका कार्य है यह; किंतु संत संतका महत्त्व तो उसकी महान् एकात्मतामें है।

उत्पीड़क यदि कोई उमझदार हो तो क्या खयं अपनी हानि करेगा ! उत्पीड़क दूसरे किसीको हेपवश कष्ट देनेवाला समझदार कहाँ है ! कर्मका फल बीज वृक्ष-न्यायसे मिलता है । आजका बोया बीज फल तो आगे देगां, समय आनेपर देगा; किंतु एक बीजके दानेसे कितने फल मिलेंगे ! आजका कर्म भी फल आगे देता है, समयपर देता है; किंगु फल तो शतगुणित सहस्रगुणित होकर मिलता है । दूसरेको पीड़ा देनेवाला अपने लिये उससे हजारों गुनी पीड़ा-की प्रस्तावना प्रस्तुत करता है !

बालक भूल करता है। जब अग्नि पकड़ने लपकता है-भूल करता है। समझदार व्यक्ति उसे रोकता है। कोई जब अत्याचार करता है—किसीपर करे, भूल करता है। भूल हुआ है वह । वह नहीं जानता कि वह कर क्या रहा है दयाका पात्र है वह । एंतका महत्त्व इसीमें तो है कि वह उर भूले हुएकी भूलको नहीं तौलता । वह तो उस भूले हुएफ दया करता है—उसका हृदय सन्ती सहानुभ्तिसे कहत है—'ये भूले हुए हैं। ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। दयामय प्रभो ! क्षमा करो इन्हें।'

#### संतकी महिमा

भोगोंसे मुँह मोड़कर, दलबंदियों और मूट आग्रहीं तिकलकर भगवान्के मार्गपर चलनेवाले मानवरतोंपर भोग वादी और दलवादी लोगोंका रोष हुआ ही करता है और उनके द्वारा दी हुई यन्त्रणाओंको उन्हें भगवान्की भेजी हुई उपहार-सामग्री मानकर सिर चढ़ाना ही पड़ता है। भक्ता प्रह्लाद, महात्मा ईसा, भक्त हरिदास आदि इसके ज्वलंत उदाहरण हैं। मंस्र भी इसी श्रेणीके संत थे। मंस्रकी दिष्टमें एक ब्रह्मसत्ताके अतिरिक्त और कुछ रहा ही नहीं था, इमि वे सदा अनलहक, में ही ब्रह्म हूँ, ऐसा कहा करते थे। दलवादी खलीफाको यह सहन नहीं हुआ। खलीफाने हुक्म दिया कि जवतक यह अनलहक, बोलता रहे, इसे लकड़ियाँने पीटा जाय और फिर इसे मार डाला जाय। लकड़ीकी प्रत्येक मारके साथ मंस्रके मुखसे वही अनलहक शब्द निकलता था। उन्हें जल्लाद स्लीके पास ले गया!

पहले हाथ काट डाले गये, फिर पैर काटे गये। अपने ही खूनसे अपने हाथोंको रंगकर मंसूर बोले—यह एक प्रशुं प्रेमीकी 'वज्' है। जल्लाद जब इनकी जीम काटनेको तैयार हुआ, तब ये बोले—

परमेश्वर ! जिन्होंने मुझको इतनी पीड़ा पहुँचायी है, उनगर त् नाराज मत होना, उन्हें सुखसे विद्यत मत करना, उन्होंने तो मेरी मंजिलको कम कर दिया । अभी ये मेरा शिर कार डालेंगे तो में स्लीपरसे तेरे दर्शन कर मकुँगा ।'

यही तो संतकी महिमा है।





कुरुयाण 🖊 🎊



गाँथीजीद्वारा कुष्टरोगीकी सेवा



# महाप्रभुका कुष्ठरोगीसे प्यार

तं नौमि चैतन्यं वासुदेवं दयाईभीः। रूपपुष्टं भक्तितुष्टं चकार यः॥ ो दयार्द्र होकर वासुदेव नामक पुरुषके गलित कुष्टको ारे मुन्दर रूप प्रदान किया और भगवद्भक्ति देकर ्से धन्यजीवन श्रीचैतन्यको हम नमस्कार करते हैं। न्य आंध्र देशके एक गाँवमें पधारे हैं। वासुदेव रहता है। सारे अङ्गोंमें गलित कुष्ठ है, घाव हो र उनमें कीड़े पड़ गये हैं। वासुदेव भगवान्का गौर मानता है कि यह कुछ रोग भी भगवान्का । है। इससे उसके मनमें कोई दुःख नहीं है। , एक रूपलावण्ययुक्त तरुण विरक्त संन्यासी पधारे र्मदेव ब्राह्मणके घर ठहरे हैं। उनके दर्शनमात्रसे वत्र भावोंका संचार हो जाता है और जीम अपने--हरि' पुकार उठती है । वासुदेवसे रहा नहीं गया। वके घर दौड़ा गया । उसे पता लगा कि श्रीचैतन्य ये चल दिये हैं। वह जोर-जोरसे रोने लगा और वातर प्रार्थना करने लगा ।

गन्की प्रेरणा हुई, श्रीचैतन्यदेव योड़ी ही दूरसे छोट क्मंदेवके घर आकर वासुदेवको जबरदस्ती बड़े होंने हृदयसे लगा लिया। वासुदेव पीछेकी ओर ला—भगवन्! क्या कर रहे हैं। अरे! मेरा शरीर मरा है, मवाद वह रहा है, कीड़े किलविला रहे हैं। स्पर्श मत कीजिये। आपका सोने-सा शरीर मवादसे हो जायगा। मैं बड़ा पापी हूँ। मुझे आप खूइये गरंतु प्रभु क्यों सुनने लगे, वे उसके शरीरसे बड़े चपट गये और गद्गद कण्टसे वोले—'ब्राह्मण देवता! स्तांका हर्या करके में स्वयं अपनेको पवित्र गहता हूँ।'

कुं अङ्गीका आलिङ्गन पाते ही। वासुदेवके तन-मन-। नु:उ सदाके लिये चला गया । उसका शरीर नीरोग हदर स्वर्णक समान चमक उठा । धन्य दयामय प्रसु !

गान्धीजीद्वारा कुष्टरागीकी सेवा

व और अहिंसाके पुजारी महात्मा गान्धी—भारतके

राष्ट्रिपता । उनको ठीक ही तो राष्ट्र 'वापू' कहता है। भार के अर्धनम दीनोंका वह प्रतिनिधि—वह लँगोटीधारी तपर्स्व

महात्माजीका जीवन ही त्याग और सेवाका जीवन है अपना सम्पूर्ण जीवन उन्होंने दरिद्र-नारायणकी सेवामें समा कर दिया था । पीड़ितोंकी, दुखियोंकी, अभावप्रस्त दिल की, रोगियोंकी—प्रत्येक कष्टमें पंडे प्राणीकी सेवाको स समुद्यत और सावधान वह महापुरुष । सेवामें उन्हें आन आता या । सेवा उनकी आराधना थी।

सन् १९३९ की बात है। सेवाग्रामके आश्रर अध्यापक श्रीपरचुरे शास्त्री रुग्ग हो गये ये। बड़ा मयं या उनका रोग। उन्हें गलित कुछ हो गया था।

गलित कुष्ठ छूतका महारोग कुष्ठ राजरोग कु कुष्ठके रोगीकी भला परिचर्या कीन करेगा ! रोगीकी वार् लगे—यहाँतक तो लोग बचाव रखते हैं!

परचुरे शास्त्री किसी चिकित्सा-भवनमें नहीं भेजे ग स्वयं महात्माजीने उनकी परिचर्या अपने ऊपर ली। महात् जीने स्वयं परिचर्याका भार लिया तो आश्रमके लोगोंको उसे लेना पड़ा। महात्माजीने किसीको नहीं कहा, किस दबाव नहीं डाला।

पूरे अक्टूबर और नवम्बर—जबतक कि रोगी स् नहीं हो गया, नियमपूर्वक प्रतिदिन महात्माजी स्वयं के अपना भाग उत्साहसे पूर्ण करते थे ।

गलित कुष्टके धाव—लेकिन महात्माजीमें भय या आ कैसे सकती थी। वे स्वयं रोगीके धाव धोते थे, अ लगाते थे, धावमें पट्टी बॉधते थे। धाव धोकर अणुर्व यन्त्रसे धावकी स्थिति एवं कुष्टके कीटाणुओंका सावध निरीक्षण करते थे। रोगीके अङ्ग-प्रत्यङ्गको हाथसे छून सावधानीसे देखते थे कि किस अङ्गकी स्पर्ध-श्राक्ति किया-शक्ति हैती है।

श्रीपरचुरे ग्रास्त्री नहीं चाहते थे कि स्वयं बापू स् स्पर्श करें; किंतु वापू थे कि वे रोगीके पास देरतक रहते और आश्रासन दिया करते।

### संत श्रीखोजीजी महाराज

( जोधपुरके 'खोड़' ग्राम-निवासी )

'खोजी' खोयो खाकमें अनुपम जीवन रतन। कीन्हों मूरख क्यों नहीं राम मिलनको यतन॥ 'खोजी' खोजत जग मुआ लगा न कुछ भी हाथ। तिजके जग जंजालको भज्ज सीता-खुनाथ॥ 'खोजी' खटपट छोड़िके प्रभुपदमें मन जोड़। काज न देगी अंतमें पूँजी लाख करोड़॥ 'खोजी' मेरो मत यही नीक लगे तो मान।

हो शरणागत रामके कर अपनो कल्यान॥
'खोजी' कहौं पुकारिके ऊँचो वैणव धर्म।
पटतर याके होयँ किमि यागादिक सर्क्म॥
बानो श्रीरघुनाथको 'खोजी' धारयो अंग।
तव कैसे नीको छगे हरि-बिमुखनको संग॥
'खोजी' ताछ बजायके सुमिरौ श्रीरघुवीर।
जिन्हकी कुपा कटाक्षसे छूटि जाय भव-भीर॥

### श्रीब्रह्मदासजी महाराज (काठिया)

( डाकोरके प्रसिद्ध संत )

रे मन! मूरख मान ले 'ब्रह्मदास' की बात। भज ले सीतारामको काल करेगो घात॥ 'ब्रह्मदास' तूँ जान ले पहले अपनो रूप। चिदचिद्-युत पुनि जान तूँ प्रभुको सत्यस्वरूप॥ अन्तर्यामी राम हैं जड चेतनके ईश। 'ब्रह्मदास' सब जीव है सेवक विश्वाबीश॥ 'ब्रह्मदास' ये जीव किमि स्वयं ब्रह्म वन जाय | बकवादिनकी जालसों, रिहयो सदा बचाय || स्वामी रामानंदको मन विशिष्ट अद्देत | 'ब्रह्मदास' मान्यो तरयो परयो न माया खेत || 'ब्रह्मदास' हैं ब्रह्म पर श्रीसीतापित राम | अपर देव उनके सभी मानहुँ चरण गुलाम ||

#### श्रीबजरंगदासजी महाराज (श्रीखाकीजी)

( जन्म अयोध्याजीके पूर्व-उत्तर अठारह कोसपर सरयू-किनारे, श्रीकमलदासजी महाराजके शिष्य )

खाखीं होगा खाक तूँ कहते संत पुकार ।
भज श्रीसीतारामको तज हुँ हे व्यवहार ॥
खलक खेल श्रीरामका खाखीं देख विचार ।
कब पूरा हो जायगा रहना तूँ तैयार ॥
खाखीं जनमत ही लगी तेरे तनमें आग ।
कर श्रीसीतारामके चरणनमें अनुराग ॥
स्वामी रामानंदजी जगको गये सिखाय ।
परव्रह्म प्रभु रामको भजिये नेह लगाय ॥

खावत पीवत खो गई 'खाखी' जीवन रैन ।
बिना भजन भगवानके क्यों पावहुगे चैन ॥
'खाखी' मेरा मत यही सबसे मीठो दूध।
तप तीरथ सत्कर्मको फल हरि भजन विशुद्ध ॥
'खाखी' बात प्रसिद्ध है सबसे मीठी भूख।
राम भजनकी भूख जो लगे भगे जग-दुःख॥
इक दिन तेरा देह यह 'खाखी' होगा खाख।
जगकी लालच छोड़के प्रेम सुधारस चाल॥

### संत श्रीहरिहरप्रसादजी महाराज

( श्रीकाष्ट्रजिह्न-देवस्वामीजीके अन्तरङ्ग भक्त )

इत कलँगी, उत चंद्रिका कुंडल तरिवन कान । सिय सियवल्लम मो सदा बसो हिये विच आन ॥ सोमा हूँ सोमा लहत जिनके अंग-प्रसंग । विधि-हरि-हर बानी-रमा-उमा होहिं लखि दंग ॥ तिन सिय सिय-बल्लम चरन बार बार सिर नाय । चरनधूरि परिकर जुगल नयनिह माँझ लगाय॥ सांख्य-योग-वेदान्तको छोडि-छाडि सब संग। चरन सरन सिय है रहहु करि मन माँह उमंग॥ अधमा-मलिना राक्षसी नित दुखदायी जीन तिन हुँ की रक्षा करी को अस कचना मीन॥

संत वाणी अंक, पहला खण्ड समाप्त

श्रीहरिः

# संत-वाणी-अङ

### दूसरा खण्ड

['संत-वाणी-अङ्क' के इस दूसरे खण्डमें पुराणोंमें वर्णित भगवान के विविध घ्यान, सिद्ध स्तोत्र, माचायों, संतों और अक्तोंके सिद्धान्तपरक छोटे-छोटे प्रन्थ तथा खार्थ-परमार्थ-साधक विविध स्तोत्र आदिके उगभग तीन हजार इलोक देनेका विचार किया गया था, परंतु संतोंकी चुनी हुई वाणियोंमें स्थान अधिक उग गया। इसिलिये अनुवाद किये हुए बहुतसे छोटे-बड़े प्रन्थ नहीं दिये जा सके। इसमें यहाँ महाभागा गोपियोंके चार गीत, भगवान श्रीविष्णु, श्रीशङ्कर, श्रीराम और श्रीकृष्णके घ्यान, कुछ सिद्ध स्तोत्र, श्रीशङ्कराचार्यके कुछ छोटे प्रन्थ तथा स्तवन, श्रीयामानुजाचार्यके गद्य, श्रीनिम्बार्काचार्यके स्तवन, श्रीविण्लभाचार्यके कुछ छोटे प्रन्थ और स्तवन, श्रीचैतन्य-सम्प्रदायके मान्य कुछ छोटे प्रन्थ और स्तवन आदि दिये जा रहे हैं।]

# प्रेमस्बरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ वेणुगीत

गोप्य ऊचुः

अक्षण्वतां फलमिदं न परं विदामः सख्यः पशूननु विवेशयतोर्वयस्यैः। वजेशसुतयोरनुवेणु जुरं यैर्वा निपीतमनुरक्तकटाक्षमोक्षम् ॥ १ ॥ च्रतप्रवालवर्ह्स्तवकोत्पलाञ्जमालानुपृक्तपरिधानविचि त्रवेषौ मध्ये विरेजतुरलं पशुपालगोष्ट्यां रङ्गे यथा नदवरौ क च गायमानौ॥ २॥ गोप्यः किमाचरदयं कुशलं सा वेणुर्दामोदराधरसुधामपि गोपिकानाम्। भुङ्क्ते खर्यं यदवशिष्टरसं हदिन्यो हुण्यत्त्वचोऽश्रृ मुमुचुस्तरवो यथाऽऽर्याः ॥ ३ ॥ वृन्दावनं सिख भुवो वितनोति कीर्ति यद् देवकीसुतपदाम्बुजलन्धलिम। मत्तमयूरनृत्यं प्रेक्ष्याद्विसान्वपरतान्यसमस्तसत्त्वम् ॥ ४ ॥ गोविन्दवेणमन् धन्याः सा मुढमतयोऽपि हरिण्य पता या नन्दनन्दनमुपाचिविचत्रवेषम्। भाकण्यं वेणुरणितं सहकृष्णसाराः पूजां दघुविरचितां प्रणयावलोकैः॥ ५॥ कृष्णं निरीक्ष्य वनितोत्सवरूपशीलं श्रुत्वा च तत्कणितवेणुविचित्रगीतम्। देव्यो विमानगतयः सारनुन्नसारा भ्रह्यत्प्रसूनकवरा मुमुहुर्विनीच्यः॥ ६॥ कृष्णमुखनिर्गतवेणुगीतपीयृपमुत्तभितकर्णपुटैः शावाः स्ततस्तनपयःकवलाः सा तस्युगौविन्दमात्मनि दशाश्रुकलाः स्पृशन्तयः ॥ ७ ॥ मायो वताम्य विह्गा मुनयो वनेऽस्मिन् कृष्णेक्षितं तदुदितं कलवेणुगीतम्। थारुस ये हुमभुजान् रुचिरप्रवालान् श्रुण्वन्त्यमीलितदशो विगतान्यवाचः॥ ८॥

तद्यधार्य मुकुन्दगीतमावर्तलक्षितमनोभवभग्नवेगाः। नद्यस्तदा आलिङ्गनस्थिगतस्मिभुजैर्मुरारेर्गृह्वन्ति पादयुगल दृष्टाऽऽतपे वजपशून सह रामगोपैः संचारयन्तमत् वेणुमदीरयन्तम्। भेमप्रवृद्ध उदितः कुसुमावलीभिः संख्युर्व्यधात् स्ववपुषाम्बुद् आतपत्रम् ॥ १० ॥ पूर्णाः पुलिन्द्य उक्गायपदाञ्जरागश्रीकृङ्कमेन दयितास्तनमण्डितेन। तहर्शनसारमञस्त्रणरूषितेन आननकुचेष्र जहस्तदाधिम् ॥ ११ ॥ लिग्पन्त्य हरिदासवर्यो यद् रासकृष्णचरणस्पर्शप्रमोदः। हन्तायमद्भिरबला सहगोगणयोस्तयोर्यत् पानीयस्यवसकन्दरकन्दम्हैः ॥ १२॥ मानं तनोति नयतोरुदारचेणुखनैः कलपदैस्तनुभृतसु सख्यः। गोपकैरनवनं पुलकस्तरूणां नियोगपाशकृतलक्षणयोविचित्रम् ॥ १३ ॥ अस्पन्दनं गतिमतां

(श्रीमद्वागवंत १०। २१। ७-१९

( अनुवादक--खामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोवियाँ कहने लगीं-अरी सखी ! हमने तो आँखवालीं-के जीवनकी और उनकी आँखोंकी बस, यही-इतनी ही सफलता समझी है। और तो इमें कुछ माल्म ही नहीं है। वह कौन-सा लाभ है। वह यही है कि जब स्यामसुन्दर श्रीकृष्ण और गौरसुन्दर बलराम ग्वालबालींके साथ गायोंको हाँककर वनमें ले जा रहे हों या छौटाकर बजमें ला रहे हों। उन्होंने अपने अधरोंपर मुरली घर रक्ली हो और प्रेमभरी तिरछी चितवनसे हमारी ओर देख रहे हों, उस समय हम उनकी सुख-माधुरीका पान करती रहें ॥ १॥ अरी सखी ! जब वे आमकी नयी कोपलें। मोरोंके पंखा फूलोंके गुच्छे। रंग-विरंगे कमल और कुमुदकी मालाएँ धारण कर लेते हैं। श्रीकृष्णके साँवरे शरीरपर पीताम्बर और बलरासके गोरे शरीरपर नीलाम्बर फहराने लगता है। तब उनका वेष बड़ा विचित्र इन जाता है। ग्वालगालींकी गोष्टीमें वे दोनों बीचोंबीच बैठ जाते हैं और मधुर संगीतकी तान छेड़ देते हैं। मेरी प्यारी सखी ! उस समय ऐसा जान पड़ता है मानी दो चतुर नट रंगमञ्जपर अभिनय कर रहे हों। मैं क्या बताऊँ कि उस समय उनकी कितनी शोभा होती है ॥ २ ॥ अरी गोपियो ! यह वेणु पुरुषजातिका होनेपर भी पूर्वजन्ममें न जाने ऐसा कौन-सा साधन-भजन कर चुका है कि हम गोपियोंकी अपनी सम्पत्ति—दामोदरके अधरोंकी सुधा खयं ही इस प्रकार पिये जा रहा है कि इसलोगोंके लिये थोड़ा-सा भी रस शेष नहीं रहेगा | इस वेणुको अपने रससे सींचनेवाली ह्रदिनियाँ आज कमलेंके मिस रोमाञ्चित हो रही हैं और अपने इंडामें भगवत्प्रेमी संतानींको देखकर श्रेष्ठ पुचर्धोंके समान

वृक्ष भी इसके साथ अपना सम्बन्ध जोड़कर औं । आनन्दाश्रु बहा रहे हैं ॥ ३॥

अरी सखी | यह बृन्दावन वैकुण्ठलोकतक पृथ्वी कीर्तिका विस्तार कर रहा है; क्योंकि यशोदानन्दन श्रीकृष्ण चरणकमलोंके चिह्नींसे यह चिह्नित हो रहा है। सिव । इ श्रीकृष्ण अपनी मुनिजनमोहिनी मुरली वजाते हैं, तव मे मतवाले होकर उसकी तालपर नाचने लगते हैं। यह देख पर्वतकी चोटियोंपर विचरनेवाले सभी पशु-पक्षी चुपचाप-शान्त होकर खड़े रह जाते हैं। अरी सखी ! जब प्राणवस्त श्रीकृष्ण विचित्र वेष धारण करके बाँसुरी बजाते हैं। मूढ़ बुद्धिवाली ये इरिनियाँ भी वंद्यीकी तान पुनकर अ पति कृष्णसार मृगोंके साथ नन्दनन्दनके पास चली आती और अपनी प्रेमभरी बड़ी-बड़ी ऑखोंसे उन्हें निरखने ला हैं। निरखती क्या हैं, अपनी कमलके समान बड़ी-बड़ी औ श्रीकृष्णके चरणोंपर निछावर कर देती हैं और श्रीरूण प्रेमभरी चितवनके द्वारा किया हुआ अपना सल्हार वीर करती हैं। वासायमें उनका जीवन धन्य है। ( हम मृत्याः की गोपी होनेपर भी इस प्रकार उनपर अपनेको निग नहीं कर पातीं। हमारे घरवाले कुढ़ने लगते हैं। वित विडम्बना है!) ॥ ४-५॥ अरी सखी। हरिनियाँची बात ही क्या है— स्वर्गकी देवियाँ जब युवितयोंको आर्नीट करनेवाले सौन्दर्थ और शीलके खजाने श्रीकृणको देग्वरी और वाँसुरीपर उनके द्वारा गाया हुआ मधुर संगीत सुनती <sup>(</sup> तब उनके चित्र-विचित्र आलाप सुनकर वे आमे विमात ही सुच-बुध लो बैठती हैं--मूर्छित हो जाती हैं। यर दे

हुआ सखी ! सुनो तो, जब उनके दृदयमें श्रीकृष्णसे मिलनेकी तीव आकाङ्का जग जाती है, तब वे अपना धीरज खो बैठती हैं, बेहोश हो जाती हैं; उन्हें इस बातका भी पता नहीं चलता कि उनकी चोटियोंमें गुँथे हुए फुल पृथ्वीपर गिर रहे हैं। यहाँतक कि उन्हें अपनी साड़ीका भी पता नहीं रहता। वह कमरसे खिसककर जमीनपर गिर जाती है ॥ ६ ॥ अरी सखी ! तुम देवियोंकी बात क्या कह रही हो, इन गौओंको नहीं देखतीं ! जब हमारे कृष्ण-प्यारे अपने मुखसे बाँसुरीमें स्वर भरते हैं और गौएँ उनका मधुर संगीत सनती हैं, तब ये अपने दोनों कानोंके दोने सम्हाल लेती हैं—खड़े कर लेती हैं और मानो उनसे अमृत पी रही हों। इस प्रकार उस संगीतका रस लेने लगती हैं! ऐसा क्यों होता है सखी ! अपने नेत्रोंके द्वारसे क्यामसुन्दरको हृदयमें ले जाकर वे उन्हें वहीं विराजमान कर देती हैं और मन-ही-मन उनका आलिङ्गन करती हैं। देखती नहीं हो, उनके नेत्रींसे आनन्दके आँस् छलकने लगते हैं ! और उनके बछड़े। बछड़ोंकी तो दशा ही निराली हो जाती है। यद्यपि गायोंके यनोंसे अपने-आप दूध झरता रहता है, वे जब दूध पीते-पीते अचानक ही वंशीध्विन सुनते हैं, तब मुँहमें लिया हुआ दूध-का चूँट न उगल पाते हैं और न निगल पाते हैं। उनके हृदयमें भी होता है भगवान्का संस्पर्श और नेत्रोंमें छलकते होते हैं आनन्दके ऑस् । वे ज्यों-के-त्यों ठिठके रह जाते हैं ॥ ७ ॥ अरी सखी ! गौएँ और वछड़े तो हमारे घरकी वस्तु हैं। उनकी बात तो जाने ही दो। वृन्दावनके पक्षियों-को तुम नहीं देखती हो ! उन्हें पक्षी कहना ही भूल है ! सच पूछो तो उनमेंसे अधिकांश बड़े-बड़े ऋषि-मुनि हैं ! वे वृन्दावनके सुन्दर-सुन्दर वृक्षींकी नयी और मनोहर कींपलीं-वाली डालियोंपर चुपचाप वैठ जाते हैं और आँखें वंद नहीं करते, निर्निमेप नयनींसे श्रीकृष्णकी रूप-माधुरी तथा प्यार-भरी चितवन देख-देखकर निहाल होते रहते हैं तथा कानोंसे अन्य सब प्रकारके शब्दोंको छोड़कर केवल उन्हींकी मोइनी वाणी और ंशीका त्रिभुवनमोहन संगीत सुनते रहते हैं। भरी प्यारी सखी ! उनका जीवन कितना घन्य है ! ॥ ८ ॥

अरी सखी ! देवता, गौओं और पित्तयोंकी बात क्यों करती हो ! वे तो चेतन हैं । इन जह निदयोंको नहीं देखतीं ! इनमें जो भँवर द्रील रहे हैं, उनसे इनके हृदयमें स्यामसुन्दरसे मिल्नेकी तीन आकाङ्काका पता चलता है ! उसके नेगसे ही तो इनका प्रवाह एक गया है। इन्होंने भी प्रेम-

स्वरूप श्रीकृष्णकी वंशीष्वित सुन ही है। देखी, देखी! ये अपनी तरङ्गोंके हाथोंसे उनके चरण पकड़कर फमलके फुलोंका उपहार चढा रही हैं और उनका आलिक्षन कर रही हैं) मानो उनके चरणोंपर अपना हृदय ही निछावर फर रही हैं || ९ || अरी सखी ! ये नदियाँ तो एमारी प्रधीकी। हमारे वृन्दावनकी वस्तएँ हैं। तनिक इन बादलोंको भी देखी! जन ने देखते हैं कि वजराजकुमार शीकृष्ण और यलरामजी ग्वालबालोंके साथ धूपमें गौएँ चरा रहे हैं और साथ-साथ पासुरी भी बजाते जा रहे हैं, तब उनके हृदयमें प्रेम उमद आता है। वे उनके ऊपर मॅंड्राने लगते हैं और वे श्यामधन अपने सखा घनश्यामके ऊपर अपने शरीरको ही छाता पनाकर तान देते हैं। इतना ही नहीं, सखी ! वे जग उनपर नन्ही-नन्ही फ़िह्योंकी वर्षा करने लगते हैं, तब ऐसा जान पड़ता है कि वे उनके ऊपर सुन्दर-सुन्दर श्वेत कुसुम चढ़ा रहे 🕻। नहीं सखी, उनके बहाने वे तो अपना जीवन ही निछायर कर देते हैं ! ॥ १०॥

अरी भट्ट ! इस तो चृन्दावनकी इन भीलनियोंको ही घन्य और कुतकृत्य मानती हैं। ऐसा क्यों सखी ! इसिलेथे कि इनके हृदयमें बड़ा प्रेम है। जब ये हमारे कृष्ण-प्यारेको देखती हैं, तब इनके दृदयमें भी उनसे मिलनेकी तीव आकाङ्का जाग उठती है। इनके हृदयमें भी प्रेमकी व्याधि लग जाती है। उस समय ये क्या उपाय करती हैं, यह भी सुन लो। हमारे प्रियतमकी प्रेयसी गोपियाँ अपने वक्षास्यलींपर जो केसर लगाती हैं, वह श्यामसुन्दरके चरणोंमें लगी होती है और वे जब चृन्दावनके घास-पातपर चलते हैं, तब उनमें भी लग जाती है। ये सौभाग्यवती भीलनियाँ उन्हें उन तिनकोंपरसे छुड़ाकर अपने स्तनों और मुखोंपर मल लेती हैं और इस प्रकार अपने हृदयकी प्रेम-पीड़ा शान्त करती हैं ॥ ११॥ अरी गोषियो ! यह गिरिराज गोवर्द्धन तो भगवान्के भक्तोंमें बहुत ही श्रेष्ठ है। धन्य हैं इसके भाग्य ! देखती नहीं हों, इसारे प्राणवल्लभ श्रीकृष्ण और नयनाभिराम बलरामके चरण-कमळोंका स्पर्श प्राप्त करके यह कितना आनिन्दित रहता है। इसके भाग्यकी सराहना कौन करे ! यह तो उन दोनोंका--ग्वालवालों और गौओंका बड़ा ही सत्कार करता है। स्नान-पानके लिये झरनोंका जल देता है। मौओंके लिये सुन्दर इरी-हरी घास प्रस्तुत करता है। विश्राम करनेके लिये कन्द्रराएँ और खानेके लिये कन्द-मूल-फल देता है। वाम्तवमें यह वन्य है! ॥१२॥

अरी सखी | इन साँचरे-गोरे किशोरोंकी तो गति ही निराली है । जब वे सिरपर नोचना ( दुहते समय गायके पैर बाँधने-की रस्ती ) लपेटकर और कंधोंपर फंदा ( भागनेवाली गायों-को पकड़नेकी रस्ती ) रखकर गायोंको एक बनसे दूसरे चनमें हाँककर ले जाते हैं, साथमें ग्वालवाल भी होते हैं और

मधुर-मधुर संगीत गाते हुए बाँसुरीकी तान छेड़ते हैं समय मनुष्योंकी तो बात ही क्या, अन्य श्ररीरधारिये चलनेवाले चेतन पशु-पक्षी और जह नदी आदि ते हो जाते हैं तथा अचल वृक्षोंको भी रोमाञ्च हो आर जादू भरी वंशीका और क्या चमत्कार सुनाऊँ ! ॥ १

# प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ प्रणय-गीत

गोप्य ऊचुः

मैवं विमोऽहति भवान् गदितुं नृशंसं संत्यज्य सर्वविषयांस्तव पादमूलम्। भक्ता भजस्व दुरवग्रह मा त्यजासान् देवो यथाऽऽदिपुरुषो भजते मुमुक्षून्॥ १॥ यरपत्यपत्यसुहृदामनुवृत्तिरङ्ग स्त्रीणां स्वधर्म इति धर्मविदा त्वयोक्तम्। अस्त्वेवमेतदुपदेशपदे त्वयीशे प्रेष्ठी भवांस्तनुसृतां किल वन्धुरात्मा॥२॥ कुर्वन्ति हि त्विय र्रातं कुशलाः ख आत्मन् नित्यप्रिये पतिस्रुतादिभिरातिँदैः किम् । तन्नः प्रसीद परमेश्वर मा सा छिन्द्या आशां भृतां त्विय चिरादरविन्दनेत्र ॥ ३ ॥ चित्तं सुखेन अवतापहृतं गृहेषु यित्रविंदात्युत कराविष गृह्यकृत्ये। पादौ पदं न चलतस्तव पादमूलाद् यामः कथं व्रजमथो करवाम किं वा॥ ४॥ नस्त्वद्धरासृतपूरकेण हाखावळोककळगीतजहच्छयाग्निम् । नो चेद् वयं विरहजाग्न्युपयुक्तदेहा ध्यानेन याम पदयोः पदवीं सखे ते॥ ५॥ रमाया दत्तक्षणं क्वचिदरण्यजनप्रियस्य। पादतलं अस्प्राक्ष्म तत्प्रभृति नान्यसमक्षमङ्ग स्थातुं त्वयाभिरमिता वत पारयामः॥६॥ श्रीयत्पदाम्बुजरजश्चकमे तुलस्या लब्ध्वापि वक्षसि पर्दं किल भृत्यजुष्टम्। यस्याः खवीक्षणकृतेऽन्यसुरप्रयासस्तद्वद् वयं च तव पाद्रजः प्रपन्नाः॥ ७॥ तनः प्रसीद वृजिनार्दन तेऽङ च्रिमूलं प्राप्ता विस्त्य वसतीस्वदुपासनाशाः। देहि त्वत्सुन्दरस्तितिनरीक्षणतीवकामतप्तात्मनां पुरुवभूषण हसितावलोकम् । वीक्ष्यालकावृत्युर्खं तव कुण्डलश्रीगण्डश्यलाघरसुघं दत्ताभयं च भुजदण्डयुगं विलोक्य वक्षः श्रियैकरमणं च भवाम दास्यः॥ ९॥ का स्ट्यङ्ग ते कलपदायतम् टिर्छतेन सम्मोहिता ८८ यं चिरतान्न चलेत्विलोक्याम्। त्रैलोक्यसौभगमिदं च निरीक्ष्य रूपं यद् गोहिजदुमसृगाः पुलकान्यविस्रन् ॥१०॥ व्यक्तं भवान् वजभयातिंहरोऽभिजातो देवो यथाऽऽदिपुरुषः सुरलोकगोप्ता । तन्नो निधेहि करपङ्कजमार्तवन्धो तप्तस्तनेषु च शिरस्सु च किंकरीणाम्॥११॥ ( श्रीमद्भागवत १० । २९ । ३१-४!

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोषियोंने कहा—स्यारे श्रीकृष्ण! तुम घट-घटन्यापी हो। हमारे हृदयकी बात जानते हो। तुम्हें इस प्रकार निष्ठुरतामरे वचन नहीं कहने चाहिये। हम सब कुछ छोड़कर केवल

तुम्हारे चरणोंमें ही प्रेम करती हैं । इसमें संदेह नहीं कि तु स्वतन्त्र और हटीले हो । तुमपर हमारा कोई वश नहीं दे फिर भी तुम अपनी ओरसे, जैसे आदियुमप भगवान नागफ प्रकट हुए हो। और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वक्षःस्यल जल रहा है। तुम अपनी इन दासियोंके वक्षःस्ट तुम्हारा बड़ा प्रेम, बड़ी कृपा है। प्रियतम! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल खकर इन्हें अपना है। दुःखिनी हैं। तुम्हारे मिलनकी आकाङ्काकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो॥ ११॥

# प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

#### गोप्य ऊच्चः

जयित तेऽधिकं जन्मना वजः श्रयत इन्दिरा शश्वदत्र हि। दयित दृश्यतां दिक्षु तावकास्त्वयि धृतासवस्त्वां विविन्वते॥१। शरदुदाशये साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा तेऽश्रुक्कदासिका वरद निम्नतो नेह कि वधः॥२। ख़रतनाथ **वै**द्युतानलात् । विषजलाप्ययाद् वर्षमारुताद् व्यालराक्ष**साद** विश्वतोभयादवभ वृषमयात्मजाद ते वयं रक्षिता मुहः॥ ३। भवानखिलदेहिनामन्तरात्मदक्। गोपिकानन्दनो न खलू विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां कुले॥४। वृष्णिधुर्य ते चरणमीयुषां संस्तेभयात्। विरचिताभयं करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि धेहि नः श्रीकरग्रहम्॥ ५॥ योषितां निजजनसायध्वंसनसित। वजजनार्तिहन् बीर भवत्किकरीः सम नो जलकहाननं चारु दर्शय॥६॥ भज सखे पापकर्श**नं** श्रीनिकेतनम् । प्रणतदेहिनां तृणचरानुगं फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं कुणु कुचेषु तः कृन्धि हुच्छयम्॥ ७॥ वल्युवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण। मधुरया गिरा मुह्यतीरघरसीधुनाऽऽप्याययख वीर विधिकरीरिमा तप्तजीवनं कविभिरीडितं कथामृतं कल्मपापहम् । भुवि गृणिनत ते जनाः॥ ९॥ भूरिदा श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं प्रेमवीक्षणं विहरणं च ते घ्यानमङ्गलम्। प्रिय रहिस संविदो या दृदिस्पृशः कुहक नो मनः क्षोभयन्ति हि ॥१०॥ चलिस यद् व्रजाचारयन् पशून् नलिनसुन्दरं नाथ ते पदम्। शिलतृणाङ्क्षरैः सीद्तीति नः कलिलतां मनः कान्त गच्छति॥११॥ नीलकुन्तलैवनरुहाननं विभ्रदावृतम्। **दिनपरिक्षये** घनरजखलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः सारं वीर यच्छसि॥१२॥ घरणिमण्डनं ध्येयमापदि । पद्मजार्चितं प्रणतकामदं ते रमण नः स्तनेष्वर्पयाधिहन्॥१३॥ चरणपङ्कजं शंतमं च चुम्यितम्। स्वरितवेणुना सुष्टु सुरतवर्धनं शोकनाशनं नस्तेऽघरामृतम् ॥ १४॥ वीर इतररागविस्मारणं नृणां वितर

काननं **बु**ियुगायते भवानहि त्वामपश्यतास् । कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां पक्ष्मकृद् दशाम् ॥१५॥ पतिसुतान्वयभातृबान्धवानितिविलङ्घ-य तेऽन्त्यच्युतागताः। गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः कस्त्यजेन्निन्ति ॥ १६॥ कितव योषितः हच्छयोदयं प्रहसिताननं प्रेमवीक्षणम् । वीक्य धाम ते मुहुरतिस्पृहा वृहदुरः श्रियो मुह्यते मनः ॥१७॥ व्यक्तिरङ्ग ते **चृजिनह**न्त्र्यलं विश्वमङ्गलम्। यित्रबूदनम् ॥ १८॥ मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां खजनहृदुजां यत्ते सुजातचरणाग्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । तेनाटचीमटिस तद् व्यथते न किंखित् कूर्पादिभिर्भ्रमिति धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥

( श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १-१९ )

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं-प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैकुण्ठ आदि लोकोंसे भी वजकी महिमा बढ़ गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैक्रण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम ! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रक्खे हैं, वन-वनमें भटककर तुम्हें दूँ द रही हैं ॥ १ ॥ इमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! इम तुम्हारी बिना मोलकी दासी हैं। तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरिसजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे इमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरय पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ! अस्त्रोंसे इत्या करना ही वध है । । । पुरुपिशरोमणे । यमुनाजीके विपैले जलसे होनेवाली मृत्यु, अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँघी, विजली, दावानल, वृषमासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने वार-वार इमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो, अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशिशरोमणे ! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चकरसे टरकर तुम्हारे चरणोंकी शरण ग्रहण करते हैं। उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं।

हमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाय पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५॥ मजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीरिशरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं। हम अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६॥ तुम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया। हमारा दृदय तुम्हारी विरद्द-व्ययाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्का हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उनका एक-एक पद, एक-एक शन्दः) एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । वड़े-यड़े विद्वान् उसमें रम जाते हैं। उसार अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं। तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञा-कारिणी दासी गोनियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर ! अव तुम अपना दिन्य अमृतसे भी मधुर 🏥 💎 पिछाकर हों जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८॥ व

प्रकट हुए हो । और यह भी स्पष्ट ही है कि दीन-दुखियोंपर वक्षःस्थल जल रहा है । तुम अपनी इन दािस्योंके वक्षःसः तुम्हारा वड़ा प्रेम, वड़ी कृपा है । प्रियतम ! हम भी बड़ी और सिरपर अपने कोमल करकमल रखकर इन्हें अपना है। दुःखिनी हैं । तुम्हारे मिलनकी आकाङ्काकी आगसे हमारा हमें जीवनदान दो ॥ ११ ॥

# प्रेमस्वरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ गोपिका-गीत

गोप्य ऊच्छः

जयति तेऽधिकं इन्दिरा शश्वदत्र हि। जन्मना वजः श्रयत दिश्च तावकास्त्विय धृतासवस्त्वां विचिन्वते ॥ १ ॥ दयित दृश्यतां साधुजातसत्सरसिजोदरश्रीमुषा शरदुदाशये तेऽशुल्कदासिका वरद निघ्नतो नेह किं वधः॥२॥ सुरतनाथ वर्षमारुताद् वैद्युतानलात्। विषजलाप्ययाद् व्यालराक्षसाद् ते वयं रक्षिता महः॥ ३॥ विश्वतोभयाद्दषभ वृषमयात्मजाद भवानिखलदेहिनामन्तरात्मदक्। गोपिकानन्दनो न खलू कुले॥ ४॥ विखनसार्थितो विश्वगुप्तये सख उदेयिवान् सात्वतां वृष्णिधुर्य चरणमीयुषां ते संस्तेभयात्। विरचितासयं करसरोरुहं कान्त कामदं शिरसि घेहि नः श्रीकरग्रहम्॥५॥ निजजनसायध्वंसनसित। योषितां वजजनार्तिहन् वीर नो जलरुहाननं चारु दर्शय॥६॥ सखे भवत्किकरीः स श्रीनिकेतनम्। पापकर्शनं तृणचरानुगं प्रणतदेहिनां फणिफणार्पितं ते पदाम्बुजं छणु कुचेषु नः क्रन्धि हच्छयम्॥ ७॥ बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण। वल्गुवाक्यया मधुरया गिरा नः॥८॥ मुह्यतीरघरसीधुनाऽऽप्याययख वीर विधिकरीरिमा कविभिरीडितं तप्तजीवनं कल्मषापहम्। कथासृतं जनाः॥ ९॥ भुवि गृणन्ति ते भूरिदा श्रीमदाततं श्रवणमङ्गलं विहरणं च ते ध्यानमङ्गलम्। प्रेमवीक्षणं प्रहसितं प्रिय कुहक नो मनः श्लोमयन्ति हि॥१०॥ रहसि संविदो या हदिस्पृशः निलनसुन्दरं नाथ ते पदम्। चलिस यद् व्रजाचारयन् परान् कान्त गच्छति॥११॥ सीद्तीति नः कलिलतां मनः **शिलतृणाङ्क्षरैः** नीलकुन्तलैवन रुहाननं विभ्रदावृतम्। दिनपरिक्षये वीर यच्छिस ॥ १२॥ मुहुर्मनसि नः सरं दर्शयन् घनरजस्बलं ध्येयमापदि । घरणिमण्डनं पद्मजाचितं प्रणतकामदं स्तनेष्वर्पयाधिहन् ॥ १३॥ नः ते रमण शंतमं च चरणपङ्कजं सुष्टु चुम्वितम्। खरितवेणुना शोकनाशनं सुरतवर्धनं नस्तेऽघरामृतम्॥१४॥ वीर वितर इतररागविस्सारणं नृणां

**ब्रुटियुगायते** त्वामपश्यतास्। कालनं भवानिह अरति यद् पक्षमकृद् दशाम् ॥ १५॥ कुटिलकुन्तलं श्रीमुखं च ते जड उदीक्षतां तेऽन्त्यच्युतागताः। पतिसुतान्वयभ्रातृबान्धवानतिविछङ्घय कस्त्यजेन्निशि ॥ १६ ॥ योषितः कितव गतिविदस्तवोद्गीतमोहिताः हुच्छयोदयं प्रेमवीक्षणम् । प्रहसिताननं संविदं रहसि मुह्यते मनः॥१७॥ बृहदुरः थ्रियो वीक्ष्य घाम ते मुहुरतिस्पृहा विश्वसङ्गलम् । वृजिनहन्ज्यलं ते व्यक्तिरङ्ग व्रजवनौकसां त्यज मनाक् च नस्त्वत्स्पृहात्मनां स्वजनहृदुजां यशिषुद्नम् ॥ १८॥ यत्ते सुजातचरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रिय दधीमहि कर्कशेषु । तेनाटवीमटिस तद् व्यथते न किंस्वित् कूर्पोदिभिर्भमित धीर्भवदायुषां नः॥ १९॥

( श्रीमद्भागवत १० । ३१ । १-१९ )

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

गोपियाँ विरहावेशमें गाने लगीं--प्यारे ! तुम्हारे जन्मके कारण वैद्युण्ठ आदि लोकोंसे भी वजकी महिमा बढ़ गयी है। तभी तो सौन्दर्य और मृदुलताकी देवी लक्ष्मीजी अपना निवासस्थान वैकुण्ठ छोड़कर यहाँ नित्य-निरन्तर निवास करने लगी हैं, इसकी सेवा करने लगी हैं। परंतु प्रियतम! देखो तुम्हारी गोपियाँ, जिन्होंने तुम्हारे चरणोंमें ही अपने प्राण समर्पित कर रक्खे हैं। वन-वनमें भटककर तुम्हें ढूँढ रही हैं ॥ १ ॥ हमारे प्रेमपूर्ण हृदयके स्वामी ! हम तुम्हारी विना मोलकी दासी हैं। तुम शरत्कालीन जलाशयमें सुन्दर-से-सुन्दर सरसिजकी कर्णिकाके सौन्दर्यको चुरानेवाले नेत्रोंसे हमें घायल कर चुके हो। हमारे मनोरथ पूर्ण करनेवाले प्राणेश्वर ! क्या नेत्रोंसे मारना वध नहीं है ! अस्त्रोंसे हत्या करना ही वध है ! ।। २ ।। पुरुषिश्चरोमणे ! यमुनाजीके विषेले जलसे होनेवाली मृत्युः अजगरके रूपमें खानेवाले अघासुर, इन्द्रकी वर्षा, आँधी, विजली, दावानल, वृषभासुर और व्योमासुर आदिसे एवं भिन्न-भिन्न अवसरोंपर सब प्रकारके भयोंसे तुमने बार-बार हमलोगोंकी रक्षा की है ॥ ३ ॥ तुम केवल यशोदानन्दन ही नहीं हो; समस्त शरीरधारियोंके हृदयमें रहनेवाले उनके साक्षी हो। अन्तर्यामी हो । सखे ! ब्रह्माजीकी प्रार्थनासे विश्वकी रक्षा करनेके लिये तुम यदुवंशमें अवतीर्ण हुए हो ॥ ४ ॥

अपने प्रेमियोंकी अभिलाषा पूर्ण करनेवालोंमें अग्रगण्य यदुवंशिशरोमणे! जो लोग जन्म-मृत्युरूप संसारके चक्करसे टरकर तुम्हारे चरणींकी शरण ग्रहण करते हैं। उन्हें तुम्हारे करकमल अपनी छत्रछायामें लेकर अभय कर देते हैं।

इमारे प्रियतम ! सबकी लालसा-अभिलाषाओंको पूर्ण करने-वाला वही करकमल, जिससे तुमने लक्ष्मीजीका हाथ पकड़ा है, हमारे सिरपर रख दो ॥ ५॥ व्रजवासियोंके दुःख दूर करनेवाले वीरशिरोमणि श्यामसुन्दर ! तुम्हारी मन्द-मन्द मुसकानकी एक उज्ज्वल रेखा ही तुम्हारे प्रेमीजनोंके सारे मानमदको चूर-चूर कर देनेके लिये पर्याप्त है। हमारे प्यारे सखा ! हमसे रूठो मत, प्रेम करो । हम तो तम्हारी दासी हैं, तुम्हारे चरणोंपर निछावर हैं। इस अबलाओंको अपना वह परम सुन्दर साँवला-साँवला मुखकमल दिखलाओ ॥ ६॥ तम्हारे चरणकमल शरणागत प्राणियोंके सारे पापोंको नष्ट कर देते हैं। वे समस्त सौन्दर्य-माधुर्यकी खान हैं और स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती रहती हैं। तुम उन्हीं चरणोंसे हमारे बछड़ोंके पीछे-पीछे चलते हो और हमारे लिये उन्हें साँपके फणोंतकपर रखनेमें भी तुमने संकोच नहीं किया । हमारा द्वृदय तुम्हारी विरह-व्यथाकी आगसे जल रहा है, तुम्हारे मिलनकी आकाङ्का हमें सता रही है। तुम अपने वे ही चरण हमारे वक्षः स्थलपर रखकर हमारे हृदयकी ज्वालाको शान्त कर दो ॥ ७॥ कमलनयन ! तुम्हारी वाणी कितनी मधुर है ! उसका एक-एक पद, एक-एक शब्द, एक-एक अक्षर मधुरातिमधुर है । बड़े-बड़े विद्वान उसमें रम जाते हैं। उसपर अपना सर्वस्व निछावर कर देते हैं । तुम्हारी उसी वाणीका रसास्वादन करके तुम्हारी आज्ञा-कारिणी दासी गोपियाँ मोहित हो रही हैं। दानवीर । अब तम अपना दिव्य अमृतसे भी मधुर अधर-रस पिलाकर हमें जीवन-दान दो, छका दो ॥ ८ ॥ प्रभो ! तुम्हारी लीला-कथा



भी अमृतस्वरूपा है। विरह्से सताये हुए लोगोंके लिये तो वह जीवन-सर्वस्व ही है। बड़े-बड़े ज्ञानी महात्माओं—भक्त कवियोंने उसका गान किया है; वह सारे पाप-ताप तो मिटाती ही है, साथ ही अवणमात्रसे परम मङ्गल—परम कल्याणका दान भी करती है। वह परम सुन्दर, परम मधुर और बहुत विस्तृत भी है। जो तुम्हारी उस लीला-कथाका गान करते हैं, वास्तवमें भूलोकमें वे ही सबसे बड़े दाता हैं॥ ९॥ प्यारे! एक दिन वह थान जब तुम्हारी प्रेमभरी हैंसी और चितवन तथा तुम्हारी तरह-तरहकी क्रीडाओंका ध्यान करके हम आनन्दमें मग्न हो जाया करती थीं। उनका ध्यान भी परम मङ्गलदायक है; उसके बाद तुम मिले। तुमने एकान्तमें हृदयस्पर्शी टिठोलियाँ कीं, प्रेमकी बातें कहीं। हमारे कपटी मित्र! अब वे सब बातें याद आकर हमारे मनको क्ष्रब्ध किये देती हैं॥ १०॥

इमारे प्यारे खामी ! तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकोमल और सुन्दर हैं। जब तुम गौओंको चरानेके लिये व्रजसे निकलते हो, तब यह सोचकर कि तुम्हारे वे युगल चरण कंकड़, तिनके और कुश-काँटे गड़ जानेसे कष्ट पाते होंगे, हमारा मन बेचैन हो जाता है। हमें बड़ा दुःख होता है ॥ ११ ॥ दिन ढलनेपर जब तुम वनसे घर लौटते हो। तो इम देखती हैं कि तुम्हारे मुखकमलपर नीली-नीली अलकें कटक रही हैं और गौओंके खुरसे उड़-उड़कर घनी धूल पड़ी हुई है। हमारे वीर प्रियतम ! तुम अपना वह सौन्दर्य हमें दिखा-दिखाकर हमारे हृदयमें मिलनकी आकाङ्का-प्रेम उत्पन्न करते हो ॥ १२ ॥ प्रियतम ! एकमात्र तुम्हीं हमारे सारे दुःखोंको मिटानेवाले हो । तुम्हारे चरणकमल शरणागत भक्तोंकी समस्त अभिलाषाओंको पूर्ण करनेवाले हैं। स्वयं लक्ष्मीजी उनकी सेवा करती हैं और पृथ्वीके तो वे भूषण ही हैं। आपत्तिके समय एकमात्र उन्हींका चिन्तन करना उचित है, जिससे सारी आपत्तियाँ कट जाती हैं। कुखाविहारी ! तुम अपने वे परम कल्याणस्वरूप चरणकमल हमारे वक्षःस्थलपर रखकर हृदयकी व्यथा शान्त कर दो ॥ १३॥ वीरशिरोमणे ! तुम्हारा अधरामृत मिलनके सुखको आकाङ्क्षाको बढ़ानेवाला है ! वह विरहजन्य समस्त शोक-संतापको नष्ट कर देता है । यह गानेवाली बाँसुरी मलीमाँति उसे चूमती रहती है। जिन्होंने एक बार उसे पी लिया, उन लोगोंको फिर दूसरों

और दूसरोंकी आसक्तियोंका स्मरण भी नहीं होता। हस्ते वीर । अपना वही अधरामृत हमें वितरण करो, पिलाओ ॥१४॥ प्यारे ! दिनके समय जब तुम वनमें विहार करनेके लिये जाते हो, तब तुम्हें देखें बिना हमारे हिये एक क्षण युगके समान हो जाता है और जब तुम संध समय लौटते हो तथा घुँघराली अलकोंसे युक्त तुम्हारा प सुन्दर मुखारविन्द हम देखती हैं, उस समय पल्कं गिरना इमारे लिये भार हो जाता है और ऐसा जान प है कि इन नेत्रोंकी पलकोंको बनानेवाला विधाता । है ॥ १५ ॥ प्यारे क्यामसुन्दर ! हम अपने पति-पुत्रः भ बन्धु और कुल-परिवारका त्याग कर, उनकी इच्छा : आज्ञाओंका उछङ्घन करके तुम्हारे पास आयी हैं। हम तुम एक-एक चाल जानती हैं, संकेत समझती हैं और तुर मधुर गानकी गति समझकर, उसीसे मोहित होकर आयी हैं। कपटी | इस प्रकार रात्रिके समय आयी युवतियोंको तुम्हारे सिवा और कौन त्याग सकता है ॥ १६ प्यारे ! एकान्तमें तुम मिलनकी आकाङ्का, प्रेम-भावको जग वाली बातें करते थे। ठिठोली करके हमें छेड़ते थे। प्रेमभरी चितवनसे हमारी ओर देखकर मुसकरा देते थे ह इम देखती थीं तुम्हारा वह विशाल वक्षः खल, जिल लक्ष्मीजी नित्य-निरन्तर निवास करती हैं। तबसे अव निरन्तर हमारी लालसा बढ़ती ही जा रही है और हमारा अधिकाधिक मुग्ध होता जा रहा है ॥ १७॥ प्यारे ! तुग्ह यह अभिन्यक्ति व्रज-वनवासियोंके सम्पूर्ण दुःख-तापको । करनेवाली और विश्वका पूर्ण मङ्गल करनेके लिये है। हम हृदय तुम्हारे प्रति लालसासे भर रहा है। कुछ थोड़ी ऐसी ओषि दो, जो तुम्हारे निजजनोंके दृदयरोगको <sup>एर्च</sup> निर्मूल कर दे ॥ १८ ॥ तुम्हारे चरण कमलसे भी सुकृम हैं। उन्हें हम अपने कठोर स्तनोंपर भी डरते डरते वहु धीरेसे रखती हैं कि कहीं उन्हें चोट न लग जाय। उर चरणोंसे तुम रात्रिके समय घोर जंगलमें छिपे-छिपे <sup>भरः</sup> रहे हो ! क्या कंकड़, पत्थर आदिकी चोट लगनेगे उन पीड़ा नहीं होती ? हमें तो इसकी सम्भावनामात्ररे ही नह आ रहा है। हम अचेत होती जा रही हैं। श्रीकृष्ण श्यामसुन्दर ! प्राणनाथ ! हमारा जीवन तुम्हार हिये हैं हम तुम्हारे लिये जी रही हैं, हम तुम्हारी हैं ॥ १९॥

# प्रेमस्बरूपा गोपियोंद्वारा गाया हुआ युगलगीत

श्रीशुक उवाच

गोप्यः रूणो वनं याते तमनुदुतचेतसः। रूण्णलीलाः प्रगायन्त्यो निन्युर्दुःखेन वासरान् ॥१॥
गोप्य ऊच्चः

वल्गितभुरघरापितवेणुम् । वामबाहुकृतवामकपोलो कोमलाङ्गुलिभिराश्रितमार्ग गोप्य ईरयति यत्र मुकुन्दः॥२॥ व्योमयानवनिताः सह सिङ्कैविंसितास्तदुपधार्य सलजाः। काममार्गणसमर्पितचित्ताः कश्मलं ययुरपस्यृतनीव्यः॥ ३॥ हन्त चित्रमबलाः श्र<u>ण</u>ुतेदं हारहास उरसि स्थिरविद्युत्। यहिं कूजितवेणुः॥ ४॥ नन्दस् नुरयमार्तजनानां नर्मदो वृन्दशो वजवृषा सृगगावो वेणुवाद्यहतचेतस धृतकर्णा निद्रिता लिखितचित्रमिवासन् ॥ ५ ॥ दन्तदष्टकवला बर्हिणस्तवकथातुपलाशैर्वद्रमञ्जपरिवर्हविडम्बः कर्हिचित् सबल आलि स गोपैर्गाः समाह्नयति यत्र मुकुन्दः॥६॥ भक्षगतयः सरितो वै तत्पदाम्बुजरजोऽनिलनीतम्। स्पृहयतीर्वयमिवाबहुपुण्याः प्रेमवेपितभुजाः स्तिमितापः॥ ७॥ अनुचरैः समनुवर्णितवीर्य आदिपूरुष इवाचलभूतिः। वनचरो गिरितटेषु चरन्तीर्वेणुनाऽऽह्रयति गाः स यदा हि॥८॥ वनलतास्तरव आत्मिन विष्णुं व्यक्षयन्त्य इव पुष्पफलाढ्याः। प्रणतभारविटपा मधुधाराः प्रेमहृष्टतनवः ससृजुः सः॥९॥ वनमालादिव्यगन्धतुलसीमधुमत्तैः। दर्शनीयतिलंको अलिकुलैरलघुगीतमभीष्टमाद्रियन् यहिं संधितवेणुः ॥ १०॥ सारसहंसविहङ्गाश्चारुगीतहृतचेतस पत्य। हरिमुपासत ते यतचित्ता हन्त मीलितहशो धृतमौनाः॥११॥ सहबलः सगवतंसविलासः सानुषु क्षितिभृतो वजदेन्यः। हर्षयन् यहिं वेणुरवेण जातहर्ष उपरम्भति विश्वम् ॥ १२॥ मन्दमन्दमनुगर्जति महद्तिकमणशाङ्कतचेता च विद्धत् प्रतपत्रम्॥१३॥ सुदृदमभ्यवर्षत् सुमनोभिश्छायया विविधगोपचरणेषु विदग्धो वेणुवाद्य उरुधा निजिशक्षाः। सति यदाधरिबम्बे दत्तवेणुरनयत् खरजातीः॥१४॥ सुतः सवनशस्तदुपधार्य सुरेशाः शक्तशर्वपरमेष्टिपुरोगाः। थानतकन्धरचित्ताः करुमलं ययुरनिश्चिततत्त्वाः॥ १५॥

निजपदाब्जदलैध्वजवज्रनीरजाङ्कराविचित्रललामैः खुरतोदं शमयन वष्मधुर्यगतिरीडितवेणः॥१६॥ व्रजति तेन वयं सविलासवीक्षणापितमनोभववेगाः। विदामः कजगति गमिता न करमलेन कवरं वसनं कचिदागणयन् मणिधरः दयितगन्धतुलस्याः। गा मालया प्रणयिनोऽनुचरस्य कदांसे यत्र ॥१८॥ प्रक्षिपन् भुजमगायत 🐇 क्रणितवेणुरववश्चितचित्ताः कृष्णगृहिण्यः। कृष्णमन्वसत गुणगणाणमनुगत्य हरिण्यो गोपिका विमुक्तगृहाशाः॥१९॥ इव कुन्ददामकृतकौतुकवेषो गोपगोधनवृतो यमुनायाम् । विजहार ॥ २०॥ नन्दसूनुरनघे नर्मदः प्रणयिनां वत्सी तव मलयजस्पर्शेन । मन्दवायुरुपवात्यनुकूलं मानयन् परिवद्यः ॥ २१ ॥ ये वन्दिनस्तम्पदेवगणा वाद्यगीतबलिभिः वृद्धैः। वत्सलो व्रजगवां यद्गन्नो वन्द्यमानचरणः पथि गीतवेणुरचुगेडितकीर्तिः॥ २२॥ कृत्स्नगोधनमुपोह्य दिनान्ते खुररजद्खुरितस्रक्। दशीनासुश्रयन् उत्सवं श्रमरुचापि देवकीजठरभूरुडुराजः॥ २३॥ दित्सयैति सुहृदाशिष एष वनमाली। मद्**विघू**र्णितलोचन ईवन्मानदः खसुहदां कनककुण्डललक्ष्म्या ॥ २४ ॥ मृदुगण्डं बदरपाण्डुवदनो मण्डयन् दिनान्ते। यामिनीपतिरिचैष यदुपतिर्द्विरदराजविहारो दिनतापम् ॥ २५॥ वजगवां उपयाति दुरन्तं मोचयन मुदितवकत्र श्रीशुक उवाच

पवं वजिस्त्रियो राजन् कृष्णलीला नु गायतीः। रेमिरेऽहःसु तिचित्तास्तन्मनस्का महोदयाः॥२६॥

( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! भगवान् श्रीकृष्णके गौओंको चरानेके लिये प्रतिदिन वनमें चले जानेपर उनके साथ गोपियोंका चित्त भी चला जाता था । उनका मन श्रीकृष्णका चिन्तन करता रहता और वे वाणीसे उनकी लीलाओंका गान करती रहतीं । इस प्रकार वे बड़ी कठिनाईसे अपना दिन वितातीं ॥ १ ॥

गोपियाँ आपसमें कहतीं—अरी सखी ! अपने प्रेमीजनों-को प्रेम वितरण करनेवाले और द्वेष करनेवालों तकको मोक्ष दे देनेवाले श्यामसुन्दर नटनागर जब अपने बायें कपोलको बायीं बाँहकी ओर लटका देते हैं और अपनी मीहें नचाते हुए बाँसुरीको अधरोंसे लगाते हैं तथा अपनी सुकुमार अंगुलियों हो उसके छेदोंपर फिराते हुए मधुर तान छेड़ते हैं, उस गम सिद्धपिनयाँ आकाशमें अपने पित सिद्धगणोंके साथ विमानीं र चढ़कर आ जाती हैं और उस तानको सुनकर अत्यन्त ही चिकत तथा विस्मित हो जाती हैं। पहले तो उन्हें अमें पितयोंके साथ रहनेपर भी चित्तकी यह दशा देखकर लग मालूम होती है; परंतु क्षणभरमें ही उनका चित्त प्रेमवार्त विध जाता है, वे विवश और अचेत हो जाती हैं। उन्हें ही

बातकी भी सुधि नहीं रहती कि उनकी नीवी खुल गयी है और उनके वस्त्र खिसक गये हैं ॥ २-३॥

अरी गोपियो ! तुम यह आश्चर्यकी बात सुनो ! ये नन्दनन्दन कितने सुन्दर हैं । जब वे हँसते हैं तब हास्यरेखाएँ हारका रूप धारण कर लेती हैं, शुभ्र मोती-सी चमकने लगती हैं । अरी वीर ! उनके वक्षःस्थलपर लहराते हुए हारमें हास्यकी किरणें चमकने लगती हैं। उनके वक्षः खलपर जो श्रीवत्सकी सुनहरी रेखा है, वह तो ऐसी जान पड़ती है, मानो स्याम मेघपर विजली ही स्थिररूपसे बैठ गयी है। वे जब दुखीजनों-को सुख देनेके लिये, विरहियोंके मृतक शरीरमें प्राणोंका संचार करनेके लिये बॉस्सी बजाते हैं, तब बजके झंड-के-झंड वैल, गौएँ और हरिन उनके पास ही दौड़ आते हैं। केवल आते ही नहीं, सखी ! दाँतोंसे चबाया हुआ घासका ग्रास उनके मुँहमें ज्यों-का-त्यों पड़ा रह जाता है, वे उसे न निगल पाते और न तो उगल ही पाते हैं। दोनों कान खड़े करके इस प्रकार स्थिरभावसे खड़े हो जाते हैं, मानो सो गये हैं या केवल भीतपर लिख़े हुए चित्र हैं। उनकी ऐसी दशा होना स्वाभाविक ही है, क्योंकि यह बाँसुरीकी तान उनके चित्तको चुरा लेती है ॥ ४-५ ॥

हे सिख ! जब वे नन्दके छाड़ छे छाछ अपने सिरपर मोरपंखका मुक्रट बाँघ लेते हैं, बुँघराली अलकोंमें फूलके गुच्छे खोंस लेते हैं, रंगीन धातुओंसे अपना अङ्ग-अङ्ग रँग लेते हैं और नये-नये पछवोंसे ऐसा वेष सजा छेते हैं, जैसे कोई बहुत बड़ा पहलवान हो और फिर बलरामजी तथा ग्वालवालों-के साथ बाँसुरीमें गौओंका नाम ले-लेकर उन्हें पुकारते हैं: उस समय प्यारी सखियो ! नदियोंकी गति भी एक जाती है। वे चाहती हैं कि वायु उड़ाकर हमारे प्रियतमके चरणोंकी धूलि हमारे पास पहुँचा दे और उसे पाकर हम निहाल हो जायँ, परंतु सिखयो ! वे भी हमारे-जैसी ही मन्द्रभागिनी हैं। जैसे नन्दनन्दन श्रीकृष्णका आलिङ्गन करते समय हमारी भुजाएँ काँप जाती हैं और जड़तारूप संचारीभावका उदय हो जानेसे हम अपने हायोंको हिला भी नहीं पातीं। वैसे ही वे भी प्रेमके कारण काँपने लगती हैं। दो-चार बार अपनी तरङ्गरूपा भुजाओंको कॉपते-कॉपते उठाती तो अवस्य हैं, परंतु फिर विवश होकर स्थिर हो जाती हैं। प्रेमावेशसे स्तम्भित हो जाती हैं ॥ ६-७ ॥

अरी वीर ! जैसे देवतालोग अनन्त और अचिन्त्य ऐभयोके स्वामी भगवान् नारायणकी दक्तियोंका गान करते हैं।

वैसे ही ग्वालबाल अनन्तसुन्दर नटनागर श्रीकृष्णकी लीलाओं-का गान करते रहते हैं। वे अचिन्त्य ऐश्वर्य-सम्पन्न श्रीकृष्ण जब वृन्दावनमें विहार करते रहते हैं और वाँसुरी वजाकर गिरिराज गोवर्धनकी तराईमें चरती हुई गौओंको नाम ले-लेकर पुकारते हैं, उस समय वनके वृक्ष और लताएँ फूल और फलोंसे लद जाती हैं, उनके भारसे डालियाँ झककर धरती छूने लगती हैं, मानो प्रणाम कर रही हों, वे वृक्ष और लताएँ अपने भीतर भगवान विष्णुकी अभिन्यक्ति स्चित करती हुई-सी प्रेमसे फूल उठती हैं, उनका रोम-रोम खिल जाता है और सब-की-सब मधुधाराएँ उँड्वेलने लगती हैं ॥ ८-९॥

अरी सखी ! जितनी भी वस्तुएँ संसारमें या उसके बाहर देखनेयोग्य हैं, उनमें सबसे सुन्दर, सबसे मधुर, सबके शिरोमणि हैं—ये हमारे मनमोहन । उनके साँवले ललाटपर केसरकी खौर कितनी फबती है-बस, देखती ही जाओ ! गलेमें घुटनोंतक लटकती हुई वनमाला, उसमें पिरोयी हुई तुलसीकी दिव्य गन्ध और मधुर-मधुसे मतवाले होकर झुंड-के-द्धंड भौरे बड़े मनोहर एवं उच खरसे गुंजार करते रहते हैं। हमारे नटनागर स्यामसुन्दर भौरोंकी उस गुनगुनाहटका आदर करते हैं और उन्हींके स्वर-में-स्वर मिलाकर अपनी बाँसरी फुँकने लगते हैं । उस समय सिल ! उस मुनिजनमोहन संगीतको सुनकर सरोवरमें रहनेवाले सारस-इंस आदि पक्षियों-का भी चित्त उनके हायसे निकल जाता है, छिन जाता है 1 वे विवश होकर प्यारे श्यामसुन्दरके पास आ बैठते हैं तथा आँखें मूँदः चुपचापः चित्त एकाग्र करके उनकी आराधना करने लगते हैं--मानो कोई विहङ्गमन्नत्तिके रितक परमहंस ही हों, भला कहो तो यह कितने आश्चर्यकी बात है ! ॥१०-११॥

अरी वजदेवियो ! हमारे श्यामसुन्दर जब पुष्पोंके कुण्डल बनाकर अपने कानोंमें धारण कर लेते हैं और बलरामजीके साथ गिरिराजके शिखरोंपर खड़े होकर सारे जगत्को हर्षित करते हुए बाँसुरी बजाने लगते हैं—बाँसुरी क्या बजाते हैं, आनन्दमें भरकर उसकी ध्वनिके द्वारा सारे विश्वका आलिङ्गन करने लगते हैं—उस समय श्याम मेघ बाँसुरीकी तानके साथ मन्द-मन्द गरजने लगता है । उसके चित्तमें इस बातकी शङ्का बनी रहती है कि कहीं में जोरसे गर्जना कर उहूँ और वह कहीं वाँसुरीकी तानके विपरीत पड़ जाय, उसमें वेसुरापन ले आये, तो मुझसे महात्मा श्रीकृष्णका अपराध हो जायगा । सन्ती ! वह इतना ही नहीं करता; वह जब देखता है कि हमारे एखा घनश्यामको घाम लग रहा है, तब वह उनके

ऊपर आकर छाया कर लेता है, उनका छत्र बन जाता है। अरी वीर! वह तो प्रसन्न होकर बड़े प्रेमसे उनके ऊपर अपना जीवन ही निछावर कर देता है—नन्ही-नन्ही फुहियोंके रूपमें ऐसा बरसने लगता है, मानो दिच्य पुष्पोंकी वर्षा कर रहा हो। कभी-कभी बादलोंकी ओटमें छिपकर देवतालोग भी पुष्पवर्षा कर जाया करते हैं॥ १२-१३॥

सतीशिरोमणि यशोदाजी ! तुम्हारे सुन्दर कुँवर ग्वालवालोंके साय खेल खेलनेमें बड़े निपुण हैं। रानीजी ! तुम्हारे लाड़ले
लाल सबके प्यारे तो हैं ही, चतुर भी बहुत हैं। देखो, उन्होंने
बाँसुरी बजाना किसीसे सीखा नहीं। अपने ही अनेकों प्रकारकी राग-रागिनियाँ उन्होंने निकाल लीं। जब वे अपने विम्बाफल-सहश लाल-लाल अधरोंपर बाँसुरी रखकर ऋषम, निषाद
आदि स्वरोंकी अनेक जातियाँ बजाने लगते हैं, उस समय
बंशीकी परम मोहिनी और नयी तान सुनकर ब्रह्मा, शङ्कर
और इन्द्र आदि बड़े-बड़े देवता भी—जो सर्वश्च हैं- उसे
नहीं पहचान पाते। वे इतने मोहित हो जाते हैं कि उनका चित्त
तो उनके रोकनेपर भी उनके हाथसे निकलकर वंशीध्विनमें
तल्जीन हो ही जाता है, सिर भी झुक जाता है, और वे
अपनी सुध-बुध खोकर उसीमें तन्मय हो जाते हैं ॥१४-१५॥

अरी वीर ! उनके चरणकमलोंमें ध्वजा, वज्र, कमल, अङ्कुश आदिके विचित्र और सुन्दर-सुन्दर चिह्न हैं। जब वज्रभूमि गौओंके खुरसे खुद जाती है, तब वे अपने सुकुमार चरणोंसे उसकी पीड़ा मिटाते हुए गजराजके समान मन्दगति-से आते हैं और बाँसुरी भी बजाते रहते हैं। उनकी वह वंशीध्विन, उनकी वह चाल और उनकी वह विलासभरी चितवन हमारे हृदयमें प्रेमका, मिलनकी आकाङ्क्षाका आवेग बढ़ा देती है। हम उस समय इतनी मुग्ध, इतनी मोहित हो जाती हैं कि हिल-डोलतक नहीं सकतीं, मानो हम जड मुक्ष हों! हमें तो इस बातका भी पता नहीं चलता कि हमारा जूड़ा खुल गया है या बँधा है, हमारे शरीरपरका वस्न उतर गया है या है ॥ १६-१७॥

अरी वीर ! उनके गलेमें मणियोंकी माला बहुत ही मली मालम होती है । तुलसीकी मधुर गन्ध उन्हें बहुत प्यारी है । इसीसे तुलसीकी मालाको तो वे कभी छोड़ते ही नहीं, सदा धारण किये रहते हैं । जब वे स्यामसुन्दर उस मणियोंकी मालासे गौओंकी गिनती करते-करते किसी प्रेमी सखाके गलेमें बाँह डाल देते हैं और भाव बता-बताकर बाँसुरी बजाते हुए गाने लगते हैं, उस समय बजती हुई उः बाँसुरीके मधुर स्वरसे मोहित होकर कृष्णसार मृगोंकी पं हरिनियाँ भी अपना चित्त उनके चरणोंपर निछावर कर दें? हैं और जैसे हम गोपियाँ अपने घर-ग्रहस्थीकी आशा-अभिदार छोड़कर गुणसागर नागर नन्दनन्दनको धेरे रहती हैं, कें ही वे भी उनके पास दौड़ आती हैं और वहीं एकछ देखती हुई खड़ी रह जाती हैं, लौटनेका नाम मं नहीं लेतीं ॥ १८-१९॥

नन्दरानी यशोदाजी ! वास्तवमें तुम बड़ी पुण्यवती हो। तभी तो तुम्हें ऐसे पुत्र मिले हैं। तुम्हारे वे लाइले लाह वह प्रेमी हैं, उनका चित्त बड़ा कोमल है। वे प्रेमी सलाओं तरह-तरहसे हास-परिहासके द्वारा सुख पहुँचाते हैं। कुन्दकलीका हार पहनकर जब वे अपनेको विचित्र वेभें स्व लेते हैं और ग्वाल-बाल तथा गौओं के साथ यमुनाजीके तरण खेलने लगते हैं, उस समय मलयज चन्दनके समान शीतत और सुगन्धित स्पर्शसे मन्द-मन्द अनुकूल बहकर बणु तुम्हारे लालकी सेवा करती है और गन्धर्व आदि उपदेवत बंदीजनों के समान गा-बजाकर उन्हें संतुष्ट करते हैं तथा अनेकों प्रकारकी भेंटें देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी हैं। अनेकों प्रकारकी भेंटें देते हुए सब ओरसे घेरकर उनकी हैं करते हैं।

अरी सखी! श्यामसुन्दर व्रजकी गौओंसे वहा प्रेम करते हैं। इसीलिये तो उन्होंने गोवर्घन धरण किया था। अब वे सब गौओंको लौटाकर आते ही होंगे। देखी सायंकाल हो चला है। तब इतनी देर क्यों होती है। एवी! रास्तेमें बड़े-बड़े बहा आदि वयोवृद्ध और शहर आदि शनर उनके चरणोंकी वन्दना जो करने लगते हैं। अय गौओं पीछे-पीछे बाँसुरी बजाते हुए वे आते ही होंगे। व्याल-गा उनकी कीर्तिका गान कर रहे होंगे। देखों ने, यह क्या और हें हैं। गौओंके खुरोंसे उड़-उड़कर बहुत-सी धूल बनमालान पड़ गयी है। वे दिनभर जंगलोंमें यूमते-चूमते यक गये हैं। फिर भी अपनी इस शोभासे हमारी आँखोंको कितना गुल कितना आनन्द दे रहे हैं। देखों, ये यशोदाकी कोखरे प्रस्ट हुए सबको आह्वादित करनेवाले चन्द्रमा हम प्रेमी जनों हैं। मलाईके लिये, हमारी आशा-अभिलापाओंको पूर्ण करने हैं हैं। इसारे पास चले आ रहे हैं ॥ २२-२३॥

सखी ! देखों कैसा सौन्दर्य है ! मदभरी आँखें कुछ नहीं हुई हैं । कुछ-कुछ टलाई लिये हुए कैसी भली जान पहली हैं। गलेमें वनमाला लहरा रही है। सोनेके कुण्डलींकी कान्ति-से वे अपने कोमल कपोलींको अलङ्कृत कर रहे हैं। इसीसे मुँहपर अभपके बेरके समान कुछ पीलापन जान पड़ता है। और रोम-रोमसे, विशेष करके मुखकमलसे प्रसन्नता फूटी पड़ती है। देखो, अब वे अपने सखा ग्वालबालोंका सम्मान करके उन्हें बिदा कर रहे हैं। देखी देखी सखी ! वज-विभूषण श्रीकृष्ण गजराजके समान मदभरी चालसे इस संध्या-वेलामें हमारी ओर आ रहे हैं। अब ब्रजमें रहनेवाली गौओंका, हमलोगोंका दिनभरका असह्य विरह-ताप मिटानेके

लिये उदित होनेवाले चन्द्रमाकी भाँति ये हमारे प्यारे व्याम-सुन्दर समीप चले आ रहे हैं ॥ २४-२५॥

श्रीगुफदेवजी फहते हैं--परीक्षित् ! बङ्भागिनी गोपियों-का मन श्रीकृष्णमें ही लगा रहता था। वे श्रीकृष्णमय हो गयी यीं । जब भगवान् श्रीकृष्ण दिनमें गौओंको चरानेके लिये वनमें चले जाते, तब वे उन्हींका चिन्तन करती रहतीं और अपनी-अपनी सिखयोंके साथ अलग-अलग उन्हीं-की छीछाओंका गान करके उसीमें रम जातीं। इस प्रकार उनके दिन बीत जाते ॥ २६॥

# शेषशायी भगवान् विष्णुका ध्यान

मृणालगौरायतशेषभोगपर्यङ्क पुरुषं एक शयानम् । फणातपत्रायुतमूर्घरत्नद्यभिर्हतध्वान्तयुगान्ततीये 11 8 11 प्रेक्षां क्षिपन्तं . हरितोपलादेः संध्याअनीवेष्वष्यसमूर्धः । रत्नोदधारौषधिस्रौमनस्यवनस्रजो वेणुभुजाङ्चिपाङ्घेः॥ २॥ आयामतो विस्तरतः लोकत्रयसंत्रहेण। खमानदेवेन विचित्रदिव्याभरणांशुकानां कृतश्रियापाश्रितवेषदेहम् ॥ ६ ॥ विविक्तमार्गैरभ्यर्चतां पुंसां खकामाय -कामदुघाङ्चिपद्मम्। प्रदर्शय**न्तं** नखेन्दुमयूखभिन्नाङ्गुलिचारुएत्रम् ॥ ४ ॥ क्रपया लोकार्तिहरस्मिते**न** मुखेन परिस्फुरत्कुण्डलमण्डितेन । शोणायितेनाधरविम्यभासा प्रत्यहं यस्तं सुनसेन सुभवा॥ ५॥ कदम्विकञ्जलक्षिपशङ्गवाससा खलंकृतं मेखलया नितम्बे। हारेण चानन्तधनेन वत्स श्रीवत्सवक्षःस्थलबङ्घभेन ॥ ६ ॥ परार्ध्यकेयुरमणिप्रवेकपर्यस्तदोईण्डसहस्रशाखम् भुवनाङ्घिपेन्द्रमहीन्द्रभोगैरिचवीतवल्यम् अन्यक्तमूलं भगवन्महीघ्रमहीन्द्रबन्धुं सलिलोपगृदम्। चराचरौको किरीटसाहस्रहिरण्यश्रङ्गमाविर्भवत्कौस्तुमरक्षगर्भम् 11 6 11 निवीतमास्रायमधुवतश्रिया खकीर्तिमय्या वनमालया हरिस्। परिक्रमत्प्राधनिकेर्डुरासदम्॥ ९ ॥ स्येंन्दुवाय्वग्न्यगमं त्रिधामभिः ( श्रीमद्भागवत ३ । ८ । २३--३१ )

( अनुवादक---स्वामीजी भीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

उस प्रलयकालीन जलमें शेषजीके कमलनालसदश गौर और विशाल विग्रहकी शय्यापर पुरुपोत्तम भगवान् अकेले ही लेटे हुए हैं। शेपजीके दस हजार फण छत्रके समान फैले हुए हैं। उनके मस्तकोंपर किरीट शोभायमान हैं, उनमें जो मणियाँ जड़ी हुई हैं, उनकी कान्तिसे चारी ओरका अन्धकार दूर हो गया है ॥ १ ॥ वे अपने स्याम शरीरकी आभासे मरकतमणिके पर्वतकी शोभाको लिजत कर रहे हैं। उनकी कमराक पीतपट पर्वतके प्रान्त देशमें छाये हुए सायंकाळ

पीले-पीले चमकीले मेघोंकी आभाको मिलन कर रहा है। सिरपर सशोभित सवर्णमकट सवर्णमय शिखरोंका मान मर्दन कर रहा है। उनकी बनमाला पर्वतके रका जलप्रपाता ओषधि और पुष्पींकी शोभाको परास्त कर रही है तथा उनके मुजदण्ड वेणदण्डका और चरण वक्षांका तिरस्कार करते हैं ॥ २ ॥ उनका वह श्रीविग्रह अपने परिमाणसे लंबाई-चौड़ाईमें त्रिलोकी-का संग्रह किये हुए हैं। वह अपनी शोभारे विनित्र एवं दिच्य वस्त्राभणगोंकी शोभाको सुशोभित करनेवाला होनेपर भी पीताम्बर आदि अपनी वेष-भूषांचे प्रसिन्नत है ॥ ३ ॥ अपनी-अपनी अभिलापाकी पूर्तिके लिये मिन्न-मिन्न मार्गोसे पूजा करनेवाले अक्तजनींको कुपापूर्वक अपने भक्तवाञ्छा-कल्पतक चरणकमलॉका दर्शन दे रहे हैं, जिनके सुन्दर अंगलिदल नखचन्द्रकी चन्द्रिकासे अलग-अलग स्पष्ट चमकते रहते हैं ॥ ४ ॥ सुन्दर नासिका, अनुग्रहवर्षी भौहें, कानोंमें क्षिलीमलाते हुए कुण्हलोंकी शोभा, बिम्बाफलके समान लाल-लाल अधरोंकी कान्ति एवं लोकार्तिहारी मुसकानसे युक्त मुखारविन्द्रके द्वारा वे अपने उपासकोंका सम्मान—अभिनन्दन कर रहे हैं ॥ ५ ॥ वत्स ! उनके नितम्बदेशमें कदम्बक्रसम-

की केसरके समान पीतवस्त्र और सुवर्णमयी सेवल हुने है तथा वक्षास्थलमें अमृत्य हार और सनहरी रेजावाहे हं वत्सिचहुकी अपूर्व शोभा हो रही है॥ ६॥ वे अवहर चन्दनवृक्षके समान हैं। महामूल्य केयुर और उत्तमज्ज् मणियोंसे सुशोभित उनके विशाल भुजदण्ड ही मानो उ की सहस्रों शाखाएँ हैं और चन्दनके वृक्षोंमें के गहेरों साँप लिपटे रहते हैं। उसी प्रकार उनके कंघींको होती फर्णोने छपेट रक्खा है।। ७ ॥ वे नागराज अनन्तरे वर् श्रीनारायण ऐसे जान पहते हैं। मानो कोई जलसे शिहा पर्वतराज ही हों। पर्वतपर जैसे अनेकों जीव रहते हैं। उर्द प्रकार वे सम्पूर्ण चराचरके आश्रय हैं; शेषजीके फ्यॉपर है सहस्रों मुक्टं हैं, वे ही मानो उस पर्वतके सुवर्णमण्डत विक हैं तथा वक्षःस्थलमें विराजमान कौस्तुभमणि उसके की प्रकट हुआ रत है ॥ ८ ॥ प्रभुके गलेमें वेदरूप भीत गुआयमान अपनी कीर्तिमयी वनमाल विराज रही है। ह चन्द्रः वायु और अग्नि आदि देवताओंकी भी आपतक पहुँ नहीं है तथा त्रिमुक्तमें बेरोक-टोक विचरण करने सुदर्शनचकादि आयुध भी प्रमुके आसपात ही पूमते ए हैं, उनके लिये भी आप अत्यन्त दुर्लभ हैं ॥ ९ ॥

#### भगवान् विष्णुका ध्यान

राङ्ख्यकगदाघरम् ॥ १ पद्मगर्भारुणेक्षणम् । नीलीत्पलदलस्यामं प्रसन्नवद्**नाम्भो**जं । श्रीवत्सवक्षसं भ्राजत्कौस्तुभामुक्तकन्घरम् ॥ २ लसत्पङ्कजिक्षकपीतकौशेयवाससम् वनमालया । परार्घ्यहारवलयिकरीटाङ्गदनुपुरम् परीतं मत्तद्विरेफकलया मनोनयनवर्धनम् ॥ ४ हृदयाम्भोजविष्टरम् । दर्शनीयतमं शान्तं काञ्चीगुणोलसच्छोणि शश्वत्सर्वलोकनमस्कृतम् । सन्तं वयसि कैशोरे भृत्यानुम्हकातरम् ॥ ५ अपीच्यदर्शनं पुण्यक्लोकयशस्करम् । ध्यायेद्देवं समग्राङ्गं यावन्न च्यवते प्रतः॥ ६ कीतन्यतीर्थयशसं स्थितं वजन्तमासीनं शयानं वा गुहाशयम् । प्रेक्षणीयेहितं च्यायेच्छुन्द्रप्रावेन सर्वावयवसंस्थितम् । विलक्ष्यैकत्र संयुज्याद् भगवतो मुनिः॥ ८ तस्मिल्रुधपद

संचिन्तयेङ्गगवतश्चरणारिवन्दं वज्ञाङ्कराच्चजसरोग्ग्हलाञ्चनाख्यम् । उत्तुङ्गरक्तविलसम्बन्धकवालज्योत्स्नाभिराहतमहद्धृद्यान्यकारम् ॥०,॥ यञ्जीचिनःस्तर्परस्यवरोदकेन तीर्येन मुख्येधिकृतेन शावः शिवोऽभृत् । ध्यातुर्भनःशमलशैलिनस्यवज्ञं ध्यायेचिरं भगवतश्चरणारिवन्दम् ॥१०॥ ध्यातुर्भनःशमलशैलिनस्यवज्ञं ध्यायेचिरं भगवतश्चरणारिवन्दम् ॥१०॥ जानुद्वयं जलजलोचनया जनन्या लक्ष्म्याबिलस्य सुरवन्दितया विधातुः । कर्वोर्तिधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरमनस्य कुर्यात् ॥११॥ कर्वोर्तिधाय करपल्लवरोचिषा यत् संलालितं हृदि विभोरमनस्य कुर्यात् ॥११॥

सुपर्णसुजयोरिघशोभमानावोजोनिघी अंतसिकाकुसुमावभासौ । व्यालिस्विपीतवरवासिस वर्तमानकाञ्चीकलापपरिरिम्म नितम्बिषम्बम् ॥१२॥ भुवनकोश्रगुहोदरस्थं यज्ञात्मयोनिधिषणाखिललोकपद्मम्। न्यृढं हरिन्मणिवृषस्तनयोरमुष्य ध्यायेद् द्वयं विश्वदहारमयुखगौरम् ॥१३॥ वक्षोऽधिवासमृष्यस्य महाविभूतेः पुंसां मनोनयननिर्वृतिमाद्धानम्। कण्ठं च कौस्तुभ्रमणेरधिभूषणार्थं कुर्यान्मनस्यखिळलोकनमस्कृतस्य ॥१४॥ वाहंश्च मन्दरगिरेः परिवर्तनेन निर्णिक्तबाहुवलयानधिलोकपालान्। संचिन्तयेदृश्यातारमसहातेजः शङ्खं च तत्करसरोहहराजद्दंसम् ॥१५॥ क्रौयोदकीं भगवतो दियतां सारेत दिग्धामरातिभदशोणितकदीमेन। मालां मञ्जनतवरूथिगरोपञ्चष्टां चैत्यस्य तत्त्वममलं मिणमस्य कण्डे ॥१६॥ भत्यानक्रिम्पत्रियेह गृहीतसूर्तेः संचिन्तयेद्भगवतो वदनार्विन्दम्। यद्विस्फुरन्मकरकुण्डलवल्गितेन विद्योतितामलकपोलमुदारनासम् ॥१७॥ यच्छीनिकेतमलिभिः परिसेन्यमानं भृत्या स्वया क्रिटलकुन्तलबुन्दजुष्टम्। मीनद्वयाश्रयमधिक्षिपद्ब्जनेत्रं घ्यायेन्मनोमयमतन्द्रित **कृपयातिघोरतापत्रयोपशमनाय** तस्यावलोकमधिकं निस्ट्रप्रभक्षणोः। क्लिग्धस्मितानुगुणितं विषुलमसादं ध्यायेचिरं विषुलभावनया गुहायाम् ॥१९॥ हरेरवनताखिललोकतीब्रशोकाश्चसागरविशोषणमृत्युदारम् । सम्मोहनाय रिवतं निजमाययास्य भ्रूमण्डलं मुनिकृते मकरच्वजस्य ॥२०॥ प्रहसितं बहुलाघरोष्टभासारुणायिततनुद्विजकुन्दपङक्ति। ध्यानायनं ध्यायेत्स्वदेहकुहरेऽवसितस्य विष्णोर्भक्त्याऽऽर्द्रयापितमना न पृथिद्दिक्षेत्॥२१॥

( श्रीमद्भागवत ३ । २८ । १३—-३३ )

( अनुवादक---स्वामीजी श्रीभखण्डानन्दजी सरस्वती )

भगवान्का मुखकमल आनन्दसे प्रफुछ है, नेत्र कमल-कोशके समान रतनारे हैं, शरीर नीलकमलदलके समान श्याम है; हाथोंमें शहु, चक और गदा (पद्म) धारण किये हैं ॥ १ ॥ कमलकी केसरके समान पीला रेशमी वस्त्र लहरा रहा है, वक्षःशलमें श्रीवल्सचिछ है और गलेमें कौस्तुभमणि झिल-मिला रही है ॥ २ ॥ वनमाला चरणोंतक लटकी हुई है, जिसके चारों ओर भ्रमर सुगन्धसे मतवाले होकर मधुर गुंजार कर रहे हैं; अङ्ग-प्रत्यङ्गमें महामृत्य हार, कङ्कण, किरीट, भुजवन्ध और नृपुर आदि आभृषण विराजमान हैं ॥ ६ ॥ कमरमें करधनीकी लिइयाँ उसकी शोमा वढ़ा रही हैं; मक्तोके हृदयकमल ही उनके आसन हैं, उनका दर्शनीय श्यामसुन्दर स्वरूप अत्यन्त शान्त एवं मन और नयनोंको आनन्दित करनेवाला है ॥ ४ ॥ उनकी अति सुन्दर किशोर अवस्था है, वे मक्तींपर कृपा करनेके लिये आतुर हो रहे हैं। बड़ी मनोहर झाँकी है । मगवान् सदा सम्पूर्ण लोकोंसे विन्दत हैं ॥ ५ ॥ उनका पितृत यश परम कीर्तनीय है और वे राजा बिल आदि परम यशिक्षयोंके भी यशको बढ़ानेवाले हैं। इस प्रकार श्रीनारायणदेवका सम्पूर्ण अङ्गोंके सिहत तवतक ध्यान करे, जबतक चित्त वहाँसे हटे नहीं ॥ ६ ॥ मगवान्की लीलाएँ बड़ी दर्शनीय हैं; अतः अपनी दिचके अनुसार खड़े हुए, चलते हुए, बैठे हुए, पौढ़े हुए अथवा अन्तर्यामीरूपमें स्थित हुए उनके स्वरूपका विश्वद्ध भावयुक्त चित्तन करे ॥ ७ ॥ इस प्रकार योगी जब यह अच्छी तरह देख ले कि भगविद्वग्रहमें चित्तकी स्थित हो गयी, तब वह उनके समस्त अङ्गोंमें लगे हुए चित्तको विशेष रूपसे एक-एक अङ्गमें लगावे॥ ८ ॥

भगवान्के चरणकमलोंका व्यान करना चाहिये। वे वक्र, अङ्कुरा, ध्वला और कमलके मङ्गलमय चिह्नोंसे युक्त हैं तथा अपने उमरे हुए लाल-लाल शोभामय नलचन्द्र-मण्डलकी चिन्द्रकासे ध्यान करनेवालोंके हृदयके अञ्चानरूप घोर अन्धकारको दूर कर देते हैं ॥ ९ ॥ इन्हींकी घोवनसे नदियोंमें शेष्ठ श्रीमङ्गाजी प्रकट हुई थीं, जिनके पितृत्र जलकी मस्तकपर धारण करनेके कारण स्वयं मङ्गलरूप श्रीमहादेवजी और भी अधिक मङ्गलस्य हो गये। ये अपना ध्यान करनेवालोंके पापल्य पर्वतोंपर छोड़े हुए इन्द्रके वज्रके समान हैं। भगवान्के इन चरणकमलीका चिरकालतक चिन्तन करें।। १०॥

भवभयहारी अजन्मा श्रीहरिकी दोनों पिंडिखियों एवं प्रानीका ध्यान करे, जिनको विश्वविधाता ब्रह्माजीकी । सुरविन्दता कमललोचना लक्ष्मीजी अपनी जाँघोंपर कर अपने कान्तिमान् कर-किसलयोंकी कान्तिसे लाइ ती रहती हैं ॥ ११ ॥ भगवानकी जाँघोंका घ्यान करे, अलसीके पूलके समान नीलवर्ण और बलकी निधि हैं तथा गरुइजीकी पीटपर शोभायमान हैं । भगवानके नितम्बिन्यका ध्यान करे, जो एड़ीतक लटके हुए पीताम्बरसे ढका हुआ है और उस पीताम्बरके ऊपर पहनी हुई सुवर्णमयी कर्धनीकी लड़ियोंको आलिङ्गन कर रहा है ॥१२॥

सम्पूर्ण लोकोंके आश्रयस्थान भगवान्के उदरदेशमें स्थित नामिसरोवरका ध्यान करे; इसीमेंसे ब्रह्माजीका आधारभूत सर्वलोकमय कमल प्रकट हुआ है। फिर प्रमुक्ते श्रेष्ठ भरकत-मणिसदृश दोनों स्तनोंका चिन्तन करे, जो वक्षास्थलपर पढ़े हुए ग्रुम्न हारोंकी किरणोंसे गौरवर्ण जान पड़ते हैं॥ १३॥ इसके पश्चात् पुरुषोत्तम भगवान्के वक्षास्थलका ध्यान करे, जो महालक्ष्मीका निवासस्थान और लोगोंके मन एवं नेत्रोंको आनन्द देनेवाला है। फिर सम्पूर्ण लोकोंके वन्दनीय भगवान्के गलेका चिन्तन करे, जो मानो कौस्तुभमणिको भी सुशोभित करनेकं लिये ही उसे धारण करता है॥ १४॥

समस्त लोकपालोंकी आश्रयभूता भगवान्की चारों मुजाओं-का ध्यान करे, जिनमें धारण किये हुए कङ्कणादि आभूषण समुद्रमन्थनके समय मन्दराचलकी रगइसे और भी उजले हो गये हैं। इसी प्रकार जिसके तेजको सहन नहीं कि जा सकता, उस सहस्र धारींवाले सुदर्शननकका हा उनके कर-कमलमें राजहंसके समान विराजमान शहु चिन्तन करे ॥ १५॥ फिर विपक्षी वीरोंके किस्से हा हुई प्रभुकी प्यारी कीमोदकी गदाका, भौरींके हाई गुंजायमान वनमालाका और उनके कण्टमें सुशोमित सन् जीवोंके निर्मलतन्त्वरूप कीस्तुभमणिका ध्यान करेश॥ १६।

मक्तींपर कृपा करनेके लिये ही यहाँ साकार रूप धार करनेवाले श्रीहरिके मुखकमलका ध्यान करे, जो छुन नासिकासे सुशोभित है और शिलामिलाते हुए मकाहः कुण्डलोंके हिलनेसे अतिशय प्रकाशमान खच्छ कपेटें। कारण बंडा ही मनोहर जान पड़ता है ॥ १७ ॥ कार्ं काली घुँघराली अलकावलीरे मण्डित भगवान्का मुलमण्ड अपनी छिबके द्वारा भ्रमरोंसे सेवित कमलकीशका में तिरस्कार कर रहा है और उनके कमलसहश विशाल एं चञ्चल नेत्र उस कमलकोशपर उछलते हुए मछिलींके जोड़ेकी शोभाको मात कर रहे हैं । उन्नत भूस्तालींके स्वाभित भगवान्के ऐसे मनोहर मुखारविन्दकी मनमें भारत करके आलस्यरहित हो उसीका ध्यान करे ॥ १८ ॥

द्भदयगुहामें चिरकालतक भक्तिभावसे भगवात्के नेतीरी चितवनका ध्यान करना चाहिये—जो कृपासे और प्रेमगौ मुसकानसे क्षण-क्षण अधिकाधिक बढ़ती रहती है। विपृत प्रसादकी वर्षा करती रहती है और भक्तजनोंके अत्यन्त गी तीनों तापींको शान्त करनेके लिये ही प्रकट हुई है॥ १९॥ श्रीहरिका हास्य प्रणतजनोंके तीव-से-तीव शोकके अशुगाती मुखा देता है और अत्यन्त उदार है। मुनियोंके हितके निर् कामदेवको मोहित करनेके छिये ही अपनी मापाउँ शी(ित अपने भूमण्डलको बनाया है—उनका ध्यान करना चाहि ॥ २० ॥ अत्यन्त प्रेमार्द्रभावसे अपने हृदयमें विगजनात श्रीहरिके खिलखिलाकर हँसनेका ध्यान करे। जो वल्डा ध्यानके ही योग्य है तथा जिसमें जपर और नीचेकं रांतें होठोंकी अत्यधिक अरुण कान्तिके कारण उनके गुन्दकरी समान ग्रुप्त छोटे-छोटे दाँतींपर लालमा-मी प्रतीत होने हर्ज है । इस प्रकार ध्यानमें तन्मय होकर उनके विवा हिंही अन्य पदार्थको देखनेकी इच्छा न करे॥ २१॥

<sup>्</sup>र आत्मानमस्य जगतो निर्रुपमगुणामकम् । विभित्तं कौरतुममणि स्वरूपं भगवान् दरिः ॥' अर्थात् इस अगतकी निर्रुप, निर्गुण, निर्मुष तथा स्वरूपभूत आत्माको कौरतुममणिके रूपमें धगवान् धारण वतते हैं।

## भगवान् श्रीरामका

#### लोमश उवाच

सर्वकामसमृद्धिदम् ॥ रम्ये चित्रमण्डपशोभिते । ध्यायेत् कल्पतरोर्मूले अयोध्यानगरे । सिंहासनं चित्तहरं कान्त्या तामिस्रनाशनम्॥ महामरकतखर्णनीलरत्नादिशोभितम् देवेन्द्रपूजितम्॥ रघुराजं मनोहरम् । दूर्वाद् छ इयामततुं देवं समासीनं तत्रोपरि पूर्णशीतांशुकान्तिधिकारिविक्रणम् । अष्टमीचन्द्रशकलसममालाधिधारिणम् राकायां किरीटमणिरञ्जितम् । मकराकारसौन्दर्यकुण्डलाभ्यां विराजितम्॥ नीलकुन्तलशोभाढ्यं । तारापतिकराकारद्विजराजिसुरोभितम् विद्रुमप्रभसत्कान्तिरदच्छद्विराजितम् जपापुष्पाभया मध्य्या जिह्नया शोभिताननम् । यस्यां वसन्ति निगमा ऋगाद्याः शास्त्रसंयुताः ॥ समलंकतम्। सिंहबदुचकौ स्कन्धौ मांसलौ विभ्रतं वरम्॥ कम्बुकान्तिधरग्रीवाशोभया दीर्घाङ्गौ केय्रकटकाङ्कितौ । मुद्रिकाहारिशोमाभिर्भूषितौ जानुलभ्विनौ ॥ वक्षो द्यानं विपुछं छक्ष्मीवासेन शोभितम्। श्रीवत्सादिविचित्राङ्करिङ्कतं सुमनोहरम् ॥ महोदरं महानामि शुभकस्या विराजितम् । काञ्च्या वै मणिमय्या च विरोषेण श्रियान्वितम् ॥ ऊहम्यां विमलाभ्यां च जानुभ्यां शोमितं श्रिया । चरणाभ्यां वज्ररेखायवाङ्करासुरेखया ॥ युताभ्यां योगिध्येयाभ्यां कोमलाभ्यां विराजितम् । ध्यात्वा स्मृत्वा च संसारसागरं त्वं तरिष्यसि ॥ चन्दनादिभिरिच्छया । प्राप्नोति परमामृद्धिमैहिकामुध्मिकी पूजयेन्नित्यं रामस्य ध्यानमुत्तमम्। तत् ते कथितमेतद् वै संसारजलिंघ तर॥ त्वया पृष्टं महाराज

( पद्मपुराण पातालखण्ड ३५। ५६-७० )

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजो शास्त्री 'राम' )

महर्पि लोमरा आरण्यक मुनिसे कहते हैं-र्मणीय अयोध्या-नगरी परम चित्र-विचित्र मण्डपोंसे शोमा पा रही है। उसके भीतर एक कल्पवृक्ष है। जिसके मूलभागमें परम मनोहर सिंहासन विराजमान है। वह सिंहासन बहुमूल्य मरकतमिण, सुवर्ण तथा नीलमिण आदिसे सुशोमित है और अपनी कान्तिसे गहन अन्धकारका नाश कर रहा है। वह सय प्रकारकी मनोऽभिलपित समृद्धियोंको देनेवाला है। उसके जगर भक्तींका मन मोहनेवाले श्रीरघुनाथजी वैठे हुए हैं। उनका दिन्य विग्रह दूर्वादलके समान स्याम है, जो देवराज इन्द्रके द्वारा पूजित होता है । भगवान्का सुन्दर मुख अपनी द्योगासे पौर्णमाधीके पूर्ण चन्द्रकी कमनीय कान्तिको भी तिरस्कृत कर रहा है। उनका तेजस्वी ललाट अप्टमीके अर्घचन्द्रकी सुपमा धारण करता है। मस्तकपर काले-काले बुँघराजे वेदा शोभा पा रहे हैं । मुकुटकी मणियोंसे उनका मुखमण्डल उद्भानित हो रहा है। कानोंमें पहने हुए मकराकार कुण्डल

अपने सौन्दर्यसे भगवान्की शोभा बढ़ा रहे हैं। मूँगेके समान सुन्दर कान्ति धारण करनेवाले लाल-लाल ओठ बड़े मनोहर जान पड़ते हैं। चन्द्रमाकी किरणोंसे होड़ लगानेवाली दन्तपङ्क्तियों तथा जवाकुसुमके समान रंगवाली जिह्नाके कारण उनके श्रीमुखका सौन्दर्य और भी बढ गया है। शंखके आकारवाला कमनीय कण्ठः जिसमें ऋक आदि चारों वेद तथा सम्पूर्ण शास्त्र निवात करते हैं, उनके श्रीविग्रहको सुशोभित कर रहा है। श्रीरघुनायजी सिंहके समान ऊँचे और सुपुष्ट कंधेवाले हैं। वे केयूर एवं कड़ोंसे विभूषित विशाल मुजाएँ धारण किये हुए हैं। अंगूठीमें जड़े हुए हीरेकी शोभासे देदीप्यमान उनकी वे दोनों वाँहें घटनोंतक लम्बी हैं। विस्तृत वक्षःस्थल लक्ष्मीके निवाससे शोभा पा रहा है। श्रीवत्स आदि चिह्नोंसे अङ्कित होनेके कारण भगवान अत्यन्त मनोहर जान पड़ते हैं । महान् उदर, गहरी नाभि तया सुन्दर कटिभाग उनकी शोभा बढ़ाते हैं। रत्नोंकी बनी हुई करधनीके कारण श्रीअङ्गोंकी सुषमा बहुत बढ़ गयी है। निर्मल कर और सुन्दर घुटने भी सौन्दर्यवृद्धिमें सहायक हो रहे हैं। भगवान्के चरण, जिनका योगीगण ध्यान करते हैं। वड़े कोमल हैं। उनके तलवेमें वज्र, अङ्करा और यव आदिकी उत्तम रेखाएँ हैं। उन युगळ-चरणींसे श्रीरघुनायजीके विग्रहकी वड़ी शोभा हो रही है।

इस प्रकार ध्यान और स्मरण करके तुम संसारम तर जाओगे । जो मनुष्य प्रतिदिन चन्दन आदि सामी इच्छानुसार श्रीरामचन्द्रजीका पूजन करता है, उसे इ और परलोककी उत्तम समृद्धि प्राप्त होती है। तुमने श्र के श्रेष्ठ ध्यानका प्रकार पूछा या सो मैंने बता दिया। अनुसार ध्यान करके तुम संसार-सागरसे पार हो जाओ

ų

## भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान

#### नारद उवाच

| सुमप्रकरसौरभोद्गितमाध्विकाद्युल्लसत्सुशाखिनवपह्नवप्रकरनम्रशोभायुतम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| प्रफुलनवमञ्जरीललितवल्लरीवेष्टितं सारेत स्ततं शिवं सितमितः सुवृन्दावनम् ॥ १                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| विकासिसुमनोरसाखदनमञ्जुलैः संचरिङ्छीमुखमुखोद्धतैर्भुखरितान्तरं झङ्कृतैः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| क्योतराकसारिकायरभ्तादिभिः पत्रिभिर्विरावितमितस्ततो भुजगशत्रुमृत्याकुलम् ॥ २                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| कलिन्ददृहितश्चललहरिविप्तुवां चाहिभिर्विनिद्रसरसीरुहोदररजश्चयोद्भसरैः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| प्रदीपितमनोभववजविलासिनीवाससां विलोलनपरैनिषेवितमनारतं माहतैः॥१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| प्रवालनवपरलवं मरकतच्छदं मौक्तिकप्रभाप्रकरकोरकं कमलरागनानाफलम्।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| म्थविष्य विकर्त्तभिः सततसेवितं कामदं तदन्तरपि कल्पकाङ्किपमुद्श्चितं चिन्तयेत्॥ ध                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| स्वेम् विकास स्वे रहित्या नवडामरामधोऽस्य कनकस्थलीममृतशीकरासारिणः।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| प्रदीवमणिकदिमां कसमरेणपुञ्जाञ्चलां स्मरेत् पुनरतिद्वतो विगतषटतरङ्गा वुधः॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| वर व्यक्तिमित्रिष्महिण्योगार्धीहे (प्राप्त्रमहण कमल विधिन्त्य ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| वदादिरोचनसरोचिरमुष्य मध्ये संचिन्तयेत् सुखनिविष्टमर्था मुकुन्दम् ॥ ६ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <del>प्रमुखेनिक विवासमध्यप्रकारम्य स्थानिक विवास मान्यासम्</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| निवासी व्यवक्षितकेशज्ञालं राजन्मनोज्ञशितिकण्ठशिखण्डचूडम् ॥ ७ ॥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| चम्त्रचनवार्यसम्बद्धाः सम्त्रचनवार्यस्या                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ०००                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ् र प्राचनसङ्ख्याङ्गाङ्गिम्बकान्तानन क्षेमलपत्रावशालननम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| म् विकास के प्रतिकृति । विकास |
| ्रे क्रिकेट के क्रिके |
| व्यानस्य वर्गानस्य वराप्य वर्यानस्य |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| हारावलीमगणराजितपावराराज्याम स्वरायस्य हुन्।<br>श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहुम् ।<br>श्रीवत्सलक्षणसुलक्षितमुन्नतांसमाजानुपीनपरिवृत्तसुजातवाहुम् ।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 47.41.51.41.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| नानामणिप्रघटिताङ्गद्वकङ्कणामित्रययम् १६६॥ । १६॥ विव्याङ्गरागपरिपिञ्जरिताङ्गयष्टिमापीतवस्त्रपरिवीतनितम्वविम्वम्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| चारूक्जानुमनुवृत्तमनोक्षजङ्घं कान्तोन्नतप्रपदिनिन्दतकूमेकान्तिम्।        |
|--------------------------------------------------------------------------|
| माणिक्यद्र्पणलसङ्खराजिराजद्रकाङ्गुलिन्छद्नसुन्दरपाद्यग्रम् ॥ १४॥         |
| मत्स्याङ्क्षशारिदरकेतुयवाद्जवज्ञैः संलक्षितारुणकराङ्बितलाभिरामम्।        |
| लावण्यसारसमुदायविनिर्मिताङ्गं सौन्दर्यनिन्दितमनोभवदेहकान्तिम् ॥ १५॥      |
| आस्यारविन्दपरिपूरितवेणुरन्घलोलत्कराङ्गलिसमीरितदिव्यरागैः ।               |
| श्यद्भवैः कृतनिविष्टसमस्तजन्तुसंतानसंनितमनन्तसुसाम्बुराशिम् ॥ १६॥        |
| गोभिर्मुखाम्बुजविलीनविलोचनाभिरूघोमरस्खलितमन्थरमन्द्गाभिः ।               |
| दन्ताप्रदृष्टपरिशिष्टतृणाङ्कराभिरालम्बिवालघिलताभिरथाभिवीतम् ॥१७॥         |
| सम्प्रस्तुतस्तनविभूषणपूर्णनिश्चलास्याद्                                  |
| वेणुप्रवर्तितमनोहरमन्दगीतदत्तोचकर्णयुगलैरपि तर्णकैश्च॥१८॥                |
| प्रत्यप्रश्रङ्गसृदुमस्तकसम्प्रहारसंरम्भभावनविलोलखुरात्रपातैः ।           |
| आमेदुरैर्वहुलसारनगलैहदत्रपुच्छैश्च वत्सतरवत्सतरीनिकायैः ॥ १९ ॥           |
| हम्भारवश्चभितदिग्वलयैर्महङ्गिरध्युक्षभिः पृथुककुङ्गरभारखिन्नैः।          |
| उत्तम्भितश्रुतिपुरीपरिपीतवंशीध्वानामृतोद्धतविकासिविशास्त्रघोणैः ॥ २०॥    |
| गोपैः समानगुणशीलवयोविलासवेशैश्च मृर्चिछतकलखनवेणुवीणैः।                   |
| मन्दोचतारपदुगानवरैर्विछोछदोर्वछरीछितछास्यविधानदक्षैः ॥ २१॥               |
| जङ्गान्तपीवरकटीरतटीनिवद्धव्याङोलकिङ्किणिघटारणितैरटद्भिः ।                |
| मुग्घैस्तरश्चुनस्रकत्थितकान्तभूषैरव्यक्तमञ्जुवचनैः पृथुकैः परीतम् ॥ २२ ॥ |
| अथसुललितगोपसुन्दरीणां पृथुकवरीष्टिनितम्बमन्थराणाम्।                      |
| गुरुकुचमरभङ्करावलग्निविलिवज्ञिभतरोमराजिभाजाम् ॥ २३॥                      |
| तदितरुचिरचारुवेणुवाद्यामृतरसप्रहविताङ्गजाङ्विपस्य ।                      |
| मुकुलविमलरम्यरूढरोमोद्रमसमलंकृतगात्रवल्लरीणाम् ॥ २४॥                     |
| तदितरुचिरमन्दहासचन्द्रातपपरिजृम्भितरागवारिराद्येः ।                      |
| तरलतरतरङ्गमङ्गविषुट्पकरघनश्रमविन्दुसंततानाम् ॥ २५॥                       |
| तदतिरुलितमन्द्चिल्लिचापच्युतिनिहोतेक्षणमारवाणवृष्ट्या ।                  |
| दिलतसकरममीविह्नलाङ्गपविस्ततुस्सहवेपशुव्यथानाम् ॥ २६॥                     |
| तदतिरुचिरवेपरूपरोभामृतरसपानविधानठाळसानाम्                                |
| प्रणयसिललपूरवाहिनीनामलसिवलोलविलोचनाम्युजानाम् ॥ २७॥                      |
| विस्रं सत्कवरीकरापविगरुत्फुलुप्रसूनास्रवन्                               |
| माध्वीलम्पटचञ्चरीकघटया संसे वितानां मुहुः।                               |
| मारोन्माद्मद्स्खलन्मृदुगिरामालोलकाञ्च्युल्लख-                            |
| न्नीवीविऋथमानचीन सेचयान्तार्चिर्नितम्बस्विपाम् ॥ २८ ॥                    |
| स्वितिलितपादाम्भोजमन्दाभिघातच्छुरितमणितुलाकोट्याकुलाशामुखानाम् ।         |
| चरदघरदरानां कुड्मरापक्ष्मराक्षिद्वयसरसिरुहाणामुह्यसन्कुण्डलानाम् ॥ २९ ॥  |

द्राधिष्ठश्वसनसमीरणार्मित्(वेपम्लानीमवद्रण्णौष्ठपल्लवानाम् ।
नानोपायनविलसक्तराम्बुजानामालीभिः सततिनेषेवितं समन्तात्॥३०॥
तासामायतलोलनीलनयनव्याकोशालीनाम्बुजस्त्रिभः संपरिपूजिताखिलतनुं नानाविलासास्पदम्।
तन्मुग्धाननपङ्कजप्रविगलन्माध्वीरसाखादिनीं विभाणं प्रणयोन्मदाक्षिमधुद्धन्मालां मनोहारिणीम्॥ः
गोपीगोपपश्नां वहिः सारेद्यतोऽस्य गीर्वाणघटां वित्तार्थिनीं विरिश्चित्रनयनशतमन्युपूरि
स्तोत्रपराम्॥३२॥

दक्षिणतो मुनिनिकरं दढधर्मवाञ्ख्या योगीन्द्रानथ पृष्ठे समाधिना तु सनकाद्यान् ॥ ३३॥ मुमुक्षमाणान् यक्षसिद्धान् गन्धर्वविद्याधरचारणांश्च। कामार्थिनीर्नर्तनगीतवाचैः ॥ ३४ ॥ स**कितरान**प्सरसश्च मुख्याः सौदामिनीतितिपिशङ्गजटाकलापम्। शङ्गेन्दुकुन्द्रधवलं सकलागमशं तत्पादपङ्कजगताममलां च भक्ति वाञ्छन्तमुज्झिततरान्यसमस्तसङ्गम् ॥ ३५॥ नानाविधश्रुतिगुणान्वितसप्तरागत्रामत्रयीगतमनोहरमूर्छनाभिः साम्रीणयन्तमुदिताभिरपि प्रभक्त्या संचिन्तयेत्रमसि मां द्वृहिणप्रस्तम् ॥ ३६॥ पद्वविद्यादधीर्नन्दतनयं नरा वौद्धैर्वाऽर्घप्रमृतिभिर्गनन्द्योपहृतिभिः। ध्यात्वाऽऽत्मानं इति यजेद्वयो भक्त्या स्वचपुषि वहिष्ठैश्च विभवैरिति प्रोक्तं सर्वं यदमिल्षितं भूसुरवराः ॥३७। ( पद्म । पाताल । १९ । २१-५८

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

ध्यान करनेवाले मनुष्यको सदा ग्रुद्ध-चित्त होकर पहले उस परम कत्याणमय सुन्दर चृन्दावनका चिन्तन करना चाहिये, जो पुष्पोंके समुदाय, मनोहर सुगन्ध और बहते हुए मकरन्द आदिसे सुशोभित सुन्दर-सुन्दर चृक्षोंके नृतन पछवींसे सुका हुआ शोभा पा रहा है तथा प्रफुछ नवल मञ्जरियों और ललित लताओंसे आवृत है।। १॥

उसका भीतरी भाग चन्नल मधुकरों मुन्नसे निकले हुए मधुर झंकारोंसे मुखरित है। विकसित कुसुमों के मकरन्दका आस्वादन करने के कारण उन भ्रमर-झंकारों की मनोरमता और यह गयी है। कन्तर, तोता, मैना और कोयल आदि पक्षियों के कलरवों से भी उस वनका अन्तः प्रान्त समधुर ध्विन-पूर्ण हो रहा है और वहाँ उधर-इधर सब ओर कितने ही स्थानों में मयूर नृत्य कर रहे हैं॥ २॥

कलिन्द-निद्नी यमुनाकी चञ्चल लहरोंके जलकणोंका भार वहन करनेके कारण शीतल और प्रफुटल कमलोंके केमरोंके पराग-पुञ्ज धारण करनेसे धूसर हुई वायु जिनकी प्रेम-वेदना उद्दीस हो रही है, उन वज-सुन्दरियोंके वस्नोंको बार-बार हिलाती या उड़ाती हुई निरन्तर उस वृन्दावनका सेवन करती रहती है ॥ ३ ॥

उस वनके भीतर भी एक कल्पवृक्षका चिन्तन करें, जे बहुत ही मोटा और ऊँचा है, जिसके नये-नये पहन्य मृंगेरे समान लाल हैं, पत्ते मरकतमणिके सहश नीले हैं, किलकाएँ मोतीके प्रभा-पुञ्जकी भाँति शोभा पा रही हैं और नाना प्रकार्फ फल पद्मरागमणिके समान जान पड़ते हैं। समस्त ऋतुएँ गरा ही उस वृक्षकी सेवामें रहती हैं तथा वह सम्पूर्ण कामनाओं पूर्ण करनेवाला है ॥ ४ ॥

फिर आलस्यरित हो विद्वान् पुरुष धारायाहिक कार्म अमृतकी बूँदें वरसानेवाले उस कल्पहृक्षके नीचे सुवर्णमंगी वेदीकी मावना करे, जो मेरुगिरिपर उदित हुए सर्वकी भाँति प्रभासे उद्धािशत हो रही है, जिसका पर्या जगमगाती हुं मिणयोंसे बना है, जो पुष्पोंके पराग-पुज्ञसे कुछ धवल वर्ण हो सो गयी है तथा जहाँ क्षुधा-पिपाता, शोक-मोह और हता मृत्यु—ये छः ऊर्मियाँ नहीं पहुँचने पार्ती ॥ ५ ॥

उस रत्नमय फर्शपर रक्खे हुए एक विद्याल गोगाहिः

हपर लाल रंगके अष्टदलकमलका चिन्तन करके उपके मध्यभागमें मुख्यपूर्वक चैठे हुए भगवान् श्रीकृष्णका ध्यान करे, जो अपनी दिव्य प्रभासे उदयकालीन स्यदेवकी भाँति देदी स्थान हो रहे हैं॥ ६॥

भगवान्के श्रीविग्रहकी आभा इन्द्रके वज्रसे विदीर्ण हुए कज्जलगिरि, मेथोंकी घटा तथा नूतन नील-कमलके समान स्याम रंगकी है; स्याम मेघके सहश काले-काले घुँघराले केश-कलाप बड़े ही चिकने हैं तथा उनके मस्तकपर मनोहर मोर-पंत्रका मुकुट शोभा पा रहा है ॥ ७ ॥

कल्पनृक्षके कुसुमोंसे, जिनपर भ्रमर मँडरा रहे हैं, भगवान्-का श्रङ्कार हुआ है। उन्होंने कानोंमें खिले हुए नवीन कमलके कुण्डल धारण कर रङ्खे हैं, जिनपर चञ्चल चञ्चरीक उड़ रहे हैं। उनके ललाटमें चमकीले गोरोचनका तिलक चमक रहा है तथा धनुपाकार भोंहें बड़ी सुन्दर प्रतीत हो रही हैं॥ ८॥

भगवान्का मुख शरत्पूर्णिमाके कलंकहीन चन्द्रमण्डलकी भाँति कान्तिमान् है, बड़े-बड़े नेत्र कमल-दलके समान सुन्दर हैं, दर्पणके सदृश स्वच्छ कपोल रत्नोंके कारण चमकते हुए मकराकृत कुण्डलोंकी किरणोंसे देदीण्यमान हो रहे हैं तथा ऊँची नापिका बड़ी मनोहर जान पड़ती है।। ९॥

िसन्दूरके सगान परम सुन्दर लाल-लाल ओठ हैं; चन्द्रमा, कुन्द और मन्दार पुष्पकी-सी मन्द मुसकानकी छटासे सामने-की दिशा प्रकाशित हो रही है तथा बनके कोमल पल्लबों और पुष्पोंके समृहद्वारा बनाये हुए हारसे शङ्ख-सहश मनोहर भीवा नड़ी सुन्दर जान पड़ती है ॥ १०॥

मँडराते हुए मतवाले भ्रमरोंसे निनादित एवं घुटनोंतक लटकी हुई पारिजात पुष्पींकी मालासे दोनों कंधे शोभा पा रहे हैं। पीन और विशाल वक्षःस्थलरूपी आकाश हाररूपी नक्षशीरों सुशोभित है तथा उसमें कौस्तुममणिकपी सूर्य भाषमान हो रहा है॥ ११॥

भगवान्के वज्ञस्यलमें धीवत्सका चिह्न वड़ा सुन्दर दिनायी देता है। उनके कंघे कँचे हैं। गोल-गोल सुन्दर भजानें शुटनोंतक लंबी एवं मोटी हैं। उदरहा भाग वड़ा मनोदर है। नाभि विस्तृत और सम्भीर है तथा विवलीकी रोम-पंकि भमरोदी पंक्तिके समान शोभा पा रही है॥ १२॥

नाना प्रकारकी मिणयोंके वने हुए भुजवंद, कड़े,

अँगूठियाँ, हार, करधनी, न्पुर और पेटी आदि आभृषण भगवान्के श्रीविग्रहपर शोभा पा रहे हैं, उनके समस्त अङ्ग दिच्य अङ्गरागोंसे अनुरक्षित हैं तथा कटिभाग कुछ हल्के रंगके पीताम्बरसे ढका हुआ है ॥ १३॥

दोनों जाँ हैं और घुटने सुन्दर हैं; पिण्डलियोंका भाग गोलाकार एवं मनोहर है; पादाग्रभाग परम कान्तिमान तथा कँचा है और अपनी शोभावे कछुएके पृष्ठ-भागकी कान्तिको मलिन कर रहा है तथा दोनों चरण-कमल माणिक्य तथा दर्गणके समान स्वच्छ नव्यंक्तियोंसे सुशोभित लाल-लाल अङ्कुलिदलोंके कारण बढ़े सुन्दर जान पड़ते हैं॥ १४॥

मत्स्यः अङ्कुशः चक्रः शङ्कः पताकाः जौः कमल और वज्र आदि चिह्नाते चिह्नित लाल-लाल हयेलियों तथा तलवोंसे भगवान् बड़े मनोहर प्रतीत हो रहे हैं। उनका श्रीअङ्ग लावण्यके सार-संग्रहसे निर्मित जान पड़ता है तथा उनके सौन्दर्यके सामने कामदेवके शरीरकी कान्ति फीकी पड़ जाती है॥ १५॥

भगवान् अपने मुखारिवन्दसे मुरली बजा रहे हैं; उस समय मुरलीके छिद्रोंपर उनकी अँगुलियोंके फिरनेसे निरन्तर दिच्य रागोंकी सृष्टि हो रही हैं। जिनसे प्रभावित हो समल जीव-जन्तु जहाँ-के-तहाँ वैठकर भगवान्की ओर मस्तक टेक रहे हैं। भगवान् गोविन्द अनन्त आनन्दके समुद्र हैं॥ १६॥

थनोंके भारते लड़खड़ाती हुई मन्द-मन्द गतिसे चलने-वाली गौएँ दाँतोंके अग्रभागमें चन्नानेसे बचे हुए तिनकोंके अङ्कुर लिये, पूँछ लटकाये भगवान्के मुखकमलमें आँखें गड़ाये उन्हें चारों ओरसे वेरकर खड़ी हैं॥ १७॥

गौओंके साथ ही छोटे-छोटे बछ है भी भगवात्को सब ओरसे घेरे हुए हैं और मुरलीसे मन्दस्वरमें जो मनोहर संगीतकी घारा वह रही है, उसे वे कान लगाकर सुन रहे हैं, जिसके कारण उनके दोनों कान खड़े हो गये हैं। गौओंके टपकते हुए थनोंके आभूषण रूप दूधसे भरे हुए उनके मुख स्थिर हैं, जिनसे फेनयुक्त दूध बह रहा है; इससे वे बछ ड़े बड़े ननोहर प्रतीत हो रहे हैं॥ १८॥

चिकने शरीरवाले वछड़े और वछड़ियोंके समूह, जिनके बहुत बढ़े हुए गलकम्बल शोमा पा रहे हैं, श्रीकृष्णके चारों ओर पूँच उटा-उठाकर नये-नये सींगोंसे शोभायमान अपने कोमल मस्तकोंसे परस्पर प्रहार करते हुए लड़नेके लिये वार-वार भूमिको खुरोंसे खोद रहे हैं ॥ १०॥

जिनके हम्यास्व ( दहाइ ) से दिशाएँ शुक्य हो जाती हैं। जिनके दागीर बकुदके भारते आकान्त हैं। ऐसे विशाल माँड श्रीकृष्णके चारों और दोनों कानोंको उठाये हुए उनकी अमृतमयी वंशी:चनिको सुन रहे हैं । उनकी फैली हुई विशास नाक जनस्वी और उठी हुई हैं ॥ २०॥

भगवान्के समान ही गुण, बील, अवस्था, विलास तथा वेग-भवाबारे गोर भी। जो अपनी चञ्चल भुजाओंको सुन्दर ढंगरी नचानेमं चतुर हैं। वंशी और वीणाकी मधुर व्यक्तिका विस्तार करके मन्दर उच और तारस्वरमें कुशक्तापूर्वक गान वरते हुए भगवानुको सब ओरमे घेरकर खड़े हैं ॥ २१ ॥

छोटे-छोटे खाल बाल भी भगवान्के चारों ओर घम रहे है, जॉपसे ऊपर उनके मोटे कटियागमें करधनी पहनाबी गर्थी हैं। जिनकी क्षद्र घण्टिकाओंकी मधुर झनकार सुनायी हिती है। ये भोले-माले यालक वचनवाँके सुन्दर आभूपण हते हुए हैं । उनकी मीठी-मीठी तोतली वाणी खाफ समझमें हीं आती ॥ २२ ॥

तदनन्तर इन सबको सब ओरसे घेरकर खड़ी हुई त्यन्त मनोहर गोप-सुन्दरियांकी श्रेणीसे सुवेत्रित मगवान किएणका चिन्तन करे । वे गोशङ्कनाएँ अपने स्थल तम्बोंके मारते यदी-तो संबर गतिते चळती हैं और मदी गाँथी हुई चोटी उनके नितम्बदेशका स्पर्ध कर रही पीन बद्धाः खलके मारी भारते शुकी हुई होनेसे उनके उदर-ज्ञादी विवलीयुक्त रोमरावि वक्षःखलसे सटकर अत्यन्त शोधा 電影 11 多計

जनकी देहलतिका रोमाञ्चले समलंकत है। इससे n जान पहला है। मानो श्रीकृष्णके सुमधुर शेणुस्यरूपी उत्तरमंगे प्रलिवत प्रेमरूपी पादपर्मे मुकुलीका उद्गम हो 1811 38 11

उनके समस्त अङ्गीमें प्रकट प्रधीनेकी बूँदें मानो इ.णाउं अति मनोहर् मन्द् मन्द हाखरूप चन्द्राळोडसे चित अनुरागरूयी मागरकी चक्कल तरङ्गोंके कणरूपमें मित हो रही हैं ॥ २५ ॥

भीकृष्णके अत्यन्त मनोमुन्धकर भूवाणींते निश्चिस क्ष्म प्रेमवागोंकी वर्षासे उनके समस्त मर्गस्थान विद्रालत ्सर्वाङ्ग नर्नीरत हो गये हैं। इउसे मानो उनके कलेक्से पन्त दःसह कम्प-वेदना फैळ गयी है॥ २६॥

सुघाका रस पीनेके लिये छोड़प वे नजानुनाएँ मानो प्र सिल्ल्याशिको प्रवादित करनेवाली सरिताएँ हैं और अवस विलोख विलोचन मानो उस जल-प्रवाहमें दमलेंह मुशोभित हैं ॥ २७ ॥

कवरी दीखी हो जानेसे उनसे गिरे हुए प्रफुल्ल ह समृहके मधुपान-छोलुप मधुकर वार-बार गुझार करते उनकी सेवा कर रहे हैं। उनकी मृदुःसुद् बक्त प्रेमोनमाद मदके कारण स्वलित हो रही है और नीबी विश्लय चीन बतनके प्रान्तमागरे प्रकाशित नितमन विलोल काञ्चीरे उल्लंधित हो रही है ॥ २८॥

उनके मनोहर चरणाम्बुज स्वस्थित होनेके द माणमय नूपुर टूट-हूटकर चारों ओर विका से हैं: तजनित शीत्कारके कारण अधर-गल्लव प्रकांभत हो है उनके कार्नामें कुण्डस शोमा या रहे हैं और सन्दर प विभूपित मुक्काकार नीलकास्त्रोपम आलस्यक लेका अत्यन्त सुशोभित हैं ॥ २९ ॥

स्दीर्भ निःश्वात-समीरणसे उनके अरुपावर्ण अवपास भम्लान हो रहे हैं और उनके करकमल श्रीक्रणको प्रि ळगनेवाले नाना प्रकारके समस्त पूजीपहार्वेषे हुशीभा ( ऐ.वी गोपसुन्दरियाँ चारों ओरते श्रीकृष्णकी सतत सेव व रही हैं॥ ३०॥

ये सब गोपवालाएँ विस्तारित मुनील विद्येलं लोचनरः। नीलकमलोंकी मालाहारा उनके सर्वाङ्कको एव रही है। भगवान नानाविध विलासके आश्रय हैं और प्रेयमी गोगिरीने प्रणयरमपूर्ण छोचनखरूप मनोमोइकर मधुकर चारों और उड-उडकर उनके मनोहर मुखपद्धक विगलित मधु-एना आम्बादन कर रहे हैं मानो श्रीहरि उन नयनहर्णी मधुर्गरी मनोहारिणी माला धारण कर रहे हैं ॥ ६१ ॥

गोपी, गोप और पदाओंके घेरेसे बाहर भगवानी सामनेकी ओर ब्रह्मा जिन तथा इन्द्र आदि देन्ताओं त समुदाय खड़ा होकर स्तृति कर रहा है।। ३२ ॥

इश्री प्रकार उपर्श्वक बेरेसे पाहर भगवान्यं दक्ति मागमें सुदृद्ध धर्मकी अभिष्ठावासे वेदाव्याववरायण मुनियंत समुदाय उपस्थित है तथा प्रग्रभागकी ओर नगाधिक इस मुक्तिकी इच्छा रखतेवांछ सनकादि योगीक्षर लई है ॥ ३३॥

वामगागमे अपनी स्थियोशस्ति यसः विद्यः वर्गाः श्रीकृष्णके अत्यन्त भगोहर वेप तथा रूपकी श्रीमामयी विद्याघर चारण और किन्नर खड़े हैं। गाय ही माय ही माय ं इच्छा रखनेवाली मुख्य-मुख्य अप्सराएँ भी भौजूद हैं। ये उस्त लोग नाचने, गाने तथा बजानेके द्वारा भगवान्की सेवा कर रहे हैं॥ ३४॥

तत्मश्चात् आकाशमें स्थित मुझ ब्रह्मपुत्र देवर्षि नारदका चिन्तन करना चाहिये । नारदजीके शरीरका वर्ण शङ्क, चन्द्रमा तथा कुन्दके समान गौर है, वे सम्पूर्ण आगमोंके ज्ञाता हैं। उनकी जटाएँ विजलीकी पङ्क्तियोंके समान पीली और चमकीली हैं। वे भगवान्के चरण-कमलोंकी निर्मल भक्तिके इच्छुक हैं तथा अन्य सब ओरकी आसक्तियोंका सर्वथा परित्याग कर चुके हैं और संगीतसम्बन्धी नाना

प्रकारकी श्रुतियोंसे युक्त सात स्वरों और विविध ग्रामोंकी मनोहर मूर्च्छनाओंको अभिन्यिञ्जित करके अत्यन्त मिक्तिके साथ भगवान्को प्रसन्न कर रहे हैं॥ ३५-३६॥

इस प्रकार प्रखर एवं निर्मल बुद्धिवाला पुरुष अपने आत्मस्वरूप भगवान् नन्दनन्दनका ध्यान करके मानितक अर्घ्य आदि उत्तम उपहारोंसे अपने शरीरके भीतर ही भक्तिपूर्वक उनका पूजन करे तथा बाह्य उपचारोंसे भी उनकी आराधना करे । ब्राह्मणो ! आपलोगोंकी जैसी अभिलाषा थी, उसके अनुसार भगवान्का यह सम्पूर्ण ध्यान मैंने बता दिया ॥ ३७॥

## भगवान् शिवका मनोहर ध्यान

चारुचम्पकवर्णाभमेकवक्तं त्रिलोचनम् । ईषद्धास्यप्रसन्नास्य रत्नस्वर्णाद्दभूषितम् ॥ मालतीमाल्यसंयुक्तं सद्ग्रसमुक्तटोज्ज्वलम् । सत्कण्ठाभरणं चारुवलयाङ्गदभूषितम् ॥ विह्याचेनातुलेन त्वतिस्कृष्मेण चारुणा । अमूल्यवस्त्रयुग्मेन विवित्रेणातिराजितम् ॥ चन्दनागरुकस्त्रीचारुकुङ्कुमभूषितम् । रत्नद्र्पणहस्तं च कज्जलोज्ज्वललोचनम् ॥ सर्वस्वप्रभयाच्छन्नमतीव सुमनोहरम् । अतीव तरुणं रभ्यं भूषिताङ्गेश्च भूषितम् ॥ कामिनीकान्तमन्ययं कोटिचन्द्राननाम्बुजम् । कोटिस्सराधिकतनुच्छवं सर्वोङ्गसुन्दरम् ॥

( शिवमहापुराण---रुद्रसंहिता, पार्वतीखण्ड ४५ । ५-१० )

( अनुनादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री 'राम')

भगवान् शिवकी मनोहर छिवका इस प्रकार चिन्तन करे— उनकी अङ्गकान्ति मनोहर चम्पाके पुष्पकी माँति उद्भावित हो रही है। उनके एक मुख है और वे तीन नेत्रों से सुशोभित हैं। उनके मुखपर मन्द मुक्कानके रूपमें प्रधन्तता खेल रही है। वे रत्न और स्वर्ण आदिके आभूषणों से विन्धित हैं। मालतीकी माला उनके गलेकी शोभा बहा रही है। वे परम सुन्दर रक्षमय मुकुटकी प्रभासे प्रकाशित हो रहे हैं। उनके कण्डमें और भी बहुत-से सुन्दर आभूषण हैं। मनोहर चलय (कड़ा) और अंगद (मुजबंद) उनकी मुजाशोंकी शोमा बहा रहे हैं। वे आगमें तपाकर शुद्ध किये हुए बहुमृह्य, अनुपम, अत्यन्त यहम, मनोहर

एवं विचित्र वस्त्र और उपवस्त्रसे अत्यन्त शोभा पा रहे हैं। चन्द्रन, अगुरु, कस्त्री और मनोहर कुंकुमसे विभृषित हैं। उनके हाथमें रत्नमय दर्पण है और नेत्र कजरारे और उज्जवल हैं। उन्होंने अपनी प्रभासे सबको आच्छादित एवं प्रकाशित कर रक्षा है। उनका रूप अत्यन्त मनोहर है। उनकी नयी तरुण अवस्था है। वे विभृषित अङ्गोंसे सुशोभित एवं परम रमणीय हैं। अपनी कामना करनेवाली गिरिराजनिद्दनीके वे कमनीय प्रियतम हैं। उनमें व्यय्रताका लेशमात्र भी नहीं है। उनका मुखार्यवन्द करोड़ों चन्द्रमाओं भी कान्तिमान है। उनके श्रीअङ्गोंकी सुपमा करोड़ों कामदेवोंसे भी बढ़कर है और वे सर्वाङ्गसन्दर हैं।

#### संत-स्वभाव

अनेक बार ऐसा होता है—तिक-सी असावधानीसे जीभ दाँतोंके नीचे आ जाती है। अत्यन्त कोमल जीभ और कठोर तीक्ष्ण दाँत— जीभ कट जाती है। बड़ा कष्ट होता है।

आपको कभी क्रोध आया है दाँतोंपर ? कभी आपके मनमें भी यह वात आयी है कि दाँत दुष्ट हैं—विना अपराध उन्होंने जीभको काट लिया, इन्हें दण्ड देना चाहिये ?

आप कहेंगे कि कैसा व्यर्थ प्रश्न है। जीम अपनी और दाँत भी अपने। जीभ कटी तो कष्ट हुआ। अब क्या दाँतोंको दण्ड देकर और कष्ट भोगना है। दाँतोंको दण्डका कष्ट भी तो अपनेको ही होगा।

पक संत कहीं घूमते हुए जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? हमें इसका पता नहीं है। संत होते ही रमते राम हैं। एक खानपर टिककर उन्हें रहना नहीं आता। यह तो ठोकोक्ति है—'वहता पानी और रमता संत ही निर्मल रहता है।'

एक वनमें एक दुष्ट प्रकृतिका मनुष्य रहता था। साधु-संतोंसे उसे चिढ़ थी। चिढ़ थी सो थी। दुष्टका स्वमाव ही अकारण शत्रुता करना, सीघे लोगोंको अकारण कष्ट देना होता है।

संत घूमते हुए उस वनमें निकले। दुष्टने उन्हें देखा तो पत्थर उठाकर मारने दौड़ा— 'तू इधर क्यों आया ? क्या घरा है तेरे वापका यहाँ ?' संतने कहा—मैंने तुम्हारी कोई हानि की है। तुम क्यों अप्रसन्न होते हो? तुम्हें इधर आना बुरा लगता है तो मैं लौट जाता

'तू आया ही क्यों ?' दुष्ट अपनी दुष्ट आ गया था। संतको उसने कई पत्थर म सिर और दूसरे अङ्गोंमें चोटें लगीं। रक्त लगा। लेकिन संत भी संत ही थे। विना बोले लौट आये।

कुछ दिनों बाद फिर संत उसी ओर ग उनका हृदय कहता था—'बेचारा पता नहीं र्ष कारण साधुके वेशसे चिढ़ता है। साधुअं कष्ट देकर तो वह नरकगामी होगा। उस सुबुद्धि मिलनी चाहिये। उसका उद्घार हे चाहिये।'

वह दुष्ट आज दीखा नहीं। संत उस झोंपड़ीके पास गये। वह तो खाटपर वेसुध प था। तीव ज्वर था उसे। जैसे अपना पुत्र बीमार पड़ा हो—संत उसके पास जा वेटे उसकी सेवा-शुश्रूषामें लग गये।

उस दुष्टके नेत्र खुले । उसने साधुको देखा उसके मुखसे कठिनाईसे निकला—'आप ?'

संतने उसे पुचकारा—'तुम पड़े रहों चिन्ताकी कोई बात नहीं हैं। अरे अपने हें दाँतसे अपनी जीभ कट जाय तो कोई कों किसपर करें ? तुम अलग हो और में अलग हैं यही तो भ्रम हैं। एक ही विराट् पुरुपके हम मह अझ हैं।'

#### कल्याण



संतका स्वमाव-काटने-मारनेवाला मी अपना अङ्ग ही है

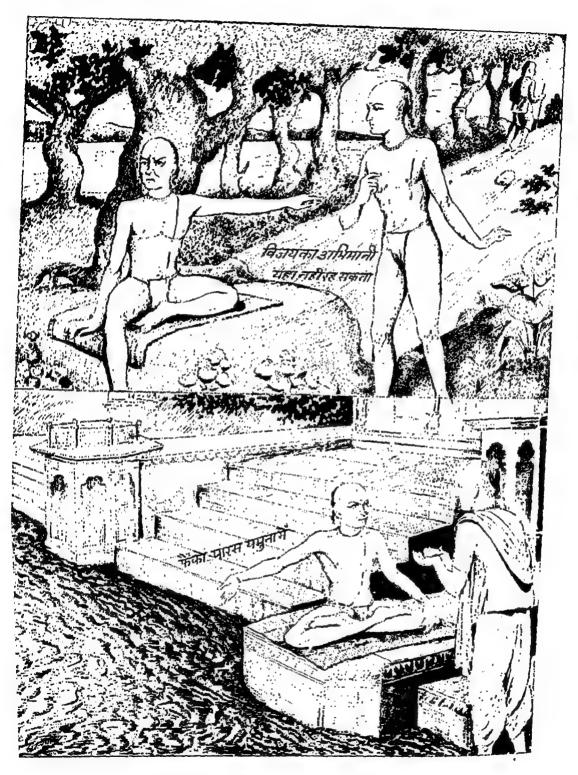

संतका स्वमाव--मान-धनकी तुच्छता

### मान और धनकी तुच्छता

#### विजयका त्याग

वह दिग्विजयका युग था। राजाओं के लिये तो दिग्विजय-युग समाप्त हो गया था; किंतु विद्वानों के लिये दिग्विजयका गथा। संस्कृतके प्रतिभाशाली विद्वान् बड़ी-से-बड़ी जो कामना रसकते थे—दिग्विजयकी कामना थी। यह दिग्विजय शस्त्रों से हीं, पाण्डित्यसे शास्त्रार्थ करके प्राप्त की जाती थी।

व्रजमें एक विद्वान् दिग्विजय करते हुए पहुँचे । व्रजके महानींने उनकी शास्त्रार्थकी चुनौतींके उत्तरमें कहा—'व्रजमें ते सनातन गोस्वामी और उनके भतींजे जीव गोस्वामी ही मेष्ठ विद्वान् हैं। वे आपको विजय-पत्र लिख दें तो हम उमी उसपर हस्ताक्षर कर देंगे।'

दिग्विजयी पहुँचे सनातन गोस्तामीके यहाँ। 'शास्त्रार्थ क्रीजिये या विजय-पत्र लिख दीजिये!' उनकी सर्वत्र जो माँग भी, वहीं माँग वहाँ भी थी।

'हम तो विद्वानोंके सेवक हैं। शास्त्रार्थ करना हम क्या जानें ! शास्त्रका मर्म कहाँ समझा है हमने।' श्रीसनातन गोस्वामीकी नम्नता उनके ही उपयुक्त थी। उन्होंने दिग्विजयी-को विजयपत्र लिख दिया।

दिग्विजयी आनन्द और गर्वसे झूमते छौटे। मार्गमें ही जीव गोस्वामी मिल गये। दिग्विजयीने कहा—'आपके ताऊ सनात्नजीने तो विजयपत्र लिख दिया है। आप उसीपर हस्ताक्षर करेंगे या शास्त्रार्थ करेंगे ?'

जीव गोस्वामी युवक थे और थे प्रकाण्ड पण्डित । नवीन रक्त—अपने श्रद्धेय श्रीसनातन गोस्वामीके प्रति दिग्विजयीका तिरस्कार-भाव उनसे सहा नहीं गया। वे बोले—'में शास्त्रार्थ करनेको प्रस्तुत हूँ।'

बेचारा दिग्विजयी क्या शास्त्रार्थ करता ? वह विद्वान् था; किंतु केवल विद्वान् ही तो था। महामेधावी जीव गोस्वामी—और फिर जितवर वजके उस नवयुवराजका गरद हरत हो; उसकी पराजय कैसी ? दो-चार प्रश्नोत्तरोंमें ही दिग्विजयी निकत्तर हो गया। विजयपत्र उसने फाड़ फेंका। गर्व चूर हो गया। कितना दुखित होकर लौटा वह —कोई कल्पना कर सकता है।

जीय गोम्बामी पहुँचे श्रीपनातनजीके पास । दिग्विजयीकी पराजय मुना दी उन्होंने । सुनकर सनातनजीके नेत्र कठोर हो गये । उन्होंने जीव गोस्वामीको झिड्कते हुए कहा—

'जीव ! तुम तुरंत यहाँसे चले जाओ ! में तुम्हारा मुख नहीं देखना चाहता । एक ब्राह्मणका अपमान किया तुमने । तुमसे भजन क्या होगा, जब कि तुममें इतना अहंकार है। किसीको विजयी स्वीकार कर लेनेमें बिगड़ता क्या है।

# × × × × чारसका त्याग

बहुत दूर बर्दवानसे चलकर एक ब्राह्मण आया था व्रजमें । वह 'पूछता हुआ सनातन गोस्वामीके पास पहुँचा । उसे पारस पत्थर चाहिये । कई वर्षसे वह तप कर रहा था । भगवान् शङ्करने स्वप्नमें आदेश दिया था कि व्रजमें सनातन गोस्वामीको पारसका पता है, वहाँ जाओ ।

ब्राह्मणकी बात सुनकर सनातनजीने कहा—'मुझे अकस्मात् एक दिन पारत दीख गया। मैंने उसे रेतमें दक दिया कि आते-जाते भूलते छू न जाय। वहाँ उस स्थानपर खोदकर निकाल लो। मैं स्नान कर चुका हूँ। उसे छूनेपर मुझे फिर स्नान करना पड़ेगा।'

निर्दिष्ट स्थानपर रेत हटाते ही पारस मिल गया । उससे स्पर्श होते ही लोहा सोना बन गया । ब्राह्मणका तप सफल हो गया । उसे सचमुच पारस प्राप्त हुआ—अमूल्य पारस । जिससे स्वर्ण उत्पन्न होता है, उस पारसका मूल्य कोई कैसे बता सकता है ।

पारस लेकर ब्राह्मण चल पड़ा। कुछ दूर जाकर फिर लौटा और सनातन गोस्वामीके पास आकर खड़ा हो गया। सनातनजीने पूछा-—'आपको पारस मिल गया ?'

्जी, पारस मिल गया !' ब्राह्मणने दोनों हाथ जोड़े— 'लेकिन एक प्रश्न भी मिला उपने साथ । उस प्रश्नका उत्तर आप ही दे सकते हैं । जिस पारसके लिये मैंने वर्षोतक कठोर तप किया, वह पारत आपको प्राप्त था । आपने उसे रेतमें दक दिया था और उसका स्पर्शतक नहीं करना चाहते थे । आपके पास पारससे भी अधिक मृल्यवान् कोई वस्तु होनी चाहिये । क्या वस्तु है वह ?'

'तुमको वह चाहिये ?' सनातन गोस्वामीने दृष्टि उठायी— 'वह चाहिये तो पारस फेंको यमुनाजीमें ।'

ब्राह्मणने पारस फेंक दिया । उसे वह वहुमूल्य वस्तु मिली । वह वस्तु जिसकी तुलनामें पारस एक कंकड़-जितना भी नहीं था। वह वस्तु—श्रीकृष्ण-नाम।

#### जगजननी श्रीपार्वतीका ध्यान

सुनीलाञ्जनवर्णामां खाङ्गेश्च प्रतिमूषिताम्।

त्रिनेत्राहतनेत्रान्तामन्यवारितलोचनाम् । ईषद्धास्प्रयस्त्रास्यां सकटाक्षां मनोहराम्॥
सुचारुकवरीभारां चारुपत्रकशोभिताम्। कस्तूरीविन्दुभिः साधं सिन्दूरविन्दुशोभिताम्॥
सद्गलकुण्डलाभ्यां च चारुगण्डस्थलोज्ज्वलाम्। मणिरत्नप्रभामुष्टिदन्तराजिविराजिताम् ॥
मधुविम्वाधरोष्टां च रत्नयावकसंयुताम्। रत्नदर्पणहस्तां च क्रीडापद्मविभूषिताम्॥
चन्दनागरुकस्तूरीकुङ्कभेनातिचर्चिताम् । कणन्मश्रीरपादां च रक्ताङ्घितलराजिताम्॥
(श्वमहापुराण—स्द्रसंहिताः पार्वतीखण्ड ४६। २३-३०

(जगजननी श्रीपार्वतीजीका इस प्रकार घ्यान करे—)
गिरिराज-िकशोरीकी अङ्ग-कान्ति नील अञ्चनके समान
इयाम है। वे अपने मनोहर अङ्गोंसे ही विभृषित हैं। उनके
नेत्रप्रान्तका त्रिनेत्रधारी भगवान् शङ्करके हृदयमें वड़ा आदर
है। उनकी आँखें भगवान् शिवके तिवा दूसरे किशी पुरुषकी
ओर नहीं जातीं। उनका प्रसन्न मुखारिवन्द मन्द मुसकानसे
सुशोभित है। वे अपने प्रियकी ओर कटाक्षपूर्ण दृष्टिसे देखती
हैं। उनकी आकृति बड़ी मनोहर है। वँधी हुई लटें बड़ी
सुन्दर दिखायी देती हैं। उनके कपोल आदि अङ्गोंपर मनोहर
पत्र-रचना शोभा दे रही है। कस्तूरीकी बेंदीके साथ सिन्दूरकी वेंदी भी उनके भालदेशकी शोभा बढ़ा रही है। मनोरम

कपोलस्थली ,दो सुन्दर रत्नमय कुण्डलोंसे जगमगा रही है मिण एवं रत्नोंकी प्रभाको छीन लेनेवाली दन्तपड्कि उन मुखारिवन्दको उद्धासित कर रही है । लाल-लाल अध मधुर विम्ब-फलकी अरुणिमाको लिजत कर रहे हैं । युग चरणोंमें रत्नमय आभूषण और तलवोंमें महावरकी अद्ध शोभा दिखायी देती है । अथवा रत्नमय यावकचूर्णते उन तलवे अनुरिज्जित हो रहे हैं । वे एक हाथमें रत्नमय दर्प लेकर अपनी प्रतिच्छिवि निहार रही हैं और उनके दूतरे हाण कीडाकमल शोभा दे रहा है । उनका श्रीअङ्ग यथाक्षा चन्दन, अगुक, कस्तूरी और केसरसे अत्यन्त अलंकृत है दोनों पैरोंमें मंजीरकी मधुर झनकार हो रही है । लाल-ला तलवे उनकी शोभा बढ़ा रहे हैं ।

## भगवान् शिवका ध्यान

पर्यङ्कवन्धस्थिरपूर्वकायमृज्वायतं संनमितोभयांसम् । प्रफल्लराजीवमिवाङ्कमध्ये ॥ उत्तानपाणिद्वयसंनिवेशात् कर्णावसक्त हिंगुणाक्षस्त्रम्। भुजङ्गमोञ्चद्रजटाकलापं कण्डप्रभासङ्गविशेषनीछां ग्रन्थिमतीं कृष्णत्वचं दधानम् ॥ किंचित्प्रकाशस्तिमितोग्रतारैभू विकियायां विरतप्रसङ्गैः। नेत्रैरविस्पन्दितपक्ष्ममालैर्लक्ष्यीकृतव्राणमघोमयूखैः अवृष्टिसंरम्भमिवाम्बुवाहमपामिवाधारमनुत्तरङ्गम् निरोधानिवार्तानं क्यापीमव प्रदीपम् ॥ अन्तश्चराणां. महतां कपालनेत्रान्तरलन्थमार्गैज्योतिःप्रवाहैरुदितैः मृणालसूत्राधिकसौकुमार्या वालस्य लक्ष्मीं क्षपयन्तीमन्दोः॥

#### मनो नवद्वारिनिषिद्ववृत्ति हृदि व्यवस्थाप्य समाधिवश्यम् । यमक्षरं क्षेत्रविदो विदुस्तमात्मानमात्मन्यवलोकयन्तम् ॥

( कुमारसम्भव ३ । ४५ — ५० )

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजो शास्त्री 'राम' )

भगवान् शशिशेखर वीरासनसे विराजमान हैं, उनके शरीरका ऊर्ध्वमाग निश्चल, सरल और समुन्नत है तथा दोनों स्कन्ध समानरूपसे अवस्थित हैं, दोनों हाथोंको अपने कोडमें रक्खे हुए हैं। जान पड़ता है कि वहाँ एक कमल विकसित हो रहा है। उनके जटाज्द सर्पके द्वारा चूड़ाके समान समुन्नतभावसे बँधे हुए हैं, द्विगुणित रुद्राक्षमाला उनके कानोंको मुशोभित कर रही है, संलग्न-ग्रन्थियुक्त कृष्णवर्ण मृगचर्मकी स्थामता नीलकण्ठकी प्रभासे और भी घनीभृत हो रही है। उनके तीनों नेत्र नासिकाके अग्रभागको लक्ष्यकर स्थिर हो रहे हैं। उस निस्पन्द और स्थिर नेत्र-रोमराजिसे विभृतित त्रिनेत्रके नासिकाग्रपर स्थिर संनिवेशित होनेके कारण उनसे नीचेकी आर एक समुज्ज्वल ज्योति निकलकर इतस्ततः लिटक रही है।

उन्होंने उस समाधि-अवस्थामें देहान्तश्चारी वायुसमूहको निरुद्ध कर रक्खा है, जिससे उन्हें देखकर जान पड़ता है कि मानो वे आडम्बरश्रून्य तथा जलपूर्ण वरसनेवाले एक गम्भीर आकृतिके बादल हैं अथवा तरंगहीन प्रशान्त महासागर हैं किंवा निर्वात प्रदेशमें निष्कम्प शिखाधारी समुज्ज्वल प्रदीप हैं।

उन समाधिमग्न त्रिलोचनके ल्लाटस्थित नेत्रसे एक प्रकारकी ज्योतिशिखा आलोकधाराके समान वाहर निकल रही है, योगमग्न चन्द्रशेखरके शिरोदेशसे निकलकर यह ज्योतिशिखा नेत्रपथके द्वारा बाहर निकल रही है एवं उनके शिरस्थित मृणालसूत्रके समान कोमल चन्द्रकलाको मानो इलिस रही है।

योगनिष्ठ त्रिपुरारिने समाधिके वलसे शरीरके नवद्वारोंमें अन्तःकरणको निरुद्धकर उसे द्वृदय-कमलरूप अधिष्ठानमें अवस्थित कर रक्ला है एवं क्षेत्रज्ञ जिसे अविनाशी ब्रह्म कहा करते हैं उसी आत्मस्वरूप परमात्माका वे आत्मामें ही साक्षात्कार कर रहे हैं।

### सिद्ध नारायणवर्भ

( इस स्तोत्रके श्रद्धा-विधिपूर्वंक पाठ और अनुष्ठानसे प्राणसंकट, शत्रुसंकट और काम-क्रोधादिका वेगरूप संकट दूर होते हैं । यह देवराज इन्द्रका अनुभूत सिद्ध कवच है । )

#### श्रीशुक उवाच

वृतः पुरोहितस्त्वाष्ट्रे। महेन्द्रायानुपृच्छते। नारायणाख्यं वर्माहः तदिहैकमनाः श्रृणु ॥१॥ विश्वरूप उवाच

धोताङ्घिपाणिराचम्य सपिवत्र उदङ्मुखः। कृतस्वाङ्गकरन्यासो मन्त्राभ्यां वाग्यतः ग्रुचिः॥२॥ नारायणमयं वर्म सनद्योद् भय आगते। पादयोजीनुनोह्नवीह्नवीह्नदेर ह्यथोरित ॥३॥ मुले शिरन्यानुपूर्व्यादोंकारादीनि विन्यसेत्। ॐ नमो नारायणायेति विपर्ययमथापि वा॥४॥ करन्यासं ततः पुर्याद् द्वादशाक्षरिवयया। प्रणवाद्वियकारान्तमङ्गुल्यङ्गुष्टपर्वसु ॥५॥ न्यसेद्शृदय ओंकारं विकारमनु मूर्धनि। पकारं तु अवोर्मध्ये णकारं शिखया दिशेत्॥६॥ वेकारं नेक्योर्युञ्ज्यावकारं सर्वसंधिषु। मकारमस्त्रमुद्दिश्य मन्त्रमूर्तिर्मवेद् बुधः॥७॥ स्थिसर्गं फडन्तं तत् सर्वदिश्च विनिर्दिशेत्। ॐ विष्णवे नम इति॥८॥

आत्मानं परमं ध्यायेद् ध्येयं पट्शिकिमिश्तम्। विद्यातेजस्तपोमूर्तिममं मन्त्रमुदाहरेत्॥९॥ ॐ दृरिविंदध्यान्मम सर्वरक्षां न्यस्ताङ्ग्रिपद्यः पत्रोनद्रपृष्ठे।

दरारिचर्मासिगदेपुचापपाशान् द्धानोऽप्रगुणोऽप्रवाहुः॥ १०॥

J.

जलेपु मां रक्षतु मत्स्यमूर्तिर्यादोगणेभ्यो वरुणस्य पाशात्। स्थलेषु मायावद्ववामनोऽन्यात् त्रिविकमः खेऽवत् विश्वरूपः॥११॥ दुर्गेष्वटव्याजिमुखादिषु पायान्ज्ञींसहोऽसुरयूथपारिः। प्रभुः विमुञ्जती यस्य दिशो विनेदुर्न्यपतंश्च गर्भाः ॥ १२॥ महादृहासं रक्षत्वसौ माध्यनि खद्ष्योन्नीतघरो यज्ञकल्पः वराहः। विघवासे सलक्ष्मणोऽन्याद् भरतात्रजोऽसान्॥१३॥ रामोऽद्रिकटेण्वथ मामुत्रधमीद्विलात् प्रमादान्नारायणः पातु नरश्च हासात्। दचस्त्वयोगादथ योगनाथः पायाद् गुणेशः कपिलः कर्मबन्धात्॥ १४॥ सनत्कुमारोऽवतु कामदेवाद्धयशीर्षा मां पथि देवहेलनात्। कूमों निरयाद्शेषात्॥१५॥ देवर्षिवर्यः पुरुषार्चनान्तरात् हरिर्मा निर्जितात्मा । धन्वन्तरिर्भगवान् पात्वपथ्याद् द्वन्द्वाद् भयाद्दवभो बलो गणात् कोधवशादहीन्द्रः॥१६॥ लोकाद्वताज्जनान्ताद् भगवानप्रबोधाद् बुद्धस्तु पाखण्डगणात् धर्मावनायोरुकृतावतारः॥१७॥ कालमलात् प्रपातु गोविन्द आसङ्गवमात्तवेणुः। मां केशवी गद्या प्रातरव्याद् प्राह्म उदात्तराक्तिर्मध्यन्दिने विष्णुररीन्द्रपाणिः॥१८॥ न(रायणः देवोऽपराह्वे मधुहोत्रधन्वा सायं त्रिधामावतु माधवी पद्मनामः ॥ १९॥ उतार्घरात्रे निशीथ <u>पकोऽवत</u> प्रत्यूष ईशोऽसिधरों जनाईनः। ईशः श्रीवत्सधाम।पररात्र दामोदरोऽव्यादनुसंध्यं प्रमाते विद्वेश्वरो भगवान कालमूर्तिः॥२०॥ युगान्तान छतिग्मनेसि भगवत्पयुक्तम्। समन्ताद् भ्रमत् वातसखो हुताशः॥ २१॥ दन्दग्धि दन्दग्ध्यरिलैन्यमाशु कक्षं यथा निष्पिण्ड्यजित्रियासि । गदेऽरानिस्पर्शनविस्फुलिङ्गे निध्पिण्डि चूर्णयारीन् ॥ २२॥ क्ष्माण्डवैनायकयक्षरक्षोभूतग्रहांश्चूर्णय यातुधानप्रमथप्रेतमातृषिशाचिवप्रग्रहघोरदृष्टीन्। त्वं हाष्णपूरितो भीमखनोऽरेहिद्यानि कम्पयन् ॥ २१ ॥ दरेन्द्र छिन्धि। तिग्मधारासिवरारिसैन्यमीराप्रयुक्ती मम छिन्यि चर्मञ्छतचन्द्र छाद्य द्विषामघोनां हर पापचक्षुपाम् ॥ २४ ॥

श्लो भयं प्रहेभ्योऽभूत् केतुभ्यो नृभ्य एव च। सरीख्रिपेभ्यो दृष्ट्रिभ्यो भूतेभ्योऽहोभ्य एव च।॥२१ सर्वाण्येतानि भगवन्नामरूपाख्नकीर्तनात्। प्रयान्तु संक्षयं सचो ये नः श्रेयःप्रतीपकाः॥२६ गरुडो भगवान् स्तोत्रस्तोभइछन्दोमयः प्रसुः। रक्षत्वशेषकृच्छ्रेभ्यो विष्वद्रसेनः खनामानः॥२५ सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः। बुद्धीन्द्रयमनःप्राणान् पान्तु पार्षद्भपणाः॥२५ सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानायुधानि नः। बुद्धीन्द्रयमनःप्राणान् पान्तु पार्षद्भपणाः॥२५ सर्वापद्भ्यो हरेर्नामरूपयानयः॥२५ यथा हि भगवानेच वस्तुतः सदसच यत्। सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुष्ट्रयाः॥२५ यथा हि भगवानेच वस्तुतः सदसच यत्। सत्येनानेन नः सर्वे यान्तु नाशमुष्ट्रयाः॥३० यथैकात्म्यानुभावानां विकत्परहितः खयम्। भूषणायुधिलङ्गाख्या धन्ते शक्तीः स्वमायया॥३०

तेनैव सत्यमानेन सर्वज्ञो भगवान् हरिः। पातु सर्वैः खरूपैर्नः सदा सर्वत्र सर्वगः॥ ३१॥ विदिश्च दिशूर्ध्वमधः समन्तादन्तर्वहिर्भगवान् नार्रसिहः। प्रहापयँह्योकभयं खनेन खतेजसा शस्तसमस्ततेजाः॥ ३२॥

मधवन्निद्माख्यातं वर्म नारायणात्मकम् । विजेष्यस्यञ्जसा येन दंशितोऽसुरयूथपान् ॥ ३३ ॥ एतद् धारयमाणस्तु यं यं पश्यति चक्षुषा । पदा वा संस्पृशेत् सद्यः साध्यसात् स विमुच्यते ॥ ३४ ॥ न कुतश्चिद् भयं तस्य विद्यां धारयतो भवेत् । राजदस्युग्रहादिभ्यो व्यात्रादिभ्यश्च कर्हिचित् ॥ ३५ ॥ ( श्रीमहागवत ६ । ८ । ३—३७ )

( अनुवादक--स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

श्रीग्रुकदेवजीने कहा—गरीक्षित् ! जब देवताओंने विश्वरूपको पुरोहित बना लियाः तब देवराज इन्द्रके प्रश्न करनेपर विश्वरूपने उन्हें नारायणकवचका उपदेश किया! तुम एकाग्रचित्तसे उसका अब श्रवण करो॥ १॥

विश्वरूपने कहा—देवराज इन्द्र ! भयका अवसर उपिश्वत होनेपर नारायणकवच धारण करके अपने शरीरकी रक्षा कर लेनी चाहिये। उसकी विधि यह है कि पहले हाथ-पैर धोकर आचमन करे, फिर हाथमें कुशकी पिनत्री धारण करके उत्तर मुँह बैठ जाय। इसके बाद कवचधारण-पर्यन्त और वृष्ठ न बोलनेका निश्चय करके पिनत्रतासे 'ॐ नमो नारायणाय' और 'ॐ नमो भगवते वासुदेवाय'— इन मन्त्रोंके द्वारा अङ्गन्याप तथा करन्यास करे। पहले 'ॐ नमो नारायणाय' इस अष्टाश्चर मन्त्रके ॐ आदि आठ अक्षरोंका कमशः पैरों, घुटनों, जाँघों, पेट, हृदय, विश्वःखल, मुख और किरमें न्यास करे। अथवा पृवींक्त मन्त्रके यकारसे लेकर ॐकारपर्यन्त आठ अक्षरोंका ियरमे आरम्भ करके उन्हीं आठ अङ्गोमें विपरीत कमसे न्याम करें। २०४॥

तदनन्तर 'ॐ' नमो भगवते वासुदेवाय'—इस द्वादशाक्षर मन्त्रके ॐसे लेकर यन्पर्यन्त बारह अक्षरोंका दायीं तर्जनीसे वायीं तर्जनीतक दोनों हाथोंकी आठ अँगुलियों और दोनों अग्ठांकी दोन्दों गाँठोंमें न्यान करे ॥ ५ ॥ भिर 'ॐ' विष्णये नमः' इस मन्त्रके पहले अक्षर 'ॐ' का एद्यमें, 'वि' का बहारन्त्रमें, 'प्' वा मोंहोंके बीचमें, 'ण' का चोटीमें, 'वे' का दोनों नेत्रोमें और 'न' का दारीरकी स्व गोठोमें न्यान करे । तदनन्तर 'ॐ' मः अन्त्राय फट्' यहकर दिःचन्त्र करे । इस प्रकार न्यान करनेसे इन विधिकों जाननेताल पुरुष मन्त्रस्वरूप हो जाता है ॥ ६—८ ॥ इसके वाद समग्र ऐश्वर्य, धर्मन परान लक्ष्मी, ज्ञान और वैरान्यसे

परिपूर्ण इष्टदेव भगवान्का ध्यान करे और अपनेको भी तद्रूप ही चिन्तन करे। तत्पश्चात् विद्याः तेज और तपः-स्वरूप इस कवचका पाठ करे—॥ ९॥

भगवान् श्रीहरि गरुड्जीकी पीठपर अपने चरणकमल रक्ले हुए हैं। अणिमादि आठों सिद्धियाँ उनकी सेवा कर रही हैं। आठ हायोंमें शङ्क, चक्र, हाल, तलवार, गदा, बाणा धनुष और पाश (फंदा ) धारण किये हुए हैं । वे ही ॐकारस्वरूप प्रभु सब प्रकारसे, सब ओरसे मेरी रक्षा करें ॥ १० ॥ मत्स्यमूर्ति भगवान् जलके भीतर जलजन्तुओंके रूपमें स्थित वरुणके पाशसे मेरी रक्षा करें। मायासे बहाचारीका रूप धारण करनेवाले वामन भगवान स्थलपर और विश्वरूप श्रीत्रिविकम भगवान् आकाशमें मेरी रक्षा करें ॥ ११॥ जिनके घोर अइहाससे सब दिशाएँ गूँज उटी थीं और गर्भवती दैत्यर्पात्वयोंके गर्भ गिर गये थे, वे दैत्य-यूथपतियोंके शत्रु भगवान् रिनेह जंगल, रणमूमि आदि विकट स्थानोंमें मेरी रक्षा करें ॥ १२॥ अपनी दाढ़ोंपर पृथ्वीको धारण करनेवाले यज्ञमूर्ति वराह भगवान् मार्गमें, परशुरामजी पर्वतींके शिखरोंपर और लक्ष्मणजीके सहित भरतके बड़े भाई भगवान् रामचन्द्र प्रवासके समय हमारी रक्षा करें ॥ १३ ॥ भगवान् नारायण ऋषि मारण-मोहन आदि भयंकर अभिचारों और सब प्रकारके प्रमादोंसे मेरी रक्षा करें। ऋषिश्रेष्ठ नर गर्नसे, योगेश्वर भगवान् दत्तात्रेय योगके विज्ञोंसे और त्रिगुणाधिपति भगवान् कपिल कर्मवन्धनोंसे मेरी रक्षा करें॥ १४॥ परमर्पि सनत्कुमार कामदेवसे, हयग्रीव भगवान् मार्गमें चलते समय देवमूर्तियोंको नमस्कार आदि न करनेके अपराधसे, देवार्प नारद सेवापरात्रोंसे और भगवान् कच्छप सब प्रकारके नरकोंसे मेरी रक्षा करें ॥ १५॥ मगवान् धन्वन्तरि कुपध्यसे, जितीन्द्रय भगवान् ऋपभदेव सुख-दुःख आदि भयदायक द्वन्द्वींसे, यज्ञ भगवान् लोकापवादसे, वलरामजी प्रलयसे

और श्रीशेपजी कोधवश नामक सर्वेंके गणसे मेरी रक्षा करें ॥ १६॥ भगवान् श्रीकृष्णदेपायन व्यापजी अज्ञानसे तथा बृद्धदेव पालिएडयोंसे और प्रमादसे मेरी रक्षा करें । धर्मरक्षाके लिये महान् अवतार धारण करनेवाले भगवान् करिक कालके मललप कलिकालसे मेरी रक्षा करें ॥ १७ ॥ प्रातःकाल भगवान् केशव अपनी गदा लेकरः कुछ दिन चढ़ आनेपर भगवान गोविन्द अपनी बाँसुरी लेकर, दोपहरके पहले भगवान, नारायण अपनी तीक्ष्ण शक्ति लेकर और दोपहरको भगवान विष्ण चकराज सदर्शन लेकर मेरी रक्षा करें ॥ १८ ॥ तीसरे पहरमें भगवान् मधुसूदन अपना प्रचण्ड धनप लेकर मेरी रक्षा करें । सायंकालमें ब्रह्मा आदि त्रिमृर्तिधारी माधवः सूर्यास्तके वाद तथा अर्थरात्रिके पूर्व हृपीकेश तथा अर्थरात्रिके समय अकेले भगवान् पद्मनाभ मेरी रक्षा करें ॥ १९॥ रात्रिके पिछले प्रहर्मे श्रीवत्वलाञ्छन श्रीहरिः उप:कालमें खड्गवारी मगवान् जनाईनः स्योंदयसे पूर्व श्रीदामोदर और सम्पूर्ण संघ्याओं में कालमूर्ति मगवान् विश्वेश्वर मेरी रक्षा करें॥ २०॥

मुदर्शन ! आपका आकार चक ( रथके पहिये ) की तरह है। आपके किनारेका भाग प्रलयकालीन अग्निके समान अत्यन्त तीव है। आप भगवान्की प्रेरणासे सब ओर घूमते रहते हैं। जैसे आग वायुकी सहायतासे स्खं घान-भूसको जला डालती है, वैसे ही आप हमारी शत्रु-सेनाको श्रीघ-से-शीव्र जला दीजिये। जला दीजिये ॥ २१ ॥ कौमोदकी गदा ! आपसे छूटनेवाली चिनगारियोंका स्पर्श वज़के समान असहा है । आप भगवान् अजितकी प्रिया हैं और मैं उनका सेवक हुँ । इसलिये आप कृष्माण्डः विनायकः यक्षः राक्षसः भृत और प्रेतादि प्रहोंको पीत डालिये, कुचल डालिये तथा मेरे शत्रओंको चुर-चुर कर दीजिये ॥ २२ ॥ शङ्खक्षेष्ठ पाञ्चजन्य ! आप मगवान श्रीकृष्णके फूँकनेसे भयंकर शब्द करके मेरे शतुओंका दिल दहलाते हुए यातुषानः प्रमथः प्रेतः मातृका, विशाच तथा ब्रह्मराक्षत आदि क्र्रहिबाले प्राणियोंको यहाँसे दूर भगा दीजिये ॥ २३ ॥ भगवान्की श्रेष्ठ तलवार ! आपकी धार बहुत तीश्ण है । आप भगवान्की प्रेरणासे मेरे शतुओंको छिन्न-मिन्न कर दीनिये । मगयान्की प्यारी ढाल । आपमें सैकड़ों चन्द्राकार मण्डल हैं। आप

. .

पापद्दष्टि पापातमा शत्रुओंकी आँखें बंद कर दीनिके उन्हें सदाके लिये अंचा बना दीजिये ॥ २४ ॥

सूर्य आदि जिन-जिन ग्रह, धूमकेतु (पुच्छल तारे) कांत्र केतुओं, दुष्ट मनुष्यों, स्पादि रेंगनेवाल जन्तुओं, दाहांबालेहिंह पद्युओं तथा भूत-प्रेत आदि पापी प्राणियोंसे हमें मय हो की जो-जो हमारे मञ्चलके विरोधी हों— वे सभी भगवान् के ताल लगी आयुधोंका कीर्तन करनेसे तत्काल नष्ट हो जो ॥ २५-२६ ॥ बृहद्, रथन्तर आदि सामवेदीय सोजोसे जिन्ते स्तुति की जाती है, वे वेदमूर्ति भगवान् गरुड और पार्थि विषक्तिन्ती अपने नामोंके द्वारा हमें सब प्रकारी विपक्तियोंसे बचार्ये ॥ २७ ॥ श्रीहरिके नाम लग वाहन तथ आयुध हमें सब प्रकारकी आपत्तियोंसे बचार्ये और श्रेष्ठ पार्थ हमारी बुद्ध, इन्द्रिय, मन और प्राणोंकी रक्षा करें ॥ २८ ॥

जितना भी कार्य अथवा कारणरूप जगत् है वर् वास्तवमें भगवान् ही हैं—इस सत्यके प्रभावते हमारे को उपद्रव नष्ट हो जायँ ॥ २९ ॥ जो लोग ब्रह्म और आलाती एकताका अनुभव कर चुके हैं, उनकी दृष्टिमें भगवान्का सहर समस्त विकर्षों—भेदोंसे रहित है; किर भी वे खयं अभी भाया-चाक्तिके द्वारा भूषण, आयुध और रूप नामक शक्ति को धारण करते हैं—यह बात निश्चितरूपरेसत्य है। इसीप्रमार के वलसे सर्वक, सर्वव्यापक भगवान् श्रीहरि सदा-सर्वत्र को स्वर्लोंसे हमारी रक्षा करें ॥ ३०-३१ ॥ जो अपने भयंगर अट्टहाससे सब लोगोंके भयको भगा देते हैं और अने तेजसे सबका तेज प्रस लेते हैं, वे भगवान् रृसिंह दिशा विदिशाम, नीचे-ऊपर, वाहर-मीतर—सब ओर हमारी रण करें ॥ ३२ ॥

देवराज इन्द्र ! मैंने तुम्हें यह नारायणकथन युना दिणा इस कवचसे सुरक्षित होकर तुम अनायाय ही मय दैने यूथपितयोंको जीत लोगे ॥ ३३ ॥ इस नारायणक्यनों धारण करनेवाला पुरुष जिसको भी अपने नेत्रींसे देल नेत्र अथवा पैरसे छू देता है। वह तत्काल समस्त भयोंने गर्वथा सुक्त हो जाता है ॥ ३४ ॥ जो इस विण्यायी विचानों भारी कर लेता है। उसे राजा, डाकू, प्रेत-पिद्याचादि वर्ग और कर लेता है, उसे राजा, डाकू, प्रेत-पिद्याचादि वर्ग और वाघ आदि हिंसक जीवांसे कभी किसी प्रवारका मण नी

- De

### गजेन्द्र-स्तवन

( इस स्तोत्रके श्रद्धापूर्वक पाठ, अनुष्ठानसे ऋणसंकट, मृत्युसंकट आदि दूर होते हैं । महामना मारुवीयजीके द्वारा वार-वार अनुभृत है । )

#### श्रीशुक उवाच

एवं व्यवसितो बुद्धवा समाधाय मनो हृदि । जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मन्यनुशिक्षितम् ॥ १॥ गजेन्द्र उवाच

क नमो भगवते तस्मै यत एतचिद्गत्मकम् । पुरुषायादिवीजाय परेशायाभिधीमहि ॥२॥ यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयम् । योऽस्मात् परस्तं प्रपद्ये स्वयम्भुवम् ॥३॥

यः स्वातमनीदं निजमाययार्षितं कचिद् विभातं क च तत् तिरोहितम्।
अविद्धहक् साक्ष्युभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः॥४॥
कालेन पञ्चत्विमतेषु कृत्क्षशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु।
तमस्तदाऽऽसीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः॥५॥
न यस्य देवा ऋष्यः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोऽहीत गन्तुमीरितुम्।
यथा नटस्याकृतिभिविचेष्ठतो दुरत्ययानुक्रमणः स मावतु॥६॥
दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विभुक्तलङ्गा मुनयः सुसाधवः।
चरन्त्यलोकवतमवणं वने भूतात्मभूताः सुहृदः स मेगितः॥७॥
न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नामकृषे गुणदोष एव वा।
तथापि लोकाण्ययसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालसृच्छिति॥८॥

तस्मे नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये । अह्मणायोक्ष्रपाय नम आश्चर्यकर्मणे ॥९॥ नम आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने । नमो गिरां विदूराय मनसङ्चेतसामिष ॥१०॥ सत्त्वेन प्रतिलभ्याय नैष्कर्म्यण विपश्चिता । नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे ॥११॥ नमः शान्ताय घोराय मूहाय गुणधर्मिणे । निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानधनाय च ॥१२॥ क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाध्यक्षाय साक्षिणे । पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः ॥१३॥ सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वाध्यक्षाय साक्ष्यकित्वे । असताच्छाययोक्ताय सदाभासाय ते नमः ॥१४॥

नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भृतकारणाय । नमो सर्वागमामायमहा ५ वाय नमोऽपवर्गाय परायणाय ॥१५॥ गुणारणिच्छन्नचिदुप्मपाय तत्स्रोभविस्फूर्जितमानसाय। विवर्जितागमखयंप्रकाशाय नेष्कर्म्यभावेन नमस्करोमि ॥१६॥ माहकप्रपन्नपशुपाराविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरूणाय नमोऽलयाय। खांदोन सर्वतनुभृत्मनिस प्रतीतप्रत्यग्हरो भगवते वृहते नमस्ते ॥१७॥ आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजनेषु सक्तैर्दुष्पापणाय गुणसङ्गविवर्जिताय । मुक्तात्मभिः खहृद्ये परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नम ईश्वराय ॥१८॥ धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुचन्ति । त्वाशिषो रात्यपि देहमन्ययं करोतु मेऽदभ्रद्यो विमोक्षणम् ॥१९॥

एकान्तिनो कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति ये तचरितं सुमङ्गलं अत्यद्भृतं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नाः ॥२०॥ परं परेशमञ्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम । तमक्षरं व्रह्म अतीन्द्रियं सूक्ष्ममिवातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे ॥२१॥ ब्रह्मादयो देवा वेदा लोकाश्चराचराः । नामरूपविभेदेन फलव्या च कलया कृताः ॥२२। यथार्चिषोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्ति संयान्त्यसकृत् खरोचिषः। यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानि न देवासुरमर्त्यतिर्यंङ् न स्त्री न पण्ढो न पुमान् न जन्तुः। नायं गुणः कर्म न सन्न चासन् निषेधशेषो किमन्तर्वहिश्चावृतयेभयोन्या। जिजीविषे नाहमिहाम्या इच्छामि कालेन न यस्य विष्ठवस्तस्यात्मलोकावरणस्य सोऽहं विश्वसृजं विश्वमविश्वं विश्ववेदसम् । विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् ॥२६॥ योगविभाविते । योगिनो यं प्रपद्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्यहम् ॥२७॥ योगरन्धितकर्माणो ह्रदि नमस्त्रभ्यमसह्यवेगशक्तित्रयायाखिलधीगुणाय। नमो कदिन्द्रियाणामनवाष्यवर्त्मने ॥२८॥ दुरन्तराक्तंये प्रपन्नपालाय नायं वेद स्वमात्मानं यच्छत्तयाहंधिया हतम् । तं दुरत्ययमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहम्॥२९॥ श्रीशुक उवाच

एवं गजेन्द्रमुपवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधिलङ्गिभिद्याभिमानाः।
नैते यदोपससुपुर्निष्ठिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हिर्राविरासीत् ॥३०॥
तं तद्वदार्त्तमुपलभ्य जगित्रवासः स्तोत्रं निशम्य दिविजैः सह संस्तुविद्धः।
छन्दोमयेन गरुडेन समुद्यमानश्चकायुधोऽभ्यगमदाशु यतो गजेन्द्रः॥३१॥
सोऽन्तस्सरस्युरुवलेन गृहीत आतों दृष्ट्वा गरुत्मित हिर्रे ख उपाच्चक्रम्।
उत्थिप्य साम्बुजकरं गिरमाह कृच्छान्नारायणाखिलगुरो भगवत् नमस्ते ॥३२॥
तं वीक्ष्य पीडितमजः सहसावतीर्य सम्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार।
म्राहाद् विपाटितमुखादरिणा गजेन्द्रं सम्पद्यतां हिर्रम् मुचदुस्त्रियाणाम् ॥३३॥
८ श्रीमद्यागवत ८ । ३ । १ —११)

( अनुवादक-स्वामीजी श्रीअखण्डानन्दजी सरस्वती )

श्रीशुकदेवजी कहते हैं—परीक्षित् ! अपनी बुद्धिसे ऐसा निश्चय करके गजेन्द्रने अपने मनको हृदयमें एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्ममें सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्रके जपद्वारा भगवान्-की स्तुति करने लगा ॥ १॥

गजेन्द्रने कहा—जो जगत्के मूल कारण हैं और सबके हृदयमें पुरुषके रूपमें विराजमान हैं एवं समस्त जगत्के एक-मात्र स्वामी हैं, जिनके कारण इस संसारमें चेतनताका विस्तार होता है—उन भगवान्को मैं नमस्कार करता हूँ, प्रेमसे

उनका ध्यान करता हूँ ॥ २ ॥ यह संसार उन्होंमें कित । उन्होंकी सत्तासे प्रतीत हो रहा है, वे ही इसमें ध्यात हो रहे हैं और स्वयं वे ही इसके रूपमें प्रकट हो रहे हैं। यह गई होनेपर भी वे इस संसार और इसके कारण—प्रकृतिने मार्च परे हैं। उन स्वयंप्रकाश, स्वयंसिद्ध सत्तात्मक भगवान्य श्री रहण बरता हूँ ॥ ३ ॥ यह विश्व-प्रपञ्च उन्होंकी मार्च उनमें अध्यस्त है। यह कभी प्रतीत होता है, तो कभी नरीं परंतु उनकी दृष्टि ज्यों-की-त्यों-—एक-मी रहनी है। वे हुई

साक्षी हैं और उन दोनोंको ही देखते रहते हैं। वे सबके मूल हें और अपने मूल भी वही हैं। कोई दूसरा उनका कारण नहीं है। वे ही समस्त कार्य और कारणोंसे अतीत प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ४ ॥ प्रलयके समय लोकः लोकपाल और इन मबके कारण सम्पूर्णरूपसे नष्ट हो जाते हैं। उस समय केवल अत्यन्त घना और गहरा अन्धकार-ही-अन्धकार रहता है। परंतु अनन्त परमात्मा उससे सर्वथा परे विराजमान रहते हैं। वे ही प्रभ मेरी रक्षा करें ॥ ५ ॥ उनकी लीलाओंका रहस्य जानना बहुत ही कठिन है। वे नटकी भाँति अनेकों वेष धारण करते हैं। उनके वास्तविक स्वरूपको न तो देवता जानते हैं और न ऋषि ही; फिर दूसरा ऐसा कौन प्राणी है, जो वहाँतक जा सके और उसका वर्णन कर सके ? वे प्रभु मेरी रक्षा करें ॥ ६ ॥ जिनके परम मङ्गलमय स्वरूपका दर्शन करनेके लिये महात्मागण संसारकी समस्त आसक्तियोंका परित्याग कर देते हैं और वनमें जाकर अखण्डभावसे ब्रह्मचर्य आदि अलैकिक वर्तोंका पालन करते हैं तथा अपने आत्माको सबके हृदयमें विराजमान देखकर खामाविक ही सबकी भलाई करते हैं--वे ही मनियोंके सर्वस्व भगवान मरे सहायक हैं। वे ही मेरी गति हैं ॥ ७ ॥ न उनके जन्म-कर्म हैं और न नाम-रूपः फिर उनके सम्बन्धमें गुण और दोषकी तो कल्पना ही कैसे की जा सकती है ! फिर भी विश्वकी सृष्टि और संहार करनेके लिये समय-समयपर वे उन्हें अपनी मायासे खीकार करते हैं ॥ ८ ॥ उन्हीं अनन्त शक्तिमान् सर्वेश्वर्यमय परब्रह्म परमात्माको में नमस्कार करता हूँ । वे अरूप होनेपर भी बहुरूप हैं। उनके कर्म अत्यन्त आश्चर्यमय हैं। मैं उनके चरणोंमें नमस्कार करता हूँ ॥ ९ ॥ स्वयंप्रकाशः सबके साक्षी परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ । जो मनः वाणी और चित्तसे अत्यन्त दूर हैं---उन परमात्माको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ १० ॥

विवेकी पुरुप कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा अपना अन्तःकरण ग्रुद्ध करके जिन्हें प्राप्त करते हैं तथा जो म्वयं तो नित्यमुक्तः परमानन्द एवं शानस्वरूप हैं ही, दूसरोंको कैवल्य-मुक्ति देनेकी सामर्थ्य भी केवल उन्हींमें है— उन प्रमुको में नमस्कार करता हूँ ॥ ११ ॥ जो सत्त्वः रजः तम—इन तीन गुणोंका धर्म स्वीकार करके कमशः शान्तः भोर और मृह अवस्था भी धारण करते हैं, उन भेदरहित समभावसे स्थित एवं शानधन प्रमुको में वार-वार नमस्कार करता हूँ ॥ १२ ॥ आप सबके स्वामीः समस्त क्षेत्रोंके एक-

मात्र ज्ञाता एवं सर्वसाक्षी हैं। आपको मैं नमस्कार करता हूँ । आप स्वयं ही अपने कारण हैं। पुरुष और मूल प्रकृतिके रूपमें भी आप ही हैं। आपको मेरे वार-बार नमस्कार ॥१३॥ आप समस्त इन्द्रिय और उनके विषयोंके द्रष्टा हैं। समस्त प्रतीतियोंके आधार हैं । अहङ्कार आदि छायारूप असत वस्तुओंके द्वारा आपका ही अस्तित्व प्रकट होता है। समस्त वस्तुओंकी सत्ताके रूपमें भी केवल आप ही भार रहे हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूँ ॥ १४ ॥ आप सबके मूल कारण हैं आपका कोई कारण नहीं है । तथा कारण होनेपर भी आपमें विकार या परिणाम नहीं होता, इसलिये आप अनोखें कारण हैं। आपको मेरा बार-बार नमस्कार! जैसे समस्त नदी-झरने आदिका परम आश्रय समुद्र है, वैसे ही आप समस्त वेद और शास्त्रोंके परम तात्पर्य हैं। आप मोक्षस्वरूप हैं और समस्त संत आपकी ही शरण ग्रहण करते हैं; अतः आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १५ ॥ जैसे यज्ञके काष्ठ अरिणमें अग्नि गुप्त रहती है, वैसे ही आपने अपने ज्ञानको गुणोंकी मायासे ढक रक्खा है। गुणोंमें क्षोभ होनेपर उनके द्वारा विविध प्रकारकी सृष्टिरचनाका आप संकल्प करते हैं। जो लोग कर्म-संन्यास अथवा कर्म-समर्पणके द्वारा आत्मतत्त्वकी भावना करके वेद-शास्त्रोंसे ऊपर उठ जाते हैं, उनके आत्माके रूपमें आप स्वयं ही प्रकाशित हो जाते हैं । आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ १६॥

जैसे कोई दयाछ पुरुष फंदेमें पड़े हुए पशुका बन्धन काट दे, वैसे ही आप मेरे-जैसे शरणागतोंकी फाँसी काट देते हैं। आप नित्यमुक्त हैं, परम करुणामय हैं और भक्तोंका कल्याण करनेमें आप कभी आलस्य नहीं करते । आपके चरणोंमें मेरा नमस्कार है। समस्त प्राणियोंके हृदयमें अपने अंशके द्वारा अन्तरात्माके रूपमें आप उपलब्ध होते रहते हैं। आप सर्वेश्वर्यपूर्ण एवं अनन्त हैं । आपको मैं नमस्कार करता हूँ || १७ || जो लोग द्यारीर, पुत्र, गुरुजन, गृह, सम्पत्ति और खजनोंमें आसक्त हैं—उन्हें आपकी प्राप्ति अत्यन्त कठिन हैं; क्योंकि आप स्वयं गुणोंकी आसक्तिसे रहित हैं। जीवन्मुक्त पुरुष अपने दृदयमें आपका निरन्तर चिन्तन करते रहते हैं । उन सर्वेश्वर्यपूर्ण ज्ञानस्वरूप भगवान्को में नमस्कार करता हूँ ॥ १८ ॥ धर्मः अर्थः काम और मोक्षकी कामनासे मनुष्य उन्हींका भजन करके अपनी अभीष्ट वस्तु प्राप्त कर लेते हैं। इतना ही नहीं, वे उनको सभी प्रकारका सुख देते हैं और अपनेही-जैसा अविनाशी पार्षद-श्वरीर भी देते हैं। वे

ही परम दयाल प्रभु मेरा उद्धार करें ॥१९॥ जिनके अनन्य प्रेमी भक्तजन उन्हींकी शरणमें रहते हुए उनसे किसी भी यस्तुकी—यहाँतक कि मोक्षकी भी अभिलावा नहीं करते. केवल उनकी परम दिव्य मङ्गलमयी लीलाओंका गान करते हुए आनन्दके समुद्रमें निमन्न रहते हैं॥ २०॥ जो अविनाशी, सर्वशिक्तमान, अव्यक्त, इन्द्रियातीत और अत्यन्त सहस हैं; जो अत्यन्त निकट रहनेपर भी बहुत दूर जान पहते हैं, जो आध्यात्मिक योग अर्थात् ज्ञानयोग या भक्तियोगके द्वारा प्राप्त ते हैं—उन्हीं आदिपुरुष, अनन्त एवं परिपूर्ण परम्हा स्मारमाकी में स्तुति करता हूँ ॥ २१ ॥

. जिनकी अत्यन्त छोटी कलारे अनेको नाम-रूपके मेट-ावसे युक्त ब्रह्मा आदि देवता, वेद और चराचर छोकोंकी ृष्टि हुई है, जैसे घघकती हुई आगसे लपटें और प्रकाशमान र्सेसे उनकी किरणें बार-चार निकलती और लीन होती हती हैं, वैसे ही जिन स्वयंप्रकाश परमात्मासे बुद्धि, मन् न्द्रिय और शरीर-जो गुणोंके प्रवाहरूप हैं-बार-बार कट होते तथा लीन हो जाते हैं। वे भगवान न देवता है गैर न असुर । वे मनुष्य और पशु-पक्षी भी नहीं हैं । न वे भी है। न पुरुष और न नपुंसक । वे कोई साधारण या प्रसाधारण प्राणी भी नहीं हैं। न वे गुण हैं और न कर्म ा कार्य हैं और न तो कारण ही । सबका निषेध हो जानेपर नो कुछ बच रहता है, वही उनका खरूप है तथा वे ही सब हुछ हैं। वे ही परमातमा मेरे उद्धारके लिये प्रकट ही । २२--२४ ॥ मैं जीना नहीं चाहता । यह हाथीकी योनि ग्रहर और भीतर-सब ओरसे अज्ञानरूप आवरणके द्वारा हकी हुई है। इसकी रखकर करना ही क्या है ! मैं तो आत्मप्रकाशको दकनेवाछे उस अशानरूप आवरणसे ब्रुटना चाहता हूँ; जो कालकमसे अपने-आप नहीं छूट सकता, जो केवल भगवत्क्रपा अथवा तत्त्वज्ञानके द्वारा ही नष्ट होता है ॥२५॥ इसलिये मैं उन परव्रक्ष परमात्माकी शरणमें हुँ। जो विश्वरहित होनेपर भी विश्वके रचयिता और विश्वस्वरूप हैं-साथ ही जो विश्वकी अन्तरात्माके रूपमें विश्वरूप सामग्रीसे क्षीड़ा भी करते रहते हैं। उन अजन्मा परमपद-स्वरूप ब्रह्मको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २६ ॥ योगीलोग योगके द्वारा कर्म,

कर्म-वासना और कर्मफलको मस्म करके अपने हृदयमें जिन योगेश्वर भगवान्का साधात्कार करते प्रमुको मैं नमस्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रमो । व्य विक्योंके न्यत्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रमो । व्य विक्योंके न्यत्कार करता हूँ ॥ २७ ॥ प्रमो । व्य समस्त इन्द्रियों और मनके निषयोंके रूपमें भी आप हो रहे हैं । इसिल्ये जिनकी इन्द्रियाँ नक्षमें नहीं आपकी प्राप्तिका मार्ग भी नहीं पा सकते । आप अनन्त है । आप शरणागतवत्तल हैं । आपको माया अन्तिस करता हूँ ॥ २८ ॥ आपकी माया आत्माका स्वरूप दक गया है, इसीसे यह जीव अप को नहीं जान पाता । आपकी महिमा अपार है । विक्रमान एवं माधुर्यनिधि मगवानकी मैं शरणों

श्रीशुकदेवजी कहते हैं---परीक्षित् ! गजेन्द्रने । भेदमावके निर्विशेषरूपरे भगवानुकी स्तृति की यी भिन्न-भिन्न नाम और रूपको अपना खरूप मानने आदि देवता उसकी रक्षा करनेके छिये नहीं आये। सर्वातमा होनेके कारण सर्वदेवस्वरूप स्वयं भगवा प्रकट हो गये।। ३०॥ विश्वके एकमात्र आधार देखा कि गजेन्द्र अत्यन्त पीड़ित हो रहा है। अ स्तृति सुनकर वेदमय गरुड़पर सवार हो चक्रभार बडी शीघ्रतासे वहाँके लिये चल पड़े। जहाँ गजेन्द्र संकटमें पड़ा हुआ या। उनके साथ स्तुति करते ! भी आये ।। ३१ ॥ सरोवरके भीतर बलवान् प्राहने पकड़ रक्ला या और वह अत्यन्त व्याकुल ही जब उसने देखा कि आकाशमें गहड़पर सवार ही चक लिये भगवान् औहरि आ रहे हैं। तब अप कमलका एक सुन्दर पुष्प लेकर उसने अगरको उ बड़े कप्टले बोला—'नारायण ! जगद्गुरो ! भगवन् नमस्कार हैं ॥ ३२ ॥ जब भगवान्ने देखा ि अत्यन्त पीड़ित हो रहा है, तब वे एकवारगी गरद कर कृद पड़े और कृपा करके गजेन्द्रके साथ ही ? बड़ी शीव्रतामे सरीवरते बाहर निकाल लाये । देवताओंके सामने ही भगवान् श्रीहरिने चक्रते गा फाइ डाला और गजेन्द्रको हुड़ा लिया ॥३३॥

## भगवान् श्रीरामचन्द्रजीका स्तवन

( इस स्तोत्रके श्रद्धाभक्तिपूर्वक-परामभद्र महेष्वास रघुवीर नृपोत्तम । भो दशास्थान्तकासाकं रक्षां देहि श्रियं च वे ॥' इस सम्पुटके साथ नित्यपाठसे रोगनाका, दारिद्रयनाका, अभावपूर्ति और निष्कामभावसे करनेपर भगवत्प्रेम तथा भगवान्की प्राप्ति होती है ।) मृतय ऊचुः

लोकानुग्रहकारिणे । अरावणं जगत्कतुमवतीर्णाय रामचन्द्राय नमस्ते गाधिजाव्वररक्षिणे । नमस्ते जितमारीच सुवाहुप्राणहारिणे ॥ ताटकादेहसंहर्जे हरकोदण्डलीलामञ्जनकारिणे॥ । नमस्ते अहल्यामुक्तिसंदायिपादपङ्कजरेणवे मैथिलीपाणिग्रहणोत्सवशालिने । नमस्ते रेणुकापुत्रपराजयविधायिने ॥ सह लक्ष्मणसीताभ्यां कैकेण्यास्तु वरद्वयात् । सत्यं पितृवचः कर्तुं नमो वनमुपेयुपे ॥ ते। नमस्ते शरभङ्गस्य सर्गप्राप्त्यैकहेतचे॥ भरतप्रार्थनाद्तत्तपादुकायुगलाय नमो विराधसंहर्त्रे गुध्रराजसखाय ते । मायामृगमहाकूरमारीचाक्वविदारिणे । जटायुषं तु संदद्य तत्कैवल्यप्रदायिने ॥ सीतापहारिलोकेशयुद्धत्यक्तकलेवरम् शबरीपृजिताङ्क्ये । प्राप्तसुप्रीवसंख्याय कृतवालिवधाय ते ॥ कवन्धसंहर्त्रे नमः सेतुं समुद्रे वरुणालये । सर्वराक्षससंहर्त्रे रावणप्राणहारिणे ॥ ते । नमो भक्तार्तिसंहर्त्रे सिचदानन्दरूपिणे ॥ संसाराम्बुधिसंतारपोतपादाम्बुजाय जगतासृद्धिहेतवे । रामादिपुण्यनामानि जपतां पापहारिणे ॥ रामभद्राय नमस्ते सृष्टिस्थित्यन्तकारिणे । नमस्ते करुणामूर्ते भक्तरक्षणदीक्षित ॥ सर्वलोकानां नमस्ते विभीषणसुखपद । लङ्केश्वरवधाद्राम पालितं हि जगत्त्वया ॥ नमस्त्रभ्यं रक्ष जगन्नाथ पाह्यस्माञ्जानकीपते । स्तुत्वैवं मुनयः सर्वे तूष्णीं तस्युद्धिंजोत्तमाः ॥

श्रीसृत उवाच

य इदं रामचन्द्रस्य स्तोत्रं मुनिभिरीरितम् । त्रिसंध्यं पठते भक्त्या भुक्तिं मुक्तिं च विन्दति ॥ भीतिरुपजायते । पतस्तोत्रस्य पडनाद् भृतवेतालकाद्यः ॥ प्रयाणकाले पठतो ਜ नद्यन्ति रोगाः सकला नद्यते पापसंचयः । पुत्रकामो लभेत्पुत्रं कन्या विन्द्ति सत्पतिम्॥ मोक्षकामो लभेन्मोक्षं धनकामो धनं लभेत् । सर्वान्कामानवाप्नोति पठन्भक्त्या त्विमं स्तवम् ॥

(स्कन्दपुराण-ब्रह्मखण्ड, सेतुमाहात्म्य ४४। ६३---८१)

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

मुनियोंने कहा—सम्पूर्ण लोकोंपर अनुग्रह करनेवाले आप भगवान् श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आपने इस संसारको रावणसे शून्य करनेके लिये अवतार लिया है, आपको नमस्कार है। ताइकाका संहार और विश्वामित्रके यज्ञकी रक्षा करनेवाले आपको नमस्कार है। मारीचको जीतनेवाले तुवाहुका प्राण हरण करनेवाले श्रीराम! आपको नमस्कार है। आरके चरणारिवन्दोंकी धूलि अहल्याको मुक्ति देनेवाली है। आपने भगवान् शंकरके धनुषको लीलापूर्वक भङ्ग किया

,Ł

4

1

है; आपको नमस्कार है। मिथिलेशकुमारी सीताके पाणिग्रहण-सम्बन्धी उत्सवसे सुशोभित होनेवाले आपको नमस्कार है। रेणुकानन्दन परशुरामजीको पराजित करनेवाले आपको नमस्कार है। कैकेयीके दो वरदानोंसे विवश हुए पिताके वचनको सत्य करनेके लिये मीता और लक्ष्मणके साथ वनकी यात्रा करनेवाले आपको नमस्कार है। भरतकी प्रार्थनापर उन्हें अपने चरणोंकी युगल पादुका समर्पित करनेवाले आपको नमस्कार है। शरभञ्ज मुनिको अपने परम धामकी प्राप्ति करानेवाले आपको नमस्कार है। विराध राक्षसका संहार करनेवाले तथा गृष्ट्रराज जटायुको अपना सखा बनानेवाले आपको नमस्कार है। मायासे मृगका रूप धारण करके आये हुए महाक्रूर मारीचके शरीरको अपने वाणोंसे विदीर्ण करनेवालें आपको नमस्कार है। रावणसे हरी गयी सीताको छुड़ानेके लिये जिन्होंने युद्ध-में अपने शरीरका त्याग कर दिया, उन जटायुको अपने हायसे दाह-संस्कार करके कैवल्य-मोक्ष प्रदान करनेवाले आपको नमस्कार है। कवन्धका संहार करनेवाले आपको नमस्कार है। शबरीने आपके चरणारविन्दोंका पूजन किया है, आपने सुगीवके साथ मैत्री जोड़ी है तथा वाली नामक वानरका वध किया है: आपको नमस्कार है। वरुणालय समुद्रमें सेतुनिर्माण करनेवाले आपको नमस्कार है। समस्त राक्षसोंका संहार तथा रावणका प्राण हरण करनेवाले आपको नमस्कार है। आपके चरणारविन्द संसार-सागरसे पार उतारनेके छिये जहाज हैं। आपको नमस्कार है। भक्तोंकी पीड़ा दूर करने-वाले सिचदानन्दस्वरूप आप श्रीरघुनाथजीको नमस्कार है। जगतके अभ्युदयके कारणभूत आप श्रीरामभद्रको नमस्कार है। राम आदि पवित्र नामोंका जप करनेवाले गन्दर्योंके पाप हर लेनेवाले आपको नमस्कार है। आप सब

लोकोंकी सृष्टि, पालन और संहार करनेवाले हैं; आपको नमस्कार है। कर्मणामूर्ति ! आपको नमस्कार है। भकोंकी रक्षाके वतकी दीक्षा लेनेवाले प्रभो ! आपको नमस्कार है। विभीषणको सुत देनेवाले श्रीराम ! आपने लङ्कापित रावणका वध करके सम्पूर्ण जगत्की रक्षा की है, आपको नमस्कार है। जगन्नाथ ! हमारी रक्षा कीजिये, रक्षा कीजिये। जानकीपते ! हम सबका पालन कीजिये। इस प्रकार स्वृति करके सब मुनि चुप हो गये॥ १—१५॥

श्रीस्तजी कहते हैं — मुनियोंद्वारा किये हुए श्रीरामचन्द्र-जीके इस स्तोत्रका जो भक्तिपूर्वक तीनों समय पाठ करता है, वह भोग और मोक्षको प्राप्त करता है। यात्राके समय इम स्तोत्रका पाठ करनेसे भूत-वेतालादि भय नहीं दे सकते। इस स्तोत्रके पाठसे समस्त (शारीरिक-मानसिक) रोगों-का तथा पापोंके संग्रहका नाश हो जाता है। पुत्रकी इच्छा-वाला पुत्र प्राप्त करता है तथा कन्याको सत्-स्वभावके पतिकी प्राप्ति होती है। मोक्षकी कामनावाला मोक्ष पाता है और धनकी इच्छावाला धन। इस स्तवनका भक्तिपूर्वक पाठ करनेसे सभी मनोरथोंकी प्राप्ति होती है॥ १६—१९॥

## श्रीहनुमान्जीद्वारा भगवान् श्रीराम और सीताका स्तवन

( इस स्तोत्रके प्रतिदिन-अवापदामपहर्तारं दातारं सर्वंसम्पदाम् । लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम् ॥' ---सम्पुटसहित श्रद्धा-भक्तियुक्त पाठ और अनुष्ठानसे पापतापनाश और मनोवान्छित सर्वार्थसिद्धि होती है । )

नमो रामाय हरये विष्णवे प्रभविष्णवे। आदिदेवाय देवाय पुराणाय गदासृते॥ विष्टरे पुष्पके नित्यं निविष्टाय महात्मने। प्रहृष्टवानरानीकजुष्ट्रपादाम्बुजाय ते॥ निष्प्रिराक्षसेन्द्राय जगदिष्टविधायिने। नमः सहस्रिशिरसे सहस्रचरणाय च॥ सहस्राक्षाय गुद्धाय राधवाय च विष्णवे। भक्तार्तिहारिणे तुभ्यं सीतायाः पतये नमः॥ हरये नार्रासहाय दैत्यराजविदारिणे। नमस्तुभ्यं वराहाय दृष्ट्रोद्धृतवसुन्धर॥ त्रिविक्रमायं भवते बित्यज्ञविभेदिने। नमो वामनरूपाय नमो मन्दरधारिणे॥ नमस्ते मत्स्यरूपंय त्रयीपालनकारिणे। नमः परशुरामाय क्षत्रियान्तकराय ते॥ नमस्ते राक्षसघ्नाय नमो राधवरूपिणे। महादेवमहाभीममहाकोदण्डभेदिने॥ श्रित्रयान्तकरक्र्रभार्गवत्रासकारिणे। नमोऽस्त्वहल्यासंतापहारिणे चापहारिणे॥ श्रित्रयान्तकरक्र्रभार्गवत्रासकारिणे। हालाकितिनिवस्तारवालिधक्षोविभेदिनं॥ नागायुतबलोपेतताटकादेहहारिणे। इश्लिकितिनिवस्तारवालिधक्षोविभेदिनं॥ नमो मायामृगोन्माथकारिणेऽक्षानहारिणे। दश्लिकित्वस्तारवालिधक्षोविभेदिनं॥ नमो मायामृगोन्माथकारिणेऽक्षानहारिणे। दशस्यन्दनदुःखाव्यिक्षोवणागस्त्यक्रिणे॥ नमो मायामृगोन्माथकारिणेऽक्षानहारिणे। दशस्यन्दनदुःखाव्यिक्षोवणागस्त्यक्रिणे॥

। मैथिङीमानसाम्भोजभानवे अनेकोर्मिसमाधूतसमुद्रमदहारिणे लोकसाक्षिणे॥ राजेन्द्राय नमस्तुभ्यं जानकीपतये हरे। तारकब्रह्मणे तुभ्यं नमो राजीवलोचन ॥ रामाय रामचन्द्राय चरेण्याय सुसात्मने । विश्वामित्रप्रियायेदं खरविदारिणे॥ नमः भक्तानामभयप्रद । रक्ष मां करुणासिन्धो रामचन्द्र नमोऽस्त ते ॥ ्रदेवदेवेश प्रसीद रक्ष मां वेदवचसामण्यगोचर राघव। पाहि मां क्रपया राम शरणं त्वासुपैम्यहम्॥ रघुवीर महामोहमपाकुरु ममाधुना।स्नाने चाचमने भुक्तौ जात्रत्वप्रसुषुप्रिषु॥ सर्वावस्थासु सर्वत्र पाहि मां रघुनन्दन । महिमानं तव स्तोतुं कः समर्थो जगत्त्रये ॥ त्वमेव त्वन्महत्त्वं चै जानासि रघुनन्दन । इति स्तुत्वा वायुपुत्रो रामचन्द्रं करुणानिधिम्॥

#### श्रीजानकीजीका स्तवन

जानकि त्वां नमस्यामि सर्वेपापप्रणाशिनौम् ॥

दारिद्ग्यरणसंहर्त्री भक्तानामिष्टदायिनीम् । विदेहराजतनयां राघवानन्दकारिणीम् ॥ भूमेर्द्वुहितरं विद्यां नमामि प्रकृति शिवाम् । पौलस्त्यैश्वर्यसंहर्त्रीं भक्ताभीष्टां सरस्रतीम् ॥ पतिव्रताधुरीणां त्वां नमामि जनकात्मजाम् । अनुग्रहपरामृद्धिमनघां हरिवल्लभाम् ॥ आत्मविद्यां त्रयीरूपामुमारूपां नमाम्यहम् । प्रसादाभिमुखीं लक्ष्मी श्लीराध्धितनयां शुभाम् ॥ नमामि चन्द्रभगिनीं सीतां सर्वाङ्गसुन्दरीम् । नमामि धर्मनिलयां करुणां वेदमातरम् ॥ प्रशालयां पद्महस्तां विष्णुवश्चः स्थलालयाम् । नमामि चन्द्रनिलयां सीतां चन्द्रनिभाननाम् ॥ आह्वाद्रूपिणीं सिद्धि शिवां शिवंकरीं सतीम् । नमामि विश्वजननीं रामचन्द्रेष्टवल्लभाम् ॥ सीतां सर्वानवद्याङ्कीं भजामि सततं हृदा ।

#### श्रीसृत उवाच

स्तुत्वैवं हतुमान् सीतारामचन्द्रौ सभक्तिकम् ॥ आनन्दाश्चपरिकिलन्नस्तूष्णीमास्ते द्विजोत्तमाः। य इदं वायुपुत्रेण कथितं पापनाशनम्॥

स्तोत्रं श्रीरामचन्द्रस्य सीतायाः पठतेऽन्वहम् । स नरो महदैश्वर्यमञ्जुते वाञ्छितं सदा ॥ अनेकक्षेत्रधान्यानि गाश्च दोग्ध्रीः पयस्तिनीः । आयुर्विद्याश्च पुत्रांश्च आयीमपि मनोरमाम् ॥ एतत् स्तोत्रं सकृद्विप्राः पठन्नाप्नोत्यसंशयः । पतत्स्तोत्रस्य पाठेन नरकं नैव यास्यति ॥ 
हान्नाहत्यादिपापानि नश्यन्ति सुमहान्त्यपि । सर्वपापविनिर्मुक्तो देहान्ते मुक्तिमाण्चयात् ॥

(स्कन्द० ब्रह्म० सेतु० ४६।३१--६३)

( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

श्रीहनुमान्जीने कहा—सवकी उत्पत्तिके आदिकारण मर्वव्यापी श्रीहरिम्बल्प श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आदिदेव पुराणपुरुप भगवान् गदाधरको नमस्कार है। पुष्पकके आसनपर नित्य विराजमान महात्मा श्रीरघुनायजीको नमस्कार है। प्रभो ! हपेंसे भरे हुए वानरीका समुदाय आपके युगल नरणार्यवन्दोंकी सेवा करता है। आपको नमस्कार है। राक्षसराज रावणको पीस डालनेवाले तथा सम्पूर्ण जगत्का अमीष्ट सिद्ध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजीको नमस्कार है। आपके महस्रों मस्तक एवं सहस्रों चरण हैं। आपके सहस्रों नेत्र हैं, आप विशुद्ध विष्णुस्वरूप राघवेन्द्रको नमस्कार है।

आप भक्तोंकी पीड़ा दूर करनेवाले तथा सीताके प्राण-वल्लम हैं, आपको नमस्कार है। दैत्यराज हिरण्यकिशपुके वक्षः स्थलको विदीर्ण करनेवाले आप मृसिंहरूपधारी भगवान विष्णुको नमस्कार है। अपनी दाढोंपर पृथ्वीको उठानेवाले भगवान् वराहरूप आपको नमस्कार है। बलिके यज्ञको भंग करनेवाले आप भगवान् त्रिविकमको नमस्कार है। वामनरूपधारी भगवानुको नमस्कार है। अपनी पीठपर महान् मन्दराचल धारण करनेवाले भगवान् कच्छपको नमस्कार है। तीनों वेदोंकी रक्षा करनेवाले मत्स्यरूपधारी भगवान्को नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले परशुरामरूपी आपको नमस्कार है। राक्षसोंका नाश करनेवाले आपको नमस्कार है। राघवेन्द्रका रूप धारण करनेवाले आपको नमस्कार है। महादेवजीके महान् भयद्भर महाधनुषको भंग करनेवाले आपको नमस्कार है। क्षत्रियोंका अन्त करनेवाले कुर परशुरामको भी त्रास देनेवाले आपको नमस्कार है। भगवन् ! आप अहल्याके संताप और महादेवजीके चापको खण्ड-खण्ड कर देनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। दस हजार हाथियोंका बल रखनेवाली ताड़काके शरीरका अन्त करनेवाले आपको नमस्कार है। पत्यरके समान कठोर और चौड़ी छातीको छेद डालनेवाले आपको नमस्कार है। आप मायामृग-का नाश करनेवाले तथा अज्ञानको हर लेनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। दशरथजीके दुःखरूपी समुद्रको सोख लेनेके लिये आप मूर्तिमान् अगस्त्य हैं, आपको नमस्कार है। अनन्त उत्ताल तरङ्गोंसे उद्देलित समुद्रका भी दर्प-दलन करनेवाले आपको नमस्कार है। मिथिलेशनन्दिनी सीताके द्वदयकमलको विकसित करनेवाले सूर्यरूप आप लोकसाक्षीको नमस्कार है। हरे ! आप राजाओंके भी राजा और जानकीजीके प्राण-वल्लम हैं, आपको नमस्कार है। कमलनयन! आप ही तारक ब्रह्म हैं। आपको नमस्कार है। आप ही योगियोंके मनको रमानेवाले 'राम' हैं। राम होते हुए चन्द्रमाके समान आह्नाद प्रदान करनेके कारण 'रामचन्द्र' हैं। सबसे श्रेष्ठ और सुखस्बरूप हैं। आप विश्वामित्रके प्रिय तथा खर नामक राक्षसका द्वृदय विदीर्ण करनेवाले हैं। आपको नमस्कार है। मक्तोंको अभयदान देनेवाले देवदेविश्वर ! प्रसन्न होइये। करुणासिन्धु श्रीरामचन्द्र ! आपको नमस्कार है, मेरी रक्षा कीजिये । वेदवाणीके भी अगोचर राघवेन्द्र ! मेरी रक्षा कीजिये । श्रीराम ! कृपा करके मुझे उन्नारिये ! मैं आपकी श्चरण आया हूँ । रघुवीर ! मेरे महान् मोहको इसी समय दूर कीजिये । रघुनन्दन ! स्नानः आचमनः भोजनः जामत् स्वप्तः सुषुप्ति आदि सभी कियाओं और सभी अवस्थाओंमें आप मेरी रक्षा कीजिये । तीनों लोकोंमें कौन ऐसा पुरुष है, जो आतं महिमाका बखान करनेमें समर्थ हो । रघुकुलको आतिर करनेवाले श्रीराम ! आप ही अपनी महिमाको जातते हैं।

जनकनन्दिनी ! आपको नमस्कार करता हूँ । का सब पापींका नाश तथा दारिद्रचका संहार करनेवाली हैं। भक्तोंको अभीष्ट वस्तु देनेवाली भी आप ही हैं। राष्ट्रे श्रीरामको आनन्द प्रदान करनेवाली विदेहराज जनकः लाइली श्रीकिशोरीजीको मैं प्रणाम करता हूँ। आप प्रयीही कन्या और विद्या ( ज्ञान ) खरूपा हैं, कल्याणमयी प्रज़ी भी आप ही हैं। रावणके ऐश्वर्यका संहार तया भक्ती अभीष्टका दान करनेवाली सरस्वतीरूपा भगवती सीताको है नमस्कार करता हूँ। पतिवताओंमें अग्रगण्य आप श्रीजनः दुलारीको मैं प्रणाम करता हूँ । आप सबपर अनुमह करनेवारी समृद्धि, पापरहित और विष्णुप्रिया लक्ष्मी हैं। आप ही आल विद्या, वेदत्रयी तथा पार्वतीस्वरूपा हैं; मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप ही क्षीरसागरकी कन्या महालक्ष्मी हैं। ने भक्तोंपर कृपाका प्रसाद करनेके लिये सदा उत्सुक रहती है। चन्द्रमाकी भगिनी (लक्ष्मीखरूपा) सर्वाङ्गसुन्दरी सीताको में प्रणाम करता हूँ । धर्मकी आश्रयमृता करुणामयी वेदमाता गायत्रीस्वरूपिणी श्रीजानकीको मैं नमस्कार करता हूँ। आपका कमलमें निवास है, आप ही हायमें कमल धारण करने वाली तथा भगवान् विष्णुके वक्षःस्थलमें निवास करनेवारी लक्ष्मी हैं, चन्द्रमण्डलमें भी आपका निवास है, आप चन्द्रः मुखी सीतादेवीको मैं नमस्कार करता हूँ । आप श्रीरघुनन्दनकी आह्वादमयी शक्ति हैं। कल्याणमयी सिद्धि हैं और भागान शिवकी अर्ड्डाङ्गिनी कल्याणकारिणी सती हैं। श्रीरामचन्द्रजीनी परम प्रियतमा जगदम्बा जानकीको मैं प्रणाम करता हूँ। सर्वोङ्गसुन्दरी सीताजीका मैं अपने हृदयमें निरन्तर निता करता हूँ।

श्रीसूतजी कहते हैं—द्विजवरो | इस प्रकार इनुमार्ही भक्तिपूर्वक श्रीसीताजी और श्रीरामचन्द्रजीकी स्तृति कर्षे आनन्दके आँस् बहाते हुए मौन हो गये ।

जो वायुपुत्र हनुमान्जीदारा वर्णित श्रीराम और गीतार इस पापनाशक स्तोत्रका प्रतिदिन पाट करता है, वह गड़ा मनोवाञ्छित महान् ऐक्वर्यका उपमोग करता है। इस नो स्का एक बार भी पाठ करनेवाला मनुष्य अनेक धेन, धार्य दूध देनेवाली गौँए, आयु, विद्याएँ, मनोरमा भागां तमा भेंड

पुत्र—हम सब वस्तुओंको निःसंदेह प्राप्त कर लेता है। इसके बड़े पाप नष्ट हो जाते हैं। वह सब पापोंसे मुक्त हो देहावसान पाठसे मनुष्य नरकमें नहीं पड़ता है। उसके ब्रह्महत्यादि बड़े- होनेपर मोक्ष पा लेता है।

#### पापप्रशमनस्तोत्र

( देवपिं नारदरचित इस स्तोत्रका पापोंके प्रायश्चित्तरूप श्रद्धाभिक्तपूर्वक पाठ करनेसे पापोंका निश्चित नादा होता है । )

अधाकर्णय स्तवं दुरितनाशनम् । यमाकर्ण्यं नरो भक्त्या मुच्यते पापराशिभिः॥१॥ भूपाल स्मरणमात्रेण पापिनः शुद्धिमागताः। अन्येऽपि वहचो मुक्ताः पापादशानसम्भवात्॥२॥ परदारपरद्रव्यजीवहिंसादिके यदा । प्रवर्तते नृणां चित्तं प्रायश्चित्तं स्तुतिस्तदा ॥ ३॥ विष्णवे विष्णवे नित्यं विष्णवे विष्णवे नमः। नमामि विष्णुं चित्तस्थमहंकारगतं हरिम्॥४॥ चित्तस्थमीशमन्यकमनन्तमपराजितम् । विष्णुमीड्यमरोषाणामनादिनिधनं विष्णुश्चित्तगतो यन्मे विष्णुर्वुद्धिगतश्च यत् । योऽहंकारगतो विष्णुर्यो विष्णुर्मय संस्थितः ॥ ६॥ करोति कर्त्वभूतोऽसौ स्थावरस्य चरस्य च। तत्पापं नाशमायाति तस्मिन् विष्णौ विचिन्तिते ॥ ७॥ ध्यातो हरति यः पापं खप्ने दृष्टश्च पापिनाम्। तमुपेन्द्रमहं विष्णुं नमामि प्रणतिप्रयम्॥८॥ ह्यजमक्षरमन्ययम् । हस्तावलम्बनं स्तोत्रं विष्णुं वन्दे सनातनम् ॥ ९ ॥ जगत्यस्मिन्निरालम्बे विभो परमात्मन्नधोक्षज। हषीकेश हषीकेश हपीकेश नमोऽस्तु ते ॥१०॥ सर्वेश्वरेश्वर गोविन्द भूतभावन केशव। दुरुक्तं दुण्छतं ध्यातं शमयाशु नुसिंहानन्त नय केशव ॥१२॥ यन्मया चिन्तितं दुष्टं खचित्तवशवर्तिना। आकर्णय महावाहो तच्छमं परमार्थपरायण । जगन्नाथ जगद्धातः पापं शमय मेऽच्युत ॥१३॥ गोविन्द व्रह्मण्यदेव यद्यापराह्णे सायाह्णे मध्याह्णे च तथा निशि। कायेन मनसा वाचा कृतं पापमजानता ॥१४॥ जानता च हुषीकेश पुण्डरीकाक्ष माधव । नामत्रयोचारणतः सर्वं यातु मम क्षयम् ॥१५॥ शारीरं में हुत्रीकेश पुण्डरीकाक्ष मानसम्। पापं प्रशममायातु वाक्कृतं मम माधव॥१६॥ यद् भुञ्जानः पित्रंस्तिष्टन् स्वपञ्जायद् यदा स्थितः । अकार्षं पापमर्थार्थं कायेन मनसा गिरा॥१७॥ च यत्पापं ुर्योनिनरकावहम् । तत्सर्वं विळयं यातु वासुदेवस्य कीर्तनात्॥१८॥ परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं च यत्। अस्मिन् संकीर्तिते विष्णौ यत् पापं तत् प्रणदयतु ॥ १९ ॥ यत्प्राप्य न निवर्तन्ते गन्धस्पर्शविवर्जितम्। सूरयस्तत्पदं विष्णोस्तत्सर्वे मे भवत्वलम्॥ २०॥ यः पठेच्छृणुयान्नरः। शारीरैर्मानसैर्वाचा कृतैः पापैः प्रमुच्यते॥२१॥ स्तोत्रं मुक्तः पापग्रहादिभ्यो याति विष्णोः परं पदम् । तस्मात्सर्वप्रयत्नेन स्तोत्रं सर्वाघनाशनम् ॥ २२ ॥ नरोत्तमैः। प्रायश्चित्तैः स्तोत्रजपैर्वतैर्नश्यति पातकम्॥ २३॥ पठितव्यं प्रायश्चित्तमधौघानां ततः कार्याणि संसिद्धयै तानि वै भुक्तिमुक्तये। पूर्वजन्मार्जितं पापमैहिकं च नरेश्वर ॥ २४ ॥ स्तोत्रस्य श्रवणादस्य सद्य एव विलीयते । पापद्रुमकुठारोऽयं पापेन्यनद्यानलः ॥ २५ ॥ पापराशितमस्तोमभानुरेष स्तवो नृप। मया प्रकाशितस्तुभ्यं तथा लोकानुकम्पया॥ २६॥ स्तवोऽयं यो मया प्राप्तो रहस्यं पितुरादरात्। इति ते यन्मया प्रोक्तं स्तोत्रं पापप्रणाशनम्॥ २७॥ अस्यापि पुण्यं माहातम्यं वक् शकः खयं हरिः॥ २८॥

(पद्मार पाताल ८८। ६९-९५)

( धनुवादव:-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

श्रीनारदजी कहते हैं—राजन ! अब तुम पापप्रशमन नामक स्तोत्र सुनो । इसका भक्तिपूर्वक श्रवण करके भी मनुष्य पापराशियोंसे मुक्त हो जाता है । इसके चिन्तनमात्रसे गहुतेरे पापी शुद्ध हो चुके हैं । इसके सिवा और भी बहुत-से नुष्य इस स्तोत्रका सहारा लेकर अज्ञानजनित पापसे मुक्त । गये हैं । जब मनुष्यका चित्त परायी स्त्री, पराये धन तथा । विहंसा आदिकी और जाय, उस समय यह स्तोत्र ही । यश्चित्तका काम देता है ॥१–३॥ यह स्तुति इस प्रकार है—

सम्पूर्ण विश्वमें व्यापक भगवान् श्रीविष्णुको सर्वदा मस्कार है। विष्णुको बारंबार प्रणाम है। मैं अपने चित्तमें राजमान विष्णुको बारंबार नमस्कार करता हूँ । अपने हंकारमें व्याप्त श्रीहरिकों मस्तक झकाता हूँ । श्रीविष्णु ात्तमें विराजमान ईश्वर ( मन और इन्द्रियोंके शासक ), व्यक्त, अनन्त, अपराजित, सबके द्वारा स्तवन करने योग्य या आदि-अन्तसे रहित हैं; ऐसे श्रीहरिको मैं नित्य-निरन्तर गाम करता हूँ । जो विष्णु मेरे चित्तमें विराजमान हैं, विष्णु मेरी बुद्धिमें स्थित हैं, जो विष्णु मेरे अहंकारमें ास हैं तथा जो विष्णु सदा मेरे स्वरूपमें खित हैं, वे ही त्री होकर सब कुछ करते हैं। उन विष्णुभगवान्का गाढ़ न्तन करनेपर चराचर प्राणियोंका सारा पाप नष्ट हो जाता । जो ध्यान करने और स्वप्नमें दीख जानेपर भी पापियोंके को हर लेते हैं तथा चरणोंमें पड़े हुए शरणागत भक्त न्हें अत्यन्त प्रिय हैं, उन वामनरूपधारी भगवान् विष्णु-। नमस्कार करता हूँ । जो अजन्माः अक्षर और अविनाशी तया इस अवलम्बशून्य संसारमें हायका सहारा देनेवाले स्तोत्रोंद्वारा जिनकी स्तुति की जाती हैं। उन सनातन ाष्णुको मैं प्रणाम करता हूँ । हे सर्वेश्वर ! हे ईश्वर ! हे गपक परमात्मन् ! हे इन्द्रियायीत एवं इन्द्रियोंका शासन रनेवाले अन्तर्यामी हृषीकेश ! आपको नमस्कार है। हे सिंह ! हे अनन्त ! हे गोविन्द ! हे भृतभावन ! हे केशव ! जनार्दन ! मेरे दुर्वचन, दुष्कर्म और दुश्चिन्तनको शीध ष्ट कीजिये। महाबाहो ! मेरी प्रार्थना सुनिये—अपने वत्तके वशमें होकर मैंने जो कुछ बुरा चिन्तन किया हो। उसको शान्त कर दीजिये। ब्राह्मणींका हित साधन करनेवाले विता गोविन्द ! परमार्थमें तत्पर रहनेवाले जगनाथ !

जगत्को धारण करनेवाले अच्युत ! मेरे पापांका नाश कीविशे मेंने अपराह्म, सायाह्म, मध्याह्म तथा रात्रिके समय शरील मन और वाणीके द्वारा, जानकर या अनजानमें जो कुछ पार किया हो, वह सब 'हृषीकेश' 'पुण्डरीकाक्ष' और 'माधव'— इन तीन नामों के उच्चारणसे नष्ट हो जाय। हृषीकेश! आपके नामोच्चारणसे मेरा शारीरिक पाप नष्ट हो जाय, पुण्डरीकाक्ष! आपके स्मरणसे मेरा मानस-पाप शानत हो जाय तथा माधव! आपके नाम-कीर्तनसे मेरे वाचिक पाप नष्ट हो जाय हो जाय ।

मेंने खाते, पीते, खड़े होते, सोते, जागते तथा ठहरते समय मन, वाणी और शरीरसे, स्वार्थ या धनके लिये जो कुत्सित योनियों और नरकोंकी प्राप्ति करानेवाला महान् या योड़ा पाप किया है, वह सब मगवान् वासुदेवका नामोद्यारण करनेसे नष्ट हो जाय। जो परब्रह्म, परमधाम और परम पित्र है, वह तस्य भगवान् विष्णु ही हैं; इन श्रीविष्णुभगवानः का कीर्तन करनेसे मेरे जो भी पाप्त हों, वे नष्ट हो जायँ। जो गन्ध और स्पर्शसे रहित हैं, ज्ञानी पुरुष जिसे पाकर पुनः इस संसारमें नहीं लौटते, वह विष्णुका ही परम पर है; वह सब मुझे पूर्ण ख्यसे प्राप्त हो जाय॥ ४—२०॥

यह 'पापप्रशमन' नामक स्तोत्र है। जो मनुष्य इसे पढ़ता और सुनता है। वह शरीर, मन और वाणीद्वारा किये हुए पापोंसे मुक्त हो जाता है। इतना ही नहीं, वह पापप्र आदिके भयसे भी मुक्त होकर भगवान् विष्णुके परमपदको प्राप्त होता है। यह स्तोत्र सब पापींका नाशक तथा पापराशिका प्रायश्चित्त है; इसलिये श्रेष्ठ मनुष्योंको पूर्ण प्रयत करके इस स्तोत्रका पाठ करना चाहिये। स्तोत्र-पाठः मन्त्रजप और वतरूपी प्रायश्चित्तसे पापका नाश होता है; इसलिये भोग तथा मोक्ष आदि अभीष्टोंकी सिद्धिके लिये उपर्युक्त वार्य करने चाहिये । राजन् ! इस स्तोत्रके श्रवणमात्रसे पूर्वः जन्म तथा इस जन्मके किये हुए पाप भी तत्काल मध् हो जाते हैं। यह स्तोत्र पापरूपी दृक्षके लिये कुटार शीर पापमय ईंधनके लिये दावानल है। पापराज्ञिक्यी अन्धकार समृहका नाज्ञ करनेके लिये यह स्तोत्र सूर्यकं समान है। भन सम्पूर्ण जगत्पर अनुप्रह करनेके लिये इसे तुम्हारे गामन प्रकाशित किया है। इसके पुण्यमय माहात्म्यका वर्णन करोंने एकमात्र श्रीहरि ही समर्थ हैं ॥ २१-२८ ॥

### क्वेशहर नामासृत

( इस नामामृतका श्रद्धापूर्वक पाठ करनेसे दोषों तथा क्वेशोंका नाश होकर पुण्य तथा भक्ति प्राप्त होती है, निष्काम पाठसे मनुष्य क्तिकी बोर अधसर हो सकता है।)

> परमार्थमेव । श्रीकेशवं वरेण्यमानन्दरूपं क्लेशहरं आनीतमत्रैव लोकाः ॥ १ ॥ पिबन्त नामामृतं दोषहरं ਰ राज्ञा महेशम् । जगतां कमलेक्षणं आघाररूपं श्रीपद्मनाभं च आनीतमत्रैव पिवन्तु लोकाः ॥२॥ नामासृतं दोषहरं राज्ञा दानवदैत्यनाशनम् । व्याधिविनाशरूपमानन्ददं पापापहं थानीतमञ्जेव पिवन्त लोकाः ॥ ३॥ दोषहरं नामामृतं त्र राश्चा सौख्यमनन्तरूपम् । रथाङ्गपाणि पुण्याकरं यशाङ्गरूपं च आनीतमत्रैव लोकाः ॥ ४ ॥ नामामृतं पिबन्तु दोपहरं ਰੁ राश्चा रामाभिधानं विश्वाधिवासं मुरारिम् । विमलं विरामं रमणं आनीतमत्रैव नामासृतं पिवन्त लोकाः ॥ ५ ॥ दोषहरं तु आदित्यरूपं तमसां चन्द्रप्रकाशं मलपङ्कजानाम् । **आनीतम**त्रैव दोषहरं लोकाः ॥ ६॥ पिबन्त नामामृतं त्र राज्ञा **मधुस्द्ना**ख्यं श्रीनिवासं सगुणं सखङ्गपाणि तं सुरेशम् । दोषहरं आनीतमत्रैव पिवन्तु नामामृतं राशा लोकाः ॥ ७ ॥ तु सुपुण्यमघीत्य साधवविष्णुभक्तः । दोषहरं यो नामामृतं प्रभातकाले नियतो महात्मा स याति मुक्ति न हि कारणं च ॥ ८॥

> > (पद्म० भूमि० ७३।१०-१७)

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

भगवान् केराव सबका ह्रोश हरनेवाले, सर्वश्रेष्ठ, आनन्द-स्वरूप और परमार्थ-तत्त्व हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। भगवान् विष्णुकी नाभिसे कमल प्रकट हुआ है। उनके नेत्र कमलके समान सुन्दर हैं। वे जगत्के आधारभूत और महेश्वर हैं। उनका नाममय अमृतसव दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग इच्छानुसार उसका पान करें। (भगवान् विष्णु) पार्पोका नाश करके आनन्द प्रदान करते हैं। (वे) दानवों और दैत्योंका संहार करनेवाल हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। यज्ञ भगवान्के अङ्गस्यरूप हैं, उनके हाथमें सुदर्शनचक्र शोभा पाता है। वे पुण्यकी निधि और सुखरूप हैं। उनके स्वरूपका कहीं अन्त नहीं है। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। सम्पूर्ण विश्व उनके दृदयमें निवास करता है। वे निर्मल, सबको आराम देनेवाले, धाम' नामसे विख्यात, सबमें एमण करनेवाले तथा मुर देत्यके शत्रु हैं। उनका नाममय अमृत सब दोषोंको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उस अमृतको यहीं लाकर सुलभ कर दिया है। संसारके लोग उसका इच्छानुसार पान करें। भगवान केशव आदित्यस्वरूप, अन्धकारके नाशक, मलरूप कमलोंके लिये चाँदनीरूप हैं।

उनका नाममय अमृत सब दोर्घोको दूर करनेवाला है। महाराज ययातिने उसे यहीं लाकर सुलम कर दिया है, सब लोग उसका पान करें। जिनके हाथमें नन्दक नामक खड़ा है, जो मधुरद्दन नामसे प्रसिद्ध, लक्ष्मीके निवासस्थान, सगुण और देवेश्वर हैं, उनका नामामृत सब दोर्घोको दूर करनेवाला है। राजा ययातिने उसे यहीं लाकर सुलम

कर दिया है, सब लोग उसका पान करें।

यह नामामृत-स्तोत्र दोषहारी और उत्तम पुण्यका जनक है। लक्ष्मीपित भगवान् विष्णुमें भक्ति रखनेवाला जो महाला पुरुष प्रतिदिन प्रांतःकाल नियमपूर्वक इसका पाठ करता है, वह मुक्त हो जाता है, पुनः प्रकृतिके अधीन नहीं होता। (महाराज ययातिका प्रजाको संदेश)

## श्रीकनकधारास्तोत्रम्

( इसके श्रद्धा-विश्वासपूर्वक पाठ-अनुष्ठानसे ऋणमुक्ति और रूक्मी-प्राप्ति होती है। कहा नाता है कि आचार्य श्रीशङ्करने इसका पाठ करवे. स्वर्णवर्षा करवायी थी।)

अङ्गं हरेः पुलकभूषणमाश्रयन्ती भृङ्गाङ्गनेव मुकुलाभरणं तमालम्।

अङ्गीकृताखिलविभृतिरपाङ्गलीला माङ्गल्यदास्तु मम मङ्गलदेवतायाः॥१॥ मुग्धा मुहर्विद्यती वदने मुरारेः प्रेमत्रपाप्रणिहितानि गतागतानि।

माला दृशोर्मधुकरीव महोत्पले या सा मे श्रियं दिशतु सागरसम्भवायाः॥ २॥ विश्वामरेन्द्रपदविश्रमदानदक्षमानन्दहेतुरिधकं मुरविद्विषोऽपि।

ईषन्निषीदतु मयि क्षणमीक्षणार्द्धमिन्दीवृरोदरसहोदरमिन्दिरायाः ॥ १ ॥ आमीलिताक्षमधिगम्य सुदा मुकुन्दमानन्दकन्दमनिमेषमनङ्गतन्त्रम् ।

आकेकरस्थितकनीनिकपक्ष्मनेत्रं भूत्ये भवेन्मम भुजङ्गरायाङ्गनायाः ॥ ४ ॥ बाह्मन्तरे मधुजितः श्रितकौस्तुभे या हारावलीव हरिनीलमयी विभाति ।

कासप्रदा भगवतोऽपि कटाक्षमाला कल्याणमावहतु मे कमलालयायाः ॥ ५ ॥ कालाम्बुदालिललितोरसि कैटभारेर्घाराघरे स्फुरति या तडिदङ्गनेव।

मातुः समस्तजगतां महनीयमूर्तिर्भद्राणि मे दिशतु भार्गवनन्दनायाः ॥ ६ ॥ प्राप्तं पदं प्रथमतः किल यत्प्रभावान्माङ्गल्यभाजि मधुमाथिनि मन्मथेन ।

मय्यापतेत्त्विह मन्थरमीक्षणार्ई मन्दालसं च मकरालयकन्यकायाः ॥ ७ ॥ दद्याद् दयानुपवनो द्रविणाम्बुधारामस्मिन्निकंचनविहङ्गशिशौ विषण्णे।

ुष्कर्मधर्ममपनीय चिराय दूरं नारायणप्रणयिनीनयनाम्बुवाहः ॥ ८ ॥ इष्टा विशिष्टमतयोऽपि यया दयाईहरूखा त्रिविष्टपपदं सुलमं लभन्ते ।

हृष्टिः प्रहृष्टकमलोद्रदीप्तिरिष्टां पुष्टिं कृषीप्ट मम पुष्करविष्टरायाः॥ ९॥
गीर्देवतेति गरुडध्वजसुन्दरीति शाकम्भरीति शशिशोखरव्छभेति।

सृष्टिस्थितिप्रलयकेलिषु संस्थितायै तस्यै नमल्लिभुवनैकगुरोस्तरुकये॥ १०॥ श्रुत्यै नमोऽस्तु ग्रुभकर्मफलप्रसूत्यै रत्यै नमोऽस्तु रमणीयगुणार्णवायै।

हुत्ये नमोऽस्तु शुभकमफलप्रसुत्य रत्यं नमोऽस्तु रमणावगुणावनायः । शक्त्ये नमोऽस्तु शतपत्रनिकेतनाये पुष्ट्ये नमोऽस्तु पुरुषोत्तमबह्नभाये ॥ ११ ॥ सोऽस्त्र हालीकनिभाननाये नमोऽस्तु दुग्धोद्धिजनमभृत्ये ।

नमोऽस्तु नालीकनिभाननायै नमोऽस्तु दुग्धोद्धिजन्मभृत्यै। नमोऽस्तु सोमामृतसोदरायै नमोऽस्तु नारायणवल्लभायं॥१२॥ सम्पत्कराणि सकलेन्द्रियनन्दनानि साम्राज्यदानविभवानि सरोरुहाक्षि। त्वद्वन्दनानि दुरिताहरणोद्यतानि मामेव मातरनिशं कलयन्तु मान्ये॥१३॥ सकलार्थसम्पदः सेवकस्य यत्कटाक्षसमुपासनाविधिः वचनाङ्गमानसैस्त्वां मुरारिहृद्येश्वरीं भजे ॥ १४॥ संततोति घवलतमां शुकगन्धमाल्यशोभे। सरोजहस्ते सरसिजनिलये त्रि**भुवनभू**तिकरि प्रसीद मनोश महाम् ॥ १५॥ हरिवल्लभे भगवति कनककुम्भमुखावसृष्टसर्वाहिनीविमलचारुजलप्लुताङ्गीम्। दिग्घस्तिभिः जननीमरोषलोकाधिनाथगृहिणीममृताब्धिपुत्रीम् ॥ १६॥ जगतां प्रातनंमामि करुणापूरतरङ्गितैरपाङ्गैः। कमलाक्षवल्लभे क्रमले मामिकचनानां प्रथमं पात्रमकत्रिमं दयायाः ॥ १७॥ अवलोकय स्तुवन्ति ये स्तुतिभिरमूभिरन्वहं त्रयीमयीं त्रिभुवनमातरं रमाम्। गुणाधिका गुरुतरभाग्यभागिनो भवन्ति ते भुवि बुघभाविताशयाः॥१८॥ ( इति श्रीमच्छक्कराचार्यविरचितं कनकथारास्तोत्रं सम्पूर्णम् )

( अनुवादक--पाण्डेय पं॰ श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जैसे भ्रमरी अथिखले कुसुमोंसे अलंकृत तमालतरका आश्रय लेती है। उसी प्रकार जो श्रीहरिके रोमाञ्चसे सुशोभित श्रीअङ्गोपर निरन्तर पड़ती रहती है तथा जिसमें सम्पूर्ण ऐश्वर्यका निवास है, वह सम्पूर्ण मञ्जलोंकी अधिष्ठात्री देवी भगवती महालक्मीकी कटाक्षर्लाला मेरे लिये मङ्गलदायिनी हो ॥ १ ॥ जैसे भ्रमरी महान् कमलदलपर आती-जाती या मेंडराती रहती है, उसी प्रकार जो मुरशृ श्रीहरिके मुखारविन्दकी ओर बारंबार प्रेमपूर्वक जाती और लजाके कारण लौट आती है। वह समुद्रकन्या लक्ष्मीकी मनोहर मुग्ध दृष्टिमाला मुझे धन-सम्पत्ति प्रदान करे ॥ २ ॥ जो सम्पूर्ण देवताओंके अधिपति इन्द्रके पदका वैभव-विलास देनेमें समर्थ है, मुरारि श्रीहरिको भी अधिकाधिक आनन्द प्रदान करनेवाली है, तया जो नील-कमलके भीतरी भागके समान मनोहर जान पड़ती है, वह लक्मीजीके अधखुले नयनोंकी दृष्टि क्षणभरके लिये मुझपर भी थोड़ी-सी अवश्य पड़े ॥ ३ ॥ शेषशायी भगवान् विष्णुकी धर्म-पत्नी श्रीलक्ष्मीजीका वह नेत्र हमें ऐक्वर्य प्रदान करनेवाला हो। जिसकी पुतली तथा वरौनियाँ अनङ्गके वशीभूत (प्रेमपरवश) हो अधखुले किंतु साय ही निर्निमेष नयनोंसे देखनेवाले आनन्दकन्द श्रीमुकुन्दको अपने निकट पाकर कुछ तिरछी हो जाती हैं ॥ ४॥ जो भगवान् मधुसदनके कौस्तुभमणि-मण्डित वक्षः धलमें इन्द्रनीलमयी धारावली-सी सुशोभित होती हे तया उनके भी मनमें काम ( प्रेम ) का संचार करनेवाळी

है, वह कमलकुञ्जवासिनी कमलाकी कटाक्षमाला मेरा कल्याण करे ॥ ५॥ जैसे मेघोंकी घटामें विजली चमकती है, उसी प्रकार जो कैटभशत्रु श्रीविष्णुके काली मेघमालाके समान स्यामसुन्दर वक्षःस्यळपर प्रकाशित होती हैं, जिन्होंने अपने आविर्मावसे भृगुवंशको आनन्दित किया है तथा जो समस्त लोकोंकी जननी हैं, उन भगवती लक्ष्मीकी पूजनीया मृतिं मुझे कस्याण प्रदान करे ॥ ६ ॥ समुद्रकन्या कमलाकी वह मन्द, अलस, मन्यर और अर्घोन्मीलित हिंध, जिसके प्रभावसे कामदेवने मङ्गलमय भगवान् मधुस्दनके हृदयमें प्रथम बार स्थान प्राप्त किया या, यहाँ मुझपर पड़े ॥ ७॥ भगवान् नारायणकी प्रेयसी लक्ष्मीका नेत्ररूपी मेघ दयारूपी अनुकूल पवनसे प्रेरित हो दुष्कर्मरूपी वामको चिरकालके लिये दूर हटाकर विषादमें पड़े हुए मुझ दीनरूपी चातक-पोतपर धनरूपी जलघाराकी दृष्टि करे ॥ ८॥ विशिष्ट बुद्धिवाले मनुष्य जिनके प्रीतिपात्र होकर उनकी दयादृष्टिके प्रभावसे स्वर्गपदको सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, उन्हीं पद्मासना पद्माकी वह विकसित कमलनार्भके समान कान्तिमती दृष्टि मुझे मनोवाञ्छित पुष्टि प्रदान करे ॥ ९॥ जो सृष्टि-लीलाके समय वाग्देवता (ब्रह्म-शक्ति) के रूपमें स्थित होती हैं। पालन-लीला करते समय भगवान् गरुइ-म्वजकी सुन्दरीयत्नी लक्ष्मी (या वैष्णवी शक्ति) के रूपमे विराज-मान होती हैं तथा प्रलय-लोकाक काळमें शाकरभरी (भगवती

दुर्गा ) अथवा चन्द्रशेखरवल्लभा पार्वती (चद्र-शक्ति) के रूपमें अवस्थित होती हैं। उन त्रिमुवनके एकमात्र गुरु भगवान नारायणको नित्ययौवना प्रेयसी श्रील्स्मीजीको नमस्कार है ॥ १०॥ भावः! शुभ कर्मीका फल देनेवाली श्रतिके रूपमें आपको प्रणाम है। रमणीय गुणोंकी सिन्धुरूप रतिके रूपमें आपको नमस्कार है । कमलवनमें निवास करनेवाली शक्तिस्वरूपा छक्ष्मीको नमस्कार है तथा पुरुषोत्तम-प्रिया पुष्टिको नमस्कार है ॥ ११ ॥ कमळवदना कमळाको नमस्कार है। क्षीरसिन्धुसम्भूता श्रीदेवीको नमस्कार है। चन्द्रमा और संघाकी संगी बहिनको नमस्कार है। भगवान नारायण-की वल्लमाको नमस्कार है ॥ १२ ॥ कमलसहरा नेत्रॉ-वाली माननीया माँ ! आपके चरणोंमें की हुई वन्दना सम्पत्ति प्रदान करनेवाली सम्पूर्ण इन्द्रियोंको आनन्द रेनेवाली, साम्राज्य देनेमें समर्थ और सारे पापोंको हर लेनेके लिये सर्वथा उद्यत है। वह सदा मुझे ही अवलम्बन करे ( मुझे ही आपकी चरणवन्दनाका ग्रुम अवसर सदा प्राप्त होता रहे ) ॥ १३॥ जिनके कृपा-कटाक्षके लिये की हुई उपासना उपासकके लिये सम्पूर्ण मनोरगों और सम्पत्तियोंका विस्तार करती है। श्रीहरिकी हृदयेश्वरी उन्हीं

आप छदमीदेवीका मैं मन, वाणी और शरीरसे भनत हूँ ॥ १४ ॥ मगवति इरिप्रिये ! तुम कमलवनमें हि करनेवाली हो, तुम्हारे हायोंमें लीला-कमल सुशोभित तुम अत्यन्त उज्ज्वल वस्त्रः गन्व और माला आदिते : पा रही हो । तुम्हारी झाँकी बड़ी मनोरम है। त्रिसन ऐस्वर्य प्रदान करनेवाली देवि ! मुसपर प्रसन हो : ॥ १५ दिगानींद्वारा सुवर्ण-कलशके मुखसे गिराये आकाशगङ्काके निर्मेल एवं मनोहर जलसे जिनके श्रीआ अभिषेक ( स्नान-कार्य ) सम्पादित होता है, सम्पूर्ण हो अधीरवर भगवान विष्णुकी गृहिणी और औरतागरकी उन जगजननी लक्ष्मीको मैं प्रात:काल प्रणाम करत ॥ १६ ॥ कमलनयन केशवकी कमनीय कामिनी कम मैं अकिंचन ( दीनहीन ) मनुष्योंमें अग्रगण्य हूँ। अर तुम्हारी कृपाका स्वामाविक पात्र हैं। तम उमड़ती हुई करण बाढकी तरल-तरङ्गींके समान कटाझोंद्रारा मेरी और देखो।।१ जो लोग इन स्तुतियोद्वारा प्रतिदिन वेदत्रयीखरूण विशु जननी भगवती रूस्मीकी स्तृति करते हैं। वे इस भूतः महान् गुणवान् और अत्यन्त सौभाग्यशाली होते हैं। विद्वान पुरुष भी उनके मनोभावको जाननेके लिये उत ( कनकथारास्तोत्र समार रहते हैं॥ १८॥

### दशश्लोकी

न भूमिर्न तोयं न तेजो न वायुर्न खं नेन्द्रियं वा न तेषां समूहः। अनैकान्तिकत्वात् सुपुप्त्येकसिद्धसादेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥१॥ व वर्णा न वर्णाश्रमाचारधर्मा न मे धारणाध्यानयोगादयोऽि । अनात्माश्रयाधंममाध्यासहानात् तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥२॥ न माता पिता वा न देवा न लोका न वेदा न यज्ञा न तीर्थं व्रवन्ति । सुषुत्री निरस्तातिशुन्यात्मकत्वात् तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥३॥ न सांख्यं न शैवं न तत् पाश्चरात्रं न जैतं न मीमांसकादेर्मतं वा । विशिष्टातुभूत्या विशुद्धात्मकत्वात् तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥४॥ न चोर्धं न चाघो न चान्तर्न वाद्यं न मध्यं न तिर्यं न पूर्वापरा दिक् । वियद्धयापकत्वादखण्डैकरूपस्तदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥४॥ न शुक्लं न कृष्णं न रक्तं न पीतं न कुष्णं न पीनं न हस्यं न दीर्थम् । अर्थं तथा ल्योतिराकारकत्वासदेकोऽचिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥६॥ न शास्ता न शास्त्रं न शिष्यो न शिक्षा न च त्वं न चाहं न चायं प्रपञ्चः । स्कर्णाववोघो विकल्पासिहण्युस्तदेकोऽयिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥ ॥॥ स्कर्णाववोघो विकल्पासिहण्युस्तदेकोऽयिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥ ॥ ॥ सक्त्याववोघो विकल्पासिहण्युस्तदेकोऽयिशिष्टः शिवः केवलोऽहम्॥ ॥ ॥



ध्यानमग्र शिव

न जाग्रन्न में स्वप्नको वा सुषुप्तिन विश्वो न वा तैजसः प्रान्नको वा । अविद्यात्मकत्वात् त्रयाणां तुरीयस्तदेकोऽविशष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ८ ॥ अपि व्यापकत्वाद्धि तत्त्वप्रयोगात् स्वतः सिद्धभावादनन्याश्रयत्वात् । जगत् तुच्छमेतत् समस्तं तदन्यत् तदेकोऽविशष्टः शिवः केवलोऽहम् ॥ ९ ॥ न चैकं तदन्यद् द्वितीयं कुतः स्यान्न वा केवलत्वं न चाकेवलत्वम् । न शृत्यं न चाशुन्यमद्वैतकत्वात् कथं स्ववेवदान्तिसद्धं ग्रवीमि ॥ १०॥

इति श्रीमत्परमङ्सपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवरपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ दशक्लोकी समाप्ता ।

( भनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

मैं न भूमि हूँ न जल हूँ; न अग्नि, वायु और आकाश हूँ; न कोई एक इन्द्रिय हूँ और न इन्द्रियोंका समुदाय ही हूँ; क्योंकि ये सब अख्रिर हैं। मैं तो सुबुत्तिमें अद्वितीय सिद्ध एवं एकमात्र अवधिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा हूँ ॥ १ ॥ वर्णः वर्णाश्रमोचित आचाररूप धर्म तथा धारणा, ज्यान और समाधि आदि योगके अङ्ग न ग्रुझमें हैं, न मेरे हैं। अनात्म पदार्थी (श्रीर आदि) के आश्रित रहनेवाले अहंता-ममतारूप अध्यासका निराकरण होनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिव-खरूप केवल आतमा मैं हूँ ॥२॥ माताः पिताः देवताः चौदहीं लोक, चारों वेद, यज्ञ और तीर्थ-कोई भी मेरा वर्णन नहीं कर सकते; क्योंकि सुप्ति-काळमें इन सबका निराकरण होनेसे ये अत्यन्त शून्यरूप हो जाते हैं। अतः उस समय भी जो एकमात्र अविशष्ट रह जाता है, वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥३॥ सांख्यः शैवागमः पाखरात्र (वैष्णवागम), जैनमत अथवा मीमांसक आदिका मतभी भेरा प्रतिपादन नहीं कर सकते। विशिष्ट (अपरोक्ष) अनुभूतिके द्वारा, विशुद्ध ( मायारहित )-रूप जाना हुआ जो एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप केवल आत्मा है, वह मैं हूँ ॥ ४ ॥ मैं न ऊपरकी दिशा हूँ न नीचेकी; न · भीतरी भाग हूँ न बाहरी; न मध्य हूँ न इधर-उधर; न पूर्व दिशा हूँ न पश्चिम दिशा। आकाशमें भी व्यापक होनेके कारण जो अन्य सब वस्तुओंका बाध हो जानेपर अखण्ड एक-रसरूपसे अविशष्ट होता है। वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ

1

॥ ५॥ मैं न सफेद हूँ न काळा; न लाल हूँ न पीला; कुबड़ा हूँ न मोटा; न छोटा हूँ न बड़ा तया ज्योति:स्व होनेके कारण मेरा कोई विशेष रूप भी नहीं है। सबका नि कर देनेपर जो एकमात्र अवशिष्ट रह जाता है, वह शिवस्व केवल आत्मा मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं न शास्त्रोपदेशक हूँ न शा न शिष्य हूँ न शिक्षा; न तुम, न मैं और न यह प्रपञ्ज ही है स्वरूपका बोघ ही मेरा रूप है। विकल्प(भेद) को सहन नः सक्तेवाका एकमात्र अविद्यष्ट शिवस्वरूप केवल जो आत्मा वह मैं हूँ ॥७॥ मेरे लिये न जामत् है न स्वम्न अयवा सुषु ही है; न उनके अधिष्ठाता विश्वः, तैजस या प्राज्ञ हैं; क्यों वे तीनों अविद्यारूप हैं। जो इन सबसे परे तुरीयरूपसे एकम अवशिष्ट रह जाता है। वह शिवस्वरूप केवल आत्मा मैं हूँ ॥ ८ यह सारा जगत् तुच्छ है; क्योंकि मैं व्यापक हूँ । मेरे लिये तर श्चव्दका प्रयोग होता है। मेरी सत्ता खतः विद्ध है उ मेरा दूसरा कोई आश्रय नहीं है — मैं स्वयं ही अपना आ? हूँ । अतः जगत्से मिन्न एकमात्र अवशिष्ट शिवस्वरूप के आत्मा मैं हूँ ॥ ९॥ उस ब्रह्मचे भिन्न कोई एक भी न हैं। फिर दूसरा तो हो ही कैसे सकता है। उसमें केवळता है न अकेवळता। वह न शून्य है न अशून क्योंकि वह अद्दैतरूप है । फिर मैं उस सर्ववेदान्ति आत्माका किस प्रकार वर्णन करूँ ॥ १० ॥

॥ दश्कीकी समाप्त ॥

मनीषापञ्चकम्

जाग्रत्खप्नसुषुप्तिषु स्फुटतरा या संविद्वज्जम्भते या ब्रह्मादिपिपीलिकान्ततनुषु प्रोता जगत्साक्षिणी। सैवाहं न च हदयवस्त्वित हदप्रक्षापि यस्यास्ति चेच्चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ ब्रह्मैवाहिमदं जगच्च सकलं चिन्मात्रविस्तारितं सव चैतदविद्यया त्रिगुणयादोषं मया कित्तिम्। इत्थं यस्य हदा मितः सुखतरे नित्ये परे निर्मले चाण्डालोऽस्तु स तु द्विजोऽस्तु गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ शश्वन्तश्वरमेव विश्वमखिलं निश्चित्य वाचा गुरोनित्यं ब्रह्म निरन्तरं विमृशता निर्व्याजशान्तातमा। भूतं भाति च दुष्कृतं प्रदहता संविन्मये पावके प्रारच्धाय समिपितं सवपुरित्येषा मनीषा मम ॥ या तिर्यङ्नरदेवताभिरहमित्यन्तः स्फुटा गृह्यते यद्भासा हृदयाक्षदेहविषया भान्ति सतोऽचेतनाः। तां भास्यैः पिहितार्कमण्डलनिभां स्फूर्तिं सदा भावयन् योगी निर्वृतमानसो हि गुरुरित्येषा मनीषा मम ॥ यत्सौख्याम्बुधिलेशलेशत इमे शक्तादयो निर्वृता यच्चित्ते नितरां प्रशान्तकलने लब्ध्वा मुनिर्निर्वृतः। यिसित्रित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्बह्मैव न ब्रह्मिवद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ यस्मित्रित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्बह्मैव न ब्रह्मिवद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥ यस्मित्रित्यसुखाम्बुधौ गलितधीर्बह्मैव न ब्रह्मिवद् यः कश्चित् स सुरेन्द्रवन्दितपदो नूनं मनीषा मम ॥

( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जामत्, स्वप्न और सुपुप्ति—तीनों अवस्थाओं में जो संवित् (विज्ञान) स्पष्टरूपसे प्रकट हो रही है, जो ब्रह्मा आदिसे लेकर चींटीतकके शरीरों में न्याप्त और सम्पूर्ण जगत्की साक्षिणी है, वही में हूँ; यह जो दृश्यवर्ग है, वह में नहीं हूँ। जिस पुरुषको ऐसी दृढ़बुद्धि प्राप्त है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, मेरे लिये गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी धारणा है॥ १॥ में ब्रह्म ही हूँ और यह सम्पूर्ण जगत् चिन्मात्रका ही विस्तार है। यही नहीं, यह सब त्रिगुणमयी अविद्यासे मेरे द्वारा किस्पत है। नित्य अतिश्यय सुखस्वरूप परम निर्मल (मायालेश्यश्चन्य) परमात्माके विषयमें इस प्रकार जिसकी दृढ़बुद्धि हो गयी है, वह चाण्डाल हो या ब्राह्मण, गुरुस्वरूप है—ऐसी मेरी बुद्धि है॥२॥ यह सम्पूर्ण विश्व सदा विनाशशील ही है—गुरुके उपदेश से ऐसा निश्चय करके निश्चल एवं शान्त चित्तद्वारा नित्य-निरन्तर ब्रह्मका विचार करते हुए और ज्ञानमयी अग्निमें भृत, वर्तमान एवं भविष्य पापराश्वको दग्ध करते हुए मैंने

अपना यह शरीर प्रारब्धको सौंप दिया है-यह मेरी निश्चित मति है ॥ ३ ॥ पद्मु-पक्षी, मनुष्य और देवता अपने अन्ताः करणमें भीं इस रूपमें जिसका स्पष्ट अनुभव करते हैं और जिसके प्रकाशसे मन, इन्द्रिय तथा देहके अचेतन विषय खतः प्रकाशित होने लगते हैं, छिपे हुए सूर्यमण्डलके समान उस स्फूर्ति ( संवित् या विज्ञान ) की प्रकाशनीय वस्तुओंद्रारा सदा भावना करनेवाला संतुष्टचित्त योगी ही गुरूके पदपर प्रतिष्ठित होनेयोग्य है-यह मेरा पका निश्चय है॥४॥ जिसके सुख-समुद्रके लेशका लेशमात्र पाकर ये इन्द्र आदि देवता सुखी एवं शान्त रहते हैं, जिसकी चन्नल मृत्ति सर्वया शान्त हो गयी है—ऐसे चित्तमें जिसका निरन्तर अनुभव करके मुनि आनन्दमग्न हो जाता है तया जिस नित्य पुलके समुद्रमें बुद्धिके विगलित हो जानेपर श्रद्ध ही शेप रह जाता है न कि ब्रह्मवेत्ता, ऐसी स्थितिमें जो कोई महात्मा पहुँच गया है, उसके चरणोंकी वन्दना देवराज इन्द्र भी करते हैं-ऐसी मेरी निश्चित घारणा है ॥ ५ ॥

अद्वैतपञ्चरत्रम्

न बुद्धिः। प्राणवर्गो नाहं देहो तेन्द्रियाण्यन्तरङ्गो नाहंकारः शिवोऽहम्॥१॥ दारापत्यक्षेत्रवित्तादिदूरः साक्षी नित्यः प्रत्यगातमा खात्मांशानादात्मनो जीवभावः। रज्ज्वज्ञानाद् भाति रज्जौ यथाहिः आप्तोक्त्याहिभ्रान्तिनाशे स रज्जुर्जीवो नाहं देशिकोक्त्या शिवोऽहम्॥२॥ विमोद्दात्। सत्यक्षानानन्दरूपे विश्वमात्मन्यसत्य आभातीदं निद्रामोहात् समवत् तत्र सत्यं शुद्धः पूर्णो नित्य एकः श्चिवोऽहम् ॥ ३॥

नाहं जातो न प्रवृद्धो न नष्टो देहस्योक्ताः प्राकृताः सर्वधर्माः। कर्तृत्वादिश्चिन्मयस्यास्ति नाहं कारस्यैव ह्यात्मनो मे शिवोऽहम्॥४॥ मत्तो नान्यत् किचिद्त्रास्ति विश्वं सत्यं वाह्यं वस्तु मायोपक्लप्तम्। आदर्शान्तर्भासमानस्य तुल्यं मय्यद्वैते भाति तस्माच्छिवोऽहम्॥५॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं अतिरामनारायणदत्तवी शास्त्री )

न में देह हूँ न इन्द्रिय हूँ; न अन्तःकरण, न हंकार, न प्राणसमुदाय और न बुद्धि ही हूँ । स्त्री, संतान, त और धन आदिसे दूर, नित्यसाक्षी, अन्तरात्मा एवं ।वस्वरूप ब्रह्म हूँ ॥ १ ॥ जैसे रस्तीको न जाननेके कारण मवश उसमें सर्प भासित होने लगता है, उसी प्रकार ।पने स्वरूपको न जाननेसे उसमें जीवभावकी प्रतीति ।ती है। किसी विश्वसनीय व्यक्तिके कहनेसे सर्पके भ्रमका नवारण हो जानेपर जैसे वह रस्ती स्पष्ट हो जाती है, उसी ।कार ज्ञानी गुरुके उपदेशसे में इस निश्चयपर पहुँचा हूँ कि मैं नीव नहीं हूँ, शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ॥ २ ॥ आत्मा सत्य, ज्ञान एवं आनन्दस्वरूप है; उसीमें मोहवश इस मिथ्या जगत-

की प्रतीति हो रही है। निद्राजित मोहसे दीखनेवाले स्वप्नकी माँति वह सत्य नहीं है। अतः यही निश्चय करे कि में शुद्ध ( मायालेशशून्य ), पूर्ण ( अखण्ड ), नित्य ( अविनाशी ), एक ( अद्वितीय ) शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ॥ ३ ॥ न मेरा जन्म हुआ है, न में वढ़ा हूँ और न मेरा नाश ही हुआ है। समस्त प्राकृत धर्म शरीरके ही कहे गये हैं। कर्तृंत्वादि धर्म अहंकारके ही हैं, चिन्मय आत्माके नहीं। अतः मैं शिवस्वरूप परमात्मा हूँ ॥ ४ ॥ मुझसे मिन्न यहाँ जगत् नामकी कोई सत्य वस्तु नहीं है। वास्तवमें सारी वाह्य वस्तुएँ मायासे ही कल्पित हैं। दर्पणके भीतर भासित होनेवाले प्रतिविम्बके समान यह सब कुछ मुझ अद्वैत परमात्मामें ही प्रतीत हो रहा है। अतः मैं शिव हूँ ॥ ५ ॥

# निर्वाणषट्कम्

मनोबुद्धश्वहंकारिवत्तानि नाहं न कर्ण न जिह्या न च ब्राणनेत्रे।
न च व्योम भूमिर्न तेजो न वायुश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥१॥
न च प्राणसंशो न वै पश्चवायुर्न वा सप्तधातुर्न वा पश्चकोशः।
न वाक्पाणिपादौ न चोपस्थपायू चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥२॥
न मे द्वेषरागौ न मे लोभमोहौ मदो नैव मे नैव मात्सर्यभावः।
न धर्मो न चार्यो न कामो न मोक्षश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥३॥
न पुण्यं न पापं न सौख्यं न दुःखं न मन्त्रो न तीर्थं न वेदा न यशः।
अहं भोजनं नैव मोज्यं न मोक्ता चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥४॥
न मृत्युर्न शङ्का न मे जातिभेदः पिता नैव मे नैव माता च जन्म।
न चन्धुर्न मित्रं गुरुर्नेव शिष्यश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥४॥
अहं निविंकल्पो निराकाररूपो विभुत्वाच सर्वत्र सर्वेन्द्रियाणाम्।
न चासंगतं नैव मुक्तिन वन्धश्चिदानन्दरूपः शिवोऽहं शिवोऽहम्॥६॥

इति श्रीमत्परमइंसपरिवाजकानार्यस्य श्रीगोविन्दभगवरपुज्यपादश्चिष्यस्य श्रीमच्छद्भरमगवतः कृतौ निर्वाणषट्कं सम्पूर्णम् ॥

#### ( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी शास्त्री )

में मन, बुद्धि, अहंकार और चित्त नहीं हूँ। कान, जिद्धा, नातिका और नेत्र भी नहीं हूँ। न आकाश हूँ न भूमि; न अफ्रि हूँ न वायु। केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ। १॥ न प्राण हूँ न पञ्चवायु; न सात धातु हूँ न पाँच कोश। न वाक्, न हाथ-पैर और न उपस्य (जननेन्द्रिय) एवं पायु (मल्ल्याग करनेवाली इन्द्रिय) ही हूँ; केवल चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ॥ २॥ सुझमें न राग है न होण, न लोभ है न मोह, न मद है न डाह, न धर्म है न अर्थ और न काम है न खिद्दानन्दस्वरूप शिव हूँ, शिव हूँ ॥ ३॥

न पुष्य न पाप, न सुख न दुःख, न मन्त्र न तीर्यं, न यज्ञ, न मोजन न मोज्य और न भोजा ही हूँ। चिदानन्दस्वरूप शिव हूँ। शिव हूँ॥ ४॥ धुझे न मृह होती है न शङ्का, न मेरे जाति-मेद है, न पिता हैं न है और न मेरा जन्म ही हुआ है। मेरा कोई न बर्म मित्र, न गुरु है न शिख्या, में केवल चिदानन्दस्तर हूँ, शिव हूँ॥ ४॥ में मेदशून्य और निराकारक सर्वव्यापी होनेकं कारण सर्वत्र एवं सम्पूर्ण इन्द्रियों में हूँ असङ्कता, मुक्ति और बन्धन भी नहीं हैं। में चिदानन्दस्तरूप शिव हूँ, शिव हैं।

## बह्मज्ञानावलीमाला

| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| सकुन्छ्वणमात्रेण ब्रह्महानं यतो भवेत्। ब्रह्महानावलीमाला सर्वेषां मोक्षसिद्ये॥ १                                                                                                                                                                                                    |
| असङ्गोऽहमसङ्गोऽहमसङ्गोऽहं पुनः पुनः। सिच्चित्नन्दरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥२                                                                                                                                                                                                             |
| नित्यग्रुद्धविमुक्तोऽहं निराकारोऽहमन्ययः। भूमानन्द्खरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः ॥ ३                                                                                                                                                                                                         |
| 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                               |
| सिरविद्यिति है सिर्विद्या दि सिर्विकारी देश मध्येतः । परमान प्रमान प्रमान पर्याप                                                                                                                                                                                                    |
| शुद्धचैतन्यहपोऽहमात्मारामोऽहमेव च। अखण्डानन्दह्मपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ ५                                                                                                                                                                                                               |
| प्रत्यक्चैतन्यरूपोऽहं शान्तोऽहं प्रकृतेः परः । शाश्वतानन्दरूपोऽहमहमेवाह्मन्ययः ॥ ६                                                                                                                                                                                                  |
| तस्वातीतः प्रात्माहं मध्यातीतः परः शिवः । मायातीतः परं ज्योतिरहमेवाहमन्ययः ॥ ७                                                                                                                                                                                                      |
| नानारूपन्यतीतोऽद्दं चिदाकारोऽहयच्युतः । सुखरूपखरूपोऽहमहमेवाहमध्ययः ॥ ८                                                                                                                                                                                                              |
| मायातत्कार्यदेहादि मम नास्त्येव सर्वदा । स्वप्रकाशैकरूपोऽहमहमेवाहमन्ययः                                                                                                                                                                                                             |
| मायातत्कायदहादि सम नास्त्यव सवदा । स्वप्नवायाककपाउहनदूनवाद्यान्यः                                                                                                                                                                                                                   |
| मण्डयस्यतीत[८६] ब्रह्मादाना च साध्यहम् । अनन्ताननतस्या>हनवर्तनारमा                                                                                                                                                                                                                  |
| ि गोर्ट कराजः सन्तेति स्वास्त्र । जन्मात्मस्त्र पोऽहमहमेचाहमन्ययः                                                                                                                                                                                                                   |
| अन्तयामस्कर्पाऽहं सूटस्य उपनाउ स्पर्धाः स्तातनः । अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२।<br>विष्कलोऽहं निष्क्रियोऽहं सर्वात्माऽऽद्यः स्तातनः । अपरोक्षस्वरूपोऽहमहमेवाहमव्ययः ॥ १२।                                                                                                     |
| विकलाऽहं निष्मयाऽहं सवात्माऽऽदाः समातमः । अपराद्यायमाराः                                                                                                                                                                                                                            |
| च्यादिसाधिरणो (हमचला ८६ सनातनः । सवसाक्षिमकपा ६ मध्यमा                                                                                                                                                                                                                              |
| क्यान्यस्य प्रवाहं विज्ञानघन एवं च। अकतोहमभक्तिहमहमवीहमध्ययः                                                                                                                                                                                                                        |
| े । अस्तिमान्यस्या दिमहम्बाह्मधारुमधारु                                                                                                                                                                                                                                             |
| C C C C C C C C C C C C C C C C C C C                                                                                                                                                                                                                                               |
| तापत्रयविनिमुक्ता दहत्रयावलक्षणः। अवस्थानगरास्त्राः                                                                                                                                                                                                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| अह साक्षात या विधासम्बद्धाः ॥ १९ ॥                                                                                                                                                                                                                                                  |
| अह साक्षीति यो विद्याद्विविच्यंव पुनः पुनः ।स प्व मुकाऽसार्विकाति वेदान्ति विद्यानि । १९ ।<br>घटकुङ्गादिकं सर्वं सृश्चिकामात्रमेव च । तहद् ब्रह्म जगत्सर्विमिति वेदान्ति । १९ ।<br>ब्रह्म सत्यं जगिन्मध्या जीवो ब्रह्मैव नापरः । अनेन वेद्यं सच्छास्त्रमिति वेदान्ति । ११ विद्यारम् |
| ब्ह्य सत्यं जगित्मध्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। अतन वद्य सञ्छात्मामा पर्मातिः विवाहसपाप                                                                                                                                                                                                 |
| ब्रह्म सत्यं जगिन्मध्या जीवो ब्रह्मेव नापरः । अन्न वध सण्डाद्धानारः प्राचित्रात्म अन्तर्वातिः शिवाऽसम्प्राप्त<br>अन्तर्वातिर्वहिर्ज्योतिः प्रत्यन्त्योतिः परात्परः । ज्योतिर्ज्योतिः स्वयंज्योतिरात्म ज्योतिः शिवाऽसम्प्राप्त                                                       |
| अन्तरपात्रभाव भारत विकास साम्या ।                                                                                                                                                                                                                                                   |
| अन्तर्ज्योतिबहिज्योतिः प्रत्यन्ज्यातिः पर्तिपरः । ज्याताज्यातः पर्वाताज्यातः पर्वाताज्यातः । । । । । । । । । । । । । । । । । । ।                                                                                                                                                    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी श्लाखी )

जिसका एक बार श्रवण करनेमात्रसे ब्रह्मज्ञान हो जाता 🕏 वह ब्रह्मज्ञानावलीमाला मैं सबके मोक्षकी सिद्धिके लिये ास्तुत करता हूँ ॥ १ ॥ मैं असङ्ग हूँ, मैं असङ्ग हूँ, बार-बार असङ्ग हूँ । मैं सिचदानन्दस्वरूप हूँ । मैं, मैं ही अविनाशी परमात्मा हूँ ॥२॥ मैं नित्य ग्रुद्ध मुक्तस्वरूप हूँ । मैं निराकार हूँ , मैं अविनाशी परमेश्वर हूँ । मैं ही भूमा (अनन्त)एवं आनन्दस्वरूप हूँ, मैं ही अविकारी हूँ ॥ ३॥ मैं नित्य हूँ, मैं निर्दोष हूँ, मैं निराकार हूँ, मैं अञ्युत हूँ; मैं परमानन्दरूप हूँ, मैं ही अव्यय हूँ ॥ ४ ॥ मैं गुद्ध चैतन्यरूप और में ही आत्माराम हूँ । मैं अखण्डानन्दस्वरूप हूँ और मैं, मैं ही अविनाशी परमेश्वर हूँ ॥५॥ में अन्तरचैतन्यरूप आत्मा हूँ, मैं शान्त हूँ; मैं प्रकृतिसे परे हूँ, शाश्वत आनन्दरूप हूँ, मैं ही अविकारी परमेश्वर हूँ ॥ ६॥ मैं तत्त्वातीत परमात्मा तथा मध्यातीत परम शिव हूँ, मैं मायातीत परम ज्योतिः खरूप ब्रह्म हूँ तथा मैं ही अव्यय परमात्मा हूँ ॥७॥ में नाना रूपोंसे परे हूँ, मैं चिदाकार हूँ, मैं अच्युत हूँ, मैं सुख-स्वरूप हूँ और मैं ही अन्यय हूँ ॥८॥ माया और उसके कार्य-भूत शरीर आदि कदापि मेरे नहीं हैं। स्वयंप्रकाश ही मेरा एकमात्र स्वरूप है; मैं ही, मैं ही अन्यय हूँ ॥ ९ ॥ मैं तीनों गुणोंसे अतीत हूँ, मैं ब्रह्मा आदिका भी साक्षी हूँ, मैं अनन्तानन्त-रूप हूँ। मैं, मैं ही अन्यय हूँ ॥१०॥ मैं अन्तर्यामिस्वरूप हूँ, क्टस्य (निर्विकार) हूँ, सर्वन्यापी हूँ, में परमात्मरूप हूँ और में ही अव्यय हूँ ॥ ११ ॥ मैं निष्कल हूँ, मैं निष्क्रिय हूँ; मैं सर्वात्माः आदि पुरुष एवं सनातन (सदा रहनेवाला) हूँ । मैं

अपरोक्षस्वरूप हूँ और मैं ही अधिनाती आत्मा हूं॥१२॥ मैं द्वन्द्व आदिका साक्षी हूँ, मैं अचल हूँ और में ही सनातन हूँ । मैं सर्वसाधिस्वरूप हूँ और मैं ही अविनासी है ॥ १३॥ मैं ही प्रज्ञानघन और मैं ही विज्ञानघन हूँ। मैं अकर्ता हूँ, मैं अभोक्ता हूँ और मैं ही अव्यय हूँ ॥ १४॥ में निराधारखहार हूँ | मैं ही सबका आधार हूँ | मैं पूर्णकामरूब हूं | में, में ही अव्यय हूँ ॥१५॥ मैं आध्यात्मिक आदि तीनों तानिसे रहित स्थूल आदि तीनों शरीरोंसे विलक्षण तया जाग्रत् आदि तीनों अवस्थाओंका साक्षी हूँ और में ही अव्यय हूँ ॥ १६॥ द्रष्टा और दृस्य दो पदार्थ हैं, जो एक दूसरेसे विलक्षण हैं। द्रष्टा ब्रह्म है और दृश्य माया। यह सम्पूर्ण वेदान्त-शालका डिण्डिम-घोष है ॥ १७ ॥ जो इस प्रकार वारंवार विचार करके मैं साक्षी हूँ-यह जानता है, वही मुक्त है और वही विद्वान् है। वेदान्त-शास्त्र डंकेकी चोट यह कहता है।। १८॥ वड़ा और दीवार आदि सभी कार्य मृत्तिकामात्र हैं। इसी प्रकार सम्पूर्ण जगत् ब्रह्मरूप है—यह वेदान्त शास्त्र डंकेकी चोट कहता है ॥ १९ ॥ ब्रह्म सत्य है, जगत् मिथ्या है; जीव ब्रह्म ही है, दूसरा नहीं । इसी सिद्धान्तसे सत् शास्त्रको पहचानना चाहिये—यह वेदान्त-शास्त्रका डिण्डिम-शोप हे ॥ २० ॥ में ही भीतरी (अन्तःकरणरूप) ज्योति हूँ और मैं ही वाहरी प्रकाश हूँ; यही नहीं; आत्माका प्रकाश मी मैं ही हूँ । मैं श्रेष्ठोंसे भी श्रेष्ठ हूँ, सम्पूर्ण ज्योतियोंका प्रकाशक हूँ, स्वयं-प्रकाशरूप हूँ और सम्पूर्ण आत्माओंकी परम ज्योतिरूप श्चिव (परमात्मा ) हूँ ॥ २१ ॥

( ब्रह्मज्ञानावलीमाला सम्पूर्ण )



## निर्वाणमञ्जरी

अहं नामरो नैव मत्यों न दैत्यो न गन्धर्वयक्षः पिशाचप्रभेदः।
पुमान्नैव च स्त्री तथा नैव पण्ढः प्रकृष्टः प्रकाशस्त्रक्षपः शिवोऽहम्॥१॥
अहं नैव वालो युवा नैव वृद्धो न वर्णा न च ब्रह्मचारी गृहस्थः।
वनस्थोऽपि नाहं न संन्यस्तधर्मा जगज्जन्मनाशैकहेतुः शिवोऽहम्॥२॥
अहं नैव मेयस्तिरोभूतमायस्तथैवेक्षितुं मां पृथङ्नास्त्युपायः।
समाश्चिप्रकायत्रयोऽप्यद्वितीयः सदातीन्द्रियः सर्वरूपः शिवोऽहम्॥३॥
अहं नैव मन्ता न गन्ता न वक्ता न कर्ता न भोक्ता न सुक्ताध्यमस्थः।
यथाहं मनोवृत्तिभेदसक्षपस्तथा सर्ववृत्तिप्रदीपः शिवोऽहम्॥४॥

मे लोकयात्राप्रवाहप्रवृत्तिर्न मे न वन्धबुद्धवा दुरीहानिवृत्तिः। प्रवृत्तिर्निवृत्त्यास्य चित्तस्य वृत्तिर्यतस्त्वन्वहं तत्स्वरूपः शिवोऽहम्॥५॥ निदानं यदशानकार्यस्य कार्यं विना यस्य सत्त्वं खतो नैव भाति। यदाचन्तमध्यान्तराळान्तराळप्रकाशात्मकं स्यात् तदेवाहमस्मि॥६॥ यतोऽहं न वुद्धिर्न मे कार्यसिद्धिर्यतो नाहमङ्गं न मे लिङ्गसङ्गम्। हृदाकारावर्ती गताङ्गत्रयार्तिः सदा सिचदानन्दसूर्तिः शिवोऽहम्॥७॥ यदासीद् विलासाद् विकारं जगद् यद् विकाराश्रयं नाद्वितीयत्वतः स्यात्। मनोवुद्धिचित्ताहमाकारचृत्तिप्रवृत्तिर्यतः तदेवाहमसि॥ ८॥ स्यात् यदन्तर्वहिर्व्यापकं नित्यशुद्धं यदेकं सचिदानन्दकन्द्रम्। सदा भानं स्थूलसूक्ष्मप्रपञ्चस्य यतस्तत्प्रसृतिस्तदेवाहमस्मि ॥ ९ ॥ यदर्भेन्द्रविद्युत्प्रभाजालमालाविलासास्परं यत् स्वभेदादिश्रन्यम् । समस्तं जगद् यस्य पादात्मकं स्याद् यतः शक्तिभानं तदेवाहमस्मि॥१०॥ कालमृत्युर्विभेति प्रकामं यतश्चित्तवुद्धीन्द्रियाणां यतः हरिब्रह्मरुद्रेन्द्र चन्द्रादिनामप्रकाशो यतः स्यात् तदेवाहमस्मि ॥ ११ ॥ यदाकाशवत्सर्वगं शान्तरूपं परं ज्योतिराकारशुन्यं वरेण्यम् । परं शंकराख्यं यदन्तर्विभाव्यं यदाद्यन्तशून्यं तदेवाहमस्मि ॥ १२॥

॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पृज्यपादिशेष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ निर्वाणमक्षरी सम्पूर्ण ॥ (अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी श्रास्त्री )

में न तो देवता हूँ, न मनुष्य हूँ और न दैत्य ही हूँ। गन्धर्व, यक्ष और पिशाचोंके भेदमें भी कोई नहीं हूँ। न पुरुष हूँ, नस्त्री हूँ और ननपुंसक ही हूँ। मैं उत्कृष्ट प्रकाशस्वरूप शिव हूँ॥ १॥ मैं न बालक हूँ न युवक हूँ, न वृद्ध हूँ न सवर्ण हूँ, न ब्रह्मचारी हूँ न गृहस्य हूँ, न वानप्रस्थी हूँ और न संन्यासी ही हूँ । सम्पूर्ण जगत्के जन्म एवं नाशका एकमात्र हेतु शिव हूँ ॥ २ ॥ मैं प्रमाणीं-द्वारा मापा नहीं जा सकता । माया मेरे सामने तिरोहित हो जाती है तथा मुझे देखनेके लिये अपनेसे पृथक कोई उपाय भी नहीं है। तीनों शरीरोंका आलिङ्गन किये रहनेपर भी मैं सदा अद्वितीयः इन्द्रियातीत एवं सर्वरूप शिव हूँ ॥ ३ ॥ मैं मनन और गमन करनेवाला नहीं हूँ। बोलनेवाला, कर्ता, भोक्ता तथा मुक्त पुरुषोंके आश्रममें रहनेवाला संन्यासी भी नहीं हूँ । जैसे मैं मनोवृत्ति-भेद-स्वरूप हूँ, उसी प्रकार सम्पूर्ण वृत्तियोंका प्रकाशक शिव हूँ ॥ ४॥ लोकयात्राके प्रवाहमें मेरी प्रवृत्ति नहीं है । बन्धन-बुद्धि रखकर दुश्चेष्टाओंसे मेरी निवृत्ति भी नहीं है। प्रवृत्ति और निवृत्तिके साथ-साथ इस चित्तकी वृत्ति भी सदा जिससे प्रकट होती है, मैं उसीका स्वरूपभूत

शिव हूँ ॥५॥ जो इस अज्ञानके कार्यरूप जगत्का आदि काए है, कार्यके बिना जिसकी सत्ता स्वतः नहीं भासितहोती तया है आदि, अन्त, मध्य और अन्तरालके अन्तरालका भी प्रकारान रूप है, वही ब्रह्म मैं हूँ ॥ ६ ॥ मैं बुद्धि नहीं हूँ, मेरे कारं की सिद्धि नहीं होती, मैं अङ्ग नहीं हूँ और न भेरे िल ( सूक्ष्म शरीर ) का लय ही होता है। मैं हृदयाकाशमें रहनेवाला तीनों शरीरोंकी पीड़ाओंसे रहित तथा सदा सिग्रदानन्दसहर शिव हूँ ॥ ७ ॥ जिससे लीलापूर्वक यह जगत्रप विकार प्रकट हुआ है, जो अद्वितीय होनेके कारण किसी भी विनार का आश्रय नहीं है तथा जिससे मनः दुद्धिः चित्त और अहंकाराकार वृत्तिकी प्रवृत्ति होती है, वही परव्रहा में हूँ ॥८॥ जो भीतर और बाहर व्यापक है, नित्य शुद्ध है, एक है और सदा सचिदानन्दकन्द है, जिससे स्थूल-मुक्ष्म प्रपन्नका भाग होता है तथा जिससे उसका प्राकट्य हुआ है, वही पफ़ ह परमात्मा मैं हूँ ॥ ९॥ जो सूर्य, चन्द्रमा एवं वियुत् रूप प्रका पुञ्जके विलासका आश्रय हैं, जो स्वगत-भंद आदिंग गीट है, सम्पूर्ण जगत् जिसका एक पाद (चतुर्गाद्य) हा है। तया जिससे सबको शक्तिका भान होता है। वही परमात्मा है

-

ं॥ १० ॥ जिससे काल और मृत्यु पूर्णरूपसे डरते हैं। जिससे ान, बुद्धि और इन्द्रियोंको विलास प्राप्त होता है, विष्णुः गहा।, रह, इन्द्र तथा चन्द्र आदि नामोंका जिस<mark>से प्रकाश</mark> होता है, वही परमात्मा मैं हुँ ॥ ११ ॥ जो आकाशकी भाँति

सर्वव्यापी। शान्तस्वरूप, परम ज्योतिर्मय, आकारशुन्य और श्रेष्ठ है, तथा जो आदि-अन्तरहित शंकरनामधारी परम तत्व अन्त:करणमें चिन्तन करने योग्य है। वह परवहा परमात्मा में हैं॥ १२॥

( निर्वाणमञ्जरी सम्पूर्ण )

#### सायापश्चक्रम

तिरुपमनित्यनिरंशकेऽप्यखण्डे चिति सर्वेविकल्पनादिशस्ये। घटयति जगदीशजीवभेदं त्वघटितघटनापटीयसी माया ॥ १॥ श्रतिशतनिगमान्तशोधकानप्यहह घनादिनिदर्शनेन सराः । कल्पयति चतुष्पदाद्यभिन्ना **नघटितघटनापटीयसी** माया ॥ २॥ स्विचिद लण्डविबोधमद्वितीयं वियदनलादिविनिर्मिते नियोज्य । भ्रमयति थवसागरे नितान्तं त्वघटितघटनापटीयसी माया || ३ || अपगतगुणवर्णजातिभेदे सुस्रचिति विप्रविद्वाराहंक्रित ਚ। र्फ्रयति स्रतदारगेहमोहं त्वघटितघटनापटीयसी माया | १४ | बत विरचय्य वुधानपि विधिहरिहरभेदमप्यखण्डे प्रकासम् । हरिहरविभेदभावानघटितघटनापटीयसी श्रमयति माया | ५ | ॥ इति श्रीमत्परमहंसपरित्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दमगवतपूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करमगवतः इतौ माघापश्रकं सम्पूर्णम् ॥ ( अनुवादक-पाण्डेम पं० श्रीरामनारायणदत्त्वी शास्त्री )

में उपमारहितः नित्यः निरवयवः अखण्डः चिन्मय तथा सब प्रकारके विकल्प आदिसे रहित हैं। तो भी माया मुझमें जीव-ईश्वरभेदकी कल्पना कर देती है। अहो ! यह अघटित घटना संघटित करनेमें अत्यन्त पट्ट है ॥ १ ॥ अहा ! हा ! जो सैकड़ी श्रुतियों और वेदान्त-वाक्योंके शोधक भी माया ब्राह्मण, वैश्य आदिका अभिमान भरकर स्त्री-पुः हैं, उन्हें भी माया घन आदिका लोभ दिखाकर तरंत इतना कलपित कर देती है कि उनमें और पशु आदिमें कोई अन्तर नहीं रह जाता । अही ! यह कैसी अवटितघटना-पटीयसी ( असम्भवको सम्भव कर दिखानेमें समर्थ) है ॥२॥ जो सुखस्वरूप, चिन्मय, अखण्ड बोधरूप और अद्वितीय है. उसे भी आकाश और अभि आदिदारा निर्मित तथा

सागरके समान विस्तृत संसाररूप चक्रमें बालकर ज निरन्तर भटकाती रहती है। वह माया अधिट घटनाको भी संघटित करनेमें अत्यन्त पट्ट है॥ ३॥ इ गुंणः वर्ण और जातिके भेदसे रहित चिदानन्दस्वरूप है। उस गेहविषयक मोह उत्पन्न कर देती है। अहो ! वह कै असम्भवको भी सम्भव कर दिखानेमें कुशल है॥ ४॥ अखा परमात्मामें भी ब्रह्माः विष्णु और शिव-इन भेदोंकी रच करके विद्वानोंके हृदयमें मी हरि-हर्रावषयक मेदकी भाव सुद्दकर माया उन सबको मनमाने रूपमें नचाती है। अहं वह अवटितवटनाके निर्माणमें कितनी पद है ॥ ५ ॥

उपदेशपञ्चकम्

( मायापञ्चक सम्पूर्ण )

नित्यमधीयतां वेदो तर्दितं कर्म खनुष्टीयतां तेनेशस्य विधीयतामपचितिः काम्ये मतिस्त्यज्यताम् । पापोधः परिध्यतां भवसुखे दोपोऽनुसंधीयता-मात्मेच्छा व्यवसीयतां निजगृहात् तूर्ण विनिर्गम्यताम्॥ १॥

विघीयतां भगवती भक्तिईहा लङ्गः घीयतां शान्त्यादिः परिचीयतां **द**ढतरं कर्माश्च संत्यस्यताम्। प्रतिदिनं ंतत्पादुका सद्**विद्यानुपस्ट**प्यतां सेन्यतां ब्रह्मै काक्षरमर्थ्यतां श्रुति शरोदाक्यं समाकर्ण्यताम् ॥ २ ॥ वाक्य:र्थश्च विचार्यतां श्रुतिशिरःपक्षः समाश्रीयतां सुविरम्यतां श्रुतिमतस्तर्कोऽनुसंघीयताम्। दुस्तर्कात् विभाज्यतामहरहगर्वः परित्यज्यतां ज्ञह्यास्मीति देहेऽहंमतिरुज्झ्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम् ॥ ३ ॥ चिकित्स्यतां प्रतिदिनं भिक्षौषधं भुज्यतां **भुद्**व्याघिश्च स्वाद्वन्नं न तु याच्यतां विधिवशात्राप्तेन संतुष्यताम्। तु वृथा वाक्यं समुच्चार्यता-विषद्यतां न मौदासीन्यमभी प्यतां जनकृपानैष्ठुर्यमुत्सुज्यताम् ॥ ४ ॥ परतरे चेतः समाधीयतां सुखमास्यतां पकान्ते पुर्णात्मा सुसमीक्ष्यतां जगदिदं तद्वाधितं चितिवलान्नाप्युत्तरैः **इिल**ष्यतां प्रविलाप्यतां त्विह भुज्यतामथ परब्रह्मात्मना स्थीयताम्॥५॥ प्रारब्धं

॥ इति श्रीमत्पर्महंसपरिव्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ उपदेशपञ्चकं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तवी शास्त्री )

प्रतिदिन वेद पढ़ों । वेदोक्त कर्मोंका मलीमाँति अनुष्ठान करों । उन्हीं कर्मोंद्वारा भगवान्की पूजा करों । सकाम कर्ममें मन न लगाओं । पापराधिकों धो डालों । सांसारिक सुखर्में दोषका विचार करों । आत्मज्ञानकी इच्छा दृढ़ करों और अपने घरसे शीघ्रनिकल जाओं ॥ १ ॥ सत्पुरुषोंका सङ्ग करों । अपने हृदयमें भगवान्की सुदृढ़ भक्ति धारण करों । शम, दम आदिका सुदृढ़ परिचय प्राप्त करों । कर्मोंको शीघ्र त्याग दो । श्रेष्ठ विद्वान् गुरुकी शरण लों । प्रतिदिन उनकी चरणपादुकाका सेवन करों । एकमात्र अक्षरब्रह्मके बोधके लिये प्रार्थना करों और वेदान्तशास्त्रका वचन सुनो ॥ २ ॥ वेदान्त-वाक्योंके अर्थपर विचार करों । उपनिषद्के पक्षका आश्रय लों । कुतकरी विरत हो जाओं । वेदानुमोदित तर्कका अनुसरण करों । मैं ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करों । अभिमान छोड़ों । शरीरमें ब्रह्म हूँ ऐसा प्रतिदिन चिन्तन करों । अभिमान छोड़ों । शरीरमें

अहंबुद्धिका त्याग करो और विद्वानोंके साथ विवाद न करों । ३॥ श्रुषारूपी रोगकी चिकित्सा करो । प्रतिदिन भिक्षारूपी औषघ खाओ । स्वादिष्ट अन्नकी याचना न करो । भाग्यवरा जो कुछ मिल जाय, उसीसे मंतुष्ट रहो । शीत और उण्ण आदिको पूर्णरूपसे सहन करो । व्यर्थकी वार्ते न बोलो । उदासीन वृत्तिकी अभिलाषा रक्खो । लोगोंपर कृपा करना या उनके प्रति निष्टुर व्यवहार करना छोड़ दो ॥ ४॥

एकान्तमें सुखसे आसन लगाकर बैटो । परातर परमात्मामें चित्त लगाओं। सर्वत्र परिपूर्ण परमात्माका दर्धन करो । इस जगत्को परमात्मभावसे वाधित देखी । शानवल्धे पूर्वकर्मोंका लय करो । भावी कर्मोमें आसक्त न होओ । धेर जीवनमें प्रारब्धका उपभोग करो और परब्रह्मरूपसे सदा सित रहो ॥ ५ ॥

( उपदेशपञ्चक समाप्त )

धन्याष्ट्रकस्

तज्ज्ञानं प्रशमकरं यदिन्द्रियाणां तज्ज्ञेयं यदुपनिषत्सुनिश्चितार्थम्। ते घम्या भुवि परमार्थनिश्चितेहाः शेषास्तु अमनिलये परिश्रमन्तः॥ १॥ जादौ विजित्य विषयान् मदमोहरागद्वेषादिशत्रुगणमाहृतयोगराज्याः। शात्वा मतं समनुभूय परात्मविद्याकान्तासुखं वनगृहे विचरन्ति घन्याः॥ २॥ त्यक्तवा गृहे रतिमघोगतिहेतुभूतामात्मेच्छयोपनिषदर्थरसं पिवन्तः। वीतस्पृहा विषयभोगपदे विरक्ता धन्याश्चरन्ति विजनेषु विरक्तसङ्गाः॥ ३॥ त्यक्तवा ममाहमिति बन्धकरे पदे हे मानावमानसदशाः समद्शिनश्च। कर्तारमन्यमवगम्य तदर्पितानि कुर्वन्ति कर्मपरिपाकफलानि धन्याः॥ ४॥ भैक्षामृतेन परिकल्पितदेहयात्राः। त्यक्त्वैषणात्रयमवेक्षितमोक्षमार्गा ज्योतिः परात्परतरं परमात्मसंज्ञं घन्या द्विजा रहिस हृद्यवलोकयन्ति ॥ ५ ॥ नासन्न सन्न सदसन्न महन्न चाणु न स्त्री पुमान्न च नपुंसकमेकबीजम्। यैर्वहा तत् सममुपासितमेकचित्तैर्घन्या विरेजुरितरे भवपाशबद्धाः॥ ६॥ अज्ञानपङ्कपरिमन्नमपेतसारं दुःखालयं मरणजन्मजरावसक्तम्। संसारवन्धनमनित्यमवेश्य धन्या ज्ञानासिना तदवशीर्य विनिश्चयन्ति॥ ७॥ शान्तैरनन्यमतिभिर्मधुरस्वभावैरेकत्वनिश्चितमनोभिरपेतमोहैः साकं वतेषु विदितात्मपदस्वरूपं तद्वस्तु सम्यगिनशं विमृशन्ति धन्याः ॥ ८॥

॥ इति श्रीमत्परमइंसपरिवाञकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवतपूज्यपादिश्चायस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः कृतौ धन्याष्टकं सम्पूर्णम् ॥
( धनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

शान वह है, जो इन्द्रियोंको छान्त करनेवाळा हो । श्रेय वह है, जो उपनिषदोंमें भलीभाँति निश्चित किया गया हो। इस पृथ्वीपर वे मनुष्य धन्य हैं, जिनकी सारी चेष्टाएँ निश्चित ही परमार्थके लिये होती हैं । शेष सभी लोग भ्रमकी दुनियामें भटक रहे हैं ॥ १॥ पहले विषयोंको जीतकर तथा मद, मोह, राग, द्वेष आदि शत्रुओंको परास्त करके फिर योगसाम्राज्य प्राप्त करके शास्त्रका मत जानकर परमात्मविद्यारूपी प्रेयसीके संगम-सुन्वका अनुभव करते हुए धन्य पुरुष वनरूपी गृहमें विचरते हैं ॥ २ ॥ घरमें होनेवाली आसक्ति अधोगतिका हेतु है । उसे त्यागकर स्वेच्छानुसार उपनिपदोंके अर्यभूत ब्रह्मरसका पान करते हुए वीतराग हो विषयभोगोंकी इच्छा न रखकर घन्य मानव एकान्त स्थानोंमें विरक्तींके साथ विचरते हैं ॥ ३॥ मेरा और मैं—ये दो वन्धनमें डालनेवाले भाव हैं। इन दोनोंको त्यागकर मान और अपमानमें तुल्य और समदर्शी हो अपनेसे भिन्न दूसरे ( ईश्वर ) को कर्ता

मानकर कर्मफळॉको उन्होंके अर्पण कर देते हैं ॥ ४॥ तीनों एषणाओंका त्याग करके मोक्षमार्गपर दृष्टि रखकर भिक्षारूपी अमृतसे शरीरयात्राका निर्वाह करते हुए धन्य द्विज एकान्तमें बैठकर अपने हृदयमें परात्पर परमात्म-संज्ञक ज्योतिका दर्शन करते हैं ॥ ५ ॥ जो न असत् है न सत् है। न सदसदूप है। न महान् है न सूक्ष्म है। न स्त्री है न पुरुष है और न नपुंसक ही है, जो अकेला ही सबका आदिकारण है, उस ब्रह्मकी जिन लोगोंने एकचित्त होकर उपासना की है, वे धन्य महानुभाव विराज रहे हैं। दूसरे लोग संसाररूपी वन्धनमें वँधे हुए हैं ॥ ६ ॥ यह संसाररूपी रज्ज अज्ञानरूपी पक्कमें डूबी हुई, सारहीन, दुःखका घर और जन्म, मृत्यु एवं जरामें आसक है। इसे अनित्य देखकर घन्य पुरुष ज्ञानरूपी खड्गसे छिन्न-भिन्न करके परमात्मतद्भवको निश्चित-रूपसे जान छेते हैं ॥ ७ ॥ जो शान्त है, जिनकी बुद्धि परमात्माके सिवा अन्यत्र नहीं जाती, जिनका स्वभाव मधुर है, जिनके मनमें जीवात्मा और परमात्माके एकत्वका निश्चय हो

या है और जो सर्वया मोहरहित हैं, ऐसे महात्माओंके साथ जानकर निरन्तर उसीका मलीमाँति चिन्तन कर्ते नमें रहकर धन्य पुरुष आत्मस्वरूप परब्रह्म परमात्माको रहते हैं ॥ ८॥

( धन्याष्टक समाप्त )

## दशश्लोकी स्तुति

साम्बो नः कुलदैवतं पशुपते साम्ब त्वदीया वयं साम्बं स्तौमि सुरासुरोरगगणाः साम्बेन संतारिताः। साम्वायास्तु नमो मया विरचितं साम्वात्परं नो भजे साम्बस्यानुचरोऽस्म्यहं मम रतिः साम्बे परब्रह्मणि ॥१॥ विष्ण्याद्याश्च पुरत्रयं सुरगणा जेतुं न शक्ताः खयं यं शम्भुं भगवन् ! वयं तु पशवोऽस्नाकं त्वमेवेश्वरः। स्वस्थानियोजिताः सुमनसः स्वस्था बभूवुस्ततस्तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परव्रह्मणि ॥२॥ क्षोणी यस्य रथो रथाङ्गयुगलं चन्द्रार्कविम्बद्वयं कोदण्डः कनकाचलो हरिरभूद्वाणो विधिः सार्राधः। तूणीरो जलधिईयाः श्रुतिचयो मौर्ची भुजङ्गाधिपस्तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥३॥ येनापादितमङ्गजाङ्गभसितं दिन्याङ्गरागैः समं येन स्वीकृतमञ्जसम्भविश्वरः सौवर्णपात्रैः समम्। येनाङ्गीकृतमच्युतस्य नयनं पूजारविन्दैः समं तस्मिन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्वे परब्रह्मणि॥४॥ गोविन्दाद्धिकं न दैवतमिति प्रोचार्य हस्ताबुमाबुद्धृत्याथ शिवस्य संनिधिगतो व्यासो मुनीनां वरः। यस्य स्तम्भितपाणिरानितकृता नन्दीश्वरेणाभवत् तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परव्रह्मणि ॥५॥ आकाशश्चिकुरायते दशदिशाभोगो दुकूलायते शीतांद्यः प्रसवायते स्थिरतरानन्दः स्रह्णायते। वेदान्तो निलयायते सुविनयो यस्य स्वभावायते तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥६॥ सहस्रनामनियमादम्भोरुहैरर्चयन्नेकेनापचितेषु नेत्रकमलं नैजं सम्पूज्यासुरसंहति विदलयंस्त्रैलोक्यपालोऽभवत् तिसान्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्वे परव्रह्मणि॥७॥ द्यौरिं सत्यगिरं वराहवपुषं पादाम्बुजादर्शने चक्ने यो दयया समस्तजगतां नाथं शिरोदर्शने । मिथ्यावाचमपूज्यमेव सततं हंसखरूपं विधि तस्मिन्मे हृद्यं सुखेन रमतां साम्बे परब्रह्मणि ॥८॥ यस्यासन् घरणीजलाग्निपवनव्योमार्कचन्द्रादयो विख्यातास्तनवोऽप्रघा परिणता नान्यत्ततो वर्तते । ओं कारार्थविवेचनी श्रुतिरियं चाचष्ट तुर्य्यं शिवं तिसन्मे हृदयं सुखेन रमतां साम्वे परब्रह्मणि ॥९॥ विष्णुब्रह्मसुराधिपप्रभृतयः सर्वेऽपि देवा यदा सम्भूताज्ञलघेर्विषात्परिभवं प्राप्तास्तदा सत्वरम्। तानाक्तांञ्चारणागतानिति सुरान् योऽरक्षदर्दक्षणात् तिसानमे हृदयं सुखेन रमतां साम्वे परव्रह्मणि ॥१०॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचिता दशक्षोकी सम्पूर्णा ॥(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी ज्ञास्त्री)

अम्बा पार्वतीसहित भगवान् शिव हमारे कुलदेवता है। जीवरूपी पशुओंके स्वामी साम्बसदाशिव ! हमलोग आपके भक्त हैं, हम अम्बिकासहित महेश्वरकी स्तुति करते हैं। अम्बासहित भगवान् शिवने कितने ही देवताओं, असुरों और नागोंका उद्धार किया है। हमने अम्बिका-अहित महादेवजीके लिये नमस्कार किया है। अम्बासहित भगवान् शिवके सिवा दूसरे किसी देवताका हम भजन नहीं करते। हम केवल साम्बसदाशिवके ही सेवक हैं। अम्बासहित परब्रह्म परमात्मा शिवमें मेरा सदा अनुराग बना रहे ॥ १ ॥ विष्णु आदि सब देवता जब असुरोंके तीनों पुरोंको जीतनेमें स्वयं असमर्थ हो गये, तब जिन भगवान शहरके पास आकर यों वोले—'भगवन् ! हम तो पशु हैं, आप ही हमारे पित या ईश्वर हैं।' उनकी यह प्रार्थना सुनवर जिन्होंने सब देवताओंको सान्त्वना दे त्रिपुरका नाश करके सबको अपने-अपने स्थानमें नियुक्त किया, जिससे वे सभी स्वस्थ हो सके, उन्हीं साम्बसदाशिव परव्रहा परमात्मामें

मेरा हृदय सुखपूर्वक रमता रहे ॥ २ ॥ त्रिपुर-विनाशके समय पृथ्वी जिनका रथ हुई, चन्द्रमण्डल और सूर्यमण्डल जिनके रथके दो पहिंचे बने, मेरुपर्वत धनुष बना, स्वयं भगवान् विष्णु बाण बन गये, ब्रह्माजी जिनका रथ हाँकनेके लिये सारिथ हए, समुद्रने तरकसका काम सँमाला, चारों वेद चार घोडे वन गये और नागराज अनन्तने जिनके धनुषकी प्रत्यञ्जाका रूप धारण कियाः उन्हीं परब्रह्म परमात्मा साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ३ ॥ जिन्होंने कामदेवके शरीरको भस्म बनाकर उसे दिव्य अङ्गरागोंके समान स्वीकार किया है, जिनके द्वारा अङ्गीकार किया हुआ ब्रह्माजीका मस्तक ( जो कपालके रूपमें शिवजीके हाथमें है) सुवर्णपात्रके समान महत्त्व रखता है तथा जिन्होंने पूजापर चढ़नेवाले कमलपुष्पोंके समान भगवान् विष्णुके एक नेत्रको भी अङ्गीकार कर लिया, उन्हीं साम्ब-सदाशिव परब्रह्ममें मेरा हृदय सुखपूर्वक रमण करे ॥ ४॥ एक समय मुनिश्रेष्ठ न्यास दोनों बाँहें ऊपर उठाकर बड़े जोरसे यह घोषणा करते हुए कि 'भगवान् विष्णुसे बढ़कर दूसरा कोई देवता नहीं हैं भगवान शिवके समीप गये। उस समय जिनके सेवक नन्दीश्वरने ही उनकी उन बाँहोंको स्तम्भित कर दिया। उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्ब-सदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ ५ ॥

आंकाश जिनके लिये केश-कलापका काम दे रहा है, दसों दिशाओंका विस्तार जिनके लिये वस्त्र-सा बना हुआ है, शीतरिक्ष चन्द्रमा जिनके मस्तकपर पुष्पमय आभूषण-से प्रतीत होते हैं, अक्षय आनन्द जिनका स्वरूप ही है, वेदान्त जिनका विश्राम-स्थान है तथा अत्यन्त विनय जिनका स्वभाव-सा है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन सुखसे रमता रहे ॥६॥ भगवान् विष्णु जिनके सहस्र नामोंद्वारा एक-एक नामसे एक-एक कमलपुष्प चढ़ानेका नियम लेकर कमलों-द्वारा पूजा करने लगे और एक कमल घट जानेपर अपने कमलोमम नेत्रको ही निकालकर उन्होंने जिनके युगल चरणार-विन्दोंपर चढ़ा दिया और संकल्पित पूजन सम्पन्न किया तथा उसी पूजनकी महिमासे वे असुरसमृहका विनाश करते हुए तीनों लोकोंके रक्षक हो गये, उन्हीं परव्रहाखरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदयं सुखपूर्वक रमता रहे॥ ७॥ जिन्होंने अपने चरणारविन्दोंका पता लगानेके पाताललोकतक गये हुए वाराहरूपधारी श्रीविष्णुको भूई आपके श्रीचरणोंका दर्शन न हो सका इस प्रकार सत्य बोल्रनेपर दया करके सम्पूर्ण जगत्का अधिपति बना दिया और मस्तक-दर्शनके विषयमें झूठ बोलनेपर हंसरूपधारी ब्रह्माको सर्वथा अपूज्य ही बना दिया, उन परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ८॥ पृथ्वी, जल, अभि, वायु, आकाश, सूर्य और चन्द्रमा और्ति जिनके आठ प्रिषड शरीर बताये गये हैं। इन आठोंके अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। ॐकारके अर्थका विवेचन करनेवाली माण्ड्रक्य श्रुति भी जिन भगवान् शिवको तुरीय बताती है, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाज्ञिवमें मेरा मन रमता रहे ॥ ९॥ जब समुद्रसे प्रकट हुए विषसे विष्णु, ब्रह्मा और इन्द्र आदि सब देवता पराजित हो तुरंत ही भगवान् शिवकी शरणमें गये, उस समय जिन्होंने विषपान करके आधे ही क्षणमें उन पीड़ित एवं शरणागत देवताओंकी रक्षा कर ली, उन्हीं परब्रह्मस्वरूप साम्बसदाशिवमें मेरा हृदय सानन्द रमण करता रहे ॥ १०॥

(दशस्रोकी स्तृति सम्पूर्ण)



## षट्पदी-स्तोत्रम्

अविनयमपनय विष्णो दमय मनः शमय विषयमुगतृष्णाम् । भूतद्यां विस्तारय तारय संसारसागरतः ॥ १ ॥ दिव्यधुनीमकरन्दे परिमलपरिमोगसचिदानन्दे । श्रीपतिपदारिवन्दे भवभयखेदिच्छदे वन्दे ॥ २ ॥ सत्यपि भेदापगमे नाथ तवाहं न मामकीनस्त्वम् । सामुद्रो हि तरङ्गः कचन समुद्रो न तारङ्गः ॥ ३ ॥ उद्धृतनग नगभिदनुज दनुजकुलामित्र मित्रशशिद्दष्टे । दृष्टे भवति प्रभवति न भवति किं भवतिरस्कारः ॥ ४ ॥ मत्यादिभिरवतारै रवतारवतावता सदा वसुधाम् । परमेश्वर परिपाल्यो भवता भवतापभीतोऽहम् ॥ ५ ॥

१. आदि इान्द्रसे यहाँ प्रकृतिको महण करना चाहिये।

दामोदर गुणमन्दिर सुन्दरवदनारिवन्द गोविन्द। भवजलिधमथनमन्दर परमं दरमपनय त्वं मे ॥
- नारायण करुणामय शरणं करवाणि तावको चरणो। इति षट्पदी मदीये वदनसरोजे सदा वसतु॥
॥ इति श्रीमत्परमहंसपरिम्राजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादिशुष्यस्य श्रीमच्छङ्करभगवतः इतौ षटपदीस्तोत्रं सम्पूर्णम्॥
( अनुवादक—पं० श्रीगौरीशङ्करजी द्विवेदी)

हे विष्णो! (मेरे) अविनयको दूरकरो, मनको दमन करो, विषयरूपी मृगतृष्णा (के मोह) को श्वामन करो। भृतों (प्राणियों) के प्रति दयाके भावका विस्तार करो, (और मेरा) संसारसागरसे उदार करो।। १॥ सुरधुनी (गङ्गा) रूपी मकरन्द या मधुसे युक्त (जिन युगल चरण-कमलोंके) परिमलका सम्भोग ही सचिदानन्दरूप है, जो संसारभयसे उत्पन्न खेदके नाशक हैं, श्रीपित भगवान् विष्णुके उन चरणकमलोंकी में वन्दना करता हूँ॥ २॥ हे नाथ! मुझमें और तुममें भेद न होनेपर भी में तुम्हारा हूँ, तुम मेरे नहीं हो, क्योंकि (समुद्र और तरङ्गमें भेद न होनेपर भी) समुद्रका अंश तरङ्ग होता है, तरङ्गका अंश समुद्र कदापि नहीं होता ॥ ३॥ जिन्होंने गोवर्द्धन पर्वत-

को उठा लिया, जो पर्वतोंका छेदन करनेवाले इन्द्रके हें (अर्थात् उपेन्द्र) हैं, जो दनुजकुलके शत्रु हैं; सूर्य जिनके चक्षु हैं, हे प्रभो ! आपका साक्षात्कार होनेपर क्य (जन्म-मरण) का तिरस्कार नहीं होता ! ॥४॥ हेपरमे मत्स्यादि अवतारोंके द्वारा (तुमने) सदा ही वसुधाका पिपालन हैं, भवतापसे भयभीत मैं तुम्हारेद्वारा परिपालन हूँ ॥५॥ हे दामोदर ! हे गुणोंके मन्दिर, हे सुन्दर कमलविशिष्ट! गोविन्द ! संसारसमुद्रके मन्यनमें मन्दर स्वरूप ! तुम मेरे परम भयको दूर करो ॥ ६ ॥ हे नागय करुणामय ! मैं तुम्हारे उभय चरणोंकी शरण लेता हूँ । या पदोंकी समष्टिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वासकरे ॥ पदोंकी समष्टिरूप भ्रमरी सदा मेरे मुखकमलमें वासकरे ॥

( षट्पदीस्तोत्र सम्पूर्ण )

## श्रीकृष्णाष्टकस्तोत्रस्

थ्रियाश्विष्टो विष्णुः स्थिरचरगुरुर्वेद्विषयो **घियां** साक्षी शुद्धो हरिरसुरहन्तान्जनयनः। गदी शङ्खी चकी विमलवनमाली स्थिरहिचः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः॥१ यतः सर्वे जातं वियद्निलमुख्यं जगदिदं स्थितौ निःशेषं योऽवति निजसुखांशेन मधुहा। छये सर्व स्वस्मिन् हरति कलया यस्तु स विमुः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः ॥ २ असूनायम्यादी यमनियममुख्यैः सुकरणैर्निरुध्येदं चित्तं हृदि विलयमानीय सकलम्। यमीडिय पश्यन्ति प्रवरमतयो मायिनमसौ शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविपयः॥३ पृथिन्यां तिष्ठन् यो यमयति महीं वेद न धरा यमित्यादौ वेदो वदित जगतामीशाममलम्। नियन्तारं ध्येयं मुनिसुरनृणां मोक्षद्मसौ शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥४। महेन्द्रादिदेंचो जयति दितिजान् यस्य बलतो न कस्य खातन्त्रयं कविद्पि कृतौ यत्कृतिमृते। कवित्वादेगर्वं परिहरति योऽसौ विजयिनः शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥५॥ विना यस्य ध्यानं व्रजति पशुतां शुकरमुखां विना यस्य ज्ञानं जनिसृतिभयं याति जनता। विना यस्य स्मृत्या कृमिशतज्ञिनं याति स विभुः शरण्यो लोकेशो सम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥६॥ शरणशरणो भ्रान्तिहरणो घनश्यामो रामो वजशिशुवयस्योऽर्जुनसन्तः। नरातङ्कोट्टङ्कः जनक उचिताचारसुखदः शरण्यो लोकेशो मम भवतु कृष्णोऽिश्विपयः॥७॥ **स्वयम्भू**भूतानां यदा धर्मग्लानिर्भवति जगतां क्षोभकरणी तदा लोकस्वामी प्रकटितवपुः सेतुधूगजः। सतां धाता स्वच्छो निगमगुणगीतो व्रजपतिः शरण्यो छोकेशो मम भवतु कृष्णोऽक्षिविषयः॥८॥ मात्रमोक्षार्थमाद्यः। शङ्करेण श्रुतिविशदगुणोऽसौ हरिरखिलात्माराधितः शङ्खचकाञ्जहस्तः॥ ९,॥ **उदारः** आविर्बभृव खगुणवृत श्रीयुक्त ॥ श्रीमत्परमद्दंसपरिवाजकाचार्यस्य श्रीगोविन्दभगवत्पूज्यपादशिष्यस्य श्रीमञ्छङ्गरभगवतः कृतौ श्रीकृष्णाष्ट्यस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक--पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जो चराचरं जगत्के गुरु, वेदप्रतिपाद्य, लक्ष्मीके द्वारा आक्षिष्ठ श्रीविष्णु हैं, जो बुद्धियोंके साक्षी, शुद्धस्वरूप, असुरोंका नाश करनेवाले, कमलनयन, गदा, शङ्ख और चक्र बारण करनेवाले श्रीहरि हैं, वे लोकाधिर्पात, सबको शरण देनेवाले, खच्छ वनमाला धारण करनेवाले, नित्योज्ज्वल-दीप्ति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों (सुझे दर्शन प्रदान करें)॥१॥

आकारा, वायु आदिका परिणाम स्वरूप यह सारा जगत् जिससे उत्पन्न हुआ है, स्थितिकालमें जो मधुसूदन निज-सुखांराके द्वारा सबका पाळन करते हैं तथा प्रलयकालमें जो अपनी एक कलाके द्वारा सबको अपनेमें विलीन कर लेते हैं, वे लोकाधिपति, सबको रारण देनेवाले विभु श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ २॥

उत्तम बुद्धिवाले मुनिगण पहले प्राणसंयम करके यम-नियमादि श्रेष्ठ साधनोंके द्वारा इस चित्तका निरोध करके दृदयमें पूर्णतः विलीन कर जिन स्तवन करने योग्य मायाधि-पतिको देखते हैं, वे लोकाधिपति, सबको शरण देनेवाले श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों॥ ३॥

पृथिवीपर रहते हुए जो इस पृथिवीको नियमित करता है, परंतु पृथिवी जिसको नहीं जानती; 'यः पृथिव्यां तिष्ठन्' इत्यादि खलोंमें श्रुति जिनको निरञ्जन, जगदीश्वर, नियन्ता और ध्येय कहती है; जो देव-मुनि-मानवोंको मोध्र प्रदान करने-वाले और सबको शरण देनेवाले हैं, वे लोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ४॥

जिनके बलसे इन्द्रादि देवता दैत्योंपर विजय प्राप्त करते हैं, जिनके किये बिना कहीं किसी भी कार्यमें किसीका स्वतन्त्र कर्तृत्व नहीं है, जो दिग्विजयी पण्डितोंके कवित्व आदिके गर्वको हर छेते हैं, वेसबको शरण देनेवाले छोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों॥५॥

जिनके ध्यानके बिना जीव शुकर आदि पशुयोनिको प्राप्त होता है, जिनको जाने बिना लोग जन्म और मरणके भयको प्राप्त होते हैं, जिनको स्मरण किये बिना शत-शत जन्मोंतक कृमियोनि प्राप्त होती है, वे सबको शरण देनेवाले लोकाधिपति सर्वव्यापी श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों।। ६।।

जो भक्त-जनकी भीति हर छेते हैं, रक्षकोंके भी रक्षक हैं, जगत्की भ्रान्तिको हर छेते हैं, जो घनके समान स्याम-द्युति हैं, छोकोंको सुख देनेवाले हैं, वज-वालकों-के मित्र हैं, अर्जुनके सखा हैं, स्वयंभू हैं, सब प्राणियोंके उत्पादक हैं, सदाचारी पुरुषोंको सुख प्रदान करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले छोकाधिपति श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ७॥

जब-जब जगत्में क्षोम पैदा करनेवाली धर्मकी ग्लानि होती है, तब-तब अज होते हुए भी जो त्रिलोकीके स्वामी शरीर धारण करके धर्मकी मर्यादाकी रक्षा करते हैं, जो साधु पुरुषोंके रक्षक हैं, निर्विकार हैं, जिनके गुणोंका कीर्तन वेदादि शास्त्र करते हैं, वे सबको शरण देनेवाले, लोकाधिपति वजपित श्रीकृष्ण मेरे नयनगोचर हों ॥ ८॥

परिवाजकप्रवर श्रीशङ्कराचार्यने जव माताकी मुक्तिके निमित्त इस प्रकार श्रुतिवर्णित गुणवाले अखिल जगत्की आत्मा श्रीहरिकी आराधना की, तब वे निजगुणोंके सहित शङ्क, चक्र, कमल हायमें लिये श्रीसम्पन्न उदार रूपमें उनके सामने आविर्मृत हुए ॥ ९॥

( श्रीकृष्णाष्ट्रक सम्पूर्ण )

### भगवन्मानसपूजा

हृद्म्भोजे कृष्णः सजलजलद्श्यामलतनुः सरोजाक्षः स्रग्वी मुकुटकटकाद्याभरणवान्। शरद्राकानाथप्रतिमवदनः श्रीमुरलिकां गोपीगणपरिवृतः वहन् ध्येयो कुङ्कमचितः॥ १॥ हदयमायाहि भगवन् मणिद्यातभ्राजत् कनकबरपीढं पयोऽम्भोघेर्द्वापान्मम भज हरे। पादौ यदुकुलज नेनेज्मि सुजलैर्गृहाणेदं दूर्वाफलजलवद्ध्यं मुररिपो ॥ २॥ त्वमाचामोपेन्द्र त्रिदशसरिदम्भोऽतिशिशि**र**ा पञ्चामृतरचितमाष्ठावमघहन् । भजस्वेमं युनद्याः कालिन्या अपि कनककुम्भिश्यतिमदं जलं तेन स्नानं कुरु कुरु कुरुष्वाचमनकम्॥३॥ संव वाव अंव ९३--

तडिद्वर्णे वस्त्रे विजयकान्ताधिहरण प्रलम्बारिभ्रातमृदुलमुपवीतं भज ललाडे पाटीरं मृगमद्युतं धारय हरे गृहाणेदं माल्यं शतद्ञतुलस्यादिरचितम्॥४॥ सहरदचरणाग्रेऽपिंतमिदं मुखं दीपेनेन्द्रप्रभवरजसा देव दशाङ्गं धूपं इसौ पाणी वाणीपतिनुत सुकर्पूररजसा विशोध्यात्रे दत्तं सिळलिमदमाचाम नृहरे॥५१ पड्रसचदखिल्यञ्जनयुतं सुवर्णामत्रे गोघृतचषकयुक्ते स्थितमिदम्। सदातृप्तान्नं यशोदास्तो त्वं परमद्ययाऽशान सिख्भिः प्रसादं वाञ्छद्भिः सह तद्तु नीरं पिब विभो॥६॥ सचन्द्रं ताम्वूलं सुखशुचिकरं भक्षय हरे फलं खादु प्रीत्या परिमलवदाखादय विरम्। कनकमणिजातं स्थितमिदं प्रदीपैरारातिं जलधितनयाश्लिष्ट रचये॥७॥ सपर्यापर्याप्त्यै विजातीयैः पुण्पैरतिसुरभिभिर्विच्वतुलसीयुतैस्त्रेमं पुष्पाञ्जलिमजित ते जनिपथगतश्रान्तिविदुषा ॥ ८॥ तव प्राद्धिण्यकमणमघविध्वंसि रचितं चतुर्वारं विष्णो नमस्कारोऽप्राङ्गः सकलदुरितध्वंसनपदुः कृतं नृत्यं गीतं स्तृतिरिप रमाकान्त त इयम्। तव प्रीत्ये भूयादहमपि च दासस्तव विभो इतं छिद्रं पूर्णं कुरु कुरु नमस्तेऽस्तु भगवन्॥९॥ सदा सेव्यः कृष्णः सजलधननीलः करतले दधानो दध्यन्नं तदनु नवनीतं मुरलिकाम्। कदाचित्कान्तानां कुचकलशपत्रालिरचनासमासकः स्निग्धैः सह शिशुविहारं विरचयन्॥१०॥

॥ इति श्रीमच्छङ्कराचार्यविरचितं भगवन्मानसपूजनं सम्पूर्णम् ॥ ( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

#### भगवन्मानसपूजा ध्यान

भगवान्का ध्यान इस प्रकार करे—हृदयकमलके आसन-पर सजल जलधरके समान स्थाम शरीरवाले कमलनयन भगवान् श्रीकृष्ण विराजमान हैं। उनके गलेमें वनमाला शोमा पा रही है। मस्तकपर मुकुट, हाथोंमें कंगन तथा अन्यान्य अङ्गोंमें उन-के योग्य आभूषण धारण किये हुए हैं। शरस्कालके चन्द्रमाके समान उनका मनोरम मुख है। वे हाथमें मुरली धारण किये हैं। केसरयुक्त चन्दनसे उनका श्रङ्गार किया गया है और गोपियाँ उन्हें चारों ओरसे घेरकर खड़ी हैं॥ १॥

### आवाहन-आसन-पाद्य-अर्घ्य

भगवन् ! श्वीरसागरके द्वीपसे मेरे हृदयमन्दिरमें पदार्पण कीजिये । हरे ! रत्नसमूहोंसे जिटत सुन्दर खर्णमय सिंहासनपर विराजमान होइये । यदुकुलितलक ! मैं सुन्दर चिह्नोंसे सुशोभित आपके दोनों चरणोंको शुद्ध जलसे पखार रहा हूँ । मुरारे ! दूर्वा, फल और जलसे संयुक्त यह अर्घ्य प्रहण कीजिये ॥ २॥

आचमन, पञ्चामृत-स्नान, ग्रुद्धोदक-स्नान और . पुनराचमन

उपेन्द्र ! आप गङ्गाजीके अत्यन्त श्रीतळ जळका आचमन

कीजिये। पापहारी प्रभो ! यह पञ्चामृतसे तैयार किया हुआ तरल पदार्थ आपके स्नानके लिये प्रस्तुत है। इसके पक्षात् सोनेके घड़ोंमें रक्खा हुआ जो यह गङ्गा और यमुनाका जल है, इससे शुद्ध स्नान कीजिये। तदनन्तर पुनः आचमन कीजिये। ३॥

## वस्त्र, यज्ञोपवीत, चन्दन और माला

अर्जुनके प्रिय मित्र ! और सबकी मानसिक चिन्ता दूर करनेवाले श्रीकृष्ण ! आप विद्युत्के समान रंगवाले ये दें पीताम्बर धारण कीजिये । बलरामजीके छोटे भैया ! यह कोमल यज्ञोपवीत भी गलेमें डाल लीजिये । हरे ! अर्गे ललाटमें कस्त्रीमिश्रित चन्दन धारण कीजिये। साथ ही कमल और तुलसी आदिसे निर्मित यह सुन्दर माला ग्रहण कीजिये ॥४॥

## , धूप, दीप, करशुद्धि और आचमन

सत्प्रक्षोंको वर देनेवाले चारु चरणोंसे मुशोधित श्रीहरे ! आपके आगे यह दशाङ्ग-धूप समर्पित है। देव ! में कप्रकी रजसे परिपूर्ण दीपकद्वारा आपकी मुखकात्ति। उद्दीप्त कर रहा हूँ । वाणीपित ब्रह्माजीके द्वारा प्रशंधित वृसिंहदेव ! सुन्दर कप्रचूर्णसे अपने इन दोनों कर-पालें। शुद्ध करके सामने रखे हुए इस जलको आचमनक उपयोगमें लाइये ॥ ५ ॥

## नैवेद्य-निवेदन, आचमन-अर्पण

यशोदानन्दन ! गोघृतकी प्यालीसिहत सोनेके पात्रमें रखा हुआ यह सम्पूर्ण व्यक्षनोंसे युक्त षड्रस भोजन प्रस्तुत है, जो सदा तृप्ति प्रदान करनेवाला है। आप अत्यन्त कृपा करके प्रसाद लेनेकी इच्छावाले सखाओंके साथ यह अन प्रहण करें। प्रभो ! तत्पश्चात् यह जल पी लें॥ ६॥

## ताम्बूल, फल, दक्षिणा और आस्ती

हरे ! यह कर्प्रसिहत ताम्बूल मुखकी शुद्धि करनेवाला है । इसे भक्षण कीजिये । साथ ही स्वादिष्ठ और सुगन्धित इन फलोंका प्रेमपूर्वक देरतक आस्वादन कीजिये । लक्ष्मीसे आलिङ्गित श्रीहरे ! इस मानस-पूजाकी पूर्णताके लिये सुवर्ण और रत्नोंकी यह राशि यहाँ प्रस्तुत है । अब मैं अनेक उत्कृष्ट दीपकोंद्वारा आपकी आरती उतारता हूँ ॥ ७ ॥

#### पुष्पाञ्जलि और प्रदक्षिणा

अजित श्रीकृष्ण ! मैं विभिन्न जातिके अत्यन्त सुगन्धित पुष्पों और बिस्वपत्र तथा तुल्सी-दलोंद्वारा यह पुष्पाञ्जलि आपके मस्तकपर अपित करता हूँ । विष्णो ! जन्मके मार्गपर आनेसे जो दुःखा उठाना पड़ता है, उसे मैं जानता हूँ; इसीलिये मैंने आपकी चार बार परिक्रमा की है, जो समस्त पापोंका नाश करनेवाली है ॥ ८॥

#### साष्टाङ्ग प्रणाम, स्तुति, पूजा-समर्पण, क्षमा-प्रार्थना और नमस्कार

रमाकान्त ! सम्पूर्ण पापराशिका विध्वंस करनेमें समर्थ यह साष्टाङ्क प्रणाम आपको समर्पित है । आपकी प्रसन्नताके लिये यह नृत्यः गीत तथा स्तुतिका भी आयोजन किया गया है । सर्वव्यापी प्रभो ! यह पूजन आपकी प्रसन्नता बढ़ानेवाला हो । मैं आपका दास बना रहूँ । इस पूजनमें जो त्रुटि हो, उसे आप पूर्ण करें, पूर्ण करें । भगवन् ! आपको नमस्कार है ॥ ९॥

#### उपसंहारकालिक ध्यान

जो अपने हायमें दही-मात, मक्खन और मुरली लिये हुए हैं और अपने स्नेही सखाओं के साथ बाळोचित कीडाएँ करते हैं, जो कभी-कभी प्रेयसी गोपसुन्दरियों के कुचकलशोंपर पत्रस्चना करने में आसक्त होते हैं, वे सजल जलधरके समान कान्तिवाले श्यामसुन्दर श्रीकृष्ण सदा सेवन करने योग्य हैं॥ १०॥

( भगवन्मानसपूजा संम्पूर्ण )

## श्रीअच्युताष्टकम्

अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरिम्। श्रीघरं माधवं गोपिकावल्लमं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे ॥ १ ॥ सत्यभामाधवं माधवं श्रीधरं राधिकाराधितम्। अच्युतं केशवं इन्दिरामन्दिरं चेतसा सुन्दरं देवकीनन्दनं मन्दजं विष्णवे जिष्णवे राह्मिने चिक्रणे रिक्मणीरागिणे जानकीजानये । कंसविष्वंसिने वंशिने ते नमः ॥ ३ ॥ वल्लवीवल्लभायार्चितायात्मने कृष्ण गोविन्द हे राम नारायण श्रीपते वासुदेवाजित अच्युतानन्त हे माधवाधोक्षज द्वारकानायक द्रौपदीरक्षक ॥ ४ ॥ शोभितो दण्डकारण्यभूपुण्यताकारणः। राक्षसक्षोभितः सीतया लक्ष्मणेनान्वितो वानरैः सेवितोऽगस्त्यसम्पूजितो राघवः पातु माम् ॥ ५ ॥ धेनुकारिष्टकानिष्ट<u>क</u>ृद् द्वेषिहा केशिहा कंसहद्वंशिकावादकः। स्रजाखेलनो वालगोपालकः पातु मां सर्वदा॥ ६॥ पृतनाकोपकः विद्युदुद्योतवत्यस्फुरद्वाससं पावृडम्भोद्वत्र्योल्लसिद्वम् । वन्यया मालया शोभितोरःस्थलं लोहिताङ्बिद्धयं चारिजाक्षं भजे॥ ७॥ कुन्तलैर्भाजमानाननं रत्नमौलि लसत्कुण्डलं गण्डयोः। कङ्कणपोज्ज्वलं किङ्किणीमञ्जुलं स्यामलं तं भजे ॥ ८॥ हारकेयूरकं

अच्युतस्याष्टकं यः पटेदिष्टदं प्रेमतः प्रत्यहं पूरुषः सस्पृहम्। वृत्ततः सुन्दरं कर्तृविश्वम्भरस्तस्य वश्यो हरिर्जायते सत्वरम्॥९॥

॥ इति श्रीमच्छद्भराचार्यञ्चतमच्युताष्टकं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

अच्युतः केशवः रामः नारायणः कृष्णः दामोदरः वासदेव, हरि, श्रीधर, माधव, गोपिकावछम तथा जानकी-नायक श्रीरामचनद्रजीको मैं भजता हूँ ॥ १ ॥ अच्युत, केशव, सत्यभामापति, लक्ष्मीपति, श्रीधर, राधिकाजीद्वारा आराधित, परम सुन्दर, देवकीनन्दन, नन्दकुमारका लक्ष्मीनिवास: में चित्तसे ध्यान करता हूँ॥२॥जो विभु हैं, विजयी हैं, शङ्ख-चकधारी हैं, रुक्मिणीजीके परम प्रेमी हैं, जानकीजी जिनकी धर्मपत्नी हैं तथा जो व्रजाङ्गनाओंके प्राणाधार हैं, उन परम-पूज्य, आत्मस्वरूप, कंसविनाशक, मुरलीमनोहर आपको में नमस्कार करता हूँ ॥ ३ ॥ हे कुष्ण ! हे गोविन्द!हे राम ! हे नारायण ! हे रमानाथ ! हे वासुदेव ! हे अजेय ! हे शोभाषाम ! हे अन्युत ! हे अनन्त ! हे माधव ! हे अधोक्षज ! ( इन्द्रियातीत ! ) हे द्वारकानाय ! हे द्रौपदी-रक्षक ! ( मुझ-पर कुपा कीजिये ) ॥ ४॥ जो राक्षसोंपर अति कुपित हैं। श्रीसीताजीसे सुशोभित हैं, दण्डकारण्यकी भूमिकी पवित्रताके कारण हैं, श्रीलक्ष्मणजीद्वारा अनुगत हैं, वानरोंसे सेवित हैं और अगस्यजीसे पूजित हैं, वे रघुवंशी श्रीरामचन्द्रजी मेरी

रक्षा करें ॥ ५ ॥ धेनुक और अरिष्टासुर आदिका अति करनेवाले, रात्रओंका ध्वंस करनेवाले, केशी और कंसका हर करनेवाले, वंशीको बजानेवाले, पूतनापर कोए करनेवले यमुनातटविहारी बाल-गोपाल मेरी सदारक्षा करें॥६॥विद्ध-प्रकाशके सहश जिनका पीताम्बर विभासित हो रहा है। वर्ष कालीन मेघोंके समान जिनका अति शोभायमान शरीर है। जिनश वक्षःस्थल वनमालासे विभूषित है और जिनके चरणगुगः अरुणवर्ण हैं, उन कमलनयन श्रीहरिको मैं भजता हूँ॥७॥जिना मुख घुँघराली अलकोंसे सुशोभित है, मस्तकपर मैणिमर मुकुट शोभा दे रहा है तथा कपोलोंपर कुण्डल मुशोभित हो रहे हैं, उज्ज्वल हार, केयूर (बाजूबंद), कडूण और किङ्किणी-कलापसे सुशोभित उन मञ्जुलमूर्ति श्रीश्यामसुन्दर्शे मै भजता हूँ ॥ ८ ॥ जो पुरुष इस अति सुन्दर छन्दवाले और अभीष्ट फलदायक अच्युताष्ट्रकको प्रेम और श्रदासे नित पढ़ता है, विश्वम्भर, विश्वकर्ता श्रीहरि शीमही उसके वरी भूत हो जाते हैं ॥ ९ ॥

( अच्युताष्टक सम्पूर्ण )

## श्रीगोविन्दाष्टकम्

सत्यं श्वानमनन्तं नित्यमनाकाशं परमाकाशं गोष्ठप्राङ्गणरिङ्गणलोलमनायासं परमायासम्।
मायाकिल्पतनानाकारमनाकारं भुवनाकारं क्ष्माया नाथमनाथं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥१॥
मृत्कामत्सीहेति यशोदाताडनशैशवसंत्रासं व्यादितवक्त्रालोकितलोकालोकचतुर्दशलोकालिम्।
लोकत्रयपुरमूलस्तम्मं लोकालोकमनालोकं लोकेशं परमेशं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥२॥
त्रैविष्टपरिपुवीरघ्नं क्षितिभारघनं भवरोगघ्नं कैवल्यं नवनीताहारमनाहारं भुवनाहारम्।
वैमल्यस्फुटचेतोवृत्तिविशेषाभासमनाभासं शैवं केवलशान्तं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥३॥
वौपालं भूलीलावित्रहगोपालं कुलगोपालं गोपीकेलनगोवर्धनधृतिलीलालितगोपालम्।
गोपिनिगदितगोविन्दस्फुटनामानं बहुनामानं गोधीगोचरदुरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥४॥
गोपिमण्डलगोष्ठिभेदं भेदावस्थमभेदामं शश्वद्गोखुरिनधृतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम्।
गोपीमण्डलगोष्ठिभेदं भेदावस्थमभेदामं शश्वद्गोखुरिनधृतोद्धतधूलीधूसरसौभाग्यम्।
भूद्धाभिकगृहीतानन्दमिचन्त्यं चिन्तितसद्भाषं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥५॥
भूद्धाभिकगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भाषं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥५॥
भूद्धाभिकगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भाषं चिन्तामणिमहिमानं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥५॥
भूद्धाभकिगृहीतानन्दमचिन्त्यं चिन्तितसद्भाषं चिन्ति।
सानव्याकुलयोषिद्धस्त्रमुपादायागमुपारूषं व्यादित्सन्तीरथ दिग्वस्त दातुमुपाकर्यनं ताः।
निर्धृतद्वयशोकविमोहं बुद्धं बुद्धेरन्तःस्थं सत्तामात्रशरीरं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम्॥६॥

कान्तं कारणकारणमादिमनादिं कालमनाभासं कालिन्दीगतकालियशिरसि सुनृत्यन्तं मुहुरत्यन्तम् । कालं कालकलातीतं कलिताशेषं कलिदोषध्नं कालत्रयगतिहेतुं प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ७ ॥ वृन्दावनभुवि वृन्दारकगणवृन्दाराध्यं वन्दोहं कुन्दाभामलमन्दस्मेरसुधानन्दं सुहदानन्दम् । वन्दाशेषमहामुनिमानसवन्दानन्दपदद्वन्द्वं वन्दाशेषगुणाव्धि प्रणमत गोविन्दं परमानन्दम् ॥ ८ ॥ गोविन्दाष्टकमेतदधीते गोविन्दार्पितचेता यो गोविन्दाच्युत माधव विष्णो गोकुलनायक कृष्णेति । गोविन्दाङ्गिसरोजध्यानसुधाजलधौतसमस्ताघो गोविन्दं परमानन्दामृतमन्तःस्थं स समभ्येति ॥ ९ ॥

 इति श्रीमञ्छङ्कराचार्यविरचितं श्रीगोविन्दाष्टकं सम्पूर्णम् ॥ ( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जो सत्य, ज्ञानस्वरूप, अनन्त एवं नित्य हैं, आकाश्चसे भिन्न होनेपर भी परम आकाश-स्वरूप हैं, जो व्रजके प्राङ्गणमें रेंगते हुए चपल हो रहे हैं, परिश्रमसे रहित होकर भी बहुत ही थके-से प्रतीत होते हैं, आकारहीन होनेपर भी मायानिर्मित नानाखरूप धारण किये विश्वरूपसे प्रकट हैं और पृथ्वीनाथ होकर भी अनाय (बिना स्वामीके ) हैं, उन परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ १ ॥ 'क्या तु यहाँ मिड्डी खा रहा है १ यह पछती हुई यशोदाद्वारा मारे जानेका जिन्हें शैशव-कालोचित भय हो रहा है। सिट्टी न खानेका प्रमाण देनेके लिये जो मूँह फैलाकर उसमें लोकालोक पर्वतसहित चौदही भवन दिखला देते हैं, त्रिमुबनरूपी नगरके जो आधार-स्तम्भ हैं, आलोक्से परे ( अर्थात् दर्शनातीत ) होनेपर भी जो विश्वके आलोक (प्रकाश) हैं, उन परमानन्दस्वरूप, लोक-नाय, परमेश्वर गोविन्दको नमस्कार करो ॥ २ ॥ जो दैत्य-वीरोंके नाशक, पृथ्वीका भार हरनेवाले और संसार-रोगको मिटा देनेवाले कैवस्य ( मोक्ष ) पदरूप हैं। आहाररहित होकर भी नवनीतभोजी एवं विश्वभक्षी हैं, आभाससे पृथक होने-पर भी मलरहित होनेके कारण खच्छ चित्तकी वृत्तिमें जिनका विशेपरूपसे आभास मिलता है, जो अद्वितीय, शान्त एवं कल्याणस्वरूप हैं, उन परमानन्द गोविन्दको प्रणास करो ॥ ३॥ जो गौओंके पालक हैं। जिन्होंने पृथ्वीपर लीला करनेके निमित्त गोपाल-शरीर धारण किया है। जो वंश-द्वारा भी गोपाल (ग्वाला ) हो चुके हैं, गोपियोंके साथ खेल फरते हुए गोवर्धन-धारणकी छीलासे जिन्होंने गोपजनोंका पालन किया या, गौओंने स्पष्टरूपसे जिनका गोविन्द नाम बतलाया या। जिनके अनेकों नाम हैं। उन इन्द्रिय तथा बुद्धिके अविषय परमानन्दरूप गोविन्दको प्रणाम करी ॥ ४ ॥ जो गोरीजनोंकी गोष्ठीके भीतर प्रवेश वरनेवाले हैं, भेदावस्थामें रहकर भी अभिन्न भाषित होते हैं, जिन्हें सदा गायोंके खुरसे ऊपर उड़ी हुई धृलिद्वारा धूसरित होनेका सौभाग्य प्राप्त है। जो श्रद्धा और भक्तिसे आनन्दित होते हैं। अचिन्त्य होनेपर भी जिनके सद्भाव-का चिन्तन किया गया है। उन चिन्तामणिके समान महिमावाले परमानन्दमय गोविन्दकी वन्दना करो ॥ ५ ॥ स्नानमें व्यत्र हुई गोपाङ्गनाओंके वस्त्र लेकर जो वृक्षपर चढ़ गये ये और जब उन्होंने वस्त्र लेना चाहा, तब देनेके लिये उन्हें पास बुलाने लगे। (ऐसा होनेपर भी ) जो शोक-मोह दोनोंको ही मिटानेवाले ज्ञानस्वरूप एवं बुद्धिके भी परंवतीं 🐉 सत्तामात्र ही जिनका शरीर है—ऐसे परमानन्दस्वरूप गोविन्दको नमस्कार करो ॥ ६ ॥ जो कमनीय, कारणोंके भी आदिकारण, अनादि और आभासरहित कालसरूप होकर भी यमुनाजलमें रहनेवाले कालियनागके मस्तकपर बारंबार अत्यन्त मुन्दर नृत्य कर रहे थे, जो कालरूप होकर भी कालकी कलाओंसे अतीत और सर्वज्ञ हैं, जो त्रिकाल गतिके कारण और कल्खिगीय दोषोंको नष्ट करनेवाले हैं। उन परमानन्दस्वरूप गोविन्दको प्रणाम करो ॥ ७ ॥ जो चृन्दावनकी भूमिपर देवबृन्द तथा बृत्दा नामकी वनदेवताके आराध्यदेव हैं, जिनकी प्रत्येक लीला वन्दनीय है, जिनकी कुन्दके समान निर्मल मन्द मुसकानमें सुधाका आनन्द भरा है, जो मित्रोंको आनन्ददायी हैं। जिनका आमोदमय चरणयुगल समस्त वन्दनीय महा-मुनियोंके भी हृदयके द्वारा वन्दनीय है। उन अभिनन्दनीय अशेष गुणोंके सागर परमानन्दमय गोविन्दको नमस्कार करो।।८॥ जो भगवान् गोविन्दमें अपना चित्त छगाः गोविन्द ! अच्युत ! माधव ! विष्णो ! गोकुलनायक ! कृष्ण ! इत्यादि 'उन्चारण-पूर्वक उनके चरणकमलींके ध्यानरूपौ सुधा-सिळलरें अपना समस्त पाप घोकरं इस गोविन्दाष्टकका पाट करता है, वह अपने अन्तःकरणमें विद्यमान परमानन्दामृतरूप गोविन्दको प्राप्त कर लेता है ॥ ९ ॥

( गोनिन्दाष्टक सम्पूर्ण )

ł

### शरणागतिगद्यभ

(यो नित्यमञ्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्मन्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने । असाहरोम्गवतोऽस्य द्यैकसिन्धो रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये॥)

(वन्दे वेदान्तकपूरचामीकरकरण्डकम् । रामानुजार्यसूर्याणां चूडामणिमहर्निशम् ॥)

भगवन्नारायणाभिमतानुरूपस्कूपरूपगुणगणविभवैश्वर्यशीलाद्यनविधकातिशयासंख्येयकल्याणगुण-पद्मवनाल्यां भगवतीं श्रियं देवीं नित्यानपायिनीं निरवद्यां देवदेवदिव्यमहिषीमिषिल गन्मातरमस्मन्मातरमदारण्यदारण्यामनन्यदारणः द्वारणमहं प्रपद्ये । पारमार्थिकभगवद्यरणारिवन्द्युगर्हे ान्तिकात्यन्तिकपर्अक्तिपर्वानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतिन्यविश्वदत्तमानन्यप्रयोजनानविधकातिशयाति-|यभगवद्गुभवजनितानविकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषतैकरतिकपिनत्यकैंकर्पप्राप्तयपेक्षया रमार्थिकी भगवचरणारविन्दशरणागितर्यथावस्थिताविरतास्तु मे। अस्तु ते । तयैव सर्वं सम्पत्यते । स्वेतरसमस्तवस्तुविलक्षणानन्तशानानन्दैकखरूपस्वाभिमतानुरूपैकरूप खिलहेयप्रत्यनीककल्याणैकतान बन्त्यदिच्याद्भुतनित्यनिरवद्यनिरतिशयौज्जवत्यसौन्दर्यसौगन्ध्यसौकुमार्यलाबण्ययौवनाद्यनन्तगुणनिघिदिन्यः १रूप स्वाभाविका**न**वधिकातिशयशानवलैश्वर्यवीर्यशक्तितेजस्सौशील्यवात्सल्यमार्दवार्जवसौहार्दसाम्यकारुण्य-ाधुर्यगाम्भीयौदार्यचातुर्यस्थैर्यधैर्यशौर्यपराक्रमसत्यकामसंकल्पकृतित्वकृतश्रताद्यसंख्येयकल्याणगुणगणौध-।हार्णव स्त्रोचितविविधविचित्रानन्ताश्चर्यनित्यनिरवद्यनिरतिशयसुगन्धनिरतिशयसुखस्पर्शनिरतिशयौजवत्य केरीटमुकुटचृडावतंसमकरकुण्डलप्रवेयकहारकेयूरकटकश्रीवत्सकौरतुममुकादामोद्रवन्धनपीताम्वरकाश्ची गुणनूपुराद्यपरिमितदिव्यभूषण स्वानुरूपाचिन्त्यशक्तिशङ्खकगदाशाङ्गीयसंख्येयनित्यनिरवद्यनिरितश्य-स्वाभिमतनित्यनिरवद्यानुरूपस्वरूपरूपगुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनविधकातिशयासंख्येय-कल्याणदिक्यायुघ कल्याणगुणगणश्रीवरलभ एवम्भूतभूमिळीलानायक स्वच्छन्दानुवृत्तिस्वरूपस्थितिपवृत्तिभेदाहोषरोपतैकरित क्रपनित्यनिरवद्यनिरतिशयक्षानिक्रयेश्वयोद्यनन्तकल्याणगुणगणशेषशेषाशनगरुडप्रमुखनानाविधानन्तर्पर-चारकपरिचरितचरणयुगळ परमयोगिवाङ्मनसापरिच्छेद्यस्रह्मसमाव स्वाभिमतविविधविचित्रानन्तमोग्य-भोगोपकरणभोगस्थानसमृद्धानन्तास्त्रयोनन्तमहाविभवानन्तपरिमाणनित्यनिरवद्यनिरतिशयवैकुण्ठनाथ, स संकल्पातुविधायिस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिस्वरोषतैकस्वभाव प्रकृतिपुरुषकालात्मकविविधविचित्रानन्तभोग्यभोष्रव वर्गमोगोपकरणभोगस्थानरूपनिखिलजगदुद्यविभवलयलील सत्यकाम सत्यसंकल्प परब्रह्मभूत पुरुषोत्तम श्रीमन्त्रारायण श्रीवैकुण्ठनाथ अपारकारुण्यसौद्योल्यवात्सल्यौदायश्वर्यसौन्दर्यमहोदध अनालोचितविद्योषाद्योषलोकदारण्य प्रणतार्तिहर आश्चितवात्सल्यैकजलघे अनवरतविदितनिखिलमृतजातः याथालय अशेषचराचरभूतनिखिलानियमनित्त अशेषचिद्चिद्धस्तुशेषीभृत निखिलजगदाघार अविल जगत्खामिन् असात्खामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरविलक्षण अर्थिकल्पक थापतस्य थी-मन्नारायण अशारण्यशारण्य अनन्यशारणस्त्वत्पादारविन्द्युगळं शरणमहं प्रपद्ये।

पितरं मातरं दारान्युत्रान्यन्धून्सखीन्गुरून् । रत्नानि धनधान्यानि क्षेत्राणि च गृहाणि च ॥ सर्वधर्माश्च संत्यस्य सर्वकामांश्च साक्षरान् । लोकविकान्तचरणौ शर्णं तेऽवजं विभो ॥ गुरुस्त्वमेव । वन्धुश्च त्वमेव स्त्रमेव पिता सर्व देवदेव ॥ त्वमेव त्वमेव त्वमेव द्रविणं गर्गरीयान्। त्वमेव त्वमस्य लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभाव ॥ चराचरस्य पितासि कुतोऽन्यो त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः

प्रसादये त्वामहमीशमीड्यम् । कायं प्रणिद्याय प्रणस्य तस्मात प्रियायाहिस देव प्रिय: संख्यः सखेव पितेव पुत्रस्य मनोवाकायैरनादिकालप्रवृत्तानन्ताकृत्यकरणकृत्याकरणभगवद्यचारभागवतायचारासह्यापचाररूप-नाविधानन्तापचारानारव्धकार्याननारव्धकार्यान् कृतान् क्रियमाणान् करिष्यमाणांश्च सर्वानशेपतः क्षमस्व नादिकालप्रवृत्तविपरीतज्ञानमात्मविषयं कृत्स्नजगद्धिषयं च विपरीतवृत्तं चाशेपविपयमद्यापि वर्तमानं र्तिण्यमाणं च सर्वे क्षमस्व । मदीयानादिकमेप्रवाहप्रवृत्तां भगवत्स्वरूपितरोधानकरीं विपरीतशानजननी • विषयायाश्च भोग्यबुद्धेर्जननीं देहेन्द्रियत्वेन भोग्यत्वेन स्क्ष्मरूपेण चावस्थितां देवीं गुणमयीं मायां दासभूतः रणागतोऽस्मि तवास्मि दास इति वक्तारं मां तारय।

तेषां क्षानी नित्ययुक्त एकभक्तिविंशिष्यते । प्रियो हि क्षानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥ उदाराः सर्व एवैते क्षानीत्वात्मैव मे मतम् । आस्थितः स हिं युक्तात्मा मामेवानुक्तमां गतिम् ॥ बहूनां जन्मनामन्त क्षानवान् मां प्रपद्यते । वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥ इत्यादिश्लोकत्रयोदितक्षानिनं मां कुरूव्व ।

'वुरुषः स परः पार्थं अक्त्या छभ्यस्त्वनन्यया।' 'अक्त्या त्वनन्यया शक्यो' 'मङ्गक्तिं छभते पराम' इति स्थानत्रयोदितपरभक्तियुक्तं मां कुरुष्व। परभक्तिपरज्ञानपरमभक्त्येकस्थमावं मां कुरुष्व। परभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतित्यविद्याद्तमानन्यप्रयोजनानविधकातिद्ययप्रियमगवद-नुभवजनितानविधकातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोविताशेषशेषतैकरितक्रपनित्यिकिकरो भवानि । एयम्भूत-प्रत्केंकयप्राप्त्युपायतयावक्त्वससमस्तवस्तुविहीनोऽप्यनन्तर्ताद्विरोधिपापाकान्तोऽप्यनन्तमदीयापचार्युक्तोऽ-प्यनन्तासह्यापचारयुक्तोऽप्येतत्कार्यकारणभूतानादिविपरीताहंकारविमृहात्मस्वमावाऽप्येतदुभयकार्यकारणभूताः नादिविपरीतवासनासम्बद्धोऽप्येतद्तुगुणप्रकृतिविद्योषसम्बद्धोऽप्येतन्सूलाध्यात्मिकाधिमौतिकाधिदैविकसुख-दुःखतद्भेतुतदितरोपेक्षणीयविषयानुभवज्ञानसंकोचरूपमचरणारविन्दयुगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञान-प्रममक्तिविच्नप्रतिहतोऽपि येन केनापि प्रकारेण द्वयचकात्वं केवळं मदीचयैव द्ययानिस्शेषविनप्रसहेतुकमञ्चरणा-रचिन्द्युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरमिक्तपरक्षानपरमभक्तिविद्यो मत्त्रसादलन्धमञ्चरणारचिन्द्युगलैकान्तिका-त्यन्तिकपरभक्तिपरज्ञानपरमभक्तिर्मत्रसादादेव साक्षात्कृतयथावस्थितमत्स्वरूपरूपगुणविभूतिलीलोपकरण-विस्तारोऽपरोक्षसिद्धमित्रयाम्यतामदनुभवो महास्यैकरसातमस्त्रभावातमस्त्रह्यो मदेकानुभवो महास्यैकप्रियः परिपूर्णानवरतिनत्यविशादतमानन्यप्रयोजनानविधकातिशयप्रियमद्गुभवस्त्वं तथाविधमद्गुभवजनितानविध-कातिशयप्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेपशेषतैकरितकपिनत्यिकंकरो भव। एवम्भूतोऽसि । आध्यात्मिकाधि-भौतिकाधिदैविकदुःखविद्यगन्धरिहतस्त्वं द्वयमर्थानुसंधानेन सह सदैवं वक्ता यावच्छरीरपातमत्रैव श्रीरङ्गे सुखमास्य । द्वारीरपातसमये तु केवलं मदीययैव दययातिप्रदुद्धो मामेवावलोकयन्नप्रच्युतपूर्वसंस्कार-मनोरथः जीर्णमिव वस्त्रं सुखेनेमां प्रकृति स्थूलसूक्ष्मरूपां विस्त्य तदानीमेव मत्यसादलस्थमञ्चरणारिवन्द-युगलैकान्तिकात्यन्तिकपरभक्तिपरशानपरमभक्तिकृतपरिपूर्णानवरतिनत्यविशादतमानन्यप्रयोजनानविधकाति-ञ्च शयप्रीतिकारितारोपावस्थोचितारोपरोपतेकरितकपिनत्यर्किकरो भविष्यसि । मा ते भूदत्र संशयः ।

'अनृतं नोकपूर्वं मे न च वक्ष्ये कदाचन' 'रामो द्विर्नामिमाषते'। 'सरुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते। अभयं सर्वभूतेभ्यो ददाम्येतद् वतं सम॥' 'सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं वज । यहं त्वा सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः॥' इति मयैव द्युक्तम्। अतस्त्वं तत्त्वतो मद्शानदर्शनप्राप्तिपु निस्संशयः सुखमास्त्व। सन्त्यकाले स्मृतिर्या तु तव केंद्वयंकारिता। तामेनां भगवन्नच कियमाणां कुरुष्व मे॥ ॥ इति श्रीमद्रमबद्रानानुनाचार्यविराचितं शरणागितावं सम्पूर्णम्॥ ( अनुनादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी ज्ञास्त्री )

( जिन्होंने नित्य-निरन्तर भगवान् नारायणके युगल चरणारविन्दरूपी सुवर्णके मोहसे उससे भिन्न सभी वस्तुओंको तिनकेके समान समझा था; तथा जो दयाके एकमात्र सागर थे, उन अपने गुरू भगवान् श्रीरामानुजाचार्यके चरणोंकी शरण र लेता हूँ ॥ १॥ )

( जो वेदान्तरूपी कर्पूरकी सुरक्षाके लिये सोनेकी भेटीके समान हैं, उन आचार्यस्योंके चूडामणि श्रीरामानुजको मैं अइर्निश प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ )

जो भगवान् नारायणकी अभिक्चिके अनुरूप खरूप, रूप, गुणगण, वैभव, ऐश्वर्य और शील आदि असीम निरित-शय एवं असंख्य कल्याणमय गुणसमुदायसे सुशोभित हैं। जिनका कमलवनमें निवास है। जो भगवान विष्णुसे कभी अलग नहीं होतीं--नित्य-निरन्तर उनके हृदयधाममें निवास करती हैं, जिनमें कोई भी दोष नहीं है, जो देवदेव श्रीहरिकी दिव्य पटरानी, सम्पूर्ण जगत्की माता, हमारी माता और अशरणोंको शरण देनेवाली हैं, उन मगवती श्रीदेवीकी मैं अनन्यदारण होकर दारण ग्रहण करता हूँ। भगवानके युगल चरणारविन्दोंके प्रति पारमार्थिक अनन्यभावा-पन्न, शाश्वत पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्तिसे परिपूर्ण, निरन्तर उज्ज्वळतम, अन्य प्रयोजनसे रहित, असीम, निरित-श्य, अत्यन्त प्रिय भगवद्बोधजनित अनन्त अतिशय प्रीतिसे उत्पादितः सभी अवस्थाओं के अनुरूपः सम्पूर्णं दास्यभाव-विषयक अनुरागमय नित्य-कैंकर्यकी प्राप्तिकी अपेक्षारे पारमार्थिक भगवचरणारविन्दशरणागति मुझे निरन्तर यथार्थ-रूपसे प्राप्त हो । तुम्हें भी प्राप्त हो । उसीसे सब कुछ सम्पन्न होगा । भगवन् । आप सम्पूर्ण हेय गुणगणोंके विरोधी सबके एकमात्र कल्याणमें ही दत्तचित्त हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे विलक्षण एकमात्र अनन्तज्ञानानन्दस्वरूप हैं। आपका दिन्य विग्रह स्वेन्छानुरूप, एकरस, अचिन्त्य दिव्य, अद्भुतः नित्य-निर्मलः निरतिशय औज्ज्वल्य (प्रकाशक्ष्यता)ः सोन्दर्य, सोगन्ध्य, सोकुमार्य, छावण्य और योवन आदि अनन्त गुणोंका भंडार है। आप स्वामाविक असीम अतिशय ज्ञानः वळ, ऐश्वर्य, पराक्रम, शक्ति, तेज, सौशील्य, वात्सल्य, मृदुता, सरळता, सौहार्द, समता, करणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, स्थिरता, भैर्य, शौर्य, पराक्रम, सत्यकामता, सत्य-संकल्पता, सत्यकर्म तथा कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणसय

गुणसमृहरूप जलप्रवाहके महासागर हैं। आप अपने ही यं विविध विचित्र अनन्त आश्चर्यमयः नित्य-निर्मलः निर्रात सुगन्ध, निरतिशय सुखस्पर्श, निरतिशय औज्ज्वल्यते र किरीट, मुकुट, चूडामणि, मकराकृत कुण्डल, कण्ठहार, वे ( भुजबन्ध ), कंगन, श्रीवत्स, कौस्तुम, मुक्ताहार, उ बन्धन, पीताम्बर, काञ्चीसूत्र तथा नूपुर आदि अपरिं दिन्य आभूषणोंसे सूषित हैं। अपने ही अनुरूप अचि राक्तिसम्पन्न, राञ्च, चक्र, गदा, शार्ङ्ग-धनुष आदि असंग नित्य-निर्मल, निर्रातशय कल्याणसय दिव्य आयुर्धीसे सम हैं । अपने अनुरूप नित्य, निरवद्य, इच्छानुरूप रू गुण, वैभव, ऐश्वर्य, शील आदि सीमारहित अतिशय अतंर कल्याणमय गुणसमृहसे शोभायमान श्रीलक्ष्मीजीके प्रियत हैं। इन्हीं विशेषणींसे विभूषित भूदेवी और लीलादेवीने। अधिनायक हैं। आपकी इच्छाके अनुसार चलनेवाले त आपके संकल्पके अनुसार स्वरूप, स्थिति और प्रश्ति भेदोंसे सम्पन, पूर्ण दास्त्रभावविषयन अनन्य अनुरागं मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-निरवद्य निरतिशय शानः कियाः ऐश आदि अनन्त कल्याणमय गुणसम्होंसे युक्त शेषनाग तथा शेष भोजी गरुड आदि अनेक प्रकारके अनन्त पार्षद और परिचार गण आपके युगल चरणारविन्दोंकी परिचर्या करते हैं। आपक स्वरूप एवं स्तभाव बड़े-बड़े योगियोंके भी मन और वाणीर अतीत है, आप अपने ही योग्य विविध विचित्र अनन्त भोग्य भोगसाधन और भोगस्थानोंसे सम्पन्न, अनन्त आश्चर्यमय अपार महावैभवऔर असीम विस्तारसे युक्त नित्य-निर्मल, निर्रातग्र वैद्युण्ठलोकके अधिपति हैं। अपने संकल्पका अनुसरण करने वाली स्वरूपिश्यति और प्रवृत्तियों में सम्पूर्णता ही एकमान आपका खरूप है। प्रकृति, पुरुष-और कालखरूप, विविध विचिन अनन्त भोग्य, भोक्तूवर्ग, भोगोपकरण और भोगस्यानहर निंखिल जगत्का उद्भव, पालन और मंहार आपकी हीटा हैं। आप सत्यकाम, सत्यसंकल्प, परव्रहास्वरूप, पुरुपोत्तम, महावैभवसम्पन्न श्रीमनारायण और श्रीवैकुण्टनाय हैं। अगार करुणा, सुशीखता, वत्सलता, उदारता, ऐश्वर्य और धीन्दर्यक महासागर हैं। व्यक्तिविशेषका विचार किये विना ही तम्पूर्ण जगत्को शरण देनेके छिये प्रस्तुत रहते हैं। शरणागतींकी उनस पीड़ाओंको दूर करनेवाले हैं। शरणागतवलाखताक एकगान समुद्र हैं। आपको सम्पूर्ण भूतोंके यथार्थ खरूपका निरनार ज्ञान बना रहता है। आप ही समस्त जगत्कं आभार है।

सम्पूर्ण विश्वके और मेरे भी स्वामी हैं। आपकी कामना और लंकल्प सत्य होते हैं। अपने अतिरिक्त समस्त वस्तुओंसे आप विलक्षण हैं। याचकोंकी मनोवाच्छा पूर्ण करनेके लिये कल्पचृक्षके समान हैं। विपत्तिके समय सबके एकमात्र सखा— सहायक हैं। जिनके लिये कहीं भी शरण नहीं है, उन्हें भी शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण! मैं किसी दूसरेका आश्रय न लेकर केवल आपके युगल चरणारविन्दोंकी शरणमें आया हूँ। (यहाँ इस वाक्यको दो बार कहना चाहिये)।

प्रभो ! पिता, माता, स्त्री, पुत्र, भाई, मित्र, गुरु, रत्न, धन, धान्य, क्षेत्र, गृह, सम्पूर्ण धर्म, समस्त कामनाओं और अक्षरत्त्वको भी छोड़कर में (त्रिविकमरूपसे) सम्पूर्ण जगत्को छाँघ जानेवाले आपके युगल चरणोंकी शरणमें आया हूँ । देवदेव ! आप ही माता हैं, आप ही पिता हैं, आप ही बन्धु हैं, आप ही गृरु हैं, आप ही विद्या, आप ही धन और आप ही मेरे सर्वस्व हैं । अनुपम प्रभावशाली परमेश्वर ! आप इस चराचर जगत्के पिता हैं, आप ही इसके अत्यन्त गौरवशाली पूजनीय गुरु हैं । तीनों लोकोंमें आपके समान भी दूसरा कोई नहीं हैं। फिर आपसे बदकर तो हो ही कैसे सकता है । इसलिये में आपको प्रणाम करके अपने शरीरको आपके चरणोंमें डालकर स्तवन करनेयोग्य आप परमेश्वरको प्रसन्न करना चाहता हूँ । देव ! जैसे पिता पुत्रका, मित्र मित्रका और प्रियतम अपनी प्रेयसीका अपराध सह लेता है, उसी प्रकार आपके लिये भी मेरे अपराधोंको क्षमा करना ही उचित है ।

प्रभो ! मन, वाणी और शरीरद्वारा अनादिकालसे मेरे किये हुए असंख्य बार न करनेयोग्य काम करने और करने योग्य कार्य न करनेके अपराधिकों, भगवदपराध, भागवतापराध और असह्य अपराधरूप अनेक प्रकारके अगणित अपराधिकों, जिन्होंने अपना फलभोगदानरूप कार्य आरम्भ कर दिया है अथवा नहीं किया है, जो किये जा चुके हैं, किये जा रहे हैं अथवा किये जानेवाले हैं; उन सभी अपराधोंको निःशेषरूपसे क्षमा कर दीजिये । आत्मा और सम्पूर्ण जगत्के विषयमें अनादिकालसे जो विपरीत शान हमारे अंदर चला आ रहा है तथा सबके प्रति जो आज भी विपरीत वर्ताव चल रहा है और भविष्यमें भी चलनेवाला है, वह सब भी क्षमा कर दीजिये। मेरे अनादि कमाके प्रवाहरूपमें जिनकी प्रवृत्ति दिखायी देती है, जो भगवत्स्वरूपकों छिपा देनेवाली और विपरीत शान उत्तन्न करनेवाली है, जो अपने प्रति भोग्य-बुद्धि पैदा करती है, देह, इन्द्रिय और भोग्यरूपसे तथा अत्यन्त सूक्ष्मरूपसे जिसकी खिति है,

आपकी उस त्रिगुणमयी दैवी मायाका मैं दासभावसे आश्रय लेता हूँ । 'भगवन् ! मैं आपका दास हूँ ।' यों कहनेवाले मुझ सेवकको आप इस संसारसागरसे उवारिये ।

'उनमें नित्ययुक्त और एकमात्र (मुझमें) भक्तिवाळा ज्ञानी श्रेष्ठ है; क्योंकि में उसका अत्यन्त प्रिय हूँ और वह मेरा प्रिय है। ये सभी उदार हैं, परंतु मेरा मत है कि ज्ञानी तो मेरा आत्मा ही है; क्योंकि वह युक्तात्मा मुझ सर्वोत्तम प्राप्य क्स्तुमें ही स्थित है। बहुत-से जन्मोंके अन्तमें ज्ञानवान् 'यह सब वासुदेव ही है' इस मावसे जो मेरी शरण ग्रहण करता है, वह महात्मा अत्यन्त दुर्लम है।'

इन तीन श्लोकोंमें जिसके स्वरूपका वर्णन किया गया है। वैसा ही ज्ञानी मुझे बनाइये।

'पृथापुत्र अर्जुन ! वह परमपुरुष सचमुच अनन्य-भक्तिसे प्राप्त करने योग्य है। अनन्यभक्तिके द्वारा मैं तत्त्वसे जाना, देखा और प्रवेश किया जा सकता हूँ, भिरी पराभक्तिको प्राप्त होता है ।' मुझे इन तीनों स्थानोंपर बतायी गयी पराभक्तिसे सम्पन्न बनाइये । पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्ति ही जिसका एकमात्र स्वभाव-हो, ऐसा भक्त मुझे बनाइये। मैं पराभक्ति, परज्ञान और परमभक्तिके फलस्वरूप प्ररिपूर्ण, अनवरत, नित्य उज्ज्वलतम, अन्य प्रयोजनसे रहितः अनन्त एवं अतिशय प्रिय भगवद्बोधजनितः सीमारहितः निरितशय प्रीतिसे उत्पादित समग्र अवस्थाओंके अनुरूप सम्पूर्ण दास्यभावमय अनन्य अनुराग-का मूर्तिमान् स्वरूप नित्य-किंकर होऊँ। प्रभो ! आप मुझे यह वर दीजिये कि 'यद्यपि तुम मेरे पूर्ववर्णित नित्य-कैंकर्यकी प्राप्तिके उपायरूपसे जितनी वस्तुएँ स्वीकृत हुई हैं, उन सबसे रहित हो, उस नित्य-कैंकर्यके विरोधी असंख्य पापोंसे दबे हुए हो । मेरे प्रति अनन्त अपराधोंसे भरे हो । अनन्त असहा अपराधोंसे युक्त हो । इस कार्यरूप जगत्के कारणभूत अनादि विपरीत अहंकारसे यद्यपि तुम्हारा अपना स्वभाव अत्यन्त मृढ हो गया है । इस कार्य-कारणमय अनादि विपरीतवासनासे यद्यपि तुम वँधे हुए हो । उस वासनाके अनुरूप विशेष स्वभावने यद्यपि तुम्हें बाँध रखा है। उक्त वासनामूलक आव्यात्मिक, आधिभौतिक और आधिदैविक सुख-दुःख, उनके कारण और उनसे भिन्न त्याज्य विषयोंके अनुभवरूप ज्ञानको संकुचित करनेवाली जो मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य, शाश्वत पराभक्ति, परज्ञान एवं परम भक्तिकी पाप्ति है, उसके मार्गमें तुम्हें यद्यपि अनेक प्रकारकी विष्न-

बाधाओंने आकान्त कर लिया है, तो भी जिस किसी प्रकारसे भी दो बार अपनेको दास बतानेवाले तुम केवल मेरी ही दयाधे मेरे भक्त हो जाओ । मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं अन्तरिहत पराभक्ति, परज्ञान एवं परमभक्तिकी प्राप्तिमें जितने भी विम्न हैं, वे सब तुम्हारे लिये अपने मुलकारणींसहित सर्वथा नष्ट हो जायँ। मेरी कुपासे तुम्हें मेरे युगल चरणारविन्दोंके प्रति अनन्य एवं कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्तिः परज्ञान एवं परमभक्ति प्राप्त हो जाय । मेरे कृपा-प्रसादसे ही तुम्हें मेरे यथार्थ खरूप रूप गुण ऐश्वर्य और लीला-सामग्रीके विस्तार-का साक्षात्कार हो जाय । जीव सदा मेरा नियाम्य ( वशवर्ती ) है, इस भावनाके साथ तुम्हें मेरे खरूपकी अनुभृति हो। तम्हारी अन्तरात्मा एकमात्र मेरे दास्यरसमें मश रहनेके स्वभाववाली हो जाय । तुम्हें एकमात्र मेरे तत्त्वका बोघ हो । एकमात्र मेरी दालगरित ही तुम्हें प्रिय छगे । परिपूर्ण, अनव-रतः नित्य परमोज्ज्वलः अन्य प्रयोजनसे रहितः निस्सीम और अतिशय प्रिय मेरे तत्त्वका बोध तुम्हें प्राप्त हो । तुम मेरे स्वरूपके वैसे अनुभवसे प्रकट हुई अनन्त, अतिशय प्रीतिसे उत्पादित अशेषावस्थाके योग्य सम्पूर्ण दास्यभाव-विषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान् खरूप नित्य-किंकर हो जाओ । ऐसे नित्य-किंकर तुम हो ही । आध्यात्मिक आधि-भौतिक और आधिदैविक दुःख एवं विष्नकी गन्धसे रहित हो। तुम अर्थानुसंधानपूर्वक सदापूर्वीक दो शरणागतिद्योतक वाक्यों-का पाठ करते हुए जबतक यह शरीर गिर न जाया तबतक यहीं श्रीरङ्गक्षेत्रमें सुखपूर्वक रही ( अथवा यहीं श्रीलक्ष्मीजीके साथ कींडा करनेवाले भगवान् नारायणके चिन्तनमें लगे रही )।

देहपातके समय केवल मेरी ही दयासे अत्यन्त बोधस हो मेरा ही दर्शन करते हुए अपने पूर्वसंस्कार एवं मनो भ्रष्ट न होकर पुराने वस्त्रकी माँति इस स्थूल-स्क्षाशी। प्रकृतिका सुखपूर्वक परित्याग करके तत्काल ही मेरे इ प्रसादसे प्राप्त हुई मेरे युगल चरणारिवन्दिविषयक अनन्य कभी न नष्ट होनेवाली पराभक्ति, परज्ञान और परममितिकों परिपूर्ण, नित्य-निरन्तर परमोज्ज्वल, अन्य प्रयोजनरिहत क अतिशय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेषावस्थाके अनुरूप स दास्यभाविषयक अनन्य अनुरागके मूर्तिमान स्वरूप ि किंकर हो जाओगे । इस विषयमें तुम्हें तनिक भी संशय होना चाहिये।

भीने पहले कभी न तो असत्य कहा है और न व कभी कहुँगा।

ध्यम दी प्रकारकी बातें नहीं कहता।'

''जो एक बार भी मेरी शरणमें आकर 'मैं आएका यों कहकर मुझसे रक्षा-याचना करता है, उसे मैं सम्पूर्ण मृ निर्मय कर देता हूँ । यह मेरा वत है।''

'सब धर्मोंको छोड़कर तुम एकमात्र मेरी शरणमें जाओ, मैं तुम्हें सब पागेंसे मुक्त कर दूँगा। शोक न क

ये सब बातें मैंने ही कही हैं। अतः तुमयधार्थक्यरे ज्ञान,दर्शन और प्राप्तिके विषयमें संज्ञयरहित हो सुखसे र

भगवन् ! अन्तकालमें जो आपके दास्यभावते उद्गा आपकी स्मृति होती है, उसकी साधना करनेवाले सेवकके लिये आज उसे सुलभ कर दीजिये।

( शरणागतिगद्य सम्पूर्ण )

#### श्रीरङ्गगद्यम्

स्वाधीनित्रविधचेतनाचेतनस्वरूपिश्वितप्रवृत्तिभेदं क्छेशकमी यशेषदोषासंस्पृष्टं स्वाधाविकानः चिकातिशयक्षानवछैश्वर्यवीर्यशक्तित्रजस्सौशिल्यवात्सल्यमार्द्वार्जवसौहार्दसाम्यकारूण्यमाधुर्यगाम्भीर्योदायं चातुर्यस्थैर्यधैर्दशौर्यपराक्रमस्त्यकामस्त्यसंकरपक्षतित्वकृतक्षतायसंख्येयकल्याणगुणगणी प्रमहाण्वं प्र ब्रह्मभूतं, पुरुषोत्तमं, श्रीरङ्गशायिनमस्त्रत्सामिनं, प्रबुद्धनित्यनियाम्यनित्यदास्येकरसात्मस्यभावोऽहं तदेक मुभवस्तदेकप्रियः परिपूर्णं, भगवन्तं विशवतमानुभवेन निरन्तरमनुभूय, तदनुभवजनितानवधिकातिश्य प्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषत्तिकरितिस्पिनत्यिक्षसरो भवानि। स्वात्मनित्यनियाम्यनित्यदास्येकरसातम् प्रीतिकारिताशेषावस्थोचिताशेषशेषत्रसात्मस्य भावानुसंधानपूर्वक्रसभावदनविधकातिशयसाम्याद्यसिल्यगुणानुभवजनितानविधकातिशयप्रीतिकारिताशेषाव भावानुसंधानपूर्वक्रसभावदनविधकातिशयसाम्याद्यसिल्यगुणानुभवजनितानविधकातिशयप्रीतिकारिताशेषाव स्थोचिताशेषशेषत्रकर्तिकर्पाप्यभक्तितदुपायसम्यग्रह्मानतदुपायसमोचीनिक्रयातदनुगुणसारियकः स्थोचिताशेषशेषतेकनित्यकैकर्पप्राप्त्युपायमिकतदुपायसम्यग्रह्मानतदुपायसमोचीनिक्रयातदनुगुणसारियकः

तास्तिक्यादिसमस्तात्मगुणिवहीनः, दुरुत्तरानन्ततिद्वपर्ययशानिकयानुगुणानादिपापवासनामहार्णवान्तिमग्नः, तिल्रतेलवद्दारुविद्विचेचित्रगुणक्षणक्षरणस्वभावाचेतनप्रकृतिव्याप्तिरूपदुरत्ययभगवन्मायातिरोनिहतस्वप्रकाशः, अनाद्यविद्यासंचितानन्ताशक्यविद्यंसनकर्मपाशप्रथ्रितः, अनागतानन्तकालसमीक्षयाप्यदृष्टसंतारोपायः, निखलजन्तुजातशरण्य श्रीमन्नारायण तव चरणारविन्द्युगलं शरणमहं प्रपद्ये।
एवमवस्थितस्याप्यर्थित्वमात्रेण परमकारुणिको भगवान्, स्वानुभवपित्योपनीतैकान्तिकात्यन्तिकनित्यकैक्येकरितरूपनित्यदास्यं दास्यतीति विश्वासपूर्वकं भगवन्तं नित्यिकंकरतां प्रार्थये।

तवानुभूतिसम्भूतवीतिकारितदासताम् । देहि मे कृपया नाथ न जाने गतिमन्यथा॥ सर्वावस्थोचिताशेषशेषतैकरितस्तव । भवेयं पुण्डरीकाक्ष त्वमेवैवं कुरुष्व माम्॥

प्यम्भूततत्त्वयाथात्म्याववोधितदि च्छारहितस्याप्येत दुचारणमात्रावलम्बनेनो च्यमानार्थपरमार्थनिष्ठं मे मनस्त्वमेवाचैव कार्य। अपारकरुणाम्बुधे अनालोचितविशोषाशेषलोकशरण्य प्रणतार्तिहर आश्रितवात्सल्यै-कमहोद्धे अनवरतिविदितनिखिलभूतजातयाथात्म्य अशेषचराचरभूत निखिलिनयमिनरत अशेष-चिद्चिद्धस्तुशेपीभूत निखिलजगदाधार अखिलजगत्स्थामिन् अस्तत्स्थामिन् सत्यकाम सत्यसंकल्प सकलेतरिवलक्षण अर्थिकल्पक आपत्सख काकुतस्थ श्रीमन्नारायण पुरुषोत्तम श्रीरङ्गनाथ मम नाथ नमोऽस्तु ते।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजाचार्यविरचितं श्रीरङ्गगद्यं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जो त्रिविध चेतनाचेतन जगत्के खरूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, क्लेश, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोप जिनका स्पर्श नहीं कर सकते, जो स्वाभाविक, असीम, अतिशय, ज्ञान, बल, ऐश्वर्य, वीर्य, शक्ति, तेज, सुशीलता, वत्सलता, मृदुता, सरलता, सौहार्ट, समता, करुणा, माधुर्य, गाम्भीर्य, उदारता, चतुरता, स्थिरता, धीरता, शौर्य, पराकम, सत्यकामता, सत्यसंकरपता, सत्यकर्म और कृतज्ञता आदि असंख्य कल्याणमय गुणसमुदाय-रूपी जलप्रवाहके परम आश्रयभृत महासागर हैं, परब्रह्म-स्वरूप और पुरुपोत्तम हैं, श्रीदेवीकी रङ्गस्थलीमें शयन करनेवाले मेरे स्वामी हैं, उन परिपूर्ण भगवानुके तत्त्वका अत्यन्त निर्मल अनुभव-शक्तिके द्वारा निरन्तर अनुभव करके ·जीव भगवान्का नित्यवश्वतीं सेवक हैं<sup>2</sup> इस भावनाको उद्बुद करके नित्य दास्यरसमें ही अपने अन्तरात्माको निमः। रखनेके स्वभाववाला होकर एकमात्र उन्हींका अनुभव करता हुआ केवल उन्हींको अपना प्रियतम मानकर उनके अनु-भवजनित अनन्त अतिराय प्रीतिद्वारा उत्पादित अशेपावस्थाके अन्हप सम्पूर्ण दास्य-भावविषयक अनन्य अनुरागका मृतिमान् खरूप होकर भगवान्का में नित्य किंकर वन्ँ।

प्रभो ! जीव भगवान्का नित्यवदावतीं सेवक है। नित्य

भगवद्दास्य-रसके एकमात्र सिन्धुमें अवगाहन करना उसका निज स्वभाव है । उसे अपने इस स्वभावका निरन्तर अनुसंघान (विचार) करते रहना चाहिये । भगवान्में स्वामी होने आदिके समस्त सहुण असीम और अतिशय मात्रामें विद्यमान हैं । अपने पूर्वोक्त स्वभावके अनुसंधान पूर्वक भगवत्वम्बन्धी समस्त सहुणोंके अनुभवसे जो असीम अतिशय प्रीति उत्पन्न होती है, उसके द्वारा सर्वावस्थोचित सम्पूर्ण दास्यभावकी उद्घावना होती है । वही नित्य कैंकर्य है । उसकी प्राप्तिका उपाय है— सम्यक् ज्ञान; उस ज्ञानकी प्राप्तिका उपाय है शास्त्रीय कमोंका सम्यक् अनुष्ठान । तदनुरूप जो अपनेमें सात्त्विकता, आस्तिकता आदि सहुण उदित होते हैं, उनसे मैं सर्वथा विद्यत हूँ ।

इसके सिवा विपरीत ज्ञान और विपरीत कर्मके अनुरूप अनादि पापवातनाके दुप्पार एवं अनन्त महासागरमें में ह्वा हुआ हूँ । तिलसे तेल और ईंघनसे अग्निके प्राकट्यकी भाँति परस्पर मिल हुए तीनों गुणोंका प्रतिक्षण क्षरण करनेवाली अन्तेतन प्रकृतिकी व्याप्तिरूप दुर्लङ्घ्य भगवन्मायाने मेरे प्रकाश ( योध ) को ढँक दिया है । में अनादि अविद्याद्वारा संचित अनन्त एवं अट्ट कर्मपाशसे जकड़ा हुआ हूँ । भावी अनन्तकालकी प्रतीक्षा करनेसे भी मुझे अपने उद्धारका कोई उपाय नहीं दिखायी दिया है। अतः सम्पूर्ण जीवोंको शरण देनेवाले श्रीमन्नारायण! में आपके युगल चरणारिवन्दोंकी शरण लेता हूँ। ऐसी दशामें स्थित होनेपर भी प्राणियोंके याचना करनेमात्रसे परमद्याल भगवान् अपने अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिहारा उत्पादित अनन्यः आत्यन्तिक नित्यकैंकर्यविषयक एकमात्र अनुरागरसस्वरूप नित्य दास्यभाव प्रदान करेंगे ही। इस विश्वासके साथ में भगवान्से नित्य किंकरताकी याचना करता हूँ।

नाथ ! आपके स्वरूपके अनुभवसे प्रकट हुई प्रीतिद्वारा उत्पादित दास्यभाव मुझे कृपापूर्वक प्रदान करें। इसके सिवा दूसरी कोई गति में नहीं जानता।

कमलनयन ! मैं सभी अवस्थाओंमें उचित आपके प्रति सम्पूर्ण दास्यभावविषयक अनन्य अनुरागसे युक्त होऊँ; आप मुझे ऐमा ही दास बना दीजिये।

इस प्रकारके तत्त्वका यथावत् बोध करानेवाली जिज्ञासासे इित होनेपर भी इस गद्यके पाठमात्रका अवलम्बन लेनेके

कारण मेरे मनको आप स्वयं ही अभी इस गग्रहाः प्रतिपादित तत्त्वमें यथार्थ निष्ठा रखनेवाला वना दीजिये। अपारकरुणावरुणालय ! व्यक्तिविशेषका विचार किये कि सम्पूर्ण जगत्को शरण देनेवाले परमेश्वर! प्रणतजनोंकी पीइ दूर करनेवाळे प्रभो ! रारणागतवत्सलताके एकमात्र महासमुद्र सम्पूर्ण सूर्तोके यथार्थ स्वरूपका निरन्तर ज्ञान रखनेवाले विभो समस्त चराचरस्वरूप परमात्मन् ! अखिल जगित्रयन परमेश्वर ! समस्त जड-चेतन पदार्थ आपके शेष ( सेवक अवयव या अंश ) हैं और आप सबके शेषी (सामी अवयवी या अंशी) हैं। आप सम्पूर्ण जगत्के आधार अविर विश्वके स्वामी और मेरे नाथ हैं। आपके काम और संकल सत्य हैं। आप अपनेसे भिन्न सभी वस्तुओंसे विलक्षण हैं याचकोंकी इच्छा पूर्ण करनेके लिथे कल्पनृक्ष हैं । विपित्तः एकमात्र सखा हैं। आपने श्रीरामरूपसे अवतार हेव ककुत्स्थ-कुलको गौरव प्रदान किया है। श्रीमन्नाराग्ण पुरुवोत्तम ! श्रीरङ्गनाथ ! मेरे स्वामी ! आवको नमस्कार है

( श्रीरङ्गगद्य सम्पूर्ण )

श्रीवैकुण्ठगद्यम्

यामुनार्यसुधाम्मोधिमवगाद्य यथामित । आदाय मिकयोगाख्यं रत्नं संदर्शयाम्यहम् ॥ स्वाधीनित्रविधचेतनाचेतनस्वरूपस्थितिप्रवृत्तिभेदं क्लेशकर्मायशेषदोषासंस्पृष्टं स्वामाविकानविधकिति श्रयज्ञानवल्लेश्वर्यवीर्यशक्तितेजःप्रभृत्यसंख्येयकत्याणगुणगणौधमहार्णवं परमगुरुषं भगवन्तं नारायण्या व्यामित्वेन सुहत्त्वेन गुरुत्वेन च परिगृद्ध पेकान्तिकात्यन्तिकतत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्येकमनोरथः, तत्प्राप्तरे व तत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्येकमनोरथः, तत्प्राप्तरे व तत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्येकमनोर्थः, तत्प्राप्तरे व तत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्येकमार्याचिकानविधकातिशयः स्वाभाविकानविधकातिशयः गुणवत्त्या देवतिर्यङ्गानुष्वययोगस्याद्यक्षिलजनहृदयानन्दनस्य आधितवात्सत्वयैकजलधेर्मकजनसंद्रलेपेकमोगस् नित्यज्ञानिकार्यश्चर्यभोगसामग्रीसमृद्धस्य महाविभूतेः श्रीमच्चरणारिबन्दयुगलमनन्यात्मसंजीवनेन तद्गतसर्वं भावेन शरणमनुवजेत्

शतसहस्रोपशोभितैस्सर्वदानुभूयमानैरप्यपूर्ववदाश्चर्यमावहङ्किः कीडाशैलशतसहस्रैरलंकृतैः, कैश्चिन्नारायण-दिव्यलीलासाधारणैः कैश्चित् पद्मवनालयादिव्यलीलासाधारणैः कैश्चिव्छुकशारिकामयूरकोकिलादिभिः कोमलकूजितैराकुलैदिंग्योद्यानशतसहस्रकोटिभिरावृते मणिमुक्ताप्रवालकृतसोपानैदिंग्यामलामृतरसोदकै र्दिव्याण्डजवरैरतिरमणीयदर्शनैरतिमनोहरमधुरखरैराकुळैरन्तस्थमुक्तामयदिव्यक्रीडास्थानोपशोभितैर्दिव्य-सौगन्धिकवापीशतसहस्रौदेंव्यराजहंसावलीविराजितैरावृते, निरस्तातिशयानन्दैकरसतया चानन्त्याच प्रविष्टा-नुन्मादयद्भिः क्रीडोदेशौर्विराजिते, तत्र तत्र कृतदिन्यपुष्पपर्यङ्कोपशोभिते, नानापुष्पासवास्मादमत्तभृङ्गावली-भिरुद्गीयमानदिव्यगान्धर्वेणापूरिते चन्दनागुरुकपूरिदव्यपुष्पावगाहिमन्दानिलासेव्यमाने, मध्ये पुष्पसंचय-विचित्रिते, महति दिव्ययोगपर्यङ्के अनन्तभोगिनि श्रीमद्वैकुण्ठैश्वर्यादिदिव्यलोकमात्मकान्त्या विश्वमा-प्याययस्या शेषशेषाश्चनादिसर्वं परिजनं भगवतस्तत्तत्त्वदवस्थोचितपरिचर्यायामाशापयस्या, शीलह्रप्राण-विलासादिभिरात्मानुरूपया श्रिया सहासीनं प्रत्यग्रोत्मीलितसरसिजसदृशनयनयुगलं खञ्छनीलजीमूत-संकाराम् अत्युज्ज्वलपीतवाससं खया प्रभयातिनिर्मलयातिशीतलयातिकोमलया खच्छमाणिक्याभया कृत्स्नं जगद्भावयन्तम् अचिन्त्यदिव्याद्धुतनित्ययौवनस्वभावलावण्यमयासृतसागरम् अतिसौकुमार्यादीशत्प्रस्विन्नवद्ग-लक्ष्यमाणललाटफलकदिन्यालकावलीविराजितं प्रवुद्धमुग्धाम्बुजचाहलोचनं सविभ्रम भ्रलतमुज्ज्वलाघरं शुचिसितं कोमलगण्डमुन्नसम् उद्ग्रपीनांसविलम्बिकुण्डलालकावलीबन्धुरकम्बुकन्धरं प्रियावतंसोत्पलकर्ण-भूषणइलथालकावन्धविमर्दशंसिभिश्चतुर्भिराजानुविलम्बिभिमुजैविराजितम् अतिकोमलदिव्यरेखालंकतातान्त्र-दिव्याङ्गुळीयकविराजितमतिकोमळदिव्यनखावळीविराजितातिरक्ताङ्गुळीभिरळंकृतं न्मीलितपुण्डरीकसदृशचरणयुगलम् अतिमनोहरिकरीटमुकुटचूडावतंसमकरकुण्डलग्रैवेयकहारकेयूरकटक-श्रीवत्सकौस्तुममुक्तादामोद्दरबन्धनपीताम्बरकाञ्चीगुणनृपुरादिभिरत्यन्तसुखस्पर्शैर्दिव्यगन्धैर्भूषणैर्भूषितं श्री-मत्या वैजयन्त्या वनमालया विराजितं राङ्खचकगदासिराङ्गीदिदिव्यायुधैस्सेव्यमानं स्वसंकल्पमात्राव<del>क्लप्त</del>-जगज्जन्मिखितिव्वंसादिके श्रीमित विष्वक्सेने न्यस्तसमस्तात्मेश्वर्य वैनतेयादिभिस्खभावतो निरस्तसमस्त सांसारिकस्वभावैर्भगवत्परिचर्याकरणयोग्यैर्भगवत्परिचर्यैकमोगैर्नित्यसिद्धैरनन्तैर्यथायोग्यं सेव्यमानम् आत्मः भोगेनानुसंहितपरादिकालं दिव्यामलकोमलावलोकनेन विश्वमाह्णाद्यन्तम् ईषदुन्मीलितमुखाम्बुजोद्र-दिव्याननारविन्दशोभाजननेन दिव्यगाम्भीयौँदार्यसौन्दर्यमाधुर्याद्यनवधिकगुणगणविभूषितेन अतिमनोहरदिव्यभावगर्भेण दिव्यलीलालापामृतेन अखिलजनहृदयान्तराण्यापूर्यन्तं भगवन्तं नारायणं ध्यानयोगेन हृद्रा ततो भगवतो नित्यस्वाम्यमात्मनो नित्यदास्यं च यथावस्थितमनुसंधाय कदाहं भगवन्तं नारायणं मम कुलनाथं मम कुलदैवतं मम कुलधनं मम भोग्यं मम मातरं मम पितरं मम सर्वं साक्षात्कर-वाणि चक्षुपा ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयं शिरसा संग्रहीष्यामि ? कदाहं भगवत्पादाम्बुजद्वयपरिचर्याशयः निरस्तसमस्तेतरभोगाशोऽपगतसमस्तसांसारिकस्वभावस्तत्पादाम्बुजद्वयं प्रवेक्ष्यामि ? कदाहं भगवत्-पादाम्बुजद्वयपरिचर्याकरणयोग्यस्तत्पादौ परिचरिष्यामि ? कदा मां भगवान् स्वकीययातिशीतलया दशाव-होक्य स्निग्धगम्भीरमधुरया गिरा परिचर्यायामाञ्चापयिष्यतीति भगवत्परिचर्यायामाञ्चां वर्धियत्वा तयैवा-द्याया तत्प्रसादोपवृंहितया भगवन्तमुपेत्य दूरादेव भगवन्तं दोपभोगे श्रिया सहासीनं वैनतेयादिभिस्सेन्यमार 'समस्तपरिवाराय श्रीमते नारायणाय नमः' इति प्रणम्योत्थायोत्थाय पुनः पुनः प्रणम्यात्यन्तसाध्वसविनयाः वनतो भृत्वा भगवत्पारिपदगणनायकैर्द्वारपालैः कृपया स्नेहगर्भया हशावलोकितस्सम्यगभिवन्दितैस्तैस्तै रेवानुमतो भगवन्तमुपेत्य श्रीमता मूलमन्त्रेण मामैकान्तिकात्यन्तिकपरिचर्याकरणाय परिगृह्णीप्वेति याचमानः प्रणम्यात्मानं भगवते निवेदयेत्।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेन मर्यादाशीलवतातिप्रेमान्वितेन।वलोकनेनावलोक्य सर्वदेशसर्व कालसर्वावस्थोचितात्यन्तशेषमावाय स्वीकृतोऽनुशातश्चात्यन्तसाध्वसविनयावनतः किंकुर्वाणः कृताञ्जलः पुटो भगवन्तमुपासीत ।

ततश्चानुभूयमानभावविद्येषो निरितदायप्रीत्यान्यितिश्चित्कर्त्वे द्रष्टुं सार्तुमदाक्तः पुनरिप रोषभावमेव याचमानो भगवन्तमेवाविच्छिन्नस्रोतोरूपेणावलोकयन्नासीत ।

ततो भगवता स्वयमेवात्मसंजीवनेनावलोकनेनावलोक्य सिसतमाहूय समस्तक्लेशापहं निरितशयः सुखावहमात्मीयं श्रीमत्पादारविन्दयुगलं शिरिस कृतं ध्यात्वामृतसागरान्तर्निमग्नसर्वावयवः सुखमासीत।

॥ इति श्रीमद्भगवद्रामानुजान्दार्थविरिचतं वैकुण्ठगद्यं सम्पूर्णम् ॥ ( अनुवादक—-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

में परम गुरु श्रीयामुनाचार्यरूपी सुधासागरमें अवगाहन करके अपनी बुद्धिके अनुसार भक्तियोग नामक रत लाकर सबको दिखा रहा हूँ।

जो तीनों गुणोंके भेदसे त्रिविध जड-चेतनात्मक जगत्के त्ररूप, स्थिति और प्रवृत्तिके भेदको अपने अधीन रखते हैं, हा, कर्म और आशय आदि सम्पूर्ण दोष जिन्हें कभी छू भी न के हैं, जो स्वाभाविक, असीम और अतिशय ज्ञान, बल, श्चर्य, वीर्य, शक्ति एवं तेज आदि असंख्य कल्याणमय गुण-मुदायरूपी जलप्रवाहके महासागर हैं, उनपरम पुरुष भगवान् ारायणको स्वामी, सुहृद् और गुरुरूपमें स्वीकारकर साधक ानन्य और कभी न समाप्त होनेवाले भक्तिभावसे उनके युगल रिणारविन्दोंकी परिचर्या (सेवा) की ही अभिलाषा करे। तथा उन गिवचरणारविन्दोंकी सेवा प्राप्त करनेके लिये उन्हीं भगवानके ोनों चरणकमलोंकी शरणमें जानेके सिवा मेरे लिये सहस्र त्रेटि कल्पोंतक भी दूसरा कोई साधन नहीं है-ऐसा विश्वास रे । जो सम्पूर्ण जीवोंके प्रति उमड़नेवाली दयाके एकमात्र ागर हैं, जो गुण-अवगुणका विचार किये बिना ही सब ग्रेगोंके अनुकूल मर्यादा और शील धारण करते हैं, खाभाविकः स्तीम और अतिशय गुणोंसे युक्त होनेके कारण जो देवता। श्च-पक्षी और मनुष्य आदि सभी जीवोंके हृदयको आनन्द द्यान करनेवाले हैं। शरणागतवत्सलताके एकमात्र सागर हैं। रक्तजनोंको अपने हृदयसे लगा लेना ही जिनका एकमात्र मोग है, जो नित्य ज्ञान, नित्य क्रिया, नित्य ऐश्वर्य तथा नित्य भोग-सामग्रीसे सम्पन्न हैं; उन्हीं महावैभव-शाली भगवान् नारायणके शोभायमान युगल चरणारविन्दीं-को अनन्यभावसे अपना जीवनाधार मानकर अपने मन-प्राणोंकी सम्पूर्ण भावनाको उन्हींमें समर्पित करके पूर्वोक्त विश्वासके साथ उन भगवदीय चरणोंकी शरण ग्रहण करे।

तदनन्तर प्रतिदिन अपने आत्माके उत्थानके लिये गर-बार इस प्रकार चिन्तन करे—यह जो चौदह भुवनोंमें विभाजित ब्रह्माण्ड है, उसके जो उत्तरोत्तर दसगुने सात आवरण हैं तथा जो समस्त कार्य-कारण-समुदाय है, उन सबसे परे दिव्य शोभासे सम्पन्न अलौकिक वैकुण्ठधाम विराजमान है । उसका दूसरा नाम है—परमव्योम। ब्रह्मा आदि देवताओंके मन-वाणी भी वहाँतक नहीं पहुँच सकते। वह नित्यधाम वैकुण्ठ असंख्य दिव्य महातमा पुरुषोसे भरा हुआहै। वे महात्मा नित्यविद्ध हैं। भगवान्की अनुकूलता ही उनका एक मात्र भोग ( सुख-साधन ) है । उनका स्वभाव और ऐक्षर्य कैसा है, इसका वर्णन करना तो दूर रहा, सनकादि महात्मा, ब्रह्मा और शिव आदि भी इसको मनसे सोचतक नहीं सकते। उन महात्माओंका ऐश्वर्य इतना ही है, उसकी इतनी ही मात्रा है अथवा उसका ऐसा ही स्वभाव है—इत्यादि वार्तोका परिच्छेद ( निर्धारण या निश्चय ) करना भी वहाँके लिये नितान्त अनुचित है। वह दिव्य धाम एक लाख दिव्य आवरणांसे आवृत है। दिव्य कल्पवृक्ष उसकी शोभा बढ़ाते रहते हैं, वह वैकुण्ठलोक शतसहस्र कोटि दिव्य उद्यानोंसे घिरा हुआ है। उसका दीर्घ विस्तार नापा नहीं जा सकता वहाँके निवासस्थान भी अलौकिक हैं। वहाँ एक दिच्य सभाभवन हैं, जो विचित्र एवं दिव्यरत्नोंसे निर्मित है । उसमें शतसहस्रकोटि दिव्य रतमय खंभे लगे हैं, जो उस भवनकी शोभा बढ़ाते रहते हैं। उसका फर्रा नाना प्रकारके दिन्य रत्नींसे निर्मित होनेके कारण अपनी विचित्र छटा दिखाता है । वह मभाभयन दिव्य अलंकारोंसे सजा हुआ है । कितने ही दिव्य उपन सब ओरसे उस सभा-भवनकी श्रीवृद्धि करते हैं। उनमें गॉनि-भाँतिकी सुगन्धसे भरे हुए रंग-विरंगे दिव्य पुष्प मुझांगित हैं, जिनमेंसे कुछ नीचे गिरे रहते हैं, कुछ वृक्षोंसे झड़ते महते हैं और कुछ उन वृक्षोंकी डालियॉपर ही खिल रहते हैं। वनी श्रेणियोंमें लगे हुए पारिजात आदि कल्पवृक्षोंसे शोभायमान लक्षकोटि दिव्योद्यान भी उक्त सभा-भवनको पृथक-पृथक घेरे हुए हैं। उन उचानोंके भीतर पुष्पीं तथा रत्ने आदिसे निर्मित लाखों दिव्य लीलामण्डप उनकी शोभा बढा रहे हैं। वे सर्वदा उपभोगमें आते रहनेपर भी अपूर्वकी भाँति वैकुण्ठवासियोंके लिये अत्यन्त आश्चर्यजनक जान पड़ते हैं। लाखों क्रीडापर्वत भी उक्त उद्यानोंको अलंकत कर रहे हैं। उनमेंसे कुछ उद्यान तो केवल भगवान नारायणकी दिव्यलीलाओंके असाधारण स्थल हैं और कुछ पद्मवनमें निवास करनेवाली भगवती लक्ष्मीकी दिव्यलीलाओंके विशेष रङ्गस्थल हैं। कुछ उद्यान शुक, सारिका, मयूर और कोकिल आदि दिव्य विहंगमोंके कोमल कलरवसे व्यास रहते हैं । उक्त सभाभवनको सब ओरते घेरकर दिव्यं सौगन्धिक कमल-पुष्पोंसे भरी लाखों बावलियाँ शोभा पा रही हैं। दिव्य राजहंसोंकी श्रेणियाँ उन बावलियोंकी श्रीवृद्धि करती हैं। उनमें उत्तरनेके लिये मणि, मुक्ता और मूँगोंकी सीढियाँ बनी हैं। दिव्य निर्मल अमृतरस ही उनका जल है। अत्यन्त रमणीय दिव्य विद्वंग-प्रवर, जिनके मधुर कलरव बड़े ही मनोहर हैं, उन बावलियोंमें भरे रहते हैं । उनके भीतर बने हुए मोतियोंके दिन्य कीडा-स्थान शोभा देते हैं। सभाभवनके भीतर भी कितने ही क्रीडाप्रदेश उसकी शोमा बढ़ाते हैं, जो सर्वाधिक आनन्दैकरसस्वभाव एवं अनन्त होनेके कारण अपने भीतर प्रवेश करनेवाले वैकुण्ठवासियोंको आनन्दोन्मादसे उन्मत्त किये देते हैं। उस भवनके विभिन्न भागोंमें दिव्य पुष्प-शय्याएँ विछी रहती हैं। नाना प्रकारके पुष्पोंका मधु पीकर उन्मत्त हुई भ्रमराविलयाँ अपने गाये हुए दिन्य संगीतकी मधुर ध्वनिसे उक्त सभामण्डपको मुखरित किये रहती हैं। चन्दन, अगुरु, कर्पूर और दिव्य पुष्पोंकी सुगन्धमें डूबी हुई मन्द मन्द वायु प्रवाहित होकर उक्त सभाके सदस्योंकी सेवा करती रहती है। उस सभामण्डपके मध्यभागमें महान् दिव्य योग-शय्या सुशोभित हैं, जो दिन्य पुष्पराशिके संचयसे विचित्र सुपमा धारण किये हुए हैं। उसपर भगवान् अनन्त ( अंपनाम ) का दिल्य अरीर शोभा पाता है । उसपर भगवान् अनुरूप-शीलः रूप और गुण-विलास आदिसे सशोभित भगवती धीदेवीके साथ भगवान् श्रीहरि विराजमान रहते हैं । वे श्रीदेवी अनुपम शोभाशाली वैकण्टके

ऐश्वर्य आदिसे सम्पन्न सम्पूर्ण दिन्य लोकको अपनी अनुपम कान्तिसे आप्यायित (परिपुष्ट) करती रहती हैं। शेष और गरुड आदि समस्त पार्षदोंको विभिन्न अवस्थाओंमें भगवानकी आवश्यक सेवाके लिये आदेश देती रहती हैं। भगवानुके दोनों नेत्र तुरंतके खिले हुए कमलोंकी शोभाको तिरस्कृत करते हैं। उनके श्रीअङ्गोंका सुन्दर रंग निर्मल स्याम मेघसे भी अधिक मनोहर है। श्रीविग्रहपर पीले रंगका प्रकाशमान वस्त्र मुशोभित रहता है। भगवान् अपनी अत्यन्त निर्मल और अतिशय शीतल, कोमल, खच्छ माणिक्यकी-सी प्रभासे सम्पूर्ण जगत्को प्रभावित करते हैं। वे अचिन्त्य, दिव्य, अद्भुतः नित्य-यौवनः स्वभाव और लावण्यमय अमृतके समुद्र हैं। अत्यन्त मुकुमारताके कारण उनका ललाट कुछ पसीनेकी बूँदोंसे विभूषित दिखायी देता है और वहाँतक फैली हुई उनकी दिव्य अलकें अपूर्व शोभा बढ़ाती हैं। भगवान्के मनोहर नेत्र विकसित कोमल कमलके सदृश मनोहर हैं। उनकी भूळताकी भिक्कमासे अद्भुत विभ्रम-विलासकी सृष्टि होती रहती है। उनके अरुण अधरोंपर उज्ज्वल हासकी छटा बिखरी रहती है। उनकी मन्द मुसकान अत्यन्त पवित्र है। उनके कपोल कोमल और नाधिका ऊँची है। ऊँचे और मांसल कंधोंपर लटकी हुई लटों और कुण्डलोंके कारण भगवान्की शङ्क्षसदृश ग्रीवा बड़ी सुन्दर दिखायी देती है। प्रियतमा छक्ष्मीके कानोंकी शोभा बढ़ानेवाले कमल, कुण्डल और शिथिल केशपाशोंके वेणीबन्धके विमर्दनको सूचित करनेवाली घुटनोंतक लंबी चार मुजाओंसे भगवान्के श्रीविग्रहकी अद्भुत शोभा है । उनकी हथेलियाँ अत्यन्त कोमल दिव्य रेखाओंसे अलंकृत और कुछ-कुछ लाल रंगकी हैं। अङ्गुलियोंमें दिन्य मुद्रिका शोभा देती है। अत्यन्त कोमल दिव्य नखावलीसे प्रकाशित लाल-लाल अङ्गुलियाँ उनके करकमलोंको अलंकत करती हैं। उनके दोनों चरण तुरंतके खिले हुए कमलोंके सौन्दर्यको छीने लेते हैं। अत्यन्त मनोहर किरीट, मुकुट, चूडामणिः मकराकृत कुण्डलः कण्डहारः केयूरः कंगनः श्रीवत्स-चिह्नः कौस्तुभमाणिः मुक्ताहारः कटिवन्धः पीताम्बरः, काञ्चीसूत्र और नूपुर आदि अत्यन्त सुखद स्पर्शवाले दिव्य गन्धयुक्त आभृपण भगवान्के श्रीअङ्गोंको विभूषित करते हैं। शोभाशालिनी वैजयन्ती वनमाला उनकी शोभा बढ़ाती है। शङ्क, चक्र, गदा, खड़्न और शार्ङ्गधनुष आदि दिव्य

आयुध उनकी सेवा करते हैं। अपने संकल्पमात्रसे सम्पन्न होनेवाले संसारकी सृष्टि, पालन और संहार आदिके लिये भगवान्ने अपना समस्त ऐश्वर्य श्रीमान् विष्वक्सेनको अर्पित कर रखा है । जिनमें स्वभावसे ही समस्त सांसारिक भावोंका अभाव है, जो भगवान्की परिचर्या करनेके सर्वथा योग्य हैं तथा भगवान्की सेवा ही जिनका एकमात्र भोग है, वे गरुड़ आदि नित्यसिद्ध असंख्य पार्पद यथावसर श्रीभगवान्की सेवामें संलग्न रहते हैं। उनके द्वारा होनेवाले आत्मानन्दके अनुभवसे ही पर, परार्द्ध आदि कालका अनुसंधान होता रहता है। वे भगवान् अपनी दिन्य निर्मल और कोमल दृष्टिसे सम्पूर्ण विश्वको आह्वादित करते रहते हैं। भगवान् दिव्यलीला-सम्बन्धी अमृतमय वार्तालापसे सव लोगोंके हृदयको आनन्दसे परिपूर्ण करते रहते हैं। उस दिव्य लीलालापमें अत्यन्त मनोहर दिव्यभाव छिपा रहता है। उनके किंचित् खुले हुए मुखारविन्दके भीतरसे निकला हुआ वह अमृतमय वचन उनके दिव्य मुखकमलकी शोभा बढ़ाता है । उस वार्तालापको दिव्य गाम्भीर्यः औदार्य, सौन्दर्य और माधुर्य आदि अनन्त गुणसमुदाय विभूपित करते हैं। इस प्रकार ध्यानयोगके द्वारा भगवान् नारायणका दर्शन करके इस यथार्थ सम्बन्धका मन-ही-मन चिन्तन करे कि भगवान् मेरे नित्य स्वामी हैं और मैं उनका नित्य दास हूँ । मैं कब अपने कुलके स्वामी, देवता और सर्वस्व भगवान् नारायणका, जो मेरे भोग्य, मेरे माता, मेरे पिता और मेरे सब कुछ हैं, इन नेत्रोंद्वारा दर्शन करूँगा। में कब भगवान्के युगल चरणारविन्दोंको अपने मस्तकपर धारण करूँगा ? कब वह समय आयेगा जब कि मैं भगवान्के दोनों चरणारविन्दोंकी सेवाकी आज्ञासे अन्य सभी भोगोंकी आशा-अभिलाषा छोड़कर समस्त सांसारिक भावनाओंसे दूर हो भगवान्के युगलचरणारविन्दोंमें प्रवेश कर जाऊँगा। कव ऐसा सुयोग प्राप्त होगा जब मैं भगवान्के युगल चरण-कमलोंकी सेवाके योग्य होकर उन चरणोंकी आराधनामें ही लगा रहूँगा। कब भगवान् नारायण अपनी अत्यन्त शीतल दृष्टिसे मेरी ओर देखकर स्नेहयुक्त, गम्मीर एवं मधुर वाणी-द्वारा मुझे अपनी सेवामें लगनेका आदेश देंगे १ इस प्रकार

भगवान्की परिचर्याकी आशा-अभिलाषाको बढ़ाते हुए उती आशासे, जो उन्हींके कृपाप्रसादसे निरन्तर बढ़ रही हो। भावनाद्वारा भगवान्के निकट पहुँचकर दूरसे ही भगवती लक्ष्मीके साथ शेषश्राय्यापर बैठे हुए और गरुड़ आदि पार्षदोंकी सेवा स्वीकार करते हुए भगवान्को 'समस्त परिवारसित भगवान् श्रीनारायणको नमस्कार है' यों कहकर साधाइ प्रणाम करे। फिर बार-बार उठने और प्रणाम करनेके पश्चात् अत्यन्त भय और विनयसे नतमस्तक होकर खड़ा रहे। जव भगवान्के पार्षदगणोंके नायक द्वारपाल कृपा और स्नेहपूर्ण हिष्टिसे साधककी ओर देखें तो उन्हें भी विधिपूर्वक प्रणाम करे। फिर उन सबकौ आज्ञा लेकर श्रीमूलमन्त्र (ॐनमो नारायणाय) का जप करते हुए भगवान्के पास पहुँचे और यह याचना करे कि 'प्रभो! सुझे अपनी अनन्य निय सेवाके लिये स्वीकार कीजिये।' तदनन्तर पुनः प्रणाम करके भगवान्को आत्मसमर्पण कर दे।

इसके बाद भगवान् स्वयं ही जब अपनेको जीवनदान देनेवाली मर्यादा और शीलसे युक्त अत्यन्त प्रेमपूर्ण दृष्टिसे देखकर सब देशः सब काल और सब अवस्थाओं में उचित दासभावके लिये साधकको सदाके लिये स्वीकार कर लें और सेवाके लिये आज्ञा दे दें, तब वह अत्यन्त भय और विनबसे विनम्न होकर उनके कार्यमें संलग्न रहकर हाथ जोड़े हुए सदा भगवान्की उपासना करता रहे।

तदनन्तर भावविशेषका अनुभव होनेपर सर्वाधिक प्रीति प्राप्त होती है, जिससे साधक दूसरा कुछ भी करने, देखने बा चिन्तन करनेमें असमर्थ हो जाता है। ऐसी दशामें वह पुनः दासभावकी ही याचना करते हुए निरन्तर अविच्छिन्न प्रवाहरूपसे भगवानकी ही ओर देखता रहे। उसके बार भगवान् स्वयं ही भक्तको जीवनदान करनेवाली अपनी कुपापूर्ण दृष्टिसे देखकर मंद मुस्कुराहटके साथ युटाकर सब क्लेशोंको दूर करनेवाले और निरितशय मुख्की प्राप्ति करानेवाले अपने युगल चरणारिवन्दोंको मेरे मलकपर रख रहे हैं, ऐसा ध्यान करके आनन्दामृतमहासागरमं सम्पूर्णस्पंत निमन्न हो सुखी हो जाय।

( श्रीवैकुण्ठगद्य सम्पूर्ण )



#### श्रीराधाष्टकम्

राधिकायै पराये नमस्ते नमस्ते मुकुन्दिषयायै। श्रियै (ॐ) नमस्ते स्फुरन्ती मुकुन्देन सार्धम् ॥ १ ॥ प्रसीद त्वमन्तःप्रकाशे सदानन्दरूपे खद्ध्यादिचौरं समाराधयन्तीम । यशोदास्त्रतं स्ववासोऽपहारं वा प्रपद्ये नु दामोदरप्रेयसीं नीव्या खदाम्रोदरं ताम् ॥ २ ॥ बबन्धाश महाप्रेमपूरेण राधाभिधाऽभूः। वशे त्वं दुराराध्यमाराध्य कृष्ण हरिप्रेम मे कृष्णरूपे प्रपन्नाय समक्षम् ॥ ३ ॥ यच्छ नामकृत्या प्रेमदोरेण पतङ्गो त्वामनुभ्राम्यमाणः । वदः यथा मुकुन्दस्त्वया हार्दमेवानुगच्छन् वर्तते कारयातो मयेष्टिम् ॥ ४ ॥ उपक्रीडयन कृपा मुकुन्देन साकं खबृन्दावने नित्यकालं विधायाङ्कमालम् । वजन्तीं मोक्ष्यमाणातुकम्पाकटाक्षैः चिन्तयेत् सचिदानन्दरूपाम् ॥ ५ ॥ श्रियं रोमाञ्चिताङ्गीमहं मुकुन्दानुरागेण व्याप्यमानां तनुस्वेद्विन्दुम् । महाहाद्वृष्ट्या विचक्षे ॥ ६ ॥ समालोकयन्तीं त्वां कृपापाङ्गदृष्ट्या कदा पदाङ्कावलोके महालालसौघं करोति ध्येयपादः । खयं मुकुन्दः दर्शयान्तर्हदीतो किरद्रोचिषं पदं राधिके सदा नमन्तं माम् ॥ ७ ॥ सदा राधिकानाम जिह्नात्रतः स्यात् सदा राधिका रूपमक्ष्यत्र आस्ताम् । राधिकायाः श्रिया एतद्धि ॥ ८॥ राधिकाकीर्तिरन्तःस्वभावे गुणा पठेखुः सदैवं हि दामोदरस्य। त्वपृकं राधिकायाः प्रियायाः युग्मसेवानुकूलाः॥ ९॥ कुष्णधामि सखीमूर्तयो बृत्दावने स्रतिष्ठन्ति

॥ इति श्रीमगवित्रम्बार्कमहामुनीन्द्रविरचितं श्रीराघाष्टकं सम्पूर्णम् ॥ [ प्रेपक----श्रह्मचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ]

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

(ॐ) श्रीराधिके! तुम्हीं श्री (लक्ष्मी) हो, तुम्हें नमस्कार है, तुम्हीं परार्शाक्त राधिका हो, तुम्हें नमस्कार है। तुम मुकुन्द-की प्रियतमा हो, तुम्हें नमस्कार है। सदानन्दस्वरूपे देवि! तुम मेरे अन्तःकरणके प्रकाशमें श्यामसुन्दर श्रीकृष्णके साथ सुशोभित होती हुई मुझपर प्रसन्न होओ ॥१॥ जो अपने वस्त्रका अपहरण करनेवाले अथवा अपने दूध-दही, माखन आदि चुरानेवाले यशोदानन्दन श्रीकृष्णकी आराधना करती हैं, जिन्होंने अपनी नीवीके वन्धनसे श्रीकृष्णके उदरको श्रीव ही बाँध लिया था, जिसके कारण उनका नाम 'दामोदर' हो गया; उन दामोदरकी प्रियतमा श्रीराधा-रानीकी में निश्चय ही शरण लेता हूँ ॥२॥ श्रीराधे! जिनकी आराधना कठिन है, उन श्रीकृष्णकी भी आराधना करके तुमने अपने महान् प्रेमसिन्धुकी वाढ़से उन्हें वशमें कर लिया। श्रीकृष्णकी आराधनाके ही कारण तुम राधानामसे विख्यात हुई । श्रीकृष्णस्वरूपे! अपना यह नामकरण स्वयं तुमने किया है,

इससे अपने सम्मुख आये हुए मुझ शरणागतको श्रीहरिका प्रेम प्रदान करो ॥ ३ ॥ तुम्हारी प्रेम डोर में बँधे हुए मगवान् श्रीकृष्ण पतंगकी माँति सदा तुम्हारे आस-पास ही चक्कर लगाते रहते हैं, हार्दिक प्रेमका अनुसरण करके तुम्हारे पास ही रहते और क्रीडा करते हैं। देवि ! तुम्हारी कृपा सवपर है, अतः मेरे द्वारा अपनी आराधना ( तेवा ) करवाओ ॥४॥ जो प्रतिदिन नियत समयगर श्रीश्यामसुन्दरके साथ उन्हें अपने अङ्कर्की माला अर्पित करके अपनी लीलाभूमि-वृन्दावनमें विहार करती हैं, भक्तजनोंपर प्रयुक्त होनेपाले कृपा-कटाक्षोंसे सुशोभित उन सचिदानन्दस्वरूपा श्रीलाङ्ग्लीका सदा चिन्तन करे ॥ ५ ॥ श्रीराधे ! तुम्हारे मन-प्राणोंमें आनन्दकन्द श्रीकृष्णका प्रगाढ अनुराग व्यात है, अतएव तुम्हारे श्रीअङ्ग सदा रोमाञ्चसे विभूषित हैं और अङ्ग-अङ्ग सहम स्वेद-विन्दुओंसे सुशोभित होता है । तुम अपनी कृपा-कटाक्षसे परिपूर्ण दृष्टिद्वारा महान् प्रेमकी वर्षा करती हुई मेरी ओर

देख रही हो; इस अवस्थामें मुझे कव तुम्हारा दर्शन होगा ? !! ६ !! श्रीराधिके ! यद्यि स्थामसुन्दर श्रीकृष्ण स्वयं ही ऐसे हैं कि उनके चार-चरणोंका चिन्तन किया जायः तथापि वे तुम्हारे चरण-चिह्नोंके अवलोकनकी बड़ी लालसा रखते हैं । देवि ! में नमस्कार करता हूँ । इधर मेरे अन्तः-करणके हृदय-देशमें ज्योति-पुज्ज विलेखे हुए अपने चिन्त-नीय चरणारिवन्दका मुझे दर्शन कराओ !! ७ !! मेरी जिह्नाके अग्रभागपर सदा श्रीराधिकाका नाम विराजमान रहे । मेरे नेत्रोंके समक्ष सदा श्रीराधाका ही रूप प्रकाशित हो। का श्रीराधिकाकी कीर्ति-कथा गूँजती रहे और अन्तर्हर लक्ष्मीस्वरूपा श्रीराधाके ही असंख्य गुणगणोंका चिन्तन यही मेरी ग्रुम कामना है ॥ ८ ॥ दामोदरिप्रया श्रीराधा स्तुतिसे सम्बन्ध रखनेवाले इन आठ श्लोकोंका जो लोग स इसी रूपमें पाठ करते हैं, वे श्रीकृष्णधाम वृन्दावनमें पुर सरकारकी सेवाके अनुकृल सखी-शरीर पाकर सुलसे रह हैं ॥ ९ ॥

( श्रीराधाष्टक सम्पूर्ण )

### प्रातःस्मरणस्तोत्रम्

प्रातः सरामि युगकेलिरसाभिषिकं वृन्दावनं सुरमणीयमुदारवृक्षम् । युग्माङघिरेणुकणिकाञ्चितसर्वसत्वम् ॥ १ ॥ सौरीप्रवाहबृतमात्मगुणप्रकाशं द्धिघोषविनीतनिद्रं निद्रावसानरमणीयमुखानुरागम् । सारामि उन्निद्ध पद्मनयनं नवनीरदाभं हचानवचळळनाञ्चितवामभागम् ॥ २ ॥ शयनोत्थितयुग्मरूपं सर्वेश्वरं सुखकरं रसिकेशभूपम्। अन्योन्यकेलिरसचिह्नचमत्कृताङ्गं सुरतकाममनोहरं सख्यावृतं सुरतसारपयोधिचिह्नं गण्डस्थलेन नयनेन च समुपेतकामी श्रीराधिकावरपुरन्दरपुण्यपुञ्जौ ॥ ४ ॥ रत्याद्यशेषग्रभदौ प्रातर्धरामि हृदीक्षणीयं युग्मस्वरूपमनिशं सुमनोरमं च। ळळनाभिरुपेयमानमुत्थाप्यमानमनुमेयमशेषवेषैः ॥ ५ ॥ लावण्यधाम युगलौ वपुषामराभौ राधामुकुन्दपशुपालसुतौ प्रातर्ज्ञवीमि स्वजनपालनतत्परेशौ ॥ ६ ॥ गोविन्दचन्द्रवृषभानुसुतावरिष्ठौ सर्वेश्वरौ **थुग**लाङ्ब्रिसरोजकोशमण्डङ्गयुक्तवपुषा प्रातर्नमामि उरोजधृतकुङ्कमरागपुष्टम् ॥ ७ ॥ वृन्दावने सुविचरन्तमुदारचिह्नं लक्ष्म्या वृषभातुसुतापदाब्जं नेत्रालिभिः परिणुतं व्रजसुन्दरीणाम्। प्रातर्नेमामि सदाभिवन्यम् ॥ ८ ॥ श्रीमद्वजेशतनयेन सुविशारदेन प्रेमात्रेण हरिणा सञ्चिन्तनीयमनुमृग्यमभीष्ट्दोहं संसारतापशमनं चरणं नन्दात्मज्ञस्य सततं मनसा गिरा च संसेवयामि वपुषा प्रणयेन रम्यम् ॥ ९ ॥ प्रातःस्तविममं पुण्यं प्रातरुत्थाय यः पटेत् । सर्वकालं क्रियास्तस्य सफलाः स्युः सदा ध्रुवाः ॥१०॥ ॥ इति श्रीमगवित्रम्बार्कमहामुनीन्द्रविरचितं श्रीप्रातःस्मरणस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

[ प्रेषक--- नद्माचारी श्रीनन्दकुमारशरणजी ]

( अनुवादक-पाण्डेय पं• श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

युगल सरकार नन्दनन्दन तथा वृषभानुनन्दिनीके प्रेम-रससे जिसका अभिषेक होता रहता है, जो परम रमणीय है, जहाँके वृक्ष भी मनोवाञ्छित वस्तु देनेमें दक्ष होनेके कारण अत्यन्त उदार हैं, सूर्य-कन्या यमुनाके जल-प्रवाहने जिसे सब ओरसे घेर रखा है, जहाँका प्रत्येक जीव-जन्तु श्रीवजराजिक्यांर किशोरीकी चरणरेणुओंकी कणिकासे पृज्ति एवं धन्य-पन्य हो गया है; अपने अलौकिक गुणांको प्रकाशित करनेवारे उसी श्रीवृन्दावनका में प्रातःकाल स्मरण करता हूँ॥ १॥ सबेरे दही मधनेकी आवाज सुनकर जिनकी निद्रा दूर हो गयी है, नींदसे उठनेपर जिनके मुखका रंग बहुत ही रमणीय दिखायी देता है, नेत्र विकसित कमल-पुष्पके समान सुन्दर और विश्वाल जान पड़ते हैं, श्रीअङ्गोंकी कान्ति तवीन जलधरके समान श्याम है; तथा जिनका वाम याग मनोहर और अनिन्द्य सौन्दर्य-राशिसे सुशोभित गोपाङ्गनाद्वारा लालित एवं पूजित है, उन श्रीश्यामसुन्दर श्रीकृष्णका मैं प्रातःकाल स्मरण करता हूँ॥ २॥

20

युगल स्वरूप श्रीकिशोरी और नन्दनन्दन निकुञ्जमें सोकर उठे हैं, उनका एक एक अङ्ग परस्पके प्रेम-मिलन-रससे चमत्कृत जान पड़ता है, मधुर मिलन-कामनासे उनका रूप और भी मनोहर हो उठा है, उन्हें सिखयोंने सब ओरसे चेर रक्खा है, वे रसिकशेखरोंके राजा युगल सरकार सबके अधीक्वर तथा सभीको सुख देनेवाले हैं; मैं प्रातःकाल उन्हीं प्रिया-प्रियतमका मजन-ध्यान करता हूँ ॥ ३॥

जो अपने कपोलों और नयनोंके द्वारा प्रेमिमलनके सार-भृत आतन्द-समुद्रमें अवगाहनके चिह्न धारण करते हैं, जो पूर्णकाम हैं तथा प्रेमी भक्तोंको माधुर्यरित आदि अशेष कल्याणमय वस्तुएँ देते हैं, उन श्रीराधिका तथा राधावल्लभ श्रीकृष्ण इन पुण्यपुञ्ज युगल दम्पतिका में प्रातःकाल भजन चरता हूँ ॥ ४॥ जो हृदयमें निरन्तर दर्शन करने योग्य हैं, जिनकी शाँकी अत्यन्त मनोरम है, जो लावण्यके मण्डार हैं, असंख्य ललनाएँ जिनकी सेवामें उपस्थित होतीं और उठाती-

बैठाती हैं, सभी वेशोंमें जिनका अनुमान हो सकता है, उन युगलस्वरूप श्रीराधा-कृष्णको मैं प्रातःकाल अपने हृदयमें धारण करता हूँ ॥ ५ ॥ जिनके श्रीअङ्ग देवताओंके समान तेजखी हैं; तथापि जो श्रेष्ठ ग्वालबालके रूपमें अवतीर्ण हो श्रीराधा और मुकुन्द नामसे विख्यात हैं, जो सबके इंश्वर हैं और ख़जनोंके पालनमें सदा तत्पर रहनेवाले हैं, उन श्री-कृष्णचन्द्र और वृषमानुनन्दिनी--युगल दम्पतिको में प्रातःकाल पुकारता हूँ ॥ ६ ॥ मैं प्रातःकाल किशोर-किशोरी-के उन युगल चरणोंको साष्टाङ्ग प्रणाम करता हूँ, जो कमल-कोशके समान कमनीय और सांधारिक दुःखको विदीर्ण करने-वाले हैं, जिनमें उदारतासूचक चिह्न अङ्कित हैं, जो वृन्दावनमें विचरते हैं और लक्ष्मीजीके उरोजोंमें लगे हुए केसरके राग-से परिपृष्ट होते हैं ॥ ७ ॥ परम चतुर व्रजेन्द्र-नन्दन श्रीहरि प्रेमसे व्याकुछ हो जिनकी सदा वन्दना किया करते हैं तथा वज-सन्दरियोंके नेत्ररूपी भ्रमर जिनकी स्तृति करते हैं, वृषमानुनन्दिनी श्रीराधाके उन चरणारविन्दोंको मैं प्रातःकाल प्रणाम करता हूँ ॥ ८ ॥ जो सब प्रकारसे चिन्तन करने योग्य, श्रुतियोंके अनुसन्धानके विषय, मनोवाञ्छित वस्तु देने-वाले, संसार-तापको शान्त करनेवाले तथा बहुमूल्य हैं, नन्द-नन्दन श्रीकृष्णके उन रमणीय चरणोंका मैं सदा मन, वाणी और शरीरद्वारा प्रेमपूर्वक सेवन करता हूँ ॥ ९ ॥ जो प्रात:-काल उठकर इस प्रातःसरण नामक पवित्र स्तोत्रका सदा पाठ करता है। उसकी सभी कियाएँ सदा सफल एवं अक्षम होती हैं ॥ १० ॥

( प्रातःसारणस्तोत्र सम्पूर्ण )

### श्रीमधुराष्ट्रकम्

अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरम्। हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् ॥ १ ॥ वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वित्तं मधुरम्। चिलतं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरिक्तं मधुरम्॥२॥ पाणिर्मघुरः वेणुर्मधुरो रेणुमें घुरः पादौ मधुरौ । नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरिवळं मधुरम्॥३॥ गीतं मधुरं पीतं मधुरं युक्तं मधुरं सुप्त मधुरम्। हपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतरिवलं मधुरम्॥ ४॥ करणं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं सारणं मधुरम्। वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराश्रिपतेरिबलं मधुरम्॥५॥ गुआ मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा बीची मधुरा।
सिललं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम्॥६॥
गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरम्।
हणं मधुरं शिणं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम्॥७॥
हणं मधुरा गावो मधुरा यिष्टमंधुरा सृष्टिमंधुरा।
दिलतं मधुरं फिलतं मधुरं मधुराधिपतेरिखलं मधुरम्॥८॥
॥ इति श्रीमद्रल्लमाचार्यकृतं मधुराधकं सम्पूर्णम्॥
(अनुनादक—पाण्डंय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी शाली)

श्रीमधुराधिपितका सभी कुछ मधुर है। उनके अधर मधुर हैं, मुख मधुर हैं, नेत्र मधुर हैं, हास्य मधुर है, इदय मधुर है और गित भी अति मधुर है। १॥ उनके वचन मधुर हैं, चित्र मधुर हैं, वस्त्र मधुर है, अङ्गभंगी मधुर है, चाल मधुर है और भ्रमण भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपितका सब कुछ मधुर है॥ २॥ उनकी वेणु मधुर है, चरणरज मधुर है, करकमल मधुर हैं, चरण मधुर है, गृत्य मधुर है और सख्य भी अति मधुर है, श्रीमधुराधिपितका सभी कुछ मधुर है॥ ३॥ उनका गान मधुर है, पान मधुर है, भोजन मधुर है, श्रीमधुराधिपितका सभी कुछ मधुर है॥ ४॥ उनका कार्य मधुर है, तैरना मधुर

है, हरण मधुर है, स्मरण मधुर है, उद्गार मधुर है और शान्ति भी अति मधुर है; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है। ५ ॥ उनकी गुङ्का मधुर हैं, उसका जल मधुर हैं यमुना मधुर हैं, उसकी तरङ्गें मधुर हैं, उसका जल मधुर हैं और कमल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है।। ६ ॥ गोपियाँ मधुर हैं, उनकी लीला मधुर हैं, अीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है।। ७ ॥ गोप मधुर हैं, गौएँ मधुर हैं, लकुरी मधुर हैं, रचना मधुर हैं, दलन मधुर हैं और उसका फल भी अति मधुर हैं; श्रीमधुराधिपतिका सभी कुछ मधुर है।। ८ ॥

( श्रीमधुराष्टक समाप्त )

### श्रीयमुनाष्टकम्

नमामि यमुनामहं सकलसिद्धहेतुं मुदा मुरारिपदपङ्कजस्कुरदमन्दरेण्त्कटाम्। तटस्थनवकाननप्रकटमोदपुष्पाम्बुना सुरासुरसुपूजितसारपितुः श्रियं विश्रतीम् ॥ १ ॥ कलिन्द्गिरिमस्तके पतद्मन्दपूरोज्ज्वला विलासगमनोल्लसत्प्रकटगण्डशैलोन्नता। सघोषगतिदन्तुरा समधिरूढदोछोत्तमा मुकुन्दरतिवर्द्धिनी जयति पद्मवन्धोः सुता॥ २॥ प्रियाभिरिव सेवितां शुक्रमयूरहंसादिभिः। भुवनपावनीमधिगतामनेकखनैः तरङ्गभुजकङ्कणप्रकटमुक्तिकावालुकां नितम्बतटसुन्दरीं नमत अनन्तगुणभूषिते शिवविरञ्चिदेवस्तुते घनाघननिभे सदा ध्रुवपराशरामीएदे। विद्युद्धमथुरातटे सकलगोपगोपीवृते कृपाजलिधसंश्रिते मम मनः सुखं भावय॥४॥ यया चरणपद्मजा मुररिपोः प्रियम्भाडुका समागमनतोऽभवत् सकळिसिद्धिदा सेवताम्। तया सददातामियात् कमलजा सपत्नीव यद्धरिप्रियकलिन्दया मनसि मे सदा स्थीयताम् ॥ ५ ॥ नमोऽस्तु यमुने सदा तव चरित्रमत्यद्भुतं न जातु यमयातना भवति ते पयःपानतः। यमोऽपिभगिनीसुतान् कथमु हन्ति दुर्णनिप प्रियोभवति सेवनात् तव हरेर्यथागोपिकाः ॥ ६ ॥ ममास्तु तव सन्निधौ तनुनवत्वमेतावता न दुर्छभतमा रतिर्मुरिरपी मुकुन्द्प्रिय । अतोऽस्तु तव ठालना सुरधुनी परं सङ्गमात् तवैव युवि कीर्तिता न तु कदापि पुष्टिस्थितैः ॥ ७ ॥

स्तुति तच करोति कः कमलजासपित प्रिये हरेर्यदनुसेवया भवित सौख्यमामोक्षतः। इयं तव कथाधिका सकलगोपिकासङ्गमसारश्रमजलाणुभिः सकलगात्रजैः सङ्गमः॥ ८॥ तवाष्टकमिदं मुदा पठित सूरसूते सदा समस्तदुरितक्षयो भविति वै मुकुन्दे रितः। तया सकलिसद्वयो मुरिरपुश्च सन्तुष्यित खभावविजयो भवेद् वदित वहामः श्रीहरेः॥ ९॥

॥श्रीमद्रस्त्रमाचार्यविरचितं यमुनाष्टकस्तोत्रं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

में सम्पूर्ण सिद्धियोंकी हेतुभूता यमुनाजीको सानन्द नमस्कार करता हूँ, जो भगवान् मुरारिके चरणारविन्दोंकी चमकीली और अमन्द महिमावाली धूल धारण करनेसे अत्यन्त उत्कर्षको प्राप्त हुई हैं और तटवर्ती नृतन काननोंके सुगन्धित पुष्पोंसे सुवासित जलराशिके द्वारा देव-दानव-वन्दित प्रचुम्निपता भगवान् श्रीकृष्णकी स्याम सुषमाको धारण करती हैं ॥ १॥ कलिन्दपर्वतके शिखरपर गिरती हुई तीव वेगवाली जलधारासे जो अत्यन्त उज्ज्वल जान पड़ती हैं। लीलाविलास-पूर्वक चलनेके कारण शोभायमान हैं सामने प्रकट हुई चहानोंसे जिनका प्रवाह कुछ ऊँचा हो जाता है, गम्भीर गर्जनयुक्त गतिके कारण जिनमें ऊँची-ऊँची लहरें उठती हैं और ऊँचे-नीचे प्रवाहके द्वारा जो उत्तम झूलेपर झूलती हुई-सी प्रतीत होती हैं, भगवान श्रीकृष्णके प्रति प्रगाढ अनुरागकी वृद्धि करनेवाली व सूर्यसता यसना सर्वत्र विजयिनी हो रही हैं ॥ २ ॥ जो इस भूतलवर पधारकर समस्त भुवनको पवित्र कर रही हैं, शुक-मयूर और हंस आदि पक्षी भाँति-भाँतिके कलरचोंद्वारा प्रिय सिखयोंकी भाँति जिनकी सेवा कर रहे हैं। जिनकी तरङ्गरूपी मुजाओंके कंगनमें जड़े हुए मुक्तिरूपी मोतीके कण ही वाछका वनकर चमक रहे हैं तथा जो नितम्बसद्दश तटोंके कारण अत्यन्त सुन्दर जान पडती हैं। उन श्रीकृष्णकी चौथी पटरानी श्रीयमुनाजीको नमस्कार करो ॥ ३ ॥ देवि यसुने ! तुम अनन्त गुणोंसे विभूपित हो । शिव और ब्रह्मा आदि देवता तुम्हारी स्तुति करते हैं। मेघोंकी गम्भीर घटाके समान तुम्हारी अङ्गकान्ति सदा स्याम है। भ्रव और पराशर जैसे भक्तजनोंको तुम अभीष्ट वस्तु प्रदान करनेवाली हो । तुम्हारे तटपर विशुद्ध मथुरापुरी सुशोभित है। समसा गोप और गोपसुन्दरियाँ तुम्हें घेरे रहती हैं। तुम करुणासागर भगवान् श्रीकृष्णके आश्रित हो। मेरे अन्तः करणको सुन्धी बनाओ॥४॥ भगवान् विष्णुके चरणार-विन्दोसे प्रकट हुई गङ्गा जिनसे मिलनेके कारण ही भगवान-

को प्रिय हुई और अपने सेवकोंके लिये सम्पूर्ण सिद्धियोंको देनेवाली हो सकीं, उन यमुनाजीकी समता केवल लक्ष्मीजी कर सकती हैं और वह भी एक सपत्नीके सहशा ऐसी महत्त्वशालिनी श्रीकृष्णप्रिया कलिन्दनन्दिनी यमुना सदा मेरे मनमें निवास करें ॥ ५ ॥ यमुने ! तुम्हें सदा नमस्कार है। तुम्हारा चरित्र अत्यन्त अद्भुत है। तुम्हारा जल पीनेसे कभी यमयातना नहीं भोगनी पड़ती है। अपनी बहिनके पुत्र दुष्ट हों तो भी यमराज उन्हें कैसे मार सकते हैं। तुम्हारी सेवासे मनुष्य गोपाङ्गनाओंकी भाँति श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका प्रिय हो जाता है ॥ ६ ॥ श्रीकृष्णिप्रये यमुने ! तुम्हारे समीप मेरे शरीरका नवनिर्माण हो-मुझे नूतन शरीर धारण करनेका अवसर मिले । इतनेसे ही मुरारि श्रीकृष्णमें प्रगाढ अनुराग दुर्लभ नहीं रह जाता, अतः तुम्हारी अच्छी तरह स्तुति-प्रशंसा होती रहे-तमको लाड लड़ाया जाय। तुमसे मिलनेके कारण ही देवनदी गङ्गा इस भूतलपर उत्कृष्ट बतायी गयी हैं; परंत पष्टिमार्गीय बैष्णवोंने तुम्हारे संगमके बिना केवल गङ्गाकी कभी स्तित नहीं की है।। ७।। लक्ष्मीकी सपत्नी हरिप्रिये यसने ! तुम्हारी स्तृति कौन कर सकता है ? भगवान्की निरन्तरसेवासे मोक्षपर्यन्त सुख प्राप्त होता है। परंतु तुम्हारे लिये विशेष महत्त्वकी बात यह है कि तुम्हारे जलका सेवन करनेसे सम्पूर्ण गोपसुन्दरियोंके साथ श्रीकृष्णके समागमसे जो प्रेम-लीला-जनित स्वेदजलकण सम्पूर्ण अङ्गोंसे प्रकट होते हैं, उनका सम्पर्क मुलभ हो जाता है ॥ ८॥ सूर्यकन्ये यमुने ! जो तुम्हारी इस आठ श्लोकोंकी स्तुतिका प्रसन्नतापूर्वक सदा पाठ करता है, उमके सारे पापोंका नाश हो जाता है और उसे भगवान् श्रीकृष्णका प्रगाढ् प्रेम प्राप्त होता है।इतनाही नहीं, सारी सिद्धियाँ सुलभ हो जाती हैं, भगवान् श्रीकृष्ण सन्तव होते हैं और स्वभावपर भी विजय प्राप्त हो जाती है। यह श्रीहरिके बल्लभका कथन है ॥ ९ ॥

( श्रीयमुनाष्टक सम्पूर्ण )

# रोम-रोममें राम

## श्रीहनुमान्जी

'जिस वस्तुमें राम-नाम नहीं, वह वस्तु तो एक दरवारी जौहरीने टोका, तो उन्हें वह दो कौड़ीकी भी नहीं। उसके रखनेसे लाम ?' श्रीहनुमान्जीने अयोध्याके भरे दरवारमें यह बात कही।

स्वयं जानकीमैयाने वहुमूल्य मणियोंकी माला हनुमान्जीके गलेमें डाल दी थी। राज्या-भिषेक-समारोहका यह उपहार था—सबसे मृल्यवान् उपहार । अयोध्याके रत्नभण्डारमें भी वैसी मणियाँ और नहीं थीं। सभी उन मणियोंके प्रकाश एवं सौन्दर्यसे मुग्ध थे। मर्यादापुरुषोत्तमको श्रीहनुमान्जी सबसे प्रिय हैं--सर्वश्रेष्ठ सेवक हैं पवनकुमार, यह सर्वमान्य सत्य है। उन श्री-आञ्जनेयको सर्वश्रेष्ठ उपहार प्राप्त हुआ--यह न आश्चर्यकी बात थी, न ईर्व्याकी ।

अस्याकी बात तो तब हो गयी जब हनुमान्-जी अलग बैठकर उस हारकी महामृल्यवान् मणियोंको अपने दाँतोंसे पटापट फोड़ने लगे।

विचित्र उत्तर मिला।

'आपके शरीरमें राम-नाम लिखा है! जौहरीने कुट्कर पूछा था। लेकिन गुँहर्क खानी पड़ी उसे । हनुमान्जीने अपने वजनतरे अपनी छातीका चमड़ा उधेड़कर दिखा दिया। श्रीराम हृदयमें विराजित थे और रोम-रोममें राम लिखा था उन श्रीराम-दूतके।

'जिस वस्तुमें राम नहीं, वह वस्तु तो दो कौड़ीकी है। उसे रखनेसे लाम। अहितुमान जीकी यह वाणी । उन केशरीकुमारका शरीर राम-नामसे ही निर्मित हुआ है। उनके रोम-रोममें राम-नाम अङ्कित है।

उनके वस्त्र, आभूषण, आयुध—सव राम-नामसे बने हैं। उनके कण-कणमें राम-नाम है। जिस वस्तुमें राम-नाम न हो, वह वस्तु उन पवनपुत्रके पास रह कैसे सकती है ?

राम-नाममय है श्रीहनुमान्जीका श्रीविग्रह—

राम माथ, मुंकुट राम, राम सिर, नयन राम, राम कान, नासा राम, टोढ़ी राम नाम है। राम कंठ, कंघ राम, राम भुजा वाजूबंद, राम हृदय अलंकार, हार राम नाग है॥ राम उदर, नामि राम, राम कटी कटी-सूत्र, राम बसन, जंघ राम, जानु-पैर राम है। राम मन, वचन राम, राम गदा, कटक राम, मारुतिके रोम रोम व्यापक राम नाम ई॥

STRUMBERS !



रोम-रोममें राम



हरि सदा कीर्तनीय

# 'n

# कीर्तनीयः सदा हरिः

सबमें भगवान्को देखनेवाला तथा सदा मगवान्के नाम-गुणका कीर्तन करनेवाला भक्त कितना और कैसा विनम्र और सहिष्णु होता है, उसका स्वरूप श्रीचैतन्यमहाप्रभुने बतलाया है—

1

तृणादिष सुनीचेन तरोरिच सहिष्णुना। अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः॥

तिनका सदा सबके पैरोंके नीचे पड़ा रहता है, वह कभी किसीके सिरपर चढ़नेकी आकांक्षा नहीं करता। हवा जिधर उड़ा ले जाय, उधर ही चला जाता है, पर भक्त तो अपनेको उस नगण्य हणसे भी बहुत नीचा मानता है, वह जीवमात्रको भगवान समझकर उनकी चरणधूलि लेता है, उन्हें दण्डवत्-प्रणाम करता है और उनकी सेवामें उनके इच्छानुसार लगा रहता है।

वृक्ष कड़ी धूप सहता है, आँधी और घनघोर वर्षाका आघात सहता है, काटने-जलानेवालेको भी छाया देता है, स्वयं कटकर लोगोंके घरोंकी चौखट, किंवाड़, शहतीर, खंभे वनकर उनको आश्रय और रक्षा देता है, जलकर भोजन बनाता है, यज्ञ सम्पन्न करता है, मरे हुएको भी जलाकर उसके अन्त्येष्टि संस्कारमें अपनेको होम देता है। सभीको अपने पुष्पोंकी सुगन्धि देता है, पत्थर भारकर चोट पहुँचानेवालोंको पके फल

देता है। इसी प्रकार मक्त संत भी अपना अपकार करनेवालेको अपना सर्वस्य देकर लाभ पहुँचाता है।

मान मीठा विष है, इसे बड़े चावसे प्रायः सभी पीते हैं। संसारके पद-परिवार और धन-सम्पत्तिका परित्याग करनेवाले भी मानके भूखे रहा करते हैं; परंतु भक्त स्वयं अमानी रहकर जिनको कोई मान नहीं देता, उनको भी मान देता है।

सदा कीर्तन करनेयोग्य कुछ है तो वह भगवान्का नाम-गुण ही है, भक्त सदा कीर्तन करता है। और उस कीर्तनके प्रभावसे उसमें उपर्युक्त दैन्य आ जाता है अथवा उपर्युक्त दैन्यके प्रभावसे ही वह सदा कीर्तन करनेयोग्य होता है। दोनोंमें अन्योन्याश्रय है। इस चित्रमें देखिये—

भक्त नगण्य तृणको भी अपने पैरोंसे बचा-कर उनका सम्मान कर रहा है।

वृक्ष चाम-वर्षा सहकर, कटकर और पत्थर मारनेवालेको भी मधुर फल देकर भक्तका आदर्श उपस्थित कर रहा है।

भक्त स्वयं अमानी होकर मानहीनको मान दे रहा है और भक्त श्रीहरिक कीर्तनरंगमें मस्त होकर नृत्य कर रहा है।

#### बालबोधः

नत्वा हरि सदानन्द सर्वसिद्धान्तसंग्रहम् । वालप्रबोधनार्थाय वदामि सुविनिश्चितम् ॥ १ ॥ धर्मार्थकाममोक्षाख्याश्चत्वारोऽर्था मनीषिणाम् । जीवेश्वरविचारेण द्विधा ते हि विचारिताः ॥ २ ॥ अलौकिकास्त वेदोक्ताः साध्यसाधनसंयुताः। लौकिका ऋषिभिः प्रोक्तास्तथैवेश्वरशिक्षया॥ ३॥ लौकिकांस्तु प्रवक्ष्यामि वेदादाद्या यतः स्थिताः। धर्मशास्त्राणि नीतिश्च कामशास्त्राणि चक्रमात्॥ ४॥ त्रिवर्गसाधकानीति न तन्निर्णय उच्यते । मोक्षे चत्वारि शास्त्राणि छौकिके परतः खतः ॥ ५ ॥ द्विधा द्वे द्वे स्वतस्तत्र सांख्ययोगौ प्रकीर्तितौ । त्यागात्यागविभागेन सांख्ये त्यागः प्रकीर्तितः॥ ६॥ सर्वथा निरहंकृतौ । खरूपस्थो यदा जीवः कृतार्थः स निगद्यते ॥ ७ ॥ अहन्ताममतानाशे तदर्थं प्रक्रिया काचित् पुराणेऽपि निरूपिता। ऋषिभिर्वहुधा प्रोक्ता फलमेकमबाह्यतः॥ ८॥ अत्यागे योगमार्गो हि त्यागोऽपि मनसैव हि। यमादयस्तु कर्तब्या सिद्धे योगे कृतार्थता ॥ ९ ॥ पराश्रयेण मोक्षस्तु द्विधा सोऽपि निरूप्यते । ब्रह्मा ब्राह्मणतां यातस्तद्रूपेण सुसेव्यते ॥१०॥ ते सर्वार्था न चाद्येन शास्त्रं किञ्चिदुदीरितम्। अतः शिवश्च विष्णुश्च जगतो हितकारकौ ॥११॥ वस्तुनः स्थितिसंहारौ कार्यौ शास्त्रप्रवर्तकौ। ब्रह्मैव तादशं यस्मात् सर्वात्मकतयोदितौ॥१२॥ निर्दोषपूर्णगुणता तत्तच्छास्त्रे तयोः कृता। भोगमोक्षफले दातुं शक्तौ द्वाविष यद्यपि ॥१६॥ भोगः शिवेन मोक्ष्स्तु विष्णुनेति विनिश्चयः । छोकेऽपियत् प्रभुर्भुङ्क्ते तन्न यच्छति कर्हिचित् ॥१४॥ अतिप्रियाय तद्िष दीयते कचिदेव हि। नियतार्थप्रदानेन तदीयत्वं प्रत्येकं साधनं चैतद् द्वितीयार्थे महान् श्रमः। जीवाः स्वमावतो दुष्टा दोषामावाय सर्वदा ॥ १६॥ श्रवणादि ततः प्रेम्णा सर्वे कार्यं हि सिद्ध्यति । मोक्षस्तु सुलभो विष्णोर्भोगश्च शिवतस्तथा ॥ १७॥ समर्पणेनात्मनो हि तदीयत्वं भवेद् ध्रुवम्। अतदीयतया चापि केवलक्वेत् समाधितः॥१८॥ तदाअयतदीयत्वबुद्धयै किञ्चित् समाचरेत्। खधर्ममनुतिष्ठन् वै भारद्वैगुण्यमन्यथा ॥१९॥ इत्येवं कथितं सर्वं नैतज्ज्ञाने भ्रमः पुनः।

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरिचतो वालवोघः सम्पूर्णः ॥ (अनुवादक---पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

में सदानन्दस्वरूप श्रीहरिको नमस्कार करके बालबुद्धि पुरुषोंके बोधके लिये अच्छी तरह निश्चय किये हुए सम्पूर्ण सिद्धान्तींका संक्षित संग्रह वता रहा हूँ ॥ १॥ मनीबी पुरुषोंके मतमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्षनामक चार पुरुषार्थ हैं। वे जीव और ईश्वरके विचारसे दो प्रकारके निश्चित किये गये हैं (अर्थात् एक तो ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ हैं, दूसरे जीवद्वारा विचारित )॥ २॥ ईश्वरद्वारा विचारित पुरुषार्थ अलोकिक माने गये हैं। उनका साध्य-साधनसहित वर्णन वेदोंमें किया गया है। भगवान्की ही आज्ञासे महर्षियोंने जिन पुरुषार्थोंका वर्णन किया है, वे लौकिक कहें गये हैं॥ ३॥ में यहाँ लौकिक पुरुषार्थोंका वर्णन कल्लॅगा; क्योंकि अलौकिक पुरुषार्थोंकी प्रसिद्ध वेदसे ही होती है।

भर्मशास्त्र, नीतिशास्त्र और कामशास्त्र—ये क्रमशः धर्म, अर्थ और काम इन तीन पुरुषार्थों के साधक हैं। अतः इनका निर्णय यहाँ नहीं किया जाता है। ४।। हो किक मोधके प्रतिपादनके लिये चार शास्त्र हैं। एक तो दूसरेकी कृपासे मोध प्राप्त करना, दूसरे स्वयं प्रयत्न करके मुक्त होना—ये मोधके रो मेद हैं। इन दोनोंके ही दो-दो भेद और हैं। स्वयं अपने प्रयत्नसे जो मोध्र प्राप्त किया जाता है, उनके साधक दो शाम्य प्रताये गये हैं—सांख्य और योग। एकमं त्यागका उपदेश के और दूसरेमें त्याग न करनेका। इन भेदमे ही ये दोनों शाम्य भिन्न हैं। सांख्यमें त्यागका प्रतिपादन किया गया है। उनमें अहंता और ममताका नाश हो जानेपर सर्वया अहंगाः श्रून्यताकी स्थितिमें आकर जब जीव अपने स्वरूपों कित

, तब उसे कृतार्थ या कृतकृत्य कहते हैं ॥ ५-७ ॥ लिये ऋषियोंने पराणोंमें भी कोई-कोई प्रक्रिया बतायी ाह प्रक्रिया अनेक प्रकारकी कही गयी है तो भी ज़ साधन होनेके कारण सबका फल एक है। ८ II न करनेके पक्षमें योगमार्गका साधन है । उसमें यदि कोई त्याग बताया भी गया है तो वह मनके द्वारा ही योग्य है । योगमार्गमें यम-नियम आदि जो आठ अङ्क ताधन हैं, वे पालन करने योग्य ही हैं, त्याज्य नहीं हैं। ह अनुष्ठानसे योगके सिद्ध होनेपर कृतकृत्यता प्राप्त होती | ९ || दूसरेके आश्रयसे जो मोक्ष प्राप्त होता है, उसका दो प्रकारसे निरूपण किया जाता है—( एक तो भगवान् गुके आश्रयसे प्राप्त होनेवाला मोक्ष है और दसरा ावान शिवके आश्रयसे )। ब्रह्माजी ब्राह्मणत्वको प्राप्त हैं, ाः ब्राह्मणरूपसे ही उनकी आराधना की जाती है ॥१०॥ र्गक्त सारे पुरुषार्थ आदिदेव ब्रह्माजीके द्वारा नहीं प्राप्त हो हते । उन्होंने उन पुरुषार्थोंकी प्राप्तिके लिये कुछ शास्त्रोंका र्गन किया है। अतः भगवान् शिव और विष्णु—ये दो ही गत्के लिये परम हितकारक हैं ॥ ११ ॥ प्रत्येक वस्तका रक्षण और संहार-ये दो उनके कार्य हैं। वे दोनों ी शास्त्रोंके प्रवर्तक हैं । ब्रह्म ही सर्वस्वरूप है: नतः सर्वस्वरूप होनेके कारण वे दोनों ( शिव और वेष्णु ) ब्रह्मस्वरूप ही कहे गये हैं ॥ १२ ॥ उन-उन शास्त्रों ( श्रिव-पुराण, विष्णु-पुराण आदि ) में उन दोनोंको निर्दोष और सर्वसद्गणसम्पन्न बताया गया है। यद्यपि वे दोनों ही भोग और मोक्षरूप फल देनेमें समर्थ हैं। तथापि भोग तो

. शिवसे और मोक्ष भगवान् विष्णुसे प्राप्त होता है-यही निश्चय किया गया है। लोकमें भी यह प्रसिद्ध है कि स्वामी जिस वस्तुका खयं उपमोग करता है। उसे कभी दूसरेको नहीं देता। (विष्णु महान् ऐश्वर्यका स्वयं उपभोग करते हैं, अतः वे भक्तको मोक्ष देते हैं और शिव मोक्ष-सखका अनुभव करनेवाले हैं। अतः वे मक्तजनींको ऐश्वर्य-भोग प्रदान करते हैं ) ॥ १३-१४ ॥ अत्यन्त प्रिय व्यक्तिको अपने उपयोगकी वस्तु भी दी जाती है, किंतु ऐसा कहीं कदाचित ही होता है। अपने इष्टदेवको नियत वस्तु समर्पित करके उन्हींका बनकर रहना उनका आश्रय लेना कहा गया है। भोग और मोक्षके लिये क्रमशः भगवान् शिव और भगवान् विष्णुका आश्रय ही साधन है। परंतु द्वितीय पुरुषार्थको अर्यात् भगवान् विष्णुको भोग देनेमें तथा भगवान् शिवको मोक्ष देनेमें महान् श्रम होता है। जीव स्वभावसे ही अनेक प्रकारके दोषोंसे युक्त हैं। उन दोषोंकी निवृत्तिके लिये सदा प्रेमपूर्वक अवण-कीर्तन आदि नवधा भक्ति करनी चाहिये। उससे सन कार्य सिद्ध होता है। मोक्ष तो श्रीविष्णुसे सुलम होता है और भोग शिवसे ॥ १५-१७ ॥ भगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे निश्चय ही तदीयता (मैं भगवान्का हूँ इस विश्वास) की प्राप्ति होती है। यदि मैं भगवान्का हूँ, इस सुदृढ़ भावनाके विना केवल आश्रय ग्रहण किया गया हो तो भगवान् ही मेरे आश्रय हैं और मैं भगवान्का हूँ, इस भावकी अनुभूतिके लिये खधर्मका पालन करते हुए कुछ साधन करे। अन्यथा दूना भार चढ़ जाता है ॥ १८ ॥ इस प्रकार सब सिद्धान्त यहाँ बताया गया है। इसे अच्छी तरह समझ छेनेपर पुनः भ्रम होनेकी सम्भावना नहीं रहती ॥ १९॥

( बालबोध सम्पूर्ण )

## सिद्धान्तमुक्तावली

नत्वा हरिं प्रवक्ष्यामि खिसद्धान्तविनिश्चयम् । कृष्णसेवा सदा कार्या मानसी सा परा मता ॥ १ ॥ वेतस्तत्प्रवणं सेवा तिसद्धये तनुवित्तजा । ततः संसारदुःखस्य निवृत्तिर्वक्षवोधनम् ॥ २ ॥ परं व्रह्म तु कृष्णो हि सिचिदानन्दकं वृहत् । द्विरूपं तिद्धि सर्वं स्यादेकं तसाद् विलक्षणम् ॥ ३ ॥ अपरं तत्र पूर्विस्मन् वादिनो वहुधा जगुः । मायिकं सगुणं कार्यं स्वतन्त्रं चेति नैकधा ॥ ४ ॥ तदेवैतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् । द्विरूपं चापि गङ्गावल्क्षेयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥ तदेवैतत् प्रकारेण भवतीति श्रुतेर्मतम् । द्विरूपं चापि गङ्गावल्क्षेयं सा जलरूपिणी ॥ ५ ॥ माहात्म्यसंयुता नृणां सेवतां भुक्तिमुक्तिदा । मर्यादामार्गविधिना तथा व्रह्मापि वुष्यताम् ॥ ६ ॥ तत्रिय देवताम् तिर्मक्या या दृश्यते किचत् । गङ्गायां च विशेषेण प्रवाहाभेदयुद्धये ॥ ७ ॥ प्रत्यक्षा सा न सर्वेषां प्राकाम्यं स्यात् तथा जले । विहिताच फलात् तिद्ध प्रतीत्यापि विशिष्यते ॥ ८ ॥

यथा जलं तथा सर्वे यथा शका तथा बृहत्। यथा देवी तथा कृष्णस्तत्राप्येतिदिहोच्यते॥९॥ जगत् तु त्रिविघं प्रोक्तं ब्रह्मविण्णुशिवास्ततः । देवतारूपवत् प्रोक्ता ब्रह्मणीत्थं हरिर्मतः ॥१०॥ कामचारस्तु लोकेऽस्मिन् ब्रह्माद्ग्योन वान्यथा। परमानन्दरूपे तु कृष्णे खात्मिन निश्चयः ॥११॥ अतस्तु ब्रह्मवादेन कृष्णे चुद्धिविधीयताम्। आत्मनि ब्रह्मरूपे हि छिद्रा व्योम्नीव चेतना ॥१२॥ उपाधिनारो विज्ञाने ब्रह्मात्मत्वाववोधने । गङ्गातीरस्थितो यद्वद् देवतां तत्र पश्यति ॥१३॥ तथा कृष्णं परं ब्रह्म खस्मिञ् झानी प्रपश्यति । संसारी यस्तु भजते स दूरस्थो यथा तथा ॥१४॥ अपेक्षितज्ञलादीनामभावात् तत्र दुःखमाक् । तसात् श्रीकृष्णमार्गस्थो विमुक्तः सर्वलोकतः ॥१५॥ आत्मानन्दसमुद्रस्थं कृष्णमेव विचिन्तयेत् । लोकार्थी चेद्भजेत् कृष्णं क्लिष्टो भवति सर्वथा ॥१६॥ क्रिप्रेऽपि चेद् भजेत् रुण्णं लोको नश्यति सर्वथा। ज्ञानाभावे पुष्टिमार्गी तिष्टेत् पूजोत्सवादिषु ॥१७॥ श्रीभागवततत्परः। अनुत्रहः पुष्टिमार्गे नियामक इति स्थितिः॥१८॥ मर्यादास्थरत गङ्गायां पूर्वीकैव फल्लिष्यति । ज्ञानाधिको भक्तिमार्ग एवं तस्मान्निरूपितः ॥१९॥ क्रमेणैच भक्त्यभावे तु तीरस्थो यथा दुष्टैः स्वकर्मभिः। अन्यथाभावमापन्नस्तस्मात् स्थानाच नश्यति ॥२०॥ पवं खशास्त्रसर्वस्वं मया गुप्तं निरूपितम्। एतद् बुद्ध्या विमुच्येत पुरुषः सर्वसंशयात्॥२१॥

श्रीमद्दल्लभाचार्यंविरचिता सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्णा ।।
 ( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्त्रजी शास्त्री )

में श्रीहरिको नमस्कार करके अपने सिद्धान्तके विशेष निश्चयका वर्णन करूँगा। सदा भगवान् श्रीकृष्णकी सेवा करनी चाहिये। वह सेवा यदि मानसी हो (मनके द्वारा की गयी हो) तो सबसे उत्तम मानी गयी है।। १।। चित्तको भगवान् के चिन्तनमें लगाये रखना मानसी सेवा है। इसकी सिद्धिके लिये तनुजा (शरीरसे होनेवाली) और वित्तजा (धनसे सम्पन्न होनेवाली) भगवत्सेवा करनी चाहिये। उस सेवासे संसार-दुःखकी निवृत्ति हो जाती है और परब्रह्म परमात्माका यथार्थ बोध प्राप्त होता है।। २।। वह सिच्चदानन्द-स्वरूप व्यापक परब्रह्म साक्षात् श्रीकृष्ण ही हैं। उस व्यापक ब्रह्मके दो रूप हैं—एक तो सर्वजगत्सक्ष्य अपर ब्रह्म है और दूसरा उससे विलक्षण (परब्रह्म) है ॥ ३।। पूर्वोक्त विश्वरूप ब्रह्मके विषयमें बहुत-से वादियोंका कहना है कि अपर ब्रह्म भायिक', 'सगुण', कार्य' और 'स्वतन्त्र' आदि से मेदोंसे अनेक प्रकारका है।।।।।

वह ब्रह्म ही इस जगत्के रूपमें प्रकंट होता है, यह वेदका मत है। गङ्गाजीके समान ब्रह्मके भी दो रूप जानने चाहिये। ( एक जगत्रूप और दूसरा अक्षरब्रह्मरूप )। जैसे गङ्गा एक तो जलरूपिणी हैं और दूसरी अनन्त माहातम्यसे युक सिंबदानन्दमयी देवी हैं, जो मर्यादा-मार्गकी विधिसे सेवा या उपासना करनेवाले मनुष्योंको भोग एवं मोक्ष प्रदान करती 🎖 (पहला उनका आधिभौतिक रूप है और दूसरा आधिदैविक)। इसी प्रकार ब्रह्मके विषयमें भी जानना चाहिये॥ ५-६॥ उन जलरूपिणी गङ्गामें ही देवीखरूपा गङ्गाकी भी स्थिति है। जो विशेष भक्तिभाव होनेपर कथी-कभी किसीको प्रत्यक्ष दर्शन देती हैं। गङ्गाके जलप्रवाहसे अपनी अभिन्नताया बोध करानेके लिये ही वे वहाँ दर्शन देती हैं॥ ७॥ वे देवी स्वरूपा गङ्गा सबको प्रत्यक्ष नहीं होतीं। तो भी गङ्गाजल्मे भक्तिभावपूर्वक स्नान आदि करनेसे उन्हींके द्वारा भक्तीं अमीष्ट मनोरयकी पूर्ति होती है। इस प्रकार शास्त्रोक्त फर्टरी प्राप्ति और प्रतीतिसे भी वह गङ्गाजीका जल अन्य गांधाया जलकी अपेक्षा विशिष्ट महत्त्व रखता है ॥ ८॥ जैसे महार्थ का जल है, वैसे सम्पूर्ण जगत् है (वह गङ्गाका आधिभीता

कार्य न मानकर (स्वतन्त्र) बहते हैं। इसी प्रकार अध्यान्य नार्धित भी (जगत' के सम्बन्धमें विभिन्न प्रकारकी भारणाये रहते हैं) इसीलिये यहाँ इसे अनेक प्रकारका बताया गया है।

<sup>\*</sup> शाङ्कर वेदान्तके अनुसार सबके अधिष्ठानभूत ब्रह्ममें मायासे जगत्की प्रतीति हो रही है; इसिल्ये सारा दृश्य प्रपन्न 'मायिक' है। सांख्यवादी इसे त्रिगुणात्मिका प्रकृतिका कार्य बताते हैं; अत: उनके मतानुसार यह 'सगुण' है। नैयायिकोंके मतमें जगत कार्य' है, ब्रीर ईश्वर कर्ता। मीमांसकोंकी मान्यताके अनुसार यह जगत अनादि कालसे यों ही चला आ रहा है; अत: वे इसे किसीका अनादि कालसे यों ही चला आ रहा है; अत: वे इसे किसीका

रूप है और यह ब्रह्मका ) । जैसे शक्तिशाळिनी तीर्थस्वरूपा गङ्गा हैं, "से ही ब्रह्म है ( वह गङ्गाका व्यापक रूप है और यह ब्रह्मका )। और जैसे देवीस्वरूपा गङ्गा हैं, वैसे ही यहाँ श्रीकृष्ण कहे गये हैं (वह गङ्गाका परम मनोहर सगुण साकार विग्रह है और यह ब्रह्मका ) || ९ || सात्त्विक, राजस और तामस भेदसे जगत् तीन प्रकारका बताया गया है; अतः उन तीनोंके अधिदेवतारूपसे विष्णु, ब्रह्मा और शिवका प्रतिपादन किया गया है। जैसे शरीरमें आत्मा है, उसी प्रकार व्रह्ममें श्रीकृष्णकी स्थिति मानी गयी है ॥ १० ॥ इस लोकमें इच्छानुसार भोगोंकी प्राप्ति तो ब्रह्मा आदि देवताओंसे ही होती है, और किसी प्रकारसे नहीं होती। परमानन्दस्वरूप श्रीकृष्ण सबके आत्मा हैं। अतः अपने भीतर परमानन्दकी उपलब्धि उन्होंसे होती है, यह सिद्धान्त है ॥ ११ ॥ अतः ब्रह्मवाद ( शुद्धाद्वेतवाद ) के द्वारा अपने ब्रह्मस्वरूप आत्मा श्रीकृष्णमें मन-बुद्धिको लगाओ । जैसे जितने भी छिद्र या अवकाश हैं वे आकाशमें ही स्थित हैं, उसी प्रकार सम्पूर्ण चेतन ( जीवातमा ) सर्वात्मा ब्रह्मरूप श्रीकृष्णमें ही स्थित हैं || १२ || जैसे गङ्गाजीके तटपर खड़ा हुआ गङ्गाजीका उपासक उनके जल-प्रवाहमें देवीस्वरूपा गङ्गाका दर्शन प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार उपाधिनाश होनेपर जब विज्ञानका उदय होता है और सबकी ब्रह्मरूपताका बोध हो जाता है, उस समय शानी भक्त अपने भीतर परब्रहा श्रीकृष्णका साक्षात्कार कर लेता है। जो संसारमें आसक्त रहकर भजन करता है। वह गङ्गाजीसे दूर रहने-वाले उपासककी भाँति प्रभुसे दूर रहकर अपेक्षित गङ्गा-जल आदि साधनोंके अभावसे दुःखका भागी होता है।

अतः श्रीकृष्णके मार्गमें स्थित उपासकको चाहिये कि वह सब लोगोंके सम्पर्कसे अलग रहकर आत्मानन्द-समुद्रमें विराजमान भगवान श्रीकृष्णका ही विशेष चिन्तन करे । यदि कोई लैकिक पदार्थोंकी इच्छा रखकर श्रीकृष्णका भजन करे तो वह सब प्रकारसे क्लेशका भागी होता है ॥ १३-१६ ॥ यदि पड़ा हुआ मनुष्य भी श्रीकृष्णका भजन करे तो उसकी लोकासिक सर्वथा नष्ट हो जाती है। पुष्टिमार्गपर चलनेवाला पुरुष ज्ञानके अभावमें भगवान्की पूजा तथा भगवत्सम्बन्धी उत्सव आदिमें संलग्न रहे ॥ १७ ॥ मर्यादा-मार्गपर चलनेवाले भक्तको तो गङ्गाजीके तटपर रहकर श्रीमन्द्रागवतके स्वाध्याय एवं भगवन्द्रक्त पुरुषोंके सत्सङ्कमें लगे रहना चाहिये । पुष्टिमार्गमें केवल श्रीभगवानका अनुग्रह नियामक है (अत: उसे भगवत्कृपाका ही आज्ञा-भरोसा रखकर भजनमें लगे रहना चाहिये )--यही व्यवस्था है ॥ १८ ॥ मर्यादा और पुष्टि—दोनों मार्गोमें (अथवा ज्ञानी और भक्त-दोनोंके लिये ) क्रमशः पूर्वोक्त भक्ति या मानसिक सेवा ही फल देनेवाली होगी। इसलिये यहाँ ज्ञानकी अपेक्षा भक्तिमार्ग ही श्रेष्ठ है, इस बातका निरूपण किया गया है ॥ १९॥ भक्तिके अभावमें मनुष्य अपने दुष्कर्मोद्वारा अन्यथा भावको प्राप्त होकर उत्तम स्थानसे भ्रष्ट हो जाता है—ठीक वैसे ही, जैसे गङ्गाजीके तटपर स्थित रहनेवाला पुरुष यदि गङ्गामें उसकी आन्तरिक भक्ति न हो तो दुष्टतापूर्ण कर्मोंद्वारा पाखण्ड आदिको प्राप्त हो पवित्र स्थान-से नीचे गिर जाता है ॥ २० ॥ इस प्रकार मैंने अपने शास्त्रके सर्वस्व सारभूत गृढ़ सिद्धान्तका निरूपण किया है। इसे जान लेनेपर मनुष्य सन प्रकारके संशयसे मुक्त हो जाता है॥ २१॥

॥ सिद्धान्तमुक्तावली सम्पूर्ण ॥

# पुष्टिप्रवाहमर्यादाभेदः

पुष्टिप्रवाहमर्यादा विशेषेण पृथक्-पृथक् । जीवदेहिकयाभेदैः प्रवाहेण फलेन च ॥ १ ॥ वक्ष्यामि सर्वसंदेहा न भविष्यन्ति यञ्छुतेः । भक्तिमार्गस्य कथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ २ ॥ हो भूतसर्गावित्युक्तेः प्रवाहोऽपि व्यवस्थितः । वेदस्य विद्यमानत्वान्मर्यादापि व्यवस्थिता ॥ ३ ॥ किश्चिदेव हि भक्तो हि 'यो मक्क्क' इतीरणात् । सर्वत्रोत्कर्षकथनात् पुष्टिरस्तीति निश्चयः ॥ ४ ॥ न सर्वोऽतः प्रवाहाद्धि भिन्नो वेदाच भेदतः । यदा यस्येति वचनान्नाहं वेदैरितीरणात् ॥ ५ ॥ मार्गकत्वेऽपि वेदन्त्यो तन् भक्त्यागमौ मतौ । न तद्युक्तं स्त्रतो हि भिन्नो युक्त्याहि वैदिकः ॥ ६ ॥ जीवदेहकृतीनां च भिन्नत्वं नित्यताश्चतेः । यथा तहत् पुष्टिमार्गे ह्योरपि नियेचतः ॥ ७ ॥ प्रमाणभेदाद भिन्नो हि पुष्टिमार्गे निर्वेचतः ॥ ७ ॥ प्रमाणभेदाद भिन्नो हि पुष्टिमार्गे निर्वेचतः ॥ ७ ॥

इच्छामात्रेण मनसा प्रवाहं सृष्ट्वान् हरिः। वचसा वेदमार्गे हि पुष्टिं कायेन निश्चयः॥९॥ मूलेच्छातः फलं लोके वेदोक्तं वैदिकेऽपि च। कायेन तु फलं पृष्टी भिन्नेच्छातोऽपि नैक्धा ॥१०॥ तानहं द्विपतो वाक्याद् भिन्ना जीवाः प्रवाहिणः। अत एवेतरौ भिन्नौ सान्तौ मोक्षप्रवेशतः ॥११॥ तसाज्जीवाः पुष्टिमार्गे भिन्ना एव न संशयः। भगवदूपसेवार्थं तत्सृष्टिर्नान्यथा भवेत्॥१२॥ खरूपेणाचतारेण लिङ्गेन च गुणेन च। तारतम्यं न खरूपे देहे वा तत्क्रियास वा ॥१३॥ तथापि यावता कार्यं तावत् तस्य करोति हि । ते हि द्विधा गुद्धमिश्रमेदान्मिश्रास्त्रिधा पुनः ॥१४॥ भगवत्कार्यसिद्धये । पृष्ट्या विमिश्राः सर्वेक्षाः प्रवाहेण क्रियारताः ॥१५॥ प्रवाहादिविभेदेन मर्यादया गुणक्षास्ते शुद्धाः प्रेम्णातिदुर्लभाः। एवं सर्गस्त तेषां हि फलं त्वत्र निरूप्यते ॥१६॥ भगवानेव हि फलं स यथाविर्भवेद भुवि । गुणस्वरूपभेदेन तथा तेषां फलं भवेत् ॥१७॥ आसक्ती भगवानेव शाएं दापयति कवित्। अहङ्कारेऽथवा लोके तन्मार्गस्थापनाय हि ॥१८॥ न ते पाषण्डतां यान्ति न च रोगाद्यपद्रवाः । महानुभावाः प्रायेण शास्त्रं शुद्धत्वहेतवे ॥१९॥ भगवत्तारतम्येन तारतम्यं भजन्ति हि। छौकिकत्वं वैदिकत्वं कापट्यात् तेषु नान्यथा ॥२०॥ वैष्णवत्वं हि सहजं ततोऽन्यत्र विपर्ययः। सम्बन्धिनस्तु ये जीवाः प्रवाहस्थास्तथापरे ॥२१॥ चर्षणीद्राब्दवाच्यास्ते ते सर्वे सर्ववर्मस् । क्षणातः सर्वत्वमायान्ति रुचिस्तेषां न कुत्रचित् ॥२२॥ तेषां कियानसारेण सर्वत्र सकलं फलम्। प्रवाहस्थान् प्रवक्ष्यामि खरूपाङ्गक्रियायुतान् ॥२३॥ जीवास्ते ह्यासुराः सर्वे प्रवृत्ति चेति वर्णिताः । ते च द्विधा प्रकीर्त्यन्ते ह्यझदुईविभेदतः ॥२४॥ दुर्शास्ते भगवत्त्रोक्ता हाशास्तानमु ये पुनः। प्रवाहेऽपि समागत्य पुष्टिस्थैस्तैर्न युज्यते ॥२५॥ सोऽपि तैस्तत्कले जातः कर्मणा जायते यतः॥ २६॥

श्रीमद्रस्त्रमाचार्यविरचितः पुष्टिप्रवाहमर्यादामेदः सम्पूर्णः ॥
 ( अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली )

अब मैं जीव, शरीर और कियाओंके भेद, प्रवाह तथा का निरूपण करते हुए पुब्टि, प्रवाह और मर्यादा—इन ों मार्गीका पृथक-पृथक वर्णन करूँगा। साथ ही यह भी जँगा कि ये तीनों मार्ग एक दूसरेसे सर्वथा भिन्न हैं। के श्रवण करने मात्रसे सब प्रकारके संदेह दूर हो शिक्षोंमें भक्तिमार्गका प्रतिपादन होनेसे पुष्टिमार्ग-सत्ताका निश्चय होता है ॥ १—२ ॥ श्रीमद्भगवद्गीतामें भूतसर्गों' इत्यादि स्रोकके द्वारा दैवी और आसुरी—दो हि सुध्योंका उल्लेख किया गया है; इससे प्रवाह-की भी स्थिति स्चित होती है। वर्णाश्रमादि धर्म-मर्यादा-तिपादक वेद आज भी विद्यमान हैं, अतः मर्यादामार्ग-सत्ता भी सुनिश्चित ही है ॥ ३॥ गीतामें कहा गया है— स्रों साधकोंमेंसे कोई एक ही मेरा भक्त मुझे ठीक-ठीक पाता है' 'जो मेरा भक्त है, वह मुझे प्रिय है।' ग्रानुके इस कथनसे तथा सर्वत्र भगवतकृपापर निर्मर रहने-भक्तोंके उत्कर्षका भगवान्के श्रीमुखरे ही वर्णन होनेसे

'पुष्टिमार्ग' है, यह निश्चय होता है ॥ ४॥ श्रीमद्भागवतमे कहा गया है कि 'भगवान् जब जिसपर अनुम्रह करते हैं, तव बह लौकिक और वैदिक फलोंकी आसक्ति (अयवा लोक वेदः की आस्था ) को त्याग देता है। गिताका भी वचन है कि अर्जुन ! तुमने जिस प्रकार मेरा दर्शन किया है, बैसा मेरा दर्शन किसीको वेदाध्ययन, तपस्या, दान अथवा यशसे भी नहीं हो सकता। ' इन वचनोंसे सिद्ध होता है कि सब नहीं, कोई कोई ही भगवत्क्रपासे उनके दर्शनका अधिकारी वन पाता है। अतः स्पष्ट है कि पुष्टिमार्ग प्रवाहसे भिन्न है । वेद अर्थात् मर्यादामार्गसे भी उसका भेद है॥ ५॥ व्यदि कहें, तीनी मार्गोंकी एकता खीकार कर ली जाय तो भी कोई हानि नहीं है, क्योंकि अन्तिम दोनों मार्ग ( प्रवाहमार्ग और मर्यादामार्ग ) पुष्टिमार्गकी अपेक्षा दुर्बेल होनेपर भी भक्तिकी प्राप्त करानेवाले ही माने गये हैं, तो यह कहना युक्तिमंगत नहीं है। क्योंकि भक्तिसूत्रके प्रमाणवे तथा युक्ति भी पिट रे कि वेदोक्त मर्यादामार्ग पुष्टिमार्गेष्ठे भिन्न है।। इ.॥ ब्रेंड

श्रुतिसे यह सिद्ध है कि जीव, उनके शरीर और उनके कम परस्पर भिन्न हैं, परंतु जीवातमा नित्य हैं, उसी प्रकार पुष्टिमार्गमें शेष दो मार्गोंका निषेध होनेसे तथा उनके प्रमाणोंमें भेद होनेसे पुष्टिमार्गको प्रवाह और मर्यादासे भिन्न प्रतिपादित किया गया है।

अब मैं खरूप, अङ्ग और क्रियासहित जीवोंके स्रष्टि-भेदका वर्णन करूँगा । श्रीहरिने मनके संकल्पमात्रसे प्रवाह-की सृष्टि की है। वाणीसे वेदमार्ग ( मर्यादामार्ग ) को प्रकट किया है और अपने श्रीअङ्गरे पृष्टिमार्गको उत्पन्न किया है। थइ निश्चित मत है।। ७---९।। संसारका अनादि प्रवाह पगविदन्छासे उनके मनसे उत्पन्न हुआ है। अतः लोकमें उस भूल इच्छाके अनुसार ही फल प्रकट होता है; वैदिक ( मर्यादा ) मार्गपर चलनेसे वेदोक्त फलकी प्राप्ति होती है तथा पृष्टिमार्गमें भगवानके श्रीविग्रहद्वारा फल प्रकट होता है। इस प्रकार फलप्राप्तिकी इच्छाओं या उद्गमस्थानोंमें भेद होनेसे भी उक्त तीनों मागाँको एक नहीं माना जा सकता ॥ १०॥ गीतामें कहा है-- भी उन द्वेष करनेवाले अशुभ एवं कर नराधमोंको संसारके भीतर सदा आसुरी योनियोंमें ही डाला करता हैं इस भगवद्वचनसे सिद्ध होता है कि प्रवाह-मार्गीय जीव भिन्न हैं; इसीसे यह भी सुचित होता है कि मर्यादामार्ग और पुष्टिमार्गके जीव भी परस्पर भिन्न हैं। साथ ही उनका जीवभाव सान्त (अन्तवान् ) है; क्योंकि मोक्षके समय वे भगवान्में प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ ११ ॥ अतः पृष्टिमार्गमें भी जीव भिन्न ही हैं, इसमें संशय नहीं है। भगवत्वरूपकी सेवाके लिये ही उनकी सृष्टि हुई है। इसके सिवा और कोई उनकी सृष्टिका प्रयोजन नहीं है ॥ १२॥ रूप। अवतार, चिह्न और गुणकी दृष्टिसे उनके स्वरूपमें, शरीरमें अथवा उनकी क्रियाओंमें कोई तारतम्य (न्यूनाधिक माव) नहीं होता है ॥ १३ ॥ तथापि जितना जिसके लिये आवश्यक है, उसके लिये उतना तारतम्य भगवान् स्वयं ही कर देते हैं। पुष्टिमानींथ जीव दो प्रकारके होते हैं--शुद्ध और मिश्र। मिश्र पृष्टिमार्गीय जीवोंके फिर तीन भेद होते हैं-पृष्टिमिश्र पृष्टिः मर्यादामिश्र पृष्टि और प्रवाहमिश्र पृष्टि ॥ १४ ॥ भगवत्कार्य-की सिद्धिके लिये प्रवाह आदिके भेदसे ये तीन भेद बनते हैं। पृष्टिमिश्रपृष्टि जीव सर्वज होते हैं। प्रवाहमिश्रपृष्टि जीव सत्वमोंके अनुष्ठानमें लगे रहते हैं ॥ १५ ॥ मर्यादामिश्रपृष्टि जीव भगवद्गुणोंके ज्ञाता होते हैं। ग्रुद्ध पुष्टिमागींव जीव

भगवत्येमसे परिपूर्ण होनेके कारण अत्यन्त दुर्लभ हैं। इस प्रकार जीवोंके सर्गभेदका वर्णन किया गया। अब यहाँ उनके फलका निरूपण किया जाता है ॥ १६॥

भगवान् ही पृष्टिमार्गीय जीवोंके अभीष्ट फल हैं | वे इस भूतलपर जिस रूपमें अवतीर्ण होते हैं, उसी रूपसे गुण और स्वरूपके भेदरे जीवोंका जैसा अधिकार है, उसके अनुसार उन्हें फलरूपमें प्राप्त होते हैं॥ १७॥ यदि लोकमें उन जीबोंमेंसे किसीको आसक्ति या अईकार हो तो उसे राहपर लानेके लिये मगवान् ही कभी-कभी शाप दिला देते हैं ॥१८॥ शापत्रस्त होनेपर भी वे महानुभाव भक्त पाखण्डी नहीं होते, रोग आदि उपद्रवोंके भी शिकार नहीं होते । उनकी शुद्धिके लिये प्रायः श्रीमद्भागवत आदि शास्त्रीका स्वाध्याय दी साधन कहा गया है॥ १९॥ भगवान्के तारतम्यसे ही वे तारतम्य धारण करते हैं । पुष्टिमार्गीय जीवोंका लौकिक या वैदिक कमोंमें छगे रहना दिखावामात्र है (वास्तवमें भगवान्-के सिवा अन्य किसी वस्तुमें उनका प्रेम नहीं होता )। अन्यथा उनमें उन कर्मोंकी कोई संगति नहीं है ॥ २०॥ वैष्णवता ( श्रीकृष्णपरायणता ) ही उनका सहज धर्म है । उससे भिन्न खलोंमें उनकी खाभाविक रुचि नहीं है। विभिन्न सम्बन्धोंमें वँधे हुए जो प्रवाही या दूसरे जीव हैं। वे 'चर्धणी' कहलाते हैं। ( चर्षणी' का अर्थ करछुल है। करछुल जैसे भोजन और व्यञ्जनमें इवी रहनेपर भी उसके रसका आस्वादन नहीं करती, उसी प्रकार ) वे सब चर्षणी जीव क्षण भरमें सभी मागोंमें जाकर तदनुरूप हो जाते हैं। तथापि उनकी स्वाभाविक रुचि कहीं भी नहीं होती॥ २१—२२॥ उन्हें अपनी क्रियाके अनुसार सर्वत्र सभी फल प्राप्त होते हैं।

अब में प्रवाहमार्गमें स्थित जीवोंका उनके खरूप, अक्ष और कमोंके सहित वर्णन करूँगा ॥ २३ ॥ वे वभी जीव आसुर कहे गये हैं, जिनका गीतामें प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च' इत्यादि क्षोकोंद्वारा वर्णन किया गया है। वे आसुर जीव दो प्रकारके हैं, अज्ञ और दुई ॥ २४ ॥ भगवानने श्रीमुखसे जिन आसुर जीवोंका वर्णन किया है, वे दुई हैं; जो उनका अनुकरण करते हैं, वे अज्ञ हैं। प्रवाह (जगत्) में आकर भी पुष्टिमार्गीय जीव ऐसे टोगोंसे मेल-जोळ नहीं रखता है ॥ २५ ॥ क्योंकि उनके संसर्गसे वह भी उन्हींके कुळमें उत्पन्न होकर कमेंसे भी असुर वन सकता है ॥ २६ ॥

( पुष्टिप्रवाहमगीवामेद सम्पूर्ण )

## सिद्धान्तरहस्यम्

श्रावणस्याले पक्षे पकाद्द्यां महानिशि । साक्षाद् भगवता प्रोक्तं तद्क्षरश उच्यते ॥१॥ व्रह्मसम्बन्धकरणात् सर्वेषां देहजीवयोः । सर्वदोषिनवृत्तिर्हि दोषाः पश्चविधाः स्मृताः ॥२॥ सहजा देशकालोतथा लोकवेदनिरूपिताः । संयोगजाः स्पर्शजाश्चन मन्तव्याः कथञ्चन ॥३॥ अन्यथा सर्वदोषणां न निवृत्तिः कथञ्चन । असमिपंतवस्तुनां तस्माद् वर्जनमाचरेत् ॥४॥ निवेदिभिः समप्येव सर्व कुर्यादिति स्थितिः । न मतं देवदेवस्य सामिभुक्तसमप्णम् ॥५॥ तस्मादादौ सर्वकार्ये सर्ववस्तुसमप्णम् । दत्तापहारवचनं तथा च सकलं हरेः ॥६॥ न श्राह्यमिति वाक्यं हि भिन्नमार्गपरं मतम् । सेवकानां यथा लोके व्यवहारः प्रसिध्यति ॥०॥ तथा कार्यं समप्येव सर्वेषां ब्रह्मता ततः । गङ्गात्वं सर्वदोषाणां गुणदोषादिवणना ॥८॥ गङ्गात्वेन निरूप्या स्यात् तद्वद्त्रापि चैव हि ॥९॥

॥ इति श्रीमद्वल्लमाचार्यविरचितं सिद्धान्तरहस्यं सम्पूर्णम् ॥ (अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

श्रावणके श्रुक्लपक्षकी एकादशी तिथिको आधीरातके समय साक्षात् भगवान्ने जो बात कही थी, उसे यहाँ अक्षरशः बताया जा रहा है ॥ १ ॥ सबके शरीर और जीवका ब्रह्मके साथ सम्बन्ध स्थापित करनेसे (ब्रह्मार्पण कर देनेसे) सब प्रकारके दोषोंकी निवृत्ति हो जाती है । दोष पाँच प्रकारके कहे गये हैं ॥ २ ॥ सहज, देश-कालसम्भूत, लोकवेदनिरूपित, संयोगज और स्पर्शज—ये पाँचों दोष किसीतरह भी अङ्गीकार करने योग्य नहीं हैं ॥ ३ ॥ ब्रह्म-सम्बन्ध (भगवत्समर्पण) किये बिना किसी प्रकार भी सब दोषोंकी निवृत्ति नहीं हो सकती; अतः जो वस्तुएँ भगवान्के अर्पण न की गयी हों, उनका सर्वथा परित्याग करे ॥ ४ ॥ जो आत्मनिवेदन (ब्रह्म-सम्बन्ध) कर चुके हों, ऐसे लोगोंको सब वस्तुएँ भगवान्को अपित करके ही अपने उपयोगमें लानी चाहिये । यही भक्तका आचार है। जिसमेंसे आधे भागका उपयोग कर लिया गया हो, ऐसी वस्तुका देवाधिदेव भगवान्के लिये अर्पण करना कदापि

उचित नहीं है ॥ ५ ॥ इसिलये सभी कार्योंमें पहले सब वस्तुओंको भगवान्की सेवामें समर्पित करना चाहिये । प्रसार-रूपसे उनका उपयोग करनेमें दत्तापहार ( दिये हुएका अपहरण ) रूप दोष नहीं आता; क्योंकि सभी वस्तुओंके स्वामी सेदा श्रीहरि ही हैं (अतः उन्हींकी वस्तु उन्हें दी जाती है ) ॥ ६ ॥ 'दी हुई वस्तु नहीं महण करनी चाहिये' यह वचन भक्तिमार्गसे भिन्न खलोंसे सम्बन्ध रखता है। जैसे लोकमें सेवकोंका व्यवहार चलता है (वे खामीको उनकी वस्तु समर्पण करके उनके देनेपर स्वयं उसका उपयोग करते हैं ) उसी प्रकार सब कुछ भगवान्को समर्पित करके ही प्रसाद-रूपमें ग्रहण करना चाहिये । इस प्रकार समर्पण करनेसे सभी वस्तुएँ ब्रह्मरूप मानी गयी हैं। गङ्गाजीमें पड़नेपर सभी दोष गङ्गारूप हो जाते हैं । उन गुण-दोषोंका वर्णन भी गङ्गारूपसे ही करनेयोग्य है। उसी प्रकार यहाँ भी समझना चाहिये ( अर्थात् ब्रह्मसम्बन्धसे सब दुःछ ब्रह्मना ही हो जाता है, यह जानना चाहिये ) ॥ ७-९ ॥

(सिद्धान्तरहस्य सम्पूर्ण)

नवरत्नम्

चिन्ता कापि न कार्या निवेदितात्मिभः कदापीति। भगवानिप पुष्टिस्थो न करिष्यति छौिककीं चगितम्॥१॥ निवेदनं तु स्मर्तव्यं सर्वथा तादशैर्जनैः। सर्वेश्वरश्च सर्वातमा निजेव्छातः करिष्यति॥२॥ सर्वेषां प्रभुसम्बन्धो न प्रत्येकमिति स्थितिः। अतोऽन्यविनियोगेऽपि चिन्ता का खस्य सोऽपि चेत्॥३॥ अज्ञानादथवा ज्ञानात् कृतमात्मिनवेदनम्। यैः कृष्णसात्कृतप्राणैस्तेषां का परिदेवना॥४॥ तथा निवेदने चिन्ता त्याज्या श्रीपुरुषोत्तमे। विनियोगेऽपि सा त्याज्या समर्थो हि हरिः खतः॥४॥ छोके स्वास्थ्यं तथा वेदे हरिस्तु न करिष्यति। पुष्टिमार्गस्थितो यसात् साक्षिणो भवताखिदाः॥६॥

सेवाकृतिर्गुरोराज्ञा बाधनं वा हरीच्छया। अतः सेवापरं चित्तं विधाय स्थीयतां सुखम्॥ ७॥ चित्तोद्वेगं विधायापि हरिर्यचत् करिष्यति। तथैव तस्य लीलेति मत्वा चिन्तां दुतं त्यजेत्॥ ८॥ तस्मात् सर्वात्मना नित्यं श्रीकृष्णः शरणं मम। वदङ्गिरेव सततं स्थेयमित्येव मे मतिः॥ ९॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं नवरत्नं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जिन्होंने भगवान्को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें भी किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। भगवान् भी दा अनुग्रह करनेमें तत्पर हैं, वे अपने अरणागत मक्तोंकी मैंकिक (अमक्त जनोंकी भाँति साधारण) गति नहीं होंगे॥ १॥ वैसे आत्मिनवेदनशील पुरुषोंको सर्वथा इस गतिका स्मरण रखना चाहिये कि हमारा जीवन भगवान्को अमित है। सबके ईश्वर और सर्वातमा भगवान् श्रीकृष्ण अपनी इच्छासे जैसी उचित समझेंगे वैसी ही सेवकके लिये सब व्यवस्था करेंगे॥ २॥ सबका भगवान्से सम्बन्ध है, किसी एकका ही नहीं, यही वस्तुस्थिति है। अतः भगविद्च्छासे यदि दूसरेके लिये किसी वस्तुका उपयोग हो गया तो अपने लिये अपनेको क्या चिन्ता है; क्योंकि वह दूसरा भी तो भगवान्का ही है। (जैसे उसके लिये भगवान् कुछ करते हैं, वैसे मेरे लिये भी स्वयं करेंगे। मैं क्यों चिन्ता करूँ १) जिन्होंने विना जाने अथवा जान-बूझकर भगवान्को आत्मसमर्पण कर

जिन्होंने भगवान्को आत्मसमर्पण कर दिया है, उन्हें , दिया है, उनके प्राण श्रीकृष्णके अधीन हो गये हैं; अतः किसी बातकी चिन्ता नहीं करनी चाहिये। भगवान् भी अन्हें अपनी रक्षाके लिये क्या चिन्ता अथवा शोक है ! ॥ ३-४॥

इसी प्रकार श्रीपुरुषोत्तमके लिये निवेदन या अन्यके लिये विनियोगके विश्वयमें भी चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि श्रीहरि स्वतः सब कुछ करनेमें समर्थ हैं ॥ ५ ॥ भगवान् लोक अथवा वेदमें भी स्वस्थता नहीं करेंगे; क्योंकि वे पृष्टिमार्ग (अनुग्रहके पथ ) में स्थित हैं, इस बातके सब लोग साक्षी रहें ॥ ६ ॥ हरि-इच्छासे भगवान्की सेवा बने, गुरुकी आज्ञाका पालन हो अथवा उसमें कोई वाधा पड़ जाय—यह सब कुछ सम्भव है, अतः चिन्ता न करे । चित्तको सेवापरायण बनाकर सुखसे रहे ॥ ७ ॥ चित्तमें उद्देग डालकर भी भगवान् जो-जो करेंगे, 'वैसी ही उनकी लीला हो रही है'—ऐसा मानकर तत्काल चिन्ता त्याग देनी चाहिये ॥ ८ ॥ इसल्ये सब प्रकारसे सदा 'श्रीकृष्ण ही मेरे लिये शरण हैं' इसका निरन्तर जप करते हुए ही स्थिर रहना चाहिये । यही मेरा मत है ॥ ९ ॥

( नवरत सम्पूर्ण )

#### अन्तः करणप्रबोधः

अन्तःकरण महाक्यं सावधानतया शृणु। कृष्णात् परंनास्ति दैवं वस्तुतो दोषविजितम् ॥१॥ वाण्डाली वेद् राजपत्नी जाता राज्ञा च मानिता। कदाचिद्यमानेऽपि मुलतः का क्षतिर्भवेत् ॥२॥ समर्पणादहं पूर्वमुत्तमः किं सदा स्थितः। का ममाधमता भाव्या पश्चात्तापो यतो भवेत् ॥३॥ सत्यसंकल्पतो विष्णुर्नान्यथा तु करिष्यति। आज्ञैव कार्या सततं स्वामिद्रोहोऽन्यथा भवेत् ॥४॥ सेवकस्य तु धर्मोऽयं स्वामी स्वस्य करिष्यति। आज्ञा पूव तु या जाता गङ्गासागरसङ्गमे ॥५॥ यापि पश्चान्मधुवने न कृतं तद् दृयं मया। देहदेशपरित्यागस्तृतीयो लोकगोचरः॥६॥ पश्चात्तापः कथं तत्र सेवकोऽहं न चान्यथा। लोककप्रभुवत् कृष्णो न द्रष्ट्यः कदाचन॥७॥ सर्व समर्पितं भक्त्या कृतार्थोऽसि सुस्ती भव। प्रौढापि दुहिता यद्वत् स्नेहान्न प्रेष्यते वरे॥८॥ तथा देहे न कर्तव्यं वरस्तुष्यित नान्यथा। लोकवच्चेत् स्थितिर्मे स्यात् किं स्यादिति विचारय॥९॥ अश्वक्ये हरिरेवास्ति मोहं मा गाः कथञ्चन। इति श्रीकृष्णदासस्य वल्लभस्य हितं वचः॥१०॥ वित्तं प्रति यदाकण्यं भक्तो निश्चिन्ततां वजेत्॥११॥

॥ इति श्रीमद्वस्रभाचार्यविरचितान्तःकरणप्रवोधः सम्पूर्णः ॥

#### ( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

मेरे अन्तःकरण ! तुम सावधान होकर मेरी बात सुनो । वास्तवमें श्रीकृष्णसे वढ़कर दूसरा कोई दोषरहित देवता नहीं है।। १।। यदि कोई चाण्डाल-कन्या राजाकी पत्नी हो गयी और राजाने उसे सम्मान दे दिया तो उसका महत्त्व तो बढ़ ही गया। फिर कदाचित् राजाद्वारा उसका अपमान भी हो तो भी मूलतः उसकी क्या हानि हुई ! ( वह पहले ही कौन बड़ी सम्मानित थी ! इस समय तो चाण्डालीसे रानी बन गयी ! अव रानीसे चाण्डाली नहीं हो सकती ) ॥ २॥ भगवान्को आत्मसमर्पण करनेसे पूर्व में क्या सदा उत्तम ही रहा ! और अव मुझमें किस अधमताकी सम्भावना हो गयी, जिसके लिये पश्चात्ताप हो ॥ ३ ॥ भगवान् श्रीकृष्ण सत्यसंकल्प हैं, वे अपनी सची प्रतिज्ञाके विरुद्ध कुछ नहीं करेंगे। अतः हम लोगोंको सदा उनकी आज्ञाका ही पालन करना चाहिये। अन्यया स्वामीसे द्रोह करनेका अपराध होगा ॥ ४॥ सेवक-का तो यही धर्म है कि वह स्वामीकी आज्ञाका पालन करे। स्वामी अपने कर्तव्यका पालन स्वयं करेंगे । पूर्वकालमें गङ्गासागरसङ्गमपर और फिर वृन्दावनमें मेरे लिये जो आशाएँ प्राप्त हुईं। उन दोनोंका पालन मुझसे न हो सका।

देह और देशके परित्यागके सम्बन्धमें जो तीवरा आदेश है वह सब लोकोंके समक्ष है॥ ५-६॥ मैं तो सेवक हूँ, अह स्वामीकी आज्ञाके विपरीत कुछ नहीं कर सकता, फिर क़ी पश्चात्ताप कैसा ? श्रीकृष्णको छौकिक प्रभुओंकी भाँति क्यां ' नहीं देखना चाहिये । यदि भक्तिभावसे तुमने सब हुइ भगवान्को सौंप दिया, तो कृतार्थ हो गये । अत्र हुतं रहो । जैसे कोई-कोई माता-पिता स्रोहाधिक्यके काए। सयानी कन्याको भी उसके पतिके पास नहीं भेजते (और वरको असंतृष्ट होनेका अवसर देते हैं ) वही वर्ताव इस शरीरके विषयमें भीं नहीं करना चाहिये। अर्थात् ममता य आसक्तिवश इस शरीरको अपने स्वामी श्रीकृष्णकी सेवारे लगानेसे न चुके; अन्यथा वर असंतुष्ट हो जायगा । मेरे मन! यदिं साधारण लोगोंकी ही भाँति मेरी भी खिति रही तो का होगाः यह तम स्वयं विचार लो ॥ ७-९ ॥ अशकावस्यामे श्रीहरि ही एकमात्र सहायक हैं । अतः तुम्हें किसी प्रकार मोहमें नहीं पड़ना चाहिये । यह चित्तके प्रति श्रीकृष्णदास व्हाभका वचन है। जिसे सनकर भक्त पुरुष चिन्तारीहत हो जाता है ॥ १०-११॥

( अन्तःकरणप्रवोध सम्पूर्णं)

### विवेक-धैर्याश्रय-निरूपण

तथाश्रयः । विवेकस्तु हरिः सर्वं निजेच्छातः करिष्यति ॥ १ ॥ सततं रक्षणीये प्रार्थिते वाततः किं स्यात् खाम्यभिप्रायसंशयात्। सर्वत्र तस्य सर्वे हि सर्वसामध्यमेव च ॥ २ ॥ स्यादन्तःकरणगोचरः ॥ ३ ॥ अभिमानश्च संत्याज्यः स्वाम्यधीनत्वभावनात् । विशेषतञ्चेदाज्ञा तदा विशेषगत्यादि भाव्य भिन्नं तु दैहिकात्। आपद्गत्यादिकार्येषु हठस्त्याज्यश्च सर्वथा ॥ ४ ॥ धर्माधर्माग्रदर्शनम् । विवेकोऽयं समाख्यातो धैर्यं तु विनिरूप्यते ॥ ५ ॥ अनाग्रहश्च सर्वतः सदा । तकवद् देहवद् भाव्यं जडवद् गोपभार्यवत् ॥ ६ ॥ त्रिदुःखसहनं धैर्यमामृतेः प्रतीकारो यदच्छातः सिद्धश्चेनाग्रही भवेत् । भार्योदीनां तथान्येषामसतश्चाक्रमं सहेत् ॥ ७ ॥ स्वयमिन्द्रियकार्याणि कायवाङ्मनसा त्यजेत्। अश्रूरेणापि कर्तव्यं सस्यासामध्यंभावनात्॥ ८॥ अशक्ये हरिरेवास्ति सवमाश्रयतो भवेत्। एतत् सहनमत्रोक्तमाश्रयोऽतो निरूप्यते॥ ९ ॥ पेहिके पारलोके च सर्वथा शरणं हरिः। दुःखहानौ तथा पापे भये कामाद्यपूरणे॥ १०॥ भक्तद्रोहे भक्त्यभावे भक्तैश्चातिक्रमे कृते । अशक्ये वा सुशक्ये वा सर्वथा शरणं हरिः ॥ ११ ॥ पोष्यपोषणरक्षणे । पोष्यातिक्रमणे चैव तथान्तेवास्यतिक्रमे ॥ १२॥ अहंकारकृते अलौकिकमनःसिद्धौ सर्वार्थे शरणं हरिः। एवं चित्ते सदा भाव्यं वाचा च परिकीर्तयेत्॥ १३॥ ः अन्यस्य भजनं तत्र खतो गमनमेव च। प्रार्थनाकार्यमात्रेऽपि ततोऽन्यत्र विवर्जयेष् ॥ १४॥

अधिश्वासो न कर्तन्यः सवया बाधकस्तु सः। ब्रह्मास्त्रचातकौ भान्यौ प्राप्तं सेवेत निर्ममः॥ १५॥ यथाकथंचित् कार्याण कुर्यादुच्यावचान्यि। किं वा प्रोक्तेन बहुना शरणं भावयेद्धरिम्॥ १६॥ पवमाश्रयणं प्रोक्तं सर्वेषां सर्वदा हितम्। कलौ भक्त्यादिमार्गाहि दुस्साध्याइति मे मतिः। १७॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं विवेकपैर्याश्रयनिरूपणं सम्पूर्णम् ॥

(अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

सदा विवेक और धैर्यकी रक्षा करनी चाहिये । इसी प्रकार भगवान्का आश्रय लेकर रहना भी उचित है। 'भगवान् सब कुछ अपनी इच्छासे करेंगे', ऐसा विचार होना ही विवेक है ॥ १ ॥ जब स्वामी खबं ही सेवककी इच्छा पूर्ण करते हैं, तब उनसे मेंह खोलकर माँगनेपर भी उससे अधिक क्या मिलेगा ? खामीके अभिप्रायको समझनेमें सेवकको सदा संशय रहता है; अतः वह उनके श्रीमुलसे प्राप्त हुई आज्ञाका ही पालन करता है; परंतु स्वामी तो सर्वज्ञ हैं, फिर उनसे प्रार्थना करनेकी क्या आवश्यकता ? उनकी सर्वत्र पहुँच है। सब कुछ उनका है और उनमें सब कुछ जानने तया करनेकी शक्ति है ॥ २ ॥ भैं तदा स्वामीकी आशके अधीन हूँ ' ऐसी भावना करके अहंकारका सब प्रकारसे त्याग करना चाहिये । यदि अन्तःकरणमें प्रमुकी कोई विशेष आज्ञा स्फुरित हो। तो देह-सम्बन्धसे भिन्न भगवत्सम्बन्धी विशेष गति आदिकी भावना करनी चाहिये । आपत्प्राप्ति आदि कार्योमें हठका सर्वथा त्याग करना चाहिये ॥ ३-४॥ कहीं भी आग्रह न रखना और सर्वत्र धर्माधर्मका पहले ही विचार कर लेना-यह विवेक कहा गया है।

133

11

işa Ç

d.

14

77.

11

17

۴

1

14

1/1

, 5

1

ŕ

I

11

11

1

अन धैर्यका निरुपण किया जाता है—॥ ५ ॥ सदा स्व ओरसे प्राप्त हुए आधिमौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक—तीनों प्रकारके दुःखोंको मृत्युपर्यन्त शान्तभावसे सहते रहना धैर्य कहलाता है। इसके दृष्टान्त है—तक, शरीर, जडमरत और गोपमार्या ॥६॥ यदि मगवान्की इच्छासे दुःखोंकी निवृत्तिका उपाय स्वतः सिद्ध हो जाय तो उन दुःखोंकी मोगनेका भी आग्रह न रखें। श्री-पुत्रोंके, तूसरेंके तथा दुष्टोंके भी आक्रमणको चुपचाप सह हे॥ ७ ॥ स्वयं शरीर, वाणी और मनके द्वारा इन्द्रियोंके कार्यों (विषयों) को त्याग दे। असमर्थको भी अपनी असमर्थताकी भावना करके विषयोंको त्याग दंना चाहिये॥ ८॥ जिस कार्यके साधनमें हमलोग

असमर्थ हैं, उसमें श्रीहरि ही सहायक हैं । उनके आश्रयरे सब कुछ सिद्ध हो जाता है । इस प्रकार यहाँ सहनशीलत या धैर्यका वर्णन किया गया । अब आश्रयका निरूपण किय जाता है ॥ ९ ॥ इहलोक और परलोकसम्बन्धी कार्यो सर्वया श्रीहरि ही हम सबके आश्रय हैं । दुःखोंकी हानि, पाप भयः इच्छा आदिकी अपूर्णताः मक्तद्रोहः मक्तिके अभाव भक्तोंद्वारा उसके उल्लेड्डनः अग्रकावस्था तथा स्राकावस्थाः भी सब प्रकारसे श्रीहरि ही शरण हैं || १०-११ || अहंका करनेमें, पोष्यवर्गकी पुष्टि और संरक्षणमें, पोष्यजनोंक उल्लब्बन या अवहेलना होनेपर तथा इसी प्रकार शिष्योंक अतिक्रमण करनेपर और अलौकिक ( भगवत्सेवापरायण मनकी अभीष्टिविद्धिमें. सारांश यह कि सभी कार्योंमें श्रीभगवाः ही शरण हैं। इस प्रकार मनमें सदा भावना करे और वाणी द्वारा भी अिक्काः शरणं सम' का कीर्तन करे ॥ १२-१३ । श्रीमगवान्के तिवा अन्य देवताका मजन, स्वतः उन भजनमें जाना तथा अन्य देवताओं हे प्रार्थना करना त्या दे । मगवान्के सिवाः अन्य देवताके छिये ये तीनों बारं वर्जित हैं ॥ १४ ॥ अविश्वास कभी नहीं करना चाहिये । वा सब प्रकारसे बाधा देनेबाला होता है। इस विषयमें ब्रह्माल और चातकके दृधन्तका अनुश्चीलन करं। # दैवेच्छासे जं कुछ प्राप्त हो। उसका ममता और आसक्तिसे रहित होकर सेक करे ॥ १५ ॥ जिस किसी प्रकारसे सम्भव हो, छोटे-बड़े सः कार्य करे। अधिक कहनेकी क्या आवश्यकता ! भगवा श्रीहरि हमारे आश्रय हैं इस रूपमें मगवान्का चिन्त-करे ॥१६॥ इस प्रकार आश्रयका निरूपण किया गया, इं सदा सब छोगोंके लिये हितकर है। कलियुगर्मे भिर् आदि मार्ग सबके लिये दुस्ताध्य हैं। ऐसा मेरा विश्वा है (अतः भगवान्का आश्रय लेकर ही सब कार्य करं चाहिये ) ॥ १७ ॥

( विवेकभैयांश्रय-निरूपण सम्पूर्ण )

<sup>•</sup> बेंसे मेधनाइने मधागम्से एतुमान्जीको बाँचा था और वे उससे बंध भी गये थे, परंतु रावणको उसपर विश्वास न हुज अनः उसने लोहंकी नोटी डांजीरसे उन्हें बाँध दिया। इससे मद्मालने अपना बन्धन दीला कर दिया। फल यह हुजा कि हतुमान्जीने उ संबादको भी तोड़ दिया। यह अविश्वाससे हानिका उदाहरण है। बातकको मेधपर विश्वास रहता है, अतः वह उसकी प्या भुताने के लिये स्वातीचा तल बरसाता ही है: यह निश्वाससे लामका उदाहरण है।

#### श्रीकृष्णाश्रयः

सर्वमार्गेषु नष्टेषु कलौ च खलधर्मिणि। पाखण्डप्रचुरे लोके कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ म्लेच्छाकान्तेषु देशेषु पापैकनिलयेषु च। सत्पीडाव्यग्रलोकेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ २ दुप्टैरेवावृतेष्विह । तिरोहिताधिदैवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ १ गङ्गादितीर्थवर्येष पापानवर्तिष् । लासपुजार्थयत्नेषु कृष्ण पव गतिर्मम् ॥ ४ अहङ्गारविमृदेप मन्त्रेप्बत्रतयोगिषु । तिरोहितार्थदेवेषु कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ५ अपरिज्ञाननप्टेप सर्वकर्मवतादिष् । पाषण्डैकप्रयत्नेषु कृष्ण एव गतिर्मम् ॥ ६ **नानावादविन**ष्टेपु अज्ञामिलादिदोपाणां नाहाकोऽनुमचे स्थितः। श्रापितासिलमाहातम्यः कृष्ण एव गतिर्मम ॥ ७ प्राकृताः सक्ता देवा गणितानन्दकं बृहत् । पूर्णानन्दो हरिस्तसात् कृष्ण पव गतिर्मम ॥ ८ विशेषतः । पापासकस्य दीनस्य कृष्णं एव गतिर्मम् ॥ ९ विवेकधैर्यभक्त्यादिरहितस्य सर्वत्रैवाखिळार्थकत्। शरणस्थसमुद्धारं कृष्णं विश्वापयाम्यहम् ॥१० सर्वसामर्थ्यसहितः क्रप्णाश्रयमिदं स्तोत्रं यः पठेत कृष्णसंनिधौ । तस्याश्रयो भवेत् कृष्ण इति श्रीवल्लमोऽववीत॥११ ॥ इति श्रीमद्वसमाचार्यविरचितं श्रीकृष्णाश्रयस्तोत्रं सम्पर्णम् ॥

इत दुष्टधर्मबाले कलियुगमें साधनके सभी मार्ग नष्ट गये और होगोंमें अत्यन्त पालण्ड पैंळ गया है। अतएव कणा ही मेरे रक्षक हैं ॥ १ ॥ समस्त देश म्लेन्छोंके द्वारा क्रान्त हो गये और एक मात्र पापके निवासस्थान बन अत्यक्षोंकी पीडासे लोग न्यम हो रहे हैं। अतएव कणा ही मेरे रक्षक हैं॥ २॥ दृष्ट छोगोंके द्वारा छाये गङ्गादि श्रेष्ठ तीयोंके अधिष्ठाता देवता तिरोहित हो है, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं ॥३॥(इस य ) सःपुरुष भी अहङ्कारते विमृद् हो चले हैं। पापका करण कर रहे हैं और सांसारिक लाभ तथा पूजा प्राप्त नेके प्रयत्नमें लग गये हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक । ४॥ मन्त्रीका ज्ञान न होनेसे वे प्रायः लुप्त हो गये हैं। उनके और प्रयोग अज्ञात हैं तथा उनके वास्तविक अर्थ और ता भी तिरोहित हो गये हैं; इस दशामें श्रीकृष्ण ही एक त्र मेरे आश्रय हैं ॥ ५ ॥ नाना मतवादोंके कारण समस्त बीय कर्म और वत आदिका नाश हो गया है। लोग

केवल पायण्डके लिये प्रयक्षशील हैं। अतएव श्री मेरे रक्षक हैं ॥ ६॥ अजामिल आदि (महापापि दोषोंका नाह्य करनेवाले आप (मकाँके) अतुमर्व हैं। ऐसे अपने समस्त माहात्म्यका ज्ञान करानेवाले श्री मेरे रक्षक हैं ॥ ७॥ समस्त देवता प्रकृतिके अव्हाद (ब्रह्म) के भी आनन्दकी अवधि है। इ पूर्ण आनन्दमय हैं, अतएव श्रीकृष्ण ही मेरे रक्षक हैं विवेक, धैर्य और मिक आदिसे रहित और पार्यों विं आसक्त मुझ अत्यन्त दीनके तो श्रीकृष्ण ही रक्षक हैं सर्वज्ञाकिमान् और (दीनोंके) सम्पूर्ण मनोरपोंको पू वाले तथा शरणमें आये हुए (जीवमानका) मर उद्धार करनेवाले मगवान् श्रीकृष्णसे में प्रार्थना करता हूँ इस कुरुणाश्रय नामक स्तोत्रका श्रीकृष्णके समीप र सुक करोत्रका स्वाम्य करता हैं। इस कुरुणाश्रय नामक स्तोत्रका श्रीकृष्णके समीप र सुक करोत्रका स्वाम्य करते श्रीकृष्ण उसके आश्रय (रक्षक) हों। इस श्रीवृद्धभाचार्य कहते हैं। ११ ॥

( श्रीकृष्णास्रय सम्पूर्ण )

चतुः खोकी

सर्वदा सर्वभावेन भजनीयो ब्रजाबियः। सस्यायमेव धर्मो हि नान्यः कापि कदाचन ॥१॥ एवं सदा स्म कर्तव्यं स्वयमेव करिष्यति। प्रभुः सर्वसमयों हि ततो निश्चिन्ततां बजेत्॥२॥ यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वातमा हिद् । ततः किमपरं बृहि लौकिकैवेंदिकेरिप ॥३॥ यदि श्रीगोकुलाधीशो धृतः सर्वातमना हिद् । सतः किमपरं वृहि लौकिकैवेंदिकेरिप ॥३॥ अतः सर्वात्मना शस्यद् गोकुलेश्वरपादयोः। सर्गं भजनं चापि न त्याज्यमिति मे मितः॥४॥ ॥ इति श्रीमहृह्णभाषार्यितिविवा चतुःश्वेकी सम्पूर्ण ॥

#### ( अतुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

सदा सर्वतोभावेन (हृदयके अभूर्ण अनुरागके साय)
मजेश्वर भगवान् श्रीकृष्णकी ही आराधना करनी चाहिये।
अपना (जीव-मात्रका) यही धर्म है। कभी कहीं भी
इसके सिवा दूसरा धर्म नहीं है॥ र॥ सदा ऐसा ही
(सम्पूर्णभावसे भगवान्का भजन ही) करना चाहिये।
प्रसु श्रीकृष्ण सर्वशक्तिमान् हैं। वे स्वयं ही हमारी सँभाल
करेंगे—ऐसा समझकर अपने योग-क्षेमकी ओरसे निश्चिन्त

के साय) रहे। || २ || यदि गोकुलाधीश्वर नन्दनन्दनको मय प्र चाहिये। हृदयमें घारण कर लिया है, तो वताओ, लैंकिक और व कहीं भी कमोंका इसके सिवा और क्या प्रयोजन है (भगव ऐसा ही हृदयमें बसा लेना ही तो जीवनका परम और चरम चाहिये। है!) || २ || अतः सदा सम्पूर्ण हृदयसे गोकुला वाहिये। क्यामसुन्दरके युगल चरणारिवन्दोंका चिन्तन और विश्वित्त कभी नहीं छोड़ना चाहिये, यही मेरा मत है || ४ || (चतुःस्लोकी सम्पूर्ण)

#### भक्तिवर्धिनी

यथा भिक्तः प्रवृद्धा स्यात् तथोपायो निक्षण्यते । वीजमावे दृढे तु स्यात् त्यागाच्छ्रवणकीतनात् ॥१॥ वीजदार्ख्यप्रकारस्तु गृहे स्थित्वा स्वधमंतः । अव्यावृत्तो भजेत् कृष्णं पूजया श्रवणादिभिः ॥२॥ व्यावृत्तोऽपि हरौ वित्तं श्रवणादौ यतेत् सदा । ततः प्रेम तथासिक्तव्यंसनं च यदा भवेत् ॥३॥ वीजं तदुच्यते शास्त्रे दृढं यन्नापि नश्यति । स्तेहाद् रागविनाशः स्यादासक्त्या स्याद् गृहाकिः॥ गृहस्थानं वाधकत्वमनात्मत्वं च भासते । यदा स्याद् च्यसनं कृष्णे कृतार्थः स्यात् तदैव हि॥५॥ तादशस्यापि सततं गृहस्थानं विनाशकम् । त्यागं कृत्वा यतेद् यस्तु तद्धार्थकमानसः ॥६॥ लभते सुद्दां भाक्तं सर्वतोऽप्यधिकां पराम् । त्यागं वाधकमृयस्त्वं दुःसंसर्गात् तथान्ततः ॥७॥ अतः स्थेयं हिरस्थाने तदीयैः सह तत्परैः । अदूरे विप्रकर्षे वा यथा वित्तं न दुष्यति ॥८॥ सेवायां वा कथायां वा यस्यासिकर्द्धा भवेत् । यावजीवं तस्य नागो न कापीति मित्रमम् ॥९॥ वाधसम्भावनायां तु नैकान्ते वास इष्यते । हिरस्तु सर्वतो रक्षां करिष्यति न संशयः ॥१०॥ हत्येवं भगवञ्छास्त्रं गृहतत्त्वं निक्षितम् । य पतत् समधीयीत तस्यापि स्याद् दृढा रितः ॥११॥ ॥ इति श्रीमहत्त्वमान्वार्यवित्ता मित्वर्थिनी सम्पर्णा ॥

(अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारावणहरूची शाली)
जिससे भक्तिभावकी दृद्धि हो, वैसे उपायका निरूपण
भगवानके प्रति आसिरि
किया जाता है—पीजभावके दृद्ध होनेपर तथा त्यागरे और (विरक्ति) हो जाती
भगवानके नामः यश एवं लीला आदिके अवण-कीर्तनसे वाधकता और अजिते
भक्तिकी वृद्धि हो सकती है।। १।। बीजभावकी दृद्धाका जब श्रीकृष्णविषयक
प्रकार यह है—घरपर रहकर, स्वधर्म-पालनसे विमुख न उसी आण कृतार्थ हो
होतर भगवत्वरूपकी सेवा-पूजा और भगवत्कया-श्रवण
आदिके द्वारा श्रीकृष्णका भजन करे।। २।। जो कमोंके
अनुग्रानसे दूर हटा हुआ है। वह भी भगवान्में चित्त स्थावे
और सदा उनके श्रवण-कीर्तन आदिके लिये प्रयवशील रहे।
हमसे जब भगवान्में प्रमः आसिक और व्यसन हो जाते हैं,
तब बीजकी हदता होती है।। ३।। शास्त्रमें उसी वीजको
हट कहा जाता है, जो कभी नष्ट नहीं होता। भगवान्में
सनेह होनेसे लोकिक रागवृत्तिका नाश होता है और चित्त दृष्टित न हो।।

भगवान्के प्रति आसिक होने हे गृहस्पाश्रमकी ओर हे : (विरक्ति) हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्पाश्रमकी ओर हे : विरक्ति हो जाती है ॥ ४ ॥ गृहस्पाश्रमकी और शिक्ति होती है : जब श्रीकृष्णविषयक व्ययन उत्पन्न होता है : तब उसी क्षण कृतार्थ हो जाता है ॥ ५ ॥ ऐसे कृतार्थ लिये भी सदा घरमें ही रहना विनाशकारी होता है : मनमें एकमात्र मगवजातिकी ही अभिलाधा लिये गृह करके जो भगवान्के लिये प्रयक्तशील होता है । गृह करके जो भगवान्के लिये प्रयक्तशील होता है । गृह करने पर भी कुमक्त और अवदोषके कारण वा वाधाएँ प्राप्त होती हैं ; अतः भगवान्के स्यान (पिकः एवं मन्दिर आदि) में भगवत्रसम्यण भगवद्रकाँ व रहना चाहिये। वहाँ भी उतने ही निकट या दूर रहे वच्च दूषित न हो ॥ ६—८ ॥ भगवत्रसम्बी सेवा

भगवानकी कथामें जिसकी जीवनभर हह आसक्ति बनी सब ओरखे रक्षा करेंगे, इसमें तनिक भी संख्य वं रहती है, उसका कभी कहीं भी नाश (अधायतन ) नहीं ॥ १० ॥ इस मकार गृह तत्त्वसे भरे हुए भगवत् श्वाह होता, ऐसा मेरा विश्वास है ॥ ९ ॥ यदि बाधाकी सम्भावना निरूपण किया गया है । जो इसका अध्ययन करेगा। उर हो तो एकान्तमं रहता अभीष्ट नहीं है। मगवान् श्रीहरि भी भगवान्में हढ़ अनुराग होगा ॥ ११ ॥

( मतिवर्षिती सम्पूर्ण )

## जलभेदः

नमस्हत्य हरि वक्ष्ये तद्गुणानां विभेदकान् । भावान् विशतिधा भित्रान् सर्वसंदेहवारकान् ॥१॥ गुणभेदास्त तावन्तो यावन्तो हि जले मताः । गायकाः क्रुएसंकाशा गन्धर्वो इति विश्वताः ॥ २॥ कुपभेदास्त यावन्तस्तावन्तस्तेऽपि सम्मताः । कुल्याः पौराणिकाः प्रोक्ताः पारम्पययुता भुवि ॥३॥ क्षेत्रप्रविद्यस्ते चापि संसारोत्पत्तिहेतवः। वेश्यादिसहिता मत्ता गायका गर्तसंबिताः॥४॥ जलार्थमेत्र गर्तास्तु नीचा गानोपजीविनः। हदास्तु पण्डिताः प्रोका भगवच्छास्रतपराः॥५॥ संदेहवारकास्तत्र सुदा गम्भीरमानसाः। सरः कमलसम्पूर्णाः प्रेमयुकास्तथा बुधाः॥६॥ अल्पञ्जताः प्रेमगुका चेशन्ताः परिकीर्तिताः । कर्मशुद्धाः पल्वळानि तथाल्पञ्जतमकयः ॥ ७ ॥ योगध्यानादिसंयुक्ता गुणा वर्ध्याः प्रकीर्तिताः । तपोश्चानादिभावेन स्वेदजास्तु प्रकीर्तिताः ॥ ८ ॥ अस्त्रीकिकेन ज्ञानेन ये तु प्रोका हरेर्गुणाः।कादाचित्काःशब्दगम्याः पतच्छव्दाः प्रकीर्तिताः॥९॥ नवधाभक्तिमार्गतः ॥ १०॥ देवाद्यपासनोहताः पृष्वा भूमेरिवोहताः । साघनादिप्रकारेण प्रेममृत्यो स्फूरस्क्रमाः स्थन्दमानाः प्रकीतिताः । यादशास्तादशाः प्रोक्तः वृद्धिक्षयविवर्तिताः ॥ ११ ॥ स्थावरास्ते समान्याता मर्यादैकप्रतिष्ठिताः । अनेकजन्मसंसिन्हा जन्मप्रभृति सर्वदा ॥ १२॥ सङ्गादिगुणदोषाम्यां वृद्धिक्षययुता भुवि। निरन्तरोहमयुता नद्यस्ते परिकीर्तिताः ॥१३॥ एताहराः खतन्त्राङ्चेत् सिन्धवः परिकार्तिताः । पूर्णा सगवदीया वे शेषन्यासाप्रिमावताः ॥ १८ ॥ जडनार्दमैत्राद्यास्ते समुद्राः प्रकीर्तिताः । लोकवेदगुणैर्मेश्रमावेनैके वर्णयन्ति समुद्रास्ते क्षाराचाः षट् प्रकार्तिताः । गुणातीततया शुद्धान् साम्रिदानन्दरूपिणः ॥१६॥ सर्वानेव गुणान् विष्णोर्दर्णयन्ति विवक्षणाः । तेऽस्तोदाः समाख्यातास्तहाक्यानं सुदुर्छमम् ॥१७॥ ताहशानां कचित् वाक्यं दृतानामिव वर्णितम्। अञ्चामिलाकणेनवत् विन्दुपानं प्रकीर्तितम् ॥१८॥ रागाद्यानादिमाञानां सर्वथा नाशनं यदा। तदा छेहनमित्युकं खानन्दोहमकारणम् ॥१९॥ उद्धृतोदकवत् सर्वे पतितोदकवत् तथा । उक्तातिरिकधाक्यानि फलं चापि तथा ततः ॥ २० ॥ इति जीवेन्द्रियमता नानाभाषं गता भुवि । रूपतः फलतस्यैव गुणा विष्णोर्निरूपिताः ॥ २१ ॥

॥ इति श्रीमद्रक्तमान्त्रार्थीवरिनतो जल्मेदः सम्पूर्णः ॥ ( अनुवादक-पाण्डेय पं अस्तिमनारायणदक्ती शासी )

मेह सुचित करनेवाले बीस प्रकारके भावोंका, जो बकाओंमें उतने ही उनके भी हैं। जो लोग इस भूतहरा प्राची प्रकट होकर सब प्रकारके संदेहोंका निवारण करतेवाले परम्परासे युक्त होकर पुराण-कया करते हैं उक्से नार 😜 वर्णन करूँगा ॥ १ ॥ जब्दमें जितने विभिन्न गुण माने गये हैं। उतने ही बक्ताओंके भी भिन्न-भिन्न गुण हैं। गात करनेवाले लोग भान्यवं नामसे विख्यात हैं । उनकी उपमा

अब मैं श्रीहरिको नमस्कार करके उनन्छन गुणोंके कृपनहरते दी जाती है॥२॥ कूपके जितने भेर है समान नताया गया है ॥ ३॥ जैसे नइस्का पानी सेती पहनेपर खेतीको उपजानेवाला होता है उती प्रधा परम्पराप्राप्त जीविकाके लिये कथा कहनेवाल पीराणिय प्र संसारकी उत्पत्तिमें ही कारण होते हैं। जो वेदया आदिके साथ रहकर उन्मत्तभावसे गान करनेवाले हैं, वे गड्ढेके जलके समान हैं ॥ ४ ॥ गानसे जीविका चलानेवाले लोग उन गहरे गड्ढोंके समान हैं, जो गँदले जलके संग्रहके लिये ही वने होते हैं। परंतु जो भगवत्-शास्त्रोंके अनुशीलनमें तत्पर रहते हैं, उन पण्डितजनोंको अगाघ जलसे परिपूर्ण हुद ( सरोवर ) कहा गया है ॥ ५ ॥ उनमें भी जो श्रोताओंके संदेहका निवारण करनेवाले, गम्भीर-दृदय तथा भगवत्प्रेमसे पूर्ण विद्वान् हैं, वे खच्छ जल और कमलोंसे भरे हुए सुन्दर सोतोंके समान हैं ॥ ६ ॥ जिन्होंने शास्त्राध्ययन तो बहुत कम किया है। किंतु जो भगवान्के प्रेमी हैं। वे वेशन्त ( छोटे जलाशय ) के तुल्य कहे गये हैं। जिनमें शास्त्र-ज्ञान और भक्ति दोनों ही अल्पमात्रामें हैं, किंतु जो कर्मसे ग्रुद्ध हैं, वे पल्वल ( जङ्गलके छोटे-से तालाव ) के सददा हैं ॥७॥ योग और ध्यान आदिसे संयुक्त गुण वर्षाके जलके समान बताये गये हैं । तप, ज्ञान आदि भावोंसे युक्त गुणोंको स्वेदज (पसीनेकं जल) के तुल्य कहा गया है ॥ ८॥ कभी-कभी शब्दप्रमाणगम्य जो भगवद्गुण अलौकिक ज्ञानद्वारा वर्णित होते हैं, वे जलप्रपातके सदृश कहे गये हैं ॥ ९॥ देवता आदि-की उपासनासे उद्भूत होनेवाले गुण या भाव उपासकोंके नहीं हैं। तो भी उनके-से प्रतीत होते हैं। जैसे ओसके कण पृथ्वीसे नहीं प्रकट हुए हैं तथापि उससे उद्भूत हुए-से जान पड़ते हैं। साधन आदिके भेदसे नवधा भक्तिके मार्गरी चलकर प्रेमके रूपमें अभिव्यक्त होनेवाले जो भगवत्सरणरूपी स्वधर्म हैं, वे झरनेके समान कहे गये हैं। जिनमें भावकी वृद्धि या न्यूनता नहीं होती। इसीलिये जो जैसे-के-तैसे कहे गये हैं तथा जो एकमात्र मर्यादामार्गमें ही प्रतिष्ठित हैं, उन्हें स्थावर कहा गया है। जो अनेक सिद्धिके लिये प्रयत्नशील रहकर सदा जन्मसे ही साधनमें लगे रहते हैं तथा इस पृथ्वीपर सत्सङ्ग और कुसङ्ग आदिके गुण-दोबोंसे जिनके भावकी कभी वृद्धि और कभी न्यूनता होती है। वे निरन्तर उद्यमशील साधक पुरुष उद्गमयुक्त निदयोंके समान कहे गये हैं॥ १०-१३॥ ऐसे ही साधक जन स्वतन्त्र (सिद्ध ) हो जाते हैं, तब 'सिन्धु' कहलाते हैं। जो पूर्णरूपेण भगवानुके होकर रहते हैं, वे शेष, वेदव्यास, अग्नि, हनुमान् , जडभरत, देवर्षि नारद और मैत्रेय आदि महात्मा समुद्र कहे गये हैं। जो कोई महात्मा लौकिक और वैदिक गुणोंसे मिश्रित करके श्रीहरिके गुणोंका वर्णन करते हैं, वे क्षार आदि छः समुद्रोंके समान बताये जो विचक्षण महापुरुष भगवान् विष्णुके उन समस्त सदुणोंका, जो उन्हींके समान गुणातीत होनेके कारण विशुद्ध एवं सिचदानन्दस्वरूप हैं, वर्णन करते हैं, वे अमृतमय जलके महासागर कहे गये हैं। उनके वचना-मृतोंका पान अत्यन्त दुर्लभ है ॥ १४-१७॥ ऐसे महापुरुषोंका कहीं कोई बचन यदि सुननेको मिल जाय, जैसे कि अजामिलने विष्णुपार्षदोंकी वार्ते सुनी थीं, तो वह ( श्रवण )---'अमृतविन्दु-पान'---कहा गया है ॥ १८ ॥ जब राग और अज्ञान आदि भावोंका सर्वथा नाश हो जाता है, उस समय किया हुआ भगवद्गुणगान अपने आनन्दके उद्रेकका कारण होता है; अतः उसे भगवद्रसका लेहन ( आस्वादन ) कहा गया है ॥ १९ ॥ ऊपर जिनका वर्णन . किया गया है, उनसे अतिरिक्त जो वक्ता है, उन सबके बचन पात्रसे निकाले हुए और धरतीपर गिरे हुए जलके समान हैं । उनका फल भी वैसा ही है (तात्पर्य यह है कि ऐसे वक्ताओंके वचन विशेष लामकारी नहीं होते )। इस प्रकार जीवों और उनकी इन्द्रियोंमें स्थित हो नाना भावको प्राप्त हुए श्रीहरिके जो गुण इस पृथ्वीपर प्रकट होते हैं, उनके स्वरूप और फलका निरूपण किया गया ॥ २०-२१ ॥

( जलभेद सम्पूर्ण )

#### पञ्चपद्यानि

श्रीकृष्णरसिविश्विसमानसाऽरिवविजिताः । अनिर्वृता लोकवेदे ते मुख्याः श्रवणोत्सुकाः ॥ १ ॥ निःसंदिग्धं कृष्णतत्त्वं सर्वभावेन ये विदुः । ते त्वावेशात् तु विकलानिरोधाद् वा न चान्यथा ॥२॥ विक्तिन्नमनसो ये तु भगवत्स्मृतिविद्धलाः । अर्थेकिनिष्ठास्ते चापि मध्यमाः श्रवणोत्सुकाः ॥ ३ ॥ पूर्णभावेन पूर्णार्थाः कदाचिन्न तु सर्वदा । अन्यासक्तास्तु ये केचिद्धमाः परिकीतिताः ॥ ४ ॥ अनन्यमनसो मर्त्यां उत्तमाः श्रवणादिषु । देशकालद्भव्यकर्त्तमन्त्रकर्मप्रकारतः ॥ ५ ॥

॥ इति श्रीमद्वलभाचार्यविरचितानि पञ्चपद्यानि सम्पूर्णानि ॥

#### ( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री )

जिनका हृदय श्रीकृष्ण-चिन्तन-एसमें निमग्न है, जो श्रीकृष्ण-के सिवा, अन्यत्र लेकिक और वैदिक भोगोंमें आनन्द नहीं मानते हैं, जिनको भगवत्क्यासे कभी अक्चिन नहीं होती तथा जो सदा भगवान्की लीला-कया सुननेके लिये अत्यन्त उत्सुक रहते हैं, वे उत्तम श्रोता हैं॥ १॥ जिनका मन भगवत्येमसे वनीभृत होता है, जो भगवान्के स्मरणसे विह्वल हो उठते हैं और उनकी कथा सुननेके लिये उत्सुक हो कथाके अर्थपर ही विशेष स्थान देते हैं, वे मन्यम श्रोता हैं॥ २॥ जो संदेह-रहित श्रीकृष्णतत्त्वको सब प्रकारसे जानते हैं। कथा सुनते समय आवेशसे अथवा कथामें सहता ककावट हो जानेपर

शोकसे विकल हो उठते हैं। जो किसी व्याज या दम्स — वास्तविक रूपसे ही विद्वलता प्रदर्शित करते हैं। भक्त हैं।। हे।। जो कभी-कभी सम्पूर्ण भावते पूर्ण का अनुभव करते हैं, परंतु इस भावमें सदा जिनकी नहीं होती तथा जो कथा सुनते समय भी दूसरे कायोंगे रहते हैं, वे अधम श्रोता कहे गये हैं।। ४॥ देश, द्रव्य, कर्ता, मन्त्र और कर्मके प्रकारको जानकर तः यज्ञादिका अनुष्ठान करनेवाले पुरुषोंकी अपेक्षा वे उत्तम हैं, जो कि अनन्य मनसे श्रवण-कीर्तन आदि । भक्तिमें लगे रहते हैं।। ४॥

( पञ्चपच सम्पूर्ण )

#### संन्यासनिर्णयः

पश्चात्तापनिवृत्त्यथे विचार्यते । स मार्गद्वितये प्रोक्तो मक्ती ज्ञाने विशेषतः । परित्यागो कर्ममार्गे न कर्तव्यः सुतरां कलिकालतः। अत आदौ भक्तिमार्गे कर्तव्यत्वाद् विचारणा ध्रवणादिप्रवत्त्यर्थे कर्तव्यत्वेन नेष्यते । सहायसङ्गसाध्यत्वात् साधनानां च रक्षणात्॥ अभिमानाशियोगाञ्च तद्वर्भेश्च विरोधतः । ग्रहादेर्वाधकत्वेन साधनार्थं तथा यदि॥ अम्रेऽपि तादृशैरेव सङ्गो भवति नान्यथा। खयं च विषयाकान्तः पाखण्डी स्यासु काळतः॥ सर्वदा हरेः। अतोऽत्र साधने भक्तौ नैव त्यागः सुखावहः॥ नावेशः परित्यागः प्रशस्यते । स्वीयबन्धनिवृत्त्यर्थे वेषः सोऽत्र न चान्यथा ॥ कौण्डिन्यो गोपिकाः प्रोक्ता गुरवः साधनं च तत् । भावो भावनया सिद्धः साधनं नान्यदिष्यते ॥ विकलत्वं तथा स्वास्थ्यं प्रकृतिः प्राकृतं न हि । ज्ञानं गुणाश्च तस्यैव वर्तमानस्य वाधकाः ॥ सत्यलोके स्थितिकानात् संन्यासेन विशेषितात्। भावना साधनं यत्र फलं चापि तथा भवेत् ॥ तादशाः सत्यलोकादौ तिष्ठन्त्येव न संशयः। बहिश्चेत् प्रकटः स्वातमा बह्निवत् प्रविशेद् यदि ॥१ तदैव सकलो बन्धो नाशमेति न चान्यथा। गुणास्तु सङ्गराहित्याद्धीवनार्थं भवन्ति हि ॥१ भगवान् फलकपत्वात्रात्र बाधक इष्यते । स्वास्थ्यवाक्यं न कर्तव्यं वयातुर्ने विरुध्यते ॥१ दुर्कभोऽयं परित्यागः प्रेमणा सिध्यति नान्यथा । ज्ञानमार्गे तु संन्यासो द्विविधोऽपि विचारितः ॥१ शानार्थमुत्तराङ्गं च सिद्धिर्जन्मशतैः परम् । शानं च साधनापेक्षं यशादिश्रवणान्मतम् ॥१ अतः कलौ स संन्यासः पश्चात्तापाय नान्यथा । पाषण्डित्वं भवेश्वापि तसाज्ज्ञाने न संन्यसेत् ॥१ सुतरां कलिदोषाणां प्रवलत्वादितिस्थितिः। भक्तिमार्गेऽपि चेद् दोषस्तदा किं कार्यमुच्यते ॥१८ अजारम्भे न नाशः स्याद् दृष्टान्तस्याप्यमावतः । खास्थ्यहेतोः परित्यागाद् वाधः केनास्य सम्मवेत् ॥१ हरिरत्र न शकोति कर्तुं बाघां कुतोऽपरे। अन्यथा मातरो वालान् न स्तन्यैः पुपुपुः कचित् ॥१९ ज्ञानिनामपि वाक्येन न भक्तं मोहयिष्यति । आत्मपदः प्रियश्चापि किमर्थं मोहयिष्यति ॥२० विधीयताम् । अन्यथा भ्रश्यते स्वार्थादिति मे निश्चिता मितः ॥२१ तसादकप्रकारेण परित्यागो वल्लमेन विनिधितम्। संन्यासवरणं भक्तावन्यथा पतितो भवत्॥२१ कृष्णप्रसादेन ॥ इति श्रीमद्रक्तमाचार्यं विरचितः संन्यासनिर्णयः सम्पूर्णः ॥

(अनुवादक-पाण्डेय प० श्रीरामनारायणदत्तजी शास्त्री)

पश्चात्तापकी निवृत्तिके हिये जो परित्याग या संन्यास किया जाता है, उसके खरूपका विचार करते हैं। विशेषतः भक्ति और ज्ञान इन्हीं दो मार्गोंके लिये संन्यासका प्रतिपादन किया गया है। (तात्पर्य यह कि संन्यासके दो भेद हैं-मिक्तमार्गीय संन्यास और दूसरा ज्ञानमार्गीय संन्यास ) ॥ १ ॥ इस समय कराल-कलिकाल चल रहा है । अतः कर्म-मार्गमें संन्यास प्रहण करना उचित नहीं है । मिक्त-मार्गमें संन्यास ग्रहण करना उचित बताया गया है। अतः पहले भक्तिमाशीय संन्यासका ही विचार किया जाता है ॥२॥ यदि कहें अवण-कीर्तन आदिकी सिद्धिके लिये संन्यास करना उचित है तो यह ठीक नहीं है; क्योंकि श्रवण और कीर्तन आदि दूसरोंकी सहायता और सङ्गसे सिद्ध होनेवाले हैं और संन्यासीके लिये एकाकी रहनेकी निधि है। नवधा मक्तिके साधनोंकी रक्षाके लिये दूसरे मनुष्योंके सहयोगकी आवश्यकता है । भक्तिमार्गमें अभिमान और नियोग (आज्ञापालनं ) हैं, जिनका संन्यास-धर्मीके साथ विरोध है। यदि कहें कि मित्तियोगके साधनमें यह आदि बाधक होते हैं, अतः उक्त साधनके लिये गृह आदिका संन्यास आवश्यक है। तो यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि गृह-त्यागके पश्चात् वैसे ही लोगींका सङ्ग प्राप्त होगा, जो ग्रह-त्यागी नहीं हैं; क्योंकि कित्रकाल होनेसे अच्छे संन्यासीका मिलना सम्भव नहीं है । अतः विपयी पुरुषोंके सङ्गसे यदि त्यागी स्वयं भी विषयाकान्त हो जाय तो संन्यास-वेषके विरुद्ध आचरणके कारण वह पार्वांडी हो जायगा ॥ ३-५ ॥ जिनका शरीर विषय-वासनाके वशीभृत है, उनके भीतर कभी श्रीहरिका आवेश नहीं होता, अतः यहा साधन-मिक्तमें संन्यास सुखद नहीं माना गया है।। ६।। भगवान्कं विरहकी अनुभूतिके लिये संन्यासकी प्रशंसा की जाती है। संन्यासका जो दण्ड-धारण आदि वेष है। वह आत्मीयजनीक सम्बन्धसे प्राप्त होनेवाले बन्धनकी निवृत्ति-के लिये ही यहाँ स्वीकार किया जाता है। उसे ग्रहण करनेका और कोई कारण नहीं है॥ ७ ॥ भक्तिमार्गमें कौण्डिन्य अर्गा और गोपिकाएँ गुरु है और उन्होंने जो साधन अपनाया भा, वरी साधन है। भावनासिद्ध भाव (भगविचन्त्रनसे वहा हुआ प्रमाद अनुराग ) ही यहाँ साधन है । उसके सिवा और कीर सायन अभीष्ट नहां है ॥ ८ ॥ इस मार्गि व्यक्तिल्ला, अन्यस्यता और प्रकृति—ये प्राकृत मनुष्येकि समान गरी है। इस अवस्थामें रहनेवाट मक्तींके लिये शन और हीकिक गुण साधनाम वाधक निद्ध होते हैं॥ ९॥ 1

संन्यास-विशिष्ट ज्ञानसे सत्यलोकमें स्थिति होती है । जहाँ भावना ( अनुरागयुक्त चिन्तन ) साधन है, उस भक्तिमार्ग-में फल भी वैसा ही होता है। ( प्रेमास्पद प्रभुकी प्राप्ति ही वहाँका परम फल है ) ॥ १० ॥ पूर्वोक्त संन्यासर्विशय संन्यासी सत्यलोकमें ही प्रतिष्ठित होते हैं, इसमें संशय नहीं है । यदि बाहर प्रकट हुआ अपना आत्मा अग्निके समान भीतर प्रवेश करे तो उसी समय सारा वन्धन नप्ट हो जाता है-अन्यथा नहीं ॥ ११॥ मगवान्के गुण भक्तके जीवन-निर्वाहंक लिये होते हैं। भगवान्के सङ्गसे रहित होनेके कारण भक्त उनके गुणोंका अवण-कीर्तन करके ही जीते हैं॥ १२॥ भगवान् श्रीहरि फल-स्वरूप होनेके कारण इसमें बाधक नहीं होते। भगवानसे अपनी खरशताके लिये प्रार्थना नहीं करनी चाहिये। भगवान दयाल हैं। स्वयं ही सब कुछ करेंगे । वे अपनी दयालताके विरुद्ध कुछ भी नहीं करते ॥ १३ ॥ यह भक्तिमागींय संन्यास दुर्लभ है । वह प्रेमसे ही सिद्ध होता है-अन्यथा नहीं । ज्ञानमार्गमें जो संन्यास है, वह दो प्रकारका है ॥१४॥

एक ज्ञानप्राप्तिके लिये संन्यास लिया जाता है (इसीको विविद्दिषा-संन्यास कहते हैं) और दूसरा ज्ञानका उत्तराङ्ग संन्यास है, जिसे विद्दत्-संन्यास भी कहते हैं। इस संन्यास को सैकड़ों जनमोंके पश्चात् सिद्धि प्राप्त होती है। श्रुतिमें यज्ञादिकी विधिका वर्णन होनेसे यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि ज्ञानको साधनकी अपेक्षा रहती है। (तात्पर्य यह है कि यज्ञ आदि कर्म अन्तःकरणकी ग्रुद्धिद्वारा ज्ञान-प्राप्तिके साधन माने गये हैं)॥ १५॥ अतः कल्यियमें संन्यास केवल पश्चात्तापके लिये ही होता है—अन्यथा नहीं। उससे पासंबक्ती भी सम्भावना रहती है। अतः कल्किकालमें दोषोंकी प्रवलता होनेके कारण ज्ञानमार्गमें संन्यास न ले, ऐसा ही निर्णय है।

मिक्तमार्गमें भी यदि दोष प्राप्त होते हों तब क्या करना चाहिये ? इसके उत्तरमें कहते हैं—यहाँ आरम्भमें नाश नहीं होता—कोई बाधा नहीं आती । मिक्तमार्गमें किये हुए कर्मिक नष्ट या वाधित होनेका कोई उदाहरण भी नहीं मिलता । इसके सिवा, यहाँ लोकिक स्वास्थ्यके हेतुका परित्याग बताया गया है; अतः किसके द्वारा इसमें बाधा आनेकी सम्मावना हो सकती है ॥ १६—१८ ॥ औरोंकी तो बात ही क्या है? स्वयं भगवान भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते । अन्यथा यदि भगवान भी इसमें बाधा नहीं डाल सकते । अन्यथा यदि भगवान ही अपने बालकोंके कार्यमें बाधा डालें, तब तो माताएँ कहीं भी अपने सतनका दूध पिलाकर बच्चोंका पालन-पोपण ही न करें ॥ १९ ॥ ज्ञानियोंके वाक्यद्वारा भी भगवान अपने भक्तको मोहमें नहीं डालेंगे। जो भक्तोंक

प्रियतम हैं और उन्हें अपने-आप तकको दे डालते हैं, वे भगवान् भला किसलिये भक्तोंको मोहमें डालेंगे १ ॥ २०॥ अतः उपर्युक्त प्रकारसे व्यवस्थापूर्वक ही संन्यासका विधान

करना चाहिये। अन्यथा संन्यासी अपने पुरुषार्थसे भ्रष्ट हो

जाता है। यह मेरा निश्चित विचार है॥ २१॥ इत प्रकृत्वं वंटलभने श्रीकृष्ण-कृपासे भक्तिमार्गमें ही संत्यासका कर निश्चित किया है; अन्यथा (इसके विपरीत) संत्यास स्रोक्त करनेवाला पुरुष पतित हो जाता है॥ २२॥

( संन्यास-निर्णय सम्पूर्ण )

निरोघलक्षणम्

यच दुःखं यशोदाया नन्दादीनां च गोकुले । गोपिकानां तु यद् दुःखं तद् दुःखं स्थान्मम कचित्॥१॥ गोकुले गोपिकानां तु सर्वेषां वजवासिनाम् । यत् सुखं समभृत् तन्मे भगवान् किं विधास्यति ॥२॥ उद्धवागमने जात उत्सवः सुमहान् यथा। बृन्दावने गोकुले वा तथा मे मनसि कवित्॥३॥ महतां कृपया यद्वद् भगवान् दययिष्यति । तावदानन्दसंदोहः कीर्त्यमानः सुखाय हि॥४॥ महतां रूपया यद्वत् कीर्तनं सुखदं सदा। न तथा लौकिकानां तु सिग्धभोजनरूक्षवत्॥५॥ गुणगाने सुखावाप्तिर्गोविन्दस्य प्रजायते। यथा तथा ग्रुकादीनां नैवात्मनि कुतोऽन्यतः॥६॥ क्लिश्यमानाञ् जनान् दृष्ट्वा कृपायुक्तो यदा भवेत्। सदा सर्वे सदानन्दं हृदिस्थं निर्गतं बिहः॥ ७॥ सर्वानन्दमयस्थापि कृपानन्दः सुदुर्छभः। हृद्गतः स्वगुणाञ् श्रुत्वा पूर्णः प्रावयते जनान् ॥८॥ तस्मात् सर्वे परित्यज्य निरुद्धैः सर्वदा गुणाः । सदानन्दपरैर्गेयाः सचिदानन्दता अहं निरुद्धो रोधेन निरोधपदवीं गतः। निरुद्धानां तु रोधाय निरोधं वर्णयामि ते॥१०॥ हरिणा ये विनिर्मुक्तास्ते मद्मा भवसागरे। ये निरुद्धास्त एवात्र मोद्मायान्त्यहर्निशम् ॥१९॥ संसारावेशदुष्टानामिन्द्रियाणां हिताय वै। कृष्णस्य सर्ववस्तूनि भूम्न ईशस्य योजयेत्॥१२॥ गुणेष्वाविष्टिचत्तानां सर्वदा मुरवैरिणः। संसारविरहक्छेशौ न स्यातां हरिवत् सुखम् ॥१३॥ तदा भवेद् दयाङ्कत्वमन्यथा क्र्रता मता। वाधराङ्कापि नास्त्यत्र तद्ध्यासोऽपि सिध्यति ॥१४॥ भगवद्धर्मसामर्थ्याद् विरागो विषये स्थिरः । गुणैहरेः सुखस्पर्शान्न दुःखं भाति कर्हिचित् ॥१५॥ एवं ज्ञात्वा ज्ञानमार्गादुत्कर्षो गुणवर्णने । अमत्सरैरलुब्धेश्च वर्णनीयाः सदा गुणाः ॥१६॥ हरिमूर्तिः सदा ध्येया संकल्पादिप तत्र हि। दर्शनं स्पर्शनं स्पष्टं तथा कृतिगती सदा ॥१७॥ श्रवणं कीर्तनं स्पष्टं पुत्रे कृष्णप्रिये रितः। पायोर्भलांशत्यागेन शेषभागं तनौ नयेत्॥१८॥ यस्य वा भगवत्कार्य यदा स्पष्टं न इश्यते। तदा विनिग्रहस्तस्य कर्तव्य इति निश्चयः॥१९॥ नातः परतरो मन्त्रो नातः परतरः स्तवः। नातः परतरा विद्या तीर्थं नातः परात् परम् ॥२०॥

॥ इति श्रीमद्वल्लभाचार्यविरचितं निरोधलक्षणं सम्पूर्णम् ॥ (अनुवादक—पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तजी शाली)

जब व्रजेन्द्रनन्दन भगवान् स्यामसुन्दर गोकुलसे मथुरा जाने लगे, उस समय यशोदा मैयाको, नन्द आदि गोपोंको और समस्त गोप-सुन्दरियोंको जो विरहके महान् दुःखका अनुभव हुआ था, क्या वैसा ही दुःख कभी मेरे अनुभवमें भी आ सकता है ! ॥ १ ॥ गोकुलमें गोपाङ्गनाओं तथा समस्त व्रजवासियोंने भगवान्के जिस सानिष्य-सुखका आस्वा-दन किया था; क्या वही सुख कभी भगवान् सुझे भी देंगे ! ॥ २ ॥ श्रीवृन्दावन अथवा गोकुलमें उद्धवजीके पधारने-

पर प्रत्येक घरमें जैसा महान् उत्सव छा गया था, क्या वेना-ही उत्सव या 'उत्साह कभी मेरे मिनेमं भी होगा? ॥ ३ ॥ महात्मा पुरुषोंकी कृपासे दयासिन्धु भगवान् जवतक अपने ऊपर दया करेंगे, तचतक उन आनन्दमंदोहन्यस्य प्रभु का संकर्तिन ही अपने लिये सुखकर होगा ॥ ४ ॥ महात्माओं की कृपासे भगवान्के नाम, गुण और लीलओंका दीनंन जैसा सुखद जान पड़ता है, वैसा लीकिक मनुभ्यांके चिरुष्ण वर्णन नहीं । घीरे सिन्ध भोजन और रुखे भोजनां है म्तर है, वही भगवन्चरित्र और लौकिक पुरुषोंके चरित्रके र्तिनमें है ॥ ५ ॥ शुक आदि महात्माओंको गोविन्दके पुणगानमें जैसा सुख मिलता है, वैसा आत्मचिन्तनमें भी नहीं मिलता; फिर अन्य किसी साधनसे तो मिल ही कैसे सकता है ? ॥ ६ ॥ भक्तजनोंको अपनी प्राप्तिके लिये क्लेश उठाते देख जब भगवान् कुपापरवश हो जाते हैं। उस समय हृदय-के भीतरका सम्पूर्ण सत्स्वरूप आनन्द बाहर प्रकट हो जाता है ॥ ७ ॥ प्रमु पूर्णानन्दघन-रूप हैं, तो भी उनका कृपानन्द अत्यन्त दुर्लभ है। वे दृदयके भीतर बैंडे-बैंडे जब अपने गणोंको सनते हैं, तब वे पूर्ण परमात्मा उन भक्त-जनोंको आनन्द-सिन्धमें आप्लावित कर देते हैं ॥ ८ ॥ इसलिये सदानन्द-स्वरूप प्रभुकी आराधनामें तत्पर भक्तोंको चाहिये कि वे अपनी चित्त-वृत्तियोंके निरोधपूर्वक सदा सबकी आसिक्त छोडकर प्रभक्ने गुणोंका निरन्तर गान करें । इससे सचिदा-नन्दस्बरूपताकी प्राप्ति होती है॥ ९॥ मैं इन्द्रिय-निग्रह-पूर्वक भगवान्में निरुद्ध ( आसक्त ) हो निरोधमार्गको प्राप्त हुआ हूँ । अतः जो संसारमें निरुद्ध ( आसक्त ) हैं। उनका मगवत्स्वरूपमें निरोध (स्थापन) करनेके छिये मैं निरोध-का स्वरूप बता रहा हूँ ॥ १०॥ भगवान्ने जिन्हें छोड़ दिया है, वे भवसागरमें डूबे हुए हैं और जिनको उन्होंने अपनेमें निरुद्ध कर लिया है, वे ही यहाँ निरन्तर आनन्द-मग्न रहते हैं ॥ ११ ॥ संसारके आवेशांसे दूषित इन्द्रियोंके हितके लिये सम्पूर्ण वस्तुओंका सर्वव्यापी जगदीश्वर भगवान श्रीकृष्णके साथ सम्बन्ध जोड़ दे ॥ १२ ॥ जिनका चित्त सदा सुरारि भगवान् श्रीकृष्णके गुणोंमें आसक्त है, उन्हें संसार-बन्धन

और भगवद्विरहके क्लेश नहीं प्राप्त होते । वे साक्षात् श्रीहरि-के ही तत्य सुख पाते हैं ॥ १३ ॥ ऐसी व्यवस्था होनेपर ही मगवान्में दयाखुता मानी गयी है; अन्यथा क्रता ही मानी जाती । यहाँ बाधकी शङ्का भी नहीं है। भगवान्में किया हुआ अभ्यात ( आरोप ) भी सफल होता है ॥ १४ ॥ मगवद्धर्मकी शक्तिसे विषयोंमें स्थिर विराग उत्पन्न होता है। भगवद्गणोंके गानेसे जो सुख प्राप्त होता है, उससे कभी किसी दुःखका पता ही नहीं चलता ॥ १५ ॥ इस प्रकार ज्ञान-मार्गकी अपेक्षा भगवद्गुणगानके मार्गमें अधिक उत्कर्षकी प्राप्ति होती है। इसीलिये मत्तरता और लोभ छोड़कर सदा श्रीहरिके गुणोंका कीर्तन करना चाहिये ॥ १६ ॥ मानसिक संकल्पसे भी भगवन्म्तिका सदा ध्यान करते रहना चाहिये। उस मुर्तिमें दर्शन, स्पर्श, कृति और गति आदिकी सदा स्पष्ट भावना करनी चाहिये ॥ १७ ॥ भगवद्गुणोंका श्रवण और कीर्तन तो स्पष्टरूपसे करना उचित है। श्रीकृष्णंप्रेमी पत्रका जन्म हो, इस उद्देश्यसे ही स्त्री-सहवास करे ( अथवा श्रीकृष्ण-प्रेमी पुत्रपर ही प्रीति या अनुराग रक्वं ) । पाय ( गुदा ) आदिके मलांशको छोड़कर शरीरके शेष सभी भागोंको भगवान्की सेवार्ने लगा दे ॥ १८ ॥ जिस इन्द्रियके द्वारा जब भगवत्सम्बन्धी कार्य होता स्पष्ट न दिखायी दे, उस समय उस इन्द्रियको अवश्य वशमें करके भगवत्सेवामें नियक्त रखना चाहिये यही निश्चय है ॥ १९ ॥ इससे बढ़कर कोई मन्त्र नहीं है। इससे श्रेष्ठ कोई स्तोत्र नहीं है। इससे बड़ी कोई विद्या नहीं है और इससे बढ़कर कोई परात्पर तीर्थ नहीं है ॥ २० ॥

( निरोधलक्षण सम्पूर्ण )

#### सेवाफलस्

यादशी सेवना प्रोक्ता तित्सद्धी फलमुच्यते । अलीकिकस्य दाने हि चाद्यः सिध्येन्मनोरथः ॥ १ ॥ फलं वा ह्यधिकारो वा न कालोऽत्र नियामकः । उद्देगः प्रतिवन्धो वा भोगो वा स्यात् तु वाधकस् ॥ २ ॥ अकर्तव्यं भग गतः सर्वथा चेद् गतिनं हि । यथा वा तत्त्वनिर्धारो विवेकः साधनं मतम् ॥ ३ ॥ वाधकानां परित्यागो भोगेऽप्येकं तथापरम् । निष्पत्यूहं महान् भोगः प्रथमे विशते सदा ॥ ४ ॥ सविध्नोऽत्योधातकः स्याद् वलादेतौ सदा मतौ । द्वितीये सर्वथा चिन्ता त्याज्या संसारनिश्चयात्॥ ५ ॥ नन्वाद्ये दातृता नास्ति तृतीये वाधकं गृहम् । अवश्येयं सदा भाव्या सर्वमन्यन्मनोध्नमः ॥ ६ ॥ तदीयैरि तत्कार्यं पुष्टो नैव विलम्बयेत् । गुणक्षोभेऽपि द्रष्टव्यमेतदेवेति मे मतिः ॥ ७ ॥ क्रस्षिरच वा काचिद्यययेत् स वै भ्रमः ॥ ८ ॥

॥ इति श्रीमद्वस्माचार्यविर्चितं सेवाफलं सम्पूर्णम् ॥

( अनुवादक-पाण्डेय पं० श्रीरामनारायणदत्तनी शास्त्री )

भगवान्की सेवाका जैता स्वरूप कहा गया है, उसके सिद्ध हो जानेपर तदनुकुल फल वताया जाता है। अलैकिक फल-के दान ( या समर्पण ) से साधकके प्रधान मनोरयकी सिद्धि होती है। । १।। भगवत्सेवाके फल या अधिकारके विषयमें कालका कोई नियन्त्रण नहीं है। उद्वेग, प्रतिवन्ध अथवा भोग-यही सेवामें वाधक होता है॥ २॥ उद्देग तभी होता है, जब भगवान्को सर्वथा वह सेवा न करानी हो अयवा उसका फल न देना हो; उस दशामें तो उस सेवाकी सम्पन्न करनेका कोई उपाय भी नहीं है। अथवा उद्वेग-दज्ञामें भी तत्त्वका निश्चय और विवेक-ये सेवाके साधन माने गये हैं ॥ ३ ॥ प्रतिबन्धकोंका परित्याग ( निवारण ) भी आवश्यक है। भोगके दो भेद हैं---एक लौकिक और दूसरा अलोकिक । इनमें भी पहला ही त्याज्य है। दूसरा विध्न-रहित है, उससे सेवामें कोई वाधा नहीं आती । महान अर्थात् अलौकिक भोग सदा सेवाके प्रधान फलकी श्रेणीमें आता है; अतः उससे उसका कोई विरोध नहीं है ॥ ४ ॥ अल्प अर्थात् लौकिक भोग विष्नयुक्त होनेके कारण सेवामें

वाधक होता है। ये दोनों-उद्देग और प्रतिबन्ध सदा बल पूर्वक विच्नकारक माने गये हैं। प्रतिबन्धरूप द्वितीय वाधक विपयमें सर्वथा चिन्ता त्याग देनी चाहिये; क्योंकि उसके होने पर संसार-बन्धनका होना निश्चित है ( अतः अवश्यमार्व परिणामके लिये चिन्ता करना व्यर्थ है ) ॥ ५॥ आदि वाधक उद्देगके होनेपर यह समझना चाहिये कि भगवानको इस समय सेवॉका फल देनेकी इच्छा नहीं है, तीसरी श्रेणीके वाधक भोगकी उपस्थिति होनेपर घर ही भगवत्सेवामें बाधक होता है। इन सब बातोंपर अवश्य विचार करना चाहिये। इसहे भिन्न जो कुछ कहा गया है, वह मनका भ्रम है॥६॥ भगवदीय जनोंको भगवत्सेवन निरन्तर करते रहना चाहिये । भगवान् अनुग्रहमें कभी विलम्ब नहीं कर सकते । त्रिगुणात्मक विषयोंके द्वारा क्षोम होनेपर भी इन्हीं उपर्युक्त वातोंपर दृष्टि रखनी चाहिये। यही मेरा मत है। यदि इस विषयमें किसीके द्वारा कोई विपरीत कल्पना या कुतर्क उपस्थित किया गया तो निश्चय ही वह भी भ्रम है॥ ७-८॥ ( सेवाफल सम्पूर्ण )

श्रीदामोदराष्ट्रकम्

नमामीश्वरं सचिदानन्दरूपं लसत्कुण्डलं गोक्कले भ्राजमानम् । गोप्या ॥१॥ परामृष्टमत्यन्ततो द्भत्य यशोदाभियोलूखला द्वावमानं कराम्भोजयुग्मेन सातङ्कनेत्रम् । रुदन्तं मुहर्नेत्रयुग्मं मृजन्तं भक्तिबद्धम् ॥२॥ श्वासकम्पत्रिरेखाङ्ककण्ठस्थितग्रैवदामोद**रं** इतीहक् खळीळाभिरानन्दकुण्डे खघोषं निमज्जन्तमाख्यापयन्तम्। प्रेमतस्तं शतावृत्ति वन्दे ॥३॥ भक्तैर्जितत्वं पुनः तदीयेशितव्येषु वरं देव मोक्षं न मोक्षाविंघ वा न चान्यं वृणेऽहं वरेशादपीह। वपुर्नाथ गोपालबालं सदा मे मनस्याविरास्तां किमन्यैः॥४॥ इदं ते मुखाम्भोजमञ्यक्तनीहैर्नृतं कुन्तहैः स्निग्धरक्तैश्च गोप्या। मनस्याविरास्तामळं लक्षलामैः॥५॥ मुहुइचुम्बितं बिम्बरक्ताधरं मे नमो देव दामोदरानन्त विष्णो प्रसीद प्रभो दुःखजाळाव्यिमयम्। ् मामश्रमेध्यक्षिदृश्यः ॥ ६ ॥ बता<u>न</u>ुगृहाणेश कृपाद्दष्टिवृष्ट्यातिदीनं कुबेरात्मजौ बद्धमूत्येंव यद्वत् त्वया मोचितौ भक्तिभाजौ कृतौ च। तथा प्रेमभिक्तं खकां में प्रयच्छ न मोक्षे ग्रहो मेऽस्ति दामोदरेह ॥ ७॥ नमस्तेऽस्तु दाम्ने स्फुरहीतिधाम्ने त्वदीयोदरायाथ विश्वस्य धाम्ने। नमो राधिकायै त्वदीयप्रियायै नमोऽनन्तळीळाय देवाय तुभ्यम्॥८॥ ॥ इति श्रीसत्यव्रतमुनित्रोक्तं श्रीदामोदराष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिनके कानोंमें मकराकृत कुण्डल सुशोभित हैं, जो गोकुलमें अपनी अलौकिक प्रभाका प्रसार करते हुए माँ यशोदाके भयसे छीकेपर रक्खे हुए माखनको चुरानेका प्रयत्न छोड़कर उलटाये हुए ऊललपरसे भाग छूटते हैं और जिन्हें उसी दशामें नन्दरानी वेगपूर्वक दौड़कर पकड़ लेती हैं, उन सचिदानन्द-विग्रह सर्वेश्वर श्रीकृष्णकी मैं वन्दना करता हुँ ॥ १॥ जननीके तर्जनसे भयभीत होकर रोते हुए वे बार-बार अपने दोनों सभीत नेत्रोंको युगल इस्तकमलोंसे मसल रहे हैं। वार-बार सुबकनेके कारण जिनके त्रिरेखायुक्त कण्ठमें पड़ी हुई मोतियोंकी माला कम्पित हो रही है । माता यशोदाने अपनी अनुपम भक्तिके बलसे उनकी कमरको रस्सीसे बाँघ दिया है। इस प्रकार अपने दामोदर नामको चरितार्थ करते हुए श्रीनन्दनन्दनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २॥ जो अपनी ऐसी-ऐसी लीलाओंके द्वारा गोकुलवासियोंको आनन्दसरोवरमें निमग्न करते तथा अपने दासोंपर इस प्रकार अपनी भक्तपरवशता प्रकट करते रहते हैं, उन लीला-विहारी प्रभुकी मैं पुनः प्रेम-पूर्वक शत-शत वन्दना करता हूँ ॥ ३॥ हे देव ! यद्यपि आप वर देनेमें सब प्रकार समर्थ हैं, फिर भी मैं आपसे बरह्यमें / न तो मोक्षकी याचना करता हूँ और न मोक्षकी परम अवधिरूप श्रीवैकुण्ठादि लोकोंकी प्राप्ति ही चाहता हूँ। न मैं इस जगत्से सम्बन्ध रखनेवाला कोई दूसरा वरदान ही आपसे माँगता हूँ । मैं तो आपसे इतनी ही क्रपाकी

भीख माँगता हूँ कि नाथ ! आपका यह बालगोताल रूप ही निरन्तर मेरी चित्तभूमियर अविश्वत रहे। मुझे और वस्तुअंसि क्या प्रयोजन है ॥ ४ ॥ अत्यन्त नीलवर्ण) सुचिकण एवं कुछ-कुछ लालिमा लिये हुए घुँघराले बालोंसे विरा हुआ तया नन्दरानी यशोदाके द्वारा बार-बार चूमा हुआ तुम्हारा कमल-मा मुखड़ा तथा पके हुए विम्बफल-सहरा लाल-लाल अवर-पल्लव मेरे मानग-पटलपर गदा थिरकते रहें; मुझे लाखों प्रकारके दूसरे लाभींसे कोई प्रयोजन नहीं है ॥५॥ हे देव ! हे दामोदर ! हे अनन्त ! हे विण्णो ! तुम्हें प्रणाम है। प्रमो ! मुझपर प्रसन्न होओ एवं दु:खनमूहकृप समुद्रमें डूबे हुए मुझ अति दीन एवं अज्ञ प्राणीको कृपादृष्टि-की वर्षासे निहाल कर दो और हे स्त्रामिन् ! तुम सदा ही मेरे नेत्रगोचर बने रहो ॥ ६ ॥ हे दामोदर ! जिस प्रकार तुमने अपने दामोदररूपसे ही ऊललमें वॅधे रहकर कुवेरके यमज युत्रोंका वृक्षयोनिसे उद्धार तो किया ही, साथ-ही-साथ उन्हें अपना भक्त भी बना लिया। उसी प्रकार मुझे भी अपनी प्रेमभक्तिका दान करो। मेरा मोक्षके लिये तनिक भी आग्रह नहीं है ॥ ७ ॥ जगमगाते हुए प्रकाशपुञ्जसदृश उस रज्जुको प्रणाम है !सम्पूर्ण विश्वके आधारभूत तुम्हारे उदरको भी नमस्कार है; तुम्हारी प्रियतमा श्रीराधारानीके चरणोंमें मेरा बार-बार प्रणाम है और अनन्त लीलामय देवाधिदेव तुमको भी मेरा शत-शत प्रणाम है ॥ ८ ॥

( श्रीदामोदराष्ट्रक सम्पूर्ण )

## श्रीजगन्नाथाष्ट्रकृष्

कदाचित् कालिन्दीतट-विपिन-संगीत-तरलो मुदाभीरी नारी-वदन-कमलाखाद-मधुपः। जगन्नाथः खामी नयनपथनामी भवतु मे ॥१॥ रमा-राम्भु-ब्रह्मामरपतिगणेशाचितपदी भुजे सन्ये वेणुं शिरसि शिखिपिच्छं कटितटे दुक्लं नेत्रान्ते सहचर-कटाइं विद्धते। सदा श्रीमद्बृन्दावन-वसित-लीला-परिचयो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे ॥२॥ महाम्मोधेस्तिरे कनकरित्ररे नीलशिखरे वसन् प्रासादान्तः सहजबलमद्रेण बलिना। सकलसुरसेवावसरदो जगन्नायः खामी नयनपथनामी भवतु मे॥३॥ सुभद्रामध्यस्थः सजलजलदश्रेणिरुचिरो रमावाणीरामः कृपापारावारः स्फुरदमलपङ्केरुहमुखः। सुरेन्द्रैराराध्यः श्रुतिगणशियागीतचरितो जगन्नाथः खामी नयनपथगामी भवतु मे ॥ ४ ॥ स्थारुढो गच्छन् पथि मिलितभूदेवपटलैः स्तुतिपादुर्भावं प्रतिपदमुपाकण्यं सद्यः। स्थालका निर्वे प्रकल्पातां सिन्धु सद्यो जगन्नाथः खामी नयनपथनामी भवतु मे ॥ ५॥ परव्रहापिडः कुवलयद्लोत्कुलुनयनो निवासी नीलादौ निहितचरणोऽनन्तिशिरसि। रसानन्दी राधा-सरसवपुराहिङ्गनसुखो जगन्नायः खामी नयनपयगामी भवतु मे॥६॥ न वे याचे राज्यं न च कनकमाणिक्यविभवं न याचेऽहं रम्यं सकळजनकाम्यं वरवधूम्। सदा काळे काळे प्रमथपितना गीतचरितो जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥७॥ हर त्वं संसारं द्वृततरमसारं सुरपते ! हर त्वं पापानां वितितमपरां यादवपते !। अहो दीनेऽनाथे निहितचरणो निश्चितिमदं जगन्नाथः स्वामी नयनपथगामी भवतु मे॥८॥ जगन्नाथाएकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः द्युचिः। सर्वपापविद्युद्धातमा विष्णुळोकं स गन्छित ॥९॥

॥ इति श्रीगौरचन्द्रमुखपद्मविनिर्गतं श्रीश्रीजगन्न याष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जो कभी श्रीयमुनाके तटवर्ती वनमें गायन-रत होकर अत्यन्त चञ्चल रहते हैं और कभी भ्रमरके समान आभीरनारियोंके मुखारविन्दका आनन्दपूर्वक आस्वादन करते हैं तथा श्रीलक्ष्मीजी, भगवान् शंकर, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा, देवराज इन्द्र और श्रीगणेशजी जिनके चरणोंका अर्चन करते हैं, वे मेरे स्वामी जगनायजी कुपापूर्वक मेरे नयनगोचर हों ॥ १॥

जो वार्ये हाथमें वंशी, मस्तकपर मोरपंख, कटितटमें पीताम्बर तथा नेत्रोंके प्रान्तमें सखाओंके प्रति कटाक्षपूर्ण दृष्टि धारण करते हैं, जो सदा-सर्वदा निरित्तशय शोभाशाली वृन्दावनधाममें ही निवास करते हैं तथा वहीं जिनकी विविध लीलाओंका परिचय होता है, वे मेरे स्वामी जगन्नायजी कृपापूर्वक मेरे नेत्रपथमें प्रकट हों ॥ २॥

जो महासागरके तटपर स्वर्णकी-सी कान्तिवाले नीलाचल-पर दिव्यातिदिव्य प्रासादमें अपने अग्रज महाबली श्रीबलभद्रजी एवं बहिन सुभद्रांके बीचमें विराजमान रहकर समस्त देव-वृन्दोंको अपनी पुनीत सेवाका ग्रुभ अवसर प्रदान करते हैं। वे जगनाथ स्वामी सदा मेरे नेत्रोंके सम्मुख रहें ॥ ३ ॥

जो कृपाके सागर हैं, जिनकी छटा सजल मेघोंकी घटाको मात करती है, जो अपनी गृहिणियों श्रीलक्ष्मी तथा सरस्वतीको आनिद्दत करते रहते हैं, जिनका श्रीमुख देदीप्यमान निर्मल कमलकी शोभाको धारण करता है, बड़े-बड़े देवताओंके द्वारा जो आराधन किये जाने योग्य हैं तथा श्रुतियोंके शीर्षस्थानीय उपनिषदोंमें जिनके पावन चरित्रोंका गान किया गया है, वे मेरे प्रमु श्रीजगन्नायजी सदा मुझे दर्शन देते रहें ॥ ४॥

जो रथयात्राके समय मार्गमें एकत्रित हुए भूसुरवृन्दोंके द्वारा किये हुए स्तवनको सुनकर पद-पदपर दयासे द्रवित होते रहते हैं, वे दयासागर, निखिल ब्रह्माण्डोंके बन्धु एवं

समुद्रपर कृपा करके उसके तटपर निवास करनेव श्रीजगनाथ स्वामी मेरे नयनोंके श्रीतिथ वनें ॥ ५॥

साक्षात् परब्रह्म ही जिनके मस्तकपर भूषणस्य विद्यमान हैं, जिनके नेत्र खिले हुए कमलके समान सुन हैं, जो नीलाचलपर भक्तोंको सुख देनेके लिये निवास क हैं तथा जो शेषशायीरूपसे भगवान् अनन्तके मस्तक चरण रखे रहते हैं और प्रेमानन्दमय विग्रहसे श्रीराध रसमय शरीरके आलिङ्गनका अनुपम सुख लूटते रहते हैं, मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी निरन्तर मेरे नेत्रोंको आनित्र करते रहें ॥ ६॥

न तो मैं राज्यकी ही याचना करता हूँ और न ख एवं माणिक्यादि रतोंके वैभवकी ही प्रार्थना करता हूँ जिसे सब लोग चाहते हों, ऐसी सुन्दरी एवं श्रेष्ठ रमणी भी मुझे कामना नहीं है; मैं तो केवल यही चाहता हूँ । भगवान् भूतपित समय-समयपर जिनके निर्मल चिर्त्रोंका ग करते रहते हैं वे मेरे प्रभु श्रीजगन्नाथजी सदा-सर्वदा मेरे नेत्रों सम्मुख नाचते रहें ॥ ७॥

हे सुरेश्वर ! शीघातिशीघ इस असार-संसारको हैं नेत्रोंके सामनेसे हटा दो । हे यदुनाय ! मेरे पापोंकी अधि राशिको भसा कर दो । अरे ! यह ध्रुव सत्य है कि है स्वामी दीन-अनायोंको अपने श्रीचरणोंका प्रसाद अवस्य है है । वे ही श्रीजगनायजी मेरे नेत्रोंको भी दर्शनते कृत करें ॥ ८॥

इस पवित्र श्रीजगनायाष्टकका जो एकार्याचत ए पवित्र होकर पाठ करता है उसके अन्तः करणके समस् प धुल जाते हैं और अन्तमें उसे विष्णुलोककी प्राप्ति हो है ॥ ९॥

( श्रीजगनाथाष्टक सम्पूर्ण )

श्रीमुकुन्दमुक्तावली

विकसितनिलनास्यं विस्फुरन्मन्दहास्यम्। चम्पकोद्भासिकण नवजलधरवर्ण कमपि निखिलसारं नौमि गोपीकुमारम् ॥ १ ॥ चारुबहीवचूलं कनकरचिदुकूलं वरलवीप्राणवन्धुः । करविनिहितकन्दुः मुखजितशरदिन्दुः केलिलावण्यसिन्धुः नन्दसूनुः ॥ २ ॥ मां वचनवशगधेनुः पातु कक्षनिक्षिप्तवेणुः वपुरुपसृतरेणुः नीलकण्ठपिच्छच्ड । भक्तमानसाधिरूढ बल्लबीकुलोपगूढ ध्वस्तदुष्टशङ्खचूड कण्ठलम्विमञ्जुगुञ्ज केलिलन्धरम्यकुञ्ज कर्णवर्तिफुलुकुन्द पाहि देव मां मुकुन्द ॥ ३ ॥ खिन्नगोपवीक्षणोपजातकोप । **नुन्नघोरमेघचक** वृष्टिपूर यज्ञभङ्गरुष्ट्राक क्षिप्रसन्यहस्तपद्म धारितोच्चशैलसद्मगुप्तगोष्ठ रक्ष रक्ष मां तथाद्य पङ्कजाक्ष ॥ ४ ॥ मनोजारोपी । गोपीमनसि दधदुडुचक्राकारं सारं मुक्ताहारं शाङ्गी ॥ ५ ॥ दिशतु रति नः रङ्गी वंशे खल**नि**कुरम्बोत्तंसे कोपी कंसे कामाद्भिरचयन्ती रामाः । क्षामाः लीलोद्दामा जलघरमाला श्यामा प्रभुरघशत्रोम्तिः ॥ ६ ॥ गव्यापूर्तिः मामन्याद खिल मुनीनां स्तव्या नन्दनन्दनमिन्दिराकृतवन्दनं धृतचन्द्नम् । पर्ववर्तुलदार्वरीपतिगर्वरीतिहराननं सुन्दरीरतिमन्दिरीकृतकन्दरं धृतमन्दरं कुण्डलद्युतिमण्डलप्तुतकन्धरं भज सुन्दरम् ॥ ७ ॥ गोकुलाङ्गणमण्डनं कृतपूतनाभवमोचनं कुन्दसुन्दरदन्तमम्बुजवृन्दवन्दितलोचनम्। सौरभाकरफुल्लपुष्करविस्फुरत्करपल्लवं दैवतव्रजदुर्लभं भज बल्लवीकुलबल्लभम्॥८॥ तुण्डकान्तिद्णिडतोरुपाण्डुरांशुमण्डलं गण्डपालिताण्डवालिशालिरत्नकुण्डलम् । फुल्लपुण्डरीकषण्डक्लप्तमाल्यमण्डनं चण्डवाहुदण्डमत्र नौमि कंसलण्डनम् ॥ ९ ॥ उत्तरङ्गदङ्गरागसंगमातिपिङ्गलस्तुङ्गश्रङ्गसङ्गिपाणिरङ्गनालिमङ्गलः दिग्विलासिमल्लिहासिकीत्तिवल्लिपल्लवस्त्वां स पातु फुल्लचारुचिल्लिरद्य बल्लवः ॥ १० ॥

निर्धुतवारं हृतघनवारम् । , इन्द्रनिवारं व्रजपतिवारं रक्षितगोत्रं प्रीणितगोत्रं त्वां धृतगोत्रं नौमि सगोत्रम् ॥ ११ ॥ संततसेवितयामुनकूलम् । कंसमहीपतिहद्गतशूलं सुन्दरचन्द्रकचूलं त्वामहमखिलचराचरमूलम् ॥ १२॥ मलयजरुचिरस्तनुजितमुदिरः पालितविबुधस्तोषितवसुघः । मामतिरसिकः केलिभिरधिकः सितसुभगरदः कृपयतु वरदः ॥ १३॥ नवजलधरिकरणोल्लसदङ्गम् । **उररीकृतमुर**ळीकृतभङ्गं युवतिहृद्यघृतमद्नतरङ्गं प्रणमत यामुनतरकृतरङ्गम् ॥ १४॥ नवाम्भोदनीलं जगत्तोषिशीलं मुखासङ्गिवंशं शिखण्डावतंसम् । करालिम्ववेत्रं वराम्भोजनेत्रं धृतस्फीतगुञ्जंभजे लञ्चकुञ्जम् ॥ १५॥ द्यतक्षोणिभारं कृतक्लेशहारं जगद्गीतसारं महारत्नहारम् । मृदुद्यामकेशं लसद्रन्यवेशं क्रपाभिनदेशं भजे वल्लवेशम् ॥ १६॥

उल्लसद्वल्लवीवाससां तस्करस्तेजसा निर्जितप्रस्फुरङ्गास्करः। पीनदोःस्तम्भयोरुहुसज्जन्दनः पातु वः सर्वतो देवकीनन्दनः॥१७॥ संसतेस्तारकं तं चारकं गवां वेणुना मण्डितं कीडने पण्डितम । घात्रभिर्वेषिणं दानवद्वेषिणं खामिनं वल्लवीकामिनम् ॥१८॥ चिन्तय

> उपात्तकवळं परागशबळं सदेकशरणं सरोजचरणम्। अरिएदलनं विकृष्ठललनं नमामि समहं सदैव तमहम् ॥१९॥ विहारसदनं मनोशरदनं प्रणीतमदनं शशाङ्कवदनम् । उरःस्थकमळं यशोभिरमळं करात्तकमळं भजख तमळम् ॥ २०॥ कर्णिकारावतंसः खेलद्वंशीपश्चमध्वानशंसी । गोपीचेतः केलिभङ्गीनिकेतः पातु स्वैरी हन्त वः कंसवैरी ॥ २१ ॥ बृन्दाटव्यां केलिमानन्दनव्यां कुर्वन्नारी चित्तकन्दर्पधारी। नर्मोद्वारी मां दुक्कलापहारी नीपारूढः पातु वहीवचूडः ॥ २२॥ रचय सखे बिहतरात रुचिरनखे हरिचरणे ॥ २३॥ त्वमविरतिस्त्वरितगतिर्नत**शर**णे ्पशुपगतिगुणवसतिः । पुलिननदः रुचिरपटः द्युचिर्जलदरुचिर्मनिस परिस्फुरतु हरिः॥ २४॥ ॰ केलिविहितयमलार्जुनभञ्जन सुललितचरितनिखिलजनरञ्जन। लोचननर्त्तनजितचलखञ्जन मां परिपालय कालियगञ्जन ॥ २५॥ भुवनविस्तत्वरमहिमाडम्वर विरिचतिनिखिलखलोत्कर संवर। वितर यशोदातनय वरं वरमभिल्षितं मे धृतपीताम्बर ॥ २६॥ चिकुरकरम्बितचारुशिखण्डं भालविनिर्जितवरशशिखण्डम्। रदरुचिनिर्धुतमुद्रितकुन्दं कुरुत बुधा हृदि सपिद मुकुन्दम्॥ २७॥ सुरभीमद्नदक्षः। परिरक्षितसुरभीलक्षस्तदपि च मुरलीवादनखुरलीशाली स दिशतु कुशलं तव वनमाली॥ २८॥

वेणुपीतोष्टविम्वे रमितनिखिलडिम्बे केलिकन्दे तत्र वः भवतु महितनन्दे चुम्बितश्रीमदोष्ठी पश्चप्यवतिगोष्ठी नवजलघरधामा

॥ इति श्रीमद्रूपगोस्वामिविरचिता श्रीमुकुन्दमुक्तावली सम्पूर्णा ॥

जिनका वर्ण नवीन जलधरके समान है, जिनके कानोंमें चम्पाके फूल सुशोभित हैं, खिले हुए पद्मके समान जिनका मुख है, जिसपर मन्दहास्य सदा खेलता रहता है, जिनके वस्नकी कान्ति स्वर्णके समान है, जो मस्तकपर मोरमुकुट धारण किये रहते हैं, उन सबके साररूप श्रीयशोदाकुमारका मैं स्तवन करता हूँ ॥ १॥

जिनके मुखकी अनुपम शोभा शरद्ऋतुके पूर्ण चन्द्रका पराभव करती है, जो कीडारस एवं लावण्यके समुद्र हैं, जो हाथमें कन्दुक लिये रहते हैं तथा गोपियोंके प्राणवन्धु हैं।

वरलवीदत्तचुम्बे । हतखलनिकुरम्बे जगद्विरलतुन्दे भक्तिरुवीं मुकुन्दे ॥ २९॥ स्मरतरिकतद्दष्टिनिमितानन्दवृष्टिः । पातु वः कृष्णनामा भुवनमधुरवेशा मालिनी मूर्त्तिरेपा॥३०॥

जिनका मङ्गलविग्रह गोधूलिसे धूसरित रहता है। जो बगर वंशी लिये रहते हैं और गौएँ जिनकी वाणीके वशीभृत रह हैं, वे नन्दनन्दन मेरी रक्षा करें ॥ २॥

हे मुकुन्द ! आपने शङ्खनूड्-जैसे दुष्टका वात-की-वात संहार कर दिया । भाग्यवती गोपरमणियाँ बड़े ही प्रमसे आ को हृदयसे लगाती हैं। भक्तोंकी मानस-भूमिपर आप गृर ही आरूढ़ रहते हैं । मयूरिपच्छके द्वारा आप आने केशवाश को सजाये रहते हैं। आपके कण्ठदेशमें मनोहर गुझाओंक हा लटकते रहते हैं। अपनी रसमयी क्रीडाऑके लिये आप रमर्गी। हुर्जीका आश्रय लेते हैं और अपने कार्नोमें खिले हुए इन्दके फूल खोंसे रहते हैं। देव! आप मेरी रक्षा करें॥ ३॥

हे कमलनयन ! यज्ञ बंद कर दिये जानेसे रुष्ट हुए इन्द्रने भयंकर मेघमण्डलीको प्रेरितकर जब व्रजभूमिपर रूसलधार वर्षा प्रारम्भ की, उस समय इस अतर्कित विपत्तिसे इसी हुए गोपालोंको देखकर आपके कोधका पार नहीं रहा और आपने तुर्रत अपने बाँयें करकमलपर उत्तुङ्ग गोवर्द्धन गिरिको धारणकर उसीकी छत्रछायासे सम्पूर्ण वजमण्डलको उबार लिया, उसी प्रकार आज मुझ अनाथकी भी रक्षा करें ॥ ४॥

जो अपने वक्षः खलपर नक्षत्रमण्डलीके समान मोतियों-का बहुमूल्य एवं श्रेष्ठ हार धारण किये रहते हैं, जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें प्रेमका संचार करते रहते हैं, दुष्टमण्डलीका धारोभूषणरूप कंस जिनके कोधका शिकार बन गया और जिनकी वंशीपर विशेष प्रीति है, वे श्रीकृष्ण हमें अपने दुर्लभ प्रेमका दान करें ॥ ५॥

स्वच्छन्द क्रीडामें रत रहनेवाली, मेघमालाके समान श्याम, गोपवालाओंको प्रेम-व्याधिसे जर्जर कर देनेवाली, अखिल मुनि-मण्डलीके द्वारा स्तवनके योग्य एवं दूध, मक्खन आदि गव्य पदार्थोंसे पूर्ण तृप्तिका अनुभव करनेवाली भगवान् अधसूदन श्रीनन्दनन्दनकी सर्वेश्वर्यपूर्ण मञ्जुलमूर्ति मेरी रक्षा करे ॥६॥

जिनका मनोहर मुखमण्डल पूर्णिमाके चन्द्रमाके गर्वको चूर्ण कर देता है (जिससे वह ल्लासे मानो पुनः श्लीण होने लगता है), भगवती लक्ष्मी जिनके चरणोंका सदा ही वन्दन किया करती हैं, जो अपने श्लीविग्रहपर दिल्यातिदिन्य चन्दनका लेप किये रहते हैं, जो बजसुन्दरियोंका प्रेमोपहार खीकार करनेके लिये गिरिराजकी कन्दराओंको मन्दिर बना लेते हैं, धनधोर वर्षासे बजको बचानेके लिये जिन्होंने गोयर्द्धनिगरिको लीलासे ही अपने करकमलपर धारण कर लिया है एवं जिनकी ग्रीवा चमचमाते हुए कुण्डलोंके प्रभामण्डलसे परिन्याप्त रहती है, उन स्थामसुन्दर नन्दनन्दनका ही निरन्तर सेवन करते रही ॥ ७॥

जो गोकुलके प्राङ्गणको अपनी मनोमुम्धकारी लीलाओंसे मण्डित करनेवाले, पूतना-जैसी राधसीको जन्म-मरणके चक्रसे सदाके लिये सुड़ा देनेवाले हैं, जिनकी दन्तावली कुन्दपङ्क्तिके समान गुम्न एवं मनोहर है, जिनके विश्वाल लोचन अम्बुज-वृन्दके द्वारा वन्दित है, जिनके कर-पल्लव सौरमके निधान कुल्ल-पङ्कांके समान शोभायमान हैं और जिनका दिव्य-दर्शन

देव-वृन्दके लिये भी दुर्लभ है, उन गोपीजनवल्लभ भगवान् श्रीकृष्णका सदा स्मरण करते रहो ॥ ८॥

जिनके मनोहर मुखमण्डलकी कान्ति पूर्णिमाके चन्द्र-मण्डलके गर्वको भी खण्डित करती रहती है, रत्निर्मित कुण्डल जिनके गण्ड-मण्डलपर ताण्डव करते रहते हैं, फूले हुए कमलोंकी मालासे जिनका वक्ष:खाल सदा मण्डित रहता है और जिनके बाहुदण्ड शत्रुओंके लिये बड़े ही प्रचण्ड हैं, उन कंससूदन भगवान् श्रीकृष्णकी मैं स्तुति करता हूँ॥ ९॥

उठती हुई तरङ्गोंके समान अङ्गरागके लेपसे जिनकी अङ्गकान्ति पीताम हो गयी है, जो हस्तकमलमें लंबा-सा सींग धारण किये हुए हैं, जो ब्रजाङ्गनाओंकी मण्डलीके लिये अत्यन्त मङ्गलक्ष हैं, जिनकी कीर्तिवल्लीके पल्लव दिशाओंको मण्डित करनेवाले मिल्लिकाके पुष्पोंका परिहास करते हैं और जिनकी कमनीय भ्रूलताएँ कान्तिसे उल्लिसित रहती हैं, वे बल्लवकुमार आज आपकी रक्षा करें ॥ १० ॥

हेश्रीकृष्ण ! आपने ही तो अपने पिता वजराज (श्रीनन्दजी) को इन्द्रपूजासे रोका या तथा मखमज्जसे रुष्ट हुए इन्द्रका निवारण किया था और अपने संकल्पसे ही उनके द्वारा बरसायी हुई अपार जलराशिका शोषण किया था; आपने ही बादलोंके द्वारा खड़ी की हुई मोटी दीवारको इटाया था और इस प्रकार वजकी रक्षा करके अपने कुलको आनन्दित किया था। उन वजेन्द्रनन्दन गिरिधारी श्रीकृष्णकी उनके कुलके सहित मैं स्तुति करता हूँ ॥ ११॥

आप महावली राजा कंसके हृदयमें शूलकी भाँति खटकते रहते हैं तथा निरन्तर यमुनातटकां ही सेवन किया करते हैं। आपके श्रीमस्तकपर मुन्दर मयूरिपच्छ मुशोभित रहता है। सम्पूर्ण चराचर जगत्के आदिकारण आपकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १२॥

जिनका श्रीविग्रह चन्दनके लेपसे अत्यन्त सुशोभित है, जो अपनी अङ्गकान्तिसे नवीन जलधरका भी तिरस्कार करनेवाले हैं, जिन्होंने देववृन्दकी रक्षाका वत ले रक्खा है और जो पृथ्वीके भाररूप दानवोंका संहार करके उसे संतुष्ट करते रहते हैं, जिनकी दन्तपङ्क्ति कुन्दके समान उज्ज्वल एवं कमनीय है और जो अपनी आनन्ददायिनी विविध लीलाओंमें अन्य सभी भगवत्स्वरूपोंसे आगे बढ़े हुए हैं, वे रिसकिशिरोमणि वरदाता श्रीकृष्ण मुझपर कृपा करें ॥ १३॥

जो मुरलीरवकी उन्मादकारी तरङ्गोंका खजन करते रहते हैं, जिनके श्रीअङ्गोंसे नवीन जलधरकी-सी कान्ति फूटती रहती है, जो वजयुर्वातयोंके हृदयमें प्रेमकी लहरें उठाते रहते हैं और जो यमुनाजीके तटपर क्रीडा करते रहते हैं। उन भगवान् स्थाममुन्दरको प्रणाम करो ॥ १४॥

जिनका नवीन जलधरके समान स्थामवर्ण है, जो अपने मधुर स्वभाव एवं आचरणसे सूमस्त ब्रह्माण्डको संतुष्ट करते रहते हैं, जिनके श्रीमुखसे वंशी कभी अलग नहीं होती, जो मयूर्यिच्छका मुकुट धारण किये रहते हैं, जिनके करकमलमें वेत्रदण्ड सुशोभित है, जिनके नेत्र कमलके समान शोभायमान हैं, जो बड़े-बड़े गुझाओंकी मालाएँ धारण किये रहते हैं और जो इन्दावनके कुझोंमें बिहार करते रहते हैं, उन श्रीकृष्णका ही मैं आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १५ ॥

जो महावलशाली दानवोंका संहार करके पृथ्वीका भार हरण करते हैं और प्रणत एवं साधुजनोंका क्लेश दूर करते हैं, जिनके वलका जगत्में यशोगान होता है, जो अमूच्य रखोंके हार धारण किये रहते हैं; जिनके केश अत्यन्त मृदु एवं स्थाम हैं, जो वनवासियोंका-सा वेश धारण किये रहते हैं तथा कुपाके पारावार हैं, उन गोपेन्द्रकुमारका में आश्रय ग्रहण करता हूँ ॥ १६॥

जो गोपवाळाओंके चमकीले वस्त्रोंका हरण कर लेते हैं तथा अपने दिव्य प्रकाशसे तेजोमय भगवान् भास्करको भी पराजित करते हैं। जिनकी पीन सुजाओंमें चन्दनका लेप सुशोभित है। वे भगवान् यशोदानन्दन आपलोगोंकी सब प्रकार रक्षा करें ॥ १७॥

जो प्रणतजनोंको संसारसे तार देते हैं तथा गौओंके हृन्दको वन-चनमें घूमकर चराते रहते हैं, वंशीसे विभूषित रहते हैं और विविध प्रकारकी क्रीड़ाओंमें अत्यन्त कुशल हैं, जो गैरिक धातुओंसे अपने श्रीअङ्गोंको मण्डित किये रहते हैं तथा दानवोंके शत्रु हैं, उन गोपीजनोंके प्रेमी जगदीश्वर श्रीकृष्णका ही चिन्तन किया करो ॥ १८॥

जो हाथमें दही-भातका कौर लिये रहते हैं, जिनके श्रीअङ्ग रेणुसे चित्र-विचित्र वने रहते हैं, जोसजनोंके एकमात्र आश्रय हैं, जिनके पाद-पल्छव कमलके सहय कोमल हैं, जो अरिशसुर एवं भक्तजनोंके अग्रुभका विनाश करनेवाले हैं, जो अपनी प्रेममरी चेष्टाओंसे कामिनियोंका चित्त चुरानेवाले हैं और जो सदा ही आनन्दसे पूर्ण रहते हैं, उन नन्दनन्दन-को में सदैव नमन करता हूँ ॥ १९॥

जो विविध प्रकारकी लीलाओंके बाम हैं। जिनकी दन्त-

पर्क्त बड़ी ही मनोहर हैं, जो तजयुवितयोंके हृदयमें प्रेक्त संचार करते रहते हैं, जिनका मुखमण्डल चन्द्रियके सक्त हैं, जिनके वक्षास्थलपर स्वर्ण-रेखाके रूपमें भगवती लक्ष सदा निवास करती हैं, जिनकी निर्मल क्षीर्ति समस्त दिशाओं में फैली हुई है और जो हाथमें लीलाकमल पिराते रहते हैं। उन श्रीकृष्णका ही सर्वतोमावेन मजन करों ॥ २०॥

जो दुर्ष्टोंका दलन करते एवं कनेरके फूलोंको कर्णभ्यके रूपमें धारण किये रहते हैं, जो अपनी जगन्मोहिनी दुर्जी पञ्चम स्वरका सर्वत्र विस्तार करते रहते हैं, श्रीगोपीन्नोंक चित्त जिनकी विविध विलासपूर्ण मिक्कयोंका निकेतन बना हुंब है, वे परम स्वतन्त्र कंसारि श्रीकृष्ण आप सबकी रक्षा करें ॥ रा

वृन्दाकाननमें नित्य नवीन आनन्द देनेवार्ल क्रीड्रॉं करते हुए जो गोपाङ्गनाओंके चित्तमें नित्य तृतन अनुरा उत्पन्न करते रहते हैं। गोपवालाओंकी प्रेमबृद्धिके लिये वे मधुर परिहास करते हुए उनके वस्त्रोंका अपहरण वरले कदम्बके बृक्षपर चढ़ जाते हैं। वे मयूरिपच्छका मुकुट भाष करनेवाळे श्रीकृष्ण मेरी रक्षा करें ॥ २२ ॥

जिनके नख अत्यन्त सुन्दर हैं और जो प्रणतजर्नीन आश्रय हैं, उन श्रीहरिके चरणोंका, हे मित्र ! तुम जस्दी से जहीं एक क्षणका भी विराम न लेकर अनुरागसहित निरन्तर भजन करो ॥ २३ ॥

जिनके वस्त्र अत्यन्त सुन्दर हैं, जो श्रीयवृताजीं तीरपर नृत्य करते रहते हैं, जो व्रजयासी गोपॉकी एकमात्र गति हैं और अनन्त कल्याण गुणोंके सद्म हैं, वे जलद्कानि एवं अत्यन्त निर्मळस्वरूप श्रीहरि मेरे चित्तपटलपर सदा हैं। प्रकाशित रहें ॥ २४ ॥

हे कालियमर्दन श्रीकृष्ण ! आप खेल-ही-खेलों अर्डुनवे दो जुड़वाँ वृक्षोंको जड़से उत्ताड़ देते हैं। अपने आपना मनोहर चरित्रोंसे समस्त जनींको आर्नान्दत करते रहते हैं। आर अपने नेत्रोंके नर्चनसे चपल खड़ानका तिरस्कार करते हैं। आप मेरा सब ओरसे पोषण करें ॥ २५ ॥

हे यद्योदानन्दन ! आपकी महिमाका विसार सम्पूर्ण भुवनोंमें व्याप्त हो रहा है, आप समस्त दुष्टनोंका गंदा करनेवाळे हें तथा पीताम्बर धारण किये रहते हैं। आग हता करके मुक्ते मनचाहा उत्तम-से-उत्तम वरदान दीनिये॥ २६॥

जिनके बुँघराले चार्लीमें मनोहर मयूर्रापच्छ खाँगारता री

जिनका छ्छाट सुन्दर अष्टमीके चन्द्रका भी पराभव करनेवाला है। जिनकी दशनकान्ति कुन्दक्रियोंको मात करती है। हे विचारवान् पुरुषो ! उन श्रीमुकुन्दको शीघ-से-शीघ अपने इदयासनपर विराजमान करो ॥ २७ ॥

जो लाखों गौओंका पालन करते हैं और देवताओंके भयको दूर करनेमें अत्यन्त कुशल हैं तथा जिन्हें निरन्तर मुरली बजानेका अभ्यात हो गया है, वे बनमालाधारी भगवान् श्रीकृष्ण आपका सब प्रकार कुशल करें ॥ २८ ॥

जो अपने प्रेमीस्वभाव एवं मधुर व्यवहारसे समस्त गोपकालकोंका रञ्जन करते रहते हैं, भाग्यवती मुरली जिनके अधरामृतका निरन्तर पान करती रहती है, जो दुर्जनहृन्दका नाश करते रहते हैं, गोपरमणियाँ जिन्हें अपने हृदयका प्यार देती रहती हैं, जो पितृमक्तिके कारण नन्दरायजीका आदर करते हैं, जो विविध लीलारसकी वर्षा करनेवाले मेधके समान हैं और अनन्तकोटि ब्रह्माण्ड जिनके उदरमें समाये रहते हैं, उन मुक्तिदाता मगवान् श्रीकृष्णमें आपलोगोंकी प्रचुर मिक्त हो ॥ २९॥

गोपयुवितयोंका चृन्द जिसे सब ओरसे प्यार करता है और जिसकी दृष्टि उनके प्रति अनुसगरे भरी रहती है तथा जो उनपर सदा आनन्दकी वर्षों करती रहती है। जिसकी अङ्गकान्ति नवीन जळघरके समान है और जो अपने वेशसे त्रिभुवनको मोहित करती रहती है। वह श्रीकृष्णनामकी वनमालाविभूषित दिव्य मूर्ति आपलोगोंकी रक्षा करे॥ ३०॥

( श्रीमुकुन्दमुक्तावली समाप्त )

## श्रीयुगलिक्शोराष्ट्रकम्

नवजलधरविद्यद्दयोतवर्णी प्रसन्नी वदननयनपन्नी चारुचन्द्रावतंसी। अलकतिलकभाली केरावेरापफुद्धौ भज भजतु मनो रे राधिकांकृष्णचन्द्रौ ॥ १ ॥ वसनहरितनीलौ चन्दनालेपनाङ्गौ मणिमरकतदीष्ठौ स्वर्णमालाप्रयक्तौ। कनकवलयहस्ती रासनाट्यपसक्ती भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्री ॥ २॥ अति मधुरसुवेशौ रङ्गमङ्गीत्रिमङ्गौ मधुरमृदुलहास्यौ कुण्डलाकीर्णकणौ। नटवरवरस्यौ नृत्यगीतानुरक्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ३॥ विविधगुणविदम्धौ वन्दनीयौ सुवेशौ मणिमयमकरायैः शोभिताङ्गौ स्फरन्तौ। स्मितनमितकटाक्षौ धर्मकर्मण्यन्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाक्तव्यचन्द्रौ ॥ ४॥ कनकमुकुटचृढौ पुष्पितोद्ध्यिताङ्कौ सकलवननिविष्टौ सुन्दरानन्द्पुञ्जौ। चरणकमलदिन्यौ देवदेवादिसेन्यौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ५॥ अतिस्विलतगात्रौ गन्धमाल्यैर्विराजौ कतिकतिरमणीनां सेन्यमानौ सुवेशौ। मृतिसुरगणमाव्यौ वेदशास्त्रादिविश्लौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ६॥ अतिसमध्रमतीं दुष्टदर्पप्रशान्ती सुरवरवरदी ह्रौ सर्वसिद्धिप्रदानी। अतिरसवशमग्री गीतवाद्यप्रतानी भज भजतु मनो रे राधिकारुष्णचन्द्री ॥ ७॥ अगमनिगमसारौ सृष्टिसंहारकारौ वयसि नविकशोरौ नित्यवन्दावनस्थी। शमनमयविनाशौ पापिनस्तारयन्तौ भज भजतु मनो रे राधिकाकृष्णचन्द्रौ ॥ ८॥

इदं मनोहरं स्तोत्रं श्रद्धया यः पठेन्नरः। राधिकारुण्णचन्द्रौ च सिद्धिदौ नात्र संद्ययः॥९॥ ॥ इति श्रीमद्रूषणोस्तामिनिरिचतं श्रीषुणतिक्रशोराष्ट्रं सम्पूर्णम् ॥ जिनका वर्ण क्रमशः नवीन जलपूर्ण मेघ एवं विद्युच्छटाके समान है, जिनके मुखपर सदा प्रसन्नता छायी रहती है, जिनके मुखपर एवं नेत्र कमलके समान प्रफुलित हैं, जिनके मस्तकपर क्रमशः मयूरिपच्छका मुकुट एवं स्वर्णमय चिन्द्रका मुशोभित है, जिनके ललाटपर मुन्दर तिलक किया हुआ है और अलकावली विश्वरी हुई है और जो अद्भुत केश-रचनाके कारण फूले-फूले-से लगते हैं, अरे मेरे मन! तू उन श्रीराधिका एवं श्रीकृष्णचन्द्रका ही निरन्तर सेवन कर ॥ १॥

जिनके श्रीअङ्गोंपर क्रमशः पीले और नीले वस्त्र सुशोभित हैं, जिनके श्रीविग्रह चन्दनसे चर्चित हो रहे हैं, जिनकी अङ्गकान्ति क्रमशः मरकतमणि एवं स्वर्णके सदश है, जिनके वक्षःस्थलपर स्वर्णहार सुशोभित है, हाथोंमें सोनेके कंगन चमक रहे हैं और जो रासकीडामें संलग्न हैं, अरे मन! उन श्रीवृषभानुकिशोरी एवं श्यामसुन्दर श्रीकृष्णका ही नित्य सेवन किया कर ॥ २ ॥

जिन्होंने अत्यन्त मधुर एवं सुन्दर वेष बना रक्ला है, जो अत्यन्त मधुर भङ्गीचे त्रिभङ्गी होकर स्थित हैं, जो मधुर एवं मृदुल हँसी हँस रहे हैं, जिनके कानोंमें कुण्डल एवं कर्णफूल सुशोभित हैं, जो श्रेष्ठ नट एवं नटीके रूपमें सुसजित हैं तथा नृत्य एवं गीतके परम अनुरागी हैं, अरे मन! उन राधिका-कृष्णचन्द्रका ही तू भजन किया कर॥ ३॥

जो विविध गुणोंसे विभूषित हैं और सदा वन्दनके योग्य हैं, जिन्होंने अत्यन्त मनोहर वेष धारण कर रक्खा है, जिनके श्रीअङ्कोंमें मणिमय मकराकृत कुण्डल आदि आभूषण मुशोभित हैं, जिनके अङ्कोंसे प्रकाशकी किरणें प्रस्फुटित हो रही हैं, जिनके नेत्रप्रान्तोंमें मधुर हँसी खेलती रहती है और जो हमारे धर्म-कर्मके फलस्वरूप हमें प्राप्त हुए हैं, अरे मन! उन वृषभानुकिशोरी एवं नन्दनन्दन श्रीकृष्णमें ही सदा लवलीन रह।। ४॥

जो मस्तकपर स्वर्णका मुकुट एवं सोनेकी ही चिन्द्रका धारण किये हुए हैं, जिनके अङ्ग-प्रत्यङ्ग फूलोंके श्रङ्गार एवं विविध आभूषणोंसे विभूषित हैं, जो व्रजभूमिक समस्त बन प्रान्तोंमें प्रवेश करके नाना प्रकारकी लीलाएँ रचते रहते हैं, जो सौन्दर्य एवं आनन्दके मूर्तरूप हैं, जिनके चरणकमल अत्यन्त दिव्य हैं और जो देवदेव महादेव आदिके भी आराध्य हैं, अरे मन! उन श्रीराधा-कृष्णका ही तृ निरन्त चिन्तन किया कर ॥ ५॥

जिनके अङ्गोंका संचालन अत्यन्त मधुर प्रतीत होता है। जो नाना प्रकारके सुगन्धित द्रव्योंका लेप किये हुए और नाना प्रकारके पुष्पोंकी मालाओंसे सुसजित हैं, असंख्य ब्रजसुन्दरियाँ जिनकी सेवामें सदा संलग्न रहती हैं। जिनका वेश अत्यन्त मनोमोहक है, बड़े-बड़े देवता एवं मुनिगण भी जिनका ध्यानमें ही दर्शन कर पाते हैं और जो वेद-शास्त्रादिके महान् पण्डित हैं, अरे मन! तू उन कीर्तिकुमारी एवं यशोदानन्दनका ही ध्यान किया कर ॥ ६ ॥

जिनका श्रीविग्रह अत्यन्त मधुर है, जो दृष्टजनींके दर्पको चूर्ण करनेमें परम दक्ष हैं, जो बड़े बड़े देवताओंको भी वर देनेकी सामर्थ्य रखते हैं और सब प्रकारकी सिद्धियों को प्रदान करनेवाले हैं, जो सदा ही परमोत्कृष्ट प्रेमके वशीभृत होकर आनन्दमें मग्न रहते हैं तथा गीतवायका विस्तार करते रहते हैं, अरे मन! उन्हीं दोनों राधा-कृष्णकी तु भावना किया कर ॥ ७॥

जो अगम्य वेदोंके सारभूत हैं, सृष्टि और संहार जिनकी लीलामात्र हैं, जो सदा नवीन किशोरावस्थामें प्रकट रहते हैं, वृन्दावनमें ही जिनका नित्य-निवास है, जो यमराजके भयका नाश करनेवाले और पापियोंको भी भवसागरसे तार देनेवाले हैं, अरे मन! त् उन राधिका-कृष्णचन्द्रको ही भजता रह।। ८॥

इस मनोहर स्तोत्रका जो कोई मनुष्य श्रद्धापूर्वक पाठ करेगा, उसके मनोरयको श्रीराधा-कृष्ण निस्संदेह पूर्ण करेंगे॥ ९॥

( श्रीयुगलिकशोराष्ट्रक सम्पूर्ण )

उपदेशामृतम्

जिह्वावेगमुद्रोपस्थवेगम्। क्रोधवेगं वाचोवेगं मनसः एतान वेगान यो विषहेत वीरः सर्वामपीमां पृथिवीं स शिष्यात ॥१॥ अत्याहारः प्रयासश्च प्रजलपोऽनियमाग्रहः। जनसङ्गश्च लौल्यं च षड्भिर्भक्तिर्विनश्यति॥२॥ उत्साहान्निश्चयाद् धैर्यात् तत्तत्कर्मप्रवर्त्तनात्। सङ्गत्यागात् सतो वृत्तेः षड्भिर्मिक्तः प्रसीद्ति ॥ ३॥ ददाति प्रतिगृह्याति गुद्यमाख्याति पृच्छति । भुङ्के मोजयते चैव षड्विधं प्रीतिलक्षणम् ॥ ४॥ कृष्णेति यस्य गिरि तं मनसाद्वियेत दीक्षास्ति चेत् प्रणतिभिश्च भजन्तमीशम्। भजनविश्वमनन्यमन्यनिन्दादिशून्यहृदभीिष्सतसङ्गलब्ध्या ॥ ५॥ शुश्रूषया खभावजनितैर्वपुषस्तु दोषैर्न प्राकृतत्वमिह भक्तजनस्य बुद्बुदफेनपङ्कैर्बह्मद्रवत्वमपगच्छति नीरघर्मैः॥६॥ खलु गङ्गाम्भसां कृष्णनामचरितादिसिताप्यविद्यापित्तोपतप्तरसनस्य रोचिका खलु सैव जुष्टा स्वाद्वी कमाद् भवति तद्गदमूलहन्त्री॥७॥ कित्वादरादनुदिनं तन्नामरूपचरितादिसुकीर्त्तनानुस्मृत्योः क्रमेण रसनामनसी नियोज्य । तिष्ठन् तदनुरागिजनानुगामी नयेत्रिखिलमित्युपदेशसारः॥८॥ कालं मधुपुरी तत्रापि वैकुण्ठाज्जनिता वरा रासोत्सवाद् बृन्दारण्यमुदारपाणिरमणात्तत्रापि राधाकुण्डमिहापि गोक्रलपतेः प्रेमासृतप्लावनात् कुर्यादस्य विराजतो गिरितटे सेवां विवेकी न कः॥९॥ कर्मिभ्यः परितो हरेः प्रियतया ख्याति ययुर्कानिन-श्रानविमुक्तभक्तिपरमाः प्रेमैकनिष्ठा पशुपालपङ्कजदशस्ताभ्योऽपि सा राधिका प्रेष्ठा तद्वियं तदीयसरसी तां नाश्रयेत् कः कृती॥१०॥ **मेयसीभ्योऽपि** कृष्णस्योच्चैः प्रणयवस्रतिः मुनिभिरभितस्ताइगेव चास्या यत्प्रेष्ठैरप्यलमसुलभं कि पुनर्भक्तिभाजां प्रेमादः सकृदपि सरः स्नातुराविष्करोति॥११॥

॥ इति श्रीजीवगोस्वामिपादशिक्षार्यं श्रीमद्रूपगोस्वामिपादेनोक्तमुपदेशामृतं समाप्तम् ॥

वाणीका वेग ( उच्छृक्कुल प्रयोग ), मनका क्रोबरूपी वेग, जिह्नाका चटोरेपनका वेग, उदरका क्षुधारूप वेग और उपस्थेन्द्रियका वेग—इन समस्त वेगोंको जो वीर पुरुष सह लेता है, विचलित नहीं होता, वह इस सम्पूर्ण पृथ्वीपर भी शासन कर सकता है ॥ १॥

अधिक भोजन, यूतेसे अधिक परिश्रम, अधिक वकवाद, भजन आदिका नियम न रखना, अधिक लोगोंसे मिलना- जुलना और चपलता—इन छः दोघोंसे भक्तिका पौधा मुरझा कर नष्ट हो जाता है ॥ २ ॥ भजनमें उत्साह, भगवान्के अस्तित्व एवं कृपाका दृढ़ निश्चय, विपत्तिके समय धैर्य रखना, भजनमें सहायक कमोंमें प्रवृत्त होना, आसक्तिका त्याग और सदाचारका सेवन—इन छः गुणोंसे भक्ति खिल उठती है ॥ ३ ॥ वस्तु एवं द्रव्यका आदान-प्रदान, गुप्त-से-गुप्त बात निस्संकोच होकर कहना और पूछना, खाना और खिलाना—ये छः प्रीतिके लक्षण है ॥ ४ ॥

जिसकी जिह्नापर श्रीकृष्णका नाम हो, उस पुरुषका मनसे आदर करना चाहिये; यदि उसे किसी वैष्णव-मन्त्रकी दीक्षा प्राप्त हो तो उसे शरीरसे भी प्रणाम करना उचित है। यदि वह भगवान्का भजन करता हो तो उसे सेवासे भी प्रसन्न करे। यदि उसकी भजनमें परिपक्क निष्ठा हो गयी हो और वह श्रीकृष्णका अनन्य उपासक होनेके साथ निन्दादिसे शून्य हृदयवाला हो तो उसका यथेष्ट सङ्ग भी करे।। ५॥ शरीरगत स्त्रभावसे ंउत्पन्न हुए दोषोंको देखकर भक्त-जनोंके प्रति प्राकृत-दृष्टि (सामान्य-बुद्धि) कदापि न करे। बुद्बुद, फेन और पङ्क आदि जलके धमोंसे गङ्गाजलकी ब्रह्मद्रवता नष्ट नहीं हो जाती।। ६॥

जिनकी जिह्नाका स्वाद अविद्यारूपी पित्तके दोषसे विगड़ा हुआ है, उन्हें कृष्ण-नाम एवं उनकी लीला आदिका गानरूप मिश्री भी मीठी नहीं लगती । किंतु उसी मिश्रीका आदरपूर्वक प्रतिदिन सेवन किया जाय तो कमशः वह निश्चय ही मीठी लगने लगती है और पित्तके विकारका समूल नाश भी कर देती है ॥ ७॥ श्रीकृष्णके नाम-रूप-चरितादिकोंके कीर्तन और समरणमें क्रमसे रसना और मनको लगा दे—जिह्नासे श्रीकृष्णनाम रटता रहे और मनसे उनकी रूप-लीलाओंका स्मरण करता रहे तथा श्रीकृष्णके प्रेमीजनोंका दास होकर बजमें निवास करते हुए अपने जीवनके सम्पूर्ण कालको व्यतीत करे। यही सारे उपदेशोंका सार है ॥ ८॥

वैकुण्ठकी अपेक्षा भी मथुरापुरी अधिक श्रेष्ठ हो गयी है और रासोत्सवकी भूमि होनेके कारण चृन्दावन मथुराकी अपेक्षा भी अधिक वरणीय है। वृन्दावनमें भी उदारपाणि भगवात् श्रीकृष्णको विदोष आनन्द देनेके कारण गोवर्धनकी तरेटी और भी श्रेष्ठ है। गोवर्धनकी तरेटीमें भी भगवान् गोकुलेश्वरको प्रेमामृतमें अवगाहन करानेके कारण राधाकुण्ड और भी वरेण्य है; अतः ऐसा कौन विवेकी पुरुष होगा, जो उक्त गोवर्धनकी तरेटीमें विराजमान श्रीराधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा।। ९॥

कर्मियोंकी अपेक्षा ( जो भगवान्की अपने-अपने कर्मोंके द्वारा आराधना करते हैं ) ज्ञानीजन (भगवान्के तत्वको जाननेवाले ) श्रीहरिके विशेष प्रियरूपमें प्रसिद्ध हैं। उनकी अपेक्षा भी अभेदज्ञानरहित भक्तिके परायण हुए लोग अधिक प्रिय हैं। भक्तोंकी अपेक्षा भी श्रीकृष्णप्रेमकी अनन्य निष्ठा वाले प्रेमीजन और भी विशेष प्रिय हैं। ऐसे प्रेमियोंकी अपेक्षा भी वजगोपीजन प्रियतर हैं और उनमें भी वे प्रंसिंद्ध श्रीराधिका तो भगवान्को सर्वापेक्षा अधिक प्रिय हैं तथा उनका यह राधाकुण्ड उन्हीं श्रीराधाके समान ही श्रीकृष्णको प्रिय है। ऐसी दशामें ऐसा कौन विवेकी पुरुष है जो इस राधाकुण्डका सेवन नहीं करेगा॥१०॥ वृषभानुिकशोरी श्रीराधिका श्रीकृष्ण की प्रेयसियोंकी अपेक्षा भी अधिक प्रेमपात्री हैं और उनके कुण्ड (राधाकुण्ड ) को मुनियोंने सब प्रकार उन्हीं श्रीराधांके समान दर्जा दिया है; क्योंकि उसकी प्राप्ति, भक्तोंकी तो बात ही क्या, श्रीकृष्णके प्रेमियोंको भी दुर्लभ है। उस राधाकुण्ड-में जो एक बार भी स्नान कर लेता है, उसके दृदयमें वह कुण्ड उसी श्रीकृष्णप्रेमको प्रकट कर देता है॥ ११॥

( उपदेशामृत सम्पूर्ण )

#### स्वयम्भगवत्वाष्टकम्

स्वजन्मन्येश्वय बलिमह वधे दैत्यिवततेर्यशः पार्थत्राणे यहुपुरि महासम्पद्मधात। परं ज्ञानं जिल्लों मुसलमनु वैराग्यमनु यो भगैः बल्भिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥१॥ चतुर्वाहुत्वं यः स्वजनिसमये यो मृद्दाने जगत्कोर्टि कुक्ष्यन्तरपरिमितत्वं स्वपुपः। दिधरफोटे ब्रह्मण्यतनुत परानन्ततनुतां महैश्वर्येः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥२॥ बलं बक्यां दन्तच्छद्दनवरयोः केशिनि नृगे नृपे बाह्वोरङ्ग्नेः फिणिनि चपुपः कंसमस्तोः। विर्मे दैत्येष्वप्यतनुत निजास्त्रस्य यदतो महौजोभिः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥३॥ असंख्याता गोप्यो वज्ञमुवि महिष्यो यदुपुरे सुताः प्रद्युम्नाद्याः सुरतस्तुधर्मादि च धनम्। असंख्याता गोप्यो वलिवहं स्तौति यदतः श्चियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥४॥ बहिद्वारि ब्रह्माद्यपि बलिवहं स्तौति यदतः श्चियां पूरैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥४॥ यतो दत्ते मुक्ति रिपुविततये यन्नरजनिर्विजेता रुद्रादेरिप नतजनाधीन इति यत्। सभायां द्रौपद्या वरकुदितपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥५॥ सभायां द्रौपद्या वरकुदितपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥५॥ सभायां द्रौपद्या वरकुदितपूज्यो नृपमखे यशोभिः स्वैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥५॥

न्यधाद् गीतारत्नं त्रिजगदतुलं यत् प्रियसखे परं तत्त्वं प्रेम्णोद्धवपरमभक्ते च निगमम्। निजमाणप्रेष्टास्विप रसभृतं गोपकुलजास्वतो ज्ञानैः पूर्णः स भवतु सुदे नन्दतनयः॥६॥ कृतागस्कं व्याधं सतनुमि वैकुण्ठमनयन्ममत्वस्यैकाग्रानि परिजनान् हन्त यद्प्येते श्रुत्या ध्रुवतनुतयोक्तास्तद्पि हा स्ववैराग्यैः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥७॥ परिमितिरहंताममतयोः। रतिररतितेहारहितता सलीलत्वं व्याप्तिः अज्ञत्वं जन्मित्वं पदे त्यागात्यागावुभयमपि नित्यं सदुररीकरोतीशः पूर्णः स भवतु मुदे नन्दतनयः॥८॥ जनो यः सेवेत प्रथितभगवत्वाप्रकमिदम् । सम्चत्संदेहज्वरद्यातहरं भेषजवरं स्विधयमितवेळं सरसयन् लभेतासौ तस्य प्रियपरिजनानुग्यपद्वीम् ॥ ९ ॥ तदेश्वर्याखादैः

॥ इति श्रीमद्विश्वनाथचक्रवर्तिठवकुर्विरचितस्तवामृतल्हर्यो श्रीश्रीस्वयम्मगवत्त्वाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय श्रीवसुदेव-देवकीके मुख अपना ऐश्वर्य (ईश्वररूप) धारण किया, दैत्यवृन्दका । करते समय बलका प्रकाश किया, पाण्डवोंकी रक्षाके वसरपर निर्मल कीर्तिका विस्तार किया, यादवोंकी राजधानी रिकामें अतुल वैभवको स्वीकार किया, सद्योंकी राजधानी रिकामें अतुल वैभवको स्वीकार किया, सखा अर्जुनको पदेश देते समय श्रीमद्भगवद्गीताके रूपमें सर्वश्रेष्ठ । नको प्रकट किया और अन्तमें लोहमय मुसलके व्याजसे दुकुलका संहार करते समय वैराग्यका आदर्श उपस्थित क्या, वे उक्त छहों भगवद्गुणोंसे परिपूर्ण भगवान् नन्दन्दन सबका आनन्दवर्धन करें ॥ १॥

इतना ही नहीं, जिन्होंने अपने प्राकट्यके समय चतुर्भुंज-त्प ग्रहण किया, मृद्भक्षणके अवसरपर करोड़ों ब्रह्माण्ड अपने मुखमें प्रकट किये, दिधभाण्ड फोड़ देनेपर दयावश माताके हायों वैंधकर अमेय होनेपर भी अपने शरीरको उदरके परिमाणका करके दिखा दिया तथा ब्रह्माजीको छकानेके लिये अनन्त परात्पर स्वरूप धारण किये, वे महान् ऐश्वर्यशाली भगवान् नन्दिकशोर सबको आनन्दित करें ॥२॥

जिन्होंने पूतनावधके समय अपने श्रेष्ठ ओठोंका बल, केशी दैत्यको मारते तथा राजा नृगको गिरगिटके रूपमें कुएँसे बाहर निकालते समय बाहुबल, काल्यिनागका दर्प चूर्ण करनेके लिये चरणोंका बल, महाबली कंस एवं बवंडरके रूपमें प्रकट होनेवाले तृणावर्त दैत्यका संहार करते समय शरीरका गुक्तारूप बल और वाणासुरके साथ युद्ध करते समय उक्त असुरके पक्षमें युद्ध करनेके लिये आये हुए भगवान रांवरको भीहित करनेके लिये तथा दैत्योंका वध करते समय

अस्त्रवल प्रकट किया, वे महान् बलशाली भगवान् नन्दस्नु हमें सदा आनन्दित करते रहें ॥ ३ ॥

वजमें रासलीलांके समय जिन्होंने असंख्य गोपियोंके साथ कीड़ा की, यदुपुरी द्वारिकामें सोलह हजार एक सौ आठ रानियोंके साथ विहार किया, प्रचुम्न आदि लक्षाधिक पुत्र उत्पन्न किये तथा पारिजात एवं सुधर्मा सभा आदिके रूपमें अतुल वैभव प्रकट किया और जिनकी ड्योड़ीपर ब्रह्मादि लोक-पालगण उपहार लेकर स्तुति करते हुए खड़े रहते थे, वे परम श्रीसम्पन्न भगवान् नन्दकुमार हमें आनन्दसमुद्रमें निमन्न करते रहें ॥ ४॥

जिन्होंने शत्रुवर्गको भी खुले हाथों मुक्तिका दान किया, नररूपमें प्रकट होकर भी रुद्र आदि देवगणोंपर विजय प्राप्त की और सर्वेश्वर एवं परमस्वतन्त्र होकर भी भक्त-जनोंकी अधीनता स्वीकार की, कौरवोंकी सभामें द्रौपदीको अनन्त वस्त्रराशिरूप वर प्रदान किया और महाराज युधिष्ठिरके राजस्य यज्ञमें उपस्थित सुर-सुनिजनोंके समक्ष प्रथम पूजा ग्रहण की, वे अमितयशस्वी भगवान वजेन्द्र-नन्दन हम सबको आह्लादित करें ॥ ६॥

यही नहीं, जिन्होंने अपने प्रिय सखा अर्जुनको गीतारूप ऐसा देदीप्यमान रत्न प्रदान किया, जिसकी त्रिलोकीमें कोई तुल्ना नहीं है, परम भक्त उद्भवको परमधाम पधारते समय प्रेमके वशीभृत होकर परमतत्त्वका उपदेश किया तथा अपनी प्राणिप्रियतमा श्रीगोपाङ्गनाओंके लिये परम रहस्यमय रस-तत्त्वका निरूपण किया; वे सम्पूर्ण ज्ञानके आश्रय-स्वरूप भगवान् गोपेन्द्रकुमार हम सबका आनन्द सम्पादन करें ॥ ६॥ जिन्होंने अपने अपराधी जरा नामक व्याधको (जिसने उनके चरणको मृग समझकर बाणसे बींघ दिया था) सदेह वैकुण्ठ भेज दिया और इसके विपरीत यादवींका—जो उनके कुदुम्बी थे और ममताके मुख्य पात्र थे—परित्यागं कर दिया, यद्यपि वेदोंने उनकी देहको भगवान्की ही माँति नित्य बताया है, वे परम वैराग्यशाली भगवान् नन्दनन्दन हमें आनन्दमग्न करते रहें॥ ७॥

जो अजन्मा होते हुए भी जन्म-ग्रहणकी लीला करते हैं, जिनमें आसक्ति और अनासक्ति एक कालमें विद्यमान रहती हैं, जो चेष्टारहित होते हुए भी विविध प्रकारकी लीलाएँ करते हैं, जो एक ही साथ सर्वव्यापक और परिच्छित्र दोनें हैं तथा जो सदा ही अहंता और ममताके आश्रयभूत अपने श्रीविग्रह एवं निज जनोंका त्याग और रक्षा दोनों स्वौकार करते हैं, वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान् नन्दनन्दन सदा हम सबके आनन्दके हेतु बनें ॥ ८॥

उपर्युक्त भगवत्त्वाष्टक नामक इस विख्यात स्तोत्रका— जो बढ़ते हुए संदेहरूप सैकड़ों प्रकारके ज्वरोंको शान करनेवाली श्रेष्ठ ओषधिके समान है, जो भी मनुष्य सेक करेगा, वहीं भगवान् नन्दनन्दनके ऐश्वर्य-साखादनके द्वारा अपनी नीरस बुद्धिको असीम सरस बनाता हुआ उनके प्रिय परिजनोंके सेवकपदको प्राप्त करेगा ॥ ९॥

( श्रीस्वयम्भगवत्त्वाष्टक सम्पूर्ण )

## श्रीजगन्मोहनाष्टकम्

गुआवलीवेष्टितचित्रपुष्पचूडावलन्मञ्जुलनन्यपिच्छम् गोरोचनाचारुतमालपत्रं जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥१॥ वन्दे भ्रवलानोन्मादितगोपनारीकटाक्षवाणाविविद्धनेत्रम् नासाष्ट्रराजन्मणिचारुमुक्तं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ २॥ आलोलवकालककान्तिचुम्बिगण्डस्थलप्रोन्नतचारुहास्यम् वामप्रगण्डोचलकुण्डलान्तं जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ३॥ वन्दे बन्धूकबिम्बद्युतिनिन्दिकुञ्चत्प्रान्ताधरभ्राजितवेणुवक्त्रम् किंचित्तरश्चीनशिरोऽधिभातं वन्दे जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ४॥ अकुण्डरेखात्रयराजिकण्ड**खे**लत्खरालिश्रुतिरागराजिम् वक्षःस्फुरत्कौस्तुभमुन्नतांसं जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ५॥ वन्दे **आजानुराजद्**वलयाङ्गदाश्चिस्सरागेलाकारसुवृत्तवाहुम् जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ६॥ अनर्घमु<del>क्ता</del>मणिपुष्पमालं वन्दे श्वासैजदश्वतथदलाभतुन्दमध्यस्थरोमावलिरम्यरे**खम्** जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ७॥ पीताम्बरं मञ्जूलकिङ्किणीकं वन्दे व्यत्यस्तपादं मणिनृपुराढ्यं इयामं त्रिभङ्गं सुरशाखिमृहे। जगन्मोहनमिष्टदेवम् ॥ ८॥ श्रीराघया सार्द्धमुदारलीलं वन्दे श्रीमञ्जगन्मोहनदेवमेतत्पद्याष्ट्रकेन सारतो जनस्य। प्रेमा भवेद् येन तदङ्घिसाक्षात्सेवामृतेनैव निमज्जनं स्यात् ॥ ९ ॥

॥ इति श्रीमद्भिनाथचक्रवर्तिठनकुरविरचितस्तवामृतल्हर्या श्रीजगन्मोहनाष्टकं सम्पूर्णम् ॥

U

जिनके श्रीमस्तकपर गुझामालासे परिवेष्टित चित्र-विचित्र गोंके बने हुए मुकुटके बीचोंबीच मुन्दर नवीन मयूर्गपच्छ हराता रहता है तथा जो गोरोचनसे चर्चित कमनीय तमालपत्रकी ोमाको धारण करते हैं, उन अपने इष्टदेय जगन्मोहन गिक्रणाकी मैं वन्दना करता हूँ ॥ १॥

भूचालनमात्रसे उन्मादित हुई गोपाङ्गनाओं के कटाक्ष-गणोंसे जिनके नेत्र सदा विद्ध रहते हैं और जिनकी नासिका-के अग्रभागमें मणिजटित सुन्दर मुक्ताफल सुशोभित रहता है, उन अपने इष्टदेव विश्वविमोहन मोहनको मैं प्रणाम करता हूँ ॥ २॥

लहराते हुए घुँघराले बालोंकी कान्तिको चूमनेवाले जिन-के नील कपोलोंपर मञ्जुल एवं उद्दाम हास्य खेलता रहता है तथा जिनके बार्थे कंधेपर मकराकृत कुण्डलोंका निम्नभाग सूलता रहता है, उन अपने इष्टदेव त्रिमुवनमोहन श्रीकृष्णकों में नमस्कार करता हूँ ॥ ३॥

बन्धूकपुष्प एवं पक्व विम्बक्तकी शोभाको मात करनेवाले जिनके कुञ्चित अधरप्रान्तों में मुरलीका अग्रभाग मुशोभित है तथा जिनका मस्तक किंचित् हुका हुआ है, उन अपने इष्टदेव त्रैलोक्यमोहन श्रीकृष्णके चरणों में मेरा प्रणाम है ॥ ४॥

अत्यन्त स्पष्टरूपमें रेखात्रयसे सुशोभित जिनके श्रीकण्ठमें विविध स्वरोंसे भूषित मूर्च्छनाएँ तथा राग-रागिनयाँ खेलती रहती हैं, जिनके वक्षःस्यलपर कौस्तुभमणि देदीप्यमान रहती है और जिनके कंषे कुछ उभरे हुए हैं, उन अपने सेव्य

त्रिमुवनमोहन श्रीकृष्णको बार-बार प्रणाम है॥ ५॥

घुटनोंपर्यन्त लटकती हुई तथा केयूर-कङ्कण आदि विविध भूषणोंसे विभूषित जिनकी गोल-गोल मुलाएँ कामदेवका तिरस्कार करनेवाली अर्गलाओंके समान मुद्रोभित हैं और जो अपने उर:स्थलपर अमूल्य मुक्तामणि एवं पुष्पमाला धारण किये हुए हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहनके चरणोंमें मेरी प्रणति स्वीकार हो ॥ ६ ॥

श्वास-प्रश्वासके कारण कॉंपते हुए, पीपलके पत्ते समान आकारवाले जिनके उदरके बीचोबीच रोमराजि सुरम्य रेखाके रूपमें विद्यमान है, जो पीताम्बर धारण किये हुए हैं और जिनके कटिप्रदेशमें क्षुद्रधण्टिकाओंका मधुर शब्द हो रहा है, उन अपने परमाराध्य जगन्मोहन श्रीकृष्णके चरणोंमें मेरा मस्तक नत है ॥ ७॥

कल्पवृक्षके नीचे जो बार्ये चरणको दाहिनी ओर एवं दाहिने चरणको बार्यी ओर रक्खे हुए ललित त्रिभङ्गीसे खड़े रहकर श्रीवृषमानुकिशोरीके साथ अत्यन्त मनोहर लील कर रहे हैं, जिनके चरणोंमें मणिमय नूपुर सुशोभित हैं, उन अपने आराध्यदेव जगन्मोहन श्यामसुन्दरके चरणोंमें इम लिर नवाते हैं॥८॥

जो कोई भक्तजन उपर्युक्त आठ पद्योंके द्वारा जगन्मोहन श्रीकृष्णका स्मरण करेगा, उसे निश्चय ही प्रेमाभक्ति प्राप्त होगी, जिसके द्वारा वह उन्हीं प्रभुक्ते चरणोंकी साक्षात् सेवा-रूप अमृत-सरोवरमें निमजित हो जायगा ॥ ९॥

( श्रीजगन्मोद्दनाष्टक सम्पूर्ण )



#### साथ क्या गया!

## मृत्युशय्यापर सिकंद्र

इकट्ठे गर जहाँके जर सभी मुल्कोंके माली थे। सिकंदर जव गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिकं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार वननेको छोड़ दिये गये। यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था।

शसक्यामल खेत धृलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था।

चर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा। अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्यको अपने अहंकारको संतुष्ट करना था। वह मनुष्य था सिकंदर।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समूह बिछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले। सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदाः किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसके खजानों में रत्तराशियाँ एकत्र हुई । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं। खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं। केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महानुके लिये। कोपकी रल-राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक मृत्य अग उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दवा देगा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शक्को कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सर्केंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी। सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय-उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप—केवल भवनोंपरके कत्रूतर, कौवे और गीरैये उसरी आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको ? हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया। किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता।

केल्याण भी

#### साथ क्या गया!

### मृत्युशय्यापर सिकंद्र

इकद्वे गर जहाँके ज्र सभी मुल्कोंके माली थे। सिकंदर जघ गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिकं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर शृगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार वननेको छोड़ दिये गये। यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था।

शस्यश्यामल खेत धूलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था।

घर-द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा। अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्य-को अपने अहंकारको संतुष्ट करना था। वह मनुष्य था सिकंदर।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें श्रवोंके समूह विछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले। सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदर किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उसे के खजानोंमें रत्तराशियाँ एकत्र हुईं । विश्वका वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही तो कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हाथ उसीके आदेशसे कफनसे बाहर कर दिये गये हैं। खाली हैं उसके दोनों हाथ। उसके अन्तःपुरकी सुन्दरियाँ रो रही हैं। केवल इतना ही तो वे कर सकती हैं सिकंदर महानुके लिये। कोपकी रल-राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक मृत्य अच उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक करे तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दग देगा । लेकिन ये पत्थ**र क्**या उस श<sup>वको</sup> कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ? शान्त और विषण्ण खड़ी है उस महान् सम्राट्की विश्व-विजयिनी वाहिनी। सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राट्को भी नहीं । अब रही वह महान् विजय-उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप—केवल भवनोंपरके कत्रृतर, कौवे और गीरैये उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरको है हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया। किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुष्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता।

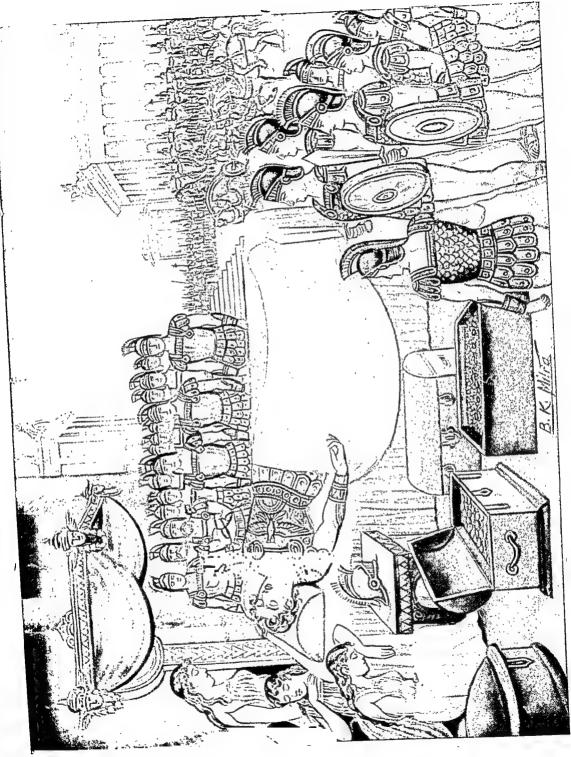

कल्याण

#### साथ क्या गया!

#### मृत्युशय्यापर सिकंद्र

इक्टे गर जहाँके जर सभी मुल्कोंके माली थे। सिकंदर जय गया दुनियाँसे दोनों हाथ खाली थे॥

नगर खँडहर हुए, राज्य ध्वस्त हुए, सृष्टिकं सर्वश्रेष्ठ प्राणी मानवके शरीर खगाल, कुत्ते, गीध आदिके आहार बननेको छोड़ दिये गये । यह सब इसलिये कि सिकंदरको विजय प्राप्त करना था।

शस्यस्यामल खेत धृलिमें मिल गये, उपवन तो क्या—वनतक उजड़ते चले गये, शान्त सुखी निरीह नागरिक भय-विह्वल हो उठे; क्योंकि सिकंदरको अपनी विजयके लिये किसी भी विनाशकी सृष्टि करनेमें संकोच नहीं था।

घर द्वार छूटा, खजन-सम्बन्धी छूटे और शरीरका मोह छूटा। अथक यात्राएँ, घोर परिश्रम, भयंकर मार-काट—सहस्रों मनुष्य सैनिक बनकर मृत्युके दूत बन गये और वे ऐसे अपरिचित देशों-में संहार करने पहुँचते रहे, जहाँके लोगोंसे उनकी कोई शत्रुता नहीं थी, जहाँके लोगोंने उनका नामतक नहीं सुना था। अपने प्राणोंकी बाजी लगाकर दूसरोंकी हत्यापर उतारू ये सहस्र-सहस्र सैनिक केवल इसलिये दौड़ रहे थे कि एक मनुष्यको अपने अहंकारको संतुष्ट करना था। वह मनुष्य था सिकंदर।

पृथ्वी रक्तसे लथ-पथ हुई, मैदानोंमें शवोंके समृह विछ गये, अनाथ बच्चों एवं निराश्रय नारियोंके क्रन्दनसे आकाश गूँजता रहा और यह केवल इसलिये कि सिकंदरको विजय मिले। सिकंदर महान्—विश्व-विजयी सिकंदा किंतु क्या मिला उसे ? उसे विजय मिली । उस के खजानों में रत्नराशियाँ एकत्र हुईं । विश्व वैभव उसके चरणोंपर लोटने लगा । आप यही ह कह सकते हैं ।

सिकंदर मरा पड़ा है। उसके दोनों हा उसीके आदेशसे कफनसे वाहर कर दिये गये हैं खाली हैं उसके दोनों हाथ । उसके अन्तः पुर्ल सुन्दरियाँ रो रही हैं। केवल इतना ही तो वे क सकती हैं सिकंदर महानके लिये। कोपकी रल राशि खुली पड़ी है। पत्थरोंसे अधिक मृत अब उनका नहीं है। कोई बहुत अधिक की तो उन चमकते पत्थरोंमें सिकंदरका शव दव देशा । लेकिन ये पत्थर क्या उस शवक कीड़ोंद्वारा खाये जानेसे बचा सकेंगे ! बान्त औ विषण्ण खड़ी है उस महान सम्राट्की विश्व विजयिनी वाहिनी। सैनिक किसीको मार ही सकते हैं, जिला तो सकते नहीं—अपने सम्राह्क भी नहीं । अब रही वह महान् विजय-उसका क्या अर्थ है ? सिकंदरका जय-घोप-केवल भवनोंपरके कत्रुतर, कौबे और गाँरैये उससे आतङ्कित होकर उड़ सकते हैं।

इस सब उद्योगमें क्या मिला सिकंदरका है हत्या, परोत्पीडन, पाप और यही पाप उसके साथ गया। किसीके साथ भी उसके सुकृत और दुण्कृत-को छोड़कर और कुछ भी तो नहीं जाता।

## संत, संत-वाणी और क्षमा-प्रार्थना

बंद उँ रंत समान चित हित अनहित नहिं को । अंजिल गत सुम सुमन जिमि सम सुगंध कर दोइ ॥ संत सरल चित जगत हित जानि सुभाउ सनेहु। बाल बिनय मुनि करि कृपा राम चरन रित देहु॥

#### संत-वाणीकी महिमा

अन्धकारमें पड़ी हुई मानव-जातिको प्रकाशमें लानेके लिये संत-वचन कभी न बुझनेवाली अमोघ दिव्य ज्योति हैं। दुःख-संकट और पाप-तापसे प्रपीड़ित प्राणियोंके लिये संत-वचन सुख-शान्तिके गम्भीर और अगाध समुद्र हैं। कुमार्गपर जाते हुए जीवनको वहाँसे हुटाकर सच्चे सन्मार्गपर लानेके लिये संत-वचन परम सुदृद्-वन्धु हैं। प्रवल मोह-सरिताके प्रवाहमें बहते हुए जीवोंके उद्धारके लिये संत-वचनं सुखमय सुदृढ जहाज हैं। मानवतामें आयी हुई दानवताका दलन करके मानवको मानव ही नहीं। महामानव बना देनेके लिये संत-वचन देवी-शक्ति-सम्पन्न संचालक और आचार्य हैं। े अज्ञानके गहरे गढ़ेमें गिरे हुए चिर-संतप्त जीवोंको सहज ही वहाँसे निकालकर भगवान्के तत्त्व-स्वरूपका अथवा मधुर मिलनका परमानन्द प्रदान करनेके लिये संत-वचन तत्त्वज्ञान और आत्यन्तिक आनन्दके अट्ट भण्डार हैं । आपातमधुर विषय-विषये जर्जरित जीवसमृहको घोरपरिणामी विष-व्याधिसे विमक्त करके सिन्नदानन्दस्वरूप महान् आरोग्य प्रदान करनेके लिये तंत-वचन दिव्य सुधा-महीषध हैं । जन्म-जन्मान्तरींके एंचित भीषण पाप-पादपोंसे पूर्ण महारण्यको तुरंत भस्म कर देनेके लिये संत-वचन उत्तरोत्तर बढ्नेवाला भीपण दावानल हैं। विषयासिक और भोग-कामनाके परिणाम-स्वरूप नित्य-निरन्तर अशान्तिकी अक्षिमं जलते हुए जीवोंको विशुद्ध भगवद-नुरागी और भगवत्कामी वनाकर उन्हें भगवत्-मिलनके लिये अभिसारमें नियुक्त कर प्रेमानन्द-रस-सुधा-सागर सचिदानन्द-विग्रह परमानन्द्रधन विश्वविमोहन भगवान्की अनन्त सौन्दर्य-माधुर्यमयी परम मधुरतम मुखन्छिवका दर्शन करानेके लिये संत-वचन भगवान्कं नित्यसङ्गी प्रेमी पार्वद हैं।

> संत-वाणीसे क्या नहीं हो सकता । संत-वाणी मानव-इद्यको तमोड्भभृतः अवनत और पतित परिस्थितिसे उटाकर सहज ही अत्यन्ता गमुबत और समुख्यक कर देती है। संत-वाणीसे वातना-कामनाके प्रयक्त आपातोंसे चूर्ण-विचूर्ण

दुर्वेल हृदयमें विद्युन्छक्तिके सहश नवीनतम निल्य-पराभव-रहित भगवदीय बलका संचार हो जाता है। मंत-वाणीसे भय-शोकविह्नल, चिन्ता-विषाद-विकल, मानमर्दित, म्लान मुखमण्डल सत्यानन्दस्वरूप श्रीभगवान्की सिन्दानन्द-ज्योतिर्मयी किरणीं-से समुद्रासित और सुपसन हो उठता है । नंत-नागीसे त्रिविध तापींकी तीव ज्वाला, दुःख-दैन्य-दास्टिमकी दावाचि, मानितक अशान्तिका आन्तर-आवेग प्रशान्त होकर परम मुखद शीतलता और शाधत शानितकी अनुभृति होने लगती है । संत-वाणीसे अज्ञानितमिराच्छन अन्तरतल भगवान भास्करकी प्रवलतम किरणोंसे छिन्न-भिन्न होकर प्रनष्ट हए मेघसमूहके सहश अज्ञानतिभिरके आच्छादनसे मुक्त होकर विश्वाद अद्वय-भास्करके प्रकाशसे आलोकित हो उटता है और नित्य-निरन्तर विषय-मल-मिलन निम्नप्रदेशमे बहुनेवाली विष-दुर्गन्ध-दूषित चित्तनृत्ति-सरिता दिव्य प्रमामृत-प्रवादिनी मधुर मन्दाकिनीके स्वरूपमें परिणत होकर मुपमा-गीमन्द्यतती और अविराम-प्रवाह-प्रांतग्राशीला वनी हुई सदा-सर्वदा परम विश्वद्ध प्रेमधन श्रीनन्दनन्दनके पावन पादपत्रोको विधीत करनेके लिये केवल उन्हींकी और वहने लगती है।

#### संत कौन हैं ?

र्गजन संतोंकी वाणीका इतना महत्त्व है, जिसका इतना विलक्षण मञ्जलमय परिणाम होता है। वे तंत कौन हैं ! उनका तात्विक खलग क्या है ! और उनके पहचानके लक्षण क्या हैं ?' स्वानाविक ही यह प्रश्न होता है। इसका उत्तर यह है कि संतोंकी यंगार्थ प्राटचान बाह्य लक्षणोंसे नहीं हो सकती । इनना समग्र लेना चारिये कि संत वे हैं, जो नित्यक्षिद्ध सत्य-तत्त्वका साधा कार करके। उसकी अपरोक्ष उपलब्धि करके उस समिदानस्य स्वतामे प्रतितित हो चके हैं। वह नत् ही चेतन के वर चेतन ही आनन्द है। अर्थात् वह सत् चेतन और आनन्दराप के यह चेतन मत् और आनन्दरूप है और वह आनन्द गत् और चेतनका है । इस आदिमन्यान्तहीन गचिदानन्दर्भे जो न छ प्रतिष्ठित हैं, वे ही मंत हैं। अथवा वे संत हैं। जो मोकना निसार करके प्रेम-सुधार्णंव भगवान्के दिव्य प्रेमकी प्राप्त कर चुंत है। निर्देशी और प्रेमी संतीक भगवाद ही सीधदानत्व अहा है। वे ही परमात्मा है और वे ही प्रमासन्द भगपन है । यह तल

विस्ताति हृद्यं न यथ्य साक्षान्त्रित्वशाभिहितोऽप्यवीवनाद्यः । प्रणयरदानया धताङ्बिपदाः स अवति आगवतप्रधान उक्तः ॥ ( श्रीमद्रा० ११ । २ । ४८—५५ )

जो श्रोत्र नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि विषयोंका प्रहण तो करता है, परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकृत् विषयोंसे द्वेष नहीं करता और अनुकुल विपयोंके मिलनेपर इर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब इमारे भगवान्की माया - लीला है, वह उत्तम भागवत है। संसारके धर्म हैं – जन्म मृत्यु, भगव-प्यास, श्रम कष्ट और भय-तृष्णा । ये कमकाः क्षरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तन्मय रहता है कि इनके वार-वार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभृत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है । जिनके मनमे विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रदृत्ति और उनके वीज-वामनाओंका उदय नहीं होता और जो एक-मात्र भगवान वासुदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका इस शरीरमें न तो सत्कुलमें जनम, तपस्या आदि कर्रने तथा न वर्ण, आश्रम एवं जातिने ही अहंभाव होता है, वह निशय ही भगवान्का प्यारा है। जो घन-सम्पत्तिमें अथवा शरीर आदिने 'यह अपना है और यह पराया'-इस प्रवारका सेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि पदायामें समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है। समभाद रखता है तया प्रत्येक स्वितिमे शान्त रहता है। वह भगवान्का उत्तम भक्त है। यह बहे हवता और ऋषि मुनि भी अपने अन्तःकरणयो भगवन्भय बनाते हुए जिन्हें हुँ दृते रहते हैं--भगवान्के ऐसे चरणकमलींसे आधे क्षणः पटक पड़नेके आधे 

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्सीसे उनके चरणकमलोंको हृदयमें बाँघ रक्क्वा है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुप भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है।'

भगवान् श्रीरामचन्द्रजी मुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं— सुनु मृनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस नहऊँ॥ पट विकार जित अनघ अकामा। अच्चन अक्षिंचन मृन्ति मृख शामा॥ अमित बोध अमीह मिन मेंगी। सत्यसार कवि कांतिद जोगी॥ सावधान मानद मट हीना। धीर धमैं गनि परम प्रजीना॥ गुनागार संसार दुख रहित विगत गेंदह।

तिज मम चरनसरोत प्रिय तिन्ह कहूँ देह न गेह ॥
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरणाहीं ॥
सम सीतक निहं त्याणीहें नीती । सरक सुभाउ सविह मन प्रीती ॥
जप तप व्रत दम संजम नेमा । गुरु गाविंद विप्र पद प्रेना ॥
श्रद्धा छमा मयवी दाया । मृदिता मम पद प्रीति अमाया ॥
विरति विवेक विनय विस्थाना । वोण जशारथ वेद पुराना ॥
दंभ मान मद करिहं न काऊ । मृति न देहिं कुमारण पाऊ ॥
गाविहं सुनहिं सदा मम गीका । हेतु रहित पर हिन रहा मीका ॥
मुनि सुनु साबुन्ह के गुन जेते । कहि न सकिहं सारद शुति तेते ॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भगतजीसे कहते 👯 —

संतन्ह के नन्छन सुनु आतः । अगनित धूति पुगन विस्याता ॥ संत असंतन्हि के अपि कामी । जिमि कुठार नंदन आण्यामी ॥ कारह परसु मत्रय युनु सार्च । निज गुग देर गुगंग नमारी ॥

ताते सुर सीमन्द चरत जग यहाम श्रीसंद । अनल दाहि पंटत पनिंद परमु यदन यह दंड ॥

न्यद्वित है या देतः इसकी मीमांसा नहीं हो सकती। र्नेंद्र और अभेद्र, सनिद्योप और निर्विद्येष अवस्था और अधिकारके अनुसार सभी सत्य हैं । अखण्ड और समग्र सत्यमें प्रतिष्ठित पुरुपकी अनुगृति या स्वरूपिस्यतिका विषय है यह: इसको लेकर विवाद करनेकी आवस्यकता नहीं । हाँ। शास्त्रीनेइस प्रकारके अनुभृति-प्राप्त संतीका-संत, साधु, प्रेमी। मक्त, भागनत, योगी, जनी, स्थितप्रक, मुक्त आदि अनेक विभिन्न नामोंसे वर्णन किया है, जो साथनमेदसे सभी सार्थक और सत्य हैं। यर उन सभी संतोंमें कुछ ऐसे लक्षण होते हैं बो प्रायः समानभावते सर्वत्र पाये जाते हैं। उनमेंसे कुछका दिग्दर्जन यहाँ श्रीमन्द्रागवत और श्रीरामचरितमानवके अनुसार वीजिये--

श्रीभगवान् भक्त उद्भवसे कहते हैं-

कृपालुरकृतद्रोहम्तितिधुः सर्वदेहिनाम् । सर्वोपकारकः ॥ सस्यसारोऽनवधातमा समः श्चिर्किचनः । कामैरहतबीदीन्तो सृद्ः अनीही मित्रमुक् शान्तः स्थिरो मच्छरणो मुनिः ॥ भग्रमचो गर्भागसा घतिमाञ्चितपद्गुणः। अमानी मानदः कल्पो मैतः कारुणिकः कविः॥

(शीमद्रा० ११। ११। २९—३१)

उद्भव | मेरा मक्त कृपाकी मृतिं होता है। वह किसी मी प्राणीते वैर नहीं करताः वह सब प्रकारके मुख-दुःखोंको प्रसक्तापूर्वक सहन करता है। सत्यको जीवनका सार समझता है उसके मनमें कभी किसी प्रकारकी पापवासना नहीं उठती, वह सर्वत्र समदर्शी और सबका अकारण उपकार करनेवाला होता है । उसकी बुद्धि कामनाओंसे कछिपत नहीं होती । वह इन्द्रियविजयी। कोमल-स्वभाव और पवित्र होता है, उसके पास अपनी कोई भी वस्तु नहीं होती । किसी भी वस्तुके लिये वह कभी चेष्टा नहीं करता, परिमित मोजन करता है। सदा शान्त रहता है। उसकी बुद्धि स्थिर होती है। वह केवल मेरे ही आश्रय रहता है। निरन्तर मननशील रहता है। वह कभी प्रमाद नहीं करता, गम्भीर-स्वमाव और वैर्थवान् होता है । भूख-पाल, शोक मोह और जन्म मृत्यु - इन छहीं पर किलय प्राप्त कर चुका है। वह स्वयं कभी किलीचे किली प्रकारका मान नहीं चाइता और दूसरोंको सम्मान देता रहता है। भगवत्ताननची बातें समझतमें बढ़ा निपुण होता है। उसके हृदयमें कवणा भरी रहती है और भगवत्तत्वका उसे स्थार्थ झान होता है।'

भगवान् कपिलदेवने माता देवहृतिजीवे कहा है-तितिक्षवः कार्यणकाः सद्दरः सर्वदेहिनाः मजातरात्रवः शान्ताः साधवः साधुगुणाः मच्यनन्येन भावेन भक्ति कुर्वन्ति वे द्यार त्यक्तकर्माणस्यकस्वजनवान्ववाः मन्कते मदाश्रयाः कया सृष्टाः श्रण्यन्ति कवयन्ति र तपन्ति विविधासापा नैवान्महत्तेवतसः त पुते साधनः साध्य सर्वसङ्गविद्यानिता सङ्गस्तेष्त्रथ ते प्रार्थाः सङ्गरोपस्य हि वे

( श्रीमद्भावः ३। २५। २१-

जो सुख-दु:लमें सहनशील, करणापूर्णहृद्य अकारण हित करनेवालें। कितीके प्रति कभी भी वा रखनेवाले, शान्तस्वधान, गांधु भाववाले, साधुओंक करनेवाले हैं। मुझमें अनन्यमावसे सुदृद् पाँक करों हिये समस्त कर्म तथा खजन-बन्धुओंको भी त्याग मेरे परायण होकर मेरी पवित्र कथाओंको पुनते। क मुझमें ही चित्त लगाये रखते हैं। उन मक्तेंकी बिविध प्रकारके ताप कोई कह नहीं पहुँचाते। सारि सर्वसङ्ग-परित्यामी महापुरुष ही संत होते हैं। तुम्हें सङ्खी इन्छा करनी चाहिये; क्योंकि वे आर्थक सभी दोषोंको हरनेवाले होते हैं।

योगीश्वर हरिजी राजा निर्मिसे कहते हैं-गृहीस्वापीन्द्रियेरथीन् यो न हेष्टि न हव विष्णोमीयासिदं पत्थन् स वै भागवतोत देहेन्द्रियप्राणसनोधियां यो तनमाप्ययस्यत्रस्यतपेतृ संसारअमैरविसुझमानः स्मृत्या हरेर्मागन्तप्रधा न कामकर्मवीजानां यस्य चेतलि सम वासदेवैकनिस्या स वै व यस्य जन्मकर्मस्यां न वर्णाश्रमतिर्व सकतेऽसिन्नहंभावो देहे वे स हरे। प्रि न यस्य स्थः पर हति विनेध्यासमि स हि सर्वभूतसमः शान्तः स दे भागवतात त्रिभुवनविभवहेतवं उप्युक्प ह-

स्मृतिर्वाजनात्मसुरादिभिर्विमृत्याः

त चलति सगवत्यद्वतिन्त्।

लुवविभिषाचंभवि यः स वैध्य भगवत उस्विक्साङ्जिज्ञाखानलमधिचन्द्रिक्या हि इदि क्रयसुपसीहर्ता पुनः स प्रभवति चन्द्र इवेरिहेर्वः

सुजित हृद्यं न यस्य साक्षाक् रित्वशाभिहिलोऽण्यवीवनाकाः । गयरशनया धताङ्घिपश्चः स भवति भागवतप्रधान उक्तः ॥ ( श्रामद्रा० ११ । २ । ४८—५५ )

जो श्रोत्र-नेत्र आदि इन्द्रियोंके द्वारा शब्द-रूप आदि त्रधयोंका ग्रहण तो करता है। परंतु अपनी इच्छाके प्रतिकृत् वेषयोंसे हेव नहीं करता और अनुकुल विषयोंके मिलनेपर इर्षित नहीं होता--उसकी यह दृष्टि बनी रहती है कि यह सब इमारे भगवान्की माया-लीला है, वह उत्तम भागवत है। संसारके धर्म हैं - जन्म-मृत्यु, भूख-प्यास, श्रम-कष्ट और भय-तृष्णा । ये कमझः शरीर, प्राण, इन्द्रिय, मन और बुद्धिको प्राप्त होते ही रहते हैं । जो पुरुष भगवान्की स्मृतिमें इतना तनमय रहता है कि इनके बार-बार होते-जाते रहनेपर भी उनसे मोहित नहीं होता, पराभत नहीं होता, वह उत्तम भागवत है। जिसके मनमें विषयभोगकी इच्छा, कर्मप्रवृत्ति और उनके बीज-वासनाओंका उदय नहीं होता और जो एक-मात्र भगवान वासदेवमें ही निवास करता है, वह उत्तम भगवद्भक्त है। जिसका इस शरीरमें न तो सत्कूलमें जन्म, तपस्या आदि कर्मसे तथा न वर्णः आश्रम एवं जातिसे ही अहंभाव होता है, वह निश्चय ही भगवानका प्यारा है। जो घन-सम्पत्तिसे अथवा शरीर आदिसे 'यह अपना है और यह पराया'-इस प्रकारका भेदभाव नहीं रखता, समस्त प्राणि पदायों में समस्वरूप परमात्माको देखता रहता है, समभाद रखता है तथा प्रत्येक स्थितिमें शान्त रहता है, वह भगवानका उत्तम भक्त है। वड़े-बड़े देवता और ऋषि-मृति भी अपने अन्तःकरणको भगवन्मय बनाते हुए जिन्हें हूँ दिते रहते हैं-भगवानके ऐसे चरणकमलीं अधि क्षण, पलक पड़नेके आधे समयके लिये भी जो नहीं हटताः निरन्तर उन चरणोंकी सेवामें ही लगा रहता है। यहाँतक कि कोई खयं उसे त्रिमुबन-की राज्यलक्ष्मी दे तो भी वह भगवत्-स्मृतिका तार जरा भी नहीं तोड़ता, उस राज्यलक्ष्मीकी ओर ध्यान ही नहीं देता: वही पुरुष वास्तवमें भगवद्भक्त-वैष्णवोमें अग्रगण्य है, सर्व-श्रेष्ठ है । रासलीलाके अवसरपर गृत्य-गतिसे भाँति-भाँतिक पद-विन्यासं करनेवाले निखिल-सौन्दर्य-माधुर्य-निधि भगवान्के श्रीचरणोंके अंगुलि-नखकी मणिचन्द्रिकासे जिन शरणागत भक्तजनोंके हृदयका विरहजनित संताप एक बार दूर हो चुका है, उनके हृदयमें वह फिर कैसे आ सकता है, जैसे चन्द्रमाके उदय होनेपर सूर्यका तान नहीं लग सकता । विवधतारे नामोचारण करनेपर भी सम्पूर्ण अधराशिको नष्ट कर देनेवाले

स्वयं भगवान् श्रीहरि जिसके हृदयको क्षणभरके लिये भी नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि उसने प्रेमकी रस्तीसे उनके चरणकमलोंको हृदयमें बाँघ रक्ता है, वास्तवमें ऐसा ही पुरुष भगवान्के भक्तोंमें प्रधान होता है।

सगवान् श्रीरामचन्द्रजी सुनि श्रीनारदजीसे कहते हैं— सुनु मुनि संतन्ह के गुन कहऊँ। जिन्ह ते मैं उन्ह के बस रहऊँ॥ पर विकार जित अनघ अकामा। अचल अकिंचन सुचि सुख धामा॥ अमित बोघ अनीह मित मोगी। सत्यसार कवि कोविद जोगी॥ सावधान मानद मद हीना। धीर धर्म गति परम प्रबीना॥ गुनागार संसार दुख रहित बिगत संदेह।

तिज मम चरनसरोज प्रिय तिन्ह कहुँ देह न गेह ॥
निज गुन श्रवन सुनत सकुचाहीं। पर गुन सुनत अधिक हरपाहीं ॥
सम सीतक निह त्यागिह नीती। सरक सुमाउ सबिह सन प्रीती॥
जप तप ब्रत दम संजम नेमा। गुरु गोविंद बिप्र पद प्रेमा॥
श्रद्धा छमा मयत्री दाया। मुदिता मम पद प्रीति अमाया॥
बिरति विवेक बिनय बिग्याना। बोध जथारथ वेद पुराना॥
दंभ मान मद करिह न काऊ। मूलि न देहिं कुमारग पाऊ॥
गाविंह सुनहिं सदा मम लीला। हेतु रहित पर हित रत सीला॥
मुनि सुनु साधुन्ह के गुन जेते। किह न सकिह सारद श्रुति तेते॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र भरतजीसे कहते हैं—

संतन्ह के लच्छन सुनु भ्राता । अगनित श्रुति पुरान विख्याता ॥ संत असंतन्हि के असि करनी । जिमि कुठार चंदन आचरनी ॥ काटइ परसु मलय सुनु माई । निज गुन देइ सुगंव बसाई ॥

ताते सुर सीसन्ह चढ़त जग बळ्ळम श्रीखंड। अनल दाहि पोटत घनहिं परसु बदन यह दंड॥

बिषय अर्लपट सील गुनाकर । पर दुख दुख सुख सुख देखे पर ॥
सम अमृतिरिषु बिमद बिरागी । लोभामरष हरण भय त्यागी ॥
कोमल चित दीनन्ह पर दाया । मन वच कम मम भगति अमाया ॥
सबिह मानप्रद आपु अमानी । भरत प्रान सम मम ते प्रानी ॥
विगत काम मम नाम परायन । सांति विरति बिनती मुदितायन ॥
सीतलता सरलता मयत्री । दिज पद प्रीति धर्म जनयत्री ॥
ए सव लच्छन बसिह जासु उर । जानेहु तात संत संतत पुर ॥
सम दम नियम नीति नहिं डोगिहं । परुष वचन कवहूँ नहिं बोलहिं ॥

निंदा अस्तुति उभय सम ममता मम पद कंज । ते सज्जन मम प्रानप्रिय गुन मंदिर सुख पुंज ॥

×

संत इदय नवनीत समाना । कहा किन्ह पै कहर न जाना ॥ निज परिताप द्रवइ नवनीता । पर दुख द्रवइ संत सुपुनीता ॥

× × ×

पर उपकार क्ष्मन मन काया । संत सहन सुभाउ खगराया ॥ संत सहिं दुख परित लागी । परदुख हेतु असंत अमानी ॥ संत उदय संतत सुखकारी । विस्व सुखद जिमि इंदु तमारी ॥

इसी प्रकार श्रीमद्भगवद्गीता (अध्याय २।५५ से७२) में 'स्थितप्रज्ञ' के नामसे तथा (अध्याय १२ स्ठोक १३-२० में ) 'प्रिय भक्त' के नामसे संतोंके लक्षण बतलाये हैं। महाभारतके अन्यान्य स्थलों में तथा प्रायः सभी पुराणों में संतोंके लक्षणोंका विशद बर्णन है।

परमात्माको प्राप्त हुए क्तांके ये सहज छक्षण हैं। ज्ञान-योग,निष्काम कर्मयोग, भक्तियुक्त निष्काम कर्मयोग, भक्तियोग, प्रपत्तियोग और अष्टाङ्गयोग आदि सभी परमात्माकी प्राप्तिके साधन हैं। जिनकी जिस साधनमार्गमें रुचि और अधिकार होता है, वे उसी मार्गसे चछकर परमात्माको प्राप्त कर सकते हैं। साधनमार्गके अनुसार परमात्माको प्राप्त पुरुषोंमें इन छक्कणॉ-की स्वामाविक उसी प्रकार अभिव्यक्ति और स्थिति होती है जिस प्रकार चन्द्रमामें चाँदनी, सूर्यमें प्रकाश और उपमा तथा अभिमें दाहिका-राक्ति होती है और प्राप्तिके पथपर अग्रसर होते हुए साधकोंमें उनके मार्गके अनुसार ये छक्षण आदर्शरूपमें रहते हैं—वे इन गुणोंको आदर्श मानकर हनके अनुसार आचरण करनेका प्रयक्त करते हैं।

#### संत क्या करते हैं ?

परमात्माको प्राप्त ऐसे संत स्वयं ही कृतार्थ नहीं होते, वे संसारसागरमें इवते-उतराते हुए असंख्य प्राणियोंका उद्धार करके उन्हें परमात्माके परम धाममें पहुँचानेके लिये सुदृढ़ जहाज बन जाते हैं । उनका सङ्ग करके उनके बचनानुसार आचरण करनेपर उद्धार होता है, इसमें तो आश्चर्य ही क्या है, उनके स्मरणमात्रसे, केवल स्मरण करनेवालेका मन ही नहीं, उसका घरतक तत्काल विशुद्ध हो जाता है । महाराजा परीक्षित् मुनिवर शुकदेवजीसे कहते हैं—

येषां संसरणात् पुंसां सचाः शुष्यन्ति चै गृहाः।
कि पुनर्दर्भनस्पर्भपादसौचासनादिभिः॥
(श्रीमद्रा० १ । १९ । ३३ )

प्यनिवर ! आप-जैसे महात्माओंके स्मरणमात्रे हैं। एहर दर्शने घर तत्काल पवित्र हो जाते हैं। एहर दर्शने स्पर्श, पादप्रक्षालन और आसनादि प्रदानका मुजवस मिल जाय, तब तो कहना ही क्या है!

ऐसे महात्माओंका संसारमें रहना और विचता चेतन प्राणियोंको नहीं—जड जल, मृत्तिका और वायु आदिको भी पवित्र करने और उनको तरन-तारन बनानेके लिये ही होता है । धर्मराज युधिष्ठिरजी महात्मा विदुरजीसे कहते हैं—

भवद्विश्वा भागवतास्तीर्थभूताः स्वगं विभो । तीर्थीकुर्वेन्ति तीर्थानि स्वान्तःस्थेन गदासृता ॥ (श्रीसङ्गा०१।१३।१०)

प्रभो ! आप-जैसे भागवत (भगवान्के प्रिय भक्त ) स्वयं ही तीर्थरूप हैं । आपलोग अपने इरमें विराजमान भगवान्के ( नाममात्रके ) द्वारा तीर्योको ( सच्चे ) तीर्थ बनाते हुए—अर्थात् उक्त तीर्थस्लीमें जानेवाले लोगोंको उद्धार करनेकी शक्ति उन तीर्योको प्रदान करते हुए विचरण करते हैं।

### पाप करनेवाले तो गिरते ही हैं, 'सकाममाव' रहते भी परमात्माकी प्राप्ति कठिन हैं।

यह उन महात्मा-संतींकी महिमा है, जो परमात्माकी प्राप्त करके परमात्म-स्वरूपमें प्रतिष्ठित हो चुके हैं। परमात्माकी इस प्राप्तिके लिये साधन चाहे किसी प्रकारका हो—चित्तका संयोग परमात्मासे होना चाहिये। अभिप्राय यह कि एकमात्र परमात्मा ही लक्ष्य या साध्य होने चाहिये। अन्य किसी भी विषयकी कामना मनमें नहीं रहनी चाहिये और न अन्यत्र कहीं ममता और आसक्ति ही होनी चाहिये।

जो लोग शास्त्रनिपिद्ध कर्मोंमें, पाप-प्रकृतिमें लगे रहते हैं, वे तो परमात्माको प्राप्त न होकर वार-वार आपुरो योनिको तथा अधम गतिको प्राप्त होते ही हैं (गीता रह। २०) अ जो सकाम भाव रखते हैं—सकाम भावसे इष्ट-पृतादि द्वार्ग कर्म करते हैं, उनको भी सहज्ञमें परमात्माकी प्राप्त नहीं होती; क्योंकि मनमें कामना होनेपर पाप हुए विना रहते नहीं । भगवान्ने गीतामें स्पष्ट कहा है कि पाप होनेमें कामना ही प्रधान कारण है— काम एष क्रोध एक रजोगुणसमुद्धवः । महाहानो महापापमा विद्धयेनमिह वैरिणस् ॥ (३।३७)

(रजोगुणसे उत्पन्न यह कामना ही कोच (बन जाती)
है। यह काम ही महा अशन अर्थात् अभिके सदश
भोगोंसे तृप्त न होनेवाला और बड़ा पापी है। पाप
बननेमें तृ इसको ही वैरी जान।

कितना ही बुद्धिमान् पुरुष हो, विषयासिकसे पाप बनने लगते हैं और पापोंसे अन्तःकरणके अशुद्ध तथा मिलन हो जानेपर वह परमात्मासे विमुख हो जाता है। ऐसी अवस्थामें दूसरोंको तारनेकी बात तो दूर रही वह स्वयं ही नीचे गिर जाता है। मुण्डकोपनिषद्में कहा गया है—

वर्तमानाः अविद्यायासम्तरे पण्डितं सन्यमानाः। स्दधं धीराः परियन्ति मुखा जङ्गन्यमानाः यथान्दाः ॥ ,नीयमाना अन्धेनेव वर्तआना बह्धा अविद्यायां वर्ग कृतार्था इत्यभिमन्यन्ति बालाः। यत् कर्मिणो न प्रवेदयन्ति रागात् क्षीणकोकारुच्यवन्ते ॥ तेनातुराः वरिष्टं मन्यमाना हृष्टापृतं वेदयन्ते त्रमुढाः । नान्यरष्ट्रेयो सुकृतेऽनुभूरवे ते ग्रष्टे मं छोकं इीनतरं वा विपानित ॥ ( १ 1 २ 1 ८ - १0 )

अविद्यामें स्थित होकर भी अपने-आप ही बुद्धिमान् वने हुए और अपनेको विद्वान् माननेवाले वे मूर्खलोग बार-बार कष्ट सहते हुए वैसे ही भटकते रहते हैं, जैसे अंघेके द्वारा ही चलाये जानेवाले अंधे भटकते हैं। वे मूर्ख विविध प्रकारसे अविद्यारूप सकाम कर्मोमें लगे हुए 'हम कृतार्थ हो गये' ऐसा अभिमान करते हैं; क्योंकि वे सकामकर्मों लोग विषयासिक्तके कारण श्रेय—कत्याणके यथार्य मार्गको नहीं जान पाते। इसीसे वे बार-बार दुःखातुर होकर ग्रुभ लोकोंसे निकाले जाकर नीचे गिर जाते हैं। इष्ट-पूर्तरूप सकाम कर्मोंको ही श्रेष्ठ माननेवाले वे अत्यन्त मूढ़ उस ( सांसारिक मोग सुन्तांको प्राप्तिक साधनरूप सकामकर्म ) से

भिन्न यथार्थ कत्याणको नहीं जानते। वे पुण्यकर्मोके फलस्वरूप स्वर्गके उश्चस्तरपर पहुँचकर वहाँके भोगोंका अनुभव करके पुनः इस मनुष्यलोकमें अथवा (पापोंके परिणामभोगका समय आ गया हो तो) उससे भी हीन (कीट-पतंग, श्कर-कृकर या बृक्ष-पत्थर आदि) योनियोंमें जाते हैं।

इसी भावसे रामचरितमानसकी वेदस्तुतिमें मिथ्या ज्ञानाभिमानी लोगोंका स्वर्गके उद्यतम स्थानोंसे नीचे गिरना बतलाया गया है—

'ते पाइ सुर दुरलम पदादिष परत हम देखत हरी।'
भगवान्ने गीतामें भी कहा है—
ते तं अक्त्वा स्वर्गेलोकं विशालं
क्षीणे पुण्ये मत्यंलोकं विशन्ति॥
(९।२१)

वे उस विद्याल स्वर्गलोकको भोगकर पुण्य क्षीण होने-पर पुनः मृत्युलोकको प्राप्त होते हैं।

इसिल्ये परमात्माकी प्राप्तिके इच्छुक साधकको पापमें तो कभी प्रष्ट्रत्त होना ही नहीं चाहिये। पुण्यकर्मोमें भी सकामभावका सर्वथा त्याग करके उनका केवल भगवत्प्रीत्यर्थं ही यथायोग्य आचरण करना चाहिये। तभी उसे परमात्माकी प्राप्ति हो सकती है और तभी वह परमात्माका प्रिय होकर संसारके लोगोंको परमात्माके पुनीत पथपर लाने और अप्रसर करानेका सौभाग्य प्राप्त कर सकता है।

#### उचकोटिके संत

ऐसे साधनसिद्ध संतोंके अतिरिक्त परमात्मा जीवोंके प्रति दयापरवश होकर कभी-कभी उच्च कोटिके संतोंको, अपने खास पार्षदोंको—आधिकारिक पुरुषोंको भी संसारके उन दुखी जीवोंका उद्धार करनेके लिये भेज दिया करते हैं। वे महापुरुष त्रितापानल्र-से जले हुए जीवोंको समझा-बुझाकर—उनके सामने परम विशुद्ध आदर्श रखकर और उनकी यथायोग्य सेवा कर उनके हृदयोंमें परमात्माखरूपको जाननेकी जिज्ञासा और परमात्माको प्राप्त करनेकी शुभाकाङ्का उत्पन्न कर देते हैं और फिर उनको भगवत्-साक्षात्कारके योग्य बनाकर ऋतार्थ कर देते हैं।

भगवान् स्वयं श्रीउद्धवजीते कहते हैं— यथोपश्ययमाणस्य भगवन्तं विशावसुम्। शीतं भयं तमोऽप्येति साधून् संसेवतस्तया॥ नियक्त्यांन्याज्ञतां घोरे अवाद्यते परमाथनस् । सन्तो वक्कविदः शान्ता नौर्ददेवाप्सु मजताम् ॥ अर्ज हि प्राणिनां प्राण आतौनां शरणं त्वहस् । धर्मो वित्तं नृणां प्रेत्य संतोऽवीग् विभ्यतोऽरणम्॥ सन्तो दिक्किः चक्षृषि यहिरकैः समुस्थितः। देवता गान्ववाः सन्तः सन्त आतमाहमेव च॥

( श्रीमहा० ११।२६। ३१--३४)

'जिसने उन मंत पुरुपोंकी शरण ग्रहण कर ली, उसकी कर्मजडताः संसारभय और अज्ञान आदि सर्वया निवत्त हो जाते हैं। भला, जिसने अग्नि भगवानका आश्रय हे हिया, उसे क्या कभी शीतः भय अयवा अन्धकारका दुःख हो सकता है ! जो इस ससारसागरमें इव-उत्तरा रहे हैं, उनके लिये ब्रह्मवेत्ता और शान्त-स्वभाव नंत वैसे ही एकमाञ आश्रय हैं, जैसे जलमें हुनते हुए लोगोंके लिये दृढ नौका । जैसे अन्नसे प्राणियोंके प्राणकी रक्षा होती है, जैसे मैं आर्त प्राणियोंका एकमात्र आश्रव हैं। जैसे मनुष्यके लिये परलोकमें घर्म ही एकमात्र पूँजी है-वैसे ही मंसारसे भयभीत होगोंके हिये संत-जन ही परम आश्रय हैं । जैसे सूर्य आकाशमें उदय होकर लोगोंको जगत तथा अपनेको देखनेके लिये नेत्रदान करता है, वैसे ही मंत-पुरुष अपनेको तथा भगवान-को देखनेके लिये अन्तर्देष्टि देते हैं। संत अनुग्रहशील देवता हैं िसंत अपने हितेषी सुदृद् हैं। संत अपने प्रियतम आत्मा हैं, अधिक क्या संतके रूपमें स्वयं मैं ही प्रकट हैं।

इतना ही नहीं, संत भगवान्के स्वरूप ही नहीं हैं, उनके भजनीय भी हैं—भगवान् कहते हैं—

निरपेक्षं सुनिं शान्तं निर्देरं समदर्शनम्। अनुव्रवास्यहं निर्धं प्रेथेत्यङ्घिरेणुभिः॥ (श्रीमद्भा०११।१४।१६)

'जिसे किसीकी अपेक्षा नहीं, जो जगत्के चिन्तनसे सर्वधा उपरत होकर मेरे ही मननमें तछीन रहता है, जो कभी किसी भी प्राणीसे वैर नहीं रखता, जो सर्वत्र समदृष्टि है, उस महात्माके पीछे-पीछे में निरन्तर इस विचारसे घूमा करता हूँ कि उनके चरणोंकी धूळ उड़कर मुझपर पड़े और मैं पवित्र हो जाऊँ।'

यह है उचकोटिके संतकी महिमा |

वचर्नोका अनुसरण करना चाहिये, आचरणोंका नई

यहां सहज ही यह प्रश्न होता है कि तो क्या हा 'संत-वाणी-अङ्क' में जिन मंतींकी वाणियाँ संकल्ति की गर्य हैं। वे सभी इसी कोटिके पुगीत संत हैं।'

इसका स्पष्ट उत्तर यह है कि हमें इसका कुछ में ज्ञान नहीं है।

ऊपर कहा जा चुका है कि संतकी पहचान बाह्य लक्षणोंसे नहीं हो सकती और संतकी परीक्षा करनी भी नई चाहिये । सच बात तो यह है कि लैकिक विषयासर बुद्धिवाला पुरुष संतकी परीक्षा वैसे ही नहीं कर सकता। कैं बड़े-बड़े परयर तीलनेके कॉटेसे वहमत्य हीरा नहीं तौल र सकता ।, इस जिसे पहुँचा हुआ महात्मा तमझते हैं। सम्म है, वह पूरा दंभी और उस हो। और हमारी बुद्धिमें ह साधारण मनुष्य जैंचता हो। वह सचा महापुरुष हो। की पुरुष यथार्थ महापुरुष या संत है या नहीं, अपनी अयोग्यता कारण इसकी छान-बीन न करके हमने तो यथासाध्य भंत वाणी काः (संतकी वाणीका नहीं) मंकलन करनेका प्रयलिक्या है संत-वाणीका अभिप्राय यह है कि उस वाणीमें कोई 'असार् बात नहीं है। वह वाणी 'साम्र' है, पांवत्र है और उस वाणी अनुमार आचरण करनेसे कस्याण हो सकता है। उसवाणी वक्ता कैसे हैं, किस स्थितिमें हैं, वे सिंड हैं या साधक अप विषयी-इसकी परीक्षा करनेकी क्षमता इमलोगोंमें नहीं और असलमें ग्रुम वन्त्रनके अनुसार ही ग्रुम आचरण करने आवश्यकता है। वक्ताके आचरणके अनुसार नहीं। आचरण अनुसरण हो भी नहीं सकता। श्रीभगवान्ने खयं श्रीम भागवतमें ईश्वरकोटिके लोगोंके भी सब आचरणींका अनुस न करनेकी आशा दी है-

नैतन् समाचरेजात् मनसापि द्वानीकाः। विनञ्चत्याचरन् सौद्याद् यया रुद्रोऽध्यिजं विषम्॥ दृष्यराणां वचः सत्यं तथैवाचरितं प्यचित्। तेषां यत् स्ववचो युक्तं बुद्धिमांसन् समाचरेत्॥ (१०।३३।३१-१

श्रीन लोगोंमें वैसी (ईश्वर-जैसी) सामध्यं नहीं है। सनसे भी वैसी बात कभी नहीं मोचनी चाहिये। यदि पृष्ठ वश्व कोई ऐसा काम कर देटे तो उसका नाग्न हो जाता भगवान शङ्करने हालाहल विष पी लिया, दूसरा कोई थिये पस्स हो जायगा। इसलिये इस प्रकारके जो ग्रहर ३ ईश्वर हैं, अपने अधिकारके अनुसार उनके पचनको हैं। (अनुकरण करने योग्य) मानना चाहिये ह्मीर उसीके अनुसार आचरण करना चाहिये । उनके आचरणका अनुकरण तो कहीं-कहीं ही किया जाता है। इमिलिये बुद्धिमान् पुरुषको चाहिये कि उनका जो आचरण उनके उपदेशके अनुकूल हो। उसीको जीवनमें उतारे।'

उपनिषद्के ऋषि उपदेश करते हैं-

× × यान्यनवद्यानि कर्माणि । तानि सेवितव्यानि । नो इतराणि । यान्यस्माकः पुचरितानि । तानि त्वयोपास्पानि । नो इतराणि । × ×

जो-जो निर्दोष कर्म हैं, उन्हींका तुम्हें सेवन करना चाहिये। उनसे भिन्न जो ( दूषित ) कर्म हैं, उनका कभी आचरण नहीं करना चाहिये। हमलोगोंमें भी जो अच्छे आचरण हैं, उन्हींका तुम्हें अनुकरण—सेवन करना चाहिये, दूसरोंका कभी नहीं।

अतएवं किसीके आचरणकी ओर न देखकर वाणीके अर्थकी ओर देखना चाहिये। संत वाणी वही है जो नंत भावकी प्राप्तिमें साधनरूप हो सकती है। इसी दृष्टिसे संत वाणी—साधु आचरणका उपदेश करनेवाली वाणी, पापप्रवृत्तिसे हटाकर परमात्माकी ओर प्रवृत्त करानेवाली वाणीका चुनाव और संकलन किया गया है।

#### वाणीके भेद

प्तो क्या सभी वाणियोंका अनुमरण सभी कर सकते हैं ?'—नहीं, कदापि नहीं। वाणीमे देश, काल, व्यक्ति, प्रसङ्ग, अधिकार, रुचि आदि कारणोंसे भेद होता है। जैसे किसी ठंडे देशमें या मंस्री, शिमला, नैनीताल आदि स्थानोंमें गरम कपड़ा पहनने-ओढ़ने तथा आग तापनेको कहा जायगा और गरम देशमें गरम कपड़ेका त्याग करके शीतल वायु-सेवनकी सलाह दी जायगी। शीत ऋतुमें गरम कपड़ेकी आवश्यकता वतलायी जायगी और ग्रीप्म ऋतुमें शीतल वायु-सेवनकी। अतिवारके रोगीको दूधका त्याग करनेको कहा जायगा और दुर्वल मनुप्यको दूध पीकर पुष्ट होनेका उपदेश दिया जायगा। यों देश-काल-पात्रके अनुसार कथनमें भेद होगा, चाहे कहनेवाला एक ही व्यक्ति हो।

इसी प्रकार गरीय, निर्दोप प्राणीको प्राण-रक्षाके लिये मिथ्याका प्रयोग भी आवश्यक बताया जायगा, पर अन्य सभी समय मिथ्या भाषणको पाप बताया जायगा । भगवान् शङ्करकी

पूजाके प्रसङ्गमें धन्रेके फूल चढ़ानेकी विधि वतायी जायगी और भगवान् विष्णुके पूजा प्रसङ्गमें उसका निषेध किया जायगा । छोटे वन्चेको पाव-आधसेर वजनकी वस्तु उठानेके लिये ही कहा जायगा। पर पहलवानको भारी-से-भारी तौलकी वस्तु उठानेपर शावाशी दी जायगी। निवृत्तिमागीं शुकदेव मुनिकी रुचिके अनुसार उनके लिये संन्यासका विधान होगा, पर योद्धा अर्जुनको भगवान् रणाङ्गणमें जूझनेका ही उपदेश देंगे । इस प्रकार प्रसङ्गः अधिकार और र्शचके अनुसार कथनमें भेद होगा। कोमल सौम्य प्रकृतिका साधक सौन्दर्य-माधुर्य-निधि चन्दावनविहारी मुरली-मनोहरकी उपासनामें रस प्राप्त करेगा और कठोर क्रूर दृत्तिवालेको दर्तिहदेव, काली या छिन्नमस्ताकी उपासना उपयुक्त होगी। इप्रलिये संतकी सभी वाणी सभीके लिये समान उपयोगी नहीं हुआ करती। अपनी र्चीच और अधिकारके अनुसार ही चुनाव करना उचित है। तथापि, दैवी सम्पत्तिके गुण, उत्तम और उज्ज्वल चरित्र, यम-नियम, भगवान्की ओर अभिरुचि, विषय-वैराग्य और साधनमें उत्साह आदि कुछ ऐसे भाव, विचार और गुण हैं जो सभीमें होने चाहिये और ऐसी सभी संत वाणियोंका अनुसरण समीको करना चाहिये।

#### हमारी क्षमा-प्रार्थना

संत वाणीको पढ़ते समय यह देखना आवश्यक नहीं है कि यह पहुँचे हुए संतकी वाणी है या साधककी। साधककी भी वाणी यदि वह वाणी 'संत' है तो पालन करनेयोग्य है। साधकमें क्या दोष था, यह देखनेकी जरूरत नहीं है। साधनामें लगा हुआ पुरुष किसी कारणवश कभी-कभी मार्गसे स्खिलत हो सकता है। इसमे वह सर्वथा दूषित हो जायगा, सो बात भी नहीं है। गिरनेवाचेको गिरा हुआ ही नहीं मान लेना चाहिये वह यदि गिरनेपर पश्चात्ताप करता है और पुनः उठना चाहता है तो ऐसा दोषी नहीं है। फिर हमारे ि लिये तो इस प्रसङ्गमें एक बड़ी निरापद स्थिति यह है कि इस 'संत-वाणी-अङ्क'में केवल दिवंगत पुरुषोंकी ही वाणियोंका संग्रह किया गया है। कि नीकी वाणीके प्रति आकर्षित होकर कोई किसीका सङ्ग करके—उसके आचरणोंको देखकर पतित हो जायः ऐसी आशङ्का ही यहाँ नहीं है । मनुप्य जब-तक मर न जायः तयतक तो कहा नहीं जा सकता कि उसका अन्त कैसा होगा। सोलनने कहा है—'कोई भी मनुष्य जीवित अवस्थामें अच्छा नहीं कहा जा सकता। आज जो अच्छे माने जाते हैं। वे ही कळ खराब साबित

होते हैं। पर इस संसाररे विदा होनेके बाद तो उसके जीवनमें न तो कोई नया परिवर्तन होनेकी गुंजाइका रहती है और न उसके सङ्गरे किसीके विगड़ने या गिरनेकी ही। इसलिये इम दावेके साथ यह फहनेमें समर्थ न होते हुए भी कि 'इस अङ्कर्मे प्रकाशित वाणियोंके वक्ता तभी होग आधिकारिकः महापुरुष, प्रेमारपद प्रभुके प्रेमी संत, पहुँचे हए महात्मा, उच कोटिके लाधक या साचक ही थे, और, साथ ही यह भी स्वीकार करते हुए भी कि-सम्भव है इनमें कोई ऐसे व्यक्ति भी आ गये हों जिनकी बुराइयोंका इमें परिचय न हो। पर जो संतकोटिसे सर्वया विपरीत हीं - इतना अवस्य कह सकते हैं कि इनमें अनेकी आधिकारिक महापुरुष, परम प्रेमी महातमा, पहुँचे हुए संत और उच कोटिके साधक भी अवश्य ही हैं। और जो ऐसे नहीं हैं, उनकी भी वाणी तो 'संत' ही है, इसलिये इन वाणियोंको जीवनमें उतारनेसे निश्चितरूपसे परम कल्याण ही होगा। हमने अपनी समझके अनुसार ययासाध्य 'साधु' वाणीका ही संकलन करनेका प्रयत्न किया है। इसमें कहीं हमारा प्रमाद भी हो सकता है और उसके लिये हम हाथ जोडकर पाठकोंसे क्षमा-प्रार्थना करते हैं।

इस अङ्कमें देनेके विचारसे हमारी चुनी हुई भी कुछ वाणियाँ रह गयी हैं। कुछ संतोंकी वाणियाँ देनेकी हच्छा यी, पर वे मिल नहीं सकीं; कुछ वाणियाँ देरसे मिलीं, कुछ संतोंकी वाणियाँ बहुत संक्षेपमें दी गर्यीं, संतोंके छाया-चित्र भी बहुतसे नहीं दिये जा सके। परिस्थितिवद्य ये सब अवाञ्छनीय बातें हो गर्यीं, इसके लिये हम क्षमा चाहते हैं। संतोंके काल-स्थान आदिके परिचयमें कहीं प्रमादवद्य मूळ रह गयी हो तो उसके लिये भी सभी सजन हमें छमा करें।

इस अक्कमें जो वाणियाँ दी गयी हैं, उनमेंसे पुराण,
महाभारतादि प्राचीन प्रन्योंके अतिरिक्त बहुत-सी विभिन्न
असकोंके प्रन्योंसे ही ली गयी हैं। जिनमें वेलवेडियर प्रेसद्वारा
मक्ताधात 'संत-वाणी-संमह', श्रीपरग्रुरामजी चतुवेंदी लिखित
संतकाव्य', श्रीवियोगी हरिजीद्वारा लिखित 'संत-सुधासार'
श्रीर 'क्रजमाधुरीसार' एं० श्रीरामनरेश्वजी त्रिपाठी लिखित
'क्रविता-कौमुदी' तथा 'निम्बार्कमाधुरी', 'भारतेन्दुमन्थावली'
श्रादि सुख्य हैं। अन्य भी कई प्रन्योंसे सहायता ली
गयी है। हम अत्यन्त कृतव इदयसे उन सब लेखक
महानुभावोंका आभार मानते हैं। उनके सद्धावोंका, उनके

कट्याण के केमखों पाठक लाम उठावेंगे, इससे सभी लेखक महानुभावोंको प्रसन्ता ही होगी, ऐसा ह विश्वास है उन लेखक महानुभावोंको कुपासे ही अङ्कका प्रक्रांशन हो सका है। इसलिये इसका सारा उन्होंको है। उनकी कृतियाँसे लोगोंको लाभ ही होगा, हा इसमें केमल विनम्र निर्मिक्तमात्र हैं।

हर्जुमें प्रकाशित संत-वाणियोंके संकलतमें हमारे साथी श्रीसुदर्शनसिंहजी, श्रीरामलालजी बी० ए०, श्रीं। नाथजी दुये साहित्यरत्नसे पर्याप्त सहायता मिली है। अनुव कार्यमें परण्डेय पं० श्रीरासनारायणदत्तजी शास्त्री, श्रीगौरीशंक दिनेने वड़ा काम किया है। संस्कृतका अनुवाद अधिकांश श्रीशालीजीने ही किया है। इनके अतिरिक्त इसके सम्पादन आदि सभी कार्योंमें अपने सभी शायिंग पर्याप्त सहयोग और सहायता मिली है। हनको भन्यव देना तो अपनेको ही देना होगा। वाणी-संकलनमें हम समान्य मित्र श्रीशिवकुमारजी केडियाने भी बड़ी सहायता? है। इसके लिये हम उनके कृतक हैं।

इस 'संत-नाणी-अङ्क' के सम्पादनमें हमें वहा लाग हुं है। सैकड़ों संतोंकी दिन्य वाणियोंके सुधा-सागरमें वार य हुवकी लगानेका सुअवसर प्राप्त हुआ, यह हमपर मगवार बड़ी कृपा है। वाणी-संकलनमें हमसे प्रमादका उन दिना संतोंका कोई अपराध हो गया हो तो वे अपने सहज सा स्वभाववद्य हमें क्षमा करें। भवभृतिके कपनानुसार—अपने सुख-दु:स्वभोगमें वज़रे भी कठोर होते हैं, पर दूसरें लिये वे कुसुमने भी कोमल होते हैं—

#### वज्रादिष कठोराणि सृद्ति कुसुमादिषे।

संतोंका यह स्वभाव ही इमारा सहारा है। हम र सभी संतोंकी पावन चरणरजको श्रद्धापूर्ण हरयरे प्रणा करते हैं। पाठकोंसे प्रार्थना है वे इस अङ्कके एक एक शब्दक स्यानपूर्वक पहें। संत-नाणीकी कोई एक बात भी जीवन उत्तर गयी तो उसीसे मनुस्य-जीवन सफल हो सकता है।

इस अङ्कर्मे प्रकाशित चित्रॉपर तथा चित्रपरिचयः रूपमें प्रकाशित फ्खु' लेखॉपर भी विशेषरूपते ध्यान देनेर पाठकॉसे प्रार्थना है।

विनीत—संत-चरण-रजेरे दा हिनुमानप्रसाद् पोदा विम्मनलाल गोम्बाम सम्पादक

# कल्याणके नियम

उद्देश्य-र्भाक्त, ज्ञान, वैराग्य, धर्म और सदाचारसमन्वित लेखोद्वारा जनताको कल्याणके पथपर पहुँचानेका प्रयत्न करना इसका उद्देश्य है।

#### नियम

- (१) भगवद्भक्ति, भक्तचिरत, शान, वैराग्यादि ईश्वर-परक, कल्याणमार्गमें सहायक, अध्यात्मविषयक, व्यक्तिगत आक्षेपरिहत लेखोंके अतिरिक्त अन्य विषयोंके लेख भेजनेका कोई सजन कष्ट न करें। लेखोंको घटाने-बढ़ाने और छापने अथवा न छापनेका अधिकार सम्पादकको है। अमुद्रित लेख बिना माँगे लौटाये नहीं जाते। लेखोंमें प्रकाशित मतके लिये सम्पादक उत्तरदाता नहीं हैं।
- (२) इसका डाकन्यय और विशेषाङ्कसहित अग्रिम वार्षिक मूल्य भारतवर्षमें ७॥) और भारतवर्षसे बाहरके लिये २०) (१५ शिलिंग) नियत है। विना अग्रिम मूल्य प्राप्त हुए पत्र प्रायः नहीं भेजा जाता।
- (३) 'कल्याण'का नया वर्ष सौर मात्र या जनवरीसे आरम्भ होकर सौर पौष या दिसम्बरमें समाप्त होता है, अतः भाहक जनवरीसे ही बनाये जाते हैं। वर्षके किसी भी महीनेमें भाहक बनाये जा सकते हैं, किंतु सौर माध या जनवरीके अङ्कके बाद निकले हुए तबतकके सब अङ्क उन्हें लेने होंगे। 'कल्याण'के बीचके किसी अङ्करे भाहक नहीं बनाये जाते; छः या तीन महीनोंके लिये भी माहक नहीं बनाये जाते।
- (४) इसमें व्यवसायियोंके विशापन किसी भी दरमें प्रकाशित नहीं किये जाते।
- (५) कार्यालयसे 'कस्याण' दो तीन बार जाँच करके प्रत्येक ग्राहकके नामसे भेजा जाता है। यदि किसी मासका अङ्क समयपर न पहुँचे तो अपने डाकघरसे लिखा-पदी कपनी चाहिये। बहाँसे जो उत्तर मिले वह हमें भेज देना चाहिये। डाकघरका जवाव शिकायती पत्रके साथ न आनेसे दूसरी प्रति विना मूल्य मिलनेमें अङ्चन हो सकती है।
- (६) पता बदलनेकी स्चना कम-से-कम १५ दिन पहले कार्यालयमें पहुँच जानी चाहिये। लिखते समय ब्राहक-संख्या, पुराना और नया नाम, पता साफ-साफ लिखना चाहिये। महीने-दो-महीनोंके लिये बदलवाना होतो अपने पौस्टमास्टरको ही लिखकर प्रबन्ध कर लेना चाहिये। पता-बदलीकी प्चना न मिलनेपर अङ्क पुराने पतेसे चले जाने-

की अबस्थामें दूसरी प्रति विना मूल्य न भेजी जा सकेगी।

- (७) सौर माघ या जनवरीसे वननेवाले ग्राहर्कोंको रंग-विरंगे चित्रींवाला चालू वर्षका विद्येपाङ्क दिया जायगा। विद्येषाङ्क ही सौर माघ या जनवरीका तथा वर्षका पहला अङ्क होगा। फिर दिसम्बरतक महीने-महीने नये अङ्क मिला करेंगे।
- (८) सात आना एक संख्याका मृत्य मिलनेपर नमूना भेजा जाता है। ग्राहक बननेपर वह अङ्क न लें तो। (≥) बाद दिया जा सकता है।

#### आवश्यक स्चनाएँ

- (९) 'कल्याण'में किसी प्रकारका कमीशन या 'कल्याण' की किसीको एजेन्सी देनेका नियम नहीं है।
- (१०) ग्राहकोंको अपना नाम-पता स्पष्ट लिखनेके साथ-साय प्राहक-संख्या अवश्य लिखनी चाहिये। पत्रमें आव-स्यकताका उल्लेख सर्वप्रथम करना चाहिये।
- (११) पत्रके उत्तरके लिये जवाबी कार्ड या टिकट भेजना आवश्यक है। एक बातके लिये दुवारा पत्र देना हो तो उसमें पिछले पत्रकी तिथि तथा विषय भी देना चाहिये।
- (१२) ग्राहकोंको चंदा मनीआर्डरद्वारा भेजना चाहिये। वी० पी० से अङ्क बहुत देरसे जा पाते हैं।
- (१३) प्रेस-विभाग और कल्याण-विभागको अलग-अलग समझकर अलग-अलग पत्रव्यवहार करना और रुपया आदि भेजना चाहिये। कल्याण के साथ पुस्तकें और चित्र नहीं भेजे जा सकते। प्रेससे १) से कमकी बी० पी० प्रायः नहीं भेजी जाती।
- (१४) चाद वर्षके विशेषाङ्कके वदले पिछलं वर्षोंके विशेषाङ्क नहीं दिये जाते।
- (१५) मनीआर्डरके कूपनपर रुपयोंकी तादाद, रुपये भेजनेका मतलब, याहक-नम्बर (नये याहक हो तो 'नया' लिखें), पूरा पता आदि सब बातें साफ-साफ लिखनी चाहिये।
- (१६) प्रवन्ध सम्बन्धी पत्र, ग्राहक होनेकी सूचना, मनीआर्डर आदि व्यवस्थापक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे और सम्पादकसे सम्बन्ध रखनेवाले पत्रादि सम्पादक "कल्याण" पो० गीताप्रेस (गोरखपुर) के नामसे भेजने चाहिये।
- (१७) स्वयं आकर ले जाने या एक साथ एकसे अधिक अङ्क रजिस्ट्रीसे या रेलसे मँगानेवालींसे चंदा कुछ कम नहीं लिया जाता ।

# संतोंकी आरती

आरति संतजनिह की कीजै। जिन्ह के बचनिन्ह सों दुख छीजै।। सुचि सद् विवेक है संत-हिये में सुदृढ़ टेक है, संत और भगवंत एक है, पद-रज सादर सीसे दीजे ॥ १ ॥ काम-क्रोघ-लोभादि-रहित हैं बिमल दैवि संपदा सहित हैं बारिधि-तारन-बोहित भव संतन की सेवा मन दीजै॥२॥ No. मोह-तिमिर-हर, ज्ञान-भानु प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर , सुघा सुसीतल तिन सौं पीजै।। ३।। संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है, हरि-प्रसाद सो सहज सुगम है लाभ न कछ जग यहि के सम है , तन-मन सर्व समर्पन कीजै॥ ४॥ संत-बचन मधु असृत-सर है पाप-ताप-हर अति सुखकर है, दुखी दीनहित अनुपम बर है, संत-बचन उर धरि सुख लीजै।। ५॥ आरति संतजनन्हि की कीजै।।

# संतोंकी आरती

आरति संतजनन्हि की कीजै। जिन्ह के बचनिह सों दुख छीजै।। संत-हृदय सुचि सद् विवेक है संत-हिये में सुदृढ़ टेक है, और भगवंत एक है, संत पद-रज सादर सीसे दीजे।। १।। काम-क्रोध-लोभादि-रहित बिमल दैवि संपदा सहित हैं भव बारिधि-तारन-बोहित हैं संतन की सेवा मन दीजै॥२॥ ज्ञान-भानु हैं मोह-तिमिर-हर, प्रभु-पद-कमल-कोष के मधुकर , भक्ति-प्रीति सुख-सिंधु-सुधाकर , सुधा सुसीतल तिन सौं पीजै।। ३।। संत-मिलन दुर्लभ दुर्गम है, हरि-प्रसाद सो सहज सुगम है, लाभ न कछ जग यहि के सम है, तन-मन सर्व समर्पन कीजे॥ ४॥ संत-बचन मधु असृत-सर है पाप-ताप-हर अति सुखकर है दुखी दीनहित अनुपम बर है, संत-बचन उर धरि सुख लीजै ॥ ५॥ आरति संतजनिंह की कीजै॥